

#### थथाशिखामयूराणां नागानांमणयोयथा । तङ्कद्वेदांगशास्त्राणांज्योतियं मूर्धनिस्थितम् ॥ वेदांगज्योतियः

श्रीसालिबाह्न सके १८३४ मिति चैत्र हु १ (सन १९१२) रोजी ज्योतिपदास्त्राच्या सशोधनामरिता व विचारविनिमयामरिता ज्योतिविचारिणी समा स्थापन करून तिच्याहाँ हूँ कार्य करावयाचे आणि ज्योतिरशासाच्या वावताँत अस्यत ज्यास, हुन्क, निरुत्साही, हीनवल व हत्युद्ध शांकरया ज्योतिष्याना, ज्योतिपशानेच्छूना आणि जनतेंतींल विचारमचण व मार्यप्रमण लेक्नान आपर्या राष्ट्रीप्रमाणे ज्योतिरशासाचें शिक्षण देकन ज्योतिपशासाच्या
सशोधनाचा व भ्यापा गर्यार्थ प्रथल करावयांचा ही शामर्चा मनीवा व महत्यकाक्षा योग्य रोतीर्म पूर्ण हात्यायूरल आप्ट्री परमेयुराचे हत्या आगार मानतो आणि प्रज्यातिवशासाचा व त्याचा अधारभूत कशा सुद्धप्रवाग
य शुद्ध प्रहास्थितीच्या चळनकीचा व मार्याचा असाच सत्त आणि आपिकाणिक प्रचार होकन सुद्धप्रयागाचा अस्तिर
अगताक ज्यव्यक्कार होनो अक्षी एरमेयुराची प्रार्थन करते।

बाके १८३४ या वर्षी म्हणजे सब्बीस वर्षांपुर्वी (प्रत्यक्ष आणि ३० वर्षापुर्वी योजनात्मक्र) ज्योतिपञ्चास्त्र सेवेचें, संशोधनार्वे, पचागद्धीर्चे आणि प्योतिपशास्त्र प्रसारार्चे वें खडतर कार्य आग्ही आगिकारलें, स्वीकारलें व सह केलें खा कार्यात हिंदुस्थानचे तेजसी पुढारी, राष्ट्रसिंह लोकमान्य बाळ गंगाधर टिटक गार्चे नेतत्वय सर्वतोपरी साह्यकारी य बरासीततेस पोपक झाठें आहे. ह्या निमित्तानें ठोकमान्य टिककासास्ट्या अठीकिक विभवीशीं सबंध देंगें हें आप्टी आपूर्ण सदैवच समजतो ज्योतिवदास्त्र सेवेचें आमूर्चे कार्य वयादाक्ति चाल असता सन १९९४ मध्यें लो. टिकर महालेहन सटन आले त्याना आग्ही देरेलें कार्य दारादिलें. ते त्याना पूर्ण पसंत पहन त्या यावतींत फार महत्त्वाच्या सचना त्यानी नेत्या व पुढील कार्याची दिशा दाखविली अर्थातच त्यामुळे आग्हाला अन्यमय आनद ज्ञाला. लोक दिल्लकांनी स्पष्ट सामितले की. "कोणस्पाही प्राचीन कास्त्राच्या उत्कर्णकरितां झटणें व त्यासाटी सतत दीघोंद्योग करणें हे प्रत्येक विचारी मनुष्याचे आदावर्तस्य आहे. फर ज्योतिपद्मास्त्राच्या उत्कर्षांकरितां व संशोधनाकरितां चाललेला तमचा उद्योग प्रशंसनीय आहे. पण फळच्योतिपशास्त्राचा मूळपाया म्हणजे आकाशस्य शुद्ध श्रहरिथति व शुद्ध पंचाग हा होय याकरितां प्रथम अधिल भारतवर्षात सर्वत्र ग्रद्ध पंचांग प्रचारांत आले पाहिन व रयाकरितां उद्योग केला पाहिते", हैं कार्य अवधड आहे. कठीण आहे,अत्वंत परिश्रमार्चे आहे. पण पाछसेवेन्या हद्धनिध्याने आणि आसिल भारतवर्षात शुद्ध प्याग प्रयार वस्त तद्द्वारा आपली सर्व धर्महत्ये शुद्धवारीच वहाबीत ह्या सत्यतत्त्वाच्या स्वाभिमानाने व सदयदीने हें महत् वार्य वरणारास मी सर्वतीपरी साहय वरीन वार्य अत्यंत मोठें आहे आणि म्हणूनच तें झारूं पाहिजे बासाठी जाणतीं माणसेंहि तयार देशी पाहिजेत त्याप्रमाणें छोक्सान्याचें निधित व निर्णायक मत व कार्याची दिशा ऐकून आम्ही तसें कार्य करण्याचे ठरदिलें. पुण्यास व साग-लीस लोकमान्याच्या नेतत्वासाली ज्योतिष परिषद होऊन त्यातील निर्णयामाणे इद्वपनाम लोक रिस्टवानी सर केंहें, तें सतत चालु आहे इंदरच्या असिल भारतीय ज्योतिष परिष्टेंतही सामकी समेरनासारसाच निर्णय झाला तासर्य, लो टिळकाच्या नेतृत्वासाली झाटेटा शाखशुद्ध पचागनिर्णयच इदुरास कायम झाला व सत्यतत्त्व विजय पावले.

ज्योतिष विषयात जाणते होर तथार वरव्याची लेक्सान्याची क्षार्यो आर्या स्वान त्यार अनुमस्त कोणासही चरवराया आपटा च्युत्ताय समावन ज्योनियासकों हिन्नण चेता वेहल कसा ज्योतिपशिरणपर्य आर्या तावडतीय मुरू केला आणि त्यांची शिश्चणपर्वे कीवसान्याना सादर वेली. इतव्या समाव्यामें आर्थो वेलेले हुँ वर्षो आणि ज्योतिवशिश्वाग्रमाणी सुकम रचना यावहल लाता पर समाधान धाटतें. अनेव प्रकारणा राजकीय कामात अत्यत ब्यप्र असताही ज्योतिव शिक्षणकीमाची पत्रकें त्यानी अतिशय बारकाईनें वाचून नाहिली व जो अभिग्राय दिखा तो वेर्णेप्रमाणें —

ह्योकमान्य रिळक लिहितात —
पंडित रष्टुनाथशास्त्री यांनी सुरू केल्ल्या च्योतिव शिक्षणकोर्सची शिक्षणपनके आम्ही
पांडित रष्टुनाथशास्त्री यांनी सुरू केल्ल्या च्योतिव शिक्षणकोर्सची शिक्षणपनके आम्हा
पांड्रुन पाहिली कुंडलीवरून प्रहाची गुमाशुभ फले थोडन्यांत समजण्यास हा कोर्स उपयोगी
पांड्रुन सामान्य लोक्संसही आपल्या कुंडलीची फले कल्ल्य येतील फल्ल्योतिपाचे शिक्षण
रुण्याची सोय य सहज हान होईल असं प्रय फारच कमी आहेत ती अडचण हा। शिक्षणरुण्याची सोय य सहज हान होईल असं आम्हास चाटत, व अशा दर्शन हा शिक्षणकम अत्यंत उपयुक्त
प्रमाच्या योगानि दूर होईल असं आम्हास चाटत, व अशा दर्शन हा शिक्षणकम अत्यंत उपयुक्त
य संप्राह्य आहे यात संशय नाहीं

प्रभाव नाय जाणते असं कर्मात्वनमी निदान १००० ठोन तरी तथार करावयाचे असा आसचा निध्य अयोतिपविषयात जाणते असं कर्मात्वनमी निदान १००० ठोन तरी तथार करावयाचे असा आसचा निध्य होता तो निध्य परिभ्य एटें हाव जी पूर्णतास जात आहे यावदृष्ट आमहास अस्थत सतीप बाटती ह्या १००० ठोन तथार जाणस्या, ज्योतिपहानी प्रत्येकी १०-२० ठोन तथार जाणस्या, ज्योतिपहानी प्रत्येकी १०-२० ठोन तथार होतील आणि ह्या शास्त्राच अय्याहत प्रचार व सवर्षन चालू राहील गेल्या ३०वर्षच्या आसच्या यथानित व यथानित अस्ताचें हो तो० टिळकाच्या नेतृत्वाच्या, मार्गदर्शकलाच्या व पुण्याईच्या सहाय्याचे व परिमेथरा ज्यान असावाचें व है कह होय

कोणीकडे सन १९१२ हें वर्ष आणि कोणीकडें सन १९३८ साल ! ह्या २६ वर्षीच्या कालावधीत किती भयकर फेरफार झार्ले आहेत! सन १९१२ साली ज्योतिपशास्त्र,फलज्योतिय, पचाग हे विषय म्हणजे अगदी टाकाऊ भवकर गर्भाः व बिलकूल दुर्लक्ष करण्यासारखें विषय । अर्थात त्याच्याकडे दुवूनही पाहण्याचे कारण नाहा अशा प्रकारची सार्वित्रिक प्राप्ति होती. व त्यामुळे उपहासाला भिकन या शास्त्राचे निथयाने व घडाडीने कार्य करावयास कोणी घडावेना ! अराप रूपा जो तो काय करावें, क्से करावें अशी जपमाळ घेऊन बसला होता कोणाकहून द्रव्याचे तर साहा नाहींच पण नुसतें सहानुभृतीर्वे फुकार्चे बोल बोलण्यासही कोणी तथार नव्हता! अशा विकट परिस्थितीत व विकट काळात ज्योतिपशास्त्र त्तरपुरू...' उ सशोधनार्चे कार्य आम्ही सुरू केळे आणि सुदैवानें ठोकमान्यानी पुढारोपणाने व अलैकिक कर्तृत्वाने हे कार्य अगावर संशापना न जाते. केंक्रन यशस्वी केंलें ह्या २६ वर्षांच्या गणकालात परिस्थितात इतका जर्म नअस्मानाचा फरक पडला की, तो फरक पाइन कोणोही चिकतच होईल ! येवट्या काळात वेसरीच्या शुद्धपचागविपयक व फरज्योतिपविपयक लेखाच्या दणदणाटाने, को । टिळकाच्या अध्यक्षतेखाली व नेतृत्वाखाली भरलेत्या पुणे व सागळीच्या ज्योतिष परिषदाच्या यायाने. सह म्बत लोकमान्य टिक्रकाच्या तेजस्वी लेखाने आणि रुद्धपचाग प्रवर्तक मडळाच्या के. प्रो वि व नाईक, प्रिन्सिपाल को स आपटे थी हि। ग पनार थी रा नि पटनर्धन, थी ज स करदीकर, के रादसाहेब नि य आगाशे, के उसो श्री कृ कोल्हटकर व ज्योतिर्भूषण मासिक यातील अन्यत उत्हृष्ट, शास्त्रद्भ व समर्पक लेखानी ज्योतिपशास्त्र सशोधनार्चे बाबतीत अखिल हिंदी जनता आणि ज्योतिपी सडवडून जागें झालें व प्रत्येक जण शुद्ध-र्धनाम आणि पलज्योतिपशास्त्राचे सशोधनावावत साधक्याधक विचार व वर्चा करू लागला सन १९२१मध्ये पण्यास फलज्योतिप परिपद भरविण्यात आली व तिर्चे काम यशस्वीरातीने पार पडलें ३ शा रीतानें जनतेंत व ज्योतिच्यात प्रचंड जारृति निर्माण झाली जी वर्तमानपर्ते ह्या विषयाला अगर्दी वहिष्टृत समजत होती त्याच वर्तमानपत्रातृन १० १० स्तंमाचे विस्तृत लेख प्रसिद्ध होऊ लागले ! उत्तरें, प्रतिउत्तरें, टीका, समर्थन, आक्षेप प्रत्याक्षेप, संशोधन इत्यादि प्रकारानें सर्वेत्र ज्योतियविषय रुमदुमून राहिला आणि त्याचा परिणाम असा झाला की अनेक लोकांनी स्वत ज्योतिष शिक्षण घेतले व ह्या शास्त्राचा सेवा वरू लागले व कमालीचा प्रचार झाला भविष्या बाबत टवाळी करणारे काहीं वर्तमानपनकार आपस्या पनात भविष्यें देऊ लागलें आणि ज्या दिवशीं भविष्य असेल तो अक १५ ते २० हजारावर रापू लागला येथपर्यंत प्रगति झाली !

राजकीय चळवळीच्या जगहूच्याळ वामाचा मधेकर ब्याप चालू असता वेवळ, मास, शाक्षणुद्ध व विद्धातसमत शुद्धपंचांव प्रचारात यार्वे ह्याच सारिचक व प्राचीन शाक्षाच्या कणसर अमिमानी उन्होंने लोजमान्यानी ज्योतिय विरम्यान तथ्य पातळे, परिश्रम केंन्द्र, स्तत च्या परराजा सार लावून घेतला लाणि असा ह्या निष्पामनमैयोगाने शुद्धपंचांगाचा व फलच्योतिय संशोपन कार्याचा प्रचंड कस्पास्त्र तयार करून सो जनतेच्या स्वाधान केला वेस्या २६ वर्षांत सांजेल्या प्रगतीच व प्रवारार्च सर्वे ध्रेय लोकमान्य टिक्टक व त्याच्या नेतृत्वासाली कार्य करणाऱ्या कार्य प्रवण व कर्तवमार अञ्चारा सा आगारो, प्री नाट्क व्रि आपटे श्री रा वि पत्रवर्षन, वे द्या स. मीचे शास्त्री, ज्यो दि ग प्रवार, श्री ज स. करदीकर, इस्यादि विद्वान व्यक्तींना आहे व यावहल त्याना सहस्रदा धन्यवाद दिले पाठिनेत

प्रकार मार्ग हुण में भविष्यदिश्य होया हा। एका व शामां अध्याम पुटार मोर्थ व विविद्य स्थाप व वार्वाची सर्व मार्ग ही बत्तीमत्त्राम क्षिय प्रमास हो। स्व वार्वाची सर्व मार्ग ही बत्तीमत्त्राम हि कि मुन्त स्थाप स्थाप हि विविद्य प्रमास है। इत्याप साम क्ष्म हि के स्थाप मार्ग हि कि स्थाप साम हि के स्थाप प्रमास है। हि हि वाहि ने ति हो। वे संबंधि व सर्वेदा है स्वयं प्रमुख हो है व पण हा। सर्व मीरी हो स्थाप काज उपरूच्य असरें द्याप्तीस आणि मुश्त है वाहि ने स्थाप स्थाप हो। ही। साम में प्या -- १ हजार वर्षाची कोणत्याही सामच्या प्रमान है पाहिका कर्षेच विद्य स्थाप हो। साम नाव प्रकार क्षाप क्षाप है। कि स्थाप काणा है। साम साम क्षाप है। स्थाप मार्ग है कि स्थाप के स्थाप है। साम नाव प्रकार है। स्थाप के प्रमान मार्ग है। साम साम स्थाप स्थाप है। साम हो। स्थाप है। साम हो। स्थाप है। साम हो। स्थाप है। साम हो। साम क्षाप स्थाप है। साम हो। साम क्षाप स्थाप है। स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप है। स्थाप स्याप स्थाप स्य

गत्या २६ वर्षांत झालेच्या ज्योतिपशास्तस्तोधनार्च सर्व ध्रेय ले॰ टिट्टबाना, शुद्धपवागद्भतेनार्च ध्रेय खे॰ टिट्टबाना आणि फ्टज्योतिष व भरिप्यम्थनशासाया मूळ पाया विचा मुख्य आधार अशा शुद्ध महिस्ताचे, आक्षाशस्य प्रत्यक्ष ब्वभ्यवयाशी अगदी तंतीतत जमणा या महिस्ततीचे आणि विशेषत सूर्वविद्यातादि प्राचीन अलीनिक सिद्धांतातील सुख्य व मूल्यूत विद्यांत भायम टेबून ज्योतिषतास्त्रांच सशोधन, संवर्धन आणि प्रवर्तन करणार्चे सर्व येव एकणा लोकसान्य जिन्दानाच आहे

छुद्ध पंचायाच्या प्रवर्तनार्ने त्यानी एकउचे।तिपशाद्याचा पाया सर्वार केला आहे आणि उचे।तिपशाद्याची व विद्याताची परपरा पायम ठेनून प्राचीन अद्या बेदाग उचे।तिपाचा अद्ययावत् सून्म वेदंध वसा हट आहे हें निश्चित केलें आहे हाच अध्याहत बाल्लेल्यों वैदिक सुद्ध परपरा व व्यवस्था पुटेंही चाल्ली पाहिचे, हे स्थट व विद्ध केलें आहे

लें। िन्द्रकानीं ज्योतिपरासीचन कार्यात पुढानार घेतला नसता तर आज जी प्रगति क्षाला जाहे ती होणें 
राज्यन नव्हते यां प्रापृष्ठी ७० वर्षात करोक मोठमीट्या व प्रतिद स्वर्षानी ज्योतिसक्षीयनाचे प्रयत्न वे है एक ते 
लाक्यानार्याच राहिले! त्यानीं प्रयत्निय गाठना नार्हा सन १९०५ साली द्वारणपीठा-या जगद्गुह श्रीशकरा 
वार्याच्या अध्यक्षतेरानीं अधित भारतीय ज्योतिय महापरिवर्षत मुर्वस्त ज्यावेद्यी काणताहा निर्णय न होता परिवर्ष 
समाप्त हाण्याचा प्रस्ता आला त्यावेद्यी श्रीच्या आमहावन्न तो। टिट्टकानीं पुढानार घेळन मुमार २००-२५० 
ज्योतियात्तीं शालीच चर्चा व विचारविनिमम केला प्रचागत इदि व हिने ह्या तस्त्रास रहाय परवृत्त, समी-या 
सह्यातिशी शीना निर्णय सारर केला व मुबर्चम विदय स्वस्थी शैरीने वार पाडली श्रीनां लो॰ निर्वस्त व्याप्ति स्वर्णस्ति । । । केला

छो० दिळबांच्यावर १९०८ साथी राजदोहाचा स्टब्स होऊन त्यात त्याना ६ वर्षाची शिक्षा झाणी ने १९१४ सालांत प्रमुक्त झाणे भूवई परिपर्दतील ठरावाम्भाणे नाम्ये घटवुन आणस्यावरिता एक मोठमोठ्या बट्टा छोणांची एर मडळ मेमणे होतें पण शमेण्य झाच्यापासून त्या मेटळांने यश्चित्रहो वार्य वेणे नाहीं द्वार्चेच नन्हे तर त्या मण्ळाचे असित्त नाममान देशीण शहिले नाहीं।

सन १९१४ मध्ये ले॰ टिळक सुटून आत्याभतर कार्जी दिवसानी ही सब परिस्थिति चयोतिव मेदोधनानी आवस्त्रकता व त्या वायतीतील पुढीण प्रत्यक्ष कार्योची रुपरिया व आमची मुख्ये योजना आगदी सारव्यपुर्वे मादकी, ह्या योजनेवरिता व क्यांक्षित संशोधनावरितों तत्त १९१२ साली च्योक्तिविचारियी सभा ह्या नायाची वस्त्या स्थापन करून में क्यां आगदी यथायिक चारवित होतें व सशोधनाची योजना बेला होती, तीच योजना ले॰ दिक काना सादर केली व त्याना पूर्ववर्षे पसत पढती सन १९९४ ते १९१५ पर्यंत वनतेंत व ज्योतियांत प्रचार व जागृति करण्याचे वर्षये सार्वे १९१७ मध्यें हो॰ टिक्काच्या अध्यक्षतेखार्की स्थोतिष परिषद भरून उराव वरण्यात आले आणि त्याप्रमाणे पदागही प्रतिद्ध देखें गेळें सन १९१७ ते १९२० पर्यंत पचागविदयक चर्चा व वादविवाद याना पूर आठा होता पुन सन १९२० मध्ये सागरी येथे रा श्री छ. को:हटकर याच्या अध्यक्षतेरााठी ज्योतिष परिगद झाली. ह्या परिषदेस लोकमान्य टिलक उपस्थित होते २३ दिवस सर्व प्रकारे बादनियाद होजन असेर सर्वान्मतें छद पचागाचा अखेरचा निर्णय करण्यात आला

ह्या दिर्णयानुसार शुद्ध पचानाची व्यवस्था व प्रचार करण्यासाठी सानकीच्या ज्योतिष परिषर्देत, लो॰ टिक काच्या अध्यक्षतेरताली के मडळ स्थापन करण्यात आर्ले ते भडळ ग्हणजेच "शुद्धपद्माग प्रवर्तक मडळ" होय । ह्या मडळार्ने सतत १७ वर्षेपर्यंत शुद्ध पनागार्वे वार्घ अध्याहत व उत्हुष्टपणे चालविले आहे हैं जनतेन्या समोर आहेच

शुद्ध पचार प्रवर्तक मडळाने हैं कार्य अत्यत नि खार्थ बुद्धीने व आख्नसशोधनान्या आस्मीयतेनेव वेरेळे आहे. इतर्वेच नव्हें तर प्रसर्गी स्वत.च्या पदरने पैसे रार्च कहन व दिवस रात्र न पाहता विवा क्षुधा, तृथा वाना पर्या न करता अहोरात हाडाची कार्डे करून हे कार्य केर्ले आहे शास्त्र सशोधनाची आत्मीयता, तळमळ, प्राचीन परपरेचा दृढ अभिमान, आणि शुद्ध तत्त्वाच्या प्रवर्तनाची आस्था जर हा। कार्याच्या मुळाशी नसती तर विद्वलेच्याः निरपेक्षतेच्या व नि स्वार्थतेच्याच केवळ जोरावर सार्टेळ हें कार्य, लाखो रुपये खर्च करूनही झालें नसर्ते अर्थात झालेखा कार्याचे महत्त्व अत्यत अमृत्य असे आहे

लो॰ टिक्टराच्या अचाट कार्यकर्तृत्वानें शुद्धप्यागाचे म्हणजे फरुज्योतिष शास्त्राचा आणि भविष्य कथन विदोना जो पाया ती सभीर व स्थिर करण्याचे वार्य केले, बामुळे फलज्योतिए शास्त्राचे अधे कार्य शालें आहे वारी राहिलें हो करण्याचे प्रयत्न व उद्योग चालू आहेत. लोकमान्याच्याच तोडीचा एखादा पुरुप निर्माण होईड तेव्हाच तें कार्य पूर्ण होईल. ज्या प्राचीन ज्योतिपाचार्योनी, आपत्या तप सामर्थ्याने ( देवो सामर्थ्याने ) सपन्न व शिद्ध अशा निकाल झानी देवी पुरुषानी, ज्योति शास्त्र उनेत्याची अधिक जगतावर उपकार करण्याकरिता के ज्योतिपदास्त्र व फ्लज्येतिपद्मात्र निर्माण केलें, सिद्धात प्रस्थापित केले. त्या ज्योतिष शास्त्राची धोर्वी खाणि शास्त्ररत्यो प्राचीन आचार्याचे उपनार कोणत्या झब्दानीं वर्णन करावें । त्यानी टाक्टेले शोध, त्यावे सिद्धात आणि मूलभूत तत्त्वें इतकी अरोड व अवाधित आहेत की, त्याच्या कालानत्या अत्यत अपुऱ्या गाधन सामुत्रीच्या साधनानेही स्थानी छावले<sup>हे</sup> जोध व केलेलें कार्य म्हणजे रारोत्तर अलीविक असेच आहे

सांवत सहय प्रहेमति गणितानं येणारा हकप्रत्ययात्मक प्रहरियति आणि जुन्या अथानरून केरोत्या गणितानं येणारी स्थिति या दोहोंत चराच परक येतो हैं सर्व जनतेला स्पष्ट दिसत आहे पण हा दोप प्राचीन आवार्याचा निवा शाधकत्यांचा मुळीच नाही प्रह्माति स्थितीमध्ये शेंकडों, हजारों क्यांच्या कालदूरलाने व दार्घ कास्रातराने पडणारा करक व येगारी क्सर ही कार्न टाकरीच पाहिने पूर्वीच्या सिदातम्भातहो याचा अवल्य केलेला आहे, अर्घाचीची लोरानी गेरवा ४००-५०० वर्षात ह्या गोष्टीबंडे स्था दिलें नाहीं व त्यापूर्वीही लोकविद्वेपाऱ्या भीतीने वर्षमान य अयनगति गोनील वसर वाटून टारली नाही हा अलीकडच्याच लोकाचा दोष आहे. प्राचीनाचा गर्छ " गाइ स्पंभिदातान मागितळ बाहे थीं.

" शास्त्रमाच तरेवेद कर्पूर्व प्राहमास्त्रर । युगानां परिवर्तेन काल भेदोऽत्र केवलं " अनादि व प्राप्ति सारव तया मिद्धांत तया, प्रमेषे तींच, पूर्वीच्या आचार्यांनी सागितळ आहे तमें च पण त्याशियाय युगाच्या परियतेनात घडणारा कारुभेद मात्र ( खण्डे वालातरार्ने सावणारी हमर ) यात स्पष्टपण दुरुश्त बेट्न आहे

" ज्योतिगारित्रशुमात् " ' स्पंधान्माजगत " ' मत्यक्षं ज्योतियं सारं चहावां यत्र साहिता " " वर्ताहियााच्य मिम्रष्ट्रात्र वालावुद्यां विदिताध्यशाः । तस्मादिदं काल साराणाः विधानसार्यं यो ज्योतिर वदं म वद्ययान। १ वदस्य निर्माट वसु ज्योति शास्त्रमनुसम् " विधाननाव च्या विभाग । यदस्य विधार वायु ज्याति झारक्षमणूचणणः इतः दि इचर्चर प्रयोभिषणात्रः व चार्निनाद राषार्थं मदस्य स्थापन बरुवारी वार्मे अनेद आहेत वार्वि हा रहा १६ दर्भ इ.च.च. मार्ग ने जनन अर्च रहा प्रमृत् थाजनामावन आर्म निमम आरे यद जमाने स्वहार सा सार बार्ड पार्ट कार्य पर्ट हे बार्ट्स कार्य कार्य कार्य प्राप्त कार्य कार्य प्राप्त कार्य कार ति प । सब मा निर्मी स्थित हो महान् अपूर्व भग सामान्या गर्मेली आधीन आहेत.

टयोति द्वास्त्र म्हणजे आकाशांतिक तेजस्थी ज्योतिंच, प्रमाशामान च देदीप्यमान तान्यांच शास्त्र. त्यांदि प्रचड प्रहगोल, भौमादि प्रह आणि अधिन्यादि नक्षत्रतार वान्या गतिस्थतीलें प्रत्यक्ष प्रमाणपत्रक म्हणजे तिखातज्योतिष, गणितज्योतिष विचा कालनिषंवज्योतिष ज्योतिषशात्राचा अस्त्र महस्याचा ७ ता हा पूर्वार्ष होय ह्यांने महाची आकाशस्य स्थिति निधित करावायाची ज्योतिदाशात्राचा सुत्रा महत्याचा व तसंत्राचा मार्ग विचा उत्तरार्ष महणजे होताशात्र, मलज्योतिस्यात्र किंग भित्यानिर्णदशास्त्र हो होय हे होत विभाग मिझल एक तपूर्ण ज्योतिश्वास होते योतेकां कोणत्याही एका विभागाला वर्षण ज्योतिश्वास अर्मे म्हणता नेणार नाही

पण कोणासही हा आनद व अभिमान बाटती त्यांचें भारण त्याचा ज्योतिषदाद्वान बेल्ली प्रगति व सुनारण देंच आहे व्हीच्या ध्यावस्न बेल्ला गणिताचा व्हम्पयाची एस्त यह स्नारण व गणिताचात स्थिति एका प्रशासी तर प्रत्यस व्हमत्यस व्हाच्या उट्ट अमेर्स चम्नवादि इस्त दिस साम व गणिताचात स्थिति एका प्रशासी तर प्रत्यस व्हमत्यस व्हाच्या उट्ट अमेर्स चम्नवादि इस्त विह्न साम वे असे पहलाच सूचीसदातादि विद्वातक्ष्मीमां व प्रत्यस प्रस्ताचन कार्यस्य स्थानवि त्याची त्याचुका व तो परम बन्याच अशी बहुत राष्ट्र भागात्य स्थान स्थानि व्याचीका इस्त कार्यस्य स्थानि कार्यस्य प्रत्यस्य प्रत्यस्य प्रत्यस्य प्रत्यस्य स्थानि व व्याचीन व अयमगति यातीस्य चूक तर्यस्य कार्यस टेवर्ल व्याची के केले ते हें से ही व हार्य व्याची स्थानि व व्याचीन स्थानि कार्यस प्रहित्यति आणि आवश्यस्य प्रहित्यति व्हमत्य कार्यस्य प्रहित्यति व व्हमत्यस्य प्रत्यस्य व स्थानिक सिक्त मिळ पाहिले भारतीय प्राचीन राविवनगरस्थान व राविवन सिक्त व साम राविद्य वाहिले, गति रियति यस्त व वेचरित व शास प्रत्यस्य विद्यान सिक्त व स्थानिक स्था

ज्योतिष शास्त्राचा दुसरा विभाग हाच रारोत्तर जनतेचें आवर्षण चरणारा व जनतेच्या उपयोगाचा भाग होय भविष्य काळाच्या उदरात कोणला गृढ गोधी साठवृन टेबलेर्सा आहेत हें जाण्याची तीव इंच्छा प्रायेन ४४फीत साहजिक असते सी इंच्छा पूर्ण करण्याचें आप तरी उपलब्ध साधन ग्रहणज फरण्येगतिषशास्त्र हें एवच होय ह्या बाह्याच्या योगानेंच भविष्यवालीन शुभागुभपरिस्थितीचा बोध होऊं शक्तो

क्लज्जोतिष विभागावर मोटमोत्र्या प्राचीन ज्योतिषाचार्याचे महत्त्वाचे प्रय आहेत वराहमिहराचार्य, वरता णवर्मा, वेदाव देवज यात्री होग विभागावर ध्य केरेले आहेत, बृहतसहिता बृहज्जातक, साराक्ष्या, जातवप्रक्षेत, अर्थात केरावीनातक, सर्वार्थ वितामाण इ० प्रधाना या शास्त्रात मिटारेलें प्राचाचा हें यथायोग्य अर्सेंच आहे.

योणत्याहि बाद्धात व योणत्याहि वेद्धां, योणत्याही शास्त्राची मृत्यूत तस्व विंवा मृत्यूत सिद्धात हे एक्च अमायवाचे व असतात पण ते सिद्धात क्विंग तस्व देशकाल, वर्तमान परिस्थितीप्रमाणें कही लागू करावयाची हाच कावतो मुख्य प्रश्न असती ह्या प्रशाची सगति जुळविता आली म्हणवे ह्या शास्त्राचा उस्लग्डा सहज होतो.

 क्षानवत क्षेत्रांची सपटना घडवून आणून फरूज्येतित्व व गुद्धभचाग प्रसाराचें, जागृतीचें व सशोधनाचें कार्य चारावें ह्या मुख्य बरेशार्न व हेतूनेंही ज्योतिष शिक्षण वैष्णाची योजना आमही केली हो कत्पना, योजना व कार्य यशस्त्री रीतीनें तार पहुन ' जितुकें राहीं आपणास ठावें । तितुकें हर्ह्ह्स् शिक्षणों ! शाहणें कहाने सोडायें । सक्च जन । ह्या वक्तीला अमुसहन जनतेची सेवा आमच्या शतून परमेयरानें पश्चून आण्ली ग्रावहण कार्याक्यपर्वे आभार कोणत्या शब्दानीं मानांवें ? तो स्वापन प्रमु सहसमेष आहे त्याची क्रपारिश आमच्यावर सरेव श्वशीच लक्ते.

ह्या प्रयाच्या प्रथमाद्रसीपेक्षा द्वितीयाद्रसीत माहितीचा व विश्य विवेचनाचा व्याय किती बाढळा आहे हें कोण स्माद्दी बावकास सहज ककृत वेर्देळ, सागोपाग आणि अतिशय विस्तृत अशा विवेचनाचा व्याप जर अनेक प्रकारच्या उदाहरणासह (समूळ) बाढळा तर रारोस्तर या वियवावर चार पांचर्ते पानाचे १०-१४ प्रथ तरी सहज होतील व मार्गे पुठें जर कोणी असा दीपोंचीगो व धन साहाय्य असळेळा कर्तवशार सरीधक पुरस निर्माण झाला तर तो हें कार्य करोळही उचीतिय झानशेख निर्माण होऊन सर्वे साधन युक्त हिंदी वेषशाळेत भारतीय नाटिकल तथार होणें व उचीतिय प्रास्त्राची प्या अधिक जनात व भारतवर्षांत एउकत राहणें ही ह्या साखाच्या उन्नतीची परम सीमा होय

वास्तविक त्या कार्योस इन्बर्द्धा धर्यतीपरी बाद्य वर्ग्ण आणि तें साह्यही आपण होऊन करणें हें धनिकाचें, ग्रीमान् छोजार्चे व ज्याच्याजवळ कुवेरासमान सपति नादत आहे, त्यार्चे कर्तेच्य आहे, आमच्या राष्ट्रातील ज्ञान संपत्ति बाद्यिक्यांचें हें योग्य व पवित्र कार्य पूर्वीचे रापे रजवाडे व राष्ट्राधिपती मोळ्या आनदाने व अहसद्धिकेने करीत असत आणि त्यानुळेंच प्राथीन साक्षांचें संस्थान,पवर्षने, व सरोपन हार्ले आण्या काळातही पाथिमाव्य राष्ट्रें शाख सत्योधनावरिता कोळ्यावधी रुपये प्रत्यही रार्षे करीत आहेत एक आमच्या देशात पहार्वे तर निकडे तिक्षचे स्वस्थता, भैनवाजी आणि नाटक व रेसिस बार्योकडे सर्व व्यय अशा स्थितांत ज्योतिपशास्त्रसंशाधनीच, व प्रसारार्चे वार्ये किती हर्षट होत असेल त्याची करपनाच करार्वी

्रेर वर्णन केलेल्या विकट परिस्थितीवही स्वावल्यनाच्या, हिसतीच्या आणि शालसेवेच्या–इदनिवयाच्या जोरावर प्रलज्योतित सशोधनार्वे व शास्त्रसुद्धप्रचारार्थे कार्य शखड रीतीर्ने परमेश्वर क्रुपेने बाल् आहे ही सरोसास्य समाधानाची मीट होय व याबद्दल ज्योतिपशास्त्र सेवकाचे मन पृवक्त अभिनदन केलें पाडिजे

उगोतिप शिक्षण कमानी अर्थात् ज्योतिपशिक्षक व जातकेक्सीग्या मुरुवात "विद्यानुराणां न सुरा न निद्रा" अशा आतुर मानवाही बरता झाठी असून ज्यो शि कमाच्या सर्व शिक्षणपत्रकाचे एकतीकरण म्हणजे हा ज्योतिप शिक्षक अथवा जातक केसरी ध्य होय

ह्या प्रैथाच्या कार्मी ज्या ज्या विद्वान रोजानी सूचनाच्या रुपोने साहा केले त्या सवीचे आणि ज्या प्राचीन व

अवीचीन प्रयाचा उपयोग ह्या प्रयाचे क मी झाला ह्या सर्वाचे आग्हीं अत्यत आभारी आहीं

हा प्रथ द्यातीय, परिभाविक राज्ययुक्त आणि गाणिताच्या आवडेमोडोंचे व निरिनिराज्या कोष्टकांचे राउतर वाम यामुळें विचित एरगद्या स्वर्ळी हस्तदेष, हिददोष, मुख्यतेष राहण्याचा सभव आहे वरिता असा मुद्रणदोष कोणांस आढळत्याय तो आमच्यापडे कळिकण्याची तसदी प्याची व अद्या मुद्रणदोषाबहरू विव्रज्यनाना क्षमा कराची अशी प्रार्थना आहे

प्राचीन उद्योतिपानार्थोंनी फलज्यातिपशास्त्राचा जो तस्वरूप व सिद्धातरूप मजबूत पाया घानला आहे, त्या पायाच्या शादास्वरूप प्रमरूपी आमची ही इमारत उमारली आहे अर्थात ह्या इमारतीच धान व मृळ पुरव प्राचीन ज्योतिपानार्य हैंच होन स्यांचीच तस्वे विशद शेनीमें आमही यान सामितली आहेत

क्ष सानायी आनं व विसास आहेत, उदांना सान मिळवावयाचे आहे, त्यांना सुन्भरीतीने ज्ञान होण्यासाठा आणि के तरस व सानी आहेत त्याच्या सेनीपार्थ, स्वनार्थ व समाधानार्थ हा प्रथ तिहिला आहे

जगोर नोजरीही गोट गर्बोची निरोल असी नाहीं करिना ह्या प्रेपीन से वाही न्यूनाधिस्य दिगेल, त्याबद्दल विद्यमतीं क्षमा करून हंगशीर न्याबोने योतील गुणमहण वसावें व दोप टार्न सावें अशी सर्वास सप्रेम प्रार्थना आदे

मिति चीप शु १ रविवार शके १८०५ तारीम २ जानेवारी १९३८

ज्योतिपद्माखाचा नम्न सेपक<sup>,</sup>

) पाँडत रघुनाधझास्त्री मेरिश्वर पटवर्धन.

## हिंदुस्थानचे अनाभिषिक्त भ्षति. छोकमान्य वाळ गंगाधर ठिळक.



" पंडित रघुनाथशास्त्री यांचा ज्योतिपश्चिक्षणक्रम (कोर्स ) घरच्या-घरीं ज्योतिपश्चिषण घेण्यास अत्यंत उपयुक्त व संश्राद्य आहे.

## ज्योतिपशिक्षक अथवा जातककेसरी प्रंथाची अनुक्रमणिका.

| विषय                                                        | पृष्ठ                     | विषय                                                  | āß               |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| ईशग्तवन                                                     | 9 ते ३                    | नश्तत्राचे गण, राशींचे धग                             | ٠- ٩             |
| शिक्षणासर्वर्धी गुलासा                                      | 7-4                       | राशींचे धातचर '                                       | 96-9             |
| जथ सनसर प्रकरणम्                                            | <b>€-</b> ⊌               | जन्मरादी। क्सी ओळखार्व।                               | 30               |
| जयन, ऋतु, मास, पक्ष, प्रशरणम्                               | ८ ते ११                   | पचागाची पुढील माहिती                                  | १०१ते११          |
| अधिरमास व क्षयमान                                           | 12-93                     | वेदागकाछीन ज्योतिपमिद्यात                             | ११५ते११          |
| चाद मामाची नार्वे देवता बगैरे                               | 18-91                     | सूर्व मध्यस्य ब्रह्माला                               | 798 92           |
| पंचागाच्या पाच अगाचा विचार                                  | 94                        | मगळ कसा पहावा                                         | 90.              |
| तिथि प्रकरणम्                                               | १० ते १९                  | , पचारानंबंधी आणर्शा माहिती                           | १२ रते१४१        |
| वार प्रकरणम्                                                | २० ते 🕶                   | •<br>जन्मटिपण आणि जन्म3्टरी।                          | १४५वे१४०         |
| अथ नक्षत्र प्रतरणम्                                         | २२ ते ३७                  | सूर्योदय सूर्यास्तासंबंधी माहिती                      | १४९ते५०          |
| अथ योग प्रकरणम्                                             | ٠٤                        | स्प सा सूर्यावरून रविकातिकोष्टक                       | 943              |
| ाध करण प्रभरणम्                                             | ३७-३८                     | रवीच्या कार्ताचे १२ महिन्याचे कोएक                    | 943 9 -1         |
| सूर्य सिद्धातातील तिथि नश्रमादि विपार                       | ३९ ते ४१                  | अक्षास वृकातीवरून चराचे कोटक                          | 9.4 946          |
| पचागाचा नमुना                                               | 85-83                     | कालातराचै (म का स्प का)की।                            | टक १०७           |
| ( ९ महिन्याचे प्रत्यक्ष पंचाग )                             |                           | अक्षाद्यः रेखाश व पलभा केष्ट्रक                       | १५८ते१६८         |
| पचाग म्हणजे काय व ते कसे पहाँव                              | ४४ से ४९                  | वरील कोष्टकाचा गुलासा                                 | 9 6 9            |
| अमृतसिद्धी इत्य दि निविधयोग                                 | 40                        | अक्षास व क्रातीवहन दि के का पळे                       | १७०ते१७२         |
| तिथि नक्षत्राचा आकाशस्यसबैध                                 | 69-65                     | कालासंबर्धा माहिती                                    | <b>१७३ते१</b> ७५ |
| पंगागासवर्धी सादात माहिती                                   | •३ ते ५६                  | जगातील प्रमुख स्थलाचे अक्षाश व रेक्षा                 | श १७६ते१७८       |
| इप्रजी तारखेवरम रवि स्थिति                                  | 60                        | स्ब, लग्न दशम याची सूक्ष्मता                          | 968              |
| शक, रावत् रान याचा परस्मरसेवंध                              | <i>७८</i> ते ६२           | इष्टस्थलाचे दिनमान व रात्रिमान                        | 960              |
| शक्त, संवत् सन याच्या आरमाची माहित                          | ी ५३                      | सूर्वेदिय, सूर्योस्त, दिनमान व रात्रीमान              | १८१              |
| शालिबाइन शकावरन गतकाल कार्वेष                               | £8                        | काढण्याची सोपी रीति                                   |                  |
| शकायरून आरबी, पसली इसवी सन क                                |                           | दिनाघांवरून सूर्योदयाची उदाहरणे                       | 960              |
| ताररोवहन तिथीवार वगैरे काढर्णे                              | ६७ ते ७०                  | स्थानिक वेळ व स्टाँडर्ड वेळ यातील अ                   | नर               |
| गुटमायडे काढण्याची रीति                                     | <b>৩</b> 9                | बाढण्याची रीति                                        | 963              |
| क्लियुग व गन क्लिप्रमाण                                     | ٠.                        | अक्षाशावस्य परभासाधन                                  | 961              |
| अवग्रहडा चन व रात्रीचे घातचन                                | ७३ ते ७०                  | स्थानिक वेळ व स्टाँ, वेळ यामधी उपर                    |                  |
| अवश्रष्टुडा चनासंवर्धी विवेचन                               | હ્                        | कोएक                                                  | 960              |
| रातपद अवकहडा चकाची माडणी                                    | ७७ ते ७९                  | सूर्म व स्पष्ट लग्नसाधन राति                          | १८६              |
| अवस्ट्टा चर (स्टोन)                                         | ۲0                        | लकोदय व अ प मेपादि राशीचे उदय                         |                  |
| तिभ्यादिकाचे अध्यक्त मान व नभन चरण                          |                           | इष्टवारीक रुप्तसाधन, अयनाश माधन                       | 964              |
| रेण नक्षत्राच्या बास संशी                                   | 6. d cx                   | अयनाम काटण्याच्या रीति २।३                            | 950              |
| अवनहडा ( नक्षत्र ) चकासंवर्धा माहिती                        |                           | प्रहराधवीय अयनास, सिद्धात शिरोमणी                     |                  |
| शुद्धप्रचाग व बीत्र संस्काशसवधी दोत श्र<br>नश्चत्रच्या नाडी | در 20 <i>د</i> لا<br>د لا | स्पेश्लप्तसाधन                                        | १९२ते१९७         |
| नक्त्राच्या गोनी<br>नभत्राच्या गोनी                         | 55                        | मूर्यादय व सुयास्तवारीन रूप<br>दशमभाव साधनार्थ नतसाधन | 11.5             |
| ગ ત્વાલ્લાયાના                                              | 24                        | दशमभाव साधनाय नतसायन                                  | 300              |

₹

| थूल मानाचे भावसाधन                              | 984-988                    | अखिल जगातील दररोजचा सूर्योदय             |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ूरम दशमभावसाधन, पूर्वनताची                      |                            | व सूर्यास्त पाहण्याचे कायमचे कोष्टक      | २८९-३०९      |
| <b>उदाहर्</b> णे                                | 200-208                    | दक्षिण अक्षाशावरील सूर्योदय व सूर्यास    | T            |
| श्चिमनत असता दशम भावसाधन                        | ۲۰۶                        | काडण्याची कोष्टेंके व रोति               | ३१०३१२       |
| अयनारा १९ चे दशमभाव साधन व                      |                            | आकाश ज्योतिष                             | ३१३-३३९      |
| द्वादशभाव                                       | 301-408                    | वैदिक आरभस्थानाचा निर्णय                 | 380-343      |
| go २०४ वरील कोष्टकाधारे दशमभाव                  |                            | वराह मिहिराचे परिश्रम                    | ३५४-३५६      |
| साधनाची रीति                                    | २०५ २०६                    | अश्विन्यादि गणना                         | ३५७ ३६२      |
| १९ अयनाशाचें लप्नकोष्टक                         | २०७                        | शुद्धपचाग व कृत्तिकारभस्थान              | 363-369      |
| २३ अयनाशाचें लग्न व दशमभाव कोष्ट्र              | ٥٠٠ ٦                      | वेधसिद्ध-अयनाश निर्णय                    | ₹७०-₹७७      |
| कोणत्याही बेळेचे सुलभ स्पष्ट लगसाधन             |                            | आधानकाल प्रकर्ण                          | ३७८-४१६      |
| कोणत्याही ठिकाणचे लगसानाची रीति                 | ₹90                        | आधानकालासंबंधी                           | •            |
| कोणत्याही वेळेची लग्नसाधन कोष्टवें              |                            | विशेष गोष्टी व त्याचें महत्त्व           | ४१७ ४१८      |
| ( पलभा ४ अयनाश १८॥। )                           | <b>२११ - १६</b>            | पचाग चिंतामणि                            |              |
| अक्षांश • ते ६३ यांच्या पलमा, चरख               | डे                         | (शुद्धपचांग सारणी)                       |              |
| व मेपादि राशींचें स्वोदय (कोश्कें)              |                            | सारणीची भूमिका प्रस्तावना                | 9 8          |
| अक्षाश ८ ते ३६ चे मेपादि वारा रार्श             |                            | स।रणीसवधी प्रास्ताविक श्लोक              | =            |
| कलाक मिनिटात्मक निरयन उदय                       |                            | व त्याबावत विवेचन                        | ६-९          |
| (अयनाश १९) कोष्टर्वे                            | ३२ <i>०</i> ते३२४          | शुद्धपेचाग साधन, उदाहर्गे                | 90-90        |
| वरील कोटकें ( अयनाश २३ )                        | 250                        | मुदण दोपनिग्रति शुद्धिपत                 | 9 €          |
| भारतीय लग्न साधन सारिणी                         |                            | तिथि, नक्षत्र, योग साधन कोष्टर्व         | 90 09        |
| ( अक्षांदा ८ ते ३६ अयनादा १९ )                  | २२६ ते २३१                 | तिथिगणित उदाहर्णे                        | 49-08        |
| बरील लग्न सारिणी (अयनांश २३)                    | २३० ते ०३७                 | नक्षत्रगणित ,,                           | <b>48 40</b> |
| तिथि नक्षत्र वगैरेच्या घटीवरून चद्रगत           | ì                          | योगगणित "                                | 99 60        |
| भगर चद्र गतीवरून तिथ्यादिनांची                  |                            | प्रत्यक्ष पंचाग १ महिना                  | ۶ ۶          |
| घ. प. समजण्याचे कोष्टक                          | २३७ ते २४ <b>०</b>         | शके १८२६ च्या पूर्वीचे पंचाग             |              |
| स्पष्ट ग्रह साधन प्रकरण                         | -४९ ते २६२                 | करण्याच्या रीति                          | ८३ ते ८०     |
| राशिचक, राशि, नक्षत्र वगैरेचे प्रमाण            | २६३ ते २६७                 | इष्ट वर्षी मेपार्शकालीन तिभ्यादि         | ८५ ते ८८     |
| प्रहाची मध्यमगति व दैनिक गति                    | > ६ ६                      | अभ्यासार्थं तिधिनक्षत्रीदाहर्गे          | ८८ ते १००    |
| नभग्रवरण ग्रह कोष्टक                            | ુ રે દે હ                  | शुंडलीसंग्रह भाग १.                      |              |
| स्पष्ट चंद्र साधन रीति                          | २६८ ते २७२                 | आयुष्पांतील देवी घडामोडीसह               |              |
| नश्त्र व नश्त्र चरण समाप्ति काला                |                            | महत्त्वाच्या कुडस्या १ ते १८८            | १ ते १९०     |
| बहन स्पष्ट चंद                                  | २७३ ते २७६                 |                                          | 10 17.       |
| कोणस्याही इष्ट तारधेना बार काटने                | २ १५ ते २८४<br>२ १३ ते २८४ | पुंडलीसंप्रह भाग २.                      |              |
| महारुयाभेग मृति व स्थाना कार                    | * >> 4 > 5 &               | वायुष्यात घडलेम्या महत्त्वाच्या गोष्टीमा | Ę            |
| दोन प्रहोमध्ये दृत्र अंशादनके अंतर              | 35,0-36                    | मेप, रूपम भिधुन लग्नाच्या कुंडस्या       |              |
| केन्द्री मेर्डल<br>जन्मस्य ब्रह्मीती गोचर महाने |                            | ने १ ते १२०                              | १ ते १३३     |
| श्रमस्य प्रदासा गायर मदाय<br>होणारे थे।ग        | ۶۲ ۶-۶۲۲                   | प्रसिद्ध थोर पुरपश्चिया बुडम्यांनील      |              |
| Etalle att.                                     |                            | भदयोग- तमाक ४४                           | १३४ते १३६    |
|                                                 |                            |                                          |              |

ज्योतिपशिक्षक अथवा जातककेसरी ग्रंथांचे कर्ते

# पंडित रघुनाथशास्त्री मोरेश्वर पटवर्धन



ज्यातिषरत्न--श्रीवज्ञादगुरु श्रीशाररात्रायं, वर्खार-संश्वेर. ज्यातिभूपण--श्रीवत् अनतात्रायं महारात्र श्री. प्रतिवाटी भयरर मठ, वार्चा ज्योतिषसुधाकर--भारतभर्म महापडळ, वार्चा.

## ज्योतिपशास्त्र–संशोधनाचें, व शुद्धपंचांग प्रवर्तनाचे प्रमुख कार्यकरें.

के. प्रोफेसर विश्वनाथ वळवंत नाईक, एम् ए., पुणे

मुख्य गणिताध्यापक, फर्म्युसन कॉलेज. अध्यक्ष, शुद्धपचाग प्र. मडळ.



के. प्रिन्सिपाल गोविंद सदाशिव आपटे, एम्. ए , वी. एस्. सी.

सुपरिटेडेंट, जिवाजी वेधशाळा, उजनी का. सभासद शु प मडळ



ज्येतिर्भूषण व गणकचूडामणि , दिवराम गणपत पवार सर्डे, ति अहमदनगर का. सभासद, शुद्रपंचाग मेडळ.



थी. रामचंद्र विनायक पटवर्धन बी. ए. एक एक वी पुणे. भारतीय वेपपदिन प्रंथाचे करी का. समासद, शुद्धपंचात संडळ



#### ज्योतिपशास्त्र-संशोधनाचें, व शुद्धपंचांग प्रवर्तनाचे प्रमुख कार्यकरें.

साहित्याचार्य) थीं। न चिं केळकर, चीं ए ,पल एल घी पुण निश्त संपादक, वेसरी उपा यथ, गुद्धप्वाग मेहळ



श्री जनाईन सधाराम करहीकर श्री प एल एल ग्री पुण सपादन — हेसरी हा समामद गुद्धस्वाय मडळ



कै विनायक प्रयक्त आगारी प्रमू प्रपल सी है मा सुपरिंगेडिंग हैजिनियर पुणें उपाध्यक्ष, शुद्धपनाग मेडक



के श्रीपाद रूष्ण कोल्हटकर, वी ए एल एल वी जलगाव-नमोद

ामाद उपाध्यभ, शुद्धपंचाम मङक



## ज्योतिषशास्त्र संशोधनाचें व शुद्धपंचांग प्रवर्तनाचे

प्रमुख कार्यकर्ते.

ज्योतिर्विद्याभूषण कै॰ विनायकशास्त्री सानापूरकर, शुद्धपचागाचे क्ट्रे पुरस्कर्ते के नीळकठ विनायक ऊर्फ कोंडोपंत छत्रे एत्ट्, सी ई पुर्णे. पटवर्षनी पचान चालक





श्रीमंत सरदार के आवासाहेब पटवर्धन, पुर्जे. पटवर्धनी पंचाग प्रवर्तन

के रा घ प्रोक्तिसर केरोपत छत्रे, मुख्य गणिता यापक, डेव्हन कॉलेप पुणे.







## ज्योतिपशास्त्र संशोधनाचें व शुद्धपंचांग प्रवर्तनाचें प्रमुख कार्यकर्ते.

ज्योतिपसुधाकर रामचढ़ पांडुरमशास्त्री मेघे वर्त्तदृश ज्योतियो सु वसई सभासद, शुद्ध प महळ



पडित दत्तात्रय तुष्मागमशास्त्री पणशीकर, गेर्दे सहा समासद, शु प, मदळ



कै. थी सद्गुर विनायक रामचद्र उर्फ अण्णासाहेव पटवर्धन, पुण पटवर्धनी पंचागाचे क्टे पुरस्कर्ते



श्रीमत् अनताचार्य महाराज प्रतिवादी भयंत्रर मठ, बाची शुद्धपत्रागाचे कट्टे सहाध्यक



## ज्योतिपशास्त्र-संशोधनाचें व शुद्धपंचांग प्रवर्तनाचे प्रमुख कार्यकर्ते.

पंडित घोरेश्वरशास्त्री द्ववीड । प्रोफेसरः सस्ट्रत बॉलेज, जयपूर शृद्धपचागाचे सहाय्यक

ज्योतिर्विद पुरुपोत्तम रामचंद्र मोघे वसईकर मु. वसई

सभासद, शुद्ध प. मडळ





महामहोपाध्याय पश्चित श्रीधरशास्त्री पाटक माजी सं. अध्यापक, टेइन कॉलेज

का. सभासद, शु प. मंडळ



पंडित रूप्णशास्त्री घुले नागपूर

शृद्धपंचागाचे सहाप्यक



## ज्योतिपशिक्षक अथवा जातककेसरी

( मथमाराचि )

ह्या ग्रंथाबद्दल

अखिल हिंदुस्थानांतील तज्ज्ञीचे अभिप्राय सोईकरिता परित रमुनाधवाली यानी हा ज्योतिपशिक्षणकम तथार बेला असल्याने जिज्ञासँस या पुस्तकाच्या साम्रानि पर्च्या पर्दी कल्क्योतिपार्थ बर्चय ग्रान स्पादन करता पेर्डेल हा शिक्षणकम के लो. टिक्क धानी स्वत बाचून पाहून ''हा शिक्षणकम उपमुख व सम्माद्य आहें असा अभिग्राय दिला आहे या शिक्षणकमात (पुस्तका ज जन्मकुळली तथार कक्षी करावी वेषणसहत तों कुळ्योतील मर्च प्रकारणी पर्ज वर्तिस्थायवित्ती वर्ष ग्रामाणी सोदा हरण माहिती दिली आहे. बालेरिक प्रशस्त उपमुख्य स्वत्याणी माहिती। सुहूर्तमितका बेमेर साहिती पुस्तकात आहे

### ज्योतिषाद्दीक्षण कोर्सवह्ल "केसरी" चा अभिप्राय. ज्योतिषाद्दीक्षक अथवा जातककेसरी

(५) के०—( प र्षुनाभशासी, भारतीय ज्योतिर्विद् मडळ, झुकबार पेठ, पुणे,) फल्टज्योतिय विषयाच्या विज्ञासता परव्यापरी ज्योतिपविष्ठण देण्याची सीच करण्यासाठी प रष्ट्रनाथशासी वानी छेली शिक्षणकम सुरू केला. हमत पंचाप क्से पहारी नेपणाईत तो कोणलाशि ठिकाणने झुद्ध प्रनाम तथार करण्यापनेत, कुडली माडण्यापाइत तो कुडलीरहानार्थात आणि साच्या सुदूर्ताचातृत तो लग्न सुणेना शशासक सुरुत्तेगर्थेत सर्व विषय विस्तारपूर्वक वा प्रधात दिने लाहेत, त्यासुळ हा प्रथ एकांगी कसून स्यांत गणितस्यातिय, मुहूर्तच्योतिय आणि फल्ट-ज्योतिय या तीनिह भागांचा अपूर्व असा त्रियेणी संग्रम झाटा आहे

विशार्याच्या सोईकता एक्दर अभ्यासकमाचे पाव भाग केले होते ते सर्व आता एक्ट्र करून प्रस्तुत्वे सुप्तारें ६५० पृश्वार्चे हें पुनतक प्रसिद्ध झालें आहे. प्यत्वा पुस्तकाचे अध्ययन केल्यास कोणीही उत्तम उत्तीतिपी वर्त् झाकेल. या पुस्तकात सामन निरयन, नक्षत्रें, अवनाश विती प्याये कीरे वर्चा बरीच मार्मिक आहे.

जनमकुंडलीसंबंधाची इतकी माहिती इतरत्र एकाच ग्रंथांत कवितच सांपंडल

शाकाराज्योतिष, तस्त्राचें भुवाभिसुल व करवानिसुत मोग आणि वार वमेरे माहिती गणित करण्यास महत्वाची आहे वात्रण कुंडलीवमह दिना अधून त्यावरन माण्यान पुरशाच्या कुंडलीत बोणते योग असतात ते सद्त महत्यास मेर आहेत. यातील अधुनंबिवाया, माशुनितृद्धल, युद्धि, विद्या, सत्तियोग, विवाह व असीसील्य चेरेंदे माहितीह महत्याची जोहे अशा रितीन पदस्तु मेर विवाध माहितीने परिपूर्ण असुत व्याव्या ज्योतिषद्भाष्याची सांग अध्ययन करावयाची असेस्ट स्थारता ह्या प्रधासान्य प्रकास प्रकास क्षायान करावयाची असेस्ट स्थारता ह्या प्रधासान्य प्रकास प्रकास प्रकास क्षायान करावयाची असेस्ट स्थारता ह्या प्रधासान्य प्रकास प्रकास प्रकास क्षायान करावयाची असेस्ट स्थारता ह्या प्रधासान्य प्रकास प्रकास क्षायान विद्यान सराव्यति तरी आज उपचट्ट माहिं अनेक विद्यानी ह्या स्थापता असेस्ट स्थापता कराव्यति तरी आज उपचट्ट प्रकास क्षायान कराव्यति व्यावस्थित क्षायान स्थापता स्थापता विद्यान स्थापता स

(६) महाराष्ट्राचा अभिमाय—ज्योतिगरीयक अथवा ' आतक वेसरी ' हें पुस्तक पुष्पाच्या प्रयाग गंजीवन कमिटीने विटर्जास वे. रचुनायशायी वार्ती परण्ड्योतिम शिक्याच्या विद्याच्यांच्या सुकमिशिक्षणायाठी स्त्रित् प्रराद बेठें आहे ज्यांस मुख्यारी पहुन गुरुशुंखार्ने पराज्योतिमय्त्री राष्ट्रण घेण्याची सीय नाही अथा विद्याच्यास व

जिलार्स्स परबसल्या स्वतं सन परुज्योतिय वर्तविता यार्वे शशी या पुस्तकाची रचना वेसी आहे

आपणास कटार्च अशाबर्स्स उत्हेंडा असणारे लेक आहेत अशा लेकात आवर्ष्यत हिंदुस्थानात या शाक्षाची जी प्रगति हालो आहे व ज्या पद्धति अनुभवान शास्त्रशुद्ध श्रृष्ट्यून ठरान्या आहेत त्या पद्धति व प्रगति या सर्वाची माहिती सुलम व बालवापरीतीने, गुलसेवार व उदाहरणायहित एक्स करूम या पुताकात सक्तित करम्याचें काम प रमुनायशासी यानी उत्तम बजाविलें आहे, हैं पुताक वाचून सामान्य सुद्धीच्या माणसासिटि फलज्योतियाने सामान्य आहाले समझ लागतील व तो ज्योतियी बनेल

प. रपुनथशासी हे नव्या शासशुद्ध व सचारित ( टिळक ) पंचागाचे आघार भविष्यवश्यन शिववीत असत्या कारणाँ त्याची फर्से जास्त गरीयर उतरप्याचा सभव कार शहे सुमार (५५० ग्रुशस्या या पुस्तकान ' ज्योतिथी ' स्वपार्थितास अगणारी सर्व माहिती संवर्धात केशी आहे ज्योतिय शिवशान्या विद्यार्थ्याची ही उत्तरूप सेता प. रपुनाथशासी वार्नी वहन विदेशी वादवर आही. त्याचे अभिनंदन वरितों.

ब्रिटिश ॲस्ट्रॉलॅानिकल सोसायटीचे उपाध्यक्ष डॉक्टर रमणशास्त्री यांचा अभिपाय.

#### Mahasay Panditji, Your two astrological books in Mahrathi-

The Jyotrankan and Sachat okundahsar graha, are well conceived and excellently executed, and reveal your profoundity of knowledge in the mathematics and prognostics of Hindu astrology. The illustrative themes included in the secord work, are sufficiently varied, but Ishould have been gladder if you had added to them those of Mahatma Gandhi (whose picture you however publish) and the late Shankar Balakrisha Diksitthe talented author of the Bharatiya-Jyotissatra in Mahrathi Theme
No 32 of Prof Paranjpe is a rare datum, for which the student of astrology must thank you

You have evidently adopted the analytical method in your Jyotisankal which deserves high commendation for its quality of clarity, comprehensiveness of grasp, and edifying method. You seem to have done for the exposition of the theory and art of Hindu astrology, what the late Sudhakara Dyivedi and the late Sankar Balakrisna Diksit did, in their respective Ganukalarangini and bharatiya-Jyotusasira, for the history of Hin du astronomy and astrology If the comparison be not invidious or odious. I will say that the only astrological compilation with which yours may bear comparison, is the "Jaiaka-Bhaskara", in Tamil, of the late V Sabhaniti Avyar of Jaffna, published in 1909. But, in two respects, your Juotisia asak decidedly eclipses the "Jataka-Bhaskara," to wit, in the luminous treatment you accord to Bhavasphuta and in your inclusion of yatra muhurta and dampatya-yoga G. H Keskar's" Combined Introductory Astrology" endeavours to present a summary outline of both the eagona and the nirayana systems of genethiacal prediction Though the last book makes an honest attempt to estimate the utilitarian values of the two systems the net impression it leaves upon the mind of the serious student, is that neither system is handled with the ripe empirics of an expert By the side of your Jyotieasiksak, Keskar's book sinks to the level of a mediocrity. Mr. B Suryanarayana Rao's books on the mrayana system of prediction, have been before the Hindu public for nearly a quarter of a

century now, but in none of them does he deal with the mathematics of astrology, with that thoroughness, insight or impud quality which I notice in yours.

I think, you will permit me to point out that, at least, a "table of contents"; should be prefixed to your Jyotisask-ol, to facilitate quick reference. It is indeed a matter for poignant regret that the illustrious gentleman, Bal Gangadhar Thlak under whose inspiration you commenced to write your valuable book, did not live to see its completion, and write the long-expected Introduction which should certainly have added considerably to the worth and lustre of your already meritorious piece of work. How undaunted and pure-hearted he was, among the sons of India, will be patent to any one who looks at the theme you have already furnished Your book may, in sense, be said to be a posthumous spiritual child of his, since it is possessed of all the merits to vindicate such a kinship.

Dr. V. V. Raman Systra,

Ph. D. F. R. A. S. M. R. A. S. Member of the London Mathematical Society and Hon. Vice-President of the British Astrological Society, London. Yours very sincerely

#### V. V. Ramana Sastrin

(७) महादाय पंण्डितज्ञी—'' फलज्योतिपविषयक तुनची दोन पुसावें—उयोतिपदिशक्षक आणि कुण्डलांसग्रह ह्यातील विषयाची आखणी आणि त्याची मण्डणी विवा रचना ही होन्ही उत्तम साधरीं आहेत, त्यामुळें गणितज्योतिपतिल आणि भारतीय फलज्योतिपातील तुमचें प्रगाटनेपुज्य ह्याची प्रचीति तात्मळ पटते. बुण्डलेंग्रेमह्तिश विषया तर नानाप्रकारच्या बुण्डत्याची केनेळें आहे. परतु त्यात महास्मा गांधी आणि ज्यो. 'अवर बाळहृष्ण दींग्रित ह्याच्या बुण्डत्याचें विवेचन अततें तर कारच उत्तम ह्यालें असते, तथापि प्रे परांवपे काची कुण्डलें विवेच आसती ती तुनहीं उपलब्ध करने दिली ह्यावहल परशास्त्रिकास तुनचे आभारिय राहतील.

" ज्योतिपदिश्वकांतांत विषयवर्षमध्ये हुम्ही पृषद्धण पद्धतीना अवश्य बेहा छाहे हैं उपह दिसते, हागोमार्ग रिपयामी छानमी हरम्यानी हतियो, ह्यार्च सपूर्ण आकरन बरण्याची हाले आाले उद्यास विधारसरणी हात
तुमन्द्र्या गुणांचा को प्रत्यय वेतो त्यावर्षकों कि सीतिप्री गीरव वेले पाहिन स्रात र के सावदेत हों, ब्रह्महादीपायाव
प्रमापत हिंदेदी ह्यांनी माणवत्तर्रिणोमिय्ये लागि उपो क्षत्रय स्वाहण्य द्यार्थित ह्यांनी प्रत्यात प्रतिकृत ह्यांनी प्रत्यात प्रतिकृत ह्यांने साह्यात इतिहास ह्या प्रधानमध्ये विवेचन आणि उदाहरणपूर्व र एक्ट्रस्थ याचा सुकास हरा छाहे. १ तम् विवेच त्याच दिदेने त्यार्थी
शायत्या प्रधान प्रकामध्योतिपाची उपपत्ति आणि उदाहरणपूर्व र रहस्य याचा सुकास हरा छाहे. १ तम् व्राह्म आर्थेत जातमभारस्थ हा जो प्रभिद्ध क्या आहे त्याच्याच्या प्रस्ता चेला. याद्व हुन्ता वर्षा हे हे तम पर्युगतिस्थ आहे. त्याद लागिकाच्या ह्यार्थी उपस्ता हुन्ता वर्षा हे हे तम पर्युगतिस्थ आहे. त्याद लागिकाच्या ह्यार्थी तुमचाच प्रध सत्यत हाहि. अर्थान्त्य
"Combined Introductory Astrology" या नागर्व के एक पुस्तक अत्यिद हार्थे साह्या आहे. त्यार्थे साम्याद्य प्राप्त कार्यक्ष स्व प्रस्त हार्थे आहे. हार्थे
सामान्य प्रगित आहे थी, तुमच्या भ्रेषपुर्वे त्यार्थे नावच नहो, कार हाम आत २ ५ व्ययस्य स्व स्व हार्थे आहेत हार्थे
सामान्य प्रगित आहेत प्रीत प्रकाम आहेत. यह त्याच परस्योतियाला हात्यार्थे साम वर्धे व्यवस्थ स्वर्थे वर्धित हार्थे हार्थे स्व स्व साम प्राहेत साम हात्य प्रधान नाही, हार्थे साम होती हार्थे हार्थे साम होती हार्थे हार्थे स्वर्थे हार्ये हार्थे स्वर्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्ये हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्ये हार्थे हार्ये हार्थे हार्थे हार्थे हार्ये हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्ये हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्थे हार्ये हार्थे हार्ये हार्थे हार्थे

निवाहका आहे. अन्तर्ने रेदाओं भोट अही की लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक ह्या ज्या होवेसार विभूतीच्या प्रोत्माहकार्ने हुएही प्रधानआरंभ केता हो। महायोरपुरव हुमर्च कार्य पूर्व हालेलें वाह्य्याम आणि क्यून केच्याप्रमाणें स्वाचीप्रस्तावना ( १३ ) अनेका नतवः सन्तु भवत्तु ज्योतिर्वित्तु, अवि विद्वांसः भवद्भिः प्रेपितं पुश्तकद्वयं ज्योतिषशिष्ठकथं सचित्रः कुंडरीसंग्रहर्यति सामोरं सम्प्रत्यारं च रुभ्यवानिस । भवतःशीतं पुस्तकं तावत्रथमं प्रमसाध्यं च प्रयन्त-साध्यं चीत किं पुनस्कत्या । स्रोक्ष्यु नृतमोरं निर्तातपुनकारकं स्पष्टतया च उपयुक्तसर्वार्थदर्शकिति मोदवहमेत-विति में मनीपा, उत्तमप्य किमिषक्या स्त्रत्येव्यकं कियते ।

पंडित नारायणशास्त्री मराठे, प्राज्ञपाठशाळा, वाई.

(१४) नैकाः प्रणवयः भवदीनम् ६।१२।२१ दिने लिखितन पर्नेण " ज्योतिपदिक्षक " वुस्तकं न सानित्र " कुंडली" संबद्धपुत्तकं द्विविदिनात्पूर्वेज्यम् । न वयं ज्योतिपदात्रकृतपरियमाः । नाप्यसामित्तदिवये किमप्पर्वतम् । अतो न मबद्धिदितपुर्त्तकविषये तद्विपयाज्ञेचने नामित्रम्वतं समर्थाः वयम्, तथापि मबद्धिः श्रम-बाहुत्यमुर्त्याक्रस्य विद्वितेनोतेन अपेन ज्योतिपविपय्विज्ञास्त्रम् महोषकारे भविष्यति दक्षिन्नापाविद्व सम्वादि । कि बदानोक्ष्यनी व्यापरिणति राम् ।

( १५ ) ज्योतिपशिक्षक व कुंडलीसंग्रह ही महत्त्वाची पुस्तकें येकन बरेच दिवस झाले. मिलन झालेल्या भारतीय ज्योतिपशाक्षाचें सम्बद्ध तोध्यपूर्वक संवर्धन करण्याचे महत्त्वाचे आपण स्वीकारलें आहे हे भारतीयदिर भारतीय ज्योतिपशिक्षक पुस्तक तर फारच उपयोगी झालें आहे. ज्योतिप विश्वयाची आवड असलेल्या अहात मोलांत विश्वयाची आवड असलेल्या अहात मोलांत व विद्यान काविद्यानंस आवता ज्योतिपशिक्षक चरवस्वत्या पांग्रेकेचें च स्ववद्याची नांगियोगि शिक्षण देईल बांत संशय नाही. तिथि म्हणने काय हैं संकटा फार योज्यांस माहीत असेल. शाही, त्योतिथि म्हण-विचारीया देखील ऑपक्या कोशिविराचा रोळ पालतो. माग रति बनांची क्या काय है या चावतीत आवण तिस्यादि पर्वाणीया अपल्या ज्योतिपशिक्षकांत उपपारी दिली व स्तरिष्ठ एकळ माहिती दिली आहे. यामुळें हुं पुस्तक बहुत उपयोगी झालें आहे.

(१६) नतिपूर्वकमावेदयति यत्किल पंचयोबादिनेन्यः प्राक् प्राहिष्वं तत्रभवन्तो मत्सविधे पुस्तकद्वयं यज्ज्योतिराशिशक्षकेकं अपर्पं च त्रिश्रेथितितः कुंडकीनां तेमह इति तत्सुस्तकद्वयविषयेऽपि यावातप्यतो वश्वप्रमह-सम्मर्पः तथाविपविषयानामिञ्ज्ञलात दुरियम्यः सकु कार्तानिकसर्दाताः परं प्रक्रिजाने आस्मपुस्तकं बहिष्यजातं प्रत्यपादि तत्र भवाद्गिः कार्तानिकस्तुङामाणिभः सविष्यकथनं महाणां मित्रादितं स्तव्ययोतिपं तेन यह एवोपविश्य सर्व

दैवंभागधेयं ज्ञातं सुलभं भवेदिति ।

संपदां आगमा: विपदा निर्ममा: खलु प्रहाधोना एव अतोऽवर्द्ध प्रहादिज्ञानं तद्धमितित च प्रत्योपेक्षा सा नाजेन प्रत्येन परिपूरितिति मन्ये । यद्यपि वासिष्ठे पौरुपमेव बकाय इति अभाषीत् भगवान् वशिष्ठस्तायापि तस्मिन्नेवामे द्वे चके किल व्यवहितिशकदिकाया: पौरुषं देवं च तत्रनेकेन चकेण शकदिका गन्तुं शक्नोति अतः देवमपि शरणी-करणीयम् अत एव भवभृतिग्रह।

अद्वैतं सुरादुःसचोत्तुमुणं सर्वास्वरस्यामु यत् । विधामो हृदयस्य पत्र जरसा वस्त्रिणहायाँ रसः ॥ कालेमाधर-णालयात् वरिणते वस्त्रेसहारो स्पिती । भई तस्य सुमानुसस्य कथमप्पकः हि तं तत्प्राप्यते ॥ आस्मिन्यसे भगवतो ।मा-वंद्रस्थापि क्ष्येकार् इति हेत आस्त्रामेवेविधानि वचनानि बहुदाः उद्यतानि धीमाद्विर्ः स्वभन्य इति तस्मादेवविदां कृतेन्द्र सुपित ह्युवरस्यत ।

अनेन प्रन्थेन बहुवी लोकोपट्टतिर्भूयात् जना अपि प्रतिपदं देवमेव शरणं मन्यमानाः पुरुपकाराद्विरताः

सन्तोऽन्यत्र शरणमालभमानाः दैवमनुगन्तारोऽनेन श्रन्थेन दैवं याथातथ्यतो जानीयुरिति विश्वसिमि ।

दे क्रेचन ज्योतिःशाश्चे बेदसूलम् शस्ति बानवेति मेद्येति तेऽत्र ग्रावधाना भवन्तु ज्योतिपद्याक्षीय युगपरिमाण-द्वारेण चंद्रादित्यादिर्यातिवभागेन तिधिनश्चन्नशानमितिष्यन्नद्यंत्रदायगणितातुमानगृकम् प्रदृष्टीख्य दौरस्वानिमित्तपूर्वेक-स्तानुमाशुभक्तमेन्नतिवशकमूचनम् तद्वतदाांत्यादिविधानदारेण बेदसूलम् ज्योतिपद्यात्रामितपत्रः ।

( सरस्वतीभूषण ) वामनदाास्त्री किंजवडेकर, पुणे संस्कृत सुख्याध्यापक, न्यू पूना कॉलेज,

( १३ ) रा. रा. पंडित रमुनायराजी पटकर्पन ज्योतियों यांनी है ज्योतियशिक्षक या नांवाचे पुस्तक निर्माण इ.में. योनने कोटी विषय आपही पाहिने. यांत कुंडसीबस्न महांची कर्ते काडच्याचा प्रशार बालचेश आहे. तेरहां ज्योतियशास्त्राचा मर्तत्त अभ्यास बर्स होज्याचा सोकांच हा भंप बहु उपयोगी आहे असे आपहांस वाटतें करितां भामची उक्त शास्त्रीवुवांना ही विनती बाहे कॉ.या पुस्तकाचा अनुवाद हिंदी भाषेत झारवास बहुत देशात याचा उप योग होईल. अशा प्रकारचा प्रय आमचे पाइच्यात कमी आला आहे आता आगडी विश्वनायाची टींच प्रार्थना करीत आही की, शास्त्रीबोबानी है कार्य हाती घेतलें आहे. त्याची उत्तरीत्तर घटी करून त्याचे मनोरथ सिद्ध करी

महादेवशास्त्री घाटे. काशी.

( १८ ) पांडित रघुनाय शास्त्री ज्योतियी यानी लिहिलेला ज्योतियशिक्षकप्रथ सर्वीय सुदर आणि श्रेष्ठ दर्ज्याचा आहे या प्रथारोरीज फलज्योतिष विवेचनाचा सोपपत्तिक असा दुसरा प्रथ टपलच्य नसून यावरून प्रत्येकास ज्योतिवज्ञान सहज होईल

( महामहोपाध्याय ) पंडित रूपपतीशास्त्री, अध्यक्ष ज्योतिर्विन्महामडळ ग्यान्हेर

( १९ ) पंडित रघुनाथ शास्त्री यास-

आपण केलेला ज्योतिष शिक्षक प्रथ पाहून अत्यत आनद झाला. इतक्या महरवाचा व भरप्र झालीय विवे चक माहितीचा आणि सर्व संमाहक प्रथ ज्योतिष वाद्ययांत हा पहिलाच होय

( ज्योतिपसुधाकर ) रामचंद्र पाइरगशास्त्री मोघे, वसईकर व्योतिधी.

(२०) नामदार दादासाहेच खापडें, थी प. एल पछ थी स्टेट की न्सिटचे सभासद उमरावती हे लिहितात -

मित्रवर्षे वेदशास संपन्न रा रा वंडित रघुनाथ शास्त्री ज्योतिशी पुणे, स्वामाचे सेवेशी पीप्य गणेश श्रीष्टप्ण रागर्ड कृ सा न दि वि आवण ज्योतिव दिक्षक पुस्तक शिहृत मान्ने सार्र्स्स काभिन्न कोलावर पार मोठा उपकार केर आहे फल्डमोतिवाची माहिती मुलम भ वृंत सहज समजेल असा दिली आहे आणि तीभी बार्चात असतो ब म्याच गोणी ज्या पूर्वी कळत नव्हत्या त्या लक्षांत आत्या विद्यार्थी भडळीला हें पुस्तक पारच पार उपयोगी पडेज यात शका नाहीं

(२९) श्रीमंत यायासाहेय ध्वरंकरजीकर (जीफ ऑफ् ध्वरंकरजी) विहितात —आपरा ज्योतिष शिक्षक प्रथ वाचून पाहण्यात आला सनातन हिंदुधमै व ज्योतिषशास्त्र यांचा निवट संबंध असःयामुळें नेहमीच्या व्यवहारात व धार्मिक गोष्टीबहुल जुन्या मताने वागणारे लेकाना ज्योतिपशास्त्राची माहिती असर्णे अवस्य आहे आणि या दर्शनें पाहतां सदरह भ्रंथ फार उपयुक्त आहे.

( २२ ) द्वां० सर भालचंद्र ए प्या लिहितात —आवला ज्योतिपादीक्षक प्रय पाँचला पुनतकांत प्रथित

बेलेली साहिती चागली असून ज्योतिपाचा अभ्यास करणारांस याचा विशेष उपयोग होईल

(२३) प्रोफेसर रघुनायराच आपटे एम् ए एङ् एङ वी कोल्हापूर छिहितात — ज्योतिष शिक्षक प्रंथ पॉवला विवयाची माडणी साची व सोपी असून अगरी सामान्य व अनिमन्न मनुष्यावही साहिती होण्या परिता या प्रधाचा चागला उपयोग होईल

(२४) पंडित रपुनायशास्त्री ज्योतिया यानी लिहिन्सें " ज्योतिय शिक्षक" ह्या नीवाचें पुरतक सनकडे अभिप्रायार्थ आले ते भी समप्र पार बारवाईने वाचन पाहिले पुस्तवाचे बाह्य स्वरूप व अतरण उत्तम इकारचे आहे

ह्या पस्तवात परहज्योतिष शाखाऱ्या बहुतेक भागांचा विचार शिक्षणरूपाने सरळ व सोध्या मराठी भाषेमध्ये केता आहे. विवयानें स्पर्टाकरण जितके विस्तृत करावदास पादित्र तितकं विस्तृत केळे आहे. जाणवाणी उराहरण देऊन बाजकवर्णाची जेर्णकहून समनुत होईछ असा प्रयन्त केळा आहे. प्रदेतिपराग्याचे ज्ञान आपणास अगार्व अशी इन्छा पुष्तळ निज्ञाम माणगांना असते। पूरंतु साधनाभावी त्यांना आपनी इन्छा दायन देव वी लागते। अशा जिनागंना हें पस्तर उत्तम माधन आहे अर्ग मी सात्रीन म्हणती

दिायराम गणपत पवार ( करण कीमुदीकार )

(२५) ज्योति शास्त्रमातिङ प अमृतराम नारायणशास्त्री राजज्योतिषी यङोदा-ज्योतिष दिश्यक् प्रय वानुव वाहिला क्लज्योतिषयियक सर्व माहिती जा प्रयोत उत्तम रीतीर्व प्रयोत केली अगृत या

ाशस्य प्राप्त पापूत पापूता परान्याया प्रवार वापा साथा वापा साथा वापा साथा वापा साथा वापा साथत वापा साथत वापा सु पुनारायत्व न्योतियसायायी व्याति व हार माहिती ग्राहन करने पेता रेहेल (२६) महामहोषाण्याय ज्योतिर्विद पहित दुर्गाप्रमाद क्रियेदि, मुल्याप्यापय संस्कृत करिला संस्थात सायपुर —सारस्येन शिपनो मार्गास्थ्येन मिश्हानातम् । एव उसेनितरिगर द्रवर्शनं अवन्त्र अध्यात् ॥ संश्रत पिलानयोनियसार्थेनसायां त । मासे भवरमानपुर्वामैः सायपाप्रम ॥

( २५ ) ज्योतिर्विद पंडित गोञ्जलबंद भावन, राजज्योतिर्पा, संस्थान जयपूर —

च्चातिश्विशक्षक् इन्हलीसप्रदेतिप्रयद्वय समीचीनमिति पठनेन सतीयो जातः । भवतामुखमो जगरुपकाराय प्राचीना धैवियासरक्षणायास्तीति क्षेयम् । भवता कार्येषु प्रतिक्षणमुजतिर्भुयात् इति भगवत प्राधेये ।

- ( २८ ) महामहोपाध्याय पिंडत वामाचरणभट्टाचार्य, राजकीय संस्कृत पाठशाळेचे मुख्य अध्यापक, काशी॰--श्रीमल् पटवर्थन रघुनाधशाली महोदेवेषु सप्रणाम निवेदवते, भवद्रि. प्रेरित ज्योतिपश्चिस्न नामक पुस्तक बीदवाह पर सतीपसुपानतः । मन्ये पुस्तकमिद ज्योतिपश्चिष्ठणै-छूना महातमुपदार जनविष्यतीति ।
- (२९) विष्ठद्वस्त पंडित वीरेश्वरशास्त्री द्विवड, सस्युत प्रोफेसर महाराजा कॉलेज, संस्थान जयपूर.— पनायमात्र जानामाने ज्यौतिये शास्त्र व्यात्स्यानेन समीचीतत्वा ते ते विषया अवगता भवेषुरान ज्योतियशिशव प्रथेन यथीपतम च फिलतश्याना तत्तदेशप्रचलित भाषाया लिखिला प्रनाशयियति विद्वरा इति आशासि । अनेन च युप्माव यलेन सर्व एव ज्योतिपद्वायासिन सासद्श्यादेव विद्वासी भिष्यति रहस्य च शातुमधिकृताथीते । यदि हिंदीमाधायामि स्वासाहि उत्तरे देशेषि साधारणानाभि महोषयीते मेचेति मन्यते ।
- ( २० ) मो. शि. म परांजपे, पम् प्.संपादक स्वराज्य पुणं ज्योतिपशिक्षक पुस्तकात पचान, कुडली, महारक्षा, अतर्देशा, महत्त्व, हादशमाविचार, मविष्यक्षन, स्पष्ट मह स्वसद्या, कोरे साविस्तर विवेचन करण्यात आर्के अस्त सचित्रकुडलासम्रहात प्रसिद्ध लोका या मुख्या व त्यावहलयी मीमासा देण्यात आर्क्ष आर्थ आरे पस्तक समाह्य आह
- (३१) रा वि गे। नवाथे--सपादक कुंडलीविज्ञान मुंबई -प. रघुनाधशाक्षी ज्योतिपी वार्नी केलेल्या " ज्योतिपशिक्षक " पुस्तकात पनाग पारूचापासून पत्रिका करण्यापर्यंतची सर्व माहिती सगतवार हिरो अस स्यार्न एसावा सामान्य मनुष्यासही या पुस्तकावरून पाहिके त्या मनुष्याची पत्रिका तथार करता वेईल,
- ( २°) महामहोपाध्याय पं नित्यानंदशास्त्री, वनारस (काशी)— आपले ज्योतिपशिक्षक नावार्षे पुस्तक आग्ही समालोचनपूर्वन पार्टिलें पुस्तकारील माहिती फार उपयुक्त असून मुल्म व सोशहरण दिली आहे. अशा प्रथानी साप्रतकार्की पार आवश्यकता असम्यानें हें पुस्तक प्रत्येकास अस्यत उपयोगी व समाह्य आहे
- ( २३ ) महामहोपाध्याय केदाव रावजी ताह्मन, पम् ए. प्रिन्सिपाल संस्कृत महाविद्या स्टय, नामपूर सी पी - ज्योति शास्त्रविद्या स्टय, नामपूर सी पी - ज्योति शास्त्रविद्या एटप्, नामपूर सि विदेश प्रज्ञानपूर सि विदेश प्रज्ञानपूर सि विदेश प्रज्ञानपूर सि विदेश प्रज्ञानपूर प्रज्ञानिक्षिप्रकार प्रज्ञानप्रभागि प्रत्यान प्रति शास्त्रकृतमापोप्येतावित्र संदेहवकतु सुसाई । यत् सस्त्रनामपानिक्षाना ज्योति शास्त्रममेषु गुरूपदेशमतरेण स्पुत्रतिमिन्द्रपता मध्यमदमतानामि साद्याना प्रत्योपद्यानप्रति भाषाया निवदो प्रथ । एव च महता झेवैनैतादश अथ विरवयन्तीऽत भवतः शतशो सम्यवादानहिति इति ।
- ( २४ ) परच्या परी सर्व-कारें उद्योतिपशिक्षण घेता वार्वे वा हेतूनं जातकने सरी हा प्रचड प्रथ तथार करण्यात भारत असून सर्वसाधारण त्याचप्रमाणें गूड असा ज्योतिश्वप्रमयाची भरपूर माहिती करून देण्याच्या दर्शनें चागरण साधरा आहे वयक्त, दशाक्त, जनमपत्रिचा, मुहूर्त वगैरे सर्व ज्योतिपविषयक गोशं वा प्रधानें तदिषयक शास्त्राची माहिती वरून पेणाऱ्यांसाठी सुरूभ केलेत्या आहेत स्पादक निवासत्राळ
- ( १५ ) पडित रपुनायसाम्री योगी ज्योतिपक्षिम्न अथवा जातक्वेसरी हा प्रय लिट्टन ज्योतिपराम्नासारसा अत्यन गृट व दम्न विषय सामान्य वायकाच्या आटीक्यात सविस्तर आणस्त्र आहे ५.४ फार उपयुक्त व संप्राह्म आहे सपादक-ไजेविधसानियस्तार

( १६ ) ज्ञानकोशकतें डॉ श्री स्य केतकर, एम् ए पी एच् डी चालक विचासेक पुणें — पचाग प्रवर्तन कमिर्गाचे उत्ताही सेक्टरी पटित रपुनाधशास्त्री पटवर्षन ज्योतियो वार्ती, ज्योतियशस्त्राचें अध्ययन कर इन्छि बारोगाटी हा प्रेय तमार केता आहे ज्यामचें पचाग हणाने काय व तें क्यें पहाँके, असस्या स्नावहारिक माहिती पासन जनकितहा तपार करती वेण्यासकेत व या पित्रेडकरन महाच्या स्थितीमुळें आयुष्यांत मित्यपकाटी पहुन वेणाच्या परिवर्गनोर्थ ज्ञान होस्यापकेतची शर्च माहिती, सोतपसिक, सोदाहरण व पास्य सुरुभ पदतीनें दिला आहे. नवग्रहोंनें व राष्टींने प्रभान, निर्निराड्या ठिकाणच्या क्षक्षाशांचें सूहमगणित, महांचे उदयासा, अनेक प्रसिद्ध पुरुषांच्या कुंडस्या यांच्या समावेशांनें फलज्योतिपाच्या अभ्यासकांच हा प्रथ विशेष उपयक्त साला आहे.

( ३७ ) राजमान्य राजिथ्याविराजित वेदशास्त्रसंपत्र रघुनाथशास्त्रित् पटवर्धनोपाव्ह तत्र भवता भवता किखित पुस्तकं अवदशः अभ्यातं विनाशि अवदशः शाद्धं धर्म इदमीहरानीहराश्याश्यःअसभं ववहसुपक्रमेतवः ॥ तत्र किखिताः विपयाः ईष्टम् स्पष्टाः यत् किचिन् परिशोलनेनापि यव्हर्षं जनवन्ति वृद्धिगाख व्येतियाच्यो सेतु हेतु एटवर्धन- कुलकेत्वरेत तत्र भवान् विरंज्यतात् । अर्ड व्योतिय शास्त्रानाभिज्ञीपि भवत्कृत मंत्र विरोश्येन क्षणं विषक्षणं शास्त्रानं मन्ये। कृष्णवाद्यानं विरोशित विषक्षणं शास्त्रानं मन्ये।

(४९) मो. गो. स. आपटे. एस. ए. वी एस. सी. प्रिन्सिपोल, माधव कॉलेज, व घेधशाळा उज्जनी:—ज्योतिपाधिश्व—कुंडलीसंबहयेति संबहये श्रीमता कृष्या प्रापेय मित्रकटे भेषितं तरेतरेण ममाभिभायोऽनकुळ एव वर्तत इति शानंदं निवेदयिद्यस्त्वहे । ज्योतिपाधिपये ये नम्यन्धामा परिचयं विकार्यंतरोषाः

#### मनेन प्रयद्वयेन लाभ एवं संजनिष्यतीत्वन्न न कोषि संदेह बतो ह्यातसुदः रैरायसाक्षरैरहकितं झुगमपदैप्रयितं च प्रतिभाति । Astrology Jyotish Shikshak or Jatak Kesari

#### Pandit Raghunath Shastri Patwardhan, Poona city.

Mr. Patwardhan has rendered a distinct service by presenting the public with an easy course of Astrotogy. It will enable many to learn astrology at home without the assistance of a teacher. It is written in an easy and lucid style, and it will be useful not merely to learners.

Even advanced Students will learn much from it. The idea of writing such a course was approved by the late Lokmanya Tilak, and he even intended writing an introduction to it. In a short compass the book gives a great deal of useful information.

Bombay Chronicle

#### Jyotish Shikshak or Jatak Kesari

( by Pandit Raghupath Shastri, Poona. )

The book deals with the jatak branch but has some chapters on Muhurta. Also the first step is, however, the calculation of sidereal time and the computation of the places of the planets, for which astrologers usually depend upon the Almanacs. The Author has, however, tried to make them independent by furnishing rules for computing them and Ephemeries for a certain number of years. This has considerably enhanced the usefuluess of the book. The book is well written and as far as we can judge, shows ripe scholarship in the treatment of the subject.

#### Modern Review, Calcutta.

श्रीपज्जगद्गुरू श्री. अनंताचार्य महाराज, प्रतिवादी भयंकर मठ, कांनीवरम् यांचा अभिप्राय.

पंडित रष्टुनाधदास्त्री यांस-" उदोतिरशिषक भवना वातकडेवरी हा प्रेय भाषपांकरून आभिप्रायार्थ भारत, सार्वे रामालीचन स्थातीय भागि विविक्तापूर्वक करण्यांत शार्वे. ह्या प्रधान्तो योग्यता अखिल भारतीययोगी स्वरूपाची असून ह्या प्रधान्तका अपूर्व आणि भारतीय ज्योतिप दाास्राची शास्त्रोक्त माहिती सागोपाग दिल्ला अतएव ज्योतिपशास्त्राच्या परमोत्त्वर्षाची आणि काल्साधन शास्त्राच्या अभेसरस्वाची महती पूर्णपर्ण पटविणारा असा हा अद्भुत अथ आहे ह्या प्रधात गणितज्योतिए आणि फलज्योतिप आशा दोन्ही सहत्वाच्या विभागाची सर्व माहिती समत्वाच व ह्या आखातील गृह गोष्टीच रहस्य रपष्टपणें उक्लून दाराविणारी असून "ह्या प्रधात वें आहे तें इतर सर्व प्रधात आहे पण इतर प्रधात च नाहीं तें सर्व ह्या प्रधात आहे" असी ह्या अध्वात के आहे तें इतर सर्व प्रधात आहे " असी ह्या अद्भुत व रम्य प्रधानी अलेकिक महती आहे

ह्या प्रधाच्या अध्ययनार्ने कोणखाही लिहिता वाचता येणाऱ्या सामान्य माणसासही घरच्याघरीं ज्योतिय ज्ञान मिळविता वेईल इतनया सुलभ त हेवी सोपपत्तिक व सोदाहरण अशी ह्या प्रथाची बालकुद्ध रचना आहे गुरुग्रही राहुन सतत १२-१२ वर्षे अध्ययन करूनही ज्या कठीण विषयार्चे आक्लन होत नाहीं व रहस्य कळत नाहीं।
असें सर्वे महत्त्वाचे विषय ह्या प्रथाच्या योगार्ने चटनन लक्षत येतात हा अथ म्हणजे प्राचीन व अवीचीन ज्योतिय
विषयक प्रथातील तत्त्वस्यरहस्पाची फोड वरणारा सिद्धात प्रथ आहे असेंच ह्या प्रथावहरू म्हणता येईल, अक्षता
प्रकारचा आध्यर्थकारक व तज्हानाही विषवून टाकणारा प्रथ निर्माण करयावरूल आणि आपरया अलीकिक युद्धिसत्तिच्या जोरावर असला अग्रतिम अथ जनतेला सादर वेल्यावरूल ज्योतियार्वे पहित रघुनाथशास्त्री यार्चे आमही
आशीर्वार्यर्थक अभिनदन करतो.

#### महामहोपाध्याय पंडित श्रीधरशाली पाटक, माजी संस्कृत मुख्याध्यापक, डेकन कॉलेज, पुणें.

प्रगत्भ आणि प्रतिष्टित विचारसरणी, प्रतेक विदयाची, सुस्तर व असदित्य माडणी, साक्षीय गृह प्रमेयाची विषित्सक पद्धीची छाननी, ज्वोतिद्यास्त्रातील शतराणि रहस्य उनस्तन दाखविष्याची नैपुष्यपूर्ण हातीत्री, बोड-क्यात पण अर्थपूर्ण विवेचनगद्धति, प्राचीन आणि श्राचीचीन पद्धीचा सुदर फिलाफ, तसेंच प्राचीन ज्योतिया वार्याची मृत्यसेंच दिखातत्तर्थे नायम ठेवून ज्योतियसास्त्राचा परमोत्तर्य होण्यासाठी करववाच्या सुधारणार्चे प्रतिचादन, हस्यदि हस्यदि अनेक गुणसमुच्चाच्या सुभाषणार्ने शयान अरुकृत झालेला महनीय व अपूर्वे शसा ज्योतिसादीशक अथवा जातकवेसरी हो एकन प्रथ आहे

ह्या प्रेयाच्या याचनाने व शम्यासाने श्वीतिवसासाची श्रथपातून इतिपर्यंत सर्व माहिती (सद्धातोष्क व सास-शुद्ध श्वती मिळवारी असस्वानस्थाने ह्या प्रयत्स्योने अस्यत परिप्रमपूर्वक तयार केलेरचा ह्या श्र्याने आरील जनते यर शर्यपार शर्से उपकार केले शाहेन ज्योनिस्हान पेऊ इस्डिजासीस तर हा प्रय म्हणजे एक वासपेनुच आहे.

यांतीन गणितिथिय जसा गुगम व गुरुम आहे तसाच परण्यांतिप व भविधवधन हा विषयही वरणना-तीत सोचा व फोणागही राह्यणहर्षा आवरण व रतां येण्यामारमा दिला आहे यामुळ आही अस्य शिक्षण सालेल्या स्वर्णायात तो तहत पूर्ण शिक्षण सालेल्या स्वर्णायांत सर्वात ह्या प्रधावहन ज्योतियशिक्षण अस्यवाळांत व परच्याचरी मेता बेर्टन, आहा असूब आधि अभिज के स्वर्णामीविवादण ज्योतियस्त पष्टित रमुनायसासी यार्चे आमही मन पूर्वक अभिनंदन करतो. वेवटी राज्येन स्लाम्याचे वां, विद्धानेय विजानाति विद्वजनवरिश्चमं । नहि वंध्या विजानाति गुर्यी प्रस्ववेदनाम् ॥ ह्या प्रधानो प्रचड योजना, ग्रोप्ता, क्युंन, अवीतिकत आणि सभीधन प्रमुख ह्या मर्व गोष्टी जो विद्वान अरोल खालाच कळतील व ह्या विद्वत्तापूर्ण प्रधानी योज्यता तोच जाणू धनेल.

ज्योतिपराालाच्या सांगोपाग विवेचनाचा अटभून आणि रम्य शेंसा अलै।क्रिक बुद्धिमत्तेचा प्रय फक्त हा एक्च आहे अर्से आमर्चे स्पर मत आहे

ज्योतिपदिस्का अथग जातककेसरी—( लेखक-पंटित स्कृताशाक्षी, सेकेटरी प. प्र किम्ये, इक्तार देठ च न १४० पूर्ण नं. १) पहित सुन्ताराक्षी पटक्षेत, उसीतरी ह्यांनी एकज्योतिपच्या निक्षात् केशियाच्या उपयोगाकरता एव विक्षणकम तथार केटा आहे व स्थाग अनुसहत स्वांनी आकाश ज्योतिए विवाह ज्योतिप, विद्याह स्वार्थ प्रकार प्रेतिप, विद्याह स्वार्थ प्रकार प्रवादि एकड सेशिय, विद्याह साथ प्रकार एक्ट प्रवाद करून व इतर विषयाचें मरपूर विवेचन करन ' ज्योतिपत्रिक्षर ' नागचा प्रवर्श सवार केटा आहे. सदर प्रवाद पितत्र केशा प्रवाद प्रकार केशानें पिद्धीस येखा संक्षणक्षीत सावत्र स्वार्थ प्रकार केशानें प्रवित्त कामात्र व स्वार्थ प्रकार अंदानें पिद्धीस येखा संक्षणक्षीत सावत्र सहर्य क्षणक्षाच्या प्रवाद प्रकार सावत्र प्रकार क्षणक्षीत्र प्रवाद क्षणक्षीत्र स्वार्थ स्वार्थ क्षणक्षीत्र केशानि प्रवाद स्वार्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्

भविष्य सिद्धांत यंथावरील तङ्ज्ञांचे अभिप्राय श्रीमत् जगद्वरु श्रोरामानुज सम्बदायाचार्य श्रीमद् अनन्ताचार्य महाराज श्रीमतिवादि स्पद्धर मद, श्रीराषी.

(१) ज्योतिषरमेन श्रीमता पण्डित रपुतायसाधिणा पटवर्षतेन रचितो महाराष्ट्र भाषामयो भविष्य-तिहाराजनामा प्रत्योतमाधिरेट । सामको नगरे श्रीमत परिश्वपानीनो माठ ग्रह्मापर तिरूच महोदयसाधिगरोने प्रशिताया समामां निर्णात प्रमम्तुक्व शुद्धम्बहिष्यधीदर प्रसम्भानुस्क निर्णातमप्रपे रिणितमासि । शतीत परिवर्षाणा भावि पंगायद्वांपाण प्रहस्वित्योऽत तिरितात्मानि । वत्तार एक वन्तृष्णो शुद्ध प्रहस्थित परितान मावता वरवस्तिनि वो वा न जाताति । वत्त्यातदेव चायप्रयो देवते चप्यमानानि पणानि नानुमारनुपुणानि भवित । शुद्धभाष्ट्रीय महस्यिदिच प्रवर्तानुष्णाभवतीति स्वयमुन्धेत वर्ष जानीम । अन्तर्व प्रत्योजन न वे ए के दैवतानामित अपितुर्त्योगमे व्योतिष्याप्रमानिनां महान लागो भवित्यनी स्वत्रनास्ति प्रत्ये । गरित्री भारते श्रद्ध प्राहस्यप्रतिन आवर्षण मितिष्यस्मार समित्राय । प्रत्योत्मावित्री विश्वमाहर्त्यमार्द्यणार्द्यण प्रत्ये प्रवर्ण कर्ता त्रवे

विनिसर्पाल गो. स. आपटे एम्. ए वी. एस. सी.; यांचा अभिवाय ज्योतिपरत पं रचुनाधशास्त्री पटार्धनस्त " भनिष्य सिद्धांन्ता "चे परीक्षण

काढण्याचें काम सुरुभ व्हावे एयडपाकरिता ( पृ. १५९ ते १८८ ) काष्टकें दिली आहेन शुद्धपचाग म्हणजे काय, त्याचे आधारे व प्र. ला पर्चागावरूनही कारक यह कर्से ठरवार्वे व त्याचेवरून भाग्योदय वाळ, आयुष्यांत घड-णाऱ्या बऱ्यावाईट गोष्टी, प्रहाचे योग व गोचर प्रकरण याविपयीं प्रतिपादन केलें आहे मधुनमधून मविष्य वर्तिविण्या-संबंधी ठोकळ नियम दिले आहेत व सूचना केल्या आहेत दशाचा उपयोग कसा करून घ्यावयाचा यांविपयीं बोध प्रद रीतीनें माहिती दिली आहे मागचे व पुढचे प्रह समजत्याशिवाय खात्रीलायक असे भूत व भविष्य ठरविता येत नाहीं त्यामुळे फार सडचण पडते अस स्वानुभवानें जाणून पं रघुनायशास्त्री यांनीं श्रमपूर्वक या पुस्तकात जी भरपूर माहिती दिली आहे तिचं महत्व प्रसाध काम करणाऱ्याचेच चागले लक्षात येईल, व त्याबहल जुने व नवे जोशी स्वीना नाहिता कार चन्यवाद देतील यात अका नाहीं पु १४६ ते १४८ पर्यंत गेल्या ६० वर्षातील प्रदेणे याच्या स्पर्ध मीक्ष कालासह दिला आहेत सीं फलज्योतिष्यास फार महत्त्वाची आहेत व ला प्रमाणें व शुद्धपंचागामध्यें गणित दिलें असल्याकारणार्ने खरोखर ब्रहणकाळ केव्हापासून वेव्हापर्यंत होते हैं स्पष्टपणें बळते. त्यापासून पिलतामध्यें अतर येते. जदाहरणार्थ शके १७८७ अधिन गुद्ध १५ चें चदमहण खरोखरता ४ मि ३२ यावेळी सुटलें असल्यामुळें ५ बानतां ज्या बालकाचा जन्म जाहला तो प्रहुणात जाहला नाहीं हैं योरें तथापि प्र ला प्रमाणें ५ ता २९ मि हा त्या प्रहुणाचा मोक्षकाल असल्याकारणार्ने त्या जातकास ग्रहणदोष आहे असे ग्र. ला. प्रमाणे चालणारे ज्योतिपी राचित ग्रहणतील अर्थात अशा प्रकारने दोपापासून शुद्धपंचानाप्रमाणें गणित करणारे जोशी अलिप्त आहेत हें उघड आह प्र २१० पासन दिलेली लमसारिणी व पुढें पृ २१६ पासून दिलेली सार्णी या फलज्योतिच्यास फारच महत्त्वाच्या आहेत. त्याचेयोगानें जन्या व नन्या पद्धतीप्रमाणें वाटेल त्या अक्षाशावरील वाटेल त्या वेळचें रपष्टराच काढता येतें तात्का ठिक लग्न हे सर्वजातक. तात्रक व प्रथ्न या गणिताचें सुकाणू आहे त्याचें गणित मोठ्या खबीनें या कोष्टकात दिलें काहि तसेंच सुमोर्र ९०० गांवाचे व शहराचे अक्षारा, रेसाझ व पत्रभा पृ २५८ पासून ९० पृथावर दिलस्या भाहित बामुळे सदर कोष्टकाचा कोणत्या गांवी कसा उपयोग करानवाचा तें कळण्यास अडचण पडणार नाहीं नक्षत्र काळावरून स्पष्ट सूर्य व स्प सू वरून नाक्षत्रकाळ व इष्टकाळ साधण्याकरिता जी कोष्टकें दिली आहेत त्यात जसा नवीनपणा आहे तभी उपयुक्तताही आहे. अक्षाश ६३ पर्यंत प्रत्येक अक्षाशाचे राह्यदय दिले आहेत. त्यावरून स्वतंत्र तन्हेर्नेही लग्नसाधन करता येतें हिंदुस्थानातील कोणत्याहि स्थळाचे शुद्धपचाग करण्याची माहिती या पस्तकाचे शेवटी दिली आहे तिच्या योगार्ने प्रत्येक ठिकाणर्चे शुद्धपचाग धोज्या श्रमार्ने तयार करता येतें

या गणितमागाशिवाय दशनमाव व द्वादशमाव साधन, दिखाल नवमाव, द्वादशाश याची व विशोतरी अष्टोत्तरी कोष्टकें कैमेरे एकज्योतिच्यात काणणारी अवस्यक माहिती उत्तम प्रकारें या पुस्तकात दिली आहे उद योतर कोणक, प्रश्नादिक्य सावनमान, काति, चर. अधिकमात, अयनाय, परकापदावक्त तात, मिनीटें व तास मिनीटावक्त घरकापंठ अशायकारची वारोव सार्वित ते देकन विषुवारकाति काव्य्याचीही सोपी ति दिली आहे जोशावी नेद्वमी घरकापतावक्त शरकाक ठरविष्यामार्थ्य वृक्त होत अयते व चुकीमुठें शंकर्ठा पतिका चुकीच्या आहे जोशावी नेद्वमी घरकापतावक्त शरकाक ठरविष्यामार्थ्य वृक्त होत अयते व चुकीमुठें शंकर्ठा पतिका चुकीच्या आहे जोशावी नेद्वमी घरकापतावक्त शरकाक ठरविष्यामार्थ्य वृक्त होत अयते व चुकीमुठें शंकर्ठा पतिका चुकीच्या आहे जेशाव मार्वित आहेत या चुकीचें कारण इतर्षेच की उदयातर, देशावत व चर याचा उपयोग कसा करावा व स्टेंडर्ड टाइम हैं काय गूठ आहे याचें व याच जुन्या उद्योतियाना अशान असतें वा गोर्थाचें स्थानेत विवरण करून वशा चुका जोशाती कशा टाकान्यात यावहरूचे शान या पुस्तकाच्या आधारें प्रत्येकात करत पेता व्यव्यासार्से आहे आपत्वा पाणातीक दर्शच्या उदयास्त काळावरून इतर ठिकाणच्या स्मर्शदेवास्ताचे स्टेंडर्ड

एकंदरीत पुस्तक बार्यत वपयुक्त असून फार श्रम पेकन तथार केलें लाहे प्रत्येक प्रकरणाचे सविस्तर व मानवीप रोतीने विवेचन केलें लाहे नविविच्याला पुनरुक्ति पत्करते परंतु अतिसक्षेपस्य क्योंहि पत्करत नाहीं हा प्रत्येकाचाव अनुभव लाहे माल कर व्योतित्याचा थेदा करण्याचा असता तर वृहज्जातक, प्रारच्ययोग, ताजिक तीलकरी, जैसनीय स्वय्यदती, केरावी या प्रयाप्रमाणें हा भविष्यसिद्धाताहि नेद्सी अवरम जवक बाल्यिका असता व स्वाचा परिचय काम देविका असता काएण त्या योगानें गणिवातील स्युक्ता नाहींही होज्य योषस्यम बेलात सूक्त्म गणिवात्या आधारें सहुर्तणनिका वेगेरे शाकोक्त रीतीनें बतावत्यां में मात समायान वाटके असतें या प्रयात शुरुद्दाचीमाचें महत्व दालांवले आहे तथारी जुन्या मथाविष्यी अवाहर नाहीं ही गोष्ट सहन लक्षात बते

गोविंद सदादाव आपटे, एम् ए बी एस् सी प्रान्सपेंल "माघव कॉलेज " सुपरिटेंडट थे।जिवाजी वेघशाळा उज्जनी

#### केसरी -- पुणें.

(३) भविष्यसिद्धान्त-( लेखक व प्रकाशक ज्योतिपरल पडित रधुनायशास्त्री पटवर्धन, पंचाग-प्रवर्तन कमिटी शुक्रवार पेठ पुणें कि. १० इ. ) सागलीसमेलनात ठरलेरया शुद्ध व शास्त्रोक्त अयनांशास अनुसहन नवीं पंचार्गे होऊ लागली परतु जुनी पंचार्गे व जुन्या कुडल्या पूर्वीच्या पदतार्ने वेलेल्या असल्यामुळे भविष्य वर्तविष्यारा अडचण मासत असे ती दूर करणाच्या हेतूनें पांडेत रपुनाध्याही बानी हा प्रेष तथार केना शाहे वांत पना गातील प्रहादिकार्चे साधन करें करार्गे तें सोदाहरण दिलें अवृत मागील ६० वर्षांतले पीर्णमा व अमावास्या या तियाँचे हर्राल नेपच्युनामुदां सर्व स्पष्ट प्रह दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कुडला तयार करण्यास लागणारी सर्व साधनें व कोष्टकें तयार करून देली असन कंडलीवरून मनिष्यनिर्णय बसा बरावा याचीहि समग्र व साधार माहिती। दिली आहे रविचद स्परीकरण, तिथिसाधन, नक्षत्रसाधन प्रहविचार, प्रहाच्या दृष्टी व लांची पर्ले, द्वादश स्थानांचे गुण-धर्म, गोचर महाची शुभाशुम फर्ले, महादशा व अतर्दशाः चुडलीचें विशेषला आयुर्दायकोष्टक, विशेष लामा राज-सन्मान इत्यादि प्रकरेंग पार्च महत्त्वाची शहत, कोष्टमविभागात शके १०८० ते शके १८४० पर्यंत अवधिस्य मह, दररोजना स्पष्ट चद सन १९२५ ते १९७५ पर्यंतचे प्रत्येक महिन्याचे अशात्मक मह, वर्षध्वक चक्र, दशममा वसाधनकोटक, लमसाधनसारिणी निर्निराळे ठिवाणचे अक्षाचा रेखादा व पलमा, नाक्षत कालसाधन, इट स्वलाचा सुर्योदय व सुर्यास्त, प्रहुणे, अधिकमास, श्टरपटाचे दिनमान व रात्रिमान, नाक्षत्र वालावरून सायनसूर्यसाधन इत्यादि विविध व जरूरीची माहिती भरपूर दिली आहे या पुस्तवाच्या आधारानें गणित वर्तविणे आणि भविष्य वर्तविणे या दोनहि गोष्टा साध्य वरून घेता येतात या प्रधाने गुद्धपंचाग वापरणाराची तर मोठी गैरसीय दर झाली आहेच. पण प्रयाला पंचांगसाधनाची अथवा परच्योतिपाची विद्या हस्तगत करून प्यावयाची असेल त्यालाहि या प्रधावस्त घरच्या घरी या विषयाचा अभ्यास वरण्यास है एवं मुलभ साधन झालें आहे. या एवा पुस्तकावस्य गेरवा ६० वर्षातील आणि पुढील ५० वर्षातील कोणत्याहि दिवसाच्या कोणत्याहि बेळेची कडरी। अस्य श्रमाने माडता येऊन ज्ञभाजम फलाचा निर्णय करिता येती

असला हा सर्वेषयोगी प्रथ बत्यत परिश्रमार्ने पंडित र्युनाधशाली वार्नी तयार बरून ट्रद वंबांगाच्या व फ्लज्योतियाच्या प्रसारास अमुल्य मदत बेली आहे. प्रयाच्या विस्ताराच्या व ट्ययुक्तेच्या मानार्ने दहा रुपये (व मत

अल्पच वाटेल.

#### महाराष्ट्र--नागपुर

#### सामगात -युगांतर

( ५ ) मिदिष्य-सिद्धांत- गरांव प्रेय आमेष्ट हे येजन बरेब दिशा हा) वेहिन रपुन्यसाली बांधी विदेशित प्राणि महाराष्ट्रमान्य शहा लोक्या हातून जी अन्त व्याणिदराग्यमेगा होत आहे तो नरे नरी नरीश अपने आहे आहे हा रायस्य माणात्या हरीय्या उपनोत वरे पिताण मुन्तरेने अपने तथा माणात्या हरीय्या उपनोत वरे पिताण मुन्तरेने अपने तथा माणात्या हरीय्या उपनोत वरे प्राणि माणिया हरा प्रेया माणात्या हरीय्या उपनोत वरेष्ट्र माणात्या हरीय्या उपनोत वरेष्ट्र माणाव्या हरीय्या प्राणि स्वाणिया माणाव्या माणाव्या

#### ज्ञानमकाश-पुर्णे

शुद्धपचाग प्रवर्तक कमिटीचें सेकेटसे प रपुनाधसाक्षी पटकर्षन यानी तयार केलेटा सचिष्य सिद्धांत नावाचा उमोतिपविषयक प्रथ आमच्याकडे अभिप्रायार्थ जाला आहे सदर निषयाचा अन्यास ट्यांनी बरेच दिवस पेका आहे असा आमच्या एका तक्क मित्राकडून सदर पुस्तकावर लिंहन आलेला अभिप्राय यापुर्वे दिला आहे.

भविष्यसिद्धात या प्रयात पलज्योतिषापेक्षा पचागासवधीं गणितविषयक अशी अत्यत उपयुक्त माहिती पुष्कळशीं दिलेली आहे प्रयकार हे न्छिप पचागाचे प्रवर्तक आहेत ही गीष्ट सर्वविधत आहेच अर्थात् त्या साप्र दायानुसार प्रष्टत प्रथाचा पुष्पळसा भाग निरयन पद्धतीच्या गणितांने व्यापलेला आहे, हे निराळें सामावयास नवीच, पुस्तकाच्या पहिल्या ३० पानात पचागाच्या साधनासंपधी माहिती निरानिराज्या प्राचीन प्रथाच्या आधीरे मूळ श्रीका सह देऊन ती मराठींत सुगम रीतीने सागितलेली आहे यानतरचा भाग फ्लज्योतिपासवर्धी आहे यात विशेष लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी कीं, पाधात्य ज्योतिपाश्रमाणें हर्राल व नेपच्युन ( प्रनापति आणे वरुण ) यांच्या सबधानें या भागात बरेंचरें तपशीळवार विवेचन सोदाहरण केरें आहे तें अभ्याम जनास मार्गदर्शकच होईल निश्चित कालनिर्णयपद्धति या प्रकरणातील काल निर्णय साधनाचे कोष्टक जिज्ञासूनी अवद्य अनुभव घेऊन पाहाण्या सारखे आहेत फलज्योतिपाच्या या भागात उदाहरणार्थ म्हणून कुडल्या देकन त्यातील प्रहाच्या शुभाशुभ फलार्चे स्पष्टीकरण केलें आहे तेंहि सदर विषय विशद करून देण्यास सहाय्यभृत होईल यात शका नाहीं थानंतर शके १७८७ पासून १८४७ पर्यंतची पचागासवर्धी तारीख व तिथिवार माहिती, त्याविषयाचा व्यवसाय व व्यासग अम णाराना बहुमोल व उपयुक्त होईल असें म्हणण्यास हरकत नाहीं यापुढील काही कोटकें प रघुनाथशास्त्री यानी पार परिश्रमपूर्वक तयार केलेली असून तीं पचायक्तें व फ्लज्योतिषी या दोधाना सार्गीच महत्वाची वाटतील यानतर निर्निराज्या ठिकाणाचे अक्षाश व रेखाश देऊन तत्सवधी इतर साधनें म्हणजे लग्नसारिण्या, भावसारिण्या वगैरे दिल्या आहेत, तर्सेच अक्षाश शून्य ते जेसष्ट याच्या पलमा, चरसडे व मेपादि राशीं स्वोद<sup>र्य</sup> वगैरे निरनिराज्या ठिकाणची पचार्गे विनचूक तयार करण्यास आधारभूत होतील अर्सेच कोणीहि म्हणेल पुस्तकाचा शेवटचा भाग विविध माहितीनें भरलेला असून त्यातील कोष्टेंकें ही स्थूलमानानें ज्योतिष गणित वरण्याचें एक सुलभ साधनच प रघनाथशास्त्री यानी निर्माण केलें आहे. एवच अथक्त्यानी ज्योतिषवाद्यायत या सुगम माहितीने भरलेल्या प्रधाची भर धालन मराठी भाषेची व ज्योतिपशास्त्राची अमोलिक सेवा केली आहे ही गोष्ट कोणीही प्राप्तलपणें कहल करील

#### ' वर्लवत ' रत्नागिरी

(७) अचिष्य सिद्धात - ( लेखक व अकाशक-पाडत रचुनाथशाको पटवर्षन रापादक ज्योतिर्पूण, शुकरात पूर्ण, कि इ १०) सदाह पुराकता पर-जयोतिय व मिल्यक्वय शालाचा सिद्धातात्मक मूळ पाया स्वस्य व प्रत्यक्ष प्रहस्थित व मिल्य निर्णयाची स्पूर्ण माहिता दिलेला आहे छुद्ध टिळक पचाग सुरु सार्व्याग्यस्य व रूक्यवयावर्षर लोकाचा सानी पटव्यामुळे चुन्या पचागावरून व लेळा अन्यादियों, विद्या जम्मकुडच्या अर्थात्मच कुलैच्या इत्त्या व छुद्धप्ताग सह होण्यापूर्विच्या शुद्धप्तामाची विदेश अठवण मास् लगाला ता अठवण, गेल्या साट क्योंचे पीर्तित व आमानास्या या तिर्थीच सर्व मह-पूर्व नेपनुत्यक्क्ष स्पर दिल्ले कारत्यामुळे दूर झाली आहे. साव्याग्रमाणे सन १९२५ पहान तो सन १९५५ पर्यक्त दर सहित्यों स्पर दिल्ले कारत्यामुळे दूर झाली आहे. व्याच्यमाणे सन १९२५ पर्यक्त तो सहित्य क्यान वर्षों स्व सार्व्यक्त प्रत्या कार्यक्त स्व सार्व्यक्त प्रचान कार्यक्त मानिय मानिय कार्यक्त स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त प्रचान कार्यक्त मानिय मानिय स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त प्रचान कार्यक्त मानिया मानिया स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त प्रचान स्वाच्यक स्व स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त स्व सार्व्यक्त प्रचान स्व सार्व्यक्त सार्व्यक्त स्व सार्व्यक्त सार्व्यक्त स्व सार्व्यक्त स्व सार्व्यक स्व सार्व्यक सार्व्यक्त सार्व्यक्त स्व सार्व्यक्त सार्वक्र सार्व्यक्त सार्वक्र सार्वक्

आगर रॉयल अष्टपत्री असून पृष्ट सख्या ५०० आहे अत्न श्रवाच्या विस्ताराच्या व उपयुक्ततेच्या मानानें किंमत रु. १० जास्त नाही.

(८) अधिष्यसिद्धांत (लेसन ज्योतिरस्त पार्टत रमुनामझाक्षो प्रवर्धन, पुणे, वि १० ११ये )—
प कञ्योतिधानुसार चारणारेच आपरवा समाजात बहुतेक लोक आहेत अशा स्थितीत त्या शाकाला आधार
मूत असे जें समोजञ्योतिरानें गाणित तें सुम, विन्तृत्व, व स्पृत्रत्वासिद्ध असत्यातिष्यत हा शाकाला आधार
मूत असे जें समोजञ्योतिरानें गाणित तें सुम, विन्तृत्व, व स्पृत्रत्वासिद्ध असत्यातिष्यत हा शाकाला शाधार
म्यानामुळें अधक्यानी काठी घेक्तन वारण्याप्रमाणित आहे । हावचाठी लोक मान्य दिख्यांच्या
प्रमत्तामुळें पूर्णे, सामली वैगेरे ज्योतिप्रसमेलनें मरली जें स्पृत्रत्वसीर्ध्व गाणित आव अववेवानें, व तमें
तें अवश्य्यसाता आवर्ष्य जुन्या चालत असंकेव्या परपरांना व सारिधीनाच काय व वसें चाल्य कर वार्धेन् हाविष्यां त्या समेलनातृत के द्राव विद्यानात्या वादविवासातर व त्याच्या समतीने मञ्ज वरण्य त आत्रान अनुसरस्त परचर्योतिराक्षा लागणारी सर्वप्रवाद्धाने, व प्रत्येक वाश्येवेश्याची, तपशायत्यार व सविरतर माहिती ह्या प्रवात आवती बाहुन वोटकस्त्यानें उत्तमपणे माहून दिली आहे हें प्राप्त अवत्य प्रमाचे होतें वात श्वच नाही, वण ते विकाटीनें पार पातृत मराठीत हा प्रमाणभृत असा उत्तम शास्त्रीय अथ निर्माण केत्यावर्द्ध व रपुनाथशाकी ह्यायें करावें तिले अभीन्यत योजेंच आहे असा अय सराठीत्व नर्त्य, तर कोणत्यादि देशा भावति हिंदुस्थानात अवापि साकेला पित्रचात नाहीं ह्या अपूर्तिवरस्त्र त्याचि विकात वन्त्य वेद्य हा भय वश्याच्यात्री स्वाप्त वार्धी पाचांत्र समान्य असार, वादा वापत, व इतर्या पाचेंद्र पानावा असा प्रचंड आहे असला प्रत तथाच विकात वस्ति पार नाहीं. उदय—उमराधती,

#### श्री. रा. रा. दाजी नागेन्न आपटे B A LL B. हायकोर्ट वर्काल, वडाेटे. फलज्योतिष परिपटेचे अध्यक्ष

(९) भविष्यसिद्धात —(लेखक व प्रकाशक प रघुनापशाकी पटवर्षन, शुक्रवार पेठ, पुर्णे हाहर पृ स ९४+३५६+८, कि रु १०-०-०)

गणित व फलित अज्ञा उभयविध ज्योतिषशासाचा अभ्यास फार प्राचीन काळापसून हिंद्रधानात चालत आला आहे. प्रथमत, यज्ञयाग दि वर्मे यथावाली आचरण्यासाठी खगोल ज्योतिदाची आयौना जरूर पटायाने त्यांनी आकाशातील तेजोगोळाचें व स्थाच्या गतीचें अध्ययन वरण्यात सुरवात वेली पुढें स्या अभ्यासाचा विकास झारया वर त्यानी । आचार प्रभवो धर्म े । असे ठरवून त्या धर्माचे सर्व आचार काल्हप्रया ज्योतिय रियतीशी निगारित वरून टाक्ट्याने धर्मशाखाशीं ज्योतिपदाखाचा सर्वथ जडला नेला दुसऱ्या मार्गाने परज्यो दिवाच्या साधनाने मानवी बढी या शास्त्राशी दढसबद झारी। अशा शीतीचा ज्योतिपशास्त्राचा संबध असल्याने व इतर प्राचीन शास्त्रे लप्तप्राय द्वारों असता अथवा होत चाररों असर्नाहि है ज्योतिषद्वारा अवाधित राहिलें आहे इतर्वेच नव्हे तर आज पर्यंत केवळ धंदेवाइकाच्याच हातात असलेलें हैं शास उत्तरीत्तर मुशिक्षितीच्या व्यवसायास अधिकाधिक पास होत चालरू आहे. असे असुनहि या शाखावरील सर्व जाधार भय सरहत भाषेतच असरयाने मराठी याचवांना दर्र भ व दर्जेग्र असरकार्ने या विषयावर मराठींत चागले आधिवारी। प्रथ असण्य ची पार शावस्यवता आहे. अशा स्थितीत पडित रघुनाथशास्त्र। याचा हा प्रस्तुत प्रथ प्रसिद्ध झाला आहे भविष्यनिदातात परुज्योतिपाला अधिक महत्व दिंतें आहे. दिवाय या प्रयातील परिताच्या विवेचनान पाद्यात्व फराज्योानपाची पुष्कळशी विवेचन पद्मित उचलेली आहे हाहि त्यांत विशेष आहे १-३० पृष्टापर्यंत सर्वमाधारण सिद्धालगणितामाय माहिती प्र २० ते ९४ पर्यंत पलिताची मादिनी पुन्हा १-२४ प्रशायन मविष्यकारनिर्णया मक मादिनी नंतर प्राहा प्र १-३५६, वेश्वक, विभाग, येणे प्रमाणे प्रथ विभाग वेले लाहेत कोश्व भागात सर्व प्रवासी ग नित कौश्व म्पान तयार बरून देवस्याने अभ्याक्षयी पार उत्हार सीय वेरोही आहे. हर्शह, नेपृच्यूनसारस्या नृतन भौधित महाचाहि निर्देश शोधक मुद्धिने व प्राचीन दुराप्रहराईत दर्शने केला आहे य स्थावा द्रवय तिल्का माहतीही दिसी आहे एकदरीत हा प्रथ वाचनीय, संप्रणा य शभ्य गर्नाय शाला आहे व तो पुण्डळ प्रयान में व करोशों ने प्रणिद केल्याबहुल एउत रमुनायशास्त्री ह अभिनंदनास पाप आहेत

# ज्योतिष-शिक्षक.

( लेखकः-ज्योतिपरत्न पंडित रघुनाथशास्त्री पटवर्धन. )

श्रीगणेशायनमः

श्रीसरस्वत्यैनमः



चागीज्ञाचाः सुमनसः सर्वार्धानामुपक्षमे । यं नत्वा छत्तकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम् ॥ १ ॥ यस्य निःश्वसितं बेदा यो चेदेभ्योऽस्तिळं जगत् । निर्ममे तमद्वं चन्द्रं विद्यातीर्थं महेश्वरम् ॥२॥

मातरं पितरं चन्दे चन्दे श्रीकुल्दैवतम् । ग्रानदीप पदातारं चेदे ग्रानगुर्ह परम् ॥ नारायण नमस्तृत्य नरंचैय नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीचैव ततोजय मुद्दीरयेत् ॥ ३ ॥ अर्जित्याव्यक्त रूपाय निर्मुणाय गुणात्मने । समस्त जगदाधार मृतेये मम्हणे नमः ( स्. सि. ) अर्णारणुतरः साक्षादीभ्यरे महतो महान् । आत्मा गुहार्यानिहिवो जंतोज्ञेयस्वतीद्वियः ॥ ४ ॥ महाचार्यो वसिष्टोऽधिमेनुः पौलस्वलोमग्री । मरीचिर्रागिरा व्यासा नारदः शीनकोष्ट्रगुः ॥५ ॥ च्यानो यवनो गर्गः कर्यप्य पराश्चरः । अष्टादशैते गंभीरा ज्योतिः शास्त्रप्रवर्तकः ॥ ६॥

वेदादि यहार्थमाभित्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विदिताध्ययहाः

तरमादिदं कालविधानदाासं यो ज्योतिपंवेद सपेद यसान् ॥॥॥ वेदांग ज्योतिपं यया शिता मयूराणां नागानां मणयो यया । तहहेदांगद्यासाणां ज्योतिपं मूर्धानिष्वतम् ॥ ८॥ सिद्धांतसंहिता होरा रूपं स्कंधत्रयात्मकम् । वेदस्य निमंदं चशुन्यंतिन्द्यास्य मनुसमम् ॥ ९ ॥ अस्पदात्मस्य संपंधो वेदांगिमित कप्यते । आभिर्धयं अत्यतः नुभागुभ निरूपणम् ॥ १० ॥ यसहस्य नुसिद्धाः भीषतिः सत्यमास्वरी । महागुमो प्रधनापो सहस्याध्यरेत्युकाः ॥११सि. मुव चेदेप विधानस्य ये मतिष्टा धर्मादयः कालविद्येषनोऽध

ते भिदिमायाँ त्यासिलाध येन तहेदनेत्रं जयतिह होते ॥१२॥ \* दिव्यकान मर्तोद्रियं यद्विभि मीसं यसिष्ठादिभि-पारंपर्यवसाहहस्य मपनी नीतं मकाद्यं ततः।

#### Prof N. K Behre, M. A., Nagpur.

Dear Pandit Raghunath Shastry

Many thanks for your Copy of the natural factor. It is an excellent production and will help anyone interested in astrology to cast an horoscope of anyoneborn in the last 60 years and also of one who may be born in the next 50 years, and to predict his inture. The tables are very well arranged and can easily be understood by a layman.

The book will also prove very useful as a reference book to astrologers by profession I believe it is the best book of the century on This subject in Marathi.

#### श्रीविधनाथः शरणम् ॥

अयि ज्योतिर्विदः ।

भविष्यिद्धान्तिमम् मनस्त-सुसारणीमृषित सर्वेदेशम् । दश्कृतिब्याङ्गतिभित्र युक्तं निकोनत्र नेतो सम मोदनेति ॥ १ ॥ प्रकृषिवेचनरीति दशासुता विषयरत्नभरेसु विभूषिता । नवतन तिथिपत्र विकासिका सु"पटनयेन" निर्मित पुरितका ॥ २ ॥ सकल लोकहिताय सुस्त्रता सुरुक्तिता बहुमाङ्ग विमाविता । विविध भागवृता जनरिज्यका सुपटितायहित नवोक्तिरियेमुनि ॥ ३ ॥

> इति चन्द्रपञ्चाङ्ग सम्पादकः पूर्णचन्द् त्रिपाठी ज्योतिपाचार्यि, तीर्थः वाराणसियः।

#### श्री. रा. रा. श्री. कृ. कोल्हटकर, बी. ए. एल्. एल्. बी., जळगांव सांगली ज्योतिप परिपदेचे अध्यक्ष

ह. सा. न. वि. ति. धारण आपका विस्तृत व सर्वांग सुदर ' भविष्यसिद्धात ' नांवाचा प्रंप अभिग्रावार्थ पाठिविद्या तो पाँचका, शके १५८५ ते १५८५ पावेतांचे स्वष्टचढ व इतर स्वष्टमह प्रंचांत हिठेले आसलामुळे कुंडली सावदातित दवार करण्याची मोठी सोय झाला आहे, फलञ्जोतिवारतंवर्भाचांती आवस्त्रक तितको सर्व भारिती दिल्या-सुळे जोह्यांना मा ध्याचा कारव उपयोग होन्यासारता आहे. पुनः एकदा आपळे मनःपूर्वक क्षाभार मानून पत्र पूर्व कार्रियांना मा ध्याचा कारव उपयोग होन्यासारता आहे. पुनः एकदा आपळे मनःपूर्वक क्षाभार मानून पत्र पूर्व कार्रियां

महामहोपाध्याय केशव गोपाळ वामन, एम. ए., प्रिन्सिपाल संस्कृत महाविद्यालय, नागपूर.

सा. न. वि. वि आपण पाठविलेका ' भविष्यसिद्धांत ' प्रंथ पोंचला. आपल्या प्रंयाच्या ग्रोघारें इतका गहन विषय सामान्य जनासही सुलंभ रीतीर्ने बीध होण्यास उत्तम साधन हाले आहे याबहुल सहाय नाही.

मा दक्षीने पाहिलें बसतो बसा भंगाची सच्याचे कावात कार उणीव भासत बसे, तो आपण बच्याव अक्षातें दूर केली ही जनतेवर आपका फार उपकार आहे, यांत सेरेह नाहीं.



हिंदुस्थानचे अनक्षिपिक भूपिन गर्णामह

## छोकसान्य बाळ गंगांघर टिळक,



पंदित रमुनाथ शास्त्री यांचा ज्योतिप-विश्लिषकम अन्यंन उपयुक्त व संब्राह्म आहे यांत शंका नाहीं.

—हो॰ टिळप.

- (१२) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अपर्यवावेद हे बार सुख्य वेद, त्याचप्रमाणे आयुर्वेद, धावेदेंद, पायवेवेद व अर्थयाख असे चार वयवेद आणि शिक्षा, ध्याक्रम, निरुक्त, रूत्यवुर्में, ज्योतिय व छंदशाख हीं यहां वर्षाची अंगे आहेत तथेव मामाधाबाल, म्यावशाल, पुराणे व स्मृती, अशा अद्धा विचा यामच्यें ( यस्तादि विचेप आला करणाम ) सामितनेक्ष पर्म, अपं, काम य मोश्व हे सर्वही ज्योतिपशाखाचे योगाने सामितनेक्षा अकाता अतुशन केस्यानेच ययेक एक देतात याकरितां वेदाचे नेत्रमूत असे खें ज्योतिपशाख्य तें क्षेत्रामच्यें इतर शाखांचेश अधिक अंग्र आहे.
- (१३] स्पं, वंदादि आकाशस्य ज्योतींचे प्रत्यत ज्ञान करून देणारें, सूत्मबुद्धीच्या ,योगाने अर्थत विचारणीय न रहस्यस्य आणि मनुष्यमानाछ आश्यक कसे जे ज्योतिपश्चितक हिरूप क्षान प्रत्यक्ष महादेवाणासून विद्यादिकाध मिळालें ते विद्यादिकाषासून शिष्यपर्यपेने पृष्वीवर आले (आणिके) म्हणून हें ग्रुप्त ज्योतिप्रज्ञान, द्रेप करणारे, कृतान, दुर्जन, दुराचारी य गुरुक्षेत्रासून पराष्ट्रस्य अस के कोणी अवतील खांच शागू मये., ह्या नियमाने जो शहुष्यन करील स्थाच्या आयुष्पाचा व प्रयाचा खब होईल.
- ( १४ ) व्याकरणादि शास्त्राचा प्रत्यक्ष अनुभव काहींच नाहीं, त्यात चेचळ विवादच आहे. पण प्रयोतिष शास्त्र हें प्रत्यक्ष प्रमाण असे शास्त्र असून चढ़ व सूर्य हे त्याचे साक्षामृत होत
- (१५) न्याय,म्याकरणादि शार्के केवळ मंगाची बरमण्ड करणारी वयटपटादि शार्के आहेत व स्यामच्ये प्रत्यक्ष अनुभवास येण्याशारते काहींच नाहीं. वैयक, ज्योतिष य मत्रविद्या हैं। तीन शार्के मान क्षणीक्षणी प्रत्यक्ष अनुभवास येतात.
- ( १६ ) विद्वानाच्या अत करणाण समाधान व सतीय देव्याकरिता व ज्योतियशास्त्र (व खाची खुताते ) झान प्यार्वे खडी इच्छा असणाऱ्या ओझाकरिता जाओक रीतीलें या प्रयात ज्योतियशास्त्राची माहिती व विषय सांगितला खाहे. याचे योगानें ढोणत्याहि प्रकारें वष्ट न होता ज्योतियशान पेता पेईल.
- (२०) विद्वान्त, संहिता, इरण य जातक प्रयाचा योग्य प्रचारे विचार करून व ज्योतिवर्षयकाराच्या तत्वाचे रहस्य न्यात घेउन मोरेश्वर पुत्र रघुनाय अवा जो मी तो श्यामति शिक्षण देण्याव प्रयक्साने प्रारम करितों.

#### वर दिलेले श्लोक प्राचीन आचार्याच्या प्रंथांतीलच आहेत.

शके १८५१ अधिक वैशास शु ११ सृगी सुर्योदयात पाकु घ, १ पळे ३५



सके १८५९ अधिक वैशास शु १३ रवे। स्योदयात् गत घ. १८ पळे १०



नैतद्विपञ्चत्रदुर्जनदुराचाराचिरावासिना<u>ं</u>

स्यादायुः सुकृतक्षयो मुनिकृतां सीमा मिमामुञ्ज्ञतः ॥ १३ सिद्धांत शिरोमणी ॥ बप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलम् प्रत्यक्षं ज्योतिपंशास्त्रं चंद्राकीं यत्र साक्षिणी ॥ १४ व्यासः ॥

अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रं न किंचिदेपांत विशिष्टमस्ति चिकित्सित्रयोतिपमंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावद्वाति ॥ १५ व्यास ॥

कृत्स्नापि ज्योतिपार्थव्य संक्षेषेणात्र निर्मितः । विशुधानांच बालानां तुष्टेय कप्टहानये ॥ १६ ॥

होरा सिद्धांतशास्त्रधाः सुधियोऽनलसा वधाः कतकार्याः प्राङ्गिनवंधैस्तद्ये नायमुखमः ॥ १७॥

ये पुनर्मेदमतयोऽलस्या खाहाख ज्योतियः । रहस्यं बेलुमिन्छांति रचितस्तद्रपेक्षया ॥ १८ ॥ ज्योतिर्द्यानप्रदो प्रयः रचितोयं सुवोधनः

अमुना श्रीयतां श्रीमान् परमात्मा सदाशियः ॥ १९ ॥ सिद्धांवजीतकमतं प्रविचार्य सम्यगालोच्य तत्त्वमथ-तीर्थकृतां परेपाम् । मोरेश्वरस्य तनये। रघुनाथशर्मा काले यथामति सुशिक्षणमातनोति ॥ २०॥

(१) कोणलाही कार्याचे प्रसंगी उसते स्मरण केलें ससतो सर्व गोष्टीत यश मिळून मनुष्य कृतकृत्य होतो अशा त्या श्रीसिद्धिविनायक गजाननास मो अंतःकरणपूर्वक वेदन करितो.

( २') ज्याने येद निर्माण केले, स्याचप्रमाणे ज्याने अखिल जगत निर्माण केले त्या परमास्यास आमर्वे शत्याः बंदन वसो. उत्तमांत उत्तम असा को भगवान् नारायण व त्याचप्रमाणे विद्यालयी देवी सरस्वती यांस सामचा प्रणिपात ससी.

( ३ ) माता, विता, कुलदैवत, ज्ञान देणारे महान् गुणवान् असे ज्ञानगुरु यांस भी बंदन करती.

( v ) स्हमीत स्हम साणि मोठ्यांत मोठा अधा जो अतीदिय परमात्मा तो मनुष्यमात्राचे अंतःकरणीत

( ५ ) अचित्य, ब्रव्यक्त, निर्शुण निराकार क्या ( समस्त अगतास मुख्य आधार असलेख्या ) परब्रह्मास आमचा नमस्कार असी.

(६) ब्रह्मा, आचार्य, विषष्ठ, अति, मतु, पौलस्त्य, लोमश, मरीचि, अंगिरा, वेदल्यास, नारद, शीनक, मृगु, न्ययन, यवनाचार्य, गर्थ, करवप, पराशर, हे १८ ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तक महात् आचार्य होत.

( v ) वेद यक्षाकरितां, व यज्ञ कालावलंबी असे असल्याने त्याच्याकरितां हे कालविधानशास्त्र सांगितलें. को ब्योतियंशास्त्र काणतो तो यशासदी जाणतो असे समजावे.

(८) मोराच्या मस्तकावर ज्याप्रमाणे तुरा असतो, नागाच्या मस्तकावर ज्याप्रमाणे मणि त्याप्रमाणे बेट्रांग व बाखामध्ये ज्योतिपशास्त्र हें अप्रमाणी दिवा शिरामाणी शोमते व सहते.

(९) बिद्धांत, संदिता, होरा, असे, ज्योतिपत्राद्धाचे तीन निर्मातळे स्कंप किंवा भाग समस्त ज्योतिषशास व्हणजे वेदाचे निर्मेल कोले, अशा प्रकारचे महत्त्व प्रयांत सांगितले आहे.

( १० ) हे ज्योतिषद्यास्त्र बेदांग स्ट्रणन प्रमुख मानले असून जगाच्या शुमाद्यम गोधीचा निर्णय करणारे बाहे.

( ११ ) बराह, दिख्द, श्रोपती, सत्यमास्कर, ब्रह्मगुप्त, वैद्यनाप, सङ्घ, सीवर, रेणुका हे ह्या शास्त्रासे भागरा प्रवर्तक आहेत.

स्चना फेल्या व त्याप्रमाणे व्याम्हीं त्याची अंमलवजावणी ढेली व्याणे व्याग रीतीनें हे शिक्षणकार्ये चन १९१८ पासन बुरू आहे.

कोणतीही विद्या, ज्ञान अगर गोष्ट साच्य होल्यास स्थाना सतत अभ्यास व वितन रेके पाहिज ही गोष्ट ज्योतिपविद्येलाही लागू असमार यावहल बाद नाही. अद्या रीतीने सतत अभ्यास केला असती कोणतीही ज्ञान प्राप्त साल्यालेरीन राहणार नाही.

प्योतिष शिक्षकांत आरही शक्य तितका प्रत्येक महस्वाचा विषय धिक्तर व छोदाहरण देकं व सुलासा करूं, पण त्याचा सतत विचार व वितन केव्याखेरीज त्यांतील सर्प रहस्य व मतलव एकदम-पेकतां वाचतांव--- कळणे व मनाला पूर्णपणे बीच होणे शक्य नाहीं, याचा अतुमय व्यवहार्यत देखील वारंबार वेटी. मनीतृत तर ज्योतिष शिक्ष्याची अत्यत उत्युक्ता व आरमा परंतु उत्योगपंचासुळे, परिस्पतीसुळे अतर अन्य कांहां कारणानं प्यांना गुरुएहो राहून शिक्षण वेतां येत नाही अशा लोकांकिरीतांच विवेषतः हा उपक्रम करण्यांत येत आहे. यांत प्रथम मळ लोक लाणि त्यांनेता त्यांचे विवरण कशा पद्मीतें विषय दिला आहे.

प्राचीनकाळी ज्योतिपशालाचो अतिशय प्रयति व अस्यंत उन्नतावस्या होती. श्रीवह्मपुत्र, वराहिमिह्र श्रीमद्भारकराचार्य व श्रीगणेदादेवज्ञाधारले बंदनीय निष्णात ज्योतियां व सूर्विधिदान्तभूयुंसेहितेवारले अवामान्य ज्योतिय ग्रंथ आपस्या कर्नृत्याने सर्व देशास ळळाममून होऊन गहिल होते व आजही आहेत. इतक्या उच्च तन्देये आग प्रत्येकास भिक्रण द्वापारत आहे, तथानि आपस्या शर्कात्रमाणे ज्ञान प्राप्त करने हे सर्वेकाचे आय कर्तेच्य होग. कारण '' नहि शानेन सदय विश्वेषित विषयते '' असे प्रयक्ष मर्गकांनी धांगितळे आहे. हिंदु-धर्मातिक पुष्टळ्या गोष्टी ज्योतिपज्ञालावर अवस्त्रम् आहेत. इतकेच नन्दे तर हिंदुधर्माचा व ज्योतियशास्त्राचा इतका निकट व परस्तर संबंध और आहे औ, एकावांचून दुशन्याचे चाळणारच नाहीं. आणि म्हणूनच ज्योतिय शास्त्राचे सामान्य शान तर्री मतुष्पमात्राचा स्वस्त्र वाहिक.

हर्डाच्या स्थितीकटे योटॅर्से कव दिस्याच अवं उपड दिस्त येतें की, ब्राधिक्षत समाजांतील तुष्कळ सोकांस आज तिथी, तसन व चार्ट्स मराठी महिना कोणता हें तुस्त्या मदायाल विचारलें कारतें. शिक्केट्या कोकाची कर ही अवस्था तर आंशिक्त समाज कोणत्या दिसतीत क्सेक ! ही रियती इष्ट आहे काय ! केव्हांही नाहीं. ती केवतन तरी मदायों हें अन्वेकाचे कर्तव्य आहे.

श्रामच्या या प्रयत्नाच परमकारणिक व परम द्वाळ् श्रद्या खगन्नियस्यानं यदा याचे श्रद्या स्याजपाधी अनन्यभावानं प्रार्थना श्राहे.

ह्या ज्योतिपशिश्वकांत प्रयमतः कालविभाग, कालावे प्रकार य कालाव्या मर्यादा दिश्या काहेत व नंतर मविष्य विभागतिमंत मोहींचा खंद केला काहे. कारण, कालनिजय दा फकज्योतिपाया अस्य काषार होय. महांची शर्यात्मक व नश्यात्मक स्थिति किंवा युति प्रतिश्चति हत्यादि गोही कळतील, तेवहांच त्याच्यात्मका भविष्य वर्तिकता बेहैल, प्ररार्थी नाही. शिवाय "कालः खंदस कारणा," असे असल्याने ज्यम कालनिजयंच साला पादिके. कालावे मुख्य माण म्हणते बस्त, युग, वर्ण अयन, क्ष्य, माण, वश्च, तिथि, वार, नश्चम, योग, करण आणि प्रदांची राह्यात्मक व नस्यात्मक स्थिति हे होत. ते व्यातां चंत्रस्य (वर्ष) पास्त क्षयुक्तमानें पीगतीं, काला वंचानांत खंदसवारावानचा कालनिजय कालते.

अंश लग



अंश लग्न



कानाधारली परमपवित्र व परमपुष्यकारक अशी जगांत दुसरी कोणतीही गोष्ट नाहीं. ज्ञान हेंच सुबुद्ध व धुविचारी मनुष्याचं जांवन. ज्ञानाशिवाय मनुष्य म्हण्वे विवेतपणी अस्तित्वाचा अभाव. पश्च आणि मनुष्य यांत फरफ हाच की, मनुष्याचा ज्ञानमाशिचा मार्ग मोकळा व पश्च हानगाशीचा अध्ययनता. अध्या प्रकार के अभूतपूर्व व कालीकिक ज्ञानस्य धावन वाचा धावनाची माता किया जनती महण्वे विद्या. अधिशासक हिंचा अशुक्तपूर्व व कालीकिक ज्ञानस्य धावन व साधवाची माता किया जनती महण्ये विद्या. अधिशासक हिंचा अशुक्तपुर्व व कालीकिक ज्ञानस्या चाव करणारे के ज्ञानस्य योगाने मनुष्याच्या विवारत व आवारांत प्रगत्मता मेत्र साधी तक्ष वाद्या निवार को काण्या काल काल व्यार्थ विद्या आणि शान व्या सद्वतरोग भिन्न मिल गोष्टी नक्ष्म विद्या विद्या विद्या काणारे काणारा विद्या काणारे काणारा विद्या काणारे काणारा विद्या काणारे विद्या काणारे काणारा विद्या काणारे काणारे काणारा विद्या काणारे काणारा विद्या काणारे काणारे काणारा काणारे काणारा काणारे काणार काणार काणारे काणार काणार काणार काणार काणारे काणार का

सांत्रत हिंदुस्थान देशाची परिस्पिति इतकी विकट व कटतर झांठेळी आहे की, प्राचीन दालें व प्राचीन विद्या बाह कोलाचेंही साग्न माईं. इतकेच नक्षेत्र द्राप्तीन द्यालांच्या उद्धर्शकिती केशोधनाच्या इतिमें कोणी प्रयत्न करित अवस्यास त्यास विरोध कहन त्या कार्याच्या मद्या करण्याकडेच बहुतांची शक्षित आढळते. फलण्योति-पासारखा गहन विषय की, ज्या विषयाच्या कंशोधनाकरितां व प्रमतिकरितां इवारों मनुष्यांचे प्रयत्न आणि लाखों इयरे सतत बचं बहावयास पाहिजेत. वय प्रथम स्थित मात्र अगर्दी याच्या उल्टर आहे व या शास्त्राचर सतत लायात मात्र कोरीने चार्च आहेत. अथा वेळी शास्त्राच्या व विषयमा संस्थाचा उपाय एक आणि तो हाच की, त्या साम्राचे विश्वण सर्वांना देशे आणि ज्योतिश्विययाचा शक्य तितका जास्त्रीत जास्त प्रधार कहन ह्या शास्त्रातील रहम्य व मुक्तत्वें वर्षांच्या पुढ़े महिकें.

हा। शास्त्राचे शिक्षण धर्मास सुरुम रीताने देल्याची योजना आगरी सन १९१६ पासून केशी. व या वापर्तात होकमान्य टिटक यांच्याची अपन पुष्टळ बाटापाट होऊन शेष्टमान्य टिटकांनी या कार्यात फार सहस्वाच्या स्चना केट्या व त्याप्रमाणें आग्हीं त्याची अमलकावणी केटी आणि अधा रीतीनें हे शिक्षणकार्ये चन १९१८ पासन सरू आहे.

कोणतीही विद्या, ज्ञान अगर गोष्ट साध्य होण्यास त्यांचा सतत अभ्यास व वितन केले पाहिले ही गोष्ट ज्योतिपविद्येलाही लागू असणार यापहरू बाद नाही. अद्या रीतीनें सतन अभ्यास केला असता कोणतेही ज्ञान प्राप्त साल्यालेरीज राहणार नाही.

ज्योतिय शिक्षकात भाग्दी शत्य तितका मत्येक महत्त्वाचा विषय पविस्ता व भोदाहाण देक व खुलावा करू, पण त्याचा सतत विचार व चितन केत्यारोरीज त्यातील सर्व रहस्य व मतलव एकदम ऐकता वाचताच— कळणं व मनाला पूर्वाणं बीघ होणे शत्य नाहीं. याचा खतुमच व्यवहारात देखील वारावार येटी मनातृत तर ज्योतिय शिक्ष्याची आयत लाहुकता व भार्या परंतु ज्योगच्यासुळे, परिस्थितीहुळे अगर अन्य आहे कारणानं ज्याना गुरुपहो राहुन शिक्षण चेता येत नाहा धरा। लोकाकरिताच विदेषत हा ज्यकम करण्यात येत आहे. यात प्रयम मुळ श्रीक आणि त्यानंतर त्यांचे विदरण अशा पदवित विषय दिला आहे

प्राचीनकाळी ज्योतिपशस्त्राचा अतिशय प्रमति य अत्यत उन्नतास्त्र्या होती आनवागुत, यराहमिहर श्रीमद्भाहरुपचाय व श्रीमणेशदैवज्ञाब्यस्ते बद्दाचे निष्णात ज्योतिषा व सूर्वेधिदान्तमृतुष्ठांदितशास्त्रे अधामान्य ज्योतिष प्रय आपत्या बर्तृत्वाने धर्व देशाध स्थाममृत होजन गरिल हो ते व आश्री कारित इत्यस्था उच्च तत्देचे शान मत्येकास निळा दुरापास्त आहे, तथापि आपस्या रात्तात्रमणि ज्ञान प्राप्त क्रम् पर्वे है प्रयोक्तों आह कर्तय हाय कारण " निह ज्ञीन धरस पवित्रीम्ह विद्यते " असं प्रत्यस्न मत्यतानी धांगतले आहे. हिंदु-प्रमातिक पुष्कत्रमा गोष्ट्री ज्योतियद्यात्रायस्य अवस्तुन आहेत, इतकेच नव्ह तर हिंदुपमाचा व ज्योतियशास्त्राचा इतका निष्ट व परस्तर चथ्य आहे की, एकावाचृत दुरायाचे चालगास्य नाहीं आणि म्हणूनव ज्योतिय शास्त्राचे तासान्य शान तरी सञ्चपमान्नास्त्रम् अवस्त्र नाहिक

हर्झाच्या स्थितीहरू योहें ये क्व दिस्याच अमें उपड दिस्त येते की, ग्रांधीक्षत धमाजातील पुष्टक लोकास काज तथा, नक्षत्र व चाल, सराठी महिना कोलता हें दुखऱ्या मनुष्यात विचारावें कारतें शिकटेल्या लोहांची जर ही अवस्था तर कशिक्षित समाज कोलता रिततीत असेक ! ही रिवता इट आहे काय । केव्हाही नाहीं ती क्षेत्रात तरी मुष्याचे हें प्रवेकचें करिय आहे.

पाथिमात्य धुघारंट्स्या देशात आमच्या ज्योतिष प्रयार्थी मापातरें होऊन त्यानी नवीन शोध अवृत ते सममाण सिद्ध करावें. व आमच्य कडे इतकें अमूल्य प्रयमीहार असताना नवीन शोध अवर्णे दूरच शाहें हैं. वण आपहांव पदातांव वें के नवें, वापकों चमत्कार तो कोणता है। स्थिती धुवारण्याव एक्स मार्ग आणि ते हाव की, सामान्य शिक्षण झालेक्यांव झुद्धा सहज व विनच्छ समज्ज बसा रातीन ज्योतिष शिक्षण झोलेक्यांव झुद्धा सहज व विनच्छ समज्ज बसा रातीन ज्योतिष शिक्षण झोलेक्यांव अंदा सामान्य शिक्षण झोलेक्यांव हिंदी होतें (वर्षेश्यान) हा विश्वककम आपही सुरू केवा असून यातील झुक्य ज्येय हेंच की, "विनुक्षे वाहीं आपणास आपीं, तिनुक्षें कह बुक्ष शिक्षवार्वें, शाहणें करूनि सोलांवें, सक्रजन '

श्रामच्या या प्रयत्नाच परमकारणिक य परम द्याळू श्रद्या जगनियत्याने यदा द्यावे श्रद्या त्याजपाची अनन्यमावाने प्रार्थना आहे

ह्या ज्योतिपशिक्षकात प्रयमत कालविभाग, कालांचे प्रकार य काला-या मर्यादा दिश्या आहेत व नतर माध्यप (ममागातर्भव गोर्हाधा शबद केल आहे कारण, कालभिनंच हा फक्रज्योतियाया शुक्य शायार होंग. महाचा रामापातर्भव गोर्ह्मा कार्यापात्रक व नश्यात्रक स्थित किया शुक्रि प्रतिकृति हत्यादि गोर्ह्मा कल्लीक त्यादाया त्यापायत्रक माध्यप्य वर्त्ताकता वर्ष्ट्मा ह्या श्रिष्ट स्थाप गोर्ह्मा कालांचियव वर्त्ताकता वर्ष्ट्मा प्रथम कालांगियव साला पादिक कालांच गुक्रम माण महण्ये स्थाप प्रथम कालांचियव साला पादिक कालांच गुक्रम माण महण्ये स्थाप पूर्व अयन, क्ष्यु, मास, पश, तिथि, वार, नश्य, ये ग, करण आणि प्रदायी शर्त्यात्मक व नश्यात्मक दिवति हे होत, ते श्राता स्थलसा (वर्ष्य) पास्त अयुक्रमार्थे पात्राते, हाएण प्यानाता स्थलसायत्वाचा कालनिर्णय स्थलते.

# अथ संवत्सरप्रकरणम्

सार्कः शाकः पष्टिहः न्मानवो व्दः सो यं ख्यातो दक्षिणे नर्मदायाः ॥ सोयं रव्यव्दान्वितो जैव संज्ञो यस्मिन देशे वत्सरः संप्रदिष्टः ॥ १ ॥

( संवत्सर कल्गलता )

अर्थ:-इष्ट शकाची जी संख्या त्यांत बारा मिळवून साठानी मागाने, जो बाकी राहील त्या संख्येशी दुस्य अनुक्रमानें जो प्रमवादिकांतील संबत्सर वेईल तो मानव संवत्सर जाणावा. ह्या नांवाचा संवत्सर नर्मदेच्या द क्षणमार्गी प्रसिद्ध असतो. रोप राहिलेल्या संख्येत बारा मिटविले असतो जी संख्या येते त्या संख्येशी दुल्य जो प्रमुवादिकांतील संवत्वर तो नर्मदेच्या उत्तरमागांत मानला जाणारा वाईस्पत्य संवत्वर म्हण्डे संवत समजावा.

#### मंबत्सरनामसाघन.

# अभीष्ट शाकोऽर्क युतो खपद संख्या विमाजितः

शेषाः संवत्सराज्ञेया प्रभवादिरत्त्रक्रमात ॥

अर्थ:---शाश्रिवाहन शकापैकी वया शकाचें संवत्सर नांव पहाबयाचे असेल तो इष्ट शक घेऊन त्यांत १२ भिळवाबे आणि त्यांध ६० नी मागांवे. बाको राहील तो संबत्सर प्रमवादि संबरधरांच्या नांवाच्या अनुक्रमार्ने जाणावा.

शके १८५१चें संवत्सरनांव काह्रं—१८५१+१२=१८६३÷६० वाकी ३ म्हणून शुक्रनाम संवत्सर हे १८५१ या शकार्चे संदरसरनीय आहे.

#### संवतनामसाधन.

शाको पंचाशिभृयुक्तः संवताख्यो भवेत ध्रवम संवन्नद युतो, इत्वा खरसैः प्रमवादयः ॥ १॥ ( अन्येतु ) शकनाम रविर्युक्तः संवन्नामंच निर्दिशेतु ॥ २ ॥

अर्थ:--इष्ट शकांत १३५ मिळवावे म्हणजे संबत् वर्ष येते. धवत् वर्षात ९ मिळवून ६० नी मागावे. बाकी येईल त्या संस्थेचे प्रमवादि ६० नांवापैडाँ नांव हे त्या संवताचे ( म्हणके कार्तिकापासून सुरू होणाऱ्या , वर्षीचें ) नोव समजार्थे.

(२) शकार्च के नांव वेईल त्यांत १२ मिळवावें म्हणने येणाऱ्या संस्थहतके संवताचे नांव असेल. शके १८५१ चा संवत व संवताचे नांद पाहुं. १८५१+१३५=१९८६+९=१९९५÷६० बाकी

१५ व्हणजे चूपनाम धंवस्तर.

राहे १८५१ या शकावें नांव ग्रहनाम त्याच्यापुढें १२ वें नांव श्रपनाम हेंच आहे.

चंबतासंबंधी है छत्रांत देवाव की, धंबताचा आरम दरवधी कार्तिक श. १ पासून होतो, व शालिवाहन शकर्याचा आरंभ नेत्र हा. १ पासून होता. म्हणजे एका शहांत दोन संवत् येतात. इंग्रजी सन देखील प्रत्येक शहीत दीन दीन येतात.

प्रमवी विभवः शुक्तः मनोदी य मजापतिः॥ अंगिराः श्रीष्ठस्वो मावो युवा घाता तथैवच ॥ १॥ ईश्वरो षद्धपान्यथ मपायी विक्रमी रूपः ॥ चित्रमातुः सुमातुथ तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ २ ॥ सर्वेजित् सर्वधारीच विरोधी विकृतिः खरः नंदनो विजयश्रेव जयो मन्मय दुर्भुखो ॥ ३ ॥ हेमळंची विळंचीच विकारी धार्वरी छुवः ॥ शुभकुच्छोभनः क्रोधी विश्वावसु पराभवी ॥ ४ ॥ छुवंगः कीळकः सीम्यः साधारण विरोधकृत् ॥ परिधावी ममादीस्या दानंदो राससा नळी ॥ ५ ॥ विंगळः काळयुक्तथ सिद्धार्थी रीद्रदुर्भती ॥ दंदभी रुपिरोद्वारी रक्ताक्षीः क्रोधन सिंग्रें ॥ ६ ॥ (क्रां आणि नादः)

र प्रमय, २ विभव, ३ छ्रङ, ४ प्रमीट, ५ प्रवापति, ६ श्रीमेरा, ७ श्रीकुरा, ८ माव, ९ खुवा, १० घात, ११ ईश्वर, १२ बहुचान्य, १३ प्रमायी, १४ विकम, १५ ख्रुप १६ विजमाञ्ज, १७ ख्रमाञ्ज, १८

रेर क्षेत्रर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाया, १४ विकास, १५ वर्ष ६६ विजयसात, १७ छुमात, १८ सारण, १९ पार्थिव, २० व्ययः

२१ सर्वजित, २२ सर्वधारा, २३ विरोधी, २४ विकृति, २५ खर, २६ नंदन, २७ विजय, २८ जय,

२९ मन्मथ, ३० दुर्मुख,

३१ हेमलंबी, ३२ विलंबी, ३३ विकारी, ३४ बाबीर, ३५ व्रव, ३६छमक्कत्, ३७ सोमन, ३८ क्रोधी, ३९ विश्वावसु, ४० पराभव.

४१ छ्वंग, ४२ कीलक, ४३ चीम्म, ४४ साधारण, ४५ विरोधकृत, ४६ परिधाया, ४७ प्रमाही, ४८ आनंद, ४९ राखस, ५० अनल.

५१ विगल, ५२ काल्युक्त, ५३ सिदाधि, ५४ रीह, ५५ हुमैति, ५६ हुंदुमि, ५७ रुषिरोहारी, ५८

रक्ताक्षी, ५९ कोघन, ६० क्षय.

टीप:—ह्या यात्रयांत मूळ्या 'आनंदी राक्षधोनलः' असा पाठ वरी बाहे आणि त्यापासून अनवः असा किया नवः असा पदच्छेद करावा हैं स्वष्ट कळत नाहीं तरी नायद धंहितेत धंयसारांची फळ पांगव्याचे येळेस 'अनवाब्दे नकमय' अया व बराइसाहतेत ''स्वाद्राच्यांचानक संक्रित्त' अया अनतः अद स्पष्ट पातका आहे. ह्या दोन प्रमाणावस्त अनतः असा पदच्छेद केळा पाहिजे हें स्वष्ट धमाव्यापाठी 'सावादी राष्ट्रसामात्की' अथाव पर ह्या प्रात्यात पातला आहे. ''आनंदी राष्ट्रधो नकः '' असाही पाठ अस्त नवः असा पदच्छेद कचित्र आढळतो. तो वर शिक्षकेती दोन प्रमाण न पाहित्यामुळे अपेळ ( तथापि अनकः हेंच संवस्तराचे नांव प्रवारत आढे.)

युगं भवेद्वत्सर पंचकेन युगानि तु द्वादश वर्षपष्टया ॥ भवंति तेपामधिदेवताथ क्रमेण वस्त्यामि युनिमणीताः ॥ ७ ॥ विष्णुर्जीवः शक्रो दहनस्त्वष्टा चाहिर्युष्म्यः पितरः ॥ विन्वे सोमर्थेद्वज्वलनी नासस्याख्या वरवथ मगः॥ ८ ॥

अर्थः — पांच वर्षांच एकपुग यात्रमाणें चाठ वर्षांत बारा तुर्गे होतात. स्वा युगांच्या आधेरेयता ऋषींगी धांगितस्या आहेत. त्या कमाने अञ्चा की, १ विष्णु २ वृहस्माति, ३ इंद्र ४ आक्रि, ५ त्वष्टा ६ आहि धुंच्य, ७ पितर, ८ विश्वदेष, ९ सोम, १० इंद्राग्नि, ११ आश्विनीकुमार १२ भग, ह्या देवता १२ युगांच्या अनुक्रमाने समअध्या.

संवरसरः प्रथमकः परिवरसरोन्य स्वस्मा दिदान्यिदिति पूर्वपदाः परे स्युः ॥ एवं युगेषु सकलेषु तदीयनाया वन्सकं शीतगुनिरिंचि शिवाः क्रमेण ॥ ९ ॥ अर्थ — पहित्यांचे संवत्सर, दुधऱ्याचे परिवत्सर, तिसऱ्याचे इदावत्सर, चौध्याचे अनुवत्सर आणि पाच-व्याचें इद्वत्सर अर्शी कमानें पाच नोचें आहत. याश्रमाणें बाराही युगात जाणावीं व सबत्सराची आर्थ, परिवत्सव-राची स्थै, इदावत्सराची चंद्र, अनुवत्सराची बद्धा, आणि इद्वत्सराची शिव ह्यात्रमाणें देवता समजाव्या.

# 🗸 संवसत्राचे ( वर्षाचें ) पांचभेद.

संवत्सराः सावनजैव सौरनाक्षत्र चांद्राः क्रमतो दिनैःस्युः ॥ खांगाग्निमि स्तैःसकुभिः सवाणे वेंदाश्विरामैः श्रुतिवाणलोकैः ॥ १०॥ कदाचि च्चांद्रवर्षस्य संख्यैकेनाधिका भवेत् ॥ मासेधिके तु गोदोभिः खाग्निभिर्वा धिकातुसा ॥ ११॥

अर्थ — वादन, बाईस्त्य, धीर, नाक्षण, आणि चाद अवे नाव प्रकारचे संवत्तर आहेत. त्याचे दिववाची संख्या अशी की, सावनाची रंख्या तीनमें साठ, बाहस्पेत्याची संख्या तीनये एकसर, सौराची संख्या तीनयें पासर, नास्त्राची रुख्या तीनयें चोबीच आणि चांद्राची सख्या तीनमें चोपन वाप्रमाणे आहे. कदाचित बादाचा सख्या तीनयें पचावन वेतें ज्यावर्गी अधिकमास पहतो त्यावर्गी एकुणतीस किंवा तीस दिवस वरील संख्येगेसा चाद वर्षोचे अधिक होतात.

चांद्र श्रेत्रमुखो य सौर जिंदतो मेपादिकः सावनो ज्योमांगत्रदिनः कुपट् त्रिदिवसः संवत्सरो गौरवः॥ चांद्रो द्वो विगुरुः स्फुटेन मिटनो मध्यानु मानादयं ज्याचार्यो यदि सोधिको गुरुसवं यागं मतिष्ठां इरेत्॥ १२॥

अर्थ — चाद्र (वर्षाचा) चंदत्वराचा चैनाशुक्त प्रतिपदेपासून प्रारम होतो. सेत (वर्षाचा) संव त्तराचा मेपसंप्रतंत साल्यापासून प्रारंम होतो. सीन छंत्रात साल्यापासून और खदत्वरात प्रारंम होतो वर्षे ही कथित मतातर लाहे. पण ते ठीक नवेत. साचन स्वतस्य पाहिके त्या दिवसापासून तीनवें साठ दिवसाचा होतो. याईस्पत्य खदत्तर तीनवें एककप्ट दिवसाचा होतो। ज्या चाद्र घतत्वरात स्वयमगतीने बृहस्ततीच दुसरे राशीस समन होत नाहीं लास मिटिन संवत्सर असे समजावें तसेच ज्या सवत्सरात मध्यमगतीने बृहस्ततीच दुसरे राशीस समन होत नाहीं तो आधिक सत्वसर जाणावा. त्या श्रीषक स्वतसरात बृहस्पतीचव या नावाचा यज्ञ आणि देवाचा स्यापना करू नेये

द्वादश मासा संवत्सरः (श्वि ) चांद्रसावनसीराणां मासानां तु मभेदतः

चांद्रसावन सौरास्तु त्रयः संवत्सरा अपि ॥ ब्रह्मसिद्धांत (चि. पु. ९)

(१) चांद्र संपास्तर म्हणजे बैल गु॰ १ पास्त फास्तृत कृ॰ १० पर्येत. (२) १६० छो्। रामाबा म्हणजे दिखांचा जो सवस्तर स्वावे भाव धानत्वस्तर. (१) सूर्व मेव रामीत आस्वावासून पुनः मेवराधीत वर्ष्ट्रमेव लग्णमात को बाल तो धीरस्वस्तर हिंबा सूर्वाचे वर्ष स्वाद् सीरवर्ष (या दिवाद १६१ दिखाचा) (दिवस म्हणजे एक सूर्वोद्यागास्त दुष्टचा सर्वीद्यागर्यतेत्व काल) बाहेस्तर धवस्तर आर्गि १२४ दिखाचा नाधनत्वस्तर असे आगली होत स्वस्तर च्योतियनात्वमान आहेत पण प्रवासीत नाहीत.

अयन, ऋतु, मास, पक्ष प्रकरणम् ॥ तस्पादादित्यः पष्णासान् दक्षिणेनैति पड्चरे ॥ श्रवे॥ कर्षे मृगादिपर्के नैवायने दक्षिणसौम्यकेस्तः॥ भस्कावार्व॥ क्कीरभाषासून ६ महिने दक्षिणायन व मकरारमापासन ६ महिने उत्तरायण याप्रमाणें सूर्य अवता अयन समजावा

सौम्यायनं मासपट्कं मृगायं भानुभुक्तितः

अहः सुराणां तद्रात्रिः कर्काचं दक्षिणायनम् ॥१५॥ नारदसंहिता ७८

अर्थः—मक्द राशीत सूर्ये आस्वापासून कई राशीत प्रवेश करीयर्थतेच्या कालास उत्तरायण किंवा उदगयन म्हणतात. ककं राशीत सूर्योनं प्रवेश केरवापासून मकर राशीत प्रवेश फरीयर्थतच्या कालास दक्षिणायन म्हणतात. उत्तरायण म्हणजे देवांचा दिवस य दक्षिणायन म्हणजे देवाची रात्र क्षसे शास्त्रकार सांग्वात.

निरयन संक्रांतीच्या पूर्वी ( इष्ट कार्ली जितके शुद्ध शयनांश असतील तितके दिवस ) सायन संक्रांति होतातः

रविर्यदास्यात्रव (९) राशितुल्यःसौम्यायनादेः समयः स एव

यदाच सूर्यो गुण (३) राशितुल्यः याम्यायनादेः समयः सच स्यात्॥ क. क.

ज्यावेळी रविवरावर ९ राजा ( २७० वंश ) जसतो त्यावेळी चत्तरायणास प्रारंभ होतो. व जेव्हा सूर्य सरोवर ३ राजी (९० ळंग) असतो त्यावेळी दाधिणायनाचा कारंभ होतो.

मध्ये भचकस्य मुखेऽथवाचेत् सूर्यस्तदास्या द्विपुवं सु पुण्यम् सात्रः समाऽन्हा विपुवेऽयनस्य मुखेऽति दीर्घा रजनी दिनंदा॥ क. क.

ब्यावेटी सूर्व, यस्त संपाताबर म्हणजे ० रा. ० श्रं. असतो किंग संपाताबायून १८० श्रंग असतो त्यावेटी वियुव नावाचा पुण्यकाल होतो. यात्मच वियुविश्वय म्हणतात. वियुव दिवशी चोहॉकटे (सर्वत्र) दिवस य रात्र सारती म्हणजे २०।३० पटिका असते. उत्तरायणाच्या आरंभी रात्र कार मोटी च दक्षि-णायनाच्या आरंभी दिवस कार मोटा असतो.

शिशिरोऽथ वसंतश्च ग्रीप्पो वर्षा शरिद्धमाः रात्रिक्षयाद्धिनाहोतेऽयनयोर्ऋतवः ऋगत् ॥ १८॥ क. क.

शिशिर, वसंत, प्रांध्म, वर्षा शरत व हेमंत, याप्रमाणे अनुक्रमाने ६ ऋत आहेत.

द्वयं द्वयं हि राशीनां यावदकोंथितिष्ठाते एक एक ऋतुस्तावत् प्रमाणने भवेत् खळ ॥ १९ ॥ क. क.

स्यांच्या दोन दोन राशी मिळून एक 🎁 ऋतु होतो.

तपस्तपस्यो मधुर्मायवीच शुकाशुचिश्चाय नमीनभस्यो ततो हायेपोर्ज सहःसहस्याः चांद्रर्तुमासा मकरादिगेर्ज्वे ॥२०॥ क. क.

तपन, तपस्य, मधु, माध्य, श्रुक, श्रुचि, समयु, नमस्य, हप, कर्ज, सहस्य हे आर्तव चांद्र माधः होत. याचा स्पष्ट व्ययं असा कीं, धेपातानुवर्ती असा तन्हेंचे हे मास आहेत. सायन मूर्य वरोबर २००व्यंश पूर्ण होतो तेव्हां तपस मासारम, २०० व्यंत पूर्ण करतो तेव्हां तपस्य मासारम याध्रमाणेंच १२ ही मास समजार्थे. मधुमापय हत्यादि नोर्चे ही वैदिक नार्चे होत.

रिव-नर्संत संपातीं आल्यापासून मधु माधारंभ धराना असाही कोही तज्ज्ञीचा मतमेद आहे.

" वसंत प्रीप्म वर्धाव शरत् हेमेत शैशिराः ज्यो. स्---वसंत, प्रोध्म, वर्षा, शरत, हेमंत शिशिर यात्रमाणे ऋतुंवा कम आहे. "

### शिशिरपूर्व मृतुत्रयम्रत्तरं त्ययन माहु रहत्र तदाऽमरं ॥ भवति दक्षिण मन्य दृतुत्रयं निगदिता रजनी मरुतांचसा ॥ २१ ॥

टार्थ — भीर मानाने से शिराधिर, यसंत आणि प्रीध्म हे तांन ऋषु म्हणने महरापासून वहा यकांतींचा काळ क्राला उत्तरायण वर्षे नांव व्याहे. ह्यालाच देवांचा दिवस व्यष्ट ऋषि म्हण्तात. तमेंच वर्षा, यस्त आणि हेमेत हे सीन ऋषु म्हणने ककांगासून वहा सेकांतींचा काल क्षाला शरीणायन असे नांव असून सालाच देवांची शांत्र कसें ऋषि म्हणतात.

कालतःवविवेचनांतील व्यासभागुरिवाश्यानुसारी स्फुट सालील प्रमाणैः--

अर्थ: — चेत्र आणि वैशास हे दोन महिने बसंत छत्त, ज्येष्ठ व आषाद हे दोन मास भीम्म छत्त, आवण आणि भारपर है दोन मास बर्गाइत, आवित्त व कार्तिक हे दोन मास बराव इन्द्रत, मार्गजीर्थ आणि पौर हे दोनमास हमेत सत्तु, मार्गजीर्थ आणि पौर हे दोनमास हमेत सत्तु, मार्गज कराइन है दोनमास हमेत सत्तु, मार्गज कराइन विश्वादि मास्वपरावें मान्यपाते देशता. और मासाधमाणें सीर सद्ध आणि चंद्रमधानी चार्कत त्रवावां, प्रतास्तुत वैश्वाद सत्त्रस्तुत वैशाद स्त्राह्म वैश्व सत्त्रस्तुत हमेत्र स्त्राह्म केंद्र सत्त्रम्त स्त्राह्म केंद्र सत्त्रमणें स्त्राह्म केंद्र सत्त्रमणें स्त्राह्म केंद्र स्त्राह्म स्त्राह्

सौरंच संक्रांतिवद्या दिनस्य नाक्षत्रभिंदो भेगणभ्रमा च्च ॥ रानमाटा विज्ञादिनं सावनसंत्र माद्यदिनाद्यमंतं खलु चांद्रमासं ॥ २४ ॥ शाणि कल्पद्रम

अर्थ: —स्यांच्या कोनरवाही संज्ञांतियवेशापासून समाप्तिषयंत वो काळ रक्षस सीरमास असं म्हणवात. चंदाचा अधिकोनप्रज्ञावर प्रवेश होती स्वापासून रेवता नशजाच्या समाप्तीत चंद लाईएवंत को काळ तो नश्चनमास अंसं समजावं. तीस वारांचा (दिवशंचा ) सायन मास वाणावा, प्रतिपदेशसून अशावास्येण्यंत चांद्रमास असं समजावं.

द्वारा नार्का आर्थानामून अमानार्थेच्या अंताव्यंत ब्रिश कृष्ण प्रतिपदेच्या प्रारंमायास्त अर्थ :—शुद्र प्रतिपदेच्या प्रारंमायामून अमानार्थेच्या अंताव्यंत व्यारं स्थात् स्थाप्त स्थाप्तास्य प्रारंमायास्य विक्रिप्तास्य वेतापत्रतो असा दोन प्रकारचा चांद्र माध आहे. त्यांत घट प्रारं स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्

### कृष्णपक्षादिकं मासं नांगी कुर्वेति केचन॥ ये पीच्छंति न तेपां चै इष्टो विष्यस्य दक्षिणे॥ २६॥

वार्य-- कृषण प्रतिन्देणसून आरंसकेला को मास स्थाना कांडी पंदिन सुर्कोच व्यागेकार करोत नाहीत. वुद्दी कांडी पंडित स्थाना स्वीकर काला असे म्हण्तात. पण सी पिष्याद्रीच्या (सातपुरुषा कांत्रसाच्या) उत्तर आसी स्थाना, द्वांदण भागीत चेके नये असे ते म्हण्यात. झासकन कृष्ण्यातिरदेशसून आरंमकेला को विस्तास ती दिवादमात असल्यानुर्के गीन आहे. आसी श्रुप्त प्रतिरदेशसून आरंमकेला को विस्तास ती दिवादमात असल्यानुर्के गीन आहे. आसी श्रुप्त प्रतिरदेशसून मीनादिस्यो रवियंपामारंम प्रथमक्षणे ॥ काल्यतविवेचनांत भवेत्रेद्रे चांद्रमासावैत्राद्या द्वादश स्मृताः ॥ ६७ ॥ ( व्याक्षांचे मत )

अर्थी:— यम मुख्य चाँद्रमाशस्या कार्रभकार्का ( ग्राह्मविष्टरेच्या प्रारंभी ) मीन, मेप, रूपम, इत्यादि राधीवर सूर्य असतो त्या मार्थाध अनुक्रमार्य चेब वैशाख इत्यादि नार्वि येतात. असे वारा मार्स एका संसक्षारी होतात. ( मीन राशीध सूर्य असतां ज्या मासाची ग्राह्मविष्टरा छानते त्याख चैत्र अर्थे नांव येते. मेप राशीस सूर्य असती च्याची ग्राह्मविष्टरा चान्त होते त्याव वैशाख अर्थे नांव नेत. अर्थेच अनुक्रमान् दृदेंडी समगार्थे.

चैत्रादिसंज्ञाः सौराणां मासानां मीनसूर्यतः बौधायनानुसारी मेपार्का द्वे ति तु प्राह बौधायनमहाम्रानिः ॥ २८॥ स्युट.

मासांत चैत्रादि नोर्वे येण्याचे कारण च्योतिर्निवंघांत नारद सांगतातः— यस्पिन् मासे पीर्णमासी येन धिष्ण्येन संयुता ॥

सन्धन मास पाणमासा यन विज्यम संवुता ॥ सन्दक्षत्राह्रयो मासः पौर्णमासी तराह्रया ॥ २९ ॥

जर्च:—-ज्या मार्शतीन वीर्णिमवा अत ज्या नक्षत्राने गुक्त अवती त्या नक्षत्राचे गांव वीर्णिमेस आणि त्या माशास येते. म्हणजे विशा नक्षणाने ज्या वीर्णिमेचा अंत गुक्त असेस त्या वीर्णिमेस वैद्री असे नांव व त्या वीर्णिमेन गुक्त की मास त्याला वेव असे नाव येते. बात्रमाले अनुक्तमाने विशासादि नक्षत्रांच्या योगाने बैठाासी वीर्णिमा स्वाणि वैशादमास हत्यादिक समजावें. केव्हां वेव्हां येवे चंद्रांची गति विचित्र झाल्यामुळे सर विद्विक्तिकी नक्षत्रों एक दोन संत्येने ज्यां किया आधिकही होतात.

टीप:—मराठी महिन्याचा चैत्रार नांचें स्था महिन्याच्या योणिसेस से नखत्र स्वेस्ट स्वावस्त उरिकेटी दिसतात. सदा नक्षत्राना मास नखत्रे म्हणतात. उदाहरणायां—चैत्र छ० १५ स वित्रा नखत्र म्हणून चैत्रभास. येयास छ० १५ दिशासा नक्षत्र म्हणून चैत्रप्रमास हत्यादि. त्यांचा कम पुद्रीस्त्रप्रमाणे १ वित्रा (चैत्र ), र विशासा (वैद्यास) ३ व्येषा (चेत्र ), र पूर्वाचा (आयाद), ५ ध्रवण (धावण), ६ पूर्वामाद्रपरा (माद्रपर), ७ अस्त्रिमी (सावित्र ), ८ कृतिका (कार्तिक), ९ मृग (मार्मेशीप), १० पुष्प (पार), १ मृश (मार्मेशीप), १० पुष्प (पार), ११ मश्रा (मार्मेशीप), १० पुष्प (पार),

वर दिलेली माधनक्षत्रे बहुतकहन त्या महिन्याभ्या पौर्णिमेस असतात. केव्हां बेव्हां एसाद्या नक्षत्राचा फरक

पहती. या संबधात सर्वासिद्धान्तात दिश्वेल वचन खाला देत आहे.

कार्तिस्यादिषु संयोगे कृतिकाटि द्वयं द्वयं ॥ अंत्योपत्या पंचमश्र चित्रामासत्रयं स्मृतम् ॥३०॥ सू. छि.

राधी:—कार्तिक महित्यापासन बार बहिने प्रायेक वीर्तिमेस कमाने कृतिका, रोहिना (कार्तिक) मृत, बार्म (मार्गितार्प), पुनर्नत पुष्प (योग), आरुपा, मथा (माप), अधी नक्षत्रे वेनात, वार्तिकाणसन पांचपा महिना पालुन, स्था वीर्तिमेस पूर्य, उत्तरा, हरत (फास्मुन) विना, हराती (वेद), विधासा, अनुतामा, (वेदाासा), वेद्या, मुळ (वेद्य), पूर्वातात, उत्तरावादा (आयाद), अवन, पिटा (आयाव), कार्तिकाणस्य वर्षाय प्रायेक माद्रवद मास या महिन्यास्था वीर्तिमेस दात्व पर्याय, पूर्वामाद्रपदा उत्तरामाद्रपदा (आव्यव), कार्तिकाणस्य तेवस्था म्हण्ये आसिन सदिना, साथ देशते, अधिनी, मार्गित्व मधामाने प्रायेक मधामाने वीर्तिमेश मार्गित्व कर्मात कर्मित क्षाया वीर्तिमेश मार्गित्व कर्मा स्थित साधाने विभाव क्षत्र मधामाने वीर्तिमेश मार्गित्व कर्मा स्थित साधाने विभाव कर्मा स्थाय स्थाय स्थाय कर्मा स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय कर्मा स्थाय स्थाय

ीं भरा फरक नेहमीं येती.)

मासबद्धश्रंद्र एव मुख्यस्तवाष्यमांतके ॥ सोरसावननाक्षत्र कृष्णादिषु यतः कुतः ॥ ३१ ॥ ब्रिंशिचियसमृहे च गौणो मध्यादणीपे च ॥

चैत्रादयथ तद्भेदबाचकत्वात्तथा विधाः ॥ ३२ ॥ कालतस्वविवेचन.

अर्थ: — जमावास्थि संपनारा वी चांद्रमाध स्वाचेन मास हें नांव मुख्यत्वे कहन आहे. धीर, सावन, नाक्षत्र व वदा अविचेदमातून चाढ़ होणारा की चांद्र आणि ज्या कोणाव्य तिर्धायाद्य तीस तिर्धायत्ते की चांद्रमास ह्या पांचांदर मास है नांव गौगत्वे कहन सहतं. सात्रमाणेंच ज्या वर्डत, श्रोप्प द्रत्यादिक ऋतुंद्र्या संज्ञा आणि ज्या चैन, मैदााल इस्यादिक मार्धांच्या संज्ञा त्याही अमावास्यांत चांद्रमासावर मुख्य व इतर पांचांवर गीण आहेत असे आणार्वे.

चांद्रादिभिद्धीदशभिर्मासैथांद्रादिवत्सराः ॥

पंचमकारा मुनिभि नीक्षत्रेण विनोदिताः ॥ २२ ॥ कालनिर्णवदीपिकानुसारी स्फट. अर्थः—वत्रा चांद्रमामार्ग एक चोद्र संबस्तर होतो. याप्रमाणेच नाक्षत्र मानायांचून इतर चार मानांचे संबस्तराचें स्वरूप समजांचे असे हेमात्राचे भत आहे. नाक्षत्र मानांचे बारा मामार्गाच संबस्तर होतो असँ मतांतरही आहे.

### कोणतें मान केव्हां घ्यावें

दिनप्रमाणं त्वयनादि सर्व संक्रांति कालस्य विनिर्णयश्र ॥ कृतादिमानं निखिलग्रहाणां यत् कर्मसौरेण विगृश्यमेतत् ॥ ३४॥

अर्थ:--रहेच्या वेरेरे दिवसचि मान, अवन, ऋतु, संक्रांतिकालाचा निषय, ऋत, नेता इरयादि युगाचे मान आणि प्रहसाधन करण्याचा प्रकार हें सबै सौर भागाने करावें.

षीमुतार्भ निखिलं तु सम्यक्तऋस्य मानेन निरीक्षितव्यं ॥ नृगर्भष्टद्धिः प्रसवस्य कालो यत् मृतकाद्यं खलु सावनेन ॥ ३५ ॥ अर्थः—मेवारे गर्भवारण बक्षद्र मानानें पहावें. महत्याच्या गर्भावी दृद्धिः, प्रसूतीचा काल, सूतक आणि कल्ल बांद्रावागारिक हॅं वर्ष सावन मानानें प्यावें.

उद्घाइयज्ञोपनयमतिष्ठा सिथित्रतक्षौरमहोत्सवाद्यं ॥ सर्विकिया वास्तु गृहमवेशः पूर्वं च चांद्रेण विगृह्यमेतत् ॥३६ ॥

अर्थ:—विवाह, यज, उपनवन, देवस्यावना, प्रतिचत्राहि तियोची नर्ते, चौन, नवरात्राहिक उस्तव, वास्त्र करण आणि गृहम्रवेश इस्त्राहि सक्त कमें चोदमानानें करायाँ.

# अधिकमास व क्षयमामास.

असंकांति मासोधिमासः स्फुटं स्पाद्विसंकांतिमासः क्षयाख्यः कदाचित् ॥ क्षयः कार्विकादित्रये नान्यतः स्पात्तदा वर्षमध्येथिमासद्यं च ॥ ३७ ॥ सि. शि.

द्यार्थ - ज्या माणांत स्पीची संक्रांति माहाँ तो अधिक माम जाणावा. ज्या माणांत दोन संक्रांती होतात रवाला छपमाछ वर्षे नांव ब्याई. १ण तो बहुत दिवधांनी कदाधित येतो. खममाछ हा कार्तिकापासून तीन माणांत देतो. आणि रवाच्यापूर्वी एक व ब्यात् एक व्यक्षे दोन अधिकमास बाग माणांचे आंत पडताव. हयमास कार्तिकापासून पांच माणांव येतो बर्धां हा क्ष्मित सामितक व्यक्ति हा स्वाप्त कार्तिकापासून पांच माणांव येतो बर्धां क्षांचत सामितक व्यक्ति व्यक्ति

सूर्याधवान्ताप्रमाणें सीरचर्प ३६५ दि. १५५ ३१ पळं ३० वि. आहे. च छुदगाणेवानें सीरचर्प ३६५ दि. १५घ २२ पळें ५८वि. असें आहे. या ३६५ दिवसांत वारा वेळ सूर्य व चंद्र एके डिकाणी येळन आणली ११ दिवस शिक्षक राहतात, स्वासुळे छुमारें तीन वर्षानीं एक अधिकमास येतो.

# प्रहलाववाप्रमाणे अधिकमास.

### शाकोऽर्कप्तेंऽक भृतष्टोऽक्षाल्पो भृनो दशाल्पकः ॥ द्वचूनश्रेत्रात्स एवाधिमासो नैवान्यथा भवेत् ॥ ३८ ॥

अर्थः — कोणत्याहो शकास १२ मीं गुणून १९ या संस्थेन भागाये. बाकी ९ आंकाव्यापर्यंत राहिस्यास त्या वर्षा आंकामास आहे असे समजांते. बाकी राहिस्का अंक ९पपत सासेल तर त्यांत १ किंवा २ वजा कराते. व बाकी ६ पासन ९ पर्यंत राहील तर त्यांत २ यजा कराते. यात्रमाण बन्नावाजी करून को आंबडा राहील की महिना त्या शर्कात अधिकतास आहे असे समजांते. मात्र हो रीत स्थूनमानाची आहे.

### द्वात्रिशक्तिर्गतैर्मासैर्दिनैःपोडश्रमिस्तथा ॥ घटिकानां चतप्केण पतस्यधिक मासकः ॥ ३९ ॥

अर्थ:---एकदो अधिक महिना झाल्यापासून वत्तीस महिने, सीळा दिवस, बार घटका इतक्या फालानंतर पुन्हा अधिकमास येती अधा सामान्य नियम साहे.

आधिक मासासंबंधीं आणली एक खोक उपलब्ध आहे तो खालालप्रमाणें:--

एकत्रिंशतिभिर्मासैर्भध्यमान ममाणतः।

### प्राक् पथात् युगमासेषु मलमासो भवेत्खलु ॥ ४० ॥

अर्थ:--- मध्यम मानाने ३१ महिन्यांनी अगर खाच्यापूर्वी आणि नंतर ४ महिन्यांत म्हणजे २७ महिन्यायासून ३५ महिन्याययैतच्या कालांत एका अधिकमासानतर दुसरा आधिकमास येतो.

# शुद्धपंचांगाप्रमाणें अधिकमास काढण्याची सातः-

इष्टाच्छकादए दिनंदहीनात् हतान्नवैको गृहितं च शेपः । दिचान्ति त्रिश्चित्र श्वरः श्रवण्यां चाप्टस्य ज्येष्टः विशिखाच रुद्रः ॥

त्रिरेक भाद्रौ स्व विशेष ज्येष्टौ चाषाड मासौ यदि पोडपःस्यात्॥ ४१ ॥

त्ररफ भद्रा खावराप उपछा चापाड मासा याद पाडपःस्यात् ॥ ४१ ॥ अर्थः--इष्ट शकांतन ९२८ बना करांच च राष्ट्रीय १९ ने भागायें गक्री २ राहित्याच आधिन, ३

अधे:—व्ह शकतिन १९८ बचा करांचे च साहीत १९ ने मानाव नाझी २ गहित्यास आधिन, ३ गहित्यास विद्याल केंद्र पहित्यास अवना, ८ गहित्याल प्रवेश, ११ गहित्याल वैद्याल, १२ शहित्याल अवना ८ गहित्याल अविकास कोई असे समझाँदे हो स्कूलमानाची मध्यम प्रमाणाची पीति काहे. या रीतिन छके १८४१ ते १९०० वर्षत ज्या वर्षी बाके २ गहें के ला वर्षी काहे २ गहें के साहित्याल अविकास काहें अवे एक स्वर्ण के १८४१ ते १९०० वर्षत ज्या वर्षी बाके ३ शहील त्या वर्षी अचिकमात नाहीं असे समझाँत.

#### मासस्य कृष्णपंचम्यां रविः संक्रमते यदि ॥ अधिमासः स विदेयः परवर्षेण योजयेत ॥ ४२ ॥

अर्थ — ज्या महिन्याच्या कृष्ण पर्धातील पंचमी तिषीछ सूर्यद्वित्रते लक्षेत्र सोव महिना पुषील स्वी अपिक महिना लक्ष्ती लखा एक स्यूल नियम लाहे. ॥ ८ ॥ इत नियम स्यूल असल्याने ईन्द्री हेन्द्री कृष्ण चतुर्पात अपर पर्दीत सुर्वेद्वित क्षवती तोच मास पुष्टील वर्षात लिपकास येती.

### चांद्रमासांची नांवें.

नैज्ञवैज्ञास्वर्यप्रश्च आपादः श्रावणस्तया ॥ ततो भाद्रपदाश्विन्यः कृतिका मार्गशीर्प च ॥ पौपमायत्र फालगुन्यःश्रोद्रमासान्यसुक्रमात् ॥ ४३ ॥

चैत्र, वैशारा, उमेष्ठ, आवाद, धावण, माद्रपद, आदिन, कार्तिक, मार्थशाद, पीव, माप, फास्युन, याप्रमाणे अनुक्रमाने चौद्रमाधांची नोवें कादेत.

### अमांतं पौर्णिमांतं च मासभेदं विशेषतः

हाष्ट्रप्रतिवदेवासून अमहास्योवार्यतचा को माछ त्यास अमावमास म्हणवात. कृष्णप्रतिवदेवासून वीर्णमा समाभिवयेवचा को माछ त्यास वीर्णमांतमास म्हणवात. अमोतमास महाराष्ट्रीत आणि इतर सबंग प्रचारांत असून सत्तरिहुस्थानांत वीर्णमांतमासचा प्रचार आहे.

ह्या वर्व मार्शाच्या दोन पदतीमुळे दीर्घाचा माध शुक्रपक्षी एडच येती, पण कृष्णपक्षांत मात्र स्यांच्या

मासाचें नांव निराळें म्हणजे अमात मासाच्या पुढील महिन्याचे नांव अवते.

मासांची नांवें, सूर्य, देवता वंगेरे.

चैत्रमासेत् वेदांगी भानुवैशाखएव च ॥ ज्येष्ठ मासे तपेदिंद्र आपाढे तपते रविः ॥ गभस्तिः श्रावणे मासे यमो भाद्रपदे तथा ॥ सवर्णरेताऽश्वयाजिकार्तिके च दिवाकरः॥ मार्गश्चीर्षे सर्पेरिमनः पौपे विष्णुःसनातनः॥ अरुणो माधमासे तु सुर्यो वे फालाने तथा ॥ इत्येते द्वादशादित्या मासनामान्यनुक्रमात ॥ चैत्रे विष्णं तथा विद्यादेशाले मधुमुदनम् ॥ त्रिविक्रमंतथाज्येष्टे आपाढे चामनंविदः। श्रावणेश्रीघरं विदिह्मीकेशंतुभाद्रके । आधिने पद्मनाभं च ऊर्जे दामोदरं विदः। केशर्व मार्गशीर्षे तु पीपे नारायणं विदुः॥ माधर्व माधमासेतु गोविदमथ फाल्गुने ॥ चैत्रमासे रमादेवी वैशाखे मोहिनी तथा।) पद्माक्षी ज्येष्टमासे तु आपाढे कमळेति च ॥ कांतिमती श्रावणे च माद्रे तु अवराजिता ॥ 'पद्मावती आश्विने तु राघा देवी तु कार्तिके ॥ गार्गशीर्व विशासासी पौपे स्टक्षीय देवता॥ मार्च त रुविमणी मोक्ता फाल्गुने घातिन।पिका ॥ ४८ ॥

# मांसांची नांवें, सूर्य, देवता वगैरे यांचे कोष्टक रूपानें दिग्दर्शन.

| क्ष        | मासनाम         | माससभा | सूर्य      | पुरुष देवता     | स्त्री देवता |
|------------|----------------|--------|------------|-----------------|--------------|
| 2          | चैत्र          | मधु    | वेदांग     | विष्णु          | रमा          |
| २          | वैशास          | माघव   | मानु       | मधुसूदन         | मोहिनी       |
| ş          | <b>ज्येष्ठ</b> | হুক    | इंद्र      | <b>बिविकम</b>   | पद्माक्षी    |
| ¥          | भाषाढ          | হ্যাবি | रवि        | वामन            | कमला         |
| 4          | श्रावण         | नम     | गमस्ति     | श्रीधर          | · कांतिमती   |
| Ę          | भाइपद          | नभस्य  | यम         | <b>ह</b> पन्किश | अपराजिता     |
| •          | अक्षिन         | इप     | सुवर्षरेता | पञ्चनाम         | पद्मावती     |
| 6          | कार्तिक        | জর্গ   | दिवाकर     | दामोदर          | राधा         |
| ٩.         | मार्गशीर्ष     | सद     | मिन        | केशव            | विशालाशी     |
| १०         | पौष            | सहस्य  | विष्णु     | नारायग          | लक्ष्मी      |
| 11         | माघ            | तप     | अरुण       | माधव            | रिनिमणी      |
| <b>₹</b> ₹ | फाल्युन        | तवस्य  | सूर्य      | गोविंद          | घाली         |

### प्रत्येक मासांतीस २ पक्ष.

#### पूर्वापरेमास दलेहिपक्षौ पूर्वापरीतौ सित कृष्ण संज्ञौ !

कोजारमादी महिन्याचे २ मान अवतात. एक पूर्वीर्ध साणि दुसरा उत्तरार्ध, पूर्वीर्ध, म्हणजे प्रतिपरे-पदेपासून वीर्णिमेप्यत ह्या मागास झुक्ष्पक असे म्हणतात. उत्तरार्ध म्हणजे पौर्णिमेन्या दुसऱ्या दिवर्धी अर्यात् इ. प्रति पदेपाद्म समावास्पर्यत ह्या मागास इष्णपक्ष असे म्हणतात.

एक देशीतो त्र मासः प्रदिष्टस्त्व न्येभीनोर्षेडलांतः प्रदिष्टः॥ ४५॥

चत् संक्रांतिः स्या न्मतद्दंदकोपेमुढो मासो ब्रह्मसिद्धांत एवं ॥-मुहूर्तकल्पट्टम-

अर्थ:—कांहीं ऋषि म्हणतात, की अमाबारयेचा अंत काला, म्हणजे बांद्रमाधाची कमासी होतें. आणि दुधरे कांहीं अरिप अर्थो स्वाचात की, आमाबारयेचा अंत काला तरी पुढे रिवेमंकल म्हणजे र्यांच्या व चंद्राच्या मंडलावा विभोग होईतीपर्यंत्वम काल पूर्यमाधाच आणावा. क्षा दोन्हीं प्रकारांतून को प्रकार केंग्रे चालत लावेल स्वाच काराय्या माधांत पूर्वोच्च प्रकार आपी काराय्या माधांत प्रवाच अपविकास आपी नियंत केंग्रे किया दोन चंद्रांति होतील तर साधिकसास आपि स्वाचास सम्बच्ये प्राप्तामा साधांति व्यवसास सम्बच्ये प्राप्तामा साधांति कार्योच्यात सत्व आहे.

( वरील दोन प्रहारापैदी अमावारयेचा अंत साला ग्रूणजे माससमाप्ती होते हाच प्रदार संप्रत बोहारूढे प्रवासंत आहे. )

चंद्रार्कयो स्तु विवेवयं प्रतिपदर्शसंधिपु ॥

तिथ्यंतात स्या द्रभयतो रसनाट्योर्कमंडलं ॥१६॥ -शांगीय पटलात.

क्यो:—अमानास्या आणि प्रतिचदा याच्या संधिकाठी अमानास्वत्या अंतानामून पूर्व य पुटे रहा परिका रहिसंबर ह्या सोवाज सूर्य आणि येह छोच्या विवाचा संयोग अहतो. (यर दिख्या मास्यकारास्ट्रितीच अमानास्या व प्रतिचदा याच्या संधिकाठी अलोक्ट व पर्काक्ट हितो परिका विवसंयोगाच्या असतात. हूँ या स्वाक्तात आहे.) एकत्र वर्षेधिकमास युग्मं यत् कार्तिकादि त्रितये क्षयाख्यः ॥ १७ ॥

तदुर्जनीयं त्रितयंत्रयत्ना द्विवाहयज्ञोत्सवमंगलेषु ॥-काल्दर्शविवेचनात वृहस्पति.

पद्ध-पाप निवास कार्ति होते साधात खबमात बेतो त्या वर्षात वारा माखाच्या आंत दोन अधिक अंधी:—ज्या वर्षी कार्तिहादि तीन माखात खबमात बेतो त्या वर्षात वारा माखाच्या आंत दोन आधिक माख येतात तेव्हां क्षयमास आणि दोन अधिकमास केथे तिन्हीं माख विवाह, यह, उत्तव व मंगरूकार्ये या-विषयी प्रसत्ताने वर्ज्य करावे (कार्तिक, मागेशीर्ष, गीप व माप दे मास केव्हांही अधिकमास होत नाहीत. हे मास फक्त क्षयमास्य होतात याचे विवेचन पुढं आधिकमास स्पष्टीकरणांत येईल.)

तुल्य कळाघर कळयो ने विशेषः शुक्तकृष्णयोः कोषि ॥

तदापि कळोपचयत्वा च्छुकः श्रेयान्न तादद्यः कृष्णः ॥ ४८ ॥ मुद्र्तमाठाः

अर्थ:—ग्रुक्शक्षाच्या अनुक्रमाने आणि कृष्णपक्षाच्या व्युक्तमाने कोणस्वाद्दी तिथीस चंद्र पाहिला असती त्याच्या कल समानत समानत नाहीं. ग्रुक्तश्वीत चंद्राच्या कालांची वृद्धि असते दश्णून तो अग्र व कृष्णपक्षात कलांचा स्वय असतो यास्तव तो गीण असे समजार्थे. ( ग्रुक्रश्वीत चंद्र असते दश्णून तो अग्र व कृष्णपक्षात कलेकनेनें कभी होता स्थामुळे ग्रुक्तश्वीत द्वर स्वते असते द्वर सहस्र क्रिक्तकनें कभी होता स्थामुळे ग्रुक्तश्वीत दररीज सुमारे २।२ घटिका चंद्र आस्त रहतो व कृष्णपक्षां दररीज दोन पटिकांची कभी दिसतो.)

आपूर्यमाणो मुख्यः स्वात् सर्वेस्मिन् शुभकर्षेणि ॥ १९ ॥ कृष्णो गोणो दर्शातःस्या स्नागातो त्रतयंघने ॥ पराशर पुरुवार्थ चिंतावणो.

द्यारी:- सर्व द्यानहमं करणाविषयां शहरवश सुख्य आहे. आणि प्रतवधास कृष्णवस प्रयोगियंत गौण आहे. त्याबांच्य इतर शुमकार्यास कृष्णवस दशमीययेत गौण आहे. प्रतवधास कृष्णवसीपुटें व हतर सर्व कमीस कृष्णद्यामीपुटें निषिद्ध अर्थात् वर्ण्यं आहे.

पसस्य मध्ये द्वितियी पतेनां तदा मवेद्रौरवकाळयागः॥

पक्षे विनष्टे सकळं विनष्ट मित्याहुराचार्यवराः समस्ताः ॥ ५० ॥

—संस्कारकीस्तुमीत मदनरानीतीछ,----अर्थ:--एका पक्षामध्ये जर दोन तिर्थीचा क्षय होईछ तर तो योग फार आरिष्ट करणारा आहे कारण

क्या—एका प्रवासन्य पर्यास्त्रियां स्वास्त्रियां स्वास्त्रियां स्वास्त्रियां स्वास्त्रियां स्वास्त्रियां वितास होतो. संपूर्ण ज्योतियांचे आचार्य अर्थ स्वणतात की, वर शिहस्त्रप्रमाणे पक्ष विनद्य हाला अस्तत स्वीचा वितास होतो. ( दोन तियोचा खद एका पंत्रवस्त्रात वर्णे हा अनिष्ट योग खाहे. असा योग असून त्या पंत्रवस्त्राचे

आरंभी व अंती प्रहणयोग आले घसतो देशांत अत्यंत भयंकर स्थिति उद्भवते. )

पंचांगाच्या पांच अंगांचा विचार.

तिथिवासरतक्षत्रयोगानां करणस्य च ॥ छुद्धिः पंचांगशुद्धिस्तां सर्वत्रादौ विचितयेत् ॥ सु. मा. तिथिवीरश्च नक्षत्रं योगःकरणमेव च ॥ एतैः पंचभिरंगैः संयुतं पंचांगद्यच्यते ॥ ५१ ॥

अर्थ:---(१) तिथा, (२) वार, (१) नलप्र, (४) योग, (५) करण ही पांच क्षेगे उचांत आहेत स्वास पंचांत म्हणतात. या पांचांपैकी तिथी हें पाहेलें व्यंग असून तेंच सुख्य असत्यान रयाचा पहित्याने विचार करूं.

तिथी म्हणजे काय ?

अर्काद्विनिस्तःपाचीं यद्यात्यहरहः शशी ॥ तचांद्रमानमंशैस्तु होया द्वादशभिस्तिथिः ॥ ५२ ॥

अर्थ:--- मुर्याच्यापुढे चंद्र १२ अंश गेटा म्हणजे एक तिथि होतें. यात्रमाणें ३६० अंशांत ३० तिथि पूर्ण होतात. रवि व चंद्र, राधि, अंद्रा, कलाविकलारमक अगरी समान स्थितीत असतात अशा कालास अमायारयेचा अंत म्हणतात व सुर्यांनासून चंद्र बरोबर १८० अंश म्हणजे ६ राशि असती स्यावेळी पीर्णिमांत होती.

तिथि म्हणजे स्विनंद्रामध्ये १२ अंश अंतर. अर्थात दर १२ अंश अंतरास १19 तिथि बाहत जाऊन ३६० अंशांत ३० तिथि पूर्ण होतात हें उपड आहे.

# तिथिप्रकरणम्

प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया च ततः परं ॥ चतुर्थां पंचमी पृष्ठी सप्तमी चाष्टभी ततः ॥ नवमीच दशम्येकादशींच द्वादशी ततः ॥ जयोदशी चतुर्दश्यौ तिथयः पक्षयोः समाः ॥ ग्रुका पंचदशी पूर्णा पौर्णमासी च पूर्णिमा॥कृष्णासाऽमात्वमावास्या दर्शः सूर्येदसंगमः॥

अर्थ:---प्रतिपदा, द्वितीया, वृतीया, चतुर्या, पंचमी, पष्टी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, द्वामी, एकादशी. द्वादशी, त्रयोदशी व चतुर्दशी, अशा चवदा तिथि शुक्रपक्षांत आणि कृष्णपञ्चांत सारख्या असतात. शुक्रपश्चां तील पंचराव्या तिथाला पंचदशी, पूर्णा, पीर्णमाधी व पूर्णिमा ही नांवें आहेत. कृष्णपश्चातील पंघरावे तिथीस, अमा, अमावार्या, दर्श आणि स्वेंदुसंगम अशा यंश आहेत. शुक्रपश्चीतेल पंषराच्या तियोस पूर्णिमा अशी संज्ञा येण्याचे कारण त्या दियशी चंद्र पूर्ण असतो हैं होय. अमानास्या संशेचें कारणही रविचंद्र एकत्र येतात. हॅच होय.

राकानमत्या विति पौर्णपास्यौ रात्रिद्यदृष्टेंदुवशाझवेताम्॥

कुहः सिनीवाल्पपि नष्टदृष्टचंद्रे स्मृतेचासितपंच दश्यौ ॥५४॥ रत्नमाला चंद्रोदय होती तिला अनुमति अर्धे नांव असते. तर्धेच ज्या अमानास्यत चंद्रदर्शन होत नाही तिला फह अशी संज्ञा य ज्या अमावास्यत चद्रदर्शन होते तिला सिनीचाली अशी संज्ञा आहे.

नेहमीच पौर्णिमेचे दिवशी चंद्रोदय सूर्यास्ताचे वेळी होतो असे नाहीं. अंशात्मक कमजास्त स्थितीप्रमाण

पीर्णिमेस दिवसां अगर रात्री चंदोदय होतो, स्यांच्या संज्ञा वर दिल्या आहेत.

कमा त्तियीशा ब्रह्माग्री विरंचिविष्णुशैलजे ॥ विनायकयमी नागचंद्री स्कंदोर्क वासवी ॥ महेशवसवो नागर्दोर्वेदंडघराव्हयः॥ शिवविश्वेहरिरवी कामः शर्व कलीततः॥

शशिविश्वेदर्शसंत्रतिथीशाः पितरः स्मृताः।।त्रयोदक्यास्तृतीयायाः केचिद्रचुर्घनाधिषः।।५५।।

ज्योतिर्निर्वधात नारद

अर्थ:--प्रतिपदेचा स्वामी सम्हा किंवा अप्ति, द्वितीयेचा त्रम्हा, तृतायेचा विष्णु किंवा पार्वती, चतुर्यांचा भाषपति किंवा यम, पंचमीचा नाग किंवा चंद्र, पष्टीचा स्कंद, सप्तमीचा सूर्य किंवा इंद्र, अष्टभीचा शिव किंवा अप्टब्स, नवमीचा नाग दिवा दुर्गो, दशमीचा यम, एकादशीचा शिव दिवा विश्वेदव, द्वादशीचा विष्णु दिवा सुर्थ. त्रयोदशीचा काम, चतुर्दशीचा शिव किंवा किल, याप्रमाणे स्वामी दोन्ही पद्यांत तुस्य (सारखंच ) जाणावे. पूर्णिमेचा चंद्र ढिंवा विशेदव, अमाबारथेचे रितर असे स्वामी समजावे. कोणी जरूपी म्हणतात की, त्रयोदशी आणि त्तीया यांचा स्वामा कुवेर आहे.

नंदा च भद्रा च जया च रिक्तापूर्णेतिसर्वास्तिथयः क्रमात्स्युः॥ किनष्टमध्येष्टफळास्त शुक्ते कृष्णे भवंत्युत्तममध्यदीनाः ॥५६॥ रतनाला

खर्थः -- प्रतिपदेश नंदा, द्वितीयेश भदा, तृतीयेश जया, चतुर्थीस रिका, आणि पंचमीस पूर्णा अर्धी वांच नावें क्रमाने खाहेत. यात्रमाणेंच क्रमाने पष्टोपासून व एकादशीपासून हींच नावें जागावी. म्हणजे पारी आणि गुकादर्शा ग्रांच नेदा अरों नाव आहे. सप्तमा व हादशी ग्रांच महा अप्ती संशा आहे इत्यादि क्रमाने समजावे हाळप्रशातील प्रातिपदेपासून पांच विधि कविष्ठ फल देणाऱ्या, पष्टीपासून पांच मध्यम, एकाइकीपासून पांच उत्तम, कृष्णपक्षांत प्रतिपरेपासून पांच उत्तम, परायासून पांच मध्यम आणि एकादशीपानून पांच कनिष्ठ अशा प्रकार सर्व मासांत तियाँवे इष्टानिष्ट समजावे.

स्यस्तिसातिथयो बारे एकस्पिनवमो तिथिः॥ तिथिवीर त्रये चौका त्रिष्टुस्पृग्द्वेति निदिते ॥५७॥ पीयूवघरित-विसष्ट

अर्थ:-एका अहोरात्रीत तीन तिथि शिरस्या म्हणजे तिला अवशितिय अर्धे नांव आहे. एक तिथि तीन अहोरात्रांत शिरली म्हणजे तिला तिवासप्टक् असे गांव आहे. ह्या दोग्हो फार विदित आहेत. तारपर्य, अंधे की, जी तिथि सूर्याच्या उदयकाली नसते ती आणि ज्या तियाँत दोन सूर्योदय होतात त्या दोन्ही तिथि शुभक्रमीय वर्ज्य कराव्या. दीन वाईट बाहेत अंखे म्हटल्यामुळे त्या दीहोंच्या पूर्वतियीस ए उत्तर तिश्रीस दोप नाही है अर्थीसद्भय होते. अवमतिशीला सर्यतिथि आर्ण त्रियुत्स्प्रक् तिशीला पृद्धिविधि अर्थी नांवें दुसऱ्या वचनांत आहेत.

( क्षयतिथि सुरू हीण्याचे पूर्वी व शृद्धितिथि संपत्यानंतर कीणत्याही शुमकार्यास इरकत नाहीं असा

याचा अर्थ आहे. पण क्ष्मतिथिचा सबैध दिवस सोडण्याचा काहीचा प्रधात आहे.

सर्योदये यथा तारा विलयं यांति खस्थिताः॥ तथा शुभानि कमीणि सयदृद्धि तिथौधूवं ॥ ्दोपद्वयमिदं जातु गुणैरन्यैनेइन्यते ॥

तथापि सबसे भानी सामस्ते वा तथा विधी ॥५८॥ ज्योतिर्निबंधांत गर्ग

अर्थ:--स्याचा उदय शाल्यावर जशी आकाशातील नक्षत्रे प्रकाशहीन होतात त्याप्रमाणे क्षयतियीत आणि बुद्धितियात केलेला शुमकर्म फलडोन है।तात हैं निश्चित आहे. सयतिथि आणि बुद्धितिथि हे दोनहीं दोष पुढें शांगावयाचे ने गुण त्याशिवाय इतर गुणानीं कधीशे बाधित होत नाहीं. तर वलवान सर्य किंवा बलिए चंद्र एकादशस्थानी असेल तर क्षयातिथीचा आणि वृद्धितिथीचा दोप नष्ट होतो.

( क्षयतिथि आणि षुद्धितिथि द्यमकार्यास वर्ष्य सांगितस्या आहेत पण त्या कोणती प्रहस्थिति सम्रती

ध्याच्या है वरील क्लोकांत गर्गवचनाघार दिल आहे.)

अवमारूयतियेदोंपं केंद्रमो देवपूजितः ॥

त्रिद्यस्प्रमान्ह्यं दोषं साम्यः केंद्रगतोजयेत् ॥५९॥ पायुषवारेत-वितष्ठ

अर्थ:-- बहर्गत केंद्रांत म्हणने छमापात्न प्रथम, चतुर्थ, सप्तम आणि दशम धांपैकी कीर्णत्याही प्रका स्थानीत अंशेल तर अवम (श्रय) तिथीचा दोष नष्ट होतो. तसाच बुध हेंब्रांत अंसेल तर शिवापुक म्हणके प्रार्दे तियीचा दौष नष्ट होतो.

तिथेः पंचदशा भागाः ऋगत् मतिपदादयः ॥ क्षणसंज्ञा स्तद्घीनि तासामर्थे ममाणतः ॥६०॥ व्योतिर्निवंबात-नारद

अर्थ: - विधीच्या एया एकंदर घटका असतील तथास पैधरीनी मागून जो साम वेईल तितस्या प्रमा-णाने तियीच्या प्रारंमापासन प्रतिपदा, दिलीया इत्यादि नांवाचे क्षण मे।जावें. आणि त्या क्षणांच्या अधीप्रमाणाने वब. बालव इस्यादि पुढे सांगण्याची की करणे आहेत ती समजावी. हें सांगण्याचे कारण इतकेंच की, ज्या कर्मास ज्या तिथि आणि कर्णे सांगितली आहेत ती अहचणीमुळें न सांपहतील तर यात्रमाणें घेळन कार्ये कराये.

पर्वाणि सूर्यसंक्रांतिरमावास्या च पूर्णिमा ॥ चतुर्दश्यष्टमीकृष्णा पंचैतानित्यजेच्छुभे ॥६१॥ मुहूर्तमाटा.

अर्थः — पूर्यकातीचा दिवस, पर्वकाळ, अभवास्या, पूर्णमा, कृष्णपञ्चातील सतुदशी आणि अष्टमी ह्या पांचीस पर्वे अशी संशा आहे. यास्तव ह्या पांच तिथि हाम कार्यात वर्ष्ये कराय्या.

युगादयो राधासिते वृतीया नवम्यसौ कार्तिक शुक्त पक्षे ॥

नभस्यमासस्य तमिस्रपक्षे त्रयोदशी पंचदर्शीच माघे ॥६२॥ विष्णुपुराण.

अर्थ: —वैद्याख राष्ट्र तृतीया, कार्तिक राष्ट्र नवमी, माद्रवद कृष्ण त्रवोदशी व्याणि माप कृष्ण व्यमावास्या ह्या चार सुगीच्या व्यक्तियि बाहेत.

मन्बादये। मधुसुखेषुबळल पक्षे चाँहीस्तर्था न तिथयः ककुमस्तिथीभिः ॥ .कुप्णाष्ट्रमी गुणमितो नवमोर्क तिथ्यो नोईश्वराश्र धुनयोप्यय पंचदस्यौ॥६३॥मृष्ठातुसारी

(. व्यथः—वैश्व हारुतंत तृतीया आणि पूर्णिमा, न म्हणजे वैद्याप्तांत नाहो, ज्येष्टांत पूर्णिमा, आषावरप्रकांत द्यभी व पूर्णिमा, अष्टण कृष्णात अष्टमी, भाइयद राष्ट्रांत तृतीया, आर्थिन श्रक्लांत नवमी, कार्तिक श्रक्लांत हित्सी आणि पूर्णिमा, नो म्हणजे मार्गशीर्यांत नाहो, तैप राष्ट्रांत एकारशी, माघ राष्ट्रांत एतमी, फाल्युनांत पूर्णिमा व अमावास्या, स्वा ववदा मन्वंतर्यंच्या आदिशिध आहेत.

मन्दाद्याश्च युगाद्याश्च गदिता या मुनीश्वरैः ॥

आसु श्राद्धं प्रकुर्वीत नैव मंगळ माचरेत् ॥६४॥ म्छानुसारी स्कुट.

अर्थ:—ज्या मन्याद आणि युगादि तिथि ऋषींनी सांगितस्या आहेत त्यांचे ठायी श्राद्ध कराय. शुमकर्म कर्याही करू नये. हा। तिथीवर विवाह, उपनयनादि वर्ष्य आहेत.

कृष्णे एकादशी पद्कं निधं निधतरं तु यत्॥

द्वादश्यादि चतुष्कंतत् भूतानिद्य तमं द्वयं ॥६५॥ म्लानुसारी स्फट.

अर्थः — कृष्णपक्षांत एकादशीपाधन ग्रुक्त प्रतिवदेवर्थत सहा तिथि ग्रमकार्थाण निय आहेत. हांपदाी-पासन चार तिथि फार निंच आहेत. चतुर्दशीपासून दोन तिथि तर अतिशय निय आहेत.

सावनंस्यादहोरात्रग्रुदयादोदयाद्रवेः ।

रवेस्त्रिंशस्तुराद्यंशास्ताथसंभोगऍद्वः ॥ ६६ ॥ ( पु. चि. २ ) ब्रह्मसिद्धाते

ष्टरिपायस्वचातुर्विच्युक्तं-तिथिनेकेनादिवधर्याद्रमानेन कीर्तितः। अरोपतिण वैकेन धावनो दिवसः स्मृतः । बादिव्यमाममोगेन सीरो दिवस उच्यते । वंदतसत्रमागेन नासनो दिवसः स्मृतः। तिथि मानागृर्वसणं तत्रैन-वंदार्धनत्या कालस्य परिचेद्दो यदा मवेद। वदात्वयाः प्रवस्थामि वितिष्यसः निर्णयं। मननेन उन्यये होया द्वादय राज्यः। शिलांचाय तथा रारोमांग इत्यमिणीयते। बादित्या द्विषट्यस्य मानादार्वकं वदा। वंदमाः-रयाचदाराम तिथिरित्यमि धीयते।

आवश्यके मथमना घटिकास्तियीपु ॥ वेदांगद्वास्ति नवसूर्य मन्तिमतासु ॥ वस्यक शक्र शरक्षां दिशः शराध वन्योः परैर्देशमिता अपराः श्रुमाः स्युः॥६७॥म्.क.

क्यों:—मलेक महिन्यांतील द्वाह्न आणि कृष्ण या दोन्ही पंप्रकारी व्यवसां, यही, अष्टमी, मयमी, हादपी भागि चतुरंगी हार वहा तिसीच पक्षंग्र असे म्हणतत, त्यासूत्रें या संगण्याची यग्ये करास्या. अस्य-गीचे प्रकारी तिष्ये येणेच असेल तर त्या तिसीच्या कांही पटक कोकान्या. त्या स्वाग्नान्या काह, परिष्या-नकं, अष्टमस्या चवरा, नवसीच्या पचर्चीण, हादगीच्या दश, आणे चतुरंगीच्या गांव. याममाणे पटिका सीहन बाकीच्या घेष्यास इरकत नाहीं. बांहीं प्रयंकारोंचें मत सर्वन पक्षरंघ्न तिथीच्या प्रारंमीं दहा घटिका टाकाव्या खास्त टाकप्याचें कारण नाहीं.

### वारप्रकरणम्

" उदयात् उदयं वारः "

रविश्रंद्रो भौम बुधौ गुरु शुक्र शनैश्वराः ॥ वाराधिशाःसप्त राह्न केतुभ्यांते नवग्रहाः ॥६८॥ मृ. स्फु.

अर्थः —रिन, वंद, मंगळ, तुप, गुरु, शुक्र आणि शिने हे सातच ब्रह अनुक्रमाने वारांचे स्वामी आहेत. आणि राह व केत योच्यायह ते नवबह आहेत.

(बार म्हणजे एका स्वेंद्रवाणस्त दुसऱ्या स्वॉद्यापर्यंतचा काल. हा काल समान्यतः २४ तार्वाचा असतो असे समजतात, पण प्रत्यक्ष सुक्ष बस्तुस्थिति पाइता १ मिनिटाचा कमजास्तपणा यात बहुयां असतो.)

सोमसौम्यगुरुशुक्रवासराः सर्वेकर्मसु भवंति सिद्धिदाः ॥

भानुभीमश्चनिवासरेषु च मोक्तमेव खळु कर्मसिच्यति ॥६९॥ र. मा.

अर्थ — चोमवार, गुपनार, गुरुवार, शुरुवार, हे बार सर्व कमीस शुभ फलदायी आहेत. रविवार, मंग-कवार व शनिवार या दिवशों कें कमें अवस्य करण्यास सांभितलें आहे तेंच कमें विद्व होतें.

न वार दोपः मुभवंति रात्री देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणी ॥

दिवा शरांकाकेजमूसुवानां सर्वत्र निद्यो युघवार दोपः ॥७०॥ मतांतर अर्थः---गुड, ग्रुक माणि रवि यांच्या बारशेषाचे सामध्ये राष्ट्रा नवते. चंद्र, शनि व मंगळ यांच्या वारशेषाचे शामध्ये दिवयां नवतं. युववारचा दोव दिवयां आणि राक्षी सदस्याच अवती ॥३॥

> वारे ग्रहस्योपचयावहस्य कार्य यथोहिष्टमुँपैति सिर्द्धि ॥ भवेचदेवापचयावहस्य ग्रयस्नतो निर्मितमप्यसाध्यं ॥७१॥ रतमाङा (मृ. सि.)

अर्थः—च्या फार्डी जो प्रद्य भाषत्यास विरुष्ट असेल त्या ग्रहाच्या वार्षी केलेलें कार्य आपल्या रुव्हेममार्भे सिद्ध होतें भाणि जो प्रद्य निर्मल आहे त्याच्या वार्षी अतिराय प्रयत्नानें केलेलें कार्यहा सिद्ध होत नार्हीं

भृगुः श्रशीसिते हितोऽरुणेऽरुणः कुज्ञस्तथा ॥

समेचके शानिहितः परी परत्र कीर्तितौ ॥७२॥ मुहूर्तकल्पदुम (म. ११)

अर्थ:—पंडन्या रंणान्या संबंधानें के कार्य अकेट त्याविषयी शुक्र आणि चंद्र हे दोन बार प्रशस्त आहेत. तोबहया रंगान्या चंबेघावें के कार्य त्याविषयां रिव व भंगळ हे दोन बार प्रशस्त जाणीत. काळ्या रंगाच्या संबंधानें के कार्य त्याविषयी शनिवार प्रशस्त आहे. ह्या तीन रंगाहून इतर रंगांच्या संबंधाने कार्याविषयी तुष आणि श्रह हे दोन बार प्रशस्त बमाजावे.

गर्गमांद्रव्यवचनात् क्षेयां फांचन भूषणे ॥

प्रशस्ती भीम मार्तेही शनिर्लोहास्मनोर्भतः॥७३॥ म्टात्रसारी स्फुट (मु.सि. ४२)

क्षरी:--- मर्ग भागि मोहस्य यांच्या मताने गुवर्णाचे अलंगार पारण करण्यापियमी मंगळवार व रहिवार है प्रगत्त भाहेत. टीरोडाच्या दार्थास आणि दगदी कामास स्नितार प्रचरत आहे आगे समानते. वारोक्तं काळ होरायां कार्यमावस्यकेयना ॥ वारांशगेर्के चंद्रे वा कार्यमित्यृपयोजगुः ॥७४॥ मुहूर्वमाळा (मु. सि. ४२)

अर्थः—उया वारी जें बर्म करव्यास सांगितळ हाड़े तो वार सहवशीमुळे त्या कर्मास जर न कांपडेल तर त्या वाराच्या कालहोऱ्यामध्ये तें कर्म फरावे किंवा त्या वाराच्या खंडांत सूर्य अथवा चंद्र अथेल तेव्हां तें कर्म करायें, असे ऋषीनों सांगितळें आहे.

> सूर्यभौमज्ञीनराहुकेतवः पापसंज्ञखचराः क्षयिचंद्रः ॥ तैर्धुतोविष्ठुसुतोष्ययसौम्याः पूर्णचंद्रगुरुशुक्र सोमजाः ॥७५॥ पीयुपषारेत ब्रिष्ठ ( द्वु. सि. १२ )

सर्यः — सूर्य, मंगळ, धान, राहु, केंद्र, शीण चंद्र आणि ह्या सहा प्रहानून कोणी एकार्न युक्त झालेला युप हे पापमह आहेत. पूर्ण चंद्र, बुहरपति, शुक्त व सुप हे चार श्रम मह जाणावे,

> वागीश शुक्रा वथभानुभौगै शीतग्रुतिश्रांद्रमसायनिश्च ॥ द्विजादिकानामिषपां भवंति श्वनेश्वरः संकर संभवानां ॥ ७६ ॥ होराम्कांद ( मुहर्तसिष्ठ १३)

क्यां: — ब्राह्मणांचे स्वामी गुढ आणि शुक्र आहेत. स्वित्यांचे स्वामी क्यें व मंगळ आहेत. वैरयांचा स्वामी चंद्र आहे. शूर्त्रांचा स्वामी युप आहे, संकरजातीचा स्वामी श्रांते आहे.

> साम्नां महीजोयजुपांसितः स्यादचांचजीवोविदयर्वणांच ॥ नपुंसकोसोरबुषो सिर्तेद् योपित्पहौ स्युस्त्वपरेनराख्याः॥ ७७ ॥ दोतमकादं ( मुहर्तिसंघु ४३ )

क्यें:~-मामचेदाचा रवाभी मंगळ, यजुवेंदावा स्वामी द्यक, शरवेदाचा स्वामी गुरू आणि अयर्तन पेदाचा स्वामी मुघ बाममाण वेदाधिपति जाणावे, शांवे व मुघ हें मधुंचरु संग्रक, द्यक आणि चंद्र हे स्नीवंशक व धेप शहिके के रिव, मंगळ आणि गुरू हे तीन पुरुष्वंशक आहेत.

> तमस्विनी गंधमुपेत्यवारदोपास्तथा शक्तिमनाष्ट्रवंतः ॥ अंधंसमासाय विल्ञासिनीनां क्षदाश्वराणा इवनिष्फलाःस्युः ॥७८॥ श्रंगीतरीतील ( सुदूर्तिस्यु २३ )

क्यां:—रातीची प्रश्ति झान्यावर वार्याच्या दोशीच धामव्यं दिवसायमाने असत नाही. याध दर्शतं, बर्धे विभागिनी जियोचे कटाएरूप जे बान ते आंधव्याजवळ आले असनी निष्टत होतात तद्दाः—

वारमृट्रार्त्त मुनयोवदंति सूर्योदयाद्रावणराजधान्या ॥ स्त्रनाटा ऊर्ध्वतयायोष्य परत्र तस्मान्चरार्ध देशांवर नादिकाभिः ॥७९॥ (मुह्र्वीधिपु ४८)

यर चौरितरेली पर्के उत्पन्न होम्याया प्रकार सोगन्यावादी विद्वांतांत्र बन्यिमेनी मूदीबी मध्यरेखा वेर्षेत्रकारो. पुरी रससो देवकन्यायकोची सितः पर्वेतः पर्वेत्वी वत्सगुलं ॥ पुरी चोजनियन्याव्ह्यागर्गराटं कुरुक्षेत्रमेरू भ्रुवो मध्यरेखा ॥८०॥ सिद्धांतिहारोक्णी (मृ. सि. १९)

अर्थ:--राख्यमंत्री नगरी ( छंका ) देवस्त्या ( दक्षिणसमुदाजवळ असलेळा ) डांबी, श्वेत पर्वत ( रा बाद्याम आणि उजजनी यांच्यामप्प आहे. ) पर्वेळी ( परळी ) बारगुल्म ( बाद्यीम ) उजजनी नगरी, गर्गराट ( हें उजजनी व कुस्केत्र यांच्यामप्प आहे. ) कुरकेत आणि मेरपर्वत या स्थानांच अनुस्कृत मूसीच्या मध्यभागी रेखा करियली आहे.

# वार प्रवृत्तीची पळें समजण्याचा प्रकार.

पादोन रेखा परपूर्व योजनैः पर्छेयुंतो नास्तिथयोदिनार्धतः ॥ द्दीनाधिकास्तद्विवरोद्धत्वेः पर्छेरुर्ध्वतयाधोदिनपप्रवेशनं ॥८१॥

मुहूर्वाचितामाणि (मु. सि. ४९)

अर्थ:—यर संगितनेत्या रेखेन्या पथिमेस किंवा पूर्वेत केष आपण काहों त्या स्थानापासून रेक्षेपवैत जितकों योजनें ( चार कोत कांचेंसे क्षेत्र ) असतील त्यांच्या संस्थेत चतुर्योग्र कभी करून जो संस्था ग्रहील तितकी वर्षे आपण रेखेन्या पथिमार्गार्थी अस्तरात परिता पटेलेंस मिळवांची आणि पूर्वेशायांत असरसात पंपरा पटेलेंस कमी करात्री मा जितकी पटका व पर्छे होतील त्यांची आणि दिनमानाच्या अर्थांची औं पटका व पर्छे अस- क्षेत्र सांची अपणि दिनमानाच्या अर्थांची औं पटका व पर्छे अस- क्षेत्र सांची अपणि किंदिन पर्योग्र पर्योग्र पर्वेश सांची अपणि किंदिन पर्योग्र पर्वेश सांची अपणि किंदिन पर्वेश पर्योग्र पर्वेश सांची अपणि किंदिन किंदिन पर्वेश सांची अपणि किंदिन पर्वेश सांची अपणि किंदिन किंदि

वारप्रद्यत्तिविज्ञानं क्षणवारार्थमेवहि ॥ असिकेष्वन्य कार्येषु दिनादिरुद्याञ्चवेत् ॥८२॥ पीयुपबारेत विष्ठ ( यु. सि. ५१ )

बर लिहिल्प्रमाणे बारप्रशत्त, होन्याची प्रशत्ति बाहण्यावाठी मात्र प्याची. याखेरीज सर्व कार्याविषयीं सूर्योदया-पासून बाराची प्रश्ति जाणावी.

> वारमृहचेर्घेटिका द्विनिद्राः कालाल्यद्दोरा पतयःश्वराप्ताः दिनाधिपाद्या रविशुक्रसौम्य शशीकसौरेज्यकुजाः क्रमेण ॥ ८३ ॥ रुनमाला ( मु. सि. ५१ )

व्यर्ध:—होन्यान्या बारबर्श्वीयास्य भितक्या घटका आणि पर्जे मेठी अवतिक त्यांच्या संस्पेक होहोत्ती गुणून पोचानी भागायें, मन जो भाग येर्सेल वितक्या महीचे काल होरे भेत्यावर प्रदेश महाचा काल होरा बाल आहे क्षर्रे जाणाँच. खाचा कम असा की, जो बराचा स्वामी तोच मयम काल होन्याचा स्वामी असनी. दुवच्या बालहोन्यातास्य कमाने रिव, ग्राक क्षय, चेंद्र, रानि, ग्रह आणि मंगळ हे कालहोरापित असतात. मात्रमाचेच पुत्रपुरहा आहित करीत जायी.

गणिताशिवाय होरापति समजन्याचा प्रकारः-

वारमञ्जेर्पुरिसार्थनाडिट्रयंतुतद्वासरकाङ्होरा ॥ पष्टस्य पष्टस्य ततः त्रमेणस्यात् काङहोरा गणितं विनेव ॥८४॥ स्टट ( गु. सि. ५२ ) अर्थः—होन्याचा बारबञ्चतिषुठं अक्षीच घटकांगर्यत वारमञ्जीचा कालहोरा अवतो. नंतर त्यापासून सहाया प्रहाचा कालहोरा बेतो. तिकरा कालहोरा त्यापासून सहाय्याचा अवतो. याप्रमाणेच पुढेंही समजारे. त्यांचा क्रम आणि पुनराज्ञत्तो वर लिहिकेप्रमाणेच जाणावी. याप्रमाणे गणितावांचूनच कालहोऱ्याचे जान होंते.

क्र्रवारे क्रूरहोरा न शस्ता इति मंगछे॥ नाति दुष्टा छमे वारे रात्री स्वव्यफलामता ॥८५॥ व्यक्तिनिवंधांत गर्ग ( मु. सिं. ५२ )

अर्थ:---पापप्रहांच्या वारी पापप्रहाचा होरा मंगठकार्याच वर्ण्य कराया. द्यमप्रहाच्या वारी पापप्रहाचा होरा फार दुष्ट नाही. यास्तव मध्यम होय. काल्होऱ्याचे फल रात्री फार कल्य अवते.

#### अथ नक्षत्रप्रकरणम्

् सर्वेषु कार्येषु हि शोमनेषु नक्षत्रशुद्धि मृगयंति पूर्वे ॥ यस्कर्म यस्मिन्करणीय ग्रुक्तं तत्तत्रदेयं विदुषाविदित्वा ॥८६॥ व्यो. सं. प्र.

अयं:—एवं मगल्कायांच प्रथम नक्षत्राची श्रीद पाहिले पाहिने. याकरितां जें कमें ज्या नक्षत्रावर करण्युस सांगित्रके आहे ते नक्षत्र निर्दोष आहे किया नाहीं याचा विचार कहन निर्दोष असल्यासच विद्वानानी त्या नक्षत्रावर सुहुतीदि पार्वे ॥ ४ ॥

अन्तिनीमरणी चैव कृषिकारोहिणी तथा ॥
मृगञ्जीर्पमयाद्री च युनर्वसुरतः परं ॥
युष्यअक्ष्मित्रा च मयापूर्वाः फलगुन्यवचराः ॥
फलगुन्यो इस्तचित्रे च ततः स्वातीविश्वास्तिका ॥
अनुराधा ततो ज्येष्टामूलंपूर्वीअपाडकाः ॥
उत्तराख्या अपाडाश्च अवणं च धनिष्टिका ॥
ततस्तु शततारास्यारपूर्वाभाद्रपदास्ततः ॥
उत्तराख्या भाद्रपदा रेवतीमानिमानिहि ॥८७॥

मूटानुसारीण स्फट (मु. सि. ५३)

आर्थः— १ आश्विनी २ मरणी ३ वृत्तिका ४ रोहिणी ५ मृतर्वार्ष ६ आर्था ७ पुनर्वेषु ८ पुम्य ९ आश्वेषा १० मदा ११ पूर्वाकरमृती १२ उत्तरा करमृती १३ हत्त १४ वित्रा १५ रवाति १६ विद्यारत १७ अनुराषा १८ ज्येष्टा १९ मूळ २० पूर्वायाडा २१ उत्तराषाडा २२ श्रवण २३ घनिष्टा २४ श्वतारका २५ पूर्वाभाद्रपदा २६ उत्तरामाद्रपदा २७ रेवती अर्घी खताबीच नवने आहेत.

वैश्वांत्यपादः श्रुत्याद्यतिथ्यंग्रयाभिजिद्धवेत् ॥ यत्राष्ट्रा विशातिभोनां गण्योयंतत्रनात्यथा ॥८८॥ मुद्द्वमाटा (मु. सि ५३)

अर्थ:--वैश्व म्हणजे उत्तरावाश द्यांचा शेवटचा चतुर्वांग्र आणि अववाचा प्रथम, वंदराशा माग, इतर्हे श्रीमितित नक्षत्रावें स्वरूप आहे. परंतु जेसे श्रहाबीछ नक्षत्रें प्यांची छागतत तेयेंच द्यांचे प्रहण करावें श्रन्यपा कर्हे मेरो.

भेशा दस्रयमाप्रिधानुश्वाद्यनः श्वरोदितिर्वाक्पातिः कदुनाः पितरोमगोयमरवी त्वष्टा समीरः क्रमात् ॥ ईद्राप्ती अथ मित्र इंद्र निर्फ्ती नीरं च विश्वेविधिगोविंदो--वसर्वोचुपाजचरणाहिर्द्वध्न्यपूपाभिधाः ॥८९॥ रतमाळा (मु. सि. ५४)

अर्थ:— १ अश्विनी कुमार २ यम ३ थाम ४ त्रम्हा ५ चंद्र ६ शिव ७ आदिति ८ वृद्दरगति ९ सर्थ १० पितर ११ मग १२ व्यर्वमा १३ स्वर्थ १४ त्वष्टा १५ वायु १६ इंद्रानि १७ मित १८ इद्र १९ निर्कृति २० उदक २१ विश्वेदेव २२ विधि २३ विष्णु २४ वसु २५ वकण २६ अर्जेकपार २१ आदिर्युच्य २८ पूपा स्वा अष्टानीय कमाने नक्षत्रांच्या देवता आहेत तथे अञ्चानीय संख्या आहे. यास्तव याविसानी विधि हो देवता आमित्रित नक्षत्राची आहे अर्थ केंग्र केंग्र विधि नक्षत्र व्यापार अर्था अर्थ केंग्र केंग्र विधि नक्षत्र व्यापार विधि हो देवता आमित्रित नक्षत्र चित्र विधि विधित अर्थित विधि देवति मांवानी स्वा स्वा देवते नक्षत्र घेत आर्थे.

बन्हिनिक्तृत्विषु गुणेंदुकृताप्रिभूतवाणाश्विनेञ शरभूकुयुगाव्ष्रिरामाः ॥ रुद्राञ्चिरामगुणेवदशरद्वियुग्मादंता बुधैर्निगदिताः क्रमशोभताराः ॥९०॥ स्लमावा (मु. सि. ५४)

क्षर्यः—सृश्चिष्पशिशिषाशिष्पशिषाशिष्पशिशिषशिशशिशशिशशिशशिषशिष्ण स्वर्धः साहित्य स्वर्धः स्वर

नक्षत्ररूपाण्यश्चना वदामि तारात्रयेणाश्वस्नुखं भमायं ॥
त्रिभिर्मनयम्यमयो खुरामं पद्भिः खरैः स्याच्छकटं विघेमें ॥९१॥
त्रिभिर्मनास्यं माणे रूपमेकं हम्ये चतुर्भिन्नित्तयेन नाणः ॥
चकं हारैः पंचमितेसतु जाला हेट हयेनीचरयोस्तु शय्या ॥९२॥
हस्तः अरैगीक्तिकमेकमेकं पवालवत्तोरणमान्विसंख्यः ॥
वेदैवीलः कुंडलवत्रयंस्यात् सिंहीयरुद्रैः श्रुतिमिस्तु मंचः ॥९२॥
ऋक्षेत्रिमापितेरिभस्य रदनः श्रुगाटकं स्यात्रिभिः स्वाराभित्तिसृभिन्नित्तिकमिनमंस्यान्मर्द्रवामं क्रवैः ॥ वृत्तं स्याच्छतसंगितैः श्रुताभिष्त् हंहृद्रये नोभयोः खट्वायोरदनोन्मितर्क्षे निचये नांस्यं सुदंगाकृति ॥९४॥

मूटानुसारि स्फूट ( मु. सि. ५५ )

अर्थ:---आवां नश्रमांथीं स्वस्ये वागती. १ अधिनां नक्षत्र तीन तार्गनी पोश्याच्या मुखावार्स्से आहे. १ स्तिशो तीन तार्गनी योनीवार्स्से आहे. १ इतिहा वहा तारानी पोश्याच्या खुरावार्स्सी आहे. १ रितिशो वांनीनी वाहवार्ष्स्स आहे. ९ मूनशोर्य तिहींनी हरणात्या वाहात्रमांचे आहे. ९ आर्ट्रेप एक तारा मण्यावार्स्स आहे. ९ अर्थेप पार्वार्सी स्वकार आहे. ९ अर्थेप पार्वार्सी स्वकार आहे. ९ अर्थेप पार्वार्सी स्वकार आहे. १ अर्थेप पार्वार्सी स्वकार आहे. १ रित्रेप पूर्वाकार्सी आणि तत्रसाकार्मी आ होहींच्या होने दीन वाहा मिळून वार तार्गनी परंजावार्सा आकार आहे. शांव पार्थिमकडील दोन पूर्वाकार्सी व पूर्ववचील दोन वत्रसाकार्मी आधा विभाग वमलावा. १३ इस्त पांचांची पंजावाराता आहे. १४ विशा, एक तारा मोया-वार्सा व्यक्त आहे. १५ स्वाती, वार तार्गनी व्यक्तावार्सिकार आहे. १५ स्वाती, वार तार्गनी परंजावार आहे. १५ स्वाती, वार तार्गनी वार्मनी होते आहे. १६ स्वाता के इंट्रेलार आहे. १५ मूल, अकरा तार्गनी विद्यावार्सि आहे. २० पूर्वावाद, वार तार्गनी वर्गनावार्सी आहे. २२ स्वस्तावार, वीर तार्गनी परंजावार आहे. २२ अर्थेपात, वीर तार्गनी वर्गनावार्स आहे. २२ आमित्रेप, तीन तार्गनी विद्यावार्स आहे. २२ स्वस्तावार, वीर तार्गनी परंजावार आहे. २२ अर्थेनिय, तीन तार्गनी विद्यावार्स आहे. २२ स्वस्त तीन तान्मीनी

विक्रमाकार आहे. २४ घनिष्ठा, चहुँनी डोलकासारखी आहे. २५ शततारका, शंमरांनी बहुँलाकार श्रोह. २६।२७ पूर्वामाद्रपदा, आणि उत्तरामाद्रपदा ह्या दोहोत्या दोन दोन तारा मिळून चार तारांनी संचककार आहे. रवांत पश्चिमकडील दोन तारा पूर्वामाद्रपदा व पूर्वेकडील दोन तारा उत्तरा माद्रपदा अधा विशेष समजावा. २८ रेवती बत्तीस तारांनी मृदंगाकार श्रोहे.

वऱ्याच ग्रंथांत रेवतीचा फक्त १ ताराच सांगितला आहे.

संख्याकृतिव्याभिजितायुतानांभानांनिहक्ताश्विनि पूर्वकाणां तारोक्तसंख्येर्दिनमासवर्षेर्थातैरभीषां फळपाकमाहुः ॥९५॥

दैवज्ञ बङ्घम प्रय (मु. सि. ५६)

अर्थ:-अभिजितासहवर्तमान् अधिग्यादि राजावीय नक्षत्रांची संख्या आणि आहार वर संगितले आहेत.ज्या नक्षत्राच्या संबंधाने जे फल संगितले आहे तें फल त्या नक्षत्राच्या जितक्या तारा असताल तितकें दिवस किया महित अथवा वर्षानां मिळते असे ऋषि म्हणतात.

नक्षत्राजमुद्राहे फळ्मव्दैस्तारकामितैः सदसत् ॥

दिवसैर्ज्वरस्यनाशो व्याधेरन्यस्य वा वाच्यः ॥९६॥ वराहसंहिता (मु.सि.५६)

अधे:--विवाहकाळच्या नक्षत्रांचे चे फळ बांगर्जे हिंदा वाईट सीमितले ओह ते त्या नक्षत्राच्या जितनया सारा असतील तितनया वर्षाना होते. आणि च्या नक्षत्रावर च्वर अगर दुसरा रोग उत्तन्न झाला असेल त्याचा नाश त्या नक्षत्राच्या तारा इतनया दिवसांनी होईल असे समझवें.

ब्रह्माहिमूलादिति भस्य पूर्वे याम्यांत्वीपञ्यानक्रमस्य याम्ये ॥ इस्तश्राविष्ठास्यभयोस्तु पथाद्धस्तस्यतश्रोत्तरगा च किंचित् ॥९७॥ पूर्वोत्तराश्वादुविशास्त्रिकानांस्फ्रटोत्तरस्यादिश्वियोगतारा ॥ मित्रज्यत्रक्रश्रवसातुमध्ये स्पृलापरेषांवकटैकिकैव॥९८॥ मुहूर्वमाला(मु सि.५६)

रेवतीची योगता रा वास्तविक क्रांतिष्ट्वचाच्या अतिसन्निय असून दक्षिण अगर उत्तरेस म्हणतांच येत नाहीं. पण आते सूड्म वेघानें ती दक्षिणेस कक १३ कटा आहे असे मोट्या मोट्या विद्वानांचे एकमत आहे. ह्या तारेचे नांच त्रं श्रीटा " जर्फ जर्वती हैंच सिदांतोक

.बार्रभस्थान होय.

प्राग्लयस्य लवाः खमध्यमगतेदास्रे द्विदिग्मिमिता याम्ये सूर्यभ्रवेष्ठिमेऽप्टिमिस्स द्वासे खशकोत्मिताः ॥ चांद्रेन्यक्ष भ्रवो भर्वेऽगतिथयस्त्र्यप्टेंद्वः सप्तमे पुर्वेऽगांक भ्रवोऽिः भेऽद्रिगविलाः विच्येऽद्रि भूपाइवः॥ ९९ ॥ भाग्ये दंतदशोऽयेगोद्दतिनमः सिद्धाः करे क्षत्रदक्त्याप्ट्रे न्यंगदशोऽनिकेऽद्यगदशो द्विशेकुनंदािष्वनः॥ विभेंऽक्षाभ्रगुणाः परे रविग्रुणा-मूलेऽद्रिदंता जल्ले पंचाञ्च्यप्रय उत्तरे द्विग्रुगुणा ब्राह्मेऽव्यिष्ठाणात्रयः॥ १०० ॥ श्रीपेऽका-वसुभे गजािष्वन इद्दांऽन्येशाहुनी लत्तेवीऽजांत्री पट्पहु वितिषेऽिवश्वस्याः॥ वौष्णेऽिश्च नंदा इमे ॥ प्रोक्ताः केश्वदैविषचतुम्वा श्रीमट्रोणेशन व यदेशे पलमाशुनांगुलमिताऽन्यत्र स्वि-मेऽस्वात्तराः॥ १०१ ॥ प्रहलावकार गणेशदैवन्न.

छ्यै:-अश्वनी नशनाचा तारा आकाद्याच्या मध्यमार्गी आठा अवतां पूर्वेस (शितिक) उदयरधानीं स्रिधे-चक्रांचे एक्ये दोन माग उदय पावतात. रहणजे प्रत्येक राशिचे तीर भाग याप्रमाणे मेष, एवम आणि मियुन ह्या तीन राशिंचे नम्बद माग मुक्त होऊन कर्कराशीचेकी बारा माग मुक्त होतात. रहणके त्या बेळीं पूर्व श्वितिजावर कर्क राशीचा बाराचा संग्र उदित अवतो. ह्याप्रमाणेंच पुढे मरण्यादि प्रत्येक नदमाचा तारा ह्या प्रधाय रहणके आकाशाचे मध्यमार्गी जाता अवतां त्या वेळीं पूर्व शितिजाबर कोणत्या राशीचा कितवा अंद्य उदित अवतो है अनुक्रमार्ने खाडी दिल्हें आहे.

भरणी ११२ = ३ राशी २२ अंश. कृत्तिका १२८ = ४ " ८ संघ. रोहिणी १४०=४,, २० প্রয়. मगशीर्ष १५३ = ५,, ર લંશ. आर्द्रा १५६ ≈ ५ ,, ६ क्षंश्च. पुनर्वेस १८३ = ६ ,, **३ अं**घ पुष्प १९६ = ६ ,, १६ क्षंग्र. आकेश्या १९७ ≕ ६ ,, १७ झंश्र. मधा २१७ = ७,, ৬ য়৾য়. पूर्व २३२ ≔७,, २२ अंग्र. उत्तरा २४० =८ ,, ০ জাহা. इस्त २५१ = ८,, ११ अंग्र. चित्रा २६३ = ८ ,, २३ अंग.

स्वावी २७७ = ९ राघी.७ अंग्र.
विद्याला २९१ = १ , ११ अंग्र.
अनुराघा २०५ = १० , १० अंग्र.
विद्याला २०५ = १० , १० अंग्र.
गुळ १२७ = १० , २० अंग्र.
गुळ १२७ = १० , २५ अंग्र.
विद्यालाडा ३५१ = ११ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ३५१ = ११ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ३५१ = १ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ६१ = २ , ११ अंग्र.
प्रवालाडा ६१ = २ , ११ अंग्र.
प्रवालाडा ६१ = २ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ६१ = २ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ६१ = १ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ६१ = १ , ११ अंग्र.
विद्यालाडा ६१ = १ , ११ अंग्र.

परकृतमितकं निहात पुष्यो न खल परस्तु निहात पुष्यदोषं ॥

ध्रुवममृतस्तरेष्टमेविषुप्ये विहितसुपैति सदैव कर्मसिद्धि ॥ १०२॥ (रालमाटा सु. सि. ५९)

कर्षः—ितस्यादिकांचे दोव पुष्प नधत्र अवतां नाहींवे होतात वण पुष्प नधत्र दोवोलस अवके तर त्या दोवांचे निवारण हुवन्या गुणाने होत नाहीं. उदाहरणायः—चंद्र आठवा अवका तरी पुष्प नधतावर कार्य केष्ठे अवतां किंद्र होते ॥ १०२॥

सिंहो यथा सर्वे चतुष्पद्रानां तथैव पुष्पो बलवानुहृनां ॥ चंद्रे विरुद्धेष्यथ गोवरेषि सिष्पंतिकार्याणि कृतानि पुष्पे ॥१०३॥(एलमालासु.सि.५९) अर्थ:—ज्याप्रमाणं वर्षं जनावरात विद् वतवान आहे स्याप्रमाणं वर्षं नवजात पुष्प नवजा वत्वान आहे. म्हणून जन्म राधीपासून किंवा लग्नापासून चंद्र प्रतिकृत अवता तरी पुष्प नवजावर केंजेली कार्ये विद्धीस जातात ॥ २३ ॥

ग्रहेण विद्धोप्यशुभान्त्रितोपि विरुद्धतारोपि विद्योमगोपि ॥

करोत्यवर्वं सक्छार्थसिद्धि विहाय पाणिग्रहमेव पुष्यः ॥ १०४ ॥

करात्यवयम् सक्तायासाद् विद्यायं भागप्रदेशव युग्यः ॥ २०४ ॥ २०४ ॥ अर्थः — युग्य नथत्र प्रश्नो विद्य सार्थे किंग पाण्यतं युक्त मण्ये, तारायण नग्ने, जन्म नथता-युक्ते वर्षये भग्ने तरी विवासवेरीत इतर वर्ष कार्यात निद्यो मिळते. ॥ २४ ॥ (रतमाण द्य. थि. ६०) रोहिण्युत्तरमं स्थिरं गिरिशमूर्लेट्रोरमा दारुणं क्षिमं दस्तदिनेश युष्य मन्लेट्रान्नी तु साघारणं॥ व्यं पूर्व मधांतकं मृदुमृतत्वाष्ट्रांत्यामित्रं चरं विष्णुस्त्रातिश्वतोड्डवस्त्रदित्तयः सुर्युः स्वसंत्ना फळं ॥ १०५॥

अर्थ:—रोहिणी, उत्तरा, उत्तरापादा, उत्तरा भाद्रश्दा वा चार नवनांग हियर नवनें म्हणतात. व्याद्रां, मूळ, व्येष्टा आल्क्ष्या या चार नवनांग दावन नवलें म्हणतात. व्याद्र्यं, मूळ, व्येष्टा आल्क्ष्या या चार नवनांग वाचनां नवनां वाचारण नवनें म्हणतात. वृष्यं, या तीन नवनांग विधारण नवनें महणतात. वृष्यं, पूर्वायादा, पूर्वामं, पूर्वायाद्रां, माना व मरणी ही पांच नवनां उत्तर नवनें आहेत. मृगवीयं, विचा, रेवती व अनु-राधा ही चार मृद्ध नवनें आहेत. अवण, हवाती, स्ततांत्रां, प्रीला व तुर्वंद्ध या पाच नवनांण चर नवनं म्हणतात. अवी ही वर्षं नवनें आसप्तरचा नावाप्रमाणें पळ देतात.

चरं चळं क्रूरमुशंति चोग्नं घुवं स्थिरं दारुणमं च तीक्ष्णं ॥ क्षित्रं ळघुक्त मृदुमैत्र संज्ञ साधारणं मिश्रमिति द्ववंति ॥ १०६ ॥

क्ये:—चराध-चन्न, उपाध-कृर, हियराध-धुव, दारुणाध-तीश्म, धिप्राध-रुपु, मृदुव-मेत्र, खाधार-णाध-मिश्र या प्रमाण दुधरीही नावे त्या त्या नधनाध खाहेत अर्थे ऋषि म्हणतात, (स्तमाका)

यत्कार्यं नक्षत्रे तदैवत्यासु तिथिषु वत्कार्ये॥

करणमुहुर्नेष्वपितित्सिद्धिकरं देवतानां च॥ १०७॥

अर्थ:—जे कार्य ज्या नशत्रावर करावयाट शागितळे तेच नश्चत्र जर ज्या कार्याट साम्बट नशेळ तर त्या नश्चत्राच्या देवतेची जी तिथी किंवा करण अथवा मुहूर्त रायदेळ त्यात्रवर ते कार्य करार्य म्हणजे रिद्धीर जातें || १०७ ||

यस्मिन्मे यच कर्मोक्तं कार्यं तस्योदये च तत् ॥

वारोक्तं कालहोरायां लग्नोक्तं तस्रवांशके ॥ १०८ ॥ ज्यो. नि. व्यो. प्र. (६१)

स्पर्ध: -- ज्या नस्यावर के कर्म करण्यात स्वीमतर्क में नक्षत्र रया कार्यात न मिळेड तर ते नस्य स्वय दिस्तात ज्या बेळी उद्यास वेर्द्ध रया बेळी ते कार्य करावे. नस्याचा उदय-ज्यावरून प्राप्ताचा. ज्या सारी के कार्य करण्यात सारितके ते कार्य करण्यात तो सार न मिळेड तर ते कर्म त्या वाराज्या काड होन्यात करायें. ज्या लगावर के कर्म कराव्यात सारितके त्या कर्मांच ते लग्न तेलेड तर दुस्त्या क्यात त्या क्याचा नशेश राहुन त्यावर ते कार्य करावे आ १०८ ॥ ज्योः मि. ज्योः म. ग्रं. सि. ६१

उम्रं साधारणे कार्य मृदुक्तं स्थिरभेचरे ॥

छपुक्तं दारुणोक्तं स्यादुग्ने सिमे चरोदितं ॥१०९॥पीयूप० वसिद्या० सुद्धठ मु.सिं. ६१ अर्थः — उम्र नवजावर करण्यास सामितडेलें कार्य, सामारण-नवजावर कर्पते. मृतु नवजावरील कर्मे सिर नवजावर कर्पते. लघु नवजार्वे कृत्य चर नवजावर कर्पते. दारुण नवकावरील कर्मे उम्र नवजावर कर्पते. चर नवजार्वे कार्य विम्न नवकावर करावे ॥ १०९ ॥ वीयूपवर्रतेशक बविधातुवारी स्कृट. यास्पिन्धिण्ये यच कर्मोपदिष्टं तद्दैवत्ये तन्मुहूर्तेपि कार्ये ॥

दिक्तुलायं चितनीयं समस्तं तद्वदंडः पारिषय क्षणेषु ॥ ११० ॥

अर्थ: — ज कम जया नक्षत्राष्ठ संगितक त्या कर्मात ते नक्षत्र पार्रमुळे संगढत नसेक तर त्या नक्ष-ताची जी देवता असेक त्या देवतेचा जी मुहूर्त दिव्हा किंवा राशी येईक त्या मुहूर्तावर ते कर्म करावे या प्रमाण नक्षत्राचें कार्य मुहूर्तावर करणें असेक तर त्या वेळी परिष, दंढ व दिशाझूल वैगेरे जे वज्ये करण्याष्ठ संगितकें आहे तें सर्व वर्च्य केलेंच पारिजे. ॥ ११०॥

कूराख्येत्यगतं च राहुसहितं भंकेतुयुग्यूमितं छत्तोषप्रहमैरवास्नसहितं मिन्नं च विद्धं स्वगैः ॥ यद्यैकागिळवेथितं प्रहणभं संध्योदितं नो ग्रुभं वेथोत्पातहतं हतं च शिखिना भं

खेटयुद्धेस्थितं ॥ १११ ॥ मुहूर्ततत्व

ळत्त्रपति भृगुराहु कुजेज्यज्ञार्कपूर्ण विधुसूर्यतन्त्राः॥

अग्रतो जिन नखाग्निपडाकृत्यके सप्तवसुसंगितमानि ॥ ११२ ॥ अर्थः—जो प्रदृ ज्वा नक्षत्रावर अर्थेङ तेषपायन पुढे दिर्देखा कंद्येच्या नक्षत्राव रूपादीय आर्द

अथा:—जा प्रद् वया नक्षत्रावर अवल तथयावन युदा रहेकस्या वस्वयमा नक्षां कर्याया अधि को नावावे. यास्त्व ते नदात्र वृष्टित होते. शुक्त २४, ग्रह् २०, मैगळ ३, ग्रुड ६, हम २२, गर्वे १२, पूर्णंचेद्र ७, हानि ८ शह्मी गती नेर्दमीच क्षत्री अगवे त्यामुळे तो व्या नदात्रावर अवेळ तैयवाद्यन सागीळ जे विवावें नदात्र वेर्देख त्यास ख्लादीय आहे वसें समजावे. ॥ ११२ ॥ मूलानुसारी रफ्ट ॥ मू. सिं. ६२॥

उपग्रहोर्क भात्पंच नागदिद्यनु सप्तमं ॥

अतिष्ठत्यास्तिथिर्धृत्यः प्रकृतेः पंच भानिच ॥११३॥ छुर्द्वनाळा ॥ मु. सिं. ६३॥ खर्यः—सेव वया नखत्रावर खवेड तेयगद्यन ५।८।१०।१४।७१९।१५।१८।२०।२२।२२।२५। १८१या नछताव उपन्नद्द नोषाचा दोप अवतोः ॥ ११३ ॥

वरच्या श्लोकांतील दोपांची नांवे.

विद्युरंग्वममे सितेय चलनं स्पारसप्तमे सूर्यभाच्यूल्याष्ट्रमभे शनिथद्शमे केतुस्वयाष्टादशे ॥ दंदः पंचदशे चतुर्दश इस्पोक्तो निपाता धुषेस्तृत्का कालविदांगशोनिगदिवा चैफोन विरोक्तभात् ॥११४॥ मादेक विद्यातिमितात्कियतास्तुमोहनिर्धातकपकुलिशाः परिवेपयुक्ताः॥ एप्विदुरोषु न शुभं खलु फर्म कार्य सिद्धिं मयासि दहनास विपादिसाच्यं ॥११५॥

ज्योतिर्निवंधांत एछ ॥ ६३ ॥

ष्ट्रयं:---रथी वया नवात्रावर करेड स्वाराय्त वांववे नवात्रावर वितृत् (वीत्र ) शावस्वावर भूमिकंप, काठस्यावर सूत्र, रहास्यावर बज, काठरास्यावर केन्द्र, वंषरास्यावर दंब, चौहास्यावर वाद, एकोलिशास्यावर उळका याप्रमाणें काळवेत्ते ऋषिनी सांगितले आहे ॥११४॥ एकविषाव्यावर मोह, याविषाव्यावर निर्घात, तेविसाव्यावर कंप, चोविसाव्यावर वज्र, आणि पंचविसाव्यावर परिवेष ह्याप्रमाणे योगऋषीनी सागितळे आहेत. ह्या नक्षत्रावर चांगळे काम केले असता सिद्धीस जात नाहीं. अभिसंबंधी शस्त्रपयोग, विषप्रयोग इत्यादि कर्में करावीं ॥ ११५॥ ज्यो. नि. छछ ॥ ६३ ॥ मू. सि. ॥

वैष्टति गंडकदर्पणग्रल व्यतिपात साध्यानां ॥

यदुइ स्पृत्रतिविरामें तद्शेपं पातद्पितं त्याज्यं ॥११६॥ मुहूर्तमाला सु. सि. ६४

अर्थः—वैश्वति, गंद, दर्गण, ग्रुल, व्यविषात व राज्य या साहा योगाऱ्या समाप्तिकालीं जॅ नक्षत्र असेल ते पाताने म्हणजे चंडायुपानं दृषित होते याकरता अद्या दृषित नञ्जनांचा त्याग करावा ॥१२६॥

विष्कंभादि निषिद्धेष्वपि चेद्योगेषु मंगळं तत्र॥

रविभाद्विपमंचाद्रं खार्जरं तत्सहाभिजित्याज्यं ॥११७॥ मुहुर्तमाला मु.सि. ६४

अर्थ:--विष्कंम, अतिगंड, शूल, गंड, ब्यायात, वज्र, ब्यतिपात, परिय आणि वैधृति या नऊ योगांपैकी योग ज्या दिवशी अनेल त्या दिवशीचे चंद्रनश्चत्र रविनश्चत्रापासून मोजावे, जर विषम संख्या येईल तर त्या नक्षत्रावर खार्जर म्हणजे एकार्गल दहयोग असतो. यास्तव त्या नक्षत्राचा त्याग करावा. येथे नक्षत्रें मोजतांना अभिजित नक्षत्रही मोजावे. ॥ ११७ ॥

लत्तादि दोपांचे परिहार किंवा अपवाद.

ळत्तितां झित्यजेत्त्रत्यं ळत्तयदुराहभांत्रिणा ॥ पातोपग्रह खार्जूरभांधिंचर विभांधिणा ॥ ११८॥ मुहूर्तमाला मु. सि. ६७

अर्थ: - लत्ताप्रहार दोष उत्पन्न करणारा प्रह नक्षत्राच्या उथा चरणात अवेळ तो चरण ज्या नक्ष-शास लत्तादोव येतो त्याचा वर्ष्य करावा. रवि ज्या चरणात अवेल तो चरण चंडायुप, उपग्रह आणि पकार्गळ हे दोष ज्या नक्षत्रास उत्पन्न होत असतील त्या नस्त्राचा वर्ज्य करावा ॥ ११८ ॥

नक्षत्रास ग्रहांचा वेध पाहण्याचे सप्तशलाका चक्र.

कर्ध्व तिर्थग्रेखिकाः सप्तसप्त छेख्या छेख्या न्यप्तिभात्साभिजिति ॥ भानि त्याज्यं यत्तु विद्धं ग्रहेण चके मुम्मिन्नेकरेखास्थितेन ॥ ११९॥

अर्थ:--सप्तग्रहाका चक्राप्रमाणे कोणत्या नक्षत्राचा कोणत्या नग्रजाशी वेष होते। अर्थीत् ग्रह ज्या नस्रवायर अतेल त्या नस्रवाचा (प्रहाचा) कोणत्या नस्रवार्यो वेष होतो है नस्रवातुक्रमाने खाळी दिले आहे.

> कृत्तिका---अवण रोाईणी--अभिजित मग—उत्तरापादा आहा--पूर्वापादा प्तर्वमु---मूळ पुष्य---ज्येष्ठा आश्रेपा--अनुराघा

मघा---भरणी पूर्वी-अधिनी उत्तरा—रेवती इस्त—उत्तरामाद्रवदा

चित्रा- पूर्वीमाद्रपदा स्वाती---शततारका

विद्याखा---धनिया

वर दिकेटी परस्परविषद नक्षत्रें खालींड क्लोकांत सांगितटी आहेत.

शाफ्रेज्ये शतभानिके शिवनके पींप्णार्यमर्सेनसुद्रीशेवैग्वसुघांशुभे हयमगे सार्पानुराधं तथा ॥ हस्तोपांतिमभे विधानुविधिभे मूळादितीत्वाप्रमानांग्री याम्यमघे कृशानुहरिभं विद्वेद्रि रेखे मिथः ॥ १२०॥ सुर्दुर्तीचतामणी सु. सि. ६५

अर्थः—ज्येष्टा आणि पुष्प, घततारका-स्वाती, भार्द्रा-पूर्वापादा-रेवती-उत्तरा. पनिष्टा-विशाखा. उत्तरापादा-मृग. अश्विती पूर्वा. आश्वेषा-अनुराषा. इस्त-उत्तरा-मादपदा, रोहिणी-अभिनित. मृळ-पुनवेद्व, चित्रा-पूर्वामाद्वपदा. मरणी-मधा. कृतिका-अवण. यांचा परस्यर वेब सप्तराखाका चकात येता.

पंचरालाका चकापमाणें वेध पाहाण्याचें कोष्टक.

याम्योत्तराः प्रागपरात्र पंच द्वे द्वे च रेखे रचये द्विदेखु ॥ विदिग्द्वितीयागैविताग्नितारः सहाभिजित्तत्र भवेद्भवर्गः॥१२१॥ विवाहबृंदावन् सु. सिं.

अर्थ:—पंचराकाटा चक्राप्रमाणे कोणत्या नक्षत्राचा कोणत्या नक्षत्राधी वेष होतो अर्यात ग्रह ज्या नक्षत्रावर अवेट त्या नक्षत्राचा (ग्रहाचा ) कोणत्या नक्षत्राधी वेष होतो हॅ नक्षत्रानुक्रमाने खाढी दिएँ आहे.

भरणी—अनुराधा कृत्तिका—विद्याखा रोष्ट्रिणी—अभिजित सृग—उत्तराषाढा आर्द्रा—पूर्वोपाढा पुनर्वेषु—मृळ पुप्प —च्येष्ठा न्नारुया—घतिष्ठा, मधा—अवण. पूर्वा—अश्विनी, उत्तरा—रेवती, इस्त—उत्तराभाद्रपदा, स्वाती—ग्रातारहा,

बर दिल्ली परस्पर विरुद्ध नक्षत्रें खालील स्त्रोकात वाशितली आहेत व ती अति संकट काली कोणता योग अवता अपवादाने प्याची तेही सांगितलें आहे.

विश्वेंद्वोर्यम मित्रयोर्द्विकमयोः पित्र्यक्षेहर्योर्धियोत्यार्यम्णोः पुनरस्रपोर्वरुणम स्वात्योरुमा हस्त्रयोः ॥ छप्नेश्नेमवगेथवा शक्षिति सदृष्टे शुभे वागगे होरायांच शुमस्य वा व्यघ भयं नास्तीति पूर्वे जशुः॥ १२२॥ मुद्धतमातैंड यु. सि. ६६

अर्थ:—उत्तराबादा-मृग, मरणो-भतुराषा, रोहिणी-अभिनित, मधा-अवण. उत्तरा-रेवती, पुन-वृद्ध-मूळ, शततारका-स्वाती, उत्तरामाद्वयदा-इस्त झाचा परस्यर वेष पंचशकका चक्रात येतो. यांत आपली वहा ग्रुमांचा परस्यर वेष येत कसून तो न वांगण्याने कारण ह्या चक्रावरून वेष विवाहाण्य पहा-यवाचा आहे. जी विवाहाची नवांत्रे आहेत तो या आठ ग्रुमातच अथस्याने तेवदीच एक शागितळी आहेत. छप्ताचिपती एकादश स्पानी अगर स्मावर चेत्रादि शुमग्रहांची हष्टी किंवा स्था शुमगह अथवा शुमग्रहाचा होरा अवेछ तर ग्रहवेषाचा दोव नाहीं अर्थ प्राचीन ग्रुपीचें मत आहे. ॥ १२२ ॥

वर दिलेके वेच कोणस्या कार्यांस कोणते वर्ष्यं करावे हें खालील स्त्रोकांत दिलें आहे.

वधुमवेशने दाने वरणे पाणिपीडने ॥

नेधः पंचश्चाकारूपेऽन्यत्र सप्तश्चाकके॥१२३॥ रूनमाटा मु. सिं. ६७

पंचशलाकाचके पाणिग्राहणे भवेध विधिरुक्तः ॥ शस्तः शुभ भित्रकृतः सप्तशलाकात इतरत्र ॥ १२४॥ नियूपधारा

अर्थ--विवाहकर्मात पंचरानाका चकावरून वेष परावा व इतर कर्मात साराजाका चकावरून परावा. जर वेष करणारा ग्रामग्रह असून चंद्राचा मित्र असेल तर त्याने केलेला वेष बाधक नाही.

विवाहाधही सप्तश्राका चकावरून वेष पाहावा असे कांहींचे मत आहे ते लाबील स्रोकांत दिले आहे.

यस्याःशशी सप्तश्चलाकभिन्नः पापैरपापैरथवाविवाहे ॥

जद्वाइबस्त्रेणत् संष्टतांगी स्मशान भूमिं रुद्ती प्रयाति ॥१२५॥पीयूपघारंत दीपिका अर्थ — ज्या चधूच्या विवाहाच्या वेळी सत्तराज्ञां चक्रांत पाप्रहानें अगर श्रमप्रहानें चंद्राष्ट (चंद्र- ग्रुफ नक्ष्यात्र) वेष केळा अरोक ती विवाह साह्यावरोगर रोदन करीत स्वधानपूर्णवर जाते. यांत श्रम- प्रहाच्या वेषाचें एळ वाईट अर्थ जरी सामान्यतः आहे रुरो मामीज खेलावतः तो श्रमप्रह—चंद्राचा मित्र प्रस्तावा वाह्य नाहीं अर्थ स्वष्ट दिवतें. यावरून चंद्राचा मित्र नकेळ तरच बाईट प्रक मिळेळ वर्षे समावी ॥ २२५॥ वीयूपवारेठ दीपिका ॥ ग्र. ति. ॥ ६८॥

विवाहान्या वेळी संग्रजाका चक्रावरून वेष माहण्याचा आचार च्या देशांत आहे तेथेंच पहाबा

यास प्रमाण खार्डी दिलें साहे.

देशाचारस्तावदादौ विचिंत्यो देशे देशे या स्थितिः सैवकार्या ॥ छोके दुष्टुं पंडिता वर्जयंति दैवड़ोऽतो छोकमार्गेण यायात्॥ १२६ ॥

छार्थ:—पहित्याने आरस्या देशांत ही पदत आहे आगर कर्षे ते पहार्व. आपस्या देशांत ही पदत नरस्याम पार्टू नये. कारण जो आचार नाहीं तो विद्वान लोक पाहात नाहींत. तरी व्योतियांनी स्या स्या देशांतील पदतीप्रमाणे यागाये. ॥ यराहणेहिता ॥ १२६ ॥ म. छि. ॥ ६८ ॥

कांही वेळा बास्त्र विशेष अवटा तरी स्टीप्रमाणें वामावें याव प्रमाण खाडीड स्रोकांत दिठें आहे.

कुळस्य देशस्य च चित्तद्वशितं खंडनीया विदुपा फदाचित्।। यो लोकशास्त्रातुमतः सधर्मो लोको वळीयाननयोविरोधे ॥ १२७॥ ज्यो. नि. स्मृतंतर मृ. सिं. ६८

अर्थ:—विदान मनुष्याने कुलाच्या व विद्यांच्या मनाच्या विदद कविही योखं नये. च्या देघांव की रूटी अरेल स्वाममार्थेच चार्कावं, कदाचित ब्रास्त व रूटी यांचा विरोध अरला तर रूटी अरेल स्वाममार्थेच चारावें ॥ १२७ ॥ वयो. नि. समस्वतर ॥ मृ. विं.

चरा शास्त्रार्थ सोहन केवल लोकांकरितां किया शिष्टांकरितां कडीचा मार्ग परकरण्या-पहलचे धरील मत सर्व संमत होणार नाहीं. कारण शास्त्राद्ध मार्ग हाच रारा धर्म मार्ग होय

वेघ करें पहावें.

स फिल वेषिविधिद्वित्तियेथीयारणयोर्भिय आदिमतुर्ययोः ॥ अञ्चानिद्धमश्चिप्दृहृत्यनेर्न्यरणफं शुभविद्धमसंपदि ॥१२८॥विवाह वृंदानन मु.सि. ६९ छर्थः—नश्यान्या द्विधीयचरणाया सानि तृतीय चरवाया परस्र वेष होतो. स्वावस्माने प्रयम चरवाया व चतुर्यं चरणाया परस्य वेष होतो. साम्याने कोचतेश स्वावेष्ठ नश्य संग्रह मंग्रह वर्षे वर्षे व परावद्धं विद्धाने अने सम्मा वर्षेष वर्षे कार्ये व सुप्तमाने विद्धानेष्ठ वारेष्ठ वर्षे व वेधमाद्यांत्वयोरंध्न्योरन्योन्यं द्वितृतीययोः ॥

ऋरैरिप त्यजेत्पादं केचिद्चुर्महर्पयः ॥१२९॥ व्यो. नि. वै. ना. मु. सि. ६९

अर्थ:--पहिंच्या चरणाचा अर्थ वरीज केतिकाचे पूर्वार्घाप्रमाणे आहे. दुसऱ्या चरणाचा अर्थ असा कीं, फार अड्चण असल्यास ऋष्महार्ने विद झालेल्या नधगाचा विद झालेला चरण सोहून इतर तीन चरणावर कार्य केल तरी इरकत नाहीं अर्ध काही ऋपींचें मत आहे. ॥ १२९ ॥

# लत्ता इत्यादि दोष कोणत्या देशांत कोणते मानतात

ते खालील स्होकात सागितले खाहे.

लत्तां मागधके देशे पातं कोसलदेशके ॥

एकार्गळतुकाइमीरे वेधं सर्वत्र वर्जयेत् ॥१३०॥ मुहूर्तमार्तंडटीका सत्यसूरि 

छत्तां सौराष्ट्र शास्वेपूपप्रदं कुरुवारिदके ॥

किंतवंगयोः पातं वेधं सर्वत्र वर्जयत् ॥१३१॥ मुहूर्तमाला मु. सि. ७० 

दोषैरथैभिर्यदुपदुतं तन्मांगल्य कृत्येषु भवेन्नचेष्टं ॥

यावस्रभुतका शश्चिमा विश्वक्तं तत्तो भवेन्मंगळ कर्मणीछं ॥ १३२ ॥

अर्थ:--वर दिहेल्या छत्तादि दोपामुळे दूषित झाहेळ नक्षत्र त्यावरून चद्र येऊन गेल्याशिवाय ते मगळ कार्यांस योग्य होत नाहीं. चद्र त्या नखनावर येजन गेल्यावर ते नक्षत्र मंगळ बार्यास वेज चाराळे.

नक्षण विद्ध होजन त्यातून मुक्त झाल्यावर त्यावरून चंद्र गेला म्हणजे ते पुन: शुद्ध व निर्देश होते. यास दृशतासद खाकील श्लोकांत आधार दिला आहे.

स्पष्टा गते तु चांडाके शुद्धिराष्ट्रावन।यथा ॥ तथा भुनत्वागते क्रूरे चंद्रभोगो विश्लोधनं ॥१३३॥ अर्थ:--ज्याप्रमाणे चाडाळाचा स्पर्ध शाला असता तो दूर गेस्यावर स्नान क्ले असता दोष जाती। त्याप्रमाणे नक्षत्र दोषमुक्त झाल्यावर चद्राचा मीग झाल्याने शुद्ध है।ते. ॥ १३३ ॥

कोणत्या नक्षत्राच्या दोवाची शुद्धी किती चद्र मीतानी होते. ते खालील कोकात सागितले आहे.

पथात् संध्यासंस्थितं खेटयुद्धोत्पातैर्दुष्टं धूमितं केतुनाच ॥

उस्कापाता दुष्ट मुल्काहतं वा भिन्नं चैपां चंद्रभोगेन शुद्धिः ॥ १३४ ॥

खर्थ:-- सूर्यास्ताचे वेळी उदयात येणारे म्हणजे सूर्य नक्षणापासून चौदावें, प्रह्युद्धाने किंवा उत्पातानें दुष्ट साढेलें, महाच्या योगार्ने धूमयुक्त साढेलें, केतुयुक्त, उस्कापातार्ने दूषित, उस्केंने ताहित व महाने भेद केलेले इतक्या नक्षत्रांची एकदा चद्रमोगाने शुद्धी होते ॥ १३४॥

सक्रद्भं चंद्रभोगेन शुद्धमुत्पात दृषितं॥सूर्ये भुक्तंसदा शुद्धं विष्ण्य भोग विना विधीः॥१३५॥ खरी.—उरातार्ने द्वित साबेबे नषत्र एकर्रा चद्रपोता साला ग्रृणके शब्द होते. सूर्वाने पुक्त सालेबे नश्चन त्यायरून दुवन्या नश्चनावर सूर्य गेळा की, ते शब्द होते त्यांच चद्रमोगाची तरज नार्सी ॥ १३५ ॥ द्वाभ्यांघारित्रीतनयेन द्वष्टं त्रिभिः सराहुग्रहणोपयातं ॥ पड्भियतुर्भिः श्रनिभोगयुक्तं शुद्धं मवेद्भेतुहिनांशुभोगैः ॥ १३६॥

अर्थ:-- मंगळानें दूषित झालेळें नखन दोन चंद्रभोगानीं, राहूपुक्त नखन्न वीन चंद्रभोगानीं, प्रहण नखन बाहा चंद्रभोगानीं व बनीनें सोढलेळे नखन चार चंद्रभोगानीं ग्रद्ध होते॥ १३६॥

महण नक्षत्राविषयीं पाकील स्त्रोकांत पुलास केला आहे.

यस्मिन्विधुं राहु रिनं च थिष्ण्ये गृण्हाति तत्त्याज्यमृतुत्रयं स्पात् ॥ पाणिप्रहे धुंमरणं विधत्ते ह्योभेयोश्चेह्यमेव जवात् ॥ १३७॥ पीयूप धारेत शार्क्वर॥मृ. सि. ७१

कथी:—ह्या नक्षत्रावर चंद्रप्रत्य किंवा वर्षेप्रस्य होते ते नक्षत्र वहा महिनेवर्यंत यंगत कार्यात्र येकं नेथे. त्या नक्षत्रावर वहा महिन्याचे आत विवाहादि मंगतकार्य केंद्रे तर तुक्रात्व मरण वेते. अर प्रद्र्ण दीन नक्षत्रात्व अवेल स्वाने पढ़ा नक्षत्रात्वर हर्यकेल व बुट्टाया नक्ष्यावर मोखकार तर दोन्दी नक्षत्रें मंगळकार्यात्व वर्ष्य करावी ॥ १३० ॥ पी. पर. शा. ग्र. वि. ७१

> पक्षांतरेण ग्रहणद्वयं वा यदा तदादि ग्रहणोपमं मं ॥ पक्षाद्विगुद्धं भवति द्वितीयं पाणिग्रेहगुष्यति मोगपर्कात् ॥ १३८ ॥

छर्थः—च्या वेळी पंचरा दिवसोचे संतराने दोन प्रहर्षे वेतीच तेयरां पहिस्या प्रहणांचे नधत्र विवाहादि संगळकार्याविषयीं १५ दिवसोनी द्युद्ध होते व दुसऱ्या प्रहणांचे नखत ६ महिन्यानी द्युद्ध होते॥ १३८॥ ∙

> नेष्टं ग्रहर्से सकळार्घपादग्रासे कमाचर्कगुणेंदुगासान्।। ग्रस्तोदयेचोर्घ्वमनिष्ट मादी ग्रस्तास्तकेऽस्ये प्यटु मासपट्टं ॥ १३९॥ मुद्रतिंचतामणी व र्षापुन घरित कादयर ॥मु. सि. ७२

छारी:—समास महण अरेड वर सहा महिने, अर्थमास अस्त्यास टीन महिने व प्रचतुर्यास मास साला तर एक महिना महण नक्षत्र वर्षे करावें. महण सागृन्य सूर्व किंगा चेंद्र उदय होहें रू तर महणा-नेवर सहा महिने महण नक्षत्र वर्षे करावें. अर महण योटें सहून सूर्व किंगा चेंद्राचा अस्त होहेंड सर महणाचे पूर्वील सहा महिने महण नस्त्र मंगडकार्यात वर्षे करावें. महणानंतर वर्षे करण्याचें कारण नाहीं ॥ १३६ ॥

नश्चम पापमह्युक्त अवले तरी तें लाबीब आधाराने घेता येते.

एकस्मिन्नपि थिप्प्ये भिन्नेराज्ञीसलप्रहे शशिनि ॥ तर्चद्रेहें हुर्या द्विबाह यात्रादिकं सर्व ॥ १४० ॥ ज्ये. नि. सं. व्र.

छर्य:—नभन एक अस्त त्यांत सांतिमेद अग्रवाग वानम्ह व्या राणीयर प्रकेष्ठ स्याहृत अन्य सांगीयर कर चंद्र अकेत तर चह्र को स्या नभनाया माना स्यायर विशासीद गर्व मंगरकाल करायी. उदाराया:—मृतनसमाचे पूर्वार्वत वानमह अग्रवाग उद्यागांत करण्यात हरकत नाही. यानमाजे य इतिकादिस्तंत नाहनाचे समजादे ॥ १४ ॥ ग्रेनीटीनियांत सहित प्रदेश ॥ मृ. १७. ७२

मार्गे के नक्षत्रदोग शागितमें मादेव. वे क्यामुळे गुद्ध हे वाव वे साही दिखें मादे.

दोपेर्भुक्तं तु नक्षत्रं वर्मयोग्यं च तद्भवेत्॥

मानुना श्रशिना वापि सक्तं सौम्यप्रदेरपि ॥ १४१ ॥ ज्यो. ति. ज्यो. प्र.

छारी:--मारी संगितकेस्ता दोपांतृत मुख्य सावेस्या नथवाषम्य रिव, यद्र मगर गुमगर बारेडी कोपोरी गेठे स्ट्यमे से नथवमगरकार्यात स्वारं ॥ १४१ ॥ ग्यो. ति. व्यो. स. ॥ याम्यं वित्रोत्तरापादा धनिष्ठोत्तरफाल्गुनी ॥ व्येष्ठा च रेवती चैव जन्मर्क्ष भानुतः त्रमात् ॥ १४२ ॥ जन्मर्क्षग्रद्वसंयोगे न कुर्याच्छोभनं नर ॥ पाणिग्रदणयात्रादि विनाश्चमुपयात्यतः ॥ १४३ ॥ छक्ष मु सि ७२-७३

अर्थ — भरणी, चित्रा, उत्तरापादा, घनिष्ठा, उत्तराफरमुनि, ज्येष्ठा व रेवती ही बात नधर्मे अनु क्रमाने सूर्योदिमहाची जन्मनक्षत्रे आहेल याकरिता ज्यावेळी प्रहांचा आपापस्या जन्मनक्षत्राधी समागम अषते, त्यावेळी विवाहादि मगठकार्ये व यात्रादि शुभक्तस्य करू नयेत ॥१४२॥ ल्ह्न मु. (सं. ७२।७३॥

अंधकं तदनु मंदछोचनं मध्यछोचनमतः सुलोचनं ॥

रोहिणी प्रभृतिभं चतुर्विय साभिजिच्च गणयेत्पुन पुन ॥१४४॥रतमाळामु सिं

अर्थ —ोहिणा नश्चनापासून आश्म करून अनुक्रमाने अभिक्षित् नथनापार अहाबीछ नश्चने प्रथम अधक दुषरं मदलेवन, तिवरं मध्यक्षेचन, आणि चवरे छुळोचन याप्रमाणे पुनः पुन खात वेळ मोजावी. महणजे रोहिणी अधक, मृग मदलोचन, आर्था मध्यक्षेचन व पुनर्वेषु सुळोचन याप्रमाणेव पुदेही अनु क्रमाने मोजावी ॥ १४४ ॥

अंधेषु नष्ट धनपाशुळभ्यं प्रयस्ततः केकरसज्ञेकषु ॥ सृद्रीमाला दुराच्छातिः स्याद्यिपिटेषु भेषु स्वक्षेषु नैव श्रवणं न छाभ ॥१४५॥ सु सिं ७३

छार्थ — अधनक्षमावर इरवटेट द्रव्य कीकर मिळते मदकोचनावर इरवटेट द्रव्य प्रयत्नाने मिळते मध्यलोचनावर इरवटेट्या द्रव्याची फक्त बातमी कळते पण इस्तगत होत नाहीं. आणि छुलोचनावर इरवटेट द्रव्य शपदत नाही व त्याची बातमीही कळत नाहीं ॥ १४५ ॥ मु मा मु हिं.॥ ७३॥

प्रयाति पूर्वी दिश्चमंधकर्त्तेस्तद्क्षिणा केकरसंज्ञकेभेः ॥

दिशं मतीचीं चिपिटैश्र थिष्ण्ये स्वक्षेरुदक्तत्र गवेपणीयं ॥ १४६॥

अर्थ — अवनशत्रावर इरवटेलें इन्य पूर्वेष आहे ऑस समजान मदलोचनावर इरवटेलें इन्य दार्थ भेस आहे अर्थे समजान मध्यकोचनावर इरवटेलें इन्य पश्चिमेस आहे अर्थे समजान व सुटोचनावर इरव देलें इन्य उत्तरेस आहे अर्थे समजान ॥ १४६॥ सावरून नक्षत्र दिशा कळतील.

जन्मक्षेमायं दश्रमं च कमैयं सांवातिक पोडपमं च मानसं ॥ स्यात्पंचविंशं सग्रदायमग्रदशं ज्ञयोविंशतिमं विनाशकं ॥ १४७ ॥ एवं पडमोजनः सर्वोदेशजात्यमिपेकमैः ॥ नवमोन्यतिर्वेषो नाडी तारा स्मृताअम्: ॥ १४८ ॥ एतासु नवसु प्राप्तैः कृरैरशुपसंभवः ॥ सौम्पग्रदेण युक्तिश्चे द्विपरीतं फलं भवेत् ॥ १४९ ॥ मु मा दी

अर्थ — ज्या नक्षत्रावर ज म होतो तें ज मनश्चत्र त्यापायुत दाहां व हमनश्चत्र, होळांवं स्थात नश्चत्र, अठरावें समुदायनश्चत्र, तेविवायं विनादानश्चत्र, पचिवानों मानस्वयत्त्र, शिक्षणा या माणे या वहा नश्चत्रा वस्त हम किंवा महाम्बात्र काहे तें पहाँ यात्र राजानं या वहानश्चत्राखेरीज, देशनश्चत्र, जातिनश्चत्र व अभिपेक नश्चत्र ही तीन जारत पहांची हो नक नाशीनश्चत्रे आहेत ॥१४८॥ या नक नश्चत्रावर पापमह स्थाल प्रकृते हु व माह होते य हममह आला स्थाले सुख माह होते ॥१४९॥ सहस्त्रालेच्या शिक्षत दीपिका. वर्षां क्षत्र नक नश्चत्रं मगलकार्यां वर्ष्य करायों अथे खालील स्त्रोका सारितके आहे.

आद्यदिक् नृषष्ट्रति त्रिविश्वकं तत्वसंख्यमिपमं तु मंगले ॥ निंदितं जानिभतस्तु भूपतेर्देश जात्याभिपबोडु चाहितं ॥ १५०॥

अर्थः—स्वतःचे जन्मनस्यत्व त्यापास्त १०वें, १६वें, १८वें, ११वें व २५ वें ही छद्दा नस्रवें सवे लोकांनी मंगलकार्याय वर्ष्यं करावीं आणि देशनस्वत्रं, जातिनस्वत्रं व अभियेकनस्वत्रं व दरील सहानस्वत्रं सर्वी नक्षत्रस्वत्रें राजाने मंगलकार्यास वर्ष्यं करावीं। ॥ १५० ॥ सुदूर्वेकस्वत्रुमः सः सिः ॥ ७५ ॥

प्रत्येक जातीस नक्षत्र बादून दिलेली आहेत ती खाडील खोकात सीगितली आहेत.

पूर्वाभयं सानलम्यानानां राज्ञां च पुष्येण सहोचराणि ॥
सपौष्णामित्रं वितृदेवतंच प्रजापतेर्मे च क्रपीचलानां ॥ १५१ ॥
आदित्यहस्ताभिजिदाभिनानि वाणिग्ननः स्वाम्यमुपागतानि ॥
मूलाप्ति नेत्रातिल वारूणानि भान्युव्रनातेः मभविष्णुतायाः ॥ १५२ ॥
सौम्बैंद्र चित्रावसु वैवतानि सवानरस्वाम्यमुपागतानि ॥
सार्षे विज्ञासाश्रवणो भरण्यशंदाल जातेराभि निर्दिशांति ॥ १५३ ॥
मूल्ते गालेच्या टॉफेंत वराह मू. सि. ७५

अर्थे— पूर्वोकारगुनी, पूर्वोवादा, पूर्वोमाद्रयदा व कृतिका या चार नखनीयर ब्राह्मणाचे स्वाभित्व ओहे. उत्तरप्रात्त्वानी, उत्तरपादा, उत्तरमाद्रयदा व पुष्न या चार नक्षत्रीयर खिल्लाचे स्वाभित्व लाहे. रेवती, ममा, अनुराचा व रेहिणी या चार नक्षत्रावर द्येतकच्योचे स्वाभित्व लाहे. ११५९११ पुनवेद्य, हस्त आभि-वित्त व लामिनी या चार नवत्रांवर वाणी कोडाँचे स्वाभित्व लाहे. मूल, लाही, हवारी लाणि प्रतत्राद्या या चार नखत्रावर ववनादि कूर लाहीचे स्वाभित्व लाहे. ११९२१ म्यूगयीय, ज्येदा, वित्रा व विश्वा या चार नद्यत्रावर वाकर छोडाँचे स्वाभित्व लाहे. आक्ष्रप, विद्यावा, भवण लाणि मरणी या चार नद्यत्रावर व्यापमा लाहीचे स्वाभित्व लाहे या करता या नद्यत्रावर द्यामद लाला अवता त्या त्या त्यातीच द्यावहाट व वापमह लाह्याव लद्याकारक लाहे वस्त्रार्थे ॥ १९५१ ॥ द्वर्ह्वताकेच्या होक्कत वयाद ॥ द्व. ६९ ॥ ७५ ॥

खाली अ य क इ बा चकाचे क्लोक नधन नावाकरितां दिने आहेत.

चू चे जो लाऽश्विनी मोक्ता की लू के लो भरण्यश ॥
आई फ ए कृतिका स्पादो वा वी यू तु रोहिणी ॥ १५४ ॥
वे वो का की मृगशिरः कु य क लाट्टिंका तथा ॥
के को हा ही पुनर्वेस हू है हो दा तु पुर्यंभ ॥ १५५ ॥
की ह हे दो तथाश्लेषा मा मी मृ मे मगा स्मृता ॥
मी टा टी हु तु पूर्व स्यात् टे टो पा प्युत्तरामं ॥ १५६ ॥
पू पा णा दा हस्ततारा पे पो रा री तु चित्रका ॥ १५७ ॥
क रे रो ता स्मृता स्वाती की तू ते तो विशालिका ॥ १५७ ॥
मा नी नू ने ऽ नुराधा च ज्येष्टा नो या यि यू स्मृता ॥
ये यो मा भी मूलतारा पूर्यापादा सु पा फ दा ॥ १५८ ॥
भे भो जा ज्युत्तरापादा नू जे जो ला ऽ भिनिष्टवेत् ॥
स्वी सु स्ते खो अवणभं गा गी गू गे घनिष्टिका ॥ १५९ ॥

गो सा सी सू शतिषण से सो दा दी तु पूर्वभा ॥ दु ज्ञा क्षा थोत्तराभाद्रा दे दो चा ची तु रेवती ॥ १६० ॥ सु. सा.

खर्ष:—अश्विनी नक्षत्राच्या प्रयम चरणाध चू हे अखर, द्वितीय चरणाध चे, तृतीय चरणाध चे। आणि चतुर्य चरणाध का अधी चार चरणांध चार अश्वरे आहेत. ती क्रोकांत गंगितकी बाहेत. या प्रमाणेंच बाक्षीच्या नक्षत्राचें धमनावें ॥ १५४ ते १६० ॥ पुहुतेमात्रा. मु. षि. ७५।७६

> नक्षत्रमिरयं चतुरंधिकं भवे न्नामाक्षरं जन्मनि तस्य युज्यते ॥ राशिस्तथैको नवभिस्तदंधिभिनेशांशसंहैरकतो विनाभिजित् ॥ १६१ ॥

कर्ष: —यर साधितहेरूचा श्लोकाद्रमाणे प्रायेक नक्षत्राचे चार चरण समजाये. जो मनुष्य ज्या नक्षत्राचा च्या चरणावर जन्मास घेईंड त्या नक्षत्राच्या त्या चरणाचे अदार त्याच्या नांवाचे परिके अदार असावे. उदाहरणावे:—अधिनी नद्यत्राच्या प्रथम चरणावर ज्याचा जन्म साला स्याचे नाव चृह्यामणि देवाँक नद्यत्राच्या चरणाव नवांच अपे नाव आहे त्या नवीद्याच्या नद्य चरणानी एक राधि होती स्यास मेप, हुपन अशी नांवें आहेत. त्यात अभिजित नक्षत्र मोजावयाचे नाहीं। ॥ १६१ ॥

### अथ योगप्रकरणम्

निष्कंभः श्रीतिराषुष्पान्सीभाग्यः शोभनस्तथा ॥ असिगंदः सुकर्मा च ष्टातैः त्रूष्ठः तयैव च ॥ १६२ ॥ गंढो द्वद्विधेवश्रैव च्याचातो हर्पण स्तया ॥ वजः सिद्धिव्यंतीपातो वरीपान्परियः शिवः ॥ १६३ ॥ सिद्धिः साध्यः श्रुभः शुक्तोत्रसेंद्रीवैधृतिस्तथा । संज्ञा सदद्वस्त्वा चैपा गोगानां सप्तविंज्ञातेः॥ १६४ ॥

अर्थ:—विश्कंम, प्रीति, आयुष्मान, चीमाय्य, घोभन, अतिगंड, सुक्रमी, धृति, सूछ, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्यापात, हर्षण, बज्ज, विद्धि, व्यवीपात, वरीयात, परिभ, शिव, विद्धि, साध्य, सुभ, शुक्र, अम्हा, देंद्र, व वैधृति हे स्वावीस योग आपापस्या नावाच्या अर्थाप्रमाणें कड देणारे आहेत.

वाभ योग कोणेत व असुभ कोणेत या विपर्यी खाळीळ रहेकात विवेचन केळ आहे.

विरुद्धयोगेषु य आद्यपादः सर्वेषु कार्येषु विवर्जनीयः॥ सर्वेष्टतोयो व्यतिपातयोगः सर्वोपि नेष्टः परिवार्षमाद्यं॥ १६५॥ तिसस्तुनाब्बः प्रयमे च बज्जे गंडेतिगंडे पिचपट् च पट्च॥

व्याघातयोगे नवर्षचयुष्ठे शुभेषु कार्येषु विवर्जनीयाः॥ १६६॥

खर्य: — अगुमयोग म्हणने विष्कंभ, अतिगढ़, युक्त, गंड, म्याचात आणि वज्र झा सहा योगांचा प्रयमवरण, वैष्टित व स्वतियात हे दोन संपूर्ण त्यावप्रमाणे विषय योगांच पूर्वांच हे सर्व कार्यांच सर्व करावे. अवस्थांच या स्वयंग्यांच प्रवांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयंग्यांच विषयं विषयंग्यांच विषयं विषयंग्यांच विषयं विषयंग्यांच विषयं विषयंग्यांच विषयं विषयं विषयंग्यांच विषयं विषयं विषयं विषयंग्यांच विषयं विषयं विषयंग्यांच विषयं विषय

सूर्याचंद्रमसोधिष्ण्य योगाज्जाता यतस्ततः॥ ऋक्षेशा एव योगेशा झातव्याः सर्वकर्षसु ॥११६७॥

क्षर्यः—योग हे द्वैचंद्राच्या संवेघाने नस्त्रावस्त उसन्य होतात म्हणून ने नस्त्राचे स्वामी पूरी स्वीगितके आहेत तेच योगाचे स्वामी साहेत. या प्रमाण सर्व कार्यास समजावे ॥ १६७ ॥ मुहुतै कस्य हुमाच्या टीकेत वसिष्ठ ॥ मु. सि. ७८ ॥

#### अथ करणप्रकरणम्

अथ बब बाख्व कौळव तैतिल गरवाणिन विष्टयः सप्त॥ शुक्त भथमोर्ध्वदलादष्टाहत्या चळानि करणानि ॥ १६८॥ शक्कानि चतुप्पदनागाः किंस्तुझास्यं च चत्वारि ॥ विश्वनोर्ध्वदलास्सित प्रथमा श्वद्कावधि स्थिराणिस्युः॥ १६९॥

महर्तमाटा ॥ मु. सि. ७८॥

कर्यः—पन, माठन, कोडन, तेतिक, गर, बलिज, आणि बिष्टि ही छात करने छह प्रतिवेहेच्या उत्तराशीयहत वस चतुर्देशीच्या पूर्वावीची समाप्ति होर्त्तेष्यंत, ब्राट वेळ पुनः पुनः येतात. द्वा छात कराणांच चक करने अने रहणतात ॥ । ॥ गर्दुनि, चतुर्परं, नाग आणि किरद्वार ही चार करणे यस चतुर्देशीच्या उत्तरायोगायुन छह प्रतिवेदेच्या पूर्वाचीच्या वमाप्तीपर्यंत अवतात. द्वा चार करणाछ हियर करणे अमें नोन आहे ॥ १६८-१६९॥

इंद्रो ब्रह्मा मिश्रनामार्यमा भूः श्रीः कीनाश्चेति तिष्यर्थनाथाः॥ कल्पुसारूयौ सर्पनायृ तथा च ये चरनारस्ते स्थिताणौ चतुर्णा॥ १७०॥ स्लमाद्या॥ म. सि. ७८॥

क्षेत्र:—इह, नहा, मिच, अर्थमा, वश्मी यथम देशात यव बाह्य दृश्यादि छात पछ इराणांचे स्वामी आहेत. कही, शंकर, शर्व व बाद्ध देपार श्रकृति, चद्वपद दृश्यादि चार रियर करणांचे स्वामी आहेता ॥ वृशा

पौष्टिकस्थिर शुमानि चनाच्ये वाळने द्विजढितान्पपि धर्मान्॥ कौलवे ममद्रमित्रविधानं तेतिले राभग्रदाश्रयकर्म॥ १७१॥

क्यों — पुष्टिकारक, पुष्टळ काळ टिकगारें व क्यागकारक अधी तीन प्रकारची इसे बब करणा-वर कारी, सावणीच दूजन किंदा सम्माना दान देने किंवा मीमन पाकों व तापारण पर्स कारें बाहब करणावर कार्यी. तोशंची व सित्रवर्षी कार्म कीलव करणावर करावी, करवाणकारक कार्म व परा-वर्षी कार्म तैतिक करणावर करायी॥ १७९॥

गरे च चीनाश्रय कर्पणानि वाणिज्यपिस्थर्य वाणिकियाश ।

न सिद्धियायाति कृतं च विष्टपो विषारि पातारि च पाति मिद्धि॥ १७२॥ छपी:--पाःवाधेदवी हार्वे व स्थान नांगर्वे वैभेरे सरहरवादर हार्थी, वुषक दिश्व सार्गाध व व्यापासदेवी हार्वे विज्ञ हरवादर हार्थी, वर हरवासपुत वहाह्यपार भी हार्वे हरादवण हातिहरी

न्यायार्थवर्षी कार्य बनिज् कथावर करावी. वर कथायार्थन वहाकरवावर भी कार्य करावराण गीतिकती भोदेश भी विशेष करवावर केरी अग्रता छिटीण मात नारीज, विश्वयोग किया प्रयूचा पाउ करने हासादि वीरेट कार्य विकित्यलावर केरी अग्रती किस होसात ॥ १७२ ॥ वधवंधविषाम्यसूच्छिदनीचाटनादियत् ॥ तुरंगमिह्योष्ट्रादि कर्मविष्टघां तु सिद्धति ॥१७३॥ अर्थः---प्राणकत, वंधन, विषयपान, जाळगे, श्रवाने दुलावत करगे, तोटगे, हाकन देणे, व धोडे रेडे, जंद, रोज्या व मेळा ह्वादि जी कामे ती विद्येक्षरणावर केळी अवता विद्योव जाता ॥१७३॥ पीपूप धारत विषद्य ॥ मु. सि. ७१

विष्टिकरणावर चांगली कामें कोणत्या वेळी कराबी ते खालीट खोकात समितडे आहे.

पृथिच्यां यानि कर्माणि ज्ञोभनान्यशुभान्यापे॥

तानि सर्वाणि सिष्यंति विष्टिपुरुछे न संशयः ॥ १७४ ॥ ज्यो. नि. भूगु.

अर्थ: —पृथ्वीमप्पें जी श्रम किंवा अञ्चम कार्य आहेत वी वर्ष विशेष्या पुष्क मागांत केर्की असता विद्रीस जातात. ती पुष्कमाग पुढे स्थवकरून संगितका आहे.॥१७४॥व्योतिनिवंबात मृत्रु ॥ स. वि. ७९१८०

मंत्रीपयानि शकुनी च सपौष्टिकानि गोविम राज्यवितृकर्भ चतुष्पदेतु ।)

सौभाग्य दारुणत्हात ध्रुव कर्म नागे किस्तुन्न नाम्नि शुभ पौष्टिक मंगळानि ॥१७५॥

अर्थ:--युव-बाकड्न मंत्रोवदेश घेणे जगर द्वष-वाध मंत्रीवदेश देणें. शिद्ध करणे व मयीन करणें, जीतवाची विद्धी करणें, देणें वेणें, पुष्टिकाक कामें ही धवें शक्तीन करणार करावीं. मादें, देन, बाह्यण, राज्य वितर वांधीं कों सुवारत करणावर करावीं. शीमान्यदायक, क्रूकमें, चोधी व पुःकळ दिवस रहाणारें काम ही कामें मात्र करणावर करावीं. चीमांधी कमें, पुष्टिदायक कामें व मंगळ कायें ही किस्तुन करणावर करावीं।।१७५॥ स्टनमाळ ॥ मु. शि. ८०॥

### विष्टिकरणाची स्थानें,

शुक्ते पूर्वीघेष्टमी पंचदस्योभेद्रैकादस्यां चतुर्ध्यापराधें !! कुप्पें त्यार्थे स्यानृतीयादश्रम्योः पूर्वे भागे सप्तमी शंक्षातिथ्योः !! १७६ ॥

अर्थ:--- ब्रह्म पसंति अधभी व पौर्णिम यांच्या पूर्वाचीत व चहुची श्राणि एकाद्दशी यांच्या उत्तरा-चीत स्वाचत्रमाण कृष्णपक्षीत तृतीया व दशमी यांच्या उत्तरार्चात व सप्तमी श्राणि चतुर्दसी यांच्या पूर्वाचीत विष्टि कारण असते. ॥ १७६ ॥ मुहुर्विनितामणी मु. सि. ८०॥

विशिष्ट करणाचे पुच्छ निर्दोव केट्डा असते व टार्वि सकट काली कोणता योग असता विधिकरण

वेतले तरी चालते ते खालील स्टोकात संगितले आहे.

विष्टिर्वदाहिन तिथेरपरार्वजाता पूर्वोर्घना निश्चि तथा शुभदा च पुच्छे॥

तत्कालभूरापि निजीदययामगा वा प्राह्मा अभेवालानि लग्नपती निजीशे ॥१७७॥कालमाधव.

खरी:—जेवहां तिथांच्या उत्तरार्षातील विशिष्टरण दिवश येईड व वियाच्या पूर्वाचाँतील विशिष्टरण याद्मी येईड अधे दोन्ही विशिष्टरण व वर्ष विशिष्टरणाचा युच्छ माग है श्रमप्रद आहेत. असे नसकें तर मंग्रककार्याच्या वेळी लें लग्न अधेक स्थाचा स्थामी ग्रामग्रह आशि बक्रवान वयून तो आपस्या नशंग्रांत असेड तर विशिष्टरण येण्यास हरकत नाहीं. ॥ १७७ व का. मा. ॥

# विष्टि करणाच्या पुच्छाचें लक्षण,

एकदिराम कतवेद गुणदिभूमि पादादि पंचघटिका न सदास्यमस्याः॥ वेदेंदुदस्रगुण रामयमेंदु वेद पादांतिमित्रपटिकाः शुभकारिपुच्छं॥ १७८॥ असः—विश्विष्टणाऱ्या एकंदर जितक्या घटका कवतोड ताचे चार चरण करून पुढे हिस्साप्रमाणे धुम हिंगा अग्रुम ते करवार्ये गुक्क च्युपाँठ प्रथमवाण, ब्युवाँच दिवाँव चरण, एकादसीव तृतीय चरण, पीर्जिमेर चहुर्यं चरण, कृष्ण पक्षात तृतीयेर चहुर्यंचरण, स्तमीर तृतीय चरण, दशमीर द्वितीय चरण, व चहुर्दशेच्या प्रयम चरणाच्या प्रयम पाच घटका विशेष मुल अवतेते अग्रम आहे. त्याचप्रमाणे शुक्रपक्षातीरू चहुर्यंच्या विधिक्रणाच्या चहुर्यं चरणाच्या प्रामाणे पुढे तियो व चरणाच्या आकेहे हिले आहेत त्यावरून सम्बोदे. ६ ११ ५ ई ६ ६ १५ ५ छा चरणाच्या शेवटी तीन घटका विधिक्रणाचे पुच्छ अस्ते ते शम्मद आहे॥ १९८ ॥ सुद्रुवेमाला ॥ सु. सि. ८१॥

> असिते सर्पिणी ज्ञेया सितेपक्षे तु दृश्चिकी॥ सर्पिण्यास्तु धुर्खं त्याच्यं दृश्चिक्याः पुच्छमेव च॥ १७९॥

(२) अर्थ:—हण्ण प्यातीक विधिकाण सर्विणी आणि गुक्र प्यातीक वृक्षिकी आहे या करतो कृष्ण प्रातीक विधिक्तणार्थ पूर्वाचे व गुक्क प्यातीक विधिक्तणार्थ पूर्वाचे व गुक्क प्यातीक विधिक्तणार्थ पूर्वाचे व गुक्क प्यातीक विधिक्तणार्थ प्रात्तिक प्रार्थ कर्याचा हरकत नाहीं. हाँ मुख पु-छ पुटीक क्लोकांत स्वष्ट दिख्डी आहेत ॥ १७९ ॥ मुहूर्तमाळेच्या टीकेंत ॥ मुख्य प्राप्तिक प्राप्तिक

रात्राविडिदिवा सार्पी त्यजेत्पुच्छमुखे तयोः ॥मानाधन मुखं पुच्छं पसयोर्हीयमत्र च॥१८०॥

(३) अर्थ--िर्माच्या उत्तरामांतील विष्टिकरण वे शुधिकी व पूर्वामील विष्टिकरण शर्षिणी आहे. या करतो इश्रिकेचे पुच्छ व सर्विणीचे मुख फक्त वर्ष्य करायें, वाकीचा माग पेण्याव हरकत नाहीं, पूर्वीचे स्टाकातील व ह्या स्ट्रोकातील मुख व पुच्छ शब्दानी बरोबर विष्टिकरणांचे अर्थ व्याये ॥ १८० ॥ मुहुर्वमाला ॥ मु. हिं. इ. ८२ ॥

मेपोक्षकीर्ष्य मिथुने घट सिंह गीन कर्केषु चाप मृगतीलिवधूष चद्रे॥ स्वर्मर्स्य नागनगरीः ऋमग्रः प्रयाति विष्टिः फलान्यपिद्दाति हि तत्र देशे॥१८१॥

(४) छारी:—मेप, क्यम, तिसुन व कुसिक या राशीवर चंद्र असता विष्टि स्वर्गात असते. कई, सिंह, कुम व मीन या राशीवर चह्र असते ति सिंह मुख्य कोडांत असते. क्या, तृळ, खर व सकर या राशीक चंद्र असरवात विष्टि पताळात असते. वायुळे वेप विश्व चत्रेत कोच तिचा दोग सम्बतो. व्यायुळे वर्ष विष्ट असते कीच तिचा दोग सम्बतो. व्यायुळे वर्ष विष्ट असते होग तिचा होगे स्वर्ण के त्या व्यायळाती हो हि वेपपास इसकत नाही ॥ १८१ ॥ वीयुपारीत ॥ मू. छि. ८२ ॥

# सूर्यसिद्धांतांतील तिथिनक्षत्रादि विचार.

भमेगोऽएशतीलिप्ताः खाभिशैलास्तया तियेः ॥ ग्रहतिमा भभोगाप्ताभानि सुनत्यादिनादिकम् ॥ १८२ ॥ स्पष्टाधिकार

(अष्ट्यतीलिहाः) अष्टवतक्ताः (ममोगः) नवक्षोगः (विषः लाधिवधैवः) विवेदियत्विकः सत्तवक्षाः (तया) भोग इत्ययैः । (महिन्दाः) महरव कत्यः (मभोगाताः) मभोगेन मनाः वक्ष (भागे) गवनवन्ताणं मर्वन्त । देव वर्तमाननव्यस्य गतक्षारनत्यात् (मुक्ता) महत्त्वा (दिनादिक) गविदिनादिक साध्यम्। स्वमर्थः। शेवक्षाभिक्त मनीग भेषक्षा मर्थनित । सुक्र भोषक्ष्यां प्रस्तया भाविते वक्ष क्षेत्रेण तत्नामादिनादिक मवीत ॥ १४ ॥ १८२॥ (व्यविद्यान्व राष्टापिकार).

राधिचकाचे के २७ भाग ठी २७ नक्षत्र होत. ही २७ नक्षत्र ग्रह भोगतात. अर्थात् ग्रा २७ नक्षत्रात्त ग्रहांचे परिश्रमण होते. राधिचकाच्या २१६०० आहेत. कारण १ राधी म्हण्ते ३० अंद्य व अद्या १२ राधींचे मिळून चवंच राधिचकाचे ३६० अंद्य होतातं. प्रत्येक अंद्य ६० कलांचा अवतो. पात्र १६०×६०=१८६०० ह्या पंवेष गाधिचकाच्या कला हाल्या. ह्या कलाल २० ह्यांते मागिक अवतो माग ८०० कला ह्या श्रत्येक नक्षत्राच्या कला हाल्या. कोणत्याही ग्रहाच्या राधि अंद्य कलात्मक रियतीच्या एकंदर कला करून त्यास १ नक्षत्राच्या कला ८०० यानी मागिळ अवतो मागाकार ही आधि-त्यादि गत नक्षत्रे येतात. याकी राहणाऱ्या कला ह्या पुढील नक्षत्राच्या गतकला होत. गतकला ८०० कलां-तृत्त वजा केल्या म्हणके वाकी मोग्य कला येतात. मोग्यकलस ग्रहाच्या गतीने भागून दिवस घटिका पळे हत्यादि कल सावाले.

एका चांद्रमागंत सूर्य आणि चंद्र यांचे अंतर एका राधिचकाच्या कलागमा अर्थात् कलांद्रतकें होते. आणि एक चांद्रमाग्ट ३० तियांचा अवतो. म्हणून चक्रकला २१६०० यांच ३० ने भागिले अवतां फळ ७२० कला अर्थात् १२ अंग्र हा तियिभोग झाला.

> रवीन्दु योगछिप्ताभ्यो योगा भभोगभाजिताः॥ गता गम्याश्रपष्टिन्नाः भुक्तियोगाप्तनादिकाः॥ १८३॥ सूर्व सि.

( र्सीन्दुयोगाव्हितास्यः ) सूर्यं चन्द्रमहोर्योग कलास्यः ( योगाः ) विष्कःमादयः ( ममोगमाजिताः ) ममोगेन विभक्ता मनित । ( गताः ) गतकलाः ( गम्पाल ) गम्यकलाख ( पश्चिमः ) परिमुणिताः ( सुक्तियोगात नाविकाः ) सूर्यो चन्द्रमहोर्योतं योगेन मननाल्डब्य् परिका गतैष्या मवन्ति ॥ ६५ ॥ सूर्य-विद्यान्त पृष्ठ ११६ स्पन्नापिकार.

अर्थ:—स्ये आणि चंद्र यांचा योग म्हणजे स्ये आणि चंद्र यांची राशि अंश कलातक देरीज करून त्यांच्या एकंदर कलाव ८०० में भाग दिला अवतां भागाकारा इतके विष्क्रमादि गतयोग होतात. शेषकला ह्या पुढील योगाच्या सुक्तकला होता. त्या ८०० तृत चना केरवा अवतां जाकी योगयकला येतात. पुक्त व मोगयकलाव के ने गुण्य सर्व व चंद्र गांची गति एकंप्र करून त्या गतीन मागिलें अवतां अनुकर्में गत आणि मोग्य विदेकादि येतात.

सूर्य आणि चंद्र यांच्या योगागुळ विष्कंमादि योग उत्तन्न होतात म्हणून सूर्य आणि चंद्र यांच्या योगास ८०० यार्ने माग दिझ अवशं विष्कंमादि यारोग येतात. कारण विष्कंमादि योगाही २७ च आहेत त्यागुळ योगामोगाही ८०० कहाचाच होतो. युक्त, भेग्य कहाची यदिक-गर्ने काढणाची शीत वर शांगितलीच आहे. उदारणार्थ दृष्ट दिवशी स--प्रेष ० राशि ५ अंश ० कहा ० विकटा असत त्याची गति ५८ कहा आहे चंद्र ० गांशि १२ अंश ० कहा आहे व त्याची गति ७७० कहा आहे. रिव व चंद्र ह्यांचा योग ० गांशि १७ अंश ह्यांचा योग ० गांशि १७ अंश ह्यांचा त्यांचा ० गांशि १७ अंश ह्यांचा त्यांचा १००० कहा आहे व त्याची एकत्र गति कहा ८२८ यांची भागिकं अध्वत वार्षाक्ष ह्यांचा प्रेष्ट क्यांचा योग ० गांशि १९ कहा प्रोति योगाच्या युक्त ह्यांचा योग व्याची १९२ कहा प्रोति योगाच्या युक्त ह्यांचा योग व्याची १९२ कहा प्रोति योगाच्या युक्त ह्यांचा व्याची ८०० तून क्या करता ६०८ कहा प्रतियोग भोग्य गाहिला,

अर्कोन चन्द्रित्साभ्यस्तिथयो भोगामजिताः॥ गता गम्याथपष्टिनानाढ्यो भुक्त्यन्तरोष्ट्रताः॥ १८७॥

( सर्केनचन्द्रविक्षास्यः व्यक्तियुक्तास्यः ( तिययः ) प्रविवदादादयः ( मोगमाजिताः ) तिथियोगेन विमादासविति । ( तताः) गतकताः ( गम्यास ) गम्यकत्वास ( विष्ठमाः ) वृष्टिगुणिताः (युक्तयनद्वेष्ट्रताः) वृष्योचन्द्रस्वोगत्वस्यत्वेष मकाः कं ( नाव्यः ) क्रमेण गत घटिका गम्यवटिकास सवित्त ॥ १८४॥ यूपे-विद्यान्त पृष्ठ ११७ श्वद्यापिकारः

क्षरी:---चंद्रांतून तुर्वे वज्ञा इस्त श्रेष्ठ त्याव १२ अंशांती अर्पात् ७२० कशांती मागावे. मागाकार गठितिय वेदील. बाकी वेदेल वी गठितवीच्या पुटील श्रुक्त तिथि होय. श्रुक्ततिथि १२ अंशांतन

वना करून येणारी विधि ही मोग्य विधि होय. मोग्य विधीन्या कळाच ६० नी गुणून, चंद्रगतीतून सूर्यगति . वजा करून येणाऱ्या तिथिगतीने भागावें व भागाकार घटिपळात्मक आणावा व तितकी घटिपळात्मक विकि भोग्य राहिली अर्से समजावे.

तिथिमोग कला ७२० म्हणजे १२ अधाची १ तिथि होते. यावरून चद्रातून सूर्य वजा करून येणा-भा कलास कोणती तिथि येतें हैं सहज काढता घेईल, गततिथि ही मागाकाराचे योगाने कळतें आणि लावरून वर्तमान म्हणजे चालू तिथि कोणती हैं समजते, त्याचप्रमाण वर्तमानितयीच्या मुक्त व मीग्य कहा किसी हैंही कळून येतें.

ध्रवाणि शक्कानिर्नागं तृतीयं तु चतुष्पदम् ॥

किस्तुन्न तु चतुर्देश्याः कृष्णायात्रापरार्धतः ॥ १८५ ॥

(कृष्णाया.) कृष्ण पश्चीयायाः (चतुर्ददयाः) चतुर्दशी तिथे (अपरार्धतः) द्वितीयार्धा द्वितीयार्ध मारम्य इत्यर्थ । ( भ्रवाणि ) हिथर करणानि स्यु । तान्याइ-( शकुनिः ) शकुनि करण प्रथमम् । (नाग ) नागारुष द्वितीयम् । ( तृतीय तु चतुष्पद ) चतुष्पदारुष तृतीयम् ( किर्नुप्त ) विस्तुप्तारुष चतुर्थे करणमस्ति अयमर्थः । कृष्ण पक्षीय चतुर्देश्या अपराधे शकुनि करणम् । अमापूर्वीये नागकरणम् । अमाया उत्तराधे चतुष्पदाख्य करणम् । शुद्धपक्षीय प्रति पत्पूर्वार्धे किरतुप्त नामकरणमिति ॥१८५॥ सूर्यविद्धान्त ए० पृष्ठ ११८

अर्थ-प्रत्येक महिन्याच्या कृष्ण चतुर्देशीचे उत्तराघी शकुनी अमावास्येच्या पूर्वाराघीत नाग, अमा वारयेच्या उत्तराघाँत चतुष्पद आणि शुद्ध प्रतिपदेच्या पूर्वाघीत किस्तुप्त याप्रमाणे करण असतात. हे ४ रियर करण आहेत.

ववादीनि ततः सप्त चरारुयकरणानि च॥ मासेऽष्टकृत्व एकैकं करणानां पवर्त्तते ॥ १८६॥

( तत ) श्यिरकरण कथनानन्तर शुक्रपद्मीय प्रतिपद परार्घतः ( बनादीनि ) यनकरण मादियेपां तानि (सत्र) सप्तस्याकानि (चराख्य करणानि) चरकरणानि भवन्ति । (मासे) एकहिंगबान्द्रमासे (करणानां) बवादि सतकरणानां मध्ये (एकैक) एकमेक करण (अष्टक्रत्वः) अष्टाशितः (प्रवर्तते) प्रकृषण मस्तीत्यपे: ॥ १८६ ॥ युर्वविद्यान्त स. पूष्ट ११९ अयो:—मुसेक हाक्रुपक्षातील प्रतिवृद्या उत्तराषायासून कृष्ण पक्षातील सर्वदेशीचे पूर्वोपायसेत सन, सालव

इरयादि ७ करण आठ वेळा येतात. हे चर करण आहेत. तात्रव एका चाद्रमाशत बवादि करणांच्या

८ आवत्या होतात.

तिध्यर्धभोगं सर्वेषां करणानां प्रकल्पयेत् ॥

एपा स्फुटगारिः प्रोक्ता सूर्योदीनां खचारिणाम् ॥ १८७॥

( सर्वेया करणानां ) चरकरणाना स्थिरकरणानां च ( तिच्यर्षमीय ) तिय्यर्षकाटमितावस्थान (प्रकर्मित्)। (सुर्गादीनां) सूर्य आदिर्थेवां ते सुर्गाद्यस्तेवां (राचारियां) खेटानां (एपा) अदृर्थ-त्यादि प्रकल्पयेदिखन्त यावत् ( एक्ट गति. ) स्वष्ट गति स्वष्ट कियाशनस्वपादिका ( प्रोत्ता ) तुन्व प्रति मया कथिता । प्तेना स्पष्टाधिकारः परिपूर्तिः ॥ १८७ ॥ सूर्यविद्धान्त स॰ प्रष्ठ १२०.

अर्थ-प्रत्येक करण अर्था तिथि भोगतो. म्हणजे एका विधीत निश्चितवण दोन करण येतात. मग सी तिथि ५० घटिका असी अगर ६८ घटिका असी वियोच्या जितक्या एकदर घटिका अस्तीळ त्यांच्या

निम्या घटिकांचा एक करण होतो.

आतीपर्यंत पर्चागासवधीचे निर्शनशब्दम अंघावील मूळ रहोक व स्या सवधाची माहिती संगितकी. ह्यांत अनुक्रमार्ने विधि, बार, नशन, योग व करण ह्या पाच अगांच्यापुटे पर्चामांत दिनमान, पारधी, मुसलमानी, इमजी तारीरा, रविजदय, श्विजस्त, चद्रराधि ही माहिती दिलेखी असते. स्यांन्यायुद्ध शालायांच्या खदरात त्या स्या मोहत्याताल दररोजचा बालायं, धनाति, महाची सम्यवरं, मृत्युवाग, दग्व-योग, चतुर्थी, एकादशी इत्यादि निर्णय ही माहिती अवते. कोपन्यांत स्पष्टमह त्यांची गति य कुहरी देतात. ह्या खर्बीचे स्रशेकरणाकरिती प्रथम १ महिन्यांच प्रत्यक्ष पर्चाग देऊन नतर त्यांचे स्रशेकरण करती.

| प्रके रित्रश्चिकुमान संस्ताचना द्वाक्रपक्षा विकाद रिवर का बंदा बंचाव रिवर व ववायनं वसंतम्भुः मार्च १८३० का गण्या क्रुप्ताका र प्राप्त कर का व्यावकान क्रिक्त का क्रुप्त क्रिक्त क्रुप्त कर कर कर क्रुप्त क्रुप्त कर कर कर कर क्रुप्त कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                   | 古中 18 世 18 市 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | l,        | AT                                                                                                                | 파고 글로벌 처럼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | ا خ       | m = 2 2 2 2 2 2 / 5 / 7 3 / 1                                                                                     | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 37        | DI - 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                              | 1000年年601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | ا نا      | #\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                           | 그 그 아이 의 등 하다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 8         |                                                                                                                   | 1. 图 部 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 1 5       | Hale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                       | े अर्थ सुनिस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | ] <u></u> |                                                                                                                   | 最准 医氏化 的。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | Iz.       | 100/ 0 15 15 1 1006 100 M M                                                                                       | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 3.        |                                                                                                                   | ० ज्या भी आये हो देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 15        | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                            | 5 C 13 4 13 13 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | ٠         | MIRITARIA (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                 | ं से वृद्धि प्रश्लेख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 8         | 5 * w + + + + × - + + E                                                                                           | 佐世 E E 左右 E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | ~         | 1 6 5 7 m 6 3 8 5 6 6 8 8 8                                                                                       | 8 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 1         | 一                                                                                                                 | ) ( @ E E E E & ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | II ::_    | Fr. S. F.                                                                     | * 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | I F       | (                                                                                                                 | [ 五年 中华 大阪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 9.        | 一 作品を選げる色* をでもでき                                                                                                  | 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 1         | 事徒有異文 x 是 母母 n 以 是                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | ŀĖ        | 日本の と は と は と は と は と は と は と は と は と は と                                                                         | भी में हैं है है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | le        | मिन सम्म स् इत्यामिन                                                                                              | 後日日    安日    田田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | F5        | 佛光节奏了五九年 艺年是原作                                                                                                    | \$ 2 E E E E E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रमुख्या स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप                                                             | 1 6       | 年間信をとうなべく 性を共き行                                                                                                   | े की में में में हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हमान संस्ताव्यात ग्राक्तपका विस्तारं रज्जर का चंद्रा संवर्त ज्याप्त प्राप्ताम संस्ताव्यात ग्राक्तपका विस्तारं रज्जर का चंद्रा संवर्त ज्याप्ताम स्वाप्ताम स्                                                             | 2         | ETERE E EEEEE                                                                                                     | जनमम्ब माब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्रमान संस्तावना द्राक्रपक्षा दिस्तारं र.द.र.स वंदा वंव<br>व ११११ द्वारा स्थापित १९१९ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्रमाम सं. फारात ग्राक्रपक्षा दि.का.हे. र.ज.र.का चंद्राः य (११११) ज्या स्थापक्षि व ११११ हे १५४ हे १५४ वे १४४ वे १                                                             | 11.2      | भेषा ने में ले के विभिन्न विभिन्न विभ                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्रमान सं.पाच्युन ग्रुक्कप्या वि.मा.सं. र.ज.र.वा. वं<br>व १११११ ज्ञापार प्राप्ति १९१९६ १ ५० १ ६५४ १<br>व १९१११ ज्ञापार प्राप्ति १९९६ १ १ १ ६५४ १<br>म.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 6       | - 1 m   m   m   m   m   m   m   m   m   m                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्रमान संस्माच्या ग्राक्काया विकार रज्य क्रमान में सम्बद्धा ग्राक्काया विकार रज्य क्रमान संस्माच्या व्याप्त क्रमान संस्माच्या व्याप्त क्रमान संस्माच्या व्याप्त क्रमान क                                                             | •10       | हारारारारारारारापाणाचारारार                                                                                       | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रमास संस्तारात शुक्रपक्षा दिस्तार र उत्तर<br>व प्राप्त श्री प्रमास प्रमास दिस्तार र उत्तर<br>व प्राप्त श्री प्रमास प्रमास दिस्तार र उत्तर<br>व प्राप्त श्री प्रमास प्रमास दिस्तार र उत्तर<br>सम्प्रमास स्थास व प्रमास व र प्रमास व<br>क प्रमास स्थास व प्रमास व प्रमास व<br>क प्रमास स्थास व प्रमास व प्रमास व<br>क प्रमास स्थास व प्रमास व प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास व प्रमास व प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास व प्रमास व प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास व प्रमास क प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास व क प्रमास व<br>क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास क प्रमास व क प्रमास व क्षार क क प्रमास व<br>क प्रमास क क्षार क क प्रमास क प्रमास क प्रमास व क क्षार क क्षार क क्षार क क्षार क क्षार क क्षार क क्षार क क क्ष       | ts        | اللَّهِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه    | ्रस्त ल <del>से से १</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्रमाम सं. फारान ग्राक्षपका वि.कार्ट रव<br>व प्राप्ता श्राप्त क्रमाम वि.कार्ट रव<br>प्राप्त श्राप्त क्रमाम वि.कार्ट व<br>प्राप्त श्राप्त क्रमाम वि.कार्ट व<br>म प्राप्त क्रमाम व व्याप्त क्रमाम व<br>क्रमाम क्रमाम व व्याप्त क्रमाम व<br>क्रमाम व व्याप्त क्रमाम क्रम क्रमाम क्रम क्रमाम क्रम | 11 5      | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                           | . 항 및 됐는 명 (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्रमान संस्काव्यत ग्राक्तपका विस्कार विष्कार                                                              | 1 3       | النَّالَةُ إِنَّا إِذًا إِذًا | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| म् प्राप्त संस्थाता शुक्रपक्ष विस्ता<br>प्राप्त शुक्रपक्ष विस्तर्भ विष्य विस्ति विस्ति विस्ति विस्ति विस्ति विस्                                                           | 1.5       | 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                           | 一直 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 " 」 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| क्रमाम संकारमुन ग्रुक्कपक्ष कि<br>प्रारागिक्ष प्राप्त ग्रुक्कपक्ष कि<br>प्राप्त ग्रुक्कपक्ष कि<br>प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि<br>प्राप्त कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि कि कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि कि कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि कि प्राप्त कि कि कि प्राप्त कि कि प्                                                     | l is      | 222256677767000                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्रमाम संपालतात ग्राक्त प्रमाम संपालतात संपालत संपालतात संपालतात संपालत संपालत संपालतात संपालत संपालतात संपालतात संपालत सं                                                             | 7         |                                                                                                                   | [ 달 경 타 린 됨 c. 크                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्रमाम संकाद्या युक्तिम<br>प्राप्त प्राप्त स्वाप्त युक्तिम<br>प्राप्त प्राप्त स्वाप्त स्य स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त                                                         | 1 5       | F M W V C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्रमाम संस्कारम श्री प्रियम संस्कारम श्री प्रियम संस्कारम श्री प्रियम स्थाप स्याप स्थाप स                                                             | 11 1      | काक्राचाकाचाकाचाकाचाकाच                                                                                           | # 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्रमाम संस्करमान संसकरमान संस्करमान संस्करमान संस्करमान संस्करमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान संसकरमान स्वार संसकरमान स्वार संसकरमान स्वार स्वार संसकरमान संसकरमान संसकरमान स्वार स्वार संसकरमान स्वार स्वार संसकरमान स्व                                                             | 11 8      | N 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| क्षताम संकास<br>प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र                                                                                                       | 11 2      | 4 010 3 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 6                                                                                 | 1. 医医医检验检验                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्तित्व के स्तिति के स्ति                                                             | l i       |                                                                                                                   | # 7.2 # # F E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 대한 대                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.5      |                                                                                                                   | 医白罗拉希尼维                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विश्व विश्व में स्थाप के विश्व                                                            | -113      | -   +   V   M   F   2   2   W   +   F   F   F   F   F   F   F   F   F                                             | E 6.2 5 # E # E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 제 (本) 보고 마 (마 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 1       |                                                                                                                   | फारसुत महिन्यति<br>फुमेसः-१६-५३ पण्डा २ शो ता<br>१३ थोगे ता० ३ मार्च १९५० हेगाँ हो<br>स्प्रामा तो कारपुरक और इन्छा किश<br>पण्डा होन्स सुद्रेशतिव मंत्रतीयों भो के स्प्राम्य भी होन्स्<br>पर्याना तो असुद्ध कर देशारा आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·         | 전 대                                                                                                               | 1 工业员居民产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                   | The Table of th |
| 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 413       | اع از الما الما الما الما الما الما الما ا                                                                        | #E.E. 12 E.E. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - BINA 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14        | विवि वि में या मां वा विवि विवि वि वि वा वा वा वा व                                                               | 使复数包括语名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 日でころうとのことのににはいいないでは、 ちゃけい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11_1      | 4 12 14 14 12 12 12 12 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                            | 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ग्रुकः ४ -३६ पा० क्र० १३ युन्ने ता० २८।३।३०.

मीने श्रेकः ५९-३८ पा० गु० रंगोमे ताज्याशर मीनाकः (९-१ पाला

संबत् १९८६ उद्गयन वसंतम्रतः मार्चे१९३०भा २६मा क्र.३०८मा १८-५३-५० 19 Б र्हारविनं,धुल्डियंद्नं यु.स.पूर्वे मृ. यमपं∙† <u>रि चि मि</u> सक्छ धवःदःकः९मि.२७मःत्रः-३८ति.प्रार|१५|१ 3200 पदा ४३-५४म. इपवाडभद-२६मं. \*मि.०-४८ परि दग्ध २६-४९ ने.पदाड२६-४९ †६-२७ने.इषि|४३ प्रमृ.**९०..र**राष्ट्रर८ ४३कल्पा शिवज्ञयती रकताय मधु ति.(पैठण) दग्धर ९-३ म प्र २९-३ कास्त्रा ८एमा३७-३८नं,हुमीनेह्ना१९-४६म. राष्ट्रभर-० में मज्र 9 ६-५८/ति.५० ० म. २७-१०= पापमोचनी स्माति ११ =पकाङ २७-१० महाविष्यवदिनः वस्तेमाथवारमः १९-११ 🖔 द्यागयत ११ति वा.१२-१२ रेखस्यक्षेत्र प्र-२७ शिष्राचित्राम म.५.१८वि.३७.२१मेपेद्यामः , १२ १६ ६.४८ ६.४८ कुड़ न. त तुकाराम म पु. ति. (रहे ) अमृ. १-११ पद्मीयः बारुजीयोगः य. १ व. ९ सं. 6- 7 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 19 01-1 #; (3) # # गुदिक गुरिक् 45-41 Ě 100 शके(८५१जुह्यतम सं.फाल्युन छच्णपक्षः दि.फा.इं.स्.ड.र.अ. चंद्रः ٠ ۇ د , ž ۶ ... -3 22.3 -2 13/80 6-80 ٠,٢ ج × ... 7 ÷ \* 5

चेंद्र ता० २७ रात्री ९..३०,बुध चेंद्र ता० २९ रात्री ४--३०, हुई छ चंद्र ता० फा.शु.१५-रीवे उत्तराभाद्रपदा१ चरण.चंद्र पूर्वा४ चरण.मंगळ शततारका२ चरण.मुघ धततारकार चरण.गुरु रोएिणोर चरण शुक्र उत्तरामाद्वरदा १ चरण. शनि .पूर्वापाठा र चरण.राहु भरणी र चरण.हरीछ रेवती रचरण.नेपच्यून मण ४ चरण. 110 र्काः ३० मन्यायानं. मन्यादि 20 go 2-- 30. 4.16 4-41 42 A. B पुण्यतिमियः - भा • क्र • १ भी छत्रपति शिषात्री महागत जयंती. भा. रिमागाफदणपीस नियांणिदिन पा॰ १० १ ॰ संभाजी महाराज नियांणिदिन मह्युती:-- युष मंगळ ॥ १ मार्च १० १-१० ह्र्पेळ चंत्र, ता० १ पहाटे भा • धा • १-७-१०-११ फ ० १-५-१-११ हे दिवस चांगले आहेत. 5 कीणसाही कार्यास फल्युन महिन्यांतीङ सामान्यतः झुमदिषस. 2

बुप रेखी र चरण.जुरु शोहणी ४ चरण. शुक्र अधिनीर चरण. शनि पूर्वापाँदा १ चरण. राहु मरणी १ चरण.हरीख रेखती २ चरण, नेपच्यून मणा ४ चरण. फा.फ्र. रै॰ -- रीव रेवती १ चरण. चेद्र रेवतीर मंगळ पूर्वाभारपुरा १ चरण

शुक्र दरोख ता॰ २१ हु॰ २-१०, दानि चंत्र ता० २२ शत्रो ४-१०, मताळ

पंचांग म्हणजे काय व तें कसें पाहावयाचें यासंवंधीं सर्वसामान्य माहिती.

तिथि वारं च नक्षत्रं योगं करण मेव च । एतैः पंचिभरंगैः संयुतं पंचांगम्रुच्यते । ग्रह-ग्रहण-संक्रांतिर्विपुनादि दिनस्तथा । अस्तोदय युतिर्येपां विशेषांगं च शास्रतः॥

तिष, वार, नक्षत्र योग आणि करण ही कालाची पांच अंगे आणि प्रहांची सुरमिरयित-प्रहण-उदयास्त-छन्नाति-वियुविदवत, अति हत्यादि विशेष गोधी वर्षात दिख्या असतात त्याय पंचांग असे रहणवात. पंचांगांतील महत्त्वाच्या गोधी दशिविणारा एक सामान्य स्त्रोक वर दिला आहे. वियीत्वर्याः— कोणतेही पंचांग उपब्र्ले असता त्यांत पहित्या कोल्यांत १-२-३ अने आंकडे असतात. त्या तिभी होत. ह्या ओळांत शुद्धपद्धांत १५ व कृष्णपक्षांत १५ याप्रमाणे एक महित्यांत ३० विभी असतात.

तिथि म्हणजे रविचंद्र यांचे १२ अंश अंतर व त्यास लागणास जो काल ती.

शुक्रपुर म्हणने पांढरा ( अर्यात् चंद्राच्या वाढीचा ) पंत्रवडा. कृष्णपुरच म्हणने काळोल अध-णारा पद्य. शुक्रपुराच्या १५ व्या तियीच पीर्किमा व कृष्णपुराच्या १५व्या तियीच अमावास्या म्हणतात. प्रतिपदा, द्वितीया, जृतीया, चतुर्यो, पचमी, पछो, चसमी, अष्टमी, नयमी, दधमी, एकादधी,

भावपर, बिताया, द्वाया, चुक्रप, चक्रम, चक्रम, च्वार, चक्रम, चक्रम, चक्रम, परमा, परम, परमा, परमा,

पौर्णिमा म्हणजे सूर्यचंद्र समीरासमार असणारा दिवस.

कोणत्याही छक्त. १ णधुन सूर्यास्तानतर चंद्र धुमार दोन दोन कलांनी वादतो य कृष्ण प्रतिपदे-पासन १ १ ६ कल कमी होतो. विधि हो सूर्यचंद्राच्या गति-स्तिश्वस अवल्येष्ट्र अवल्याकारणार्ने तेह्सी करोवर सूर्योदराज्ञाच तिथि धुक होजन दुष्ट-या दिवर्धी स्पोदराज्ञ की तिथि छेप.वयाची व दुष्टि तिथि सुक काश्याची अर्छ घडत नाही. तर सूर्यचंद्राच्या रिम्मीप्रमाणे दियाँची घ. प. रोतात व स्वाप्रमाणे तिथीचा आरंग होतो. पंचागांतीज तिथीचा आंकडा सूर्योदराध अवल्या तिथीचा अवतो. जुन्या हदीच्या प्रह्लापयी गाणिताप्रमाणे एक तिथि आसीत कास्त सुवर्ष ६५ पटिकायरेत व कसीत कसी ५५ पटिकायरेत येते. य ह्यालाच ते "वाणवृद्धीरसह्या" अर्थ वचन शंगतात. पण है पचन कोणताच विद्यांतीत नाही. सूक्ष्म व गुद्धाणिताप्रमाणे एक तिथि जास्तीत जास्त सुवारे ६८ पटका व कमीत कमी ५० पटिका " अष्टवृद्धिरसह्या" अर्थी येते. (है ल्यात देवाँव की, तिथि कितांही कमजास्त येते, एका स्पोदयागयन दुष्टचा स्वार्थायर्थेत ६० घटिका काल जावगवा.) वाल्येल्या रिक्षेष्ट य कमी आंक्ट्या विश्वेष स्वर्थ अर्थ स्वराता. पंचाता स्पारात तिथीच होत दोन आंक्टे रिक्षेष्ट सकतात, त्या येळी ती विधि श्रव्ह साल्यो अर्थते. एलाधा तिथी-या ऑकडा मुळीच नवता, त्या बेळी ता तिथीचा यप साला आहे लाई सम्बत्ता.

होन्साई। दिवर्धी स्पोंदपाल जी तिथि स्वर्ध करीत करेल तिचा दर्गक आंक्रस पहित्या कोठ्यांत देवात व की विधि कोणनादि दिवर्धी स्वीद्धाल सर्ध करीत नरेल तिचा दर्गक आंक्रस मुळीव दिवेल तथा वर्षक आंक्रस मुळीव दिवेल नरेल तिचा दर्गक आंक्रस मुळीव दिवेल नरेले. त स्वालाव स्वयंतिय स्वयंतिय स्वातिय स्वयंतिय संवातिय स्वयंत्र कांत्रक सरकार करेले. स्वयंत्र करेले स्वयंत्र स्वयंत्र करेले स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्

रामनवर्मी कोणत्या दिवर्धी कराववाची! रावनवर्मी माध्यान्हरुयापिनी घ्यावी असा निर्णय अस-स्याने चैत्र हा. ८ मुख्यारचे दिवशीच माध्या-इन्यापिनी नवमी आहे. अर्थात् रामनवमी गुरुवारीच आठी. यात्रमाणे संकट्टी चतुर्थी, एकादसी, प्रदोप, गोकुळबद्दमी, दसरा, पाडवा, गाणेशाचतुर्थी, फृपिपंचमी, अनंतचतुर्शी वीरे महस्त्राना गोष्टीचा निषय स्थवा वागती व त्यावहरूचे शास्त्रपर्धी निर्यनिराळे आहेत. काणती तिथि किया नश्चन किती येते हैं सायण्याचे काम ज्योतिपशास्त्राचे व सुहम गणिताचें आणि एकादशी कथीं, प्रदोप कथीं, दश्या कोणत्या दिवशी इत्यादि निर्णय काण्याचे काम धर्म-शास्त्राचें अधी वस्तुरियति अवर्त्याने सूक्ष्म गणिताचा व घर्मशास्त्राचा कर्षीही विरोध येत नाहीं, कर्षी कथों दोन दोन सण येतात, स्वाचे मुख्य कारण जुन्या पचागातील तिरिय १०-१२ घटकापर्यंत स्यूक असतात व शुद्ध पचागातील तिथि सुरम असतात हैच होय. दोन पचागातील तिथीच्या घटिकापळात १० घटका अतर असत्यामुळे शास्त्राणीत करक पहती व त्यामुळे रण दोन येतात. याचे रपष्टीकरणार्थ एक उदाहरण देतों. करना करा की, शुद्धपर्यागातील माद्रपद कु. ३० गुरुवारी ५ घटिका असून त्याच दिवशीं आश्विन शु. १ चा खय आहे व आश्विन शु. २ शुक्र गारी ५१ घटिका आहे तेव्हा नवरात्रारम कथी करावयाचा ? याचा शास्त्रार्थ असा की, ज्या दिवशी सुर्वोदयाला प्रतिपदा असेळ त्या दिवशी नवरात्रारम करावा. पण वरीड दोन्ही दिवर्धी सूर्योदयाचा प्रतिपदा मुळीच नाहीं. गुरुवारी सूर्योदयाला प्रतिपदा नहली तरी ५ घ. नतर सबब दिवस प्रतिपदा आहे, शुक्रवारी प्रतिण्दा मुळीच नाहीं. त्यामुळे शुद्ध-रचागाप्रमाण नवराजारम गुरुव रीच आला. आता हैच उदाहरण लुग्या रूढीच्या पचागाप्रमाणे सोहवू. कराना करा की, जुन्या पचीगात भाद्रपद रू. ३० गुरुवारी ६ घटका असून शुक्रवारी प्रतिपदा १ घटिका आहे. व हितीयेचा धप आहे, तेव्हा नवरात्रारम केव्हा करावयाचा ! जुन्या पचागात शुक्रवारी सूर्योदयाला प्रतिपदा अष्ठस्याने शुक्रवारी नयरानारम आहे हैं स्नष्ट झाँछे. वरीक एकाच उदाहरणांत ग्रुद पर्चागाप्रमाणे नवरात्रारंम ग्रुप्वारी आला व जुन्या रूढी-या पचागाप्रमाणे जुक्रवारी आला. बाचे कारण तियान्या घटिकामध्ये दोन पर्चागात परक हैंच होय. ज्या ज्या वेळीं सण बौरे दोन दोन दिवस आलेले शादळतात त्या त्या वेळीं अशा फरकाष्ट्रळेंच ते तसे येतात आणि म्हणूनच सर्वामी द्वार पंचांगाचे आवरण करण जरूर आहे. कारण जुने पंचांग व त्यातील तिथिनसूत्र व त्याची घटिका पळ स्यूल आहेत हे सर्वातुमर्वे

सिद्ध झाँछ आस्त्यामुळ आजा स्थूछ घटिकंवरूल केलेळा निर्णय चुकीयाचे यावहूल बाद नाहीं. वारासंवंधी:—प्रवाति तिराज्य वरतापुद वार साहीं. वारासंवंधी:—प्रवाति तिराज्य वरतापुद वार दिक्षा अवता. यी, चद्र, मनळ, चुच, गुरू, ग्रिन हा धाराचा अवक्रम अवत दा अनुक्रम वर्ष ज्यात चोशीकडे यस्त आहे, हे स्थानीत देवाये. दिद्धस्थानात आजा प्रवास अवेष आजा का प्रवास अविकास अविकास अविकास अविकास अविकास अविकास वर्षायां. ज्याने ही बाराजी पद्धव व अनुक्रम मुक्त केला स्थान मुद्ध सूर्योदयाप्रवेतचा जो काल केले आहे "उदसात देवस्य वारः" म्हण्ये एका सूर्योदयाप्रवृत्त पुत्ता सूर्योदयाप्रवृत्त प्रवास यार अवे स्वर्णता विवास अवेष्ट स्वर्णता व साम्या पुढें दोन कोल्यात विवासी प्रविकास अविकास स्थान मा सूर्योदयाप्रवृत्त सूर्योदयाप्रवृत्त सुर्योद्धा सूर्योदयाप्रवृत्त सुर्योद्धा सूर्योदयाप्रवृत्त सुर्योद्धा सूर्योदयाप्रवृत्त सुर्योद्धा सूर्योद्धा सुर्येद्धा सुर्येद्

बार म्हणूजी दिवस —बार म्हणूजी अहोराज, बार म्हणूजी एहा सुर्योदय पुन्हा सुर्योदय बार महणूजी विवस —बार महणूजी अहोराज, बार महणूजी वामान्यत. २४ तावाचा किया ६० परिकाचा काळ, येथे वामान्यत: अर्थे महणूज्यायों कारण की, बार महणूजी दिवत हा नेहमी २४ तावाचाच अवतो अर्थ नाहीं. क्यों क्यों ते पर वावाचा अवतो, क्यों २२ ताव ५९ मिनिटाचा अवतो तर क्यों २२ ताव आणि १ मिनिटाचा अवतो, अर्थात् २४ तावाच्या १ मिनिट क्यों अरा १ मिनिट क्यां तर अर्थात् २४ तावाच्या हो मिनिट क्यों आपत् १ मिनिटाचा अर्थात् २४ तावाच्या १ मिनिट क्यों अरा १ मिनिट क्यां की अर्थात् व्यांच बेळी थेत अरब्याते थाचे वाहांच मान २४ ताव अर्थे मानव्यात वेते व्यांच वाहांच मानव्यात केणि आहे याचे काल्यात् अर्थात् अर्थात् व्यांच काल्यात् अर्थात् व्यांच काल्यात् व्यांच व्यांच व्यांच व्यांच व्यांच काल्यात् व्यांच काल्यात् व्यांच काल्यात् व्यांच व

 इंग्रजी पद्धतीन मात्र रात्री १२वाजता तारीख व वार एकदमच वदलतो. मुसलमानी वार सूर्यास्तापासून सुरू होतो. म्हणजे आपकी जी गुरुवारची रात्र ती मुखलमानाची शुक्रवारची रात्र दिवसा मात्र दोघाचाही गुरुवार एकच.

नक्षत्रासंवर्धी —नवत्राची व्याख्या शास्त्रकारानी " न धरति तत् नवल " म्हणने ने दळत नाही, जें अचल आहे, स्थिर आहे, ते नवत्र, अशी केली आहे. नवत्र २७ असून त्यांचा अनुक्रम येणप्रमाणे — (१) अधिनों (२) मरणी (३) इत्तिका (४) रीहिणी (५) मृग (६) आर्द्धों (७) रान्वेषु (८) रुप्प (९) आरुप्प (१०) मधा (११) पूर्वा (१२) उत्तरा (१३) इस्त (१४) वित्रा (१५) स्वाती (१६) विद्यास्ता (१७) अनुराघा (१८) च्येष्ठा (१९) मूळ (२०) पूर्वापादी (२१) उत्तरापादा (उत्तरा पा. चतुर्यचरण व भवणाचा मयम क्य माग यास अभिजित म्हणतात ) (२२) भवण (२३) घतिष्ठा (२४) घततारका (२५) पूर्वामाद्रपदा (२६) उत्तरामाद्रपदा (२७) रेवतीः नघत्र म्हणजे राधिवकाच्या जारमस्थानाराष्ट्र १३ ज २० कळाचा क्रातिष्ट्रचातीळ एकेक माग, अर्थ र७ माग. व चद्राख व महाख १३ अध २० कथा जावयाच लागणारा काल. पचागात दररोजची नखत्र अध्वात. त्याच चद्रनसर्त्रे अगर दिननश्चर्ते म्हणतात. कारण त्या दिवर्शी चद्र त्या नक्षत्रतारकासमीर अगर त्या नक्षत्राच्या मर्यार्देत असतो. नक्षताच्या कोठ्यापुढे त्या नक्षत्राची प. प. दिछेडी असतात. अर्थातच ती म. स्पोदयागस्त असतात. तिथिप्रमाणेच न्धत्रांची धयरिद्ध होत असून काही सणाचे शास्त्राय नक्षत्रावरून यावे लागताव नक्षत्रं आणि ग्रह म्हणजे फल्डगोतिपशास व माविष्यतिर्णय या कार्यातील मूळ आधार. वेन्हा नक्षत्राचे गणित फार सूक्ष असावें लागतें. लो. हिळकाच्या शुद्ध निरयन पचागावील सूक्ष गणिताइतको सुक्ष्मता चुन्या पहतीच्या कोणाताही पुनापात नाहीं, हतकेच नहीं तर छुन्या इसे छाध्यी व केतकी प्रधानातील गध्ये १५ व २५ घटिकारपैत नेहमी चुक्रवेर्डी अववात, स्याउँक एकस्पी 

(अधिक माधामप्य व्यवर) विशेषत स्वाच्या प्रतेक सकार्तीत सुमा व प्रहलाववी प्रवासातील सुमान हान कारणाने राज्य करतांच्या नवर प्रकारतात सुमान महलायना प्रचारताल उत्तर होते आणि हान कारणाने राज्य करतांच्या नवर तुन्या प्रचारांच्या धमाति ४ (६-४)। दिवसाची जूह वेते आणि कानुक अधिकमास मित्र मित्र होतात. व सब्द मोटाळा मायून वातो, जी बतात. ह्या सम्मान पुडी व स्पृहता हैंन खाहे. ती स्पृहता काइन टाइजी स्पृहत सहाति व ह याचे कारण स्पृहत्वीगार्ती कमास शुद्ध निरंपन पंचागा प्रमाणेंच सर्वेत येणार यांत सका नाही.

राशिवकाच्या आरम स्थानावर महाची राष्ट्रयतरही अवलंबून अस

महाच्या राश्वरात ८दिवसापास्त ३महिन्यापर्यत मूक पहते. व पद्मातसुळ सन्ताप्वातातीळ पचार्गातील आरम्पा कोठ्यात सोग व त्यापुरील दोन कोठ्यात योगाची कृतिसापर्वत वृक्त आहे. सीत प्रकार राय-प्रतातांच्या देश्वेष्ठ १३ वर्ग २० करा बादमात छात्र. (देश्वे) हातांव आहेत.) योगरी २७ व आहेत, हे येजमार्च — [१] विष्क्रम [२] प्रीति [१] अन्यव शांति है जीमार्य [५] योभन [६] अतियार [७] मुक्सां [८] पृति [१] सह [१पुपपनाय[४] जीमार्य [५] योभन [६] अतियार [७] मुक्सां [८] पृति [१] सह [१पुपपनाय[४] पृष्टि [ रेर ] मुद्र [ रेर] प्राप्त [ रेर ] प्राप्त [ रेर ] व्याप्त [ रेर ] प्राप्त [ रेर ] प्राप्त [ रेर ] प्राप्त [ रेर ] व्याप्त [ रेर ] व गुर [२५] बदा [२६] येह [२७] थैएति

योगान्या य. वराच्या पुरोष कोत्यांत करल दिष्टेने अवतात. करण ग्रहणवे तिर्याचा भाग. एका तिर्यात ठराविक दोन करण दीतात. तिर्याच्या पूर्वार्थी पहिला य उत्तरार्थी दुवरा. करलाचिन् इ

क्षेष्ट्र येज्यमार्थे .---

### करणादिग्दर्शन.

| হ্যদ্পধ্ম                                                                                                                           | पूर्वार्च                                                                                                    | उत्तरार्ध                                                                                             | कृष्णपश्च                                                                                                                                                                    | पूर्वार्ष                                                                                            | उत्तरार्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रतिपदा<br>द्वितीया<br>पृत्तीया<br>पञ्जर्या<br>पंचमी<br>पश<br>सम्बद्धी<br>अष्टमी<br>पद्मभी<br>प्रकारकी<br>प्रविद्यामी<br>अर्थोद्मी | किंग्सम<br>माळव<br>तैतिळ<br>विणज<br>मय<br>कीळव<br>गर<br>विधि<br>माळव<br>तैतिळ<br>माळव<br>विणज<br>म्य<br>कीळव | यम<br>कीलव<br>गर<br>विधि<br>पालव<br>तैतिल<br>वर्षणिज<br>चर्च<br>कीलव<br>गर<br>बिधि<br>स्थितिल<br>च्या | प्रतिवदा<br>दितीया<br>नृतीया<br>पद्धर्या<br>पंचमी<br>पष्टी<br>अष्टमी<br>अष्टमी<br>नवमी<br>दशमी<br>दशमी<br>दशमी<br>इसमी<br>इसमी<br>इसमी<br>इसमी<br>इसमी<br>इसमी<br>इसमी<br>इस | बाल्य<br>वैतिल<br>विणिय<br>रष<br>केल्य<br>गर<br>विधि<br>पाळव<br>तैतिह<br>स्रोणत<br>यद<br>केल्य<br>गर | कोटय<br>गर<br>विधि<br>वाध्य<br>वेतिक<br>विश्व<br>विध्य<br>गर<br>विधि<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>वाध्य<br>व<br>वाध्य<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व<br>व |
| चहुदंधी<br>पौर्णिमा                                                                                                                 | गर<br>विधि                                                                                                   | वशिज<br>चव                                                                                            | चतुर्दशी<br>अमाबास्या                                                                                                                                                        | विष्टि<br>चतुष्पाद                                                                                   | शकुनि<br>नाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

গুজুমবিদেইণায়ন কৃ. ३० परेत प्रत्येक तियाँथ कोष्टकांत दिल्याममार्गे त्या तियाँच्या पूर्वार्था व स्तर-राषी कत्य नियमाने येतात. कृ. १४ च्या उत्तराधी शकुनि, अमानाधेच्या पूर्वार्थी " चगुप्तार " व उत्तर-राषी " नाव " शुद्धप्रतिपदेच्या पूर्वार्थी " किस्तुम" असे तियर कत्य येतात.

(१) बव (२) बाडव (१) कीडव (४) तैतिङ (५) गर (६) विषय (७) बिट्ट (८) गञ्जि (९) चतुप्पाद (१०) नाम (११) हिस्तुम्न. करणाऱ्या पुढे त्यांची घ. प. दिडेडी असतात.

याप्रमाण पंचामातील मुख्य पांच अंगार्च लगर्दी सामान्यतः स्पष्टीकरण आहे. आतां पंचामातील इतर गोष्टी सामती.

करणाच्या पटकाच्या पुढीन कोट्यांत दिनमान आणि स्थाच्या पुढीन एक एक कोठ्यांत पारारी, इंग्रजी बेगेर तास्ता व स्थानंतरच्या २ कोट्यांत संवउदय आणि स्विश्वस्तकान स्ट. टाईमप्रमाणे दिश्वेद अवतत्त. केपटच्या कोट्यांत स्था दिवशीं चंद्र कोचस्या याशीत मादे साचे स्थानिस्य अवते. त्या दिवशीं चंद्र सदकत अवस्थान तो किती पटकांनी कोचस्या राशीत जातो है देतात. सानंतर स्था स्वाधींत्र शालायं आणि महाँच साचंत्र, कंन्नाठि, महाचे उदयात्त, मद्रामद्राचि-निवृत्ति, स्थानम्बद्र द्रम्यांग्र, अयुत-विद्विश्वेत, मृत्युक्षेत, भवादयोग वैदे योगाची आसंग वस्त्याति बेळ देतात. हे बोग विदि, नवन आणि वार या तीन मोशींनी मिन्द्र होतात. कोजस्या तियीन कोणते नवस व वार सवनों कोणता योग होतो है अन्यन्त्र परार्थे, अमृतनिद्विश्वेते, प्रवादयोग है स्थानात्तन व इतर कार्यांन द्वान व मृत्युबोन हा कोणस्याही कार्यांन अमृतनिद्विश्वेते, प्रवादयोग है स्थानात्तन व इतर कार्यांन द्वान व मृत्युबोन हा कोणस्याही

आपस्या पंचांग पद्धितमार्गे बार व दिवत स्वाँद्धी बरहतो. एक इंग्रजी पद्धियमार्गे वाशित व नार राग्ने १२ बाजतां बरहतो. पंचांगांत जो तारील दिवसी अवते ती त्या दिवसी राग्ने १२ बांतर्गतर्चा समझार्थी. किरोड बेळां कमा टिपर्ने किंवा कमा बेळां किंदून देवतांना राग्ने १२ नंतर जम्म साठा अवता-ही पंचांगांतिक वारीलन विहित्यांत येते व मग पाराळा होतो. करिता ही गोष्ट कसर करांत टेडून पहार्टे किंदा राग्ने १२ नंतर केंद्रांही कम्म अगर महत्त्वाची कोणतीही गोष्ट पहस्तात उवाहतां बार काइक करें किंद्रिंग योग्न आहे. पंचीगांत उजन्या हाताऱ्या कांप्रमांत कुंडली दिल्ली असते व त्याच्यावर त्यष्ट ग्रह दिलेले असतात. ते शुक्रपञ्च असत्यास पीर्णिमेच व कुष्णपञ्च असत्यास अमावारयेचे म. अ.स्प. स्वाँद्यकालाचे असतात. त्यष्ट प्रहाल्या कोठपांत प्रहालाली अनुकर्म ४ आंकडे अरतात. ते साधि, अंध कला व विकला पाप्रमाणे यमजावे १ व त्याच्याच लाली त्या प्रहाची दिनगती दिल्ली असते ती कला आणि विकलास्मक समजावी. य ' व ' म्हणे तो ग्रह वक्षी आहे. पीर्णिमा च अमावास्या बांना पर्व किंदा अविष प्रस्ताति स्वर्णिते तो ग्रह वक्षी भी

कोणस्याही करवर्षयावस्न प्रथम रिवचंद्रादि तयार करतात व नंतर स्यावस्न तिथि, नयत्र, योग आणि करण ही पंचांगावैकी चार अंगे तयार होतात. पंचांग तथार करण्याच्या मुख्य ज्ञा काही धारिण्या केटस्या असतात. पण त्यावस्न केटेकी पंचांगें करणमंत्रायत प्रहावस्न केटेस्या पंचांगवेकां स्थूळ असतात आणि त्यामुळेंच सुन्न प्रहरिश्वतिकरितां व सुक्षकाळ दिग्दर्शनाकरिता पंचांग हैं कोणत्याही सर्वेमान्य सहस करणप्रेयावस्न करावें लागतें.

करणप्रयावरून दैनिक रिबेचेंद्र तथार झाले ग्हणजे ज्याप्रमाणे तिथि नथत्रादिकांचे काल काढतां येतात, त्याप्रमाणेच आयतं तथार अवलेले पंचांग चेतले अवतां त्यांतील तिथिनशत्रादिकांवरून रिव-चंद्राची स्थिति बाढता थेते.

च्या बेळी अमावास्पेचा अंत होतो त्यांबळी रवि आणि चंद्र हे दोन्होंही राशि, अंग्र, कळा, विकळातमक अगर्दी एकदारले असतात, त्याच प्रमाण ब्यांबळी पीणिमेचा अंत होतो त्यांबळी रवि आणि चंद्र या दोपांत बरोबर १८० अंग्र अर्थात् ह राशि अंतर अर्थते.

वंचांगांत तिथि आणि नक्षत्र समाप्त केव्हां होते हैं वाराव्यापुढें घटिवलात्मक दाखाविलें असते.

त्यावरून नश्चत्राच्या घटिपळांच्या आधारे स्वष्टचंद्र सहज साधितां येता.

राशिचकाच्या आरंभस्यानापास्त १३ अंग्र आणि २० कलांचे एक, अर्वे ताराप्रधान विमागात्मक मध्य अपते, याप्रमाणे चतंत्र राशिचकाच्या ३६० अग्रांत २७ नश्चत्र पूर्ण होतात. पंचांगांत मध्यत्राचा स्मातिकाक दरशेकच्या प्रधम आर स्पष्ट सुर्येदयापास्त अपक्ष चटक व अग्रुक पद्यांने आहे हैं स्पष्टनंत्र देतात स्मातिकाच व्याप्तिकाच विद्याप्त स्वाप्तिकाच विद्याप्त स्वाप्तिकाच विद्याप्त स्वाप्तिकाच विद्याप्त स्वाप्तिकाच स्वाप्तिकाच विद्याप्त स्वाप्तिकाच स्वाप्ति

अधिन्यादि २७ नक्षत्रांच्या समाप्तिकाठी स्पष्टचंद्र राधि, अंग्र कळात्मक किती असती हैं कोष्टक-

रूपाने साली दिखें आहे त्यायरून लक्षांत येईज.

नक्षत्रसमाप्तिकाठी चंद्राचे राज्ञि, अंदादि खाळीळप्रमाणें असतात व रवि-चंद्रांत योगा-पुढें दिछेळें अंतर पढळे म्हणजे तो योग पूर्ण होतो.

| चंद्र महात्र नीम नाम रा. कं. क. नहात्र नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                |          |                                                                                                            |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| • २६ ४० भाषी प्रीति ७ ३ २ विशास सिद्धि<br>१ १० १ किलिका अधुमार ७ १६ ४० अनुराम व्यक्तियात<br>१ १३ १० हिला अधुमार ० ० व्येश वर्षमान्य<br>३ ६ ६० मण शोभन ८ १३ १० मूर्य परिष<br>२ १ १० अधुमार १ १० व्यक्ताराक सिद्धि<br>३ १ १० पुष्प पुरि १ २३ १० ध्वण साध्य<br>४ ० व्यक्ति १ १० व्यक्ताराक सिद्धि<br>१ १ १० पुष्प पुरि १ २३ १० ध्वण साध्य<br>४ १० व्यक्ति १ १० व्यक्ताराक सिद्धि<br>१ १ १० व्यक्ति १ १० व्यक्ताराक स्थास |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                |          |                                                                                                            |                                                                            |
| ं २३ १० हसा स्म पान १२ ०० रेवर्ना वेसूनि<br>६ ९ ४० वित्रा हुमँग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 76 Y0<br>1 9 0 1<br>2 5 51<br>2 76 Y1<br>3 76 Y1<br>4 70 70<br>7 76 Y1<br>7 70 Y1<br>9 70 | भएणी<br>इतिका<br>रेकिणी<br>मृग<br>आर्ट्य<br>जार्रेट्य<br>मधा<br>यूर्व<br>उत्तर्श<br>इत्तर्श<br>इत्तर्श<br>इत्तर्श<br>इत्तर्श<br>इत्तर्श | त्रीति आयुष्माः सोभागः शोभनः अतिगृहः सुरुगः पूर्वि पूर्वि गृहे | 19 16 xm | विशासा<br>अनुराषा<br>ज्येश<br>मूट<br>प्रत्यादः<br>उत्तरायः<br>अवण<br>घनिद्या<br>दम्माद्रदम्<br>द्रमाद्रदम् | सिद्धि<br>व्यक्तिपात<br>वरीयान्<br>परिष<br>शिव<br>सिद्धि<br>साध्य<br>ग्राभ |

ह्या रीतीने शके १८५१ वैशाख छ. १ चा र एचद्र काहू —

स्या दिवधीं म. स्वेंदियागस्त ५५ च ७ पळानी व्येष्टा नक्षत्र सरते. व्येष्टा नक्षत्र स्वतांच स्व. चद्र ८ स. ० अ. ० क. असतो. अर्यात् नक्षत्र समातीचे वेळी. स्व. चद्र ८ स. ० कं. ० क.इतका पाहिने,

ित्यीवयर्थीही याच्यमाण वहातां येते. त्यांत प्रथमतः नधनावस्न विधिवमार्गाच्या वेळचा स्वस्यत्र हात्वावा. अमावास्या पूर्व हात्वानात रिवेचद्वात १२ अध्य अत्तर पूर्व हााठे रहणते १ तिरि पूर्व होते. रहणून इट तिरि पूर्व होज्यावस्व विधिवयंत रिवेचद्वातीक अत्तर किती होते हें वहावे. रह दिवचाच्या मधनावस्न काइटेस्वा स्वस्यत्रास्त रियतीया च्य्रतावास्य त्यावास्य त्यावस्य विधायप्रयास्य विधायप्रयासित्य प्रयासित विधायप्रयासित विधायप्य विधायप्य विधायप्य विधायप्य विधायप्रयासित विधायप्य विधायप्रयासित विधायप्य वि

( इष्ट दिवर्धांच्या नक्षत्रारभाषायुन त्या नक्षत्रकमासीवर्षेत एकद्दर घटिकापळे कादून तित्तवया पटिका पत्याध १३.स.२०क. अर्पात् ८०० कळा चद्रगति आळी अधे सममार्थे व त्यावरून १ घटिकेची गति कादून ( असी ६० घटिकाची गति रहणजे दिनगति ) नखत्रसमासिकाळ य तिय्यतकाळ याच्यामधीळ अंतरार्षे

फल कादावें व तें वर शागितस्थाप्रमाणें वजा करावें अगर मिळवावें.)

जदाहरणार्थ शके १८५१ पाल्युत हा ३ होमबार हा दिवर्शीचा तिय्यतीचा स्वष्ट स्विचद्र काद्व. तृतीया ४० प. ३१ पळानी वरते व रेवती नक्षत्र ४३ प १२ पळानी हमते हायकन ४३ प. १२ पळे पावेळी बद्र भीन राशीत पूर्ण होकन मेर राशीत काशार म्हणके तिय्यतानतर हमारे २॥। घटिकानी चद्र १२ राशीत पूर्ण होणार स्वय १२ राशीत्व २॥। घटिकाची चद्रगति सुमारे अर्था अश्च बना हेला अस्तां विधिसमाप्ति काळी स्वय चद्र ११ राशी २९॥ अश्च आला.

विष्यतीचे वेळी म्हणजे तृतीया समाति कार्ली रिव चहात १६ अशाचे अतर पाहिजे याकरिता १ रा. ६ अ. स्यष्ट चहातून यज्ञा केळे असता १० राशी २३॥ अश हतका स्यष्ट रिव विष्यत कार्ली आला. असा हा पचार्वातील तिथिनश्चनाच्या घटिकांवरून स्यष्ट रिव चह्न तथार करण्याचा आहारता आहे. पण हा पुष्टळांव

माहीत नाहीं.

गरात नारा. याप्रमाणे कोणत्याही दिवसाचे रिवयद्वाचे स्वष्ट साधन करावे.

नावनाय कायानार विराज अपनाया क्षेत्रकार कर दायिको बेतात. तथा तारसा तिथि आणि नसले ही जारी आहाधात रिवचरावरून प्रत्येष्ठ दायिको बेतात. तथा तारसा दालिको येत नाहीत, बेरिक अपना भारतीय प्रचांत है आहाधानीट प्रत्येष्ठ प्रहरियति दारायिवारा नकावा आहे आणि स्वामुळेच स्वाचे सहस्व सर्व कर्यात विशेष आहे.

नार जागि त्याञ्जन स्थान नरून जनते व्याची देनिकाति कर्मातकमी ११ अ. ५० कटा य जारतीत चद्राची गति अत्यत च्यव्य अवते च्याची देनिकाति कर्मातकमी ११ अ. ५० कटा य जारतीत जारत १५ स. २० कटा असी वामान्यत अवते. ग्रीम गति अवता तिपन्यतादि काळ मध्यम माना

जारत १५ छ. २० कला अशा सामान्यत जावत. पेशां कमी येतात व मदगति अवतां जारत येतात.

वाराववर्षाही अवाच प्रधार आहे. वर्षांत विजेत वाराचे महत्त्व अने वी वाराववर्षा जानंत के हैंही मतोद नाही. वाराविरतीच्या द्वाराद्वाचाम वे व बहाबडायाणे हाची अनुहृड प्रतिकृत वर्षे सिळ्डात. चवीनांत बाह्याचीच्या वरांत गुलुबीन, वमयन्त्रीन, अमूत्रतिहिबीन व दश्ववेन अने चार श्रोत चवीनांत बाह्याचीच्या वरांत गुलुबीन, वमयन्त्रीन, अमूत्रतिहिबीन व दश्ववेन अने चार श्रोत

पर्वागांत शास्त्रार्थाच्या सर्वात मृत्युवात, वसप्राया, अभूतिकार्याच्या व प्रवास व प्रवास व प्रवास मामुक्याने देग्यांत वेतात. यमप्रव व मृत्युवात, नवत्र आपि वार यांवर अवश्वन असून द्रवदीत,

तिथि आणि वार यांवर अवर्ड्यून आहे. मतांतरानें दरचयोग, वार आणि नक्षत्रे यावरूनही पेतात. पण पंचांगांत दिलेळा दरवयोग तिथि व वारावरूनच दिलेळा असतो. अमृतिविद्योग नक्षत्र व वार यांच्या अनुरोधान असतात.

अद्याप कोणस्याही पंचांगांत मक्षत्रतारा आणि ग्रह यांच्या युत्या देण्यांत येत नाहींत. वास्तविक त्या युत्रा दित्या नाहीं तरीही त्या नक्षत्रतारकांग्रीं चंद्राची अगर महाची युती केव्हां होईल हे त्या महाच्या गतीवरून काटतां येईल. टळकं नक्षत्रतारकेचे के भोग तितस्या अंग्रांत कोणताही ग्रह आहा अववां त्याची युति काली अर्थे समजावे. प्रत्येक नक्षत्रतारकांचे अर्थात् योगतारचे भोग विद्वांतप्रंयांत किया करण प्रयादि विद्वेक अवतात ने भोगांग्र आरंभस्थानापादनचे अस्वतात.

याधिवाय विष्टि (मद्रा) योग आणि घवाड हे योग दिवेले अवतात. विष्टियोग प्रत्येक शुक्रपक्षाच्या चतुर्धीव व एकाद्यीव आणि कृष्णपद्याच्या तृतीयेव व दशमीव तिथीच्या उत्तरार्धी निश्चितवणें अवती. आणि शुक्रपक्षाच्या अप्रमीस व यौर्षिमेश आणि कृष्णपद्याच्या समाठीस व चतुर्देशीस तिथीच्या पूर्वोर्धी नियमाने येतो. नवाड योगाची माहिती अन्यक्ष दिवी आहे.

याखेरीज (१) अमृत (२) विदा (२) विष (४) अभिनिष्ट (५) कृष्ठच् (६) वेवर्त (७) भ्वाजामुख हे तुमाद्यम योग आहेत पण ते पंचांगांत दिज्ञे नसतात. सदव सर्व योगांचे कोष्टक खाडों देत आहों. ह्यायदरुचे स्ट्रोक पुढें देऊं

अमृता, सिद्धा इत्यादि विविधयोग.

| वार     | रवि          | चंद्र    | संगळ        | <b>बु</b> ध | 36        | যুক       | शानि   | योगांचा नाव             |
|---------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| पार     | 1 44         | 44       |             | 3,          | -31       | 1 3"      |        | વાગાવા નાવ              |
|         | 1 -          | ٦ ٦      | ٦ ٦         | ३           | ¥         | ۱ ٦       | 4      | 1                       |
| तिधि    | <b>١</b> ६ أ | ড        | ١.٩         | د           | 1         | ٠         | 90     | अमृत                    |
|         | 99           | 12       | 11          | 93          | 38        | 93        | १५१३०  |                         |
|         |              | <u> </u> | 3           | 3           | ١,        | 9         | Y      |                         |
| तिथि    | i i          | í        | ٥           | y v         | ٩٠        | Ę         | 1 5    | सिद्धा                  |
|         | 1            |          | 93          | 93          | 94        | 19        | 98     | )                       |
| नक्षत्र | -हस्त        | मृग      | अশ্বি       | अनुराघा     | पुप्य     | रेवनी     | रोहिणी | अमृतासिद्धि             |
| तिथि    | 43           | Ę        | •           | •           | 3         | 30        | 99     | - Carding               |
| नक्षत्र | इस्त         | मृग      | <b>अ</b> শি | अनुराघा     | पुष्य     | रेवती     | रोहिणी | विषयोग                  |
| तिथि    | ¥            | Ę        | v           | ₹ 7         | 4         | 7         | 3      | विषयोग                  |
| तिथि    | 35           | Ę        | v           | ۷           | 3         | 90        |        | ाषप्याग<br>अमिजिव्ह्योग |
| नक्षत्र | अनुराधा      | उ पा     | चनतःस्का    | ઞાચે.       | मृग       | आस्ट्रिया | इस्न   | मृखुयोग                 |
| ातिधि   | 93           | 11       | 9.          | 1           | 6         | v         | 4      | - रुखुयाग<br>- ककचयोग   |
| निधि    | v            |          |             | 1           |           |           |        | संवर्तयोग               |
| तिथि    | 133          | 111      | 4           | 1           | -         |           | -      |                         |
| नक्षत्र | भरणी         | विन्ना   | उत्त पा     | धनि         |           | ज्येश     |        | दम्बयोग                 |
| तिथि    | 1-3          | Y        | 6           | •           | 4         |           | भेनी   | दग्वयोग .               |
| नश्त्र  | अनुराधा      | उस ३     | रोहिणी      | कृशिका      | मपा<br>सं | याय       | गान    |                         |
| नक्षत्र | म्पा         | विशा     | आदी         | मृद्ध       | र निका    | वार संबं  |        | ज्वात्रामुख             |
| 101     | . 37         | 11101    | ,           | , w         | C1-140    | रेविजी    | इस्न । | यम्बदयोग                |

सांप्रतच्या पंचांगातील दोन प्रकार--कांग्रत पंचांगाने दोन प्रकार दृष्टीत पहलाल. शुद्ध-पृश्य मिनताचा एक आणि बुन्या व स्पृत गोनताचा दुष्या, यारेडी पहिला प्रकार पंचांग शुद्ध-टिल्क, पंचांग होय आणि दुष्टे स्वत्रेत प्रकारवीय पंचांग होय. केतडी, प्रवत्यक्ष पंचांग हे सर्वेट पंचांग होत

तिथि व नक्षत्रं याची आकाशातील रियति कोणासदी दाखविता व पाहतां येते कारण, तिथि म्ह अजे रिव चद्रात १२ अग्र जतर पढणें. हे अतर अमावास्याप सून मोजावयाचे चवघ राशिचकाचे ३६० अग्र आहेत. कस्पना करा की, सूर्यास्ताचे वेळी आपणांत चद्र आकाशात अगरी होस्यावर दिवत आहे रवी-पासन चद्र राजीचकाचा है भाग (९० अग्र, ) पुढे आहे ते हा १ विथी चे १२ अग्रापमार्णे उपद सार्थ कीं, त्या दिवधीं शद अप्टमी अवली पाडिजे.

# तिथिनक्षत्रांचा आकाशस्य संबंध.

कोणत्याही महिन्याच्या शुष्ट प्रतिपदेवासून चद्र कले कलेने वृद्धिंगत होत्वाता पीर्णिमचे दिवशीं पूर्ण चद्र हृशीस पहतो. याच्या उलट कोणत्याही महिन्याच्या कृष्ण प्रतिपदेपासून कलेकलेन चह्न धीण होत जाउन अमा वास्येच्या दिवशी तो अजिवात दृष्टीस पडत नाहीं कारण तो स्वीच्या अगर्दी नजीक असतो. पाइणारास असे दिसन येते की, शुक्त प्रतिपदेच्या दिवशी (प्रतिपदा दिवसा सपती असेल तर) चद्रमा सूर्यास्ताचे वेळी किंचित्काल उगवलेला दिसतो आणि योडयाच वेळात तो दिसेनाग होतो सूर्यापासून चट्टाचे अंतर साधा-रणत. १२ अग्र अगर १२ अग्रपेक्षा जास्त झाउँ म्हणजे तो हम्मोचर होती याचा उघड अर्थ हा की, स्पोच दर्शन द्वितीयेत होते. पण कर्मी कर्षी ११॥ अग्र अतर अध्वाही चद्र दर्शन पहले य चद्र दर्शन होतें तनापि हा प्रकार सुदम गणिताखेरीज कळणार नाहीं

रिवपासन किती अग्र अतरावर चद्र गेला असता त्याचे दर्शन होईल हे निर्शनराज्या सिद्धाताप्रमाणे पार्ली दिले आहे.

| मृळ सूर्येषिद्धान्त           | १२ अग्र [ | प्रथमार्थ विद्धान्त          | १२ अद्य |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| राप्रतचे सुर्यादि ५ विद्धान्त | ,, ,,     | ब्रह्मगुप्त-सिद्धान्तशिरोमणी | " "     |
| ल्छ-करण युतुहरू               | ,, ,,     | मा. प्यो द्यास               | ""      |
| दितीय आर्य विद्यान्त          | ,, ,,     | ज्योतिगं <b>णि</b> त         | 17 11   |
| <b>क्</b> रणप्रकाश            | 1, 1,     | करणकरग <sup>ञ</sup> ता       | " "     |
| बहरापव                        | ,, ,,     | च्यो. गं. यार्विक            | ,, ,,   |
| केरोपती महसाधन                | 2, ,,     | मविष्यिखदात                  | 37 37   |

प्राचीन व अर्वाचीन प्रवकारांचे मते रवि-चद्रातील अंतर १२ अग्र पूर्ण अवता चद्रदर्शन होते.

यर सागितलें आहे की, गुरू प्रतिपदेवायन स्वास्ताचे वेळी चद्रदर्शन होते व तो अनुनमें पश्चिमेश्ट्रन पूर्वें रहे येत आहे असे अनुक्रमाने दिवर्वे द्या प्रतिविदेश्या दिवर्शी पश्चिम शितिनास्यास चद्र जेस दिवती त्याच्यापेशां वरन्या वाजून द्वितीयेच्या दिवशीं दिवशे. तृतीयेच्या दिवशीं त्याच्यादिशेशां वर आनाशास्या यरच्या याजुस चह्न दिसतो यात्रमाण यादत बादत सप्तमी पूर्व होऊन अष्टमीन्या अप्यो भागाचे येटी चद्र बरोवर आकाशार्वे मध्यमार्गी म्हणजे आवस्या होस्यावर दिख्तो. आणि अशाच याहत जाऊन हो पोर्णिमेला धुर्यास्ताचे वेळी पूर्वधितिनावर हगोाचर होतो.

कृष्णपद्यातील चढ़ाची स्थिति याच्या उलट होते म्हणबे कृष्ण प्रक्षिग्देला मुर्गास्ताननर सुमारे २ पटिकामों पूर्ववितिपावर हम्मोचर होतो आणि सम्य शक्रमर आकाशात दिसता कृष्ण दितीयचे दिससी गुमारे ४ घटिवानी उपवती य मुमारे १२ तावानी पश्चिम शितिज्ञवर मावळेण दिवती. यात्रमार्ग समा यास्पेयमत सत्त चाल गहते अमायास्येत्रा मात्र चद्र उगवनेत्रा विण्युक दिशा नाहीं. या वे कारण ती अत्यत शीण, कराईनि य शिरतेन अगा अग्त स्थान्या अग्दी नगळ अन्तो हे होय. ह्यामगा चट्टारी जलत काल, कलाहान व रास्त्र जाना जहर व अस्त व रां होत आहे यावन्त तियीची निधित देशिक आहारास्य रिपति काय आहे, त्याचा जहर व अस्त व रां होत आहे यावन्त तियीची निधित रिपति गमजते, पूर्व तितिजारामु विभिन्न शिरीजारे आहारामार्ग अतर १८० अस्त किया है गाँधी पूर्व रुवाव कमाव, वृष । सवस्तरहरू अस्तरम् १० अग्र असर टीन ग्राधीवर आहे. यत्रमाने पूर्व शिक्षण अगर पश्चिम शिक्षिनारायुक् आकाग्रास्य समस्य १० अग्र असर टीन ग्राधीवर आहे. यत्रमाने पूर्व शिक्षण पण्यत पश्चिम शिवितापर्यव य मध्यापर्यव अथ स्वश्चिकार्वेश अवर आहे.

अशा प्रकॉर चद्रस्थितिवरून तिथींचे शान च्याप्रमाणें होतें त्याप्रमाणें च्या नक्षत्रात चंद्र असेळ त्यावरून नक्षताचेंही शान होतें, याधवधींचें विवेचन पुढें करू.

"न क्षरित वनक्षत्र " अशी मक्षत्राची व्याख्या आहे. आकाशात २० मक्षत्रांच्या तारका आहेत; व त्या स्प्रण्णे दिखतात, नक्षत्रं म्हण्ले काल्तीनक लागा नक्षे. एक्टा स्पीदव साल्यापातृन पुन्हां स्पीद्य होर्हप्येत २० नक्षत्राचा १ केरा पूर्ण होतो, म्हण्ले २४ तावात २० नक्षत्रं पूर्वक्षितिकावर उदय पावतात य पिक्षा वितिजावर अस्ताव जातात. ज्या नक्षत्रं सर्व अक्तो, त नक्षत्र स्वितिजावर उदय पावेत, त्यानतर सुनारं ५२॥ मिनिटानी त्याच्यानतरचे नक्षत्र उदय पावेत याप्रमण्णे सुनारं १२॥ दिखतात प्रदील, त्यानतर सुनारं ५२॥ मिनिटानी त्याच्यानतरचे नक्षत्र उदय पावेत याप्रमण्णे सुनारं १२॥ दिखतात प्रदील नक्षत्रांत जातो. २४ तावित २० नक्षत्रं अर्थात् दिवचा ११॥ व यत्रां ११॥ नक्षत्रं उदयारत पावतात. दिवच त्यांत्र जातो. २४ तावित २० नक्षत्रं अर्थात् दिवचा ११॥ व यत्रां ११॥ नक्षत्रं उदयारत पावतात. दिवच त्यांत्र केणाप्रके न. व दिवच नाहीत, त्रात्रो नक्षत्रात्रका स्यट दिवतात. नक्षत्रायक्षत्र चेत्रायत् सावाची नार्वे प्रयोक्त स्वाधा कार्येत्र प्रवाद स्वाध्य सावाच स्वाद्य स्वाद स्वाद

पीणिंमेस त्या त्या मास नक्षत्राजवळ चंद्र असावयाचा हा सामान्य व स्यूळ नियम आहे. या नियमाप्रमाणे प्रत्येक महिन्यास नक्षत्र जुळेळच असे नाहीं. कार्श कांही वेळ अकी-कंबिट तन्या। नवरावर वी.कीम्स अवतो. च्या वर्षी वार अविक मात्र वेदा या वर्षी वार अविक मात्र वेदा त्या वर्षी वार अविक मात्र वेदा या वर्षी वार अविक मात्र वेदा प्रत्य वार्ष कारण उपह आहे की, अधिक मात्र हो वाद्र मात्रातीळ स्वाचेद्दा करावेदा अस्वयात्र स्वाचाय्य वेद्यां कारण उपह आहे की, अधिक मात्र हा हो या मात्रातीळ स्वचेद्दा करावेदा अस्वयात्र त्याच्या पीणिंमेस चंद्र कीप्या वाद्र वाद्र कारण सात्र क्या वाद्र कारण सात्र मात्र वाद्र कारण सात्र कारण सात्र कारण सात्र वाद्र वाद्र

स्र्यंसंक्रांतीचा संबंध जन्मलग्राञी स्रविशय स्वतो इतकेच नहेंद् तर र्धाच्या स्थिती-धरच जन्मलग्न सर्वस्थी स्वरुंधन साहे म्हणून स्थाची स्थिति फारच सुप्तम पाहिजे

प्रचानातील टक्प्रत्यमाच्या महस्वाच्या मोशं ग्रहणने महस्वे उद्यास्त, सहशीच चह्रोदय-सर्वाच्या द्वाया आणि मह व नवप्रतारायति सा होत. सावेर्क क्ष्मीच चह्रोदयाची माहिती स्ववेत असते. गुरुप्तादिकोचे उदयास्तरी स्वाच कोका पाइच्या केवल असते. उदयास्ताची शंवे आणि उदय कारर शस्त होणारा मह यांचाच स्वच साहे. स्वय गीणतामत उदयास्त प्रचानात हिन्छें अस्तात पण आकारा-शिक साध अगर निष्मयागामुळे, मशीनपणामुळे, पाइणाराच्या दर्शस्त क्यानात सीमेतुळें किया संदेशुळें उदयास्ताची प्रत्यविधित रंगीचर होच्याच केवलें रंगे १-२ दिवस आणे हों का स्वतात. ज्याची तीम रही साहे व नेहमी पाइच्याच स्वया उदयास्त च्यांचा दिक्यी दिक्यार नाहीत. १-२ दिवसीनी दिस्तीक सालि ग्रण्यत्रच प्राचीन प्रपद्मांनी उदयास्ताच्या पूर्वीच य नतस्य १ अगर ७ दिवस ग्रम कार्यास केवल व्याच सांचित कार्यान प्रचीन प्रवासनी उदर साहे केवलें व नतस्य १ अगर ७ दिवस ग्रम कार्यास वेश-

॥ नमधे माहिन्याद्वे द्रष्टुर्देषेपाटबादिष्य "इारी है मिग्नीस्तः स्तरमादोपी न गणितस्य"॥

# पंचांगासंबंधीं साद्यंत माहिती.

सुबई इलाख्यात अगर काशो बगैरे प्रमुख ठिकाणी प्रसिद्ध होणारी कोणतीही पचागे पहा. त्यापैकी प्रत्येक प्रचागात-मग ते अत्यत सुर्व गणिताचे, शुद्ध प्रहत्यितीचे व सुर्व अथनाश चे शुद्ध प्रचाग असी अगर रथूल गाणिताचे वचाग अहो-अगर्दी आरमाच्या प्रप्रापासन श्रेवटच्या प्रप्रापर्यंत कोणती माहिती असते व त्याचा उपयोग बाय याचे विवरण आता करावयाचे आहे.

वस्तुतः पन्नाग म्हणजे आकाशावील प्रश्रियतीचे प्रत्यश दिग्दर्शन अग्रत दर पौर्णिमा-अगावास्येची कुडली म्हणने आकाशातील प्रहरियतीचा ततोतत नकाशा आहे. प्रत्येक जप रोज राजी आकाशात चमक णाऱ्या चारप्याकहे व उदयास्त होणाऱ्या नश्चनताऱ्यासुद्धा प्रहाकहे पाहात असतो अगर आकाशातील वान्याचे पटल (याच्या दृष्टीस पडत असते. वण त्यातील माहिती त्याला नसत्यामुळे त्याचे रहस्य सक्षात येत नाहीं. सुमारें ३०।४० वर्षीपूर्वीचीं महातारी माणसें केवळ आराशातील नक्षत्रताऱ्यावरून यस किती झाली कोणत्या नश्चनात कोणता प्रदे आहे, कोणत्या प्रदाची अगर, नश्चन प्रहाची खुति होत आहे इत्यादि गोष्टी गणितापिरीज विनचूक सागत असन व काहीं काहीं व्यक्ती तर रात्री कोणत्याही वेळी नकी किती बाजले आहेत हैं सागत असत, इतकी माहिती त्या कालात अनेकाना होती व सावतच्या कालातही काहीं व्यक्ती अशी माहिती सागणाऱ्या व त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष दाखदून देणाऱ्या आहेत. पण सर्वसामान्यतः बहुजनसमाज अहा आहे की, त्याना यापैकी काही एक माहिती नाही. इतकेंच नव्हे तर यात्रवर्धी कस्पनेचे बारेही त्याना रपर्य करीत नाहीं. अशी वस्तुस्थित आहे म्हणूनच पचाम म्हणजे काय व पचामात लोणकोणत्या गोष्टी आर-

भाषासून अखेरपर्यंत अस्तात. सासवर्धी स्विस्तर ऊहागोह करणे जरूर झाँछे आहे.

पुष्कळ लोकाची आणि त्यात विधेपत आधुनिक तुधिक्षित होकाची रामत अशी कल्पना झाल्याचे दिस्त थेते की, पचाम म्हणजे एक काही तरी आकड्याचे गौडबगाल आहे आणि अशा ह्या आकड्याच्या गौडवगालाचे आम्हास काही प्रयोजन नाहीं. वर्षातून कघींकाळी एखादे वेळी वचाग पाइल्याचा प्रसम याय-याचा तर त्या वेळेपुरते कोणास विचार म्हणजे झालें। आमर्चे त्यायाचून काहीं अडत नाहीं, आम्हास व्यवहाराकरिता तारीच माहीत आहेच. अया ह्या प्रवृत्तीमुळे मुशिवितातील अनेक लोकार पचाग पाहता वेत नाहीं व स्वातील काहीं कळत नाहीं असा आमचा स्वत चा अनुभव आहे. अलीकडील १५।२० वर्षे भोडली असता त्यान्यापूर्वीच्या कालातही कुटुबातील कर्त्याव्यक्तींचा असा साप्रदाय होता कीं, मुलाना आणि गुर्खीना ल्हानपर्णीय तिथि, बार, नश्चर्ने, योग, क्रमण, ग्राह्मी, महिने, ऋतु, उदगयन, इत्यादि माहिती शिक-वावयाची व नतर योङयाशा प्रीडपणी त्यार पचाम समझावून बाययाचे. ह्या उत्हृष्ट साप्रदायामुळ त्या काळच्या सर्व लोकास पचारा पाइता येत असे व लाना पचाराचे बारतीत दुसऱ्या कोणामहेही जारे लागत भेरे. पण इम्रजी शिक्षणाचा जराजसा अतिरेक आणि नव्या चालीरीतींचा उच्छूलस्यणा याह्र लगता तसतता माचीन पद्भतीच्या अनेक गोधी प्रमाक्रमानें कभी होत शेल्या व स्थातच प्रचान पाइण्याचा भगतही यद पडला. आणि याच कारणान सामत पुष्कळशा रोकांस वचाग पाहता येत नाही. पण है। गोष्ट अत्यत अनिष्ट व कमीपणाची आहे. पचाग पाइता येण्याशसून कदाचित् द्रव्यदृष्ट्या पायदा नहेळ पण पचाग पाइता येण ब तें समजों ही एक सनातन वैदिकवर्मातुयायाच्या कर्तव्यापैकी महत्त्वाच्या कर्तव्याची बोष्ट आहे. कारण राज-षत्ता आणि कालमानाप्रमाणें जरी अनेक गोष्टी बदलाच्या किंवा सोदाच्या लागस्या तरी आपस्या धर्मकृत्याचा मुख्य आधार असे जें कालदर्शक पचाग तें सोडून देणें केव्हाही श्रेयस्कर होणार नाहीं. असी.

कोणतेंही पंचांग पाहिले असता त्यात अगरीं पहिल्या पानावर श्रीमज्ञाननाचे चिल आणि व्यावर्शाचे र्ते पचाग असेल तो शक, त्या शकाचे नाव, एवत् आणि सवताचे नाव व सच्या इत्रजी राज्य असल्यामुळे

इसवी सन यात्रमाणें माहिती छापण्यात येते.

पदागावर शक आणि सबत् असे दीन प्रकार देव्यात येतात अर्थात् शक ग्रहणने काय व सबत ग्रहणने काय याचा खुलाश केला पाहिने व ते कोणी मुरू वेले हेंही सामितलें पाहिने.

अतिशय प्राचीनकार्जी शक या नावार्चे राजकुल किंवा राजकत्ता होती. त्याच्या वर्षांच शक नप

अद्या प्रकारं चद्रस्थितवरून तियोचें ज्ञान स्वाप्रमाणें होतें स्वाप्रमाणें स्था नश्चत्रात चंद्र असेल स्यावरून नश्चतार्वेही ज्ञान होते. यासरधीर्चे विवेचन पुढे करू.

"न स्वरित तन्नक्षन " अश्री नक्षत्राची व्याख्या आहे. आकाशात २७ नक्षत्राच्या तारका आहेत; व त्या स्वरुणे दिखतात, नक्षत्रें रङ्खे काव्यीनक जाना नक्षे. एकर्च स्थोवय हास्यापातृन पुत्त्वी स्थीदेय हार्द्वपत् स्थावया १ पेरा पूर्ण होती, म्हण्क २५ तावात २० नक्षत्रं पूर्विश्वीतावाद उदय पावता त विश्वति २० नक्षत्रं पूर्व विश्वति होती, म्हण्के २५ तावात २० नक्षत्रं पूर्वविश्वतावाद उदय पावते, त्यानतर सुमारं ५२॥ तिनादानी त्याच्यानतर्त्व नक्षत्र उदय पावते याप्रमाणे क्षत्र चावतो. त्यं कोण्यादी नक्षत्रात आहेत. २५ तावात उदय पावते, त्यानतर सुमारं ५२॥ तिनादानी त्याच्यानतर्त्व नक्षत्र उदय पावते याप्रमाणे क्षत्र चावतो. त्यं कोण्यादी नक्षत्रात जातो. २५ तावात ५० नक्षत्र ज्याति दिववा १३॥ व तर्त्वा १३॥ नक्षत्रे उदयादत पावतात. दिववा सर्वाच्या केलापुट्टे न. में दिख नाहीत, गात्री नक्षत्रात्व प्रवित्त विश्वा त्याचित विश्व नक्षत्र त्यालि कोलापुट्टे न. में दिख नाहीत, गात्री नक्षत्र त्याच स्वरित्तायाद्व स्वर्ते नावाच प्रवित्त विश्व नक्षत्र त्याचित विश्व नक्षत्र त्याचित स्वर्ते निष्ठा निष्ठ त्या मित्रित्व त्याच स्वर्ते त्याप्रमाणे विद्याला नेवालि, व्याच-मेव्याल प्रवित्त च्याच स्वर्ते नावालि क्षत्र प्रवित्त निष्ठा नक्षत्र त्याच स्वर्ते नावालि काले क्षत्र प्रवित्त निष्ठा नक्षत्र त्याच स्वर्ते निष्ठा निक्त स्वर्ते निष्ठा निक्त स्वर्त निष्ठा निक्त स्वर्त निक्त त्याच स्वर्ते निक्त निक्त स्वर्त निक्ता निक्त स्वर्त निक्त त्याच स्वर्ते महत्त्व दिवते विवाय त्या महित्याच महित्याच प्रवित्त व्याच निक्ति क्षत्र व्यवत्व विवाय व्याच व्याच स्वर्ते व्यवत्व विवाय निक्ति क्षत्र विवाय व्याच निक्ति विवाय निक्ति विवाय निक्ति विवाय व्याच निक्ति विवाय व्याच निक्ति विवाय व्याच निक्ति विवाय विवाय व्याच निक्ति विवाय व्याच निक्ति विवाय निक्ति विवाय व्याच निक्ति विवाय विवाय व्याच मित्रित विवाय विवाय व्याच निक्ति विवाय विवाय व्याच निक्ति विवाय निक्ति विवाय वि

पौर्णिमेस त्या त्या मास नक्षत्राजवळ चंद्र असावयाचा हा सामान्य व स्यूळ नियम आहे. या नियमाप्रमाणं प्रत्येक महिन्यास मक्षत्रं जुळेळच असे नाहीं. काही काही वेळ अकी-रहीं ह १-१॥ नक्षत्रावर दो जैमेस अकतो. ज्या वर्षी अस्कित माठ वेतो त्या वर्षी तर असकि माठा पूर्वी ४-५ महिने कोणताही पौर्णिमेळ माठ नक्षत्रावर चद्र न मेतां १-२ नक्ष्मं मार्गे पुर्वे राहतो. याचे कारण उपह आहे की, आधिक माठ हा शेर चाद्र मानातीळ सावनेत्वा करणेया अस्वत्याने त्याच्या पौर्णिमेळ चद्र कोणता तरी नक्षत्रावर अस्वात्यत्य च बद्ध तर दर महिन्यात स्वयत्य राहीत्यक भोगून २-२॥ नक्षमें जारत कालो. अदा पौरिश्वतिष्ठेळ अपिक माठाचे पूर्वी ४-५ महिने च कित तर १-२ महिने पौर्णिमा आणि माठनचत्र यात १-२ नक्षेत्रे अते व केदांशि मेणात्य. ज्याता पर्यादिष्ठी माहीत नस्ते त्याचा यावरूळ शैरसमत होतो य त्यापुळे ते प्याम चूक आहे अहे म्हणू लगतात पण हा केवळ त्याच्या अञ्चाचा दोप होत.

स्पैसंम्रांतीचा संबंध जन्मस्यार्थी अतिशय असतो इतकेंच नव्हे तर रधीच्या स्थिती-षरच जन्मस्य सर्वस्वी अवस्थन आहे म्हणून स्थानी स्थिति फारच सस्म पाहिजे

पर्वागांतिक हक्त्यत्याच्या महस्वाच्या गोधी प्रश्ने महणे प्रहांचे उदयास्त, सहधीच चह्रीदय-प्रहाच्या प्राया आणि मह व नवश्वतायत्ति हा होत हारीकी एक्टीये चहेत्रत्याची माहिती सर्वाग असते. गुरुगुक्तादिकीचे उदयास्तरी स्वाच केलेक पाइण्याची स्वय असते. उदयास्त्राची शे आणि उदय आगर असत होनाया मह यांचाच स्वय साहे. यहंव गोनितात उदयास्त्र पर्वागांत दिक्कें अस्वतात पन साहार्याः शीक साथ भाग निरम्यापाद्रमें, मसीन्यापाद्रमें, पाइणाया-या दर्शेच्या कम्मारत सीम्मेनुकें किंवा मंदित्यां उदयास्त्राची प्रायपियति हम्पोचर होच्याच केरा केला १ दिवस स्वाग मागि होत स्वया प्रयादा सिंग साहे सहित साहे व नेहमी पाइण्याची संवय स्वाच उदयास्त पर्वागांत दिक्क्या दिवसीं प्रपत्न साहे स्वया स्वयान स्वय

॥ नमको माक्टि-वाद्रे द्रष्टुरंप्टेरपाटबादविच "काली की विभीत्त. त्त्वतमादीयी न गणितत्व"॥

| (१) दिही (इंद्रमुख) वेथे बुधिष्ठिर (धर्मराज) | शक ३०४४ वर्षे.   |
|----------------------------------------------|------------------|
| (२) उज्जियिनी येथें विक्रम संवत              | शक १३५ वर्षे.    |
| (३) पैठण येथे शास्त्रिवाहन                   | शक १८००० वर्षे   |
| (४) वैतरणी कांठी विजयाभिनंदन                 | शक १०००० वर्षे.  |
| (५) वंगालमध्ये धारातीयी नागार्जुन            | शक ४००००० वर्षे. |
| (६) कर्नाटकांत कोल्हापुरास करकी              | शक ८२१ वर्ष.     |
| एवृण वृत्तियुग वर्ष संख्या.                  | Y, 32000         |

साप्रमाणें किल्युगामप्यें ग्रहणने किल्युगाच्या एक्टर ४ ल्छ २२६नार वर्षोत ६ घक्व ते व द्यार हातील. प्राचीनकाळी घक्व तो यात्रा होणे हो गोष्ट पार अलेनिह न, वर्षभेदतेची आणि अस्तर पर्मभेद्र नुपातित्राची समजन असन आणि रस्तेसस्य न चक्क तो से महायने होन्त ये के त्याची योग्यताही दशीन ये ए होती य आहे, यात तिल्माय घडा नाहीं. अया त हे ने प्या अलेकिन देवीलाम्प्येस्तर भर्मनत्र व प्रमाहितत्रतर रहत. व्याचित्रति सम्प्राच नाहां, अया ता हे ने प्या अलेकिन देवीलाम्प्येस्तर भर्मनत्र व प्रमाहितत्रतर रहत. व्याच्याच नाताचा घडा मुक्त होते. श्रीष्टवर्गति विवाजीमहाराचाच्या मातोशींना दशीन होजन "वहण पोर्टी घक्व तो राजा (छन्यति) अवती ग्रीहर्गते अधि दिव्य हणेकृत्र साम्याच्याव आले होते अर्थी मादिती सावदित हावक्त देवील घक्व कर्ता राजा होणे ही गोष्ट त्या वेशी अलेकिन अधी मानप्यात येत होते हैं अगर्दी जबल आहे. ह्या दशताव्रमाणे श्रीष्टपत्रति विवाजीमहाराजार्नी आपरा घट मुक्त वेला व त्या साव

श्रीष्ठनपति शिवाजीमहाराज शक, शाल्मादन सके १५९६ मध्ये ज्वेष्ठ छ. १३ऱ्या दिवर्धी श्री धिवाजी महाराजानी सुरू देला, कारण स्वा दिवर्धीच महाराजीचा राज्याभिष्ठकारीस्वत्र वरणान आला, तेरा-पादन आतापवत हा छक चाद्र आहे. १९ धाल्विवादन छकानून १५९६वजा क्यों, म्हणजे वाकी योगीरीसस्व ही १९ सामन्या प्लेष्ठ छु. १३ पर्वतन्या श्रीधिवाजी समाची करूपा वेते, वर्षात् स्वापुटचा धिवाजी सक हा

च्येष्ठ हा. १३ पास्त सुरू होती.

श्रीशिवाजीमहाराजांचे शकांचे वानतींत आग्हीर या प्रस्ती दोन शब्द लिहिंग याटते. आपत्या इहींच्या प्रचलित पर्चागात शालियाहन, विक्रम हे शक्त व स्वत् देतात हैं अल्पन योग्य आहे. पण त्याच्याचवरोवर 🛛 हर्शिचे राज्यकर्ते ने इम्रजसरकार त्याच्या सनाची माहिती,मुसल्मानी हिजरी य पसली सन आणि त्यांचे महिने ह्या गोष्टी विनचुर देऊन श्रीछत्रपति शिवाधीमहाराजाचा शर देण्यांन येत नाहीं. ही गोष्ट रारीखर अतिशय एउजारपद व स्वाभिमानश्च्यता दर्शियणारी आहे. च्या छत्राति जिल्लामहाराजांनी मराठी राम्राज्य व महाराष्ट्र रुता स्यापन वेसी य त्या राज्याच्या स्थानेचा शक सुरू केला त्या भीतित्राजीमहाराजीचा शक पर्चातान देण्याची आठवण पर्चायवन्याता होऊ नये हे पर्चायक याँच्या पराधान ये पारत-प्रमा मुद्रीचेत द्यातक होय. पूर्वी स्वार्यकृतीने अगर अन्य काही इत्ने परदेशीय इतिहालकार अगर आपायांवी गा निर्वेद अगर दुर्द रतिहासकार अगर क्वापाध लोक कारीरी खेणव अमोव, पण को १८३५ पाएन म्हणने शीवपाधि शिवाजी राजग्रक २३९ वासून महायुद्ध मुरू शाल्यावरीयर य स्यानतर बिटिश छात्राव्याच्या गरिष्ठ गताधान्यांनी देसील श्रीशिवाजीमहाराजीच्या स्वराज्यकरवायीवहरू व त्यांच्या कर्ववगारीवहरू धन्योद्वार काढने आहा हान-केंच नरदे तर पुण्यास शीवियाजीमहाराजांच्या अस्तिन-मारतीय स्मारकाची प्रहुतंभेट य स्यांचा पुतळा शीभंउ वैशायांच्या बाह्यावमार स्वतः इरन्डचे गुरगत आणि त्यवित्व सज्जातिशिव नामदार ग्यहनेस्पाहेर योध्या हरी उमारण्यांत आला आहे. अथा शेवीने अलिल हिंदुरपानाव इतहेंच नाहे तर अधिव लगांव श्रीवियार्च महा गर्जाने स्वरायकस्थारक स्ट्यून नोर चमका अवशोना त्यांच शक देप्पामी प्रशासायंत्र हुद्धि न होते अगर स्योष्या दाहाचा शिवर पद्मी है पार्यागहरबाँच हुँदैव होय । छाउ भीशियाली महाग्रह स्या शहरसागहरशाय य अर्टीकिश विभृतिमत्त्वास कारीच राभ देन नाही अन्त

भीविषानित्तात्वाचा चक् सानियाहा सहात्वा १५०६ वा कर्ष व्हेड स. हह मा सुरू ताना का करून केतावादी क्यों भीविषात्रीगत्रवह कोतान देते. हे महत्व काहते देहेन, का हे केंद्र है। हम मधांत्र देवारे करें, ग्राम्बाहन सहात्वा यहावर्षेद्र भीविषानी गत्रवह दान वेगत, वेत्रामानाहत व्हेड स.हहेवर्षेत्र

एक व स्याच्यापुर दुस्सः.

( राजा ) काल किंवा शककाल म्हणत असता, ह्या श्रक राज्ञाच्या कालानतर श्रीशालियाहन राजाचा काल सुरू शाला व त्यामुळ पूर्वीचा श्रक हा शब्द कायम ठेवून शालिबाहन श्रक असा शक्वपांक्षेल प्रचारात आला.

तालर्य शक हा शब्द वर्ष गणनेकरिताच प्रचारात आणला गेला.

शक म्हणजे चर्ष आणि संवत म्हणजेही वर्षच, शककता म्हणजे ज्या राजाच्या नावान कालगणना किंवा वर्षगणना चालते तो राजा आणि शक म्हणजे वर्षगणना. (गी. छ. को ४६६) तालर्थ, वर्ष म्हणजे शक "सम्-वसंति-ऋतवः संवत्सरः" ह्यायादनच स्वत् हा शब्द वर्षगणनेताठी प्रचारात आछा आहे. कारण सर्व कल्या ज्यामध्ये समोवश होतो तो सक्तर हा प्रमाणाने स्वत्सर शहरायेवजी स्वत् ही सज्ञ स्व-स्वर शब्दाचा अपश्चश होतन प्रचलित झाली असली पाहिते. ह्यायमाण झक आणि संवत् ह्या संगण-नेच्या आहेत.

### • शालिवाहन शक.

सांप्रत जो शक दक्षिण हिंदुस्थानात, महाराष्ट्रात चाल आहे तो गोदावीरों पैठण खेलामध्ये राज्य करणाऱ्या शाश्चित्वर या राजाने मुरू केला. अदार्जि ४००१५०० वर्गापूर्वी शाक्ष्रियास्न शकाचा उत्केख कार्टी टिकाणीं शकनाल किंवा शहरूवर्रकाल या सहेंने केल्याचे दासले आढळतात. पण स्थ्या आणि शाक्षि बाहन शकारामायाद्य शक हा शब्द वर्षमणना किंवा वर्ष या अर्थोचाच सर्वेत मसक्यात वेती.

सालियाहन रावाचें चाल् वर्ष १८५१ वें शहे आणि त्याचें नाव राक्नाम सवत्वरे असे आहे. शकाचें नाव करें काढावयाचें हें पृष्ट ६ मध्यें दिलें आहे. शके १८५२ चें नाव प्रमोदनाम सवावरे असे आहे.

शालिबाहन शकाचा वर्षारंभ अर्थात् नवीन शकारमाचा दिवस चैत्र शु. १ हा होय व याकरिताच गदी पाइत्याचे दिवर्शी सबैत्र आनदोत्तव व्यक्त करण्यात देतात.

यालियाहन सकाची म्हणजे वर्यांची समाप्ति पास्तुन कृ. ३० या दिवर्शी होते. म्हणजे चैल शुद्ध १ च्या सुरवातीपातून पास्तुन कृ. ३० च्या अखेरपर्यटचा जो बाल तो शालियाहनाचा १ शक किया १ वर्ष होये. हैं वर्षमान महाराष्ट्रात, बन्हाशत व दक्षिण भागात विशेष प्रचारात आहे.

### श्रीविक्रम संवत

श्रीक्षेत्र उजयिनी वेषे महाप्रतारी व धर्मनिष्ठ असा विजमादित्य या नावाचा राजा होता. त्याने आपस्या स्वत ऱ्या नोवाचा द्यक-स्वत-मुक्त केटा.

संवताचा वर्षोरम कार्तिक ग्रु. १ ला होती च आश्चिन कु. ३० ला तो सबत् पूर्ण होतो. ज्यापारी लोकामर्प हा सबत् मानण्याचा विशेष प्रपत आहे. आणि यासुळेच च्यापारी लोकांचे वर्ष नहमीं कार्तिक ग्रु. १ च्या दिवारी वस्तुत व मृत्रन वर्षारम होतो. सबताप्रमाण वर्षार्थन वर्षणणमा मानण्याचा प्रपात नर्मरेच्या उत्तरेकहे गुनापप प्रातात विशेष असून मुदर्शला देखील हा मचार गुनाराधी लोकात आहे.

### यमकर्त्या राजांची नांवें.

युधिष्ठिरो विकमशास्त्रिताह्नौ सत्तो नृपस्थाद्विजयाभिनदृन: । ततस्तु नागार्जुनभूपति करो कल्कीपडेते शककारका स्मृताः ॥

कल्यिगात एकदर शक्ष्मते वहा होतील अबे ग्राचीन आचार्यामी लिट्टन टेबर्ल आहे. हार्यंशें आती पर्यंत ग्रांपंद्रित, शिक्स आणि शालियाहन अबे तीन होऊन मेले व विजयाभिनदन, नागार्युन आणि कस्की प्राप्तमां तीन स्वायाचे जाहेत. ह्या प्रायंक शब्दस्यांचा ताक बोलत्या गामी होऊन तो किंदी पर्ये चाद्र पार्टीक ते नाएं हिने आहे.

| (१) दिही (इंद्रमस्य) येथे युधिष्ठिर (धर्मराज) | হাক  | ३०४४ वर्षे.  |
|-----------------------------------------------|------|--------------|
| (२) उज्जयिनी येथे विक्रम संवत                 | शक   | १३५ वर्षे    |
| (३) पैठण येथे शास्त्रिवाहन                    | शक   | १८००० वर्षे  |
| (४) वैतरणी कांठी विजयाभिनंदन्                 | হাক  | १०००० वर्षे. |
| (५) वंगालमध्ये घारातीर्थी नागार्जुन           | शक ४ | २०००० घर्षे. |
| (६) कर्नाटकांत मोस्हापुरास करकी               | शक   | ८२१ वर्षै.   |

एकृण कल्यिग वर्ष सख्या. ह्माप्रमाणें कल्यिगामध्ये म्हणजे कल्युगाच्या एकदर ४ ल्ध ३२हजार वर्षोत ६ शक्कतें व शक होतील. प्राचीनकाळी शककर्ता राजा होणे ही गोष्ट पार अलैकिक सर्वश्रेष्ठतेची आणि अत्यत धर्मश्रेष्ट नृपतित्वाची समजत असत आणि रारोखरच जे शक्रवर्ते राजे महाराजे होऊन भेळे त्याची योग्यताही तयीच यार होती व आहे, यात तिल्याय शका नाहीं. अशा ताहेने ज्या अलैकिक दैवीसमध्यस्यन धर्मनिय व प्रजाहिततत्त्वर सत्व-शींल विभृति अवतात, त्याच्याच नाराचा शक सुरू होतो. श्रीलप्रपति शिवाजीमहाराजाच्या मातोशींना दृशत होऊन '' तुह्या पोटी सककर्ता राजा (छत्रपति) अवतीर्ग होईल'' अर्ध दिव्य दृष्टीकडून सागण्यात आर्छ होते अशी माहिती सापहते. सायरून देशील शहका राजा होणें ही गोष्ट त्या वेळी अनीकिक अशी मानण्यात येत होती हैं अगर्दी उपड आहे. ह्या दृष्टाताप्रमाण श्रीस्त्रपति शिवाजीमहाराजानी आपला शक सरू केला व तो अद्याप चालू आहे.

8.32000

श्रीष्ठप्रपति शिवाजीमहाराज शक, बाल्पिहन शके १५९६ मध्ये ज्वेष्ट हा. १३च्या दिवशी श्री शियाजी महाराजानी सुरू केला. कारण त्या दिवशींच महाराजाचा राज्याभिषकमहोत्सव करण्यात आला. तेव्हा-पादन आतापर्येत हा शक चालू आहे. इष्ट शालिवाहन शकातून १५९६वजा करावे. म्हणजे बार्य। येणारी सल्या ही इष्ट शकाच्या च्येष्ठ हा. १३ पर्येतच्या श्रीशिवाजी शकाची संख्या येते. अर्थात् त्यापुदचा शिवाजी शक हा

च्येष्ठ द्य. १३ पासून सुरू होती.

श्रीशिवाजीमहाराजांचे शकाचे वानतीत आम्हांस या प्रस्ती दीन शब्द लिहिंग याटतें. आपस्या इह्यंच्या प्रचलित पचागात शाल्विहन, विजम हे शक व सात् देतात है आयत योग्य आहे. पण त्याच्याचवरोवर हर्छीचे राज्यकर्ते जे इमजसरकार त्याच्या सनाची माहिती,मुसलमानी हिजरी व पसली सन आणि त्यांचे महिने ह्या गोष्टी विनचूत्र देऊन श्रीछत्रपति शिवाजीमहाराजाचा शक देण्यात येत नाहीं. ही गोष्ट परीवर अतिशय रुजास्पद व स्वाभिमानशून्यता दर्शविणारी आहे. ज्या छलाति शिनाजीमहाराजीनी मराठी सामाज्य हा महाराष्ट्र सत्ता स्थापन केली व त्या राज्याच्या स्थानेचा शक सुरू केला त्या श्रीशियाजीमहाराजाचा शक पचागात देण्याची आठवण पचागकत्यांना होऊ नये हैं पचागकत्यांच्या पराधान व पारतन्यमम बुद्धीचेच द्योतक होय. पूर्वी स्वार्थवृत्तीने अगर अन्य काहीं हतूने परदेशीय इतिहासकार अगर आपल्यातीलच निर्नेद अगर दुर्बेद इतिहासकार अगर सत्ताधारी लोक कार्होंही म्हणत असोत, पण शके १८३५ पासन म्हणजे श्रीयज्ञाति शियाजी राजशक २३९ पासून महायुद्ध मुरू शाल्यावरीयर व त्यानतर ब्रिटिश साम्राज्याच्या वारेष्ठ सत्ताधान्यानी देखील श्रीशियाजीमहाराजाच्या स्वराज्यसस्यापनेबहल व त्याच्या कर्तवगारीबहल धन्योद्वार काढले आहेत इत-र्वेच नव्हे तर पुण्यास श्रीशिवाजीमहाराजाच्या असिल-भारतीय स्मारकाची मुहूर्तमेढ व स्याचा पुतळा श्रीमत पेशन्याच्या बाह्यासमार स्वतः इन्लड्चे युवराज आणि त्याचेच राजप्रतिनिधि नामदार गर्व्हनरसाहेब याच्या इस्ते उमारण्यात आला आहे. अशा रीतीने अशिल हिंदुस्थानात इतकेंच नग्हे तर अधिल जगात शीधिपाजीमहा-राजाचे स्वराज्यक्षरधापक म्हणून नाप चमकत असताना त्याचः शक देण्याची पचागकारांस बुद्धि न होणे अगर त्याच्या शकाचा विसर पडणे हॅ पचागकत्याचे दुर्देव होय. ह्यात श्रीशिवाजीमहाराजाच्या शकरयापकत्यास य अलोकिक विभविमत्त्वास काहींच बाध येत नाहीं. असी.

श्रीशिवाजीमहोराजाचा शक, शालिवाहन शहाच्या १५९६ या वर्षी व्येष्ठ ग्र. १३ ला गुरू शाला. हा। वरून कीणस्याही वर्षी श्रीशियाजीराजग्रक कीणता येती हैं सहज बाढता येईल. पण है केव्हाही पूर्ण छशात देवावें की. शाल्याहन शकाच्या एका वर्षात श्रीशिवाजी राजशक दोन येतात, वैत्रारभारासन व्येष्ठ श.१ वर्षात

एक व स्याच्यापुटे दुसरा.

महत्त्वाचे असे तीन श्रक वर सागितले. आता तित्तवमाच महत्त्वाचा आणाती एक शके आहे. तो असाम् लोकमान्य विद्वन्युकुटमाणि बाळ गयासर टिळक यानीं हुद्ध पचाग प्रवर्तनाकरिता सुनारे २५-३० वर्षे अस्यत परिश्रम घेतले आणि शके १८२६ पासून क्रमान्त्रमाने पचागगुद्धीची योजना सुरू करून त्यात ग्रके १८३९ सार्ली आणाली प्रगति केली च शके १८४१ या वर्षी स्वतंत्रीयी शुद्ध पचाग योजना कायम करून त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष शुद्धपचाग सुरू झाले. महाराष्ट्रात शुद्ध निरम्न पचागवाद मेली ५०६० वर्षे सत्तत चालू होता. त्याचा अलेरचा निर्णय लोकमान्य टिळक याच्या नेतृत्शालाली झाल्यामुळे व सर्वतीयरी शुद्ध असे पचाग शके १८४३ पासून निपाल्यामुळे लोकमान्याच्या शुद्धपचागकर्तृत्वाच्या सरमरणार्थ टिळक शक, शके १८४३ पासून सुरू करण्यात आला. शके १८५१ हें टिळक शकाचे ९ वें वर्ष होय व शके १८५२ हें १० वें वर्ष होन. शालि-वाहन शकाच्या कोणत्याही एका वर्षोत टिळक शक एकच येतो. कारणत्याचा आरम शके १८४२ च्या चैना पासूनच सालेला आहे.

नवीन शक कुरू करण्याचे वायतींत जुन्या शकार्चे महस्व कभी होतें अबे काही लोक समजतात पण ते चुकीचे आहे. कारण आजपीय चुने शक कायम शहनहीं नवीन शक कुरू साने व देत व चालू शहिले आहेत. श्री विक्रम स्वयू चालू असता शीधियाजी शक कुरू साना अर्थात है तिन्ही शक चालू ठेऊनहीं टिळक शक कुरू करण्यात कसलाच प्राययाय नाहीं. आणि शक स्थाले त्या तथा पुण्यात्माचे च पुण्यकर्मीच काल गणना रुपाने स्तरमण होय ही तथी शक वालू के केला प्रायताय नाहीं असह साना क्याने स्वरमण होय ही गोष्ट लक्षात ठेविली असता प्रयोग स्वयास्थान शक्षात होये केला प्रयोग स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान साना शक्षात होये हैं केला हो असहस्र आहे.

अता व्यवहाराकरिता नित्य लागणाऱ्या इम्रजी शकाची व तदनुसार इतर काही शकाची माहिती देऊ.

# युरोपियन [इंग्रजी ] शक [सन.]

कोणलाही पचापात पहिल्याच पानावर इमजी दोन छन दिलेंछ अछतात, त्यांचें कारण एका शालि-बाहन राकात इमजी एका छनाचे काहीं महिने येतात च दुछन्या छनाचे काहीं महिने येतात ह्यामुळेंच प्रथमतः दोन सन टेप्यात येतात.

इमजी सन पचागात देण्याचें कारण असे की, साम्रत इमजी राज्याच्या अमजाखाळी हिंदुस्थान देश आहे व सामाजिक, राजकीय, धार्मिक हरयादि व्यवहाराचे चेळी इमजी तारखेला, महिन्याचा व सनाचा उप-योग सारवार लगाती व पुष्कळसा व्यवहार स्वावरच अवलबून, असतो. यानुळे इमजी तारीख (व मास) पचागातील एका कोळांत मुद्दाम देण्यात येतात व सन प्रयमन्या गानावर दिलेख असतात. अर्यात् स्वायव-धाँची इस्प्रत माहिती प्रयोगास अर्वण अन्यर्दी कस्त्रीच आहे!

हिंदी लेकाचा ज्याप्रमाणे झालिबाह्न शक त्याचप्रमाणे दिश्य (खिस्ती) लेकाचा इसवी सन हा होग. चन हा शब्द देखील वर्षवाचक आहे. वन हा शब्द मूळ बवनी आहे अहें काही रहणतात, तर हुतरे काही रहणतात की हा हुड-या कोणत्या तरी शब्दाचा अपभ्रश आहे. ते काहींही अलेश व वन शब्दाची अवपंत्री कोणी कशीरी लावी पण सन हा शब्द वर्षात्मक कालगणनेचा दिग्दर्शक आहे हें खात.

धनाचा प्रारम येश्विस्ताच्या जन्मापासून घरलेला असून धनाचा वर्णारम तारीख १ जानेवारीला दर वर्षी होतो.

इमडी महिन्याचे दिवस सारत्या प्रमाणात नमुन कार्ती मात्र ३० दिवसाचे, कार्ती मात्र ३१ दिवसाचे से सुनारी २८ अगर २९ दिवसाचा आहे. इमजी बराचे महिने बाराच आहेत त्याची अगुक्रमाने नार्ने व त्यांचे दिवस सार्टीलप्रमाणे---

| 3.8  | मे         | <b>₹</b> १          | सप्टेंबर                  | ३०                                                     |
|------|------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| + २८ | লুন        | ३०                  | आक्टोवर                   | ₹१                                                     |
| ₹१   | জুকী       | <b>३</b> १          | नोव्हेंबर                 | ₹ 0                                                    |
| ₹∘   | भागस्ट     | 2 8                 | <b>हि</b> सेंचर           | 3 \$                                                   |
|      | + २८<br>३१ | 4 २८ जूत<br>३१ जुउँ | + २८ जून ३०<br>३१ जुनै ३१ | + २८ जून ३० आक्टोबर<br>३१ शु <sup>2</sup> ३१ नोव्हेंबर |

छीपियार अक्षेत्र त्यावर्षी पेत्रुवारी महिना २९ दिवर्णाचा अवतो. अद्या वर्षात आधिकादेन वर्षे म्हटल पाहिने.

यात्रमाणे इंग्रजी वर्षाचे दिवस ३६५ होतात.

मारतीय च्योतिर्गणिवात सीरवर्ष म्हणून के सामितके आहे त्याच्याची इंग्रजी वर्षाच्या दिशसीचा याच मेळ आहे, म्हणजे इमग्री वर्ष है तीरवर्ष आहे. तहनगाणिवान ३६५ दि. १५ घटिका (६ तास) २३ पळे (९ मिनिटें) इतका साल म्हणजे सीरवर्ष होय. हार्निजे १६५ दिवसाचे इंग्रजी वर्ष आहेच. याचे सामें ६ तास ९ मिनिटाची दरवर्षी की शिवह पढते ती नाहींची करून हिशेष योगर खळण्याकरेता द्रर चार वर्षीनों फेक्ट्रवारी महिन्याचे २९ दिसस घरतात व त्या वर्षी होयापिक्षत्र किंग आधिक वर्ष म्हणतात. दर चार वर्षीनों फेक्ट्रवारी महिन्याचे २९ दिसस महणते १ दिवस आह्म घरण्याचे कारण दर वर्षात्र ह तास वर्षीनों फेक्ट्रवारीचे २९ दिसस महणते १ दिवस आहम घरण्याचे कारण दर वर्षी वर्षी ह तास ५ माणे १ प्रतास्त्र केंद्रवारीचे १९ दिसस मिनिट दिसस चित्र प्रतास वर्षीनों एक्ट्रवारीचे १९ दिसस मिनिट दिसस चित्र प्रतास वर्षीन वर्षी वर्षी ह तास ५ माणे १९ वर्षाची महणते १ दिवसाची करते निष्का होता हालाचा हरेग वर्षीन वर्षी हमारे पाठण तीलाहतका काळ हिशेषीचेश्वा अधिक घरणा जात अवस्थाकारणान व ४०० वर्षीन या सस्ति है ३ दिवस

रीप वर्षे नाहीत. कारण स्यावेळी निःशेष भाग जात नाही.

### इंग्रजी तारखेवरून रविस्थिति.

ह्मद्र विचारण संक्रांति स्हणते रवित्रवेदा क्षेणस्याही गर्धीत च्या तारदेत होती त्यास्यानंतर ४ दिव-सन्ति जुन्या पंचीगात्रमाणे रवित्रवेदा स्या स्या सर्धीत होती. अर्थात् त्या तारखावरून वरीत रीतीनेच जुन्या पंचानाप्रमाणें इष्ट दिवर्धी रिव नेगिरया रार्धीत व किती अंधांत आहे हैं कळेळ. जुन्या पंचांगांतील मेपादि रार्धीत सूर्य प्रदेश करतो त्या ताररा। सामान्यतः वेणेप्रमाणें:—मेप १३ एपिळ, कर्क १६ जुळै, तूळ १७ आक्टोबर, सकर १३–१४ जानेवारी.

# शालिवाहन शक, विक्रम संवत् आणि इसवी सन यांचा परस्पर संबंध.

(१) झाजाबाह्म संबत:—इष्ट शकाव १३४ मिळविकें म्हणजे इष्ट शकाच्या चैत्रापासून आधिन रू. ३० अमाबाह्यवर्षतना सबत् येतो व इष्ट शकाव १३५ मिळविकें असता कार्तिक छु. १ पायुन पुदील सबत् येतो क्हणुन पंचांगांत दोन संबत् देतात.

याच्या उलेट संशतामधून १३४ वजा केल असता शकाचे पहिले ७ महिने म्हणजे आधिन अखेर-

पर्यतचे माराचा शक थेतो. व १३५ वजा केले असता कार्तिकापासन पुढचा शक व मारा येतात.

(२) रष्ट रास्त्रत ७८ मिळावेर्डे असता साधारणतः मार्गधीरं अखेरायंतचा सन नियतो आणि ७९ मिळावेर्डे असता पीवागसूनचा पुदील सन येतो. वेर्षे सामान्यतः अस् सांगयाचे सारण हेंच की, बहुधा पीव महित्याता नवीन सनात्या सुरसातीची म्हणजे जानेवारी महित्याची पहिली तारीख येत. एण क्यीं क्यीं मार्ग-दीर्षं कृष्णपक्षातरी सनाचा आरंग अर्थात् जानेवारी १ ली तारीख येते. ज्या वर्षी अधितमास असतो स्था-वर्षी सार त्याच्या मारोल वर्षी सामान्यतः मार्गधीर्यात जानेवारीची पहिली तारीस येते.

हमानून ७८ वजा देखे अहता मार्गशीय अकेस्पर्यतचा शक येतो व ७९ वजा देखे असती पीया-पासूनवा शक येतो. एवा शक्ता दोन इक्टी कर दिवा एवा इक्टी करात दोन शक येत अकटपादारणार्ने इतदा द्वाविद्यी माणप्य म करावा लगतो. एक इट सनात ७८ व ७९ वजा करून येणारा शक हा एकच येतो. पक्त सात कोचले येवदाच दाव तो उदमखा वार्त होतो.

(३) विक्रम संवतांत्न ५६ वजा केलें म्हणजे इसवी सन येती आणि त्याच्या उलट सनांत ५६

मिळविले असता संवत् निपतो.

चंवत्, राक, सन ह्या तीन शक वर्षोच्या माहितीची मत्येकाष्ट इरपडी जरूरी लागते ग्रहणून याचे स्विन् रत्तर विवेचन केल. आता आणली कार्दी शक भगर वर्षणणना सागावशची. पण तत्त्वी फानवेद संहिता, तेचिरीयप्राह्मग, ऋगवेद ब्योतिय, चेदांग ब्योतिय, पंचीलिस्ट्रांतिका इलादि प्रमुख मंथांतील संवरसर-विषयक वचने देणें जरूर असल्यान ती प्रथम देती.

### वेदमासी धृतवतो द्वादश प्रजावतः । वेदाय चपजायते ॥

ऋग्वेदवंहिता १-२५-८ मा. व्यो. २८

भूतमन (यहण ) यास महिने (आणि ) त्यांत उत्पन्न होणारे प्राणी जाणतो (आणि त्या बासा महि-न्यां ) जबळ उत्पन्न होणारा जो (अधिकमाष्ठ ) त्यास जाणतो.

यांत अधिकमार अक्षा प्रत्ये शब्द जी नाही तरी सदर्भावरून येथे अधिकमारच विवसित आहे हैं उपह दिस्ते, याप्रमाणिन ह्या ऋषेचा अर्थ व व्यादया परिशेने होत आहेरी आहे. सुरोशियन विहान देरीलि ह्या ऋषेचा अर्थ हाच मानतात, वर्षाचे मार शामान्यतः १२ हेंही या ऋषेत आहे.

### द्वादशारं नहितज्जराय वर्वति चक्रं परिद्यामृतस्य ॥

आ पुत्रा अप्रे मिधुनासो अत्र सप्तशतानि विश्वतिथ तस्थुः॥

-श्र. सं. १. १६४. ११ मा. ज्यो. २८-२९

रायस्थरपी (वर्षा) चे बारा को अवलेंके चक्र, यु-रोशायमीयाँ वरैय भ्रमण करीत अवते वरी नाम पायत नारी. हे असे, या (चमा) यर पुत्रीची ७२० चोहपी आहट झाटेखी अस्तात.

# द्वादश प्रधयश्रकमेकं श्रीणि नम्यानि क उ तिच्चकेत ॥ तिसन् त्साकं तिशता न शंकशेऽपिताः पष्टिन चलाचलासः

ऋग्वेद संहिता १. ६४. ४८. भा. ज्यो. २९

पारा परिनि, एक चक्र, तीन नामि, इं सर्व कोणाला समजतें ! त्या (चक्रा ) ला शक्प्रमाणें ३६० चंचल और एक लगत एक असे लावलेले आहेत.

बरील दोन ऋचातील वर्णन चमरकारिक भारते खरें, एण ते संवत्सर, (वर्ष) बारा मास्रव ३६० दिवस यास अनुरुक्षन आहे हैं उपह आहे. स्वतःस (वर्ष) हैंच कोणी एक चक्र होय. य त्यास बारा मास्र हेंच और होते. आणि ६६० दिवस हे ३६० खिळे होते. यात्र व दिवस हैं एक सुगम म्हणजे जोडी आणि अधी १६० सुग्में ग्रहणजे रामी व दिवस मिळून ७२० होतात.

# मधुय माधवय गुक्रय ग्राचिय नमय नमस्यवेपयोर्जयसहय ॥ सहस्यय तपय तपस्यवोपयामगृहीतोऽसि सश्सपोस्यश्हरपरयायत्वा ॥

-तै. स. १. ४. १४. भा. ज्यो. २९.

(ই सोमा त्) उपयामार्ने (स्यालीनें ) येतलेला आहेत. मधु, माधव, छुक, छुचि इत्यादि प्रत्येक तुं आहेत.

ह्यात मधु, माधव, ग्रुक, शुचि, नमर, नमस्य, ६५, ऊर्ज, वहत, वहस्य, तरस्, तपस्य, ही वैदिक म्हणजे वेदबारीन बाराही मोहन्याची नार्वे आर्टी आहेत. आणि संसर्प हे अधिकमाशार्वे नाव आर्टे आहे. ह्यावर माधवाने जे भाष्य केंद्रें आहे त्यात त्याने अंहस्तित म्हणजे शवमास अर्थे सागितर्टें आहे.

मधुश्रमाधवश्रवासंतिकावृत् शुक्रश्रश्रविश्वश्रैष्मावृत् नमश्रनभस्पश्रवापिका-वृत् इपश्रोजिश्रशारदावृत् सहश्रसहस्मश्रहैमंतिकावृत् तपश्रतपस्यश्रवीशि-रावृत् ॥

मधु आणि माध्य हे बस्तवस्तृत्वे मास होत. (वेष मास शब्द स्पष्ट दिलेखा नाहीं. पांदु दोन मास महणजे एक ऋतु या सरणीने मधु, माध्य हीं नावें मासाचींच यावदल शंका नाहीं. कारण, प्रत्येक दोन दोन मासाला कोणता ऋतु हैं रवान्याच पुढें दिलेखें आहे.) शुक्र व श्विष हे मीरम ऋतूचे, नमस् आणि नमस्य है यर्वाऋतूचे. हप आणि जर्ज है शार्कृत्वे, सहस आहे.

### एकं वा एतदेवानामहः ॥ यत्संवत्सरः ॥

तै. ब्रा. ३-९-२२ मा. ज्यो. ६९

" संवत्तर हा देवांचा एक दिवस होय." पृथ्वीतर उत्तरप्रुतस्थानी मेरूवर देवाचे वास्तस्य अवते आणि धुवस्थानी ६ महिने दिवस व ६ महिने रात्र असते म्हणून सबत्सर हें देवाचे अहोरात्र असे बेदोत्तर कालीन ज्योतियांत प्रसिद्ध आहे.

पंचसवस्सरमयं युगाप्यक्षं प्रजापति । दिनर्त्वयनमासांगं प्रणम्यशिरसा द्याचिः। प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वती । कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगघस्यमहारमनः ॥ ऋग्वेद च्योतिषः १. २. मा. च्या, ७३,

दिवह, ऋतु, अयन, माह ही ज्याची अमें आहेत अहा वंचहवाहर (पाच वर्षोत्सक) सुगाष्यक्ष चो प्रजापति स्थाह नमस्कार करून व त्याचप्रमाणे कालाह व सरस्वतीत यंदन करून महात्मा स्याप् याचे कालकान सामतो. ऋषेद च्योतिवातील प्रारंभींचे २ त्र्रोक वर दिले आहेत त्यांतील सवत्सर दाच्द आणि ऋषेदंसीहता व तैत्तिरीय स्तिता यातील ऋचा ह्या सर्वीयरून स्वत्सर हा दाब्द वर्ष ह्या बालगणनेकरिताच वेदबालापासूत उपयोगात आणलेला आहे, सवत्सर हा वर्षवाचक दाब्द वैदिवदालीन होय आणि तोच दाब्द दर वर्षीच्या पचायात स्वरास्थ्या नावापुढ वापरण्यात येतो.

### संवत्सरोग्निः परिवत्सरोर्क इदादिकः ज्ञीतमयूखमाली । प्रजापतिश्राप्यज्ञवत्सरः स्वादिद्वत्सरः शैलसुतापतिश्र ॥

श्रीमत् वराहमिहिग्झत बृहत्सहिता अध्याय ८ श्लो. २४ प्ट. ५९

( वचवर्षात्मक युगाच्या ) परिस्या वर्षाचे नाव " सवस्तर" व त्याची देवता आग्नि. दुवच्या वर्षाचे नाव " परिवत्सर " व स्थाची देवता सूर्य. तिकच्या वर्षाचे नाव " इदावरसर " व त्याची देवता चंद्र, चवय्या वर्षाचे नाव " अनुवत्सर " त्याची देवता म्रह्मा. पाचव्या वर्षाचे नाव " इद्वत्सर." व त्याची देवता कृद्व. ह्याप्रमाण एका युगातील ५ वर्षाच्या प्रत्येक स्थत्यराचे नाव आहे.

युगान्मक पंचावनत्वरापैकी इष्ट शालियाहम शक्ताचे वेळी कोणता स्वत्वर चालु आहे हें पाहावयाचें असता चित्र ते वीपातिपवेत इष्ट शालियाहम शकात्त १ कमी करात्रा ( रहणजेच गतवर्ष रुख्या प्यार्थाः ) आणि बाकीच्या रुख्येत पाचानीं मागांच. मागानस्थाहतची शकास्थाशयुत युगरुख्या गत झाली व स्वाच्या-पुढील प्यवर्षात्मकृत्या चालु आहे अर्थे सम्जावें.

पाचार्नी माग देउन जी बाकी साहिश असेल में वर्ष पचवर्षात्मक सुगावैको इह शकाच्या वीपअरेतर-पमंत असे जाणांवें ने वेषामाण-वाकी रे राहित्याल संसत्तस्त, र राहित्याल परिवस्तर, र राहित्याल इदा-सत्तार, भ राहित्याल अनुसरस्तर व ५ राहित्याल इद्वरत्तर, हाप्रमाण कोणत्याही शालिवाहन शकी वैदिक वेदाग व्योतिक पदलींच स्वत्वर नाम कोणते वेते पाहावे.

चदाहरणार्थ:—४४४ ह्या वर्षी बेदाग ज्योतिष पद्धतीन नोणता संबत्तर येती हूँ राहू. ४४४ - १= ४४३ - ५ माग ८८ बाकी ३ म्हणने इदावरत्तर हा वैदिक स्वचर होय. जयात हा स्वत्तर पीयअलेर-प्यत आला व माधापाद्य अनुवस्तर पुरू होणार ह्या रितिने वेणारा विदेक संवत्तर हा त्या अनाच्या पीय इ. ३० प्रयेतचा समजावा. नारण वैदिकचतस्तरम माय ग्रु. १ पावृत होतो वर्षी पड्डा. ३० ला स्वती. पर्चा कोणाव्याही शालिबाहन श्वाम्या एवा यपीत पचचलीमक बैदिक संवत्तर दोन असतात. उद हरणार्थ-शालिबाहन शके १८४६ ह्या वर्षी वैदिक स्वत्तर वीयावर्यत कोणता व लानतर नोणता हूँ पाइ.

डाके १८४६ - १ = १८४५ गत सुँ। इंड वाकी ० म्हणजे हाके १८४६ पीपातावर्यंत इद्वासर आणि भाष हा. १ पादन स्वत्वर साम्माणे वेदिक स्वतस्य आले.

शाहियारून राक वर्ष १ ने सायापासून शककारानतार्चे पहिले आदियुग हरू झाले आणि म्हणूनच च्योतिपविद्यातापैसी प्रमुख विद्यात जो पचिद्यातिकाप्रथ त्यांत रषट महरले आहे की.

### द्ध्नं धर्केंद्रकालं पंचभिरुध्दृत्य शेषवर्षाणाम् द्युगणं माघसितादं कुर्यात् द्युगणं तदन्खुद्यात् ।

-पचितदातिका अध्याय १२ व्यो, भू. मार्ग, १८४७,

द्याचा अगर्दा उपद व राष्ट्र अर्थ असा भी, इष्ट राकान्त २ वना यरून वाशीस ५ ने मागावे व बाक्ष दरेल तितके गताव्यत्वर हालि व त्याच्या पुटील स्वत्वर सुरू आहे. तो वैदिक स्वत्वर पोपायवैतचान होय. त्यानंतर त्याच्यापुटील संव सर सुरू होणार या रीतीने चैत्र छ. १ ते पीद ए. १० परेतच पाहारी, माप छ १ नासून पा. इ. १० पर्वेत १ यजा करावा, कारण तेव्हांच विदिक स्वत्वर बदलतो.

धा रीतीनें राके १८४६ चा वैदिक संवत्सर पाहूं-१८४६-२=१८४४-५ वाकी ४ म्हणजे ४ संवत्सर गत झालें व ५ वा चाल्हं आहे. पांचवा संवत्सर इद्वत्सर तो १८४६ च्या पौपांतापर्यंत आहे. १८४६ च्या माघापासन पुन्हां संवत्सर या नांवाचा वैदिक संनत्सर ग्ररू होणार.

चर दोन रीति दित्या आहेत. त्यापैकी एकात, '' जी बाकी वेईल तेंच पचरावत्यर चन्नक्रमापैकी इष्ट स्वत्यर'' वर्ष असे सामितले आहे. ब दुवन्यात बाकी ग्रहाल तें ''गतस बत्यर'' वर्ष असून त्याच्यापुदलि सवत्यर चाद, असे दिले आहे, हा दोन्हीं गोष्टी नीट न्यात ठेवाच्या. कारण वैदिक स्वतस्य माप हा. १ ला सुरू होऊन पीप इ. ३० ला स्वरतों.

पचित्रद्वातिर्वेतील रुठोक आणि वैदिक ष्ट्रती-या पचवर्यात्मक सुगाची माहिती शांगितली ह्यायस्न हें सहज लक्षात येहूँल कीं, सबत्तर हा शब्द शक याअथी रहणके वर्यात्मक कालगणनेकरिता वैदिककारी पार प्राचीनकाळायस्त योजीत अस्त. तोंच शमतरी प्रचारात अस्त त्याच्याच येशेय राक हा शब्द वर्य याअथी उपयोगात आणला जात आहे. वस्तुत वर दिल्ल्या गीतीमाल तस्त्याच्याच्या यातायात करण्याचे पारसे कारण नाहीं, कारण शांक्याहन सके रच्या माप शुद्ध प्रतिपदेल पचवरीत्मक वैदिक सुगाचें पहिले वर्ष य सवस्त्र सार्क स्वार्क स्वर्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वारक स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वारक स्वार्क स्वार्व स्वार्य स्वार्क स्वार्क स्वार्क स्वार्य

ह्या पद्धतीने शास्त्रिवाहन शके ४९६ या वर्षीच्या माघ महिन्यान वैदिक युग पद्धतींवैर्झ पहिला "स्व-रस्त " हाच सुरू होतो ही विशेष महस्वाची गोष्ट आहे चारण शके ४९६ हॅ शुद्ध पचागाचे व शुद्ध निरयन रैवत पक्षाचे वैदिक परपरेने पूर्ण स्वधित व निगडित असे सर्वतोषरी शुद्ध व निश्चित आरमस्यान-वर्ष आहे.

### आधीं सनांच्या संख्येचीं नांधें.

| ११ इहिदे अशर    | ३० एछाधीन                                                                                                                                     | ३०० सहास मया                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२ इससे अशर     | ४० अर्पेन                                                                                                                                     | ४०० अर्श मय्या                                                                                                                                                                                                       |
|                 | ५० समधैन                                                                                                                                      | ५०० खमस मय्या                                                                                                                                                                                                        |
| १४ अर्थ अशर     | ६० शीतैन                                                                                                                                      | ६०० शीत मरपा                                                                                                                                                                                                         |
|                 | ७० सब्दैन                                                                                                                                     | ७०० सन्त्रा मरया                                                                                                                                                                                                     |
|                 | ८० समानीन                                                                                                                                     | ८०० समान मय्या                                                                                                                                                                                                       |
| १७ सन्दा अशर    | ९० तिस्वैन                                                                                                                                    | <b>९००</b> तिस्सा मय्या                                                                                                                                                                                              |
| १८ समान अशर     | १०० मय्या                                                                                                                                     | १००० সম্ভদ                                                                                                                                                                                                           |
| १९ तिस्मा अद्यर | १०१ इहिंदे मय्या                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |
| २० अशरीन        | इत्यादि                                                                                                                                       | उदाहरण-९८७                                                                                                                                                                                                           |
|                 | यादि २०० सस्यानैज                                                                                                                             | यात्रमाणे लिहितातः-                                                                                                                                                                                                  |
|                 | १२ इवसे अश्वर १३ सकाव अश्वर १५ अर्था अश्वर १५ रामक अश्वर १६ सीत अश्वर १७ स्वर्था अश्वर १८ समान अश्वर १८ समान अश्वर १९ सिस्मा अश्वर १० अश्वरीम | १२ इटके अग्रर ४० अर्थेन<br>१२ सहास अग्रर ५० सम्बेन<br>१४ अर्था अग्रर ५० सम्बेन<br>१५ दामस अग्रर ५० सम्बेन<br>१६ ग्रीत अग्रर ८० सम्बोन<br>१७ स्था अग्रर १० स्था<br>१८ समान अग्रर १०० स्था<br>१९ सिस्मा अग्रर १०१ स्थि |

स्त्या (७) समानीन (८०) तिस्ता मन्या (९००). तसेंच (११०१)-इहिरे (१) मन्या (१००) व अल्प (१०००). तसेंच (१४६०)-ग्रीतैन (६०) अर्थ मन्या (४००) व आहफ (१०००) भ यांत संकानां यामतागतिः ससाच मकार आहे '

रीप-- दरएक अवापुट " ऐन " जोहत्यान त्या अवाची दरुपट होते, जर्ते:--समस ६ + ऐन = खमसैन ६० तिस्सा + ऐन = विसेन ६० इत्यादि, हिजरी सन—हा मूळचा अरवस्थानांतळा होय. मुसळमानांच्या अंमळापास्त तो ह्या देशांत आळा. हिजरा न्हणज पळणे. मुसळमानांचा पेगवर महेमद हा इसवी सन ६२२ ता. १५ जुळ ई शक ५४४ आवण जुळ १ गुरुगर रात्रों ( मुसळमानां गुरुवारच्या रात्रों ) मकडून मिहेनसे पळून पेळा. नहणून ह्या सनास हिजरी म्हणतात. आणि ला पळण्याची वळ हा ह्या सनाची आरंभ वेळ घारळा आहे. आणि अभिक्मात मुळीच घरेत नाहाँत, यामळे हे वर्ष क्वळ चाह मण्डे १५४ किंवा ३५, दिवकाचे आहे. आणि अभिक्मात मुळीच घरेत नाहाँत, यामळे हे वर्ष क्वळ चाह मण्डे १५४ किंवा ३५, तेर वर्षात आणि अभिक्मात शाहित होती. हा साची प्रविद्ध के स्वार्थ वर्षात्र अभिका १ वाटती छक्त प्रविद्ध वर्षात्र के साची प्रविद्ध के स्वर्थ प्रविद्ध के स्वर्थ के स्वर्थ वर्षात्र अभिका १ वाटती छक्त प्रविद्ध किंवा होती या वर्षाच्या अक्षात्र १ वाटती छक्त प्रविद्ध वर्षात्र होती. महिन्याचा परिका दिवण हुस्या दिवस असे म्हण्याएवजी परिका चह, दुनरा चह असे म्हणतात अभे चह ( दिवस किंवा तारता) महिन्यात २९ किंवा ३० होता. कारावा आणा तारतेचा आमम सूर्यास्ती होता. यामुळे हिंदू छोकांची जा गुरुवारची रात्र होती सहस्यानी छुळवारची पात्र होता. दिवस के स्वर्थ सहस्यानी जा गुरुवारची रात्र ती मुसलसानी छुळवारची रात्र होत हार वार्षा महत्व सहस्यानी वार्षा भाव प्रकार कर असे तार्थ हारा प्रकार वार्षा भाव प्रकार वार्षा भाव प्रकार वार्षा भाव प्रविद्ध हार वार्षा हार्षा स्वर्थ लिए का असे स्वर्थ हार्य वार्षा भाव सहस्यानी वार्षा भाव प्रवर्थ हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य हार्य वार्षा भाव सुळवारची वार्षा भाव स्वर्थ हार्य हार्य वार्षा भाव सुळवारची वार्षा भाव सुळवारची वार्षा भाव सुळवारची वार्षा हुस्य हार्य हार्य वार्षा सुळवारची वार्षा भाव सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची वार्षा सुळवारची हुस सुळवारची वार्षा सुळवारची वार्षा सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची सुळवारची हुस हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची हुस सुळवारची

स्पंत्तापाइन बदलतो. म्हणजे हिंदु-बुरीगप्यन व मुसलमान याचा बार दिवसा सर्वोचा एकच असतो. फारशी किंवा फसटी सनः — हे पिकाच्या हंगामाचे वर्ष अकवर याने सुद्धं केलें प्रथम हिजरी स्नाचाच वर्षाक यास लाविला, परेतु हिजरी वर्ष वेवळ चाद्र [ ३५४ ादवसाचे ] आहे, व पसली है सौर आह: यामुळे पुढे बपाच्या अञ्चात परक पडत चाल्ला. रिजन सन ९६३, इसवी सन १५५६, यावर्षी म्हणजे अक्चर राज्यावर बस्टा त्यावर्षी उत्तर हिंदुस्थानात पत्रही सन सरू झाटा आणि दाक्षण हिंदुस्थानात श्वातारान बादशहाने इ. स. १६३६ म्हणजे हिला सन १०४६ या वर्षी तो सुरू केला, प्रथम त्यासवर्षाक हिनरी सनाचा ग्रहणने १०४६ वे वर्षी लागला. आणि त्यावेळी उत्तरेखडील पसली सन् १०४४ होता. यामुळे दक्षिणे रहील पसली वर्षाचा अक उत्तरेश्या अकावेक्षा जास्त झाना. (हिजी वर्ष केवळ चाद्र म्हणून अंध झाले. ) वर्षारम देशिकडे भिन्न धग्ट्यामुळे आणक्षी वार्शी महिन्याचे अंतर पडले. हे वर्ष केवळ सरवारी अहरणमुळे. आणि याचा धर्मोशी सर्वय नहरूणमुळे ह्याचा वर्षात्म अनियमित झाला असे दिसते. मद्राह इलाख्यात प्रथम ह्या वर्षाचा आश्म आडा (कर्क) महिन्याच्या परित्या दिवशी होत असे. इ. स. १८०० मध्ये इंग्लिश सरकारने जुरुईन्या १३ व्या तारपेस फसली वर्षाचा आरंभ ठरविलाः आण पुढ इ. स १८५५ मध्यें तो जुर्र्ड्ड्या पहिल्या तारसेस ठरविला मुनई इलाख्याच्या काही भागात सुर्य मृगनक्षत्रीं जातो त्या दिवसीं ( इल्लां जुन्यापचागाप्रमाणें जूनच्या ६, त्रिवा ७ तारदेश व नव्यावचागाप्रमाणें २ किंवा ३ तारतेस ] पसरी वर्षाचा आरम होती. योड्या वर्षापूरी हलाचे निजाम सरवारचे बांडलानी कृत्या पस्तीच्या तारस्तत पेरकार करून आजूर महिन्यापादन सनाचा आरम ठरावेला आहे. तो भादाद किया आश्विन या महिन्यात असती.

### फारशी महिन्यांची नांवें व दिवस.

आजूर २०, दय २९, बहमन २०, इसपिंदाद २०, फरवर्री २१, आर्दिवेहरत २१; खुर्दाद ११, तार २१, अमरदाद २१, झहरेबार २१, मेहर २० आणि आवान २०. ह्यामणं वर्षाचे एक्टर रिश्व १६५ अध्यतः २१, ह्राहरेबार २१, मेहर २० आणि आवान २०. ह्यामणं वर्षाचे एक्टर रिश्व १६५ अध्यतः र वर्षाव पूर्ण वर्षाचे पाल मारव्याध सुमारें ६ तड २२ मिनिट वर्षा पक्तता. रचन र सामणं स्वतात. रचन र सामणं स्वतात. रचन र सामणं स्वतात. रचन र सामणं साहमानं वाहमानां वर्षाच सामणं साहमानं वर्षाच सामणं साहमानं वर्षाच स्वतात स्वतात स्वत्त प्रति प्रति प्रति साहमानं वर्षाच सामणं साहमानं वर्षाच सर्व मुर्गियात साहमानं वर्षाच सर्व मुर्गियात मानाप्या अध्यत्त सामणं स्वतात सामणं सामणं सामणं स्वतात सामणं स्वतात सामणं स्वतात सामणं स्वतात सामणं स्वतात सामणं स्वतात सामणं र स्वतात सामणं स्वतात प्रति सामणं सामणं सामणं सामणं सामणं स्वतात सामणं सामणं

इसवी सन निघतो. धंगाल्यांतील फसली वर्षीत ५१४।१५ मिळविले म्हणजे शकवर्ष निघत आणि ५९२।९३ मिळविले म्हणज इ. स. निघवी. बगाव्यांतील पशरी, विलायती, आणि अमरी, या तिन्दी स्नाचा अक वर्षीत पार तर १८ दिवस खेरीज करून एकच असती. या तिन्दी सनाहन बगाली सन पक्त सुमारे ६१७ महिन्यानी धावटा आहे. यस्तुतः बगाली, विलायती, अमली आणि बगाली पसली याचे मूळ एकच-कसली सन हे होय, पुढ त्यांच्या आरमान योडयोडा परक पडला, हे उपड दिसते.

सुरसन अथवा शाहरसन याळा वधी कधी आरवीसन असेही म्हणतात. इ स. १३४४ हिजरी सन ७४५ या वर्षी सुरसन सुरू झाला, आण प्रथम हिजी बनाचा अक ७४५ हाच त्यात लाबिला. प्रसल सन दक्षिणत स्रास्तानतर २९२ वर्षानी हिजरी सन १०४६ या वर्षी सुरू झाणा. तेव्हा सर-सन १०३७ होता म्हणून स्रसन आणि दक्षिणी पसरी यात ९ वर्षांचे अतर पडले. मराष्ट्रयांच्या कारकी-दीत सुरसन फार प्रचारांत होता. हा मुन्हें इलाव्य तील पंचली सनाहन नक वर्षांनी ल्हान आहे. प्रातु इतर सर्व गोष्टीत दोन्ही एकच आहेत. ह्याच्या वर्षाचा आरम सूर्य मृगनधना जाती तेव्हा होती. म्हणजे याचे वर्ष और आहे. परत याचे महिने मोहरम इत्यादिक चाद्र आहेत. सुरतनाच्या वर्षात ५२१।२२ मिळ-बिले म्हणजे दाक येती, आणि ५९९१६०० मिळविल म्हणजे इ. स. यती.

वंगाली, विरायती, अमरी हे सन उत्तरेकडील फसलीचे विशेष प्रकार होत. आणि उत्तरे

कहील फसली दक्षिणेकडील व सुरसन हे हिजरीचे विशेष प्रकार होत. पारशी शक-पारशी लोगाचे शकाला एजरीजर असे म्हणतात.

हाही आरले पचावात दारावितात, हा शालियाहन शास्त्रा ५५२ वर्गनगर किंवा इसवी सनाच्या ६३० वर्षांनतर सुरू झाला. हा सन परिशंशत [ इराणात ] सुरू झाल्शनतर सुमारे ४०।५० वर्षांनी पारधी रोक हिंदुस्थानात आले. ते परांशश देशातून आले म्हणून त्याव पारश म्हणतात पारशा रोकाना हिंदुस्था-नात् यऊन सुमारं १२५० वर्षे होऊन गर्हो. याचा महिना सावन म्हणजे पूर्ण २० दिवसाचा असतो. अर्था र वर्षाचे दिवस ३६० होतात. परतु सीर वर्षाशी मेळ बसाना म्हणून है लोक वपाच्या शवटी राच दिश्व अनिक परतात, त्याम गायागरा अमें म्हणतात. हे दिश्व पासी लाक पर महत्त्राचे समझतात. स्रांच्या महिन्याची नांय:--१ फरवर्दीन. २ आहीं नहत्त्व. ३ स्रोरदाद. ४ तिर. ५ खमरदाद. ६ शरेवर. ७ मेहर. ८ आयान. ९ आदर. १० देहे. ११ घटमन. १२ अस्पदादमाद, अश्री आहेत.

शालिवाहन शक, विक्रम शक, श्री शिवाजी महाराजांचा राजशक आणि हिंदुस्थानांत चालणारे इतर सन यांचा आरंभ कथी होतो याजबहलची माहिती.

(१) शालिवाहन शकास आश्म चैल ग्रुद १ मिववेदेष [सुमारे तारीख १० मार्च ते १२ एप्रिछ चे दरम्यान ी होती.

(२) विक्रम शकाचा (धवत) आरम वार्तिक शुद्ध प्रतिपदेष ता. ११ आवशेवर ते ११ नोव्हेंबर यांचे

दरम्यान । होतो.

रै शिवाजी महाराजांचा राजराक [ त्यांनी आपणांच राज्याभिषेक करून घेतला तेव्हापासन राजराक

क्षेर्र केरा आहे ] याचा आरम ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशीं महणजे साधारणतः में किया जून महिन्यात होतो. ( Y ) आरबी सनाचा आरंभ सूर्य ज्यादिवर्शी मृग नधनात येवी म्हणजे हुछी जून महिन्याचे २।३

तारदेष [ वैद्यालअदेतर किंवा च्येष्ठ महिन्यात ] होतो. बुन्या पचागाप्रमाणे ६ अगर ७ तारदेख येतो.

† खुने पचानाप्रमाण पूर्वी मृग नक्षत्रात आरम ता॰ ५१६ जूत रोजी होत अंके, आरो ता॰ ६१७ शतल आरम होऊ लगला आहे. व माही वर्षानी ८१९ ताररेस होईल.

( ५ ) फसछी सनास आरंभ वरील प्रमाणेंच मृग महानक्षत्रात होतो, परत मार्जी निजाससरका-रानी तो आजूर महिन्यापायून सुरू केला. तो महिना माद्रपद भिया आश्विन महिन्यात येती.

(६) इसवी सनास आरंभ जानेवारीच्या पहिल्या तारलेख (मार्गशीर्य कृष्णपक्षात किंवा पीप महिन्यति) होतो.

- (७) हिजरी सनास आरंभ मोहरम महिन्याचे पहिले तारखेस होतो.
- (८) पारशी सनाम आरंभ पूर्वी सन १८३७ मध्यें आक्टोयर महिन्यांत होत होता. हहीं समेदर महिन्यांत होजं बागला आहे. त्यावेळी मगती सुगरे माहरद अवतो, ज्यावेळी देशबी फेब्हबारी महिन्यांचे २९ दिवर त्या वर्षी या वर्षाचा आरंभ एक दिवल पूर्वी होतो. वर्षाचे दिवल १६५ असतात, प्रत्येक महिना ३० दिवर्षांना, त्या मानार्ने १९ महिन्यांचे ३६० दिवस होतात आणि वर्षाचे असेरच्या महिन्यांत क्षेत्र (यापा) आग्रा अक्षरांच्या पांच तारखा पाखन ३६५ दिवस पुरे करून येतात.

पारशी वर्ष समाप्तीचे चेळी तारखांच्या क्षेयटी ५ दिवस पंचीगांत " गा " " गा " असे छिडिसेले असर्वे त्यास गाया असे म्हणवात.

(९) यहूनी सन भाद्रपद कृष्ण ३० परेत अचतो. पुढे आश्विन शुद्ध प्रतिपरेवायून पुढील छनास आरंम होतो. यहुर्दी लोकांत अधिक मास मानण्याची चाल आहे. तो सपदा फालगुन मासांत धरतात. इतर महिन्यात क्रीत नाहात. याकरितां क्रांचत भाद्रपद शुद्ध प्रतिपरेवायून सन फिरविवात.

> शालिवाहन शकांवरून गतकलि काढणें. व गत कलीवरून शालिवाहन शक काढणें.

॥ नंदात्त्वष्टिगणैर्युक्तः शालिबाहनकः शकः॥

॥ कर्लिगतोऽध हीनोऽसी तेनांकेन शको भवत ॥ १॥ राजावली.

॥ शालिबाहनगतान्द संयुताः खेचरादिकुराणाः कलेर्गताः॥

॥ ताः समः खखनखाम्निसिंधुषु प्रन्यता अय समास्तदेप्यकाः ॥२॥ पं.सा. सा

824:—शालिवाइन राकांत २१७९ मिळवाचे म्हणजे वेणाऱ्या संस्वेहतकी वर्षे गतकळीची झाली. . आणि गतकळीत २१७९ वजा करावे म्हणजे शालिवाइन शक निषतो. एकंदर कलियुग वर्षे ४२२००० यांत गतकलि वजा केला म्हणजे भोग्य अथवा दोप कलि निषतो.

उदाहरणः—सालिबाहन सके १८५२ + ३१७९= ५०३१ है। चैत्र सुद्ध प्रतिबदेचीं गत किल वर्षे. गत किल ५०३१-३१७९ = १८५२ हा सालिबाहन सक चल सुद्ध प्रतिबदेचा. ४३२००० - ५०३१ हा सतकोल = ४२६९६९ सेप किल हैं उत्तर, म्हणजे १८५२ आरंभी सिप किल ४२६९६९.

विक्रमशका ( संवत् ) वरून गत काले काढणें.

॥ तयात्र विक्रमः शाको वेदवेदाश्रपावकैः ॥ ३॥

अर्थ:--वरील प्रमाणेंच विक्रम शकांत ३०४४ मिळविले म्हणजे येणारा वर्ष कळात्मक गत.कलि निपतो. आणि गत कळींत ३०४४ वजा केले म्हणजे विक्रम शक निपतो,

चदाहरण--विक्रमशक १९८६ - ३०४४=५०३० गत कलि. त्याच्या उल्ट करून पाइतां गत कली ५०३० - ३०४४ = १९८६ हा विक्रम शक आला.

#### शालिवाहन शकावरून विक्रम शक कारणें.

द्यालियाहन दाकांत १३४ मिळाबेले म्हणजे चेन द्युद्ध प्रतिपदेपायून आधिन कृष्ण ३० परेत द्यक्ष (धंवत्) निपतो, आणि त्यांत एक जास्त मिळाबेला म्हणजे कार्तिक द्युद्ध प्रतिपदेपायून विकम द्यका (धंवत) आरंग समजाराः

चदाहरणः -- शालियाहन शक १८५२+ १३४ = १९८६ हा चैत्र शुद्ध प्रतिपदेचा संयत होय. यांव एक अधिक मिळविटा म्हणूजे १९८७ हा कार्तिक शुद्ध प्रतिपदेपायतचा विक्रमशक (संवत) येतो.

### शालिवाहन शकावरून शिवाजीचा राजशक काढणें.

हृष्ट सक्तांत १५९६ यजा करावें म्हणजे ज्येष्ट शुद्ध त्रयोदशीस ज्या राजशकाची समाप्ति होते, तो शक येतो. पुढे राजशकाचा वर्ष-आरंभकाल काढणें झास्यास समाप्तीच्या शकांत एक अधिक मिळवाया, म्हणजे ज्येष्टापासूनच्या राजशकाचा आरंभाचा काल निषतो.

उदाहरणः — बालिबाहन राके १८५२ ऱ्या आवण मार्सी राजधक क्षेणता है बालिबाहन हाके १८५२-१५९६ = २५६ हा राजधक क्षेष्ठ शुद्ध १३ धीन्या अगोरह्या समजावा. यात आणसी एक लास्त मिळिसेब्हा स्कृणे २५६ + १ = २५७ हा राजधक दाके १८५२ च्या क्षेष्ठ शुद्ध १३ श्री पासून आरंमाचा समजाया. अर्थात् आवण माशतीळ राजधक २५७ हाच होय.

### शालिवाहन शकावरून आरबी सन काढणें.

धकांत ५२२ बजा कराने. बाकी राष्ट्रील तो आरबीवन समजावा. परंतु त्यात एक जास्त केला म्हणजे पुढील वन समजाबा,

चदाहरण—शके १८५२ ज्येष्ठ मार्सी आरबी सन कोणता रै

शके १८५२ — ५२२ = १३३० हा आरवी चन होय. यांत एक जास्त केला म्हणजे १३३० + १= १३३१ हा ज्येष्ठ शुद्ध पौर्णिनेच्या सुमाराचा होय. ३१ हहिंदे अल्लासीन, २०० सल्लासम्या, १००० अलफ ही वेरीज केली म्हणजे १३३१ हा सन आला.

### वालिवाहन भकावरून फसली सन काडणें.

शकांत ५१२ वजा कराये; वाकी राहील तो फमली सन झाला. यांत एक जास्त केला म्हणजे पुदील वर्षीचा फमली सन समजावा.

उदाहरण — शके १८५२ - ५१३ = १३३९ हा फटली छन होय. यांत एक जासा केला म्हणजे (१३३९ + १ = १३४० हा आश्विन महिन्यातील फटली छन होय.)

### शालियाहन शकावरून इसवी सन काढणें.

शालिवाइन शकात ७८ मिळाबेले म्हणजे चैत्रापायून मार्गशीर्प कृष्ण प्रधावर्येत इत्तवी सन होतो. त्यात एक जास्त मिळाबेला म्हणजे जानेवारीच्या आरंभाचा अर्थात् पीपायायूनचा इतकी सन बेतो.

खदाहरणः-शके १८५२ चेत्र महिन्यात अर्थात् पौपा पास्तचा इसवीसन कोणता !

. इाके १८५२ + ७८ = १९३० हा इवबीवन चैत्रमावातील होय. यात एक जास्त मिळविला म्हणजे १९३० + १ = १९३१ हा इवबीवन पुटील वर्षांचा जानेद्रांचे पहिले तारतेचा म्हणजे हार्के १८५२च्या भीनापासूनचा ख़ाला.

### शालिवाहन शकावरून हिजरी सन काढणें.

शास्त्रवाहन शक तीन टिकाणां माइन नंतर पहिल्या प्रतीत ३२ नीं भागून भाग वर्षे व महिन्याचा प्यावा, त्यात तुतरे प्रतीत १६२ नीं भागून मात्त दि जो भागाक्षार वेईल तो वमा करावा आणि ती वाकी तिसरे प्रतीत मिळवून त्यात ५६० वर्षे व १ महिना वना करावा. जी बाकी राहील तो हिन्सी सन आणि मोहरमादि महिना समजावा.

उदाहरण:—शके १८५२ अश्विनमार्ची हिजरी छन आणि मोहरमादि महिना काणवा ! ९

| प्रत १.                  | प्रत २.∙        | प्रत ३.                   |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| २२) १८५२ (५७ वर्षे १० म. | १६२ ) १८५२ ( ११ | वर्ष आश्विन               |
| ₹६० − ₹₹                 | . १६२           | १८५२- ७                   |
| २५२ ५६-११                | २३२             | + 45-88                   |
| २२४                      | १६२             | १९०९- ६                   |
| 38                       | 00              | - ५६०- १                  |
| × १२                     |                 | १३४९- ५                   |
| ३२) ३३६ (१०              |                 | हा हिजरीसन व जमादिलावर हा |
|                          |                 | महिना आला.                |
| <u>३२</u><br>१६          |                 | 1                         |

# हिजरी सनांतील १२ महिन्यांची नांवें पुढीलप्रमाणें:---

(१) मोहरम (४) रविलाखर (७) रज्जव (१०) सवाल

(२) सप्फर (५) जमादिलावर (८) साथान (११) जिल्काद

(३) रविछावल (६) जमादिछाखर (९) रमजान (१२) जिल्हेज

हिजा घनांत म्हणजे मुश्टमान लोकांत अधिक महिना मानीत नषस्यामुळे व हिंदु लोकांत अधिक-मास असस्याने मुस्टमानांचा मोहरम दर तीन वर्षोनों एकेक महिना अक्षीकटे येतो.

# शालिवाहन शकावरून पारशी सन [ एजदीजर्द ] काढणें.

शास्त्रिवाहन शकांत ५५३ वजा केले म्हणजे भाद्रपद माधापर्यंत मागील धन येतो. पुढील धन काढणें शास्त्राच स्यात एक जास्त भिळवाचा म्हणजे भाद्रपद माधांपुढील पारशी धन येतो.

उदाहरण— शके १८५२ – ५५३ = १२९९ हा पारधी सन माद्रपद मासपरिवचा आला, यांत १ जास्त मिळविला म्हणजे १२९९ + १ = १३०० हा पारधी सन शके १८५२च्या माद्रपद कृष्ण पक्षापास्त पुढम्या कालाचा वर्णारम आला.

### शालिवाहन शकावरून यहदी सन काढणें.

धालिबाइन द्यकांत ३८३८ मिळवार्चे म्हणने तो यहूदी चन होतो; हा माद्रपद कृष्ण ३० पर्यंत असतो. उदाहरण:—द्यके १८५२ + ३८३८ = ५६९० हा भाद्रपद कृष्ण ३० पर्यंतचा आहे. यात एक जास्त मिळविटा म्हणने ५६९० + १ ≔ ५६९१ हा पुढीट यहूदी छन आटा.

### जानेवारीचे पहिले तारखेस कोणती तिथि होती ?

इण्यो छनात १६० रेयना कराचे. बाको राष्ट्रीळ त्याष्ट ४००नी भागाचे. भागाकार येईक त्याष्ट चतुः-शति न्हणांचे, श्रेष बाको राष्ट्रीळ त्याष्ट १०० नी भागाचे; भागाकार येईळ त्याष्ट येंकडा न्हणांचे. बाको राष्ट्रीळ त्याष्ट ४ नी भागाचे; भागाकार येईळ त्याष्ट चौकडा न्हणांचे; श्रेष राष्ट्रीळ त्याष्ट वर्ष नहणांचे.

चतुःशतीय नक तिथी आणि १९॥ पटिकांनीं गुणायें, शेकक्यात २४ तिथी आणि ३६ पटिकांनीं गुणायें, चौकक्यात १४ तिथी आणि ११॥ पटिकांनीं गुणायें आणि वर्षात १० तिथी आणि ४८ घटिकांनीं गुणान एकंटर गुणाकाराचीं सेरीज करायी व त्यांत २६ तिथि ५२ घटका मिळवून वेरजेचे तिथीत ३० नीं भारत जी बाकी राहिल ती जानेवारीचे आरोमात शामान्यतः गत तिथि होय.

#### महिना कादणें.

जानेवारीची पहिंही तारील हाद प्रतिपदेषायुन कृष्ण पंचमीपमैत आस्पात पीप मात समजाना व स्वाचे पुढे इतर तिपि आस्पात मार्गधीर्प महिना समजाना. पीप हाद अप्रधानायुन पीप कृष्ण अप्रभापमैत जानेवा-रीची पहिंही तारीत आस्पात पा सनांत अधिक मात बेठो अबे स्यूलमान समजावे. यांत ११२ तियीचा क्षित्त करक पहलो,

### वार काढणें.

चीकडा व शेंकडा वांचें मिळवणीचे पांचपर्यात वर्षे मिळवून आणखी दोन मिळवार्वे व त्यार ७ नीं मागार्वे; बाकी राहील तो बार समजाया. बार रिवराराम्चन मोजार्वेव.

### शालिवाहन शक काहणें.

इसवी सनांत ७९ वजा करावे म्हणजे हरवींचें आरंभापासून शक समाप्तीपयेत शक होतो. पुढें १ मिळविला म्हणजे हरवींचे समाप्तीपयेत शक येतो.

उदाहरण—इवर्वा छन १९१५ ला जानेवारीची पहिली तारील कर्षी झाली आणि त्याचा शालि-बाहन शक महिना, पश्च, तिथि आणि बार कोणता!

इ. स. १९१५ उणे ७९ = १८३६ + १ = १८३७ हा शालिबाहन शक साला.

इ. स. १९१५ उमें १६०१ = ३१४ ÷ ४०० = चतुःशति ० × ९११९॥ = ०

याकी ३१४ ÷ १०० = शेकडा ३ × २४११५ = ७३१४५ बाकी १४ ÷ ४ = चौकडा ३ × १४१२॥ = ४२४०॥

बाकी २ शेष ∴ वर्षे २.४१०।४८ =२१।३६

एकुण १३८।१॥

पक्ष बेरीज १३८ । १॥ + तिषी २६ । ५२ = १६४ । ५३॥ ÷ ३० मानाकार ५ बाकी १४ ... गत तिषि १४ + १ = १५ पीप श्रुद्ध पीर्णिमा. ही जानेवारीच्या पहिच्या तारखेची तिषि होच.

### वार काढण्याची रीतिः

र्येकडा ३ + चौकडा ३ = ६ × ५ = ३० + वर्षे २ = ३२ + २ = ३४ ÷ ७ = भागाकार ४ ∴ बाकी ६ हा बार शुक्रवार होय.

इसवी सन १९१५ चे जानेवारीच्या पहिले तारखेस शालिवाहन शके १८३६ पीप शुद्ध १५ राज श्वनवार है उत्तर.

# इंग्रजी तारखेवरून मराठी महिना, पक्ष, विधि आणि वार काटणें.

इंग्रजी गतमाराचे एकंदर दिवस करून त्यात चालू महिन्याच्या सांगितलेख्या तारखांगुद्धां बेरीज ध्याची, आणि स्रोत त्याचा अध्याश हिस्सा मिळवाबा आणि इसवी आरंमाची म्हणजे जानेवारी ता. १ ची तिथि मिळवून २० मी मागावे. बाकी राहीळ ती तिथि समजावी; पंघराचे आंत ग्रुक्रपक्ष च पुढे कृष्णपक्ष समजावा.

#### महिना काढणें.

तिस्रांनी भागून को भागाकार आर्क असेल त्यांत इसवी आरंमाचे म्हणने कोनेवारी ता. १ चे मराठी महिन मिळचून त्यांत १२ वजा करावें, वाकी राहीज तो गत महिना समजावा. बारा वजा न जातील तरतीच गत महिना, म्हणून त्यांचेयुदील महिना तो इष्टमास समजावा.

### वार काढणें.

इंग्रजी भत माछाचे चाळ् महिन्याच्या तारखायुद्धा वेरील करून त्यांत जानेवारीच्या पहिछे तारखेचा बार मिळवून ७ नीं मानार्वे, याकी राहील स्थात एक वजा करावा. जी बाकी राहील तो बार समजावा. बार रेविवारापायुन मोजावे.

उदाहरणार्थ ता. १५ मार्च १९३० ह्या दिवशीं झालिबाइनशक, महिना, पछ, तिथि आणि वार केणवा है कार्द्ध. इस्पी सन १९३० मात ७९ वजा
हा शालिबाहन शक १८५१
वार कार्वण
गत मासाचे दिवस ७४
+ जानेवारी १ चा बार ४
७ ) ७८ (११
७ ) ०८
६
वाकी १ राहिली त्याद १ वजा करता याकी सू य

#### तारखेवरून तिथि काढणें.

चाल समास १९ में भागार्व वाकी राहिल त्यास ११ में गुणून ६० में भागार्व जो बाकी राहिल ती जानेवारी ता. १ ची सुमारार्ने तिथि थेते. या पद्धवीन सन १८०० ते २००० पर्यतच्या तिथि काढता येतील, काचित एलाचा तिथीचा परक पडेल.

उदाहरण — सन १९२९ अवटोवर ता. २० ला विथि कोणती.

बाकी २० म्हणजे पीप कु० ५ अगर पष्टीला जानेवारीची पहिली तारीख पाहिजे त्याप्रण पठीला आहे.

उदाहरण २ र - सन १९३० ता १ जानेवारीला तिथि कोणती !

बाकी १ म्हणजे पीय शु० १ टा जानेवारीची पहिली तारीख पाहिने त्यामणें प्रतिपदेला आहे

# इसवीचे आवलीचे पुढील तारखा काढण्याची रीति

### तिथीवरून इंग्रजी तारीख काढणें.

ण्या महित्यांतील ज्या तिथील इमजी तारील पहावशाची असेन त्या उद्दाचे आरमाशातून इसवी सनाचे सम तीयवेत एक १२ बारा मिळवायेत आणि त्यात इस्वांने तियाँत महिन बजा देऊन वानी राहील त्या महि न्यात १० मी गुणून त्यात त्या वस्या तियो मिळदून त्यात त्याचा ६४ वा हिस्सा वजा करून वानी राहील त्याच्या दोन मती ह्याच्या एका प्रतीत जोनवार्गचात्व जितवया महिन्यांच्या लारता व्यां जातील तितस्या बजा देऊन याही राहील लांत एक मिळवावा मृत्यांचे चाहू महित्याची तारील हाली.

### वार काढणे.

दुरुन्या ठेविवेहरमा प्रतीत इसवी आरंमाचा वार मिळवून ७ नीं मागून जी वाकी राष्ट्रील तो वार सम-जाया. बार नच मिळाल्यास त्यांत एक अधिक किंवा उणा करावा.

#### महिना कादणें.

जानेवारीपासून जितक्या मोहन्यांचे दिवस यजा जातील तितके गतमार झाले. पुढील मोहना कायम म्हणजे इष्टमास समजावा.

उदाहरण—शके १८३६ आश्विन शद्ध १५ पौर्णिमा ह्या दिवशी इंब्रजी सन, महिना, तारीख आणि वार कोणता ते पार्ट १

ही बेरीज आफ्टोबरची ४ यी तारीख होय. हैं उत्तर. इसबी सन १९१४ तारीख ४ आक्टोबर रोज रविवार हैं उत्तर.

# हिजरीसन व मोहरमादि महिना दिला असतां, शालिवाहन शक

#### आणि महिना काढणें.

हिन्दी सनास ३७ नी गुणून त्या गुणाकारांत मोइरमादि महिन्याची तिष्यद मिळवून स्यास १२४१ म् भागून भाग वर्षे व महिन्याचा आणावा. आणि तो १९ हिन्दी सनांत बना करून बार्बात ५४२ वर्षे व ४ महिने मिळवाये म्हणजे ती वेरीन सालियाइन सक्त य महिना अशी वेर्ते.

उदाहर्ण—हिजरी सन १३३२ जिल्हाद ११ या महिन्यात शालिवाहन शक आणि मराठी महिना कोणता होता से पाई.

### शालिवाहन शक महिना, व तिथि दिली असतां-हिजरीसन, महिना व तारीख काढणें

धालियाहन राकात ५४३ वजा करून बाकीच १२ नीं गुणून त्या गुणाकारात दिल्ला मराठी महिना मिळबून त्याच्या दोन प्रती कराव्या. पहिनींत १४० वजा करून बाकीच ६१ नीं मागून जो भागाकार येहेंल तो त्यात्व वजा करावा जाणि बाकीच ३२ नीं भागावें जो भागाकार येहेंल तो दुखन्या प्रतींत मिळबून त्या बेरजेस १२ नीं भागावें. जो भागाकार येहेंल तो हिजरीसन, आणि जी बाकी राहील तो भोहरमादि महिना समजावा.

कोणत्माही मराठी महिन्याचे बहुचा श्रद्ध हितीयेछ अथवा तृतीयेछ ग्रुष्टरमानी महिन्याचा पहिलाच्य असतो.

उदाहरण-शालिवाहन शके १८३६ मार्गशीर्ष शब्द वृतीया रोज शुक्रवार या दिवशीं हिजरीयन, महिना चद्र अथवा तारीख कोणती होती हैं पाह रै

| शालिवाहन शक १८३६ | यात                  | १५५२५ प्रत २  | यात          |              |   |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---|
| -483             |                      | ተ ጸወፅ         |              |              |   |
| १२९३             | बाकीस १              | २ )१५९९७(१३३: | ३ हाहिजरी सन | ī            |   |
| × १२             |                      | 12            |              |              |   |
| 74484            | या गुणाकारात         | ₹९            |              |              |   |
| मराठी महिना 🕂 战  |                      | ३६            |              |              |   |
| १५५२५            | प्रत १ यात           | ₹७            |              |              |   |
| - १४०            |                      | ३६            |              |              |   |
| ६१)१५३८५         | यांस २५२ भागाकार व   | वजा रेबाकी हा | मोहरम महिना  | शुद्ध तृतीया |   |
| - २५२            |                      |               |              | म्हणून चद्र  | ŧ |
| 32/01/032        | #12Fr Tree (14167 37 | TT135-44      |              |              |   |

३२)१५१३३ बाकी यास (४७२ भागाकार

आला तो दुसऱ्या प्रतीत मिळविणे.

हिजरी सन १३३३ माहे मोहरम चद्र र अथवा तारीख पहिली हैं उत्तर.

### इसवी सन पालटण्याचे दिवशी म्हणजे जानेवारीचे पहिले तारखेस हिजरीसन व मोहरमादि महिन्याची

कोणती तारीख होती हें काढणें.

दिलेह्या इन्हर्भ निनात १६०० वजा करून त्याच्या तीन प्रती कराव्या एकीन ३६ नी मागून भागाकार वर्ष, मीहने व दिरमाचा त्यावा, आणि तो मागाकार, दुनरे प्रतीची हुप्यट करून त्यास ४३१ नीं भागुन, माग मिहने व दिरमाचा मेऊन त्यात भिळवून ती वेरीन तिसरे प्रतीत मिळवून त्यात १००८ वर्षे ६ माहने १५ दिरम मिळवान म्हणने जानेनारीचे पहिले तारलेस हिमी सन, मोहरमादि महिना व तारील ( बद्र ) कोणती होती ती सम्बेल.

े उदाहरण — इंध्वी वन १९१५ जानेवारीचे पिंडेले तारबेख हिंबरी धन मोईना आणि तारीख [चद्र ] कोणती होती तें पाइ.

इंग्रजी तारखेवरून हिजरी वगैरे सनाची तारीख काढणें.

इसवी सन १९१५ यात - १६०० वजा

384

| मत १                | प्रत २                    | मत ३            |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| ३३ ) ३१५ यांस       | 384                       | मण <b>२</b>     |
| 290                 | ×₹                        | + 5-6-55        |
| १८ ( ९व. ६म. १६ दि. | ४३१) ६३० यांस (१ म १३ दि. | <b>३२४-७-२९</b> |
| X 45 + 4 45         | <u> </u>                  | +१००८-६-१५      |
| ३३) २१६ ९-७-२९      | ??\$                      | 8343-7-8¥       |
| 555                 | ×5.                       |                 |
| १८                  | ४३१)५९७०                  |                 |
| X₹o                 | ¥\$\$                     |                 |
| ₹) ५४०              | १६६०                      |                 |
| <del>11</del>       | 1253                      |                 |
| 176                 | ३६७                       | •               |
| 12                  |                           |                 |

हिन्तरी सन १३३३ मादे सफर २ चंद्र (तारीख ) १४ हॅ उत्तर.

इसवी सनाच्या महिन्याची पहिली वारीख दिली असतां, हिजरी सन. महिना व तारीख काइणें.

जानेवारीपासून इष्ट महिन्याच्या तारखांची येरीज घेऊन त्यांत गतमहिन्यांच निम्मे मिळवन आणखी र्यात इसनी आरंमाचे पहिले तारलेस जी मोहरमादि तारील असेल, ती मिळदून त्या एकंदर बेरजेस विसानी मागार्वे, माय वेईड तो इसवी आरंमाचे महिन्यापासून महिने होतात ते त्या महिन्यांत मिळवावे महण्जे इष्ट इसवी महिन्याचा महिना, आणि ३० नी मागुन बाकी राहिलेली ती तारीख होय.

दीप:--वाराकरितां तारखेत एखादी तारीख कमजास्त रोण्याचा संभव असती. अधी तारीत

घहं नवे.

उदाहरण:--इत्वी सन १९१४ तारीस १ आक्टोबर रेजी हिनरी सन, महिना, व तारील कोणवी होती से पाई.

जानेवारीपासून सप्टेंबरअरोर आणि आक्टोबरचे पहिले तारसेन्यत.

दिवस २७४ स्वांत + ४॥ गत निग्मे महिने

+ ३ इ. स. १९१४ जानेवार्धचे पहिले तारक्षेत्र सफ्तर महिन्याची ३ तारीख ३०)२८१॥(९ महिनें + २ सपत्त = ११ जिल्हाट.

११ ही वारील यांत एक कमी केही तेम्हों १० वारील आही.

इ. ए. १९१४ ता. १ आक्टोबर रोजी हिन्नरी छन पूर्वी कादलेला १३३२ माहे जिल्काद तारील (भंद्र) १० दें त्सर.

वरील माहितीरीकी कांही माहिती बुहरवंचीय प्रलादर्शमंपाक्कन घेतली आहे.

### गुड्फायडे काडण्याची रीति.

मार्च मुहिन्याच्या २१ वारधेनंतरच्या पीर्तिमयुदीत दो पहित्रा रहिवार शो "ईस्टरडे" हिंदा रेरदरचा रहित्रार. हा रिवारच्यादुर्वीचा ग्रकवार शो ग्रहकायरे. पीर्निमा रिववर्षित अधेत्रता स्वाच्या पुदीत

रीववार हा '' ईस्टर '' समज्ञावा. सन १९२४ ते १९३० वर्षतचा गुडफायडे कोणत्या महिन्यात व मित्तीर्स आला होता हे खार्ली दिलें आहे.

| सन   | इप्रजी तारीख | शके  | मराठी महिना व तिथि.    |
|------|--------------|------|------------------------|
| १९२४ | १८ एमीक      | १८४६ | चैल ग्रु.'१४ ग्रुकसार, |
| १९२५ | १० एप्रील    | १८४७ | चैत्र कृ. १ शुक्रवार,  |
| १९२६ | २ एषील       | १८४८ | चैत्र कृ. ४ शुक्रवार.  |
| १९२७ | १५ एप्रील    | १८४९ | चैत शु. १४ शुक्तवार.   |
| १९२८ | ६ एप्रील     | १८५० | चैत्र इत. १ शुक्रवार.  |
| 1995 | २९ मार्च     | १८५१ | चैत्र कृ. ४ शुक्रवार.  |
| १९३० | १८ मार्च     | १८५२ | चैत्र कृ. ५ शुक्रशर.   |

गुडकायडेन्या वावर्तीत च्यात ठेश्णागारती गोष्ट अशी कीं, ता. २१ मार्चनतरनी पीर्णिमा जर रिववारीच यहेल तेर पीर्णिभेचा दिवस हा ईस्टरडे न होता त्याच्या पुढील रिवतर ईस्टरडे होतो असा युरोन रियत च्योतिपशालकानीं सिद्धात वननिक्ला आहे व त्यामुद्धेच अशा प्रस्तर्गी गुडकायडे हा देखील त्या रिवदारच्या आर्थाच्या गुकवारी येतो.

सन १९३० शके १८५२ च्या आमन्या पचागात नैशिमा स्विवारी अहस्यामुळे गुडकायडे १ आठवडा लावला ही गीष्ट लक्षात अनताही गरीनें व नकर्चुकोनें चैत्र हा. १३ स गुडकायडे लावला गेला. पण वर्षमिक्ष्यात चैत्र कु. ५ लाच लायलेला आहे. अशी नकरच्क पौर्णिमा रविवारी आल्यामुळे होते पहणून ह्या गोष्टीकडे जरूर लग्न ठेवलें पाहिने.

# कलियुग व गतकलिप्रमाण.

# खगशैठेंदु रामाद्ये २१७९ शाकेव्दास्ते कलेर्गताः॥ वैविंहीनं कलेर्मानं शेप शेप कलेमिताः॥

ज्या वेळी शालिबाइन शक पुरू झाला त्या वेळी म्हणेज शकारमाचे प्रारमी चैत्र शु. १ ला काल शुमाची पूर्ण वर्ष ११७९ गत सालेली होती. म्हणून कोणत्याही हृष्ट शालिबाइन शकामध्य ११७९ वर्षे मिळिबिली अथवा जी सक्या पेइल ती त्या शकारमी गत कल्युमा वर्ष सक्या आर्ली असे समजाव. गत किल्युमावर्षस्त्या, किल्युमाच्या एकदर वर्षोतून म्हणेज ४,३२,००० वर्षोतून बजा केली अथवा। शेष किल्युम वर्षे पेतात. पचामात यतक्रिल आणि शेषक्रिल असे जे दोन आकडे वर्षक्रता दाखविलले अयवात ते माच रीतीर्म दिलेल असवात.

उदाहरणार्थः — बके १८५२ आणि १८८० ह्या दोन शकामध्ये गतकित व केषकित किती हैं काढ़. १८५२ + ३१७९ = ५०३१ ही गतकित वर्षे आणि ४३२००० — ५०३१ = ४२६९६९ ही

होएक कि वर्षे आहीं.

१८८० + ३१७९ = ५०५९ हीं गतकाल वर्षे. ४१२००० यात्न वज्ञा कर्ता शेपकाल वर्षे ४२६९४१ इतकी राहिली.

ह्यामाण गतकि आणि दोपकि वर्षे काढावीं. शके १८५२ साली कलिगुगाची वर्षे ५०३१ इतकी यत झाली आणि मुगादि गणना च्या देळी प्रविक्ति होती तो काळ मुगारे ५५००-६००० वर्षोचाच वेतो. यावकृत कलिगुगारमी मुगादि गणनाच प्रचायत होती असे निश्चित दिवत चेते. ह्या भूगादि गणना काळावकृत्य कोक्रमान्य टिळकोरी विशेषितवृत्यक विकस्प श्रीध लावके आहेत, अशो.





आनायर क्यों प्रतास्तरहता दे हे अगदी पहिला कोड्योत परच्या था.ति दिलेडे आहे. हें चक्र तहत दाही पहात नेल्यात ह्याचा अनुतम प्रतीकप्रमाणे नेती. परिसादम भोषकीत नधप कालनाम, दुतन्म कोळांत त्या वार्ग वरणांची नादी, तिवचा कोठ्यांत राग नधजावी मेनी, चवच्यांत नधजाव गण, पाचयात प्रतम नगप, महारमा नधमाच्या शांनीया वर्षे, कारणी राजीया रसामी आणि आठव्यांत या नधजायी साँघ यात्रसणे माहिती अवते. वय 18 जि प्रका सा गौगकार पमा अभिनी नधपानासून रेरती नदपापदेव प्रायेक नधपाचे चार चार चरण परून प्रतेक नधपाच्या चारी वरणाय अनुकमाने कोणते नध्यारम कांही पालाव एक गथी व पुरप्पा कांही पालाह हुहती रामी अमे आहे. त्या हिकाणी प्रमात तेने दावतिकेके आहे.

गाउपरामा हमही आगय वय राजीत्हन दिरेटा असते. मयम वरस्या बोटकांत राणी, दुसऱ्या कोटकत पातमास, तिसमात पातनिषि, चयव्यात दात-नमें व पातचम जास्त माहिती पाद्यन लार्टी पुदील बार, वांनरवा पाताधम, सहारवांव पात मर, सातरवांव वातचत्र याममार्थे यहाँदिया धातनमाना अनुमम आहे. ही दोन्ही कोटके ( नवीन विद्यन पेलात्तक) पारताना पराच नाम परतो य पोटाळा होते रस्पून गुनाकार कोटकाने पेन्जी मुक्तम अने अवन्त्र रुरायर दिले आहे.

| - 0 0 × 6 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 dd: (13 % - 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profes a remain . Fee E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4441 12 2 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्र १८०० प्र<br>स्तान प्रस्ति में स्तान प्रस्ति में स्तान |
| अंगरान्त्र मान्त्रित्यान्त्र मान्त्रित्यान्त्र मान्त्रित्यान्त्र मान्त्रित्यान्त्र मान्त्रित्यान्त्र मान्त्रित्य मान्त्य मान्त्रित्य मान्ति मान्त्रित्य मान्त्रित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4年日日日日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - E 1 12 12 14 15 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्चित्रं म के <sup>९</sup> ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हैं के स्वास्त्र के किया है।<br>किया में क्या में कर रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अवस्य<br>अवस्य<br>अवस्य<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार<br>विकार                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वर्षतकाल भ जे क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तुन्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 m (tr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तुत्त प्रक्रि.  पुत्त में स्वार्थ स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 지 나 다 집 110만 5만                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रवास्त्र में स्थापित स्थापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 五 3 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| व्यक्तक्रवास्त्रम् । अस्य स्थानम् । अस्य स्थानम्य स्थानम् । अस्य स्थानम्य स्थानम् । अस्य स्थानम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (a) 3 × 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I 1 4- I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शादानं अव<br>शादानं के अवस्तानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| याचा स्थानम् अनुमान्ति । अस्ति । अस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ) <del>****</del>  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 日本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| व स्टूट विश्वाब कि के र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वद्वस्थाञ्च म 🖘 र कु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माना माना माना माना माना माना माना माना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 : [2] IFilgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मुगोरे स<br>मुख्या<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>मुख्या<br>हिस्साम<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>सुर्वात<br>स्व<br>सुर<br>स्व<br>सुर<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 0 (5 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मान्या मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विष्णं स्योति विभेते विभेता विभेता विभिन्न विभेता विभेता विभिन्न विभेता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | य विरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्ति । स्वाप्ति । स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| में, वर्षी सी<br>हांतियां<br>सर्वाचालां<br>महाद्याप्त<br>महाद्याप्त<br>महाद्याप्त<br>महाद्याप्त<br>महाद्याप्त<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>सर्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचालां<br>स्वाचाला<br>स्वाचालां<br>स्वाचाला<br>स्वाचाला<br>स्वाचाला<br>स्वाचाला<br>स | म स्तुत्र अत्र ते विकास स्तुत्र स    |
| E 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ति, मीति<br>मित्रा मित्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्तिक्षीत्र स्वाप्तिक्षीत्र स्वाप्तिकेष्टिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्यातिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्यातिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्यतिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्षितिक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वर्षतेशव चिल्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| न न न न न न न न न न न न न न न न न न न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रीवा ज कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 2 m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| म अर्थ द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | # <del>201 &lt; </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मस्तार्व, स्तार्व, स्तार्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R R R R R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रस्ते, महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावदी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी है है (स्वीति महावादी महावादी है है (स्वीति महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी है है (स्वीति महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावादी महावदादी महावादी मह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था    |
| स्वतार्थे स्वयाप्तर्थे स्वयाप्त स्वयाप्य स्वयाप्त स्वयाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भूत्रेत्र वर्षप्रपर्स्य, स्वाध्यात्री सम्प्राप्त्र वर्षप्रप्रप्रस्थे, सम्प्राप्त्र सम्प्रप्ति स्थापिति सम्प्रप्ति स्थापिति स्यापिति स्थापिति स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ने खें के के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 一 作品 E 图 图 N 2 . 电电 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र है कि हैंदि कि अस मा है क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ्रास्त्रम् स्थाप्त स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र र क्षेत्र कि छोड़कोड़ेक<br>स्थारकोड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्र मस्ययः । अस्य । अस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | संस्था म न न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15 J. J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا خا طا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (FIE 1575) F . (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 티트 : 시트 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नक्षमः निष्यमः नक्षमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्षत्र देवता व तार.<br>गवराचे राम पाडा वि<br>नश्य चरणांक.<br>नश्य चरण स्वाम<br>राह्य.<br>वर्षः<br>वर्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नक्षम्<br>गाना गाना<br>गाना गाना<br>गाना गाना<br>गाना गाना<br>गाना गाना<br>गाना गाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बहार नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र हान व नक्षत्र हान व नक्षत्र हान व नक्षत्र हान व नक्षत्र निष्ट निष्ट नक्षत्र नक्षत्र निष्ट नक्षत्र नक्षत्र निष्ट नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र निष्ट नक्षत्र निष्ट निष्ट नक्षत्र नक्षत्र निष्ट निष्ट नक्षत्र निष्ट नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | महाज युक्ता य तार. (भारत (भारत) में भारत हैं जिस्ता प्राप्त (भारत) में भारत हैं जिस्ता में भारत हैं जिस्ता महाज ब्रह्म हैं जिस्ता महाज ब्रह्म हैं जिस्ता महाज कर के किस्ता महाज कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " B  "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | #15   dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                 | _                               | _          |          |           |                 |                 |                        |                             |             |                     |                   |          |                                                                                             |                        | _             |                    |            | _         | _        |           |          |          |                |          |            |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------|------------|----------------|
|                                                                 | रेवती                           | अत्यनाडी   | गजयोति   | देवगण     | मोहाचा कुक्ष    | महादान          | मूच (१)                | 4/82/28/80                  | m           | दी चाची             |                   |          |                                                                                             | ्ट्र ।<br>अगर<br>हे हे |               |                    | - F        |           |          | _         | STANT    | 15       | IP             |          | , «        | 2:             |
|                                                                 | ाभाद्रप.                        |            |          |           |                 |                 | 3                      | 2 23                        | , jo        |                     | म<br>जि           | 4        |                                                                                             | व्यव<br>वियवम्<br>     | अल्बर         |                    | ğ          | 2         | 31218    |           | witer,   | į į      | किस्ताप्त      | 9 "      | · ;        | د ت            |
|                                                                 | श् उत्तर                        | मध्य       | 10 THE   | मनुष्यगण  | कड़ानेन         | शुक्र           |                        | 18                          | ٠ <u>٠</u>  | प्त<br>'ख<br>रा     | ক<br>ক            |          | क्राय                                                                                       | ilgiy<br>FPŞE          |               |                    | 1651       | वैज्ञास   | 21818    | TIENETE T | शिक्षिमी | वैधाति   | शकुनि          | , >      | , ,        | ۰ ۾            |
| 希.                                                              | पुर्वाभार्ष्यः   उत्तराभार्ष्यः | आद्यनाडी   | सिंहचोति | मनुत्यकाण | आमृष्ट्         | सुवर्णदान       | अजैकपात (              | ११८ ७१० वर्षायुर्व १ १४ ४ ४ | er<br>er    | स                   | ধ্য               |          |                                                                                             |                        | - <br>        |                    | E .        | धार्य     |          | _         | मंबी     | Ŧ        | तैतिख          | ~        | · m        | - 2            |
| अवकहडाच                                                         | शततारका                         | आद्यनाडी   | अश्वयोति | राक्षसगण  | <u></u>         | शकेरादान        | यरुण (१००) अजैकपात (२) | 2 8 0 8 5 6                 | 6           | स                   | युराश तु          |          |                                                                                             |                        | 1111          |                    | वाश्चिक    | आधिन      | 3 18 18  | गुरुवार   | all a    | ब्यतिपात | गरज            | ~        | و          | 'n             |
| जन्मनक्षत्र चरणपरत्वे गण, नाडी, वर्णे राशी वृगैरेचे अवकहडाचक्र. | धानिष्ठा                        | _          | सिंहयोनि | राक्षसमाण |                 | सुवर्णरीप्य     | _                      |                             | m           | 그 하 하 하             | म<br>(त्र         | _        |                                                                                             | ileir<br>PPE           | -             | ने घातचक.          | <u>aga</u> | माव       | >        |           |          | 12       | तैतिक          | m·       | lu.        | w              |
| नाडी, वर्ण :                                                    | श्रवण                           | अत्यनाडी म | 伍        |           | <del>رة</del> ( | ब्राह्मणभोजन सि | विष्णु (१-३) वस (४     | 8480120121288898012         | × m         | ख के दो म           | श अन्त            | सकर      | 전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전<br>전 | वैश्यवर्ण<br>जल्ल्ञार  |               | मेपादि १२ राग्रीचे | कन्या      | भाद्रपद   | 4180184  | श्वनिवार  | श्रयण    | EE,      | कोल्य          | ~        | 2          | m              |
| त्वे गण,                                                        |                                 |            |          |           |                 | _               |                        | 02                          | مد<br>مر    | न अ                 | स च               |          | )<br>FEE                                                                                    | 46<br>464              |               | मेपादे             | सिह        | व्युव     | 31218    | शनिवार    | P.       | 뙲        | 팋              | •        | w          | ×              |
| । चरणपर                                                         | उत्तरापादा                      | अत्यनाडी   | मुख्योति | मनुष्यगण  | <b>क्णसङ्</b> य | महिपीदान        | नियंदेव (३)            | 2 2 2 4 8                   | ~           | भ भे आ              | (대<br>(대          | _        | f)<br>1₽Í                                                                                   | PIP<br>PIP             | $\frac{1}{1}$ |                    | 450        | £         | शावाहर   | सुधनार    | अनुराधा  | व्याचात  | 1              | ~        | 'n         | ٠              |
| जन्मनक्षर                                                       | पूर्वापाडा                      | मध्यनाडी   | वानरवीनि | मनुष्यगण  | वेतनुक्ष        | कनलदान          | उदफ (४)                | 9                           | 20<br>EV    | भ सामा बा           | र अधिम            | धन       |                                                                                             | गीनयवर्ण म्ह<br>मानव   |               |                    | मिथुन      | आमाद      | <u>२</u> | सीमवार    | खाती     |          | भारत           | m        | •          | •              |
|                                                                 | मुख                             | आवनाडी     | थानयोनि  | राध्यस्या | राळेचा वृक्ष    | लेहदान          | निऋति (११)             | 3'<br>3'<br>3'              | ><br>~<br>~ | 4 [과 파 ] 개          | म शुक्र न         | \$       |                                                                                             | 3 £                    |               |                    | बुक्म      | मागंदीियं | 32021    | द्यानेवार | दस       | eg.      | ار<br>را       | >-       | مو         | ٧              |
|                                                                 |                                 | _          | _        |           |                 |                 | म तारे.                | ग पीडा दि                   | जांक.       | गाक्षरं.            | णस्वामी           | ÷        | प्पति                                                                                       | <b>∴</b> ∺             |               |                    | भूद        | भातक      | 2 18 18  | संस्      | Ħ,       | सिंद्रभू | <del>ا</del> و | ~        | ~          | ~              |
|                                                                 | नक्षः                           | नाडी.      |          | मुख       | आराध्यग्रुक्ष.  | दान             | नक्षत्र देवत           | चरणपरस्बे रोग पीडा दि       | नश्ज चरणांक | नश्चेत्र चरणाक्षरे. | नक्षत्र चरणस्वामी | न्त्रं स | राश्याभिपति                                                                                 | सूत्र सु               |               |                    | साध.       | पातमास    | मतिविध   | मातनार    | पातनशान  | मातयाग   | ज्ञातक देव     | नातप्रहर | यु. पातचर् | ह्या. पातच्यू. |

# अवहडाच्कासंबंधीं विवेचन.

हैं सबय अवबहडाचक मधनावरची किंवा नस्त्रमधीन आहे. अर्थात् जन्मकाळी फोणत्या नस्र-त्राचा कोणता चरण हुए वेळी होता हैं पहून नतर त्या चरणाचे जे आवासर यात दिश्लें अवेल हैं नाव त्या व्यक्तीचें देवलें पाहिजे. यालाच नस्त्रमनाय, जन्मनाव किंवा नावरस नाव म्हणतात.

ह्या अवनद्दशचक्रावरून कोणत्याही जातीच्या कोणत्याही व्यक्तीचें जनमनाव त्याच्या जनमंत्रक वरून त्या वेळच्या नक्ष्मावरून कालात्याही जातीच्या कोणत्याही जनमंत्रक अगर जनमंत्रिक माहीत नाहीं अशा व्यक्तांच्या चाल् रहणके व्यवहारीत चाल्ठ अधिकस्या नावाच्या आधाक्ष्मावरून त्याचें नाममञ्जन व नाम- राशी केरहाही पाहाता चेते. व त्यावरून त्या व्यक्ति चाल प्रहमान कर्षे आहे व त्याचे द्यामाञ्चम परिणात केणित याचाही निर्णय करता चेतो. उदाहरणार्थे —एका हिंदु यहस्याचें नाव मोरेक्ष, पार्धी रहस्याचें चाल नाव नक्ष्यानजी, इन्द्रिश रहस्याचें नाव महस्यानजी, इन्द्रिश रहस्याचें नाव महस्यानजी, इन्द्रिश रहस्याचें नाव व्यक्ताल आणि एका किंगाहित रहस्याचें नाव चपकलाल आणि एका किंगाहित रहस्याचें नाव चपकलाल आणि एका किंगाहित रहस्याचें नाव व्यक्ताल यामाणे स्थावहारिक नावें आहेत व त्यावरून त्याचें नामनक्षत्र व नामराधी क्राह्माचें व्यवहारी आहे. तेरहा अवकह्र वक्त प्रह्माचें वाय त्या प्रत्येकाचें नामनक्षत्र, चरण व राशी सालील प्रमाणें चेत

| मोरेश्वर       | पूर्वा १ चरण    | सिंह राशी    |
|----------------|-----------------|--------------|
| नसरवानजी       | अनुराधा १ चरण   | वृश्चिक राशी |
| <b>मॅकमिलन</b> | मधा १ चरण       | सिंह राशी    |
| सय्यदश्रही     | शततारका २ चरण   | कुम राशी     |
| मास्तराय       | मधा १ चरण       | सिंह राशी    |
| चपकलाल         | रेवती ३ चरण     | मीन राशी     |
| शिवलिंगप्पा    | श्वततारका ४ चरण | कुम राशी     |

अद्या रीतीर्ने कोणत्याही जातीच्या कोणत्याही व्यक्तीची नामराधी व नक्षत्र या चन्नावारें पाहारा येईल. पण ही गोष्ट वेच्हाही लक्षात देवावी कीं, ज्याची जनमबेळ अगर जन्मदिवस माहीत नरेल त्याचीच नामराधी व्यावी इतराची जनमराधी वेण हाच बास्त्रोक्त मार्ग.

अयकहडा बकाचा दुस्य प्रकार जो दिल आहे त्यात नक्षत्र चरण, नाडी, योति, आराध्यृष्टस, दान नक्षत्रदेवता, तोरे, रीगरीडा दिवस, नक्षत्रवारण स्वामि, राडी, रादयाधिपति, वर्ण, वरच आणि राधींचा उदयक्षाल अशी माहिसी आहे ही माहिती समजण्यास सुलम आणि चटकन् प्यानात येण्या स्वरक्षी अस्ट्यार्ने त्याचे विशेष विवेचन नक्षे.

अवकद्वाचक हैं पार जुने चक्र असून वें आजपर्यत स्वत प्रचारात ओर हैं चक्र आणि त्याची रचना प्राचीन ज्योतिपाचार्योनों सुमारे ४००० वर्षापूर्वी केंद्र आहे कों त्याच्या रचनेवरून गाणताने स्विद्ध होते. च्या चेळीं कृतिकादि राणता स्वाचारत होता स्था चेळींच हैं अवकद्वा चक्र प्रचारात आलेळें आहे कारण "आ, ई, ऊ, ए," हो आरमीची स्वराद्धी कृतिका निक्ष्याच्या चार चरणाय अनुक्रमाने दिल्ली अच्छा रोहणी नवजाय ओ, या, यी, बू ही अवहर साहेत आहेत आणि क हैं स्वताहर एंग नवजाचें आहे हा रचनेवरून निर्वेवाद स्विद्ध होतें की, कृतिका कार्लीच हैं महत्वाचें चन्न प्रचारात आले व आजवर्यत स्वत चाह राहिंट आहे

 पाहिङें असता ५९ × ७२ = ४२४८ वर्षे वेतात. अर्थात् ४२४८ वर्षापासून हें चक्र अन्याहत रीतीनें सतत प्रचारात आहे.

अधा तन्देने हैं चक्र का वर्गविष्णात आर्ड व अग्रुक नधनाड़ा अग्रुक्व अधर का । ह्याचा निर्णय अवाग सार्टेडा नाहीं. परतु येवढें घरें कीं, हैं चक्र काहीं तरी महत्त्वाच्या विशेष तत्त्वावय व पोरणावर वर्गविष्ठें अपने ते पर महत्त्वाचें आहे. या चक्राववेंची दोन महार आहेत. एक तामान्य उद्योज अववहदा- चक्र ज्यामार्गेष कोटका आहे त्याप्रमाणेंच. पण दुसरा की मकार त्यात कीएक माहत्त्वात बराच फरक आहे व त्याय प्रतिच्छा चक्र महत्त्वाच का चक्रात, अकार, हकार, जेकार या- प्रतिचे त्याय प्रतिच्छा चक्र महत्त्वाच अग्रुक महत्त्वाची पूर्व होता व पुन्हा दुस्य पर्याय तथाच अग्रुक महत्त्वाची हो दियति पुढे प्रतिच पुढे का स्वायत का अग्रुक महत्त्वाची स्वायत हो त्यावरून त्यानात येहरू.

शतपद अवकहहाचकाची मांडणी.

नामनक्षत्रज्ञानापेक्षपाञ्चकहडाचक्रोपपत्तिः । शुंठीकोष्ठेषु २५ तिर्यक् स्ववकहड ठिसाधः स्थिता लीप्चिदार्थ स्तान्युक्तांस्तैःस्वरेश्च क्रमत इहकुयुक्षडछतन् मध्यकोष्ठे ॥२००॥ वैर्षेरूर्ध्याघराठीप्चनलभत इहासार्पमणॅर्भपादाः ।

एवं चान्येषु दद्यान्मटपरतपुयुक्पणाठा मध्यकोष्ठे ॥२०१॥ समरसार.

रीकाः—इडीकोष्ट्र पचिविश्वत रुक्ष्यु तिर्थेक्टियतो परिपंती अ, य, क, इ, इ, इति पचाधराणि पंचा कोष्ट्र उपरिक्षने किल तदन अव-स्थितालीपु चतस्य तदाविरेतैः व्योक्तैः इस्परेः इ, उ, ए, ओ एपस्प्रेसद्वार्भेषुकासतात् य, क, इ, इ, युवान् भेदान् विश्वतिष्वस्थात् इधिकिष्टिक इसेव मक्ष्याण प्रमत्तो विश्व अत सिर्धयः कुपुत् घड्ड मध्यकेष्ट इत्यन्दस्य पनाहरू पार्टिक एवरेस्यः एव पविश्वति कोष्टेषु अश्वार्भिक इत्यन्ति एवरेस्यायालीपु उपयोक्षित्र अत्यन्ति अश्वति वर्णाण्यापु वर्षस्वद्वार्भिक्षात् अल्लेक्ष्या अश्वति वर्णाण्यापु वर्षस्वद्वार्भिक्षात् अण्याविश्वति वर्णाण्यापु वर्षस्वद्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्यक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्थिक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्थिक स्वार्यक स्वार्यक

पितृभत इह भानि चाहिदैवं नयमजखाश्च तथा भुयुक्धफोडः। हरिभमवधितश्च मेत्रतः स्युर्गसदचलावसुभाद्दुपुक्थक्षत्रः ॥२०२॥ समरसार.

टीका:--अय मयादिमगदवर्णानेयनमाइ॥ एयमिति॥ एवं प्रागुत्तरीत्या अन्येषु वचविंग्रतिकांद्रेशु मटपतवर्णान् अह्वएअोहित स्वर्यपेत्न चचविंग्रति सम्प्रमेत्न चचविंग्रति सम्प्रमेत्न चविंग्रति सम्प्रमेत्न चविंग्रति सम्प्रमेत्न चविंग्रति सम्प्रमेत्न चविंग्रति सम्प्रमेत्न चविंग्रति सम्प्रमेति प्रमुप्तायम् वात्रायम् वात्रायम् विंग्रति विंग्रति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमेत्रति काल्येत्र चिंग्रति काल्येत्र चिंग्रति काल्येत्र चिंग्रति काल्येत्र चिंग्रति काल्येत्र चिंग्रति काल्येत्र चिंग्रति काल्येत्र चविंग्रति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमेत्रति व्यविंग्रति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमेत्रति व्यविंग्रति सम्प्रमेत्रति व्यविंग्रति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमान्ति सम्प्रमेत्रति सम्प्रमेति सम्प्रमेति

हीं तीन अधरें स्त्राधिवाय जास्त लिहावीं, म्हणजे प्रथम स्तम पुरा होतो. नतर ह्या स्त्रमापैकीं पहिलें अक्षर ( क ) ह्याच्यापुढील चालोप्रमाणें येणारें अक्षर ( के ) को, ह, ही पुनर्वेस याप्रमाणें पुढें आरक्षेपाता पर्येत नक्षत्राची अक्षर लिहून पहिले कीएक पुर करावें. दुसरे पचनीस घराचे कोष्ठकात दुसरे सूत्र म, ट, प, र, त है वर सागितस्याप्रमाणें लिहून (म) अक्षराच्या खार्टी मि, मु, मे, मो अशीं अक्षरें लिहावीं, म्हणूजे ( म ) सुद्धा पाच अक्षरें एकाखाली एक येतील. त्या अक्षावरून में, मि, मु, मे, मघा, मी, ट, टि, दु पूर्वी: याप्रमाण मघापासून सात नक्षत्र विशाखातापर्येत लिहार्वी. मघापासून 'चवर्ये नक्षत्र हर्रत आहे. त्याचा स्तम या कोष्टकाच्या मध्यमार्गी होतो, आणि इस्त नश्चलात कमाने येणारे पहिले अश्वर (पु ) हें आहे. त्यात आणखी सुत्राखेरीज प, ण, ठ अधीं तीन अक्षरें घाटून दुसरा स्तम पुर्रा करावा, आणि त्यात प्रथमचें ( प ) हैं अक्षर आहे त्या पुढील कमानें येणारें ( पे, ) पो, र, रि चित्रा. ह्यापमाण पुढे विशाखाता पर्येत सात नश्चनाचीं अक्षरें लिहून हैं कोष्टक पुरें करावें. तिसरें पचवीस घराचे कोष्टकात तिसरें सूत न, य, म, ज, ख ही अक्षर वर सामितल्याप्रमाणें लिहावीं आणि (न) अधराखालीं नि, नु, ने, नो हीं अक्षरें घालावी. म्हणजे न ते नो पर्यंत पाच अधार होतात. त्यावरून न, नि, नु, ने, अनुराधा, नी, य, यि, यु, ज्येष्ठा याप्रमाणे नक्षत्राची अक्षरे येतील अनुराधा नशनारासून चवर्षे नक्षत्र पूर्वापाढा याचा स्तम या कोष्ट कात मध्यभागी होतो. म्हणून जनाने येणारे त्याचे पहिले अक्षर मु, है आहे यात सुलाशिवाय ध, फ, ढ अशीं तीन अक्षरें जास्त पालावीं. म्हणजे तिसरा स्तम पुरा होईल. या स्तमातील ( भु ) हें अक्षर पहिलें आहे. त्यापुढें क्रमाने येणारें (भे) भो, ज, जी, उत्तरायादा या क्रमाने अभिजित्सह अवणातापर्येत नक्षर्ते या कोएकात छिद्दिली म्हणजे हैं कोएक पुरे होते. चवये कोएकात चवये ग, स, द, च, इ, ही अक्षरें वर सागितस्याप्रमाणें लिहावीं आणि (ग ) अक्षराखाली गि, ते गीपर्यंत अक्षरे लिहाबी. म्हणजे ग, ते गोपर्यंत पाच अक्षरे होतील. त्यावरून ग, गि, गु, गे, धविष्ठा, गो. स, सि, सु, शततारका याप्रमाणे नक्षत्राची अक्षरे येतात. धनिष्ठेपासन चवरे नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, याचा स्तम या कोष्टकाच्या मध्यभागी होतो. या नक्षत्राचे क्रमाने येणारे पहिले अक्षर ( दु ) है आहे. यात आणखी स्त्राखेरीज थ, झ, ज, अर्थी तीन अक्षरें घालून हा चवया स्तम पुरा करावा, आणि स्तभावील पहिले अश्वर (दु) या अश्वरापुढें क्रमानें येणारें (दे) दो, च, ची रेवती, या क्रमानें भरणी अतापर्येत सात नक्षत्राची अश्वरे लिहून है चवर्षे कोएक पुरे करावें.

आतापर्यत चार कोष्टकें कर्यी तयार करावीं याबहरूची माहिती क्रमानें देऊन चारी कोष्टकें एकत्र करून सबध एक कोष्टक तयार केलें, त्यात चार स्तम आहेत. स्तमात तीन अक्षरें इतर घरापेक्षा जास्त का? असा प्रश्न उत्पन्न होतो, म्हणून त्याचा खुलासा करणें जरूर आहे. नक्षते २८, प्रत्येक मधत्राचे चरण चार, या ऋमानं २८ नक्षत्राचे ११२ झाले व तितर्कीच असेर होतात सबंघ कोष्टकातील घरें १००, प्रत्येकात एकेक अक्षर घातलें म्हणजे १०० घरें मरून वाकी १२ अक्षर शिलक राहिली ह्याकीरवाच प्रथकाराने चार स्तमाची योजना करून त्या प्रत्येकात तीन तीन अधरे जास्त घावन चारी स्तम १२ अधरानी मरून काढले. आता प्रथम स्तमात पहिल्या सूलांपैकी (क) वर्गीतील प, ड आणि चवच्या स्वातील याजवळचा जो (च) वर्ग यतील छ हैं अक्षर पेऊन पहिल्या स्तभात तीन अक्षर घालून तो स्तभ मरून पुरा केला, आणि दुसरा स्तम यात चवरथा सूत्रापैकी (स) वर्गी वील (प) आणि दुसरे सूत्र यातील (ट) वर्गांपैकी ण, ठ, ही अक्षरे घेऊन दुसरा स्तम तयार झालाः आणि तिसरा स्तम यात दुसरें सूत्र यातील (व) वर्गारेश ध, (प) वर्गातील फ, (ट) वर्गोतील द. अशीं अक्षर घेऊन तिष्टरा स्तम पुरा केटा, आणि चयथा स्तम यात दुखरे स्त्रातील (तं) वंगीपेकी (य) आणि चवये स्वारेकी (च) वर्गोतील झ, ज अशी अधरे घाटन चवया स्तम पुरा केला आहे. साराश चार सुलातील व चार स्तमातील स्वर आणि व्यजने अशीं धर्व अक्षरे घेऊन प्रयकाराने हें सवघ दोएक त्यार केले आहे. पुढील कोष्टकावरून ही सर्व रचना ध्यानात येईल.

. अवहडाचकामध्ये कोणत्मा नावास कोणते नक्षत्र व त्याचा चरण येतो हॅ ज्याप्रमाणे पहावयास सापडते त्याचप्रमाणे चाल् व्यावहारिक नावावरून अगर जन्म नावावरून नशल व राशी कोणती हेंही पाहता येते.

धावरन लक्षांत येईल की. अवहकडाचक म्हणजे नक्षत्र रियति दर्शक चक्र आहे.

ह्या स्वयक्द्रशाचकाचा उपयोग उपनयनप्रधंमीं धंप्येतील नाव पाइण्यास ज्याप्रमाण करण्यात येती त्याच्रमाण विवाहप्रवंगी चयुप्रांची जन्मटियणे व जनमनश्रेत्र एकफेकाठी लुळतात हिंवा नाहीं व एकफेकाट पीपक य अनुकुल आहेत किया नाहींत हंही पाइण्याकटे होती. जन्मनश्रायच प्रदेश, गण, नाही, योगि, वर्ण इत्यादि धर्म मोटी अवस्थेनून आहेत आणि व्याद्विच्य जन्मनश्रायच महर अविशय आहे. येदिककार्ली केयळ नश्रतात्मकच व्योतिप होते पण अलीकडे २५०० वर्षीयामून ते राह्यात्मक झालें आहे.

#### शतपद अवकहडा चक्रोपपत्ति कोष्टकम्. शतपदचक्रम्.

| कृत्तिका. | l  | 1                    |    | Į.          | मधा     | 1  | į                         | 1   | }          |    |
|-----------|----|----------------------|----|-------------|---------|----|---------------------------|-----|------------|----|
| अ         | व  | क                    | ∤ह | ड १         | Ħ       | 3  | d                         | ₹   | त२         | 1  |
| सूत्र.    |    |                      |    |             | सूत्र,  | _  |                           | _ _ |            | _[ |
| <b>ξ</b>  | वि | कि                   | हि | डि          | मि      | हि | पि                        | रि  | ति         | २  |
| <u>ਤ</u>  | बु | कु घ<br>स्तंभ<br>ङ छ | सु | ङु          | ff      | टु | पु. प.<br>स्तंभ.<br>ण. ठ. | ₹   | ਗੁ         | 3  |
| q         | वे | के                   | हे | હે          | मे      | टे | वे                        | रे  | ते         | 8  |
| ओ         | वो | को                   | हो | डो          | मो      | हो | पी                        | रो  | तो         | 4  |
|           |    | ĺ                    |    | आरेपा.      |         | L  |                           |     | विशाखा     |    |
| अनुरा.    |    |                      |    |             | धनिष्ठा |    |                           |     |            |    |
| न         | य  | भ                    | ज  | ख ३         | ग       | स  | द                         | ঘ   | છ ૪        | Ę  |
| सूत्र-    |    |                      |    |             | सूत्र   | _  |                           | _   |            | -  |
| नि        | यि | मि                   | जि | खि          | गि      | सि | दि                        | चि  | ि          | 0  |
| नु        | यु | मु ध<br>स्तंग<br>फ ढ | जु | खु          | ij      | ਥ  | दु ध<br>स्तंभ.<br>झ ञ     | খ   | ন্তু       | ۷  |
| मे        | ये | मे                   | जे | खे          | Ŋ       | से | दे                        | चे  | ð          | ٩  |
| नो        | यो | मो                   | जो | खो<br>श्रवण | गी      | सो | दो                        | चो  | छो<br>भरणी | १० |

माणिमाताचे तथात्रांव किया नथात्रावाचरून नथात समजन्यागाठी अ, य, क, ह, हा चक विहितो. याची उपपाच मार्गे ग्रामितनी आहे ह्या अवकह्याचकात ची अहाँर-दृश्व दिख्ली आहेत थीं दुवन्या काहीं प्रयाद च चाल् प्रचारात दीर्ष मृत्यन्यात येतात. उदाहरणार्म, कोष्टकांत ''ना, नि, तु, ने." असे अहे साव्यापेन्जीं, ना, नी, तू, ने. असे म्हण्याचा प्रपाद आहे. तासर्व अवकह्याचनात ज्या ठिकाणी 'रेस अक्षरे आहेत तेचें ती दीर्ष सम्बाधी.

# अवकहडाचक. ( श्लोक )

च्चेचोलाऽश्विनी प्रोक्ता लीख्लेलो भरण्यथ ।
आईऊए कृत्विकास्यादोवावीव तु रोहिणी ॥ २०३ ॥
वेवोकाकी सुगिरिरः कुपङ्कार्द्विका तथा ।
केकोहाही पुनर्मस्यात् हृहेहोडा तु पुप्यमं ॥ २०४ ॥
डीड्डेडी तथाश्लेषा मामीमूमे मधा स्पृता ।
मोटाटीट् तु पूर्वास्यात् टेटोषाप्युत्तरातथा ॥ २०५ ॥
पूराणाठा हस्ततारा पेपोरारी तु चित्रिका ।
हरेरोता स्पृता स्वाती तीत्तेतो विद्याखिका ॥ २०६ ॥
नानीनृतेऽनुराधा च च्येष्ठा नोयाबीय् स्मृता ।
वेयोभोभी मूलतारा पूर्वापाडा श्रुधाकडा ॥ २०७ ॥
भेभोजाञ्युत्तरापाडा ज्वेजोखाऽभिजिङ्गतेत् ।
खीख्खेखो अवणमं गागीमूगे धनिष्ठिका ॥ २०८ ॥
गोसासीस् श्रुताभिष्क् सेसोदादी तु पूर्वभा ।
द्यक्षत्रोत्तरामाद्र देदोचाची तु रेवती ॥ २०९ ॥

अर्थ — अश्विनी नक्षत्राच्या प्रथम चरणाष चु है अखर, हितीय चरणाष चे, तृतीय चरणाष चो आणि चतुर्य चरणाष्ठ हा अर्थी चार चरणाष्ठ चार अर्थोर आहेत. याप्रमाणेंच मरणी आदिकरून नशकाच्या चरणाष्ठ चार चार अर्थोर शाहेत. ती स्त्रीकात सागितस्याप्रमाणें क्रमेंकरून समजावीं. नक्षेकाचे अर्थ स्पष्ट समजण्याकरिता खार्ली स्पष्टीकरण करतो.

> नक्षत्रभित्यंचतुर्राधिकं भवेत्रामाक्षरं जन्मनि तस्य युज्यते । राशिस्तयैको नवभिस्तदंधिभिर्नवांत्रसंज्ञैरजतो विनाभिजित् ॥ २१०॥

अर्थ — या लिहिस्साप्रमाणें चार चाणाचे एक नक्षत्र जाणावें. जो प्राणी क्या नक्षत्राच्या क्या चरणावर उत्तत्र होईल खाला त्या चरणाचे जे अक्षर अनेल तें अक्षर प्रथम लावून नाव ठेवावें. म्हणजे अभिती-चा प्रथम चरणावर जनमलेला जो प्राणी सार्चे चुडामाणे अर्थे नाव ठेवावें. साप्रमाणे पुर्वेदी चेमदेव, बोलदेव, लाटपति हस्यादि नार्चे जाणां. नयकाच्या चरणाव मताय अर्थे नाव अव्यन त्या नवाक्ष नावच्या नक चरणार्नी एक रावि होतों. त्या रावित कमाने मेप, क्ष्मम हत्यादिक बारा नार्वे आहेत. त्यात अमि जित् नक्षत्राची मात्र राणता कराववाची नाहीं रावीतवर्थी पुर्वे सामू

ज्या नक्षत्राच्या ज्या चरणावर जन्म असेल ते अक्षर त्या मनुष्याचें नांवातील आद्याक्षर असावें हा नियम ठीक आहे. पण नांव ठेवतांना ही गोष्ट केव्हांही विसरतां कामा नये कीं, नक्षत्रानुरोधानें येणारें आद्याक्षर धेतलें तरी तें येजन सुद्धां नांव जे ठेवावयाचे ते तो मनुष्य ज्या जातींत जन्माला आला असेल त्या जातींच्या नांवा-प्रमाणेंच ठेवले पाहिने. जसें न हैं अक्षर असतां ब्राह्मणांत नारायण हैं नांव येईल तर पारशांत नसरवानजी असेच ठेवावें लागेल.

# तिथ्यादिकांचे मध्यममान व नक्षत्रचरणगणना.

िरिम्निश्वामं मध्यम मान ६० पटिका अठे वर्ष अष्ठ के त्या स्वाचे स्वष्टमान ६० पटिकावेद्या 'अट्युद्धिद्दास्या'' अठे किया ह्या प्रमाणाच्या वयळ ववळ वेते. याचा स्वष्ट अर्थ हा व्ही, एक विषि अग्य नव्यक्ष स्वाच कर्मात कर्मी ६० पटिकायेव य तात्वित वास्ती ६० पटिकायित वेते. आणि अर्थातव मता नव्यवस्यण पाइताना कोगतिही इट नव्यन एक्ट्र विकत्य पटिकानं अठेव त्या मानाने त्याच्या चरणाची घटिकायळे येगार. तिथि किया नष्टम नेहमी यूशोदयावाच मुक्त होते अर्थ नाहाँ. अव्य दिश्वात ते केदहारो मुक्त होते व दुष्ट या दिवशी ते केशाव्या वेळी स्वत्ते वाची पटिकायळा के याचा करणाची स्वत्य केशाव्या वेळी स्वत्ते वाची पटिकायळा का याचा करून व्यविकायान अर्थ भागा परावे स्था भागायेकी हमा प्रमाण स्वत्य नव्यनाचा चरण होय

पचागात दरमेजर्ची जी नश्चन नामें दिलेगी अवतात ती सूर्वोदयाना जै नश्चन अधेल त्याची दिग्दर्संक अवतात व त्या महानापुर्दे दिलेली घटिलाएक में नश्चन सूर्वोदयानकर किती घटिला रकानी वाले याची निदर्संक अवतात, ज्या मेळी एक नश्चन प्रवर्त त्याचा नेळी त्याच्या पुढील नश्चन पुरू होते. ही गोष्ट रखांत देवली अवता पद्मागात दिलेला काणचाही नश्चना-मा विदेशांक्यास्त्रन कोणते नश्चन केशा पुरू होते हैंही दिलेल अवता पद्मागात दिलेला काणचाही नश्चना-मा विदेशांक्यास्त्रन कोणते नश्चन केशा पुरू होते हैंही दिलेल अवती अवता पद्मागात दिलेली नश्चना थिटला काणते होता नश्चनाच्या चामाती विदेश अवते हैं निश्चित्रजंग स्थान द्यानाच्या चामाती विदेश अवते हैं निश्चित्रजंग स्थान देवां

मश्याचा व स्थाच्या परिकाषळाचा उपयोग चहाची स्यष्ट स्थिति सम्बन्धार उता होतो तसाच तो महाच्या महादरा, अतर्रता, विद्या, उपद्या जाढणाचे कामी पार होतो. त्याचमाणे गोचयेचे मह आणि चहाचे व इतर प्रहाचे पहणारे योग पाहण्यास याची पार कहर लगते म्हणून नस्त्रस्थिति पाहताना कीणतीरी पुक होते हेता जाना नये

पचामात दर्शाजची जी नक्षत्र दिल्ली अवतात त्यात दिनमध्ये किंचा चद्रनन्त्रे म्हणतात. कारण त्या दिवर्धी चद्र त्या नक्षत्राच्या मधीदा विमागानून प्रमण करीत समता. दुवर्धी नव्यत्र स्वतः द्वात होत. ही पचामात दिल्ली नक्षतात. पण याचे महत्त्व नार निल्लाण आहे. ही नव्यत्र पहा प्रदेशमध्यत्र दुविन्या स्वीद्याययत्रच्या २५ तावात किंच ६० घटिकात पूर्व शिताज्ञाय उदय पावतात व पक्षिम शिति जावर अस्तात जातात. हा। ददयनक्ष्माचा वश्च जनमन्त्राती विदेश आहे. आणि म्हणूनच जनम्त्राता वैद्याय अस्तात्र किंचा प्राप्त प्रमुच्य जनमन्त्राता विदेश आहे. आणि म्हणूनच जनम्त्राता विदेश आहे. आणि महणूनच जनम्त्रात्र विद्याय विद्य

आता चरण कादृण्याची पद्धति भागती — उदादरणार्थ, ग्राके १८५१ त पास्तुन हु ११ समस्वयार षा दिवार्षी सुर्वोदसानतर १६ परिका या वेळी कोष्यत्म नघनाचा कोणता चरण पेती व १६ वेळी होणते नध्य किती सुर्प (मोगर्क गर्क) हार्कि व किती भोग्य (मोगाययार्थ) गार्हिल, एकदर त्या नधानार्थी परिकारक किती चेतात हे बाशयमांचे आहे तेदा १० ४६ वर दिन्छे पचाण गाहा, त्यांच इष्ट दिवार्धी अवण नध्य ६५ स. २३ वळे आहे स्थाने त्या वेळी अवण नध्य गुण्यून पनिज्ञा नध्य गुरू होगार.

आपणांत अवग नथन एकदर किती घटिकारळे आहे हे पहाययाचे थाहे. कारण आरला इष्टकाळ

भवा नश्चम स्वण्या वा पूर्वीचा आहे म्हणून भवा नश्चम सुरू केव्हां शाले हे पाइणे जरूर.

सीमार्ग्य उत्तरागाता १५० व १० व्हें मारेडी स्पूर्ण भवन नावत शार्त्य वस्त्र वर्षे सीमार्ग्य उत्तरागाता १० व १० व्हें मारेडी स्पूर्ण भवन नावत शार्त्य वस्त्र वेश्वात १० व १० व्हें ६० परिशान्त वस्त्र (६० विस्त्रान्त सम्र स्वयाने सार्ग्य तिस्त्र ६० वरिस्त्राम अवन ) पति वास्त्र १२ परिश्व ५० व्हें अवन नावत्र सेमार्ग्य सार्ग्य साम्यवस्य वर्षाद्वासायने अग्र नावत १९ व २१ व्हें विस्त्रति ६७ परिश्व १२ व्हें वस्त्र स्थान नवस्त्र आने पहरूर पत्था वस्त्राम सबसे स्थाना, रहसान् पर्यंत गेलेस्या घरिकापळात सुक्तर्भ ग्हणतात व जन्मकालानंतर किंचा इष्टकालानंतर राहिलेस्या घरिकापळांत मीग्यर्क म्हणतात. वरन्या उदाहरणात अवण सर्वर्क ६७ घ. १३ पर्छे आले. आता मुचर्ख पहावयाचे.

मंगळवारीं सुर्योदयानंतर १५ घटिकानी इष्टकाल असून मंगळवार सुर्योदयानंतर अवण नक्षत्र ३२ घटिका ५० पळे होते. ह्या दोव्हींची बेरीज केली अवतां अवण नक्षत्र सरू झाल्यापायन इष्ट वेळेपर्यंत ४७ म. ५० पळें मुक्त झालें. ही मुक्त प. पळे एकंदर नक्षत्र ६७ घ. १३ पळें यातून यजा केली अवता १९ घ. २३ पळें इतके अवण नक्षत्र जन्मानंतर भोग्य राहिले.

आता इष्ट वेळी अवणाचा कोणता चरण थेतो है पहावयाचें, ६७ व. १३ पळाचे ४ भाग केले अस्ता १६ घटिका ४८। पळाचा एक चरण आला. होमचार्य २७ घ. १० पळानी अवण नक्षत्र सुरू झाउँ खणून त्यात १६ व. ४८। पळे मिळविलो तेव्हा सोमयारी ४३ घटिका ५८। पळापर्यंत अत्रणाचा प्रथम चरण पूर्ण झाला. त्यात पुन: १६ व. ४८। पळे मिळविता मंगळवारीं ० वटिमा ४६॥ पळापयैन दुसरा चरण पूर्ण झाला. त्यात १६ व. ४८। पळ मिळाविता मंगळवार्स १७ घ. ३४)]] पळावर्षेत तिसरा चरण पूर्व झाठा. त्यात १६ घ. ४८। पळे मिळविता मंगळवारी ३४ घ. २३ प या वेळी अवण नधत्रावा चवया चरण पूर्ण झाला.

ह्मायरून है स्पष्ट झालें की इष्ट काळी अवण नक्षताचा तुतीय चरण चालू होता. आणि अवणाच्या तृतीय चरणाचे नथनाधर " से " हैं आहे अर्थात् ह्यावेळी जन्म झाटेल्या मनुष्याचे जन्मनक्षत्रनाव स्वितः

राज किंवा खेमदेव अर्चे आहे.

तिथि, नक्षत्र, योग, करण, हे केन्द्राई। समाप्त होबोत व सुरू होबोत किंवा चंद्राचे व प्रहांची शास्त्रहरे सर्वेष दिवसात केव्हाही होत्रीत पण पचामात दिलेलें दिवस हे ६० घटिका प्रमाणाचेच निश्चित असतात है केव्हाही विचलं नथे. तिथि, नखत्रे, योग हें ६० घटिकापेक्षा कमी अगर जास्ती नेहर्मी येतील पण दिवसार्वे मान ६० घटिका है केव्हाही कम-जास्त बदलगार नाहीं.

# <sup>र</sup> २७ नक्षत्रांच्या बारा राशी.

वेदकालागस्त तहत विद्धात कालायाँत नक्षत्रतागतर निश्चित मुगादि तहन कृतिका गणना पद्वीने व चिद्धात कालापायन आजपयेत गरिसकारमध्यान निःसर रेवती योगताय जयंती ऊर्फ शीटापिशियम हापायन श्री अंशाच्या मेयादिसशी निश्चित्रपूर्ण प्रचासत आहेत स्या वेण प्रमाणे:—

अश्विन्योधभरण्योगहुरुापादश्रकीर्त्यते मेषः ।

वृषमोवहुकारोपं रोहिण्यर्थेच मृगद्मिरसः ॥ १॥ बृहत्संहिता ५३१॥ २११॥ अधिनी, मरणी आणि कृतिकेचा प्रयम चरण याची मेवराशी होते. कृतिका नक्षत्राचे पुढींह है चरण, रोहिणी व मृगशीपाँचे पहिने र चरण याची कृपम राशी होते.

मृगशिरसोर्षं रोट्टं पुनर्वसोक्षांशकत्रयं मिथुनं ।

पादश्यपुनर्वसोः (स्वाः!) सर्विष्यो श्लेपाचकर्कटकः ॥ २॥ इ.सं.॥ ११२॥ वे प्रदीव २ वरण अपने मृग्रीपांचे पुढील २ चरण, स्वारं व पुनर्वस्थ पहिले ३ चरण याची मिधुन राशी होते. पुन जेवरचा चरण, प्रज आणि कार्यक पुनर्वस्थ पहिले ३ चरण याची मिधुन राशी होते. पुन वृत्तवा चेंद्रचा चरण, पुष्य आणि आक्षेत्रा याची कर्क राशी होते.

सिंहोधमधापूर्वाचकाल्गुनीपाद उत्तरायाथ ।

तत्परियेषं इस्तिथित्रायर्षेत्रकन्यास्यः ॥ ३॥ इ. सं. ॥ २१३॥ मया, पूर्वा, उत्तराया प्रयम चरण याची विहरायी होते. उत्तराये पुढलें तीन वरण, हार्व व र ताहिले दोन चरण याची कर्या सन्तर २०० चिभाचे पहिले दोन चरण थाची कृत्या राजी होते.

तीलिनिचितांत्यार्थं स्वातिः पादतयं विद्यासायाः । अितनिविशासापादस्त्रथानुसंघान्विता न्यष्टा ॥४॥ इ. सं. ॥२१४॥

चिता नक्षत्राचे पुढील २ चरण, स्वाती व विद्याखाचे प्रथम तीन चरण याची तुळराशी होते. विशा-साचा बैंबटचा एक चरण, अनुराधा व ज्येषा यांची बुश्चिकराशी होते.

मृलमपाढापूर्वात्रथमश्राप्युत्तरांशकोधन्वी ।

मकरस्तरपरिशेषं श्रवणः पूर्वंधनिष्ठार्धं ॥ ५ ॥ वृ. सं. ॥ २१५

मूळ, पूर्वीपादा आणि उत्तरापादा याचा प्रथम चरण याची घुनुगर्शी होते. उत्तरापादाचे पुढील ३ चरण, अवण आणि धनिष्ठाचे पहिले दोन चरण याची मकर राशी होते

कुंभोंत्यधनिष्ठार्धं शतभिषगंशत्रयंच पूर्वायाः ।

भद्रपदायाः शेर्प तथोत्तरारेवतीक्षपः ॥ ६॥ वृ. सं. ॥ २१६ ॥

पनिश्राचे शेषटचे २ चरग, शततारका व पूर्वाभाद्यदाचे परिले ३ वरण याची कुमराशी होते. पूर्वाभाद्रपदाचा शेषटचा चरण, उत्तरामाद्रपदा आणि रेवती वाची मीनराशी होते.

अश्विनीपित्र्यमुलाद्या मेपसिंहह्याद्यः ।

विषमशौक्षिवर्तते पादवृत्ध्यायथोत्तरं ॥ ७ ॥ वृ. सं. ॥ २१७ ॥

গামিনী (मेप) मचा (ধিই) মূত্র (ছবু) या नक्षत्र।पासून अनुक्रमाने विषम মইणजे तिस-या

नवनावर चल बुद्धीन रहणजे १ चरण, २ चरण, ३ चरण, ४ चरण यायमार्ग राखी हमात होतात. उदाहरणार्थ आधिनीगासून तिसर्थ नक्षत्र इन्तिका, त्याच्या पहिल्या चरणावर मेगराधी समात होते. कृषिकानायुत् तिसरे नक्षत्र मुग त्याच्या दुधन्या चरणावर क्षत्रमराजी वूर्ण होते. मृग नखनानायुत् तिसरे नच्या पुनर्यमु त्याच्या तिसम्या चरणावर मिश्चनससी यूर्ण होते. पुनर्वमुपायत व र नखन आरक्ष्या त्याच्या चतुर्य चरणानीं कर्कराशी पूर्व होते.

अश्विनीपासून रेवत्वीपर्यंत २७ नक्षत्रांच्या राशी कोणत्या है बृहत्त्वंहिता प्रयायरून मूळ फीकासर धर

दिले आहे. आता नक्षत्राघाँ राशी पाइण्यावयंथीं के स्ठेक वर्षत्र प्रचारात आहेत ते साली देत आही.

अश्विनी भरणी कृत्तिकाः पार्द (चरणं) मेपः। कृत्तिकास्त्रयो रोहिणी मृगशिरार्घ दृपमः ॥ १॥ २१८॥ मृगशिरार्धं आर्द्रा पुनर्वमूखयो मिथुनः। पुनर्वसूपाद पुष्य आश्रेपांतं कर्काटकः ॥ २॥ २१९ ॥ मघापूर्वा उत्तराः पादंसिंहः उत्तरासयो इस्तचित्रार्धं कन्या ॥ ३ ॥ २२० ॥ चित्रार्थं स्वाती विशासा त्रय स्तृहः। विशासापाद अनुराघा ज्येष्ठांतं पृथिकः ॥ ४ ॥ २२१ ॥ मूळ पूर्वीपाढा उत्तरपादाः पादंधनुः । उत्तरापाडास्त्रयो श्रवण धनिष्टार्थं मकरः ॥ ५॥ २२२॥ धनिष्ठार्थं शततारका पूर्वीमाद्रपदात्रयः कुंभः । पूर्वाभाद्रपदाः पाद उत्तराभाद्रपदा रेवत्यंतं मीनः ॥ ६ ॥ २२३ ॥

यर बुद्विदितिक्ति शोदांचा जो अर्थ दोच हाही कोदांचा आहे पत्र हे श्लीद होते अवस्यानुळे देश दिले आहेत.

क्रिमी नथवाचा उपा टिकाणी सारम होती स्वाच टिकाणी मेपराधीचा आरंग सानि मीनराधीचा

व रेशती मक्षत्राचा अत होतो, राज्ञीचकाचा म्हणबे रेशती मक्षत्राचा अत व राश्चिचकाचा व अश्विमी मक्षत्राचा आरम हा एकाच ठिवाणी होतो ते ठिवाण म्हणबे रेशती मक्षत्र प्रदेश विभागातींक फ्रांतिकृत्ता वरील नि घर रेशती योगतारा जयती कर्फ सीटाविधियम हेंच होय हा जयती (शीटाविधियम) तान्या पादन १३ अश्व २० कलाचा प्रत्येक विभाग म्हणबे अनुक्रमाने अश्विन्यादि २७ मक्षत्रे होत.

आरभरयान व नक्षत्रे यासवर्धी येथे याडेंसे स्पष्टीकरण केलें पाहिने कारण जुन्या प्रह्लाघनी पचागात

य नवीन शुद्ध पचागात नक्षत्रामध्ये बरेंच अतर पडतें त्याचीं कारणें सवीना कळलीं पाहिजेत

गेर्ल २००० वर्षे सतत चाललेर्छ आणि आज तागायत प्रचारात असलेर्छ विद्वातोत्त राशीचक, मक्षत्रचक्र व त्याप्रमाणे भेपादि राशींच्या आरभ व समाप्तींच ठिकाण हे खुद बृहत्सहितेंतिल स्रोकावरून पर दिले आहे. आणि हेंच राशींचक्र प्रचारात राहिल पाहिले, पण सूर्णविद्धात प्रत्सादि स्वादा प्रवादी प्रचारात राहिल पाहिले, पण सूर्णविद्धात प्रत्सादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी कार्याची प्रचापाती क्षात्री स्वत्रेल व त्याच्या शुप्या प्रवादी प्रचारा क्षात्रींच प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादी प्रवादील प्रवादील आहे आणि त्यापुळेच खु-श प्रहत्याची प्रचारातील प्रयादील प्रवादील प्यादील प्रवादील प्रवादी

जुर्या पचागात व केतकी पचागात साप्रत पुढीलप्रमाणि त्यांच्या नक्षत्राची स्थिति आढळे कारण ज्या वेळी खरेखर शिद्धातोक्त अभिनी नक्षताचा एक चरण पूर्ण होतो त्यावेळी ते अश्विनीचा आरभ व रेवतीची समाप्ति परतात व याचप्रमाणे पुढील सर्व नक्षत्राची अवस्या हाते, कही ती पहा —

आकाशात नातिन्तीय नक्षत चक्रांत च्या बेळीं चद्र इन्तिकच्या दुरुचा चरणांत म्हणंजे हुप्म रार्घीत प्रत्यक्ष असतो त्यावेळी जुनै पनामकार तो कृत्तिका नक्षत्राच्या पहिल्या चरणात मेन रार्घीतच आहे असे समजतात साप्रमाणे कोणत्याही रार्घीत अगर कोणत्याही नक्षत्रात आकाशात प्रत्यक्ष चद्र प्रथम चरणांत असता तो त्याच्या मागील रार्घी नक्षत्राच्या चयय्या चरणांत आहे असे मानतात व त्यामुळे त्याचे सर्व प्रह कुक लेले असतात

आता प्रह्माच्यी प्वागकलाँना व केतकीपक्षा-या प्वागकरगंना ख या विद्वातोच राशि व नयम वकार्या आफिया प्वागातील रिपति स्युक्त तरी प्रस्तुन पावपाचा अगेल तर त्यानी रालिल्यमाण मेगारि राशिं व राणि व प्रवार प्रक्त क्ष्य पाकिं स्वान त्यानी उप प्रवागात्री वर्षेण व प्रवार सुरू केल पाकिं स्वान त्यानी उप प्रवागात्री वर्षेण व प्राप्त केल पारिके की त्यान परिका पर्वा के रहणावयात्र प्राप्त केल पारिके की, रेवर्त्येक अधिनी भरण्यंत मेणः । कृषिका रोहिणी मृगशिरः पादं वृपमः ॥ २२४ ॥ मृगशिरस्त्रयो आर्द्रो पुनर्वस्वपं मिशुनः । पुनर्वस्वपं पुष्याक्ष्रपास्त्रयः कर्मः ॥ २२५ ॥ आक्षेत्रपा पाद, म्या पूर्वातं सिंहः । उत्तरा हता चित्रा अर्षा कन्या ॥ २२६ ॥ चित्रास्त्रयः स्वाती विद्यारार्षे तृष्टः । निशासार्षे अनुराधा ज्येष्टास्त्रयः करिः ॥ २२० ॥ ज्येष्टा पाद, मृत्र पूर्वापादांतं धतुः । उत्तरापादा श्रवण धनिष्टाः पादं मकरः ॥ २२८ ॥ चित्रास्त्रयः शततारका पूर्वापादांतं धतुः । उत्तरापादा श्रवण धनिष्टाः पादं मकरः ॥ २२८ ॥ धनिष्टास्त्रयः शततारका पूर्वापादांतं धतुः । पूर्वापादा श्रवण धनिष्टाः पादं मकरः ॥ २२८ ॥

ची रिपति महलापय पर्वागाची त्याच्यारी पेछा जास्त सुद्दीची रिपति देतनी पेत्यवर्षक पद्माची आहे कारण त्यांना कोणऱ्याच मयांचा आधार नार्री महलापयोच अनयगति य वर्षमान सुद्धले आहे येयदाच महलापय पर्वागाच्या रमूलताचा होष पण त्यासुळ स्वय राशीचक रिक्त गेलें, हें अर्थ को झालें हें पहा



रेवती भेगरम अर्थे ज्या िर वाणी विहिष्ठें आहे तेथे रिव अगर केणजाही यह आला रहणवे तो भेग यांति आला अर्थी प्रत्यक्ष आदाधरहर मूलयाची व सूर्विद्धातादिकाची मूळ प्रयोक्त रियति आहे. स्वेतराभी रिव आल्यापासूत वृत्तः सरच रहीक्तराचे परिक्रमण करून सेवास्त्रमानी खान थेण्यान ३६५ दि. १५ व. ३६ पळे आगतात चण कुच्य प्यामात हा काळ १६५ दि. १५ व. ३६ पळे अगतात चण कुच्य प्यामात हा काळ रहार की दर्वा प्रत्ये रहा के देवा के द्वा पर्यामाण स्वाम अर्था स्थानाच्या पुढे आहे. याचा वरिणान अर्धा हारा की दर्व प्रामणि सरम्यामाण स्वाम प्रत्ये काल स्थानाच्या पुढे आहे. याचा वरिणान अर्ध हारा की स्वाम प्रत्ये में स्थान स्थान वर्व स्थान स्याम स्थान स्याम स्थान स्थान

आता रेबती मेपारंसस्यान आभी वर दातावेंछ आहे तेंब पर्व याचा मोडा खुलाग वरू. आगण य्यवासात एखाया जानेववर्षा निश्चतवर्षे ठिकाण तथात वेष्णाविता व्याप्तमणे त्या जागेच्या पूर्वविस्म देखिनोबर आसा त्यास लागून अवल्डेबा स्थानं वर्षानं किंदितो व त्याची अर्वे आणि खुद त्या वर्ण्तं बापाततः निश्चित वर्णनं करून तात्री पटियतो त्याप्रमाणेच प्राचीन विद्यातकर्योनी आरमस्यानस्या पूर्वविद्यात स्थानोबर असा खुणा ग्राम्त खुद त्या वान्याचेंदी वर्णनं केकेंट आहे. त्यानी केलेंड स्वष्ट वर्णन

अधे आहे की.:-

# रेवती योगतारा तु सदा मीनाज संधिमा । गोछानद २३०॥

म्हणने रेवती योगवारा भीन राशीन्या अर्ती व अव म्हणजे मेगराशीन्या आर्धा आहे. आवा रेवती नसम विभागांव जे तारे आहेव स्थात हा तारा बोणवा है पहात्राची म्हणून त्याची आगली स्थान पाहिणी तहा तो निम्नस म्हणून स्थान आगली स्थान पाहिणी तहा तो निम्नस म्हणून स्थान अर्थि व पानिया किया के पानिया है जो ति स्थान पानिया है जो ति स्थान पानिया है जो ति स्थान स्थान कर्मा के लिए ता तान्यापास्त अर्थत क्या क्यानिय है है पानिया है जो ति स्थान अर्थत अर्थत अर्थत अर्थत स्थान आहे अर्था व पानिया है अर्थत स्थान आहे अर्था व पानिया है जारे स्थान स्थान आहे अर्था क्यान स्थान आहे अर्था है अर्था है अर्था क्यान विश्व क्यान आहे आहे आहे व स्थान स्थान स्थान विश्व क्यान आहे स्थान स्था

शुर्मा वचायात्रेल आरमस्यान हर वर्षी ८॥- पळ दुर सस्त चान्ने आहे पण विद्वांत प्रयात विद्यांत प्रयात वचायात्रेल आरमस्यान आहे निकान प्रयान चळवार लगा न हरणीर आरम स्थान आणि हं आगरे उपन आहे भी, कोल नाम प्रयान आहे मुंद के प्रयान सहित्य प्राचित्र पार्टीच्या अनेक स्थान आणि हं आगरे उपन आहे थी, कोल नाम प्रयान स्थान है। अहा अहा व त्यांच्या स्थिताच सम्माच स्थान मेश अहान तर मूळ महत्यी शिमीत सी श्री व स्थान स्थान

# अनकहुडा ( नक्षत्र ) चकासंत्रंधीं माहिती.

पुत्र ७२ मार्च व्यामांत देव्यात वेनारे वर्शाचार अवस्त्रदायन व गाणीने वात्यम दिने अवस् १ ७४१७५ मार्च अवस्त्रयाम व वात्यम विस्तृत वात्यमाति वेत वेते और आहर वात्यम स्वाने वात्रुतः नाध्यमम दोव, कात्य अवस्त्र वात्रातीन मार्चे गोव नाश्यापित आहे आति वाही, वात् वेति, वर्षे, कामनायान-मांच केरि प्रवेष मोट नाश्यायस्य आर्थिता कानेनी आहे. मार्चे मार्चे मार्चे प्रविद्यापित वाहे शास्त्रात काय किंवा गणित ज्योतिणात काय आतिश्चय आहे. अश्विनीशत्त्वन रेगतीन्या अतापर्यंत नक्षत्रं २७ अत्वत्त अश्विन्यास्मापात्त्वत् रेवस्तावर्यंतन्या चतुंत्वाकार राश्चीचनाचे अश्च १६० आहेत. एकराशी १० अशाची अर्थात् १६० अशाव्या १२ राशी झाल्या. त्याचप्रमाणें १६० अशात २७ नक्षत्रं म्हण्जे एका नक्षत्राचे प्रमाण १३ अ. २० कला आले. एका नक्षत्राच चरण ४ अतात २७ नक्षत्रं म्हण्जे एका नक्षत्राचे येतो. कारण क्षय नक्षत्र १३ अश २० कलाचें अस्त चरण म्हण्जे नक्षत्राचा है भाग होय. ह्यापमाणें आकाशस्य नक्षत्राची व्यवस्था शास्त्रकर्योनी लायलेश आहे.

राशीचनाच्या आरमस्यानापासून १३ अश २० कटाचें नक्षत्र (किंवा नक्षत्राचा विभाग ) हैं जें प्रमाण ज्योतिष शास्त्रकर्यानी ठरविले ते गणिताच्या व्यवस्थेकरितां ठरविले ही गोष्ट जरी उघड अवली वरी त्यावरोबर हेंही तितकेंच स्पष्ट आहे कीं. राशीचकाच्या आरमस्यानापासन म्हणजे रेवती विभागातील नि.शर रेवती योगताग जयती ऊर्प भीटापिशियम यापासून अश्विन्यादि २७ नध्यत्राचा १३ अ. २० कलात्मक जो प्रत्येक विभाग त्यात मुख्यतः ठळकठळक व प्रमुख अशा त्या त्या नश्चत्राच्या योगतारा याव्यात. किंचा त्या विभागाच्या जवळपास तरी याव्यात. असे ठरविण्याचे कारण हैं कीं, आकाशात नक्षत्राच्या क्या तारका किंवा योगतारे आहेत ते सारख्या अतरावर नाहीत. काहीं नक्षत्राचा तारा विभागारमी आहे, काहींचा मध्यमानी आहे तर कारीचा विभागाचे शेवटी आहे. आकाशातील ह्या नैसर्गिक नक्षत्राच्या रियतीत बदल करेंगे किया कोणत्याही दोन ताऱ्यातील अंतर कमजास्त करेंगे हैं कोणाच्याही हातात नाहीं, कारण ही स्थिति परमेश्वर निर्मित व निश्चित अश्री आहे अश्विनी नक्षत्रापासून रेयती नक्षत्रापर्यंत प्रत्येक नक्षत्राचे जे योगतारे ठरविलेले आहेत त्याचे वर्णन प्राचीन प्रयात स्वष्ट आहे. उदाहरणार्थ, अमुक तारा क्रातिवृत्तावर किंवा क्रातिवृत्ताच्या दक्षिण अगर उत्तर बाजूष क्रातिवृत्ताच्या अमुक अग्रावर आहे किंवा तो आरमस्यानापासून अमुक अञ्चावर ऋतिवृत्तात आहे अशी वचने स्पष्टपणे दिलेली असल्यामुळे प्रामाणिक सशोधकार आरमस्यानावद्दल सशयास जागा रहात नाहीं. आणि साप्रत जुन्या पचागात कोठें आणि किती चुके पडली आहे हे तत्काल काढता येतें. पण प्याना ही खरोखर पडलेली चुक किंवा परक तशाच दहपून टाकावयाचा आहे त्याना मान प्राचीन आचार्योचे सर्व शोध आणि सागितलेली निश्चित नक्षत्रस्थिति बदछ्न टाकुन त्याचेऐवर्जी केवळ काल्पनिक अशी स्थिति जगाच्या पुढे ठेवण्याशिवाय गत्यतर नाहीं व त्या प्रमाणें याचे प्रयत्न चालू आहेत. हे प्रयत्न चालू देणें अगर त्याचा प्रसार होऊ देणे म्हणजे प्राचीन विद्वात बुहविण्याचे पातक किंवा महादोप करण्यांपैकी आहे। खाकरिता प्राचीन नक्षत्रश्थित व त्यातील तत्त्व कायम देवण्याचे प्रयत्न करणें है प्रत्येकाचें कर्त॰य होय.

सुमारे २)३ वर्षोपूर्वी आमध्यकिङ ग्रुगेरी, ग्हैसर वैगैर मागातील ४)५ दशक्षी विद्वान वैदिक आले होते. त्या-याजवळ वेदाग वर्षोतिपातील निरानेराळ्या पाठभेदासवर्षी वर्चा चालळी असता त्यानी बेदाग वर्षोतिपा तील सालील भन म्हणून दाखिन्हा तो असा.—

# भगणार्धाद्युगांशश्र चित्राताराच या स्थिता। चित्रात्रिरेकभूरंशैः श्रविष्ठा या च संस्थिता।

क्यै:— मतणार्थापुर्वे म्हणने ताशीचकाच्या अर्था मागाच्या अर्थात् १८० अशाच्या पुर्वे शुगाशावर मह्, ४ अशावर चित्रा ताश आहे. चित्रा ताच्यागाद्द १२१ (ति. एक मू. अकाना वामतागति: या तिय मात्रे ११२ अश ) अशावर श्रविद्धा स्कृष्ण वेतिष्ठा तास आहे. वाचकर ताशीचकाच्या आराभाषाद्द विज्ञा-तास १८४ अश + ११२ अशावर म्हणूजे २९७ अशावर पनिष्ठा तास आहे. (२३१)

बेदाग ज्योतिवातील खोकांपैकी वैदिकार्नी सांगितलेली हैं। स्थिति प्राचीन सिद्धातातील आकरणार्थी कोतात वरोबर खुळते इतकेंच नन्दे तर सकारभाषासून कावतामास्त कालेल्या प्रधाविद्धि हिस्त खुळते ज्योगि प्रायय वेणाने रेसील हाज के जागि प्रायय वेणाने रेसील हाज कर प्रधाव पायाने स्थाय सिद्धातात व खुद महण्यवात जारमस्याना पायान विद्यात स्थाय स्थाय कर्यावर दिल्ला आहे व विद्धातात पनिश्च तथा २९७ च्या जवळ जवळ दिला आहे. कारण सम्प्राहकते सूर। सामकाधुनी सामेळी उत्पर्ण अध्ये स्थाय नमस्याकारणार्ने अप्यो असा व्यत कारणा त्यात राहणे साहिक आहे. तेला निमातास १८५ आर व धनिश्चा २९७ अस ज्या व्या व्यापातील आरम स्थानापाद्धा अध्यति विद्यातीक प्रयाग होता आरम स्थानापाद्ध अध्यति विद्यातीक प्रयाग होता

# शुद्ध पंचांगासंबंधी व बीज संस्कारावहल दोन शब्द.

तिथि, बार, नक्षत्र, योग आणि वस्ण ही कालाची पाच अगॅ प्यात सूर्म गणितागत व हक्प्रयय-िंद अधी दिली आहेत अधा काल्दर्शक जरीर पचाग अर्पे म्हणतात. ही कालाची पाचही अर्गे ग्रद्ध पाहिजेत. तरच त्या कालानुसार केल्ले कोणतेंही धर्म कृत्य शास्त्रोचकार्ली झाले असे म्हणता येईल. मलत्याच वैळीं करण्यात येणारे धर्मकृत्य किया दैनिक अनुष्ठान सपल किया सुपलदायी न होता निर्धिक होणार याबद्रह तिलमान शका नाहीं जनतेची धर्मपृत्वे मगयान् सहस्रतिम श्री सूर्यनारायणाच्या य चद्राच्या साधि भूत हक्मत्ययाने शुद्धकाली व्हावीत ह्या उदात्त व धर्मनिष्ठ इन्हेनेच सूर्यसिद्धातादि मथ प्रचारात आले व त्या प्रयात जैसजसा हर्षप्रत्ययाशी परक पहूं लागला तस्तरे ते प्रथ मागे पहून नवीन अय प्रचारांत आले. आर्थ-विदात, स्पृतिदात, ज्ञाविदात, विदाविश्रोमणी इत्यादि महत्त्वाचे विदात प्रथ मागे पहून सुमारे ४०० यपीपूर्वी प्रहलावव प्रथ जो प्रचारात आला त्याचे बारण तरी विद्धात प्रथाचे गणित इक्परवर्गाशी भिळेनावे हाले हैंच होय. प्रयेक प्रथमार व विद्धातनार आगपन्यापरीने पार मोठ्या योग्यतेचे हाते व त्यांन्यानारी जी छाधने उपरूप होती त्याच्या म्थूलताचा विचार करता त्यानी केलेले गणित व लावलेले होाच याबहुल मत्येकांस अभिमानच बाटला पाहिजे यांत तिलवाय दाका नाहीं. पण त्यानी त्याच्यावेटी केलेले खिदात य गणित जगाच्या अतावर्यंत जरेंच्या तर्वेच घेनले पाहिजे, मग ते हकूप्रत्ययाशी य संप्रतच्या वेषरियतीशी घळत नमले तरी हरकत नाहीं. किया ग्रहणात २१२ ताम, उदगारतात १५।१५ दिवम आणि मनातीत ४१४ दिवस चूक पहत असली तरा त्याची दुहरती न करता चुकीचे आहे तसेंच कायम ठेवलें पाहिक असे महणण व त्याचाच दुराग्रह धर्णे म्हणजे जाणून बुजून धार्मिक प्रवृत्तीत व धर्मश्रदेत पूर्वाचायाच्या नावासारी जयर-दस्त घका देणेच होय. विद्वातकार व करणप्रयकार मागील प्रशांतील चुढा व परक दुबस्त वरून नवीन भय करीत य प्रचारात आणीत असा आजपर्यतचा इतिहास आहे. महलापाकारानी मध्यमाधिकारात कोणत्या विद्वांतातील ग्रह ग्रहरापवकाली वेघायी मिळतात य कोणते मिळत नाहीत हैं दिले आहे स्पायहन सर्वे निविवाद सिद आहे की, स्वेशिदात, आर्थिस्तात, ब्रह्मिस्तात ह्या विद्वातांवाल बहुतेक प्रद् वेघाशी स्योवसी मिळत नव्हते. श्रीमत गणेश देवशाने तर स्पष्ट सागित अहे की, वेघास मिळणाऱ्या महायरून गणित यरून ग्रहणोदिवर्वे, प्रतादि धर्महत्वे, नीति (शजनीति, व्यवहार) कार्ये व विवाहादि मगलकार्ये करावी. यावस्त पूर्वीचे सर्व विद्वांतकार व करणप्रयकार केवळ पूर्वीवासून चालत आलेल म्हणून मुक्कीचे असले तरी तेच ध्यावे अशा मताचे मद्धते तर त्यांनी मागील मुका दुबरत करून आकाशांत प्रत्येश हकवायय यांल अधा ताहेचे प्रथ केले व त्याचा प्रशार केला इतकेच मन्ह तर छाप्रतस्या पुन्या महणविणाऱ्या पण बस्तत निर्मूलवधी, भोतांडी आणि पुत्याच्या नांवावर तात्वा पश निर्माण करून शोकात पुरिसेद करणाऱ्यांच्या दशप्रदाप्रमाण सोट्या कस्पनाचा असत्याप्रह त्यांनी यत्किचित्री केला नाही. उल्ट अहेंही लिहन टेवरे ही. कारातराने या प्रयातील गाणिवात परक पटेल वेव्हां त्या त्या बेळीं जे हकूमत्वविद्ध य वैधविद्ध गाँचन य प्रश्गतिमान थेईल तेंच प्यावें व त्याप्रमाणेंच सर्व धर्महत्यें करायाँ र.

थीयपंशिदातकार सुपंशिदांतान रम्ट सामतात की,

" शास्त्रमाद्यं तदेवेदं यत् पूर्वं प्राहमास्करः

युगालां परिवर्तेन बालभेद्रोऽत्र बेचलम् ॥ मृ. मि. म. ९ २३२ ॥ भगवान् बरस्यिक सूर्वने ज दुर्व शांगितरे विच हे दुसन्त न्योतियसस्य रोष. वस्तु अनेह पुर्व शेरस्यामुळ कालयसर् व रोगेहानांतरने जतम हारेन्य भेर मात्र वरंत्र मित्र हेना झारे.

शीनदागम विद्यांतकार म्हणवान की,

ब्रह्मोक्तं ब्रह्माणितं महता यातेन यन्गितीभृतम्।

अभिधीयते स्पृष्टं तत् विष्युसनम्बद्धमन ॥ म. स. सि. ॥ २३३ ॥ महावद्यात्राचे गोत सहार्ह्यात गलाहुते सिर्धानके गाते सारे. यहून वे ( भर्यार् हार्यात कसर काइन सर्वे ) सहस्याने स्थान कम्य येथे. श्रीवरिष्ठरिद्धातकार म्हणतात.

# यस्मिन् देशे यत्रकाले येन हम्माणितैक्यकुम्।

दृक्यते तेन पक्षेण कुर्यात् तिथ्यादि निर्णयम् ॥ व. सं. ॥ २३४ ॥

ज्याकार्ली ने गणित आकाशातील हरय स्थितीर्शी जुळत अवेल तेंच ध्यांतें व त्यावरूनच तिष्यादि निर्णय करावा.

आहारास्य प्रत्यक्ष हक्मत्यपात्मक महाची रियति प्यांची अधी वरील तिसी महामिष्ठद्र मपाचीं चचनें लक्षात चेता तिथिनखंल, महपोग, उदयात्त, नक्षत्रमहयुति, महणे हरवादि प्रत्येक गोष्ट हक्मत्ययाय येणाधेच पेतली पाहिले, हे निर्विवाद किंद्र होते. मग आमच्या अमुक भषावरून गणित केंद्र आहे ते हक्मत्ययायीं जुळत नचले तरी ४०० वर्षे चाल आहे रहणून तेंच चेतलें भाहिलें अर्थे रहण के केहाही आगदी पराकादेच्या अवमन्त्रमणी होहें हे एक् पाचा पराशा विचार करण्यांचे कारणच नाहीं, व की, व्या महणावी गणिताचा, पचा गाया आणि त्यात कालतरामें आलेच्या रहणूनतेचा च चुडीचा काहीं लेक ट्र्य हह घरीत आहेत, त्याच खुद महलाववक्तांनीं स्वतः अत्यत समत्रवरणानें काय केंद्र आहे य माचीन प्रधातिल रहणाव व चुना काहन दाहून नवीन आकर्ष व गणित घटन व स्वां दुस्ती केंटी आहे याचा खानील महलावातील पुरावा पहा.

ग्रहलाघवकार, व त्याचे टीकाकार खुद्द मल्हारी व विश्वनाथ दैवज्ञ

# हैं काय सांगतात पहा,

सौराकोंपि विष्टचमंककलिकोनाव्जो गुरुस्त्वार्यजो-प्रमुप्राह् च कर्ज इकेन्द्र-कमथार्थे सेपुभागः शनिः।

महारिः—अय करिमन् पंदा को प्रदे पटव इत्येवकृतेनाइ सीर इति । अर्कः स्प्रैः सीरप्तीयो घटत इति सर्वत्र । विधून्त्रभि सीरप्तीयम् । अक्कल्यिमंत्र ९ क्लामिल्लोऽक्यक्षद्भः सीरप्रधीयः गुरुगर्यक्ष आर्यर्थीयो गुरुगत्यम् । अस्याद्भ मण्डवह वार्यप्रधीयो । के ब्रह्मस्थे जावते तत्रपा पत्यम् अस्य गुरुप्त स्वस्य वृद्धस्य केन्द्रम् । अय अस्त्रोऽनन्तरवाची । आर्य आर्यप्रधीय अर्थः हेपुमागः पच ५ मागदुक्ते पटते । कुरुर्यद्व द्वीप्तम् । एवम् यत्वेव्न सर्वायमप्त्रपम् । अश्चे ब्रह्मस्य । पत्रम् अस्य त्रवेषमप्त्र पत्रकृति । अर्थः प्रहार्यः । अत्योः पद्यो त्रयोमप्त्र पत्रकृति । पत्रप्ति प्रमायः द्वित त्रयः पद्यन्य साधिता इमेमद्वाः दृश्य तृद्धस्य प्रस्पत्रियस्य प्रनित्र प्रमायुक्तरिति । पर्यः प्रस्पायस्त्रकारकार्यः प्रदार्थः प्रदार्थः प्रमायः पत्रित्र प्रमायुक्तरिति । पर्यः प्रस्पायस्त्रकारकार्यः प्रदार्थः प्रसायः । प्रवित्ते प्रदार्थः प्रमायः । प्रवित्ते प्रमायः । प्रवित्ते प्रमायः । प्रवित्ते प्रमायः । पर्वा व्यवस्य मान्यः । पर्वा प्रमायः । पर्वा व्यवस्य मान्यः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रसायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रसायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रसायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रसायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा परमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा परमायः । परमायः परमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्या परमायः । पर्वा प्रमायः पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः परमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः । पर्वा प्रमायः ।

देशवर्षस्य रियाकरस्य हुवेन महाशिष्मान्ययेन । इत्ती कृताया महत्वाववस्य जात लगानाभिति मध्यकमं ॥ विश्वनायः— अप पद्यान्तरप्रसान् स्माणिवेत्रये अर्के. विश्वनायः— अप पद्यान्तरप्रसान् स्माणिवेत्रये अर्के. विश्वनायः— अप पद्यान्तरप्रसान् स्माणिवेत्रये अर्के. विश्वनायः । विश्वनायः विश्वनायः । विश्वनायः विश्वनायः । विश्वनयः । विश्वनयः । विश्वनयः । विश्वनयः । विश

आदिशेत् । पर्वमहणंघर्मो धर्मकृत्यं नया नीतिः सःकायीदिकं विवाहन्नतयन्यादिकमादिशेत् । यताः यस्मिन् काले यद्द्रगाणितैक्य कुत्तदेवप्राह्मं ' प्रहलाधव म. म. मुधावरदिवेदीकृत पृ.७० मध्यमाधिकार १६.

अर्थ: - रित, चहीरच आणि सूर्यविद्वाताच्या गणिताने येणाऱ्या चहात ९ कटा कमी करून आलेला चद्र, हे सूर्यविद्वातात्न, गुरु, मगळ आणि राहू आर्यविद्वातात्न, सुपर्वेद्र ब्रह्माष्ट्रदातात्न, आर्यविद्वातात्चा गणिवान वेणाऱ्या शर्नीत ५ अंश जास्त मिळवून येणारा शनि व शुक्रदेद्र हे ब्रह्मविद्वान आणि आर्यविद्वात याच्या मध्यम प्रमाणाने याप्रमाणे आहडे घेतले असता वेघास मिळतात. म्हणून या वेघास मिळणाऱ्या प्रहा-वरून गणित करून त्यावरून प्रहणादि पर्वे, प्रतादि धर्मकृत्वे, नीतिकार्ये आणि विवाहादि मगलकाये कराबी

पत्मश्च प्रहलापवाती क जो क्लोक वर दिला आहे त्यावरून कोणाच्याही सहज लखात येईल की, प्रह लायन प्रय ज्यावेळी वरण्यात आला त्यावेळी, सूर्यमिद्धातानील चद्र ९ कलानी चुरत होता व वारीचे सर्व ग्रह देखील चुकीचेच येत होते त्यामुळे प्रइराघवकार भीगणशदैवज्ञ यानी निर्मिराळ्या विद्वातानून निर्मिराळे आकडे त्यात कमीजास्त करून घेतुलें य वेघावीं जमेल असा आपला प्रथ बनविला. यावरून प्राचीन प्रधात उसहसा परक पडत गेला व त्याची दुरुस्ती प्रत्येशाने कशी केली हैं ध्यानात येईल.

महराधवास २११ वर्षे झारपानतर त्यात असाच फरक पट्ट सागला म्हणून श्री विश्वनाम देवज्ञाने वह-लायबाच्या रवि, चंद्र व उद्य याच्या ध्रुवक व धेपकाच्या ऑग्रह्म्यात पुन्हा परक करून धेतला व त्याने " यातेद्वेपहलाधनस्यधरणी या क्ष्रेकात शेवटी स्वष्ट सागितले आहे की, हा परक "हाष्ट्रप्रयवनारणाद्वाणत वित् श्री विश्वनायो तुवे '' म्हणजे हकू प्रयमकरिता केला आहे.

#### ज्योतिर्निबंधांत याचा केलेला विचार.

योगायहाणां ग्रहणं रवीन्द्रोस्थितेस्त बीजं विधुदर्शनं च। नित्योदयास्ती सळुखेटभानां युतिश्र तेषां राचरोदयास्तां ॥ २३६ ॥ प्रत्यक्षसमयाहोते येन पक्षेण यत्र व । एक्टं दक्तल्यतां यान्ति तेन सर्वविनिधयः ॥ २३७॥ यात्रोद्वाहप्रभृतिषु फलं स्पष्टरोटाश्रयं— यत्तस्मात्तत्साधन इह बुधर्मापितेऽपि कचित्ते। स्पष्टा न स्युः परमपुरुपाँशाथिराह्यक्ष्यचारास्तस्मात्साध्या बहुविधमतुर्नेकपक्षाभिमानः ॥ २३८ ॥ ज्योतिर्वितरणे अस्त्यचावचता क्षितरत इमे स्वस्थानसंस्था ग्रहाः कापिकापि भवन्ति दरनिकटे दक्चकचारादपि । दृश्यन्ते में समास्ततो वहुविधोक्तानां मतानां भवेदाः सिद्धान्तर्रगंक्यतः स्वनगरे तेनासिठं साध्येत् ॥ २३९ ॥ पीयूपतरंगिणी संसाध्य स्पष्टतरं बीजं नलिकादियन्त्रेम्यः। तत्संस्कृतास्तु सर्वे पक्षाः साम्यं भजन्त्येव ॥ २४० ॥ मीरभाष्य ध्यानग्रहोपदेशाद्वीजं ज्ञात्वा सुदैवज्ञः । तत्संस्कृतग्रहेभ्यः कर्तव्या निर्णयादेशी ॥ २४१ ॥ ब्रह्ममिद्धान्तभाष्य

पूर्वाचायाँची ही सरदतस्वितश, उदास व निःपश्चमती शृति, निरमियान, हब्द्रव्यवासम्ह शास्त्रेष्ट्रगाँची १२

व वेपिसद शुद्धप्वागाची घार्मिक प्रशृत्ति कोणीकडे आणि साप्रत खोट्या आणि चुक्रीच्या गणिताच्या पक्षाचा दुर्राभमान घरून छोकाना चक्र विणार प्रद निर्माण करणाऱ्या केतकी-चित्रा ऐक्यवर्षक अशा नावाखाळी वाव रणाऱ्याची शुद्धप्वमायिशेषी चृत्ति कोणीकडे ! कै. छो. टिळक यानी विदिक पर्रापेत हक्रप्रयवात्मक वेपिषद शुद्धप्वागा सुर केले ते केवळ आपणी सनातन वैदिक पर्रापा सनातन नक्षत्र सारी-चक्र रिधर कायम राहृत धर्ममृत्य शुद्धवाणी व्हावीत ह्या दुद्धीनेच होय. छो टिळकाच्या प्रश्नात् शुद्धप्वाग प्रवर्तनाचे कार्य प्याणी च्याणीक हार्य प्रवाणी च्याणी स्वर्ति होया छो हिस्स कार्य प्याणी स्वर्ति हार्य हार्य प्रवाणी स्वर्ति होया होते हेरील होच की, विद्वात तरवस्तत व सनातन वैदिक पर्राग्यस अमलात वर्षे वालेशे वात दुसेर कोणतेही अहिष्ट नाही व अवर्ण शब्ध व्यवद्यी नाही.

पंचामाच्या वादात तिथि मुद्दम व शुद्ध पाहिनेत याबहुळ बाद नाहीं व तथा तिथि शुद्ध पचायात आहेत. गुहतुमाचे उदयास्त, सम्धीचे चद्रादय, प्रहणाचे काल, प्रहाच्या युत्या इत्यादि हक्यत्ययाच्या गोष्टी आकाशस्य रियतीशों ततीतत खुळणाच्या पाहिनेत व तथा टिळम्मचानात अक्वात ही गोष्ट्री सम्बाग्य आहे. यात विशेष महस्वाची व आश्रवीचो गोष्ट अश्री कें, सुन्या पनामात त्याच्या गणितान वरील स्वे गोष्टी निराज्या वेजी आहाच्या आग् टारिक हिस्सी प्रवास कें स्वाप्त पाहिन या हुनेहुन टिळक पचामाप्रमाण सुन्त पनामभ्ते दक्त लागेले आहेत व ननतेत असा सीटा प्रमा उत्यन्न होति आहेत की, सुन्या गणितानिरी

हुचे काल येतात. पण हा शुद्ध रूपडाय आहे

विशेष वाद व मतमेद ने आहे तो आपमस्यान, अयनाश, अधिकमान, सक्षांति आणि आपमस्याना-नुनार येणारी प्रहरियति बोग्हरूच आहे. म्हणुन त्याचा योडस्यात खुलाना करून १९ अयनाश हेंच शास्त्र शुद्ध कर्षे व २३ अगर २२॥ अयनाश हे चुकीचें कर्षे याचें हिप्दर्शन करू.

राधिचकार्चे आरमस्यान विद्वावावस्त स्वष्ट निष्ते व ते रेववीवैकी अत्यस्त द्वर क्षीटािषिययम हॅच वेते. विद्वावात आरमस्यानामुन मसुष्त भवजतान्याचें अद्यातम्ब कतर दिल्ले आहे. त्यात कृतिका हु. १९॥-४०, मया १२९, चित्रा १८५, च्येष्ठा २३०, भिन्छा २९६॥. याप्रमाणे अद्यातम्ब कतर दिल्ले ओहे. याचा वर्षे अद्या प्रदेश हान्यामाणे तिवस्या अत्यवस्त आरमस्यात म्हण्वे रेदस्यत किंवा अधिन्यास्त आहे. ह्या अत्यवस्त कार्यामाणा हान्यामाणे तिवस्या अत्यवस्त आरमस्यात म्हण्वे रेदस्यत किंवा अधिन्यास्त आहे. ह्या अत्यवस्त आस्तामस्यात टिल्लं क्षां परिवर्षे कार्यामस्यात देवले अति तेच निर्विवाद विद्व होते. य केतकी वित्रा परेवर्षे पर्वाची अद्याप्त अद्याप्त अत्याप्त अत्याप्त अत्याप्त आरमस्यान चेतर्वाच वर्षेत्र ६ नद्यानोच अद्याप्त अत्याप्त अत्याप्त स्वाप्त स्

कृत्तिका ताम्याच्या मार्गे ४० अशावर अग्रहेळे स्हणजे४९६ गर्ही जें होते तेंच आजही अग्रमें याचेंच नांव सिद्धात व वैदिक परपरा. ही हा प. पूर्णपण सम्बन्ध आहे. आरमध्यान, भगत आणि रीन मेगा हाँचे वेळी ४९६ मध्ये एक होते. संवात दर वर्षी ५० विक्ला मार्गे इटतो ही सुरुमिरियति त्यावेळी विनचुक न कळत्याने संगताची मार्गे हट ण्याची गति पूर्वप्रयक्तारानी ६० विकला मानली व त्यामुकें दर वर्षांस १० विकला चुक परली आहे ही चुक परलेडी स्वीता मान्य आहे, ८ मग तो देतकीपश असी किया दुसरा कोणता असी ) अशी चुर १४०० वर्षीची साचरी असून सावत सु ४ अश झाली ओहे ही चुक जुन्या प्यागाच्या २३ अधात्में बजा केली म्हणजे ग्रद अयनांश १९ येतात. आतां दसाया रीतीने पहा. सर्व कातिवतात एका दिशाणाहत निधन वतीलत पुन: त्याच ठिकाणी बेण्यास लागणारा जो काल त्यास (सूर्यांचे ) नाश्चन सीरवर्ग स्थातात, हे सीरवर्ष वेघरिद्ध असे ३६५ दि. १५ घ २३ पळाचे आहे. पण जुन्या करण ग्रपात ते ३६५ दि १५ घ है।। पर्के म्हणने ८।। पर्के अधिक घरले आहे. आणि त्यामुळेच आरमस्यान सूर्य आणि सुरात असे एके ठिकाणीं असल्याचे वर्ष के शके ४९६ त्या भूत दरवर्षा रवी ८॥ पछे आरमस्यानाच्या पुढे पुढे सरकृत चालला आहे व सो सामत राज्या आरंभस्यानाच्या पुरु ४-४॥ अग्र भेग आहे सिदावसाराचा य करण भयकाराचा हेतु व ध्येय हे कीं, तक्षलचकाच्या आरमस्यानीय ताऱ्यावरच नेहर्नी नेपारम भयात राशिचकान रम साला पाहिने. कारण, त्यादारीन आरमध्यान स्पिर व निश्चन राहणार नाहीं पण वर्षमानातील आरमध्यान सुकी हुळें आरमस्यान दरवर्षी पुढ सरकृ शामके आणि सामत सबध सशी बनाची नैदिककारीन रिपति समा पर्वा गात बदरान गेरी आहे. खालील नवाधावरून हो गोष्ट चागली एखात येहेल.

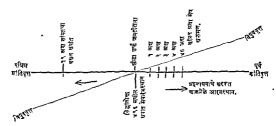

पर दिख्यों आज़ित प्रत्य बर्जारवात दर्शवीन. या दिकाणों मेपारमस्यान, सींडा (ति घर) रेपांति तात, स्वात ४९६ असे त्रिहिंक आहे हैं स्थान तियन राशि-नगर-व्यावों देद य विद्वातमस्य अस्य स्थान हीय. सा आरमस्यानी रेपांती (तीटा) तान्यानस्य मर्थारमात राते ४९६ मण्डे सात, च गयोजी सेमरक्रमणों स्थान का गयो होते अपींत हैंने याचानतीय वर्ष हात. विभाव सात्रे मारे प्रवर प्रत्यान होते से पार्च होते अपींत होते सात्रे प्रवर व्यावस्य कर्मा स्थान सात्रे मारे प्रवर प्रत्यान आणि विभावसम्य आहे ही गीड यह विद्वातत रिग्न आपी स्थान स्थान सात्र आरमस्यानीय वान्यायत्व आधिनी नथन य मेपायीचा आपार होते स्थान होते सात्रे सात्र सा

राहे ४९६ अप्ये भीटा तान्यातांचेय नेवार्य हात्र य तो नेर्सीय तेषे व्यायमा पारिके. त्यायमाने इस प्रवास के क्षेत्र व्यायमाने इस प्रवास होते, प्रवास के विश्व के व्यायमाने इस प्रवास होते, प्रवास के विश्व के व्यायमाने इस प्रवास होते हैं व्यायमाने के प्रवास के विश्व के

८॥ पळे पुँदे युउँ सरकत चाल्ली व दर ६५० वर्षीत १ अश किया १ दिवस याप्रमाणे सुमारे १३५०-१४०० वर्षात ४ अश किया ४ दिवस पुँदे सरकरी आहे. व याच्याही पुँदे ती अशीच सरकत जाणार, याचा उपह अर्थ असा आहे की, जुन्या महलायबी प्रवागाची व केतकी, विक्रा वैगेर पचागाची मेपस्कात सप्या अश्विमी नस्तान्या दुवन्या चल्लात रिव मेस्यान्यत स्व होते व तैयगरीतन्या अश्विमीच्या नस्त्रान्यरण्विमाणास ते देवती नस्त्र समजत असतात. एण दरोखर त्याच्या गणितागत मेपार्क कालापूर्वी ४ अश किया ४ दिवस प्रयक्त मेपार्क कालापूर्वी ४ अश किया ४ दिवस प्रयक्त मेपार्क होत्र मे गेलिक असती. प्रवापमाणी प्रहाची शरवतरे देवील खुन्या पचागातील व केतकी, विन्दात्वा हत्यादि पचागातील शरवतयच्या आधी ८ दिवसातास्य २ –२॥ महिनेपूर्वी होकन गेलली असतात. अर्थात् जुन्या पचांगातील शहरतयच्या आधी ८ दिवसातास्य २ –२॥ महिनेपूर्वी होकन गेलली असतात अर्थात् जुन्या पचांगातील शहरतकी, विनशात्वा हत्यादि पचांगातील स्कारि, नस्त्र य शरवतरे ही वेदसत हियर-आरम स्थानानुरूप दर्शी गरवतरे य दान्या सक्ताति नव्येत. कारण त्याच्या गणितागतिस्थतीत दर वर्षी ८॥ विकार आरमस्थान पुँत सरकत असवयो व तेदेलील चल अर्थाण असिप समस्य समस्यमान्य स्थाप सिक्त वर्षेण चरवत नाहीं. गणितागत विश्व वेदेली त्याच त्याचा ते आरमस्थान ग्रहणणार. एण ते चुकीचे आहे याची त्याना पिकीर नाहीं.

द्या ८॥ वळाऱ्या वार्षिक सरक्षीमुळे ग्रहणा किया टक्टणीमुळे ग्रहणा जुन्या पचागात खन्या सिर-चन्नाची भयकर उट्टणावाट्य झालेटी आहें त्या पचागान कमावन वेदिक परयरेची ''अश्विमी मरणी कृतिकात गादमेत.'' ही सरणी लयाला गेटी असून त्यांच्या गणिवातत महिर्यातमुळे मार्ग दिश्वाममाणे विरुक्षण राशि-विभाग क्या होत अस्ति व ते पचाया वारपणाराककून मानले जात आहेत वण ते राशिविभाग रहेर नरेत. य रार्ग नश्चन-पानीविभागही नतेत तो चुनीच्या गणिताने उत्यत्र झालेला व नेसेला भ्रम-भाष आहे. तेव्हां त्याच्यात मुघाणा क्यन रार्ग आसम्यान पेवलेंच चाहिज.

विज्ञात प्रयानी निश्चित व निश्चल आरमस्यान वैदिक कालावायून कृत्तिकादि गणना परवरेने घेतले व आरमस्यानीय ताल्यावायून महत्त्वाच्या नध्याच्या ताल्याचे अंतर संवित्ते ते राशि दिले अधून है अंतर नेहर्मी धारेत अस्कें पादिने, चया महत्त्वाचनी आणि केतकी, प्रकथिक व हतर सर्व पंचागानून है अंतर व्यारा सर्वाचार अधानी जुकले ओह ही बस्तिस्यति स्पष्ट स्वव्यवादिती विद्वातीच्या, द्वाद निरयन पर्चाग, महत्वाच्यायाचे ये केतकी अधा नुकानस्य चर्तानी कीष्टक राशि दिले आहे.

कोठ्यांतील आंकडे आरमस्यानीय ठाऱ्यापायून त्या तथा नधत्रताऱ्यापर्यतच्या अंशाचे आहेत.

|                   | मृत्यिका | गांद्रणी<br>शक्तटभेद | युन स्तु. | #4   | EE           | निया             | स्याती | ्येश | E,  | अयव  | धनिद्या | Т. чп. | रेयवी |
|-------------------|----------|----------------------|-----------|------|--------------|------------------|--------|------|-----|------|---------|--------|-------|
| सुर्वेशिद्धांत    | 131      | YU                   | 13        | १२९  | tor          | 122              | 161    | 1230 | ₹¥₹ | २८२  | ₹\$€    | 1338   | 360   |
| महागुम वि.        | 15       | YU                   | ' ९ १     | १२९  | <b>'</b> ₹७४ | RCY              | 161    | र३०  | २४३ | २८०  | २९६।    | 258    | 350   |
| दिकार्यंति.       | 1211     | ¥0                   | 41        | १२९  | YU\$         | 122              | 1CY    | २३०  | २४१ | 240  | २९५॥    | 114    | 14.   |
| खार्थभी मिष       | 35       | YU                   | 11        | १२९  | १७५          | <sup>1</sup> 868 | र८२॥   | 1210 | २४३ | २८०  | 2541    | 111    | 110   |
| eिद्वांतशियो.     | 151      | ¥3                   | 31        | 125  | tox.         | 14×              | 1631   | २३ • | २४३ | ₹८२  | २९६।    | 238    | 160   |
| प्रदृष्टादय       | **       | ¥3                   |           |      |              |                  | 1211   |      |     |      | २९६     |        |       |
| शुद्धपर्याग       | ¥.       | YU                   | *1        | 110  | १७३।         | 124              | 12Y    | २३०  | 242 | २८२' | २९७॥    | 284    | 14.   |
| केशकी             | 3.5      | ٧₹                   | 63        | • २६ | 1551         | 160              | 160    | 556, | ₹₹  | २३८  | २९३॥    | 110    | १५६   |
| प्र. ला. प्याग्र. | 11       | ¥ł                   | 43        | १२६  |              | 160              |        | २२६  | 215 | २७८  | 23311   | 110    | १५६   |

हा बोहहारमन प्रायोत निवालीतिन रियलीती हाह निरंपत प्रयोगाणी, प्रद व नयन रियति क्यी विश्वली सुदत आहे हाली मानी पती. कांत्रि करीया आगर पात आयो आधाणी नवानत सा वेद्यला साने सालपा सूत्र नृष्य गायतीत्वा दोगानी रिल्मी स्वयं आहे, प्रा वेद्यली, देवववर्षक हमादि नवीत स्वाव्यत्व भागे गाद नवान स्वयं माने गाद नवान स्वयं माने गाद नवान स्वयं माने हिल्मी स्वयं न्यायत्व स्वयं माने हिल्मी स्वयं निवाल होते.

आकाषात, सूर्याचा व प्रहाचा सबंध राशीचकात किरण्याचा किंवा सबं ज्याच्यातन किरत आहे असे दिसते त्याचा जो मार्ग त्यास आक्रमहत्त किंवा क्रातिहत्त असे म्हणतात. शातिहताचे निरयन राशिचक्राच्या आरमस्थानापासून जे १३ अ. २० कलात्मक समातर २७ भाग किया निभाग तीच अनुक्रमाने अश्विन्यादि २७ विभाग नक्षर्रे होत. ह्या नक्षत्र ( राजी ) चकाचा आरम केटून होते, माचीन विद्वातकारानी गेळी २ हजार वर्षे कासिहत्तान्या कोणत्या ठिकाणी रायीचकाचा ऊर्प नक्षत्रचकाचा आरम मानला आहे हाच काय तो मुख्य मुद्दा आहे. आणि राशीचकाचे आरभस्यान अमुक्त है अनेक प्रमाणावरून विद्ध वाले. म्हणजे कोणते पचाम चुक व कोणते बरोबर हैं आयोआपच ठरते व्हणून गेरी २ हजार वर्षे व त्यापूर्वीही वेद-कालायासून आरमे स्थानाची काय स्थिति होती हैं आवण पाह.



आकाशातील कातिवत्तरण नक्षताची रिपति वर दालिवली आहे। अगर्दी बगेवर कातिवत्तावर किंवा मातिष्ट्रचाच्या अतिस्तिम् असा रेवती विभागातील सारा हो राशीचनाच्या आरमस्यानाचा सारा व तेथून संशीचकाचा व नक्षत्रचकाचा आरम होतो ही स्थिति विद्धात प्रयात स्पष्ट दिलेगी आहे. मातिवृत्ताच्या उत्तरेस अगर दक्षिणेस ताग असल्यास तो ताग सदार पर्णजे ज्याला घर आहे असा ताग समजतात व सदार तारा आरमस्थानी घेतलेला नाहीं. म्हणून रेवती विभागातींच्या राशीचनारमस्थानीय ताऱ्याचे वर्णन Bिदात प्रधात नि:शर रेवती योगताश असे केलेक आहे. झांतिहत्त व विषु शहत याऱ्या छेदन विद्रुष नपात म्हणतात. वियुत्रयुक्तकातिवृत्तास दोन ठिकाणी छेदते. त्यांपैकी एकास वस्तस्यात य एकास शरतपात म्हण तात. हा छदन्तिन्दु ऊर्प सपात कांतिवृत्तावर नक्षत्रचनातून दर वर्षी ५० विक्ला गतीनि मागे मागे हरत जातो. शके ४९६ या वर्षी रेवती योगता पावर हा छेद-बिंदु स्पात होता. त्याच्या अतिशय पूर्वी ते। सग नक्षत्रांत होता, तो पुढे रोहिणीत, नतर कृतिकात, नतर भरणीत व नतर अधि-वारमी म्हणजे रेवती ताऱ्या-वर आला. कारण रेवती तारा हाच रेवतीचा अत व अधिनीचा आरम होव. सवात दरवर्षीस ५० विकला मार्ग इरतो ( व तो ४९६ या वर्षी अधिन्यारमी होता. याचा अर्थ त्या वर्षी अयनास शून्य होते. ) म्हणजे ७ शा। वर्षात तो १ अश मार्गे इटतो. यावरून तो शके ४९६ पामून जितका मार्गे इटला वितके अपनाध शके १८५२ मध्ये होते हें आगर्दी उपद आहे. हे अवनाश १८ अश ५४ करा आहेत. भाग अपनाशाचा स्वष्ट निर्णय च विद्यात, सुश्रात्मन सागावधाचा महणजे असा सी,

### संपातादेवतीतारा श्रांतरांशाध्यनांश ते यत्तारा योगतारा स्यात् कलान्येको यमः श्ररः ॥ २४२ ॥

अर्थ: -- यस्त स्वातावासून रेवतीयोगनाऱ्यावर्यतचे अद्यात्मक जे अतर ते अवनाद्य होत. १३ इसा दिधिणगर अवलेला असा जो रेवशी विमायातील ताग तोच रेवतीचा आरमस्पानीय योगवारा होय. ह्या रचणाहन भिन्न असे ने बारिकसारिक हिंगा इतर तार ते योगतारे नथेत व आरमस्यानीय तारेशी नथेत.

क्यात मार्गे इटक्याच्या गणितायरून १८५२ मध्ये अपनीय दिती हे सांगितने. आतो ज्ञाया केतकी

येगेरे प्रशामांत अपनांश २३ का येतात है सामती

रारीका आरमस्वानायावन स्थात मार्गे इश्याने ने ५० विक्रण है वेपछिद्र प्रमाण ते न वेशे जावा पर्चांगोंने बतें व प्रचंद्रार वार्कि ६० विद्वार पेतात त्यामळे १० विद्वार जास्त गति धर्मा जाने आणि यपाँस १० वि. सुद्दीने जास्त घरम्यामुळे १४०० वर्षांस सुमारे ४ अश स्था जन्त माँग गेला असे रमञ्जात य त्या कारणार्वेच रहे अपनांच १९ भगतो स्वानगति बास्त घरस्यार्वे २१ अस भगनांच मान-तात ही चड प्रावध आधारास्य स्थिति पारणाचि राजस्यान्के शासनी असन केवळ वे सांबंदे प्रयान दिले आहेत तच यरोपर असून त्या मुझी-या गणियाने वता दिवणी मेपन्त्रांत वेईल सोच दिवन नकांतीया मानायवाचा अद्या वाप्रत्यक्षेत्र मुद्दीमुळे शारी आहे. ही जुड दुवरत देहनाविवाव रावतर नाही, इतहेंच नम्दे तर हा। मुझीनुळे लुन्या पर्यागांत सर्घ राधीनकाचा, नरावम्बाना, प्रावेक नरावाना, नरावचाना

क्षा ८॥ वळाऱ्या वार्षिक सरक्णीमुळ ग्रहणा किवा दकरणीमुळ ग्रहणा जुन्या पर्चागात खन्या राशिन्यकाची मयकर उत्तथापालय झालेकी आहे त्या पर्चागान सनावन बैदिक परपरेखी ''अश्विनी मरणी कृतिका पादिम " ही सरणी लयाला गेळी असून त्यांच्या गणितागत महिरपतिगुळ मार्ग दिखाममाण विरुष्ठण गरिनियमाण क्यां होत अश्वित व ते पत्या वारप्णाराक्यन मानले जात आहेत पण ते राशिविभाग खेर नव्हेत. व रारें नक्षत-वाशीविभाग के त्यां स्वाचन के लिल अभ-मास आहे. तेता त्यांच्या माणिता के त्यांच्या स्वाचन व वेलेला अम-मास आहे. तेता त्यांच्यात सुवारणा करून खेरे आरमस्थान वेतलेंच पाहिज.

णिडात प्रधानी निश्चित व निश्चल आरमस्यान बैदिक कालापासून कृतिकादि गणना परपरेने मेतले व आरमस्यानीय तान्यापासून महत्त्वाच्या नहानाया ता याचे अतर सांगितलें ते त्याली दिलें असून हूं अतर नेहर्मी सारेल अवेलें पाहितो, पण प्रह्लापनी आणि केतकी, ऐक्क्यपेक व हतर सर्व पत्तागातून हे अतर वार सांडेचार आशार्मी चुक्तेलें आहे ही क्स्तुरियति स्वष्ट कळण्याकरिता विद्धातीक, शुद्ध निरयन पत्ताग, प्रहलायक्षपयीक व केतकी अशा तलनातक पदलीने कोष्टक लाली दिलें आहे.

कोठ्यातील आबडे आरमस्थानीय ताऱ्यापासन त्या तथा नक्षत्रताऱ्यापर्यंतस्था अज्ञाचे आहेत.

|                      | कृतिका | शिहणी<br>शकटमेद | पुनवस् | मधा  | EE . | विश्व              | स्त्राती | cagi | 路     | धवण | यनिद्य | #<br>50      | 뒢   |
|----------------------|--------|-----------------|--------|------|------|--------------------|----------|------|-------|-----|--------|--------------|-----|
| सूर्यभिद्धात         | 391    | 80              | ९३     | १२९  | १७४  | १८१                | १८३      | २३०  | २४३   | २८२ | २९६    | ३३४          | ३६० |
| ब्रह्मगुप्त सि.      | 39     | ሄଓ              | ९३     | १२९  | १७४  | १८४                | १८३      | २३०  | २४३   | २८० | २९६।   | ३३४          | ३६० |
| द्विआर्यसि           | 126    | ४७              | ९३     | १२९  | १७४  | १८३                | १८४      | २३०  | २४३   | २८० | २९५॥   | ₹ <b>₹</b> ¥ | ३६० |
| सार्वभी मसि          | 38     | ४७              | 53     | १२९  | १७५  | १८४                | १८२॥     | २३०  | २४३   | २८० | २९४।   | ३३६          | 140 |
| <b>स्टि</b> दातशिरो. | ₹९।    | ४७              | \$ 2   | १२९  | १७४  | १८४                | १८३॥     | २३०  | २४३   | २८२ | २९६।   | ३३४          | १६० |
| <b>ग्र६</b> ल।घव     | 40     | 80              |        | १२३  | १७४  | १८४                | १८३।     | र३०  | २४३   |     | २९६    | 118          | ३६० |
| शुद्धपचाग            | ٠٧٠    | ४७              | 3      | 1110 | १७३। | 168                | 128      | २३०  | 5.8.s | २८२ | २९७॥   | ₹₹४          | १६० |
| केत की               | ३६     | ٧₹              | ۱۷۹    | , २६ | १६९। | 120                | १८०      | २२६  | २३९   | २७८ | २९३॥   | ३३०          | ३५६ |
| न्न रापचार्ने        | ३६     | ٧₹              | ۷٩     | १२६  | •६९  | 1 <sup>1</sup> 86• | 60       | २२६  | २३९   | २७८ | २९३॥   | १३३०         | ३५६ |

ह्या कोष्टवावरून प्राचीन विद्वातांतील रियतीशी छुद्ध निरयन पर्चागाची, मह व नष्टम रियति कची किटवर्ती खुद्धत आहे ह्याची खात्री पटते काही कलांचा अगर पाव अप्या अंधाची तदावत त्या वेद्धन्य आणि आताच्या स्पृत्त सुरम सामान्या वोगान दिल्ल द्यांच्य आहे, पण बेतकी, देवपवर्षक इत्यादि नशीन बनायर पण आलि खुद प्रहायदी घचार्ग वांच्या नावप्रचलारमस्यानात मत्येक नथप्राधावरून ४ अधाची चूक परले आहे हैं निर्विदार विद्य होते.

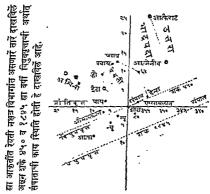

### नक्षत्रांच्या नाडी

अधिन्याद्री रातभिषक्षतःस्मृतीचोत्तरा तथा ज्येष्टाहस्तः पुनर्मूलं पू. भा. चैयाद्यनाहिका ॥ व्येक्षिनंत्रंथ ॥ २४३ ॥ अधिनी, आहा, द्यवारमा, उत्तरास्तुनी, व्येष्ठा, रहन, पुनर्वेष्ठ, मूळ, पूर्वमादस्त यांची भाषनाही समज्ञाति.

पूर्वाकालगुनिका चित्रा घनिष्ठा भरणा मृगः । पुष्पोऽहिर्युष्ट्य ५. पादानुराघा मध्यनादिका ॥ २४४ ॥

पूर्व-नास्तुनी, विसा, धानदा, मर्स्का, मृत, पुष्य,(आर्र्ड्डच्च-)उत्तरा माद्रपदा, पूर्वपाटा, अनुगया यांची मरपनादी समनावी.

कृतिका रोहिणी स्वाठी मयाऽऽश्टेपाच रेवती । श्रवणयोत्तरापादा विद्यासा अंत्यनाहिका ॥ २२५ ॥ श्रविष्ठा, गोरेणी, स्वाठी, मया, आसेया, रेवठी, स्वा, उत्तरादा, विद्यासा वांची अस्वनादी समग्राची. एकनार्डीचा दोप.

एकनाडी स्थिता यत गुरुमैनाय देवताः । तन्द्रेयंरुनं मृत्युं क्रमेणफरमादिशेष् ॥ १६गर्गं सं. ॥ २४६ ॥ प्रश्चः पण्यांगना मित्र देगोग्रामाशुरं गृहस् ॥ एकनाडीस्थितं भव्यं विरुद्धं पेपयर्जितस् ॥ २४७ ॥ १६, भंत, देशा यांथी कोशस्त्री म्लाधी एकमधं अत्रश्च न्दावर हो?. ( ९४ )

प्रह्मरावर्ततरां ना आणि पंचांगांतील प्रत्येक गोधीचा बोजवारा उडाला आहे. व तो बोजवारा शास्त्रशुद्ध १९ अंश अयनाश घेतस्याक्षेरीज बदलणें किंवा सुधारणें कालत्रयीं शक्य नार्ही.

क्रांतिष्टत्त व विषुवयत्त स्थितिदर्शक २ आणि रेवती नक्षत्र पुंजदर्शक १ अञ्चा ३ आकृति खार्ली दिल्या आहेत.

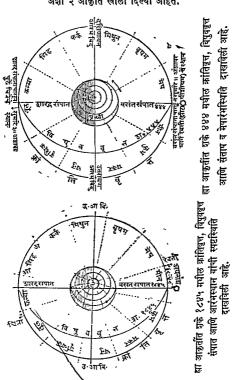

# महा वैरयोानि.

# गोव्याघमथ महिपं थैणं गजसिंहमाखुमाजीरम् अहिपश्चवानराजं महत्त्यजेत् पुंस्त्रियो वरम् ॥ २५४ ॥

गाय आणि वाघ, घोडा आणि ग्रैंड, कुता आणि इरण, इत्ती आणि सिंह, उंदीर आणि मांजर, मुंगुस आणि सर्प, वानर आणि भेंडा याप्रमाणे एकमेकाचे महावैर समजावें.

#### नक्षत्रांचे गण,

हस्तस्वाती मृगः पुष्यः श्रवणश्र पुनर्वस् । रैवत्याश्विन्यनृताघा एते देवगणास्मृताः ॥—ज्यो, सि. ॥ २५५ ॥

हस्त, स्वाती, मृग, पुष्प, अवण, पुनर्वेतु, रेवती, अश्विनी, अनुराधा ह्या ९ नक्षत्रांचा देवगण समजावा.

# पूर्वोत्तरात्रयथार्द्रा रोहिणी यम ( भरणी ) मानुपः ।

पूर्वो, पूर्वोपाटा, पूर्वाभाद्रपदा ह्या तीन पूर्वो, त्याचप्रमाणे उत्तरा, उत्तरापाटा, उत्तरामाद्रपदा ह्या तीन उत्तरा, आर्द्रो, रोहिणो, आणि भरणी ह्या ९ नखत्रांचा मनुष्यगण समजावा.

## श्वततारा विशाखा च चित्रामूलं च कृत्तिका मघाऽश्वेषा धनिष्ठा च ज्येष्ठा रक्षो गणस्तथा ॥ २५६ ॥

शततारका, विशाला, चित्रा, मूळ कृतिका, मध', आर्रुया, घनिष्ठा, चेप्रा या ९ नखत्रांचा राक्षस-गण समजावा.

> दे-म-रा-म-द-मं-दे-दे-रा-रा-म-म-द-रा-द-रा । अ. भ. कृ. रो. मृ. आ. पु. पु. आ. म. पू. उ. ह. चि. स्त्रा. वि.

दे-रा-रा-म-म-दे-रा-रा-म-म-देऽति गणाः स्पृताः॥ व्यो.नि.१४३ अ. ज्ये. मृ. पू. उ. श्र. ध. श. पू. उ. रे. ॥ २५७॥

बर दिलेला स्त्रोक गण पाइण्याचा असून त्यात अधिनी नधनागसून रेवतीपर्यंत प्रायेष नधनाच्या गणांचे आदाधर क्रमान दिले आहे. दे दिवा द म्हणजे देवगण, में दिवा में म्हणजे मनुष्याण आणि रा ग्राची राधवरण अधी ह्या स्त्रोकाची वरणी आहे.

#### राझींचे वर्ण.

मीनालिकर्कटा विन्ना नृषाः सिंहाज धन्यिनः कन्यानक वृषावैदयाः ग्रुद्रायुग्मतुलाषटाः ॥ २५८ ॥

मीन, बुधिक व कर्क हा राशीचा विप्रवर्ण, बिंद, मेग, घतु यांचा छत्रियवर्ण, कर्या, मकर, रूपम यांचा वैरववर्ण आणि मियुन, तृळ आणि कुंम यांचा छहवर्ण याप्रमाणे वर्ण समझावे. "विषय खाझी बंदय छहाः वर्णमीनासमुक्रमान् " असाही एक सामाग्य रुक्केक आहे. यांचा अर्थ मीनगरीगासून अनुक्रमाने काराही राशीचे वर्ण विष्र, छत्यि, वैदय, सूद्र याप्रमाणे समझावें

# मेपादि बारा राज्ञींचे स्वामी.

| भौमः | शुको | बुध   | श्चंद्रो | रविः   | सौम्यो   | भृगुः     | कुजः ।  |
|------|------|-------|----------|--------|----------|-----------|---------|
| मेष  | बृषभ | मिथुन | कर्क     | सिंह   | कन्या    | तूळ       | वृश्चिक |
|      | गुरु | र्मदः | शनि      | र्जीवो | मेपादीना | मधीश्वराः | II      |
|      | धनु  | मकर   | कुंभ     | मीन    |          |           |         |

मेषराशीचा स्वामी मंगळ, बृषमेचा शुक्र याप्रमाणे मेपादि १२ राशींचे स्वामी समजावे.

# राशींचें घातचक.

नं पू भा भ ज पू रि नं ज रि ज पू घातातिथिमेंपभात् सू श श्रंषुश्वशाद्द्यः शुमगुश्चर्वारा महोस्वानुम्: । श्रूप्पात्यभरोशिवाहिभमयो चंद्रेषु नंदद्विपद् दिग्रामा द्रिषुगाप्रुहरूत्वयो वातं भमिंदुस्तथा ॥ १ ॥ ॥ २५९ ॥.

# स्त्रियांचा घातचंद्र.

भू १ नागा ८ थां ७ क ९ वेदा ४ ग्नि ३ रसा ६ क्या २ बां१० शिवे ११ पु ५ भिः । खर्ये १२ अ प्रामिता मेपाद्घात चंद्रा मृगीदशाम् ॥ २६०॥

#### घातमास-घातपहर.

कामाञ्या पीज्येभमाञिश्व श्राविचेफाच धातदः॥ २६-भे. १. भि. ६. सि. ६. त्. तृ. ५. म. कुं. मी. मात्रमाण मेवादि राजीचे पातभाष सम्त्राचे. स्ट्रोकाट आवादी दिली आहेत. ह्पु (१) वेंद (४) स्त्रि (३) मू (१) प्रीम (३) रेक (१) वेद (४) श्रमू (१) रिपुः (१) युगा (४) ऽ प्रि (३) वेंद (४) यामध घातयाम-यनुक्रमात्॥ २६२॥

मेपादि १२ राशींचे घातपहर वरील क्षोकात सागिनले आहेत. उशेतिप विपयक बन्याच प्रयात घातमास

व घातप्रहर दिखेल नाहाँत.

## घातचंद्रादि वर्ज्य.

#### यात्रायां वर्जयेत् प्राज्ञो नृतनं वस्त्रधारण । भूपणं घातचंद्रच चारक्षं न च शोभनं ॥ २६३ ॥

धातवार, पातनक्षत्र, पातनब्रह, पातिविधि ह्या चार गोष्टा यात्रा, नवीन वस्त्र अगर अनकार धारण यासच वर्ज्य कराज्या. या खेरीज इतर कोणत्याही कार्यास वर्ज्य करण्याचि कारण नाही.

पुष्कळ लोकाची अशी समजूत अशो असते कीं, कोणत्याही महत्त्वाच्या कार्यास स मगल कार्यास

घातवारादि वर्ज्य करण्याच वर्गतिय द्यास्त्रात सामितल आहे पण ही समजूत अशेग्य आहे.

नशन्यक ऊर्फ अवक्रह्डाचकाची व घातचकाची माहिती येथबर खागितली आता पचागात दर-राजचीं जी नक्षत्रे दिलेली असतात व ज्याच्याबर आकर्रहा चलाची छवस्वी मदार आहे त्या नक्षत्राचे दोन प्रकार म्हणजे चद्रनक्षत्रे आणि उदितनक्षत्रे यासवर्षी स्वधीकरण यथावकाश पुढे करू.

# मुहूर्तमालेच्या टीकेंत

# अजाज्जनमधीधर्मवित्तारिर्यातस्मरांव्यष्टलाभांत्यगो घातचंद्रः ।

नुपद्धारयात्रा विरोधामयादी विचित्यो विवाहादिके नैव चित्यः ॥ २६४ ॥ अजात्-—ग्रुणजे भेषाशासून जन्म ग्रु. १, धी ग्रु. ५, धम ग्रु. ९, जीन ग्रु. १, अर्थ ग्रु. १, अर्थ ग्रु. १, अर्थ ग्रु. १, अर्थ ग्रु. ११, अर्थ ग्रु. १९ ग्रु. ११, अर्थ ग्

चंद्र वातचंद्र आणायाः उदाहरणायः, चंद्र हा मक्तर राशीचा घातचंद्र होयः.

## मेपस्री रुद्र सिंहश्च दरात्रि धनुषो दृषः। मीन सिंह धनु कुंमो पातचंद्रान्यनुकमात्॥ २६५॥

असाही एक पाठ आहे. ह्या सर्वोचा अर्थ एकच आहे.

कार्यः —वेद, रूपा, कुन, लिर, प्रदर, लिपुन, पर्तु, कृपम, पीन, लिर, पर्तु व्यक्ति कार्यानी बारा राशांचि चद्र, अनुक्रमें मेपादि राशांचे बातचद्र जाणाने हें बातच्द्र राजदारी जाण्यात, प्रयाणान, रिरोध करण्यात व रोगनरिहारार्थ उपाय करण्यात वर्ग्य करावे विवाहादि मसन कार्यात वर्ग्य नाहा.

युद्धे चैव विवादे च कुमारीपूजने तथा।

. राजसेनावाहनादी घातचंद्रं विवर्जयेत् ॥ ५८ ॥ २६६ ॥

अर्थ: - युद, बाद बिवाद, विवाहाच्या पूर्वीचे इमाधियूत्रन, राज्ञेश्वा, बाहन व शायावर्धी ज धार्य याविषयी बातवद वृत्ये बरावा.

अध्वरे तीर्धयानायां राज्ञां पट्टाभिषेचने ।

मांगल्य सर्वकार्येषु घातचंद्रं न चित्तेयत् ॥ ५९ ॥ मुर्तमालाटीका ॥२६७॥ अर्थ-—पत्र, ठांथेवात्रा, राजीना पद्वागिरेक आणि सर्व मगर कार्ये वारित्रयी पाठण्डाचा विचार करु नये. (१००)

11

# घातवारादिवर्ज्य करण्यास आर्षवचन नाहीं.

यद्यप्यार्षिक वचनं न लभ्यते घातचंद्रादौ ॥ २६८ ॥

छुता श्रुतिरजुमेगा शिष्टाचारेण कि पुनर्मुनिचाक् ॥ ६० ॥ सुर्ह्तमाला अर्थः---वातचंद्र, वाततिष्य, वातवार, वातनश्रत्र आणि वातव्य याविषयी प्रमाणभूत ऋषिवास्य जरी आढळत नाहीं, तरीही वर संगितस्याप्रमाणें वर्च्य करणें वरें, कारण परंपरागत स्योतिषी लोक सी वर्ष्य करण्यास सागतात. तेव्हां ह्या शिष्टाचारास काही तरी ऋषिवास्य प्रमाण असेळ असे अनुमान होजं शकते.

घातवार वर्ज्य करण्याचा प्रधात किंवा संवय अगर्दो सामान्य टोकानही आहे. घातन् सल, घातविधि मात, प्रहर ह्या गोष्टी सहसा कंणी पाहात नाहीत. घानन्द्र देखील बरेच टोक पाहात्वत. पण इतस्या सर्वे पाह्न कोण्येद्धी महस्याचे काणेत प्रारंभ करावयाचे उरवित्यास संप्यांच्या काळात ती फार मोठी आप-चीच होईल. करिता घातप्रकरणास विदेश महस्व देण्याचे कारण नाहीं असे आमचें मत आहे. पण कुंडली-तील बलवान् महास्या अनुक्लेवर कार्य करणे उत्तम.

# अथ नामविचारः ( खरशाले )

प्रसुप्तेषेन जागति येनाऽज्यच्छिति शब्दितः । तन्नाम्नथाऽऽदिमो वर्णो ग्राह्यस्तस्माद्धिनर्णयः ॥ १ ॥ २६९ ॥ न ग्रोक्ता ङ्वणा वर्णा नामादौ सन्ति ते निह् । चेद्रवन्ति तथा श्वेषा गजडास्ते यथाक्रमम् ॥ २ ॥ २७० ॥ खपी सशौ वर्षो चैव श्वेषाविति परस्परम् । संयोगाक्षरजे नाम्नि ग्राह्यं तत्नाऽऽदिमाक्षरम् ॥ ३ ॥ २७१ ॥ बहुनि यस्य नामानि नरस्य स्युः कथंचन । तस्य पश्चाद्भवं नाम ग्राह्यं स्वरविशाददेः ॥ ४ ॥ २७२ ॥

जन्मराशी कशी ओळखावी. ( यवनमते )

यत स्थितः शीतकरो नराणां स्याजन्मराधि तमुदाहरन्ति । ययायया येषु खमा विलयाः स्थिता न वे सप्त कुरोभवन्ति ॥५॥२०३॥ अतोष्ट्रराग्निमंतुनोष्ट्रत्र सर्वेः प्रोक्तानि तेम्यथ शुभाशुभानि ।

फलानितेषां तु वियोगयोगाचदएवर्गोत्यफलं स्फुटं स्यात् ॥ ६ ॥ २७४ ॥ भामादा लग्नमं योज्यं राजकार्येऽकीमं तथा ।

चन्द्रभं सर्वकार्येषु सङ्ग्रामादा च भीममम् ॥ ७ ॥ २७५ ॥ विद्याभ्यासे बुधर्सं च विवाहे गुरुमं स्पृतम् ।

शुक्रयुग्भं प्रयाणे च दीक्षायां शनिभं बुर्घः ॥ ८॥ २७६ ॥

खरी: — जममहार्टी ज्या गर्डात चंद्र अनेल ती जनमाधी समजाबी, यण याच्यायर रांका अशी उपय होते ही, बुंहरति पक्त एक्टा चंद्रय अनती असे नारे तर आणती ७ मह निरिनाद्वया रार्जीत असतात, मार्चेद्रस्थिति हतर मह ज्या गर्डीत अनतील तीच जनमाधी की मानू नये. य याप्रशाण मानू वायस्याय मलेक मनुष्यास्या महोत्वस्या रार्जी होतील.

राजकार्य रवि, सर्वकार्य चद्र, सप्राम, बादविवाद, घाडस-मगळ, निया सुद्धि, सुघ, नियाह मगणकार्ये-गुरु, प्रयाण-सुक्क, दीखा-रानि, याममार्थ अष्टकरणेतमेत व इतरप्रही प्रत्येक प्रशायस्त कोणती पर्से वहायीं हे सामितक, त्यातील तत्त्व हेंच की त्या कार्योस या ग्रहांचे यक पाहिने

#### अय जन्मराशिनिर्णयः।

विवाहे सर्वमाङ्गल्ये यात्राद्दां ग्रहगोचरे ।
जनमराग्नेः प्रधानत्वं नामराग्नि न चिन्तयेत् ॥ १ ॥ २७७ ॥
देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायां व्यवहारके ।
नामराग्नेः प्रधानत्वं जनमराग्नि न चिन्तयेत् ॥ २ ॥ २७८ ॥
काकिण्यां वर्गशुद्धीं च वादे शृते ज्वरोदये ।
मन्त्रे पुनर्भृवरणे नामराग्नेः प्रधानता ॥ ३ ॥ २७९ ॥
विवाहघटनं चैन ठम्न ग्रहजं फलम् ।
नाममाचिन्तयेरसर्वे जनम न ज्ञायते यदा ॥ ४ ॥ राजमात्वेण्ड ॥ २८० ॥
जनम न ज्ञायते येथां तेषां नाम्नो गवेष्यते ।
चक्रेऽनकहडे भांशे तन्नाजी कीधदिममात् ॥ ५ ॥ २८१ ॥
यदा स्त्रीजनमसंपत्तर्वेजन्म न लम्यते ।
स्त्रियाः स्याज्जनमतः शुद्धिर्नाम्नो मेलकिया तदा ॥ ६ ॥ शिवनावं २८२॥
जनमञ्जानेऽपि चैकस्य द्वयोर्नाम्नोभैमेलक ।
चिन्त्यसर्वेज जनमर्बाद्धीक्ष्यं लग्नेन्दुर्जं यत्म ॥ ० ॥ पटलसरे ॥ २८३ ॥
पंचांगाची पुटील माहिती.

पवांगाच्या दुख्या पृत्रावर रक्ष वर्शने वर्षत्र दिन्दे अवते त्या परंत्रात प्रथम भीनिदिविनायक, देवी, सरस्वती, नवमद इत्यादिकांचे रमस्य व प्रार्थना केम्मी अवते. त्यानवर चैत्र गु. र मा केम्मर वांग्या गोही करस्या है शांगून नवर अवाच्या उत्यक्षित्रात्वरणा कामरे वर्गन अवते व गतकि आणि वेपकति दिन्म अवतो, नवर चानू वर्षाचा वर्ष्ट, त्याचे नांच भीमान्त्रियात बाद्य स्वाचे नोर भीगाया वर्षोचे गत्रा, प्रयान इत्यादि अविकास व स्वाचे व स्वाची वर्षे देवता, प्रयान इत्यादि अविकास व स्वाची व स्वाची वर्षे देवता, व्यावसाण वर्षेन्यंत्रयेण आईप्रयेश व स्वाची वर्षे देवता, व्यावसाण वर्षेन्यंत्रयेण आईप्रयेश व स्वाची वर्षे देवता, व्यावसाण वर्षेन्यंत्रयेण आईप्रयेश व स्वाची वर्षे प्रशी वांग्यत्व, व ग्रेवर्थी वर्षेक्ष स्वाची वर्षे देवता, व्यावसाण वर्षेन्यंत्रयेण स्वाची वर्षे प्रशी वांग्यत्व, व ग्रेवर्थी वर्षेक्ष स्वाची वर्षे देवता , व्यावसाण वर्षेन्यंत्रयेण

वर्षफलांतील राजा, प्रधान इत्यादि निर्णय.

चैत्रादों मेप कर्कार्द्रा तुला कार्म्यक (घतु ) वासराः। ॥ २८४ ॥ नृपो मंत्री धान्य-तोय-(मेघ ) रससस्याधिपाः क्रमात् ॥ इ. सि. २२

चैस्र हा. १ च्या साराचा जो अभिगति तो राजा, भेपांकप्रवेशाचा जो बार तो मंधी, कर्कराधी रिव-प्रवेशाचा बार तो पूर्वधान्येश, आर्द्धांनक्षत्र रिविप्रवेशवार तो मेचेश, तृळराशींत रिविप्रवेशाचा बार तो रिवेश, आणि धनुराशी—रिवेप्रवेशाचा बार तो पश्चादान्येश यापमाणें ६ अधिगती समनीव.

> चेत्रस्य सितप्रतिपदि यो वारोकोंद्ये स वर्षेद्यः । ॥ २८५ ॥ उदयद्वितये पूर्वो नोदयग्रुगलेपि पूर्वः स्यात् ॥ ज्यो. नि. रालावळा मु. सिं. २२

चैन राष्ट्र प्रतिपरेस स्पॉर्ट्यों जो बार असेल तो वर्षवित म्हणजे राजा समजाना. प्रतिपरेची दृद्धि असनां स्पोर्ट्यों ज्यावेळीं दोन प्रतिपदा व दोन बार येनात त्यावेळीं पूर्व दिनशींचा जो बार तोच वर्षपति जाणाना. प्रतिपदेचा क्षय असस्यास प्रतिपरेने युक्त जो बार तोच वर्षपति म्हणजे राजा समजाना.

यांसंबंधी वंगच मत्रभेद आहे. कोणी ग्रहणतात प्रतिबंदेचा क्षय अवला तरी अमावारभेचा दिवस हा मागील ययातील अवस्याने अमाबारयेच्या बाराचा अधिर्मात राजा होते शक्तत नाहीं तर द्वितीयेचा बार हाच राजा होतो. एण वरील यचनांत तर्के नाहीं.

ज्या वर्षी वर्ष प्रतिपदेचा क्षय होतो त्यावर्षी ''राजा कोण ''या बद्दछ फार वाद माजते। याकरितां त्याबद्दछची खर्व बचनें वेषे देतो.

दर्शप्रतिपत्संशी चेत्रादा यो भवेद्वारः।
सोव्दप उक्तस्त्वपदेः प्रतिपदिमध्यान्हकाले यः ॥ १ ॥ २८६ ॥
यहुभिः कीर्तितो राजा रवेरुदयकालिकः।
तत भूपद्वयं वृद्धां भूपाभाव स्तिधिक्षये ॥ २ ॥ २८७ ॥
दर्शान्तेऽनस्पेपि च स पूर्वराज स्तदागम विरोधः।
यस्मार्च्यत्र—सितादेरुदयाद्वानोः प्रवृत्तिरव्दादेः ॥ ३ ॥ रत्नावस्यां २८८॥
चेत्रसितादेरुदयाद्वानोदिनमासप्रगकस्याः।
सृष्ट्यादां लकायां समं प्रवृत्ता दिनेऽर्कस्य ॥ ब्रह्मगुप्तः—॥ २८९ ॥
अमाप्रतिपदोः संधिर्मध्यान्दात्पूर्वतो यदि ।
तदा तदिनयो राजा परतथेस्परो भवेत् ॥ गर्गः॥ २९० ॥

र्चत्रेमाति जगत् त्रहाससर्ज प्रथमेहनि । शुक्लपक्षे समग्रंत तदा सूर्वोदये सति । प्रष्टचयामासतथा कारुस्यगणनामपि। ग्रहानागानृतुन्मासान् वरसरात् वरसराधियान् ॥ ॥ २९१॥ जर्वासहकस्ववरुः १. ६३ ऑगमणवनः हेमात्री क्राहोक्त ज्यो. नि. २९

याप्रमाणे अनेक महत्त्वाची पनने आहेत त्यावरून हे विद्व होते की अमायुक्त प्रतिपदा अगर त्याच्या दुष्ट्या दियर्तीचा वाराधिपती राम होऊं घकतो.

चैत्र द्वा. १ चा ध्य व्या वर्षी येतो त्या पूर्ण योणत्याही गूर्वोदयात्रा प्रतिनदा तिथीचा रार्ध होत नार्धिः अपात पास्तुन कृ. ३० च्या दिवर्धीन वर्गमितरदा येते. त्या दिवर्धी सूर्योदयानंतर कार्ही पटका अमायास्या अवते नंतर प्रतिपदा सुरू होते आणि दुखऱ्या दिवर्धी सूर्योदय होष्यादुर्थीच प्रतिपदा वर्षुन सूर्यो- देयाला द्वितीया लगते. अद्या वेळी अमावास्त्रचा जो वार तोच वर्षाधिपति समजावा अला वरील काहीं स्टेंग्नाचा अर्च आहे. १ण दुसऱ्या काहीं स्टेंग्नाचा अर्घ द्वितीयेचा ग्रापधिगती राजा होतो अला श्रोरे.

# ज्योतिष्फलोद्यांत राजादिनिर्णय.

चैत्रस्य गुळ प्रतिपत्तियों यो वारः स उक्ते नृपति स्तदान्दे । मेपप्रवेशः किन्न भास्करस्य यस्मिन् दिने स्यात् स सु राजमंत्री ॥ कर्कप्रवेशे दिनषः स उक्ते सस्यस्य नायो सुनिभिः पुराणैः । आर्द्राप्रवेशे दिननाथ उक्ते मेघाधिषः प्राक्तनीयप्रवेषेः ॥ सुठाप्रवेशेऽहनियस्य वारो रसाधियोऽये नियतं प्रदिष्टः । चापप्रवेशे दिवसाधिनायो धान्याधियो वै कथितो सुनिद्रिः ॥त्यो. नि. २९॥२९२॥

> चैत्रादी प्रतिपद्राजा मन्त्रिणो मेपसंकमः। सिंहे सैन्याधिपर्थव कर्के सस्याधिपस्तथा ॥ मेघाधिपथ आर्द्रीक्षे तुलाया रसपस्तथा ।

नीरसेशस्तु मकरे ज्ञातज्याः क्रमतोऽधिषाः ॥ पं. सा. सा. ७३. ॥ २९३ ॥

राजावर्टी प्रयातहै। अग्राच मन देण्यात आहेरा आहे. यांपैसी पचागांत पक्त राजा, मंत्री, अप्रवा-म्यरा, मेपेरा, राग्रेज, आणि पश्चादाग्येश इतस्याची व आद्रीप्रवेशाचे पत्र दिरेके अग्रेत. ती फर्ने निर्मतरा-ख्या प्रयात्न विस्तरशः अस्न स्परुपकोचास्त्व वेथे दिसी नाहीत.

वर्षराज्ञाच्या पुरील पृत्रावर त्या वर्षातील जपनवन, विवाह (य कोही पंचागांत वास्त्रसाती) मुहुता-च्या तिथि दिलस्या असतात् च रयांची नकी बेळही काही पंचागांत देतात, त्यान्य मुहुतांची दीर असे म्हणतात.

विवाहसहूर्त पक्त वैद्यारा, उदेह, मार्गधीर्ष, माप आणि पास्तुन ह्या पाचिच महिन्यांत अवदात. तप ह्या पांचीर्थन काणचाही महिन्या गृह अगर द्यक्त यांचा अस्त अवेल तर त्या महिन्यांत त्रिवाहादि मंगल कार्य वर्ष्य अवस्थाने सुदूर्व दिलेले नवतात. ज्या वर्षी विद्द राधीया गुर अवेल त्या वर्षा वेवच वर्षेमर महत नवतात.

उपयत्मुहूर्त, चेत्र, वेशास, वेबर, माप, पाल्युन ह्या ५ महिन्यात श्रश्तात. मार्गशीर्य मास उप-नवनात वर्ष्य आहे. व गुरुक्षपाल्यगण्टी। वर्ष्य आहे. उपनवननुदूर्ताच्या निधि व नक्षां वेद्या प्रयोगात

छावलेल्या असतात.

यास्त्रपाताच्या मुहूर्ताचे दिवस दिल्ले असवतत. विवाह, उपनयन, वास्त्रपाति बांच्या मुहूर्तासंवर्षीची विरत्नुत माहिती पुद्ध विवाहनकरणात येणार आहे.

विवाहोपनयन मुहूर्गनतर त्या वर्णातील प्रदर्णे च त्यांचे राग्नी, मध्य आणि मेशादाल अग्नी माहिती। अग्नेत

चद्र प्रत्याना काल रहे. टा. प्रमान क्वें टिकाणी एकच अनतो. पण स्वीप्रत्याचा रागे, मध्य माणि मोघ, काल प्रयोक टिकाणी निराद्या देतो. पण प्रचायात पण एकाच टिकाच्या छारदेला अनतो. टिका टिकाचना स्वीप्रत्याचा रागेमोधकात गणितान काटाना लगतो.

यानगरच्या पृष्ठांन नश्महोची दाँन, जनगढन आणि समीपस्त सुमानुम प्रद् शहरवाचे य पणमा ४ चै सप्रमान कोष्टर अठते व स्याच्याच पुढे निमानितित सुमानुम बेळा दिनस्या सरकात.

# त्रहांची जपसंख्या.

७००० ११००० १०००० १००० १६००० सप्त, रुद्र, दशा वेदा नवभृः पोडशो तथा। २३००० १८००० १७००० त्रयोविंश वाएदशः सप्तैको भानुतः क्रमात्॥॥२९४॥

ह्या प्रमाणें प्रहाची जपसंख्या आहे.

दिवालिखित ग्रुभाग्रुम वेळा म्हणजे दिवलाचे ८ वरात्रीचे ८ भाग ठरवून त्यावरून प्रत्येक वारी कोणता काळ चागला व कोणता वाईट हें ठरविलेळे कोष्टक होय. ह्या कोष्टकायरून ग्रुमाग्रुभ काल पाहून त्यावर मह-स्वाची कुचै करण्याचा प्रघात व्यापारी लोगात कार आहे.

याच्यापुढ बहुधां २८ आनंदादि योगाचे कोष्टक दिलेले असते.

रपाच्या पुढील पृष्टात च्या अपनांशाचे पंचाग असेल स्या अपनाशाचे लग्नसप्तकोश्क, मेपादि लगाचे पड्चगे युक्त शुमाशकोश्क आणि त्याच्या पुढील पानांत दशमभाव कोश्क, दिनमानसिणी इस्यादि माहिती असते.

वर्षपळे तयार करण्याकीरता वर्षप्रवक्चक, होसकोष्टक, विवाहोण्योगी माहिती, महादशाखंवीपी विवेचन, दिनदशाचे कोष्टक, ठिकठिकाणचे पंचाग करण्याची सारिणी, प्रहाच्या युति, केंद्र इत्यादि योगाचे फळ माहिती असते.

यान्यापुढे २४ पाने वैज्ञानासून फाल्युनअखरचं वंचाग असते. त्यांत अनुक्रमाने द्यक, दाकांचे मांच मांच, पद्य, धंवत्, अपन, ऋतु, इंग्रजी मांच स चन वाप्रमाणे अनादी वर साहिसी अस्त, कोठ्यांत अनुक्रमाने तिथि, बार, तिथींचीं घ. प., नस्त्र, नस्त्रमांचां घ. प., योग, योगांची घ. प., करण व करणाच्या घटका, दिनमान, (काहीं पंचागांत प्रार्था), पार्यी, मुलक्ष्मानी) इंग्रजी तारीख, रिचउद्य, रियंअस्त, चंद्र राद्यंतर इतकी माहिती असून त्याच्या पुढे डाल्जार्थ व ग्रहांची गोचर हियति राण्ये रिवंदकाति व नक्षत्र प्रयेत्तर इतकी माहिती असून त्याच्या पुढे डाल्जार्थ व ग्रहांची गोचर हियति राण्ये रिवंदकाति व नक्षत्र प्रयेत्तर इत्यांचे पार्वंतरकाल, अस्त, उदय, वक्ष, मार्गं, बुखा इत्यांदि विश्वति च वंकष्टीचा चंद्रोदय असतो. त्या प्रयोग प्रयाद्योग, मृत्युवोग, मृत्रामृत्रीच, मृद्रामित्रीचे हर्यादि गोधी अगता आणि कोपन्यांत त्या प्रयवस्थान प्रयोग, प्रयाद्याची सुद्याची पुढि आणि साम्यावरन्या वाजून मृत्यग्रहाची, राधी अग्रकल विकलात्मक हिथति व दैनिक साति दिख्डी असते.

. पंचीगातील पंप्रवच्याची पृष्टे संपत्यानंतर रावटस्या पृष्ठात मकर सकाति फल दिल्ले असते, य जन्म नश्चप्रावरून संक्राति नश्चप्राची फूल्क्षी देतात. व कर्षा स्थाच्यापुढे अगर पहिरुगच ४।५ पृष्ठावर मेपादि

यारा राशींचे आयव्यय देण्यांत येतात.

(वर्षकल व धंत्राविकल वाचे मराठी भाषातरही काही पंचांगांत दिलेल असते.) नंतर विद्योवका ग्रहणजे १०५ वर्सन्था मरागाई, रश्रताई किंवा किंती ममाणात त्या गोधी मरातृत वर्षात पहलील मार्च ममाण दिलेल असते. या-प्रतिक असते. या-प्राची केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रीय केंद्रिय केंद्रिय

पुँचोगाबद्दहरी अगरी बोटक माहिती हाली. या माहितीचे मुखाचे व महत्वाचे मूळ खोक बस्तीप्रमाणे

द्वेवटी अगर त्या त्या प्रकरणाशी संबंध असलेख्या प्रकरणात देण्यात येतीत.

# विष्टि (भद्रा किंवा कल्याणि)

ञुक्ते पूर्वार्घेष्टमीपंचदस्यो भेर्द्र कादस्यांचतुर्ध्यांपरार्घे । ॥ २९५ ॥ कृष्णेत्वार्षेस्यातृजुतीयादशस्योः पूर्वे भागे सप्तमीशंक्षतिथ्योः ॥ १ ॥वं.सा.सा. २३ कर्यः—ग्रङ्गपर्धा ८ आणि १५ यांचे पूर्वेदली (पूर्वाधी ) व एकादशी आणि चतुर्या यांचे उत्तरहती' (उत्तराषी ) कृष्णपर्धी तृतीया आणि दशमी यांचे उत्तरदली (उत्तराषी ) व सप्तमी आणि चतुर्दशी यांचे पूर्वेदली (पूर्वाधी ) मद्रा नियमान वेते.

भद्रेचा (कल्याणीचा) शास्त्रार्थ.

दिवा सर्पमुखीभद्रा रात्नी भद्रा तु दृधिकी । सर्पस्य च मुखं त्याज्य वृधिक्याः पुच्छमेव च ॥ ६ ॥ २९६ ॥ रातिभद्रा यदान्हिस्यादिवाभद्रा यदा निश्चि । न तत भद्रादोषः स्यात्सर्वकार्याणि साधयेत् ॥ ७ ॥ २९७ ॥ भद्रेचीं फर्ले.

स्वर्गे भद्रा भवेत्साँख्यं पाताले च धनागमः । मृत्युलोके यदा भद्रा कार्यसिद्धिस्तदानहि ॥ १० ॥ २९८ ॥ भद्रेची वारपरत्वें नांवें.

सोमे युक्ते च कल्याणी बनी चैव तु दृथिकी।॥ २९९ ॥ गुरी पुण्यवती द्वेया चान्यवारेषु भद्रिका॥ ११॥ वृ. वं. क. १२८. भद्रा कोणत्या छोका आहे.

मेपोक्ष कीर्प्य मिथुने घटसिंहमीनकर्केषु चाप मृगतीलियधूषु चंद्रे ॥
स्वर्मर्त्यनाग नगरीः क्रमशः प्रयाति विष्टिः फलान्यपि ददाति हि तत्रदेशे॥ १४॥
वीव्यथाय-सु. सि. ८२॥३००॥

अर्थ: —मेप, रूपम, भिमुन व रुश्चिर झा राधीचा चंद्र अवता विष्टि स्वर्गत अवते. कर्क, विर्, कुम व भीन झा राधींचा चंद्र अवेल तर विष्टि, मतुष्य लोकात अवते. कर्मा, तृष्ठ, घतु आणि मकर झा राधींचा चंद्र अवस्थान विषिट्ट पालेला अवते. तिरहा जेप विष्टि अवेल तिष्य दोष आहे पास्तव अन्य क्षेत्रांत सी विष्टि प्रतिन्ती अवता विद्या नाहीं.

# पर्जन्ययोगज्ञानार्थ नक्षत्रवाहन.

सर्यक्षीहिनमंनवाप्तमवाद्येष्टेषोटकोजंबुकोमंहकाविमयूरमाखुमहि− पास्याद्भवः क्षंतरः ॥ बाहनानांनवकेह येगिरिजलंकोष्टाविकीनिर्जलीस्वल्पाकेकिस्तरा∸ सुपुप्रजुरतः शेप्पुदृष्टिः सुमा ॥ १ ॥ ३०१ ॥ प. सा. सा. ✓

अर्थ:—सर्वनशासायन दिन नशकारमेन मेण्डन खाला ९ मी माणवे आर्थ वार्ध गरित खा अनुप्रमाने र भोरा, २ कोव्हा, ६ मेट्ड, ४ मेटा, ५ मपुर, ६ मुग्ड, ७ मीरण, /८ गर्दण, आणि ९ रॉज ही

# ग्रहांची जपसंख्या,

७००० ११००० १०००० ४००० १९००० १६००० सप्त, रुद्र, दशा चेदा नवमृः पोडको तथा। २३००० १८००० १७००० त्रयोविंश श्राष्टदशः सप्तैको भात्नुत क्रमातृ॥।।२९४॥

ह्या प्रमाणे प्रहाची जवसङ्या आहे.

शिवािक्षित द्यामाग्रम बेळा म्हणबे दिवसांचे ८ व रात्रीचे ८ माग ठरवून त्यावरून प्रत्येक वारी कोणता काळ चागला व कोणता वाईट हैं ठरावेकेलें कोष्टक होग. ह्या कोष्टकावरून ग्रामाग्रम काल पाहुन त्यावर मह-रवाचीं करें करण्याचा प्रयाद व्यापारी लोगांत कार आहे.

याच्यापुढं बहुधा २८ आनदादि योगाचे कोष्टक दिलेले असर्ते.

त्याच्या पुढील पृष्ठात ज्या अपनाशाचे पचाग अवेल त्या अयनाशाचे लग्नधायनकोष्टक, मेगादि लग्नाचे पड्चर्ग युक्त शुभाशकोष्टक आणि त्याच्या पुढील पानात दशमभाव कोष्टक, दिनमानसारिणी इत्यादि माहिती असते

वर्षपर्छ तयार करण्याकीरता वर्षप्रवक्चक, होसकोष्टक, विवाहोपयोगी माहिती, महादद्याखवधीं विवेचन, दिनद्याचे कोष्टक, ठिकठिकाणचे प्चाग करण्याची सारिणी, प्रहाच्या युति, केंद्र इत्यादि योगाचे एक माहिती असते.

प्यागातील पप्रवक्षाची पृष्ठे श्वर्यानतर देवटच्या पृष्ठात मकर शक्ताति पळ दिलेले असते. व जन्म नथमानस्न मक्काति नश्कानी पर्वेही देशात. व कथा स्मान्यापुदे अगर पहिल्याच ४/५ प्रधावर मेपादि सारा राजनि अयस्यय देण्यात नेतात.

( वर्षपळ व धमानिपळ याचे मराठी भाषातरही काही पचागात दिखेळ अवते.) नतर विशोषका रहणजे १०५ वस्त्वी मरागाई, रश्ताई किंवा किंवी प्रमाणात त्या गोधी प्रस्तुत वर्षांत पहतील याचे प्रमाण दिलेळ अवते. याच्यापुढे गोरक्षमते गमनाम मुहूतं रहणून परुश्विष्ठह महूतांचे एक प्रकरण अवते. या शिवाय आणवी काही ग्योतिपविषयक उपयुक्त माहिती, गोनावळी, मगळ पाइण्याचा प्रकार हत्यादि देळन पचांत पूर्ण कण्यात येते.

प्यांगाबहरूही अगर्दा प्रोटक माहिती हाली. या माहितींचे सुधाचे व महत्याचे मूळ खोक जरूरीप्रमाणें होवर्टी अगर त्या त्या प्रकरणार्यी सबस असलेल्या प्रकरणांत देण्यात येतील.

# विष्टि (भद्रा किंवा कल्याणि)

ग्रुक्ते पूर्वार्थेष्टमीपंचदस्यो भेंद्रं कादस्यांचतुष्यांपरार्थे । ॥ २९५ ॥ कृष्णेत्वार्षेस्यात्त्रतीयादशस्योः पूर्वे मागे सप्तमीसंक्षतिष्योः ॥ १ ॥प.सा.स. २३ ष्ठर्थ:—ग्रह्मयर्धी ८ आणि १५ यांचे पूर्वरही (पूर्वार्धी) व एकादशी आणि चतुर्धी यांचे उत्तरहरी! (उत्तरार्धी) कृष्णपर्धी तृतीया आणि दशमी यांचे उत्तरहरी (उत्तरार्धी) व सतमी आणि चतुर्दशी यांचे पूर्वरही (पूर्वार्धी) मद्रा नियमाने येते.

मद्रेचा (कल्याणीचा) शास्त्रार्थ.

दिवा सर्पेम्रुलीभद्रा रातो भद्रा तु वृश्विकी । सर्पेस्य च म्रुलं त्याज्यं वृश्विक्याः पुच्छमेव च ॥ ६ ॥ २९६ ॥ रातिभद्रा यदान्हिस्याहिवाभद्रा यदा निशि । न तत भद्रादोषः स्यात्सर्वकार्याणि साधयेत् ॥ ७ ॥ २९७ ॥

भद्रेचीं फलें.

स्वर्गे भद्रा भवेत्सांख्यं पाताले च धनागमः । मृत्युलोके यदा भद्रा कार्यासाद्विसदानहि ॥ १० ॥ २९८ ॥

भद्रेची वारपरत्वें नांवें.

सोमे शुक्रे च कल्याणी अनी चैव तु ष्टथिकी । ॥ २९९ ॥ गुर्रो पुण्यवती झेया चान्यवारेषु मद्रिका ॥ ११ ॥ इ. पं. फ. १२८.

भद्रा कोणत्या लोका आहे.

मेपोक्ष कीर्प्य मिथुने घटसिंहमीनकर्केंयु चाप मृगतीलिवधूपु चंद्रे ॥ स्वर्भर्त्यनाग नगरीः क्रमशः प्रवाति विष्टिः फलान्यपि ददाति हि तत्रदेशे ॥ १४ ॥ शृष्यवात-मु. सि. ८२ ॥ ३०० ॥

अर्थ:—मेप, रूपम, भिमुन व नुधिक ह्या यांधीचा चंद्र अवतां विष्टि स्वर्गात अवते. कर्क, विंह, कुंम व मीन ह्या राघींचा चंद्र अवेल तर विष्टि, मनुष्य कोकात अवते. कर्या, तृळ, पनु आणि मकर ह्या राघींचा चंद्र अवस्थाव विष्टि पाताळांत अवते. तेया वेष विष्टि अवेल तेषेच विचा दीप आहे पातव अन्य कोकांत ती विष्टि पेताली अवतां निया नार्हों.

पर्जन्ययोगज्ञानार्थ नक्षत्रवाहन.

सूर्यक्षीदिनभंतवाप्तमवाशिष्टेघोटको जंबुकोमंहकाविमयूरमासुमहि– पास्याहर्दभः छंजरः ॥ बाहनानांनवकेह येगिराजलंकोष्टाविकानिजल्लांककिस्सरा-सुपुप्रजुरतः शेपपुष्टष्टिः शुभा ॥ १ ॥ ३०१ ॥ प. स. स. ४ ॥ ३१८ ॥ ० अर्थः—सूर्यनप्रपादन ६० नश्यापंत कोयन स्वान ९ ना मावार स्व ।

अनुक्साने श्मीदा, २ कोव्हा, १ संहक, ४ मेटा, ६ समूर, ६ सुरक, ७ सहर, स्मा ॥ १५ ॥ १४ वार्ट्स जाणावीं, यांचे फल-घोडा वाहन असतो पर्वतावर नृष्टी होर्हणे. कोल्हा व मेंदा ही बाहने असतो नृष्टि होणार नाही. मयूर, गर्दम व मूपक ही वाहने असतो रचस्य नृष्टि; वाकीची वाहने असतो सुनृष्टी होर्हले.

वृष्टिवावत—स्त्री, नपुंसक, आणि पुरुप नक्षत्रें.

स्रीसंज्ञमाद्रीदशकं चतुष्टयं क्वीवंषुमाख्यानि ततशतुर्दश ।

वृष्टिर्यदार्केंदुभयोः समागमः श्लीपुंसयोरेवतदान्ययातु न ॥३०२॥ पं. सा. सा. ३० अर्थः —आद्रीपायत् १० नंधनाव खीर्वजा, त्या पुढील ४ नधनांव नर्पवक्रवंजा, या पुढील १४ नध-त्रांव पुरुषवंज्ञा अञ्चा वंजा आहेत. वृर्येचंद्र नधल योग झाला अवर्ता तो खो पुरुष योग होतो. अवा योग झाला अवर्ता सुदृष्टि होईल.

> दास्रातिदस्रवरनंदकृतद्विभृमीभृमींदुभानिशशिनस्तरणेःऋमेण । स्यात्स्वर्यपोर्युतिरवृष्टिकरीतयेंद्वोञ्चेद्दिनायशिभानुमतोस्तुवृष्ट्ये ॥ २०३ ॥

अर्थः — अधिनी नधत्रापायत ३ नधतें चंद्राचीं, पुढें २ नधतें रखीचीं, पुढें ५ चंद्राचीं, पुढें ४ चंद्राचीं याप्रसाणें अभिजित्सह २८ नक्षत्रोचे रविचंद्र कारक आहेत. दोन सुदें नधत्राचा योग साल असतों अदृष्टि, आणि दोन चंद्रनधत्राचा योग असतों हुदिंत रहणके मेथ येतील, परंतु सृष्टि होणार नाहीं. चंद्राचें नधत आणि सुनींचें नश्त यांचा योग आसतों हुदिंत रहणके मेथ येतील, परंतु सृष्टि होणार नाहीं. चंद्राचें नधत आणि सुनींचें नशत यांचा योग झाला असतों सुनुष्टि होईल.

# चरयोगादिअनेकयोग.

- (१) चरयोग—रवीप्भागुरीषुष्यः श्रनीमृर्लभृगीमघा । साम्येत्रासं विशाभीमेचंद्रेद्रीचरयोगकः ॥१॥३०४॥
- (२) ककचयोग—र्वातुद्वादशी प्रोक्ता भौमेच दशमी तथा। विदेशकादशी प्रोक्ता नवमी बुधवासरे॥ शुक्रे च सप्तमी श्रेया शर्नाचेव तु पष्टिका। गुर्राचाप्टमिकाझेयो योगस्तुककचोशुँथः॥ २॥ २०५॥ ।
- ( ३ ) दग्धयोग—सौम्यस्तृतीयाकुजर्भचमीच पष्टयां गुरीरद्वीमञ्जकवोर । ४। २०६ ४। एकादशी सोमञ्जनिर्नवम्यां डादशमकीमितिदग्धयोगः ॥ ३॥
  - ( ४ ) मृत्युदायोग—रवाभोमे भवेत्रंदा भद्राजीवरात्रांकयोः । जयाशुके वुधेरिकाशना पूर्णा च मृत्युदा ॥ १॥ २०७॥
  - (५) सिद्धियोग—शुक्रेनंदा बुधेभद्रा जयाभामप्रकीर्तिता । शनीरिकागुरीपूर्णी सिद्धियोगा उदाहृताः ॥ ५॥ ३०८॥
  - ' ६ ) उत्पात योग—विद्यासादि चतुष्कं तु भास्करादि क्रमेण तु । उत्पात मृत्युकाणारव्यसिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥ ६ ॥ ३०९ ॥

युक्ते पूर्वार्थेष्ट्रसमदंष्ट्रयोग—मघा घनिष्ठा सर्वेत चंद्रे मूछ विशासके। कृष्णेत्वार्थेस्यात् क्रुफामरणी मामे सीम्ये पूपा पुनर्यसः॥ ७॥ ३१०॥ गुरोऊपाथिनीशुके रोहिणीचानुराधका । शनोविष्णुः शतभिपक्यमदंष्ट्रप्रकीतितः॥ ७ ॥ ३११ ॥

(८) यमघंटयोग— रवीमघाष्ट्रधेमूलंगुरीचैव च क्रुत्तिका । भौमेचाद्रांशनोहस्तः शुक्ते चैव तु रोहिणी । चंद्रे विश्वाखायोगोयं यमघंटः प्रकीतितः ॥ ८ ॥ ३१२ ॥

(९) मुसलवज्ञयोग—चंद्रेचित्रा मृर्गा ज्वेष्ठा शर्ना चैव तु रेवती । चांद्रजेतुधनिष्ठोक्तारकी तु भरणी तथा ॥ उपार्थव तु भामेच गुराँचैवोचराचथा । अयंग्रुसलवज्ञारूययोगोवर्ज्यः शुमे बुधैः ॥ ३१३ ॥

#### अमृतसिद्धियोग.

(१०) आदित्यहत्तेगुरुषुप्ययोगे युधानुराधाग्रनिरोहिणी च । ॥ ३१० ॥ सोमे च सीम्यंभुगुरेवतीच भौमाधिनीचामृतसिद्धियोगः ॥१४॥ पं.सा.सा. ३१

(११) मृत्युयोग—मृत्युयोगो स्वीमित्रं चंद्रेवयं कुने शतं । नुधेदासं गुरीचांद्रं भृगीसार्षं शनीकरः ॥ दृः पं. १३९ ॥ अन्येतु ॥ अनुराधा स्वी, चंद्रे उत्तरा, भीम तास्का । नुधाथिनी, मृगेनीवाऽश्रेपाशुक्ते, शनीकरः (इस्त) ॥ वारक्षेत्रतकाठंच मृत्युयोगः मृक्तीतिताः ॥ ३१५–३१६ ॥

#### घबाडयोग.

(१२) सूर्यभाद्गणयेत्चांत्रं विगुणं तिथिमिश्रितम् । सप्तभिस्तुहरेद्धागं त्रिशेषस्यात् ववाडकम् ॥ ३१७ ॥ (सप्तभिस्तुहरेद्धागं या वेबजी नवभिस्तुहरेद्धागं असाही पाठ आहे.)

व्यर्थ: — सूर्यनेश्वत्रापासून चेद्र रहणजे दिननध्यापयेत मोजून त्यांची विपट करावी ये त्यांत इष्ट विषि मिळवानी, त्याश ७ में भारत बाकी ३ ताहित्याश पवाड योग आहे अर्थे समझते, (पर्चामात्र जो पवाड मुद्रवेकाल दिलेश असतो त्यांचा स्वाचारी लोकास स्वाच वर्षेण होतो व त्या सुहुर्तावर स्वाचारी लोक मह-स्वाची कार्य करतात.)

> २८ योगांची नांवें व २८ योग कसे होतात त्यावहल. आनंदारुप कालदंडय धृग्ने धाता सीम्पो ष्वांवकेतृ क्रमेण। श्रीवरसारयो वजकं मुहस्य छत्रं मित्रं मानमं पद्मतुंची॥१४॥३१८॥ उत्पात मृत्यृ किल काणिमदी ग्रुमामृतार्य्या मुसलं गद्य। मातंगरस्थरसुस्थिरार्याः प्रपर्मानः स्लदाः स्वनाम्मा॥१५॥३१९॥

अर्थः—१ आनंद, र कालदंड, रे धूम, ४ पाता, ५ सौम्य, ६ ष्यांछ, ७ ष्यज, ८ शीवत्म, ९ वज्र, १० मृद्धर, ११ छत्र, १२ मिल, १२ मानन, १४ पद्म, १५ छुंत्र, १६ उत्पात, १७ मृत्यु, १८ काण १९ मिढि, २० ग्रुम, २१ अमृत, २२ मुक्ल, २३ गद, २४ मातन (कुंजर) २५ राक्षन, २६ चर, २७ स्थिर, २८ वर्धमान असे हे अडाबीन योग आपआपत्या नावानारल चौगळें वाईट फल देणारें आहेत.

# हे योग कसे उत्पन्न होतात, त्याचा प्रकार.

सर्वेऽधिभात्तिहिनरोचिपि सौम्यधिष्ण्यात्सार्पाच्च भृमितनये च ब्रुधे च हस्तात् ॥ मैत्राद्गुरौ भृगुसुर्वे खळु वैश्वदेवाच्छायासुते वरुणभात्क्रमञ्चः स्युरेते॥१६॥रन्माळा-

अर्थ:—-पिवारी अश्विनीपासून अभिजतबह क्रमाने २८ नक्षत्रे व्हिहार्वी, स्रोमवारी सृगापासून क्रमाने रोहिणीय्येत २८ नक्षत्रे व्हिहार्वी, मगटवारी आरेक्शापासून क्रमाने पुष्पापर्येत २८ नक्षत्रे व्हिहार्वी, सुप्तवारी हस्तापासून उत्तरापर्येत व्हिहार्वी, गुरुवारी उत्तरापादापासून पूर्वी पाढांपरेत व्हिहार्वी, आणि शनिवारी शतरापादापासून पूर्वी पाढांपरेत विहार्वी, आणि शनिवारी शतरापादापासून पूर्वी पाढांपरेत विहार्वी, आणि शनिवारी शतरापादान प्रमाने पाढांपरेत विहार्वी आनेता विहार्वी क्षात्री । श्राप्त १८ नक्षत्रांनी क्रमाने आनंतादिक अश्ववीय पोग उत्तर होतात त्याची नार्वे वर दिखाँ आहेत. ॥ २२०॥

ह्या २८ योगामच्ये १ तुम, २ कुंतर, ३ मिन, ४ व्वज, ५ मृदर, ६ अमृत, ७ सौम्य, ८ थिदि, ९ श्रीवस्त, १० स्थिरमानस, ११ घाता,१२ आनंद, १३ छत्र, १४ वर्षमान हें चवदा योग शुभ फल देणारें आहेत, बाहून इसर जें १४ ते अहाम समजार्व.

# गमनास तिथिचक्र व त्याचे फल.

( पंचांगांत असळेळे गोरक्षमते गमनास मुहूर्त. )

पौपे पक्षस्यादिका द्वादशैवं तिथ्यो माघादौ द्वितीयादिकाताः। कामातिसः स्युस्तृतीयादिवच याने प्राच्यादौ फलं तत्र वस्ये ॥ १ ॥ ३२१ ॥ सौष्य क्वेशो भीतिर्धागमथ झून्यं नैःस्वं निःस्वता मिश्रता च । द्रव्यक्वेशौ दुःखिमधाप्तिरथों लागः सौष्यं मेगलं विचलागः ॥ २ ॥ ३२२ ॥ लाभो द्रव्याप्तिर्धनं सीष्यमुक्तं भीतिर्लाभो मृत्युरर्थागमथ । लाभः कष्टं द्रव्यलाभौ सुखं च कर्ष्टं सौष्यं क्वेशलाभी सुखं च ॥ ३ ॥ ३२३ ॥ सौष्यं लाभः कार्यसिद्धिय कर्ष्टं क्वेशः कष्टावसिद्धिरयोंधनं च । ॥ ३२४ ॥ मृत्युर्लामो द्रव्यलाभय शून्यं शून्यं सौष्यं मृत्युरर्थंतकष्टम् ॥ ४ ॥—मृ. चितामणि इ. पं. ९३

अर्थ — पीप मागंव प्रतिवदेवावृत द्वाद्यीपर्यंत क्रमाने तिथि हिहाया. स्वाच्यमाणे मापादिकांच्या दित्यांचा, तृतीया हस्यादे अनुक्रमाने १२ महित्याच्या कीष्ट्रगत विधि हिहाया. प्रयोद्धार्थे परू तृतीयमाणे चतुर्द्वाचे परू चतुर्वाचे परू वृत्तीयमाणे पर्क अद्यो जाणायी. अमावादेये परू वृद्ध्य सम्जाय. हा गर्वे दिव्याचां पर्के पूर्वादि दिदेशना प्रयाण केस्ताने निभित्तवां आहेत. तो पुटीश पोष्टावरून स्वय सम्जाये. हा गर्वे दिव्याचां पर्के पृत्वादि दिदेशना प्रयाण केस्ताने निभित्तवां आहेत. तो पुटीश परिवाद प्रतिवद्धय पूर्व दिदेशना प्रयाण केस्तान प्रयाण क्रमाने किल पर्वाद प्रयाण क्रमाने किल पर्वाद प्रयाण क्रमाने विधाय प्रयाण क्रमाने विधाय प्रयाण क्रमाने विधाय प्रयाण क्रमाने विधाय प्रयाण क्रमाने क्रमाने

## पंचांगांत खालीलप्रमाणें गोरक्षम्रहूर्त कोष्टक दिलेलें असर्ते.

अय गोरख्यमंत गमसास सुदूर्तः —हादद्यमाधान्या तिथिगमनाध योग्य पलभूतिः —तृतीया न्त्रयो-द्रशीचें पत्र १, चतुर्यां- चतुर्दशीचे पत्र १, वनमी नौषिमेंचे पत्र १, अमावास्या वर्य, मुहूर्ते चालेक त्याख चद्रशीप, महा, मरणी, दिया, योगिनी, काळ, पावतार हत्यादि अनेक कुयोगाचा दोग नाहीं. गोरखनाय पुषे आणि मत्स्येंद्रनाय धारो. मुहूर्ते चालेक ते दुशक पायक. हा केवळ सहुर्दश्या होय. व्या वार्षे के नक्षत्र अलेक रात्रा बेळव तें स्तर होय, यादमाणे मत्स्येंद्रनाय स्वामीचें मत आहे. ( जन्मळमापासून किंवा जन्म राशी-पासून ४ ५ ९ १० हीं छमें धादित असतों व त्यांत कोणताहि पापमहयोग नसतां त्या लमावर प्रयाण फेल्यास इष्ट कार्यसिद्धि होते अवा च्वीतिपिट्डात आहे.

|    | _  |    |    | _  |          |     |       | _  |          |     |          |           |             |                |            |
|----|----|----|----|----|----------|-----|-------|----|----------|-----|----------|-----------|-------------|----------------|------------|
| पो | मा | का | चे | वे | ज्ये     | 331 | श्रा. | भा | आ        | ₹1, | .JAT     | ूर्व      | दक्षिण      | पश्चिम         | उत्तर      |
| 1  | 3  | 3  | ¥  | 4  | Ę        |     | 6     | 3  | 90       | 99  | 193      | सोस्य     | क्रेश       | भय             | द्रव्य     |
| [3 | 3  | ¥  | ٠  | Ę  | ٥        | _<  | 3     | 90 | 49       | 93  | <u>_</u> | शून्य     | লাহা        | दस्द           | र्चिता     |
| 13 | ¥  | 4  | É  | y  | 2        | 3   | 30    | 59 | 93       | 9   | 3        | द्रव्य    | इस          | इष्टमासि       | धनप्राप्ति |
| Ŀ  | ٠, | Ę  | v  | 6  | <u> </u> | 90  | 99    | 93 | 3        | 3   | 3        | क्रेश     | भलें न हो   | धन             | सोस्य      |
| 13 | Ę  | "  | 7  | 3  | 90       | 99  | 93    | ٦  | 3        | 3   | 8        | लाभ       | द्रव्य प्रा | धन             | सोख्य      |
| Ę  | v  | ~  | •  | 90 | 99       | 9 २ | ٦     | 7  | 1        | ¥   | ٩        | भय        | ਲੀਮ         | मृख            | द्रव्यलाम  |
| J. | c  | 3  | 90 | 99 | 35       | 3   | 3     | 1  | 7        | 4   | Ę        | राभ       | क्ष         | रु।भ           | सुस        |
| 1  | 3  | 90 | 19 | 92 | 3        | 3   | 3     | 8  | ٦        | Ę   | v        | •         | स्रोरय      | •              | सौरूय      |
| 3  | 90 | 39 | 93 | ٩  | ٦        | 3   | ٧     | 4  | •        | v   | -        | सीख्य     | ਲਾਮ         | कार्यसि        | क्ष        |
| 10 | 99 | 93 | 9  | 3  | 3        | 8   | ٩     | Ę  | <u>,</u> | ۷   | 3        | - <u></u> | क्ष         | द्रव्यप्राप्ति | धन         |
| 11 | 93 | 9  | 1  | 1  | ¥        | 4   | Ę     | ึง | ۷        | ١,  | 90       | राभ       | द्रव्यनाश   | शूम्य          | भित्र      |
| 93 | ٦  | 3  | 1  | ¥  | ٩        | Ę   | ษ     | ٠, | •        | 90  | 99       | श्न्य     | सुम         | मृत्यु         | क्ष        |

#### अष्टोत्तरीप्रमाणें राज्ञीचें आयव्ययसाधन.

पर्दरवीशररेशंबोरजनीशेष्टाँ कुनेनगर्श्वैः शक्षिष्ठत्रे । गोर्श्वेवः कुर्युर्गुला गुरुभुग्वो भीस्करस्यतनये च दर्शाव्दा ॥ १ ॥ ३२५ ॥ त्रिन्नेत्रै वर्षपतिराशिपवरसरेक्ये पंचान्विते तिथिहेंते सतिशेषमायः । रुठ्धेहुँताश्चनहतेपर्वनेसमेतेतिथ्युर्दृतेतिति च शेपामितोव्ययःस्यात् ॥ २ ॥ २३६ ॥

प. सा. सा. ९२ •

छर्थ. — आयत्यय आणण्याकरिता स्पीदि प्रहार्ची वर्षे, रधीची ६, चद्राची १५, ममळाची ८, दुपाची १७, गुरुची १९, गुराची २१, आणि ग्राची १० वप्त्रमाणे वमजावी, वर्षस्वामी आणि रागी-रवामी याच्या वर्षोची वेशेन करून त्याव ३ मीं गुणावें, त्यांत ५ मिळवून येणाऱ्या परस्वेत १५ मो मागावें, बी वाकी राहील तो त्या राशीचा आप होय, आणि भागाकार आला खरेल त्याव ३ मीं गुणून त्यात ५ मिळवाचे आणि त्याव १५ मीं भागून वाकी ग्रहील तो त्या राशीचा व्यव होय. हें अष्टोत्तरी मान होय.

विशोत्तरी मानानें नक्षत्राचें आयन्यय आणि त्यांचा प्रकार.

रविश्वंद्रः दुजोराहुर्जीवोमंदोनुषः श्चिसी । शुक्रोदशापतिश्वेवंकृत्तिकादिकमाचतः ॥ १ ॥ ३२७॥ उत्तरादिततोय्येवमुत्तरापाढकाचथा । वर्षाणिकमञोवस्येर्रसा आर्ज्ञीः शिलोचर्याः ॥ २ ॥ ३२८ ॥ र्ष्टतयः क्षितिर्पी अंकमुर्वैः शैले भ्रुवोनगोः ॥ नखार्थे।व्दाः क्रमेणैतसृर्यादीनांदशास्पृताः ॥ ३ ॥ ३२९ ॥

अर्थ: —कुत्तिका नश्चनापास्त पूर्वा नश्चनापर्यत (९) नश्चनाचे रिव, चढ्र, मगळ, राहु, गुरु, डानि, बुष, केब्रु आणि घुक हे रवामी होत. याच्यमाणं उत्तरापास्त पूर्वापादापर्यत व उत्तरापादातास्त मरणीरपर्यत हेच स्वामी समजाने, रिन, चढ्र, मगळ, राहु, गुरु, श्रति, बुध, नेब्रु, आणि छुक याची अनुकर्मे ६-१०-७-१८ १६-१९-१७ ७-२० ही वर्षे होत.

> खस्वामिवर्षाधिपवत्सरैक्यंत्रिध्नंशराढ्यंतिधिभक्तशेष । आयोथरुव्धिसुगुणार्थयुक्तस्तिध्याप्तशेषोव्ययसंत्रकस्यात् ॥ ४ ॥ ३३० ॥

अर्थ: — नक्षत्रस्वामी व वर्षेश या व्याची पेक्य करून त्याव ३ मी गुणून त्याव ५ मिळवावे, आणि याला १५ मी मार्गाव, शेष राहील तो आय होय. भागाकार आला अर्थल त्याव ३ मी गुणावे, त्यात ५ मिळवावे, आणि त्याव १५ मी मार्गावे शेष राहील तो व्यय होय. हे अप्रीस्त्रीमान होय.

आयव्ययाचें शुभाशुभ फलें.

यस्मिन्वर्पेदीर्घ आयः प्रदिष्टस्तसिन्वर्पेलाभद्याति सौख्यं । क्वेद्योहानिर्द्यर्थनाक्षोच्ययश्चेदेतत्सर्वैचितयेदष्टमूळे ॥ ५ ॥ ३३१ ॥

आर्द्रोदिदशनक्षत्राचेगर्भलक्षण व गर्भपातलक्षणः

मूलाद्येपुदरोन्मितेपुरिवभेष्यश्रांबुर्छपामरुचेत्स्यात्त-हिंखिर्वर्धतोरिवयुजांगर्भोदशानां भवेत् ॥ गर्भाहाछरनंदभू १९५ मितदिनेष्टिस्तुमेपेरवीचंद्रा-ढ्येदशकेऽश्वितोंबुपतनाचद्वर्भपातोभवेत् ॥ १ ॥ ३३२ ॥

अर्थ. — मूळ महानधनापासन (१० नक्षज्ञ) अधिनी महानधनापर्यत आहाशात दग येण, वृष्टि होणे, बीज चमकर्णे आणि वारा सुटर्णे इत्यादि चिन्हें जाहरीं असता आदादि १० महानधनाचा असुन्रमें शर्भे जाणावा.

गर्भधारणः—ज्या दिवशी होईल त्या दिवसापासून १९५ दिवसानी पृष्टि होईल असे जाणार्वे.

भेपक्षकाति झाल्या नवर अश्विनी चद्र नश्चनापासून १० दिवसात दृष्टि झाली तर अनुक्रमाने त्या त्या नश्चनाचा गर्भपात झाला असे समजाँब.

#### संक्रांतिफल.

ववादिकरणासुरोधानं संक्रांतिवाहनादिक विचार. वर्वेसिंहगाथेतवसाघवालाभुजुंडीधराच्यात्रसुक्षंपकाट्या ॥ सुकस्तुरिकालेपनादेवजातिः प्रवालेत्यभूपार्कसंक्रांतिरुक्ता ॥ १ ॥ ३३३ ॥ कुमारीसुपीतांत्रराज्याप्रयाचगदाट्याचजाती श्रमुनाहिजातिः सुसुक्ताफलालेकृताकुंकुमाट्याससुरपायसासाभ्येकालवार्य्य ॥ २ ॥ ३३४ ॥

वराहाधिरूढासखड्गा सुमुग्धासुनीलांवराचंदनालिप्तभाला ॥ तथारीप्यभृपादताभृतजातिर्भवेत्कालवेर्भस्यसम्बाङ्काढ्या ॥ ३ ॥ ३३५ ॥ खराधिष्टीनी पांडवस्नासुहीरा सुदंडायुधागोपिकाचंदनाट्या ॥ अपूराशिनी केतकीपुप्पयुक्ता सुतारुष्ययुक्पक्षिणीतितिलाच्ये ॥ ४ ॥ ३३६ ॥ गरेहितिगारक्तवस्त्राप्रगरभाषयःप्राशिनीरोचनालिप्तमाला ॥ धनुर्धारिणी विल्वगोमेद्भृपापशोर्जाति युक्तार्कसंक्रांति रुक्ता ॥ ५ ॥ ३३७ ॥ लुलायाधिरुदामपिरयामबस्ताद्धिप्राशिनी तोमराह्यातिष्टदा ॥ सुनीलार्कपुष्पाङ्करंगीयजातिरलक्तालिकासाभवेद्वाणिजाख्ये ॥ ६ ॥ ३३८ ॥ तुरंगाधिरूढातिष्टद्वासुकुंतासितंचांवरंसंद्धानाग्न्यजातिः ॥ विडालोन्मदाचित्रितात्र प्रभोक्तासदुर्वास्त्रहेमाच विष्टा भवेत्सा ॥ ७ ॥ ३३९ ॥ विचित्रांवरापद्मपुष्पाश्चगाच सुपाशानिशाल्याचवंध्याससीसा ॥ गुडंभक्षयंतीतथाक्षत्रियाच भवेछाक्रुनेयार्कसंक्रांतिरेवं ॥ ८॥ ३४० ॥ अजाधिष्टिनीमक्षिकाढ्यातिवंध्याजनालिप्तभालाचवेश्यांकशादया ॥ तथाकंत्रलावेष्टिताकांस्यभृपामधृत्राशिनीस्याचतुप्पादसंज्ञे ॥ ९ ॥ ३४१ ॥ वृपाधिष्टिनीनग्रदेहास्त्रयुक्ता सुतेच्छावतीताम्रभूपाजभोक्ती ॥ तथाचागरून्लेपर्यतीच शुद्राद्भवेत्पाटलापुष्पयुक्ताच नागे ॥ १० ॥ ३४२ ॥ धनाभांवरायोगिनीदार्कराशुक्जयापुष्पगर्पूरलेपासवाणा ॥ तथाकुकुटाधिष्टिनीसंकरास्यादयोभूपणासातुर्किस्कन्नसंज्ञे ॥ ११ ॥ ३४३ ॥

#### उपवाहन.

गजोवाजीष्ट्रपोमेपः खरोष्ट्रयः कमात् ॥ गवादीवाहनंत्रोक्तंस्थिरेपुष्ट्रपभोरवेः ॥ १ ॥ ३४४ ॥ \* " ग्रार्वृजमहिषीन्यात्रवराहव्यववादिवः " असाही पाठ आहे.

संक्रांतिनामानि, संक्रांतेर्निद्रादिकं, गमनं व अवलोकनं.

रन्यादिवारतः संज्ञाषोरा ष्वांश्लीमहोदरी ॥ मंदाकिनीचमंदाच मिश्राराक्षसिकाकमात् ॥ ३४५ ॥ उग्रेक्षिप्रचरेमेंत्रेस्थिरेमिश्रेचदारुणे ॥ ता एवसंज्ञागदितानारदादि ग्रनीश्वरः ॥ ३४६ ॥ तैतिलेनागसंज्ञचचलुप्पादेचगिद्धितः ॥ गरादिपंचकेमानुर्निविष्ठोथसकीलये ॥ किस्तुमे ज्ञुनावूर्ष्योद्धानेष्टः समोमहान् ॥ ३४० ॥ गुरौगच्छतिपूर्वस्यांयाम्यां भास्कर शुक्रयोः ॥ प्रतीच्यांभौमबुधयोरुदक्चश्चनिचंद्रयोः ॥ ३४८ ॥ आग्नेयींपर्यतिगुराँनैंकर्तारविशुक्रयोः ॥ वायवीं भौमबुधयोरेशानीं श्चनिचंद्रयोः ॥ ३४९ ॥

| •  |        | १       | ₹       | 3      | ٧       | 4      | ٤      | હ            | 2       | 8       | १०          | ११            |
|----|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|---------|---------|-------------|---------------|
|    | करण    | बव      | बालव    | कौलव   | तैतिल   | गर     | चणिज   | विष्टि.      | হাজু    | चतुष्प  | नाग         | किंस्तुः      |
| १  | वाहन   | सिंह    | ब्याघ   | हुक्स  | गर्दभ   | इत्ती  | महिपी  | अश्व         | श्वान   | मेंदा   | बैल         | कोंबड         |
| ₹  | उपवा.  | गज      | अश्व :  | बैल    | मेंदर   | गाढव   | उंट    | सिंह         | वृध     | वृष     | <b>बृ</b> य | वृष           |
|    |        |         |         |        |         |        | Ì      |              | शार्दुल | म्हेस   | व्याघ       | वराइ          |
| ą  | वस्त्र | पांढरे  | पिवळे   | हिरवें | पाहुर   | तांगहे | ্যাদ   | काळ          | चित्र   | कंवल    | पोपटी       | धनवर्ण        |
| ¥  | लेपन   | कस्तुरी | कुंकु   | चंदन   | गोविचं  | गोरोच  | लाश्चा | ओतुर्मद      | हरिद्रा | कजल     | अगरू        | कर्पुर        |
|    |        |         |         |        | दन      |        |        |              |         |         |             | ~             |
| ٩  | पुष्प  | चंपक    | जाई     | बकुळी  | केतकी   | बेल    | रुई    | दुर्वा       | कमल     | मोगरा   | पाटली       | जासबंद        |
| Ę  | मक्षण  | अञ्च    | पायस    | भक्ष   | पकान्न  | पय     | दांध   | বিসার        | गुळ     | मध      | घृत         | <b>चर्करा</b> |
| •  | आयुघ   | મશુંદી  | गदा     | खड्ग   | दंड     | धनु    | तोमर   | <b>कुं</b> त | पाश     | अंक्श   | যন্ত        | दाण           |
| 4  | जाति   | देव     | भूत     | सर्प   | पश्ची   | पशु    | मृग    | विप्र        | ্ধনি    | वैश्य   | হার         | संकर          |
| 3  | वय     | बाह्य   | कुमारी  | मुग्धा | युवा    | प्रौढ  | वृद्ध  | <b>ब्</b> द  | र्वध्या | अंतिवं- | पुत्रवंति   | योगिनी        |
|    | }      |         | j       |        |         |        |        |              |         | ध्या    | _           |               |
| ₹0 | भूपण   | वीवळ    | मौक्तिक | रीप्य  | सुद्दीश | गोमेद  | ਜੀਲ    | हेम          | मिसे    | कांस    | ताम्र       | आयस           |

| संः                                         | संकातिनामें संक्रांतीचें निद्रादि                                |                                                | •                        | गमन व अवलोकन                      |                           |                                                     |                                                                 |                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| घार                                         | नांवें                                                           | নধর্ম                                          | <b>निदित</b>             | ত্তমা                             | बसलेला                    | वार                                                 | यमन                                                             | देशा<br>हिंह                                                             |
| रवि<br>चंद्र<br>मंगळ<br>बुघ<br>गुरु<br>गुरु | घोरा<br>ध्यांधी<br>मद्दोदरी<br>मंदाकिनी<br>नंदा<br>मिधा<br>राधसी | उम<br>धिम<br>चर<br>मेम<br>भुव<br>मिश्र<br>दारण | चतुध्यद्<br>तेतिल<br>नाय | गर<br>वणिज<br>भद्रा<br>यय<br>बालव | कीलव<br>किंस्तुम<br>शकुनी | रवि<br>चंद्र<br>मंगळ<br>सुघ<br>गुरु<br>गुरु<br>गुरु | दक्षिण<br>उत्तर<br>पश्चिम<br>पश्चिम<br>पूर्व<br>दक्षिण<br>उत्तर | नैर्फरय<br>इद्यान्य<br>वायव्य<br>वायव्य<br>अग्नेय<br>नेर्फरय<br>ईद्यान्य |

जन्मक्षीचें फल.

यस्य जन्मर्श्वमासाद्यतिर्घासंक्रमणं भवेत् ॥ तन्मासाम्यंतरे तस्य रेग्छेत्रं धनक्षयः॥ १॥

( ११३ )

## पालील दोन्ही कोष्टकांतील पहिला आंकडा आय व दुसरा व्ययदर्शक आहे. ंविंगोत्तरीदशाकमानें राशींचे आयव्यय कोष्टक.

| राजा   | मेप | ष्ट्रम | भिधुन | कर्क | सिंह | दन्या | न्छ | ष्टुग्धक | धनु | मक्र | <b>ई</b> म | भीन   |
|--------|-----|--------|-------|------|------|-------|-----|----------|-----|------|------------|-------|
| रवि    | 18  | ~      | 18    | 6    | 22   | 18    | 6   | 15       | 15  | 4    | 4          | 1 2 2 |
| 414    | 15  | ٠,     | ₹.    | 18   | 2.5  | २     | ٠,  | 2.5      | २   | 4    | ૡ          | ₹     |
| नंद    | 11  | 4      | 15    | 4    | 6    | 2.5   | 4   | 11       | 6   | 3    | 2          | 6     |
| 712    | 18  | 2      | ų     | ₹    | ξ¥   | ų     | ۷   | \$¥      | ų   | 4    | 6          | 4     |
| भगळ    | 2   | 11     | ?     | 11   | \$¥  | 3     | 11  | ₹        | ₹¥  | 6    | -          | 18    |
| מפויוי | \$8 | _ 4    | ٩     | ŧ٧   | 2.5  | 4     | ٩_  | 14       | . ₹ | ષ    | ų          | ર     |
| F71.7  | 2   | 11     | 5     | 11   | \$8  | 3     | 11  | 3        | 14  | -    | - (        | 3.8   |
| धुध    | 4   | 11     | 11    | ٩.   | ₹    | १४    | ११  | 4        | _ < | 11   | 11         | 6     |
| 27 E   | 18  | 6      | \$ Y  | 6    | 11   | ₹¥    | 6   | 145      | 15  | ષ    | 4          | 22    |
| गुर    | 2   | 11     |       | ų    | ₹    | ۷     | 11  | 1 2      | _ ( | 25   | ? ?        | 4     |
| F715   | 11  | 4      | 11    | 4    | 6    | 21    | 4   | 11       | 4   | २    | 3          | 6     |
| शुक    | 4   | 18     | 15    | ۷    | ٩    | ₹ ₹   | ۲¥  | ٠ ٩      | 11  | 14   | ŧ٧         | * *   |
| হানি   | 6   | २      | 4     | 7    | 4    | 4     | ₹   | 6        | 4   | \$¥  | 18         | ٩     |
| ચાન    | 4   | 18     | 11    | 6    | 4    | ₹₹    | ŧ٧  | ٠ ٩ :    | 11  | 11   | 2.5        | ₹ ₹   |

## विद्योत्तरीप्रमाणें नक्षत्रानुकर्मे आयय्यय कोष्टक.

| नधर्षे<br>राजा | अश्विनी<br>मधा<br>मुळ | भरणी<br>पूर्वा<br>पूर्वापाटा          | दृत्तिका<br>उत्तरा<br>उ. पा. | गेदिशी<br>इस्त<br>धरन | मृग<br>चित्रा<br>धनिष्ठा | अ।हाँ<br>रंगावि<br>धननारका | पुनर्गेषु<br>विद्यागा<br>पू. भा. | पुष्य<br>अनुसंधा<br>उ. मा. | आकेपा<br>उपेडा<br>रेपती |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| स्थि           | \$¥                   | ۷,                                    | <b>??</b>                    | ۲<br>۲                | t¥<br>tt                 | ۶<br>ب                     | ११<br>२                          | 9                          | ₹¥<br>- ₹               |
| Ψ̈́χ           | 15                    | 4                                     | 14                           | ٠<br>۶                | \$\$<br>*                | 6.8                        | ٧_                               | ٤                          | <b>११</b>               |
| मेगळ           | ۶<br>۲۷               | 22                                    | 13°                          | \$ \$<br>\$ \$        | , k                      | - و ا<br>و                 | ₹¥ '                             | ١                          | ₹<br>{Y                 |
| <u>g</u> u     | 3                     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ₹¥<br>₹                      | <b>{ ?</b>            | _ २<br>६                 | ٠<br>۲ ج                   | ۲۶<br>د                          | ۲ ا<br>۲ ا                 | ₹<br>₹₹                 |
| Ge.            | ₹¥<br>?               | 11                                    | ₹ ₹<br>~                     | 6                     | ₹¥                       | ę<br>! !                   | ? t                              | . ₹ ₹ ±                    | tr<br>c                 |
| ्रंड           | - <b>११</b>           | _ 4<br>{¥                             | - د<br>بر                    | ٠,                    | - t t<br>- 4             | ₹₹<br>₹₹                   | . 11                             | ्र :<br>१४ <sup>:</sup>    | ₹ ₹<br>₹ ₹              |
| गन             | 1                     | ۶<br>۲۲:                              | , 4                          | •                     | ે ૮<br>_ <u>ધ</u>        | 2 t                        |                                  | tt.                        | ر<br>11                 |
|                | 4.5                   | ्रीय<br>। १०                          | 118                          | : 47.<br>10.          | ะกุล                     | गर                         | 75<br>15                         | THE                        | \$2<br>\$3              |

# शिवलिखित शुभाशुभ वेळा.

## ह्या वेळा प्रत्येक वारीं सूर्योदयापास्न ( दिवसा ) मोजाव्या.

| घटी   | रविवार        | चद्रवार् | मगळवार | <b>बुध</b> शार                                    | गुरुव'र       | शुक्रवार | शनिवार |
|-------|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------|---------------|----------|--------|
| £111  | <b>उद्योग</b> | अमृत     | रोग    | लाभ                                               | शुभ           | चचल      | काल    |
| 3.117 | चचल           | काल      | उद्योग | अमृत                                              | रोग           | लाभ      | ગુમ    |
| 3111  | लाभ           | য়ুમ     | चचल    | काल                                               | <b>उद्योग</b> | अमृत     | रोग    |
| 301   | <b>अ</b> मृत  | रोग      | लाभ    | શુમ                                               | चंचल          | काल      | उद्योग |
| 3111  | काळ           | उद्योग   | अमृत   | रोग                                               | लाभ           | য়ুণ     | चंचल   |
| 3111  | शुभ<br>रोग    | चंचल     | काल    | <b>उद्योग</b>                                     | अमृत          | रोंग     | लाभ    |
| \$111 | रोग           | लाभ      | शुभ    | चंचल                                              | काल           | उद्योग   | अमृन   |
| 3111  | उद्योग        | अमृत     | रोग    | लाभ                                               | गुभ           | चंचल     | काल    |
|       |               |          |        | <del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del> | सकी । क्री    |          |        |

|              | ह्या         | चळा प्रत्यव  | वारा सुया     | स्तापासून (   | रात्रा ) मार | ग्राज्या.   |                 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| घटी.         | रविवार       | चद्रवार      | मंगळवार       | बुधवार        | गुह्शर       | शुक्रवार    | शनिवार          |
| રાા          | शुभ          | चचल          | 4 জ           | उद्योग        | अमृत         | रोग         | लाभ             |
| 3111         | अमृत<br>चंचल | रोग<br>काळ   | लाभ<br>उद्योग | शुभ<br>अमृत   | चंचल<br>रोग  | षाळ<br>सम   | खद्योग<br>***** |
| 3111<br>3111 | रोग          | काळ !<br>लाभ | गुम<br>-      | चंचल          | ধ্য<br>শ্বাক | खम<br>ख्योग | શુમ<br>અમૃત     |
| 3111         | काळ          | उद्योग       | अमृत          | गेग           | लाभ          | शुभ         | चंचल            |
| 3111         | लाम          | गुम          | चचल           | কাজ           | उद्योग       | अमृत        | रोग             |
| 3111         | उद्योग       | अमृत         | रोग           | लाभ           | शुभ          | चंचल        | কাক             |
| ₹81          | गुम          | वरल          | काळ           | <b>उद्योग</b> | अमृत         | रोग         | જામ ા           |

| 4111    | 1 337   |           |             | <u> </u>  |       | , -      |      | 41.5     |            | , (P) | !           | (3) 41         |
|---------|---------|-----------|-------------|-----------|-------|----------|------|----------|------------|-------|-------------|----------------|
|         |         |           |             |           |       |          |      | सारये र  |            |       | : आहेन      | . <b>३</b> ॥ ¹ |
| र्ति १॥ | तास हैं | मध्यम प्र |             |           |       |          |      | काल कर्म |            | ोईल.  |             |                |
|         |         |           | अ           | ष्टोत्तरी | माना  | नें राधी | चे आ | यव्यय.   |            |       |             |                |
|         |         |           | <del></del> |           |       | 1        | 1    | , , , ,  |            |       |             |                |
| राजा.   | मेप.    | घृपम.     | मिथुन.      | कर्क.     | सिंह. | कन्या.   | तूळ. | वृध्यिक. | धनु.       | मकर.  | कुंभ,       | मीन.           |
|         |         |           |             | !         |       |          | -    |          |            | !     |             |                |
| रवि.    | २       | 11        | 18          | ٥         | ११    | 14       | 11   | 1        | 4          | 6     | 6           | ۴,             |
|         | 18      | ષ         | २           | २         | ११    | २        | ٩    | १४       | ٩.         | १४    | <b>\$</b> x | ષ              |
| चंद्र.  | . \$8   | 6         | 2.5         | ٠ ب       | ٥     | 1 2 2    | 2    | 188      | ર          | ય     | 4           | ₹              |
| 48.     | २       | ११        | 6           | 6         | २     | 6        | 2.5  | २        | ₹ ₹        | ધ્    | ų           | ११             |
| ·       | 6       | 2         | 4           | 18        | ₹     | 4        | - 2  | 6        | 15         | {¥    | 18          | 22             |
| मंगळ.   | 18      | 1         | 1           | 2         | 11    | 1 3      | 6    | **       | ų          | 28    | <b>१</b> ¥  | ų              |
|         | 4       | 18        | 1 2         | 2.5       | 18    | 2        | 18   | 4        | - 6        | 11    | 7.5         | -              |
| युध.    | 4       | 1 22      | 1 8 8       | ٠ د       | ₹ ₹   | 1 2 2    | 1 1  | ં ધ      | * *        | ų     | Ę           | 12             |
|         | 18      | 4         | 6           | ₹         | 4     |          | 4    | 22.      | 18         | ₹     | २           | 18             |
| 12€.    | 1 4     | 18        | 11          | 1 2 2     | ١     | 1 8 8    | 14   | 4        | ११         | 1     | 6           | ??             |
| -       | 1 3     | 3.5       | 188         | 6         | 15    | 1 8 Y    | 11   | 2        | 4          | 6     | -6          | 4              |
| गुक.    | ے       | 14        | 1 2 5       | 11        | ب     | 1 2 2    | 1X   | 6        | <b>₹</b> ¥ | 2     | 4           | ₹¥             |
| धनि.    | 18      | -         | 15          | 4         | 6     | 11       | 6    | 14       | 3          | 4     | 4           | 7              |
| L       | 1 54    | 1 6       | 4           | 4         | 15.   | 4        | 1    | 18       | 6          | २     | 2           | ١.             |

## अष्टोत्तरी नक्षत्रानुसारेण आयव्ययचक्रम्.

| 305  | राजा.  | आद्रादि | मघादि | इस्तादि | अनुरादि | पूर्वाप्पादि | धनिष्ठादि | उत्तरामा. | र्रुचिकादि |         |
|------|--------|---------|-------|---------|---------|--------------|-----------|-----------|------------|---------|
|      |        | 8       | ₹     | 8       | 3       | ٧            | ₹         | ٧         | ₹          |         |
|      | रवि.   | 2.5     | ۷     | ₹       | १४      | 6            | 4         | १४        | 2.2        | रवि.    |
| Ę    | પાવ.   | ११      | २     | १४      | २       | १४           | 4         | १४        | ٩_         | 114.    |
|      |        | 6       | 4     | १४      | 18      | 4            | ₹         | ११        | 4          | चंद्र.  |
| १५   | चंद्र. | २       | ۷     | ₹       | ધ       | ધ્           | १४        | 4         | ११         | 44.     |
|      |        | २       | 18    | 6       | 4       | १४           | ११        | 4         | ₹          | यंगळ.   |
| ۲    | मगळ.   | १४      | २     | १४      | ધ       | १४           | ધ         | ₹         | ۷          | 44100.  |
|      | 2717   | १४      | ? ?   | 4       | 2       | 2.5          | 6         | २         | 5.8        | बुध.    |
| १७   | बुध.   | 1 2     | 6     | ۹       | ११      | 4            | ११        | ۷         | 2.5        | 371     |
|      | 1      | 4       | 7     | 3.8     | 6       | 7            | \$8       | 6         | 4          | गुरु.   |
| 88   | गुरु.  | ١ ५     | ११    | 4       | ११      | ۷            | ११        | ٥         | १४         | 3**     |
| 7.0  |        | 2.5     | -     | २       | १४      | 6            | 4         | ₹¥ }      | २१         | য়ুক্ত. |
| २१   | ग्रुक. | 4       | ११    | 6       | ११      | _ ر ا        | १४        | ۷         | 58         |         |
|      | शनि.   | 6       | 4     | १४      | ११      | ٦            | ₹         | ११        | 6          | श्वनि.  |
| . १० | 411PL  | 5.8     | ધ્    | १४      | ધ       | ٩_           | _2_       | ₹         | -          |         |
|      |        | र्ख.    | चद्र. | मगळ.    | बुध.    | য়নি. ∣      | गुरु.     | सहु.      | शुक.       | ٠ ١     |
|      |        | ६       | १५    | ۷       | १७      | १०           | 25        | १२        | २१         | لــــ   |

## वैदिक आणि वेदांगकालीन भारतीय ज्योतिःशासाचे सिद्धान्तः

## आदित्यानामहं विष्णुज्यांतिषां रविरंशुमान्।मरीचिर्महतामस्मि नञ्जत्राणामहं दाशी—श्री.म.पी.१०

काराचा निर्णय, हॅ व्योति द्यास्त्राचे प्रयोजन होय. व्योतिपश्क्षति, वेद, ब्राह्मणॅं, व सूर्वे, यामध्ये आदळ णाऱ्या उद्देखास्कन अयीत मार्त्तीय वाह्मयाचे भौगोरिक व घेतिहारिक आधारायक्न, उपविलेंक प्राचीनत्व पूर्णपर्णे स्थापन करिता येते, अर्चे व्योतिर्विद दीभित, अल्बोकिक विद्वान् लेटे च्योतिर्विदार्गी विद्व केलें आहे हें पुर्वे शिहरेच्या आधारायन्त वाचकाष्ट कलेल.

आरंभस्थान आणि अयनगति यांत निरिनराळी मतातरे असल्यामुळें, त्यातील प्राह्माणाह्य विचार-ऐतिहासिक, तार्किक-धार्मिक आणि व्यावहारिक या चार प्रकारच्या दर्शनी केला असता, त्यातून जें मत नि पक्षपातानें शिद्ध होईल त्यातच शास्त्रीयत्व अवलें पाहिजे यात शका नाहीं. आरम-स्यान आणि अयनगति याविपयी निरिनराळी मते असल्यामुळे, हिती घोटाळा होऊन गेला आहे याची कल्पना करिता वेणे शक्य नाहीं. कारण, वेदामध्यें नक्षत्राचा आरम कृत्तिका या नक्षत्रापासून आहे,अर्थीत् कृत्तिकेव्या पूर्वी मृग हैं पहिलें नश्चन होतें अने अनुमान निवर्ते, परत प्रत्यक्ष तशी गणना कोठें नाहीं. कृत्तिकादि गणनाच विशेषेंबरून लिखित व प्रचलित आहे. तैसिरीय संहिता आणि तैसिरीय ब्राह्मण या प्रयात नक्षताचा आरम कृतिकापासून केला आहे. ज्योतिपसिद्धांतप्रयामध्य "अश्विनी " हे पहिले नक्षत्र आहे, पण ते वैदिकप्तार्खी दिवा वेदागकार्खी नव्हते तर्वेच वेदांगज्योतिपामध्ये नक्षत्रारम "धनिष्ठा" या नक्षत्रा पायन आहे. महाभारतामध्ये " भीष्माचार्य शरपजरी वहले असता उदगयनास आरम होईपयेत प्राण घरन राहिले, य हा आरम मापद्मद्भवशात झाला असे वर्णन आहे, " यावरून धनिष्ठारभी उदयगन होऊन, अर्थात् कृतिकामध्ये वसनस्पात होता असे दिसते. तसेच " श्रवण " है एकदा पहिले नक्षल होते असेही वर्णन " महाभारतामध्यें " आहे. हा सर्व घोटाळा होण्याचे कारण सर्वीशी स्तापबिंदूवर अवल्यून आहे. (फासियुत्त विपुत्रवृत्तास ज्या ठिकाणीं स्पर्ध करिते, त्या विदूस सपात किया काविपात असे म्हणतात) य रेपात दरमाल जिंदमा मार्गे जातो त्या त्याच्या गर्तीला अयनगिति असे म्हणतात. ही गति निरनिराळ्या प्रवदारानी निरनिरादी टरविली आहे-श्रीमत् भारकराचार्य यानी अवनगति ५४ विक्ला मानिली आहे. आर्यसिद्धातामध्ये अयनगति ४६ विकला मानली आहे. ब्रह्मसिद्धांतांत अयनगति ५७विकला मानली आहे. पाराशरसिद्धातांत अयनगति ४६ विकला मानली आहे. प्रहलाघवकरण प्रथामध्ये अयन विलोमगति ६० विकला मानली आहे. आणि पाखात्य पहित अयनगति हर्ली ५० विकला मानितात. कैलासवासी केरू नाना छत्रे यानी संप्रतच्या सूक्ष्म वेधसिद्ध वद्धतीप्रमाणे रेवतीयोग तारा (हाटापिशिअम्) शके ४९६ मध्ये चपाती होता म्हणून त्यावियी अयनाच शत्य मानून समतगति ५० २ विकला मानलेली आहे. तसँच ज्योतिर्विद व्यंफटेश यापूजी फेतकर यानी " नीटिकल आल्मनाक" या प्रधापार ज्योतिर्गणित आणि नृतनमहरुष्यव करणम्य तैयार केरा आहे. या प्रयात त्यानी वर्षमान गुद्धनायस ३६५।१५।२२।५३ घरिलेळे आहे. आणि धपात गति ५०.२ विकला मानिली आहे. " झिटापिशिअम् " है। रेवती योगतारा आरमस्यानी घेऊन दिचा भोग शके १८०० मध्ये १८।१०।२५ अयनाश घेतला आहे. आरमस्यान ग्रणजे ध्यात चल अग्रत्यामुळं, निरयनगणनेस एकार्द कासियुत्तातले नक्षत्र आरम स्पानी मानारे लागते. छापन आरमस्यान याचा अर्थ अनिश्चितपणाची स्थिति, यारण सपात स्थिर नाही त्याला विलोमगति आहे. त्यामुळे एकदां मातिकृताच्या ज्या विदृत मुपं आला अवता यवतास्म होती. त्या विद्वन्या मार्गे मुमारे ५० विकला अवरावर सूर्व वेवांच यहतारम होता, त्यामुळ नधत्रमहळ तिवर्षेच पट सर्व वेस दिसते. भारतीय आयानी आरमरमानाविषयी निर्शनराळी मते प्रतिपादन केली आहेत. ती येशेप्रमाणे. राप्रत सुर्यादि पांच सिद्धांत आणि सिद्धांततरश्यिष या मयात ग्रहे ४२१ ते ४५० मध्ये आरंमरयान धरिले आहे. राजमृगांक, करणप्रकाश, करणजुत्तहल इसादि प्रथकारांनी सके ४४५ मध्ये अवनांत राज्य मानिले आहेत, करण्यमञ्जातंह व प्रह्लापव या करण्यवकारांनी शके ४४४ मध्ये रेवतीयोगतारेने आरमस्थान मानिस आहे. बहुत मय पाहतो श्रायनांश काल ४५० ते ५०० हाच देतो. तरांच चेदकाना स्थात पुनर्वसा मुमार ८००० प्रशिष्यी होता, तो मृतांत ६००० व्यापूर्वी आला पांडपवालाच्या सुमारास - कृतिकात होता. येदांग्डवीतियकाणी मार्गत मुमारे ३५०० वर्षायुवी होता नगर अधिनीच्या प्रथम चाणी मुमारे १४०० वरीपूर्व होता आणि हती को उत्तराभाद्रवदांत आहे. ब्योति शास्त्रवस शहर बाह्य पा ~ ···रिश् वार्च म्हल्य अले आहे कीं—" आमहायानी हें तीव अमन्द्रीयात सुमशीर्ष नधनार्वे आहे व तो

बन्द पाणिनीय सूर्रामध्ये तीन ठिकाणी आहे. आप्रहायणी बादावरून "आप्रहायणिक " हॅ मार्ग-शीर्पाचे नाव वापले आहे (पाणिनीय सून भारारर पहा ) आग्रहायणी याचा मुख्यत्वेकरून मार्गशीर्पा पीणमासी " अवा अर्थ वैद्याकरणा करिवात तथा अर्थ केला तरी आग्रहायणिक हें नाव मार्गशीर्पाचे आहे. त्या अर्थी आग्रहायणी पौणिनेस मृगशीर्ष नक्षत ओषानेच आहे आणि आग्रहायणी याचा अर्थ जिच्या 🎤 दुसऱ्या दिवर्शी वर्ष सुरू होते असा होत आला आहे यावरून मार्गशीर्प पीर्णिमेस आप्रहायणी (मृगशीर्प नक्षत्र ) अवता त्याच्या दुवरे दिवशीं वर्षारम करण्याची पद्धति होती ही गोष्ट निर्विवाद ठरते या वर्षांचा जो पहिला मास त्यास साप्रतच्या ज्योतिपपद्धतीने व पाणिनीच्या पद्धतीने " पौप " हे नाव प्राप्त होते हैं वर साधि-तरेंच आहे. आणि मार्गशीर्पात वर्षारम होऊ लागला तो शकापूर्वी ३००० नतर होऊ लागला. अर्थात पौपात वर्षारम ही पद्धति स्थाच्या पूर्वीची अवली पाहिजे. त्या पद्धतीचा वाल शकापूर्वी ३००० याच्या पूर्वीचा अक्ला पाहिजे व त्या कार्टी मृगशीर्प नक्षत्र विपुतवृत्तावर अकण्याचा कमव नोहीं. तेव्हा शकापूर्वी ४००० या कार्टी मुगधीपीत वसतसपात होता असे सिद्ध केलें आहे. लो. वाळ गंगाधर टिळक यानीं ऋग्वेदातील स्तावरून य इतर श्रत्यादिमयाँतील आधारावरून (ओरायन म्हणजे ) मृगनक्षत्र पुज यात वसत सपात होता असे शके १८१५ मध्ये ओरायन या नावाचा एक इम्रजीत मय केला आहे त्यात प्रतिगदन केंछें आहे ओरायन नामक पुस्तक त्यानी इसवी सन १८९२ साली ओरिएटल कांग्रेसकडे पाठवन इसवी सन १८९३ सालात छापून प्रसिद्ध केल. सदरह पुस्तकावरून त्याचे गणित-ज्योतिप, खगोल-भूगर्भ इतस्या बास्त्रातील व सरकृत भाषतील प्राविण्य दृष्टिगोचर होते. हे पुस्तक वाचून ते एकदम समण्याजोंमें नाहीं. ह्यातील विषय पूर्ण समजण्याला वरीच विद्वत्ता आणि गृढ विचारशक्ति याचा संयोग अवस्यमेव पाहिजे. असा–ओरा-यन या प्रयामध्य ऋग्वेदसहितेतील अनेक स्थलावरून मृगदीर्पनक्षलामध्ये, वसतस्पात होता ही गोष्ट सिद्ध केली आहे. मार्गशीर्पास " आग्रहायाणिक " असे नाव आहे, ते तो वर्पारमाचा मास म्हणून नन्हे, तर अप्रहायण ह्या नक्षधाऱ्या नावायरून ते पडले आहे. आणि ब्याच्यापूर्व वर्ष लागते, म्हणजे ज्या नक्षत्री सर्थ आला असता स्पातात असतो आणि वर्ष सुरू होते, ते अग्रहायण असा अर्थ वे पेतात. मृग नश्चनास अग्र-हायण अर्धे नाव आहे. स्यायहरून एकदा मृगापासून नश्चन मोजण्याचा प्रयात होता असँ दिसते. ऋग्वेदाच्या १० व्या महलात ' वृपा कपीचे जे सक्त आहे ' त्याचाही नीट अर्थ लाविल्यास त्याकाली वासतिक संपात ( Vernal Equinox ) मृगनक्षत्रात होता अर्चे विद्व होते. लॅटिन व ग्रीकमापेमध्ये मृगनक्षत्रास ( Orion ) ओसयन है नाव आहे य त्याचा चात्वर्थ "सूर्यात्ररात्रर उगवणारा असा आहे." शिवाय 'बैदिक लोका-या व प्रीक लोकाच्या मृगसवर्धी ज्या कथा आहेत त्याच्यात जे साम्य दिखन येते त्यापरून मृगनक्षत्रात स्पात वेदकाली असावा, व त्यानतर ग्रीक व वैदिक लोक निराळे शाले असे अनुमान वरिता वेते. स्पात एकेक नक्षत्र मागे हटण्यास सरासरीने ९५० ते १००० इतकी हजार वर्षे लागतात. अर्थात् पुनर्वसत सपात खिस्तीशकापूर्वी सुमारे ६५०० वर्ने होता. मृगात तो त्यापूर्वा ४५०० वर्षे होता. कृत्तिकेत त्यापूर्वी ता २५०० वर्षे होता अशी गणना आहे व अशी गणना केली म्हणने मारत, इराण-प्रीस हत्यादि देशातील स्पेन पीराणिक कथाचा अर्थ चार्गला वसतो. ह्यायहत्त कर्मीतकमी मान घरले तरी सात साहेसात हजार वर्पापुत्री वेद प्रवृत्त झांछे असावेत, असे अनुमान निवर्ते ह्यावेळी तिथि व सवतसरादि बाल ह्याची गणना करण्याचे आमन्यात सामर्थ्य होते, ह्यावरून ते सामर्थ्य येण्यास आणाबी वित्येक्ट वर्षे सदर काळात गणली पाहिनेत. तों मिळिविलों म्हणजे भूगर्भशास्त्राप्रमाणं पृथ्वीवर मनुष्याची बस्ती होऊ लागत्यास जो काल घरला आहे व ज्यास ग्लेशिश्रल काल (Glacial period) असं म्हणतात त्याच्या अगरी जवळ जवळ आपण जाती जगा मध्ये ह्या कालात प्रकृत अवलेली एक पृथ्मी सेरीज दुनरी कोणतीच वस्तु आढळण्यात येत नाहीं व पुनर्वसूत वसतस्यात असावा असे बेदावरून दिसते अवेही हो टिळकांनी स्पष्ट दाराविले आहे. (याबदल विशेष भारिती वाहिने अवस्थान त्याचा (आर्क्टिक होम इन दि वेदाच) हा प्रय वहान तमुँच भारातमीनियाँ पार्कारन राष्ट्रानी च शोध लाहिक आर्क्टिक होम इन दि वेदाच) हा प्रय वहान तमुँच भारातमीनियाँ पार्कारन राष्ट्रानी च शोध लाहिक आर्क्टत लाजें स्रष्टीकपण वर्णप्रमाणें —पार्कारमधात "नॉटिकल्लाहमनाक" प्रम आहे, लामप्य प्रहान मोग, मगळ, ज्ञव, ग्रुक व शनि सूर्वेमध्यम कस्तून दिके आहेत. प्रयोवकन पाद्दाणारास दिसण्याजोगे स्पष्ट करणे झाल्यास निकाणमितीने करावे लागतात. साराज, सूर्वमध्यस्य प्रदाचे भूम ध्यस्य करणे झाल्यास लाझतमगणिताने गणित करावे लागते. पाथास्यविद्वान् पहितानी हा प्रथ प्रमुख मानिला

आहे. प्रथम युरोपखडात स्पातगतीचा शोध हिपार्कस यानी इसवीसनापूर्वी १२५ च्या समारास लाविला. त्यानी आपले वेध व आपल्या पूर्वीचे सुमारे १७० वर्षे टिमो केरिस यानी केलेले वेध यावरून हा शोध लाविला. त्यानी सपातगति ३६ विकला मानली होती. प्रीकपद्धतीच्या उत्पादकत्याचा मान प्रीक्लोक प्रथम हिपार्कस यास देतात. कारण. सर्यचट्टाच्या गतिस्थिति काढण्याचा अय त्यानी केला होता व अयनगति ठरवन ताराचे वेध घेऊन १०८० ताराचे स्थितिपत्रक तयार केळ होते. यानतर प्रख्यात ज्योतिषी टालमी इ. र. १५० च्या समारास झाला. त्याने " सिन्टॉक्स " नामक अथ प्रतिद्ध केला. या अयाचे लोकप्रतिद्ध नाप ''ऑल्माजेस्ट '' है आहे. १४०० वर्षेपर्यंत पाश्चारय छोवात आणि अस्य छोकात ईश्वरप्रणित प्रथासारप याचे पूज्यत्व हाते. टालमीने वार्षिक सपातगति ३६ विकला मानली होती. तसेंच ज्योतिर्विद टायकोबाहे याने विधिक स्पातगति ५१ विकला मानली आहे. स्योतिर्विद्-फ्रामस्टेड यानी अयनगति ५० विकला मानली आहे. आणि स्पेनदेशातील ज्योतिपी अर्झाएल यार्ने वार्षिक सपातगति ५० विकला मानली आहे व १० अश पूर्वपश्चिम स्पाताचे आदोंलन होतें असे मत प्रतिपादन केलें आहे. आंदोलन म्हणजे स्पात जो मार्गे मार्गे जातो तो. रेवतीतारेच्या मार्गे २७ अश गेला म्हणजे मग मार्गे न जाता पुन्हा परत रेवतीकडे वळतो. व तसाच रेवतीच्या पूर्वे २७ अश जाऊन फिरून मार्गे मार्गे थेऊ लागतो. यास आदोलन अशी सज्ञा आहे. सपाताचे आदोलन होते असे काहींचे मत असले तरी सपाताचे आदोलन होत नाहीं. त्याचे परिभ्रमणच होते असा अनेक तज्ज्ञाचा निर्णय आहे गेल्या ५००० वर्षातील सपात स्थिति पाहिली तर आदोलन होत नाहीं हेंच सिद्ध होते. याशिवाय कोपूर्निकस, न्यूटन, केष्टर इत्यादि विद्वान् ज्योतिर्विद पाश्चारय पाडितानी अनेक प्रकारचे घोष छाविछे. असे, याप्रमाण भारतीय आणि पाश्चास्य विद्वानाची आरमस्थान आणि अयनगति याविषयीं निरनिराळीं मतातरें असल्यामुळें, गुद्ध आरमस्यान कोणाचें मानावें ? यावद्दल सामान्य लोकास बराच विचार करावा लागतो. सापत बहुतेक पचागकर्ते ४४४ ते ४९६ ही वर्षे आरमस्यानी मानितात. पण अनेक वर्षीच्या परिश्रमानतर पूर्ण वादविवादाअती ग्रुद्ध आरमस्थान नि:ग्रर रेवती-जयती ऊर्फ झीटा-पिशियम-हेंच होय असा निर्णय को १८२६ साली मुबईस व कके १८४१ साली सामलीस झाला आहे.

ह्या तान्यापात् न वस्तस्याताचे ने अतर तेंच हाद अयनाद्य असाही उराव झालेला आहे. त्याच-प्रमाण हाद नश्चन वर्षमान ३६५ दि. १५ प. २३ पळ, वार्षिक अयनगति ५० वि. आणि यसतस्यात च रेवती योगतारा हें एकन अस्त्याचें असे ने बंध शके ४९६ तें शून्यायनाद्य वर्ष इतस्या गोटी निश्चित उरस्या आहे.

धके १८०० नतर महाराष्ट्रात अगर अन्यत्र महाराष्ट्रीवानी प्रयस्पान विशेतियद्वास्त्राची जी चिरस्मरणीय तेवा केली त्यां निविद्य करेले जरूर अगर अहर आहे. ग्रामणी व्योतियादियाँचे अव्यय श्री. शोब्दश्वर वानी राके १८११ ) मध्य "आरतीय ज्यांतियाँचित" ह्या नावाचा एक पार महत्वाचा प्रय मराठीत केला आहे. उत्रमनित्या मध्य विद्याचीय (पिल्वाल ) गण्य चूहामणि योविद्य ग्राधीय आयटे, एम् ए., थी. एम्. थी. यार्ग "ज्योतियाँचितवार्तिक" या नावाचा बहुमोल प्रविद्य ग्राधीय आयटे, एम् ए., थी. एम्. थी. यार्ग "ज्योतियाँचितवार्तिक" या नावाचा बहुमोल प्रविद्य रहराचा अगरे, एम् ए., थी. एम्. थी. यार्ग स्वाचित्र करणाम् इत्या नावाचा द्याद वांगोयोगी महत्वाचा प्रय मुर्गुष्ट पराथायीय प्रवस्ताचा व्यातियाँचित्र पराय महत्वाचा प्रय मुर्गुष्ट पराथायीय प्रवस्ताच व्यात्य स्वातियाँ प्रय मराठीत प्रवस्ताच विद्यान व्यातियाँचित्र पराय पराय स्वाति हिन्दान्य " द्यान प्रय पराय स्वाति । यार्गिष्ट विद्यान " द्यान प्रवित्त त्यार आहेत. ह्या तित्री प्रयातिय गणितवाद्वित अतियम याम अरुवान स्वाति । व्याति चेतिय-प्रय-माटार्गत अपूर्व भर द्यांति श्रीति । प्रयाति अतियम प्रवस्त अपूर्व भर द्यांति श्रीति । स्वाति । व्यातिय भावात्य स्वाति । अर्थित प्रवित्त माय-माटार्गत अपूर्व भर द्यांतिय । व्यातिय । विद्यान प्रवस्त अपूर्व भर द्यांतिय । विद्यान प्रवित्त माय-माटार्गत अपूर्व भर द्यांतिय । विद्यान प्रवित्त माय-माटार्गत अपूर्व भर द्यांतिय ।

नागपूरचे ज्योतियी श्री. केशव ट्रमण दत्तरी, वी. ए. एट् एट्. वी. यांनी शुद्ध पंचामाचा " करण करवला" हा अपूर्व प्रथ केटेटा आहे व त्याच्याच यरोवर " भारतीय ज्योतियशास्त्रनिरोहण " हा संशो-प्रमानक महत्त्वाचा प्रथ निर्माण केटा. छन १९२१ नेहर के. लेकमान्य टिट्टक थाचा वेदागज्योतिय हा इंश्राची प्रथ त्याच्या पश्चीत् प्रष्टिद हाला. आणि स्नाच काटात श्री. वें. वा. केतकर यांनी प्रष्ट्रगणित, नक्षत्र विशान अर्थी पुस्तके परिद्ध वेटी आहेत. एग रा. केतकर याच्या अटीकडीट पुस्तकात शास्त्रग्रद्ध आणि विद्धान्त-संमत तस्त्रारेखी वनावद पदनीच्या प्रचनानी कामच मुरू हाले आहे.

হান্ধ १८२६ मध्ये मुंदर्श अखिल हिंदुस्थानातील ज्योतिष्याची व धर्मधास्त्रशाची मोठी परिवद हाली. ह्या परिवदेचे अध्यक्ष श्रीवदनतरमुद श्रीवंकराचार्थमहाराज होते. स्या परिवर्देत सश्चिक्करूच्या आरमस्याना-

संबधी खालीलप्रमाणें निर्णय सर्वानुमते झाला.

"पौष्णांते भगणः स्पृतः" इति सूर्यक्षिद्धांतोकः। देवतीनक्षयवदेशांते भगणपूर्तिः इति तद्र्यः। प्रमाणविज्ञीतिष्ठप्रातः देवतः पक्षः। "क्षांविष्ठतं यो मीनान्तस्तं देवती तारायां निवेदय " इति भारकरावार्योक्त्या भगणादिभूत मूछस्यानस्य देवतीयोगताराया एव अयनांशानयने वास्तवं-स्यात्॥ भणः चित्रात्र्यास्यनांशानयनं तु काल्पनिकम् ॥

ह्या निर्णयातील मूलभूत तस्त्र बेदागरयोतिन, सूर्यादि पाच विदात, करणकमरामातेह, करणोत्तम, विदात तस्त्रविचेक, नरणपराधक, करणदुन्दल, मुझल, राजमुगीक, मास्त्रतीकरण, मूलसूर्यविद्धात, आर्थ-सिद्धात, दितीय आर्थि-हित्सात, सिद्धांतिद्धात, सिद्धांति, दितीय आर्थि-हित्सात्री, सिद्धांति, प्रदात्तिक्षात्री, अधिक स्थातिक स्थातिक स्थातिक स्थाति प्राचीन अध्यात्री अध्यात्री अध्यात्री अध्यात्री स्थान अध्यात्री स्थान स्यान स्थान स्थान

स्थानंतर पुण्यास खुद्द हो. टिळकाचे अध्यक्षतेखार्थी व सामहीस रा. श्री. कृ. कोव्हरकर वाचे अध्यक्ष-तेराह्यें त्योतिष परिषदा झाल्या व सामहीस अदेरचा निर्णय होऊन त्याप्रमाण नागपूरचे प्रसिद्ध विद्वान् प्रभीतिषी केदाव स्टक्षण दसरी योचेब्हन करणा इसस्ता प्रय द्यके १८४२ सार्व्य तैयार सामा आणि द्यके १८४३ पाएन द्वद्य प्रचाग प्रसिद्ध होऊन बाज हाखों लोकार्ता त्याचा प्रचार व त्याप्रमाण प्रमेकमीचरण चार्शकें आहे.

## सूर्यमध्यस्थग्रहमालाः

॥ काटात्मा दिनग्रन्मनस्तुहिमगुः सत्यं कुजो हो यचो जीवो शानसुपे सितश्च मदनो दुःपं दिनेशात्मजः॥ ॥ राजानौ रविद्यतिगृ हित्तिसुतो नेता कुमारो दुधः सुरिद्यनिय पुजितश्च सचियो प्रय्यः सहस्रोगुजः॥२॥ (बृह्मतक)

आहेत, म्हणजे ज्या ठिकाणी एकसाल हीं दोन्हीं वृत्ते एकमेकास छेदितात, त्याच ठिकाणीं दुसन्या वर्षी छेदीत नाहींत. एकवर्षी ज्या ठिकाणी हा छेद होती, त्याच्या पुढल्यावर्षी त्या ठिकाणाच्या मार्गे ५० कला अतरावर हा छेद होत असतो. ह्या गतीला सपात्विलोमगति असे म्हणतात, सूर्य पृथ्वीमावती आपली वार्षिक प्रदक्षिणा करीत असता, खविपुववृत्तास दरसाल दोन ठिकाणी स्पर्ध करितो-हें मार्गे सामितलें आहे. या दोन ठिवाणी सूर्य प्या दिवर्यी येती त्या दिवर्यी राग्न व दिवस समान असतात. या दोन दिवसांना "विपुर्वदिन" असे म्हणतात. ह्या दोन विपुर्वायेकी एकाव " मेप विपुत्र" य दुवन्याला "तुला विपुत्र" असे म्हणतात. वसतसपाती सूर्य च्या बेळेव येतो त्या बेळेव "मेपविपुत्र" होते व झरतस-पार्ती वया बेळेख सूर्य येतो त्या बेळेख "सुळा बिपुत्र " होते. एकदा मेराववार्तो सूर्य आला म्हणके वसत-ऋत्व प्रारम होतो व पुट तुलावपार्ती सूर्य आला म्हणके दारत्ऋत्व प्रारम होतो. वस्तुत आकादा म्हणके रिकामी जागा किया पोकली, यामुळ आकाशात अमुक ठिकाणी सपात होता अगर पुढे असेल असे म्हणते वेळी स्थानीनदेश करण्याचे कामी स्थिरताऱ्याचा उपयोग करितात, ह तारे स्थिर नाहीत, पण आमन्या साप्रत प्रिट्स असलेस्या ज्योतिषप्रयात ते स्थिर आहेत अर्वेच मानिल आहे. कारण हजारी वर्षीतही त्याच्या रियतीत म्हणण्याधारता परक पडत नाहीं. सुरोपातही त्याना ( Fixed stars ) " खिळलेले तारे " अधीच क्शा देव्यात येत आहे. परत आला त्याची दरमालची निजगति आम्डवानी दाखीवव्यापर्येत नवीन शोधाची मजल गेली आहे. पृथ्वीसह मुख्य ब्रह आठ आहेत व सूर्याभीवती त्याच्या त्याच्या अतराच्या क्रमाने-सुघ-शुक-पृथ्वी-मंगळ-गुब-शनि-युरेनस व नेपच्यून हे ग्रह पिरत आहेत, युरेनस व नेपच्यून हे ग्रह अर्था-चीनकाटी दर्विणीच्या साहाय्याने सावहले आहेत.

वर सागितलेले ल्हान मोठे ब्रह सूर्वामीवर्ती पिरतात, ह्या त्याच्या मार्गास कक्षा अर्धे म्हणतात. " सूर्यमध्यस्य ग्रहमाला " असे नाव दिले आहे ते याकरिताच, शास्त्रीयदृष्ट्या " ग्रह " या शब्दाची व्याख्या अशी आहे की-प्रह या घातूचा अर्थ बेण असा आहे, अर्थीत जे सूर्यापासून प्रकाश घेतात त्याम प्रह असे म्हणतात. मगळ, बुध-गुह-शुक्र आणि शनि त्याचप्रमाणे आपली पृथ्वी आणि तिच्यामावर्ती परिभ्रमण वर णारा चद्र हे चर्च ग्रह होत या सबीच स्थापासून प्रकाश भिळता म्हणून ते दृष्टिगीचर होतात. परतु त्यात सूर्य हा स्वयप्रकाश गोल आहे, राहु आणि केंद्र हे चढ़ाचा पृथ्वीमीवर्ती (१२ण्याचा मार्ग व पृथ्वीचा सूर्यामीवर्ती पिरण्याचा मार्ग हे दो-ही एकबेकाल दोन टिकाणी ट्या विदूत मिळतात ते दोन अहस्य आणि कास्यनिक विदु लाहेत अर्थात् प्रह हाणजे —आपस्या सूर्यमञ्जात मायवर्ती ज्योति आहे. ज्या ज्योति सर्योभीवर्ती पर-तात त्यास प्रह असे म्हणतात. आणि ज्या ज्याति प्रहामीयती विस्तात त्याना उपप्रह असे म्हणतात. म्हणून चद्र हा पृथ्वीचा उपग्रह आहे.

चंद्र या उपग्रहाचें स्पष्टीकरण —चद्र पृथ्वीभावतीं पिरतो म्हणजे तो पृथ्वीचा उपग्रह आहे. तो पृथ्वीभावती क्रातितृत्वातून पिरत नाही त्याची कथा क्रातित्रत्वास छेदिते चद्र पृथ्वीभावती पिरता पिरता एकदा पृथ्वी आणि सूर्य याच्यामध्ये असती तेव्हा त्याचे प्रवाधित अर्घ सगळ सूर्याकडे असते यावेळी अमावास्या होते. अमावारयेच्या दिवशीं चद्र हा सूर्याजवळ असती ही वास्तविक हिमति वेदात ( ऐतरेय ) बाहाणात वर्णन केरी आहे. सर्वीत रोहिणीवर चद्राची विशेष प्रीति आहे, ही गोष्ट अति प्राचीनकालात् वैदिक प्रशीना टाऊक आहे अधी क्या वैत्तिश्ववेदाच्या सहितेत सागितती आहे. प्राचीपासन चहार्चे मध्यम अंतर २,४०००० मील आहे. योहून वभी ज्यास्त होते. अर्थात् इतक्या अतरात्रहन चद्र आपत्या पृथ्वीमीवर्ता (परत अवत). चद्राचा मैशर्गिष स्वमाव द्यात असून, अमृत्रसाय करणारा आहे. इतर प्रहापमाणे त्याला तटे बरोडे मुळीच आयहत नाहीत.

मंगळ या प्रहाचे स्वविहरण —सूर्यामाहत शुनायुदे आपनी पृथ्वी असून तिच्या परीकडे मगळ आहे व्योति शासामध्ये मगळ हा पर ग्रह मानिला आहे, मगळ एका संशीत अधा चप्त झाला असता, म्हणजे पुरां माणीं होऊन त्या राधीत्न पुढे लाह्ययेत बरेच महिने लागतात. तेव्हां त्यास " पुजरनम " शाला अस म्द्रणतात-जातक्यास्त्रामध्ये या प्रदाना तुः अव नांव आहे. यधुवरांच्या पत्रिका गुळावण्याचे पूर्वी प्रथमतः त्या मुगाव अगर मुलीव मगळ आहे किया नाहीं याचा विचार करून नवर पुढील घाटत गुळीच्याची चाल भाज आपणांत पार मनल य रूट आहे. हा मगळ पाहान्यांना प्रकार के व्हारायून प्रचारीत आला यापहल

जातकद्वास्त्रामध्ये काहींच माहिती उपल्या नाहीं. किरवेक लोकाची मतें अधी आहेत कीं, मगळ पाइण्याची चाल प्रथम माळव्यात होती व तेषेच मगळाचा दोष मागावा व इतर देशात मागवाचे करण नाहीं अर्थात् अनुमानाने केळव्या हहाँच्या रब्यू-कुडलीक्त मगळ पाइण्याच्या पदातीमुळे किरोक आई गाया निमाकारण मगळाचा ताप सोशवा शात आहे. जुरुता रब्यू-कुडलीक्त मगळ पाइण्याच्या रातीवर अवल्यू-त राहणें परा घोकवाचे आहे अहे किरोक बेळ अनुमवास थेते. याकिता मगळ व्या किंग इतर बोगवीही मह रिपीत काय, ती पाइलाम प्रतिक प्रवास केंग्य दीय पाइलाम प्रतिक प्रवास केंग्य होने व जन्मरहानी अशात्मक रियति पाइन नतरच त्याचा निर्णय कराग,

हुई विष् आणि वर याच्या जनमुङ्गस्यावरून विज्ञाह प्रसमी मगळ पारण्याचा जो सावीजिक प्रवार आहे तो पारच रोजड व स्पूल मानाचा आहे. या पढतीन वेचळ जनमरण सुङ्गलीन्द्रन मगण शुभ आरे में अमिष्ट आहे है उरवितात पण ही पढत शास्त्रुद्ध म्हणता चेणार नाही नारण द्या मानान स्पर्ट जनम रूप या वो अश्व असर्वित्व त्या मानान स्पर्ट जनम रूप या वो आणे जैथे मगळ अशुभ समजल जातो तेथे तो ते सुरमहण्या शुभ असतो किंग शुभ ममनण जातो तेथे तो अशुभ अत अमले किंग शुभ ममनण जातो तेथे तो अशुभ अत अमले किंग सम्पर्ट आप मानाल किंग तेथे तो अशुभ अत अमले किंग सम्पर्ट वा निर्मेश सम्पर्ट स्थानसम्बर्ध के स्थानसम्पर्ट च स्थानसम्पर्ट व स्थानसम्पर्ट व स्थानसम्पर्ट व स्थानसम्पर्ट व स्थानसम्पर्ट विराम स्थानसम्पर्ट व स्थानसम्पर्ट स्थानसम्य स्थानसम्पर्ट स्थानसम्य स्थानसम्पर्ट स्थानसम्पर्ट स्थानसम्य स्थान

#### मंगळ कसा पहातात ?

॥ लग्ने स्वयं च पाताले जामिने चाप्टमे कुजे॥॥ कन्या हरित भर्तार भर्ता हरित कन्यकाम्॥ अध-जन्म लग्न, द्वादश, नवुर्थ, मप्तम, अप्टम, ह्या स्थानार्थनी एखाद्या स्थानात मण्ड कर्यच्या कुरलीत असला तर तो अनिष्ट असतो व पुरागों कुहलीत कर्याल स्थानात असल तर स्त्री मारक असतो अर्या समजून आहे—रालि दिलेली कुहली पार त्या कुहलीत केर्य "मा" ह अक्षर आहे तेष मण्ड असता त्या कर्येष आर स्थास मण्ड आहे असे स्थान अथ्य स्थान अथ्य स्थान अथ्य स्थान अथ्य स्थान अथ्य स्थान अथ्य स्थान कर्याल अथ्य स्थान अथ्य स्थान अथ्य स्थान कर्याल अथ्य स्थान स्थान कर्याल स्थान कर्यात स्थान कर्यात स्थान अथ्य स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स



सबै महात मगळ हा अति तूर आहे व त्याचे परिणाम पास्य कहर र हानिशास अखनात मगळाच्या गुणधर्मांक दे पाहिले अखता, जटणें, स्वपात होणें, अवस्थात् सारे प्राप्त होणें और अब्द यर्थ महात नाश बण्ण्याचे प्राप्त आकाश केंद्र माळ अध्याम आहे. हा मह स्थल (प्राप्तापित) या महाचे त्यागताल सक्टे उत्य क्षणारा आहे आणि स्लूमच आपस्या पूर्वजानी मग ळावा ग्राम्हाम विचार जात्व करात्र असे मति पादत केंद्र असाळे और निर्मों

जात रहरू आहर तर वा अध्यम जानका तथा आहे हैं स्वाच्छ जान नहीं व शुक्र या प्रदान स्पष्टीकरण — सर्वमान्न सुषान्या प्रशेष्ट शुक्र आहे. श्रुटाहतका तेवस्वी आणि सैद्येवान् दुस्य प्रह्म सूर्यमान्निक नाही पाकास पहित शुनाला " सैद्यांची देवनः" असे स्थातात आणि मारतीय क्योति शास्त्रस्य या प्रहाला देवनुष्ट असे स्थातात

शनि या प्रहानें स्पष्टीकरण —ध्यानेत तुरुत्या वरीवडे शनि आहे. शनीरा यूर्वामीयर्ती एक प्रहानि स्पष्टीकरण —ध्यानेत तुरुत्या वरीवडे शनि आहे. हान्त्र प्रतास अधी सबै दयात नार प्राचीन काळापासून समजून आहे. कौरवर्गाडव युद्धाच्यांबेळीं तो रोहिणों बचळ होता, आणि रामहळे खयारा ऑनेंट आहे अने सुचबीत होता, असे वर्णन आहे. प्राचीन युरोरियन रोकानीहि वा ब्रह्माचा सूर, अविवधी आणि मद असे म्हटले आहे. असी, आगस्या ह्या सूर्यमालिकेसप्ये पूर्व बहु, राजे, मगळ सनारति, बुच युक्ताज, गुढ, एक माँज, आणि हारि हा सबै अहाचा सेवक असा महाया स्वयं च असन असून नामाण साथी योजना केरेसी आहे.

दित्त नेत. भूमध्यस्य ब्रह म्हणजे पृथ्वीमध्य कल्पून तीवरून पाहणारास ब्रहस्थिति ज्या प्रकारची दिसेठ ती

" भूमध्यस्य पद्धति ' होय. म्हणजे प्रहास मंदफल संस्कार दिल्यानंतर जो शीवफलसंस्कार द्यावा लागतो, तो दिल्यान जी बहरियति उत्पन्न होते ती " भूमध्यस्थपद्धति " होय. या सर्वोचा साराग्न पुढीलप्रमाणे आहे. (विश्वाच्या मध्यविदुस्यली पृथ्वी आहे. तिच्यामीवती चंद्रादि ग्रह फिरतात। त्यांचा क्रम चंद्र वुध-शुक्र-सूर्य-मंगळ-गुरु-शनि आणि तारकामंडळ असा आहे. नक्षतमंडळ फिरते, ते ध्रवहयवद्ध असँ फिरतें. पृथ्वी गोल आहे, ती निराधार आहे.) तिऱ्याभीवतीं वायु आहे. त्यास भूवायु असे म्हणतात. पृथ्वीच्या पृष्टभागापासून वर सुमारे ८० मैलपर्यंत भूवायूचे वेष्टन सर्व पृथ्वीला आहे. रेसा वेष्ट्रनाला बातावरण असे म्हणतात. या वातावरण प्रदेशाला वेदामध्ये "अंतरिक्ष " असे म्हटलें आहे. त्यावर जानावात प्रवाहनामक बायु आहे. त्याच्या प्रेरणेने चद्रादि तेजास गति प्राप्त होते. आणि ती पृथ्वी-भोंवती पिरतात असे आमच्या प्योतिःशास्त्राचे मत आहे. हे वर्णन सर्व सिद्धातात, सर्व प्रकारच्या तंत्रप्रथा-मन्त्रं आणि ज्योतिप पौरुपप्रयात प्रतिपादन केले आहे. सूर्यमध्यस्य ग्रह् म्हणजे—सूर्य हा मध्यें कल्पन त्यावरून पाइणारास प्रहरियति ज्या प्रकारची दिसेल ती "सूर्यमध्यस्य " प्रहरियती होय. म्हणजे प्रहास मंदपल संस्कार देऊन जी प्रहस्थिति उत्पन्न होते, ती सूर्यमध्यस्य होय. पाश्चात्य पंडित ज्योतियद कोपर्निकस यानीं कादिलेखे आणि होपर-स्पूटन इत्यादिकानीं इदस्यापित केलेखे व सर्वमान्य झालेखे सिदात पुढीलग्रमाणे आहेत.-प्रहासर सर्व तारकामडळे सुमारे एक दिवसात पृथ्वीमीवती एक प्रदक्षिणा करिते असे दिसते, परंत ही दैनदिन गति वास्तिक नाहीं.पृथ्वीच्या दैनदिन गतीमुळे ती भासते.पृथ्वी सूर्याभीवर्ती व चंद्र पृथ्वीभीवर्ता दीर्घ वर्तु-लात रिस्तात. नुधादिपचप्रह सूर्यामावती दीर्घवर्तुलात फिरतात. यामुळे त्याच्या कक्षापृत्तात मध्यम हिमतीटून त्याची स्पष्ट हिमति मिन्न होते. आणि दुसरें कारण असे कीं, सूर्यातंबंधाने जी ही मिन्न हिमति ती पृथ्मी सूर्यामानती पिरते यामुळे तिचे स्थान आकाशात नेहमी बदलून पृथ्वीवरून पाहणाशस अधिक मिल्र दिसते. असे वे आधुनित्र मत स्याप्रमाणें आपल्या च्योतिपापैकी एक पहिल्या आर्यभटाचे मत आहे. असी. हें राप्टीक्रण करण्याचे कारण मदपल सस्कारावरून " सूर्वमध्यस्य पदति " आणि अन्तिम शीमपल संस्कान रायरून " भूमव्यस्य पदिति " हें गणितशास्त्रावरून समजते. म्हणजे प्राचीनकाली सूर्यमृत्यस्य प्रह् यस्पून पुले वर्तीमण्याची पढत होती इतकेच सामण्याचा प्राधान्यहेतु होय. वराहमिहिराच्या पूर्वी प्रहास्थिति सूर्यम-ध्यस्य घेत अमतः आणि वराहमिहिरापास्न भूमध्यस्य प्रहस्थिति घेऊं छागछे, अर्वे आतकादिः ज्योतिप शास्त्रभावरून दिगन येते व सिद्ध होते.

# पंचांग म्हणजे काय; तें पहांचें कसें; आणि त्यांत काय असतें या संबंधीं आणखी माहिती.

पार्मिर,गामाजिन,नैनिर, आणि व्यावहारिन,वातृन योजनाही रच्योंनी विचार वेणा असती, प्रायेकांछ पंचामाची महिली असरी हैं अस्पन हुट होत. नारण पर्मद्रास्त्र आणि ध्यवहार सौची सोगट पंचामान प्रति-्रेयदन में गर्गा असते. भारतीय आपे स्थेकाचे बहुनेक सर्व धर्मीतिक्ष आणि धार्मिक आचार दिचार विदिष्ट- कार्टी केट्यास ते पुष्पपद व परव्यद होतात अर्घा समबून वेदागमारापासून चारत आरी आहे. शिमाय ज्योति सास्त्राचाचून श्रीतस्मार्त कर्माच यथोक्त पर प्राप्त होत नाही. तेव्हा है सर्व समज्ञपारा पचाग हे मुख्य साधन होय. कारण—॥ प्रस्यक्ष ज्योतियं झास्त्रं चंडाकों यत्र साक्षिणी ॥ अर्से वचन जाहे.

पचागासंत्रधीं मूळ वचनासङ् विस्तृत विवेचन पूर्वी आहे अहे तथापि द्विरुक्ति दोप पत्करूनही पुन-

नोटक रूपानें सुनात्मक माहिती अगदीं थोडक्यात खालीं देत आहो.

पचागकाल लेहा प्रकाशनीं टरिवता येतो. तो वेणप्रमाणं —वर्ष अयन, ऋतु —मास-पश्स-आणि दिवस याप्रमाणं क्रमानं कालाची गणना होते. चाद्र-धीर-धावन-माधन गाईराल याप्रमाणं वाच प्रमाणं वाच प्रमाणं नाच प्रमाणी गणना करिता येते. प्रत्येक आमावारवेच्या जतीं वर्ष चद्र एका टिमाणी म्हणजे समरू असतात, तेपून चद्र विवादपावर पुत्रः सुर्वाधीं समरूल होण्यात को चाल लागतो त्यार चाद्रमास असे म्हणतात. अर्थात् चह्रास पुर्धीसमावती पूर्ण प्रदक्षिणा करण्यात जो एक महिना लगतो त्यार चाद्रमास असे म्हणतात. याप्रमाणं चैतापाद्म पास्तुनापर्वत नाय महिन्यानी म्हणजे ३५४ दिवतानी आणि अधिक मास असता तेरा महिन्यानी (३०३॥ किंवा ३७४ दिवतानी) चाद्रवर्ष पूर्ण होते. प्रमव-विभव-शुक्र दत्यादि जी सवस्त्रशाची साठ नावें ती चाद्र वर्षोची होत.

सीरवर्ष म्हणजे -सूर्य एका नक्षत्रीं आस्वापासून पुनः त्याचस्थळी येईपर्यंत जो काळ जातो तें निरयन नाक्षत्र सीरवर्ष होय. रूणजे मेशादि बारा वनाति व्यर्गि मोगित्या अवता, १६६। दिस्तानी जें वर्ष पूर्ण होते त्याला चौरवर्ष असे म्हणतात. १६० दिस्सानी वर्ष पूर्ण होतें त्याला "साचन वर्ष" असे रूणतात, १२ नाक्षत्रमास झाळे म्हणजे जें वर्ष पूर्ण होते त्याला "नाक्षत्र

वर्ष " असे म्हणतात्.

मेगादि बारा राहांपिकी मेपादि एकेक राही गृहस्यतीन मोगिली असता व वर्ष होत त्याख्य वाहिस्यस्य वर्ष असे ग्रह्मातात. अयने दोन प्रकारची आहेत, एक हाशिलायन आणि दुसरे उत्तरायन. स्यांच्या प्रके स्वातीयाद्व भन्न कतातीयाद्व भन्न कतातीयाद्व स्वात्व व्यात्व स्वार्थ सामा कर्षात्व स्वार्थ स्वया स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वया स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वर्य स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ

सर्यंत्रप्रतिपासून पुढल्या सूर्यतंत्रातीच्या आरंभापयत जो मास ते सौरमास होय. तीस दिवसानी जो भास पूर्ण होतो तो सायनमास होय. अश्विनीपानून रेवतीपर्यंत सत्तावीस नक्षत्र चंद्राने भुक्त केली असता, जो एकमास तो नाश्चनमास होय. शुक्रप्रतिपदेपासून पौर्णमेपर्यंत जे दिवस ते शृक्षपक्षाचे होत. आणि कप्णप्रति-परेपासन अमाबास्येपयत जे दिवस ते कृष्णपक्षाचे होत. पंचाग म्हणजे काय ! तर तिथि, वार. नक्षत्र, योग आणि करण, ही पाच अंगे प्यामध्ये असतात त्याला "पचाग" असे म्हणतात. या शिवाय-दिनमान-इंग्रजी-पारशी मुसलमानी व पारशी तारसा,स्योदय आणि स्योत्त इत्यादिकाची माहितीमुद्धा पंचागा-मध्ये प्रतिपादन केलेली असते. तिथि म्हणजे सूर्य आणि चद्र यात १२ अंश अतर पडण्यास जो भाल लागतो त्यास तिथि किया चांद्रदिवस असे म्हणतात. अमायास्या पूर्ण होतेवेळी चंद्र आणि सूर्य यामच्ये अतर शून्य असते, अर्थात् च्या चाहमाराची दोवटची तिथि अमावारया असते, स्वास 'स्थानातास्य' च न्यांवेळी पोर्णिमा असते त्यास ''पोर्णिमात मास '' असँ म्हणतात. नक्षत्र म्हणते च्या सस्य ज्योतीच स्थान वदलत नाहीं म्हणजे ज्या स्थिर आहेत त्यास तारा किंवा नक्षत्र असे म्हणतात. निर-यन पंचागातील " अश्विनी " इ० नक्षत्रं याचा अर्थ रेवतीयोगतारेपायन त्रातिवृत्ताचे समान सत्तावीस भाग वरितात. आणि प्रत्येक भाग १३ अंश २० कलाचा असतो, त्या प्रत्येक भागाला अनुक्रमें अधिनी-भरणी-कत्तिका इत्यादि नाव ठेवली आहेत. तिथि नक्षत्रादिकाची घटी पळे सूर्य चढाच्या भिन्न भिन्न गतीमळे. कमी जास्ती प्रमाणाने वाढतात; त्यामुळे एकावा दिवशी त्याची वृद्धि किंवा क्षय होती. ह्या सर्व गोप्टी पचागायरून समजण्यासारख्या आहेत. योग म्हणजे सूर्य व चद्र याच्या गतींची बेरीज १३ अंश २० क्ला होण्याला जो काल लागतो तितक्यात एक योग होतो, हे योग २७ आहेत. त्याची नावे अनुक्रम विकंम-प्रीति-आयुपान् इत्यादि आहेत. करण म्हणजे तिथीचे जे अर्घ किंवा सूर्य चद्रात ६ अंश अंतर पडण्यास जो बाल लागतो त्यास " करण " असे म्हणतात. अर्थात् एका तिथीमध्ये ते दोन असतात. दिनमान म्हणजे विपुववृत्तावर दिवसाचें व रात्रीय मान सारखें असतें आणि दिवस व रात्र हीं सदासर्वकाळ सारती असतात. परंत आपस्याकडे कधीं कधीं कमी ज्यास्ती प्रमाणाने दिनमान असते. हे अक्षाशाच्या मानाने बदलणारे आहे (अक्षांश म्हणजे-पृथ्वीवर विपुववृत्तापासून उत्तरेकडील किंवा दक्षिण-कडील स्थानाचे जे अंतर त्यास अक्षादा असे म्हणतात.) अर्थान् वियुववृत्ताच्या उत्तेरकडील अक्षादाचे जें अंतर तें उत्तर अक्षाय होत आणि दक्षिणेकडील ने अंतर तें दक्षिण अक्षाय होत.

सुर्योदय आणि सुर्योस्त रहणने लाय !-प्यामात दिवसाया आरंभ स्पेविवीदयापारम् परितात. या साक्षात निर्मण सीर्वारों असे मानिले और में-पूर्व चित्रवृत्तीयस्वन तो आवस्या मध्यम गतिने चालत आहे असे समृत्य त्याया के उदयमाल तो दिवारम् होत . यास मध्यमेत्र वाल असे रहणतात. या दोशें-प्रसारच्या साक्ष्यत अतर प्रसते. अर्थान् मध्यम मुर्याचा उदय नेहमां ६ वालता होतो. आपणात क्या मायाचा स्वार्यात तथार वरावयाचा असेल त्या गायाच्या अध्यायस्थ्य स्वार्यात तथार करून त्या पत्याची सिनेट करून स्वर्य पत्याची सिनेट करून स्वर्य पत्याची स्वर्यात स्वरात स्वरात

हूँ दर्शावितात पुढील एका सदरात " दिनमान " या मथळ्याताली सूर्योदयापासून तें किती घटी आणि पठें आहे हूँ दाराविलें असते तसेंच सूर्योदय या सदरारतालीं त्या दिवशींचा सूर्योदय आणि सूर्योस्त निशी बाचून किती मिनिनामा होतो ह सम्द दाराविलें असते नतर त्याच्या पुढील सदरामच्ये "चूद रासी " प्रति पादन केटेले असते नतर " सु " या शब्दानें सुसल्यानी ताररता, "पा " या शब्दानें परायी ताररता, आणि " हु " या शब्दानें इसकी ताररा, अशा अनुक्रमानें दर्शवितात मुस्ल्यानी ताररा काहीं पचामात नसतात.



गानुम ने नृपादिलाण्याह दिले आहेत त्याचा अर्थ अना कीं, मूर्य हा यह त्या दिवसी गांविजनाच्या आरमस्थानापानून ४ राधी पूर्ण करून पाचच्या रासीच्या २५ अग्र ५५ कलावर आहे त्याची मांवि ५८ क्ला १४ विकला आहे याप्रमाणेच प्रत्येत्र यहाचे सम जावें स्पान्याह देताना पूर्ण हालेल्या गांधि च अग्र देतात यावरून तो त्याच्या पुडील गांधीत अन्ततो हे वहन ल्क्षात येष्णामारसें आहे



ही जी आहति दिली आहे ती चीनेनी अवृत त्यात मध्यर्दिहरवलायाहून आस्म करून गारा समान पर्रे काढ़लीं आहेत त्या प्रत्येक पराल स्थान मिंग भुवन असं माय आहे आणि या तर्व आहतीला आकान केंद्र "कुडली" असें म्हणतात ज्या ठिकाणीं X अधी मुगी केली आहे त्या ठिकाणीं त्य ज्या राष्ट्रावित असेल ती रागी प्वागात नेटमा त्या ठिकाणी माहितात अर्थात् यूर्व

राती बुडर्शत प्रथमस्थानी मध्य रिदुस्थळी मान्तित नगर त्या रातीयागृन अनुक्रम रातींच अक मरण्याची पढिति असते उदाहरणार्थ, वरीछ आपृत्यास्य त्या हा स्वयमगा गाल आपत्या निनमतीने सिंह या रातीमध्ये परि भ्रमण परित आहे अस आपत्यास आदळ्न पेट्र नाियुचाच गमान नारा माग करितात, असेन माग १० अद्याचा असतो य त्या प्रत्येक मागाला राती अस गर्याचात त्याचा अनुक्रम मेग वृष्प मिपुन स्वाहि आहे के हा राती काित कुटरोन्था वेळी यि विहरासीत और रूपून वर्षीक रेतारछेल्या आहेता माहित्या आहेत यात्रा असे क्या प्रत्याह आहेता यात्रा अनुक्रमाने माहित्या आहेत यात्रा असे यात्रा माहित्या आहेत यात्रा अर्था अनुक्रमाने माहित्या आहेत यात्रा सांत्रा प्रत्या क्या प्रत्या प्रत्याची असते ह नीट मान्त्रपालता प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्याची असते ह नीट मान्त्रपालता प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्याची असते प्रति प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्याची असते प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्याची प्रत्या प्रत्या प्रत्याची प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्याची प्रत्या प्रत्या प्रत्या प्रत्याची प्रत्या प्रत्याची प्

वर जो स्पष्ट नकाशा रेसाटला आहे त्यावरून आपणास असे आढळून येईल कीं, सूर्यराशी मध्यस्य कल्पन अनुक्रमाने वाक्रीच्या राशी माडिल्या आहेत. यात चंद्र कुंभराशीमध्यें, मंगळ मिधनराशिमध्यें, वध कन्यासाशिमध्ये, शुक्र तृत्वसशीत, सूर्य सिंहराशिमध्ये, शनि घनुसशीत आणि गुरु मिथनसशिमध्ये आहे. याप्रमाणें सुर्यादि ग्रह राशीचक्रामध्ये आपल्या निजगतीने परिभ्रमण करीत आहेत. तसाच राह भेप राशीत. इर्शल मीन राझीत व नेपचन सिंह राशीत आहे. कुंडलीच्या मथल्यावर "अ" अक्षराची निशाणी असते त्याचा अर्थ (अहर्गण) असा असतो. अहर्गण म्हणजे कोणत्याही गणितग्रंथात सागितलेल्या गणितारभ कालापासून इध्टकालापर्येत जे दिवस गेले असतील त्यास "अहर्गण" असे म्हणतात. त्याचा उपयोग सुर्योद नवब्रह स्पट करण्याकरिता असतो. काहीं पचागात मध्यम सूर्य लिहिलेला असतो. मध्यमग्रह याचा अर्थ-प्रह आपल्या मध्यम गतीने विष्वदृत्तात पिरतो अशी कल्पना करून जो त्याचा भोग येतो त्यास ग्रहाचा मध्यम भोग किंवा मध्यमग्रह असे म्हणतात. नंतर त्या ठिकाणींच मध्यमग्रुर्य आणि स्पन्न सर्वे अर्थात मध्यम ग्रह व मदस्पप्टग्रह यामधील जे अंतर ते असते त्यास मंदपल म्हणतात. क्रोणायाही गावचा स्योदय किती वाजून विती मिनिटानी आहे आणि "दिनमान" किती आहे हें समजण्याकरिता, अक्षा-शावरून व रेखाशावरून " चर " धन किंवा ऋण आहे याचे कोप्टक निराळे दिलेले असते. आता पंचागात शास्त्रार्थ या सदराखाली ज्या ज्या गोप्टी असतात त्या त्या प्रतिपादन करावयाच्या आहेत त्या गोप्टी अशाः— प्रत्येक प्रहाच्या इनमंडलात राज्यतर करण्याच्या स्थिति दर्शविल्या असतात: जसं अश्विनी मेपार्कः याचा अर्थ अधिनी महानक्षत्रामध्ये सूर्वाने प्रवेश केला असा होय ( महानक्षत्र म्हणजे...ज्या नक्ष-जामध्यें सूर्य आपल्या निजगतीने परिभ्रमण करितो त्यास महानक्षत्र किंवा सूर्यनक्षत्र असे म्हणतात.) कृप भार्क:-मिथनार्क: तलार्क: याचा अर्थ वृपम मिथुन तुला या राशिमध्यें सूर्यानें प्रपेश केला असा होय. त्याप्रमाणें तथ-गुरू-दानि-गुक इत्यादि ग्रहाचे संकातीपरत्वें काल दिलेले असतात. जसें वृपभेतः म्हणजे वृप भराशीमध्ये तुधानें प्रदेश केला असा होय. तर्सेच मिधुने गुरुः, तूळे हातः, धने शनिः, कन्याया केतुः याप्र-माणें प्रत्येक ग्रह कातिवनामध्यें फिरत असता त्याचे संकाती परत्वें काल दिलेले असतात. विपवादा अगर भोगावरून ग्रहाचे अस्तोदय दिले अस्तात. जर्वे (भृगोःपूर्वास्तः) याचा अर्थ शुक्राचा पूर्वेस अस्त झाला असा होय. याप्रमाणें गुरु-शुक्र-शिन इत्यादि ब्रहाचे अस्तोदय पचागात प्रतिपादन केले असतात. तसंच चंद्रोदय, दशानतारचे जयंत्या, निरनिराज्या संसुरुपाचे उत्साहाचे दिवस,आणि पदोषदी लागणाऱ्या धर्मशास्त्राची माहिती दिली असते. ज्योतिपचक्र, धातचक्र, गोचरीच्या बहावरून शुभाशुभ पाहण्याची मूलतन्वें कोण्डकरूपानें प्रतिपा-दन केलंली असतात. याशिवाय भद्राप्रवृत्तिः-भद्रानिवृत्ति, अमृत्तिदियोग-मृत्युयोग, कालयोग, ध्याड, मुद्दी-गोरधमत-गर्गाचार्याचे मुदूर्त इत्यादि विविध माहिती पंचागात असते. याशियाय इतर पुष्कळ उप-योगी गोप्टीही पंचागात देतात. एकादशीचें उपोपण वर्षा, आवणी वर्षी इत्यादि गोप्टी धर्महास्त्रावसन देतात त्याचा पचागस्य गणितासीं सर्वेष आहे. धर्मशास्त्राच्या प्रथातकोठे कोठें मतभेद पटतो. "दसरा आज करावा दिवा उचा करावा " असे बाद कर्या कर्या उत्पन्न होतात. पण ह्या बादाचे कारण पचागातील गणित न है. असो-पंचागात आरमी समस्य पर दिलेहीं असतात त्या संबत्यराचा राजा क्षेण: मंत्री कोण इत्यादि सामून त्याचा परगदेश सामितला अमतो. (१) चैन शुद्ध प्रतिषदेस वो यार असेल तो राजा, (२) सूर्याचे भेपसप्रमण ज्या वार्ध होईल तो मती, (३) आर्द्रा प्रवेदा ज्या वार्स होईल तो मेथेश; (४) वर्क, मिंह, आणि धन्त, हीं सम्मणे ज्या वारी होतील तें ममानें पूर्वधान्येश, सेनापति व पश्चादान्येश असतात असा नियम आहे. (कहीं पंचामात अधिपती या पेशा बरेच ज्यास्त असतात, ते साली दिले असून प्रहलापय पंचाम तयार बरताना ने मूळ आप हे गणितामाठी पेतात तेंही मार्गी देत आहे ) यान चड्र-पुध-शुव-गुक हे शुभ मह होत व त्यांनी पर चागती अमतात. इतर महानी पर वाईट अमतात. या अनुरोधाने वर्षे आणायी. प्रहांच्या शुभागुभ पराचे विदेश संब्धीकरण पुढें बेईट.

#### अथराजादिविचारचक्र.

| चैनशुङ्गप्रतिपदा | मेपसकात  | वर्कसमात         | आर्द्रीमहानक्षत्र | त्ळसनात  | धनुसकात        |
|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|----------------|
| राजा             | मती      | अग्रधान्येश      | मेथेश             | रसेश     | पश्चाद्धान्येश |
| मिथुनसकात        | सिंहसकात | <b>मक्</b> रसकात | मकरस्त्रात        | कुमसङ्गत | <b>कुमसकात</b> |
| अर्थोधीदा        | सेनाधीश  | निरसेश           | प्लेश             | तृणेश    | धनेश           |

#### मीनसकाति समयेतार स कोटपाल

#### अथ ग्रहलाचवर्षचांगोपकरणचालनानि ॥

| अद्वप १।१५।३१।३१         | ति स्प केंद्र  | ७। ५।५५।२  |
|--------------------------|----------------|------------|
| ति शुद्धि ११। ३।५३।२४    | न. स्प. केंद्र | ा गररार    |
| तिथि ध्रुव १०।५६। ६।३६   | यो.स्य केंद्र  | ७।३१।५०१५। |
| न. यो. ध्रुव १०। २।२९।५६ | तिथिभोग        | शारशाक्ष   |
| ति. म. केंद्र ७। ९।४८।४७ | नधनमोग         | शारदा हारा |
| न. म. केंद्र ६।५७।५२।२५  | योगभोग         | शारणा५रा३  |
| यो. म. केंद्र ७।२९।२१। ० | न. स्प. मोग    | शहरा राहर  |
|                          |                |            |

याप्रमाणे एक वर्षाचे मान आहे.

ग्रहलायवाचे पचाम करिताना वरील आकडे गणिताकरिता घेतात, **यास उपकरणचालन म्हणतात.** 

## पंचांगविषयक अनेक गोष्टींचा खुलासा.

[ १ ] सूर्य ज्या मार्गाने आकाशाव पिरतो असे दिमते त्या मार्गाच्या पातळीस शातित्रच (Ecliptic) असे म्हणतात नातिवृत्ताच्या दोन्ही बाजूम सुमारे आठ आठ अशाचा पद्टा कल्यून त्यास राशिचन्न (Zodiac) असे म्हणतात. या पटचावर रातीस लक्ष लावून पाहिलें असता एका मागून एक उगवणारे असे तारे सर्व पटा बेप्न राहिलेले आहेत असे दृष्टीस पडते एका रात्रीत पट्यायरील सुमारें निम्मेच तारे दृष्टीस पडतात. तरी सहा महिनेपर्यंत पाहण्याचा क्रम टेविला तर ते सर्व पाहाण्यात येतात

पुष्पी हिपर असून आकादागोल वर्ष तारकासह पुष्पीमॉवती 'पिरतो, हा समज आता पुष्कळ प्रमा णानी सोटा ठरला आहे, यावहल बाद साहिलेला नाही स्वरी रियति ग्हटली तर पृष्पी आपले आसामोवती भिरत भिरत सुर्याभावतिही भिरते, यामुळ आकादागोलातील सर्व तारे पृथ्वीभोवती भिरतात जर्से दिसते. हा समज आता बायमचा झाला आहे. यापैकी कोणत्याहित हैने बस्पना बेली असता पचागातील गणितास व्यत्यय येत नाहीं, तथापि सऱ्या स्थितीची माहिती असणें योग्य आहे म्हणून ती येथें दिली आहे.

ि२ ] ह्या पटचावरील तारे कोणासही ओळिरिता यावे म्हणून पूर्वीच्या लोकानी चागला अभ्यास करून त्यास त्याच्या आङ्तीयरून राणेची नार्वे दिली आहेत त्यांस नक्षत्र म्हणतात. तीं अश्विन्यादी २७ आहेत या नक्षत्रातील तारे कोणत्याही काळी पाहिले तरी त्या एकमेकामधील अंतर साररांच आहे असे दिसतें, यामुळे त्याच्या ठरलेल्या आकृतीतही परक दिसत नाहीं, ते तारे म्हणजेलणु काय आकाद्यातील रत्ने आकाशात शायमची यसविलेली आहेत असे दिसते म्हणूनत्या ताऱ्यार (नश्चर) अवल तारे असे मानिल आहे. नाहीं. तो नेट्मी इल्ल द्रल दक्षिण दिशेक्ट्रन उत्तर दिगेर्ग्ड अपया उत्तर दिगेर्ग्ड्रन दिशेण दिशेक्ट्र सरस्त सदस्त उपारते। अमे दिगतें. सादम महरस्तरात होष्याच्या बेळेस तो पूर्व दिगेपायन सुमार २३॥ अग्र दिशिण दिशेक्ट्रे जातो, तेस्हा इम्रजी डिकंटर महित्याच्या स्थार रहे तारीरा अमते व तेषून तो लगालीच उत्तरेर्ग्ड थेक लगातो. तो हल्ल हल्ल मंगस्टरात होष्याच्या बेळेस म्हण्ये मार्च महित्याच्या २१ तारदेखा सुमारास पूर्व दिशेस जाकन रहेक्ट्रास होष्याच्या बेळेस म्हण्ये चत्र महित्याच्या सुमारे २२ तारदेख, उत्तरेरुग्ड सुमारें २३॥ अग्र जातो. या सहा समातीचे अवश्रीस सूर्याचे उत्तरायण म्हणतात. नतर तो लगलाच दक्षिण दिशेक्ट जाक लगातो, तो त्ल स्वता लगाव्याच्या वेळेस म्हण्ये सहस्याच्या सुमारें २३ तारदेख, यूर्व दिशेस जाकन मकर स्वता लगाव्याच वेळी स्वता डिकंटर महित्याच्या सुमारें २३ तारदेख, यूर्व दिशेशपात सुमारें २३॥ अग्र पुन्दा दिशेशपेट जातो या सहा समातीचे अपश्रीस सूर्याच्या सुमारें देशा ता तुयकुक्तापासून सूर्योच अस्त्रास क्षातात. ती उत्तर अथा दक्षिण या मेदानें जदी असेळ तथी अग्र कला यानी कारी प्रचान जयेर दिससाची देतात.

[ ७ ] उत्तरायणात, ज्या नेळेस सूर्य थेट पूर्व दिशेन जातो, त्या वेळेस मूर्याची नाति ग्रून्य अमते व त्या स्थाननिद्ध सायन पचापातील ब्रह्मची गति मोजण्यावरिता आरमस्थान घरितात. र स्थान अचल नार्हो चल आहे, हुर्सी त्याची गति दर वर्षास ५० २ विपर्छे मार्गे (पश्चिम दिशेम ) (जाण्याची) राहण्याची आहे,

यामुळें सायन वर्ष निरयन वर्षापेक्षा मुमारें २० मिनिटानीं लहान आहे.

[ ९ ] सायनब्रह मोनण्याचे आरमस्यान व निरयणब्रह मोनण्याचे आरमस्यान या दोन स्थानामधील अतरास लयनांदा अर्ग म्हणतान. या दोन आरमस्यानग्रहरूचा व्याख्या व निरयणब्रह मोजण्याचे आरम स्थान कोणते आहे, यान्दरूचा निचार वरीर करमान झाराच आहे. या अयनाधानर वर्ग वजानांदी मिसा आहे, यान्दरूच हाद्व नियान वनानां रोनात का मान्य आहे, सायन वा मान्य नार्ही.

मुद्दे गार्ली दिले आहेत.

(१०) निरंदनच्याम हें केयळ व्यादहारिक काल्मणनमरिताच स्वेन्टें नाहीं,तर आमामानील हरवमत् य तारना यापालून होणारे के योग डोक्यानी पडल्टें दिनतात, अयमा अहस्य अगने नेरी रागेन्त्र होतात, त्यापर देत, पर्म व नितृत्तमर्था आपूर्ण मर्म कुट्ये हाम्बामणि व्यामी स्वामित्र क्षानित्ताही स्वामित्र प्रमान मृत्याच्या आपूर्णयम्भत होणाऱ्या महत्ताच्या गोणी च दरनेच के काल आपूर्णयम्भत होणाऱ्या महत्ताच्या गोणी च दरनेच के काल आपूर्णयम्भत होणाऱ्या महत्ताच्या गोणी च दरनेच के काल अलगानी से व्यामान प्रमान प्रमान स्वामान स्वामान

(११) ज्या कार्टी आमच्या पंचागाचा आरम झाला त्या कार्टी त्रिपुत्रस्त आणि मानिवृत्त याचे

सत्तेसर पाहिलें तर त्या तारकावदी शति सूच्य गति आहे, पण तीमुळें तारकाचे अंतरात होणारा परक हजारों वर्षाची मुद्धा नुसत्या डोळ्याची उपमणारा नाहीं, दुर्वीणीसारख्या यंत्रानेंच तो उमगणारा आहे.

पण हा फरक वहुधा इतका अल्प असतो की त्याचे महत्त्व नाहीं. दोन हजार वर्यात एक-दोन कला फरक पडल्यास त्यास फरक म्हणतों येत नाहीं.

[ २ ] दुष्टन्या एका जातीचे गोल आनावात इच्टीए पडतात, ते स्क्ष्म इच्टीनें पाहिले असता वरील साधिनकाचे पटयावर पूर्व दिरोस थोडे थोडे जातात असें दिसतें व्हणजे अथात सर्व नक्षत्रामधून क्षमारूमानें ते भ्रमण करितात.-कोणी जलद भ्रमण करितात, कोणी सावकास भ्रमण शरितात-अद्या भ्रमण करणाऱ्या गोलास ग्रह म्हणतात. त्याचीं नावे रिवे, चढ़, मंगळ, तुष, सुक, सुक व सनि ही होत. राहु व केतु हे ग्रह नाहीत, तरी ते चढ़मार्गात अद्दर्य बिंदू आहेत, य त्यास गति आहे, म्हणून त्याची गणना ब्रहातच करितात.

यास्तियक पाहिलें असता रिवं हा मह नमून एक अचल तारा आहे. याचे भोवती तुष, द्राक, पूर्वा, मंगळ, गुरू व शिन हे गोल अनुरुमाने दूर दूर लंतरावरून पिरतात, रूपून हेंच वगवेत रिरे मह आहेत. आषाती दोन मह दानीच्याही पेखा दूर अतरावरून फिरणारे अलीकडे पाक्षिमाल लोकांनी द्योग खावलेले आहेत त्याव हरांल (Uranus) व नेपचुन (Neptune) अले रूपवात. हे गोल अनुरुमाने दूर दूर अंतरावरून रवीमोवता पिरतात. हे गेमचे गाहित नहते. त्याव अलीकडे आमचे लोनांनी मजागति व वरूण अर्चा अनुरुमाने नांवे हिली आहेत, एण त्याचे मावीचा उपयोग अयावि वर्ष पंचागत कर लगाने नाहित चहु हा गोल आपल्या प्रमीनोंनती किरती मृणून तो आपल्या प्रमीना उपमह आहे. चंद्राचे परिणाम पृथ्वीवर अतिहास होतात.

पुष्पी ही रवीमॉबती फिरते या कारणानें आपल्यास रवि फिरतो असे दिसरें. चद्र तर बाकीच्या ब्रह्मप्रमाणेंच राशिचनातून फिरतो असे पृष्पीवरून दिसरें यामुळे रवि व चद्र हे ररगेरार ब्रह नसता त्यास ब्रह म्हणेंच जरी वस्तुन: बरोबर नाहीं तरी तेषडयानें वरील मूळ व्याख्येस बाघ येत नाहीं,

- [४] राशिचनाचे बरोबर १२ विभाग केले आहेत या प्रत्येक भागास राशि म्हणतात. त्या प्रत्येक राशीचे बरोगर ६० विभाग केले आहेत; त्यास अद्य म्हणतात. त्या प्रत्येक अशाचे वरोगर ६० विभाग केले आहेत. त्यास अद्य म्हणतात. त्या प्रत्येक अशाचे वरोगर ६० विभाग केले आहेत, त्यास विकला म्हणतात याचा उपयोग प्रहाचे बर्गुटमापन वरण्याया गमात होतो. या १२ राशींची स्थान ओळराष्या-करिता त्यास नार्ये दिलेली आहेत, ती अनुरुक्षाचे वर्णप्रमाण:-मेर, वृग्म, मिमुन, कर्फ, सिंह, कन्या, तृल, वृष्यिक, प्रत्यु, महर, कृत्म, मिन हीं नार्य त्या त्या राशींक नवस्ताराच्या आहारी वर्गुन आमचे वर्णतिव्यानी प्रथम दिलीं, ती अद्यापर्यंत वर्शीच्या तर्शीच सर्व पृथ्वीवर कायम राहिलीं आहेत.
- [६] प्रदान्या गर्वीचे मापन पृथीचा मध्यदिंदु क्रांतिपृचाचे पेंद्र असे घरन फरितात रहणून त्यात आरंमध्यान पारिने, ते अधिनी मध्यत्र किया मेग रायीचे आरंमध्यान परिनेत त अधिनी मध्यत्र किया मेग रायीचे आरंमध्यान परिनेत परिनेत आरंमध्यान एकच आहे. त्यार आपना "अधिनी मध्यत्र "अधिन नाव देहे. ते त्यान आचारात अधुक्त कार्ता आहे असे तारात्मक प्रमित्र वारातिना वेते. चरण त्याचा उद्देश रिखान्त प्रधान सम्माण अमिद्देश असा वेदेश आहे व यामुळेच मूळचे स्थान वाय होते हे समत्रणे पेव्हाही सहस्राध्य आहे. असा तन्देमें उरिविदेश अयक स्थान मिर्चण प्रचानातिक प्रहानी स्थानि रायिवणां आरंग्यता आरंगस्थान वेते छेल असते. पृथ्वी आणि रिने हे नेहेमी क्रांतिपृचावन असतात व वारावि प्रहान पेविचनाचे परयान मोठें तरी असतात, यामुळे व वर्षो कातिपृचाचे उत्तरेत, क्यों कातिपृचाचे रिलेश व क्यों कातिपृचाचे प्रहान कातिपृचाचे पार्चे कातिप्रधान कातिपृचाचे पार्चे कातिप्रधान कातिप्रध

[६] सूर्य हा अवल ताऱ्यामारमा क्षेत्रस्मा वरी नियमित एनाच दिशेस नेहमी उगरणास असा दिसत

नाहीं. तो नेहमीं हळ हळ दक्षिण दिशेकड़न उत्तर दिशेकडे अथवा उचर दिशेकड़न दक्षिण दिशेकडे सनस्त सरक उपवती नेहें दिवतें सानन महरसकात होष्णाच्या बेळेस तो पूर्व दिशेपायुत सुमारे २३॥ जब दक्षिण दिशेकडे जातो, तेन्हा इमजी हिसंदर महित्याच्या बेळेस होणी पूर्व दिशेपायुत सुमारे २३॥ जब दक्षिण दिशेकडे जातो, तेन्हा इमजी हिसंदर महित्याच्या बेळेस म्हणेक मार्च मिरिन्याच्या २१ ताररिन्या सुमारास पूर्व दिशेष जाऊन कर्कतकात होण्याच्या बेळेस म्हणेक जुत महित्याच्या सुमार २२ ताररिन्य सुमारास पूर्व दिशेष जाऊन कर्कतकात होण्याच्या बेळेस म्हणेक जुत महित्याच्या सुमार २२ ताररित उत्तरेकडे सुमारे २३॥ अब जातो या सहा समातीचे अवर्थास मूर्याचे उत्तरायण म्हणतात नतर तो लगाव्याच दिशेण है बात का लगातो, तो तुळ समात लगाव्याच्या बेळेस म्हणेक सित्रेप्त महित्याच्या सुमार २२ ताररित, पूर्व दिशेषा जाऊन मकर सकात लगाव्याचे बेळी म्हणके सित्रप महित्याच्या सुमारे २२ ताररित, पूर्व दिशेषात्वत सुमरे २३॥ अब पुष्टा दिशिकडे जातो या सहा समातीचे अवश्रीस पूर्वीच दिशायन म्हणतात विश्ववृत्वाचायुत सूर्योच अतरास माति असे म्हणतात ती उत्तर अथा दिशेण या नेले विश्ववृत्वाचायुत सूर्योच अतरास माति असे म्हणतात ती उत्तर अथा दिशेष या नेले वाती अते तथा करा वाता की अतरास माति असे महणतात ती उत्तर अथा वाता मा नेले वही अतरास माति अतरास माति असे महणतात ती उत्तर अथा वाता मा नेले वही अतरास माति अतरास माति अत्रेस महण्यात विश्ववृत्वाचायुत सूर्योच अतरास माति असे महणतात ती उत्तर अथा वाता मा नेले वही अतरास माति अतरास माति असे महणतात ती उत्तर अथा वाता मान्याया स्वर्ण देवसाची देतात

[७] उत्तरायणात, ज्या बेळेस सूर्य थेट पूर्व दिवेस जातो, त्या बेळेस सूर्यांची झाति शून्य असते व त्या स्थानतिद्स सायन पनागातील महाची गति मोजण्याकरिता आरमस्थान धरितात हैं स्थान अचल नाही चल आहे, हुईं। त्यांची गति दर वर्षास ५० र विपर्ले मार्गे (पश्चिम दिवेस) (जाण्यांची) राहण्यांची आहे,

यामुळे सायन वर्ष निरयन वर्षापेशा सुमारे २० मिनिटानी छहान आहे

[८] पूपी त्या मार्गान सूर्याभावती पिराते त्या मार्गाम कक्षा असे म्हणतात य पृष्पीच्या मध्य पूर्वस्थ व आकादाण्येत वादणात्या पातळीच वर्तृळात विष्णुवरूत (Equator) असे म्हणतात यायरूत करवेचे मार्गाम सीमा आहे व विष्णुवृत्ता विष्णुवरूत (Equator) असे म्हणतात यायरूत अस्योत साहे, त्यात एरक होत अस्वला ति पारच मोडा आहे क्या ही प्रशा पर पातळीत्र असणारी आहे, त्यात एरक होत अस्वला ति पारच मोडा आहे क्या ही प्रशा पर अपनत वाद विशे तर आकादापर्यंत्रचे होगाऱ्या यर्तृळात झातिवृत्त (Ecliptic) असे म्हणतात कमेचे दीर्घ यर्तृ काले प्रस्त मंद्रकात युर्व असते ही कम्या-पातळी विष्णुवृत्ताचे पातळीत्र मार्गे हरा। अस रुरली आध्र पाळते पाळत्व विष्णुवृत्ताचे पातळीत्र होते था होन केदनरेपतव्या मार्गीवृत्त बेह्य पृथ्वी वाते, तेव्हा सूर्यमाति मून्य होते, व बेह्य या दोन केदनमार्गीवृत्या मध्यमार्गा पृथ्वी जाते, तेव्हा सूर्यमाति मून्य होते, व बेह्य या दोन क्ष्यनमार्गीवृत्या मध्यमार्गा पृथ्वी जाते, तेव्हा सूर्यमाति मून्य होते, व बेह्य या दोन क्ष्यनमार्गीवृत्या मध्यमार्गा पृथ्वी जाते, तेव्हा सूर्यमाति मून्य होते, व बेह्य या दोन क्ष्यनमार्गीवृत्त वृत्ते स्था अस दिल्ला व दुत्तरे मध्यमिन्य स्थानमार्गा पृथ्वी अस दिल्ला आहे स्थान प्रसाम स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स

[१] सायनग्रह मोजण्याचे आरभस्यान व निरयणग्रह मोजण्याचे आरभस्यान या दोन स्थानामधील अदराम अयनाञ्च असे म्हणताल या दोन आरमस्थानाज्ञहरूच्या व्याप्त्या व निरयणग्रह मोजण्याचे आरम स्थान कोणते आहे, बानहरूचा विचार वरीठ करमात हाराच आहे या अपनामावाचर सर्व प्रयासायी भिस्त आहे, बानहरू व हाद निरयन प्रयास्त्र शोनास का मान्य आहे, सामन वा मान्य नाहीं, बानहरूचे

मुद्दे गार्ली दिले आहेत

(१०) निरमनाचान है केवळ व्यावहारिक कालगणने मिनाच रचनेलें नाहीं, तर आगाशाली हरमप्रत् व तारवा यावाह्न होणारे वे योग डोळ्यानी पहलें हिस्तात, अपना अहस्य अगले तरी गरीगर होतान, यावर देव, प्रमें व विकृत्यर्थी आपर्ग नर कृत शास्त्राप्तमाण कार्यी, यावरिनाही रचलेंगे आहं त्यान्ताप्तमाणं प्रचेत्र मुख्याच्या आयुष्यकृतात होणाऱ्या महत्ताच्या गोधी व दररोग न वाय आगण करियां तें वयाशास्त्र प्रचानातील हरूपत्यायी योगार व्हालें, यावरिता त्यानी योनना आहे यानकन गुळपत्ताग है त्यानी भर्मावर अह्या आहे व जो त्याप्रमाणं आचाण वरत्यात रिष्ठाती, त्यान अल्ल आवस्यक नाहे ने नर त्यावहारिक वर्णाणाणां कार्यक्रती, हमनी वर्ग, त्याचे महिने, ताररा व वार, व त्यावील योड नियमाची माहिनी अनली गृष्णाचे पुरे आहे

(११) च्या वारीं आमच्या पचागाचा आरम झाटा त्या कार्री विपुत्रवस आणि झातिवृत्त याचे १७ छेदनिवद्तच भेपराशीचा प्रारंभ होत होता. या स्थानविद्स संपात म्हणजे विपुववृत्त व कातिवृत्त यांचा संयोग असे नाव आहे. त्या वेळेस जी स्थिति आकाद्यात होती तिचें वर्णन आमच्या जुन्या ग्रंथात आहे. त्या बेळेस वरील छेदनविद्पासून पुन्हा त्या छेदनविद्त पृथ्वी वेण्याच्या कालाचे मान व मेप राशीच्या प्रारंभा-पासून मेप राशीच्या प्रारमापर्वतचे कालाचे मान, ही दोन्ही एकच अशी समज होती. या मानात काही सूक्ष्म मेद असावा असे त्या बेळेस ध्यानात आलेलें नसावें असे वाटतें. म्हणून पहिले मुचात दिल्याप्रमाणे दक्षत्रत्यंतरावर म्हणजे निर्यण वर्षकालावर शास्त्राची रचना झाली. पुढे जेव्हा संपातापासून सपातापर्यतच्या कालाचे वर्ष व अश्विनीमेपस्था-नापासून भेपस्थानाचे कालाचे वर्ष यामधील फरक थोडा थोडा नजरेस पडूं लागला, तेव्हा आमच्या ज्योतिप-शंथकारानी त्याची उपपत्ति लिहिली व त्यावरूनच सायन निरयण हे मेद त्यानींच केले−हे सूर्यसिद्धातातील गणितावरून तिद्ध होते; व त्या वेळेचच तो प्रंथ उदयास आला. तरी दक्षतलंतराचे योगावर ने एकदा वस-विलेलें शास्त्र, ते सोड्डन सायन पद्धतीचे गणिताने केवळ ऋतु, अयन वगैरे गोप्टी जरी आमच्या जुन्या ग्रंथात वर्णन केट्याप्रमाण जुळल्या, तरी ग्रह व तारे याचे योगाचा मेळ मुळींच रहात नाही, म्हणून सायन पद्धतीचें पंचाग समाम्ब होऊंच शकत नाही असे शास्त्राप्रमाणें वागणारे लोकास पट्न सायन पद्धतीने केलेले पंचाग त्यास पसंत झालें नार्टा. ऋतु, अयन वरोवर जमणे हें पचागाचें मुख्य अंग नव्हे, ग्रह व तारे याचे योग यरोवर जमणें व दृष्टीने त्याची साक्ष पटणे, हेच मुख्य पंचागाचे अंग आहे. आणि त्यावर आर्यफलज्यो तिप सर्वस्यी अवलंबून आहे, बरेच लोकाचा विश्वासही आहे. हर्छी सायन पढतींचे पचागानेंही इंब्रजी फल-ज्योतिय वर्तविणारे लोक आमच्यात काहीं तयार होत आहेत व त्यावर विश्वास ठेवणारेही काहों लोक निघाले आहेत: तरी आमच्या जुन्या शास्त्राप्रमाणे वागणाऱ्या लोकास त्याचा काहीं उपयोग होणार नाहीं व त्यावर विश्वासही बसणार नाहीं. असी. निरवण पद्धतीचे गणिताने ऋतु, अयन वगैरे गोप्टी आमच्या जन्या ग्रंथात वर्णन केट्याप्रमाणे जरी पूर्वी जुळत असत तरी पण आता त्या सापातिक गणिताप्रमाणे घ्याच्या लागतात ही वणन करनावनाच चन पूरा उपन्य चनावादा हो। गोप्ट सर्वांक व्यवता झालेले आहे तेव्हा व्यवहाराकरिता मात्र सायन पदतीने ऋद्ध, अपन कादून च्याचे व पर्यक्रस्यात सर्व योग निरयण पद्धतीनें निघालेले असर्वील तेच व्याचे, असा निर्णय झाल्यासुळे, पंचागाचे मणितास निरयन पद्धतच आदरणीय झाली. सायन पद्धतीने केलेले पचागास आर्यपचागात लागा नाहीं. कारण भारतीय पचाग पढति निरयन आहे.

(१२) अलीकडे सुमारे ६० वर्षे जुन्या पड़तीनें केलेले पंचाग, घटिका पळात पुग्कळसें चुकतें, असें लोकाचे नजरेस आले व त्यास काहीतरी चालन दिलें पाहिने असेंही त्यास वाटूं लागले तेव्हापासून गुरम गणिताने निरयण पद्धत मुधारावी किंवा सायन पद्धतीने पंचाय तथार करून धर्मसंबधी व्यवहा-राम ध्यावे असे म्हणणारे लोक पुढे आले. त्या दोन पश्चापैकीं सायन पद्धतीचा न्हास का झाला है वर आलंच आहे. निरमण पदतींत अयनाश व गणित वरोवर घेतले तरच ते पंचाग दृष्प्रत्ययास जुळेल व लोक-समहास मान्य होईल. आजपर्यंत जी पचार्गे झाली य इल्डीही सुरू आहेत त्यामध्यें संकातीसारख्या मह-त्वाच्या गोर्प्टीत चार चार दिवसाचा फरक जुन्या पद्धतीच्या संकातीयीं पट्टं लागला अथवा अधिक महि-न्यासारमी गोप्ट जुन्या पद्धतींनस्या पचागात नसर्णे व सूक्ष्म पद्धतीच्या पंचागात असर्णे असे होऊ सागरे तर है लोकमान्य होईल किया नाहीं. अशा प्रकारची शका येऊन काहींनी अपनाश चुकीचे कायम ठेवन तर व जानाना वार्य करा कार्या है। इस्त्रावय वेहेंल असी पनामें नारली. पण ती जनतेस पटली नाहित. जनतेचे म्हण्णे असे की पूर्व गास्त्र करामाचे तर सर्वन छुद्र केलें पादिजे. आणि म्हणूनच लो॰ टिळक यार्गी छुद्र अथनाश य छुद्र गणिताचे गुद्ध निरयन पचाम मुरू देखें आहे आणि वे सूक्ष्म व हर्व्यत्ययाम जुळणारें अमें असस्यान सर्वमान्य झालें आहे.

अयनादा अमुकच च्याने याचा निर्णय करणें सोपें आहे. यायहरूचें विवेचन मार्गे अनेक रीतीनें केहें आहे. हा निर्णय जितका हा विषय जाणणाऱ्या बहुमतममूहानें करिता येईल व तो मान्य होईल तितका एक बनकीनें केलेला निर्णय बहुजनारा मान्य होणार नाही. यासुळेंच तो सर्व अधिकार क्योतिप परिपरेकटे देपिला. त्याप्रमाणे दरावाची एक्यास्यता बहुजनसमूहाकडून होऊन त्याप्रमाणे शुद्ध पंचाग स्वारं झाले आहे.

् ( १३ ) सूर्व दोनप्रहरी याम्योत्तर वृत्तातून म्हणजे मध्यान्ह रेपेंतून नियून पुन्हा त्याच रेपेंत येण्यास मध्यम

मानानें जो काळ छागतो, तो सौरमानाचा एक दिवसाचा काळ होय. याच दिवसानें कोणचेही काळमान दाग्रवितात. या दिवसानें काणचे यरेगर ६० विमाम केडे आहेत त्यास परिका म्हणतात. प्रत्येक परि-केचे यरोवर ६० विमाम केछे आहेत, त्यास पर्के स्वातत प्रत्येक पळाचे वरोजर ६० विमाम केछे आहेत त्यास विपक्कें स्वातत. प्रत्येक सीरिदवसांचें कालमान तेचवाराचे वालमान होय. वचामाम्यें स्वादें यास दुख्या सुधीद्वापाचें वालमान स्वात प्रत्येक सीरिदवसांचें कालमान परितात या वालमानात वाल वाल दिवसांचे कालमानात परिता स्वात उपन्या सुधीद्वापाचें कालमानात परिता स्वात वालमानात वाल विद्यासांचे कालमानात परिता स्वात स्वात स्वात योग दिवसांचे कालमानात परिता स्वात स्वा

(१४) सुर्यात अक्षिनीमेपस्थानापात्तन निष्नुन त्याच स्थानात परत येण्यात, रारोजर ३६५ दिवस १५ घटिका ३१॥ पर्छे लागतात असे सूर्यीसङातात सांगितले आहे व हीच निरयन सौर (Sidereal) यर्याची शासमर्यादा होय. हर्ष्टी ह्याच वर्षाची इग्रजी ज्योतिय्यानी पार सुश्म वेथाने उरिरलेंगि कालमर्यादा,

३६५ दिवस १५ घटिका २२.८५ पळें आहे. म्हणजे पत्त सुमारें ८ ६५ पळानी कमी आहे.

पन्दी चुकी तरी, आमचे पूर्वजार्ती काइलेस्या नालमानात ना पहाची, यात्रहर शका येते—पृथ्वी आपले मार्गक्रमणात वर्षातृत एकदा सूर्यांवरळ व एकदा सूर्यागसून दूर अशी खाते व या दोन निद्रुस थोड पूर्वेकडेष जाण्यांचे चळन आरे, वायुळे या निद्रुशसून होणारें वर्ष नित्रवण सीर वर्षायेका नाही राळार्थी मेठे आहे, एने इम्रजी व्योतियानी पर राइस वेथाने उत्तिळे आहे. पूर्वकारी वर्णकालाचा निर्णय करतेचेट्या आमचे प्लोतियानी वा तर्नेहोंटी वर्षकाळमान ठरविष्याचा एक निराळा प्रयत्न केळेल असल, तर हा काढळेला नाल व निरायण सीर वर्षाचा काल हे दोन्दी एकच असे मानणे साहजिक आहे. अशा तर्हों किनित्र परमान आळेले वर्षकाळाची दोन माने वाचा मध्य, एकदर पर्यकालमानात पराधी चुकी होक नये न्यूपन कर त्यानी त्या वेळेल वेतला असला, तर त्याच्या वरील चुकींच वहुतेन निरमन होतें. पूर्वकार्ळा दुर्गण वरीर यनाक्षमं नस्त्यामुळे, वरील केळेले उनुमान वरीर आहे असेच कीणावही वाटेळ.

(१५) अश्विनीनेपरधानापासून प्रत्येक ३० अद्याचे सूर्याचे मार्गकमणार एक संक्रांत याप्रमाण एक वर्षात १२ सकाती होतात. त्या संशतिर्धा नार्च म्हणजे त्या त्या सर्द्याचीच नार्च होत. याचप्रमाण सायन सकाति सायनप्रारमस्थानापासून (सपात रिवृपासून) धरतात. ही नार्च व त्याच्या प्रारमवेळा प्रचामात देतात.

(१६) कोळत्याही सायन संक्रांतिचा प्रवेश च त्याच निरयन संक्रांतिचा प्रवेश या दोहों-मधील जे दिवसात्मक अंतर तितके अयनीश हा सामान्यतः नियम आहे. हॅ अंतर कर्घी कमी, कर्घी जास्ती अस होणे शक्य नाहीं. अंतर हैं नेहमीं नियमित व सारयेंच पाहिजे.

(१७) निरयनमकातीची प्रारम्बेळा हीच बगाली व मलबारी लोकाच्या महित्याची प्रारमबेळा होम. ही बेळा पुर्य सण्ट मण्याहतानतर वार आली, तर महित्याचा आरम हुत्तरे दिवहीं करितात, नाहींतर त्याच दिवसीं करितात. हाच वर्ष हिंदु छोकाचा धौरमामाचा प्रारम होग. ह्या मौरमायाच्या तारसा कितीएक पचागात निराठे सदर करून देतात. किलोकात देत नाहींत.

(१८) च्या चाड्रमासात सन्तत येत नाईं। तो अधिकमास परतात. त्यास अतुन्नमाने येथाऱ्या महिन्याच्या नावामानं अधिक हा धव्द बोहून नाय देतात व त्याचे पुटील महिन्यास तुसते तेंच नाथ देतात. अधिकमास साधारण २७ चाड्रमासानतर य १६ मासापूर्वी येतो. तो यपुत्रा वैश्वातायुत अधिनापर्यंतचे महिन्यातल असतो, च्या चर्यात अधिकमास येतो त्या वर्यात १३ महिने येतात.

(१९) त्या बाद्रमाशत म्हण्ये द्या. १ न्या आरमाणामून कृ. ३० न्या अतार्यतप्या दरम्यान कोणतिर्दि मुसेवनात होत नाहीं तो अभिक्ष मास ही गोएर वर्गमान्य आहे पण हा। अभिक्ष मासास मासा कोणता मासाचे वायाचा व्यावसार्यी विष्तु मतेचेद आहे आणि त्याचा विचार करण्यानारता आहे, तो अगा —अभिक्षमात म्हणते होर आणि चाद्र मामाठील कसर. सीरवर्ष ३६५ ट्रि. १५ प. २३ पळाचे व बाह्यपे ३५५ दिवसाचे, अभीत हा। दोन मनारतील वाह्यपे ११५ दिवसाचे, अभीत हा। दोन मनारतील मासारे ११। दिवसाचा परक आहे. हा परक आला तत्त ताह दिला तर तीन वर्गत सुमारे ३५ दिवसाचा परका तहीं, वर्षाचे ताह रहा परक आला वाह्यपाना मेळ केव्हाही राष्ट्रणा नाहीं, वर्षाचेता दर अझीच अमर तीन वर्षामी हा परक अधिक मासारचा मेळ कारम तात्त वर्षामी हा परक आणि वाह्रमानाचा मेळ केव्हाही राष्ट्रणा नाहीं, वर्षाचेता वर्षाचेता हमर परका जाती, वर्रील

परिस्थिति ध्यानात धेतली असता है कोणासही कवुल करावे लागेल कीं, ज्यावेळी अधिक मास वेतो त्याच्या पूर्वीच्या २॥ वर्पातील साचलेल्या कसरीमुळे तो उत्पन्न झालेला असतो. तेव्हा वास्तविक ज्या महिन्याच्या पुढें अधिक मास येतो त्या महिन्याचे नाव अधिक मासास देणे क्रमप्राप्त ठरतें. पण शास्त्रकारानीं आज-पर्यंत घाटन दिलेली परिपाठी अशी आहे कीं, अधिक मासान्या पुढील जो मास त्याचे नाव अधिक मासास द्यावयाचे व त्याप्रमाणेच सध्या अधिक मास देण्यात येतात. अयनाशाचा संबंध जसा मेपादि बारा संक्राति-प्रवेशाशीं आहे तसाच विशेषतः अधिक मासाशीं आहे. कारण संकातिवरच अधिकमास सर्वस्वी अवसंबून असतो. ज्या पंचागात जे अयनाश असतील त्यावरून येणारा अधिकमास त्या गणिताने येणार, हें जरी खेर तरी शास्त्रग्रद अयनाश कोणते याच्यावरच अधिकमासाची सर्व मदार आहे. शास्त्रग्रद आणि वेदकालापासनच्या परंपरेने प्राप्त असे सच्या १९ अयनारा आहेत हैं सिध्द झाले आहे. तेव्हा १९ अयनाशानें येणारे अधिकमासच रारे अधिकमास होत.

(२०) ज्या चाद्र महिन्यात दोन संकाति येतात तो क्षयमासः तो कार्तिकादि तीन मासात येतो. क्षयमास आर्लेस्या वर्षात दोन अधिकमास येतात. क्षयमास वार्रवार येत नार्री. पार वर्षानी येतो यामुळे त्याची विशेष माहिती देण्याचे कारण दिसत नाहीं.

(२१) सूर्यसंत्रातीप्रमाणेंच सूर्यांचें नक्षत्रसंत्रमण कादितात. तें काढण्याकरिता प्रत्येक नक्षत्रामधील अंतर वरोबर १३ अंश व २० कला धरतात. त्यानाच सूर्यनक्षत्रें म्हणतात. त्याची नार्वे व प्रारंमवेळा पंचागात देतात. यात मृगापासून ९ नक्षत्रे पर्जन्य नक्षत्रे म्हणून मानतात.

(२२) चंद्रदर्शनै:--पंचागामध्ये चंद्रदर्शन मु. ४५ अशा पदतीने चंद्रदर्शने देतात. ह्याचा अर्थ चंद्र-दर्शन ४५ मुहर्तावर होतें असा आहे. सूर्याचे तेजामुळे व चंद्राचे प्रकाशित भागाचे हीनत्वामुळे अमावास्येपुढें काहीं कालपर्यत चंद्र दिसत नाहीं. तो नुसत्या डोळ्यानी दिसण्यास निदान १२ अश तरी सूर्य व चंद्र या-मध्यें अंतर झाले पाहिजे असे आमचे ज्योतिष्यानी प्रमाण काढिले आहे व तेच सामान्यतः ठीक आहे: यामुळे त्याचा नियम असा आहे कीं सूर्यास्तापूर्वी जर शुरू प्रतिपदा सपून द्वितीयेस आरंभ झाला तर सूर्यो-द्यींच्या प्रतिपदेच्या दिवशी चंद्रदर्शन पंचागात माडावें, नाहींतर सूर्योदर्यीच्या द्वितीयेच्या दिवशी माडावें.

चंद्रनक्षत्रास दिवस नक्षत्रे म्हणतात. चद्रदर्शनाचे वेळेस जें दिवसनक्षत्र असतें त्यावर चंद्रदर्शनाचे तीन प्रकारचे मुहूर्त अवलंबून असतात. त्या प्रत्येक प्रकारचे मुहुर्तांत कोणकोणचीं नक्षरे असावीं लागतात याची यादी साली दिली आहे; त्याप्रमाणें पाहून चद्रदर्शनाचे वेळचे महर्त लिशितात.

रोहिणी, पुनर्वेसु, उत्तरा, विशासा. उत्तरापाटा, उत्तराभाद्रपदा ह्यापैकी कोणतेंही नक्षत्र असले तर

मु॰ ४५ माडतात, हा उत्तम असा'मुहूर्त मानला आहे.

अश्विनी, कृत्तिका, मृगदीर्प, पुष्य, मधा, पूर्वा, इस्त, चिला, अनुराधा, मूळ, पूर्वापाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा, रेवती छापैकी कोणचेंही नक्षत्र असले तर मु॰ ३० माडतात, हा मध्यम असा महर्त

भरणी, आर्द्री, आरुपेपा, स्वाती, ज्येष्ठा, दाततारका ह्यापैकी कोणचेंही नक्षत असलें तर मु० १५

माडतात, हा कनिष्ठ असा मुहूर्त मानला आहे.

चद्रदर्शन ज्या दिवर्शी होतें त्याचे दुसरें दिवर्शी मुखलमानी महिन्याचा आरम होतो. ही पद्धत हिंदु-स्थानातील सर्व मुसलमानास समत असल्यामुळे काही पंचागामध्ये मुसलमानी तारखा देतात.

(२३) सूर्यसंप्रांति.—अधिनीआरमापायुन तीस तीस अदा सूर्य मोणकोणच्या वेळी प्रत्येक राशीस जातो, हें समजण्यावरिता त्या त्या राशीच नाय व स्योदयापासूनची वेळ, ज्या तिथीस सनात असेल त्या तिथीसमोर माइतात. त्यास सूर्यसंत्राति असे म्हणवात. या सत्रातीच्या दिवशी पिंडरहित श्राद करावें असे सागितलें आहे. चंद्रदर्शनाच्या मुहूर्ताप्रमाणेंच स्पैसकार्ताचे मुहूर्त माडितात.स्पैसकार्तीचेही वेळेस जे दिवसनक्षत्र असर्ते त्यावर त्र्यंसप्रातीचे मुहूर्त अवलवून असतात. व त्या प्रत्येक मुहूर्तांस कोणकोणतीं नक्षत्रं धरितात याची यादी चंद्र-दर्शनाचे मुहुर्ताकरिता यर दिखी आहे त्याप्रमाणें धरून मुहुर्त माडितात. ही पंचागात माडण्याची पढ़त उदाइरणार्थ साली दिली आहे.

अश्विनी मेपेऽर्फ: <sup>२५</sup> मु. २०, याचा अर्थ मेपर्यंकार्तीत सूर्याचा प्रवेश सुर्वोदयानंतर २५ पटिवा ० पळानी २० मुहूर्तावर होती व त्याच बेळेल सूर्यांचा अश्विनी नक्षत्रातही प्रवेश होती अर्से समजावें.

(२४) सूर्यनेक्ष्र्येः — अश्विनीमेपारंभतान्यापात् प्रत्येक १३ अंश २० कटाच्या अंतरारील विद्रुत पूर्व केट्स जातो व नक्षत्रवहल होतो, हे तमजन्याकरिता त्या नक्षत्राचे नाव व स्वॉदमानंतरची पेळ ही त्या दिवतावमोर माडतात. त्यास सूर्यनक्षत्र अर्गे ग्लणतात.

मृगनधनापायून हस्तनधनापर्यतची ९ नधर्ने पर्जन्यमध्यानी होत. ह्याच नधनामणे हिंदुस्थानात पाऊत पडतो. प्रत्येक वर्षात नेहमी सारदाच पाऊत नसतो, कथी उत्तम; क्यी मध्यम व कथी कानिष्ठ अद्या असतो. हें पूर्वी कसें समजायें याचे ठोपताळे आमचे ज्योतिष्यानी तीन तन्हेन वसविष्ठे आहेत ते वेणप्रमाणे:—

(१) युर्वनक्षत्र कोणऱ्या वाहनावर आहे हे कादावयांचे व त्या वाहनावरून भाक्तित करावयांचे. (२) युर्वनक्षत्र व त्याच वेळचे दिवसनक्षत्र हीं पुरुषसम्बन्धः, स्त्रीमंग्रक अथवा नपुंसवसंगक आहेत

हें काढावयाचें, व या दौन सज्ञानीं भारित कराययांचे.

(३) सुर्यनक्षत्र व त्याच वेळचे दिवसनक्षत्र ही चंद्राची किया मूर्याची नक्षत्र आहेत हे बादानवाची, व या दोन मक्षतावरून भाषित क्यावयाची.

पहिल्ला टोकताळ्याची रीति अशी आहे की, सूर्यनश्चनापामून दिवसनश्चनापयेत नक्षत्र मोजून त्या आकटपात ९ नी भागाउँ, बाकी सरील ती (०) अखल्यात हत्ती, (१) अरनः (२) अंतूरु, (३) महुक, (४) मेप, (५) मयूर, (६) मूपक, (७) महिपी, व (८) अखल्यात गर्दम, बाप्रमाण वाहने जाणार्जी.

पहिल्या टोकताळ्याचे भारित—मङ्क, महिपी व हत्ती ही वाहने सुवृष्टिम्चक आहेत; मयूर, मूपक व गर्दम ही वाहने अरुगुष्टिम्चक आहेत, जबूक व मेप ही वाहने सूच्यृष्टिमूचक आहेत; व अश्व हे वाहन पर्वतातर होणाऱ्या वृष्टीचे मुचक आहे अमे जाणावें.

दुसऱ्या व तिसऱ्या टोफताज्याऱ्या सत्रेची नावे बसविदेखी आहेत, वी खाटी फमपारीने नशपाची नावें हेऊन संग्रेची नावें त्यापुट कीसात संग्यस्पाने दिखी आहेत.

१ अधिनी (पु. च.); २ भागी (पु. च.); ३ इतिना (पु. च.); ४ सोहिणी (पु. मू.); ५ मृगारीप (पु. मू.), ६ आर्ट्सा (भी. च.); ७ पुनर्मम् (भी. चं.); ८ पुण्य (भी. चं.); ९ आर्रेसा (भी. चं.); १० मणा (भी. चं.); १० ६९ पूर्मा (भी. मू.); १२ इतः (भी. मू.); १२ इतः (भी. मू.); १२ दिशः (भी. मू.); १४ विना (भी. मू.); १४ विना (भी. मू.); १४ विना (भी. मू.); १४ विना (मी. मू.); १४ विना (मी. मू.); १४ विना (मी. मू.); १४ प्रतापा (न. मू.); ११ विना (पु. च.); १२ प्रतापा (पु. च.); ११ विना (पु. च

दुसरे टोकळ्यातील नर्धत्र जर सी व पुरपसाक अवली तर सुतृष्टि होर्रूर-वारी योग अनूष्टीने समजाये. भिगरे टोरावळ्याची तर्धत्र दोन ही सूर्वाची अगर्ग समात्रे अतूष्टि समजायी: दोनही चंद्राची अगर्ग सूच्यते दुदिन, सूर्वात्रे मेथ येनील वस्तु सूर्वा होत्रार नाही अमें समजाते. एक चंद्राचे य एक सूर्वाचे अभे आवेल जर सुतृष्टि होर्रेट अमें समजाते.

या तीनहीं टोक्ताव्याची भावित बरणाची मापने पर्वत्यनसमाने पुरे दिखेली अमतान, परंतु भावित बरणाचे य ते उमले किंवा नारी हैं पाराणाचे काम लोकावर मयदिले अमते. ही नक्षप्रे पचामान वर्षी माहतात यार्चे एक द्वारणा साथि दिले आहे.

मुनेटर्शः 🐾 वा. नूरर. पु. न. न. न. न.--पाचा अर्थ अना आहे की, नूर्वोद्यानवर २० पटिसा २८ पटानी गुर्वे मुगनक्षयी जारी, नक्ष्याचे वाहन नूरक आहे, न्येनस्य पुरुष्कंडक, चंद्रनक्षय सपुनर-संगर, न्येनस्य नूर्योन नषद, य चद्रनक्षय हें नूर्योन नक्षय आहे अने नमजारे.

गुर्व केन्द्रा बोगल्याही सर्धात अपवा नधमात जातो, तेव्हामानून हो पुरस्या सर्धात अपवा पुरस्या

नक्षत्रात जाईपर्यंत तो त्या राशीस अथवा त्या नक्षत्रात आहे अर्से मानतात. ही पद्रत सर्वे ग्रहास व चंद्रासही लगा आहे. याच पद्धतीने ग्रहाची कुटली भरतात.

संक्रांति प्रवेश व सूर्यनक्षत्र प्रवेश कालीन लग्न कुंडलीवरून ही पर्जन्य योगार्चे मधिप्य

वर्तविण्यांत येते.

(२५) सायन सूर्यराशी:—सायन यूर्यराशीनी ऋतूचा निर्णय होतो,ग्रणून ऋतुनिर्णय निरयन सूर्य राशीनी न करिता सायन सूर्यराशीनीच केटा जातो, तो असा—मीन राशीस वसंतकत्चा आरम, युगम राशीस शीमऋतूचा आरम, कर्क राशीस वर्षाऋतूचा व दक्षिणायनाचा आरम, वन्या राशीस शरहतूचा आरम, वृक्षिक राशीस हेततऋतूचा आरम व मकर राशीस शिविरकत्चा व उत्तरायणाचा आरम, याप्रमाणे ऋतूचे आरम दिलेले असतात.

अन्यधर्मी होकांच्या महिन्यांची नोंबें.—पारंबी, मुसलमानी व इप्रजी या प्रत्येकाचे पहिले ताररतेसमोर त्यांचे महिन्यांच नाव व वर्यारभाषासूनचा कितवा महिना याचा आकडा ही कौसात दिली

असतात. ही माहिती कित्येक पंचागात दिलेली नसते. त्यात फक्त इम्रजी व पारशी तारामा असतात.

(२६) अहद्दर्शनं य ग्रह्अद्दर्शनं. — ग्रह्दर्जनारम म्हणजे जस्त झालेळा ग्रह सूर्य क्षितिजासार्गं असताना पहिष्णांन सुसत्त्वा बोळ्यानी कोणच्या दिवसी दिखती तो दिवस ्रा झरवर्शनारम म्हणजे सूर्य क्षितिजासार्जी असताना पृदी दिसत असलेळा ग्रह पहित्यानें सुस्त्या डोळ्यांनीं कोणच्या दिवसी दिसत नार्हीण होती तो दिवस ग्रह धितिजासर य सूर्य वितिजासार्जा अस्तर्ति सूर्यतानिष्णामुळं त्याचे तेजाने ग्रह दिसत नार्ही; तरी तो दिसूं ळागण्यास ग्रह व सूर्य याचे मध्यं किती अतर असले पाहिले हे आमचे ज्योति स्थानीं अनुमय घेकन कारलेळे आहे. शुक्त, गुक्त, तुम, स्तिन व मण्यत, हे ग्रह अनुक्रमाने कभी कभी तेजाचे आहेत, श्रणूत त्याचे अतर ज्यास्त ज्यास्त असले पाहिले. ती अतर अनुक्रमाने ७, ११, ११, ११, १५ १४ अंत अर्थी कारलेळीं आहेत. अथवा २८, ४४, १२, ६०, व ६८ मिनिटें अशी वेळा अंतर वेतळीं आहेत. या असुरोधानें आरंगदिवसाचा निर्णय करून टी महद्दर्शनें व महञ्जदर्शनें दिली असतात. एकः प्रत्याच्या गोर्थी या बरसालार्जन क्षा गोर्थी नेतात. उदयास्त्याचां अंतरें निर्मालया प्रधांत क्षित्र प्रिम्बा स्वरंह ते हे आ भोरोश किया क्षांत हे आ प्रोपी स्वात तथा स्वरंह के वा हो स्वरंह निर्मालया स्वरंह तथा स्वरंह किया स्वरंह तथा स्वरंह निर्मालया स्वरंह तथा स्वरंह किया स्वरंह तथा स्वरंह तथा स्वरंह निर्मालया स्वरंह तथा स्वर

कोणत्याही गोळाचा उदय अथवा अस्त दिश्णे अथवा न दिसणे याचा सवध क्षितिजार्जी आरे रण्या त्याचा निर्णय जितका सात्रीचा आहे तितका निर्णय प्रदर्शनाचा अगर प्रश्यदर्शनाचा नार्टा. कारण्य स्रोरसेटिएणा हप्टीने ताडावयाचा असती. आणि हप्टी ही सर्वाची सारस्ती नस्तरे, वातावरणातीळ देरणपार्ने हिस्त्यात फरक पडतो. वरीळ अतराव्यव्हर्ण्डी मतमेद आहे. तहात अअनं आकादा वेधिक के असळे रणजे मग प्रत्यय घेण्यासही मार्ग नार्डी, अशा अनेक कारणार्नी वरीळ हम्मीचरतित कर्ष कर्मी, वर्ण, रीक. असळे वरी ११२ टिस्प्यंचरी अस्तर पद्धण्यात्य स्थम, प्यादे, प्यत पद्मायात्वा होत्य कर्षे, करें, सरस्य हम्मीचरणणाच्या स्थितीचा आहे. अशा बेळेस एसादे धर्मेन्ट्रयाकरिता तर एलाचा दर्शनाची अथवा अदर्थ नाची जरुरी लागळी, तर ती लाग्यापूर्वी बरेच दिस्त पच्यातीळ निर्णय गणिताची सात्री वरून भेकन जो दिस्त असेळ तो प्याचा. बर्दिन पचागात ही दर्शन व अदर्शन व्या दिस्ती होतात अर्थे गणिताने वर्ष

त्या दिवशींची वेळ ही घटिया व पळानी देतात. परत वस्तुतः त्याची जरूरी नाहीं.

व्ययस्तिद्दोन व व्यद्दोन.—याच्या प्रारमाचा निर्णय महाप्रमाणेच महस्रायचीक रीतीने महरूपये पचागात करतात. व शुद्धपचागात शुद्धगणित रीतीने वरण्यात वेतो.

्रश्ना प्रसार प्रसार विद्यार्थित प्रसार प्रसार करना करना करना करना करना है। इस अधिनीमेवताच्यापावन सींस तींस अंदा अतरावर कोणच्या वेळी जातात हैं समज्ञच्याविस्ता सूर्याप्रमाणेच त्याच्यारी राशि दिस्या असतात. क्यीं क्यीं साची गति पृष्टीच्या वर्तीपेशा कमी झाडी म्रणंजे ते मार्गे इटत आहेत असे दिसतें. अशा मार्ग हरणाचे सुराताीचा काळी प्यामाणे देतात आहे. या मार्ग हरण्याचे यतीत आहे. या मार्ग हरण्याचे यतीत "वर्ती" अमें म्हणतात. व वन्नी झालेटा मह भोटेच दिसतार्ती पुढं जाणाच्या गतीचा होतो, यापुढं जाणाच्या ततीत "मार्गी" असे म्हणतात. मार्ग होण्याचा दिवतहें हेण्यात येती.

त्या देऊन त्याची ठराविक जी पळ आहेत ती देतात शेवटी समातीत काय काय गोप्टी वर्ज्य कराव्या. दानवर्म क्सा करावा, श्रवण काय करावें, व त्याची फळे काय आहेत, हे देतात

- (२९) जनमन्य्रावरून संक्रांतीचीं फलें हें कोष्टक प्रत्येक वर्षात नवें देतात मकरसकातीचे मागले दिवसाचे दिवसनश्रापासन तीन नशहे "पथा ' या सदरात येतात, त्यापुदील सहा नक्षत्रे "भोग " या सदरात येतात, त्यापुढील तीन नश्रवें "व्यथा" ह्या सदरात देतात, त्या पुढील सहा नक्षत्र "वस्त्र" सदरात देतात. यापढील तीन नथन " हानि "या सदरात देतात, व त्या पढील सहा नथेंत्र "विपल धन " या मदरात देतात
- (४०) दिवस व रात्र यातील वेळाचे बारपरत्वे सहूर्त —याची दोन कोच्छा दिला आहेत त्याचा उपयोग कसा करावयाचा हैं तीं वोध्यक पाहाताक्षणींच समजण्यासारस आहे दिवसाच्या तीस घरि राचे आठ भाग व राजीच्या तीस घटियाचे आठ भाग करून प्रत्येक वारापुढ वेळाचे महर्त दिले असतात पण यात दिनमानाचें ८ व रात्रिमानाचें ८ समसमान भाग करावयाचे हे ध्यानात ठेवाव
- (४१) घनाइमुहर्त यावर पुष्कळ लाकाचा निश्वास असतो,व त्या मुहर्तावर एकादे वेळेस गोध्य होते ती इत्हीं फ्लंद्रप होते का, त्याचा अचना वाटाी, म्हणून तो कसा बादाययाचा याची रीति पूर्वी दिली आहे (४२) राष्ट्रीवरून सभाराभवद पाहाययाचे कोष्टक है कोप्टक पाहाण्याची अशी रीति आहे की. ज्या थेळेच पळ आपल्यास पाइणें असेळ त्या वळेस घर कोणच्या सर्वति आहेत हें पहिल्याने पचागाचे

आधाराने काढावें, नतर ज्याला प्रहक्तें पाहानयाची असतील त्याचे न मराशीपासून प्रत्येक प्रहाचे राशीपर्यंत मोजावे, व त्या प्रयोक आकड्याने राशीसदरात प्रत्येक ब्रहानें पठ पहावें

(४३) नवग्रहाचीं दाने व जपसंख्या --यात्रहल अधिक काहीं लिहिण्यासारच नाहीं कोध्यकें पाहताच सर्व काहीं समजणार आहे

(४४) चद्र व सूर्यग्रहणें --हीं पूर्णपण अर्थ समजण्यासारख्या भाषेत देतात, तथापि काही शब्द समजन्यासारसे नसतात तेवडें देता-स्पर्शकाल म्हणजे, जेव्हा पृथ्मीची छाया चद्रावर पहिल्याने दिसू लागते तो काळ हिंगा चद्राची छाया सूर्येनिगवर पहिल्याने दिसते तो काळ सम्मीलन काळ म्हणजे, पृथ्वीच्या छायँत ने हा पूर्ण चद्र येतो तो बाळ उमीरन राळ म्हणने पृथ्वीचे छायँतून ने हा चद्र पहिल्याने याहेर पडतो जसा दिनतो तो काळ मोलनाळ म्हणने, ने हा चद्र जथवा सूर्य प्रहणापासून मूत्त होतो तो बाळ म यराळ म्हणजे, चद्र अगर सूर्य महणाचा मध्य काळ पर्यकाळ म्हणजे, स्पर्शकाळापासन मोक्षकाळापर्यतचा अविध चद्रश्रिष्याम हा कला विकलामध्यें देतात रामास म्हणने, आकाश वेश्टिलेला भाग, य प्राम म्पाने, चढ़ियं व अफाश वेध्निलेला भाग, हाही क्ला व विकला मध्यें देतात

#### एकादशीसंगधीं निर्णय.

(१) कोणत्याही महित्यातीर एकादशीचा निर्णय करण्याचे वचन येणेप्रमाणे —

#### एकादशी द्विधाहोया यदा नदार्कयो " क्षयः। र्धक्ष्मद्भी रसेपुँभ्यौ घटिकाभ्योऽधिकाकक्षम् ॥

अर्थ -- (११२) एकादर्शा जनर द्वादर्शी या तिथीचा धव असता (३) द्वादनी तिथीची वृद्धि अस्ता ( ¥ ) अगर दर्गमी ५६ घटिशापेशा तास्त असता असा चार कारणामुळ दोन एकादशा होतास दशमी ५६ पटिमारेभा भारत अगून एकादशाची बाढि असेल अशावेळी एकादशी एकच समजावी

भागात एकादणी म्हणाने दूसरी एकादणी ही तहमी द्वादशीलाच यावयाची असा नियम आहे बारण वचन अस शाहे ना, " उपाप्पा हारही गुझ प्रयोदस्यातु पारण " द्वाहमान उपारण प प्रयोदमीन पारणा कारवारी पीररीणन ४४ परिका दसमी असता होने परादश मात्रात

. ज्यावरी वरील नियमात्रमाण दोन एकादशा यतात त्यावर्ळी पहिल्या एकादशीम स्मान एकादशी

व रुगऱ्या प्रवादगीम भागरत एकादशी अस म्हणता।

## ज्येष्ट व आपाढ मासांतील शासार्थ संग्रह.

| ज्येष्ठ ग्रुक्षपक्ष                                 | तिथि           | ज्येष्ठ कृष्णपक्ष                                           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| दशहराष्ट्रारंभः करिदिनं                             | ٤              |                                                             |
| चंद्रदर्शनं भानुपर्कनिशृत्तिः                       | ₹              |                                                             |
|                                                     | ₹ [            |                                                             |
| विनायकी ४ मध्यान्हव्यापिनी                          | v              | संकष्ट ४ चंद्रोदयध्यापिनी                                   |
| 77.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1            | ે ધ્           |                                                             |
| महाराणी लक्ष्मीबाई (झाशी) ति. दि.                   | ξ              | श्री गळाजी वाजीराव पेशवे मि. दि.                            |
| Man Change Change Land                              | ıs             |                                                             |
| हुर्गा ८ मध्यान्हव्यापिनी                           | 6              | काला ८ प्रदोपस्यापिनी                                       |
| 3,, 5                                               | 9              |                                                             |
| दशहरासमाप्तिः                                       | 20             |                                                             |
| निर्जेला ११                                         | ११             | योगिनी ११                                                   |
|                                                     | १२             |                                                             |
| प्रदोपः साविजीवतारमः श्रीशिवराज्यामिपेकः            | <b>१३</b>      | प्रदोगः                                                     |
|                                                     | १४             | शिवरात्रिः                                                  |
| मन्वादि पूर्वाण्हे यट १५                            | १५–३०          | दर्शः ३०                                                    |
| সাঘাত গুরুবধ                                        | तिथि           | आपाड कृष्णवस                                                |
| श्री वासुदेवानंद सरस्वति पु. ति.                    | 1 8            | छोकमान्य टिळक पुण्यतिथि, श्रीयाजीप्रभु नि.दि.               |
| चंद्रदर्शन                                          | 1 2            | 1                                                           |
| •                                                   | ą              | 1                                                           |
| विना ४ मध्यान्ट्यापिनी                              | 8              | संमष्ट ४ चंद्रोदयव्यापिनी                                   |
|                                                     | ١ ५            |                                                             |
|                                                     | ξ.             | छोफमान्य टिळफ अयंती                                         |
|                                                     | v              | ]                                                           |
| दुर्गा ८ मध्यान्हव्यापिनी                           | ۱ د            | काला ८ प्रदोपव्यापिनी कौस्तुमे बहुमधेपु तु +                |
|                                                     | 9              | 🕽 🕂 स्याँस्तात्माक् त्रिमुहूर्तेच्यापिनी पूर्वविद्वाचेत्परा |
| मन्वादि पूर्वाण्टे, गोपद्मवतारभः                    | <b>₹</b> ∘     |                                                             |
| 41.4 (4.4)                                          | . ??           | कामिका ११                                                   |
| शयनी ११ चातुर्मास्यारंभः पंदरपृरची याता             |                |                                                             |
| शयनी ११ चाउमास्यारंभः पंदरपृरची याता<br>हरिवासरः    | 8.5            |                                                             |
| शयनी ११ चातुर्मास्यारंभः पंढरपृरची याता             | १२<br>१३       | प्रदोपः_                                                    |
| शयनी ११ चातुर्भास्यारंभः पंदरपृरची याता<br>हरिवासरः | १२<br>१३<br>१४ | शिवरातिः                                                    |

<sup>&</sup>quot; सोमवती सा अपराण्ड पर्यंतयोगः अन्न न " म्हणजे कोमवती अमावास्या अपराण्डा नंतर मुद्द रोत असेक तर पेक न्ये, तीमदत्तवी प्यायी असे एकत्त्वन आहे. एण सूर्यान्याययेवची प्यायी असे दिलेक योगवात, य लाबमार्ग वंचीयांत दिलेकी अवते.

(१४२)

# आधिन व कार्तिक मासांतील शासार्थसंग्रह.

| आश्विन ग्रुक्षपक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तिथि                    | आश्विन कृष्णपक्ष                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मति।महश्राद्ध, "घटस्थापन नवरात्रारभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                       |                                                                                                                             |
| चद्रदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2                     |                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹                       |                                                                                                                             |
| विना ४ मध्यान्हव्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y                       | सम्ष्ट ४ चद्रोदयन्यापिनी                                                                                                    |
| लिल्ता ५ अपराण्डव्यापिनी केवलधर्मसिंधौ 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                       |                                                                                                                             |
| सरस्वत्यायाहनं ऋबहु समतस्त मध्यान्हकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ξ                       |                                                                                                                             |
| सरस्वतीयूजन निर्णय पहा 🗙 व्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ی ا                     |                                                                                                                             |
| दुर्गा ८ मध्या हन्यापिनी महालक्ष्मी ८ निशीय 🗙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                       | काला ८ प्रदोपन्यापिनी                                                                                                       |
| मन्यादि पूर्वाण्हन्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                       |                                                                                                                             |
| विजया १० अपराण्हव्यापिनी. मौद्ध जयती +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०                      |                                                                                                                             |
| पाशाकुशा ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ११                      | रमा ११                                                                                                                      |
| + सामान्हव्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२                      | गोवत्स १२ प्रदोपव्यापिनी गुरुद्वादशी                                                                                        |
| प्रदोप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १३                      | धन १३ यमदीपदान प्रदोपव्यापिनी प्रदोप                                                                                        |
| ं व्यापिनी कार्तिकस्नानारभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४                      | नरक १४ चद्रोदयव्यापिनी शिवसात्रि                                                                                            |
| आध्यणनवाच १५ कोजागरी १५ निशिय 🕇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५-३०                   | अभ्यगस्नान दर्श ३० लक्ष्मीपृजन,प्रदोपव्यापिनी                                                                               |
| <sup>-</sup> कार्तिक ग्रह्मपक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | तिथि                    |                                                                                                                             |
| ना।रामा श्रक्तमस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lara                    | कार्तिक कृष्णपक्ष                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र                       | कातक कृत्यापक्ष                                                                                                             |
| निरु श गोक्रीडन, सवत्, गोन्रर्धनपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                       | कार्तक रुप्पपक्ष                                                                                                            |
| प्रति १ गोक्रीडन, सवत्, गोप्रधेनपूजा<br>यम २ भाऊ २ सामध्या इट्यापिनी सायमाल †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>१</b>                | कातिक छत्पापक्ष                                                                                                             |
| निह १ गोक्रीडन, सवत्, गोनर्थनपूजा<br>यम २ भाऊ २ सामध्या ह्व्यार्पिती सायनाल †<br>↓ व्यापिनी वा चद्रदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                       |                                                                                                                             |
| निल १ गोकोडन, सबत्, गोन्धेनपूजा<br>यम २ भाऊ २ सामप्या इत्यापिनी सायनाल †<br>- व्यापिनी या चंद्रदर्शन<br>विना ४ मध्यान्द्रव्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ P W                  | कारतक रूप्पापक्ष<br>सक्ष्ट ४ चद्रोद्सस्यापिनी                                                                               |
| प्रक्षित १ गोर्झाडन, सबत्, गोर्झ्मपूजा<br>यम २ भाऊ २ सामप्र्या ह्व्यापिनी सायकाल †<br>ॄ व्यापिनी या चंद्रदर्शन<br>विना ४ मध्याच्यापिनी<br>• वाक्यात्, गोपाटमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * 2 * *                 | स्कृष्ट ४ चद्रोद्यस्यापिनी                                                                                                  |
| प्राप्त १ गोर्क्षाडन, सवत्, गोर्क्षनपूजा<br>यम २ माऊ २ सामच्या हत्यापिनी सायनाल †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 D1 M2 Y 51            |                                                                                                                             |
| नि १ गोर्कोडन, सवत्, गोर्यधनपूजा यम २ भाऊ २ समस्या हत्यापिनी सायकाल †    व्यापिनी वा चहरदरीन विना ४ मध्यान्द्रयापिनीः    वानमात्, गोपाष्टमी   पुर्वोण्ड्रयापिनीः  वानमात्, गोपाष्टमी  पुर्वोण्ड्रयापिनीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | אי הי חי אי אי אי שי שי | स्कृष्ट ४ चद्रोद्यस्यापिनी                                                                                                  |
| ति १ गोर्कांडन, सवत्, गोर्थ्नपूजा यम २ माऊ २ सामण्या हव्यापिनी सायकाल    - व्यापिनी वा चद्रदर्शन विमा ४ मध्यान्द्रव्यापिनी व्यानयात्, गोपाएमी   पृष्णेष्ट्रे कार्तिकस्वामीदर्शन यस्यादि पृष्णेष्ट्रव्यापिनी दुर्गा ८ मध्यान्द्रव्यापिनी दिनद्रयचेत्युग्म व् कृत्यनादि पृष्णेष्ट्रव्यापिनी दिनद्रयचेत्युग्म व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 7 m y y w 19          | छक्ष्ट ४ चद्रोदयस्यापिनी<br>पटित जपाहिरत्याल नेहरूजन्मदिन                                                                   |
| ति १ गोर्कांडन, सवत्, गोर्थ्नपूजा यम २ माऊ २ सामण्या हव्यापिनी सायकाल    - व्यापिनी वा चद्रदर्शन विमा ४ मध्यान्द्रव्यापिनी व्यानयात्, गोपाएमी   पृष्णेष्ट्रे कार्तिकस्वामीदर्शन यस्यादि पृष्णेष्ट्रव्यापिनी दुर्गा ८ मध्यान्द्रव्यापिनी दिनद्रयचेत्युग्म व् कृत्यनादि पृष्णेष्ट्रव्यापिनी दिनद्रयचेत्युग्म व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                       | सक्ष्ट ४ चद्रोदयस्यापिनी<br>पडित अबाहिरलाल नेहरूजन्मदिन                                                                     |
| निल १ गोक्नोडन, सवत्, गोन्धंनपूजा यम २ भाऊ २ सामप्या इत्यापिनी सायनाल †  द्वापिनी या चहर्यान विमा ४ मध्यान्द्व्यापिनी  व्यानगात्, गोपाष्टमी  † पृष्णिदे कार्तिकस्वामीदर्यन वस्यादि पूर्याण्द्व्यापिनी दुर्गा ८ मध्यान्द्व्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 C C M PC PC M D C PC  | छक्ष्ट ४ चद्रोदयस्यापिनी<br>पटित जपाहिरत्याल नेहरूजन्मदिन                                                                   |
| नि १ गोक्षोडन, सवत्, गोन्धंनपूजा यम २ भाकः २ सामध्या इत्यापिनी सायमाछ    - व्यापिनी या चहर्यान विमा ४ मध्यान्वयापिनी   • यानमात्, गोपाएमी   + पृष्णेष्टे सार्तिकरवामीदर्यान वस्यादि पृष्णेष्ट्रव्यापिनी दुर्गो ८ मध्यान्वयापिनी दुर्गो ८ मध्यान्वयापिनी   स्वत्यापिनी दुर्गो ८ मध्यान्वयापिनी   स्वत्यापिनी दुर्गो दुर्गोण्ड्रव्यापिनी प्राण्ड्रव्यापिनी प्राण्ड्रविवयाह मानादि पूर्णेष्ट्रव्यापिनी प्राण्ड्रविवयाह पात्राणेष्ट | 2 7 7                   | संकष्ट ४ चद्रोदयस्यापिनी<br>पश्चित जवाहिरत्यस्य नेहरूजन्मदिन<br>कारा ८ प्रदोपस्यापिनी कास्मीरवजयती                          |
| नि १ गोकोडन, सवत्, गोनधंनपूजा यम २ माऊ २ समप्या हत्यापिनी सायनाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 7 7 8 5 6 5 0 8 8 8  | सक्ष्ट ४ चद्रोदयव्यापिनी<br>पडित जवाहिरलाल नेहरूजन्मदिन<br>काला ८ मदोपच्यापिनी कालभैरवजयती                                  |
| नि १ गोक्षोडन, सवत्, गोन्धंनपूजा यम २ माऊ २ सामप्र्याहत्वार्यिनी सायम्गळ   — व्यापिनी सा चहर्यान विमा ४ मध्यान्द्व्यापिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 7 7                   | सक्ष्ट ४ चद्रोदयस्यापिनी<br>पश्चित जबाहिरलाल नेहरूजन्मदिन<br>काला ८ प्रदोपम्यापिनी कालभैरवजयती<br>जसर्ति ११ आळर्राची यात्रा |

पृत्रत, हाम, उपोपम, उत्तरायकाञ्चत नामीम विन्तान व अवणञ्चत दशमीम विन्त्रन वाप्रमाण वर्तार्य (निर्णयाम्य १८८) त्या त्या तिथीम ते नश्चन नम्मा वेपळ तिथि प्राधान्यवृत्त निर्णय वरावा.

(१४१)

## मार्गशीर्ष व पौप मासांतील शास्त्रार्थसंग्रह.

| मार्गशीर्थ ग्रह्मपक्ष                                                                                                                                        | तिथि                                                  | मार्गर्शापं कृष्णपक्ष                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| देव दीपावर्छ।                                                                                                                                                | 8                                                     |                                                            |
| चद्रदर्भन                                                                                                                                                    | २                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                              | 1 3                                                   |                                                            |
| विनायभी ४ मध्यान्ह्यापिनी                                                                                                                                    | 8                                                     | सर्घ ४ चद्रोदयव्यापिनी                                     |
| लाला लनपतराय नि. दि                                                                                                                                          | ۱ ۲                                                   |                                                            |
| चपा ६ त्रिमुहर्तव्यापिनी                                                                                                                                     | ۹                                                     | श्री मोरया गोसाबी पुति चिचवड.                              |
|                                                                                                                                                              | ט                                                     |                                                            |
| दुर्गा ८ मध्यान्हस्यापिनी                                                                                                                                    | 6                                                     | शहा ८ प्रदोपन्यापिनी                                       |
|                                                                                                                                                              | 1 5                                                   | _                                                          |
|                                                                                                                                                              | 30                                                    | श्री गादवलेक्टर महाराज पुति                                |
| मोक्षदा ११ गीतानयती                                                                                                                                          | 188                                                   | सक्ला ११                                                   |
|                                                                                                                                                              | १२ [                                                  |                                                            |
| मदोप                                                                                                                                                         | १३                                                    | प्रदोप                                                     |
|                                                                                                                                                              | १४                                                    | शिव्यति                                                    |
| दत्तजयती प्रदोपव्यापिनी                                                                                                                                      | १५-३०                                                 | दर्श ३०                                                    |
| पीप शुक्कपक्ष                                                                                                                                                | तिथि                                                  | पीप रूप्णपक्ष                                              |
|                                                                                                                                                              |                                                       |                                                            |
| शास्त्रवरी स्वयंत्रवास्त्र                                                                                                                                   |                                                       |                                                            |
| भाकवरी नवरातासम्<br>चढरर्शन                                                                                                                                  | <b>१</b>                                              |                                                            |
| धाकवरी नवराबारभ<br>चद्रदर्शन                                                                                                                                 | 2                                                     |                                                            |
| चद्रदर्शन                                                                                                                                                    |                                                       | सम्ह ४ चत्रोद्यस्थापिनी                                    |
|                                                                                                                                                              | ۶<br>ع                                                | स्टस्ट ४ चत्रोदस्व्यापिनी                                  |
| चद्रदर्शन                                                                                                                                                    | ۶<br>۶<br>۷                                           | स्टम् ४ चट्टोदस्यापिनी                                     |
| चद्रदर्शन<br>विनायती ४ मध्यान्हस्यापिनी                                                                                                                      | 2 m 8 s s s                                           |                                                            |
| चद्ररोत<br>िनायमी ४ मध्यान्हस्यापिनी<br>दुर्गो ८ मध्यान्हस्यापिनी, श्रीसदाशिकसम् बर्                                                                         | 2 2 2 2 2 2 2                                         | स्टस्थ ४ चडोदचव्यापिनी<br>काला ८ प्रदोपव्यापिनी            |
| चद्रदर्शन<br>निनायती ४ मध्यान्हस्यापिनी                                                                                                                      | 2 4 8 5 6 9 6 9                                       |                                                            |
| चद्ररांन<br>निनापर्री ४ मध्यान्हस्यापिनी<br>दुर्मी ८ मध्यान्हस्यापिनी, श्रीसदादिवसन् ब०<br>० विश्वाससन् येसने नि दि                                          | 2 32 35 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50     | काला ८ प्रदोपव्यापिनी                                      |
| चद्ररांत<br>निनायमी ४ मध्यान्हस्यापिनी<br>दुर्गो ८ मध्यान्हस्यापिनी, श्रीसदाशियसन् बरू                                                                       | 2 72 73 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55        |                                                            |
| चद्ररांत<br>िनापरी ४ अध्यान्हव्यापिनी<br>दुर्गो ८ मध्यान्हव्यापिनी, श्रीसदादिवसन् बर्क<br>क विश्वानसन् पेत्रोने नि दि<br>पुत्रदा ११ मन्यादि पूर्वोण्ड्यापिनी | 2 4 7 6 9 7 6 8 8 8                                   | काला ८ प्रदोपव्यापिनी<br>पर्दातरा ११                       |
| चद्रस्थांन<br>निनापरी ४ अध्यारहर्वाचिनी<br>दुर्गो ८ मध्यारहर्वाचिनी, श्रीसदादिवसन् बर्<br>• विश्वायसन् येदने नि दि                                           | २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | काला ८ प्रदोग्व्यापिनी<br>पट्तिला ११<br>प्रदोष             |
| नद्ररोत<br>िनापमा ४ मध्यान्ह्रव्यापिनी<br>दुर्गो ८ मध्यान्ह्रव्यापिनी, श्रीसदादिवसम् बर्क<br>क विश्वाससम् पेसने नि दि<br>पुनदा ११ सन्यादि पूर्वोव्ह्य्यापिनी | 2 4 7 6 9 7 6 8 8 8                                   | काला ८ प्रदोगव्यापिनी<br>पर्नितम ११<br>प्रदोप<br>निप्रसम्ब |

चैत्राचासून बागडी महित्याचे साचार्य बोटक धैतीन दिर आहेत यातीर विदेश महत्त्वाच्या शाच्या यांचा निकार पुढे बरुव्यात येर्डल चण सामान्यत शास्त्रायांची दिशा योडक्यात कळारी य्हणून त्या त्या तिथीपुढें विशेष निर्णय दिला आहे.

# माघ व फाल्गुन मासांतील दास्तार्थसंग्रह.

| तिथि                                     | माघ रुष्णपश                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 8                                      | श्री गुरु दत्तात्रय महाराज पु. ति. गाणगापूर                                                                                                                 |
| र                                        |                                                                                                                                                             |
| 3                                        |                                                                                                                                                             |
| ¥                                        | संब्रष्ट ४ चंद्रोदय व्यापिनी                                                                                                                                |
| 4                                        |                                                                                                                                                             |
| Ę                                        |                                                                                                                                                             |
| ৩                                        |                                                                                                                                                             |
| 6                                        | काला ८ प्रदोप न्यापिनी                                                                                                                                      |
| 3                                        | रामदाम ९ तानाजी नि. दि.                                                                                                                                     |
| 20                                       |                                                                                                                                                             |
| ११                                       | विजया ११                                                                                                                                                    |
| १२                                       |                                                                                                                                                             |
|                                          | प्रदोपः                                                                                                                                                     |
| १४                                       | महाशितरातिः                                                                                                                                                 |
| १५–३०                                    | दर्शः ३० द्वापारयुगादि अपराण्ट व्यापिनी                                                                                                                     |
| तिथि                                     | फाल्गुन रु.व्यपक्ष                                                                                                                                          |
| ,                                        | करिदिनं. धुर्वापंदनं. आग्नरुमुमप्राणनं अभ्यंगन                                                                                                              |
| ٠,                                       | + श्रीतुरागम महाराज पु. ति. नाना प. पु.                                                                                                                     |
| 1 3                                      | कल्यादि अपराण्ड स्यापिनी श्री स्वयपति शिपाजीय                                                                                                               |
| Y                                        | सम् ४ चंद्रोदय स्वापिनी.                                                                                                                                    |
|                                          | राजप्र ६ स्थाप्त प्राप्तिकाः                                                                                                                                |
| ۷ '                                      | रा ५                                                                                                                                                        |
| در '<br>ق                                | रग ५ ० महाराज जन्मदिन                                                                                                                                       |
|                                          |                                                                                                                                                             |
| ۶<br>د                                   | रग ५ ० महाराज जन्मदिन                                                                                                                                       |
| ٤<br>ن ا                                 | रग ५                                                                                                                                                        |
| \$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | रग ५ ० महाराज वन्मदिन<br>एकनाथ महाराज पु. ति.<br>काला ८ प्रदोष व्याधिनी<br>उनेभाजी महाराज पु. ति.                                                           |
| € 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | रग ५ ० महाराज वन्मदिन<br>एकनाथ महाराज पु. ति.<br>काला ८ प्रदोष व्यापिनी<br>उपभाजी महाराज पु. ति.<br>पापमोचनी ११                                             |
| \$ 0                                     | स्य ६ ० महाराज जन्मदिन<br>एकनाथ महाराज पु. ति.<br>काला ८ मदीव व्यक्तिती<br>इमेभाजी महाराज पु. ति.<br>पारमीचनी ११<br>तिथि याक्यः                             |
| € 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | स्य ६ ० महाराज वस्यदिन<br>एकनाथ महाराज पु. ति.<br>वाल्य ८ प्रदोष व्यक्तिति<br>इयंभाजी महाराज पु. ति.<br>पारमीचनी ११<br>तिथि यावरः<br>प्रदोष: वास्त्यादियोगः |
| \$ 0 C                                   | स्य ६ ० महाराज जन्मदिन<br>एकनाथ महाराज पु. ति.<br>काला ८ मदीव व्यक्तिती<br>इमेभाजी महाराज पु. ति.<br>पारमीचनी ११<br>तिथि याक्यः                             |
|                                          | र व ४ ५ ६ ७ ८ ९ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                         |

विरोध पुत्र १३८ करी दिया आहे.

# जन्मटिपण आणि जन्मकुंडसी.

ज्याच्यावरून सथ्य जनमार्चे भीउप्य बर्तवादयार्चे ती गोट म्हणजे जनमलप्रमुद्दशी है। होय. जनमलप्रमु दुइली तसार करावयार्चे सुस्य साधन म्हणजे नकी जनमजल, कोणत्या दिवर्शी व कोणत्या वेळी जनम प्राटा असता कोणतें जनमनम येते हैं गणितार्नेन ठरवार्चे लागतें. जनमलम्र म्हणजे जनमाच्या वेळी पूर्वश्चितवायर उदय सालेखा सावि होय.

जन्मिटियण आणि जनमकुडिंडी तथार करावयाची असता प्रथम सूर्वोद्यापासून जनमनेक्ष्यभैत किती काल मेला है पाहाँ हो लागते. यासच इष्टकाल असे म्हणतात. हा इष्टकाल बादून त्यांचेळी त्याटलमाधन पदतींने कोणते लम्म देते हैं पाहावयांचे. जनमिटियणांच प्रयम्त जनमिदियांचा सक, त्या सकार्य नाय, समत् व त्याचे कोणते लम्म देते हैं पाहावयांचे. जनमिदियांचा प्रयम्त जनमेत्र व त्याचे कोशतात काल प्रयाम होने हो त्याचे कोशतात काल करणतात अस्त काल करणतात काल काल करणतात काल करणता काल करणतात काल करणता काल करणता

जन्मिट्यण य कुढली तथार करवाना पिहली महन्याची गोष्ट काढणें जरूर असते ती गोष्ट म्हणजे इएस्थळाची सूर्योदयाची वेळ हि होम पचामात छानलेली सूर्योदयाची य सूर्यातवाची वेळ ही खुद्द मुख्दें स्थाल असते. हिंदुस्थानात कोलवाही ठिकाणीं जन्म झाल्यास पचामात दिनेटा सूर्योदय घेज्य चाळणार नाहीं, ज्या गार्वी जन्म झाला त्या गावचाच सूर्योदय, मूर्यास्तराल काढला पाहिने तरच जनमध्यण यरेयर होईल, सूर्योदयावमाणी समुळमाचा प्रमासी तलाच आहे. ते प्रायेक स्वळाला निरित्राळ वेत व मणिवार्त काढायें लगार्ते. हे सर्व प्रकार आगदी अनुकमाने सामणार आहाँ पण तत्यूर्वी जनमध्यणाची समञ्जत परक्षाकरिता काहीं जनमध्यणें प्रथम देऊ.

# जन्मटिक्णांतील माहिती व टिक्लें.

## ॥ श्रीगजाननः प्रसन्नोऽस्तु ॥

ा शिवणेशाय नम ॥ श्रीकरस्वयी नम ॥ श्री गुरुस्यो नम ॥ श्रीह्वदेवतस्यो नम ॥ श्रीहुल देवतास्यो नम ॥ श्रीशादि यादिनशहदेवतस्यो नम ॥ यहस्यो महादुद्धि वर्षतो सणनायकः ॥ वर्षे विधियत्ये देवो गौरीपुत्रो विनायकः ॥ ब्रह्मा करोत्र दीर्यादुरिण्णु कृषीच्य स्वयस्य । इरो रखतु यात्राणि यस्येया जनविक्रा ॥ गणाणियो ब्रह्माधैव गोत्रजा मातरो महा । सर्व कल्लाणीस्टट्ट सर्वया जनवित्रका ॥ सहा राज्य प्रय-द्यति वहा राज्य इरित च । ब्रह्मीतिमद सर्व नैशेष्य स्वयस्य ॥ उमा गौरी शिवा दुर्यो महा भागवती तथा । कुर्वश्यम चात्रुच्छा स्वरा स्वय्त्व वाटकः ॥ न मया विहत यन न मया स्वारित यदी । यरोपिश्ट्येन्या (क्रिस्त्री के नम्पतिका ॥ कल्लाणी विद्यामणि सुरुख्या वात्रित स्वराग निर्धर्यस्य स्मात्रवाचे पुषमा सुभवा जीवधिरजीविताम् । सम्राज्य स्युजोर्कनो वित्रयता सर्वुच्छेत्वर्तवा केर्युप्तस्य हास्य वाष्ट्रियसियं पत्री पदीयोचमा ॥ छजपित सिंधुरबदनो देवो यत्यादपंकबस्मरणम् । वास्त्रमणिरेव तमसां साँध नाश्चयति विभानाम् ॥ अथ श्रीविकमार्कसम्यातीतसंबत् १९८७ स्वस्ति श्रीतिळकशके ११ तथा श्रीविकमार्कसम्यातीतसंबत् १९८७ स्वस्ति श्रीतिळकशके ११ तथा श्रीविक्यार्म साधिवाह्मसके १८५३ प्रजायिनामसंवरसरे उदययने वसंवक्षती चैत्रेमाले कृष्णपक्षे पंचम्यां तियो मीमवासरे प्रव्याः १६ प्रजायिन योगे प. ३६ प. २५ अनंतरं परियोगे तैतिळ करणे प. १७ परं गरकरणे प्रवं पंचायश्चती अस्तिम् दिने श्रीमनमार्वेद्य- मंडकोद्यात् गतप्यः (पर्यः) ० प्छानि (पर्यः) २५ अस्तिमत्वमये कृष्णेत्रसामां चतुज्जन्या श्रीमता चार्या । अस्ते देविद्यसम्याद्यां भाग्यस्य । मार्या भीमाय्यती । नाश्ची पुत्रस्यं मार्यत् ॥ अस्ती देविद्यसम्याद्यिनपुर्वेत् ॥ अस्त पुत्रस्य पुत्रस्य व्यया नश्चनस्य (यर्वेश प. ५९ प. ४ मुक्तर्सं प. १२ प. ४ मुक्तर्सं प. १२ ०० होतिय चरणे जातस्यात् ब्रिक्ष स्वीतः, स्विद्यसमी मौमः, विद्य वर्णः, राधव गणः, मृग योनिः, आय नादीः नाक्षत्रनामः आयाक्षरं यी इति ॥

#### ॥ मंगलमाहेधरी शुभं भवत ॥

।। अय ग्रभाग्रमफलशानार्ये जन्मदमचकादि लिख्यते ॥

॥ जन्मलप्रकंडली ॥

१० श ८ चं ५

।। जन्मराशिकंडली ॥



अपास्य पातचकं लिख्यते ॥ आश्विन माणः १।६।११ तिषयः, स्युवाराः, रेवती नक्षणम्, १ प्रहरः, ७ चंद्रः, द्वातरीयः एकाद्यभौमः अष्टमयुषेः द्वाद्यगुद्धः प्रथमभृगः नवमग्रीनः द्वितीयराहः चतुर्थकेतः हित्यातचकम् ॥ पूर्वीश्वतिकस्वोदितवन्मलमातगैत अश्विनीनश्चमस्य प्रथम चरणः ॥ स्वस्माणितागतस्यष्ट (जन्म) लग्नायाद्यः ० राशिः १ अंशाः ५ कलाः २० विकलाः, ३९२० वि. स्रष्टरिवः ११ राशिः २७ अंशाः ३० कलाः——— यि. जन्मकलः—मंगळवार तारील ७ माहे एसील सन् १९३१ जज्ञादवा यार —— जन्म वेळः—सकाळी, सहा वाज्ञ ३५ मिनिटे स्टैंड वेळे (टाईन) प्रमाणे जन्मस्थल-पूर्णे. अशोश १८ रेतांश ७२ ह्यां टिक्णाचे गणित व तिथ्यादिकाळ श्वदः वंज्ञागाव्याणे आहेत.

वंशो विस्तारतो यातु शृद्धिं यातु महद्यशः। आयुर्विपुळतां यातु यस्पेपा जन्मपत्रिका॥ आदित्याया ग्रहाः सर्वे सनक्षत्राः सराश्रयः। शुभं क्वर्यन्तु ते सर्वे यस्पेपा जन्मपत्रिका॥

॥ शुभंभवतु ॥

स्वनाः—पातचंद्राची माहिती घातचक्रांत असते त्यांत भवप्रहांची माहिती देत नाहींत, भरणून नवप्रहांची घातचारींची माहिती आग्ही पुढें देणार आहों.

## जन्मटिपण दुसरें.

शुद्धपंचांमाप्रमाणें ) ॥ श्रीगजानन प्रसद्ध ॥

(हें टिपण केडेंडें आहे.

॥ श्रीगणेद्यायनमः॥ श्रीवरस्वत्वैनमः॥ वजयतिर्विपुरः॥ अपस्यतिरक्षीतिवक्यके तथा श्रीमपुरवादिवादनग्रके १८५१, द्वान्नामवेदारीर उद्दापने भीध्यक्षत्रो क्वेष्ट मार्ग द्वान्नप्रे अप्टापां तियाँ सगुवादरे य, ३९ प. ३० उत्तरामवके य. ३८ प. ३१ स्वित्वावदोषे य, ४९ प. ० विष्टिकरणे प. १० पर्वे पंचायाद्वीअत्रिते श्रीममार्गवर्गमं विष्ट प्रति पंचायाद्वीअत्रिते श्रीममार्गवर्गमं वीव अस्य नात्रप्रति । अस्य नात

जन्म मंडारा, जन्मवेळ सकाळी ९ वा. ३५ मि. स्टॅं. टा. प्रमाणें. ) धातचतुष्ट्यं झनिवासरः ५।१०।१५

॥ जन्मलग्नकुंडली ॥

तिययः श्रवण नक्षत्रं दशम चंद्रः-श्रमंमवत



॥ जन्मराशिकुंडली.॥



#### जन्मदिपण तिसरें.

गुद्धपंचांगाप्रमाणें)

॥ श्रीगजानन प्रसन्न ॥

(हें टिपण केलेलें आहे.

॥ आगणेद्यायनमः ॥ अधिरस्यत्यैनमः ॥ चत्रयतिसिञ्चरः ॥ अयस्यतिस्थितिरुक्योके व्या आम्बुरवालियाहम्बद्धके १८४९, प्रमय नामसंवरसरे दक्षिणायने हेमंतकती मार्गवीगंमाने कृष्णपद्ये नवस्यां वियो मदसारो च. २५ त. ४२ हस्तनखत्रे प. २३ प. ८ तीनाययोगे प. ६ प. ८ तीतक करणे ध. ३ प्यांचनागुद्धीअनस्ति आम्मार्तेडमंडललोदयात् गत घव्यः ४ पत्नानि ५० अहिमन् समये स. रा. अस्यमार्या सीः

नाम्नी पुत्ररतं प्रामृत ॥ असी देवद्विजयसादादीर्षांसुर्भुवात् ॥ अधजनमपरवादिलिस्वते ॥ अस्य जातकस्य कन्याताविः, राशिस्वामी बुधः वैरयवणेः देवगणः महिषी योनिः आदा नाडीः हस्तनस्रत्रस्य तृतीयचरणे जात-त्यात् नखत्रनामः आधार्क्षः "णा" इति. (जन्मबेळ दानियार ता. १७ मोहे डिलॅवर सन १९२७ जन्म पुणे जन्मबेळ ९ वा. ० वि. स्टॅं. टा. प्रमाणें. सकाळी) यातचतुष्टयं रानियासरः ५११०१२५ तिययः अवण नस्त्रं दशान, चंद्रः—रार्भमत्रत

॥ जन्मलप्रकुंडली ॥



।। राशिकुंडरी, ॥



### जन्मटिपण चवर्थे.

ग्रद्धपंचांग।प्रमाणें )

#### ॥ श्रीगजानन प्रसन्न ॥

(हें टिपण केलेलें आहे.

॥ श्रीराणेशायनमः ॥ श्रीसरस्वसैनमः ॥ सज्यतिसिंधुर० ॥ अथस्यस्तिश्रीतिरुकशके तथा श्रीमन्तृपग्रालिधाइनराके १८५७, क्रीधन नामसंवस्ते दक्षिणायने वर्षाक्रतो श्रावणेगारे कृष्णपक्षे त्रयोदस्य तिथी
इंदुवार्त घ. १८ प. १ पुष्प नक्षत्रे ध. ४६ प. ७ व्यतिपात योगे घ. २० प. १ विणिज करणे घ. १८
प्रवंपनागगुद्धौअन्नरिने श्रीमनमार्वेडमंडलोदयात्गत घृट्यः ० पानि ४२ अस्मिन् समये
रा. रा. अस्मानार्या हो ० अस्मान्यार्य हो विष्य परि क्षात्र हो विष्य परि क्षात्र हो । अस्य वाळकस्य वाळकस्य अस्मान्य हो । अस्य वाळकस्य वाळकस्य वाळकस्य वाळकस्य होतीय चरणे जावस्वात् नाधनान्तः आद्याक्षरं हे इति. अम्मवेळ सोमन्त्र पहारे, उजाङ्यापृत्वी ता. १७ माहे आगष्ट सन
१९२५ जन्म वाई जम्मवेळ ६ वा. ० मि. स्टॅं. टा. प्रमाणे.) घातचतुष्टयं वुधवासरः २।७।१२ तिथयः
अनुराषा नाव्य विद्यीय चेद्र:-यांभेगवत

॥ जन्मलप्तकुंडली ॥

॥ राशिकुंडली ॥





जन्मटिषण ५ वें.

शुद्धपंचांगाप्रमाणें )

।। श्रीगजानन प्रसन्न ॥

( हें टिपण केलेले आहे.

॥ श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीवस्त्वसैनमः ॥ खब्यविविधुरः ॥ अयस्वस्तिश्रीतिकस्यके तथा श्रीमन्त्रपशा-िववाहनदाके १८४५ रुपिरोद्वारीनामववत्तरे दक्षिणायने हेमंतक्तती वार्तिके माग्ने कृष्णपक्षे एका-दश्या तियौ भौतपावरे प. १६ प. २२ चिना नश्चने प. ४४ प. ४२ रोमाग्य योगे प. २० प. ५२ रेववस्यो च. ९ एव पचामग्रुतीअन्नदिने श्रीमन्मार्तेडमंडकोदयात् गत घट्टः ४७ पलाि ५५ क्रास्तित् समये रा. रा.——अस्य मार्यो सी० ... नामी कन्यारत्नोमान्त् ॥ असी देवद्विज्ञप्रवादाहीशांधुम्यात् ॥ अयनन्यगर्भादिकस्यते ॥ तृळ सावरं, रादिस्यामी सुकः ग्रुद्व वर्णः देव राणः महिषि योतिः अस्य मादीः स्वाती नश्चनस्य प्रयानस्यो जातस्यात् नाध्यन्तामः आधारारं रू इति. (जनम्बेळ मत्कवार ता. ५ माहे हिष्टेवर सन्१९२३, जन्म वाहं, जनस्येळ २ या. १ मि. ११. टा. प्रमाणे राने) पात्रच्युटयं गुरुवावरः ४९११४ विषयः घततस्या नध्यत्र तृत्वीय चंद्रः—नुमान्यद

॥ जन्मलप्रकुंडली. ॥

॥ सारीकुंडलीः ॥





## सूर्योदय सूर्यास्तासंबंधां माहिती.

कोणत्याही थेळेचे तात्मालिक लग्न सिद्ध करावयास स्वीद्यापासून हृध्येळप्यैत नकी किती काल गेला हे काढार्वे लागतें आणि त्यामरिता प्रत्येक गावाचा स्वीदय माहीत असावा लागतो म्हणून त्या सवधी माहिती देत आहों.

स्यांदय आणि स्यांत्त ह्यात ४ प्रकार आहेत ते अर्थे की, इष्ट स्थळाचा स्यानिक मध्यम स्यांदय, स्पष्ट स्यांदय, आणि स्टॅंडर्ड टाईम (ब्यवहाराकरिता निश्चित केरेन्ट्या वेळेप्रमाणें) चे इष्ट्स्यळाचे मध्यम स्यांदय आणि स्पष्ट सर्वेदिय

स्पानिक वेळ आणि रटॅंडर्ड वेळ वातील फरक हा कायमचा आणि निश्चित स्वरूपाचा अवतो. कारण हैं अतर रेसाशावर अवल्वन जाहे स्टॅंडर्ड टाईम म्हणजे ८२॥ रेसाशावरची स्पानिक वेळ आणि स्पानिक काल ग्रुणजे हुए स्वरूपाचा रेसाशाची वेळ अचीत् हुए स्वरूपाचे रेसाशा आणि ८२॥ रेसाशा यातील कें अतर हिए स्वरूपाचे वेळ आणि स्टंडर्ड टाईम प्राचील कायमचे अतर होग. क्लाचा वरा कीं, मुवईची स्पानिक वेळ आणि स्टंडर्ड टाईमणाचील कायमचे अतर होग. क्लाची विवर्धा रेटॅंडर्ड टाईमणाचील अतर १९ मिनिटें पूर्वो आहे तेव्हा कोणाचाही दिवर्धी रटॅंडर्ड टाईमणाचील अतर १९ मिनिटें पूर्वो आहे तेव्हा कोणाचाही दिवर्धी रटॅंडर्ड टाईमणाचील कारण सुवईची स्वरूपाचा विवर्धी स्वर्णक स्वर्णक वेळाची सुवईची स्वर्णक विवर्धी स्वर्णक विवर्धी स्वर्णक विवर्धी सुवईची स्वर्णक विवर्धी स्वर्णक विवर्धी सुवईची सुवईची सुवईची स्वर्णक विवर्धी सुवईची सुवईची

टाईम होते.

आपण कोणत्याही मावात त्या मावाच्या अगर्यी उचावस्त पाहिले अस्ता, पूर्व पिक्षम, दक्षिणोचर अया वर्तुकास्तर रेपेत आवस्या हटीच्या टच्चारवेत्वा स्वर्थ मात्र देखात पूर्व पावस्या मातास पूर्व पिक्षम प्रशास पिक्षम पावस्या मात्रास पुर्व पावस्या मात्रास पुर्व पावस्या मात्रास पुर्व पावस्या मात्रास पुर्व प्रत्य ह्यात पूर्व दित सात स्वर्यात प्रवास स्वर्यात प्रवास स्वर्यात प्रवास स्वर्यात स्वयंत्र स्वर्यात स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयं

छामान्यत नोणरवाही दोन गावांतील रेखाणाँच अतर १ अध अहस्याख स्पॉदियास्तात ४ मिनि-टाचा एरक पहतो म्हणने पूर्वेकडील गावानतर ४ मिनिटांनी पश्चिमेकडील गावी उदय होतो आणि सुमारे १०० मेल अतर असता १ अग्राचे अतर असते पण ही अगर्दी सामान्य गणना आहे. उदाहरणार्थे जवलपूर पूर्वेस असून मुंबई त्याच्या पश्चिमेस आहे. ह्या दोहोंतील रेल्वेचे मैलात्मक अंतर ६२६ मेल आहे. यावरून जवलपुरच्या सूर्योदयानंतर २५ मिनिटानी मुंबईस सूर्योदय झाला पाहिजे हें साधारण मान झाले. पण प्रत्यक्ष रेखादा पाहता जवलपूरचे रेलादा ७९-५९ असून मुंबईचे ७२-५४ आहेत. म्हणजे ७ अंग्र ५ क. अंतर आर्टे. अर्थात् १ अंशास ४ मि. प्रमाणें ७x४=२८ मि. व काहीं सेकंद एवंच २९ मि. रेखातर आहें, इतक्या कालानें जवलपूरच्या सूर्योदयानंतर मुंबईस सूर्योदय व्हावयाचा. आता मद्राष्ट्रचे उदा-हरण घेऊं. मद्रासचे रेताश ८०-१७ आहेत. ८०-१७ उर्णे ७२-५४=७-२३ इतके अंतर आणि त्यास २९ मि. व काहीं सेकंद इतका काळ आला. अर्थातच मद्रासच्या सूर्योदपानंतर २९ मिनिटानी रेखाश संस्काराने संस्कृत असा मुंबईस सूर्योदय काल झाला. पण बरोबर १०० मैलाला ४च मिनिट बेतात-हें प्रमाण फार स्थल आहे. कर्षी ४ येतात. कर्षी त्यापेक्षा कमी व वर्षी जास्ती अशीही येतात म्हणून मैलाच्या अंतरावरून गणित न करता त्या त्या स्थळाच्या निश्चित रेखाशावरूनच गणित करावे लागते. ह्या रेखाश संस्काराचेरीज आणखी अक्षाशसंबंधी संस्कार म्हणजे चर संस्कार व कालातर संस्कार असे संस्कार केळे म्हणकेच इष्ट गावचा स्पष्ट सूर्योदय होतो. एका गावाच्या सूर्योदयावरून दुसऱ्या गावाचा सूर्योदय करावयाचा असेल तरच रेलाश आणि चरातर संस्कार करावा लागतो. पण स्वतंत्रपणे गणित करून इष्ट गावाचा थ्या. सर्योदयास्त काढाप्रयाचा असेल तर मान रेपाशसंस्काराचें कारण नाहीं. फक्त चरसंस्कार आणि कालातर संस्कार केला म्हणजे झाले. सुर्योदय, सुर्यास्त, दिनमान, राजिमान ह्या गोष्टीचे फलज्योतिप किंवा गणितव्योतिपात पार महत्त्व आहे. इतकेंच नन्हे तर सर्व गोष्टी स्याच्यावरच अवलवन आहेत म्हणून त्याची गणित सिद्धि फार बारकाईनें व काळजीपूर्वक करावी.

कोणत्याद्दी स्पर्धी, कोणत्याद्दी दिवशी मध्यम त्याँद्य सकार्धी ६ वाजता आणि मध्यम स्पार्तत संध्याकार्धी ६ वाजता होतो असं सर्व प्रंयात घेतल्ले आहे. इष्ट रेखाश आणि ८२॥ रेखाश यांतील ने अंतर त्या अंतरात १ अंशात ४ मिनेट वाममार्णे येणारा काल इतर्की मिनिट इष्टरेखाग्र ८२॥ रेखानापेचा कमी अस्टत्यात ६ तासांत मिळवांची व रेखाश नास्ती असल्यास वजा करानी म्हणने इष्टरयळाचा स्टॅं. टा. मध्यम सर्वेद्यास्त कायमचा झाला.

मध्यम सूर्योदयावरून स्वष्ट सूर्योदय करावयाचा अवतो आणि त्याव चर आणि काळातर, हैं दोने मुख्य संस्कार व गवे लामतात. इष्ट स्थलाचे अधाय आणि र्याची इष्ट दिववाची काति यावरून चर संस्वार पंच निवते. बाळातर संस्कार हा तारखेवर निक्षेत्रचणे उरलेळा आहे. हे दोन संस्वार केळ स्वण्ये इप्रस्वाचा मूर्योदय य सूर्योत्त तयार होतो. पण त्याव आणाती एक संस्कार करणे आवरपक अखते. तो संस्कार म्वणे निरणवकीमवनसंस्कार हा हो हो । हा संस्वार वरण्याचे कारण, प्रवाय सूर्यशिवाचा माग शित जायर दिखल्याव लागणारा काळ हॅच होय. गाणितागत सूर्योदयाच्या काळापूर्यी २ भिनिटें सूर्य, शितिआह स्वर्यो करतो पण त्याचे विव शितकार दिखल्याव होन मिनिटें लागतात. जाणि बसताच्या बेळी त्याचें विव दिश्वत नाहीं होण्याच दोन मिनिटें लागतात स्वर्णा प्राची करतात्रचा होने मिनिटें लागतात स्वर्णाच्याची व असतात्रकात होने मिनिटें निर्मा स्वर्णाची संस्वर्णाची स्वर्णाची स्वर्याची स्वर्णाची स्वर्णाची स्वर्णाची स्वर्याची स्वर्णाची स्वर्णाची स्वर्णाची स्वर्णाची स्व

स्योंदय, युगांस्त, दिनमान, रातिमान, यावंवर्षाच्या सर्व शिति व उदाहरणें पुढें दिलीं अयून सुमारें ८०० स्पळाचे अश्रादा, रेरााज आणि पटभाही दिल्या आहेत. यावरून बोणत्याही स्पळाचे उदयादा वभैरे तथार करता येतील. हा। वर्ष गोंटील लगण्यायी लाधनलानुष्ठी बोहरूरूमानें दिली अयून शिवाय प्रदर्पवांग क्मिटीच्या पंचागावरून बोणत्याही दिलाणचे पंचाग करण्याची माहिती सागितली आहे. ह्याचा उपयोग प्रत्येकाल नेहमीच लगणाया असल्यानुळें हें प्रकरण इतक्या विस्तारानें दिलें आहे. आता एक उदाहरण देउन हा। वर्ष गोशिने टिप्टरांन करू.

शके १८५३ अधिक माद्रपद ग्रुद्ध १५ ग्रुप्तगर ता. २८ आगस्ट १९३१ ह्या दिवसाँचा मुंबईचा सूर्योदय कार्द्

मत्यम स्योदय ६ वा. ० मि; म. स्यांश ६ वा. ० मि; इष्ट दिवशी वंशांगातील अधिक मादपद

द्य. १९ च्या म. स्पोंदराचा साष्ट रिव ४ रा. १४ ज. ५१ क. १९ वि. + अयनाघ १८ अंद्य ५५ क्वा १ विक्रका.= धावन स्पर स्पं ५ राती ३ अ. ४६ क. २० वि. झाला. (निरयन स्पर स्पंति क्वा अपनात मिळविले म्हणते धावन स्पंति होतो.) ह्या सायन स्पंतिकत किंदा ताराजेच्या फातितरेष्ट्रवाकत स्पंति ज्ञार १० अ. २ कला आली. ह्या फातिक्त १९ अद्याद्याच चरपहरार १४ मिनिट अर्ण आली. ह्या स्प्या स्पंति इत्य १ त. ० मि. साली. स्पात वालान्तर संक्षार १ मिनिट अर्थित से स्पात स्प

कालांतर, चर आणि किरणवरीमान ह्या प्रयोठ स्टहाराची पर्ले ठरलेळी आहेत य ती कीएक-रूपाने दिखी आहेत. पण चर बादण्याची एक सामान्य रीति सांगून ठेवतो.

इष्ट दिवर्धीच्या रविकातीस इष्ट स्थळाच्या अक्षात्रानीं गुणून ५ नीं भागावें, भागावार परासक वेईल त्याचीं मिनिटें क्याचीं, दितर्शी भिनिटें इष्ट दिवर्धी चर सस्कार आहे असे समजावें, ह्या रीतीनें येणारा सस्कार २ ३ मिनिटावर्येत कथीं क्यीं स्थळ असतो.

मिनिटात्मक चर काढण्याची स्पृत्त रीति बझी बाहे वर्ग, इष्ट दिवशींच्या रविकांतीस इष्ट अक्षांताती गुण्न १३ मी भागाये. भागाकाराहतकी मिनिट चर संस्कार येतो चर संस्का-राची ही मिनिट कोणवाही वर्ग ता.२१२२ मार्चणस्त २२मप्टेंचर पर्यंत ६तासांत बजा करायी य ता. २३१४ सप्टेंचर ते २० मार्चपर्यंत ६ तासांत मित्रवायी म्हणते चर संस्टत मृर्योद्य भाजा स्वास काहांतर व किरण प्रकीभयन संस्कार करून स्पष्ट स्पादिय काल काडाया.

अक्षारा आणि प्राप्ति यात्रकन नरसक्तार त्रिती येतो याची सूरम कीट रें दिली आहेत. पण सामा-न्यतः चरसस्कार षाढण्याची पदित माहित असणं जरूर महणून ही शीत येथे दिशी आहे. याचा उत्योग प्रस्म गणित साधन प्रकार्ग योजीही करू नये. मातिचे अग्र य अक्षारा त्रितरें जास्त वितवन योडयोश पर्य हा स्पृत्त रीतीच्या मध्यम प्रमाणानें पटत जातो य तो साहितक आहे. याकरिताच युरम योट्यें यात मुहाम पातरें आहेत.

#### सूर्यास्तकाल काढण्याची रीति.

### [ १५२ ]

# रपष्ट सायन सूर्यावरून रविक्रांति कोष्टक.

|             | करण कल्पलता ] |               |             |              | _                   | ত্ত          | पकरप      | π=₹            | गयन  | रवि       |          |     |     | [कः          | ्ण व      | कल्प   | हता                 |      |            |
|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|-----------|----------------|------|-----------|----------|-----|-----|--------------|-----------|--------|---------------------|------|------------|
| ૩.          |               | रार्श<br>उ. व |             |              | -<br>र सर्श<br>उ. ह |              |           | र सर्श<br>उ. ह |      | Ι.        | स<br>उ.  |     | Ι.  | ४ सई<br>उ. १ |           |        | <b>र</b> सह<br>उ. : |      | ਰ.         |
|             | ઝં.           | क.            | वि.         | ઝં.          | क.                  | वि.          | अं.       | क.             | वि.  | અં.       | क.       | वि. | અં. | क.           | वि.       | अं.    | क.                  | वि.  | અં.        |
|             | 0             | •             | ٥           | ११           | २८                  | ४८           | २०        | 8              | 86   | २३        | २७       | १८  | 20  | 8            | 86        | 18     | २८                  | 86   | ₹0         |
| १           | 0             | ₹۶            | 48          | ११           | ४९                  | ४८           | २०        | २२             | १८   | २३        | ঽ৽       | ξ   | १९  | ५६           | 48        | ११     | ঙ                   | २४   | २९         |
| ₹           |               | ሄ७            | 48          | १२           | १०                  | ३६           | २०        | ३४             | ३०   | ₹₹        | २६       | २४  | १९  | ٧₹           | ४२        | १०     | ४५                  | ५४   | २८         |
| ₹           | 8             | ११            | •           | १२           | ₹१                  | १२           | २०        | ४६             | १८   | २३        | २५       | १२  | १९  | ३०           | ø         | १०     | २४                  | १८   | २७         |
| ٧           | 1             | ₹५            | ३०          | १२           | ५१                  | ४२           | २०        | ५७             |      | २३        | २३       | ३६  | १९  | १५           | १२        | १०     | २                   | ३६   | २६         |
| 4           | 8             | ५९            | १८          | १३           | ११                  |              | २१        | 6              |      | २३        | २१       | ₹ξ  | 23  | 8            | ሄሪ        | 8      | ४१                  | ۰    | २५         |
| Ę           | २             | २३            |             | १३           | ३१                  |              | २१        | १९             |      | २३        | १९       | Ę   | १८  | ४७           | १२        | ९      | १८                  | ४२   | २४         |
| ৩           |               | ४६            | ४८          | १३           | ५१                  |              | २१        | २९             | -    | २३        | १६       | ٩   | १८  | ₹ १          | ሄሪ        | 6      | ५६                  | ₹६   | ₹₹         |
| 6           |               | १०            | ₹६          | १४           | ११                  |              | २१        | ३९             |      | २३        | १२       | ४८  | १८  | १६           | ४८        | 6      | ३४                  | २४   | २२         |
| ٩           | 1 .           | ₹४            | 14          | १४           | ३०                  |              | २१        | ሄረ             |      | २३        | 8        |     | १८  | 8            | १२        | ۷      | १२                  | 0    | ₹ १        |
| ٠ १ ٥       | 1 -           | ધ્ છ          |             | 58           | ४९                  |              | २१        | 46             |      | २३        | R        | ४२  |     | ४५           | १२        | ৩      | <b>४</b> ९          | ٠,   | २०         |
| 8.8         | 1             | ٠.            | -           | 184          | 2                   |              | २२        | ٩              |      | २२        | ५९       | ५४  | t   | ₹\$          | ۰         | ঙ      | २६                  | ४२   |            |
| 8.          | 1             |               |             | 184          | २६                  |              | २२        | १४             |      | २२        | 48       | ४२  | 1 - | १२           | २४        | ঙ      | ₹                   | , ,  | १८         |
| १३          |               |               |             | १५           |                     |              | २२        | २२             |      | २२        | ४९       |     | १६  | ५५           | ३६        | Ę      | ٧,                  | ५४   | १७         |
| <b>\$</b> 3 |               |               |             | 188          | ₹                   |              | २२        | 25             |      | २२        | ४३       |     | १६  | ३८           | ₹०        | Ę      | १८                  | ٥    | १६         |
| 81          | "             |               |             | 18 €         |                     |              | 22        | ३६             | -    | २२        | 3 ξ      |     | १६  | २१           | ۰         | 4      | ५४                  | 86   | १५         |
| 21          | 1             |               |             | 18 8         |                     |              | २२        | 8.5            |      | २२        | २९       | ٧८  |     | ₹            | Ę         | ч      | ₹१                  | ३०   | 68         |
| \$1         | - 1           | •             | •           | ११६          |                     |              | २२        | 88             |      | 23        | २२       |     | १५  | ٧५           | ۰         | 4      | C                   | १२   | १३         |
| ۶.          | i             |               |             | 1 8 19       | • •                 |              | 122       | 48             |      | २२        | १४       | 86  |     | २६           | ४२        | R      | ጰጸ                  | 86   | <b>१</b> २ |
| ξ,          | ٦.            | •             |             | २ १७<br>० १७ |                     |              | <b>२२</b> | ५९<br>४        | -    | २२        | Ę        |     | १५  | ۷.           | १२        | ¥      | २१                  | २४   | * *        |
| 2           | •             |               | -           | 1 2          |                     |              | 2 3       | \$             |      | <b>२१</b> | 42       |     | 18  | 88           | २४        | ₹      | ५७                  | 86   | १०         |
| र<br>२      | •             | <br>: 34      |             | र १८         | -                   |              | 123       |                |      | 121       | ३९<br>३९ |     | १४  | ₹0           | १८        | ₹      | ₹₹                  | 26   | \$<br>2    |
| ٠<br>٦      | 1             | . 46          |             | E   2 2      |                     |              | : 2 3     |                |      | 123       | 38       | -   | 8.3 | ११<br>५१     | ٥         | 3      | १०                  | ३६   | ย          |
| રે          | ٦.            | . ??          |             | 2 2          |                     |              | 2 3       |                |      | 128       | ٤٩       |     | 183 | 38           | ₹ º<br>४८ | ₹<br>₹ | ४६<br>२३            | 86   | ξ          |
| રે          | . (           |               |             | 0 29         |                     |              | 23        |                |      | 12 8      | ٠.       | 85  |     | 11           | 86        | ٦<br>٢ | 44                  | 20   | ٠ ب        |
| -           | E 2           |               | ≀ ₹         | ६१           | . १५                |              | र∣२३      |                |      | 120       | 4 ৩      |     | 1 - | 48           | ४२        | è      | 34                  | ₹0   | ٠.٧        |
|             | 9 8           | • २१          | ۲ ۲         | 2 2          | ६ ३०                |              | • २३      |                | 13   | रेरि०     | ٧٤       |     | 12  | 3.8          | 12        | è      | \$ 8                | 83   | 3          |
| 7           | 68            | • Y1          | 4           | ٧ ۲ ۲        | <b>5</b> 8 2        | ٧            | र २       | २६             | २१   | d٦٠       | ३४       | ₹•  | १२  | ₹0           | 3 ६       |        | YU                  | 48   | ₹          |
| 2           | 3             | ٠ ۶           | • २         | ٧!۲          | ९ ५६                | 4            | √१३       |                |      | ं∤२०      | २२       |     | 2 8 | 44           | 86        |        | ₹₹.                 | 44   | ₹          |
| _ 3         | 0 8           | <b>₹</b> ′ ₹  | 4 Y         | ૮ ર          | ٠ ९                 | Y            | <u> </u>  | २७             | 14   | १२०       | ,        | ٧ć  | ₹ ₹ | २८           | ٧८        |        |                     |      |            |
| 3           | i.   1        | रेस.          | <b>ব.</b> ক | .   १        | •स.∙                | <b>হ.</b> ফা | ۱۱,       | स. द           | • কা | .   4     | त. द.    | का. | 0   | ध. द.        | कां.      | ६र     | . द.                | कां. | अं.        |

[ १५६ ] वारा महिन्यांचें तारिखवार दररोजचें खीच्या क्रांतीचें कोष्टक.

| ता. जाने., वेतु. मार्च एवीळ में जित  र दर्श ५ दर्श ६ दर्श ६ द्र धारण ज्यारर १ व्र ११ १ र ११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |          |              |              |                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|----------------|---------|
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ता.        | जाने.      | फेब्रु.  | मार्च        | एमील         | ¥ .            | সূন     |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8          | द२३। ५     | दश्दाद्द | द ७।२७       | उ ४।२२       | उ १५। ९        | उ २२१२३ |
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २२।५६      | १६।२९    | ৩ । ४        | ४।४५         | १५।२७          |         |
| \$15         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25         \$25 <td>₹</td> <td>२२।५०</td> <td>१६।२१</td> <td>६१४१</td> <td>५। ८</td> <td>१५।४६</td> <td></td>                                                                                                                                                                         | ₹          | २२।५०      | १६।२१    | ६१४१         | ५। ८         | १५।४६          |         |
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Y          | रश४४       | १६। ४    | ६।१८         | <b>ધા</b> રર | १६। ४          |         |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۹          | २२।३७      | १५।४६    | ५।५५         | ५1५५         | १६।२१          |         |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ę          | २२।३०      | १५।२७    | ५।३२         | 5182         | १६।२९          |         |
| \$15         \$25147         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155         \$25155 <td>৬</td> <td>२२।२३</td> <td>१५। ९</td> <td>ધા ૮</td> <td>६१४१</td> <td>१६१५६</td> <td></td>                                                                         | ৬          | २२।२३      | १५। ९    | ધા ૮         | ६१४१         | १६१५६          |         |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २२।१६      | १४।५०    | ४।४५         | ७। ४         | १७।१३          |         |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8          | २२। ७      | १४!३१    | ४।२२         | ७।२७         | १७∣३०          | २३।१०   |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०         | २१।५९      | १४।१२    | ३।५८         | ७।५०         | १७।४६          |         |
| \$4         \$4         \$154         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २१।५०      | १३।५२    | ३१३४         | ८।१२         | १८। २          |         |
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | ₹श४०       | १३।३२    | ३।११         | ८।३५         | १८।३३          |         |
| \$4         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १३         | २१।३०      | १३।१२    | २१४७         | ८।५७         | 36186          |         |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6          \$6         \$6         \$6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | २१।२०      | १२।५२    | २।२३         | ९।१९         | १९। ३          |         |
| \$4         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २श१०       | १२।३२    | ११५९         | १४१          | <b>१९</b> ११७  | २३।२५   |
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २०१५९      | १२।११    | <b>१</b> ।३६ | १०। ३        | रशहर           |         |
| \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6         \$6<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१</b> ७ | २०१४७      | १११५०    | ₹।१२         | १०।२५        | <b>₹</b> \$ ¥¥ | रशरद    |
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २०।३५      | ११।२९    | 0185         | \$0[YU       | १९।५८          |         |
| \$1         \$2         \$2         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3         \$3<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | २०१२३      | रश ८     | •158         | १ ११ ८       | २०११           |         |
| \$6         \$6         \$184         \$2,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814         \$3,814                                                                                                                                                                              |            | २०११       | १०१४७    | द ०११०       | ११।२९        |                |         |
| \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |              |              |                | २३१२८   |
| \$6         \$6         \$15.4         \$2.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6         \$3.515.6 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>२३।२८</td>                                     |            |            |          |              |              |                | २३।२८   |
| \$6         \$134         \$24156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156         \$34156                                                                                                                                                                          |            |            |          |              |              |                | २३।२८   |
| \$6         \$6         \$154         \$25156         \$25156         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166         \$25166                                                                                                                                                                              |            |            |          |              |              |                | २३।२७   |
| \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$1         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2<                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |          |              |              |                |         |
| \$1         \$2 \$105\$         \$15\$         \$5\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$         \$2\$16\$ |            |            |          |              |              |                | २३।२६   |
| \$6         \$184         \$2,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,5184         \$3,518                                                                                                                                           |            |            |          |              |              |                |         |
| \$1         \$2 \$10\$\$         \$2 \$16\$\$         \$3 \$51\$\$\$           \$0         \$10\$\$\$         \$15\$\$         \$51\$\$\$         \$51\$\$\$           \$2         \$40\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$         \$60\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |              |              |                | २३।२५   |
| रेर दरणहरू उरादद उररादर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | दणारण    |              |              |                | २३।२५   |
| रर दिरागरर । अस्तरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |          |              | :            |                | उ २३।२३ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4,4       | 1 द र जर र | <u>'</u> |              |              | उ रसारद        |         |

राष्ट्र पापन मूर्पारम्न परिवाति आति वास्पेरम्न परिवाति एक्य देते. कारण वारीण आति पापन मूर्प यांचा परसर निकट पंचेष आहे. हैं कोष्टक भेन्यवारी महिन्ताने २९ दिश्य पम्मू हिन्दे अवस्तानुकों क्या गर्ती पेन्यार्गाने २८ दिश्य प्रकार का पर्ता इट लाग्येच्या दुडीन दिश्यार्थी और शित विकार्यी का इट दिश्यार्थी निक्रियार्थी, देति दिश्यार्थी न हिन्दे स्वातेष्ट का स्वातंत्र देश होने वासन के स्वातंत्र होने देव कोष्टक द्वारोगीं आगार्थि वास प्रकार पराया परक प्रमार नार्शि.

| ता. | जुलै          | आगष्ट        | सप्टेंबर     | आक्टो.        | नोव्हेंबर | डिसेंबर       |
|-----|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| १   | उ २३।२०       | च १८।३३      | उ ८।३५       | द हारर        | द१४।३१    | द २१।५०       |
| 2   | २३।१७         | १८।१८        | ८११२         | हा३४          | १४१५०     | २श५९          |
| ş   | २३।१४         | १८। २        | ७।५०         | <b>ેરા</b> ૧૮ | १५। ९     | २२। ७         |
| ¥   | २३।१०         | १७।४६        | ७।२७         | ४।२२          | १५।२७     | <b>२२</b> ।१६ |
| ų   | २श ६          | १७।३०        | ળ ૪          | ४।४५          | १५।४६     | २२।२३         |
| ξ   | २३। १         | १७।१३        | ६।४१         | ५१८           | १६। ४     | २२।३०         |
| ø   | <b>२२</b> ।५६ | १६।५६        | ६।१८         | ५।३२          | १६।२१     | २२।३७         |
| 6   | २२।५०         | १६।२९        | <b>६</b> ।५६ | ५।५५          | १६।२९     | २२।४४         |
| 9   | २२।४४         | १६।२१        | ५।३२         | ६।१८          | १६।५६     | २२।५०         |
| १०  | २२।३७         | १६। ४        | ५। ८         | ६।४१          | १७।१३     | २२।५६         |
| ११  | २२।३०         | १५।४६        | ४।४५         | ৩) ४          | १७१३०     | २३। १         |
| १२  | २२।२३         | १५।२७        | ४।२२         | ७।२७          | १७।४६     | २३। ६         |
| १३  | २२।१६         | १५। ९        | ३।५८         | ७१५०          | १८। २     | २३।१०         |
| १४  | २२। ७         | १४।५०        | रा३४         | ८।१२          | १८।१८     | २३।१४         |
| १५  | २श५९          | १४।३१        | ३।११         | ८१३५          | १८।३३     | २३।१७         |
| १६  | २१।५०         | १४।१२        | रा४७         | ८।५७          | १८।४८     | २३।२०         |
| १७  | 28180         | ! શ્રાપર     | रार३         | ९।१९          | १९। ३     | २३।२३         |
| १८  | २श३०          | १३।३२        | श५९          | ९।४१          | १९।१७     | २३।२५         |
| १९  | २श२०          | १३।१२        | श३६          | १०। ३         | १९।३१     | २३।२५         |
| २०  |               | १श५२         | शश्र         | १०।२५         | १९।४४     | २३१२६         |
| २१  |               | १२।३२        | ०।४८         | १०।४७         | १९१५८     | २३।२७         |
| २२  |               | १२।११        | ०।२४         | १ ११ ८        | २०११      | २३।२८         |
| २३  |               | १श५०         | दश०          | १श२९          | २०।२३     | २३।२८         |
| २४  | 1             | १रा२९        | दशर४         | १श५०          | २०।३५     | २३।२८         |
| २प  |               | ११। ८        | 0186         | १२।११         | २०१४७     | २३।२७         |
| 71  | 1             | १०१४७        | शश्र         | १२।३२         | २०१९      | २३।२६         |
| ₹1  |               | १०१२५        | श३६          | १२।५२         | रशाश्व    | २३।२५         |
| ₹.  |               | १०। ३        | श५९          | १३।१२         | २११२०     | २३।२३         |
| ٦   |               | ९।४१<br>९।४९ | 7173         | १३।३२         | २१1३०     | २३।२०         |
| ą   |               | 1            | द श४७        | १३।५२         | द२श४०     | २३ १७         |
| ३   | 5 3 5 5 1 8   | उ ८।५७       | 1            | द १४।१२       | i i       | द २३।१४_      |

### क्रांति म्हणजे काय ?

शङ्कु प्राच्यपरातर विपुवच्छायाङ्गुलातरं याम्ये ॥ त्रि. प्र. ६० वर्षकु आन्ताचार (चुन जानकुरावर नान ॥ १४, ६० उदरीन्य अम्यगुण छायाकणींडूर्व काविः ॥ ज्ञा. स्त्र. सि. परमाफ्काच्या तु स्वरस्त्र गुणेदवः । स्त्रं विद्यात स्य. वरुगुणा ज्या त्रिजीवाता तथापं काति रुच्यते ॥ २८/७७ उपपत्तिः--महो बैभागिर्विपुत्रदुजुताहक्षिणोचर गमनं करोति ते बांत्यंशाः । क्रमणं क्रांतिः ।

म. ला. त्रि. म. ११-१४०

[१५५] अक्षांग्र व क्रांतीवरून चराचें कोष्टक. (५ ते २० अक्षांग्र.)

| अं.  | ષ        | 9   | १०         | ११    | १२    | १३          | ₹¥         | १५  | १६    | १७  | १८  | १९         | २०         |
|------|----------|-----|------------|-------|-------|-------------|------------|-----|-------|-----|-----|------------|------------|
| 2    | 0        | ۰   | 0          | 0     | 0     | 8           | ?          | 8   | 8     | \$  | ?   | *          |            |
| ٦,   | 8        | 8   | 8          | १     | 2     | २           | ર          | ₹   | ર     | ₹   | 2   | ₹          | ą          |
| ą    | १        | ş   | २          | २     | २     | २           | २          | ą   | ₹     | ş   | ٧   | ٧          | ٧          |
| 8    | <b>ર</b> | ર   | ?          | ર     | ą     | ¥           | ٧          | ٧   | K     | 8   | 4   | ų          | ٩          |
| 4    | २        | ₹   | ŧ          | ¥     | ٧     | ¥           | Y          | ۹   | 4     | Ę   | Ę   | Ę          | 0          |
| Ę    | ₹        | ٧   | Y          | ٧     | ٩     | 4           | Ę          | Ę   | Ę     | 6   | 6   | ટ          | c          |
| 6    | ¥        | ٧   | Y          | ٩     | Ę     | ξ           | 19         | 9   | 6     | ć   | 9   | 9          | 10         |
| ۵    | ٧        | 4   | ۴          | Ę     | Ę     | ৬           | 6          | 6   | 5     | १०  | १०  | 80         | <b>१</b> १ |
| ٠ (  | ٩        | ų   | Ę          | ভ     | o     | C           | ć          | •   | १०    | 88  | ११  | १२         | 12         |
| 80   | Ę        | Ę   | U          | •     | 4     | 7           | ₹ 0        | 20  | \$ \$ | १२  | १३  | १४         | ٩x         |
| ११   | Ę        | 19  | C          | L     | ?     | १०          | <b>१</b> १ | १२  | १२    | १३  | 88  | १५         | १६         |
| १२   | ફ        | •   | 6          | 9     | ₹ 0   | ११          | १२         | १३  | ξ¥    | १५  | १६  | १६         | \$ 60      |
| १३   | ৬        | ć   | 3          | १०    | \$ \$ | १२          | १३         | १४  | १५    | १६  | १७  | 3.5        | 15         |
| १४   | ć        | 3   | 80         | \$ \$ | १२    | ₹ ₹         | ۲۶         | 24  | १६    | १ ७ | १८  | 89         | २०         |
| १५   | c        | •   | १०         | १२    | १३    | ŧΥ          | १५         | ₹ Ę | १७    | 16  | २०  | २१         | २२         |
| १६   | 8        | १०  | \$ \$      | १२    | \$8   | १५          | १६         | १७  | 16    | २०  | २१  | २२         | २४         |
| १७   | १०       | 2.5 | १२         | १३    | १५    | १६          | १७         | 86  | २०    | २१  | २२  | २४         | २५         |
| १८   | १०       | 2.5 | १३         | ŧ٧    | १६    | ₹ ७         | 16         | २०  | ₹ ₹   | २२  | २४  | २५         | २७         |
| ₹९ [ | ११       | १२  | <b>१</b> ४ | १५    | १६    | 16          | १९         | ₹₹  | २२    | २४  | २५  | २७         | २८         |
| २०   | १२       | १३  | ξ¥         | १६    | १७    | <b>₹</b> \$ | २०         | २२  | २४    | २५  | २६  | २८         | 30         |
| 28   | १२       | ₹¥  | * 4        | १६    | १८    | २०          | २२         | २३  | २५    | २७  | २८  | ₹•         | 3.5        |
| २२   | ₹ ₹      | ŧ٧  | १६         | ₹७    | \$5   | ₹ ₹         | २३         | २४  | २६    | २८  | ₹ • | ₹₹         | ŧ٧         |
| २३   | ₹ ₹      | * 4 | १७         | 16    | २०    | २२          | २४         | २६  | २८    | ₹∘  | ₹₹  | <b>₹</b> ₹ | 34         |
| २४   | 4.8      | १६  | 86         | २०    | ₹ ₹   | २३          | २५         | २७  | ₹\$   | ₹ ₹ | ₹₹  | ३५         | ₹ 10       |

### क्रांति-अक्षांग्र आणि दिनमान, रात्रिमान.

ज्यात्रमाणे सूर्यांची शांति आणि हट अधाय यायरून एट रपताचा सूर्योदय व यूर्यांच्य काटवो सेतो. 
स्वाध्यमाणे सूर्यांच्या इतिया दुवरा दर्यांग भएने हट रपताचे हट रिवरणे दिनमान, प्रीमान सापत 
हर होय. ज्या दिवर्यां रिवर्माति • अयते त्या दिवर्यी कोलवारी दिवरणी दिनमान, प्रीमान सापत 
१० पटिका याप्रमाणे वमतमान अवते. कारण ता दिवर्यी शांतिया गएने चर संस्कार सून्त प्रवक्ती. 
हाति वसत्रमी वादत काते वसत्रमान अवते. कारण ता दिवर्यी शांतिया गएने चर संस्कार सून्त प्रवक्ती. 
हाति वसत्रमी वादत काते वसत्रमान सून्त है स्वापना सून्त है सुन्त सून्त सून्त है सुन्त सून्त है सुन्त सून्त सून्त सून्त है सुन्त सुन्त है है सुन्त सुन्त सून्त है है सुन्त सून्त सून्त है है सुन्त सुन्त है है सुन्त सून्त है है सुन्त सुन्त है है सुन्त है सुन्त सुन्त है है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है है सुन्त है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है है सुन्त सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त है सुन्त सुन्त सुन्त सुन्त सुन्त सुन्त सुन्त सुन्त है सुन्त सुन

[१५७] स्रोतः अर्थातः स्टब्स्स्यानस्य स्टब्स्

कालांतर अर्थात् मध्यमकाल व स्पष्ट काल यांतील अंतराचें कोष्टक. अ म्हणने अधिक ) सुचना—आकडे मिनिटाचे आहेत. ( उ म्हणने उणे.

| .तारीख     | जाने.     | केतु. | मार्च. | एप्रिल, | मे   | ज्न.       | සුම්.    | आग.  | सप्टें.  | आक्टो.     | नःहें.     | हिसें. |
|------------|-----------|-------|--------|---------|------|------------|----------|------|----------|------------|------------|--------|
| ,wide      | अ.        | અ.    | अ.     | थ,      | ਤ.   | ਰ.         | ચ.       | अ.   | ਤ.       | ਰ,         | ਤ.         | ਤ.     |
| 8          | अ.४       | अ१४   | अ१३    | अ. ४    | उ. ३ | ਤ. ₹       | अ. ३     | अ. ६ | उ. ०     | उ.१०       | उ.१६       | 3.88   |
| ર          | ٧         | १४    | १२     | ٧       | ₹    | २          | ٧        | ξ    |          | 1 2 2      | १६         | 1 80   |
| ş          | ų         | १४    | १२     | ३       | 3    | ર          | ٧        | Ę    | 1 8      | 1 2 2      | १६         | 1 80   |
| ¥          | 4         | १४    | १२     | 1 3     | ₹    | ∤ર         | Y        | Ę    | 1        | 1 8 8      | १६         | 20     |
| ų          | Ę         | १४    | १२     | 3       | 3    | 1          | 8        | Ę    |          | १२         | १६         | 3      |
| Ę          | Ę         | १४    | ११     | ₹ .     | ¥    | १          | ¥        | Ę    | ર        | १२         | १६         | ١ ,    |
| ৬          | ৬         | 18    | ११     | ₹       | ٧    | 1          | ų        | 4    | ર        | १२         | १६         | 6      |
| ۷          | ৬         | १४    | ११     | २       | 8    | <b>?</b> : | 4        | 4    | २        | १२         | १६         | 4      |
| ٩.         | ৬         | १४    | ११     | २       | ٧    | 1          | ų        | ų    | ₹        | १३         | १६         | ه ا    |
| १०         | 6         | १४    | १०     | 1       | Y    | ₹          | ધ        | ۹    | ₹        | <b>१</b> ३ | १६         | ا ا    |
| 8.8        | 6         | 88    | १०     | 1       | Y    | 1          | 4        | ų    | ₹        | १३         | १६         | b      |
| <b>१</b> २ | 6         | १४    | १०     | 1       | ¥    | उश         | 4        | 4    | ¥        | 2.3        | १६         | Ę      |
| १३         | 9         | 18    | १०     | 1       | ¥    | 0          | 4        | 4    | ¥        | ₹¥         | 15         | Ę      |
| 5.8        | 3         | 18    | 8      |         | ¥    |            | ધ        | Y    | ٧        | 5.8        | १५         | 4      |
| * 4        | १०        | 18    | 3      |         | Y    | ۰          | Ę        | ٧    | 4        | 8.8        | १५         | 4      |
| १६         | 20        | 18    | 3      |         | Y    | ۰          | Ę        | Y    | ٩        | \$¥        | १५         | ¥      |
| १७         | १०        | 88    | 3      |         | ¥    | ۰          | ξ        | Y    | 4        | 5.8        | १५         | ¥      |
| 3.6        | 2.5       | 5.8   | 1      | उ. १    | ¥    | थ.१        | ξ        | Υ    | Ę        | \$¥        | ?¥         | ₹      |
| ₹\$        | 2.5       | ₹¥    | 6      | 1       | ¥    | ?          | ٤        | ₹    | Ę        | \$X        | <b>?</b> ¥ | 1      |
| २०         | 11        | 18    | 6      | ! !     | ¥    | १          | Ę        | ₹    | v        | १५         | ₹¥         | २      |
| ₹ ₹        | १२        | 18    | ی      | ١ ٢     | Y    | ₹          | Ę        | ₹    | اه       | 84         | 1.3        | २      |
| २२         | १२        | 18    | ט      | ર       | ¥    | ₹ !        | Ę        | 3    | ٥        | 26         | 1.8        | उ१     |
| २३         | १२        | 4.8   | و      | २       | ¥    | ₹          | Ę        | ₹    | 6        | १५         | ? ₹        | उ१     |
| २४         | १२        | १३    | Ę      | २       | ş    | २          | Ę        | ₹    | 6        | 14         | १३         | ٠      |
| २ ५        | 2.3       | 13    | Ę      | २       | ₹    | 3          | ξ        | ₹ '  | ۲ ا      | १६         | ??         | •      |
| २६         | 1.3       | 1.5   | Ę      | २       | 3    | । २,       | Ę        | ę    | •        | 3.8        | 11         | अ१     |
| ₹७<br>₹८   | 13        | 13    | 4      | २       | ₹    | 3          | Ę        | ?    | • 1      | १६         | \$ 5       | ₹.     |
| ₹\$        | 2.3       | १३    | 4      | 3       | 1    | 3          | Ę        | ? .  | ٠.       | १६         | <b>5</b> 5 | ર્     |
| 20         | 2.5       | अ१३   | ۱ ب    |         | 3 1  |            | ٤        | ? 3  | 3 ? .    | १६         | १२         | ą      |
| ₹ ₹        | १४<br>अ१४ |       |        | 3. ł    | •    | -          | ξ<br>ξ : | -    |          |            | 12.5       | 3      |
| - ' '      | 3 CY      |       | H. Y   | •       | •    | भ. •       |          | 7.0  | <u> </u> | 3 £        | • }        | 21.5   |

मध्यमकाल व स्पष्टकाल वांतील संतर वर दिले आहे. या कोष्टकाचा उपयोग केलालाही एवळाचा स्वींद्र्य काटतांता होतो. ( चुना वरिका किया हार्यी पक्ष्य केल्प शेर दिवत हार्य-रिका, बांचु बारिक्क शेर दिवत हा मध्यमध्ये अलावाने क्यी किया जन्मी अल्डो, हा परक हिली दे बर्गित केल्प आहे. होयी हार्या हवेचन आँड वर्षम स्वयंत्र, भरकावार्य हाल्याच उद्यावर किया मुखेदर संदार स्टावत.)

# [१५८]

# ( अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलभा.

| -i-               | অস্তায  | रेखांश         | पछभा      | गांव.            | अक्षांश  | रेखांच        | पलमा           |
|-------------------|---------|----------------|-----------|------------------|----------|---------------|----------------|
| गांव<br>          | उत्तर.  | _पूर्व,        | अं. व्यं. | 411q.            | उत्तर.   | पूर्व.        | अं. व्यं       |
| श्रीवर्धन         | ₹ 128   | ७३। ९          | ३१५२      | अमळनेर           | २१। २    | ७५११०         | 8130           |
| श्रीगोंदें        | १८।३४   | ७४।४०          | ४। ५      | अंकलेश्वर        | २१।३६    | ७३। ०         | 8180           |
| श्रीनगर           | ३४। ६   | હધા ૦          | C1 0      | आमोद             | २२। ०    | ७२।५६         | 8140           |
| थीरंगपट्टण        | १२।३४   | ७६।४२          | रा३९      | आनंद             | रश३२     | ७३। ०         | ४।५७           |
| अलुर              | १४।४५   | ७५।१५          | '३। ९     | अइमदावाद         | रश १     | ७२।३२         | ધા ૪           |
| आळंदी (देवाची)    | १८।३५   | ७३।५५          | ૪ા ર      | आम्रा            | रिधाश्र  | ७८।१५         | ५।५६           |
| आजरे              | १६।११   | ૭૪  ५          | ३१२८      | अमृतसर           | ३१।३७    | ७४।४८         | ६।५७           |
| अंकलुज            | १७१५०   | ७५। ०          | ३१५२      | अकोला (यन्हाड)   | २०१४र    | ०७। २         | ४१३५           |
| आरपाड             | २श१५    | ७२।५०          | ४।४०      | अलाहाबाद         | रदारह    | ८श५२          | ५१३७           |
| अलीगंज            | २६।१२   | ८४।३०          | ५१५४      | अल्पाई           | ९।३०     | ७६।२०         | २। ५           |
| आजमगड             | २६। ४   | ८३।१५          |           | ओरिसा            | २०। ०    | (X) 0         | ४।२२           |
| आरक वाझार×ं       | २७।३०   | ८३। ०          | ६११५      | अयोध्या          | २६१४८    | ८२।१५         | ६। ३           |
| आंबिद×            | २७। ०   | ७६। ०          | ६। ७      | अयू              | रक्षा ३५ | <b>३२</b>  ४५ | 4110           |
| आवटाबाद×          | ३४।३०   | ७३।३०          | ८।१५      | अशिरगड           | रशर५     | 28136         | ४।४३           |
| अंगला×            | ३०∣३०   | ७६।४५          | હ} ૪      | <b>ओ</b> जल      | १७१५०    | 2 (⊊e         | ३१५१           |
| अलमोहे×           | २९।३०   | ७९।४५          | ६।४७      | अंजनवेल          | १७१३२    | <b>१११</b> ४  | \$180          |
| अ <b>इ</b> मदपूर× |         | ७१।१५          |           | अलवर             | २७।३४    |               |                |
| अनुपग्रहर×        |         | ७८।३०          |           | अभेठी            | २६। ७    | :श४५          | '૬!૬₹          |
| अदवानी×           |         | ०५।३०          |           | <b>इ</b> लक्छ    | १५।५७    | ६।१०          | ३।२५           |
| अङ्गीगद           |         | ७८। ६          |           | इचलकरंबी         | 2 2180   | ४१३५          | \$120          |
| औरंगायाद          | १९।५२   | ७५।२०          |           |                  | 10110    | हा ०          | \$18a          |
| অহক               | २ २।५३  | ७२।१७          | ৩!२७      | इंदापूर          | 1201 50  | ધા ધ          | ३१५८           |
| अर्काट            | १२।५५   | ७९१२४          |           | इगतपुरी ,        | १९१४२७   | ३१४०          | \$1 <b>5</b> 0 |
| अनंतप्र           |         | ७५।१४          |           |                  | २२१४५ उ  |               | ५। •           |
| अजमीर             | २६।१५   | ७५१४६          |           | <b>ESIX</b>      | २७१३० ७  | 31 0          | ६११५           |
| अलीवाम            |         | ७२१५६          |           | ≰रावा×           | २६।३० ७  |               | ५।५९           |
| आगाधी             |         | ७२।५०          |           | इमामगद्द×        | २६।३०६   |               | ५१५९           |
| आचरे              |         | ७३१३०          |           | इस्डामाबाद×      | ३३१३०७   |               | ७।५६           |
| अंकीला            |         | ७४।२२          |           | रस्त्रादा×       | ३५। • ७  |               | <b>CIRY</b>    |
| आणिगेरी           |         | ७५1३०          |           | <b>उदगीर</b>     | १८।३० ३  |               | Yi (           |
| अथगी              |         | ७५।१०          |           |                  | १८।४६७   |               | YI۷            |
| আন্তেন            |         | 0 <b>£</b>  Y¢ |           | <b>उं</b> चरगांव | ₹01₹0    |               | ४।२६           |
| अष.सकोट           |         | 3६1१०          |           |                  | १९।१६ ७  |               | AlfA           |
| <b>র্মা</b> ঘ     |         | ७४।२८          |           |                  | २२।४० ७  | शारक          | ४१५७           |
| <b>अइमदनगर</b>    |         | JYİYC          |           |                  | २०१५६ ७: |               | 4155           |
| अरमादी            |         | 28154          |           |                  | २३।११'०' |               | 111            |
| गकोने (नगर)       | IS ZIEN | SAI d          | AISC      | उमरकोट           | २५१४१ ६१ | IIYE) '       | सम्            |

[१५९] ( अकारविन्हें ) अक्षांग्न. रेखांग्न व पलभा.

|                      | <b>अ</b> श्वाश | रेलाश            | पलभा     |                    | <b>अद्यांश</b> | रेखाश  | पलमा     |
|----------------------|----------------|------------------|----------|--------------------|----------------|--------|----------|
| , गाव                | उत्तर.         | पूर्व.           | अ. ब्यं. | गाव                | उत्तर.         | पूर्व. | अ. व्यं. |
| उटकमंड               |                | ७६।४४            |          | कोकटनूर            | १६।४०          | ७५१२०  | ३।३५     |
| उदेपूर<br>उदेपूर     |                | ७३१४३            |          | करमार्जे (सोलापुर) |                | ७५१२०  |          |
| उदपूर<br>उडगी        |                | ७४।५२            |          | कासेगाव            |                | ७५।२८  |          |
| उनाय×                |                | 20184            |          | किनई               | १७।४५          | ७४।२०  | ३।५५     |
| एरंडोल               |                | ७५१२७            |          | क-हाड              | १७।१४          | ७४)१६  | 3186     |
| ऐनाप्र               |                | ७४।५४            |          | कोरेगाव            | १७।४२          | ७४।२८  | ३१५४     |
| एदश्राबाद            |                | 0 द   १ ०        |          |                    | १७ १०          | ७४१३०  | 8180     |
| एलिचपूर              |                | ७७।२९            |          | कर्जत (नगर)        | १८।३२          | ७५१ ५  | ४। ५     |
| एडवर्डसायाद× (बन्सू) |                | 30184            |          | कोपरगाय            | १९१५३          | ७४।३८  | ४१२२     |
| कोटिपाळ              |                | ७५।३०            |          | कळवण               | २०१३०          | ७४ १०  | ४१३१     |
| कोळे                 |                | 981 9            |          | कासरेज             |                | ৩₹1∘   | ふしゃ。     |
| कण्डेरखेड            |                | ७४।२५            |          | कोरल               |                | ७३।१२  | ४।५८     |
| कारगन                |                | ७५१५०            |          | कैरा               |                | ७२।४८  | ४१५८     |
| कुंडला               |                | ७१ ३०            |          | कपडगंज             |                | ७३।१५  |          |
| कीरेगाव              | १८।३०          | 08180            | ४। १     | काशी               |                | ८२।३०  |          |
| कडी                  | २३।१०          | ७२।३०            | ५। ६     | कलकत्ता            |                | ८८।३०  |          |
| कालील                | रिशा ३०        | ७३।३०            | ४।५७     | कामटी              |                | ७९।१४  |          |
| कोटइमामघर            | रदार           | ६९।१०            | ५।५८     | काननुर             |                | ७५।२५  |          |
| <del>केस</del> र     | रिदार ध        | , ৩০ ३০          |          | कालिकत             |                | ७५।४९  |          |
| कालें                | 1213           | ७३।३५            |          | कराची              |                | ६६।५३  |          |
| कवठे महंकाळ          | १६।५९          | र ७५। ०          | ३।३९     | कटमंडू             | 1              | ८५।१२  |          |
| करजगी                | १७।१           | ७५।४०            |          |                    |                | ६९। ८  |          |
| कल्याण (नाइझाम)      | १७१५           | રોહહા લ          | ३।५२     |                    | 1 .            | ७७।३५  |          |
| कोडिनार              | 180181         | ५/७०।४८          |          | कोईमत्र            |                | ७७।३५  |          |
| कर्जत (कुलावा)       | १८१५           | ३∣७३।५३          |          |                    |                | ७९१५०  |          |
| कोलाइ                |                | १ ७३।२५          |          | कडुत्र             |                | ७९।४६  |          |
| कस्याण ( मुंबई )     |                | ર∣⊍રાશ્'         | 1 .      | कडाप्पा            |                | ७८१४८  |          |
| <del>वे</del> ळशी    |                | ३ ७ ३। १         |          | बोचीन              |                | ७६(१४  |          |
| फोला                 |                | ८ ७४।            |          | काशिमर (श्रीनगर)   |                | ७४१५९  |          |
| कारवार               |                | ९७४।१            |          | वर्नुत             |                | ७८। ६  |          |
| <b>सुमठा</b>         |                | ६७४।२            |          |                    |                | ৩৬[३०  |          |
| फलघटगी<br>• — रे     |                | ० ७५।            |          | कटक<br>साम्राज्य   |                | ८६। ०  |          |
| <b>इं</b> दगोळ       |                | २७५।१            |          | मपूर्यळा<br>काची   |                | ७५१२५  |          |
| करजगी                |                | १७५।३            |          | कानपूर<br>कानपूर   |                | ७६११८  |          |
| <b>पु</b> षंदवाड     |                | YIY              |          | काद्यों<br>कार्य   |                | ८०।२४  | ,-       |
| कागल<br>कोरहणा       |                | १ ७४।२<br>१ ०५।३ |          | <b>कि</b> त्र      | 36131          | ८०।५८  | रा३३     |
| कोल्हापूर            | 12 618         | श्वभार           | A 414.   | 11.26              | 1, 1144        | ७४।५२  | शेरिव    |

[ १६० ]

# ( अकाराविन्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलभा.

|                    | , -      |               |          |                 |              |              |                |
|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| गांव               | अक्षाग्र |               | पलभा     |                 | अद्यांश      | रेखांच       | पलभा           |
|                    | उत्तर.   | पूर्व.        | अं. व्यं |                 | उत्तर,       | पूर्व.       | अं. ह्यं.      |
| कुमारी             | ८। ६     | <b>৬৬</b> [३७ | 1189     | खेड (पुर्णे)    | १८।४४        | ७३1५८        | ४। ७           |
| कुंभकोण            | १०।५७    | ७९।३७         |          | खंबायत <b>.</b> |              | ७२।३४        |                |
| कडपी               |          | ७९।२२         |          | खांडवा          |              | ७६।२३        |                |
| केळशी              |          | ७३।१२         |          | खारपाटण         | १६।३४        | ७३।४०        | ३।३५           |
| कोतवडे             | १७। ५    | ७३।२२         | ३।४१     | खेडा (पंचमहाल)  | १२।४७        | ७२।४८        | 410            |
| -कोपल              | १५।२०    | ७५।२२         | 3186     | वैरपूर×         | २७।३०        |              |                |
| `कर्रवगांव         | १७।४२    | ७३।१३         | श्४१     | खुशासगडX        | ३३।३०        |              | ७१५६           |
| <b>कुस्क्षेत्र</b> | २९१५५    | ७७१ ०         | ६१५४     | 'वैवरषांट×      | 3.8130       | 150          | 6139           |
| - कांकरोली         | २५। ०    | ৫৪। ০         | ५१३६     | खिरुत्रX        | 281 0        |              | ६।३९           |
| ेकुणागद्व          | रदा३३    | હધા ૦         | ६। ०     | बानपूर×         | १८।३०        | ७०।४५        | ६।३१           |
| कोटा               | २५११०    | ७६। ०         | 41३८     | गरसपा           | १४११५        | 08180        | ₹1 ₹           |
| -ै कोडार×          | २८। ०    |               | ६१२३     | गोंडळ           | २२। ०        | 30144        | ४१५१           |
| <sup>∶</sup> कोयऌ× | २७।३०    |               |          | गोरेगांव        | 1861 6       | 37170        | ४। ०           |
| . केखडी×           | २६।३०    |               | ५१५९     | गुहागर          | १७१२९        | 9३।६६        | ३१५१           |
| किसनगड≾            | २६१३०    |               | ५१५९     | गोकर्ण          | १४।३१७       | <b>१४।२२</b> | 3112           |
| ं कुचिद्दार×       | रदा३०    |               | ષાષ્     |                 | १५।२२        | ધાપ્રર       | ३∤२३           |
| कानोद×             | २७१ ०    |               |          | गर्नेद्रगड      | १५१४२        | ६। ७         | ३।२७           |
| ंकनोज×             | २७। ०    |               |          | गारगोटी         | १६१४४        | <b>४</b> ।२५ | \$[ <b>₹</b> ¥ |
| - कंदाइार×         | ३१∣३०    |               | ७१२१     | गडिंग्लन        | १६।११        | अ१२८         | ३१३२           |
| कांगडा≭            | ३२। ०    |               | ७ ३०     | गणदेवी          | 201880       | ३।१०         | ४।३४           |
| कालागग×            | ३३। ०    |               | ७१४७     | शया             | 132125       | اب €         | ५१२७           |
| कोहाट×             | ₹३।३०    |               | ७ ५६     | ग्वारुहेर       | रदार4 ७      | 21 8         | 4180           |
| कुरम×              | ₹४1 0    |               | ટા દ     | गोयळकॉडे        | 231406       |              | 4184           |
| कारा कोरानघाट×     | ३५। ०    |               | ८।२४     | गाजीपूर         | 241346       |              | 4184           |
| . <i>कालका</i> X   | ३१। ०    |               | ७।१३     | गोर्वे          | 1941300      |              | ३।२०           |
| कासावली×           |          | ૭૭ા ∘[        | ७।१३     | र्शनम           | १९१२२८       |              | ४।१३           |
| केदारनाय×          | ₹श ०     | ુ ાશ્         | હાર ર    | गोइटी           | रदा दे       |              | रा५२           |
| े घेटा             | ३०१३०    |               | 9 8      | गूटी            | 241 00       |              | \$18X          |
| करमाळ (वंजाब)×     | 56150    | 0 100         | ६१४७     | गंत्र           | रदारदा       |              | ₹।३०           |
| काशिपूर×           | २९। ०    |               | ६१३९     | गद्गल           | १५१२२७       |              | १११७           |
| काथगोडम×           | २९। ०    |               | ६।३९     |                 | २२१४६७       |              |                |
| केळवे माहीम        | १९।३८    |               |          | गोकाक           | 2 5120 00    |              | 124            |
| . खंडाळे ( मायळ )  | १८१४५    |               |          | गोरखपूर         | रदा४४८३      |              | Ι₹             |
| सारेपाटण           | १६।३०    |               | शश्      |                 | रक्षा ५ १ ८६ | ારલ          | 13.3           |
| ' रोडाळे (वार्ड)   | १८। ०    |               |          | गुरपाX          | 261 0 CV     |              | 123            |
| सालापूर            | 55188    |               |          | गीवलपहाX        | २६।३० ९०     |              | 145            |
| सानापूर (बेळगांव)  | १६१४०    | 25135         | सारल     | गगावञ्च× ं      | 301 0 66     | 144 6        | 0 1            |

[ १६१ ]

### ( अकारविन्हें ) अक्षांश, रेखांश व पलमा.

| गाव                   | <b>अक्षा</b> श |           | पलभा       | गाय                    | <b>अ</b> श्चाश | रेखांच         | पलमा      |
|-----------------------|----------------|-----------|------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                       | उत्तर.         | पूर्व.    | र्थ. ध्यं. |                        | उत्तर.         | पूर्व.         | अं. व्यं. |
| गोंदा 🗙               | २७। ०          | ८२। ०     | ६१ ७       | जतपूर                  | २११४५          | 30140          | 8180      |
| गोविंदगड 🗙            | ३११३०          | ७४१३०     | ७१२१       |                        | २२। ०          | ७११२५          | ४)५१      |
| गारतोप 🗙              | ३ १। ३ ०       | ८१। ०     | ७१२१       | जोडिया                 |                | 00130          |           |
| गुरदसपूर 🗙            | ३२। ०          | ७५।३०     | ७१३०       | <b>অ</b> থা <b>জ</b>   | र श १ ५        | ६८।४०          | ५। ७      |
| गुजराय 🗙              | ३२।३०          | 081 0     | ७१३८       | जाहावा <i>डे</i>       | र३१४५          | ७०१४५          | ५।१६      |
| गुजराणवाला 🗙          | ₹रा३०          | ७४ ३०     | ७१३८       | जांबुआ                 | २२।४५          | ७४।४०          | 4) 0      |
| गिजनी 🗙               | ३३।३०          | ६८।३०     | ७।५६       | जब्हार                 | १९१५७          | ७३१२०          | ४।२४      |
| गंगोत्री 🗙            | ₹१1 0          | ७९। ०     | ७११३       | जयगड                   | १७११८          | ७३।१६          | 3186      |
| गुडगांव 🗙             | २८।३०          | ৩৬। ০     | ६।३१       | जमसिंही                | १६।३०          | ७५।२२          | ३(३८      |
| गेंदावा ×             | २८१३०          | হ ৩ ३০    | ६।३१       | <b>ज</b> त             | १७) ५          | ७५१२०          | ३१४१      |
| गुलबुर्गा             | १७।२०          | ७६१५२     |            | नामरोड                 |                | ७५।२५          | ४। ६      |
| <b>पोडन</b> दी        | १८१४७          | હજાર૬     | ধা ধ       | <b>बे</b> बुरी         |                | ७४१२०          | ۷) ه      |
| घोसळे                 | १८।१९          | ७३११०     | કા ર       | जुद्रर                 |                | ७३।५०          | ४११३      |
| धो धो                 | रशप्र          | ७२१२०     | ४।४६       | जळगोव                  |                | ७५१३५          | ४१३७      |
| चपळगाव                | १७।३५          | ७६।१२     | રાે ક      | जामनेर                 |                | ७५१४४          | ४।३५      |
| चादवड                 | २०१२५          | ७४। ५     |            | जलालपूर                |                | ७२।५९          | ४।३६      |
| चिकोही                | १६१२६          | ७४।४५     | रे ११३७    | जं <b>व्</b> सर        |                | ७२।४८          | ४।५१      |
| चादोर                 | २०११८          | ७४।१८     |            | जयपूर                  |                | ७६१ ०          | ६। ६      |
| चोपडे                 | रशार           | ७५।२०     | ४।३९       | <b>ज</b> नल <b>पूर</b> |                | ७९।५९          | ५। ६      |
| चाळिसगीव              | २०।२९          | ું હવાર ૦ | ४।३०       | जगदलपूर                |                | ८२। ४          | ४!१३      |
| चादा                  | १९१५६          | ७९।२०     |            |                        |                | ७५१५६          | ४।२२      |
| चंद्रनगर              | 25120          | 122130    | ધા ૦       | जार्रथर                |                | ७५१२८          | ६१५४      |
| चित्रकलदुर्ग          | १४।१३          | ७६१४०     |            | जगन्नायपुरी            |                | ८५।३१          | ४।२१      |
| चिपळूण                | १७१३           | । ७३।४०   |            | जोवपूर                 | २६।२५          | ७३। ४          | ५१४९      |
| चिएलगाव               | १७।३९          | १०३।१४    |            | र्जनिस                 |                | 3 1 0          | ३१५७      |
| चित्रणी               | १७)            | १४४४ ।    |            | जुन(गर्द               |                | 30138          | ス スゴ      |
| चित्रक्ट              | २५।१           | १८१। ५    |            | जामनगर                 |                | 301 0          | ४१५७      |
| <del>व</del> ैनपूर    |                | १८३।३०    |            | जम्मू                  | ₹२।४४          |                | ७।४३      |
| चाबा 🗙                |                | ०६।३०     |            |                        |                | ०६१३०          | EIVY      |
| चि <b>लीयानवाला</b> 🗙 |                | ্ত হাহ    |            |                        |                | ८२।४५          | ५१४७      |
| चित्रळ 🗙              |                | ું કરા વ  |            | जासवण X                |                | <b>७९</b>  ३०  | ५१५९      |
| चमन 🗙                 |                | • ६६।३    |            | जानकपूर X              |                | ८६। ०          | ५।५९      |
| বিৱায 🗴               |                | 6 6 1 1.  |            | जनविगरी X              |                | 66184          | ५१५९      |
| चोमतोडॉग सरीवर 🗴      |                | 0 661     |            | जेग्रहमीर X            |                | ०१। ०          | ६१ ७      |
| िंदयाश                |                | 1081      |            | बोन्हात ×              |                | <b>5</b> 813.0 | ६। ७      |
| धरप                   |                | יצוצט'ט   |            | चहाराबाद X             |                | ७०१३०          | टार५      |
| जार गवाद              | J₹०१५          | ५¦७ शर    | र् ४।३५    | जन्मोशी ×              | हिरी ०         | 30170          | olts      |

### [१६२]

# ( अकारविल्हे ) अक्षांत्र, रेखांत्र व पलमा.

| गाव                    | <b>अक्षा</b> श |               | पलभा         | गाव                        | अक्षाश   | रेखाश  | पलभा         |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------------|----------|--------|--------------|
| યાવ                    | उत्तर.         | पूर्व,        | अं. ध्यं.    | 1119                       | उत्तर.   | पूर्व. | अं. ध्यं.    |
| जगलाची X               | २९। ०          | ८७ ३०         | ६।३९         | तासगाव                     | १७। २    | ७४ ४०  | ३।४५         |
| जाकोवाबाद ×            | २८१३०          | ६८।३०         | [ ફારફ       | व्यं <b>चकेश्वर</b>        | १९१५७    | ० ३।४० | ४।२४         |
| <b>भा</b> शी           | रि५।२७         | ७८।३७         | ५।३६         | तळोदें                     | २१।३१    | ७४।१२  | <b>8</b> [88 |
| झालरापाटन              | २४।३२          | ७६११५         | ५।२९         | त्रिवेंद्रम                | 2184     | ৩৩) ০  | श४९          |
| <b>झोधरा</b> ×         | २७१ ०          | ७५। ०         | ६। ७         | तजाबर                      | १०१४५    | ७९।१५  | २!२२         |
| झे <b>लम</b> ×         | ३३। ०          | ७३।३०         | ७)४७         | त्रावणकोर                  | ९। ०     |        | शं५९         |
| भींद ×                 | २९। ०          | ७६ ३०         | ६।३९         | <u>त</u> ुतिकोरीन          | 2186     | ७८।१२  | श५६          |
| <b>झेलमीर</b> 🗙        | २८।३०          | ८१। ०         | ६।३१         | ति <del>च</del> नापछी      | 20140    |        | शर३          |
| टकारिया                | २२। ०          | ७२।४५         | ४।५१         | तासीसदन                    | २७१४५    | 68184  | ५।४२         |
| टिटवाळे                | १९।१४          | ७३।२४         | ४।१४         | तिने <b>वे</b> ष्टी        | 2188     | 08100  | श५४          |
| टोकें                  | १९।४०          | ७५।१०         | ४।१८         | ताडपत्री                   | १४।५६    | ७८११५  | 3183         |
| टेमुर्णी               | 861 8          | ७५।१६         | ३।५४         | तिरहत X                    | २६१३०    | ८५।३०  | ५।५९         |
| टेकारी                 | २४।५८          | ८४।४५         | ५१३५         | तेजपूर ×                   | २६१३०    | १२।४५  | ५१५९         |
| टॉक                    | २६।११          | ७५।४५         |              | तुमर्खुग 🗙                 | रिधा ०   | ८८१४५  | ६१ ७         |
| वश                     | २४।४५          | ६८। ०         | ५1३२         | तासिसुदन ×                 | रिषा ।   | 38184  | ६। ७         |
| ठाणें                  |                | ७३१ ०         | ४११४         |                            | रिधा ०   | १श३०   | ६१ ७         |
| <b>ट्टं</b> गरपूर      | २३।५०          | ७३१५०         | ५११७         | तुवाग ×                    | રિહા જે  |        | દ્યા હ       |
| <b>डे</b> डान          | २११ ०          | ७१।२०         | ४!३७         | तस्त <b>इ सु</b> क्षेमान 🗙 | 1 2130   | १९१३०  | ७१२१         |
| टिसा                   | २४।१५          | ७२।१०         | ધાર૪         | वाद्यगगा 🗙                 | ३२१३० ५  |        | ७।३८         |
| €ाइ                    | २६।५०          | ६७।५०         | દા ૪         | तेहरी X                    | 301 0    |        | ६।५६         |
| <b>रहाणू</b>           | १९।५८          | ७२।५०         | ४१२४         | थेऊर                       | 821201   |        | રાયજ         |
| डक⊅।पूर                | १७३ ०          | ७५।१०         | ३।४०]        | यासरा                      | २२।४९    | शास्ट  | ५। १         |
| <b>ट</b> मोई           | रश ५           | <b>७३</b> ।३० | ४१५२         | दापोली                     | १७।५०७   |        | 3148         |
| डाक्र                  | ररा४१          | ७३।१५         | ४१५७         | दाभोळ                      | १७।३४७   |        | <b>₹ </b> 48 |
| ब(१)                   | २३।४३          | ९०।३५         | ५।१३         | देवगड                      | १६१२०७   |        | शहद          |
| देहराहून               |                | ७८। ६         | ७। १         |                            | १७।५८७   |        | 3144         |
| दुमराय                 |                | ८४।१५         | ५।४४         |                            | १७।४३७   |        | ₹14¥         |
| होस्या 🗙               | २८। ०          |               | ६।२३]        |                            | १८।२९०   | शहट .  | Y 18         |
| <b>डि</b> ष्टीरायीज 🗙  |                | ९६। ०         |              |                            | २०।१४७   | ३१५० १ | ४।२७         |
| देश <b>र</b> मायलपान 🗙 |                | ३१। ०         | धारे         | दमोह                       | २३।५०७   | ९१२९ । | tity         |
| देरागाजीसान ×          | 1              | ७०।४५         | ६।५६         |                            | २८।३०७   | ७।१५ । | शिश्ध        |
| तालिकोट                |                | ७६।२०         | <b>₹!</b> ₹₹ |                            | २७। ३८   | c12c 1 | रा५७         |
| <u>रा</u> ळ जापूर      |                | उद्दार        | ३१५४         | _                          | २०१२३७   |        | 1125         |
| ಕಡೆ                    |                | उद्दाद४       | Y1 0         |                            | २०१४३७   |        | (133         |
| रारापूर                |                | 2115          | भारर         |                            | २२।१५६   |        | ११५४         |
| सोरगळ<br>ने            |                | ७५।१५         |              |                            | २६।१०¦८  |        | IISY         |
| ग्रेरदञ                | 14140          | ७५। ५         | सार्         | दीनवाबाद                   | ११।५०¦७। | भारभ भ | 1२१          |

[१६३] ( अकारविव्हे ) अक्षांग्र, रेखांग्र व पलमा.

| <del></del>         | গল্বাহা        | रेखाद्य             | error.           |                        | <b>अ</b> श्वाश | रेखाश         | पलभा              |
|---------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| गाव                 | अकाश<br>उत्तर, | पूर्व.              | पलभा<br>अं. ब्यं | गाव.                   | उत्तर,         | पूर्व.        | यलमा<br>अं. व्यं, |
| देवळाली             | <del></del>    | 03147               |                  | नायद्वार               |                | ७४। ०         | 4138              |
| द्वात ×             |                |                     | 5124             |                        |                | <b>७६।</b> १५ | ા ર               |
| दाग ×<br>दिब्रोगड × | २७।३०          | ૭૭ <b>૦</b><br>૬૬ ૦ |                  | नायनीताळ<br>- नायनीताळ |                | ७९।४५         | <b>६</b> ।४५      |
| दिर X               | 1              | ७२। ०<br>७२। ०      |                  | नेपाळगंज 🗙             |                | ८१।३०         | ६।२३              |
|                     |                |                     |                  | नपाळगण X<br>नशिराबाद X |                | ७५१ ०         | 4148              |
| धारवाड              |                | હધા ધ               |                  | नोगाव X                |                | ९२।४५         | 4149              |
| <u>පුත්</u>         |                | ७४।५०               |                  |                        |                | ECI 0         | ६। ७              |
| धरमपूर              |                | ७३।१४               |                  | नेहर ×                 |                | ७३।३०         | ६। ७              |
| धार                 |                | ७५।२०               |                  | नागोर ×                |                |               |                   |
| घोछपूर              | 1              | ७८। ०               |                  | नगापर्वत X             |                | ७४।३०         | ८।२४<br>७।१३      |
| घोलेस               |                | ७२।१०               |                  |                        |                | 201 0         |                   |
| धोळका               |                | ७२।२८               | ४१५९             |                        |                | ७५1 ०         | 0                 |
| घातगोनी ×           |                | ८५।३०               |                  |                        |                | C0130         | 0 Y               |
| धवलगिश ×            |                | ८३।४५               |                  |                        |                | ६६११५         | ६१४७              |
| नरहोवाची वाडी       |                | ७४।५०               |                  |                        |                | ७५।१०         | श ९               |
| नर्खंद              |                | ७५।३०               |                  |                        |                | ७५।१०         | 8150              |
| नविवंदर             |                | 0010                |                  |                        |                | ७३१३५         | ४१२६              |
| नागोठण              |                | ७३।१२               |                  |                        |                | ७२।१५         | ५।१६              |
| <b>मबलगुंद</b>      | 1.             | ७५।२४               |                  | पाडनपूर                | २४।१५          |               | ५१२४              |
| निवाळ               |                | <b>७६।</b> १५       |                  |                        | श९४५           |               | ४।१८              |
| नेवार्स             |                | હધા ૦               |                  |                        | रशाश्य         |               | ४।५४              |
| नसराप्र             | १८।१९          | ৩ ১৪ ০              |                  |                        |                | ७४। ५         | ३१५७              |
| नेल्सा              | १८१५३          | ७३।३२               | A) &             |                        |                | ७३११४         | ४। ७              |
| नारायणगाव           | 1881 6         | ৩ খে                |                  | पन्येल                 |                | ७३।१४         | ४।११              |
| नाशीक               | રગ વ           | ७३।५०               |                  | प्रतापगड               | १७।५६          |               | ३१५७              |
| निपाड               | રિગ ધ          | (७४।१०              |                  |                        |                | ७३।२२∣        | श४१               |
| नादगाव              | २०११           | <b>े उदा</b> हर     |                  | पणनी                   |                | ७३।५५         | शर४               |
| नवापूर              | 5 515 6        | ७३।५०               |                  | पन्हाळा                |                | ७४।१२         | \$188             |
| नंदुरगर             | ∣रशार∘         | ७४।१६               |                  | पढरपूर                 |                | ७५।२६         | श५३               |
| नवसरी               | २१। व          | ું હરા ५૮           |                  |                        | १७। ३          |               | श४५               |
| नादोद               |                | ં⊍₹ાર૪              |                  | पाटण                   | १७।२०          |               | श४९               |
| नहियाद              | 2 5184         | ं ७ स ५ ४           |                  | प्रचीतगढ               | १७११२          |               | ११४७              |
| नागपूर              |                | ं ७९।३०             |                  | पारनेर                 | रश ०           |               | 2166              |
| निमच                | रिश्वार        | , ७४।४९             | ધારર             |                        | १८।३०          |               | ጸI ጽ              |
| नरसिंगपूर           |                | ७९।१५               |                  | परळी                   | रटा३२          |               | ४। ५              |
| नागापट्टण           |                | ७९।५३               |                  | पाचोरे                 | २०१४०          |               | ४ ३३              |
| नेलीर               |                | 1601                |                  | पारीळें                | रग४९           | ७५१२०         | ४१३५              |
| निपाणी              | १६।२           | र¦७४ ४५             | , सादर           | <b>पिंगळनेर</b>        | २०।५६          | ७४।१०         | 2136              |

# ( अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलमा.

|                             | সধায    | रेखाश                        | पलभा      | ****            | अश्वाद्य | रेलांश           | पलमा         |
|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------|--------------|
| गाव.                        | उत्तर.  | पूर्व.                       | अं. व्यं. | गाव.            | उत्तर.   | पूर्व.           | अं. व्य      |
| पारडी                       | २०१३०   | ७३। ०                        | ४।३१      | पेरोजपूर X      | ३१। ०    | ७४।४५            | ७११३         |
| पलसाना                      | २श ५    | ७३११०                        | ४।३८      | फाझिल्हा 🗙      | ₹01₹0    | ७४। ०            | ৩) ४         |
| पादरा                       | २२।१०   | ७३।१४                        | ४।५३      | <b>परकळ</b>     | १४। ०    | 08180            | ३।०          |
| पेटलाद                      | र रा ३० | ७२।५०                        | ४।५७      | वेदनूर          | १३१५०    | હ્યા ૬           | रा५८         |
| प्रयाग                      | २५।२२   | ८श५०                         | ५।३५      | बेटिगिरी (गदग)  | १५१३०    | ७५१४५            | ३।१९         |
| पारणा                       | २५।३६   | ८५।१५                        | ५।३८      | बागलाग          | २०१४५    | ७४।१०            | ४।२६         |
| पेशावर                      | ३४१ १   | ७१।४५                        |           | बेटावद          | २१1१०    | ७४।५०            | ४।३९         |
| ਪੈਠਾਸ                       |         | ७५।२६                        |           | बहाद्दरपूर      | २२।१०    | ७३।३५            | ४।५३         |
| पाडिचरी                     |         | ६ ७९1५३                      |           | ब्राह्मणायाद    | २५१५ ०   | ६८।५०            | ५।४७         |
| पति आळा                     |         | ७ ६।३६                       |           | <b>बिरवाडी</b>  | १८। ५    | ७३।३५            | રાય <b>લ</b> |
| पेनॅग                       |         | 2 22                         | १११९      |                 | १९। ७    | ७३।२०            | ४।१२         |
| पोर्टब्लेअर (अंदमान)        |         | १ ९२।५७                      |           | याणकोट          | १७।५६    | ७३।११            | श५७          |
| परशुराम                     |         | ३ ७ ३।४०                     |           | बिळगी           | १४।२२    | ७४।५२            | 3180         |
| पालिठाणा                    |         | १७११५३                       |           | बेळगाव          | १५१५०    | ७४ ४०            | शर९          |
| पाली                        |         | र∣७३।१४                      |           |                 | १५।४१    | ७४।२५            | ३।२७         |
| पोरबंदर                     |         | ७ ६९।४४                      |           | वावडा           | १६।३४    | ७३१५४            | ३।३४         |
| पालगड                       |         | ८ ७३।२५                      |           |                 | १५।५२    | ७५।४४            | ३।३०         |
| पालशेत                      |         | ६ ७३।१५                      |           | <b>बागलकोट</b>  |          | ७५।४३            |              |
| पायस                        | 1.      | २ ७६।२                       |           | बेख्र           | १५१३०    | ७५।४५            | ३।३४         |
| पुरनिया                     |         | ६८७।३                        |           | वाशी            | १८।१३    | ७५।५०            | ४। ०         |
| प्रतापगढ                    |         | र ७४।४'                      |           | बलसाड           | र०।३५    | ७२१५६            | ४।३२         |
| पथनकोट 🗙                    |         | ৹ ৩হা                        |           | बाडींही         | २१।१०    | ७३।१६            | 8138         |
| विरवज्ञालघाट 🗙              |         | ०७५।                         |           | बंगलोर          | १२१५७    | ७७।३५            | रा५१         |
| पानकागसरोवर ×               |         | ११२०                         |           |                 | २८।२२    | ७९।३०            | ६।१४         |
| पिशीन ×                     |         | ৹ হিড়া                      |           | वरद्वान         | २३११४    | ८७।५४            | ५) ७         |
| पिरचौकी 🗙                   |         | ०६७।३                        |           | बहारी           | १५। ९    | ७६१५७            | शारक         |
| पानपत 🗙                     |         | ०७७१                         |           | बडोदें          |          | ७३१२०            | ४।५४         |
| पालगुचु 🗙                   |         | ०८६।                         |           |                 |          | ७५।५१            | रार७         |
| पोंडे (गोंवा)               |         | ०७४।                         |           | बनारस           |          | ८३। ०            | ५।३३         |
| फचेपूर<br>3                 |         | ५ ७३।१                       |           | विकानेर         |          | ७३१२८            | हारर         |
| <b>पैजपूर</b>               |         | ०७५१५                        |           | वऱ्हाणपूर       | २श१७     |                  | ४।४१         |
| फरकावाद ×                   |         | ४ ७९।३                       |           | यीड<br>         | १८।५८    |                  | ४। ७         |
| फरीदकोट ×<br>फर्चेगज ×      |         | ० १५।                        |           |                 | रदारह    |                  | ५१४२         |
| ५.चगज ×<br>पैजाबाद ×        |         | ०८०। ०                       |           | वेंगरूळ<br>नेजर | १२।५८    |                  | रा४६         |
| मजीबाद X<br>फ्लेप्रशिक्षी X |         | ० ७ ७ । ४ ५<br>०   ७ ७ । ४ ५ |           | बदर<br>वेझवाडा  | १७।५५    |                  | ३१५३         |
| क्त्येग्ड ×                 |         | 08150                        |           |                 | १६।३१।   |                  | ३।३३         |
| -14.44 V                    | 1/01    | 12 2140                      | 1 41 0    | 747             | १९१५०    | . दा४ <i>द</i> } | ३१२४         |
|                             |         |                              |           |                 |          |                  |              |

[ १६५ ]

# (.अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलभा.

| साथ . उत्तर. पूर्व. अं. लं. नाव . उत्तर. पूर्व. अं. लं. स्वाया . च्याप्तर  |                       | <b>अश्वा</b> श | रेखाश  | पलभा         | 7             | প্রভায  | रेखाश           | पछभा      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------|---------------|---------|-----------------|-----------|
| सहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गांव,                 | उत्तर.         | पूर्व. | अं. व्यं.    | ग्व.          | उत्तर.  | पूर्व.          | अं. व्यं. |
| बादा २५।२८ ८०।१५ ५।४३ मार्गागांचा १५।२० ०३।५० ३।१० वित्रा २६।१२ ८४।३० वा वा वा २६।३० ७४।३० ६।२५ मार्गेया १८।४० ०३।६३ १४१४ व्याप्त १८।४० ४८।४० वा वा वा वा १८।३० ०४।३० ६।२५ मार्गेया १८।४० ०४।३० ३।४९ मार्गेया १८।४० ०४।३० १८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८।४० ४८। | वलरामपूर              | २७।२७          | ८२।१५  | ६।१४         | मासूर         | १४।१५   | ७५।३५           | ₹1 ₹      |
| मातवाहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बहराइच                | २७।३४          | ८श३०   | ६।१६         | मिर्जीन       | १४।३०   | ० ६।४७          | ३। ६      |
| बेतिया   २६१४ ८४१३   ६  २   सेहळ   १०१४० ०५१३०   ३१४६   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४१४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४४४४   ४ | यादा                  | २५।२८          | ८०।१५  | 41૪३         | मार्मागीया    | १५।२०   | ७३।५०           | ३।१७      |
| बारामती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वासवाडा               | २३।३०          | ৬৮।३০  | ५।१३         | महावळेश्वर    | १७।५५   | ७३१५३           | ३।५३      |
| चेरात X   २०१२ ० ०६। ०   ६११६   मोशान   १९१ ०   १११५   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४१४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४११४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४१४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   ४४   | बेतिया                | २६।४२          | ८४।३०  | ધા ર         | मोइछ          | १७।४०   | ७५।३०           | ३।४९      |
| प्रसावार X २०१० ०००१४५ है। ७ मनमाड २०१२००१३५ ४१२० व्याप्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वारामती               | १८१२५          | ७४ ४२  | ३१५७         | मेंदगी        | १७।२५   | ७६१२०           | ३।४६      |
| स्तार X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बेरात 🗙               | २७।३०          | ७६) ०  | ६।१५         | माथेसन        | १९।०    | ७३।१५           | 81 6      |
| पाराचंद्री X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ब्रह्मार्वेत</b> × | २६।३०          | ८०११५  | ५)५९         | मेहेकर        | २०११४   | ७६।५०           | ४।२५      |
| सत्ता X २०। ०८२। ६। ७ महाड १८१४ ५११४ ६११३ ०४१४८ ४१४८ ४४१४० ०४१३० ४१४५ महाड १८१४ १०३१३० ३१६६ साहिन्य १८१४ १०३१३० ३१६६ साहिन्य १८१४ १०३१३० ३१६६ साहिन्य १८१४ १०३१४ ११६६ साहिन्य १८१४ १०४१० १८१४ ११६६ साहिन्य १८१४ १८१४ १८१४ १८१४ १८१४ १८१४ १८१४ १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विरमक्षार 🗙           | २७। ०          | ७०।४५  | হা ৬         | मनभाड         | २०।२०   | ७४।३५           | ४।२७      |
| सारामुळ X इश्राह्ण ७ शहर विद्या १८११ १०३१३० ३१५६ विद्यास X हाराहण १९०० ११६० ११६० ११६० ११६० ११६० ११६० ११६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | यारावंकी 🗙            | २७१ ०          | ८११३०  | <b>ξ</b> ] υ | माम्रोल       | २१।१०   | 00180           | 8138      |
| वहीनां म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वस्ती 🗙               | २७। ०          | ८३। ०  | ६1 ७         | <b>मियानी</b> |         |                 |           |
| बहीनाथ × ३०१० ७९१२० ७११२० १ भ मोहिनिय १८११२ ७५११२० १११६ १११६ माहि माहिना × १८१० ०८११५ ११६६ माहि माहिना १८११२० ०५११० १११६ माहि माहिना १८११२० ०५११० १११२० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० १११४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४० ११४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४ १४४४  | बारामूळ 🗙             | 38130          | ७४)३०  | 6184         | महाड          | 12128   | ७३१३०           |           |
| मिलवारी X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | ३०।३०          | ७९।३०  | હ! ૪         | मोडनिंग       | १७।५२   | ७५१३०           |           |
| मिलवारी X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बोलनघाट 🗴             | 3010           | ६७। ०  | ६१५६         | मार्डे        |         |                 |           |
| स्वाहर X रि. १० ७१ । ६ १३१ सहस्रा र १९ ३ १० । ० ४ । ११ १ विक्षा र १९ १ ० १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | बुरिया ×              | ३०। ०          | ७७१३०  | ६।५६         | माळशिरस       | १७।५०   | ૭૬ા ૦           |           |
| बराज X   २०१० ० ५१ ० ६१२३ महिनाय   २०१२ ० ५१३६ ४१३६ ११६५ महिनाय   २०१४ ० ५१४५ ११६० ११४४ ११६० ११४४ ११६० ११४४ ११४४ महिनाय   २०१४ ० ५१४४ ११४४ महिनाय   २०१४ ० ५१४० ११४४ ११४४ महिनाय   २०१४ ० ५१४४ ११४४ महिनाय   २०१४ ० ५१४४ ११४४ महिनाय   २०१४ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विजनोर 🗙              |                |        |              |               |         |                 |           |
| मिलवडी १०। ० ७४।४० सीरा १११० ०३।१२ ४१३० मारा १०। ० ०४।४५ ४१२४ मारा १२११४०३।२० ४१४४ मारा १२१४००१५० ४१४४ मारा १२१४००१५० ४१४४ मारा १२१४००१५० ४१४४ मारा १२१४४००१५० ४१४४ मारा १२१४४००१५४ ४१४४ मारा १४४४४००१५४ ४१४४ ११४४४४४४ ४१४४ ४१४४४४४४४ ४१४४ ४१४४४४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बुलंद शहर 🗙           | 26130          | ७८। ०  |              |               |         |                 |           |
| भारत २०। ०० वर्षच्य प्रश्च महिली २१११६ ०३१२० १४४१ मियडी १९१६ ०३११४ ४१४४ महिली २९१४० ०४४६६ ११६४ भारत महिला १९१४ ०४४६६ ११६४ भारत १९१४ ०४४६६ ११६४ भारत १९१४ ०४४६६ ११६४ भारत १९१४ ०४१६८ मायदा १९१४ ०४१८ ११६४ भारत १९१४ ०४१६० ४१४४ भारत १९१४ ०४१६० ४१४४ भारत १९१४ ०४१६८ मायदा १९१४ ०४१६८ भारत १९१४ ०४१६८ भारत १९१४ ०४१६४ ११४४ ११४४ ०४१६८ मायदा १९१४ ०४१६८ भारत १९१४ ०४१६८ मायदा १९१४ ०४१६४ ११४४ ११४४ ०४१६८ मायदा १८१४ ०४१६४ ११४४ ०४१६८ मायदा १८१४ ०४१६४ ११४४ ११४४ भारत १८४४ ०४१६४ ११४४ ११४४ ११४४ ११४४ ११४४ ११४४ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बदाऊ 🗙                | २८। ०          | ७९। ०  |              |               |         |                 |           |
| भिवडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मिलवडी                | १७। ०          | ७४।४०  |              |               |         |                 |           |
| मतक्छ १४ ० ७४।३६ १। ० मात्र १२१४ ० ११४८ ४।५७ भोर १८ । ७ ७१।५० ११३८ मात्र ११ ४८०१४० २।५५ भारत्म १२१४ ०३। ० ११४८ मात्र १२१४ ०३।० ११४४ १३४ मात्र १२१४ ०३।० ११४४ मात्र १२१४ १०३।० ११४४ मात्र १२१४ १०३।० ११४४ मात्र १२१४ १०३।० ११४४ मात्र १२१४ १०३।० ११४५ मात्र १२१४ १०३० ११४४ मात्र १२१४ ११४४ ११४४ मात्र १४१४ ११४४ ११४४ ११४४ मात्र १४१४ ११४४ ११४४ ११४४ ११४४ ११४४ ११४४ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भगूर                  | 201 0          | ७३।५५  | ४१२२         | माहबी         | २१।१६   | ७३।२०           |           |
| भोर १८। ७०३१५० ३१५५ मदाछ १३१ ४८०११० २१५२ महावाळ १११ २०५१२० भारते महावाळ २११ २०५१२० भारते महावाळ २०१४१०४१२० भारते महावाळ २०१४१०४१२० भारते महावाळ २०१४४१०३१० ४१४५ महिला २०१४४१०४१४५ भारते महावाळ २०१४४००११४८ भारते महावाळ २०१४४००११४० भारते महावाळ २०१४४००१४० ५१४५ महावाळ २०१४४००१४० ५१४५ महावाळ २०१४४००१४० ५१४५ महावाळ १४१००४१४५ भारते महावाळ १४१००४१४५ ११४५ महावाळ १४१००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४५ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४००४१४४ ११४०४१४४ ११४०४१४४ ११४०४१४४ ११४०४४४४४ ११४४४४४४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | ेश्राश्        | ७३।१४  | ४११४         | महमदावाद      |         |                 |           |
| महावि २०११ ०५१२० भारते महावि २५१२२ ८६१३० ५१३५ महावि २०१४ ०५१२० भारते महावि २०१४ ०५१२० ५१४ भारते महावि २०१४ ०५१२ ०५१२ ५१४ ०५१४ भारते महावि २०१४ ०५१४ ०५१४ ५१४ ०५१४ भारते महावि २०१४ ०५१४ ०५१४ ०५१४ ०५१४ १४४ ०५४० ०५४४ ०५४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | १४। ०          | ७४।३६  | ३। ०         | मातर          |         |                 |           |
| महानाव २०/४१०५१२० भारतनार २११४१०३। ० ४१४३ मुस्तात २०(१२० ५१४५ भारत मायतनार २११४१०३। ० ४१४५ मुस्तात २०१४१०४१२० ४१४५ मुस्तात २११४१०३१० ४१४५ मुस्ता २११४१०३१० ४१४५ मुस्ता २११४१०४१० ११४१ मुस्ता २११४१०४१० ११४१ मुस्ता २११४१०४१० ११४१ मुस्ता २११४१०४१४० ११४१ मुस्ता १६६९४४४ ४१८८ ११४१ मुस्ता १६६९४४४ ४१८८ ११४१ मुस्ता १६४१४४ ४१८८ ११४४ भूरत १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४१८८ १४४४ ४४४४ ४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 121 0          | ७३।५०  |              |               |         |                 |           |
| महोच २११४१७३। ४१४६ हालान २०१२६ ०११३५ ६१४८ ११४६ हालान २११४१०३। ४१४६ हालान २११४१०४११४ ११६९ हालान २११४१०४११४ ११६९ हालान २११४१०४११४ ११६९ हालान २११४०४१४४ ११६९ हालाह २११४०४१४४ ११९८ हालाह १४१०४४१४४ ११८८ हालाह १४१०४४४ ११८८ हालाह १४१४४४४ ११८८ हालाह १४१४४४४ ११८८ हालाह १४१४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | २श व           | ७५।५०  | ४१३८         | मीधीर         |         |                 |           |
| भारतमार २१४४ ७२१८८ ४ १४७ छुटियाद २४१११ ८८११ ५११९ भारतमार २१४ १ ०९१३७ ४ १४५ छुटे १४११ ४ १४१ भारतमार २११८ ०३११८ ०३१४ १ १४४ भारतमार २१११८ ०३१८८ १ १४४ भारतमार २४१११ ८८१४ १ १४४ भारतमार २४१११ ०३११८ ११० भारतमार २४११४ ४ १४८ ४४१४ ४ १४८ ४४१४ ४ १४४ १४७ ४४४ ४ १४४ १४४ ४ १४४ ४४४ ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | २०१४१          | ७५१२०  |              |               |         |                 |           |
| मंदारा २१। ७ ९१३० ४ १३९ मन्द्रहीयहण १६। ९ ८१११ ३१३ स्वर्धा १६१४ ७ ११४ मन्द्रा १६१४ ७ ११४ भारा प्रेस्ट १६१४ ७ ११४ १६८ मन्द्रा १८८ १८० १४४ १८८ मन्द्रा १८८ १४४ ७ ११४ ७ ११४ १८८ मन्द्रा १८८ १४४ १८८ भारा १८८ १४४ १८८ १४४ १८८ मन्द्रा १८८ १४४ १८८ १४४ १८८ मन्द्रा १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ मन्द्रा १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ भारा १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ १८४ १८८ १८४ १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| भारतण २२११९ ७३१ ० ४१५५ सुँदर्द १८१५ ७२१५४ ४। ९<br>भागवत् २५१११ ८००१० ५ ४४ मुद्दत १९१५ ०८११० २१११<br>भरतत् २०१२० ००१२८ ६१० मह्त १९१५ ०५१२ ४१८८<br>भरतत् २०११० ००१२८ ६१० मह्न १८१४ ०३११८ ४। ०<br>भूग २११८ १९४५ ६। ० माणनाव १८११ ०३१० ४। ०<br>भूग २११८ १४१६ ५। ८ सन्द (वर्जास) १८१९ ०३१० ४। ०<br>भूम ४ २११० ०३० ००१। ० ६१६६ मोरवाद १९१९ ७३१२५ ४। १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| मोराळ २३११६ ०७१२० १। ४ महुरा ११५ ०८११० २१११<br>भागतवपुर २५११२ ८७। ५ ५१४० १११६ १९<br>भागतवपुर २५१२० ७७१२८ ६११० महु २३१३४ ५५५२ ४५१८<br>भूग २३१८ ६९१४३ १। ८ माणमाव १८११४ १३१२ १५१२<br>भूग २३१८ ६९१४३ १। ८ मुन्द (जनीरा) १८११ १०३१ ०५ ११३<br>भागतिरा २ ३०। ०७५। ० ११६६ मोरवार्ष १९११२ १११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| भागळवूर २५११२ ८७। ५ १४० व्हेंब्र १२११८ ०६१४० २११८<br>परतपूर २०१२० ००१२८ ६१० मह् २२१४५ ०५१४२ ४१५८<br>भाग १३१८ ९४१३ १। ८<br>भेग १२१८ ९४४३ १। ८<br>भेग १२१२० ०३। ० ११८ मुखाङ १९१४०३१२६ ४१३३<br>भाविदा ४ ३०। ००१। ० ६१६६ मोरवार्ट १९१५५ ७३१२५ ४१३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| मरतपूर २०१२० ००१२८ ६११० मह<br>भवरुष १४१ ० ७४१२६ ३। ० माणनाव १८११४७३१२० ४। ०<br>भव १३१८८६१४३ १। ८<br>भेरा ४ ३२१३०७३। ० ७१८८ मुरबार १९१२५७३१२५ ४।२३<br>भाविदा ४ ३०। ० ७५। ० ६।६६ मोरवार्ट १९१९५३१२५ ४।३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| भगरुष्ठ १४। ० ४१२६   ३। ० मानामाय १८१४ ७३१२ ० ४। ०<br>भूत २३१८८ ६४४३ १। ८ सुरुद्ध (जैजीस) १८१४ १०३१ ० ४। २<br>भेस × ३२१३० ७३। ० ११६८ सुरुद्ध १९१२ १८१४ ११३२<br>भाविदा × ३०१ ० ७६। ० ६१६६ मोरवार्ष्ट १९१६५७ ११२५ ४१२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                |        | 1            |               |         |                 |           |
| मृत २३१८८६९४३ ९। ८ हुन्छ (जीजीस) १८८१९ ०३। ० ४। २<br>भेसा× ३२१३००३। ० ७१८ हुस्साङ १९१२२०३१२६ ४११३<br>भाविदा× ३०। ० ७५। ० ६१६६ मोरवार्ट १९१५५ ७३१२५ ४१२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| भेरा X १२।३० ७३। ० ७।३८ सरबाड १९१२२ ७३।२६ ४११३<br>भाविदा X ३०। ० ७५। ० ६।५६ मोरवार्ड १९१५५ ७३।२५ ४१२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| भाविदा X ३०। ०७५। ० ६।५६ मोरवार्डे १९।५५७३।२५ ४।२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
| 14.21 aloca of secol 340 ( minut ) ( 16.018.0) \$18.8 \$18.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                |        |              |               |         |                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1140/gt X            | 14.21          | 1211 0 | 1 414)       | 324 ( Manage) | 1.012.0 | उदार <b>४</b> ] | रा५५      |

[१६६]

# ( अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलभा.

|                         | अश्वाश  रेखाश       | पलमा      |                                 | <b>अधा</b> श | रेलारा           | पलमा      |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| गांब.                   | उत्तर. पूर्व.       | अं. व्यं. | गांव.                           | उत्तर.       | पूर्व.           | अं. व्यं. |
| मालगुड                  | 1801 ७ ७३।१६        | 3184      | यलापुर                          | १४।५८        | ७४।४४            | ३।१८      |
| मालवण                   | १६। ६७३।३०          |           | येव छैं                         | २०। २        | ७४।३०            | ४।२४      |
| म्हापर्से               | १६।३८७३।५           |           | यावल                            | २श ९         | ७५।४०            | ४।३९      |
| मार्गम                  | १५।१६७४।            |           | थवतमाळ                          | २०१३०        | 061 0            | ४१३०      |
| मुर्डेश्वर              | १४।१० ७४।३          | ડે રા ધ   | रायबाग (बेळगांव)                | १६।३०        | ७४१५०            |           |
| मुडंगोड                 | १४1५८७५।            |           | राजविंपळा                       | २श४५         | ७४।४०            |           |
| मंजुगुणी                | १४।३४ ७४।४          |           | रोहें                           |              | ७३।१०            |           |
| मुघोळ                   | १६।१२७५।२           |           | रेवदंडा                         | १८।३२        | ७२।५८            |           |
| मिरज                    | १६१४६ ७४1५          | •े ३१४२   | रत्नागिरी                       | १७। ०        | ७३।२०            |           |
| मलकापूर                 | १६।५३ ७४।           |           | राजापूर                         | १६।३४        | ७३।३५            |           |
| <b>मं</b> गळवेढें       | १७।३०७५।३           | o 3180    | राणीवेन्नूर                     |              | ७५१४२            |           |
| <b>मुद्दे</b> बिहाळ     | १६।२० ७६।१          | ४ ३।३४    | रामदुर्ग                        |              | ७५।२५            |           |
| मेंद्र्या               | १७।२८ ७६।१          | २ । ३।५१  | राहुरी                          |              | ७४ ४०            |           |
| मथुरा                   | २७।२८ ७७।४          |           | रावेर                           |              | ७६। ५            |           |
| <b>मंग</b> लोर          | १२।५२ ७४।४          |           | रायपूर                          |              | ८श४१             |           |
| भीरत                    | २८।५९ ७७।४          |           | रावळापेंडी                      |              | ું ગરા ર         |           |
| मीलमीन                  | १६।३० ९७।४          |           | राजकोट                          |              | ७०।४६            |           |
| मसुरी                   | ३०१२८७८।            |           | र शमपूर                         | २८।४७        |                  |           |
| मेहदायाद                | ररा४८ ७२१५          |           |                                 |              | ७५। ०            |           |
| मिर्जापूर               | २५। ९८२।३           |           |                                 | š            | ७९।२१            | ŀ         |
| मंडी                    | ३१।४२७७।            | ० ७१२     | ्रिवा<br>श्री शजमहॅद्री         |              | ८शा२५            |           |
| माइवी (कच्छ)            | २२।५० ६९।३          | ા ધા      | शजमहँद्री                       |              | ८११४७            |           |
| महाराजपूर ×             | २६।३० ७८।           | ० ५१५     | ९' रंगून                        |              | १६।१७            |           |
| मोतिहारी 🗴              | २६।३०/८५1           | ० ५।५     | ९ रंगून<br>९ सम्बूर<br>७ रोरी × |              | 9615A            |           |
| मैनपुरी 🗙               | 1                   |           | ७' रोरी X                       | २७१३०        |                  |           |
| माकुम 🗙                 | २७। ० ९६।           |           | ७ शयवरेली X                     | २६।३०        |                  |           |
| मकानपूर ≭               | २७। ०८५।            |           | ७ रोशस ×                        |              | ₹ <b>८1</b> °    |           |
| मियानमीर ×              | ई ११३० ७४।          | • 1       | १  रावणन्हद ×                   |              | ८श३०             |           |
| मालगड 🗙                 | ३१। ०७७।            |           | ३ स्डकी X                       |              | ७८। ०            |           |
| माटगामेरी ×             | ३०।३०७३।            |           | ४ रुड्व इ 🗙<br>४ रामनगर 🗙       |              | ७६।४५<br>७९। ०   | 1         |
| मानस सरोवर 🗙            | ३० ३०८१ <br>३०  ०७१ |           | इ समयगर ^<br>इ लक्ष्मेश्वर      |              | १७५।३०<br>१७५।३० |           |
| मुजफरगड X               | ३०। ० ७१।           |           | ६ छोहगाव                        |              | 981 X            |           |
| मुख्तान ×<br>मुजफरनगर × | २९।३०७७।            |           | ७, लाहीर                        |              | (७४।२५           |           |
| सुजकरनगर ∧<br>मदनकोट ×  | 28 000              |           | ९ हसनी                          |              | 20184            | t         |
| मुरादाबाद X             | 251 0 051           |           | ९ डिधियाना                      |              | राज्याद्         |           |
| यमकनमडी                 | १६।१०७४।            |           | ८ छंडन                          |              | 010              |           |
| h.                      | 1                   |           |                                 | ,            | ., .             |           |

[ १६७ ]

# ( अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलभा.

| गाव.                | <b>अ</b> श्वाद्य |                |              | गाय.                 | খয়ায                    |            | पलमा           |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|
| 1119.               | उत्तर.           | पूर्व.         | अं. व्यं.    |                      | उत्तर.                   | पूर्व.     | अं. व्यं.      |
| लोइरदगा             | २३।२७            |                | 412 ર        | वारगळ                | १८। ०                    | ७७।५२      | ३।५४           |
| लारपाना 🗙           | २७।३०            | ६८।१५          | ६।१५         | वटेश्वर              | २६।४८                    |            | ६। ४           |
| ह्माम्बारी 🗙        | २७१३०            | ৩৩) ০          | ६।१५         | वृंदावन ×            | २७। ०                    | ७८। ०      | ६) ७           |
| रुखितपरुण 🗙         | २७।३०            | ८५।१५          | ६।१५         | बुलर सरीवर X         | ३४।३०                    | ७४।५०      | टा१५           |
| लकिमपूर×            | २७। ०            | ९४। ०          | ६। ७         | वे.अ. हावसंग (शिखर)× |                          | ৩৩1 •      | <b>CIX</b> §   |
| सदाक 🗙              | ₹४। ०            | ৩৩1३०          | ૮ા દ         | व <b>ी</b> ×         | २८। ०                    | ८१। ०      | ६।२३           |
| लेया <b>×</b>       | ₹श ०             | ७११ ०          | ७११३         | शिमोगा               | १ ३।५५                   | ७५।३५      | २।५६           |
| লীভা 🗙              | १५।३०            | ७४।३५          |              | <b>शिर</b> सी        | १४।३५                    | ७४।५५      | ३। ७           |
| ei <b>ट्र</b> ×     | ३०।१५            | ७८।३०          | ા છ          | शिरहटी               | १५।१५                    | ७५१४०      | ३!१६           |
| ह्हासा X            | २९।३०            | ९१1 ०          | ६१४७         | शेलवही               | १५।३५                    | ७५।३५      | ३१२०           |
| <b>विचो</b> टी      | १५।३५            | ৩४) ০          | ३।२०         | शहापूर               |                          | ७३।२५      | ४।१६           |
| बावडे               | १६।३०            | ७३।५५          | <b>३</b> 1३३ | शहादादपूर            |                          | ६८।३५      |                |
| िशाळगड              | १६।५०            | ७३।५०          | ३।३८         | शहापूर               |                          | ७३।२५      |                |
| यद्दगांव (मावळ)     | १८१३८            | ७३।३८          | ४1 ३         | शिगाव                |                          | ७५।१४      |                |
| याद्रे (मुंबई)      | १९।१०            | ७२।५८          | ४११०         | शेडवाळ               |                          | ७४।५०      |                |
| वसर्द               | १९।२५            | ७२१४०          | ४।१४         | <b>शिरोळ</b>         | रदा४४                    |            | 5183           |
| यांचीरी             | १९।२०            | ७४१५०          |              | शि <b>राळें</b>      | १७। ०                    |            | ३१४७           |
| <b>ये</b> दळ        |                  | उदारद          |              | दोवगाय               | १९।२०                    |            | ४।१५           |
| याजपूर              |                  | '७३।४५         |              |                      | <b>१८</b>  ४४            |            | ¥  0           |
| <b>चेरायळ</b>       | २०१५९            | ७०१२५          |              | <b>विरपूर</b>        | २१।१३                    |            | A]A o          |
| यसई                 | १९।२५            | <b>७२</b> ।४०  | Alfe         |                      | २१।३१                    |            | X XX           |
| यार्द               | १९।३८            | 'ऽ३।२०         | शर९          |                      | १३।२७                    |            | श५२            |
| विजय <b>द्र</b> र्ग | १६।३२            | <b>७३</b> १२५  |              |                      | २७१५७                    |            | ६।२२           |
| वेगुल               | रधा४९            | 2 \$   Y Y     |              |                      | २७।३०                    |            | ६।१५           |
| विजापुर             |                  | 24188          |              |                      | ३ १।३ ०।                 |            | ७।२१           |
| यागेवादी            | १६१४८            | ७६। २          |              |                      | ३ २१३ ०                  |            |                |
| यार्थ               |                  | <b>५३</b> ।५८  |              | शेपनागशिसर ×         | ३८। ०                    |            | ८। ६           |
| Lis.                |                  | 28180          |              |                      | ? <b>*!</b> • .          |            | £13.           |
| ीचूर<br>            |                  | 08150          |              | सोगे (गोंग)          | 26126                    | 2 X   5 0  | शहर            |
| यास्त्रा<br>विरमगीय |                  | 35154          |              | विद्रगट              | 15150                    | 2 3 1 4 0  | Y1 0           |
| ग्परमगात्र<br>सर्पा |                  | 32120          |              |                      | २०१८०                    |            | ४१३२           |
| विष्यवर्द्द         |                  | 35150          |              |                      | २१। ०∤                   |            | <b>8130</b>    |
| रिवसायहण<br>-       |                  | C=188          |              |                      | 2 \$   2 }<br>2 \$   2 } |            | ४११८           |
| दिवपानगर<br>-       |                  | ८३।२•<br>८३।२० |              |                      | २६।३०¦<br>१५।३०          |            | 311 -          |
| · मनगरी             |                  | 33 8           | 3133         |                      | १४।२२¦<br>१४।३८          | 2 11 4 4   | 3110           |
| ' स्वारा            |                  | 33176          |              |                      | trirti                   | 1111       | <b>₹1?</b> ₹   |
| 1                   |                  | - 1110         | -11.1        | ,                    | (                        | * *   7 1/ | \$1 <b>१</b> ¥ |

# ( अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश च पलमा.

|                    | i ameriar | रेसाध         | पलभा      |                      | <b>अक्षा</b> श | रेपाग         | पलभा    |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|---------|
| गाव,               | 1 '       |               |           | गाव.                 |                | पूर्व.        | अं. व्य |
|                    | उत्तर.    | पूर्व.        | अं. ब्यं. |                      | उत्तर.         |               |         |
| मुर्षे             | 1         | ७४।३२         |           | सपाद्                | ३०।५८          |               | ७११     |
| सदाशिवगड           |           | ७४।१६         | 1         | <b>सिरोज</b>         | २४। ६          |               | ५१२ः    |
| सुरसल              | 1818 b    | ७३।३२         |           |                      | २७।३०          | ८१। ०         |         |
| सिरहट्टी           | १५।१२     | ७५।४०         | ३।२१      | मुंदिया 🗙            | २७१३०          | ९६। ०         | ६।१६    |
| सावनूर             | 188146    | ७५।२५         | 3186      | सुरुतानपूर ×         | २६१३०          | 681 0         | ५१५९    |
| र्संदत्ती          | १५१४८     | ७५।१५         | ३।२९      | सिमरून X             | २७१ ०          | ८५। ०         | ६१ ८    |
| संपगाव             | रिदा४८    | ७४१५०         | ३।२९      | सिरसागर ×            | २७। ०          | ९४।४५         | ફ ફ હ   |
| सागली              | १६१४८     | ७४।४८         | ३।४२      | सुमळ 🗙               | ३२। ०          | ७०।३०         | ৩[३०    |
| सिंदगी             | १६।५३     | ७६।१४         | રાષ્ટ્ર   | सोमनाथपट्टण          | रिगा५८         | ७०।२८         | ४।३६    |
| सोलापूर            |           | ७६। ०         |           |                      |                | ७२।३०         |         |
| सागोले ।           |           | ७५१२०         |           |                      |                | ७५1 ०         |         |
| सातारा -           |           | ७४। ०         |           |                      | 1              | 991 0         |         |
| संगमनेर<br>संगमनेर | 188139    | 108120        |           |                      | 30130          | ७६।३०         | 9[ Y    |
| सासवड              |           | १७४। ५        |           |                      |                | ७७) ०         |         |
| <b>सुधागड</b>      |           | । ५१२ व       |           |                      |                | ७७∣३०         | ६।५६    |
| स्टाणे             | २०१३      | <b>७४</b> ।१६ | શિશ્વ     | विनी ×               |                | ६८। ०         | Elvo    |
| <b>चिंद</b> खेड    |           | १७४१४         |           |                      |                | 041 0         | E180    |
| <b>सारंगखेड</b>    | 2813      | (७४)३१        | 8 818     |                      |                | ६९। ०         | ६।२१    |
| सुवर्ण दुर्ग       | १७।५      | ० ७३।१३       | र ३।५६    |                      |                | <b>७४</b>  ३० |         |
| सीनगड              | २१।       | ९ ७३।३१       | ধ ধাইণ    | इस्याळ               |                | ७४।४८         |         |
| सुरत               | २श        | ५७२।५।        |           |                      | १५१२३          | ७४।३२         | ३।२३    |
| चीनोर<br>चीनोर     | रिश1५     | ३ं∣७३।२५      | 4 8189    |                      |                | ७५।१४         | ३।२१    |
| संखेडा             |           | ६७३।३         |           | इनगल                 |                | ७५।१५         |         |
| सानंद              |           | ९७२।२         |           | <b>इरेकेरू</b> र     |                | ७५।३०         |         |
| सागर               |           | 0/06/8        |           | हावेरी               |                | ७५।३०         |         |
| सिआढकोट            |           | १७४।३         |           | हुकेरी               |                | ७४।४२         |         |
| िमला               |           | ६ ७७।१        |           | हुनगुंद              |                | ७६।१०         | ३।३१    |
| सिकीम              |           | 06612         |           | हिपरगी               |                | ७६) ५         |         |
| सिन्नर             | १९१५      | ० ७४।१        | ० ४।२३    | हिरडोशी              |                | ७३।४८         | ३।५९    |
| सालेम              | १ १ । ३   | ९७८।          | ૮ રાર     | इरमुल                |                | ७३।३०         | ४।२६    |
| सिकंदरबाद          | १०।२      | ७८।३          | ર રાશ્ય   | इनसोट                |                | ७२।५०         | 8158    |
| सिंगापूर           | २१        | ०१०।३         | ० ०।३     | १ हुशगाबाद           | २०।४५          | ७७।४१         | 8  £k   |
| सावतवाडी           | १५।५      | ४७३।५         | ८ ३।२     | ५ हैद्रावाद ( विंघ ) |                | ६८११५         | ५ ३३    |
| संकेथर             | १६।१      | ६ ७४।४        | ० ३।३     | ॰ हैद्रायाद (दक्षिण) | १७१२०          | ७८।३०         | \$18.2  |
| संगमश्वर           |           | १७३।३         |           |                      | २२।१८          | ७४।४२         |         |
| <b>रोमेश्वर</b>    |           | ८/७३।२        |           |                      |                | ७८।१२         | ६१५५    |
| सिद्दीर            | २३।१      | ₹             | (41       | ९ हंगी               | १५।२०          | ७५१४०         | ₹18#    |
|                    |           |               |           |                      |                |               |         |

#### ( अकारविल्हे ) अक्षांश, रेखांश व पलभा.

| गांव                              | अक्षांश<br>उत्तर. | रेखाश<br>पूर्व.                  | पलमा<br>अं. व्यं. | गांच | अधाश<br>उत्तर,                  | रेखाश<br>पूर्व. | पछभा<br>अं. ह्यं. |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| हरिहर<br>होसपेट<br>हरणई<br>हारदोई | १५।१०<br>१७।४८    | ७५। ४<br>७५।३४<br>७३। ९<br>८०।३० | ३।१५              |      | ₹ १   ३ ०<br>३ ३   ०<br>२ ९   ० | ७९१ ०           | 0180              |

## अक्षांश, रेलांश, आणि पलमा यांचा उपयोग.

अखादा व रेलांच, यांचा उरगोग पृष्वीवरील कोणतेरी स्पळ निश्चितरणे यळण्याकहे होती आणि प्रकारचा उपयोग स्वदेशीय उदय तवार करण्यास्त्रय होतो.

🗙 अशी राूण केहेल्या गांत्रांचे रेखांश व पलमा सामान्य-मध्यम-मानाच्या आहेत.

रेतांशायका कोणतेरी साळ मुख्य परून त्यावरून दुवन्या कोणत्यारी स्थलाचे अंतर मोजतां येरे. रिलेळें रेलांग्र मीनवीचपायुनचे आहेत, ते मुंबईबायुनचे पाहिजे अवस्यात स्वांतून मुंबईचे रेतांश यजा करावें स्ट्राजे इष्ट स्थळाचे मुंबईपायुन रेलांश येतील.

पंचांग प्रवर्तन कामिटीचे ग्रुद्ध निरयन पंचांग हे मुंबहेचे अर्थात मुंबहेचे अर्थाश रेखांश धरून

केलेलें असते.

रेलांद्राचा उपयोग सामान्यतः स्यून स्यॉदन व चंद्रोद्य कादण्याकरे ही होतो. आपस्या गांवाच्य मिंचा मुख्य ( पंचांगांत ) मानलेस्या गांवाच्य पूर्वेत निया पश्चिम तिवस्या रेलांद्राचे अंतर अकेल त्या मलेक अंद्रास ४ मिनटे ममाणे अनुक्षे आधी व नंतर उदयादा होतात. उत्तर दोन गांवामधील रिवया उदयांत पहणान्या अंतरपरून रेलाग निश्चत करता येतात. उद्राहणार्थ नुंबर्चे रेलांग्र सुनारे ७३ आहेत व दुख्या एका स्थळी गुंबर्च्या पूर्वी १ तास स्यॉद्य होतो तर तेयाँल रेलाग्र किती हे पहाययाचे तर १ तास स्थले श्री हो ७३ वात मिळवितो है स्थळ मुंबर्च्या पूर्वेट ८८ रेलांग्रायरील कोणते तरी अवले पाहिके.

रावेकांतीवरून अञ्चांताधारें कोणत्याही इष्ट स्थळाचें कर्मातकमी य जास्तीतजास्ती दिनमान किती है सहज फाडतां बेते. त्याची स्पृत्य रीती आधी आहे वी, इष्ट अआदा आणि परमदानि २३॥ अंदा योचा गुणाकार करून त्यास २॥ मी भागारें. वेजात माताकार द्वारी पढे ३० परिकान यज्ञा करात्री व मिळवारी रहणजे अतुक्षें कर्मात कमी व जात्नीन वास्ती दिनमान स्पृत्यमानेने निवर्गे.

अक्षांश व क्रांतिवरून दिनमानाकरितां दिलेल्या पद्यांच्या कोष्टकासंबंधीं ध्चनाः

पृत्र १७० पासन पृत्र १७२ पर्यत्र ते कोटक दिने आहे त्योन वरस्या बानून अधांस आणि बाम्या हातास्या पहिस्याय कोटसत संक्षाती दिनेशी आहे. अधार व मांती परन दिनामाणिती काहून कोटकांत दिनेशी कोट का परिवादन यान करामी व स्वेक्षणेत उत्तर अधारों १ परिवादन यान करामी व स्वेक्षणेत उत्तर अधारों १ परिवादन विकाद परिवादन विकाद परिवादन विकाद वि

अश्वाय व क्रोतीवहन दिनमानाकरियां काढठेठी पर्जे. [अश्वाय ५ ते १५ ] योडनसाधनार्थ चराचे कार्या या कोछकाचा उपयोग करतांना यांतील पर्छे निम्मी प्याती.

| 1                    | <u>ئ</u>   | Š             | 9          | 9          | w<br>D | ŝ          | ű       | ٠<br>د         | 7             | <u>~</u> | چ             | 2        | ŝ        | 0  | %<br>₽°  | 808           | \$ \$ 3  | ٠<br>د<br>د | 24        | 828            | 8 3 X      | 3 20       | 300     | 333      | 8.<br>8.       |
|----------------------|------------|---------------|------------|------------|--------|------------|---------|----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----|----------|---------------|----------|-------------|-----------|----------------|------------|------------|---------|----------|----------------|
| ĺ                    | ۵          | <u>س</u><br>س | 100        | 25         | ŝ      | 9          | 9       | š              | 8             | ű        | 2             | ÷        | 5        | 3, | 2        | 202           | 808      | 000         | 022       | 2 23           | 200        | %          | \$ 22   | 25.      | 288            |
| Ì                    | 8          | 0             | 33         | ح د        | w      | 2          | ô       | m'             | ur<br>9       | š        | 2             | ۲,       | w        | ÿ  | °        | er            | w.       | ~           | 3         | مر             | w          | 00         | 3       | 3        | 2              |
| ١                    | 2          | -             | <u>_</u>   | -          | r      | ٠,         | w       | v              | •             | m        | w             | ÿ        | •        | P. | <u>خ</u> | w             | v        | ÷           | 2         | 2              | w          | ~          | 80      | 3        | ÷              |
| ٠                    | ~          | مو            | م <u>و</u> | 30         | w      | w          | w .     | ام<br>ا        | <u>و</u><br>۲ | <u>ه</u> | <u>ه</u><br>۷ | •        | 2        | ٥  | <u>~</u> | <u>۷</u>      | ~        | ~           | مر        |                | <u>ئ</u>   | -          | ~       | ~        | څ              |
| 1                    | ~          | مز            | 3          | چ<br>خ     | 5      | 3          | w<br>~  |                | v             | 8        | w             | 2        | 9        | 9  | 9        | 9             | <u>۷</u> | 2           | <u>\}</u> | 2              | v          | *          | *       | 2        | <u>~</u>       |
|                      | ~          | <u>ح</u> و    | مر         | 2          | 3      | 3          | ۶       | w<br>5         | š             | w        | w             | ŵ        | w        | w  | و        | •             | <u>خ</u> | 9           | ٧         | ŝ              | ű          | 3          | 8       | š        | °              |
|                      | ~          | ع             | 8          | %          | >      | چ          | >       | ځ              | 3             | 3        | محد<br>محد    | 3        | ž        | 8  | m<br>P   | ٣             | w        | 2           | ŝ         | 3              | 9          | 5          | 9       | 5        | 3              |
|                      | ~          | 2             | 2          | ۶          | %      | ~          | ۶       | <u>س</u><br>مر | ž             | ۶        | څ             | مر<br>ح  | 3        | ځ  | <b>5</b> | ÿ             | ŵ        | w           | مه<br>س   | <u>مر</u><br>۳ | ω          | 9          | 2       | ŝ        | 3              |
|                      | ,          | ar<br>m       | ET.        | W.         | )o     | MY<br>(TV) | ž       | or<br>or       | ۶             | %        | ۶             | ኦ<br>አ   | œ′<br>مد | 2  | ×        | %             | ŝ        | مو          | ۶         | gr<br>gr       | w<br>-e    | ۶          | 0       | œ.       | 3              |
|                      | w          | 200           | 35         | 20         | ů      | ~          | 5       | w.<br>w.       | ×             | 2        | io.           | 9        | 2        | ~  | ۵۶       | %             | >        | مو          | ٣         | 200            | ٧          | %          | یو      | 3.       | ري             |
| काहकावा दननात मध्यान | 3-         | 6             | >          | 3          | W Or   | 8          | 200     | 2              | 3             | 30       | 000           | °.       | ŝ        | *  | 33       | 5             | 2        | 2           | 2         | ۳.             | ؞          | مر         | ؞ٛ      | <b>~</b> | %              |
| -                    | ┞          | -             |            | _          | _      |            |         | _              | Ė             | _        | -             | _        | _        | _  | _        | _             | _        | -           | _         | _              | <u>-</u> - | ÷          | ÷       |          | <u>-</u> -     |
| ,                    | 北          | 183           | m          | =          | ۵      | 2          | بر<br>م | 3              | w<br>w        | <br>     | 2             | 2        | 2        | 2  | <u>د</u> | 2             | ŝ        | 30          | ~         | 2              | 3          | 23         | er.     | 23       | ζ,             |
| <u> </u>             | <u>-</u>   | -             | _          |            | . •    | m          | w       | -              | D'            | چ        | 9             | <u>ئ</u> | ~        | مو | v        | <b>~</b>      | ۶        | ₩<br>>      | ~         | <u>ئ</u>       | <u>پر</u>  | 9          | •       | m        | w              |
| 5                    | 2          | -1-           | _          |            | ~      | ~          | ~       | 9              | <u>~</u>      |          |               | _        | m        | m  | mr<br>>0 |               | <u> </u> |             | 2 4       | _              | 3          |            | w       | w        | w.             |
| ā                    | 2          | 1-            | , m        | _          | ~      | ~          | 2       | 2              | ÷             | 23       | 2             | ÷        | m'       | 2  | _        | <u>۾</u><br>ح | %        | 8           | 2         | 2              | 5          | _          | ٠,      | 5        | w/             |
| 4                    | ~          | : "           | - 40       |            | , 2    | ~          | _       | 2              | ŝ             | 8        | 8             | 8,       | ž        | ÷  | 8        | w             | m        | m           | %         | <u>%</u>       | *          |            | مو      |          | 3              |
| वर्ष                 | 2.         |               | _          |            | · `    | ~~         | 2       |                | 2             | ŝ        | _             | ~        | 3        | 2  | w.       | es.           | ~        | es.         | 2         | ۶              | <u>چ</u>   | <u>چ</u>   | )<br>20 | %        | 90<br>30<br>30 |
| 다<br>당               | 2          |               | ′ )        | 9 16       | · \    | , 2        | 2       | <u>چ</u>       | 90            | 2        | ů             | 2        | 4        | 15 | 2        | 2             | 5        | ž           | m²<br>W   | 2              | 2          | ۶          | څ       | ۶        | ×              |
| ह्म                  | 13         |               | ٠,         | ю (C       | r 🔨    | , ~        | 2       | ~              | ۵             | ω·<br>~  | 2             | ŝ        | 8        | W. | ۵        | es.           | 2        | m²          | m         | <u>پر</u>      | w.<br>m.   | ۳.         | °,      | <u>ک</u> | <u>چ</u>       |
| स्योद्यसाधनाथ        | .   -      | 1.            | ٠.         | ٠,         | o u    | 19         | ~       | 2              | P-            | 2        | w.            | 2        | ŝ        | ~  | 3        | ž             | 8        | 9           | 2         | w.             | m          | بر<br>س    | W.      | 2        | 2              |
| मुद्                 | -          | , 6           |            | ۲,         | o (1   | 7 9        | v       | 2              | 2             | av<br>~  | ۵             | 3        | ω.       | ž  | ŝ        | 5             | ž        | 8           | 2         | °              | es.        | es.        | ۶       | سو<br>س  | m.             |
| _                    | <u>،</u> [ | ,             | ~ (        | <b>r</b> 1 | ٠,     |            | - ω     | ٠,             | 0             | ~        | 2             | m        | 2        | 3. | w        | 2             | ů        | 200         | B.        | 8              | ž          | 5          |         |          | 0              |
|                      |            |               | ~ 1        | ~ "        | ~ ;    |            | · w     | . 9            | v             | ٠.       | 2             | ~        | 2        | m  | چ        | 5             | 8        | 2           | 2         | 2              | 2          | 20         | ۵       | 2        | چ              |
|                      | ]_         | - -           | ~ (        | P 1        | · ;    | د ه        | · w     | w              |               | 9        | v             | •        | 0        | ~  | 3        | 0.            | 2        | *           | چ         | <u>ئ</u> ر     | w          | <u>٠</u> ٠ | 2       | P 1      | 3              |
|                      | d          | 2             | <u>.</u>   | ~ =        |        | - 6        | , m     | . =            | <br>:         | 5        | ,             | =        | w        | =  | ,        | 3             | v        | ₹           | •         | =              |            | =          |         | =        | ~              |

ग्रशोग प मोसियरून दिनमानाकरियां कादलेलीं पकें. (अञ्चांग १६ वे २६ ) ( म्योंद्यसापनापं कराजें कर्मां या कोष्टकाया उपयोग करातांना गांतीक पळें निम्मी घ्यार्थों.

|                                                            |                |          |          |               |             |               |           |                     | -               | ١ ۲      | 9                | IJ               |                                                    |          |                                         |                                         |                                              |                                         |                  |               |                  |          |                                        |                                         |     |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 3                                                          | 255            | 25       | ×        | 2 %           | رو<br>مر    | ٥             | مو<br>سو  | 0<br>W              | 5               | 9        | 300              | 6                |                                                    | 0        |                                         | , ,                                     | ,                                            | 2                                       |                  |               | r. 6             | : ;      | 2 2                                    |                                         | ÷   |
| 30                                                         | 2              | 2        | 30       | >             | 38.38       | 288           | 3 4 8 4 8 | 70                  | يق              | >        | , cu             | •                | 200                                                | 2 2 2    | , ,                                     | ٠.                                      | - 0                                          | 74680                                   | -                |               | 7 6              | ~ `      | 2                                      |                                         | 200 |
| 38                                                         | 22             | \$ W     | 38       | w             | 3           | w             | *         | مه<br>س             | 2               | w        |                  | , m              | 2                                                  | , w      |                                         | 1 8                                     |                                              |                                         |                  | , n           | 7 0              | · \      | or                                     | 7                                       | 5   |
| m                                                          | 90             | 2        | 2        | 8228          | 200         |               | 2 2 2     | 2000                | 37 37 20        | 3        | . 2              | , 0              | m                                                  | , w      |                                         | - 4                                     |                                              | 200                                     | 0000             |               | 7 6              | - [      | 200000                                 |                                         | 5   |
| 2                                                          | 20             | w        | ~        |               | 8           | 38.30         | 22        | 200                 | 2               | ~        | - 2              | 9                | 3                                                  |          | م<br>ک                                  | -~                                      |                                              | -                                       |                  |               | , m              | -        | m                                      | - (                                     | ź   |
| 2                                                          | 9              | 200      | **       | *             | 2888        | 57 8 8 6 18 3 | ~<br>≈    | 805 282 820 826 838 | 37              | 3 8      | 0                | <u>د</u><br>د کر | 200 E 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 0 0 0    |                                         | 288888888888888888888888888888888888888 | 4 50 8 78 8 78 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 9 6 9 9          | ٠.            | , m              |          | 00000000000000000000000000000000000000 | 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | -   |
| 0                                                          | 8              | <u>w</u> | 200      | 8088808       | ~           | 8             | 8         | 20                  | <u>ئة</u><br>مر | 2        | 2                | . S              |                                                    | - X      | ~ ~                                     | 2                                       | w                                            | -                                       | ٥                |               | >                |          | 2 0                                    | 8                                       | ÷   |
| 200                                                        | 20             | 000      | <u>خ</u> |               | 3           | 308           | 808888888 | 8                   | 10              | ~        | <u>رة</u><br>در  | 83728            | 2                                                  | 388      | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 70                                      | · ~                                          | - 6                                     | 8                |               | 3                |          |                                        | -                                       | ;   |
| 22                                                         | m              |          |          | ~             | _~          | _ 。           | _ W       | ~<br>w              | 222222222       | 28882083 | 2                | 2 2              | 3                                                  |          | 200                                     | . w                                     | ~                                            |                                         | 2                |               | ×                | 3        | - 6                                    | w                                       | -   |
| 2                                                          | 0              | 2        |          | _             | س<br>م<br>م | <u>ه</u>      | 8         | *                   | ~               | 2        | 280182282888     | 2 2 2 2          | 029 5 5 5 7 5 5 0 5 3 6 5 5                        | 0 10     | >                                       | 22.75                                   | ~                                            | 2                                       | 336 238 28 28 28 | 24224025024   | *** *** ******** | - 2      | W                                      | 334                                     | -   |
| 8                                                          | 9              | 3        | 3        | _             | _           | <u>خ</u>      | 2         | 800                 |                 | , e      |                  | - a              | ~~                                                 | <u>م</u> | 22022                                   | 300                                     | 28 832                                       | 22                                      | ~                | <u>ر</u><br>ج |                  | ~        | 87                                     | 2                                       |     |
| ~                                                          | 9              | 9        | 5        | Š             | ζ,          | ÿ             | ~         | 2                   | ž               | 000      | 0 %              | 0                | ~                                                  | 2        | ~                                       | ~                                       | 2                                            | 2                                       | m                | 2             | 9                | ,        | 2                                      | 200                                     |     |
| १९। १०   ११   ११   ११   १६   माति   १६   १८   १८   १९   १९ | ₩<br>18        | er.      | ₹ 3      | ۵             | X           | ي<br>مه       | 3         | w<br>~              | \$<br>=         | 2        | 200              | 2                | 2                                                  | :        | :                                       | ê                                       | 8                                            | ~                                       | = 2              | C.            | 330              | 6        | 331                                    | ×                                       |     |
| -                                                          | _<br>س         | ۰        | 2        | v             | er.         |               | m         |                     | m               | 2        | -                | ٧                | 113                                                | - 70     | m                                       | 3                                       | ۳°                                           | 22                                      | -                | 2             | m                | -        | œ                                      | 607                                     | -   |
| 34                                                         | 3              |          | 2        | 2             | <u></u>     | 3             | **        |                     |                 |          |                  |                  | _                                                  |          |                                         | 0 00                                    | *                                            | ٧ ٧                                     | <u>.</u>         | >             | _=               |          | 208 205 282                            | C. 1 2 7 2 2 8                          |     |
| 1 × ×                                                      | <u>د</u><br>مر | **<br>V  | 2        |               | ~           | 2             | ~         | W.                  | بر              | <u>ح</u> | 2                | _                |                                                    | _        | _                                       | 200                                     | 200                                          | 000                                     | <u>ر</u><br>۲۷   | ٠             | 3"               |          | <u>ئۇ-</u>                             | ~~                                      | -   |
| 100                                                        | -              | ~        | 2        |               | 200         | 2             | 000       | 7                   | 2               | <u>ح</u> | <u>بر</u><br>بري | _                | مو<br>مر<br>س                                      | _        |                                         | <u> </u>                                | 200                                          | 30                                      | ~                | 37            | *                | *        | 2                                      | 803 80                                  | -   |
| 100                                                        | <u> </u>       | ~        | ~        | w             | ~           | مر            | 3         | ~                   | w               | <u>~</u> | <u>۲</u>         |                  | 200                                                |          | _                                       | الا<br>مر                               | -                                            | 200                                     | 2                | 2             |                  | •        | <u>ئە</u>                              |                                         |     |
| 38                                                         | 7              |          | 23       | ~             | 8           | 2             |           | ÷                   | <u>~</u>        | 22       | <u>۲</u>         | ٠.               |                                                    |          | 2                                       |                                         | 157<br>157<br>157                            | 9                                       | و<br>د           | 2 20          | 30 30            | <u>۲</u> |                                        | 5                                       |     |
| 50 5                                                       | -              | _        | -        | <del>~</del>  | ~           | 22            |           |                     | _               | <u>~</u> | <u>&gt;</u>      | <u>×</u>         | 200                                                |          | <u>حو</u><br>عرج                        | _                                       |                                              | 35                                      | •                | و<br>وح       | 9.               | *        |                                        | ~                                       |     |
| 1 2                                                        | -              | V        | ~        | <u>خ</u><br>ځ | 2           | 33            | ۳<br>س    | 32                  | ~               | >        | 2                | γ                | <u>*</u><br>*                                      | <u>ح</u> | <u>*</u>                                |                                         | <u>س</u>                                     |                                         | w                | ÷             |                  |          |                                        | 22                                      |     |
| 12                                                         | <b>!</b>       | -        | _        | ~             | 5           | ~             | ~         |                     | *               |          | ~                |                  | _                                                  | × ×      | ٠,                                      | ع<br>م                                  |                                              | _                                       | ار<br>م          | 9             |                  | 50 50    | 2                                      | 2                                       |     |
| 200                                                        |                | _        |          | ~             | <u>~</u>    | Š             | ~         | -                   | 30              |          | ~                | •                | -                                                  | ؞        |                                         | ي<br>پ                                  | -                                            |                                         |                  | ~             | <u> </u>         | -        | 2                                      | 2                                       |     |
|                                                            | ١              |          |          | -             | ~           | 2             | _         | _                   |                 | _        |                  |                  | _                                                  |          | <u>~</u>                                |                                         | -                                            |                                         |                  | <u>س</u>      | <b>•</b>         | 5-       |                                        | 5                                       |     |
| RITA   85                                                  | -              |          |          | _             | _           | _             | ~         | ~                   | _               | _        |                  | _                |                                                    |          |                                         |                                         |                                              |                                         |                  | ٠             |                  |          |                                        | •                                       |     |
| 1                                                          | ÷              | •        | =        | *             | ₹           | ~             | Ξ         | ۶                   | 7               | مد       | 3                | •                | <b>~</b>                                           | 9        | 3                                       | v                                       | ₹                                            | •-                                      | ₽,               | ٥             | ÷                | ~        | ₹ ;                                    | ~                                       |     |

अधाय य क्रांतीयहन दिनमानाकरितां काढलेली पर्के. ( अक्षांय २५७ वे ५० ) ( स्पेंदिय साधनार्थ अराजे कार्मा या कोष्काचा खययोग करबांना यांतील पर्के निम्मी ध्यावी.

|                             |                |                                  |                                          |          |                                                                |                                              |                                                                                                       |                                                             |                                             |                                                 | - 1                                 | १,                                       | 95                                   | ]                                                               |                                                        |                                                             |                                     |                                               |                                                        |                                                                       |                                                                     |                                                    |                                                                                                                |                                                          |                                           |                                                    |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| l                           | . [            | 9                                | ŝ                                        | m.       | ·                                                              | , ,                                          | ,                                                                                                     | ~                                                           | m'<br>V                                     | ٥                                               | ` ج                                 | v                                        | 6                                    | رونا                                                            | 0                                                      | ⋈                                                           | 20                                  | >                                             | 00                                                     | ح                                                                     | ۰                                                                   | w                                                  | 20                                                                                                             | v                                                        | ٠                                         | ê                                                  |
| Ŀ                           | 9              | 300                              | m                                        | ന        | - 63                                                           | , u                                          | ~ 1                                                                                                   | 9                                                           | m²_                                         | ž                                               | 28222                               | >                                        | ٤                                    | >_                                                              | 9                                                      | يخ                                                          | չ_                                  | يق                                            | مه<br>مه<br>س                                          | 3                                                                     | ه<br>س                                                              | 3                                                  | مق                                                                                                             | w                                                        | w                                         | ŵ                                                  |
| L                           | 0              | ي<br>مه                          | ۵                                        | n n      |                                                                |                                              | ۲.                                                                                                    | 9                                                           | w                                           | Š                                               | S                                   | Š                                        | •                                    | w                                                               | es.                                                    | m,                                                          | χ,<br>ω                             | w                                             | 10                                                     | w'                                                                    | 2                                                                   | 2                                                  | Š                                                                                                              | ٧                                                        | õ                                         | ŝ                                                  |
| ŀ                           | >              | 'n                               | 'n                                       | n        | ŕ                                                              | <u> </u>                                     | 2                                                                                                     | 2                                                           | m'                                          | ñ.                                              | œ_                                  | œ.                                       | m/                                   | m                                                               | gr                                                     | m                                                           | m                                   | m                                             | m                                                      | m                                                                     | 92 K K                                                              | 388 288 888                                        | <u>×</u>                                                                                                       | 20322205                                                 | ٥                                         | <u> مز</u>                                         |
| Ŀ                           | w/             | ₹                                | 3                                        | •        |                                                                | 2 :                                          | ۶,                                                                                                    | 20                                                          | m,                                          | ž                                               | >                                   | <i>3</i> °                               | w                                    | 9                                                               | $\tilde{\circ}$                                        | Ÿ                                                           | <u>ه</u>                            | 0                                             | ٥,                                                     | 2                                                                     | m                                                                   | <u>بر</u>                                          | 30                                                                                                             | ů                                                        | m,                                        | 9                                                  |
| ŀ                           | -              | ~                                | 2                                        | D        | _                                                              | - :                                          | ٦                                                                                                     | 2                                                           | <u>~</u>                                    | ř                                               | €.                                  | <u>~~</u>                                | ~                                    | 뚠                                                               | 8                                                      | <u>~</u>                                                    | <u>~</u>                            | ~                                             | 43.                                                    | ~                                                                     | m                                                                   | w.                                                 | W.                                                                                                             | m                                                        | m'                                        | <u>~</u>                                           |
| ŀ                           | mr<br>or<br>mr | š                                | v                                        | 6        |                                                                |                                              | 0                                                                                                     | ~                                                           | 2                                           | m                                               | m                                   | >                                        | 3                                    | w                                                               | 2                                                      | ž                                                           | 2                                   | 2                                             | ٥                                                      | ~                                                                     | 3                                                                   | m                                                  | m                                                                                                              | 2                                                        | 5                                         | w.                                                 |
| 11:                         |                | 802 802 808                      | 35 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C | - 9      | こう こうこうこう こうこうしゅん ランシャー アンカー アンカー アンカー アンカー アンカー アンカー アンカー アンカ | プログラック こうしゅ こう こうしょう こうしゃ はんしょう とうしゅん ひゃん アル | 2411242 246 25 4 26 2 26 2 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 24 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 | 24 E 25 2 2 0 0 2 6 C 2 6 C 2 6 2 2 0 0 2 0 C 2 2 E 2 2 E 0 | १५॥११६१८६८ १७६ १८४ १९९ १९९ १०७ २१५ र र रे र | 844 868 827 890 886 204 288 287 230 236 266 800 | 23023628                            | 258/286/848/388/288                      | 5x8 90 8 8 8 9 8 8 8 8 8             | \$0 803 888 888 880 886 308 888 888 888 888 888 888 888 888 888 | ११११५६१८८॥१९५२०४ २१२१२१२१ २३१ २४१ २५१ र ६९ १७१ २८१ ३२६ | 802 820 846 880 880 880 886 885 885 886 886 886 886 886 888 | 562 556 506 505 500 525 256         | रश्चररस्तर १०१४ र १५० रह० रषर १८१ १९४ ३०६ ३५६ | \$95,495,505,925,025,025,025,025,025,025,025,025,025,0 | 228 228 228 248 248 268 265 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 | 32                                                                  | उत्रह रह रह १०० १७८ १९० ३०४ ३१६ ३३०                | >                                                                                                              | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | -                                         | रहरीर७४ ४८६ २९८ ३१० ३२२ ३३६ ३४८ ३६९ ३७६ ४४० ६४०    |
| ١                           | *              | 2                                | 2                                        |          | ٥                                                              | ۲,                                           | ŝ                                                                                                     | ŝ                                                           | 3                                           | 3                                               | UV<br>ENV                           | S<br>S                                   | ŝ                                    | 3                                                               | O.                                                     | (P)                                                         | 8                                   | 2                                             | ŝ                                                      | ů                                                                     | ३०१९०६ ११०१ ११०१११० ११०११११० ११६२ १२२ १ १२१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | es.                                                | er.                                                                                                            | w.                                                       | w.                                        | ~                                                  |
| ľ                           | m.             | 10                               | ×                                        | -        |                                                                | 0 0                                          | 112                                                                                                   | •                                                           | 2                                           | >                                               | 800 8811802 860 866 898 804 283 223 | 22086 8668668888888888888888888888888888 | 237 2011 868 888 800 Roc 286 230 230 | 7                                                               | ~                                                      | 2                                                           | 5                                   | 6                                             | 0                                                      | 2                                                                     | w                                                                   | >                                                  | n                                                                                                              | 0                                                        | 2                                         | 200                                                |
| l                           | w.             | 10                               | 2                                        |          |                                                                | 2                                            | ~                                                                                                     | ~                                                           | <u>~</u>                                    | n                                               | 6                                   | 8                                        | 8                                    | ê                                                               | 8                                                      | ~                                                           | ~                                   | 2                                             | ř                                                      | ~                                                                     | 6                                                                   | m                                                  | me                                                                                                             | m                                                        | m-                                        | *                                                  |
| ١                           | œ.             | 0                                | 1                                        | , ,      | 2                                                              | ς.                                           | 3 <u>′</u>                                                                                            | 3                                                           | %                                           | 10,                                             | w.                                  | ů                                        | 9                                    | ρ<br>O                                                          | %                                                      | ž                                                           | 30                                  | w                                             | 2                                                      | w<br>9                                                                | Š                                                                   | ŝ                                                  | ٥                                                                                                              | å                                                        | w                                         | 5                                                  |
| 1                           | <u></u>        | 3 2 7 2 3 X 8 4 X 8 17 E 6 / C 6 | -                                        | -        |                                                                | ~                                            | <u>~</u>                                                                                              | ~                                                           | ~                                           | R                                               | C.                                  | n                                        | 8                                    | 8                                                               | 8                                                      | 2                                                           | ~                                   | 101                                           | 100                                                    | 8                                                                     | P.                                                                  | 3                                                  | m                                                                                                              | m                                                        | m                                         | m                                                  |
| Į                           | m²             | 3                                | . (0                                     | ŕi       | 2                                                              | 9                                            | š                                                                                                     | €                                                           | ~                                           | õ                                               | •                                   | ~                                        | ~                                    | ê                                                               | m                                                      | m                                                           | ۶                                   | 3                                             | 3                                                      | w                                                                     | 9                                                                   | š                                                  | Ñ                                                                                                              | ő                                                        | 6                                         | ~                                                  |
| 1                           |                |                                  | - 6                                      | Ξ,       | <u>~</u>                                                       | <del>~</del>                                 | ~                                                                                                     | $\frac{\sim}{2}$                                            | <del>~</del>                                | ~                                               | w                                   | 윤                                        | ₩                                    | <del>%</del>                                                    | <u>م</u>                                               | ₩                                                           | <del>-</del>                        | 8                                             | -                                                      | 8                                                                     | m                                                                   | ÷                                                  | 5                                                                                                              | 8                                                        | ~                                         | ৼ                                                  |
| 1                           | W.             | ×                                |                                          | ٠:       | 9                                                              | 200                                          | 2                                                                                                     | 2                                                           | 2                                           | ~                                               | 0.                                  | å                                        | ŝ                                    | 8                                                               | D'                                                     | 8                                                           | W.                                  | ς,                                            | 2                                                      | 3                                                                     | w                                                                   | 9                                                  | 2                                                                                                              | 2                                                        | Š                                         | ~                                                  |
| :                           | -              | - a                              | -                                        | 3        | m.                                                             | v                                            | 3                                                                                                     | •                                                           | w                                           | r                                               | v                                   | >                                        | 0                                    | w                                                               | R                                                      | V                                                           | 20                                  | 0                                             | 9                                                      | 7                                                                     | 0                                                                   | w                                                  | m                                                                                                              | <u></u>                                                  | Ÿ                                         | w                                                  |
|                             | 36138          | 12                               | , ;                                      |          | ٠<br>•                                                         | مد                                           | ~                                                                                                     | 2                                                           | ~                                           | 2                                               | ž                                   | ~                                        | ř                                    | ř                                                               | n'                                                     | er.                                                         | 100                                 | ~                                             | U.                                                     | 20                                                                    | 0                                                                   | 3                                                  | W.                                                                                                             | 8                                                        | ñ                                         | ž                                                  |
| ;                           | v              | 3                                |                                          | 2        | <u>ء</u>                                                       | P.                                           | 2                                                                                                     | 100                                                         | V                                           | 2                                               | 0                                   | 32                                       | 0                                    | 2                                                               | *                                                      | 0 8                                                         | w                                   | 3                                             | $\frac{1}{2}$                                          | ~                                                                     | ŝ                                                                   | w                                                  | m                                                                                                              |                                                          | 9                                         | 3                                                  |
|                             |                | 100                              |                                          | ~        | ~                                                              | 2                                            | ~                                                                                                     | ~                                                           | <u>~</u>                                    | á                                               | <u>ٽ</u>                            | š                                        | ~                                    | ~                                                               | 'n                                                     | ñ                                                           | ř                                   | ë                                             | 'n                                                     | 8                                                                     | ê                                                                   | ŵ                                                  | 8                                                                                                              | ñ                                                        | 8                                         | ň                                                  |
|                             | 200            | 13                               | 2                                        | × ×      | 2                                                              | w                                            | ≈                                                                                                     | W                                                           | w                                           | 100                                             | 8                                   | Š                                        | ×                                    | ŝ                                                               | 3                                                      | 0                                                           | w                                   | 8                                             | 2                                                      | څ                                                                     | en.                                                                 | m                                                  | 3                                                                                                              | ž                                                        | سو.                                       | 8                                                  |
| į                           | L-             | 9                                |                                          | ٠.       | <u>~</u>                                                       | 2                                            | ~                                                                                                     | ~                                                           | ~                                           | ~                                               | ~                                   | ~                                        | ~                                    | ~                                                               | ~                                                      | œ                                                           | 2                                   | P                                             | ~                                                      | œ                                                                     | n                                                                   |                                                    | ŕ                                                                                                              | ŕ                                                        | r                                         | P.                                                 |
| ;                           | 49             | 20                               | ξ,                                       | nr<br>N  | er                                                             | ሎ                                            | ₹                                                                                                     | مى                                                          | 3                                           | w                                               | ₩                                   | 9                                        | 3                                    | V                                                               | ₹                                                      | •                                                           | =                                   | ۰                                             | =                                                      | ~                                                                     | =                                                                   | 00                                                 | ~                                                                                                              | m                                                        | m.                                        | <u>بر</u>                                          |
| :                           | Œ              | -                                | -                                        | <u>~</u> | ~                                                              | ~                                            | ~                                                                                                     | 30                                                          | ~                                           | 00°<br>00°                                      | ₹                                   | *                                        | Gr.                                  | ~                                                               | w                                                      | ⇌                                                           | ९७ १०२१०६११० ११९१८० १९॥५०६ ११६५ ११५ | 600 808 880 888 886 836 8980 8                | *                                                      | 800800800888888888888888888888888888888                               | 12                                                                  | 100                                                | ÷                                                                                                              | ÷                                                        | <del>~</del>                              | >0                                                 |
| ייובליון פון כזייו          | 3              | - 6                              | ۲,                                       | ž        | er<br>m                                                        | 2,2                                          | 0                                                                                                     | 9                                                           | >,                                          | 0^                                              | 2                                   | 3                                        | W.                                   | 20                                                              | 3                                                      | w                                                           | 2                                   | ~                                             | 0                                                      | ~                                                                     | 5                                                                   | څ                                                  | 3                                                                                                              | w                                                        | Š                                         | 20                                                 |
| 9                           |                | -!-                              | _                                        |          |                                                                |                                              |                                                                                                       |                                                             | ~                                           |                                                 |                                     |                                          | W.                                   | 6                                                               | ~                                                      | •                                                           | 0                                   | V                                             | w                                                      | >                                                                     | n                                                                   | -                                                  | 0-                                                                                                             | v                                                        | 5                                         | 10                                                 |
| ş                           | ļ              |                                  | ٠ ;                                      | 0°       | ~                                                              | 'n                                           | ፠                                                                                                     | ŝ                                                           | 3                                           |                                                 |                                     | ζ,                                       | ~                                    | å                                                               | ~                                                      | 2                                                           | ٠                                   | ~                                             | 2                                                      | ~                                                                     | ~                                                                   | 2                                                  | 2                                                                                                              | 2                                                        | ~                                         | å                                                  |
| सुवाद्वेय सावनाथ बराच काम प | w              | 7                                | <br>9                                    | »<br>~   | ~                                                              | 3                                            | w                                                                                                     | >                                                           | 3                                           | , y                                             | سو<br>س                             | 3                                        | ĩ                                    | ٥                                                               | w                                                      | 6,                                                          | 2                                   | 2                                             | 8                                                      | w.                                                                    | °                                                                   | 30                                                 | m                                                                                                              | 0                                                        | 2                                         | 0                                                  |
| Ĩ                           | m              | -1-                              |                                          | _        | n                                                              |                                              | tus,                                                                                                  |                                                             | _                                           |                                                 |                                     | _                                        |                                      |                                                                 | •^                                                     | ~                                                           | ~                                   | ~                                             | ~                                                      | ~                                                                     | ۵.                                                                  | ٠.                                                 | <u>~</u>                                                                                                       | ~                                                        | *                                         | مة                                                 |
| Ē                           | 3              | را ي                             | 9                                        | <u>ج</u> | ~                                                              | 2                                            | 3                                                                                                     | 20                                                          | %                                           | وي<br>مو                                        | m'                                  | ŝ                                        | 3                                    | ω <sub>ν</sub>                                                  | 3                                                      | 2                                                           |                                     | چ                                             | ~                                                      | 2                                                                     | m                                                                   | ς,                                                 | ×                                                                                                              | 30                                                       | S.                                        | ŝ                                                  |
| ¢                           | 1-             | -1-                              |                                          |          | _                                                              |                                              |                                                                                                       |                                                             |                                             |                                                 |                                     | _                                        |                                      |                                                                 |                                                        |                                                             | ~                                   | ~                                             | ~                                                      | ~                                                                     | ~                                                                   | <del>~</del>                                       | ~                                                                                                              | <del>~</del>                                             | 90                                        | <u>~</u>                                           |
| ₹                           | 12             | ١,                               | ໑                                        | 2        | ŝ                                                              | es,                                          | W.                                                                                                    | , ,                                                         | 9                                           | ەر<br>خ                                         | <u>~</u>                            | 2                                        | 9                                    | C                                                               | 2                                                      | >                                                           | ۰                                   | ~                                             | ~                                                      | n                                                                     | m                                                                   | m                                                  | >                                                                                                              | ×                                                        | مو                                        | w                                                  |
| v<br>-                      | 1:             |                                  |                                          |          | _                                                              |                                              | _                                                                                                     | _                                                           | _                                           | _                                               | _                                   | _                                        |                                      |                                                                 |                                                        | _                                                           | ~                                   | <del>-</del>                                  | <del>~</del>                                           | ₹                                                                     | ÷                                                                   | ∻                                                  | ₹                                                                                                              | <del>%</del>                                             | ~                                         | ₹                                                  |
| Ě                           | 15             | -                                | w                                        | 2        | ~                                                              | U,                                           | m                                                                                                     |                                                             | · >                                         | ŕ                                               | 3                                   | w<br>w                                   | 3                                    | 20                                                              | ₹                                                      | 0,0                                                         | 00                                  | ů                                             | ~                                                      | ~                                                                     | ~                                                                   | ET.                                                | m'                                                                                                             | 2                                                        | 3                                         | 3,                                                 |
| 2                           | 17             | 7                                |                                          | D'       | V                                                              | 70                                           | 0                                                                                                     | w                                                           | , w                                         | 9                                               | . w                                 | Or<br>W                                  | 2                                    | 3                                                               | ĩ                                                      | 2                                                           | %                                   | •                                             | w                                                      | 2                                                                     | 0                                                                   | 2                                                  | m                                                                                                              | 2                                                        | 2                                         | 7                                                  |
| V                           |                | -                                | w                                        | ~        | ~                                                              | 'n                                           | m                                                                                                     | m                                                           |                                             |                                                 |                                     |                                          | w                                    | 9                                                               | v                                                      |                                                             |                                     | å                                             | ~                                                      | ~                                                                     | 2                                                                   | 2                                                  | <u>~</u>                                                                                                       | ~                                                        | 2                                         | <u>~</u>                                           |
| 7                           | 1              | ~                                | w                                        | 'n       | v                                                              | >                                            |                                                                                                       | w                                                           | , ,                                         | , ,                                             | مر<br>ح                             | 0                                        | w                                    | 8                                                               | 3                                                      | ₹                                                           | 0                                   | w                                             | 5                                                      | Š                                                                     | 3                                                                   | 8                                                  | 2                                                                                                              | <u>چ</u>                                                 | \$                                        | w<br>o                                             |
| Ę                           |                | -                                | _                                        | ~        | ~                                                              |                                              | - m                                                                                                   | - 109                                                       | -                                           | _                                               |                                     | _                                        |                                      |                                                                 |                                                        |                                                             |                                     | -                                             | ~                                                      | ~                                                                     | ~                                                                   | w                                                  | ~                                                                                                              | ~                                                        | <u>~</u>                                  | ~                                                  |
| ۳                           |                | 2                                | w                                        | <u>م</u> | w                                                              | 6                                            |                                                                                                       | , ,                                                         | , ,                                         | w 100                                           | 1                                   | : }                                      | ILL.                                 | , N                                                             | 20                                                     | ů                                                           | 20                                  | 8                                             | 2                                                      | 6                                                                     | ~                                                                   | ~                                                  | 0                                                                                                              | ř                                                        | m                                         | ž                                                  |
|                             | - 13           | -                                | _                                        | -        |                                                                |                                              |                                                                                                       |                                                             |                                             | _                                               |                                     | -                                        | Ξ.                                   | _                                                               |                                                        |                                                             | _                                   |                                               | ÷                                                      | ~                                                                     | سه                                                                  | ~                                                  | ᢟ                                                                                                              | <del>∻</del>                                             | <del></del>                               | >                                                  |
|                             | - [3           | ۱2                               | 3'                                       | ۵,       | w                                                              | . 6                                          | ň                                                                                                     | - 60                                                        |                                             | , ,                                             | · %                                 | 3                                        |                                      | w                                                               | 3                                                      | 9                                                           | 3                                   | 2                                             | ۵,                                                     | ۵                                                                     | ۵                                                                   | ~                                                  | ~                                                                                                              | 33                                                       | 2                                         | m²<br>m²                                           |
|                             | - 1:           | 5                                | -                                        |          |                                                                |                                              |                                                                                                       | - 0                                                         | _,                                          | , ,                                             | ٠.                                  | ٠,                                       | -                                    | × 10'                                                           | V                                                      | 3                                                           | 20                                  | χ,                                            | 0,                                                     | w.                                                                    | 'n                                                                  | V                                                  | m                                                                                                              | $\nabla$                                                 | m~                                        | ž                                                  |
|                             | 1              | 30                               | 5                                        | ~        | ~                                                              | ·                                            | · ñ                                                                                                   | - 6                                                         | -                                           | - 1                                             | . %                                 | بر<br>بو                                 | ٠ ٠                                  | w                                                               | w                                                      | _                                                           |                                     |                                               |                                                        |                                                                       | ية.                                                                 | ~                                                  | ~                                                                                                              | ~                                                        | ~_                                        | -                                                  |
|                             | Ţ              | 9                                | ×                                        | ٥,       | 3                                                              | . 6                                          |                                                                                                       |                                                             |                                             | : ;                                             | . ;                                 | و                                        | رد                                   |                                                                 | 30                                                     | ŝ                                                           | 30                                  | ŝ                                             | w                                                      | 5                                                                     | 2                                                                   | 802 800 882 882 882 882 883 882 882 888 800 888 83 | २६४ २००८ २६ ८६ ८६ ००६ ७२४ ००६ ४८ ६०८ ६०४ ६४८ ६४८ १४८ ४८ १४२ ४३ २४३ २४३ २४३ २४३ २४३ ८४३ २४३ ८४३ ८४३ ८४३ ८४३ ८४३ | \$ 252 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52               | \$\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | १२ (१२२(१२४)१४०)१४५६(१८(१८५८)१६४)१८७।१७६(२०६)२४५४४ |
|                             | - 1            | ~                                | _                                        | ~        | ~                                                              |                                              |                                                                                                       |                                                             |                                             |                                                 |                                     |                                          | <u>بو</u>                            | 10                                                              |                                                        |                                                             | -=                                  |                                               | -                                                      | -                                                                     | =                                                                   | ~                                                  | ~                                                                                                              | ~                                                        | ~                                         | <u>~</u>                                           |
|                             | ľ              | मात २७                           | ÷                                        | •        | -                                                              | "                                            | , 10                                                                                                  |                                                             | - 7                                         | - >                                             | · >                                 | 3                                        | 3                                    | w                                                               | w                                                      | ,                                                           | 5                                   | v                                             | ⊽                                                      | ••                                                                    | -                                                                   | 2                                                  | €.                                                                                                             | ~                                                        | ₹.                                        | 20                                                 |
|                             | 1              | C4. 1                            |                                          |          |                                                                |                                              |                                                                                                       |                                                             |                                             |                                                 |                                     |                                          |                                      |                                                                 |                                                        |                                                             |                                     |                                               |                                                        |                                                                       |                                                                     |                                                    | ~                                                                                                              |                                                          |                                           |                                                    |

### कालसंबंधीं माहिती.

#### स्थानिक वेळ व स्टॅडर्ड (टाईम) वेळेबहल दिग्दर्शन.

प्रत्येक देशात व प्रत्येक राष्ट्रात, त्याबील कोणते, तरी रेत्याश मुख्य मानून त्या रेखाशाचा जो कालतो स्टॅडर्ड टाईम म्हणून प्रचारात व व्यवहारात मुख्य मानला आहे. त्याचे कोशक पुढे दिलें अबून युरोप, अमे-रिका, जपान, फान्स, रशिया वोरे मर्थाल लाहीं प्रतिद्ध शहराचे अक्षाश रेत्याशही पुढें दिलें आहेत.

स्पानिक अर्पात् निजकाल आणि प्रत्येक ठिकाणचे निश्चित टर्पचेलेले स्टॅडर्ड टाईम याच्यात नेहमीं अंतर है राहणारच, कारण एका रेताशावरील जी निजयेळ तीच हुठ-वा रेताशावरीच अवर्ण शक्य नाहीं. कारण रेताशाच्या र अंश अंतराव ४ मिनिटाचा परक पडती ही गोष्ट सवीद टाउक आहे. रहणून आपस्या १९ शंश अंतराव ४ मिनिटाचा परक पडती ही गोष्ट सवीद टाउक आहे. रहणून आपस्या १९ स्था उंतराव १८ टाउक लाहे. रहणून आपस्या पर स्था विकास के स्थान स्थान के अगर जास्ती अस तील खायामणे येगार्थ अंतराची विभिन्न काल स्थान के सामिक काल स्थान कालावस्त स्टंडर्ड काल साथाया.

स्टेंडर्डेशाल आणि स्थानिम्हाल यातील अंतर टाकक असर्ले म्हणजे कोणासही व क्सलीही आडवण परणार नाहीं, जनमपतिका बंगेरे करिता स्थानिक बालच चेतला पाहिले व जाणते व्योतिभी तसा घेतातही, पण ज्याना स्थानिककाल आणि स्टेंडर्ड काल यातील अंतर माहीत नसते त्याना याचा मोटा याद बाटतो पण त्यात काहीं कर्या नाहीं, शिवाय इष्ट स्थल-च्या प्रतियोदया रे याची स्टेंटर्डर, प्रमाण एक कोष्टक तथार क्रक ठेवले रहणते तर बाहींच अडवण नाहीं, वारण के ताणत स्थानिक चेळेवल करावयाचे तैय स्टेंटर्ड वैकेवरून केलें स्ट्रणते साल मात्र प्र स्थणा रेतालाचे उदयाहत तथार पाहिनेत.

हिंदुस्थानात व्याप्रमाणें प्रांतीचरायुन ८२॥ पूर्व रेलाग्रावरील जो निजनाल तो स्टेंडर्ड टाईम अर्खे टरविल्लें आहे, त्या प्रमाणेंच इतर देशावहां तेथील महत्याचे स्वळ मुख्य मानून वेथील जो स्यानिन साल तो त्या देशातील व्यवहारानरिता स्टें. टा टरविला आहे. तो प्रीनवीच टाईमच्या पुढें अगर मागें सिवी

आहे हे यापुढें देव आहाँ.

प्रभीनी स्ताः भौनती दैनिक प्रदक्षिण २४ तावात होते. अर्थात वस्य प्रणीमीवती सूनीन अमण तैवकाय काळात पूर्ण मालेके रिग्त बेते. याचा उपड अर्थ अवा आहे ही, प्रणीपरीज प्रयोग स्वळामध्ये स्पार्थित स्पार्य स्पार्थित स्पार्य स्प

उदाहरणार्थं न्यूयार्क (अमेरिका) येथील निजकाल काई. न्यूयार्कचे रेखांश ग्रीनविचपासून पश्चि ७४ अंश आहेत. तेव्हा १ अंशास ४ मि. प्रमाणे ४ तास ५६ मि. श्रीनविच टाईम नंतर न्यूयार्कची स्थानि वेळ आही अर्थात प्रीनविचला सर्योदय झाल्यानंतर ४ तास ५६ मिनिटानी तेथे सर्योदय होईल.

अमेरिकेमध्ये ग्रीनीवरपासून पश्चिम ७५ रेखाझाचा स्थानिक काल तो स्टॅडर्ड काल ठरविला आहे अर्थात् अमेरिकेंतील स्टॅंडर्ड वेळ आणि न्यूयार्कची स्थानिक वेळ यांत पत्त ४ मिनिटे अंतर आहे. याप्रमाणे

पाडिजे त्या स्थळाची बेळ काढता येते.

खाछील माहितीत ज्या ठिकाणी श्रीनिवच टाईमपेक्षां तास व मिनिटें कमी असे दिलें आहे तेथें तिसस्या वेळाने प्रानिवचनंतर सूर्योदय असे धमजावें व तास मिनिटें जास्त दिलें आहे तेथे प्रानिवचच्या पूर्वी सूर्योदर होतो अर्वे समजावे. सुर्योदयनालच्या अंतरावरून व अक्षाशाधारे कोणत्याही स्थलाचे स्पष्टलप्रही सांमान्यत कादतां येईल.

.( हिंदुस्थानात स्टॅ. टा. सुरवात सरकारी ठराव नं. ३७३६ ता. ८।७।१९०५ ).

#### युरोप,

इंग्लंड च स्कॉटलंड--प्रीनिच टाईमच स्टॅडर्ड टा. समजतात. हे सुमारे सन १८८० पासून प्रचरत आहे. कालगणना ० तासापासून २४ तासापर्येत याप्रमार्णे करतात.

आयर्लंड--- सन १८८० ते १९१६ पर्यंत डिव्हन खोकल टाईम हाच स्टॉ. टा. हा टाईम २५ <sup>मि</sup>.

२१ से. प्री. टा. पेक्षां कभी आहे. १ आक्टोबर १९१६ पासून ग्रीनिच टाईम स्टॅ. टाईम मानतात. फान्स-९ मि. २१ से. बी. टा. पेक्षां जास्त. तारीख ११ मार्च १९११ पासून ग्रीनिच टाईम स्टूँडर्र

टाईम म्हणून मान्य झाले आहे.

स्पेन--ग्रीनिच टाईमच स्टॅंडर्ड टाईम धरलें जाती ( तारीख १ जानेवारी १९०१ पासन प्रचरात आलें) पोर्तुगाल-- लिस्वन टाईम ३६ मि. ४५ से. श्री. टा. पेदा कमी. स. १९११ पासन या देशात श्री. टाईम स्टॅं. टा. मान्य केलें आहे.

वेळजम--मीनिच टाईमच स्टॅंडर्ड म्हणून घेतळ आहे. मे १८९२ पासन व्यवहारांत या देशात ० है

२४ अधे तास मोजतात. रात्री ९ वाजले असे न म्हणता २१ वाजले असे म्हणतात.

हॉलंड--मीनिच टाईम स्टॅं. टाईम मानतात. (ता. १ मे १८९१ पायुन ).

इटाछी-मिड ग्रोपियन टाईम हेंच स्टॅ. टा. व ते १ तासाने जास्त आहे. १ नोहेंग १८९३ पासन प्रचारांत आहे.

स्वित्सर्लंड--भिड युरोपियन टाईम हेच स्टॅ. टा. य वे १ ताशाने जास्त आहे. ता. १ जून १८९४ पासून प्रचारात आहे.

नॉर्वे--मिड युरोपियन टाईम हेंच स्टॅं. टा. य तें १ तालानें जास आहे. (१ जानेवारी १८९९

पासून प्रचारामध्ये आहे ).

स्वीडन--भिड सुरीपियन टाईम हे स्टॅ. टा. व ते १ तासाने जास्त आहे.

जर्मनी--भिड युरोपियन टाईम हें सटें. टाईम व तें १ तासानें जास्त आहे. ( ता. १ एपीन १८९३ पासून सर्वेत्र प्रचारांत आहे.)

ऑस्ट्रिया-भिद्ध मुरोपियन टाईम है हटाँ. टा. व ते १ तासाने आस (१ आवटोवर १८९९वायन

सर्वे ठिकाणी प्रचारामध्ये आले.)

रशिया-पूर्व युरोपियन टाईम २ ता. १ मि. जासा.

धल्गेरीया-पूर्व मुरोपियन टाईम २ ता. १ मि. जास्त. नुर्फरयान-पूर्व मुरोरियन टाईम २ सा. १ मि. जास्त.

सर्विहया—१ तास जारत. (१ आक्टोबर १८९१ पात्न प्रचारामप्र आहे.)

मास-अधेन्तचा सानिक काळ हा १ ता. १४ मि. ५३ ते. जास्त आहे. ता. १४ स<sup>स्ट्रहर</sup>

८९५पात्न अद्याप प्रचारामध्ये आहे. परंतु इसी पूर्व सुरोपियन टाईम स्टॅ. टा. असून तो दोन तासाने जास्त. डेन्माई---मिड सुरोपियन १ ता. जास्त व तें जानेवारी १८९४ पादन प्रचारात आणले आहे. मॉरिटास---४ तास जास्त.

#### आशिया.

तुर्कस्थान--१ ता. ५६ मि. ५३ से. जास्त.

हिंदुस्थान--५ तास ३० मि. जास्त.

कालगणना रेल्वे, तारखातें वगैरेमध्यें ० ते २४ ताल अशी वरतात. पण व्यवहारात रात्री १२ ततर रात्रीच ११२१३ याप्रमाणें दिवला १२ पर्यंत ताल मोजतात आणि दिवला बारानंतर ११२१३ याप्रमाणें रात्री १२ पर्यंत ताल मोजतात. हिंदुस्थानातील सर्वे लोक व्यवहाराकरिता देखील सूर्योदयापासून सूर्यास्ता पर्यंत दिवल य सूर्योस्तापासून सूर्योदयापर्यंत राज याप्रमाणें मानतात.

ब्रह्मदेश--६ तास ३० मि. जास्त.

चीन--हॉनकॅान, पोर्ट अपर ८ तास जास्त. पूर्व किनास, म्याकाओ बरीरे टिकाणी जानेवारी १९०३ पायुन प्रचारामध्ये आला. परंतु हॉनकॅान मेथे आक्टोबर १९०४ पासून प्रचारामध्ये आला.

जपान-सेंटल स्टॅन्डई टाईम ९ तास जास्त (१ जानेवारी १८८८ पाएन सर्वेत्र प्रचार)

#### आफ्रिका

आस्त्रेरिया--वेषं प्रीतिच टाईंग हाच स्टॅं. टा. असून तो स्थानिक कालायेखा ९ मि. २१ से. जास्त आहे. ता. ११ मार्च १९११ पामून सर्वेत प्रचारांत आहे.

ईजिप्त-- र तास जास्त. ता. र आवरीवर १९०० पासून सर्वेत व्यवहारात आला.

भारत रिव्हर काँछनी---टान्यब्हाल २ ताव जास्त. ता. १ आक्टोरर १९०३ पायून ममलात आला. माताळ---र तावान जास्त. ता. १ कटेंबर १८६५ पायून व्यवहारात सुरू.

नाराळ---र तालान जारक राज्य केष काळनी---र तालाने जारत १९०३पायुन प्रचारामध्ये, फ्रेंच, इक्वेटोरिअल, वेलक्षित्रन, कागो, कॅमेरन, नायमेरीआ, पोर्तुनीत पक्षिम आफिका.

साऊथ वेस्ट आफ्रिका--१ तास जास्त. महायुद्धानतर विशेष प्रचारात आला आहे.

#### अमेरिका.

पूर्व क्रिनाऱ्यापासून ६७॥ रेखाद्य पश्चिम पर्यंत ४ तास क्मी.

्रुनायटेड रिटेस ऑफसेन ते साजय कारोहाना--६णा ते ८२॥ पर्यंत ५ तास कमी (ता १८ नोरदेवर १८८३ पातृत प्रचारात आहे).

डाकोटा व पिचिगन तेकसस व पछोरिंग--८२॥ रेखाच ते ९७॥ रेखांच पर्यंत ६ वाग कमी (ता. १८ नोव्हेंबर १८८२ पावन प्रचारात आहे.)

ता. १८ नोव्हेंबर १८८३ पासून प्रचारात आहे. ) मोन्टानो ते आरिझोना आणि न्युमेरिसको—९७॥ रेताघ ते ११२॥ रेताघ पर्यंत ७ ताव कमी.

(ता. १८ नोव्हेंबर १८८३ पासून प्रचारात आहे. ) ११२॥ ते पश्चिम पिनारा—८ तास कमी (ता. १८ नोव्हेंबर १८८३ पासून प्रचारामध्ये )

ररता त पाथम विनास-- ट ताव क्या ( या. १० जन्म १००६ पासून विनास ) अष्टासका-- ९ तास कमी (ता. १८ नोव्हेंबर १८८१ पासून प्रचासमध्ये.)

मेनिसको--६ तास ३६ मि. २७ से. कमी.

#### आस्ट्रेलिया

पश्चिम आस्ट्रेलिया—८ ताम जाल ( ता. १ केनुवारी १८९६ पायुन प्रवारांत आहे. ) इतिगा आस्ट्रे—९ ताम १० प्रि. जास्त ( १ केनुवारी १८९५ पायुन प्रवासमर्थे आहे. ) व्हिस्टोरिया—स्यूगेंडय वेस्स क्रिक्टेंट १० ताम जाल ( १ केनुवारी १८९५ पायुन प्रचारांत) स्यूप्तांटल—११॥ ताम जास्त.

# जगांतील प्रमुख स्थलांचे अक्षांग्र व रेखांग्र.

|                       | সধায়    | रेखंध             |                  | <b>अधां</b> श | ' रेखाग्र   |
|-----------------------|----------|-------------------|------------------|---------------|-------------|
| ए. टकी                |          |                   | स्कॉटलंड         |               |             |
| स्मर्नी               | ३८।३० उ. | २७।१० पू          | ग्लासगो          | ५५।५२ उ.      | ४११५ प      |
| दमास्कस               | ३३।३० उ. | ३६।१४ प्.         | एडिन्यर्ग        | ५५।५८ उ.      | ३।१२ प      |
| जेहरछेम               | ३११४६ उ. | ३५११४ पू.         | <b>डं</b> डी     | ५६।२९ उ.      | ३०1 ० प.    |
| वगदाद                 | ३३।२० उ. | ४४।२५ पू          | आयर्लंड          | 1             |             |
| अरेविया               |          | 1                 | बेलफास्ट         | ५४।४३ उ.      | ५१४५ व.     |
| मका ं                 | २श ० उ   | ४०। ० पू.         |                  | ५३।२३ उ.      | ६।२० • ए.   |
| अफगाणिस्थान           |          | 1                 | कार्क            | ५श५४ उ.       | 6130 T.     |
| काबूल                 | ३४।३० उ. | . ६९।० पू         | स्वीडन           |               |             |
| सिंगीपूर              | रा ० उ.  | १०३। ० पू.        | स्टॉन होम        | ५९१२० उ.      | ₹61 0 %     |
| ે ચીન                 |          |                   | गोदनवर्ध         | ५७।४२ उ.      | १२। ० पृ    |
| कॅंटन                 | २३। ० उ. | ११३।३० पू.        |                  | ५५१४० उ.      | १३। ० पू    |
| दांकी                 | ३०।० ड   |                   |                  |               |             |
| पेकीन .               | ४०। ० उ. | ११६।३० पू.        | सिश्चानीया       | ५९।५४ उ.      | १०।४५ पू    |
| शाघाय                 | ३१।३० उ  | १२१।३० पू.        | वर्जेन           | ६०१२५ उ.      | ५१३० पू     |
| फेच्यू                | २६। ० उ  | ११९।३० पू         | ट्रान्धजेम       | ६३।२५ उ.      | १०१२३ पू    |
| हागकाग                | रिश ० ड  | . ११४। ० पू.      | ं डेनमार्क       |               |             |
| जपान                  |          | ``                | कापनदेजन         | ५५।४० उ.      | શ્રારિંગ યુ |
| टोकियो                | ३५।४३ उ  | . १३९।४३ पू       | Aarhuns          | ५६।१० उ.      | १०११ पू     |
| ओसाका                 | ३४१३० उ  | . १३५।३० पू       |                  | ,             |             |
| योकोहामा              | ३५।१५ उ  | . १३९।३० पू.      |                  | ५९।५८ उ.      | ३०।२६ प्र   |
| कोब                   | ३४।३८ उ  | પૂ                |                  | ५५१४० उ.      | ३७।३० प     |
| आस्ट्रेलिया           | 1        | '                 | वार्सा           | ५२।१३ उ.      | २श २ ४      |
| सिडने                 | ३३।५२ उ  | . १५श१२ पू        | जर्मनी           |               |             |
| न्यूकॅसल              | ३१।३४ द  |                   |                  | ५२।४५ उ.      | १३।२४ प्    |
| . व्हिक्टोरिया        | ३८। ० द  | . १४५। ० पू       | <b>हॅ</b> म्बर्ग | ५३।३५ उ.      | 801 0 T     |
| ફંગ્ <b>ઝં</b> હ      | - (      | 1                 |                  | ४८११० उ.      | ११।३० पू    |
| लंडन ु                | ५१।३० उ  |                   |                  | ĺ             |             |
| बर्भिगईम              | ५२।३० उ  |                   |                  | ४८।१५ उ.      | १६।२० पू    |
| <b>डिव्हरपू</b> ल     | ५३१२४ उ  | 1                 |                  | ४७१९ उ.       | १९। ३ पू    |
| मेंचेस्टर             | ५३१२८ उ  |                   |                  | ४९।५० उ.      | २४। ० पू    |
| श्रेफील्ड             | ५३।२२ उ  |                   | ु हॉलंड          |               |             |
| <b>की</b> ड् <b>ष</b> | ५३१४८ उ  |                   | 1                | ५२।२२ उ.      | ४!५३ पू     |
| ब्रिस्टल              | (५१।२० उ | . २।३६ <b>प</b> . | 1 * *            | ५श५६ उ.       | ४।३० पू     |
| न्युकॅसल              | रिशापट उ | . શારૂપ વ         | चेल्जम           |               |             |
| अपॉनटाईन<br>कोर्ड     | ١,       |                   | बुधल्स           | ५०।५२ उ.      | ४।२० पृ     |
| <b>पोर्द्</b> समाजय   | ५०।४५ उ  | . ११०५ प          | अँटवर्ष          | ५शा१३ उ.      | ४।२४ दूः    |
| >                     |          |                   |                  |               |             |

# जगांतील प्रमुख स्थलांचे अक्षांश व रेखांश.

|                         | সন্মায   | रेखाश      |                     | <b>अक्षा</b> श | रेखाश       |
|-------------------------|----------|------------|---------------------|----------------|-------------|
| लीज                     | ५०।३८ उ. | ५।३४ पू.   | सार्व्हया           | 1              |             |
| फान्स                   | 1 1      |            | बेलग्रेड            | ४४।५० उ.       | રાશક પૂ.    |
| परीस                    | ४८-५० उ. | રાર∘ પૂ.   | निश                 | ४३।२७ उ        | रश५९ पू.    |
| मार्खेल्स               | ४३-२० उ. | धार७ यू.   | मांटिनीयो           | 1              |             |
| ऱ्हीम्स                 | ४९।२० उ. | ४।० पू.    |                     | ४२।२७ उ.       | १९।२३ पू.   |
| स्वित्सरऌंड             | 1        |            | Cettigne            | ४२।४५ उ.       |             |
| जिनेवा                  | ४६।१३ उ. | ६१ ७ यू.   | उत्तर अमेरिका       | 1              |             |
| द्यरीच                  | ४७।२६ उ. | ∠ાેેર પૂે. | ऑर्टेरिओ            | ४४। ० उ.       | ७८। ० प.    |
| बर्ने                   | ४६।५५ उ. | ७।३० पू.   | ऑटावा               | ४५।१५ उ.       | ७५१४० व.    |
| स्पेन                   |          | `          | लंडन (अमे.)         | ४३। ८ उ.       | ८शं२२ प.    |
| माद्रीद                 | ४०।२५ उ. | १३।४५ प.   | क्युवेक             |                |             |
| मुसीया                  | ३८। ० उ. | शाश्च प.   | माद्रीयल            | ४५।३० उ.       | ७३।३८ प.    |
| Malaga                  | ३६।४५ उ. | ४।३० प.    | क्युरेक             | ४६।५५ उ.       | ७शा१५ प.    |
| जिब्राल्टर              | 1        |            | नोव्हा स्कॉटिया     |                |             |
| जिब्रास्टर              | ३६११० उ. | ધાર∘ વ.    | <b>इॅलिफॉक्स</b>    | ४४।४० उ.       | ६३।४० प.    |
| पोर्तुगाछ               | 1        |            | न्यू ब्रन्सवीक      |                |             |
| लिस्बन<br>-             | ३८।४५ उ. | ९।१० प.    | सेंट जॉन            | ४५११७ उ.       | ६६।२ प.     |
| ऑपर्टी                  | ४१।१० उ. | ८।३५ प.    | वीन्स एडवर्ड आयलंड  |                |             |
| माल्टा                  |          |            | चारलाट टाऊन         | ४६।१३ उ.       | ६३११५ प.    |
| माख्टा                  | ३६। ० उ. | १४।३० पू.  | <b>मॅनीटो</b> वा    | ĺĺ             |             |
| श्रीस                   |          | `.         | विनीपेग             | ५२।० उ.        | ९७। ० प.    |
| अथेन्स                  | ३७।५६ उ. | २३।३८ पू.  | त्रिटिश कोलीवया     |                |             |
| Pireus                  | ३७१५५ उ. | રફા૪५ પૂરે | व्हिक्टोरिया        | ४८।२५ उ. १     | १२३।२३ प.   |
| इटाखी                   | 1        |            |                     | ५०१ ० उ. १     |             |
| रोम                     | ४श५५ उ.  | १३। ० पू.  | अलवर्दा             |                |             |
| जिनोवा                  | ४४।३० उ. | ९। ० पू.   | Saskatchohewan      | ५३। ० उ        | ·\$\$1 o q. |
| मिलन                    | ४५१३० उ. | ९।१० प्.   | यु. स्टेट्स अमेरिका | 1              |             |
| टर्की (युरोप)           |          |            |                     | ४०।४५ उ        | ७४। ० ए.    |
| कानस्टाटीनोपल           | ४१। ० उ. | २९) ० पू.  |                     | ४२। ० उ.       | CC1 0 4.    |
| <b>सालो</b> निका        | ४०।४० उ. | રરા५∘ पू.  |                     | ४२१२५ उ.       | ७१। ० ए.    |
| आड्रीआनोपल              | ४श४२ उ.  | २६।३३ पू.  | <b>मॅ</b> क्सिको    |                |             |
| वल्गेरिया               | , ,      |            |                     | २५। ० उ.       | ९०। ० ए.    |
| सोफिया                  | ४२।४५ उ. |            | गौडालाजारा          | २श ० उ.∤१      | ०३। ० प्    |
| फिलीपापोली <del>स</del> | ४२। ५ उ. | २४।४० दु.  |                     | १८।५९ उ        | ९८। २ प     |
| रुमानिया                |          |            | सद्छ अमेरिका        |                |             |
| <b>बु</b> खारेस्ट       | ४४।२५ उ. |            | पनामा               | ९। • उ.        | ७९।३० प.    |
| Jassy                   | ૪૭) ધ ૩. | રહાર• પૂ.  | <b>सॅ</b> ल्याडर    | १३।४५ उ.       | 68180 T.    |
| 23                      |          |            |                     | '              |             |

# जगांतील प्रमुख स्थलांचे अक्षांश व रेखांश.

| मेरिमाला १४।३० उ. ९०।३० प. हा प्राटा ३४।३५ द. ५८।२१                   | q.        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                       | q.        |
| ચાડામાલા કિંગ કર્યા છે.                                               |           |
| त्रिटिश चस्ट इंडिंग                                                   |           |
| वासका                                                                 | ٩.        |
| किंगस्टन हिराबर ७.                                                    | 1.        |
| होमीनीका १५।२८ उ. ६१।२५ प. Uruguay                                    | ч.        |
| क्युवा                                                                | ٦,        |
| हाबाना २३। ० उ. ८२।२० प. फॉकलंड आयलंड                                 | ۹.        |
| पोटों रिकों पाँक छंड आयछड ५२। ० द. ६०। ०                              | 4,        |
| सुन ज्युआन १८।३० उ. ६६। ७ प. आफ्रिका                                  |           |
| संदो डोमिंगो मोरोको ३१।३० उ. ७। ०                                     | τ.        |
| संदो डोमिंगो १९१० उ. ७१।० प. पेस ू ३४।३० उ. ५।०                       | ч.        |
| दक्षिण अमेरिका अल्जोरिया                                              | _         |
| कोलवीया   ५।० उ. ७५।० प. अस्त्रशया  ३५।० उ. ५।०                       | у.<br>-   |
| बागोटा ४।४३ उ. ७४।१२ प. ओच्यान ३५।४४ उ. ०।४१                          | ۹.        |
| बहिनेइयुला कान्स्टंटाईन ३६१३० उ. ६१०                                  | ų,        |
| कॅगकाम १०। ० उ. ६७। ० प. ट्युनीस                                      | _         |
| क्षीटो ०१३० उ. ७९। ० प. ट्युनीस ३६।४५ उ. १०।१०                        | ď.        |
| ब्रिटिश स्वायना   त्रीपोली   ३३। ० उ. १३। ०                           | ď.        |
| जॉर्जटाऊन ६।३० उ. ५८।० प. इंजिप                                       |           |
| हत्त्व खायना वैरो ३०।६ उ. ३१।२६                                       | ą,        |
| प्यारामारियो ५१५० उ. ५५११० प. अलेक्झाड्रिया ३११ ० उ. ३०१ ०            | ą,        |
| फेंच खायना   खार्डेम १६। ० उ. ३२।३०                                   | ų.        |
| Cavenne १। ० उ. ५ ११३० प. अवीसिनीया १२। ० उ. ३९। ०                    | ą.        |
| ब्रह्मील । हा ० उ. १०। ०                                              | ч.        |
| Rio Ianeiro १२१५५ द. ४३। ९ प. Sierra Leone । ८१३० उ. १३। ०            | ٩.        |
| वेडील १०।० द. ५०।० प. फी टाकन ८१३० उ. १३।०                            | ۹.        |
| पेरू येरू                                                             | ų.        |
| लिमा १२। ० द. ७७। ० प. कॅमेरन रा४० उ. १२। ०                           | ą.        |
| कॅलाओ १२। ० द. ७७। ० प. गोल्ड कोस्ट                                   | _         |
| बोलिव्हीआ आका ६। ० उ. १।३०                                            | ď.        |
| लापाझ १६।२७ द. ६८।२२ प. जुंबीया १४। ० उ. १६। ०                        | ٩.        |
| कोचार्यात्रा १७।३० द. ६६। ० प. अगोला १०। • द. १५। ०                   | q.        |
| बोलीव्हीया १८। ० द. ६३। ० प. केप ऑफ गुड होप ३१। ० द. ३४। ०            | ď.        |
| विली वेप्याजन ३३१४० द. १८१३०                                          | Ţ.        |
| सदीमो ३३।३० द. ७१।० प. पोर्ट एलिजावेय २४!० द. २५।४०                   | पू.<br>प. |
| . ब्हेल्यसावा   स्टारंट को जार जा | ч.<br>Ц.  |
| अर्जेटाइन रिपञ्चिक   दरबान  २९।४० द. ३०।४०                            | ٧.        |

#### जगांतील प्रमुख स्थलांचे अक्षांश व रेखांश.

|                                                           | <b>अक्ष</b> श | रेखाद्य | <b>अ</b> खाश                               | रेपाध                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------|------------------------|
| आर्जिफीस्टेट<br>Bloemfontein<br>ट्रान्सवाल<br>जोहान्सवर्ग | २९१ ० द.      |         | २०। ० द.<br>१६। ० द.<br>०। ० द.<br>५) ० द. | ३०) ० पू.<br>३२। ० पू. |

## सूर्य, लग्न व दशम यांची सूक्ष्मता.

गणितज्योतिपात रिव हा सर्वीचा आघार किंवा अहगीणताचा आत्मा ग्रहणके सहस्तरिम भगवान श्रीस्नेतारायण हाच होम. त्याच्या गति-स्थित्वर सर्व गोष्टी म काळिकृषिय हा अवळेहून आहे. कोणताही श्रीस्नेतारायण हाच होम. त्याच्या गति-स्थित्वर सर्व गोष्टी म काळिकृषिय हा अवळेहून आहे. कोणताही हर स्थाना स्वातिक रूप यूर्वेद्ध ( इप्ट्रस्क्वीयरेखा ८२) देश देशवाणेखा जितक्या अवार्ता काळ प्रस्टर्शिय त्याच मध्ये अवार्ता प्रभिनेत्रमाणी वेशारा काळ इप्ट्रस्क्वीयराह मुख्येद्धात मिळ-धावा य ८२) देश इप्ट्रस्क्वाय रेपाया काळ इप्ट्रस्क्वीयराह मुख्येद्धात मिळ-धावा य ८२) देश इप्ट्रस्क्वाये रेपाया काळ अवस्थात १ अवस्था प्रभाव कालावा प्रमात हर्वेद्ध स्थाने हर्वेद्ध स्थाने हर्वेद्ध स्थाने स्थान 
सुर्गोद्य आणि स्रष्टलम् च द्वाम यावर फलज्योतिपातील फार गोष्टींचा बहुतसंत्रंग आहे. म्हणून या गोष्टी विशेष बारकाईने व काळजीपूर्वक काढाव्या. स्वाच्यातच स्बूलता आणि दोबळपणा साहित्यास पुर्दील सर्पे गणित स्वूल होईल म्हणून या गोष्टीत दुर्वेस होता कामा नये.

### इष्टस्थलाचा सूर्योदय व सूर्यास्त.

मध्यम सूर्योदय नेहमी उकाठीं ६ वाजता व अस्त संध्याकाठीं ६ वाजता ग्रहणके स्टेंडर्ट टार्सम अनुक्रमें किं ६-३९ व संध्याकाठीं ६-३९ वा होतो. यन स्पष्ट युर्वोदय स्या वेठी होत नाहीं. ग्रहणून स्रष्ट विद्य काढण्याकारिता मध्यम सुर्योदयास चर आणि काठातर सस्कार वाया. तो असाः—

चर कमें कादावयाँचे तें कोष्टकासह शांतिवर्ले आहे. त्यायमार्णे काहन त्याची मिनिटें करावीं व तें १, अखारा व कातीची दिशा एकच अशस्त्रास मध्यसूर्वोदय ता. ६ मि. ० मप्यें वजा करावें. आणि अस व काति भिन्न दिशेषी असस्त्रास मिळवावें. अस्त कादताना याच्या उट्टर करावें.

(हिंदुस्पानचे अर्घाय हे उत्तर अक्षाय आहेत. म्हणून पिकाति उत्तर अवता दोन्ही एक दिसेची उतात. अया बेळी चर संस्कार ६ तासातून बना कराबा. )

याप्रमाणें चरसंस्कार देऊन काळातर-कोष्टकावरून त्या दिवशी काळातरसंस्कार जितका असेळ तका सुर्योदेवात तो अधिक, उणा कोष्टकात असेळ त्याधमाणें कराया. अस्तात साच्या उळट करायें.

नंतर, किरणवनीमननावरूल उदयात २ मिनिट वमा करावी व अस्तात २ मि. मिळवावी. म्हणत स्पक्षाचा स्पानिक स्पष्ट प्रसौंदव झाला.

#### इप्टस्थलाचें दिनमान व रात्रिमान.

चरसंस्कार सून्य असला म्हणजे दिनमान व रात्रिमान ही दोन्ही बरोबर ३० घ. असतात. क्रांवि अगर अक्षारा यापैकी एक सून्य असलें म्हणजे चरसंस्कार सून्य येतो.

सर्व पृथ्वीवर वर्षात्न २ दिवस बरोवर ३० घटिकाचे असतात. हे दिवस म्हणजे ज्या दिवर्धी सूर्य विपुवहत्तात जातो ते दिवस व यालाच विपुवदिवस म्हणतात. ते दोन दिवस म्हणजे ता. २१ मार्च व २३ सप्टेंबर हेच येतात. कर्षी कर्षी २२ मार्च व २४ सप्टेंबरही वेतात.

२१ मार्च ते २२ सप्टेंबरपर्येत रिवकाति उत्तर य ता. २२ सप्टेंबर ते २१ मार्चपर्येत रिवची क्रांति दक्षिण असते.

निरखदेशी दिनमान नेहमीं ३० पटिकाचें अवर्ते. च्या दिवराचे इष्टखलाचें दिनमान पहाययाचें अवेल त्या दिवरागें यक्षिण व अवादा यायरून आलेल्या चर पळाची दुष्टर करून चर अधिक अवस्थार्थ ३० पटिकात मिळवाची व चर उणें अवस्थार्थ यजा करावी म्हण्ये दिनमान वेईल, दिनमान ६० प. त्या वाचा केळें अवता रात्रिमान नियेल.

खाळीळ दोन उदाहरणें पहाः—

ता. १७ जुलै व २४ डिसेंबर या दिवशीं कलकत्याचा व मद्रासचा सूर्योदय व सूर्यास्त काहुं.

ता. १७ जुलैला रामिकांति उत्तर २१—२६ व बेलातर मिनिट ६ अधिक. ता. २४ हिसैबरची क्षांति दक्षिण २३—२६ वेलातर मिनिट ०, महालचे उत्तर अधाय १३-४, कल्याचे उत्तर अधाय १३-४, कल्याचे उत्तर अधाय १३-४, कल्याचे उत्तर अधाय १२-४, कल्याचे उत्तर अधाय १२-४, कल्याचे उत्तर अधाय १२-४, कल्याचे उत्तर अधाय १२-४, कल्याचे उत्तर अधाय १२-४। वाला वचा कली. तेवा १ काति व अधाय १४ त्याचे व्याचे प्रत्याचे वेलातर प्रितिट वा कर्ली. तेवा १ काला व आलं. त्याचे १७ जुलैला ५ वा. ४४ मि. हा मदालच रथानिक वेलेमाण त्याचे प्रत्याच आलं. त्याच मद्राध वेल व ११ ते. ११ ते. हा रहें. टा. स्प. यू. उ. काल आलं. आता अस्तकाल कार्ड. यूपोरंयाच्या उल्ट करावयाचे, रण्याच त्याच २० मि. ह तालात मिळविली. तेवा ६ वा. २० मि. ह तालात मिळविली. तेवा ६ वा. २० पि. हाली. वेलातर ६ मि. व किरणविलीमवन २ अर्घी ८ मि. मिळविली तेवा ६ वा. २८ मि. हा अस्तकाल झाला. त्यात वरीलप्रमाणे ९ मि. मिळविली. तेवा ६ वा. ३७ मि. हा स्ट. अस्तकाल झाल. त्यात वरीलप्रमाणे ९ मि. मिळविली. तेवा ६ वा. ३७ मि. हा स्ट. अस्तकाल झाल. त्यात वरीलप्रमाणे ९ मि. मिळविली. तेवा हि. मा. ३१ प. ४२ प. आलं. पंचागात दिनमान नेहमी १० पळे जास्त दिलें अर्घीत है दिनमान पंचागात ११ प. ५२ प. अपलार.

आता ता. १७ बुढैना कळकत्याचा उदम कार्दू. कळकत्याचे अद्याद्य २२—२३ उत्तर. व कार्वि उत्तर. २१—२६ याचे चर ३९ मि. (९७ पर्छे) ते ६—० त वजा केळ. वाकी ५ ता. २१ मि. त्यात काळातर मिनिट ६ मिळविट्छीं. तेव्हा ५ ता. २७ मि. व कि. व. मवनाची २ मि. वजा बाता ५—२५ का स्पॉदिय आळा. त्यात कळकत्ता स्थानिक वेळ व स्टॅट्ड वेळ यामपीळ अंतर २४ मि. वजा केळी. अर्यात् ५ वा. १ मि. हा स्थष्ट युपाँदयकाळ स्टॅड वेळेचा कळकत्याचा झाळा.

आता अस्तकाल कार्, २९ मि. ६ ताग्रात मिळविली. तेव्हा ६-२९ झाले. त्यात कालातर ६ मि. व कि, व. २ मि. मिळविली. तेव्हा ६---४८ हा अस्तकाल आला. त्यात स्यानिक स्टॅं. बेळेतील अंतर २४ मि. वजा केलें. तेव्हा ६ वा. २४ मि. हा स्टं. टा. कलकत्याचा सुर्योद्य व सुर्योक्त झाला.

आता ता. २४ डिर्डेबरचा मद्रास व कल्कत्याचा स्योदय व स्वस्ति कार्ड.

महाराचे उत्तर अषांग्र १२।४ व ता. २४ व्हिंबरची दक्षिणकाति २२।१६ यावरून चरार्छ ५८ (मि. २४) आर्टी, ती क्रांति व अषाग्र विरुद्ध दिखाचे अयस्यानें मध्यम उदय ६ ता. ० मि. यात मिळ विळी. वेखाद ० अधस्यानें मिळविष्याचे कारण नाहीं. २ मि. किरण म. स. वहल वजा केळी. वेखाँ ६ या. २२ मि. हा महाचचा स्थानिक सूर्योदय काळ झाला. महास स्था, वे. व टूँट. टा. यामचील अंतर ९ मिनिट मिळविळी. तेखा ६ वाजता २१ मि. या चेळी स्टूँट. टा. महासचा सूर्योदयकाळ आला.

आता सूर्यास्त पहा. २४ मि., ६ ता. ० मि. त वजा केटीं, वाकी ५ ता. ३६ मि. स्यात २ मि. कि. व. म. मिळविटीं. तेव्हां ५ ता. ३८ मि. झाटीं. स्यात रहें, टा. व महास टा. यामधील अंतर ९ मिनिटें मिळविचे, अर्यात रहें. टा. ५ वा. २९ मि. महासचा सूर्यास्तकाल झाला.

आतो कलकस्याचा स्योदयस्यीस कार्.

कलकत्याचे अशाय उत्तर २२~३३ वे दक्षिण क्रांति २३~१६ याचे चर ४१ मि. ते मध्यम स्, ६ ता. ० मि. यात (क्रांति व अशाय याच्या दिशाभिजलामुळें ) मिळविर्जी. तेव्हा ६~४१ झाले. त्यात २ मि. कि. य. वजा केली. वाजी ६~१९ (क्रालातर इस्य अर्थात् काहीं नाहीं.) अर्थात् कलकत्याचा स्मानिक स्पेर्यंद्यकाल ६~३९ आला. त्यात कलकत्त्या वेळ व स्टॅं. वेळेलील अंतर २४ मि. वजा केली. तेव्हां स्टं. या. ६ वा. १५ मि. हा कलकत्याचा स्पेर्यंदयकाल झाला.

मध्यम सूर्यास्त ता. ६ यांत ४१ मि. यजा करून कि. य. २ मिळविटी, तेव्हां ५ ता. २१ मि. झाटी. त्यात स्टॅ. य कटकत्ता यांतील अंतर २४ मि. यजा केटी. तेव्हां स्टॅ. टा. ४ या. ५७ मि. हा

सूर्यासकाल झाला.

### सूर्योदय, सूर्यास्त् दिनमान व रात्रिमान काढण्याची सोंधी रीति.

सायन रवि मेप से तूळ राशीयवेंत अरुख्यास चर मिनिटें ६ तासात बजा करावी आणि सायन रवि तुळ ते मेप राशीपर्यंत अरुख्यास चर मिनिटें ६ तासात मिळपावी.

नंतर कालातर संस्कार अधिक उणा अरोल त्याप्रमाणें कराया म्हणजे स्थानिक सूर्योदय होतो.

स्यानिक मुर्योदयात किरणयकीमयनावद्ध २ मिनिटें बना करावी व अस्तात २ मिनिटें मिळवानी म्हणजे स्यानिक टाईम स्पष्ट सर्वोदय होतो.

स्यानिक राष्ट्र सुर्योदयांची स्टॅंडर्ड येळ काडावयाची अवस्यात आपस्या गावाचे रेताहा ८२॥ रेखांधा-पेखां वितके अंध क्रमी अवतील तितक्या अंधाची, प्रत्येक अंधात ४ प्रमाणे येणारी मिनिटे स्थानिक स्वाद-संति मिळवावीं व आपस्या गावाचे रेखादा ८२॥ येखा बास्त अवस्यात वता करावीं म्हणजे स्टॅं. टा. सप्ट स्योतेयाची येळ नियेल.

सूर्योत्त कावताना चर ग्रंस्कार उलट करावयाचा म्हणजे सूर्योदयी चरग्रंस्कार मिनिट मिळिवली अग्व-तील तर तों ६ तून वजा करावयाची य यजा बेली अग्वतील तर ६ ताकात मिळवावयाची. नंतर कालातर ग्रंस्कार अधिक उणा अवेल तथा करून किरणवकीमयनाची र मि. नेइमी मिळवावी म्हणजे स्थानिक सूर्या-रक्काल हाला. त्यात स्थानिक वेळ य स्टॅंडई वेळ यामपील अंतर अधिक उणें अवेल त्याप्रमाणें करावें म्हणजे स्टॅं. या. रण वर्यात स्थानिक वेळ य स्टॅंडई वेळ यामपील अंतर अधिक उणें अवेल त्याप्रमाणें करावें म्हणजे स्टॅं. या. रण वर्यात काळा.

(१) इप्टरमणाच्या अक्षांशाचे अंगान, ज्या दिवर्शीचा सुर्योदय व दिनमान पहावयाचे असेळ त्या दिवर्शीच्या रिविज्ञांतीच्या अंगांनी गुणाचे व गुणाकासन ५ नी मानून भागाकार चेहंज विवर्की पळे (भाष्यम मानामें) वरसंस्कार आला, असे तम्मान त्याचार्य प्रति १६ पर्यंत व कार्ति ० से२५ चे दिनमान साधनार्य महणून चराचे कोष्ट्रक माने दिठें आहे त्याप्रमाणे सूर्योदय कादवाना त्यातींक चरार्ये निम्मी क्यांती.

(२) सायन सूर्य मेपादि६ रासीत असतो तेन्हां त्यास उत्तरमोलीय म्हणतात, व त्याच्या फातीस उत्तर-फ्रांति म्हणतात; आणि च्या येळीं सायन रचि तूलादि ६ रासीत असतो, त्या वेळी त्यास दक्षिणगोस्टीय म्हण-

तात व क्रांति दक्षिण असं म्हणतात.

( १) बरीळ रीतीने पलात्मक चर कादून ते, श्रीव उत्तरगोलीय अधरबात १५ पटिकात मिळवावे, आणि दशिणगोलीय आस्वात १५ पटिकातून वजा कराये. ग्रुवजे त्या दिववाचे दिनाये झालें. दिनार्थांची दुष्यट करायो, प्रुवजे दिनामान झालें. व ६० पटिकातून दिनमान यजा करायें, म्हणजे सात्रिमान होतें, प्रिमानाचें अर्थ केळे अवता राज्ययें होतें.

( ४ ) दिनाषांच्या घटिका पद्धानी ताठ व मिनिटें करावीं, आणि ती १२ ताछातून वजा करावी. आणि इष्टेंदिवर्धी मध्यमकाल व सपटकाळ यात जितक्या मिनिटांचे जंतर अरेल तिवर्की मिनिटें स्थात ( कलातर कोष्टकाप्रमाणें ) अधिक अगर उणीं करावीं. म्हणजे इप्टरयलाच्या स्थानिक स्पप्ट सुयोदयाची वेळ येईल. स्टॅंडर टाईमप्रमाणें मात्र ही वेळ येणार नाहीं.

उदाहरणार्थ--मुंबई, मद्रास, क्लकत्ता आणि नागपूर या चार ठिवाणचा सूर्योदय व दिनमान शके

१८४५ आपाढ शु. १५ ता. २८ जून सन १९२३ गुहवारचे काहूं,

या दिवशों सायन रवि. ३ रा. ५ अं. १० क. १७ वि. असन रविक्रांति २३ अं. २५ क. आहे षरील ४ स्थळाचे अक्षाया, अनुकर्ने मुंबई १८ अं. ५४ व्यं: मद्रास १३ अं. ४ व्यं: कलकत्ता २२ अं. ३३ व्यं. भागपूर २१ अं. १० व्यं. याप्रमाणें आहेत.

### दिनाधीवरून सुर्योदयाची उदाहरणें.

| मुंबई १९ अक्षांश                         | घटिका पळें   |             |  |
|------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| × २३॥ फाति                               | १५           | •           |  |
| 4 ) 88 4 1 ( 28                          | +8           | २९          |  |
| **                                       | १६           | २९ दिनार्घ. |  |
| ०४६॥                                     | ∔ १६         | 79          |  |
| ८९ पर्ळे म्हणजे १ घ. २९ पर्ळे हें उत्तर. | ~ <b>३</b> २ | ५८ दिनमान   |  |

दिनार्घ १६ घ. २९ पळें, याचे तास ६ मि. ३६, हीं १२ तासातून बजा केलीं, तेव्हा ५ बाजून २४ मिनिटें त्यात मध्यम आणि स्पष्ट कालावील अंवर अधिक ३ मि. मिळविलीं, तेव्हा ५ वा. २७ मि. हा मंबईचा स्थानिक स्योदिय झाला त्यात ३९ मिनिट भिळविली, तेव्हा ६ वा. ६ मि. हा स्टॅ. टा. सुर्योदय झाला. यात २ मिनिट कि. व बहुल वजा केली तेव्हा ६ वा. ४ मि. हा स्पष्ट सूर्योदय आला.

६१ पर्ळे म्ह. १ घ. १ म. हें (चर) उत्तर आर्ले.

३२ २ दिनमानः

१६ घ. १ पळाचे तास ६ मि. २५ हीं १२ तासातून यजा करता ५ वा. ३५ मि. त्यात काला-तर ३ मि. मिळविली तेव्हा ५ वा. ३८ मिनियानी मद्रातचा स्थानिक स्योदय झाला.

दिनार्घाची ता. ६ मि. ४२ ही १२ त्न वजा करिता ५ वाजून १८ मि. आली. त्यात कालातर ३ मि. मिळविली तेव्हा ५ वा. २१ मि. हा कलकरपाचा स्थानिक सूर्योदय झाला. यात २ मिनिटें किरण वत्रीमवनाची बजा केळी तेव्हा५बा.१९मि. हा स्पष्ट सूर्योदयकाठ झाळा. पण हा स्थानिक बेळेप्रमाणें आहे.

दिलेल्या अनेक उदाहरणावरून हैं निश्चितवर्णे लक्षात येईल की कोणत्याही स्वळाचा सुवादयास कार-ण्यास अश्वांश, रविकाति, कालातर, विरण वकीमवन इतस्या गोर्शीची आवश्यकता असते.

दिनार्थाची ६ ता. ३९ मि. १२ वाकायून वजा केटी, वेच्हा ५ वा. २१ मि. त्यात काळातर ३ मि. मिळविकी तेव्हा ५ वा. २४ मि. हा नागपूर स्थानिक सूर्योदय झाठा. यात २ मि. किरणवकीमवनाचा वजा करता ५ वा. २२ मि. हा सूर्योदयकाळ आठा.

याप्रमाणें कोणत्याही ठिकाणचा सर्थोदय आणि दिनमान-रातिमान काढार्वे.

#### दिनार्धावस्त सर्योदय व सर्यास्तकाल.

(१) इष्ट दिवसाची काति आणि इष्ट अक्षाध माझीत असता त्यावरून सूर्योदय सूर्यांस काढण्याची' आणरी एक सोरी शीत अशी आहे की, इष्ट अक्षाधास इष्ट दिवसाच्या यिकातीनें गुणावें आणि स्यास १३ में भागून भागाकाराइतकों मिनिटें चर आले असे समझावें. हे चर ता॰ २१ मार्चयात्त २२ सप्टें-परपर्वेत ६ तासात मिळवायं, च २२ सप्टें-व्यायाद्त २० मार्चयर्वेत ६ वासात बना करावें. ६ तासात मिळवून विया बना करून येणारी तास सिनिटें हें दिनायें होय.

(२) हें दिनार्थ १२ तासात्न बजा करावें. बाकी जी तास-मिनिटें येतील त्यास कालातर संस्कार

द्याया व किरण वक्षीभवनाची २ मिनिटें वजा करावीं म्हणजे स्थानिक स्पष्ट सूर्योदय झाला.

(१) दिनाघाँची दुष्यट करून त्यांची तास मिनिट स्पष्ट स्पीदयात मिळवाबी आणि धिवाय त्यात ४ मिनिट मिळवाबी म्हणजे स्पष्ट सर्वांत चेर्रंड. उदाहरणार्थ, ता. २३ जून या दिवशीचा मुंगर्रंचा स्पादय स्वांत्त या रीतीनें कार्ड. या दिवशी पिकाति २३॥ अंग ४१९ अखारा = ४४६॥ –१३=३४ मिनिट ही वर सातिव्याप्रमाणें ६ तालात मिळवून ६ ताल २४ मिनिट है दिनाषे शार्ड. ते १२ ताशातून चना करता ५ ताल २६ मि. आर्डी. त्यात कालतर संस्कार २ मि. मिळविजी वेट्स ५ ता. २८ मि. यात निरणवकीमयनाची २ मिनिट वजा करता ५ ता. २६ मि. हा स्थानिक स्पादयकाल झाला.

आवा सूर्योस्त काह्न. दिनाभे ६ ता. ३४ मि. त्याची दुष्ट १३ तास ८ मि. यात स्यानिक सूर्यो-देवाची ५ ता. २६ मि. मिळविली तेव्हा १८ तास ३४ मिनिट झाली. यात ४ मिनिट मिळविली असता १८ तास ३८ मिनिट, ह्या वेळी व्हणजे संध्याकाळी ६ वाजून ३८ मिनिटांनी सूर्योस्तरास झाला,

याप्रमाणें अनेक रीतीनें स्पोर्य, सूर्यांत अधिर हिंदुस्यानातीङ कोणत्याही स्पळाचें काढता येतात. माल या रीतीनें येणाऱ्या काछात काचेत् ११२ मिनिटाची कहरही येईड.

#### स्थानिक वेळ व स्टॅडर्ड वेळ यांतील अंतर काडण्याची माहिती.

पुढें स्थानिक वेळ व स्टॅ. टा. यामधील अंतर काहून काईं। प्रमुख स्थळाचे मान दिलें आहे. हें अंतर कारण्याची पदत साक्षीलप्रमाणें आहे.

हर रपलाने रेलाग्रट शारितातापेशा जितकें अंग्र कभी अगर जास्ती अगरति तितके अंग्रास मसेक अंग्रास प निर्मिट प्रमाणें नेणारा काल हार हरस्यल ८९।। रितायारेशा कभी रेलाग्रावर असेल तर कभी आहे अर्थे समनार्थ व रएस्यल ८९॥ रितायारेशा जास्त रेलाग्रावर असेल तर जाना आहे जर्मे समजातें रिलेलें कोष्टक या पदतीनेंच केलें आहे. हतर कोलपारी टिकाणचें अंतर काश्वायों हास्ताक स्त्र गीतिय-माणें कादारें. एक हें नेहमी लखात देवारों की, अतरानी मिनिट कमी असस्याय विवर्की मिनिट स्थानिक सुर्योदयात मिळविटी पादिनेत व अंतराची मि. जास्ती अधस्यात तितर्ही मिनिर्टे स्यानिक सुर्योदयात वजा केळी पादिनेत म्हणने स्टॅ. टा. प्रमाणें स्प. सुर्योदय किंवा सुर्योख होईळ.

स्टॅ. टा. ग्हणजे ८२॥ रेपाशावरील निजकाल किंवा स्वानिक काल हा होय. हाच वर्ष हिंदुस्यानात सरकारनें सन १९०५ सालापासून प्रचारात आणला आहे. व याप्रमाणेंच वर्षन रेलवे, तारपातें, पोष्ट कौरे सरकारी ऑफिसामप्यें आणि व्यवहारातही पड्याळें चालूं आहेत. १९०५ च्या पूर्वी सर्वत्र मद्रास टाईम म्हणजे मद्रासचा स्यानिक किंवा निजकाल हा प्रचारात होता.

(१) इप्ट स्थळाचे रेप्संश ८२॥ पेक्षां जास्त असतील तर त्या प्रत्येक बंशास ४ मिनिट य १५ कलांस १ मिनिट याप्रमाणे येणारी मिनिट, चर आणि कालांतर संस्कार देऊन आलेल्या

तासमिनिटांत वजा कराची.

(२) तमेंच इष्टरमळांचे रेखाद्य ८२॥ येखा कमी अमस्याम जितके अंद्यादि कमी अमतीळ तित क्याची मिनिट करून काळातर आणि चर संस्कार देकन आलेख्या तासमिनिटांत मिळवावीं. म्हणजे स्व ठिकाणचा स्टॅ. टा. सुर्योदय येईळ.

सूर्यांस्त काटच्याचे वेळी चर गौरे छंस्कार सूर्योदयाच्या उलट करावयाचे हैं शामितलेख आहे व त्याचां उदाहरणेंही दिली आहेत. पण हैं जरूर लखात ठेपावें की, स्थानिक बेळ व स्टू. टा. यामधील अंतरावी मिनिट अस्तात नेहमी सूर्योदयामाणेंच स्टस्यानाचें दराबा ८२॥ येखा कमी असल्यास मिळबीत आर्थी व रेखाड ८२॥ येखा जास्त असल्यास बना करावीं.

पार्ली मध्यें स्थानिक बेळ ( लोकल टाईम ) व स्टॅंडर्ड टाईम यातील फरक दिला आहे. त्यार्व च्या ठिकाणी जितकी मिनिट कमी अर्चे लिहिलें आहे तितकी मिनिट स्थानिक स्थादेयात मिळवाबी, वजा करूं नमेदा; तमेच कोथं जात्त अर्चे लिहिलें अरोल तेथे तितकी मिनिट वजा कराबी; मिळवूं नयेत, उरा स्रणार्थ, तेथे मुंबईच्या पुट "१३ मिनिट कमी" अर्थे लिहिलें आहे. याचा अर्थ असा नरहे की, आलेला लोकल टाईममध्ये ३९ मिनिट कमी करावयाची है तर ३९ मि. स्टॅंट टा क्षा मुंत टा. कमी आहे, म्पूर्ण स्टॅं. टा. करावयाची अवस्थाच १९ मि. मिळवलीच पाहिनेत. वर्षन अर्पन समार्थे.

#### अक्षांशांवरून पलभासाधनः

अक्षांशांत १० नीं भागून भागाकार अक्षाद्यातच मिळवावा नंतर त्यात ५ नीं भागावें. भाग येर्ट् त्या पढ़भा होत. (या सोप्या रीतीर्ने काढळेच्या पढ़भात कवित् अस्य व्यंगुछाचा फरक राह्ण्याचा संभव औरें। उदाहर्गः—अक्षाद्य १ ऱ्या पढ़भा काढणें.

पलमा काटण्याची रीत अधी आहे की, अक्षाशास १० में गुणून ती संख्या ६२५ बात म्हणवे२५ पलभेच्या वर्गसेख्येत वजा करावी. नतर त्या सख्येने वर्गमूळ कादून ( वर्गमूळ क्षणके जी संख्या अहें तिनेच तिला गुणले अस्ता जी सख्या देते त्या संख्येचे वर्गमूळ, मूळची संख्या है होब. उहाहरणार्थ २५ वें वर्गमूळ ५). ते वर्गमूळ २५ पटभेंदून वजा करावें. म्हणजे त्या अक्षाशाच्या अंगुलातक पलमा वेतावें वर्षाम् छ १५ रहे वर्गमूळ १० अक्षा अक्षाशाच्या कोटकात दिलेच्या व ० ते १६ च्या अखाशाच्या कोटकात दिलेच्या पलमा याच पदानि दिल्या अस्ता त्या मानार्मे दिल्या आहेत हैं लखात ठेवावें. पलमा आणि उदय याचा अतिदाय उपयोग असल्यानें त्यांची स्विद्यर माहिती द्यांची लगावी. अस्तो.

#### [ १८५ ]

## स्थानिक वेळ व स्टॅंडर्ड वेळ यांमधील फरकाचें कोटक.

स्मानिक वेळ व स्टॅंडर्ड वेळ यातील फाक खाली दिला आहे. वो कमी, अगर जाली अवेल त्या-प्रमाणें चर व फालातर संस्कार करून आलेल्या सुवोंदयात ( भिनिटें बाल अस्ता ) वजा करावा अगर ( मिनिटें कमी असता ) मिळवावा म्हणने इष्ट स्थलाचा स्टॅं. टा. सुवोंदय होईल.

| ₹ <b>य</b> ळ₌    | स्टॅ.टा. वेश्वा | स्थळ,         | स्टॅ.टा. वेक्षा स्थळ. |               | स्टॅ.टा. पेक्षा |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                  | क.जा.मि.        |               | क.जा.मि.              |               | क.जा.मि.        |
| आमा              | <b>१७ क.</b>    | गंत्र         | ९ क.                  | भुसावळ        | २७ क.           |
| अलाहाबा <b>द</b> | २ क.            | ग्वाब्हेर     | १८क.                  | मुंबई         | ३९ क.           |
| अलपाई            | २५ क.           | गोर्वे        | ३४ क.                 | मद्रास        | ९ क.            |
| अर्काट           | १३ क.           | जयपूर         | २६ क.                 | मदुरा         | १८ क.           |
| अहमदाबाद्        | ४० क.           | जबलपूर        | १० क.                 | <b>मंगलोर</b> | ३१ क.           |
| अहमदनगर          | ३१ क.           | जोधपूर        | ३८ क.                 | मच्छलीपदृश    | ५ क.            |
| अकोला            | २२क.            | झाशी          | १५ क.                 | मीरत          | १९क.            |
| अमृतसर           | ३१क.            | डेहराष्ट्रन   | १८ क.                 | मुर्शिदाबाद   | २३ जा.          |
| इंदूर<br>उजैन    | र६क.            | तजावर         | १३ क.                 | मौलमीन        | ६१ जा.          |
| <b>उजै</b> न     | २७ क.           | तिनेवेछी      | २० क.                 | मुलतान        | ४४ क.           |
| उमरावती          | १९क.            | त्रिचनापही    | १५ क.                 | मसुरी         | १८ क.           |
| <b>उक्रटमं</b> ड | २३ क.           | त्रिवेद्रम    | २२ क.                 | म्हैस्र       | २३क.            |
| ओरिसा            | ६ जा.           | दार्जीलिंग    | २३ जा.                | मधुरा         | ३ क.            |
| औरंगावाद         | २९क.            | दिली          | २३ जा.                | मिरज          | ३१क.            |
| काबूछ            | ५२ क.           | नागपूर        | १२ क.                 | राजमहेंद्री   | ३ क.            |
| कलकत्ता          | २४ जा.          | नागापद्दण     | १० क.                 | रामेश्वर      | १३ क.           |
| कानानोर          | २८क.            | नेलोर         | १० क.                 | रंगून         | ५५ जा.          |
| केपकामोरीन       | २० क.           | नाशिक         | ३५ क.                 | रत्नागिरी     | ३७क.            |
| कोईमत्र          | २२ क.           | पाटणा         | ११ जा.                | रायपूर        | ३ क.            |
| कोलयो            | ११क.            | पेनेंग        | ६७ লা.                | <b>लाहोर</b>  | ३३ क.           |
| भडुछूर           | ११क.            | पाडेचरी       | ११क.                  | हरानी         | ৩ ক.            |
| कडपा             | १५ क.           | पुर्णे        | ३५ क.                 | विद्यगापदृष   | ३ जा.           |
| <b>फालिकत</b>    | २७ क.           | पोर्टब्लेअर   | ४२ जा.                | वनपार्थी      | २२क.            |
| कोचीन            | २५ क.           | पढरपूर        | २८क.                  | शिकंदरापाद    | १६ क.           |
| काश्मीर          | ३० क.           | <b>बंगलीर</b> | २०क.                  | सालेम         | १७ क.           |
| कर्नूल           | १८ क.           | बेपूर         | २७ क.                 | सिमला         | २१क.            |
| कोदाल कॅनाल      | २०क.            | बेह्यारी      | २३ क.                 | सिंगापूर      | ८२ जा.          |
| कोल्हापूर        | ३२ क.           | बनारस (काशी)  | २ जा.                 | सुरत          | ३९क.            |
| कानपूर           | ९ क.            | यन्हाणपूर     | २५ क.                 | सावारा        | ३४क.            |
| गंजम             | १० जा.          | वडोर्दे       | ३७ क.                 | सोलापूर       | २६क.            |
| गोइटी            | ३८ जा.          | बेळगाव        | ३२ क.                 | सावतवाडी      | ३४क.            |
| गुटी             | े २०क. ∣        | भोपाळ         | ₹०क.                  | हैद्रागद (द.) | १६ क.           |

कमी दिलेशी मिनिटें त्या त्या गांवच्या स्वांदेयांत मिळवावी. व जास्त दिलेशी मिनिटें त्या त्या स्थळाच्या सूर्यादेयांत बजा करावी. म्हणजे इष्टर्यलाचा सूर्योदय स्टॅं. टा. प्रमाणे होईल.

#### ग्रहांची मध्यम दिनगति व जास्तींतजास्त दैनिक गति.

| रवि ५९  | क,<br>क. | ८ वि.<br>३५ वि. | ६१-१५<br>९२० ० | गुरु, ५ क.<br>शक, ५९ क.   | १२ वि.<br>८ वि. | ₹¥- ° |
|---------|----------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------|
| मंगळ ३१ | म.       | २६ वि.          | <b>٧</b> ٩- ۰  | ग्रुक. ५९ क.<br>शनि. २ क. | ० वि.           | ७–१५  |
| बुध ५९  | क.       | ८ वि.           | १२८- ०         | राहु स्पष्टगति ३ क.       | ११ वि.          | ३-११  |

#### सूक्ष्म व स्पष्टलग्नसाधनरीति

जनमकाली पूर्वशितिजावर कोणते लग्न किती अंग्र, कला वगैरे उदित आहे, हं सूरम रीतीनें कारव्याची माहिती यालाली देत आहों. जनमलग्न कितर्क खात्रीचें व सूरम असेल स्या मानानें आग्रुप्यांत पडपान्या गोहींचे भविष्य वरोबर येते, म्हणून जनमवेल नकी अग्रुण चांगलें. यावहल विदेश विवेचन पुर्व करपांत येहेंल. तन्नापि प्रथम इतके लखींत ठेवांचें की, जनमलग्न हा फल्य्योतियशास्त्राचा मूल्याचा किंग्न प्रथ्य
साधार आहे. म्हणून तें विद्य करतांना ज्या ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्या त्या विशेष रीतीनें स्यष्ट केव्य
पाहिजत. कोणत्यादी वेळचे स्थल्या विद्य कर्यावयात हुए अग्रांदा, त्यावहलन काळलेत्या पलमां, लेकोद्या, चरत्यंत्रे, स्वोदय, अयनांत्रा, स्पष्टसुर्वे इतन्या गोष्टी जाताता. मुख्य मुख्य शहरांच्या पलमांचें
कोशक पूर्वी दिलेंच आहे. त्यावहल चरलां वाता करून मेथादि राशीचे त्योदय करितो देतात. (या ग्रंपात
तेच दिलेही आहेत.) स्पष्ट लग्नस्वाचाची सविस्तर माहिती उदाहरणांसह खाली देत आहों.

#### अक्षांशावरून पलभासाधन,

अक्षांश्रंतद्शांशंच एकीकृत्य विशेषतः । तत्संख्या पंचिमिर्हत्वा पलभासिद्धि जायते॥३५०॥ इष्ट अक्षांशांत त्याचा १० वा भाग मिळवून येणाऱ्या संख्येत ५ नी मागांवे. भाग अंगळे व व्यंतुर्के

असा आणावा म्हणजे त्या इष्टस्थळाच्या पलभा होतात.

. उदाहरणार्थ अर्थाव २५ + त्याचा दशाश २॥=२७॥- ५ = ५ अं.३० व्यं. ह्या प्रत्नमा आल्याः ' ह्या प्रदर्शाच्या परुमामध्ये काही व्यंगुरुगंची कचित कसर राहील.

#### पलभा व चरखंडें आणि त्यांचा उपयोग.

मेपादिने सायनभागसूर्वे दिनार्धमा या पलमा भवेत सा ॥३५१॥ त्रिस्था हता स्पुर्दशभिर्भुजंगेर्दिनिभवरार्धानि गुणोष्टृतांत्या ॥त्र. स्र. ५

मेवादिन इति । अयनस्य भागा अयनांचा अमे वश्यमाणाः । तैः सह वर्तमानोष्ठको यः सूर्वसारिन्त सूर्वे सार्वेश्वारिन्त सूर्वे सार्वेश्वारिन्त स्थादिन प्राधिमागकलादिना घृत्यमितेवति तिरिमगृदिने दिनापै मध्यान्हे सममुवि द्वाद्यांगुलग्रकृतिदेश एतंतरस्य शंक्रोमेध्यान्हे मा छाया या भवति सा पलमा भवेत् सत्यर्थः । या पलमा त्रिपुरधानेचु तिष्ठति दर्वाभे (२०) कुँवनैष्टामे (८) देशिन स्थापे स्वाप्ति स्थापे (२०) कुँवनैष्टामे (२) इरहता मक्ता सतीर्वाणि चरखेदानि मधित ।

ता. २१ मार्च रोजी बायन रिव ॰ राधि, ॰ अंध, ॰ कला अवतो व तोच विपुत्व दिवस होष-रया दिवशी सूर्य मध्यान्ही अवतोना स्वाट जागेवर १२ अंगुळ उंचीचा शंकु म्हणजे मेख ठोकून त्याची जी छावा पहते तिला पळमा अर्के म्हणतात. सुख्य मुख्य शहरांच्या पळमा किती आहेत हैं दिकेस्या कोष्टर्का चरून वमकेल मध्येक ठिकाणची पळमा निरानेत्राळी अवसे. उदाहरणार्थ, कळकचा ४ अं. ५८ ध्यं., सुंबर्द ४ अं. ७ ध्यं., हैबाबाद ३ अं. ४५ ध्यं. याप्रमाणें आहे. आपस्या गांवच्या पळमा ठाकक नयस्यास निक्क अवळेख्या शहराय्या किंवा तालुक्याच्या गांवच्या पळमा प्याच्या. त्यामुळे प्रारास एतक पळणार नाहिंग आपल्या गायची पत्नमा तांन ठिकाणी माहून तिता अनुक्रमें १०, ८ व र्ष्ट्र हा सस्येने गुणावें जे तीन गुणाकार वेतील त्यास अनुक्रमें पाहेंलें, दुवरें य तिवरें चरताल ग्र्लावें. तिवरे चरलडास १० नी गुणुन तिहानीं मागार्थे लागतें. खालील उदाार्ल पहा. मुंबईची चरसेंडें —

लंकोदय आणि इष्टस्थलीं मेपादि राशींचें उदय.

छंकोदया विघटीकागजभानिगोंकदस्ता क्षिपश्रदहनाः क्रमगोत्कमस्याः ॥ हीनान्त्रि-ताश्रदस्येः क्रमगोरक्रमस्ये मेंपादितोघटत उरकमतस्टिगेस्सुः ॥ १ ॥ य्र ला. ति. प्र. १

( गजमानि अष्टसप्तस्यधिकश्रवहयम् २७८ ( मेप ) गोकदसाएकोनतिश्रती २९९ (इपभ) त्रिपक्षदहनः लगोविंग्रत्यधिक लिश्गवी ३२३ (मिश्रुन) एवेमेपादीनां लगाणाम् त एयोत्कमस्या कर्कोदित्रयाणाम् यथा, कर्क ३२३, सिंह २९९, कन्या २७८.) (क्षे. ३५२)

अर्थ--छक्केत मेपराधीचा उदय २७८ पळे, इयम गांधीचा उदय २९९ पळे, मिमुनराधीचा उदय १२१ पळे, कर्बराधीचा उदय १२१ पळे, बिहराधीचा उदय २९९ पळे, क्रम्याराधीचा उदय २७८ पळे असतो: आणि लेंद्रेत तुळराशीपासून मीन राशीपर्यंत उदयोची पळे, बन्या राशीपासून उलट मेप राशीपर्यंत भी उदयाची पळें सांगितली आहेत तींच असतात.

एया गांवचे मेपादि राशीचे उदयकाल कादावयाचे आहेत त्या गांवची चरखंडे घेऊन सी अनक्रमार्ने मेप, कृपभ व मिश्चन यांच्या पलात्मक उदयातून वजा करावी. आणि उलटकर्क, सिंह व कृत्या याचे पलात्मक उदयात मिळवावी. म्हणजे स्वदेशीय मेव राशीवासन कन्या राशीवयत उदयकाल क्रमाने होतात. आणि तेव जलट कमाने तुलापाएन मीनापर्वत होतात. ह्या उदयास स्वोदय असे म्हणतात. हे रायन असतात.

लंकोदय आणि आपल्या गांवाचे मेपादि राशींचे उदयाचे (स्वोदय) उदाहरण.

मेपराशीपासन मीनराशीपर्यंत बाराही राशींचे लंकतील उदय खालीं देत आही. ते प्लात्मक आहेत. मेव, व्यम, मिधन या तीन राशींन्या उदयांची जी पळे तीच उलट क्रमानें कर्क, सिंह, कृत्या या राशींचीं पळें समजायीं. तसेंच फन्याराशीपासून उच्ट भेपराशीपर्यंत जी पळें तींच तळराशीपासून भीनराशीपर्यंत रही राशींच्या उदयांची पळें जाणायीं. म्हणजे मेप, तूळ, कन्या व मीन; वृपम, सिंह, वृक्षिक य हुंम: मिशुन, वर्फ, धन व सकर या राशींचे पलात्मक अंक सारते असतात, ते वेर्णेप्रमाणै:--

#### लेकोदय ( लेकेतील सर्शीचे पलासक उदय. )

| मेप   | २७८ | कर्क  | ३२३        | ı | त्ळ     | २७८ | मकर  | ३२३ |
|-------|-----|-------|------------|---|---------|-----|------|-----|
| षृपभ  | २१९ | सिंह  | ३२३<br>२९९ | П | वृश्चिक | २९९ | कुंभ | २९९ |
| मिथुन | ३२३ | कन्या | २७८        | ı | घनु     | ३२३ | मीन  | २७८ |

या लंकोदयावरून आपल्या गांवाचे उदय तयार करण्याची रीत अशी आहे कीं, ज्या गांवाचे उदय तयार करावधाचे असतील त्या गांवच्या पलभांवरून वर दिलेल्या रीतीने चरराई तयार करून ती तिन्ही चर खंडें अनुक्रमें मेप, बुपम व मिशुन या राशींच्या लंकोदपाच्या घर दिलेल्या पळातून बना करावी; नंतर शींच चरखंडें उलट क्रमानें म्हणजे तिसरें चरखंडे कर्कराशीच्या लंकोदयात, दुसरें सिंहराशीच्या व पहिलें कन्या राशीच्या छंकोदयाचे पळात मिळवावी. म्हणजे मेप राशीपासन कृत्याराशीपर्यंतचे आपत्या गांबाचे उद्य तयार झाले. हेच उदय उलट कमाने म्हणजे कन्याराशीचे जे उदय तेच तूळराशीचे. सिंहराशीचे जे उदय तेच मुश्चिकराशिचे, ककराशिचे जे उदय तेच धनराशिचे, याममाणें मीनराशीपर्यंत बाराही राशींचीं उद्य पळें आहेत.

पुण्याच्या पलभा ४१० असून त्यावरून येणारी चरखंडे बेऊन पुणे येगील प्रेपादि बारा राजींचे उद्य खाली दिले आहेत. त्यायरून उदय काढण्याची रीति लक्षांत येईल.

**लंकोदय** 떖 चरतंदे पुण्यनगरीचे उदय. मेघ २७८ ٧o 236 ३ घ. ५८ प. व्यम 288 38 २६७ ४ घ. २७ प. मिथन ३२३ १३ = ३१० ५ घ. १० प. कर्क 323 १३ ५ घ. ३६ प. सिंह २९९ + ₹₹ == 338 4 घ. ३१ प.

कन्या २७८ + ٧o ५ घ. १८ प. = हे सहा सर्वीचे उदय झाले, आता तेच उलट क्रमानें घेतले (कन्याराशीपासून मेपराशीपर्यंत) म्हणजे तुळराशीनासून मीनराशीपरेतचे सर्वे उदय तयार होतात.( जर्से त्ळ २१८, नृश्चिक ३३१, घन २१६

२३८

| मकर | ३१०, कुंभ | २६७, मीन | २३८) याप्रमाणें | १२ सर्धांचे | पुर्णे येथील उदय | तयार झाले स्वांन | कोष्टक:- |
|-----|-----------|----------|-----------------|-------------|------------------|------------------|----------|
|     | मेध       | २३८      | सिंह            | ३३१         | घनु              | ३३६              |          |
|     | वृद्धः    | म २६७    | कन्या           | ३१८         | मकर              | ३१०              |          |
|     | मिश्      | पुन ३१०  | त्ळ             | ३१८         | कुंभ             | २६७              |          |
|     | कर्ष      | 334      | वृश्चिक         | ३३१         | मीन              | २३८              |          |

#### इष्टकालिक लग्नसाधन

गतभोग्यासवः कार्या भास्करादिएकालिकात् ॥ स्रोदयासुहता सुक्त भोग्या भक्ताः एवन्हिभिः ॥ ३५३ ॥ अभीष्ट षटिकासुम्यो भोग्यासुन् प्रविशोघयेत् ॥ तद्वचदेप्यलग्रासूनेवं यातान्तथोत्कमात् ॥ ३५४ ॥ शेपं चेस्विश्रताम्यस्तमसुद्धेन विभाजितम् ॥ भागहीनं च सुक्तं च तद्वशं क्षितिजे तदा ॥ सुर्यसिद्धांत. ॥३५५॥

तात्कालिक सूर्यं ज्या राजीस असेल त्या राजीचे रवीचे मुनाग्र व मोग्याज्ञ वास सूर्यं रियत राजीच्या उदरपरानी गुणून ३० नी भागावं, मागावराइतवर्ग पळं अनुकृषे मुनपळं व भोग्याळ समजावी, रूट-गालाच्या घटिकापलातून मोग्याजाची घटीयळं वजा कराची. त्याचन्नमाणे रिविश्वतराजीच्या पुढील अनुक्षामी तित्वस्था राजीची घटिकारळं वजा तात तस्य कमाने तितवस्था राजीची घटिनएळं वजा लातील तितको वार्योत ज्या राजीची घटिकारळं वजा तात तस्य तित त्यास अगुद्धोद्य म्हणार्वे, वाकी राहिल्ला घटिकापळाची पळं करन त्यास ३० ने गुणून अग्रुद्धोदय राजीच्या पळानी मागार्वे, भागाकार अद्या, क्ला, विकलात्मक आणावा, नंतर पूर्णं वजा झालेच्या राजीची संस्था व यासपिकत आलेलें अंग्रादि इतकें राष्टलस आले अर्थे समजार्वे, सायन सूर्यं करून नंतर स्वोदया-वरून लग्नसाधानें.

तत्कालार्कः सायनः स्वोदयप्ता भोग्यांद्याः एत्र्युष्ट्वा भोग्यकालः ॥ एवं यातां-रीमवे द्यातकालो भोग्यः झोप्यो भीष्टनाडी पलेम्यः॥ १ ॥ तदनुजहीहियहोदयांश्रवेषं गगनगुणप्रमञ्जदहस्रवाद्यं ॥ सहितमजादि गृहेरशुद्ध पूर्वेभेवति विलग्नमदोयनांग्रहीनं ॥२॥ ग्र. ला. त्रि. प्र. २।३ (क्षे. ३५६)

उपपत्तिः—अभीष्टकाले यः क्रांतिमंडलप्रदेश क्षितिजे लग्नस्तल्लग्रमिस्युच्यते । सिद्धांत शिरोमणी ॥ यत्रलग्रमपमंडलं क्वजे तट् गृहाद्यमिह लग्नमुच्यते ॥

अर्थ—च्या बेळेचे लग्न कादावयाचें असेल त्या बेळेचा स्पष्ट रियं बस्ता त्यात अपनाम मिळवारें, की वेरीज वेर्डल त्यातील राशी समुख ठेऊन के अवादित राशील तो सुख राशी होतो. नतर के राशी अस- ती बात एक मिळवून तल्तिरित रागीच्या उदयानें मुक आर्थ मोण यांच गुणान के गुणाना येतील त्याव है। मी मागायं रहणते अनुत्रमानें मुक्त राल आर्था भाग्यताल ह्याची व्हें होतत. आतां अभीए यरिकार्या व्हें इस्ता त्यात्व में मुक्ता अतुत्रमानें मुक्ताल आर्था भाग्यताल ह्याची व्हें होतत. आतां अभीए यरिकार्या व्हें इस्ता त्यात्व भीयत्व स्वाच पढ़ें क्या इस्ता व्याचित वित्त के स्वाच का त्या वित्त के स्वाच का व्याच का व

#### अयनांशसाधन

- (१) इष्टाच्छकात् पण्णामान्धि हीनात् त्रिमाग्चंद्रपि हतायनांद्याः ॥ सि. र.
- (२) इष्टाच्छकात् पण्नानेद हीनात् पादोन पक्षात्रि (७१॥) हतायनांग्राः॥ मि.मा. रष्टमकात् ४९६ वता करून वाढीत ७१॥ने माणवे. वेडील ते अवनांग्र होउ. उदाहरनार्य.-१८५४-४९६-१३५८+७१॥ ≈ १८ यंग्र ५५ वटा दे अपनांग्र आहे.

- (३) शक, नेत्र (२) नवा (९) ब्ध्यु (४) न! द्विसप्तत्याथ भाजयेत्॥ सि.क.
- (४) द्विनंद्वेदा (४९२) रहितः खकान्दाः द्विःसप्तभक्ता अयनांशका स्युः रष्ट्रशकांत ४९२ वर्षा करून ७२ नी भागार्व ग्रुणने अयनांश वेतील.
- (५) हीनाः श्रकान्दाश्र सचंद्रवाणा (५१०) रूपपि (७१) भक्ता अयनांशकाश्र ॥ वृ.सि. इष्टमकांत ५१० वजा करून वाकीत ७१नीं भागावें ग्रणजे अवनांश येतील. उदाहरणार्थ १८५४-५१०=१३४४-७१=१८ अंदा ५५ कला हे अवनांश आले.
  - (६) शाकः पट् (६) गो (९) व्यि (४) रूनः ख (०) रस (६) हतः स्पूलमाना-यनांशः हीनःसत्तर्क (६) भागः ग्रुग (४) ग्रुवकलयः स्ट्रमरीत्यापि सिद्धम् ॥

इष्टराकांतून ४९६ वजा करन याकीय ६० मी भागाये. भागाकार व्यवस्थातम आणून त्याची पद्यादा त्यांतच वजा करावा. आणि सार्कति ४ कटा मिळवाच्या म्हणजे सुक्षम व द्युद्ध अयनांद्य येतात.

उदाहरणार्थे इष्ट शक १८५४-४९६=११५८-६०=२२ अं. ३८ कला, ह्याचा पहांश ३ अंग्र ४६ कला २० विकला ह्या २२ अं. ३८ कलांतून वजा करतां १८ अं. ५१ कला ४० विकला आल्या, त्यांत४ कला मिळविल्या तेव्हां १८ अं. ५५ क. ४० वि. हे अयनांश झाले.

(७) कुरवाशकं हिमुणितं विभजेन्धुगैकं (१४२) ऋष्यंशतदिरहितं अयनांशः कस्यात् ॥ सि. मा. (स्त्रे३५७ ते ३६३).

इष्टबकाची दुष्यट करून त्यास १४३ नी भागाये. भागाकार अंशकलात्मक आणून त्यांत्न ७ अंग यजा करायें म्हणजे इष्ट शकाचे अयनांश येतात.

उदाहरणार्थ, ब्राके १८५४×२=३७०८∸१४३=२५ अंदा ५५ कला त्यांत्न ७ अंदा वजा केर्ले तेव्हां १८ अंदा ५५ कला अयनारा आले.

सिद्धांतसम्मत आरंभस्थान निःशर ( झीटापिशियम ) रेवतातारायुक्त रेवतपक्षाप्रमाण, स्रहम व शुद्ध अयनांशसाधनाची दुसरी रीति.

इष्टराकांत ४९६ वजा करून वाकी येणान्या वर्षसंस्थेस ५० में गुणावें व येणान्या संस्थेत पुनः वर्षः संस्थेस ६ में भागून येणारा भागाकार मळवावा- नंतर एकंदर संस्थेस ६६० में भागून येणारा भागाकार मळवावा- नंतर एकंदर संस्थेस ३६०० में भागून येणारा भागाकार कांच व वाकीस ६० में भागून येणारा भागाकार कळा व वाकीस ६० में भागून येणारा भागाकार कळा व वाकीस ६० में भागून येणारा भागाकार कळा व वाकी राहील त्या विकळा इतके सुरूप व ग्रुद्ध अपनाश स्था वर्षों में अर्थे समज्ञां अर्थनां शाची वार्षिक वेथाल्य स्रमाति ५० वि. १० पति विच १४ प्रप्रतिविक्ळा इतकी अस्त अधिक मार्च नहेल त्या वर्षी मासिक गति ४ वि. १० प्रा वि. १० प्रप्रतिविक्ळा इतकी अस्त अधिक मार्च अधिक मार्च अधिक मार्च नहेल त्या वर्षी मासिक गति १ वि. १० प्रा वि. १० प्र वि. १० प्रा वि. १० प्र वि. १० प्रा वि.

उदाहरणार्थं शके १८४४ चे सुक्ष्म अयनांश काहूं. "

| १८४४<br>-४९६ वजा | ६ ) १३४८ ( २२४<br>१२ |   | 80 | ) २२४ ( <sup>1</sup> |
|------------------|----------------------|---|----|----------------------|
| १३४८             | ₹¥• .                |   |    | 38                   |
| × ५°             | १२                   |   |    | •                    |
| 80800            | २८                   |   |    |                      |
| २२४              | 58                   |   | •  |                      |
| ų                | , <del>^*</del> ,    | • |    |                      |
| ६७६२९            |                      |   |    |                      |

#### प्रहलाघवीय अयनांश

वैदाब्ध्यब्ध्युनः खरसहतः श्रकोयनांशाः॥ ३६४॥

इष्ट दाकांतृन ४४४ वजा करार्वे (वेद् ४, अन्वि ४, अभ्वि ४, ऊन=वजा करणें, रा० रस ६ इतः—मागर्जे. येतीळ ते अयनांदा. )

इष्ट शकात ४४४ वजा करून बाकीस ६० में भागावें. भागाकार वेईल तिवके अवनांश व वाकी राहतील त्या कला. हे त्या वर्षोचे अवनाश झाके. या पदतीव्रमाणें शके १८४४ चे ज्यवनाश २३ अं.२०क. वेतात. ते शह करण्याकिती वेणियमाणें वीजसंकार वाता. प्रहलावग्रमाणें ने अवनाश वेतील त्या अशास ५ में भागून भागाकार अंश वेतील. वाकीस ६० में गुणून त्यात कला मिळनाच्या. व त्यास ५ में भागावें. व वेणारा भागाकार कला सम्माव्या. हे अश व कला प्रहलावग्रमा तीतीने वेणाऱ्या अपनाशात वजा करावें, प्रश्न इष्ट शकाचे अपनाश शाले. हें भानहीं किंपित स्कूल वाकी, पण माहितीकरिता सागितलें आहे. स्हर्ण अपनाश व अपनाश व उदाहरणें दिलेस्या पदतीनेंच काढावें. प्रहलावग्रातील अपनाश व अपनाश व अपनाशीस व्याप्तमाणें वीजसंस्कार देणें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणति, वर्षमान य इतर मोशीसही बीजसंस्कार देलें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणति, वर्षमान य इतर मोशीसही बीजसंस्कार देलें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणति, वर्षमान य इतर मोशीसही बीजसंस्कार देलें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणति, वर्षमान य इतर मोशीसही बीजसंस्कार देलें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणति, वर्षमान य इतर मोशीसही बीजसंस्कार देलें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणति, वर्षमान य इतर मोशीसही बीजसंस्कार देलें जरूर, त्याचप्रमाणें प्रहणते विष्ट

#### सिद्धांतशिरोमणींतील स्पष्टलमसाधन.

तात्कालिकार्केण युतस्य राग्ने-रस्रक्तभागैर्गुणितोदयात्त्वात् । भोग्यासवः साप्तिहृता दवाप्ता स्रक्तासवो स्रक्तलवेः ? स्युरेवम् ॥ २६५॥ इष्टासुसंघादपनीय भोग्यां स्तद्रप्रतो रास्युदयांत्र शेपम् । अग्रद्धहृत्खापिगुणं लवाद्य-मग्रद्धपूर्वेभैवनरेलाद्येः ॥ २६६ ॥ युक्तं तत्रुः स्या दयनांशहीन-भिष्टासवोऽल्पा यदि भोग्यकेम्यः । त्रिंश्रद्धणाः स्वोदयभाजितात्ते लन्धांश्रयुक्तो रविरेव लक्षम् ॥ २६७॥

च्या वेळी छप्तधापन करावयांचें अधेछ त्या काळी तात्कालिक स्पष्टप्त्यं करून त्यात अयनाश मिळवूर सायन-रिव तयार करावा तो तादन-रिव च्या राशीला अथेळ, त्या राशीचे भोग्याश (म्हणजे पूर्व च्या राशीत असेळ स्वापादन राशियमातिग्येत ने अश्च अपतिल ते ) करून त्यात स्वराशीच्या उदयासूंनी गुणून ३० ती भागिक अयता भोग्यकाल येती; आणि रवीच्या भुक्ताशात म्हणजे भोगिकल्या अश्यात स्वराशीच्या उदयाने गुणून ३० ती भागिक अयता मुक्कार येती. नत्य रष्टकालातून भोग्यकाल वना करून वाकी ने साहील तित्त सूर्यराशीच्या पुटच्या राशीचे जितके उदय वजा जातील तितके वजा करावेत. ज्या राशीचा उदय वजा जाणार नाशी त्यास अग्नश्चेत असे नाव द्यावें. आणि जी शिल्क राशील तिरा ३० ती गुणून अग्नश्चेत असेला करावें के साहील तिरा ३० ती गुणून अग्नश्चेत असेला करावें के साहील तिरा ३० ती गुणून अग्नश्चेत साही तिरा ३० ती गुणून अग्नश्चेत भागून अंश्च, कला, विकलात स्वयंत स्वयंत अपता स्वयंत र स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत स्वयंत्र स्वयंत स्वयंत स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत स्वयंत्र स्वयंत्र स

येतो. ज्या वेळी रिव व लग्न एकाच राशील। असतील तेन्द्रों त्या दोषांच्या अंतरांशांनी स्वकीय राशीचा उदसाय गुणून २० मी भागिल असता इष्टकाल येतो. परंतु हा इष्टकाल स्वीपेशां लग्न अपिक असस्य वेळचा समजाया आणि जर संगियों लग्न कमी असेल, तर आलेला इष्टकाल आहोराशंतून उहणजे ६० धटिकेंतून वर्जा केला असता इष्टकाल होतो असे समजारें.

येथे इष्कालसाधन करीत असतां रिवमोग्य हैं औदिषक सूर्यावाद्यन करितात, कारण इप्रकाल सानावांचून पूर्व तात्कालिक करिता येत नाहीं. म्हणून आलेला इप्रकाल किंचित स्यूल येतो: यावस्न पुनः तात्कालिक सूर्य करून रिवमोग्य आणावें, नंतर त्यापातृन इप्रकाल आणावा मूलावे तो इप्टिसितीच्या अवल येहल. याप्रमाणे वार्तावा नेमेने स्टुट स्प्टायन धिटकारमक काल येहल. हा गोष्ट सावन परिकारमक काल इप्ट असताल, तर औदिषक सूर्यायून लगा यटांच इप्ट असतील, तर औदिषक सूर्यायून लग्न व लगावासून काल एकवारच साधिका असतां इप्टकाल होतो.

ज्या बेर्की स्पॉट्याचे पूर्वी इष्टकाल अवती त्या बेर्क्स व्यसाधन करावयाचे असल्यास ताकालिक सूर्याचे मुकाशावरून मुकालाक आण्न तो इष्टकालातून बका करून वे दोप शहील त्यांतृत सूर्यताचीन्य पूर्वसर्याचे उट्य बिलोमकमाने जितके वातील तिवके बना करून घेपांस १० मी गुणून अग्रखेरयाने मानून अंशादिलस्य येहँल ते, सूर्यमुकाश व जितके सारी बना येले असतील तत्तुल्यसारी हे सूर्याद्वी बना केले असती त्या तयार होते.

#### स्पष्टलग्रसाधनाची रीति व प्रत्यक्ष उदाहरण.

ज्या वेळचे स्वष्ट छ्या तथार करायमांचे असेल त्या वेळचा स्वष्ट रिव विद्ध करून त्यांत अथनाय मिळवाने. नंतर जी बेरीज होईल, त्यांतील राधीचा अंक निराळा देवाना. बाकी अंश, कला, विक्रला ज्या राहित्या अवतील हो निराळ्या माहून देवलेल्या राधीच्या पुदील राघीचे सुक्त अंशादिक हाले. १० अंग्र मृत्यों रे पाठी होतो. म्हणून सुक्त अंशादिक हाले. १० अंग्र मृत्यों तथा तथा राधीचे मोग्याश सेतात. ज्या राधीचे हो गुक्त व मोग्याश सर्वाल त्या राधीच्या जदसाच्या पळांनी मोग्याशों स्वाल स्वाल या राधीचे मोग्य राहिलेल तथा स्वाल स्वाल स्वाल स्वाल कर्त स्वाल स्व

शके १८४८ आश्विन छ. १५ गुष्वारी सूर्वोदयात् ग. घ. १५ या वेळचे स्पष्टश्रमाधन करूं. सर्वोदयाचा स. रवि ६ रा.८अं. २क.२६वि. य याच दिवशांचे अपनाश १८ अं. ५० क. ५९ वि.

स्पॉदराज्या स्व. रवींत१ ५ व.ची रावैगति १४ क. ५५ वि. मिळविकी तैवाँ हर्षः काळीन स्व. रवि ६ रा. ८ जें १७ क. २१ वि. साका, त्यात अप. नाव मिळविके तैव्हा ६ रा. २७ जें. ८ क. २० वि. दत्तका हापन रवि साज. त्यांतीक रावीचा अंक वार्ष्व ठेवूत रा. जं. क. ह्या १० अंवरिंत ४ वि. या तृळ रावीच्या मोच्य राविह्या.

| ९३०                  |     |    |             |
|----------------------|-----|----|-------------|
| 2000                 | अं. | क. | वि          |
| १४८०                 | १९  | ३८ | 84          |
| 770                  | -१८ | ५० | ५९ अयनांश   |
| ×٤٠                  |     | 80 | ४३ स्पष्टलम |
| ३१०) १३२०० (४२ विकला |     |    |             |
| 1480                 |     |    |             |
| 400                  |     |    |             |

१९ अंदा ३८ कला ४२ विकला यात्न अयनांश १८ अंश ५० कला ५९ विकला यजा के<sup>ले</sup>। अर्थात ॰ अंश ४७ कला आणि ४३ विकला हैं स्पष्ट लग्न झालें. त्यांत इष्टकालांतून बजा गेलेस्या राशीया आंकडो ९ म्हणजे घतु हा मिळविला असतां ९ राशी पूर्ण होऊन त्याच्या पुदील राशीचे म्हणजे मकर राशाचि • अंश ४७ कला आणि ४३ विकला इतके सप्टलम आलें.

इप्ट स्थलाचे स्रप्टलम काढतांना हैं नेहमीं ध्यानांत ठेवावें कीं, लमगाधनार्थ मेशादि राशींचे उद्र इप्टरयलाचे घ्यावयाचे असतात. प्रत्येक अधाशाचे उदय या ग्रेयांत दिलेले आहेत व ते तयार करण्याची

माहितीही जोडली आहे.

#### मूर्योद्य व सूर्योस्तकालीन लग्न.

योऽभ्युदेति समयेन येन तत् सप्तमोऽस्ति सुपयाति तेन च । सि. शि. सुर्योदये भातुः तुल्यः पद्भार्कास्ते विशेषतः । एवं सुर्योदयेचास्ते प्राग्लग्रंचविनिर्दिशेत् ॥ ३७१ ॥

यतः प्रागपरत्र क्षितिजयोरन्तरे पद्राशय एव भवंति । अत उदयळग्नं पद्राशियुक्तं अस्त लग्नंभवति । रात्री लग्नसाधनार्थे रविः सपड्भःकार्यः । अस्तकाले रविरेवास्तलग्नं तत् सपड्भं प्राक क्षितिजे लग्नम् ॥ घ० ला० टी० १२६॥

सुर्योदयकाली, स्पष्टसूर्य जितका असेल तिसकेंच स्पष्ट लग्न पूर्व खितिजावर असते. सुर्यास्तवासी अस्तकाठीन धूर्यात ६ राशी मिळयून येईल तेंच स्पष्ट लग्न होय. पूर्व श्वितिजाला कातिवृत्ताचा जो प्रदेश स्पर्ध करीत असतो किंवा लागलेला असतो त्यास लग्न म्हणतात. सूर्य कातिहत्तातच भ्रमण करीत अस्त्या कारणार्ने स्योंदयकालीं सूर्य हेंच लग्न असतें. आणि स्योसकाली त्यावेळचा स्पष्ट अधिक ६ राशी <sup>हत्वे</sup> लम असर्ते.

#### ॥ मध्यलग्नानयनम्-दशमभावसाधनम् ॥

प्राक् पशान्त्वनाडीभिस्तमालंकोदयासाभि :।

भानी क्षयधने कृत्वा मध्यलग्नं तदा भवेत् ॥ सू. सि. त्रि. ४९ ॥३७२॥

(प्राक्रशायतनाडीभि:) पूर्वनतपटिकाभि: पश्चिमनतघटिकाभिध (तस्मात्) तात्कालिक सूर्योत् ( लंकीदयासुभिः ) निरह्यदेशराश्युदयासुभिः लग्नहाधनप्रकारेण विदं यदाशिमागादिकं तत् ( भानी यये ) ( धप धने ) हीनयुते (कृत्वा ) (तदा ) अमीष्टसमये ( मध्यत्ये ) दशमत्यमं ( मवेत् )

--याग्योत्तर वृत्ताच्या अर्घ्यमागास म्हणजे वरन्या भागास कातिवृत्ताचा जो भाग संलग्न असतो त्यास मध्यलम किया दश्ममाय म्हणतात. नत्विटिका आणि तास्त्राष्टिक सूर्य यायरून लम्रष्टाधनपद्भतीने लेकी दयानहरून राज्यादि फल कारून तें मूर्यात ऋण घन ( पूर्वनत असता ऋण, पश्चिमनत असता धन ) केल्यान गण्यलग अर्थात् दशमलग्र येते.

#### दशमभावसाधनार्थं नतसाधनः

रातेः ग्रेपमितंयुतं दिनदर्शे नान्होगतं ग्रेपकं । विश्वेष्यं रात्तु पूर्वे पश्चिमनतं तिग्रचयुतं चोचतम् ॥ ३७३ ॥ यस्पूर्वोच्चतपुरुमयुक्तरवित पश्चाचतादित्यतो ।

यहाँकोदयक्षेत्रस्तरं मिवतन्माध्यं सपड्भंमुखं। जातक केशवी पृ. ८६ ॥३७४॥

राने: रोपं वा गत दिनार्थेन युत, अन्हो दिनस्य गत वा रोप दिनदरेन विश्रेष्य रास्विति निश्रेयन प्रमेण पूर्वपश्चिमनंतरपात, तज्ञत त्रिशच्युतं च पुनः उप्रत स्वात् । पूर्वोप्तवपद्दमगुक्तरवित रुपोदर्शक्षन मिवयहभ तन्माप्य दश्चम स्वात् । एव पश्चाप्रतादित्वतः वेवर्लार्शात् रुपोदयर्वेरं प्रमिवयद्वप्रं तद्शमं स्वात् ।

एचपड्राशीयुक्त सुख चतुर्यस्यात् ।

दियां पूर्वनत आणि दिया पश्चिमनत, रार्जी पूर्वनत आणि रार्जी पश्चिमनत असे मताचे ४ प्रकार आहेत. मध्यासीमतर स्वींद्रवापर्यंत की शिक्षण रार्षिण असेल स्वांत होते. तुर्वास्तायामून मध्यानीयवैत्तचे नत वादावयाचे अवता स्वांत्वायाम्त गेल्ट्या परका रार्जीय प्रेनित होते. तुर्वास्तायाम् मध्यान्त रार्जीय प्रकार रार्जीय प्रकार रार्जीय स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वाययाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वाययाम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायम्य स्वांत्वायाम्य स्वांत्वायम्य स्वांत्वायःत्वायाम्य स्वांत्वायाम्य यायास्

दियसा मध्यान्ह हा इष्टवाल असती तारमालिक सूर्य हाच दर्शमनाव होती आणि मध्यरात्र हा इष्ट

षास असता तात्रालिक सूर्य दाच च र्यमाय होतो.

यातः शेपः प्राक्षरत्रोत्रतः स्य'त् काललेनोनं द्युरंडं नर्तस्यात् ॥ श.ए.ति व. ७॥ ( अथ नतोन्नतमाधनं-प्राक्षर्वस्याले यातः भ्रुक्तः काल उन्नतः स्यात् अपरत्र पश्चिमकपाले श्रेप उर्वरित उन्नतः कालः स्यातः ॥) ॥२०५॥

ध्योदयातम्त दिनमध्यान्दार्ययेत यो बाह त्यात पूर्वकवार असे म्ह्यतात. दिनमध्यान्दात्त्वन्त्र् मृयारात्रदेतन्त्रा बालाव विभावतात्र मृत्यतात्रात्र मृत्यत्यायदा पूर्व बचारी यो सववार स्तात पूर्वेतन्त्रारः स्थातात आणि पश्चिमवानारी यो गूर्यास्तायेत्र येषवारः यात पश्चिमोम्बनवार मृत्यतात. उद्यतकार दिनार्यात यथ करून वी साही साही साह स्वात नववार स्थातात.

> उदयानमध्यपर्वतं दिनाघोद्वीनवद्यदिः अस्तानमध्यान्हपर्वतं अन्तादिष्टंदिनापेषुकः ॥ ३७६ ॥ मध्यरात्राम उदयात् रात्रिकेषंदिनापेषुकः दिनाघोदस्वपर्यतं होनेकेषं दिनायेकात् ॥ ३७७ ॥ दिनाघोद्राविषयंनेननं पश्चिममुख्यते राज्यचोदिनमध्यांने नवपूर्वं विकिप्यते ॥ ३७८ ॥

घटीनतंपद्गुणकारयेच्च प्राप्तांशतत्स्पष्टरविश्वहीनं पूर्वोत्नतं, पश्चिमयुक् तथैव प्राप्तं च भावंदशमंयदिस्यात् ॥ २७९ ॥

#### स्थूलमानाचे भावसाधन,

भागाः स्वुनंतनाडिका रसहतास्तद्वीनयुक्याक्परे ! स्व्यः खं सरसं सुसं कथितवछमं सपद्भं मदः ॥ ३८० ॥ व्यस्तात्रत्रिल्योऽघ टक्-युत उभो योज्यो कुटमौ पृथक् । लन्ने चांत्रुनि ते सपट्ततुष्ठखाः संधिद्वियोगोर्धकः ॥ ३८१ ॥ (पाठांतरं ॥ व्यस्तात्रारिल्वोऽथ भूच्युत इसो भूयोंगपातालयोः । क्षेप्यो पद तत्रुतः ससंधय इमे पद्भान्विताः स्युः परे ॥ ३८२ ॥)

श्लोकार्थ— नतपर्धाना ६ नी गुणून गुणाकार येईल ते अंद्य होतात, सग ते अंद्य ह्एकाळच्या रष्ट-रबींतून पूर्वनत असता बना करावे. आणि पाध्यमत असता स्वप्टवाति मिळवाचे, ख्लाके तो इदाममन होतो. ददाममानात ६ रादि मिळविच्या म्हणके तो चढार्थमाव होतो हााच प्रधात पूर्वी लागितस्थामान्य स्वप्टका तथार करावे. म्हणके तो प्रथममान होतो. यात यहा रादि मिळविच्या म्हणके तो सममान्य होतो. नंतर दहाममानातून सतममान बना करून बाकीला ६ नी मागावें, राहवादि भागाकार वेरेंत्र तो १ राहाँतून बना करून बाकी प्यार्थी मग राहवादि भागाकार पुनः पुनः खनात मिळवाबा, आणती बरील बाकी पुनः पुनः चतुर्यमानात मिळवाबां), म्हणके लगायानून संपीलिहत ६ मान तथार होतात, त्या प्रयोकात ६ रादि मिळवाच्या म्हणके सतमादि युटचे ६ मान तथार होतात.

 ते तु लग्नमुखा लग्नादयो मावाः स्युः । अथ संधिसाधनमाह–संधिद्विंयोगोर्धक इति। द्वयोर्भावयोर्योगः अधितः संधिः स्यादिति स्पष्टम् ॥ अथ पाठांतरस्य व्याख्या-व्यत्तेति । सप्तमभावरहितस्य अरिलवः पड्भागो राज्ञ्यादिकः स पृथक् भृच्युत एकस्मात्प तित इमी उभी भृयः वारंवारमंगपातालयोः प्रथमचतुर्थभावयोः क्षेप्यी तुनुतः लगात ससंधयः संधिसहिताः पड्भावाः स्यु । इमे भावा । पड्भावान्विताः संतः परे ससंधयो भावाः स्युः एवं भावसंधिसाधनं कृत्वा संध्यंशतुल्यो फल इति प्रागुक्तं ग्रहफलं विचार्य अंतरे अनुपातः भावसंध्यंतरेणाप्तं संधिखेटांतरात्फलमिति जातकपद्धतेः। एतत्स्यूलभावा-नयनं । सक्ष्मं तु जातकपद्धताववगंतव्यम् ॥

टीकार्थ-एंधीच्या अशांशी तुल्य ग्रह अर्से सागितले आहे तें कसें व त्यामध्यें ते संधि कीणते व भाव कोणते अशी अपेक्षा आली असता त्याचे स्यूलमानाचें साधन एका वृत्ताने सागतों-नत करें साधावें हैं जातक पदतीत सांगितलें आहे. जो गुणाकार येतो तो नतपूर्व असेल तर खीमधून बजा करावा आणि नत पश्चिम अधेल तर तो गुणाकार रवीमध्यें मिळवावा. सूर्यआणि इप्टलव हारासून इप्टमळ साधावा आणि नतही सिद्ध करावें. जें हुए काळाचें नत असेल स्याला ६ मीं गुणावें आणि तें नत पूर्व असेल तर सूर्योतन बना करावें आणि पश्चिम नत असेल तर मूर्यात भिळवार्वे, नतर जो सूर्य येतो तो दशममाव समजाया. त्या दशम मावात ६ राशि मिळविल्या असतो तो सुरा म्हणजे चतुर्थमाव झाटा. ह्याच प्रयात पूर्वी सागितल्याप्रमाणे लम तयार करायें तीच प्रथम माय समजावा. त्या प्रथम भावात ६ सार्व मिळविल्या असतां सट हा॰ सतम भाव तयार होतो. अशा रीतीर्ने दशमभार. चतुर्थभाव, प्रथमभाव आणि सतमभाव असे चार मान तयार केल्यावर मन इतर भावाचे साधन सागर्ती-पर हा० दशम भावातून अस्त हा० सप्तमाय वजा करावा. त्याचे राशि, अंश, कला वगैरे भाग ध्यावेत, तो दोन ठिकाणी माडावा. हे दोन तिलवादि धेतले आहेत स्पापैकी एकातून यजा करून जी बाकी येईल ती लगात मिळविली असता द्वितीय माय तयार होतो. दुराऱ्यातून दोन बजा करून जी वाकी ती लगात मिळविली असता तिसरा भाव होतो. पनः राहवादि भाव दोन ठिकाणी माडनेला अवेल त्यापैकी एका भागातून एक वजा केल्यावर जी बाकी राहील ती चतुर्थ भावांत मिळविली असता वंचम भाव तयार होतो, तांच चतुर्य भावात मिळविला असता पर भाव तयार होतो, असे सहा माब साधून तयार केल्यावर मग त्यात सहा राशी मिळविल्या असतो. सातवा माव तयार होतो म्हणजे लगात सहा राशी मिळविल्या असता मद हा॰ सत्तमभाय तयार होतो. अशा रीतीर्ने लगाटि भाव सागितले. आता संधिसाधन सागतो-दोन भावाची बेरीज करून त्याचें अर्थ वेलें असता ते त्या दोन भावाचा सचि होतो.

उदाहरण-शके १८५३ अधिक भारपद कृ. ३० शनिवार ता. १२ सप्टेंबर १९३१ या दिवशीं स्पोदमापायुन घ. ९, घ. १८, घ. ३८ आणि घटी ५० अशा चार वेळेचे नतसाधन करू. ह्या दिवशीचे रिनामान ३० पटिका ४० पढें। दिनार्थ १५ प. २० पढें, रानिमान २९ प. २० पढें, राज्यर्थ १४ १. ४० प. इष्टवाल प. ९ हा दिनार्थ १५-२० हातिन वजा करता ६ प. २० पढें हे पूर्वनत आहे.

इसकाल घ. १८ ह्या बेळेपागून अस्तापर्यंत दिनहोष १२ घ. ४० पळे राहिना. ती दिनार्घ १५-

२० यातून बजा करितां २-४० हे पश्चिमनत शाले.

इप्रकाल घ. ३८ म्हणजे सूर्योस्तापासून ७ ध. २० पळे ही दिनाएँ १५-४० यात मिळविली वैद्धा २३-० हे पश्चिमनत झाले.

रष्टकाल घटी ५० झापायून मूर्योदयापर्यंत १० पटिका (राजिरोप ) राहिस्या स्या दिनार्योत मिळ-विस्या वेदां २५-४० हे पूर्वनत हाते.

उदाहरण.--- प. रेट हावेळचे पश्चिमनत २घ. ४० प.यांत ६ नी गुणिल वेप्हा १६ श्रंप आहे से

स्पष्टरबी ४ रा. २९ अं. ४१क. यात मिळवितो ५रा. १५ अं. ४१क. हां दशमभाव झाला. दशमंगाव ६ राजी मिळविल्या तेव्हा ११ रा. १५ अं. ४१ क. हा चतुर्यमाय आला. इष्टकाल घ. १८ हाविळ स्तर लग्न ८ रा. ८ अंत ५० कला हा प्रथमभाव होय. व हात ६ सभी मिळविल्या तेव्हां २ रा. ८ ह ५० कला हा सप्तममाय झाला,

आतां बाकीचे माव काढावयाचे म्हणून दशमपाव ५-१५-४१-० यांतून समक्षमाव र-८-५०-वजा करून याकी ३-६-५१ हिला ६ नीं भागून राज्यादि भागाकार ०-१६-८-३० हा १ राघींतून वर्ग करून वाकी ०-१३-५१-३० निपाली. लग्न अर्थात प्रथमभाव ८-८-५०० ह्यात राज्यादि मागाजा ०१६८-२० मिळविला तेव्हां ८-२४ ५८-२० हा प्रथम भावसंघी झाला. त्यांत पनः ०१६-८-३० मिळाविले तेव्हां ९-११ ७-० हा द्वितीयमाव झाला. त्यात पुनः ०-१६-८-३० मिळवितां ९-२७-१५-३० हा द्वितीय भावसंधि झाला. त्यांत पुन: ०-१६८३० मिळवितां १०-१३-२४० हा तृतीयमान भाजा. यांतच पुनः • १६८३० मिळवितां १०-२९३० हा तृतीयभाव राधि आला. चतुर्यमात्र ११-१५ ४१-० हा तयार आहेच. त्यात पूर्वीची बाकी ०-१३-५१-३० ही मिळविता ११-२९-३२ ३० हा चतुर्यभावसंघी आला. यातच पुनः बाकी ०१३-५१३० मिळवितां ०-१३-२४० हा पंचममह झाला. ह्यांत पुनः बाकी ०-१३ ५१-३० मिळवून ० २७ १५-३० हा पंचमभावसंबी. यात पुनः बाबी ०१३-५१-३० मिळवितां १-११-६-० हा पष्टमाय झाला. आणि यांतच पुनः वाकी मिळविती १ २४-५७-३० हा पष्टभाव संधि साला साप्रमाणें संघीसह ६ माव तयार झालें म्हणजे त्या प्रत्येकात ह गाजी मिळवाल्या म्हणजे त्याच्या समोरचे सहा माव संघीसह तयार होतात.

#### सूक्ष्म दशमभाव साधन, पूर्वनताची उदाहरणें.

पश्चिमनत आणि पूर्वनत यापैकी इष्टकाळी ने नव असेल त्यांवरून दशममाव साधावयांचा अस्ती-इप्टकाळी पश्चिमनत अस्तो नतघटीयरूनच अंशादि साधन करून दशमभाव काढता येतो. पण इप्टहारी पूर्वतत असतां दशममान काढण्यास निराज्याच तन्हेंने गणित करावें छागतें. ती माहिती खाठी दिली आरे राश्ची मध्यान्होंपासून दिवसां मध्यान्हापर्येत इष्टकाल असल्यास पूर्वनत आहे असे समजावें.

मध्यराश्रीनासून सूर्योदयापर्यत इष्टकाल असल्यास इष्टकालापासून सूर्योदयापर्यंत क्षेत्र राष्ट्रिकेली परिका

वर्ले त्या दिवशींच्या दिनाधीत मिळवाबी.

सर्वोदेशपासून दिवसा मध्यान्हापर्येत इष्टकाळ असल्यास इष्टकालापासून दिवसमध्यान्हापर्येत ये<sup>जारी</sup>

धटिकापले त्या दिवशाच्या दिनार्घीत वजा करावीत.

वरीलप्रमाणें केल्यानंतर अनुकर्में जी वेरीज किया वजायाकी येईल तो वटीपलात्मक पूर्वनतकार समजावा.

... हा पुर्नतकाल ३० वटिकांत्न यजा फराया, य वाकी जी घटिकापले येतील तीं पूर्व उन्नतकाला<sup>र्दी</sup>

आर्छी अर्से समजावें. न्तु ...... याप्रमाणे येणारा पूर्वेजनतकाल हाच इष्टकाल समजून त्यावेळेचा स्पष्टसूर्य तयार करावा व त्यां<sup>त ६</sup>

राशी भिळवाच्या. भळगणाः नंतर लंकीद्यावरून पूर्वोचतकाष्टाचे (अर्थात् इष्टकाल सोच घरला असल्यामुळें ) स्पष्टतम सापा<sup>द</sup>

म्हणने तीच दशमभाव होती. ता । वर पूर्वास्तकाल हाच इष्टकाल समबून त्यावेळेचे स्पष्टलम लंकोदयावरून साघाँचे असे सागितले और चर प्राध्यक्षण राममावसाधनास संकोदयन भेतले पाहिनेत. स्नोदय किया निरमनंत्रद्य छेजान चालनार यार्चे कारण दशममावसाधनास संकोदयन भेतले पाहिनेत. स्नोदय किया निरमनंत्रद्य छेजान चालनार

हायः इंकोट्य म्हणने शून्य अवांशावरील मेपादि १२ राशीचे उदयः ते पूर्वी दिल्ले आहेत. लकारय म्हणन चर्च जवायानगण गयाय र र प्रशास वदय, ते पूर्वी दिलेलें आहेत. जवादरणार्थ:—यहे १८४८ अधिक कोड ग्रस्त पौणिमा गुम्स्य ता. २७ मे १९२६) पी दिवर्शी सुर्वोदयात प्राकृ पूर्वी बटि ६ प. ४० ग्रा. ना नतकाल र नाहीं हैं होय.

त्याचप्रमाणें याच दिवशीं सूर्योदयात् गत घटि ८ या वेळेचा दशमभाव काहं.

इप्टिक्सी दिनमान २२ घ. ४६ पर्ळे आहे. अर्थात् दिनार्घ १६ घ. २२ प. आहे. त्यांत (इप्टमाल मध्यरानीपानृन सुर्गोदयाच्या दरम्यान अस्व्यामुळें ) इप्टमालापासून सूर्गोदयार्प्यतर्जी ६ च. ४० प. मिळ-विली, तेव्हां २३ घ. ३ प. हे पूर्वनेत् झाले. याचे उन्नत काटण्याकरिता २० घटिकातून बजा केलें तेव्हां

६ घ. ५७ पळे वाकी आछी. अर्थात हे पूर्वोत्रत झाछे.

स्थित्यसी म. सूर्योदयाचा स्थापि १ रे साथ १ कला २८ निकला आहे, तो ६६.५० पळं या वेळचा करावयाचा, म्हणून त्यातरनीची रिनमति ५७ कला ३४ विकला, यावरून ६ घटिका ५० पळाख येणारे चालन ६ कला ४२ विकला आणि ५८ प्र. विकला स्थात मिळविंट अञ्चा स्थायि १ राशि १६ वंग १६ कला १० विकला आणि ५८ प्र. वि. आला. त्यांत ६ साथी मिळविल्या. तेव्हा ७ साथि १६ वंग १६ कला १० विकला आणि ५८ प्र. वि. हा रवि झाला आतो हा रवि घरून घटि ६ पळे ५७ या विळचे लगावान करं.

स्परावि ७ साद्वा १६ अंद्रा १६ कछा १० विज्ञ यात अयनोहा १८ अंद्रा ५० कछा १० विकछ हतके मिळविल तेहा वायनरिव ८ साव ५ अंद्रा ६ कछा ५० विकछा हतक आला. यातिल राग्नीय कि मान्य मान्य १८ विष्ठ १ अंद्रा ६ कछा ५० विकछा हतका आला. यातिल राग्नीय के का बात्त ने उत्तर साहिल हे छे छा पत्र सावि व उत्तर साहिल राग्नीय छे का साव १० विकछा १० विष्ठ मान्य सावि १ अंद्रा ५३ कछा १० विकछा १० विष्ठ मान्य सावि १ अंद्रा ५३ कछा अध्यान १६ ४ अंद्रा ५३ कछा १० विकछा १५ अंद्रा ५३ कछा अध्यान १६ ५ अंद्रा ५३ अद्र ५५ अंद्रा ५० अद्र अद्र ५ अंद्रा ५१ अंद्रा ५० अद्र ५० अद्र अद्र ५० अद्र अद्र ५० अद्र अद्र ५० अद्र ५० अद्र अद्र ५० अद्र अद्र ५० अद्र अद्र ५० अद्र ५० अद्र ५० अद्र ५० अद्र अद्र भागिक अद्र ५० अद्र ५० अद्र भागिक अद्र १० अद्र भागिक अद्र भागिक अद्र १० अद्र भागिक अद्र १० अद्र भागिक अद्र १० अद्र भागिक अद्र १० अद्र ५० अद्र भागिक अद्र १० अद्र ५० अद्र ५० अद्र भागिक अद्र १० अद्र ५० अद्र ६० अद्र ५० 
स्वीदयात् प्रान् गतविट ६ पळे ४० या वेळचे सप्टल सून्य राधि (मेप) १ अर्घ बाहे. उदाहरूण दुसरे:—अधिक ज्येष्ठ ग्रुद पीर्णिंग मूर्योदयात् गत प. ८ या वेळचा दशमभाव गाइं:— दिनार्ष १६ प.२२ पळे य.तृत इष्टवाल ८ यटिका यजा केल्या. बाकी ८ प. २२ पळ हें पूर्वनत

े आले. हे तिसातून बजा केले असता २१ घ. ३७ पळे हें पूर्वीबत झालें.

स्पोदमाचा स्पटावि १ साधि १६ अंग ९ कला २८ विकथा यात २१ पटिका ३७ पळाची गीत २० क्या २८ विकला मिळविली तेव्हां १ साँग १६ अंग २९ कला ५६ विकला इतहारण्ट सेव झाला. त्यांत ६ साँग मिळविल्या. तेव्हां ७ साँग १६ अंग २९ कला ५६ विकला इतस्य आला. आता दशमाधान कानवार्जे.

आलेस्या रवींत अयनाव १८ अंग्र ५० कहा ४० विश्वा मिळविंठ, तेरहा ८ याँच ५ अंग्र १० कहा १६ किला हा सायनविंद माला. याच्यातील शाणीचे अंक बात्मा टेऊन ५ अंग्र २० कहा १६ किला है तील अंग्रान्त बना केले. तेरहा २४ अग्र १९ कला २४ विकला स्थाने मुगारे २५ अंग्र पत्तासीचे विकास है तील अंग्रान्त बना केले. तेरहा २४ अग्र वर्षों मुग्न १० ने माथिठें, तेरहा पत्तासीचे विकास केले पत्तासीची माथ साहिती.

पूर्व-उप्रत इष्टकाल २१ घ. ३७ पळ; ग्हणजे १२९७ पळ यांतून रविभीष्य धनुराशीची पुळ

16074

स्पष्टरवी ४ रा. २९ अं. ४१क. यांत मिळवितां ५रा. १५ अं. ४१क. हां दशमभाव झाला. देशमेगावीं ६ राशी मिळविल्या तेव्हां ११ रा. १५ अं. ४१ क. हा चतुर्यभाव आला. इट्रकाल घ. १८ हाविटर्व स्वष्ट लग्न ८ रा. ८ अंश ५० कला हा प्रथमभाव होय. व ह्यात ६ राशी मिळविस्या तेव्हां २ रा. ८ वं. ५० कला हा सप्तमभाव झाला.

आतां बार्शाचे भाव काढावयाचे म्हणून दशमभाव ५-१५-४१-० यांतृन समप्तभाव २-८-५०-१ वजा करून वाकी ३-६-५१ हिला ६ नी मागून राश्यादि मागाकार ०-१६-८-३० हा १ रार्शीतून वग करून बाकी ०-१३-५१-३० निवाली. लग्न अर्थात प्रथमभाव ८-८-५०० ह्यांत राश्यादि माणाङ्ग • १६ ८-३० मिळविला तेव्हां ८-२४ ५८-३० हा प्रथम भावसंघी झाला. त्यांत पुनः ७-१६-८-११ मिळावेले तेव्हां ९-११-७-० हा द्वितीयभाव झाला. त्यात पुनः ०-१६-८-३० मिळवितां ९ २७-१५-३१ हा द्वितीय भावसंधि झाला. त्यांत पुनः ० १६-८ ३० मिळविता १०-१३-२४० हा सुती झाला. यांतच पुनः ०-१६८३० मिळवितां १०-२९३० हा तृतीयमाय संधि आला. चतुर्य ११.१५ ४१-० हा तयार आहेच. त्यात पूर्वीची वाकी ०-१३-५१-३० ही मिळवितां ११-२९-१र रे हा चतुर्थभावसंधी आला. यांतच पुनः वाकी ०१३-५१३० मिळविता ०-१३-२४० हा झाला. ह्यांत पुनः वाकी ०-१३ ५१-३० मिळवून ० २७ १५-३० हा पंचमभावसंथी. यांत पुनः वार्षे ०१३-५१-३० मिळवितां १-११-६-० हा पष्टभाव झाला. आणि यांतच पुनः बाकी मिळी<sup>त्</sup> १ २४-५७-३० हा पडमाब संधि झाला ह्याप्रमाणें संघीतह ६ भाव तयार झालें म्हणजे त्या प्रत्येकांव ( राशी मिळवाच्या म्हणजे त्याच्या समोरचे सहा भाव संघीसह तयार होतात.

#### सूक्ष्म दशमभाव साधन, पूर्वनताची उदाहरणें.

पश्चिमनत आणि पूर्वेनत यापैकी इष्टकाळी जे नत अवेड त्यांवरून दशसभाव राषाययाचा अहती. इष्टकाळी पश्चिमनत अवता नतपटीवरूनच अंशादि साधन करून दशमभाव काढता येती. पण पूर्वनत अवता दशममाव कादण्याच निराळ्याच तन्हेने गणित करावें छागतें. ती माहिती खाली दिहां छी

रात्री मध्यान्हापासून दिवसां मध्यान्हापर्येत इष्टकाल असल्यास पूर्वनत आहे असे समजावे. मध्यरात्रीपासून सूर्योदयापर्यंत इष्टकाल असल्यास इष्टकालापासून सूर्योदयापर्यंत शेष राहिलेली धी

पर्छे त्या दिवर्शीच्या दिनाधीत मिळवाबी.

सुवोदयापासून दिवसा मध्यान्हारयेत इष्टकाल असस्यास इष्टकालापासून दिवसमध्यान्हाप्यत

घटिकापर्ले त्या दिवसाच्या दिनार्घोत वजा करावीत.

वरीलप्रमाणें केल्यानंतर अनुकर्में जी बेरीज किंवा यजावाकी येईल तो वटीवलात्मक पूर्वनिक समजावा.

हा पूर्नेतकाल ३० घटिकांत्न बजा करावा, य वाकी जी घटिकापलें येतील तीं पूर्व 🗸 🤲

आली असे समजावें. याप्रमाणे येणारा पूर्वेजनतकाल हाच इष्टकाल समजून त्यावेळेचा स्पष्टसूर्य तयार करावा व स्पर्ट

नंतर छंकोद्यावरून पूर्वोत्रतकालाचे (अर्थात् इष्टकाल तोच घरला अवस्थामुळें) स्वष्टनम हार्यो सोच हुकारणाव होन्ये म्हणजे तोच दशमभाव होतो.

वर प्वोंग्नतकाळ हाच इष्टकाळ समबून त्यावेळेचे स्पष्टलग्न छकोदयायरून साधावें असे सांगितलें स याचे कारण देशममावसाधनास छंकोदयच घेतले पाहिजेत. स्वोदय किया निरयनबदय घेजन नाहीं हैं होय.

लंकोदय म्हणजे शून्य अधांशावरील मेपादि १२ राशींचे उदय. ते पूर्वी दिलेलें आहेत. उदाहरणार्थः— शके १८४८ अधिक ज्येष्ट ग्रह पौर्णिमा गुरुवार (ता. २० मे १९२६)ः

विक्यों सर्वोदयात प्राक्त पर्वी घटि ६ प. ४० या बेळचा नतकाल व दशमभाव काई.

#### अयनांश १९ चें दशमभावकोष्टक व हादशभाव.

स्पष्ट छम्र तथार केल्यानतर द्वाद्यभागक्तिता द्यमभाव काढावा लागतीव त्यास नतउन्नत हत्यादिका क्या भानमधी कराव्या लागतात. त्याची सीदाहरण माहिती वर दिली असून शिवाय द्वामभावार्चे आयते तथार कीष्टक दिलें आहे. इष्टलमाच्या कोञ्चात इष्ट लमाच्या अद्यासमीर जो गांधि व जो अस्त को तथा रमाच्या त्या असाचा द्यामभाव सम्बावा. उद्याहरणार्थ, आपर्क स्पष्टलम क्रके १८ अशात आहे तर कर क्राप्टास्थालें व १८ अशासमीरील कोञ्चात मीनेच १५ अश आहेत. अर्थात् भीनेच १५ अश हा दशमगाय आला.

सिदांतोक्त किया करणग्रंथोक सांगितलेल्या रीतींन स्ट्म द्राममाय काढाया किया आयता, दराममाय काढाया किया आयता, दराममाय कोढावस्न, स्तरुणग्राच्या अद्यानस्न दराममाय प्याया. दराम भागतून तसम भाग स्वा करून (स्रप्रणात ६ गाँदी किवाप्या, प्रकाल क्षमाना होतो.) पानी शरण दे पेर्ट ती ६ राशी त्न बचा करावी. व ६ राशींत्न वजा करण्यापूर्वीच शरपादि व ६ राशींत्न वजा करण्यापूर्वीच स्वादि व ६ राशींत्न वजा केटपानंतस्चे शरपादि योच प्रतेशी १ माण करावें आणि अनुक्रम क्षम भागवाम्त मिळवीत जावें, प्रकाले क्षम भागवास्त एसावियंत भाग तयार होतील व त्या प्रयोगात ६ राशी मिळविवत्या अवता त्याच्या तमीरचे भाग थेतील.

उदाहरणार्थं जन्मलम मेपेच्या १० अशात आहे, तेन्हा त्याना दशमभात त्रोष्टतातून मनर २ अंश आला. मेप १० अंशात ६ राशी मिळवेवा तूळ १० अग सप्तम मात्र झाला. दृशम मात्रातून सप्तम माव वना केला, वाकी २ रा. २२ अश आले. ते ६ राशीतून वजा बरता ३ रा. ८ रंश आले. या दोन्हींचे प्रत्येकी ३ माग फेले तेन्हा अनुकर्म प्रत्येकी २७ अश. २० क. चे ३ माग व १ रा. २ अश ४० महाचे ३ माग झाले. ते सप्तम मावायायून मिळवीत जाता खालील्यमाणे हादश माव येतात.

|        | रा. अ. क.        | ११— ७-२०                             |
|--------|------------------|--------------------------------------|
| सप्तम  | ξ—१ <i>∘</i> — ∘ | +१ २-४०                              |
|        | +२७२०            | प्रथम ०──१००                         |
| अष्टम  | U U 20           | द्वितीय १ ७-२०                       |
|        | <b>+—२७−२०</b>   | नृतीय २ ४−४०                         |
| न्यम   | < ×-×∘           | चतुर्थ ३— २- ०                       |
|        | +                | पचम ४— ४-४०                          |
| दशम    | s ·              | . पष्ठ ५— ७–२० 🗧                     |
|        | +१ २-४०          |                                      |
| एकादश  | \$ 0 - X - X 0   | यामगाणै हादशभाव थोङक्यांत            |
|        | +5 5-80          | येतील. ही माहिती याखार छा <b>गते</b> |
| द्वादश | ११ ७-२०          | मुद्दाम सविसार दिली आहे.             |

टीपः—वरीलप्रमाणें कादलेस्या कोणत्याही दोन मायाचा जो मध्य तो मायराची, म्हणजे भावाचा विरामसधि व पुढील मायाचा आरमसधि होय.

द्वादरभावाचे छेषि कादावयाचे अग्रतां अनुतमें नोणत्यादी दोन भावांची वजावाकी **करावी** वानी वेर्क त्याचा अर्थोमांग घेऊन तो त्या भावाच्या रास्यादिनात मिळवावा म्हणने रास्यासमक काल निपती,

दुवरी रीती अधी आहे की दशमभायातून रातमाम यत्रा हेरवातंतर येवाऱ्या साक्षीचे क् कराते त्याचक्रमाणे तीच बाकी ६ सार्धीत्व यत्रा रूकन वेवाऱ्या वाक्षीचे ६ माग करावे व ते सत्तममावायात्व दशमभावायर्वेत च दशमभावायात्व लक्ष्मावायर्वेत मिळवाव या फ्लाजे कंक्षीक्ट पाद्व लक्षायर्वेतचे ६ मान तवार होतात स्या अत्तेशत ६ राधी मिळवाव्या उद्याजे वाक्षीचे ६ माव

२६९ वजा केटी. बाकी १०२८ पळ राहिटी. त्यांतून मकर राशीचे टंकोदय ३२३ पळें, कुंम राशीचे लंकोदय २९९ पर्के आणि मीन राशीचे लंकोदय २७८ पर्के इतकी बजा केर्टी तेव्हां बाकी १२८ पर्के, मेप-राशीची अगुद्धोदय म्हणून साहिलीं. ( ज्या संस्वेतून कोणताही उदय वजा जात नाहीं त्या संस्वेस अगुद्धोदय असें म्हणतात.)

१२८ पळें हा अगुद्रोदय मेपससीचा असल्यामुळें त्यास ३० नीं सुणून मेपससीच्या संकोदयानी (२७८ पळानी) भागिलें अनता १३ अंग्र ४८ कला आत्या, म्हणजे ० सांग्रे १३ अंग्र ४८ कला हा अपनाशासहित देशमभाव साला. त्यातून अपनाश १८ अंश ५० कटा ४० विकटा वजा केटे असतां ११ शाशि २४ अंश ५७ कला २० विकया हा स्वष्ट दशसभाव झाला.

सर्योदयात गत घ. ८ या वेळचे साष्ट्रस्य कर्कराधीच्या १ अंग्रांत आहे.

#### पश्चिमनत असतां दशमभावसाधन.

पश्चिमनत असतां पश्चिमनताच्या घटिका हाच इष्टकाल घरून त्यावरून वरील रीतीप्रमाणेच लंकी-दयावरून दरामभावराधन करावें, लंकोदयावरून नतकालीन काटलेलें लग्न म्हणजेच दरामभाव होय. त्याचें उदाहरण खाली दिले आहे. प्रथम पश्चिमनतसाधन सांगूं.

(१) दिवसा मध्यान्हानंतर (मध्यान्ह भ्रहणजे दिवसाचा मध्य) जन्म अनेल तर जन्मकालच्या ध. प. पासन सर्यास्तापर्यंत किती घ. प. साहिटों ते काढावें व ही घ. प. दिनमानाच्या अर्घातन बजा करावी. बाकी येंईल ते घ. पहात्मक पश्चिमनत होय.

(२) सूर्यास्तानंतर जन्म अक्षेत्र तर सूर्यास्तापासून इष्टकालापर्यतची येणारी घ. प. दिनाघीत मिळवा-

"- याप्रमाणें करून ज्या घटिका वर्गरे येतील तें पश्चिमनत असें समजावें.

े बेळचा दशमभाव तयार करतांना मुख्यतः पुढील गोष्टी विशेषतः लक्षांत ठेवाच्या. . (१) पश्चिमनतकाल आणि पूर्वउत्रतकाल हाच इष्टकाल घरून तत्कालीन स्रष्टपूर्य व लंकोद्यावरून

ीन स्मानाचन करावयाचे.

(२) पश्चिमनत असता उन्नत काटण्याचे कारण नाहीं. पश्चिमनत काल हाच मुख्य होय. पूर्वनत ाधना पूर्व उत्तत काल कादन त्यावरूनच दशमभाव साधावा. दशमभावसाधन पूर्वनतावरून केव्हांही निध-गर नारी, पूर्व उत्ततकाल होच दशमभावसाधनकार्यी मुख्य होय.

(३) दराममावसाधन लंकोदयावरूनच के र पाहिने. स्वोदय किंवा निरयण उदय यांवरून दराम-

na निषणार नाहीं.

421

ैंनेश्रीत्रनकाली स्त. रवीत ६ राशी मिळवावयाच्या. पश्चिमनतकाली ६ राशी मिळवावयाच्या

कालीन दशमभावाचें उदाहरणः—शहे १८४८ अधिक ब्येष्ट शुद्ध पौर्णिमा सुर्योदयात ग. ा दरामभाव कार्द्ध. इष्टकालचें सम कन्या २९ अंश आहे.

स्तरावि १ रासी १६ अंस ९ कला २८ विकला. जन्मकाल दिवसा मध्यान्ही असल्या-ून सर्वास्तापर्वतची ८ घ. ४६ प. ही दिनार्घ १६ घ. २३ प. यातून बजा केली. बाकी व. हें पश्चिमनन झार्ने, तेव्हा पश्चिमनतकाल हाच मुख्य धरून त्यायळचा स्पष्टरावे १ साधि १६

६ इस्टा ११ विकला इनका आला. त्यात १८ अध ५० कला ४० विकला अपनाश मिळविले. सायतर्स २ रा. ५ अंश ६ क. ५१ वि. इनका झाला. राशीचा अंक बाजूम ठेऊन अंशादि ३० बचा केले तेव्हा २४ अंग्र ५३ कटा मिधुन राशीचे रविभीग्य राहिलें. २४ अ. ५३ क. म्हणजे ३५ अं. यास मिधुनेचा लंकोदय ३२३ यान गुणून ३० ने भागिलें, तेव्हां भागाकार २६९ पर्ळे

र्शी ७ घ. ३७ प. चीं एकंदर पळे ४५७ यानून यजा केली. बाकी १८८ पळे साहेली. ही कर्क अञ्चढोदयाची पळें होत. म्हणून १८८ पळांच ३० ने गुणून कर्क राशीचे छंकोदय ३२३ पळें यांनी ब मागाकार १७ अं. २७ क. ४० वि. आला. त्यांत्न अयनांग १८ अं. ५० क. ४० वि. वजा

े २ रा. २८ अं. ३७ क. ० वि. हा सप्टदशमभाव झाला.

#### अयनांश १९ चें दशमभावकोष्टक व हादशभाव.

स्पष्ट लग्न तथार फेल्यानंतर द्वादशभावाकरिता दशमभाव बाढावा लागतीय त्यास नतउन्नत हत्यादिकां-च्या भागगढी कराव्या लगतात. त्याची सोदाहरण माहिती वर दिली असून शिवाय दशमभावाचे आयते तथार कोष्टक दिलें आहे. इष्टलवाच्या कोठ्यात इष्ट लग्नाच्या अंशासभोर जो राशि व जो अग्न असेल तो त्या स्वाच्या तथा आंशाचा दशसभाव समजाया. उदाहरणार्य, आयर्के स्पष्टलग्न वर्ष १८ अशाता आहे तर वर्ष रामाराव्याल व १८ अंशासमोरील कोठ्यात मीनेचे १५ अंश आहेत. अर्थात् मीनेचे १५ अंश हा दशसभाव आला.

सिजांतोक्क किंवा करणमंथाक सांगितळेल्या रीतींन स्ट्रम द्दाममाथ काढावा किंवा आयता, दशमभाव कीष्टकायरून, स्वष्टण्याच्या अंदाावरून दशमभाव ध्यादा. दशम भावातून स्वस्त्र भाव वजा करन (स्वष्टकाय व गाँव मिळवाच्या, म्हणजे ससमभाव होतो.) वाकी गश्य दे वेहल ती ६ गशी त्व व व गार्वीत् वजा व रार्वीत् व द गार्वीत् व व गार्वीत् व व गार्वीत् व द गार्वीत् व द गार्वीत् व द गार्वीत् व द गार्वीत् व व गार्वीत् व व प्रति व

उदाहरणार्थं जनमल्स मेपेच्या १० अञ्चात आहे, तेव्हा त्याचा दशममात्र लोहमान्न सकर २ अंश आला. मेप १० अंशात ६ राशी मिळ बता तृळ १० अंश समम भाव झाला. दशम भावात्त समम भाव वजा केला, बाकी २ रा. २२ अंश आले. ते ६ राशींनूम बजा करता १ रा. ८ अंश आले. या दौर्हाचे प्रत्येकी १ भाग केले तेव्हा अनुतर्भ प्रत्येकी २७ अंश. २० क. चे १ भाग व १ रा. २ अंश ४० कलाचे १ भाग साले. ते समम भावागासून मिळवींत जाता खालील्यामार्ग हादरा भाव येतात.

| ₹तम   | स. अं. क.<br>६—-१०—- ०<br>+२७—-२० | ११ ७-२०<br>+१ २-४०<br>प्रथम ०१० ०                                   |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| अप्टम | <u>v— v−₹∘</u>                    | द्वितीय १ ७२०                                                       |
| नवम   | ₹₹0-₹0                            | ਜ਼ੁਰੀय २— ४−४०<br>ਚੜੁਬੰ ३— २- ०<br>ਧੰਚਸ ४— ४∼४०                     |
| दशम   | \$ ₹- °                           | . qg                                                                |
| एकादश | \$0 - 8-80<br>+\$ - 5-80          | यामभागें द्वादशभाव योडक्यात करता                                    |
| दादश  | +₹— ₹-४°<br>₹₹— ७-२°              | येतील. ही माहिती वारंबार लागते म्हणून<br>मुद्दाम रुविस्तर दिली आहे. |

टीपः---परीलप्रमाणें काटलेख्या कोणत्याही दोन भावाचा जो मध्य तो भावसंघी, ग्रहणजे नागील . भावाचा विरामसंधि व पुढील भावाचा आरंभसंधि होय.

द्वादयभावाचे सेवि कादायदाचे अग्रता अनुक्रमें कोणत्याही दोन भावाची वजाबाढी करायी आणि बाकी येईक त्याचा अर्थामान येऊन तो ह्या मावाच्या शरयादिकात मिळवावा म्हणजे शस्त्रात्मक संधि-काल निषती,

द्वपरी रीती अधी आहे की दशममापातून शरमभाव यजा केह्यानंतर येणाऱ्या वाणीचे ६ माग करावें स्वायस्थानों तीच बाकी ६ रार्धीत्त पत्ना करून येणाऱ्या वाणीचे ६ माग करावें व ते अनुकर्म सरममावायाद्म दशममावायत्व य दशममावायत्वत् रसमावायत्वत् मध्यितः त्रावें उद्योग संदर्शने संधीत्वर समावायत्व पादत् रमायवेत्वेत् ६ मान तयार होतात त्या प्रतेकात ६ सभी मिळवाय्या रहणने यात्राचे ६ मान येतात. २६९ वजा केटीं. बाकी १०२८ पळें राहिटीं. त्यात्न मकर राद्यांचे छंकोदय ३२३ पळें, कुंभे राद्यांचे छंकोदय २९९ पळें आणि मीन राद्यांचे छंकोदय २७८ पळें इतकी वजा केटीं तेव्हां वाकी १२८ पळें, मेप-राद्यांची अञ्चदोदय म्हणून राहिटीं. (ज्या सर्ख्येत्न कोणताही उदय वजा जात नाहीं त्या संस्थेस अञ्चदोदय असे म्हणतात.)

१२८ पँळे हा अद्युद्धोदय भैपराशीचा अवस्यामुळे स्वास ३० नी गुणून भैपराशीच्या लंकोदयानी (२०८ पळानी) भागिले अमता १३ अंश ४८ कला आस्या, म्हणजे ० राशि १३ अंश ४८ कला हा अयनाशामहेत दशमभाव झाला. त्यानून अयनाश १८ अंश ५० कला ४० विकला वना केले असता ११ राशि २४ अंश ५० कला २० विकला हा स्वष्ट दशमभाव झाला.

सर्वोदयात गत घ. ८ या वेळचें स्वष्टलम कर्मराशीच्या १ अंशात आहे.

#### पश्चिमनत असतां दशमभावसाधन.

पश्चिमनत असता पश्चिमनताऱ्या घटिका हाच इप्रकाल घरून त्यावरून वरील रीतीप्रमाणेच संको-दयावरून दशमभावसाधन करावें. संकोदयावरून नतकालीन कादलेलें सम्र म्हणजेच दशमभाव होय. त्याचें उदाहरण ताली दिलें आहे. प्रथम पश्चिमनतसाधन सामूं.

(१) दिवसा मध्या-हानंतर (मध्यान्ह म्हणजे दिवसाचा मध्य) जनम अरेळ तर जन्मकालच्या ध. प. पासून सूर्यास्तापर्यंत फिती घ. प. गाहेळी ते कादावें व ही घ. प. दिनमानाच्या अर्थोत्न वजा करावीं. बाकी वेईळ ते घ. प्रशासक पश्चिमनत होय.

(२) स्पाँस्तानंतर जन्म असेङ तर स्पाँस्तापासून इष्टकालापवैतनी येणारी घ. प. दिनाधीत मिळवा-वीत. याप्रमाणें करून च्या घटिका चैगेरे येतीङ तें पश्चिमनत असें समजावें.

कोणत्याही बेळचा दशमभाव तवार करताना सुख्वतः पुढील गोष्टी विशेषतः सक्षात ठेवान्या.

(१) पश्चिमनतकाल आणि पूर्वअन्नतकाल हाच इष्टकाल घरून तत्कालीन स्पष्टसूर्य व लंकोदयावरून

नतमाळीन लग्नशंशन करावयाचें. (२) पश्चिमनत असता उत्तत काढण्याचें कारण नाहीं. पश्चिमनत काळ हाच मुख्य होय. पूर्वनत असता प्रीडेंजत काळ काढ्न स्पावकनच दशमभाव सावाना, दशमभावसाधन प्रवनताबरून केन्द्राही निप्

णार नाही. पुरिव्यतराज होच दरामभाउत्ताधनकार्यी मुख्य होव. (३) दरामभाउत्ताधन लंकोद्यावरूनच केंग्र पाहिने. स्वोदय किंवा निरमण उद्य यांवरून दराम-

( ३) दशमभाविषयन लकादयावरूनच कर पाहिज. स्वादय किया निरयण उदय यावरून दशम-भाव निवणार नाहीं.

(४) पूरीवतकार्ली रत. रवाँत ६ राधी मिळ्यावयाच्या. पश्चिमनतज्ञार्ली ६ राशी मिळवावयाच्या नाहींत. पश्चिमनतकाशीन दशमभावार्चे उदारणः—सके १८४८ अधिक स्थेष्ठ शुद्ध पौर्णिमा सुसौदयात् ग. घ. २४ या वेळचा दशमभाव काड. इष्टकालचे लग्न कृत्या २९ अंश आहे.

त्य, विरान्ता सम्हावि १ राजी १६ अज ९ कळा २८ विक्रका. जन्मकाळ दिवसा माणार्थी अस्वस्यामुळे जन्मकाळायात्व, मुलेस्ताध्येतची ८ स ४६ प. ही दिनाई १६ स. २३ प. यात्न बजा केळी. बाकी
७ व ३७ प. हैं पश्चिमनत साई. तेव्हा पश्चिमनतकाळ हाच मुख्य परून स्वीवळ्या सम्हावि १ राजि १६
अंदा १६ कला ११ विक्रण दत्तका आळा. त्यात १८ अदा ५० कळा ४० विक्रण अपनादा मिळविले,
तेव्हा तायनस्वर्ष २ रा. ५ अंदा ६ क. ५१ वि. इतका झाला. राजीचा अक बाजूम ठेळान अंदााहि ३०
अंदाात्त बजा केळे तेव्हा १४ अंदा ५३ कळा मिश्रन राजीचे रिवेमीय साहिळे. २४ अं. ५३ क. म्हणजे
मुनारे २५ अं. यात मिश्रनेचा टकोदय ३२३ यातें गुण्य ३० ने मानिकें, तेव्हा मागाकार २६९ पळे
आठी. तीं ७ प. ३७ प. चीं एकंदर पळे ४५७ यात्म वजा केळी. वाकी १८८ पळे साहिली. ही
साचीचीं अमुहोदयाची पळे होत. म्हणून १८८ पळां ३० में गुण्य कर्क सादीचे कंकोदय ३२३ पळे याती
मानिकें व मानाकार १७ अं. २७ क. ४० वि. बचा

एकच अंदा येणें दाक्य नाहीं आणि रर्षमृत्व प्रश्मता सापताना इष्ट रयलाचे लग्नतावनप्रवंगी अक्षाद्य,रेरााह्य,रवि-उदय,एलमा,स्वादेय,इस्मादि गोष्टीवस्त इष्ट रयानाचें मृत्यत्यम्न तबार करावें लगाते.स्टें.टा. ७वानता बळकत्याला जितकें लग्न अचादि उदित अवेल तितवेंच लग्न य अद्य त्याचवेळी प्रयाग,नागदूर,मद्राव, विचा मुत्रई या ठित्राणीं अपलार नाहींत. प्रायेक टित्राणीं अद्य निरमिगळे वेतील व या वरीताच कोणत्याही इष्टरयलोचे सूरम लग्न-सापन क्रमणे जरूर असर्वे. प्रायेक अपनाचाचे द्रशमात्र कोष्टक मात्र निराठें असर्वे.

दिवस मध्यान्हीं जन्म झाण असता तात्कारिक स्पष्ट मूर्य हाच दराममाव असतो. आणि रात्री मध्यान्हीं जन्म झाला असता तात्वारिक स्पष्ट मूर्य हाच चतुर्धमाव होतो. त्यादयी जन्म असता त्यावेळचा स्पष्ट स् हेंच जनम्हत्र व स्वसंत्वराष्टी जन्म असता त्यावेळच्या स्पष्ट स्वर्गत ६ राद्यी मिळजून येईल तैंच स्पष्ट रूप्त होय

#### पृष्ठ २०४ वरील कोष्टकाधारे दशमभावसाधनाची रीति,

दरामपाव साधनाविश्ता प्रथम नतसाधन करावें लागतें, त्यात पूर्वनत आणि पश्चिमनत असे दोन विभाग आहेत दिवस मध्या-इपास्त्र रात्री-या मध्यान्द्रापरेत पश्चिमनत व मध्यपात्रीपास्त दिवसा मध्यान्द्रापर्यंत पूर्वनत प्रयुवत असता त्याचे उत्रत कातून ते दरामभावसाथनाविश्ता ध्यानयाचे असतें, नत कारण्याची कित रात्रीलप्रमाणें

- (१) इष्टकाल, स्वॉदयायासन दिवसा मध्यान्द्रायमैत असता त्यात राज्यमें मिळवार्ने म्हणले पूर्वेत्रत झालें.
- (२) मन्यरात्रीपासून सूर्योदयापयेत इष्टङाळ असता सूर्यास्तापासूनच्या इष्टङाळातून रार्चर्यं वजा वराये म्हणजे पूर्वोत्रत झाळे.
- (३) इप्टमल मन्यान्द्रापाद्न मध्यरात्रीपर्यंत केव्हाही अवता त्यात्न दिनार्य कना करात्रे म्हणने पश्चिमनत होते.
- ( ४ ) वरील रीतांने वेणारे नत हे घटिपलात्मक वेते असे समजावे. अर्थात् इष्टवाल स्वीद्यापास्न पटिप्रवासकच प्याचा, जन्म मध्यस्मीनतर अनता इष्टकाल स्वीहतायसूनचा प्याचा.

याप्रमाण नत कादस्यानतर द्यामभायतापन कीष्टकायरून इष्ट बाळाचा द्यामभाय राधाया तो जता — विधानत अवता नताच्या परिज्ञा व पळे द्यामभावतारिर्णतिळ इष्ट दिरहाच्या सूर्याच्या अधा समीधिक य सूर्य व्या राखीत असेव त्या राधीतालीळ बोट्यात असलेव्या आक्टाबात मिळवाबी, व येणारी सेवीज द्यामभावाशयनकीष्टकात च्या साधीताली व अधारामोर ती राख्या आली असेळ त्या साधीचा तो अधा हा त्या सेव्या द्यामभावाशयनकीष्टकात च्या साधीचा तो अधारामोर ती राख्या आली असेळ त्या साधीचा तो अधा हा त्या सेव्या द्यामभावाशयनकीष्टकात च्या साधीचा तो अधारामोर ती राख्या आली असेळ त्या साधीचा तो अधारामोर ती राख्या आली असेळ त्या साधीचा तो अधारामोर ती राख्या आली असेळ त्या साधीचा तो अधारामा तो अधारामा तो त्या साधीचा तो अधारामा तो त्या साधीचा तो अधारामा त

पूर्वनत अषता पूर्वावताची घटनाव्छ दृष्ट दिराधाच्या स्वर स्वीत ६ राशि मिळवून घेऊन येणाचा राशिसालीट च आवासगरील चीटबातील आकरणाति मिळवाची व येणारी खट्या च्या राशिसाली व अराधिमीर अटेल त्या राशीचा तो अद्य हा त्यावेळचा दशममाव होय अर्थे समगावें

उदाहरण - शके १८४८ श्रावण शुद्ध १५ सोमवार.

या दिश्धीं सुनोंदयात् गतघटि १०-२०-२५-३५-४०-५०-या घटकाचा दशममाव बाद्. या दिवशीं सुर्योदयीं स्पष्टरिव ४ शशि १० अश १८ कला २९ विकला असून दिनमान ३१ घटका

या दिवशा सूर्यादया स्पष्टरावे ४ साश १० अस १८ वर्षा १९ विश्वल असून दिनमान ११४८% ११ पळे व सानिमान २८ घटमा २९ पळे जाहे. आता प्रथमत नतसाघन वसवयाचे म्हणून—

इष्टकाळ १० घोटेका यात राज्यर्थ १४ घटिका १४ पर्ळे मिळविली असता २४ घटिका १४ पर्ळे हैं पूर्वेचित झाले.

इष्टरास्त ५० घटिका हा मध्यरानीततस्या अवस्यामुळे त्यांनूत दिनमान ३१ घटिना ३१ पळे बना सरीतां १८ घटिका २९ पळे हा सूर्यास्तारासूनचा इष्टवास झाला. बानून दिनार्घ १४घटिका १४ पळे बना सरीता ४ घटिका १५ पर्ले पूर्वोक्षत झाले.

इष्टकाल २० घटिना, २५ घटिका, ३५ घटिना ब४० घटिना यात्न दिनार्घ १५ घटिना ४५पळे,

#### दशमभावसाधन कोष्टक (अयनांश १९)

#### ( शुद्धपंचांगास चपयोगी. )

| _   |             |                      |         |       | _      |        |                      |         |       |       |       |       |
|-----|-------------|----------------------|---------|-------|--------|--------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| भंश | मेप         | <b>बृ</b> पम         | मिथुन   | कर्क  | सिंह   | कन्या  | त्ळ                  | वृक्षिक | धन    | मकर   | कुंभ  | मीन   |
| •   | ४७।५७       | ५२।४८                | ५८। २   | ३।२५  | ८।३३   | १३।१९  | १७।५७                | २२।४८   | २८। २ | ३३।२५ | ३८।३३ | ४३।१९ |
|     | l           | 42146                | l .     |       |        | l .    | १८। ६                | •       | 1     |       | 1.    | 1     |
|     |             | ५३। ८                |         |       |        |        | १८।१५                |         |       |       |       |       |
|     |             | ५३।१८                |         |       |        |        | १८।२४                |         |       |       |       |       |
|     |             | 43120                |         |       |        |        | १८१३४                |         |       |       |       |       |
|     |             | ६ ५ ३।३७             |         |       |        |        | १८।४३                |         |       |       |       |       |
| ε   | 82143       | र ५३।४७              | ५९। इ   | ४।२९  | ९।३३   |        | १८।५३                |         |       |       |       |       |
|     |             | १५३।५७               |         |       | 818    |        | १९। १                |         |       |       |       |       |
|     |             | १५४। ५               |         |       |        |        | १९११                 |         |       |       |       |       |
|     |             | 0 48120              |         |       |        | १४।४३  | ११९।२०               | २४।१७   | २९।३९ | ३५। २ | ४०। २ | ४४।४२ |
|     |             | ९५४।२५               |         |       |        |        |                      |         |       |       |       |       |
|     |             | ८.५४।३५              |         |       |        |        | १९।३८                |         |       |       |       |       |
| 8   | २ ४९।४.     | ૮ <sup>'</sup> ૧૪)૪૨ | ं ।११   | १५१३३ | १ ०।३: | रश्चार | १९।४८                | २४।४८   | ३०।११ | ३५।३३ | ४०।३२ | ४५।१० |
| 8   | ३४९१५       | C4814                | ९ । ०।२ | १५।४३ | १०१४   | ११५११  | र∫१९।५८              | २४।५९   | ३०।२२ | ३५।४३ | ४०।४१ | ४५।१९ |
| ₹   | ४५०।        | ८५५।                 |         |       |        |        | १२०। ८               |         |       |       |       |       |
| \$  | ५५०।१       | ८५५।२                |         |       |        |        | <b>२०</b> ।१८        |         |       |       |       |       |
| १   | ६५०।२       | ८५५१३                |         |       |        |        | १२०।२८               |         |       |       |       |       |
|     |             | ८५५।४                |         |       |        |        | रिशर                 |         |       |       |       |       |
|     |             | ८ ५५।५               |         |       |        |        | १२०।४८               |         |       |       |       |       |
|     |             | ८५६।                 | ., ., . |       |        |        | १२०।५८               |         |       |       |       |       |
|     |             | ८५६।१                | 1       |       |        |        | १२१। ८               |         |       |       |       |       |
|     |             | ८५६।२                | ٠, ٠,   |       |        |        | 128184               |         |       |       |       |       |
|     |             | ८५६।३                |         |       |        |        | रिरशास्य<br>रिरशास्य |         |       |       |       |       |
|     |             | ८'५६।४<br>८'५६।५     |         |       |        |        | 126146               |         |       |       |       |       |
|     |             | ८ ५७।<br>८ ५७।       |         |       |        |        | 2 214                |         |       |       |       |       |
|     |             | ८ ५७।                |         |       |        |        | 121                  |         |       |       |       |       |
|     |             | 2 4015               |         |       |        |        | 122112               |         |       |       |       |       |
|     |             | 2 4014               |         |       |        |        | 2 2124               |         |       |       |       |       |
|     |             | 24014                |         |       |        |        | 2 213                |         |       |       |       |       |
| - 2 | . 5/ ( // 1 | (0),011              |         | - -11 | 11.11  | .,     | 1                    | ,       |       | 10/11 | • ,   | ,     |

#### स्पष्ट लग्न आणि दशमभावासंबंधीं स्पष्टीकरण.

द्याममाव सारिती सर्वेत प्रवच हार्ग् पटते. निर्मित्यों करावी हागत नारी. पण स्ट्रं हमाचे याप-सीत मात्र तथी रिपरी नारी. प्रवेह अधीयाचे स्ट्रंटम निर्मित्यों थेते, कारण स्ट्रंटमाचा संवेष हुट स्पर्धान्य अधीयाधी आने सरस्कीय स्वोद्याधी कल्लाकारणाने सर्वे टिकानी एकावेटी एकाच समाचा ंया बेळचं छम पाइण्याचे असेल, त्या बेळेपपैत किती घटिका—पळे झाठी ते पाइन निराठे मोइन ठेवाके, नंतर ज्या ग्राशीचा तर्ष अतेल त्या ग्राशीचे वित्तके अंद्य सूपीनें भोगले अवतील त्या ग्राशीचे वामेर व अंद्याखालील कोष्टकांतील आंक स्थात नेतर त्यात निराठे मोइन ठेवलेले आंक मिठवाचे. जी वेरील वेर्डेल ती कोष्टकात घोषून कादावी. ज्या ग्राशीवमीर ती वेर्डेल तेंच लम्र, ज्या अंद्यापाली वेर्डेल तितके अंद्र भोगलें अर्छ जाणावें. ग्राह्म पंचांग आणि जुनें पंचांग ह्या दोन्हीस हीच रीति लागू आहे.

उदाहरणार्थ, रष्टिदियशी सूर्योदवानेंतर रष्टकाळ ३५ घटिका ० पळानें आहे व स्पष्ट रिव मेप ७ अंग्रात आहे त्यावरून लग्न काढावयाचें. तेव्हा कोष्टकातील मेप राशीवमोर व ७ अंशालाली असलेंलें ३-२६ यात ३५-० मिळविता ३८-२६ आले ते तुळ लगाच्या २८ अंशाताली येतात अर्थात् तेंच र्षण्टन होग.

| ł | 200000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | m m m m o s m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2 W W O V W G W N W W S N N N N N N N N N N N N N N N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Pame we was membered by a measure and a second and a measure and a second and a member and a second and a measure and a second and a measure and a second and a measure and a second and a  |
|   | W 2 8 6 5 2 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | W S R P P P P P P P P P P P P P P P P P P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 0 5 7 6 5 5 6 6 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 8 2 4 4 5 2 2 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 4 2   4   5   4   5   6   6   6   6   6   6   6   6   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | المركوع واع مرام مراء سراك ساسما مرام مرام مرام المرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 5 m x m x x x x x x x m x m x m x x x x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | V W C V 2 W X V V X V X V X W C W W C X X X X X X X X X X X X X X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 2 mm 2 2 mm 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 2 m w 2 0 m m v 2 m 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 m 2 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | mun 2 0 0 mun x pun a x a x a x a x a x a x a x a x a x a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 5 m 0 2 c a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 7 m m 2 m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | وَ وَ وَ إِنَّ مُو اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | PROPERTY OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 파 - 6절 - 1절                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 대한 아 파 바 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 18 <u>'                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

प्रयोकात वजा केली असता अनुकर्म ४ घ. १५ प, ९ घ. १५ प, १९ घटिका १५ पळें व २४ घटिका १५ पळें याप्रमाणें पश्चिमनत आलें.

आता कोष्टकावरून दशमभाव काहूं.

इष्टकाल १० घटिका य ५० घटिका, याचे पूर्वोज्ञत आहे. म्हणून स्वीमच्ये ६ राशि मिळवून घेतत्या होन्हा १० राशि १० अंदा १८ कण हा रवि झाला. १० राशि १० अंदा म्हणजे कुंम राद्यीलाली व १० अंद्यासमीर द्यसमान रापन कोष्टकात पाइता ४०-१२ हें आकडे आहेत. त्यात पूर्वोज्ञत २४-१४ मिळाविले तेन्द्रा कोष्टकात पाहता कर्क राद्यीत्वाली व ६ अद्यासमीर आपत्या इष्ट अंकाजवळचे अंक आहेत. अर्थात हा द्यसमाव आला.

इप्टकाल ५० घटिका याचे पूर्वोवत ४ घटिका १९ पळे आहे. हे ४०-१२ यात मिळविले तेहा ४४-२७ हे अंक आले. हे कोप्टकात मीनराधीऱ्या सात अंधासमोर आहेत अर्थात तोच दराममाव हाला.

इष्ट घटिका २० याचीं ४ घ. १५ पळें पश्चिमनताची आहेत. रिव ४ राशि १० अंग्र याचे कोष्टकातील आकडे १०-१२ यात ४-१५ मिळविले तेव्हा१४-२७ही बेरीज आजी. ही बेरीज कोष्टकात कन्या राशीच्या ७ अंशातमोर आहे. अर्थात् हाच दशमभाव होय याचप्रमाण वाक्रीच्या दृष्टकालाचे समजावें.

पश्चिमनत असता सप्ट रिव ज्या रात्रीच्या ज्या अंत्रात असेल तेच कोष्टकातील आकडे व्यावयाचे, पण पूर्वोत्रत असता रिवामणें ६ राश्चि भिळवून येणाऱ्या राशीच्या अंशाचे अंक कोष्टकातून व्यावयाचे हैं सदेव लक्षात देवारों. त्याचप्रमाणें स्वष्ट रवी प्रथम नत कालचा व्यावयाचा हंडी लक्षात देवारें.

फलडवीतिपामधे विशेष महस्व जनमलम आणि दशमभाव याचेच अन्त्वामुळे हीं दोन्हीं स्थातें अतिशय वराकाईनें गणितागत स्पष्ट कराबी लागतात. म्हणून सविस्तर माहिती वर दिली आहे.

दश्यममावराधनाची १९ अयनाश व २३ अवनाश अशी २ कोष्टकॅ दिखीं आहेत. त्यातील १९ अयनाशाचें कोष्टक श्रद्धपंचागास उपयोगी आहे व २३ अयनाशाचें सुन्यापंचागास उपयोगी आहे. दशम-मावराधनाची रीति मान या दोन्हींत सारखींच आहे.

पृष्ठ१९६-१९७-२००-२०२ आणि २०४ मध्ये सुहम दशमभावसाधनाकरिता नत काढण्याच्या रीति दिल्या आहेत. त्या जरी मिन्न मिन्न पदतीच्या असल्या तरी त्याचे उत्तर एकच् येते हें सक्षात ठेवावें. उदाहरणार्थ. सार्की दोन वेळचें नतसाधन दोन्ही रीतींनीं करून दाराविकें आहे. त्यावरून समन्त पटेस्ट,

इन्हें १८५३ कार्तिक शु॰ १ मंगळवार वा दिवडी स्वीदयात् गत प. ७ आणि गेत प. ४८ या वेळचे नतमाधन करावपाचें आहे ते दोन्ही रीतींनी करूं. ह्या दिवडी दिनमान २८ पटिका १० पळें, दिनार्थ १४ घ. ५ पळें. रात्रिमान ३१ घटिका ५० पळें, राज्यं १५ पटिका ५५ पळें आहे.

ह्याममार्थे दिलेच्या कोणत्याही रीतीनें नत कादछें असता दोन्हीवरून उत्तर एकच येतें. तथ पहिल्या रीतीनें प्रयम पूर्वेतव घटोवळासक येते से २० घटिकातून वजा करून पूर्वोप्तन कादाये खागते आणि दुस्या रीतीनें इष्कालायरून एकदम पूर्वोप्तत्व घटीवळात्मक निगर्वे. तात्यर्थ, कोणत्याही रीतीनें गणित केछें तरी उत्तर एकच मेणार हें निश्चित, मादितीकरिता दोन्ही तीठ प्रदाग खार्छ दिस्ता आहेत.

| रीति        | १ छी           | रीति दुसरी              | रीति १ छी         | रीति दुसरी             |
|-------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| दिनार्ध     | 88-4           | स्. इ. ७~०              | सूर्योदयापर्यंतची | सूर्यास्त्रापासूनची    |
| स् . इष्टका | <b>ಪ −७−</b> ० | राज्यर्ध + १५-५५        | शेषुघूप. १२-०     | इष्ट घ. प. १९-५०       |
| पूर्वनत     | <b>૭–</b> ધ    | पूर्वान्नत २२-५५        | दिनार्ध + १४-५    | रायर्घ१५-५५            |
| •           | ३०-०           | दोन्ही रीतीनें पूर्वोजत | पूर्वनत २६-५      | पूर्वीन्नत ३-५५        |
|             | -७-५           | २२ घ. ५५ प. आलॅ         | ₹०•               | दोन्ही रीतीने पूर्वीसत |
| पूर्वेश्वत  | 27-44          |                         | -25-4             | ३ प. ५५ पळे आहे        |
| •           |                |                         | पूर्वीत्रत ३-५५   |                        |
|             |                |                         |                   |                        |

## कोणत्याही वेळेचें सुलभ स्पष्टलग्नसाधन.

जन्मिटियण, पिरुक्तं, वर्षपुर्के, प्रश्न, मुदुर्वकाल किया इतर क्षेणल्याही महत्याच्या कायांचे द्यमाद्यम एक पाइथ्याचा मुख्य आधार किया समस्म प्रणाने इट बेळेचे स्पष्टल्य हुँ होय. स्पटल्य प्रणाने इट बाली पूर्विवितिज्ञायर उदय पावणाया हाराया पे ही हो पाठि व अता उदय पावणाया राशित्य लग्न हा संज्ञ हालकारामी दिलेली आहे. एक ग्रंथ दिवसात प्रणाने ६० विका अगर २४ तामात्यत प्रणानी आपल्या स्वतःमीवती एक प्रश्नीच्या होते व तेनक्या बेळात हादरा राशीच्या एक पेरा समाय्यतः पुरा होतो; पण सूर्पातः येनक्यांच बेळात एका सूर्योदयाला सूर्य ज्या राशीच्या क्या अद्यात असतो त्याच्या दुवच्या दिव-द्यांच्या सूर्योदयाचे वेळात ते पाठ्या स्वाचित्र मार्येक्या स्वतः मार्येक्या स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः होज्या सूर्योदयाचे वर्षाता होज्य हम्पाया सूर्योदयाला पहिल्या दिवशीच्या सूर्योदयाचेवा १ अत्र रवि लाह्य लाह्येला असतो, आणि या दरतोज्य्या रिकेट्या दिवशीच्या सूर्योदयाचेवा होज्य हायानाचें, विद्यात वर्षात्र मार्याव्या वर्षात्र सार्याच्या तेल्या हिस्तीयस्व स्वतः साथानाच्या हम्पाद्याच्या राशित्या रिकेटा वर्षात्र मार्याव्याच्या राशित्या रिकेटा असती लाह्य साथानाचें, विद्यात वर्षात्र मार्याव्याचेवा स्वतः साथानाचे स्वतः साथानाचेत्र साथानाचेत्र स्वतः साथानाचेत्र स्वतः साथानाचेत्र साथाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्य साथानाचेत्र साथानाचेत्य साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथानाचेत्र साथ

कोष्टकांतील मूलाक कोल्यातील तास व मिनिट ० वासून २४ तासापर्यंत आहेत. ११ कालानून रिवेडद्य बचा करन येणारी तास मिनिट मूलाशातालील तासिमिटात मिळदून येणारी सस्या जर २४ तासपिशा जास्त येहेल तर त्यांत २४ तास वना करून येणारी ता. मि. व्यावी. व ती मूलांक कोशशांत पहाची. बचा करावयाच्या संस्थेपेता चरील सस्या लहान अस्याय त्यात २४ तास मिळाून येजन नतर बजानाकी करायी. हें कोएक १८॥। अयनांशाचे आहे. ३५ वर्षापूर्वीचे व नंतरचे लग्न सामम

करणें असतां अनुक्रमें अधी अंश अधिक व अधी अंश कमी करावा.

परुष्योतिय द्यास्त्राचा अभ्याप करणाराम स्यष्ट स्थलायन है। गोष्ट स्वलोधणी स्वागत समस्यामुळे सामान्यतः व्हलसम्बद्धान्यन कोटक तायीराचार अर्थे १२ महिन्याचे सा कोटकादून अधारमक दिले आहे. स्याचमाणी स्यष्टस अधारमक निवाले स्वणने सा ह्यास्त्या त्या अधात स्यष्ट द्याममाय नित्ती येतो हैंही दिले आहे. स्याचा उपयोग भागवानितमाधनार्य होईल. स्युटलप्रारोत्यच उदितनश्चन कोणते हेंही एका रकान्यात मुद्दाम दाराविले आहे स्यावस्त्र नस्याचा पूर्वोदय कळेल. आणि नश्चनतान्याच्या अंदाायस्त्र स्याचाही स्युल मानाने द्यवसाल येईल.

द्वादशभावसाधन.

स्पष्टकातून दशमभाव वजा करून येणाऱ्या सस्वेचे ३ माग करून दशमस्थानापासून लगाउँवत मिळ्यीत लाँचे, तसेँच दशम बना करून आलेली सस्या ६० अधानून वजा करून येणारी सस्या लगा पासून मिळबीत लांबी म्हणजे चतुर्थ माबायर्थेत भाव तयार होतात. त्या प्रत्येकात ६ राशि मिळनाऱ्या म्हणजे त्याच्या समोरचा भाव येतो. (स्यष्टलम व दशम संगैरे सध्यं शचित् १ अंश क्सर वेईल.) दोन मार्याचा जो मध्य तो त्या भावाचा राधि सम्बादा.

कोष्टकावरून लग्नसाधनाची शीत व उदाहरण.

कोष्टकांत जानेवारी, पेश्चवार्य स्त्यादि १२ महिने व त्यातील १ ते ३१ तारखा दित्या असून प्रत्येक तारदेपुटे त्या दिवर्याचा स्टॅ. या (मुबर्देचा) वित्यदय दिला आहे. त्याच्यापुटे मूलांक या मण्यत्या त्याली तालिमिनिटे दिली असून त्याच्या पुढील कोळ्यात स्तरण्य साथि, अश, व त्याच्यापुटे द्याममाव राथि जोयकलात्मक दिला आहे.

च्या केळचे व ज्या तारतोचे राष्ट्रक्षम बाहायवाचे व्यक्ति त्या तारलेच्या विद्यदयाची कीष्टवांतील तात, मिनिट इटकाळ्या तालमिनेटात वजा करून जी याकी बेटेल ती वह तारतेकमोतील व मूलान सर्वारातालील वाहमिनेटात्मक आवड्यात मिळवाची. जी वेरीज बेट्ल ती ता. मि. एल्या मूलाक कीष्ट्रमात - फोर्ड आंदे हें पाहून त्याच्या तमोतील ळा व दशवमाव है इप्टशालन स्वटक्रम व स्वय् दशममाव समजायुं.

उदाहरणार्थ ता. ३० मार्च या दिवशीं एकाळी १० या. ५० मि. यावेळचे स्पष्टलम कादावयाचें,

|      |                  |              | _              | _        |             | _     |                | _      | _             | _     | _         |               |                  |            |             | _        | _          |            |                |                |       |       | _              |               |           |
|------|------------------|--------------|----------------|----------|-------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|-----------|---------------|------------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|-------|-------|----------------|---------------|-----------|
| ٦,   | 2                | ~~           | ~30<br>0 ₩     | 7ª       | YM          | , y   | 100            | 23     |               |       |           | 1             | 涓星               | 5 5        | و إي        | د ام     | 긹          | 100        | الدر           | إحدا           | ~~    |       | 200            | m             | 20 X      |
| 2    | 9 4              | 249          | 22             | 70       |             | ma    |                | 200    | 200           | 30    | 123       | ( Y           | 2                | 1 2        | واو         | ~ ~      | 2          | 700        | 200            | 220            | ٠,    | 200   | 17 W           | 77            |           |
| 2    | w°.              | orw<br>or    | 220            | 73.      | V.          | na    | v              | 200    | TO V          | و د إ | 100       | 12            |                  | · lor      | 5 0         | mi.      |            | 0          | 2              | 0              | 25    | VIV   | m 7            |               | m 9       |
|      |                  | ×100         | 200            | 73       |             | 70    | 102            | 20     | 1000          | 200   | iv        | · i           | i i              | FIF        | . 115       | - ; -    | 201        | 0          | · V            | 100            | 79    | vi .  | m 20           | VM            | mν        |
| 딕    | 5                | ~ 30<br>~ 3r |                | YX       | 2 20        | MO    | 100            | 200    | ` <del></del> |       | 30        |               |                  | 10         | 2 3         |          | <u>~ `</u> |            | - 11           | 2010           | Y 9   | 20    | 10 20<br>20 17 | DO.           | 2000      |
| ۲    | - 20             | ***          | 200            | Ym       | 102         | 200   |                | 100 5  | 1300          |       | 200       | -:            | <u> </u>         |            | 12          | ᆀ        |            | 2 0        | 0              | 2010           |       | 201   |                |               | 200       |
|      | <u></u>          | ~v           | 005            | YIY      |             | my    | 14.04          | 25     | 200           | 350   | 120       |               | ļ þ              | 120        | 15          | ×("      | 2/0        | 010        | 3 10           | 200 111        | 401   |       |                | war !         | 25        |
| ~    | w <sub>∞</sub> / | 22           | 20             | 20       | Ala         |       | 170            | 202    | 202           | 33    | 12.       | 1             | 15               | 150        | 2           | ياك      | -10        | <u>"}~</u> | 2 0            | 10 1           | 100   | ral   | w5 1           | m'  :         | إيوه      |
| 2    | w200             | مد<br>مدين   | WY             | 43       | YM          | 200   |                | 20,00  | 23            | 3 20  | 30        | 10            | h                | و الم      | 13%         |          | و( ع       | 20         |                | 2              |       |       | V 20           | 20/1          | 20 20     |
| _    | wy               |              | wg             | ₩V       |             | av    | 200            | 3000   | ĺνω           | cow   | 122       | 1-3           | Ito              | بروار      | 13.         | وسوا ا   |            |            | 2 3            |                |       |       | 200            |               | rer<br>km |
| 0    | yw.              | 0 20         |                | V 9      | 20          |       | 19 4           | 2000   | Vw            | 100   | 33        |               | 2                | 55         | 5           |          |            | 2 3        |                | 0 0            |       |       | 200            | 907 0         | rar<br>en |
| ~    |                  |              | 2.20           | ~ **     | 20 ev       | Y. w  |                |        | 105           |       |           | 1. 4          | 1 10             | 20         |             | 7        | اهار       |            | mim            | orio           | 9 10  | W (   | Y 15           | 200           | ren       |
| 5    |                  | 00           | 30             |          | uro         | erw   | 200            | av     | 33            | ev.   | 90        |               | ic               | ونه        | 100         | ۲İ۷      | اماد       | v (v       |                |                |       |       |                |               |           |
| 5    | m.               | 0 W          |                | 200      | 47          |       | 9 .            |        | V .           | er -  | 20        | 10            | 10               | Je V       | 100         | i.i      | 1          | . [5]      | ~ w            | 10             | VIU   | 5 0   | ~V!            | 2000          | 5         |
| 0    | 20               | 000          | re             | 00       | 200         | 14.30 | 2,5            | 20,00  |               | 5     | 312       | 100           | E                | 2.0        | wa          | 1.       | , <u> </u> | . 10       | y  ∞           |                |       | 20 0  | 20 00          | 7/0   A       | 9 3       |
| ا حم | ` or             | مرمو         | 20             | 25       |             |       |                | 20 8   |               | 22    | ~         | <u>~</u>      | (i)              | 100        | 50          |          |            |            | 0 00           | 3 <del>-</del> | 7     | e in  | mo             |               | 20/2      |
|      | 5°~              | ٠,٢          | 20             | (N. 20)  |             |       | ¥ 20           | 2000   | 2020          |       | 520       | 30'30         | 15               | 100        |             |          | 100        | olor       | 200            | 10             | 3/0   |       | ar m           | rool o        | n         |
| ۳    | 50               | 0° 20        | 20.30          | YA       | 25          | wa    |                |        |               | 500   | 55        | 0 5           | 13               | 2.30       | 53          | ديم      | 100        | -   ~      |                | <b> </b>  000  | > \ v | ·54 m | 2 0            | m   00'       | 2 5       |
| =    | 2000             |              | 20 9<br>20 9   | 20       | 59<br>72    | ~~    | MU.            | 20.5   |               | 50    | ₩V<br>500 | 0 %           | E                |            | 30          | 000      | 200        | 000        | 20             | e e            | 2 2   | 20 0  | 20 8           | (A) 20        |           |
| 2    | 20° 20°          | 00           | 9,01.<br>30.M. | 800      | Ym          | N 5   | 000            | 22     | 2000          |       | 2.30      | ° °           | ज                |            | 20          | 03       | 100        |            | ,Jn            | 12             | 015   | ~ 0   | 20 00          | AV 20         | VIS       |
| 51   | 20 5             | o'~          | 20.5           |          | 30          |       | 20             | 20,00  | 300           |       | 5° 10     | 0 00          | 1                | 30         | 50          | 000      | wv         | 2          |                |                |       | 0 0   | 20 CT          | m 2           |           |
| 0    | 2000             | 00           | 2020           | ~9<br>~~ | 9°00<br>Var |       | 50             | ~~     | 30.50         | ~ 9   | 37Y       | ۵,2           | Ħ                | 9.0        | 500         | 000      | وموا       | 000        |                |                | خوا د |       | mjs.           | 0 0           | 015       |
| ~ İ  | 202              | v 9          | 30 mg          | of UT    | 55          | 000   | 53             | ٧%     | 2020          |       |           | ٥٣            | Þ                | 20 J       | 201         | 000      | مرو        | 0.0        |                |                | 1 20  |       | w r            | na   Q        | 0 3       |
| v    | 201              | 110          | WIN            | 05       |             | 0 00  | 2,m.           | 09     | 200           | 200   | ٧,٧       | ٥٧            | to               | ۵.۸<br>مدم | 20 V        | ۰~       | 500        | 0 0        | 15.            | 101            | 201   | Vio.  | w 5-0          | m 0 6         | 15        |
| }    | 200              |              | m o            | 0.2      | 2020        | 0.    | 50             | 05     | m.0           | 00    | 50        | 00            | 47               | 1×V        | 209         | 00       | -00        | 100        | 150            |                | 120   | 0 0   | Len            | 100           | 120<br>15 |
| -    |                  | 0            |                | 000      | 30ev        | 80    | 5.4            | 0.20   | 2012          | arar  |           |               | <u>a</u>         | 20,00      | 209         | 000      | 3 67       |            | 1200           | 100            |       | 0 0   | 11.00          | rine          |           |
|      | 30               |              | or o           | 0°20     | 20.00       |       |                | 20 m   |               | 500   | 500       |               | -                |            | 20          | 20       | -          | 10         | 200            | 10'0           | 100   | 2 0   | no me          | 200           | 2         |
| 5"   | " 30<br>W        |              | _              | 25.      | 200         |       |                | 202    |               |       |           | 50            |                  |            | 5°00<br>20_ | 5° pr    | 2 00       | المالية    | <b>~</b> ××    | 00             | Pre   | 100   |                | ~  <u>~</u> n | 120       |
|      | m'm              |              | 000            | 20       | 20          | YIY   | 20.20          | 20     | >> 2c ]       |       | 500       | 5°M           | -                | ~          | 20 g        | 200      | 20'5.      | 0 3        | arm            | 00             | W.    | 32.5  | r ms           | r or          | 120       |
|      | m'.              | 25           | 200            | a year   | 20          | arer  | 19:00          | 2000   | 200           | إسوسو | 500       | y 0           | 24               |            | 25          | 300      | 20 20      |            | 30/10<br>6* 17 | 100            | 100   | LIW.  | mo             | 0 000         | 201       |
| 1    | 20               |              | ~20            | WIN      | 720         | 20    | mer            | ورد    | 200           | 500   | yar       | 50            | $\mathbf{r}_{i}$ | 20.5       | Y730        | 500      | ×°,        | O AX       | 20,20          | 25             | ma    |       |                | mm            | 200       |
| -    | mir<br>mir       | 9 %          | o-par          |          | de          | 25    | מקיפה<br>מקיפה | UD. AS | 2000          | 5 m   | 5         | 0' (V<br>5"00 | 'ত               | 2020       | 7m          | 55<br>55 | 20,00      | 0° CY      | 20             | 2/20           | Ym    | ( ara | 20 V           | mo            | 20,       |
| ۰    | 19 30            |              |                | 22       | 22          | 22    |                | 20     |               | 50    | 23        | %20           |                  | 200        |             | 730      | 209        | 0° (4      | w3             | 100            |       |       | 20,9           |               |           |
| প্র  | •                | 6            | n              | m        | >           | 5     | w              | 2      | v             | ~     | اء        | =             | [                |            | μŢ          | Ę,       | 10         |            |                |                | E     | Ī     | 1 L            | Ĭ.            | 1         |
| 함    |                  | वृक्त        | मेथुन          | цę       | 40          | कन्या | <sub>10</sub>  | 3      | ,_            | · I   | ۲I        | ٦             |                  | 뜼          | E.          | Œ        | f          | सु         | कन्या          | हि,            | 8     | 15    | 쾜              | Į.            | 딒         |
| ĔΙ   | भूव              | 100          | Œ              | 10       | Œ           | ទ     | 18,            |        | 등             | £     | म्<br>एभ  | <del>गि</del> |                  | •          | -           | ~        | m          | >          | 5              | w              | ,     | V     | ~              | ٥             | 5         |
| _    |                  | VIIII        | HØ             | 7 0      | 7414        | bK(   | (A)            | 1115   | Ital          | · la  | કેટ       | T             | - 1              | 311        | 40 6        | r)u      | 31         | -          | h114           | 41             |       |       | <del></del>    | ьь            |           |

अधाय १८ चं २२अयनायाचं लग्नसाधनकोष्टक वर दिलें आहे ते १९अक्षासाचें करावपाचें अस्ता त्या कोष्टकांतील प्रत्येक कोठपात दोन दोन पळं कमी करावीं म्हणने तें कोटक होईल. दराममानसाधन कोष्टकही २२ अयनासाचे अद्त त्याक्त दराममानसाधनाची रीति अधी आहे कीं, पूर्वी सामितस्याप्रमाणें इष्टकाल्यकन नतसाधन करावें आणि नतकाल हाच इष्टकाल घरना त्यावरून सूर्योवरून दराममान आणावा. पश्चिमनत अस्ता नतकाल हाच इष्टकाल घराया पण पूर्वनत अस्ता उन्नतकाल हाच इष्टकाल घ्याया आणि सूर्यात ६ रासी मिळबूत नतर दराममानसाधन करावें.

#### कोणत्याही वेळचें लग्नसाधन. ( पलभा ४ अयनांश १८॥। )

|            |          | जा | नेव        |          |                     |        |            | Ŷ           | त्रुव | री          |           |        |            |            |     |          |            |    |       |
|------------|----------|----|------------|----------|---------------------|--------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-----|----------|------------|----|-------|
| उदित       |          | ₹. | ਤ.         | मृत      | शंक                 | 7      | प्र        | दश          | म     | उदित        | इं. ता    | .   ₹. | . ਚ.       | मृत        | शंक | ;        | ਭਜ         | दः | ाम    |
| नक्षत्र    | इ. ता.   | ₹. | टा.        | ता.      | मि.                 | ₹1.    | अ.         | यं.         | क.    | नभुत्र      | 3. a      | ŧš.    | टा.        |            | मि. |          | . খ.       | अ. | क.    |
|            |          |    |            | ì        |                     | i      |            |             | त्ळ   | İ           | _         | T      |            |            |     | Ī        |            | 21 | ध्वेक |
| पृ. पा.    | १        | b  | १३         | 128      | १३                  | ध      | २१         |             | ેદ    | तारा        | 8         | b      | १५         | २१         | १४  | म        | 22         | ∤ર | ٥     |
| ,,         | 2        | b  | 18         | 28       | १७                  | घ      | २२         | ١           | १२    | धनिष्ठा     | २         | હ      | १५         | २१         | 16  | म        | २३         | 3  | •     |
| तारा उ.पा  | 3        | છ  |            |          | 22                  |        | २३         | 2           | १८    | ١,,         | ₹         | b      | १४         | २१         | २२  | म        | २४         | ¥  |       |
| ,,         | Y Y      | b  | १४         | १९       | २६                  | 4      | २४         | 3           | २४    | ,,          | Y         | v      | <b>१</b> ४ | २१         | ₹₹  | Ħ        | २५         | ષ  | 0     |
| तारा अभि   | 4        | b  | १५         | १९       | ₹0                  | <br> घ | २५         | 8           | ą٥    | ,,          | ५         | b      | १४         | २१         | ₹∘  | Ħ        | २६         | Ę  | •     |
| "          | Ę        | ৬  | १५         | १९       | 34                  | a      | २६         | 4           | ३६    | तारा        | ٤         | 3      |            | २१         |     |          | २७         | ৬  | ٥     |
| उत्तरापा.  | 1        | ì  |            | १९       | ३६                  |        |            |             |       | ,,          | ঙ         | b      | १३         | २१         | ३७  | ļπ       | २८         | 6  | ٥     |
| "          | ৬        | હ  | १५         | १९       | 3 9                 | ध      | ঽ৩         | Ę           | ४२    | ,,          | 6         | 0      | १३         | २१         | ४१  | म        | २९         | ٩  | ٥     |
| n          | 1        | છ  | १५         | १९       | γş                  | घ      | २८         | ง           | ሄሪ    | ,,          | 8         | ৩      |            | २१         |     |          | 0          | १० | •     |
| "          | 8        | હ  | १६         | १९       | ৫৩                  | घ      | २९         | 6           | ५४    | ,,          | ₹0        | ৩      |            | २१         |     |          | 8          |    | ४६    |
| "          | १०       | હ  |            |          | ५२                  |        |            | ₹0          | o     | ,,          | 2 8       | b      |            | ₹?         |     |          |            |    | ₹?    |
| 1,         | ११       | ৩  | १६         | १९       | ५५                  | म      |            | ११          | ٥     | ,,          | १२        | ৩      |            | २१         |     |          |            |    | १८    |
| >>         | १२       | ৩  | १७         | १९       | ५९                  |        |            | १२          | ۰     | ,,          | १३        | 9      |            | २१         |     |          |            | १३ | ٧     |
| 33         | १३       | v  |            | ₹∘       |                     | म      |            | १३          | ۰     | "           | १४        | ં      | १०         |            | 3   | ¥,       | 4          | १३ | ५०    |
| >>         | १४       | ড  |            | २∘       |                     | म      |            | 88          | ٥     | यतवारमा     |           | 1      | - 1        | २२         | 4   |          |            |    |       |
| 19         | १५       | b  |            |          | १०                  |        |            | १५          | ۰     | "           | १५        | 19     | - 5        | २२         |     | 3        |            |    | ₹Ę    |
| "          | १६       | 9  |            | 1        | १४                  | Į.     |            | १६          | ۰     | "           | १६        | 9      |            | २२         |     | į        |            | 14 |       |
| 33         | १७       | છ  |            |          | 16                  |        |            | १७          | ۰     | n           | १७        | ٥      |            | ??         |     |          | - 1        | १६ | ٤.    |
| "          | 15       | ٥  |            |          | २२                  |        |            | 2.5         | •     | ,,,         | १८<br>१९  | 9      |            | २२<br>२२   |     |          |            |    | 48    |
| ,,,        | १९       | 0  | ₹ ७        | 1        | २५                  |        | 9          | 18          | ۰     | "           | 20        | 9      | ار         | रर<br>२२   | 56  | きェ       | १ १<br>१ २ |    |       |
| श्रमण      |          | 1  | •          | 1        | 32                  |        |            |             |       | "           | 28        | ٥      |            | <b>२२</b>  |     |          | 23         |    |       |
| "          | २०<br>२१ | e  |            |          | २९<br>३३            |        |            |             | ۰     | "           | 22        | 9      |            | <b>२</b> २ |     |          | \$¥        |    |       |
| ",<br>चारा | 23       | 9  |            |          | ₹ ₹<br>• ₹ <b>9</b> |        | ? ?        | 25          | ۰     | "           | <b>२३</b> | 5      |            | ₹२         |     |          | 14         |    |       |
|            | 1 23     | 5  |            |          | **                  |        |            | ₹<br>7₹     | ۰     | "           | 28        | b      |            | ₹ <b>२</b> |     |          | 18         |    |       |
| 11         | 38       | 5  |            |          | YY                  |        |            | 28          |       | ″,          | २५        | o      |            | २ <b>२</b> |     |          | १७         |    | ٦.    |
| "          | २५       | 9  |            |          | 86                  |        | -          | २५          |       | ,,          | २६        | 3      |            | २२         |     |          | 16         | ₹₹ | 86    |
| "          | २६       | 6  |            | ें ₹ •   |                     |        | -          | २६          |       | ,,          | २७        | b      | ٠,         | २२         | ۲۷: | £        | ٠,         | ₹¥ | ξ¥    |
| "          | २७       | j  | <b>१</b> ६ | २        | <b>ે</b> દ          | ᅲ      | • 0        | રહ          |       | पूर्गभाद्र. |           |        |            | २₹         |     |          |            |    |       |
| **         | २८       | b  | <b>१</b> E | <b>२</b> | 49                  | 4      | 20         | २८          |       | ,,          | ٥,        | ъ      |            |            |     |          | २०         |    |       |
| 11         | 25       | b  | <b>१</b> ६ | ٦ ا      | . 3                 | म      | <b>१</b> 5 |             | •     |             | ₹\$       | U      | ,          | ₹ ₹        | 41. | <u> </u> | २०         | १५ | ₹•    |
|            | į        | -  |            |          |                     |        |            | <b>2</b> [i | धक    | ١           |           |        |            |            |     | _        |            |    |       |
| 21         | 10       | 9  |            | , २ !    |                     |        | २०         | ۰           | ۰     | अत्य        | त मृङ्    |        |            |            |     |          |            | या |       |
| . 17       | 1 35     | 3  | *,         | १२       |                     | म      | ₹?         | <u>:</u>    | ٠.    |             |           | सदय    | विर        | નપ         | प र | 4.       |            | _  | _     |

तेव्हां त्या दिवर्धीचा सूर्योदय ६ ता. ३६ मि. हा १० ता. ५० मि. यांतून यत्रा करता यांनी ४ ती. १४ मि. राहिली. ३० मार्च रामोरील मूलांक रादरातालील अंक ० ता. २७ मि. यात ४ ता. १४ मि. मिळविली तेव्हा ४ ता. ४१ मि. देवीज आली. ही रांख्या मूलांक कोष्टकांत पाहतां ४ ता. ४० मि. च्या पुढें मिसुन ० अंदा आहे जार्यात हॅच स्थला झालें. य स्वाच्याच पुढील नोटरात दशममाय कुंभेंचा १९ अदा आहे. याममाणें हट येळचे स्पष्टलम् य दशम निपालें.

### मुंबईने क असिल हिंदुस्यानांतील कोणत्याही तिकाणचें लग्नसाधनाची रीति—

मुंबई, पुणे विभागातील इष्ट स्थळाचे स्थालप्रधाधन करावयाचे अवता इष्ट तारतेच्या समोरील कोठ्यातील मूलाकात इंग्रजी घड्याळाप्रमाणें इष्ट वेळची ता. मि. मिळवायी. (इं. घड्याळाप्रमाणें ग्रहणजे राजी १२ वाजस्थायासून दिवता १२ साजेयरीत अनुमानें १ ते १२ ताल आणि त्याच्यापुटें १३ ताला-पासून २४ तालापर्यंत राजी १२ वाजेयर्यंत याप्रमाणें ताल मोजवात यावरिता आस्ला इष्ट वेळ १ ते २४ तालापर्यंत कोठ तो मूलाकात मिळवावा.) आणि त्यात्न रिवडदयाची ताल मिनिटें वजा करूज वे मुखाक राहर्योल के कोठकात ने अवताल स्थान राहणें स्थलक के स्थलक के केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल केरिकाल क

पुण, मुंबई विभागापेरीज इतर जिमाणचे लग्नसाधन करावयाचे असता वरीलप्रमाणेंच करावें. फरक इतकाच की, रिवेडदयबा करावयाचा तो हम लेडिकातील न पेता त्या गावचाच प्याया. म्हणके सामान्यतः तथील स्पूल लग्न येईल. सुर्योदयकाल स्टें. टा. ममाणें प्रतके जिकाणीं निर्मानेपाला येतो. सुर्योदप काडण्यार रेपातर आणे चर संस्कार करावा लगावो माकरिता मुंबईच्या सुर्योदयात किती मिनिटें कमी आर जास्ती

केली असता त्या ठिकाणचा स्टॅ. टा. स्यूल सूर्योदयकाल येती हैं साली देत आ

| केली असता त्या ठिकाणचा स्ट. टा.  |                           | देत आहो.              |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 🕂 जयपूर १२ कमी                   | + सि. हैद्राबाद १८ जास्ती | सोलापूर १२ कमी        |
| + मधुरा २०,,                     | अहमदाबाद १ ,,             | अकलकोट १४,,           |
| + आग्रा २०,,                     | माडवी १४ ,,               | रत्नागिरी २ ,,        |
| + ठपनो ३२ "                      | + शजकोट ८ ,,              | सागली ६ ,,            |
| 🕂 अयोध्या ३७ ,,                  | + द्वारका १७ .,           | कोल्हापूर ८,,         |
| + ग्वारुद्देर २१ ,,              | + उज़नी १२ कमी            | जमसिंटी १०,,          |
| + कानपूर ३० ,,                   | + मोपाळ १८ ,,             | विजापूर १२ ,,         |
| + दरभगा ५२ ,,                    | +जदलपूर २९ ,,             | दक्षिण हैद्राबाद२३ ,, |
| + झाशी २३ ,,                     | ∔कलकत्ता ६३ ,,            | शिकदराबाद २०,,        |
| + प्रयाग ३६ ,,                   | बडोदें २ ,,               | वेळगाव ७ ,,           |
| + <b>কা</b> হী ४० <sub>১</sub> , | उमरावती २० ,,             | रायचूर १८ ,,          |
| +गया ४८,,                        | नागपूर २५ ,,              | सावतवाडी ४,,          |
| जिजरा १,,                        | নুয়িক ४ ,,               | गोंने ४ ,,            |
| યુર્ખે ૪,,                       | औरगाबाद १० ,,             | घारवाड 🐧 🕠            |
| नगर ८,,                          | जगन्नाथ ५२ ,.             | + मद्रास ३०,,         |
| चिपछुण ३ ,,                      | सातारा ५ ,,               | + रगून ६८ ,,          |
|                                  | पढरपूर १०,,               | ,                     |

मुनर्श्च्या सूर्योदयात त्या गावापुटैं दिल्याप्रमाणें मिनिटैं कमी अगर जास्ती केछी अगर्ता त्या गावचा सूर्योदय (S. Г) होतो. + अग्री खुण केछेछी गांवें पार लाव अगस्यानें तेथील सूर्योदय चरसंस्कारपुक सूक्ष्म काटणें जास्त अवस्कर आहे. सूक्ष्मलम काटणे असेल तर ते तेथील स्वोदयावस्तम्ब काटार्वे.

( ২१३ )

#### कोणत्याही वेळचें लग्नसाधन. ( पलभा ४ अयनांश १८॥। )

|             |            |     | मे |     |          |       |            |      |            |          |           |        | जूः    | <b>4</b> |            |     |            |          |                 |
|-------------|------------|-----|----|-----|----------|-------|------------|------|------------|----------|-----------|--------|--------|----------|------------|-----|------------|----------|-----------------|
| उदित        | इं. ता.    | ₹.  | उ. | मृल | ांक      | 8     | म          | दृश  | म          | उदित     |           | ₹.     | ਚ.     | मृल      | गंक        | 6   | भ          | दः       | ाम              |
| नक्षत्र     | इं. ता.    | ŧĕ. |    | ता. |          | रा.   | अं.        | ચ.   | क.         | नक्षत्र  | इ. ता.    | ₹č.    | टा.    | ता.      | मि.        | ₹1. | अ.         | अं       | . क.            |
|             |            |     |    |     |          |       |            | Į.   | <b>इ</b> र |          |           | 1      |        |          |            | Г   |            | [ 5      | <del>र</del> ुभ |
| भरणी        | १          | Ę   | १२ | ₹   | ११       | मे    | २१         | ११   | ३०         | रोहिणी   | १         | દ્     | ₹      | ४        | ٤          | नृप | २१         | १०       | 0               |
| ,,          | २          | Ę   | १२ | 2   | १५       | मे    | २२         | १२   | २०         | ,,       | ર         | Ę      | २      | ٧        | 8          | तृप | २२         | ११       | ۰               |
| ,,          | ₹          | Ę   | ११ | 1   | १८       | मे    | २३         | १३   | १०         | ,,       | ₹         | Ę      | २      | ४        | १२         | वृष | २३         | १२       | ٥               |
| **          | ٧          | Ę   | ११ | ₹   |          |       | २४         | १४   | 0          | मृग      |           |        |        | ¥        | १३         |     |            |          |                 |
| )7          | ٩          | Ę   | १० | 3   |          |       |            | १४   |            | ,,       | ¥         | Ę      | २      |          | १६         |     |            |          | ۰               |
| ,,          | Ę          | Ę   | 9  | 2   | २८       | मे    | २६         | १५   | ४०         | "        | ٩         | ٤      | ₹      |          | ₹∘         |     |            |          | ۰               |
| ष्टत्तिका   |            |     |    | ₹   | ₹◑       |       |            |      |            | 19       | ٤         | Ę      | ₹      |          | २४         |     |            |          | ۰               |
| ,,          | ৬          | Ę   | 3  | ₹   | ३२       |       | २७         |      |            | "        | ঙ         | Ę      | २      |          | २८         |     |            |          | •               |
| तारा. भ.    | 6          | ξ   | ሪ  |     | ३५       |       |            | १७   |            | ,,       | ۷         | Ę      | ₹      |          | ३२         |     |            |          | ۰               |
| 79          | 3          | Ę   | 6  |     | ३८       |       |            | १८   | १०         | ,,       | 8         | Ę      | ₹      |          | ३६         |     |            |          | ۰               |
| 73          | १०         | Ę   | 6  |     | ४२       |       |            | १९   | 0          | ,,       | 10        | Ę      | ₹      |          | ٧o         |     |            | १९       | ۰               |
| 11          | ११         | Ę   | b  |     | ४६       |       |            | २०   | ٥          | ,,       | ११        | Ę      | ₹      |          | ΥY         |     |            | २०       |                 |
| 12          | <b>१</b> २ | Ę   | b  |     | ५०       |       |            | २१   | ٥          | ,,       | १२        | Ę      | ₹      |          | 88         |     |            | २१       |                 |
| ,,          | १३         | Ę   | b  |     | 48       |       |            | २२   | ۰          | "        | १३        | Ę      | ₹      |          | <b>५</b> ३ |     | -          | २२       |                 |
| 33          | \$8        | Ę   | ঙ  |     | 42       |       |            | २३   | ۰          | तारा. मृ | 18        | Ę      | ₹      |          | ५७         |     |            | २३       |                 |
| 12          | १५         | Ę   | Ę  |     |          | नृप   |            | २४   |            | ",       | १५        | Ę      | ₹      | 4        |            | मि  | - 1        | २४       |                 |
| "           | १६         | Ę   | Ę  |     |          | त्रुप |            | २५   |            | ,,,      | १६        | ξ      | ₹      | 4        | - 1        | मि  | ٦          | २६       | •               |
| "           | १७         | Ę   | ξ. | 1 . | १०       |       |            | २६   | ٥          | आর্রা    |           | L      |        | ۴        | २०         | ۵.  |            | રહ       | ٠.              |
| "           | १८         | Ę   | 4  |     | १३       |       |            | २७   |            | "        | १७        | Ę      | 3      |          | २०<br>१५   |     |            | २८       |                 |
| "           | 18         | Ę   | 4  | i.  | १७<br>२० |       | 3          | २८   | ۰          | ,,       | <b>१८</b> | Ę<br>Ę | ર<br>ર |          | १९         |     |            | २८<br>२९ |                 |
| ताग कृ      | २०         | Ę   | ų  | 3   |          |       | १०         | ١.,  |            | वारा.    | 1,2       | ٩      | ٦      | ٦,       | ,          | 14  | ,          | र<br>मी  |                 |
| रोहिणी<br>- | ``         | ٦   | 1  | 1   | ٠,       | 21    | ( •        | ١.   | भ          |          | २०        | Ę      | ₹      | Ŀ        | २३         | fb  | १०         |          | ٧o              |
| 33          | २१         | Ę   | ¥  | . 3 | २५       | 207   | ,,         |      | ٦,         | "        | २१        | ξ      | 8      |          | 2 3        |     |            |          | ٧٠              |
| "           | 22         | ξ   | v  |     |          |       | <b>१</b> २ | 8    |            | ,,<br>,, | 22        | Ę      | ¥      |          | २८         |     | ११         | 8        | 40              |
| "           | 23         | ξ   | ¥  |     |          |       | <b>१३</b>  | 2    | ۰          | ,,       | <b>२३</b> | ξ      | 8      |          | ₹ २        |     | १२         | ą        |                 |
| "           | 28         | Ę   | ٧  | 1 ' |          |       | १४         |      | ۰          | ,,       | २४        | ξ      | ¥      | 4        | ३६         | मि  | १३         | ٧        | १०              |
| ,,          | २५         | Ę   | ą  | 3   |          |       | १५         |      | ۰          | ,,       | २५        | Ę      | Y      | 4        | ४१         | मि  | \$ 8       | ų        | २०              |
| "           | २६         | ξ   | ₹  |     | ४५       |       |            | ا بر | ۰          | ,,       | २६        | ξ      | 4      | 4        | 84         |     | १५         | Ę        | ₹o              |
| "           | २७         | ξ   | ₹  |     |          |       | १७         |      | ۰          | ,,       | २७        | Ę      | 4      |          | ४९         |     | १६         |          | ٧,              |
| 21          | २८         | ξ   | ą  |     |          |       | 14         |      | ۰          | "        | २८        | Ę      | ٤      |          | 48         |     | १७         |          | 40              |
| 37          | २९         | Ę   | 3  |     |          |       | १९         |      | ٥          | ,,       | २९        | ξ      | Ę      |          | 40         |     | 86         |          | ۰               |
| "           | ३०         | Ę   | 3  |     |          |       | १९         |      |            | ".       | ₹०        | ξ      | Ę      | Ę        | 7          | Ħ   | ? <b>?</b> | ₹ ₹      | ₹ 0             |
| ताग. रो     | . ३१       | ξ   | 3  | 8   | ٠ ١      | সূম   | २०         | \$   | ۰          | पुनर्वमु |           |        |        | ξ        | ٩          |     | ļ          |          | _               |

## कोणत्याही वेळचें लग्नसाधन. ( पलभा ४ अयनांग्न १८॥। )

|              |        |            |            |                 | ,    | _        |       | _     |            | _              |     |      | _   |            | _          | _          |                 |               |                 |              | _           |
|--------------|--------|------------|------------|-----------------|------|----------|-------|-------|------------|----------------|-----|------|-----|------------|------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
|              |        |            |            | मा              |      |          |       |       | _          |                |     |      |     |            | Ų          | प्रि       | ल               |               |                 |              |             |
| उदित         | इं. ता |            | . उ.       |                 | लांव | त        | लग    | द     | शम         | उदि            | त   | Ī.   | _   | 7          | ਰ,         | 117        | छांब            | -1 -          | <b>उम</b>       | Т-           |             |
| नक्षत्र      | ₹• (I  | <b>₹</b> ₹ | . य        | . वा            | ·P   |          | ग. अं |       | क          |                |     | ŧ.   | ता. | ₹₹.        |            | Z,         | शप<br>कि        | . रा          | <sup>ગમ</sup> ્ | 1 :          | इशम<br>. क. |
|              |        | i-         |            | 1               |      | Ť        | _     |       | ाश्चिव     |                | -   | -    |     |            | G[.        | uı         | . 14            | 11            | . প             | ٠,           |             |
| पूर्वाभाद्र. |        | હ          | •          | २३              |      |          |       | १∣२ं  |            | ६ रेवर्ती      | r   |      | ٤   | Ę          | ₹4         | ١.         | 31              | N TH          | <b>&gt;</b> =   |              | वन<br>१२४   |
| तारा दात.    | २      | ξ          | 48         | ्रि२            | 4    | ૮ાં      | 7 7:  | र २१  | ६५         | ₹ "            |     |      | - 1 | -          | ₹४         |            |                 | ्रमी<br>श्रमी |                 |              |             |
| ,,           | ₹      | Įξ         | 40         | २३              |      | शबं      | ₹:    | शेरः  | 9 3        | ८ वाराज्य      | 77  |      | - 1 | •          | ₹ ₹        | ۰          |                 |               |                 |              |             |
| ,,           | 8      | Ę          | ५७         | ? ? ? ? ? ? ? ? |      | ५वं      | . 31  |       | ٤ ૨        | VI .           | "   | ,    |     | •          | ₹ ₹<br>₹ ₹ |            |                 |               |                 |              | 86          |
| "            | 4      | Ę          | ધ્ હ       | २३              |      | 2 4      | . ૨   | , २ ० |            | . "            | - ! | ,    | - 1 |            |            |            |                 | भी            |                 |              |             |
| "            | Ę      | ξ          | ५६         | ₹ ₹             | ٤    | १ व      | . 25  |       | , <b>4</b> | , "            | ł   | ξ    | ٠,  |            | ₹१         | •          | 84              | ्भा           | २६              | २१           | १२          |
|              |        | I.         | • •        | 1               | •    | 1        | •     | 1     | . \<br>ધન  | "              | ļ   |      | . 1 |            | ₹ 0        |            |                 |               |                 |              | 48          |
| ,,           | b      | ξ          | Ŀ,         | २३              | 9 1  | <u>.</u> | २७    | 7     |            | . "            | Į   | 6    | - 1 | •          | ? ?        |            |                 | मी            |                 |              |             |
|              | 2      | Ę          |            | २३              |      |          | 22    |       |            | ,,<br>वारा रे. | 7   | 6    | 1   | •          | 3          | •          | ५६              | मी            | २९              | ₹۶           | १८          |
| "            | 8      | ξ          |            | 23              |      |          |       |       |            |                |     |      | 1   |            | ĺ          |            |                 | 1             | Į               |              |             |
| , **         | 80     | Ę          |            | 23              |      |          |       |       |            | अश्विनी        | J   | 9    | ٤   | . २        | اف         | १          | ۰               | मे            | •               | २४           | ۰           |
| ٠,,          | ११     | Ę          | 42         |                 |      |          |       |       |            | 1              | 1   |      | ł   |            | - [        |            | - 1             |               | ł               |              |             |
| . "          | 12     | 1 .        |            |                 |      |          |       |       |            | 1 "            |     | १०   | ٤   |            |            | ₹          | ₹               | मे            | ₹ :             | १४           | ५०          |
| "            |        | Ę          | <b>५</b> १ |                 |      |          |       |       | •          | 1 ,,           | ĺ   | ११   | Ę   | ₹          | Ę          | 8          | હ               | मे            | ₹ :             | २५           | 80          |
| "            | १३     | Ę          | ५०         |                 |      |          | . 3   | ١     | ٧          | ,,             | İ   | १२   | হ   | ₹          | ų          | <b>?</b> : | 0               | मे            |                 | ₹ .          |             |
| उत्तराभा.    |        | -          |            | २३              |      | 1        |       |       |            | ,,             | j   | १३   | Ę   | ₹          | 8          | 2          | ŧşβ             | मे            |                 |              | ₹0          |
|              | 88     | ξ          | 88         |                 |      |          | ٧     | 4     |            | ,,             | i   | १४   | ξ   | ₹'         | 8          | ११         | to i            | ì             | 4 7             |              | १०          |
| तारा पृभा.   | १५     | Ę          | ४९         |                 |      |          | ٩     | Ę     | ३०         | ,,             |     | १५   | Ę   | ₹:         | şİ         | १३         | ۽ ه             | 1             | <b>६</b> २      |              | ٠.          |
| "            | १६     | ξ          | ४८         |                 |      |          | Ę     | ও     | १२         | ,,             | 1   | १६   | Ę   | ₹:         |            |            | Y               |               |                 | 8 4          |             |
| "            | १७     | Ę          | ४७         |                 |      |          | 19    | (g    | ५४         |                | ı   |      | 1   |            | ļ          | •          | 1               | •             | - 1 '           | मकः          | -           |
| ,,           | १८     | Ę          | ४६         |                 |      |          | 4     | 6     | ३६         | ,,             |     | १७   | Ę   | ₹ ₹        | : 1:       | د ع        | ७मे             | +             | - 1             | •17''<br>• Y |             |
| "            | 88     | ۹          | ४५         |                 |      |          | ۱,    | 3     | १८         | ,,             |     | १८   | Ę   | 2 8        |            |            | शमे             |               |                 | १३           |             |
| "            | २०     | Ę          | 88         |                 |      |          |       | १०    | ۰          | 15             | ١.  | १९   | ξ,  | ₹.         |            |            | ४<br>मे         |               |                 | ११<br>२२     |             |
| 1)           | २१     | ξ          | 88         | २३              |      |          | ११    | ę٥    | ४२         | "              |     | ₹.   | ξ   | 25         |            |            | ७<br>मे         |               |                 | २२<br>३१     |             |
| ,,           | २२     | Ę          | ४३         | •               |      | मी       | १२    |       | २४         | ,,             |     | २१   | Ę   | 32         | Ή.         |            | श्मे<br>श्मे    | -             | 1               |              | ۰           |
| ,,           | ₹₹     | ξ          | ४२         | ۰               |      | मी       | १३    |       | ξ          | ,,             |     | २२   | Ę   | 86         | 1 '        | ¥          | . 1             | 8:            |                 | •<br>ያ ५     |             |
| ٠,,          | २४     | Ę          | ४१         | ٥               |      |          | १४    |       | 82         | भरणी           |     |      | Ι,  |            | 1 7        | 8          |                 | ٠,            | Ί,              | ٠, ٦         | -           |
| " [          | २५     | Ę          | 80         |                 |      |          | १५    |       | ₹०         | तारा अ.        | ;   | ₹ \$ | Ę   | १७         |            | 80         |                 | ₹¥            |                 | ٠٧)          | _           |
| . 13         | २६     | Ę          | ३९         |                 |      | मी       | १६    | १४    | १२         | 7,             |     | Y    | ξ   | १६         |            | 4          |                 | 84            |                 | (δ,          |             |
| रेवती        |        |            |            | •               | १६   |          |       |       | - 1        | ,,             |     |      | É   | १६         |            | 41         |                 |               | 1               |              |             |
| ,,           | २७     | Ę          | ३८         | •               | १८   | मी       | १७    | 88    | 48         | "              |     |      | Ę   | १५         | ,          | 4          |                 | ? Ę           |                 | ? 4          |             |
| ,,           | २८     | Ę          | ३৩         | ۰               | ₹ १  | मी       | 26    | 4     |            | "              |     |      | Ę   | १४         | 3          |            | 4               | १७            |                 | •            |             |
| 33           | २९     | Ę          | ३७         | •               | २४   | र्मा     | 28    | Ę     | १८         | ,,             |     | . /  |     | १४         | 3          |            | म<br>म          | १८            |                 |              |             |
| 17           | ३०     | Ę          | ३६         | 0               | २७   | मी       | २०१   | હ     | ۰          | "              |     |      |     | १३         | 2          |            |                 | 88            |                 | 40           |             |
|              | ३१     | ξ          | ३६         | •               | ₹ 0  | मी       | २ १   | 10    | ४२         | "              |     |      | -   | ` ₹ <br>१३ | 2          |            | मे<br>भे        |               |                 | 80           |             |
|              |        |            |            |                 | _    |          |       | _     |            |                | _,  |      | `   | ١٠ ۲       | _`         |            | j <del>el</del> | 40            | 30              | 80           |             |

(२१३)

# कोणस्याही वेळचें लबसायन. ( पलभा ४ अयनांच १८॥। )

| मे                                                  |            | ज्न                                   |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| क्ति । उ. मलंक  उम्र दशम                            | उदित !_    | ू र. उ. म्छांक छन्न दशम               |
| वादत है, ता. य क न न न न न                          | नक्षत्र ह  | ता. हाँ. टा. ता. मि. रा. अं. अं. क.   |
| नक्षत्र रहे. दा. ति. भि. ति. जा का प्र              | 1.5        | कुंभ                                  |
| 1                                                   | रोहिणी     | १ ६ २ ४ ५ हम २११० ०                   |
| मरणा १ ६ ५ ५५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५         |            | २ ६ २ ४ ९ च्या २२ ११ ०                |
| "   "   "   "   "   "   "   "   "   "               | . " (      | ३ ६ २ ४१२ इम २३१२                     |
| ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            | ् मृग      | X 23                                  |
| " प हि १० र २५ में रध १४ ६                          | . ,        | ४ ६ २ ४१६ इपर४१३ ०                    |
| " e e e > > 2 मे २६१५४                              |            | ६ ६ २ ४२० इपर५१४ ०                    |
| श्रीका २३०                                          | 1 ,,       | ६  ६ २   ४ २४   हम २६   १५ ०          |
| ्रहर २ ३२मे २०१६ ३                                  |            | ७ ६ २ ४२८ इप२७ १६०                    |
| सारा. म. ८६८ २३५म २८१७२                             | o , , , ,  | ८६२ ४३२ इप २८१७०                      |
| ,, ९ ६ ८ २ ३८मे २९१८ १                              | - ,, ]     | १ ६ २ ४३६ इप २९१८ ०                   |
| ,, १० ६८,२४२,इप ०१९                                 | o] ,, ]    | १०६ २ ४४० मि ०१९०                     |
| ११ ६ ७ २४६ च्या १२०                                 | ٠, ,       | ११ ६ २ ४४४ मि १ २०१०                  |
| ,, १२६ ७ २५० हम २ २१                                | ۰ "        | १२ ६ २ ४४९मि २ २१२०                   |
| ,, १३ ६ ७ २ ५४ हम ३ १२                              | ۰, ,       | १३ ६ २ ४५३ मि ३ २२ ३०                 |
| " १४ ६ ७ २५८इम ४ रेरे                               | • वारा. मृ | १४ ६ ३ ४ ५७ मि ४२३४०                  |
| ;, <b>શ્</b> ષદ દ ર રજૂન ધરિષ્ટ                     | ۰, ب       | १५ ६ ३ ५ रीम ५२४५०                    |
| ,, १६६६३६ तुप ६ २५                                  | ٠,,        | १६६३५६मि ६२६०                         |
| ,, १७६६३१०वृप ७२६                                   | •   আরা    | 1 1 4 6                               |
| ,, १८६५ ३१३वृग् ८२७<br>१९६५ ३१७वर्ग ९२८             | ° ,,       | १७ ६ ३ ५१०मि ७२७६०                    |
| ,, १९६ ५३१७४ <b>ग</b> ९२८                           | °          | १८६ ३ ५१५मि ८२८२०                     |
| सागा दृ. २०६ ५ ३ २१ हुप १० २९                       | तारा,      | १९ ६ ३ ५१९मि ९२९३०                    |
| रोदिणी हैं।                                         | ٦,         | र॰ ६३ ५२३ मि १००४०                    |
| भ र१६४३२५ हम १३                                     | J          | 1 . 1. 1 . 1 . 1 . 1                  |
| " २०६ ४ ३२१ हम १२ १                                 | .] "       | 1                                     |
| " २३ ६ ४ ३३३ <u>व्य</u> १३ २                        | . "        |                                       |
| " दे र द ६ ई ईंग्यूप हैं।                           | ,,         | रे ६ ४ ५३६मि १३ ४ १०                  |
| n २५ ६ दे दे४१ इप १५ ४                              | • ,,       | २५ ६ ४ ५ ४१ मि १४ ५ २०                |
| ,, રેર્ક કે કેપ્રવેજી ફદ ધ                          | • ,,       | रद्द ५ ५ ४५ मि १५ ६ ३०                |
| ।। उत्र ह हे देशदीय ६० ह                            | • ,,       | रेण ६ ५ ५ ४९मि १६ ७ ४०                |
| " ३८ ६ ३ ३५३४७ ४८ ०                                 | ۰ ,,       | २८६ ५ ५ ५४ मि २७ ८ ५०                 |
| n ् <sup>२</sup> ६ ३ ३५७ हम १९८                     | ٠, ,,      | रेड ६ ६ ५ ५८मि १८१० व                 |
| ा रे॰ ६ रे रे ५० हर १९ ८<br>तार से ११ ह ३ ४ क्या रे | ٠, ,       | रे ६ ६ ६ २मि १९११ १०                  |
| टाग. मे. ११ ६ ३ ४ १३४२० ९                           | • पुनवं    |                                       |
|                                                     |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

#### कोणत्याही वैळचें लग्नसाधन. ( पलमा ४ अयनांश १८॥। )

|                 |          |    | Ş          | नुरते<br>व |       |                      |      |      |         |         |        | अ        | गस्      | ट   |                  |     |      | _   |
|-----------------|----------|----|------------|------------|-------|----------------------|------|------|---------|---------|--------|----------|----------|-----|------------------|-----|------|-----|
| उदित            |          | ₹. | ਚ.         | मूलांव     | 5   5 | लप्र                 | दः   | शम   | उदित    | ·       | ₹.     | ਰ.       | मूल      | ांक | ਲ                | न   | द्र  | म   |
| नक्षत्र         | इं. ता.  |    |            | ता. मि     |       | . અં.                |      |      | नक्षत्र | इं. ता. | ŧč.    | टा.      | ता.      | मि. | ₹1.              | अं. | अं.  | क.  |
|                 |          | Ī  |            |            | 1     |                      | र्म  | न    |         |         | l      |          |          |     | Γ                |     | 1    | गेप |
| पुनर्वसु        | 8        | ξ  | Ę          | Ę          | o fi  | 70                   | १२   | २०   | आश्रेपा | १       | Ę      | १ ७      | 6        | १९  | कर्क             | २०  | १७   | २०  |
| ,,              | २        | દ્ | 6          | ६१         | १मि   | र २१                 | १३   | ३०   | ,,      | २       | Ę      | १७       | 6        | २३  | कर्क             | २१  | 12   | ३०  |
| ,,              | ₹        | Ę  | છ          |            | .1.   | र २२                 | 1 -  |      | ,,      | ₹       | ξ      | १७       |          |     |                  |     | १९   |     |
| "               | ٧        | Ę  | ঙ          |            |       | र २३                 |      | ५०   | ,,      | 8       | Ę      | १८       |          |     |                  |     | २०   | 40  |
| ,,              | 4        | Ę  | 4          |            |       | र २४                 |      | 0    | तारा    | 4       | ξ      | १८       |          |     | कर्क             |     |      | 0   |
| ,,              | Ę        | ६  | ሪ          |            |       | १ २५                 |      |      | ,,      | Ę       | ξ      | १८       |          |     |                  |     | २३   |     |
| ,,              | ৬        | Ę  | ć          |            |       | र २६                 |      |      | ,,      | ঙ       | Ę      | १९       |          |     |                  |     | ₹₹   |     |
| ,,              | 6        | Ę  | 6          |            |       | र २७                 |      |      | ,,      | 6       | Ę      | १९       |          |     |                  |     | २४   |     |
| 1)              | 8        | ξ  | 9          |            |       | र २८                 |      |      | ,,      | ١, ٩    | Ę      | १९       |          |     |                  |     | २५   |     |
| ,,              | १०       | Ę  | 8          |            |       | 1 29                 |      |      | ,,      | १०      | Ę      | २०       |          |     |                  |     | ગ્દ્ |     |
| ,,              | ११       | Ę  | 9          |            |       | <b>ग</b> ू २९        |      |      |         | ११      | Ę      | २०       |          |     |                  |     | २७   | ५०  |
| "               | १२       | Ę  | ₹ 0        |            | ٥ 4   |                      | २४   |      | मघा     | १२      | ξ      | ₹∘       | 8        | ₹   | सिंह             | ٥   | २९   | 0   |
| ,,              | १३       | Ę  | १०         |            | ४क    |                      | २५   |      |         |         |        |          |          |     |                  |     |      |     |
| "               | १४       | Ę  | १०         |            | ९व    |                      | २६   |      |         |         |        |          |          |     |                  |     | वृष  | भ   |
| तारा.           | १५       | Ę  | ११         | 1          | ३व    | कं                   | १७   | ३०   | ,,      | १३      | Ę      | ₹०       | 8        |     | सिंह             | १   | ۰    | 0   |
| पुच्य           |          | i  |            | ঙ          | ४     |                      |      |      | ,,      | १४      | Ę      | २१       | 8        | १२  |                  | ₹   | 8    | 0   |
| 27              | १६       | ٤  | ११         |            | ८व    |                      | १८   |      |         | १५      | Ę      | २१       | 3        | १६  |                  | ₹   | २    | 0   |
| 33              | १७       | ξ  | ११         | ७१         | २व    | कि                   | ११९  |      | "       | १६      | Ę      | २१       |          | २०  |                  | ጸ   | ₹    | 0   |
|                 |          |    |            | ١.         |       | ,                    |      | मेप  | "       | १७      | Ę      | २१       |          | २४  |                  | 4   | X    | ۰   |
| "               | 186      | Ę  | 2 8        |            |       |                      | ٦ ·  |      | ,,      | १८      | Ę      | २२       |          | २९  |                  | Ę   | 4    | 0   |
| 33              | 188      | Ę  | 8 7        |            |       |                      |      |      |         | १९      | Ę      | २२       |          | ₹₹  |                  | ৬   | Ę    | 0   |
| **              | २०       | Ę  | 23         | ٠,         |       |                      | 1 1  |      | . "     | २०      | Ę      | २२       |          | ३७  |                  | ۷   | હ    | 0   |
| "               | २१       | Ę  | 2 =        |            |       |                      |      | -    |         | २१      | Ę      | २२       |          | ४२  |                  | ٩   | 6    | ۰   |
| 17              | २२       | Ę  | 23         |            |       | र्कश                 |      | ٧٠   |         | २२      | Ę      | ₹ ₹      |          |     | सेंह १<br>∼      |     | 8    | •   |
| "               | २३       | Ę  | 8 :        |            |       | र्कश                 |      |      | l "     | ₹ 7.4   | Ę      | २३       |          |     | संह र            |     | 80   | 0   |
| 25              | २४       | Ę  | <b>?</b> ? |            |       | र्केश्व              |      |      |         |         | Ę      | २३<br>२३ |          |     | सेंह र<br>~      |     |      | ٥   |
| "               | २५       | ٩  | <b>₹</b> 1 |            |       | किश्<br>किश्         |      |      |         | २५      | Ę      | * 1      | 3        | 43  | संह १            | 3   | १२   | •   |
| "               | २६<br>२७ | ٤  | 86         |            |       | क्किंद्र<br>हर्कद्रध |      |      | l       | २६      |        | 5.       |          |     | <u>~</u> .       |     |      |     |
| ,,              | २८       | ધ  | र<br>१     |            |       | क्कार<br>क्किश       |      |      | 1 "     |         | Ę      | २४<br>२४ |          |     | सेंह १           |     |      | •   |
| ্য<br>আ∗ঠঘ      |          | ٩  | ٠,         | 2          | 3 9   | p-prof 4             | 45.4 | . 80 | l "     | २८      | ۶<br>٤ |          | २०<br>१० |     | सेंह १<br>लेंड १ |     |      | •   |
|                 | 1 28     | ξ  | 2 1        |            |       | क्के १ ।             | ٠,,  |      | "       | 28      | ۹<br>Ę |          | ₹ο       |     |                  |     |      | •   |
| "               | 30       | Ę  | ٠<br>۲     |            |       | क्कर<br>क्केर        |      |      | J "     |         | ۹<br>Ę |          | ₹०<br>१० |     |                  |     |      |     |
| ,,<br>तारा. पुर | 1        | Ę  | \$1        |            |       | क्दर<br>इंदर         |      |      | J "     | 3 8     | Ę      |          | १०<br>१० |     |                  |     |      | 0   |
| 3               | 1 21     | 14 | •          | 1, 5       | -1    | . 1/ 1               |      | , ,, | "       | 1 11    | 1      | (1)      | ,,       | 1.1 | पहर              | ,   | ۱۷.  | _   |

#### कोणत्याही वेळचें लबसाधन. ( पलभा ४ अयनांश १८॥।· )

| _               |         | स | प्टेंब    | ₹      |        |                   |              |         |                 |        | 3   | गक् | शेव  | ₹          |        | _        |            |          |
|-----------------|---------|---|-----------|--------|--------|-------------------|--------------|---------|-----------------|--------|-----|-----|------|------------|--------|----------|------------|----------|
| उदित<br>नक्षत्र | इं. ता. |   | उ.<br>टा. |        |        | लग्न<br>रा. अ     | द्श<br>अं. : |         | उदित<br>नक्षत्र | इ. ता. |     |     |      | डाक<br>मि. |        | अ<br>अं. |            | गम<br>क. |
|                 |         | _ | ٦,        |        |        | 6                 |              |         |                 |        |     |     |      | <b>३</b> २ |        |          | मि<br>१८   | धुन      |
| पूर्वी          | 1       | Ę |           |        |        | <b>धिंह</b> २०    |              | ٥       | l '''           | 1 8    | Ę   |     |      | २९<br>३७   |        |          | 88         | ۰        |
| "               | ۶<br>३  | Ę |           |        |        | सिंह२०<br>सिंह२१  |              | ۰       | l "             | े<br>३ | Ę   |     |      | ४१         |        |          | 50         | ۰        |
| "               |         | Ę |           |        |        | विहर १<br>सिंहर २ |              | ۰       | l "             | \ \ \  | Ę   |     | 1    | 84         |        |          | 28         |          |
| "               | 8       | Ę |           |        |        | विहर र<br>सिंहर ३ |              | ۰       | . "             | ١ ,٠   | Ę   |     |      | ४९         | 1      |          | 1          | ۰        |
| तारा            | ٠<br>٤  | Ę |           |        |        | विहर ४<br>विहर ४  |              | ۰       |                 | ١,     | ١,  | ۲۲  |      | 48         | 10     | **       | 1          | ٥        |
| 11              | 9       | Ę |           | 1.     |        | विहर ५<br>सिंहर ५ |              | ۰       | 1               | Ę      | Ę   | 3 5 |      | 48         | _      | २४       | 2 3        | ۰        |
| **              | 6       | 8 |           |        |        | विहर ५<br>विहर ६  |              | ٥       | "               | 9      | Ę   |     |      | ५८         |        |          | २ १<br>२ ४ |          |
| ः<br>उत्तरा     | ٦       | ٩ | * 4       |        | ५७     |                   | 7.7          |         | "               | 2      | Ę   |     | 83   |            | क<br>क |          | २४<br>२५   |          |
|                 | 9       | Ę | 2 6       |        |        | सिंह२७            |              | ٥       | "               | ,      | Ę   |     | 2 4  |            | ず<br>事 |          | 25         |          |
| "               | 80      | Ę |           | 2 8    |        | विहर <b>े</b>     |              |         | J "             | 1 80   | ξ   |     |      | ११         |        |          | २७         |          |
| "               | 1 88    | Ę |           | 5 8    |        | विहर <b>े</b>     |              | ۰       | l "             | 1 2 2  | ξ   |     |      | 24         |        |          | 26         |          |
| "               | 1,,     | 1 | 7,0       | 1,,    | ٠      | 106 2 2           | 1,5          | ۰       | "               | 12     | Ę   |     |      | 84         |        |          | 25         |          |
|                 | १२      | ξ | 214       | ١.,    |        | कन्या ०           |              | ۰       | "               | 1 2 3  | ξ   |     |      | ₹0         |        |          | 28         |          |
| ,,              | 1,4     | ٦ | 70        | 155    | **     | જાન્યા            | मि           |         | "               | ١,,    | 1   | ۲.  | ١, ٢ | τ,         | 3      | ۰        | <b>५</b> ५ | ۰ ی      |
|                 | 1 8 3   | Ę | 210       | ١,,    | १६     | क १               |              | 37<br>0 |                 | १४     | Ę   | 3~  | 23   | २४         | 7      | 8        | i .        |          |
| ः<br>तारा       | 188     | ξ |           |        | 20     |                   | 1            |         | 1 "             | 84     | ξ   |     |      | ₹८         |        | 2        | १          | ¥        |
|                 | 84      | Ę |           |        | 74     |                   |              | ۰       | Ι "             | १६     | Ę   |     |      | ₹₹         |        | ₹        | ।<br>२     | ۷        |
| "               | 1 8 8   | ξ |           |        | 29     |                   |              |         | ,,<br>तारा चि.  |        | Ę   |     |      | ₹ ₹<br>₹ ७ |        | ۲.       |            |          |
| "               | 186     | È |           |        | 33     |                   |              |         | नारा स्वा       | 186    | Ę   |     |      | ४१         |        | 4        |            |          |
| "               | 1 82    | Ę |           |        | ₹ ७    |                   |              | ۰       | ı               | 25     | ξ   |     |      | ४६         |        | ٤        |            | २०       |
| "               | 33      | Ę |           |        | 83     |                   |              |         | l ".            | ١      | Γ   | ``  | 23   |            | a      | ١        | ٦          | १४       |
| "               | २०      | ξ |           |        | 88     |                   | 1 -          | 0       | 1               | २०     | Ę   | 3 8 |      | ५०         | _      | b        | ,          | ٦.       |
| "               | 1 28    | ξ | -         | 1      | 40     | 1                 |              | ۰       | , <i>"</i>      | 2.8    | Ę   | 3 8 | 83   | 48         | 3      | 3        |            | २८       |
| इस्त            |         | - |           |        | 4      |                   |              |         | ",              | २२     | Ę   | 3 8 | ,,   | ५९         | 3      | ,        |            | ३२       |
| ,,              | 1 3 3   | ξ | २९        | 1 8    | ધ્ય    | क १०              | ١,           | 0       |                 | २३     | ξ   | ३७  |      | 3          |        | 1        |            | ३६       |
| "               | २३      | Ę |           |        | ٤,     |                   | 20           | ۰       |                 | 28     | 1 - | ₹७  |      | Ü          |        | १०       |            | ٧0       |
| "               | २४      | Ę |           | १२     |        |                   | ११           |         |                 | २५     |     |     |      | ₹ ₹        | 3      | 2 8      |            |          |
| "               | २५      | ξ | २९        | १२     |        | क १३              | १२           | ۰       |                 | २६     | ξ   | 3/  | ٠.   | १६         |        | १२       |            |          |
| "               | २६      | ξ | २९        | १२२    | : १    | क १४              | १३           | ٥       |                 |        |     |     |      | २०         | _      | ₹ ₹      |            |          |
| "               | २७      | Ę | ₹.        | 2 3    | . \$ 0 | क १५              | 188          | ۰       |                 |        | ٠.  | 3 6 | , s  | २५         |        | \$8      |            |          |
| ,,              | २८      | ξ |           |        | २      |                   | १५           |         |                 | i i    |     | 3,1 | ••   | 28         | -      | 84       |            | ٥        |
| "               | 25      | ξ | ₹.        | •  ₹ ₹ | २१     | क १७              | १६           |         |                 |        |     | 3 6 | ••   | 33         | 3      | १६       |            | ٧        |
| - "             | ३०      | Ę | ₹.        | १३     | ₹ ₹    | क १८              | १७           | ۰       |                 |        |     | 80  | १४   | २२<br>३८   | -      | १७<br>१८ | -          | ८<br>१२  |

#### कोणत्याही वेळचें लग्नसाधन. ( पलभा ४ अयनांश १८॥। )

|                       |         |       | न्   | हेंब | ₹        |        |       |          |     |            |          |     | डिसे       | वर                                           |       |          |         |               |      |
|-----------------------|---------|-------|------|------|----------|--------|-------|----------|-----|------------|----------|-----|------------|----------------------------------------------|-------|----------|---------|---------------|------|
| उदित                  |         | ₹.    | ਰ.   | मूल  | गंक      | ल      | म \   | द्३      | म   | उदित       | इं. ता.  | ₹.  | उ.         | मृत                                          | गंक   | 18       | म       | ] ;           | दशम  |
| नक्षत्र               | इं. ता. | स्टॅ. | टा.  |      | मि.      |        | अं.   | अं.      | क.  | नक्षत्र    | হৃ• বা   | ŧĕ. | टा.        | ता.                                          | . मि. | स.       | अ.      | अं            | . क. |
|                       | Ī       | Ϊ_    |      |      |          |        |       | क        | र्क | <u> </u>   | Γ        | Τ   |            | Ī                                            |       | Ī        | _       | Τ             | सिंह |
|                       | 1       | Ę     | ٧0   | १४   | ४२       | तु     | १९    | १९       | १६  | ज्येष्ठा   | ١ ا      | ξ   | ५६         | १६                                           | 44    | व        | १९      |               | 86   |
| ,,<br>विशापा          |         | 1     |      | १४   | ४५       |        |       |          |     | तारा       | र        | Ę   |            | १६                                           |       |          | २०      | र १           |      |
|                       | २       | Ę     | ४१   |      | ४६       | त      | २०    | २०       | २०  | ٠,,        | 3        | ξ   | 40         | १७                                           |       | <u> </u> | ٠<br>२१ | रि १          | ं१२  |
| "                     | 3       | Ę     |      |      | ५१       |        | २१    | २१       | २४  |            | 8        | ξ   | 40         | १७                                           |       |          |         |               | १ २४ |
|                       | ¥       | Ę     | ४१   | १४   | ५५       | র      | २२    | २२       | २८  |            | 4        | ξ   | 49         | १७                                           | १२    | व        | ₹ ₹     | 120           | : ३६ |
| "                     | - 4     | Ę     |      |      | ५९       |        | २३    | २३       | ३२  |            | Ę        | b   | ٥          | १७                                           | १ ७   | व        |         |               | 86   |
|                       | Ę       | Ę     | ४२   | १५   | ٧        | त      | २४    | २४       | ३६  |            |          |     |            | ĺ                                            |       |          |         | 9             | न्या |
| "                     | 9       | Ę     | ΥĘ   | १५   |          |        | २५    | २५       | 80  | ٠,,        | ৬        | b   | ۰          | १ ७                                          | २१    | <br> ਹ   | २५      | 1             |      |
| "                     | 6       | ξ     | ٧₹   | १५   | १२       | ਰ      | २६    | २६       | ٧٧  |            | 6        | b   | ٤          | १७                                           | २६    | व        | २६      | 1 3           | १२   |
| "                     | 9       | ξ     | 88   | १५   | १७       | ব্ৰ    | २७    | २७       | ४८  |            | 8        | b   | 8          | १७                                           | ३०    | व        | २७      | ļ ą           | २४   |
| "                     | १०      | Ę     | ٧¥   | १५   | २१       | ਰ      | २८    | २८       | ५२  | ,,         | १०       | છ   | ₹          | १७                                           | ३५    | व        | २८      | 8             | ३६   |
| ,,                    | ११      | Ę     | ४५   | १५   | २५       | तु     | २९    | २९       | ५६  | ,,         | ११       | હ   | ą          | १७                                           | ३९    | ब        | २९      | ५             | 86   |
| "                     |         |       |      | 1    |          | ŀ      |       | सिं      | ह   | मूळ        |          | ĺ   |            |                                              | ४४    |          | ٥       | ષ             | •    |
| ,,                    | १२      | Ę     | ४६   | १५   | ₹0       | वृश्चि | ٥١    | ₹        | ٥   | ,,         | १२       | b   | ₹          | १७                                           | ४८    | घ        | ₹       | 6             | Ę    |
| तारा                  | १३      | Ę     | ४६   | १५   | ₹8       | वृश्चि | ₹ .   | ₹        | १२  | ,,         | १३       | હ   | 8          | १७                                           | 47    | ध        | ₹       | ٢             | १२   |
| ,,                    | १४      | Ę     | ४७   | १५   | ३९       | वृश्चि | ₹     | ₹        | २४  | तास        | १४       | છ   | ٧          | १७                                           | ५६    | Ę        | ₹       | १०            | १८   |
| अनुराधा               | १५      | Ę     | ४७   | १५   | ٧₹       | वृश्चि | Ę     | ٧        | ३६  | ,,         | १५       | ૭   |            | १८                                           | ۱,    | ध        | ¥       | ११            | २४   |
|                       | ļ       | ļ     |      | 1    |          | ļ      | -     |          |     | 31         | १६       | હ   |            | १८                                           | 4     |          |         |               | ३०   |
| **                    | १६      | ξ     |      |      | ሄሪ       |        | У     | 4        | ሄረ  | ,,         | १७       | ভ   |            | १८                                           | 8     |          | ξ       | १३            | ३६   |
| "                     | १७      | Ę     |      |      | ५२       |        | 4     | ঙ        | ۰   | ,,         | १८       | છ   |            |                                              | ₹ ३   |          |         |               | ४२   |
| 11                    | १८      | ٤     |      |      | ५७       |        | Ę     |          | १२  | "          | १९       | ৩   |            |                                              | 80    |          |         |               | ሄሪ   |
| "                     | १९      | Ę     |      | १६   |          | वृ     | ঙ     |          | २४  | ,,         | २०       | b   |            |                                              | ₹₹    |          | - 1     |               | 48   |
| ,,                    | २०      | Ę     |      | १६   |          | ą.     |       | १०       |     | "          | २१       | ৩   |            |                                              | २६    |          |         | १८            | ٥    |
| "                     | 3.5     | Ę     |      |      | १०       |        | ٩     | ११       | ४८  | ,,         | २२       | છ   |            |                                              | ₹ 0 1 |          | 8       |               | Ę    |
| ,,                    | २२      | ξ     |      |      | १४       |        |       | १३       | ۰   | .,,        | 23       | ঙ   | १०         |                                              |       |          | ₹       |               | १२   |
| "                     | ₹₹      | Ę     |      |      | १९       |        |       |          | १२  | पूर्वीपाढा | २४       | ঙ   | १०         | ۲۷.                                          | ٤٢١٤  | ₹ ₹      | 3       | ₹ ₹           | १८   |
| 22                    | २४      | Ę     |      |      | २३       |        |       | १५       | २४  |            | - ·      | _   |            |                                              |       |          |         |               | _    |
| तारा                  | २५      | ٤     |      |      | 26       |        |       | १६       |     | तारा       | २५<br>२६ |     | १ १<br>१ १ |                                              |       |          |         | ? ?           |      |
| ,,                    | २६      | E 15  |      |      | 33       |        |       | १७       |     | "          | २७       |     | 2 8        |                                              |       |          |         | ₹ 5           |      |
| "                     | २७      | 8     |      |      | ३७<br>४१ |        |       | १४<br>२० | ٥   | "          |          |     | १ २<br>१ २ |                                              |       |          |         | 88            |      |
| ***                   | २८      | ٩     | 44   |      | ४२       |        | ۲4    | 1        | ``  | "          | 38       |     | રે ર       |                                              | 0 8   | -        |         | 4             |      |
| ् <del>च</del> येष्ठा | २९      | ξ     | t, t |      | 85       |        | \$ (0 | २१       | 22  | "          | ₹0       |     | 2 3        |                                              | 4 8   |          |         | हि ।<br>  ७ । |      |
| ,,                    | 30      | Ę     |      |      | 40       |        |       | 22       |     | "          |          |     | १३         |                                              | 3 8   |          |         |               | 48   |
|                       | 1 (*    | 17    | ,,   | 4.   |          | 15     | •••   |          | •   |            |          | _   | • 41       | <u>.                                    </u> | -1-   |          | -11     | . ,           |      |

| स्याद       |
|-------------|
| राचाच स्वाद |
| व मपाद      |
| चरसंड व     |
| पलमा, इ     |
| यांच्या     |
| ते ६३       |
| ٥           |
| अधांश       |

|         |              | •   |        |              |             |       |                | •                |           | (       | ধ্ত            | )           |                |             |       |        |              |              |             |        |          |             |                   |       |
|---------|--------------|-----|--------|--------------|-------------|-------|----------------|------------------|-----------|---------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------------|-------|
| 벁       |              | 30% | ۶<br>9 | ار<br>ا<br>ا | م<br>م<br>م | .28%  | w<br>W         | که<br>چ          | 5.<br>10. | 2 & S   | 3,4            | 89<br>120   | ۶<br>۲         | 8<br>8<br>8 | 2 / S | %<br>% | 286          | بر<br>ج<br>م | 383         | ۶<br>ج | 236      | 23.6        | 33                | 6     |
| ŀ       | i<br>ig      | 288 | 200    | 200          | 203         | 3,52  | 323            | 366              | 300       | 328     | 303            | 325         | 320            | 200         | 200   | 30     | ري<br>و<br>س | ₹00          | 300         | 286    | 87<br>87 | 300         | 362               | 380   |
| Į.      | ŕ            | 322 | 323    | 328          | 328         | 330   | 80<br>60<br>60 | \$ <del>\$</del> | 2 2       | 222     | 8°             | E)          | 3'<br>8'<br>8' | ><br>~      | E.    | 24     | ~<br>~<br>~  | <b>~</b>     | ° ~         | 300    | 200      | 300         | 90                | 300   |
| ţ       | ĵ            | 325 | 328    | 37           | 30          | 3     | 326            | 9                | 335       | 335     | E.             | 6.<br>6.    | **             | 33          | 333   | 332    | W.           | ES.          | 33          | 5      | E.       | 3336        | 3                 | 1 2 2 |
| 1       | 2 12 2       | 200 | 302    | E 0 E        | 300         | 30    | 00             | ° 2° €           | 2 2 K     | £<br>\$ | 3°<br>80<br>80 | 2000        | 220            | 330         | **    | 323    | 3            | 326          | 336         | 330    | 87°      | 33          | 43<br>43          | 700   |
| ,       | <u>ş</u> ,   | 308 | 323    | 363          | 325         | 200   | 200            | 200              | 200       | 3°      | 286            | 000         | 302            | > 0         | 9     | 30%    | 346          | e~<br>~      | ₩<br>~      | 24     | 330      | 333         | 336               | 900   |
|         | Į<br>Š       | 205 | 323    | 363          | 224         | 225   | 200            | 282              | 203       | 2000    | 255            | 90,0        | 302            | yo<br>W     | 900   | 000    | **           | ~            | ₩<br>₩<br>₩ | 386    | 330      | ₩. ?.       | 30                | 300   |
| d       | 192          | 200 | 30.2   | E.           | 3           | W.    | 300            | ٥<br>٣           | 2 2       | 2 2     | ۶<br>۳         | ا<br>ا<br>ا | 248            | 330         | 328   | 353    | 324          | 336          | 346         | 330    | 33       | ***         | 150<br>150<br>150 | 23    |
| "       | <del>5</del> | 355 | × 6.   | 8            | 5°          | E. E. | 3              | 228              | 336       | 336     | 330            | ار<br>ان    | 338            | 33          | 432   | 332    | 5.<br>5.     | 333          | 334         | 3º     | 3 E 87   | 336         | 330               | 336   |
| Į       | मधुन         | _   |        |              | -           |       | 2              |                  |           |         |                | _           |                |             |       |        |              |              |             |        | 200      | 900         | 300               | 30 6  |
|         | FF.          | J   |        |              |             |       | 328            |                  |           |         |                |             |                |             |       |        |              |              |             |        |          |             |                   |       |
| ,       | f.           | 200 | 30%    | 503          | 200         | 200   | 200            | 7.00             | 253       | 28.     | 246            | 84<br>84    | ۶<br>۲         | 36          | 34    | 34.    | 326          | 386          | 34.5        | 380    | 236      | 23.5        | 50                | 23.6  |
| Æ       | P            | •   | ~      | · 13·        | · n·        |       | · >            | >                | 3         | ۍ.      | •              | •           | ~              | •           | •     | 2      | =            | =            | ~           | 2      | ۲        | ~           | ٠.                | w     |
| नरगदानि | <b>1</b> 3   |     |        | · >          | · 10*       | •     | -<br>-         | ~                | ~         | ~       | ~              | 2           | :              | ~           | 2     | چ      | 8            | 2            | ~           | ~      | ~        | 3           | 2                 | ~     |
|         | T            |     | _      | . <i>3</i>   | •           | _     | ~              | ~                | 2         | 2       | r              | ~           | 2              | ري<br>م     | 2     | å      | 2            | *            | 2           | ~      | 7        | ¢           | 7                 | ž     |
| طنط     | .E.          | ŀ   |        | -            | ;           | : 3   | - ~            | ~                | ~         | 7       | 30             | ~           | 8              | 2           | >     | •      | 2            | 3            | ۶           | یر     | v        | 33          | 2                 | <br>  |
|         | بر.          | 1   | •      |              | •           |       |                | •                | ••<br>••  |         | •              | ~           | ~              | ~           | n     | ~      | **           | ~            | •           | ~      | >        | <b>&gt;</b> | >                 | >-    |
| 1 1     | zhr.rc       | 1   | •      | - 0          |             | ,     | 5              | -                | 9         | ٧       | ••             | 2           | =              | ~           | ~     | ٤      | ٠<br>*       | *            | 2           | 2      | :        | ŝ           | ř                 | 0,    |

| ₹.                           |   |
|------------------------------|---|
| اکيا                         |   |
| ₹.1                          |   |
| ٠,                           | - |
| च्रत्ड व मपादि राशाच स्वाद्य |   |
| ≅۱                           |   |
| اظ                           |   |
|                              | Ī |
| 2                            |   |
| ₹                            |   |
| Ħ                            | ŀ |
|                              |   |
|                              |   |
| <b>P</b>                     |   |
| ۳                            | l |
| Ų.                           |   |
|                              | l |
| ≒                            | Ì |
| 6                            |   |
| पलभा,                        |   |
|                              |   |
| 13                           |   |
| याच्या                       |   |
| ₩                            |   |
| w                            | ı |
| w                            | l |
| te                           |   |
|                              |   |
|                              |   |
| 100                          |   |
| अक्षांश                      |   |
| *                            |   |

| -1          | 1              | }  | ٵ        |          | -                | 1         | ľ                |                |                |                | -            | _        |                     |          |                |           |
|-------------|----------------|----|----------|----------|------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------|---------------------|----------|----------------|-----------|
| पलभा        | IF             | IF | चरतदान   | T I      | ,                |           | d                | 9              | d              |                | ľ            | 11811    | į,                  | 1135.1   | Ħ              | मीन       |
| व्य         | 貨              |    | 霄        | 13       | £<br>——          |           | ਦ<br>ਜ਼ਿਲ੍ਹ<br>ਜ | <del>5</del>   | 9              | <del>-</del>   | 3,           | 2 2      | ?                   |          | ,              |           |
| 2           | a y            |    | 200      | 2        | 336              | 246       | 30 8             | 3 3 %          | 3%0            | 330            | W.           | 3%       | er<br>87            | مر<br>ش  | 245            | 335       |
| . 0         |                | _  | , yo     | 2        | 30.00            | 3,        | 8                | o<br>X<br>m    | ار<br>مر       | E2<br>E2       | E.           | ያ<br>አ   | 3%                  | ر<br>م   | 2,00           | 8.<br>8.  |
| , D.        | w              |    | ر<br>مر  | <b>~</b> | 5 23             | 3         | w,               | ><br>m         | 22             | er<br>er       | ار<br>س      | አ<br>አ   | **                  | ш.,<br>О | ۶<br>۲۷<br>۲۵  | 5.<br>5.  |
| 3           | 3              |    | و<br>×   | ~        | 2 2 2            | 30        | W,               | <u>م</u><br>م  | ₩<br>%         | er<br>er       | 9            | w<br>%   | <b>~</b><br>>><br>≈ | W.<br>0  | 24.2           | 33        |
| . w         | <u>~</u>       |    | <b>%</b> | ŝ        | 288              | 240       | 30.2             | 3<br>3<br>3    | 388            | 3%             | ٥<br>پر      | 2×E      | 3%                  | 3°       | 340            | 22        |
| 200         | > w            |    | مو<br>تو | ~        | 32               | 226       | μ.<br>ο          | ት<br>የ         | 9<br>m         | 325            | 22           | o<br>or  | 343                 | ě        | 222            | هد<br>۱۲۰ |
| . W.        | w              |    | 3        | 0°       | ج<br>ج           | ارا<br>در | 00               | ×<br>×         | 3,             | 325            | 3'<br>%      | 3        | 388                 | e<br>o   | 286            | 5.<br>5.  |
| 8 B         | w              |    | يو<br>سو | D'       | 3%               | 278       | 9.               | ار<br>ار<br>ار | ><br>5<br>m    | 228            | 386          | ۶<br>۲   | 3'<br>'*<br>E"      | 300      | ጽጽራ            | ٠<br>۲    |
| 9           | 9              |    | 9        | >°<br>~  | 200              | 34        | 200              | 300            | 87<br>87<br>87 | 34             | 348          | 87<br>87 | 3<br>2<br>8         | 3        | 383            | 300       |
| 9           | 3              |    | 9        | 30       | 30,3             | 330       | 200              | 34             | ره<br>سو<br>سو | ኦ<br>ታ<br>ሞ    | ۶<br>۲       | 3,00     | و<br>مر<br>۳        | 200      | 3<br>3<br>3    | 30        |
| _           | 9              |    | er<br>er | m<br>m   | 308              | 3 %       | 300              | 286            | * & & &        | 9 5            | 9            | 8.<br>8. | ><br>*              | 0.<br>0. | 2000           | 30%       |
| *><br>*>    | ~              |    | w        | 2        | 200              | υ.<br>Ά   | ر<br>د<br>د      | %<br>%         | w<br>m         | w<br>w         | W.           | 9'<br>8' | ٠<br>١              | 30       | ۶<br>۲         | 288       |
| \$2         | %              |    | er<br>w  | 2        | بر<br>ده<br>ده   | 23.2      | 38               | 3              | 30,00          | 788            | ω,<br>ω,     | m,<br>m, | 9'<br>m'            | 3,5      | U.<br>W.<br>U. | مو<br>ده  |
| 92<br>*×    | 2              |    | ŝ        | ő        | 200              | 200       | 200              | م<br>ج<br>س    | 380            | E. 50          | 80           | m<br>m   | ۵۰<br>۲<br>۳        | 8        | 338            | 28        |
| 6°<br>10°   | ~              |    | m<br>9   | m        | 90%              | 3.3       | 203              | er<br>9        | ريا<br>د ي     | 80             | 60°          | 9        | er<br>S             | 200      | 0.<br>0.       | 2         |
| 2' Er       | w-             |    | 9        | er<br>er | \$23             | 3         | 368              | یں<br>ح<br>180 | w<br>9<br>m    | ><br>9<br>~    | 36%          | 9        | 3'<br>3'            | 36.8     | 333            | % Z &     |
| % %<br>%    | <u>۵</u>       |    | ~        | m        | 998              | 246       | 280              | س<br>سو<br>س   | °2             | 368            | 300          | o<br>V   | ال<br>مو<br>10      | 33       | 2              | 99        |
| 50 00 ES    | er.            |    | ζ        | ر<br>ا   | % @ %            | 3.        | 300              | 5              | 200            | \$28           | 300          | 922      | 2                   | 325      | 30             | 80        |
|             | <u>۽</u>       |    | 77       | m,       | V                | 2 %       | 226              | o^<br>5'       | 2000           | 328            | 325          | 200      | 9                   | 366      | 200            | 200       |
| 44 848      | <u>ک</u><br>ښک |    | ÷        | 2        | مر<br>س          | ů         | 26.4             | ه<br>ش<br>ش    | °.             | 50<br>50<br>50 | 30.5         | 0        | w<br>m              | 300      | 308            | × ×       |
|             | 2<br>~         |    | چ        | ٠<br>س   | ۵۰<br>۵۰         | 90        | 328              | 38             | m,             | 300            | هر<br>م<br>م | 67       | ES.                 | 200      | 30             | 100       |
| ج<br>ج<br>ج | 33             |    | er<br>er | ۶        | 25               | 80        | 30               | 5 6            | 5°             | 335            | 335          | 5°       | m,                  | 503      | . 60           | 2         |
| 45 (45%     | 35             |    | %        | %        | ار<br>ارد<br>ارد | 8         | 363              | ×<br>%         | 386            | ار<br>ار       | 70.2         | 39.5     | w<br>or             | 323      | 6              | 25        |
|             |                |    |          |          |                  |           |                  |                |                |                |              |          |                     |          |                |           |

अक्षांग्र ॰ ते ६३ यांच्या पलभा, चरखंडें व मेपादि रार्शीचे स्वोदय.

|         | मु           | مه<br>س        | 9          | <u>%</u>    | å           | 9           | er.         | 3           | ô             | w              | n-               | ``              | 0               | : :         | ; ;                  | ; ;         | ٠.              | مو   | m-  |
|---------|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|------|-----|
|         |              | -              | _          | _           |             | _           |             | _           |               | _              |                  |                 | _               |             |                      |             | · :             | » .  | ٠ - |
|         | H<br>199     | 2              | ~          | ~           | 2           | 2           | 22          | 2           | 2             | <u>ء</u>       | 8                | ω.<br>ω.        | . 2             | 2           | : 2                  | . :         | 2 8             | ~    | ~   |
|         | मकर          | 328            | 360        | 200         | 200         | 300         | १७४         | 30          | ٠<br>ا        | 8              | 200              | 98              | 8               | 8           | . 2                  | , 1         |                 | ·    | , a |
|         | E)           | 30             | en.<br>en. | 9           | m<br>m      | 360         | 30          | 9           | 5             | 99             | 298              | 90              | 2               | , m         | 0                    |             | 7 0             | 2 :  |     |
|         | मुश्चिक<br>- | ~° ×           | ٨٥         | ×0.8        | %<br>%      | × × ×       | 9 %         | 433         | 300           | 252            | 2                | ر<br>س<br>م     | ر<br>الا<br>الا | ,<br>,<br>, | \<br>\<br>\          | 2 2         | 2 3             | 9 7  | 5   |
|         | <u>5</u>     | يو<br>مر       | _          |             | _           | %<br>%      | 250         | ~<br>~      | w<br>%        | ۰<br>۶         | 222              | 28.8            | 9/2             | 9 %         | ш<br>9<br>%          | \<br>\<br>\ | , ,             | 9 9  |     |
|         | भन्दा        | ارد<br>مر      | %<br>%     | 245         | الله<br>مر  | × ×         | 250         | ~<br>%      | w<br>>        | ۶<br>۶         | ×<br>×<br>×      | 27,2            | 9<br>3'<br>K    | 9           | 80<br>20<br>20<br>20 | 777         | 2               | 9 9  | , n |
|         | H.           | ~<br>%         | %<br>%     | N<br>N      | %<br>%      | 244         | 9<br>%      | 8.53        | 5'<br>8'<br>% | 25%            | 8                | رد<br>۱۳۰<br>ام | ××2             | ە<br>بو     | ٧<br>٧               | 9           | × 9             | , m  |     |
| ,       | 44           | 3°<br>10°      | es<br>es   | 9 8         | 87<br>87    | 9           | 305         | m<br>9<br>m | ار<br>ا<br>ا  | 998            | 200              | 9               | 363             | w<br>V      | \$ C                 | 6.<br>6.    | 8               | , i  | ,   |
|         | मिथुन        | 328            | 320        | 200         | 9<br>9<br>8 | 200         | 202         | 20          | 9             | ري<br>ش<br>ده  | 286              | 28.6            | 8               | 38          | 9                    | ار<br>ار    | 3,4             | 8    | 200 |
|         | श्चिम        | 9 %            | > >        | 200         | \$2         | \$22        | ~<br>~<br>~ | ر<br>ا<br>ا | er<br>9<br>~  | 998            | 85<br>103<br>103 | es<br>es        | س<br>س<br>مه    | 288         | °×                   | ~<br>~      | × 5×            | 2    | 3   |
|         | Æ            | مر<br>عر<br>مر | 2 %        | ۶<br>۶<br>۲ | ۶           | 9 80        | **          | 33          | 8 %<br>8 %    | \$<br>\$<br>\$ | 2 6 5            | 202             | °               | ő           | °                    | w<br>w      | ره<br>کو        | 0    | D'  |
| Æ       | 惸            | ?<br>>         | <i>™</i>   | >           | ص<br>مر     | 9           | %           | ŝ           | 3             | بر<br>حر       | بر<br>ح          | 100<br>30       | š               | m,          | w                    | ŝ           | 9               | 9    | 35  |
| वरदडानि | 13           | 200            | 30         | 200         | ° 22        | ~           | × ~         | ~<br>~      | %<br>%<br>%   | £              | #<br>#<br>~      | ص<br>م          | ~<br>>>         | ۵٠<br>۶     | ٥٠<br>٤٠             | 200         | 9               | 2    | 800 |
| "       | 摺            | 250            | er<br>er   | >><br>e>    | 2 = 2       | *           | 200         | er<br>5     | 25            | ۵<br>۵         | 10°              | 000             | 5               | 2           | 288                  | ° 22        | 2 3             | 8    | 250 |
| F.      | न्न          | 25             | >          | %           | w<br>>0     | V           | ሯ           | ŝ           | ے<br>در       | ္              | 2                | n               | مر<br>ص         | مر<br>ح     | ŝ                    | •           | <u>بر</u><br>در | <br> | 000 |
| पलभा    | क्रं         | 2              | ~          | er-         | ~           | <u>&gt;</u> | ><br>~      | بر<br>مہ    | <u>پ</u>      | w<br>~         | w<br>~           | <u>ء</u>        | 2               | 2           | ~<br>~               | ~           | ~               | E.   | ٠   |
| T       | elfake       | w/<br>>0       | 200        | 2           | š           | ŝ           | 3-          | 3           | 3             | yo<br>S        | ي<br>و           | سي مو           | 9               | 2           | ین                   | 0           | a.<br>W         | 3    | w.  |

# वरील कोष्टकाचा उपयोग.

ते ६१ परंतच्या प्रायेक अधावास पत्नमा, चरखडे कियी बेतत है छाप दिले आहे. चरखडाचा उपयोग दिनमातकतिता होतो, निरयन उद्यायरून लग्न सर्धीच्या उदयाचे प्रकार ीान आहेत एक छकीदय, दुसरा स्वोद्य व तिवसा निरसन उदय. या तिरहीची कोष्टकें या भयात दिकी आहेत. शिवाय 🏻 काढण्यास अयनाद्य सागत नाहीत. पण स्वोदमावरून लम कादतामा अयनाद्य लागतात. व सोदर कादण्यास लकोदयाची जरूरी असते.

(२२०) अक्षांश ८ ते ३६ चें मेपादि बारा रार्झीचे कलाक मिनिटात्मक निरयन उदय. ( अयनांश १९ )

| अक्षाश     | मेप |     | दृपभ  |     | मिशुन      |      | कर्क |     | सिंह |     | कन्या |            | त्ळ |       | वृश्चिक |     | धन |       | मकर |     | कुंम |     | मीन                                          |       |
|------------|-----|-----|-------|-----|------------|------|------|-----|------|-----|-------|------------|-----|-------|---------|-----|----|-------|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------|-------|
|            | ता. | मि. | ता.   | मि. | ता.        | मि.  | ता,  | मि. | ता.  | मि. | ता.   | मि.        | ता  | . मि. | ता.     | मि. | ता | . मि. | ता. | मि, | ता   | मि. | ता                                           | . मि. |
| c          | १   | ५०  | ર     | ₹   | ર          | १०   | ર    | b   | ₹    | 8   | ₹     | 40         | 2   | ₹     | ₹       | १०  | र  | ۷     | 8   | 40  | 1    | 86  | 1                                            | ४५    |
| ٩          | ŧ   | 88  | २     | 8   | २          | १०   | २    | C   | २    | ₹   | 1     | ५९         | ₹   | ą     | ₹       | १०  | ₹  | c     | १   | 40  | 8    | ४७  | 8                                            | ४३    |
| १०         | १   | ۲۲  | ₹     | 8   | २          | १०   | २    |     | ર    | ₹   | ₹     | ۰          | ₹   | ٧     | ₹       | १०  | ₹  | c     | ŧ   | ५७  | 8    | ४६  | 8                                            | ४२    |
| ११         | १   | ٧८  | २     | 8   | २          | १०   | २    | 9   | ર    | ₹   | ₹     | 8          | ₹   | 4     | ₹       | १०  | ₹  | 6     | ş   | ५७  | ₹    | ४५  | 8                                            | ४२    |
| १२         | 8   | ४७  | ર     | ۰   | २          | १०   | 1    | १०  | ₹    | ٧   | ₹     | २          | ₹   | Ę     | 2       | ११  | ₹  | c     | १   | ५६  | 8    | ४४  | ١,                                           | ४१    |
| ₹ \$       | १   | ४७  | २     | o   | २          | १०   | २    | १०  | २    | 4   | ₹     | ş          | २   | Ę     | ₹       | ११  | ર  | c     | १   | ५६  | 8    | 88  | 8                                            | 80    |
| १४         | 8   | ४६  | 1     | ५९  | ર          | १०   | 2    | ११  | २    | 4   | २     | ٧          | ₹   | 6     | २       | ११  | ₹  | c     | ₹   | ५६  | 2    | 83  | Į۶                                           | 80    |
| १५         | ۶   | ४६  | १     | ५९  | २          | १०   | रि   | ११  | २    | Ę   | ₹     | ٧          | 2   | ć     | २       | १२  | २  | ۷     | ŧ   | 44  | 8    | ४२  | 2                                            | ₹ ९   |
| १६         | 8   | ٧٧  | 8     | ५९  | २          | १०   | २    | १२  | २    | b   | ₹     | 4          | ₹   | ٩     | ર       | १२  | ₹  | 6     | १   | 48  | 8    | ४२  | ٤                                            | 36    |
| १७         | 18  | ٧¥  | 18    | 40  | ₹          | १०   | २    | १२  | २    | 4   | ₹     | ξ          | ₹   | १०    | ₹       | १२  | २  | ۷     | 8   | 48  | 8    | ४१  | 8                                            | ₹७    |
| 28         | 8   | 83  | 8     | ५७  | २          | ۶,   | २    | १३  | ₹    | ٩   | २     |            | ₹   | १०    | ₹       | १३  | ₹  | c     | ş   | ५४  | १    | ४०  | ŧ                                            | ३६    |
| १९         | 8   | ४३  | 2     | ५७  | २          | १०   | 2    | १३  | 1    | 9   | २     | ć          | ₹   | १०    | ₹       | १४  | २  | 4     | ٤   | ५३  | ŧ    | 80  | १                                            | ३५    |
| २०         | 8   | ४१  | 1     | ५६  |            | १०   | ₹    | १४  | ₹    | १०  | २     | ٩          | ₹   | १२    | २       | १४  |    | ঙ     | ŧ   | ५२  | १    | 36  | የ                                            | ३४    |
| ₹१         | 1   | ٧,  | \ શ   | ५६  | २          | १०   | २    | १५  | ₹    | १२  | ₹     | ₹0         | ₹   | १२    | ₹       | १५  | ₹  | ঙ     | १   | ५२  | ę    | ₹८  | १                                            | ३३    |
| २२         | 8   | 80  | 1     | ५६  | 2          | १०   | ₹    |     | ₹    | १२  |       | ११         |     | १४    |         | १५  |    | ৬     | ₹   | ५१  | १    | ३७  | १                                            | ३२    |
| २३         | 8   | 3 9 | 1     | 48  | २          | १०   | ₹    |     | ₹    | १४  | ₹     | १२         |     | १४    | ₹       | १६  | ₹  | ષ્ઠ   | 8   | ५०  | Ş    | ३६  | 8                                            | ₹१    |
| २४         | 8   | ₹ ८ | :   १ | 48  | २          | ११   | ₹    |     | २    | १४  |       | <b>१</b> ३ |     | १५    |         | १६  | ₹  | ષ     | ę   | ४९  | Ŗ    | ३५  | १                                            | ₹∘    |
| २५         | 8   | ₹v  | १     | 48  | ₹          | ११   | 4 -  | -   | २    | १५  |       | १४         | 1 - | १६    | ₹       | १७  | ₹  | ıها   | Ş   | ४८  | Ş    | ₹8  | Ş                                            | २९    |
| २६         | 15  | ३६  |       | 43  |            | ११   |      | १८  | ₹    | १६  |       | १५         |     | १७    |         | १७  | ₹  | ঙ     | ξ   | 86  | ş    | ₹₹  | ş                                            | २८    |
| २७         | १   | ₹٤  |       | ٩,  | 1.         | ११   |      | १८  |      | १७  |       | १६         |     | १८    |         | १८  |    | ષ     | -   | 86  |      | ₹₹  |                                              | २७    |
| २८         | 8   | ₹١  |       | 4 7 |            | \$ 8 | 1 -  |     | ₹    | १८  |       | १७         |     | १९    |         | १८  | -  | - 1   |     | ১০  |      | ३१  |                                              | २६    |
| 79         | 8   | ₹1  | 1.    | 43  |            | ११   |      |     | ₹    | १९  |       | १८         |     | २०    |         | १८  |    | 19    |     | ४६  |      | ₹ 0 |                                              | २५    |
| ₹ 0        | 18  | 3.  | .1.   | 43  |            | ११   | 1.   |     | २    | -   | ₹     | १९         |     | २१    |         | १९  |    | ٤     |     | ४६  |      | २९  |                                              | २४    |
| ३१         | 18  | ₹ 1 |       | ५३  |            | ११   | 1 -  | २१  | 1    | २१  |       | २०         |     | २२    |         | २०  |    | Ę     |     | ४५  |      | २८  |                                              | २३    |
| ₹₹         | 8   | ₹   | 1.    | 40  |            | १२   | 1 -  | २२  | 1    | २२  | ١.    | २२         |     | २३    |         | २१  |    | ٤     |     | ४४  |      | २६  |                                              | २२    |
| 33         | 18  | ₹'  |       | 89  |            | १२   |      | २२  |      | 28  |       | ₹₹         |     | २४    |         | २२  |    | ٤     |     | 88  |      | २६  |                                              | २०    |
| ₹8         | 18  | ₹4  |       | 8,  | 1.         | १२   | 1 -  | २३  |      | २५  |       | 28         |     | २५    |         | २२  |    | Ę     | -   | ४२  |      | २४  |                                              | २०    |
| ३५         | 18  | ₹4  |       | 80  |            |      | 3    | 28  |      | १६  |       | २ <b>५</b> |     | २६    |         | 22  |    | Ę     | -   | ४२  |      | २३  |                                              | १८    |
| <b>३</b> ६ | १   | ۲,  | ₹ १   | 80  | <b>∮</b> ₹ | 23   | १    | २५  | ١ť   | २७  | ١٢    | २६         | ۲   | २८    | ۲       | २३  | ۲_ | ٠,    |     | ४१  |      | २२  | <u>.                                    </u> | १७    |

या क्रोष्टकाचा उपयोग इप्टसलाचा स्पष्ट सूर्योदय कादल्यानवर लग्न काथनाचे कार्मी पार होईल. एका रावीस जितकें तास व भिनिटें लगावता, स्वाच्या दुष्पट भिनिटें व सेक्ट एका अशास वस्रतात. त्यावरून चार्च् संजातीच्या भुचाशास भुक्त झालेला काल त्या राशीन्त बना करून बाकी के मोग्य राहील ते लग्न वितका काल सुर्योदयानंतर समझावें व त्यात सुर्दील १। १ लग्न मिळवादें.

लप्नाचा अंश कार्टनें अस्ट्यास इष्टकालाच्या आधीं संयत्रेट्या राशीचा काल इष्टकालातून बजा करून बाकी येईल त्याचे रेकंद करावे व इष्टकालच्या लग्नाचे १ अशाचे जे प्रमाण त्याचे रेकंद करून त्यानीं भागायुँ, भाग येतील ते अश होत,

( २२१ )

ं अक्षांञ ८ ते ३६ पर्यंतच्या प्रत्येक अक्षांञाचे घटीपठात्मक निरयन उदय. ( अयनांञ १९ ).

| অঞ্চায়. | मे | प   | वृष | रम  | मि | युन | क         | र्क | fŧ  | ΪĘ | क   | न्या | 5  | ্ত         | ą  | श्चिक | ٤  | न   | Ħ  | कर   | ्र<br>इ | भ           | Ŧ  | ीन |
|----------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|----|-----|------|----|------------|----|-------|----|-----|----|------|---------|-------------|----|----|
|          | घ. | ч.  | घ.  | ٩.  | ঘ. | ч.  | च.        | ۹.  | ध.  | ٩. | घ.  | ٩.   | घ. |            | ч. |       | ч. | ч.  | ब. | ч.   |         | ٩.          | घ. | ٩, |
| C        | 8  | ३६  | 4   | ٩   | 4  | २४  | 4         | १८  | 4   | ₹  | 8   | ५६   | ٤  | ξ          | ٤  | २४    | ٤  | २१  | ٧  | ५६   | x       | ₹₹          | x  | २२ |
| 3        | Y  | ₹¥  | ષ   | 8   | 4  | २५  | 4         | २०  | 4   | 4  | ٧   | 40   | ų  | 6          | 4  | २५    | ų  | ₹   | ٧  | 44   | 8       | २८          | ४  | १८ |
| १०       | 8  | ₹ २ | ų   | ą   | 4  | २५  | ધ         | २२  | 4   | ξ  | ų   | ۰    | 4  | ११         | 4  | રૃષ   | ٤  | २१  | ٧  | ५३   | ĸ       | २६          | ٧  | १६ |
| ११       | ď  | ३१  | 4   | ₹   | 4  | २५  | ų         | २३  | ų   | 6  | ų   | ঽ    | 4  | १२         | 4  | २६    | ų  | २१  | ٧  | ५३   | ¥       | २३          | ٧  | १४ |
| १२       | ď  | २९  | 4   | ę   | ધ  | २५  | 4         | 28  | ų   | १० | ષ   | ٧    | ų  | <b>१</b> ४ | 4  | २८    | ų  | २१  | ٧  | ५१   | ४       | २१          | Y  | १२ |
| १३       | 8  | २८  | ٩   | ۰   | ષ  | २५  | 4         | २५  | ٩   | १२ | 4   | ৬    | ų  | १६         | ų  | २८    | ų  | २०  | Y  | 40   | Y       | २०          | ٧  | ११ |
| १४       | 8  | २६  | 8   | 40  | ų  | २५  | e.        | २७  | ų   | १३ | ધ   | ٩    | 4  | १९         | ધ  | २८    | ų  | १९  | Y  | ४९   | Y       | 26          | Y  | 3  |
| १५       | 8  | २४  | 8   | ५७  | ų  | २५  | 4         | २८  | ધ   | १६ | 4   | ११   |    | २०         | ١  | ₹∘    | ų  | १९  | Y  | ४७   | ¥       | १६          | ٧  | ৬  |
| १६       | 8  | २१  | 8   | ५७  | لو | २५  | ષ         | २९  | ų   | 16 | 4   | १३   | ધ  | २२         | ધ  | ३१    | 4  | १९  | Y  | ४५   | Y       | १५          | Y  | ų  |
| 20       | 8  | २०  | 8   | 44  | ų  | २५  | ų         | 3 8 |     | २० | ų   | १६   | ų  | २४         | ų  | ३१    | ų  | १९  | r  | ४५   | 8       | १२          | K  | ₹  |
| १८       | 8  | १८  | 8   | 43  | ų  | २६  | ų         | ३२  | ų   | २२ | ų   | १८   | ų  | २६         | ų  | ३३    | ų  | १९  | ٧  | ¥¥   | ٧       | १ ०         | ď  | ٥  |
| १९       | 8  | १६  | 8   | ५२  | Ŀ  | २६  | ٤         | ३२  | ų   | २३ | ų   | २०   | ų  | २६         | ų  | ३४    | 4  | १९  | ¥  | ४३   | ď       | 9           | ą  | 40 |
| २०       | 8  | १३  | 8   | 4 8 | Ŀ  | २६  | ب         | ३५  | 4   | २६ | ļ٩  | ₹۶   | 4  | २९         | ų  | ३६    | 4  | 36  | ٧  | ४१   | 8       | ξ           | ş  | 44 |
| २१       | R  | ११  | ٧   | ५०  | ધ  | २६  | 4         | ३७  | 4   | २९ | ષ   | २५   | ٤  | ३१         | ٩  | ₹७    | ٩  | १८  | X  | ३९   | ¥       | ٧           | ₹  | ५३ |
| २२       | ४  | 3   | x   | 40  | 4  | २६  | ų         | 36  | 4   | ३१ | ų   | २७   | ų  | ₹४         | ٤  | ३८    | 4  | १८  | Y  | ३७   | ሄ       | ₹           | ₹  | ५१ |
| २३       | 8  | ۷   | x   | ४५  | ę  | २६  | 4         | 80  | 4   | ३५ | ų   | ₹∘   | 4  | ३५         | ٤  | ३९    | ٤  | १८  | ¥  | ३५   | ą       | 49          | ₹  | ሄሪ |
| २४       | 8  | ٤   | 8   | ४५  | ų  | २७  | ધ         | ४१  | 4   | ₹ξ | ٤   | ३२   | ų  | ₹८         | ų  | ४१    | ٤  | १८  | ४  | ₹₹   | ₹       | 40          | ₹  | ४६ |
| २५       | 8  | ą   | ४   | ४५  | 4  | २७  | 4         | ٧३  | 4   | ३८ |     | ३५   | ч  | ٧0         | ٤  | ४२    | ٩  | १८  | ٧  | ३१   | ₹ !     | 44          | Ę  | γş |
| २६       | 8  | १   | 8   | ४५  | 4  | २७  |           | ሄሄ  | 4   | ४० | ٩   | ३७   | ٤  | ४३         |    | ४२    | •  | १८  |    | ₹०   | ₹ '     | ५३          | ₹  | ४० |
| २७       | ₹  | 40  |     | λś  | ٤  | २७  | ٤         | ४६  | ٤   | ४३ |     | ४०   | ٤  | ४५         | ٤  | 88    | 4  | १७  | K  | २९   | ₹       | 40          | ₹  | ₹८ |
| २८       | 3  | ५६  | ४   | ४१  | 4  | २८  | 4         | ४७  | ٤   | ४६ | 4   | ४३   |    | ४७         | -  | ४६    | -  | १७  | 8  | २८   | ₹ 1     | ४७          | ŧ  | ₹५ |
| २९       | ₹  | ५४  | 8   | 80  |    | २८  | ٤         | ५०  |     | ४७ | ٤   | ४५   | ٤  | ५०         |    | ४६    | 4  | १७  | K  | २५   | 3 1     | <b>४६</b> : | ŧ  | ३३ |
| ३०       | ₹  | ५१  | 1   | ३९  |    | २८  |           | ५१  | ) - | ५० | 1 - | ४८   | -  | ५२         |    | 86    | -  | १६  | K  | २४   | ٩ì      | ۶₹:         | ŧ  | ₹∙ |
| ₹ १      | ₹  |     | ļ¥  | ₹ ८ |    | ₹<  |           | ५२  |     | 43 |     | ५१   |    | ५४         | ١. | ५०    | -  | १६  | ٧  | २२   | ₹ '     | 80          | ş  | २७ |
| ₹₹       | ₹  | 84  | 1   | ३५  |    | २९  |           | ५६  |     | ५६ |     | ५४   |    | 4 છ        |    | ५२    |    | १५  | ď  | २१   | ₹ :     | ३६∣ः        | 3  | २४ |
| ₹₹       | ₹  |     | K   | ₹४  |    | २९  |           | ५६  |     | ५९ |     | ५७   |    | ५९         |    | 48    |    | १५  | ¥  | १९   | 1       | ३५          | 1  | २१ |
| ₹8       | ₹  | 80  | 1-  | ₹₹  |    | 2 9 |           | ५८  | 1 . |    | Ę   | ٥    |    | ₹          |    | ५५    |    | १४  | ٧  | १६   | 1       | १ १ ।       | }  | १९ |
| રૂપ      | 3  |     | 8   |     | 4  | २९  |           |     | Ę   |    | Ę   | ₹    |    | 4          |    | ५५    |    | 88  | 8  | १५   |         | २८          |    | १५ |
| ३६       | ∤₹ | ₹ 8 | 18  | -₹∘ | 14 | २९  | <b>[ξ</b> | ₹   | Ę   | ঙ  | İĘ  | Ę    | ξ  | ٩          | 4  | 40    | 4  | १ ३ | 8  | १२∣ः |         | و براء      | -  |    |

यरील कोष्टकात प्रत्येक लक्षाधाच्या निरमन मेपादि उद्दाची घटका पर्ले दिली लाहेत. मेणायाही राश्चीच्या परिकाच्या दुष्पट पर्ले आणि पद्धाच्या दुष्पट विपर्ले याचा एक अंघ होतो. या ममाणाने वरील सारिणाच्या आपार्स केपात्याही बेळेचे व कांणत्यादी अक्षाधाने निरमन स्ट लम सहस कादता पेईल, सूरम स्ए लम काद्य्यास नेहमी गणिताची कार यातायात करावी क्याते ते ट्याची व सूरम आणि स्पष्ट लम सुलमतेने कादता याचे म्हणून वरील सारिणी भुद्दाम तथार केली आहे.

अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश १९ चें भेषादि १२ राशींचे १ अंशप्रमाण कोष्टक.

| अधांश | À    | प    | वृष | 1   |     | धुन        | 1     | កត់ | i   | सिं  | `_  | Ĺ            | या  |     | _  |     | _   | धेक  | Ļ_ | गनु   | मका          | 1   | कुंभ | 1   | मीन  |
|-------|------|------|-----|-----|-----|------------|-------|-----|-----|------|-----|--------------|-----|-----|----|-----|-----|------|----|-------|--------------|-----|------|-----|------|
| !     | ٧.   | वि.  | ٩.  | वि. | ۹ ا | . বি       | i.  ' | ۹.  | वि. | ٩.   | वि. | ۹ ا          | . f | वे. | ٩. | वि. | ٩,  | वि.  | ٩. | . વિ. | प. वि        | .∤₹ | . वि | .ব. | . वि |
| ۷     | 9    | १२   | १०  | १०  | १०  | ٧,         | বং    | 0   | ₹ξ  | १०   | ¥   | ١٩           | ٠ ५ | ₹   | ₹∘ | १२  | १०  | ४८   | १० | ४२    | ९ ५:         | र∤९ | 7    | :10 | ΥY   |
| ٩     | 8    | 6    | १०  | 6   | ٤ د | ٠ ५        | ol٤   | ٥,  | ४०  | [१०  | १०  | 9            | 4   | ξ   | १० | १६  | १०  | 40   | १० | ४२    | ९५           | 1   | 4 8  | 6   | ₹ξ   |
| १०    | ٩    | ሄ    | १०  | Ę   | १०  | ٠ ५        | ०१    | ۰ ' | γγ  | १०   | १२  | १०           | ,   | 0   | १० | २२  | १०  | 40   | १० | ४२    | ९ ४१         | le  | 47   | 2   | ₹₹   |
| ११    | ٩    | ₹    | १०  | ٧   | 2 0 | <b>५</b>   | ० १   | •   | ४६  | 20   | १६  | ۶ ۶          | ,   | ४   | १० | २४  | 180 | ५२   | १० | ४२    | 8 88         | 1   | ٧٤   | 6   | २८   |
| १२    | 6    | ५८   | १०  | २   | 8   | ۰ <b>५</b> | ۰ĺ۶   | ۰,  | ४८  | १०   | २०  | ₹ 0          | ,   | ć   | १० | २८  | १०  | ५६   | १० | ४२    | 8 X:         | 1   | ४२   | e   | २४   |
| १३    | 6    | ५६   | १०  | e   | ₹ < | ૦ ધ્       | ० १   | ۰   | ५०  | १०   | २४  | १०           | 8   | ٧   | १० | ३२  | १०  | ५६   | १० | 80    | ९४०          | 10  | 80   | 6   | २२   |
| १४    | 6    | ५२   | । ९ | ५६  | 20  | ٥ ५        | ૰     | •   | ५४  | १०   | २६  | <b>ا</b> ۲ ۰ | १   | 4   | १० | ३८  | १०  | ५६   | १० | ₹८    | ९ ३८         | 2   | ₹ξ   | 6   | १८   |
| १५    | 6    | ४८   | 8   | 48  | 8 4 | ० ५        | ৽[१   | 0   | ५६  | १०   | ३२  | १ व          | ₹   | ₹   | १० | ४०  | ११  | ۰    | १० | 36    | ९ ३४         | 10  | ३२   | 6   | १४   |
| १६    | 6    | ४२   | १   | 48  | 8   | ० ५        | ० १   | 0   | ५८  | १०   | ₹ξ  | ₹ •          | 7   | ξ   | १० | ٧٧  | ११  | ₹    | १० | ₹८    | ९३०          | 10  | ₹0   | 6   | 90   |
| १७    | 6    | ४०   | 9   | 40  | 2   | ० ५        | ۰Į۶   | ₹   | ₹   | १०   | 80  | १व           | Ę   | 킨   | १० | 46  | ११  | ٦    | १० | ₹८    | ९३०          | 6   | २४   | 6   | ٧    |
| १८    | 8    | ३६   | ९   | 8   | 8   | ૦ ધ્       | २∤१   | १   | ४   | १०   | ४४  | १०           | Ę   | ξį  | १० | ५२  | ११  | ξ    | १० | 36    | ९ २८         | 6   | २०   | C   | 0    |
| १९    | 1    | ३२   | ९   | 86  | 8   | ૦ ધ્       | २     | 8   | ٧   | 80   | ४६  | ٤ د          | ٧,  | 0   | १० | ५२  | ११  | 6    | १० | ३८    | ९ २६         | 6   | १८   | b   | ५६   |
| २०    | 6    | २६   | 3   | 83  | 8   | ० ५        | ₹∤₹   | 8   | १०  | ₹0   | ५२  | 2 0          | ¥   | ٤   | १० | 46  | ११  | १२   | १० | ३६    | ९ २२         | 2   | १२   | ঙ   | 40   |
| ₹₹    | 2    | २२   | 8   | 80  | 18  | ० ५        | र∤१   | 8   | १४  | 80   | 46  | 20           | ٠ 4 | 0   | ११ |     |     |      |    |       | ९१८          |     |      | ૭   | ४६   |
| २३    | 2    | 80   |     | 80  |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | ९ १४         |     |      | હ   | 85   |
| ₹ ₹   | 1    | १६   |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | ९१०          |     |      |     | ₹Ę   |
| २४    | 1    | १०   |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | ९ ६          | હ   | ५६   | ૭   | ₹₹   |
| २ध    | ١/   | ξ    |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     | २४   |    |       |              | હ   | ۴ o[ | ٠   | २६   |
| ₹8    | 1    | 3    |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     | २४   |    |       |              |     | ४६   |     |      |
| ₹(    | ગ    | ५६   |     |     | 7   |            |       |     |     |      |     | 1 .          |     | - 1 |    |     |     | - 1  |    | - 1   | ५ ५८         |     | - 1  |     |      |
| -     | 1    | 43   |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | : ५६         |     |      |     |      |
| -     | ገ .  | 84   |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | 40           |     |      |     | Ę    |
| -     | ı    | 83   | η.  |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | 86           |     |      |     | 0    |
|       | 1    | 3,   | 1   |     | 11. |            |       |     |     |      |     | 1            |     | - 1 |    |     |     | - 1  |    | - 1   | 88           |     |      |     |      |
|       | - 1  | , ş. |     |     |     |            |       |     |     |      |     |              |     |     |    |     |     |      |    |       | ४२           |     |      |     |      |
|       | -1   | ?!   | 1   | -   |     |            | ٠ ۱   |     |     | 1 1  |     | ,            |     |     |    | - 1 |     |      |    | - 1   | : ३८         |     |      |     |      |
|       | - 1  | ?    | ١.  |     | 4   |            | - 1   |     |     | १२   |     | 1.           | -   | - 1 |    | - 1 |     |      |    |       | . ३२         |     | - 3  | •   | -    |
| -     | 1    | 2    |     | •   | ٠,٠ | 04         |       |     |     | १२   |     | 18           |     |     |    |     |     |      |    |       | : ३०<br>: २४ |     |      |     |      |
| 3     | ٤ [ا | ÷ ₹  | ١,  | 3   | ۶∣ە | ٥ 4        | .6    | ۲,  | _ 8 | 14 4 |     |              |     |     | ۲۲ | ١٥, |     | 4.81 | ٠, | 4410  | . 48         | ٩   | (0)  | ٠.  | (8   |

#### स्पप्टलगसाधन संबंधीं सलभ कोएकें.

पुष्ठ २२० ते २२४ पर्यंत जी कोष्टकें दिली आहेत ती तथार करण्याल इतकें विल्क्षण परिश्रम करोये लागठे आहेत की, वितक्षा परिश्रमात एखादा ल्हानला प्रंम लिटून झाला असता. हार कोष्टकार्चे महत्त्र इतकें मोठें आहे व हार कोष्टकाचा उपयोग कोणल्याही प्रवंगी इतका विल्ह्मण होतो की त्याची कलता प्रत्यक्ष अनमन पेतल्यानिंच कळणार आहे.

अलित हिंदुस्थानात गणित च्येतियानर व म्हज्योतियानर अनेक ग्रंथ प्रक्रिद झाले आहेत, होत आहेत. त्याचप्रमाणें दरवर्षी अनेक प्रकारची निर्धानसर्की पंचामें प्रविद्व होत असतात. पण त्यापैकी

( 228 )

अक्षांश ८ ते ३६ चें अयनांश २३ चें मेपादि १२ राशींचें १ अंश प्रमाण कोष्टक.

| अक्षांदा.  | į   | मेप | 밀        | पभ  | मि    | धुन | 平  | र्क | €  | Ę   | 45 | न्या | 1    | खा    | ą   | धिक  | धनु    | मकर     | कुंभ        | मीन        |
|------------|-----|-----|----------|-----|-------|-----|----|-----|----|-----|----|------|------|-------|-----|------|--------|---------|-------------|------------|
|            | ٩.  | वि. | ٩.       | वि. | ч.    | वि. | ٩. | वि. | ч. | वि. | q. | वि.  | ٧.   | वि    | ۹.  | वि.  | प. वि  | .प. वि. | प. वि.      | प. वि.     |
| 6          | ٩   | १८  | १०       | १८  | १०    | ५०  | १० | ₹8  | १० | •   | 3  | 43   | 20   | ? ? ? | १०  | ٧٧ ( | १० ३   | १ ४४    | ८ ५६        | ८ ४४       |
| ٩          | 8   | १४  | १०       | १६  | १०    | ५४  | १० | ₹८  | १० | ₹   | 3  | ५६   | 2 0  | , २२  | ₹ € | , ५४ | १०३    | १ ४२    | 686         | ८ ३६       |
| १०         | ٩   | ₹∘  | १०       | १६  | १०    | 48  | १० | ¥0  | १० | 6   | १० | ۰    | ₹ 4  | २ ६   | १०  | , ५४ | १०३    | ९ ३८    | 6 88        | ८ ३२       |
| ११         | 9   | ٧   | १०       | १६  | १०    | ५६  | 10 | ४२  | १० | १०  | १० | ٧    | 180  | , ₹•  | ₹ 0 | ५६   | १०३०   | १ ३४    | ८४२         | C' 26      |
| १२         | 8   | ٧   | १०       |     |       |     |    |     |    |     |    |      |      |       |     |      |        | ९ ३२    |             |            |
| १३         | ٩   | ₹   | १०       | ξ   | १०    | ५६  | १० | ४८  | १० | ₹,  | १० | १४   | 8 0  | , ३६  | १०  | 40   | १० ३१  | ९३०     | ८३४         | ८ २२       |
| १४         | ९   | ٥   | १०       | ४॥  | १०    | ५६  | १० | ५०  | १० | २४  | १० | १८   | 18 0 | 80    | १०  | 40   | १०३१   | 9 36    | 6 36        | ८२०        |
| १५         | 6   | 48  | १०       | ٧   | १०    | ५६  | १० | 48  | १० | २८  | १० | २२   | १०   | YY    | ११  | २    | १०३३   | ९ २४    | ८ २६        | ८१४        |
| १६         | ૮   | 40  | १०       | ₹   | १०    | ५६  | १० | 40  | १० | ३२  | १० | २६   | १०   | 86    | ११  | ₹    | १०३३   | ९ २२    | ८२२         | ८१०        |
| १७         | c   | ४८  | १०       | ₹   | १०    | ५८  | १० | 46  | १० | ३८  | १० | ₹₹   | १०   | ५०    | ११  | ξ    | १० ३३  | 9 86    | ८ १६        | 6 8        |
| 86         | c   | ४२  | १०       | 0   | १०    | 46  | ११ | 3   | १० | ४२  | १० | ३६   | १०   | 48    | ११  | 4    | १०३३   | ९१२     | 6 88        | 6 0        |
| १९         | ሪ   | ٧,  | 8        | 46  | ११    | ۰   | ११ | Ę   | १० | ४२  | १० | ٧٥   | १०   | ५८    | ११  | ۷    | १०३२   | 9 80    | c c         | 9 46       |
|            |     | ₹४  |          | ५४  | ११    |     | ११ | -   |    | ५२  |    | - 1  |      |       | ११  | - 1  | १.० ३२ |         | 6 8         | 9 40       |
| २१         | c   | ₹०  | ٩        | ५२  | ११    |     |    |     |    | ५६  |    |      |      |       |     |      | १० ३२  |         | ر د او<br>ا | <b>४</b> ६ |
| २२         | 6   | २६  | 8        | ५०  | ११    |     |    | १६  |    |     |    |      |      |       |     |      | १० २६  |         | ७ ५६ ७      |            |
| ₹₹         | 6   | २२  | 3        | ጸጸ  | ११    |     |    | २०  |    |     | ११ |      |      |       |     |      |        | 646     |             |            |
| २४         | 6   | १८  | 8        | ጸጸ  | ११    | Y   | ११ | २४  |    |     | ११ |      |      |       |     |      |        | 6 48    |             |            |
|            | 1   | १४  | i        | ४२  | 1     |     | ११ |     |    |     |    |      |      |       |     |      |        | 240     |             |            |
|            | 1   | १२  | í        | ४०  | (     |     |    |     |    |     |    |      |      |       |     |      |        | 686     |             |            |
| २७         | 1 - | ¥   | 1        | ४०  |       | •   | ११ |     |    |     |    |      |      |       |     |      |        | 6 88    |             |            |
| २८         |     | . 0 | 1        | ३८  | 1 * * | •   | ११ |     |    |     |    |      |      |       |     |      |        | C 80    |             |            |
|            |     | ५६  |          | ३६  |       |     | ११ |     |    |     |    |      |      |       |     |      |        | ८३६७    |             | Ę          |
|            | 1   | 43  |          | ३२  | 1     | ۷   | ११ | 88  | ११ | ४०  | ११ | ३६   | ११   | ४६    | ११  | ३२∣१ | ० २०   | C 38    | १६ ७        | 0          |
|            | 1   | ४६  | 1        | 30  | 1     |     |    |     |    | 88  | ११ | ४२   | ११   | 40    | ११  | ३२∣१ | ० २०   | ८३०७    | १२६         |            |
|            | 1   | ٧.  |          | २८  |       |     | ११ |     |    | 40  | ११ | 86   | ११   |       |     |      |        | ८२६७    |             |            |
|            | 1   | ₹4  | 1        | 28  |       |     | १२ |     | ११ | . 1 |    |      |      |       |     |      |        | ८ २२ ६  |             |            |
| -          |     | 30  |          | २२  | 1     |     | १२ | - 1 | १२ | - 1 | १२ | 1    | १२   |       |     |      |        | ८ १६ ६  |             |            |
| •          | ٠,  | २६  | 1        | १८  | 1     |     | १२ |     | १२ |     | १२ |      | १२   |       |     |      |        | ८ १४ ६  |             | ३२         |
| <b>₹</b> 5 | ٥   | २०  | <u> </u> | 26  |       |     | १२ |     |    |     |    |      |      |       |     |      | ०१४    | ८८६     | ४० ६        |            |

इष्ट दिवर्डी, इष्ट १२४० ाच्या स्पष्ट यूर्वीदवापासून इष्टकालापर्यतचा धरीएकात्मक काल कादाया. नंतर इष्ट देशी स्था राज्याचा वार्वाच्या के राज्य प्रमाणाने गुणून देशी स्था राज्याच्या एकंटर घरीयाळांतून वचा करावी. बाकी राइवील तिवकी युर्वेक्षात्रे राया राज्याचे स्था राज्याचे स्था राज्याच्या प्रदेशक राज्याची स्थायाच्या प्रदेशक राज्याची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाची स्थायाच

( २२६ )

# भारतीय (सर्व हिंदुस्थानची) लग्नसाधन सारिणी (अक्षांश ८ ते ३६ अथनांश १९)

| अक्षांच.   | मेर  |    |     | <b>च</b> | पभ  |            | मि  | धुन          |            | 9         | र्क |     | f  | सेंह |     |     | कन्य |            |
|------------|------|----|-----|----------|-----|------------|-----|--------------|------------|-----------|-----|-----|----|------|-----|-----|------|------------|
|            | ٥    | ११ | २९  | •        | ११  | २९         | 0   | 18 8         | २९         | ۰         | ११  | २९  | 0  | 188  | २९  |     | 1    | १२९        |
| Ī          | ₹    | 8  | 9   | 9        | 8   | १२         | १२  | 188          | ্ ৬        | १७        | 188 | २२  | २३ | २५   | 120 | 126 | ₹    | ०३२        |
| ۷          | ४६   | २२ | १३  | २२       | ષ   | १६         | २७  | 188          | ٠,         | ५१        | ५१  | ५९  | 5  | 8    | ₹   | ११  | 1    | ५७         |
| *          | ₹    | ٧  | · e | ı        | 5   | १२         | १२  | ₹¥           | - 1        | ₹७        |     | २२  |    |      | २८  | ı   | ₹    | ०३२        |
| ,          | ४३   | १८ | ٥   | १७       | 8   | १०         | २१  | १७           | 14         | ४६        | 80  | ५६  | Ę  | 1    | 1   | ११  | •    | ५९         |
| 20         | ą    | ¥  | હ   | b        | 6   | १ २        | १२  | १४१          |            | १७        | १९  |     | 73 | २५   | २८  | २८  | ₹.   | 0 3 3      |
| ``         | ४२   | १६ | ٧   | १४       | ५७  | ٤          | १७  | <b>१</b> ३[३ | 18         | ४२        | ४३  | ५३  | ٧  | 0    | ٥   | १०  | 0    |            |
| ११         | ₹    | ¥  | હ   | હ        | 2   | १२         | १२  | १४१          |            | १७        | १९  |     | २३ | २४   | २७  | २८  | ₹.   | 3 3        |
|            | ¥0   | १४ | २   | \$ \$    | 48  | ₹          | १३  | 8 5          | ا <b>ی</b> | 36        | 80  | ५१  | \$ | 46   | ५९  | 9   | 10   | 8          |
|            | २    | 8  | Ę   | ৩        | 6   | ११         | १२  | १४           | b          | १७        | १९  |     | २२ | २४   |     | २८  | ₹ 4  | 3 3        |
| <b>१</b> २ | ३९   | १२ | ५९  | ۷        | ५०  | ५९         | 8   | 1            | ≀₹         | ३४        | ३६  | 86  | 40 | ५६   | 46  | 6   | 0    | २          |
|            | २    | ¥  | Ę   | હ        | c   | <b>१</b> १ | १२  | १४           | 0          | १७        | १९  | २२  | २२ | २४   | २७  | २८  | ₹ •  | 2 3        |
| १३         | . 55 | ११ | ५७  | Ę        | ४८  | ५६         | Ę   | 1 8          | 3          | ३०        | ३२  | 88  | ५५ | ५३   | ५७  | ৬   | •    | ¥          |
| <b>१</b> ४ | 2    | ¥  | Ę   | v        |     | 2 2        | १२  | 2 3 8        |            | १७        | १९  |     | २२ | २४   | २७  | २८  | 30   | ₹₹         |
| ٠.         | ₹७   | 3  | 47; | ₹        | 88  | ५१         | 8   | ५६।          | 4          | २६        | २८  | ४२  | ५३ | ५१   | ५६  | Ę   | °    | ٩          |
| १५         | ₹    | ¥  | Ę   | v        | 1   | ११         | ११  | १३           |            | १७        | १९  |     | २२ | २४   |     | २८  | 30   | ₹ ₹        |
| • 1        | 34   | 9  | ધ શ | ۰        | 80  | ४६         | ५७  | 4 8 8        | ?          | २२        | २४  | ३९  | ५० | 88   | ५५  | Ę   | •    | Ę          |
| <b>१</b> ६ | २    | Y  | Ę   | Ę        |     | 2.8        |     | 2 3          |            | १७        | १९  |     |    | २४   |     | २८  | 30   | 33         |
| •          | ३५   | 4  | ४७  | ५६       | ₹ € | ¥₹         | ५३  | 80           | ٥          | 16        | २०  | ₹   | צט | 86   | ५५  | 4   | 0    | 6          |
| \$1        | ₹ ₹  | ¥  | 1 ' | Ę        |     | ११         | * * | 2 3 4        |            | १७        | १९  |     | २२ | २४   |     | २८  | ₹∘   |            |
| •          | 33   | २  | **  | ५३       | 3.5 | 16         | ٧ć  | ¥₹           | ۲          | ? ₹       | १६  | ₹ ₹ | XX | XX   | 43  | ¥   | •    | 8          |
| ₹,         | 1 2  | ¥  |     | Ę        |     | 2.2        | * * | 2 3          |            | <b>१७</b> | 2 5 |     | २२ | ₹¥   |     | २८  | 3 0  |            |
| •          | ३२   | •  | 88  | 40       | २८  | ₹ ₹        | ٧₹  | 300          | 14         | 5         | १२  | ₹•  | ¥₹ | ४२   | 4 3 | ą   | ۰    | ११         |
| *          | ۹ ا  | 1  | 1   | Ę        |     | ११         |     | 2 3          |            | १७        | 2 5 |     | २२ | २४   |     | २८  | ₹०   | -          |
| `          | , 35 | ٩. | 42  | YU       | २५  | 3 8        | ¥₹  | 346          | , ६        | 6         | 2.5 | २९  | Y. | * 2  | 4 ₹ | ₹   | •    | <b>?</b> ? |
|            | ı    | ]  | ı   | 1        | ì   | 1          | i   | 1            | I          |           | ı i | ı   | i  |      | Į   | 1   | 1    |            |

( २२७ )

# भारतीय (सर्व हिंदुस्थानची ) रुप्रसाधन सारिणी (अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश १९)

| असांश |                   | त्ळ      |           | 9         | ঞিক          |          |          | धनु       |          |            | मक       | τ .            |             | कुंभ   | 1            |          | मी  | <del></del>  |
|-------|-------------------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|-----------|----------|------------|----------|----------------|-------------|--------|--------------|----------|-----|--------------|
|       | 0                 | ११       | २९        | ۰         | १ १          | २९       | ۰        | 18        | श्र      | 0          | 1        | शेर            | 9           | 0      | ११२          | ९ ०      | Į   | १२९          |
| 6     | 33                |          | 36        | ३८        | 80           | - 1      | ४३       | - 1       | 480      | 1 7        | : 4      | 04             | ₹ 4         | ₹ (    | 144          | 40       | 1   | ० २          |
| Ĭ     | v                 | ५६       | 8         | १३        | 18           | ₹६       | ३७       | 1         | 986      | 40         | , 4      | ₹8             | ४ ५         | ₹∤     | १८/१५        | ( ₹४     | 1   | o ∤₹७        |
| i     | ₹₹                | 38       | 3 /       | ३८        | 80           | ا<br>ادر | ٧३       |           | 180      | 86         | ١,       | 04             | <b>३</b> ५  |        | ५ ५८         | 42       | 1   | •   <b>२</b> |
| 8     | 3                 | 42       |           | १७        | १३           | ٦.       | ४२       |           | રે વિવ   |            |          | 98             |             | . 1    | 2 80         | 1 -      | - 1 | ० ३५         |
|       |                   |          |           | •         |              |          |          |           | 1.       | ,          | Ι,       | 1              | Ϊ,          | ٦ [    |              | ١,,      |     | 1,,          |
| १०    | ₹₹                | 34       | ₹८        | ३८        | 80           |          | ٧₹       |           | 180      |            |          | श्र            |             | ४ 4    | 442          | 40       | 1   | •   २        |
| • ]   | १०                | •        | १०        | २१        | १७           | ١٩       | ४६       | 181       | १६       | v          | :        | ۱ <b> </b> ۹   | ٠ (t        | ١      | <b>४</b>  १७ | २६       | ŀ   | •∫३३         |
|       | 33                | 34       | ار ډ      | ₹ ८       | 8 2 8        | ۱,       | ¥3       | 1         | 88       | ४१         | L        | <u>و</u> ابر ۽ | ر ب         | . ار   | 442          | 42       |     | .   २        |
| 2.5   | ११                | 1 - 1    | १३        | <b>२३</b> | २०३          | -1       | 88       | 4 8       | 1        | ₹ 0        | ξ        |                | 1           | , ,    | ¥ 12         | २६       | .   | 1.           |
| 1     |                   |          |           |           |              | Ī        |          | 1         |          |            |          |                | `           | -      |              |          | ĺ   | 1            |
| १२    | ₹ ₹<br><b>१</b> २ | ३५       |           | ₹८        | 808          | - 1      | ४३       | 1 1       | ४९       | 88         | 1.       | १ <u> </u> ५३  | 1 -         | 1.     | ५५८          | 40       | 10  | ١,           |
| - 1   | <b>१</b> ५        | Y        | १६        | २६        | 588          | 3        | 48       | 44        | ٧        | 84         | 18       | ५७             | Ę           | 8      | ६१९          | २७       | 10  | ₹ ₹          |
|       | 33                | 34       | ١2        | ₹८        | 808          | 3        | ٧₹       | 84        | 88       | 88         | 4;       | 43             | 48          | .   կլ | 442          | 42       | ١.  | 12           |
| ₹ ₹   | \$8               | 0        | 8 8       | ₹ 0       | 368          | Ę        | ५७       | 48        | 6        | १७         |          | 42             |             |        | 288          | २७       |     | 30           |
|       |                   |          |           |           |              |          |          |           |          |            |          | ).             |             | ١.     |              |          | 1   | 1            |
| १४    | <b>१</b> ३        | 34       | २८ <br>२३ | ३८<br>३४  | ४०४<br>३२५   | - 1      | ۶.۶<br>۲ | 1 '       | ४९<br>११ | \$ \$      |          | ५४<br>१        | ५४<br>१०    |        | १५८          | 46       |     | 5            |
| 1     | ٠,                | 1 1      | ``        | ٠.        | 1, 1,        | 7        | `        | ľ         | ``       | ``         | 1        | 1              | ***         | 1.     |              | २८       | •   | 88           |
| १५    | ₹₹                | ₹4       |           | ₹८        | 808          | 1        | γγ       | 1 1       | ٧٩       | 89         | 4 8      | ५४             | 48          | 154    | 40           | 40       |     | 9            |
|       | १७                | 2 8      | १६        | १७        | ३६५          | ٤        | 6        | ٩         | १५       | २६         | २०       | ¥              | ₹ \$        | 43     | २१           | २९       | ۰   | २८           |
|       | <b>₹</b> ₹        | 34       |           | ३८        | 808          | ٧        | ΥY       | ४६        | 88       | ٧٩         | ١,,      | 48             | 48          | 1      | 42           | !        |     | _            |
| ₹ ६   | 25                | ₹ ३      |           |           | Y .          | - 1      | 11       | <b>१३</b> | -1       |            | 28       |                | २°          | 1      | 25           | ५८<br>३० | °   | २<br>२७      |
| i     |                   |          | -1        |           |              |          |          |           |          |            |          |                | ٠.          | ],,    |              | `        | 1   | 10           |
| ₹ ७   | ३३<br>२०          | ३५<br>१६ |           | •         | 44 1<br>40 4 |          |          | ४६<br>१८  |          | 86         |          | 48             | <b>'የ</b> ሄ | 1,,,   | 40           | 42       |     | ₹            |
|       | ν.                | (4)      | ۱,        | * *       |              | 1        | "        | ,,        | **       | ₹¥         | २८       | ₹ 0            | 88          | 40     | २३           | ३१       | •   | २५           |
| 26    | ₹₹                | ३५       | 12        | ₹८        | 808          | ۲.       | YY       | γĘ        | **       | ٧3         | ।<br> ५१ | 48             | 48          | ५५     |              | 40       |     |              |
|       | २१                | 14       | १६        | ४७        | 86,4         | -        | २०       | २३        | २८       |            | ₹₹       |                | २२          | 49     |              | ₹₹       | •   | २<br>१४      |
|       | <b>३</b> ३        | 34:      |           | ₹८        | ¥.¥          |          | YY       | ٧ą        |          |            |          |                |             | П      |              | .,       |     | •            |
| 5.2   | ₹ ₹               | 26       |           | • •       | X 5 8        |          |          | २५        |          | 8.6<br>8.6 | 4 8      |                | 48          | 4 €    |              | 10       | •   | ₹            |
| Ì     |                   |          |           |           |              | ١        |          |           |          | ••         | ₹ૡ       | ۲۲)            | ₹¥.         | 3      | २५           | 43       | ٠   | ₹ 5          |
|       |                   |          | •         |           |              |          |          | •         | •        | . 1        | 1        | - 1            |             | 1      | - 1          |          | - [ |              |

( २२८ )

# भारतीय ( सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी ( अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश १९ )

| अधार | मे          | ч   |       |    | मृपा       | ন • |            |     | Į. | मथु | न   |     |     |              | कव  | F       |            | į   | सेंह |     |     | कन्या        |     |
|------|-------------|-----|-------|----|------------|-----|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|---------|------------|-----|------|-----|-----|--------------|-----|
| 1    | •           | ११  | २९    | 1  | •          | ११  | २९         | -   | 0  | 1   | ११  | २   | 9   | •            | 1   | ११      | २९         |     | 18 8 | १९  | ۰   | १ १          | २९  |
| _    | ₹           | 3   | Ę     | Γ  | ξ          | 6   | ११         | Ī   | ११ |     | १३  |     |     | १६           | Ī   | १९      | २२         | २२  | २४   | २७  | २८  | ३०           | ₹₹  |
| २०   | २९          | 4 ધ | ₹₹    | 1  | १२         | १९  | १९         |     | ₹₹ | ľ   | २६  | ٧   | 4   | ५९           | ı   | ş       | २३         | ३४  | ३७   | ५१  | ₹   | 0            | १४  |
| ₹ १  | <b>ર</b>    | ₹   | Ę     |    | Ę          | - 1 | ११         | 1   | ११ | - 1 | १२  | 1 - | ٦.  | १६           |     |         | २२         |     | 1 -  | २७  | २८  | ₹ 0          | ₹₹  |
| **   | २८          | 43  | 3 0   | 1  | १९         | १५  | १९         |     | २९ |     | २२  | ٤   | ٧   | 44           | 1   | ५९      | २०         | ३२  | 34   | 40  | १   | °            | १५  |
| २२   | २           | ₹   | ٤     |    | Ę          | ,   | ११         | 1   | ११ | t   | १३  | 11. | -1  | १६           |     |         | २२         | 1   | 1.   | २७  | २८  | 1 -          | ₹₹  |
| •    | २६          | 4 8 | २ध    | 1  | ३५         | ११  | १४         | 1   | २५ |     | १७  | 8   | ٥   | 4 8          |     | 44      | १८         | २९  | ₹₹   | ४९  | •   | 0            | १६  |
|      | २           | 1   | Ę     |    | Ę          | 6   | ११         |     | ११ | l   | १३  | 1   | Ę   | १६           |     | १८      | २२         | २२  | २४   | २७  | २७  | ₹ 0          | ३३  |
| २३   | २४          | 84  | ₹?    | 1  | ३२         | Ę   | ৩          |     | १७ | ١   | ११  | ₹   | ₹   | ४३           |     | ५०      | १२         | २३  | ₹∘   | ४७  | ५८  | •            | १९  |
| ₹1   | ₹           | 1   |       |    | Ę          | 2   | ११         | 1   | ११ |     | १३  | т.  | -1  | ۶Ę           | . 1 |         | २२         |     | , .  | २७  | २७  | 1            | ₹₹  |
|      | २३          | 81  | ६ १ ' | 3  | २८         | ₹   | ۲          | l   | १४ |     | Ę   | 3   | 1   | ४१           |     | ४६      | ११         | २२  | २८   | ४७  | 46  | ٥            | १९  |
| হ।   | 2           | 13  | ٠,    | 1  | Ę          |     | 8          |     | ११ |     | १३  | ч.  | ١.  | १६           | ١.  |         | २२         | 1   | 1 -  | २७  | २७  | ३०           |     |
|      | ` २१        | 8   | ₹     | ۲  | २४         | 40  | 4,         | \$  | 8  |     | ľ   | 12  | ¥   | ३६           | ١.  | ४१      | ٥          | १९  | २५   | ४६  | ५७  | °            | ₹ ₹ |
| ₹:   | ₹ र         | :   | ٠.    | ٠, | Ę          | Ł   | 18         | - 1 | ११ |     | १३  |     |     | १६           |     |         | २२         | 1   | 1 -  | २७  | २७  | ₹ 0          |     |
| `    | े १९        | 8   | श्र   | २  | २०         | ١   | 4          | ٩   | 4  |     | 4 8 | 1   | ٥   | ३२           |     | ₹७      | R          | १६  | २३   | ४५  | ५६  | $ ^{\circ} $ | २२  |
| ર    | , २         | 1   | ş   ş |    | Ę          |     | 8          | - 1 | १० |     | १३  |     |     | १६           |     |         | २२         |     | 1.   | २७  | २७  | 30           |     |
| `    | ₹ ₹ ८       | 13  | ۰     | إ: | <b>१</b> ६ | 80  | \ <b>x</b> | ١,  | 49 | 3   | ٤,٠ | 1   | 4   | २६           |     | ₹ ₹<br> | <b>ا</b> ؟ | १२  | २०   | 88  | ५५  | <u> </u>     | 58  |
|      | 2 3         |     | ₹     | Ę  | Ę          | ų   | ١ ا        | •   | *  | ۰   | 8   | ₹   | १६  | 81           | Ę   | 8 6     | : २१       | २२  | २४   | २७  | २७  | ₹ •          | ३३  |
| •    | `C          | ٠   | 14    | ٧  | १२         | 8   | ३४         | 3   | 4  | Ę   | 8   | 8   | 9 0 | २ः           | 8   | २७      | ورر        | 6   | 26   | ४३  | ५४  | ٥            | २६  |
|      | २           |     | ₹     | ٤  | Ę          |     | ۶ ۶        | ۰   | 8  | ٥   | 1   | ₹   | १६  | ₹1           | Ę   |         | : २१       |     | २४   | १२७ | २७  | ₹ 0          | ३३  |
| •    | 58 5,       | ٠   | ₹ ₹   | •  | 9          | ₹   | ९३         | ٩   | Y  | 9   | ₹   | ٩   | 4   | १ः           | Ę   | २३      | 43         | ξ ξ | १५   | ४२  | ५३  | 0            | २७  |
| ;    | ₹0 ₹        |     | ٠,    | 4  | Ę          |     | ۶          | . 1 | ?  |     | 11. | - 6 | १६  | 1            |     | 1 .     | २१         |     | 1.   | २७  |     | 1:1          | 33  |
|      | <b>`</b>    | ₹   | اه §  | ५६ | Y          | ٦   | ४ ३        | ₹   | ٧  | ₹   | ₹   | ₹   | ۰   | \ <b>?</b> : | *   | 184     | : 4 (      | ' २ | 183  | ४१  | ५२  | $ ^{\circ} $ | २९  |
|      | ₹ { ₹       |     |       | 4  | Ę          | - 1 | 9 8        |     |    | •   |     |     | १५  |              |     | 1 -     | २          |     | 1 -  | २७  | , , |              | 33  |
|      | `` <b>\</b> | ۲   | २७    | ५२ | ٥          | 13  | ۶ ۶        | ٤,  | ₹  | ረ   | 3   | ٥   | ₹६  | 8            | ٤   |         | 88         | 40  | 8    | ३९  | 4 શ | °            | ₹0  |
|      | ı           | }   | Į     | 1  |            | ι   | 1          |     | ı  |     | J   | l   |     | J            |     | I       | I          | 1   | 1    | I   | J   | ļ            |     |

(२२९)

# भारतीय ( सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी ( अखांश ८ ते ३६ अयनांश १९ )

| अधादा      | ব্            | ळ            | 7/3          | ाक            | Ę   | नु ।      | म          | कर ।    | 769.           | हुम ।   |     | मीन |     |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----|-----------|------------|---------|----------------|---------|-----|-----|-----|
| 1          | •             | ११ २९        | •            | 1 1 7 5       |     | 188       |            | 122,28  | 0              | 25 52   |     | 1 8 | 123 |
| 20         | ₹₹            | 3436         | 36           | 8088          | YY  | 8488      | 85         | 4848    | 48             | 4846    | 40  |     | २   |
|            | २५            | २३४३         | 48           | ५७१९          | ३०  | ३४३८      | 86         | 48 88   | २३             | ५ २६    | ३४  | ٥   | २३  |
| 2 १        | 33            | 3436         |              | 8888          | ¥¥  | 848       |            | 4848    |                | ५६ ५८   | 40  |     | ₹   |
|            | २६            | २५४६         | 80           | १  २३         | 38  | ३८ ४२     | 42         | ४५ २२   | 3.8            | ७ २७    | ३५  | •   | ₹०  |
| २२         | ३३            | ३५३८         |              | 28 88         |     | 48 48     |            | 4848    |                |         |     |     | २   |
| ``         | २७            | २७५०         | 1            | ५ २८          | 38  | 43.88     | ५६         | ४९२५    | 33             | ९ २७    | ३५  | •   | १८  |
| २३         | \$ ?          | ३५३८         |              | X 5 X X       |     | 78 79     |            | 4848    |                | 1 ' 1   |     | •   | 5   |
|            | ₹0            | 30'48        | 4            | १० ३३         | **  | ४९ ५२     | २          | ५४ २९   | ३७             | १२२९    | ३६  | ľ   | १७  |
| ٦٧         | ₹₹            | ३५३८         |              | X \$ X X      |     | 1 1 1     |            | 4 5 6 8 | -              |         | 40  |     | ₹   |
| •          | ३०            | ३२५७         | 1            | १४३८          | ٧٩  | 48 48     | Ę          | ५८३१    | ₹%             | 18.     | ३७  |     | १५  |
| <b>२</b> ५ | 11            | ३५ ३९        | 35           | ¥ ? ¥¥        | YY  |           |            | ५२५४    |                | ५६ ५८   | 4,6 |     | २   |
| • • •      | १२            | ३५ १         | 1 45         | 15 X 3        | 48  | ०२        | <b>१</b> २ | 1 14    | ¥₹             | ₹ 0 3 ₹ | ३८  |     | 28  |
| २६         | 33            | ३५/३९        | \$5          | ¥ 2 ¥¥        |     | 8040      | ५०         | 4248    |                | 48,40   | 40  |     | २   |
| **         | 11            | 10 8         | १६           | २३'४७         | 40  | YĘ        | १६         | υ ₹८    | ¥Ę             | १९३१    | ¥₹  | •   | १२  |
| २७         | * ₹₹          | ३५३९         |              | X \$ XX       |     | 8040      |            |         |                | ५६ ५८   | 40  | 0   | ₹   |
|            | ે <b>ફ</b> ધ્ | 401 °        | २०           | २८ ५३         | ¥   | 1 - 22    | 2,5        | 13.15   | ५.             | 25,55   | Y•  | ٥   | * * |
| ₹2         | . ३३          | <b>३५३</b> ° |              | A S JAA       |     |           |            | ५२५४    |                |         | 40  |     | २   |
| •          | 130           | A5 53        | , <b>3</b> ¥ | 1145          | ₹ 0 | १६१६<br>¦ | ₹₹         | १७ ४२   | 48             | २५३४    | ¥₹  | ٠   | •   |
| ₹ 9        |               |              |              | 41.45         |     |           |            |         | • •            | 45 42   | 4.0 |     | ą   |
|            | ો રેટ<br>     | 46.55        | . २८         | १०३           | şΑ  | २१२१      | ŧ ŧ        | २१४६    | ५६             | २७ ३५   | ٧₹  | •   | ć   |
| 3 4        | 11            | \$0.30       |              | 46.66         | ¥٤  |           |            | ५३५४    | بربر           |         | 40  |     | ą   |
|            |               | ¥6'₹4        | ł            | e 1           | 3.5 | २०२६      | 14         | 38.86   | •              | २०३६    | ٨į  | •   | Ę   |
| ₹ :        | ,             |              |              | ¥1.44         |     | Y3 50     | 4.         | ષ= પ્ર  | <sup>૯</sup> ૯ | 48 40   | 40  |     | २   |
|            | 1 **          | .५१२४<br>:   | 11           | 42 <b>(</b> 4 | \$6 | 1117      | ¥ş         | 1141    | Y              | 1115    | YY  | •   | ¥   |
|            |               | •            | ŧ            | ,             |     | . [ ]     |            | 1       |                | 1       | 1   | ĺ   |     |

भारतीय (सर्व हिंदुस्थानची ) रुप्रसाधन सारिणी (अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश १९ )

| महाच. | मे       | 4  |     | ą <sup>c</sup> | भ  |    | मि | धुन        |    | q  | र्क |     | f   | ĕξ    |            | क्रन्या |     |
|-------|----------|----|-----|----------------|----|----|----|------------|----|----|-----|-----|-----|-------|------------|---------|-----|
|       | •        | ११ | २९  | 0              | ११ | २९ | ۰  | ११         | २९ |    | ११  | २९  | 0   | ११२९  | ۰          | 2 1     | २९  |
|       | ₹        | 3  | 4   | 4              | v  | १० | १० | <b>१</b> २ | १५ | १६ | 16  | २१  | २१  | २४ २७ | २७         | ₹ 0     | ₹₹  |
| ३२    | 9        | २४ | ४६  | 48             | २२ | २० | ३० | १९         | ४८ | •  | ٥   | ४२  | 48  | ६३८   | ५०         |         | ₹₹  |
|       | <b>ર</b> | ₹  | 4   | ų              | b  | १० | १० | १२         | १५ | १५ | १८  | २१  | २१  | २४ २७ | २७         | ₹ 0     | ₹₹  |
| ३३    | 6        | २१ | ४३  | 4.8            | १८ | १५ | २५ | 18         | ४३ | 48 | 1   | ३८  | 40  | ३ ३७  | <b>እ</b> ዩ | •       | 28  |
| ₹४    | ₹        | ą  | 4   | 4              | v  | १० | १० | 1          | १६ | १५ | १७  |     | २१  | २४ २७ | २७         | ₹ 0     | ₹₹  |
| **    | Ę        | १८ | ३८  | ४६             | १२ | 8  | ۶  | b          | ₹  | ४८ | ५६  | ३४∫ | ४६  | ०३६   | ४८         | •       | ३६  |
| 31.   | २        | ₹  | 4   | 4              | b  | १० | १० |            | १५ |    | ₹ ७ |     |     | २३ २७ | ₹७         | ₹∘      | ₹₹  |
| ₹4    | •        | १५ | ₹४. | ४२             | 19 | 3  | १३ | 1          | ३१ | 85 | ५१  | ₹ 0 | 8.5 | ५७ ३५ | ४७         | •       | ₹८  |
| इ६    | <b>ર</b> | ₹  | 4   | ų              | b  | ٩  |    | ११         |    |    | १७  |     |     | २३२७  |            | ₹ 0     |     |
| 49    | ₹        | १२ | २९  | ३७             | 1  | ५७ | હ  | ५४         | २४ | ३६ | ४५  | १६  | ₹८  | ५४ ३३ | ४५         | 0       | ₹ ९ |

## भारतीय लग्नसाधन सारिणी. [ १९ अयनांशाची ]

### अक्षांश ८ ते २६ पर्यंतच्या (सर्वेघ हिंदुस्थानांतील ) प्रत्येक अक्षांशाचे लगसाधन-कोष्टकावरून इष्टकालचें लग्न कादण्याच्या रीति.

कोणत्याही अक्षांद्वाचे लग्नसाधनार्थे पृष्ट २२६ ते २३१ वर्षेत एक कोष्टक दिले असून त्यावरून कोणावशी हुए रन्तावरून स्वाचान हिस्ता ये देल. हैं कोष्टक रूज क्योतिष्याच्या एकमतार्जे निश्चित केवेच्या प्राचीन विद्वात संगत अद्या शुद्ध अपनाद्याज्ञमणें १९ अपनाद्याचें तथार केलें आहे. हें कोष्टक शके १८४० ते शके १९०० पर्यंत उपयोगी पडेल. त्यानंतर यात परक करावा लागेल. आता या कोष्टकावरून लग्नलाधन कर्षे करावयार्वे ते लागती, आपले इष्टरस्क ज्या अक्षाद्यावर असेल त्या अक्षाद्यायमोरील आकले खाली लागिन तत्याप्रमाणें लग्नलाधन करताना उपयोगात आणावयाचे.

कोष्टकात मेप बूपम इत्यादि १२ राशी यरच्या बाजुस दिल्या असून, त्याच्याच खार्डी ०, ११ आणि १९ असे त्याच राशीच अंश दिलेळ आहेत. अगर्धी पहिल्या कोठ्यात ८ पासून ३६ पर्यंत अक्षाग्र दिलेळे आहेत. व प्रत्येक अक्षाशासमीर आणि मेपादि प्रत्येक राशीखाळीळ ०, ११ व २९ या अंशाखाळी छम-साधनाचे मूळाक पटीपळात्मक दिले आहेत. प्रत्येक अक्षाशाची मेपादि वारा राशीची एक अंशाचीं पळे व विपळे अशी गति काहून तें कोष्टक एका पुष्टात स्वतंत्र दिले आहे.

कोणत्याहि अक्षाचावरचे इष्टकाटचें छत्र काढताना इष्टरचळाचे अखादा पाहून छत्रवाधन कराँवे तें असे:— ज्या नेळचें स्पष्ट छत्र काढावयाँचे अनेळ त्याचेळच स्पष्ट रांवि किसी अंदात आहे हें पंचायावरून पहाँचें. व त्याचप्रमाणें व्यारेंद्यापानु श्रष्टेळपर्यन्तनी घटकाचेळेंही काढांची नंतर इष्ट अखांतावसीरीळ व इष्ट दिवर्धी स्पष्ट रिव ज्या राद्यां करेळ ज्या राद्यांखाचीळ दान्य अंदााचे कोष्टकातीळ मूळांक प्याचेत. व त्याच यात्रीचें एक अंद्याचें कें प्रमाण ( 2. २२२ ) दिलें आहे, त्यावस्न रांव जितन्या अंद्यात असेळ

### भारतीय ( सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी ( अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश १९ )

| अक्षांच. | ব          | ळ   |     |    | वृ  | श्चेक |    |     | ान  |     | Ŧ   | कर    | <b>कुं</b> भ |     | f   | ोन   |    |
|----------|------------|-----|-----|----|-----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------|-----|-----|------|----|
| Ī        | ۰          | 188 | २९  | 1  | •   | 122   | २९ | •   | 1 3 | २९  |     | ११ २९ | 1 0   2 2    | २९  | •   | 18 8 | 25 |
| 2.2      | ₹₹         | 34  | 3 9 | :  | 39  | 88    | ४५ | ४५  | 80  | ५०  | 40  | 4248  | ५५ ५६        | 40  | 46  | 0    | २  |
| ३२       | <b>አ</b> ጸ | 48  | २९  | :  | 88  | ५३    | २१ | ₹ ₹ | ४१  | ₹८  | 86  | ३८५६  | ९ ३६         | ₹८  | ४५  |      | ?  |
|          | 33         | 34  | ₹,  |    | 38  | 88    | ४५ | ४५  | 80  | 40  | 40  | 4744  | ५५ ५६        | ۲,  | 40  |      | 2  |
| ३३       | ४६         | ५७  | ₹:  | 1  | ٧٩  | 40    | २७ | ३९  | ४६  | ४३  | ५३  | ४२ ४  | १२ ३९        | ? ? | ¥b  | •    | •  |
| ₹४       | ₹₹         | ३६  | ₹,  | 3  | ₹ ९ | ४२    | ૪૫ | ४५  | ४७  | ५०  | ५१  | ५२५५  | ५५ ५६        | ٤2  | 40  |      | ,  |
| 28       | ٧ć         |     | ₹'  | ٩  | ५१  | 8     | ₹४ | ४६  | ५३  | ५०  | ۰   | 86 6  | १६ ४२        | ۲۲  | ४७  | •    | 48 |
| ₹4       | 33         | ३६  | 3   | ١, | ३९  | 85    | ४५ | ४५  | ४७  | 40  | ५१  | 4244  | ५५ ५६        | 16  | 46  |      | ł  |
| 47       | 40         | ₹   | ٨.  | ₹  | ५५  | 8     | ३९ | ५०  | 49  | ५५  | 4   | ५३१२  | २० ४५        | ८२  | ٧ć  | •    | ५७ |
| 3 5      | 33         | ३६  | ₹'  | 3  | ٧o  | 83    | ૪ધ | ४५  | 46  | ५ १ | ५१  | ५२५६  | ५५ ५६        | 16  | 46  |      | 1  |
| ३६       | ५१         | Ę   | 81  | ٥  | ۰   | 184   | ४५ | ५७  | ٤   | २   | ₹ २ | ५९१६  | 8x xc        | ٢٦  | ¥\$ | •    | ५५ |

तितक्या अंशास गुणून धटिपलामक संस्था आणावी व ती त्याच राशीच्या सूच अंशाच्या मूलांकांत मिळ-वावी. त्याचप्रमाणें सूचीदवावासून रश्येळपर्यतची घटकावळेंद्दी त्यात मिळवावी. व येणारी संस्था रष्ट अर्धाशासमोर कोणत्या राशीनार्थी सूच व एकोणतील अंशांच्या दरम्यान येते हें राहते. च्या राशीच्या दरम्यान येत असेल त्या राशीच सूच अंशाचे कोशकांतील मूलां पूर्व वेरीज केलेल्या संस्थेत्न वजा करानें, वाकी येहेल त्यास, त्याच राशीच्या एक अंशाचें प्रमाण म्हणून (१८ २२२ पदा) रिलेल्या संस्थेतें (गहणते वळे आणि विचळे यांनी ) मागानें, माग येहलें ते रहकालचे अंशास्थान लग्न होष.

उदाहरणार्थः -- अधांग १९ (पुणें ) ने शके १८४८ वैशान कृष्ण ३० तारीस ११ मे १९२६ // मुर्योदवात् गत प० १५ मा वेळेर्चे स्म बादः --

हृष्ट दिवसी मुगम राजीन्या १ अंग्रांत रित आहे, तेव्हा १९ अयांग्रायमोरील व वृगम राजीराजिल क्षेत्रातील सून अंग्रांते मुलांक ६ पटका ४० पळे घेतले. रित १ अंग्रांत अगल्यामुळे एक अंग्रांने मागण १ पळे ४० दिन के स्वांते मागण १ पळे ४० दिन के स्वांते मागण १ पळे ४० दिन के स्वांते मागण १ अयांग्रायमा के केव्या राही त्यात मिळियिल्या ते ही एकंदर वेशेत २१ प० ५० पळे आली. हैं। छंच्या १९ अयांग्रायमा केवित हैं पहित एकं रागीराजी आली आहे कारण करें रागीराज ० अंग्रांते कोट्टमांत्रील मूलांक १० ८८ अपून २९ अंग्रांते पूर्वांक २२ ८९ देशे कोवृत अप्यांत या दोहींच्या दरमाज आलांती छंच्या आहे स्कूल आपाली छंच्या २० ५१ पत्र प्राप्त प्राप्त १० ५० पत्र वित्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० ५१ पत्र ४० पत्र ४० ५१ पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४० पत्र ४

भारतीय सप्रमायन कोटकायस्न स्वतापनाची दुवरी रीतिः-

यर दिलेला शिविगोधीत्र याच कोटकायसन स्टलम काटन्याची शिवि य उदाहरण पुटे देव्यांत थेईल.

( २३२ )

# भारतीय ( सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी ( अक्षांदा ८ ते ३६ अयनांदा २३ )

| अधारा | मे      | 7       |           | ą.           | भ   |          | मि              | थुन        |          | -        | न<br>कर्क |                  | fŧ       | iξ         |          |                 | कन्य | Ţ                 |
|-------|---------|---------|-----------|--------------|-----|----------|-----------------|------------|----------|----------|-----------|------------------|----------|------------|----------|-----------------|------|-------------------|
|       | 0       | ૭       | २९        | ٥            | ৬   | २९       | 0               | 9          | २९       | ۰        | b         | २९               | ٥        | ও          | २९       | ۰               | ١    | २९                |
|       | 3       | 8       | b         | 2            | 3   | १२       | १३              | १४         | १८       | १८       | 15        | ₹ ₹              | २३       | २५         | २८       | २८              | Ę    | 0 3 3             |
| ٥     | २ १     | २२      | ५१        | •            | હ   | 42       | 8               | २३         | २३       | ३४       | ५१        | ४०               | ५१       | 8          | ४१       | ५१              | 0    | ३७                |
| 9     | ३<br>१८ | ४<br>१८ | ७<br>४५   | ७<br>५५      |     | १२<br>५२ | <b>१</b> ३      |            | १८<br>१९ | १८<br>३० | १९        | २ <b>३</b><br>३८ | २३<br>४९ |            | २८<br>४० | <b>२८</b><br>५० | 3    | ₹<br>₹ 2          |
|       |         | ٧       | ا         | 6            | [   |          |                 |            |          |          |           | [ ]              |          | 1          |          | •               | Ĺ    |                   |
| १०    | ३<br>१६ | (       | ₹८        | ४७           | ५७  | १२<br>४८ | <b>१२</b><br>५९ | <b>१</b> ३ | १८<br>१५ | १८<br>२६ | 8.3       | २३<br>३५         | २३<br>४६ | 1 7        | २८<br>४० | २८<br>५०        | 0    | ३३<br>४०          |
| ११    | ₹       | 8       | 6         | u            | ۷   | १२       | १२              | १४         | १८       | १८       | १९        | २३               | २३       | ર૪         | २८       | २८              | 3 0  | ₹₹                |
|       | १५      | १४      | ₹८        | ४७           | ५३  | ጸጸ       | ५५              | ٩          | १२       | २३       | 80        | ₹ ₹              | 88       | 40         | 38       | ४९              | 10   | * ?               |
| १२    | ३<br>१३ | 8 2     | છ<br>રૂદ્ | ७<br>४५      |     | १२<br>४० |                 |            | १८<br>७  | १८<br>१८ | १९<br>३६  | ₹ ₹              | २३<br>४१ | २४<br>५६   |          | २८<br>४९        | 1.   | ₹<br><b>₹</b> ₹   |
|       | )       |         |           |              |     |          | <b>ૡ</b> ૰ૢ     | 1          |          |          |           | i                |          |            | Ţ        |                 |      | 1                 |
| १३    | १२      | i       | છ<br>ફ૪   | ४३<br>४३     | ı   | १२<br>३७ | ı               | <b>१</b> ४ | १८<br>४  | १८<br>१५ | १९<br>३२  |                  |          | २४<br>५३   |          | २८<br>४८        | 1.   | ३३<br>४५          |
| १४    | ₹ .     | 8       | b         | <sub>6</sub> | 6   |          | १२              | १३         |          | १८       |           | २३               |          | २४         |          | २८              | ₹ 0  | ३३                |
| ٠.    | ११      | 15      | 3 8       | ४१           | 8.R | ₹₹       | A.R.            | ५६         | ५९       | ₹0       | २८        | २५               | ₹ ६      | ५ १        | ₹७∤      | ४८              | °    | ४६                |
| १ष    | 1 3     | 8       | 1         | ७<br>३६      |     | १२       | <b>१२</b><br>३८ | १३<br>५१   | 1        | १८<br>६  | १९<br>२४  |                  |          | २४<br>४९   |          | २८<br>४७        | ₹0   | ₹ ₹<br><b>∀</b> ८ |
|       | ₹       | 8       | 1         | 9            |     | १२       | 1               | 23         |          | १८       | 29        | le c             | 1        | २४         | ĺ        | २८              | 30   |                   |
| १६    | 2       | 4       | 1         |              |     | 28       |                 | 80         |          | 3        | २०        |                  |          | 80         |          | ¥0              |      | 4 4<br>8 9        |
| ११    | ₹       | 8       | 1         | હ            |     | १२       |                 | १३         | - 1      | १७       | १९        |                  |          | २४         |          | २८              | ३०   |                   |
| •     | ٩       | २       | २०        | २९           | 133 | 28       | २९              | ४२         | ४७       | ५८       | १६        | - [              |          | ४४ ३       |          | ४६              | •    | 12                |
| ₹.    | ٤ ٦     | 8       | Ł         | ७<br>२५      |     |          | ુરર<br>રૂપ      | १३<br>३७   |          | १७<br>५४ | १९<br>१२  |                  |          | २४<br>४२ ३ |          | २८<br>४६        | ₹0   |                   |
|       | ₹       | 1       | 9         | 6            | 6   | १२       | <b>१</b> २      | 1 3        | १७       | १ ७      | 28        | २३               | २३       | १४२        | 2        | ર૮              | 30   | 3                 |
| *     | \$ 3    |         | १४        |              |     | १२       |                 | 34         |          | ५२       | ११        |                  |          | /२ ३       |          | ¥Ę              | . [  | 3                 |
|       | ,       | ,       | '         |              | 1   | •        | ·               | , 1        | , ,      |          |           | *                | ı        | '          | ı        | ļ               | 1    |                   |

( २३३ )

# भारतीय ( सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाघन सारिणी ( अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश ,२३ )

| असीय       | ব্         | 3   | _              | ₹(i         | धेक  |             | ध  | न   | Į     | <b>म</b> | कर  |       | •     | र्हुम   |       | मीन |    |
|------------|------------|-----|----------------|-------------|------|-------------|----|-----|-------|----------|-----|-------|-------|---------|-------|-----|----|
| $\Box$     | 0          | v   | २९             | ۰           | 0    | २९          | •  | 9   | २९    | ۰        | U   | २९    | ۰     | 10   28 |       | 10  | २९ |
| 2          | 33         | ₹४  |                | ₹८          | 80   | 88          | YY | ४५  | ४९    | **       | 40  | 48    | ٩Y    | 4446    | 46    | 0   | ₹  |
|            | 80         | ५६  | ४५             | ५६          | ١,   | <u>ا ۲</u>  | २० | ₹७  | २९    | 38       | ५३  | २२    | ₹१    | ३८५०    | ५९    |     | १२ |
| ' 5        | <b>₹</b> ₹ | ₹४  | ३८             | ₹6          | ٧o   | 88          | YY | ४५  | ४९    | **       | 40  | 48    | 48    | 4440    | 49    |     | 3  |
|            | ٧८         | 40  | ४९             | 49          | १३   | १५          | २६ | ¥۶  | ३५    | 84       | 49  | २६    | ₹६    | ४२५१    | •     |     | 3  |
| 20         | <b>३</b> ३ |     | ३८             | ३९          | 1    | 88          |    | 1 1 | ۲۹    |          |     | ५४    | ٩¥    | 4442    | 45    |     | ą  |
|            | 4,0        | )°  | ५२             | 3           | 120  | १९          | ३० | ¥19 | ३९    | 86       | 3   | २९    | ३८    | ४४५२    | •     | ١٠  | 1  |
| 2 8        | 33         | 1.  | ₹८             | 1           |      | ΥY          |    | ४५  |       |          | 1.  | 48    | , -   | 4442    |       |     | ₹  |
| •          | 4.8        | 1   | ५५             | ٩           | २०   | ₹₹          | ₹¥ | 148 | ४२    | 43       | ٥   | ₹ ₹   | 40    | ४६ ५२   | *     |     | ٩  |
| <b>१</b> २ | ₹₹         | ١.  | ₹2             |             | ı.   | 88          |    | ٧ų  |       |          | 48  |       |       | 4446    | 45    | -   | 1  |
| ' '        | 43         | Y   | 42             | \$          | २४   | २७          | ३८ | ५६  | ¥٤    | ५७       | 10  | 3.8   | λś    | ४८५३    | ₹     | •   | ٩  |
| 23         | 33         | 1.  | ₹ ९            | 1           |      | ¥¥          |    | ४५  |       |          |     | 48    |       |         | , , - |     | ŧ  |
|            | ५५         | 9   | २              | 13          | 130  | ₹ ₹         | ¥₹ | 49  | ٧٧    | ५९       | १२  | ३५    | **    | ४९५३    | ₹     | ۰   | ۲  |
| ŧ٧         | 11         | 1.  | 138            | 1           | 1    | 88          | 1  | ४६  |       |          | 1 - | 44    | 48    | 4440    |       |     | \$ |
|            | 40         | 15  | ٤              | 10          | 3 9  | ३५          | ४६ | ۲   | ५३    | 1        | १६  | ₹८    | YB    | 4843    | ₹.    |     | ₹  |
| <b>ર</b> ૬ | 11         | 1.  | 139            | 1           |      | Y¥          |    | ¥Ę  | •     |          | 1 . | 48    | • •   | 4442    | 45    | •   | 3  |
|            | 42         | 1   | 3              | ₹•          | 13.5 | 80          | 48 | 1   | ५७    | 9        | ₹•  | *•    | **    | 4848    | २     | •   | ŧ  |
| \$ 6       | ₹¥         |     | 139            |             |      | YY          | 1  | 48  |       |          | 48  | i - I | • • • | ५६ ५८   | 49    |     | 3  |
|            | •          | 1,  | 123            | 24          | 1    | , YY        | 44 | ₹ ₹ | •     | **       | 28  | 8.5   | ५२    | ५६५६    | •     | 0   | •  |
| ₹ 15       | 34         |     | 1              |             |      | ¥¥          |    | 8   |       |          | 4 8 |       | • •   | ५५५८    | 45    | ۰   | ₹  |
|            | ٦          | 1,  | 188            | २७          | 1    | (45         |    | 120 | ٩     | १५       | १८  | 8     | ५५    | 46,46   | *     | •   | ५७ |
| ₹ 6        | 3.4        |     | 13.            |             |      | YY          | ٠, | 85  |       |          |     |       | • •   | 4840    | 49    |     | 2  |
|            | 1          | 15. | ८ २            | 1 25        | 1    | <b>.</b> 48 | •  | 13  | ۲.    | ₹•       | ≀₹२ | 22    | 40    | ॰ ५६    | ¥     | •   | ५६ |
| ξ.         | 18         | 1   | 1              | -1          |      |             |    |     |       | 40       |     | 44    | ५६    | 48 40   | 44    |     | ₹  |
|            | 1          | 1   | •\\ <b>₹</b> ` | <b>4</b> 34 | 1,   | 144         | •  | 34  | . ₹ ₹ | **       | 184 | * 1   | •     | २ ५६    | Y     | •   | 44 |

| अखाद्य. | मे      | 7   |    | ş  | पभ  |     | f  | ाथुन    |     | •   | कर्क |     |     | सिंह |     |    | कन्या |         |
|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|----|---------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|----|-------|---------|
| 1       | •       | 9   | २९ | ٠  | v   | २९  | •  | 0       | २९  | 0   | 9    | २९  |     | 0    | 125 | •  | 10    | २९      |
| २०      | ₹<br>१  | 1 3 | 0  | ٥  | 6   | १२  | 12 | ₹ ₹     | १७  | ₹७  | 18 9 | २३  | २३  | 131  | १२८ | २८ | ₹     | 0 37    |
| 30      | ₹       | ५६  | 2  | १७ | 188 | ¥   | १४ | ₹६      | 133 | ¥¥  | 1    | 6   | 18  | 31   | 188 | ४५ | •     | 40      |
|         | २       | 3   | 6  | ı  | 6   | १२  | १२ | ₹ \$    | १७  | ₹७  | 182  | २३  | २३  | 21   | २८  | २८ | ₹.    | ,   ₹ ₹ |
| २१      | 48      | ५३  | ٩  | 48 | १५  | 0   | १० | २२      | २०  | ٧°  | 49   | 4   | १६  | 34   | ₹₹  | 88 | 0     | 40      |
|         | 2       | 1 3 | v  | v  | 6   | ११  | १२ | <br> ₹३ | १७  | १ ७ | 16   | २३  | २३  | 28   | २८  | २८ | 3 4   | 38      |
| २२      | ५७      | ५१  | 1  | १० | 2.5 | ધ ધ | ۴  | 20      | २५  | ३६  | ५५   | ₹   | १४  | ₹₹   | ₹₹  | ٧٧ | •     |         |
|         | ₹       | 3   | Ę  | u  | 6   | ,   | ११ | ₹ ₹     | १७  | १७  | 12   | २२  | २३  | 28   | २८  | २८ | ₹ 0   | ३४      |
| २३      | ५५      | 86  | 40 | Ę  | Ę   | 86  | ५८ | ११      | १७  | २८  | 40   | ષ્હ | ۷   | ₹∘   | ₹१  | ४२ |       | ₹       |
|         | 3       | ą   | Ę  | v  | 2   | ११  | ११ | १३      | १७  | १७  | 25   | २२  | ₹ ₹ | २४   | २८  | २८ | ₹ 0   | ३४      |
| २४      | २<br>५३ | ४६  | ५४ | २  | ₹   | ४५  | ५५ | Ę       | १५  | २६  | ४६   | ५७  | 6   | २८   | ₹ ₹ | ४२ |       | ₹       |
|         | 2       | ,   |    | ε  |     |     | ., | 9 3     | ,,  | 219 | اروا |     | 22  |      | ارد | ٠, | 3.0   |         |

0 20

१२|१७|

१२१७

४४ ५५

१२१६

३९|५१

રર∤૪૬

२७४० ५२ १३|३४| ४६

२१

१७

१७ ३७५०

१७

१७

19

१७

५७ १८(३७) ४९ [ ર ર ર હ ३९

**વહોર** છો

७ |११

6 28 ११

86 28

৬ | ११

७ ११

ધ ધ ५३|३५ ४५ ५६ ६

४९

ሄ፟ ४३ २४ 38

Ę

Ę ७ ११ ११ १२ १६ १६ १८२२ ę۶ १४/२८ २८ 3038

४१ ४६

3288

३५ ३७

३३ ३३ ४१ ३९१९ २९

**૩ ાર રા** ₹ ७ ३४१३ **₹** 9

ξ Ę ७ ११ ११ १२ | १६ १६ १८(२२) २२ २४ २८ २८ 30 38

ξ ६

3 Ę Ę

२६

२७

२८

२९

₹0

₹

११

३९ ५० १ १२ ३२४७

११ १२१६

११

४१५३

१८|२२

१८|२२|

१८२२

२७ ४३

१८|२२ २२ २४ २८

२३/४१

4 २५३० 8.8

₹ |२४|२८|

ą

२२

५९ २०|२९

२२ २४१८ २८ 3038

५५ १७ २८ ३९

५३

२३ ३० ४१

|२४|२८|

१५|२८

3038

b

15

ो१ १

1₹₹

24

180

२८

२८ ३०३४

80 ۰

26 ३०∣३४

₹8

| - 1  | ۰   | 101 | 16.2 |    |    | 1, 1  |    | 101   | ·    | 101 | 16.5 | •   | ١٠. | 120 |    | 1010 |  |
|------|-----|-----|------|----|----|-------|----|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|----|------|--|
| 1    |     |     |      |    |    |       |    |       |      |     |      |     |     |     |    | ३०३३ |  |
| २०   | *   | ५६  | 2    | १७ | 18 | 8     | १४ | २६ ३  | 1 88 |     | ۱3   | 25  | ३७  | ३४  | ४५ | 0 40 |  |
| ]    |     |     |      |    | ļ  |       |    |       |      | 11  | - 1  |     |     |     |    |      |  |
|      | २   | ₹   | b    | v  | 6  | १२    | १२ | १३ १५ | ₹ 8  | 182 | ₹    | २३  | २४  | २८  | २८ | ३०३३ |  |
| - २२ | 6.6 | 6.3 | ١.   | ** | 24 | ا ہ ا | 20 | 2212  | . v. | 4 6 | e l  | 2 6 | 36  | 3 3 | ~~ | 0 40 |  |

(२३५)

# भारतीय (सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी (अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश २३)

| अधारा | त्छ                        |            |      | वृश्चिक           | ঘনু      | Į                   | Ŧ          | कर           | कुभ                 | भीन               |
|-------|----------------------------|------------|------|-------------------|----------|---------------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|
|       | 0                          | ) ७ रि     | 9 0  | ) ७  २९           | 0        | 95 0                | •          | 10/26        | 0 0 20              | । ० । ७ । २९      |
| २०    | ₹¥<br>८                    | ३५३<br>२३२ |      | 1 .               | 1 1      | ६५०<br>४१९          | ५०<br>२९   | 4848         | 44 48 40<br>8 4 40  |                   |
| २१    | ₹४<br>९                    | ३५३<br>२५३ |      |                   |          | ६५०<br>८२३          |            | ५१५४<br>४५५७ | 44 48 42<br>8 42    |                   |
| २२    | ₹४<br>११                   | ३५३<br>२७३ |      |                   |          | ६ ५०<br>३२७         |            | ५१५५<br>४९०  | ५५ ५६ ५८            |                   |
| २३    | ₹ <b>%</b>                 | ३५३<br>३२४ |      |                   |          | ६५०<br>९३३          |            | ५१५५<br>५४३  | ५५ ५६ ५८<br>१२ १२५९ |                   |
| २४    | <i>\$</i> 8<br><i>\$</i> 8 | ३५३<br>३२४ | ٠, ١ | 1 1               |          | ६५०<br>४३७          | ५०<br>४७   | ५१५५<br>५८ ६ | 44 48 49<br>88 88 0 | ५९ ० २<br>७ ० ४६  |
| २५    | ₹४<br>१६                   | ३५३<br>३५४ |      |                   |          | ७ ५ ०<br>४ २        | 43<br>47   | ५२५५<br>३९   | ५५ ५६ ५९<br>१७ १७ १ | ८ ० ४४<br>५८ ० १  |
| २६    | ३४<br>१८                   | ३५३<br>३७५ |      | 1                 |          | ७ ५०<br>१ ४६        | ५०<br>५६   | ५२५५<br>७१२  | 44 45 48<br>20 88 7 | 49 0 X3           |
| २७    | ₹¥<br>२०                   | ३५३<br>४०५ |      | 1 1               |          | ७ ५०<br>० ५१        | 4 <b>१</b> | ५२५५<br>१२१५ | ५५ .६५९<br>२३ २२ २  | 49 0 7<br>8 0 80  |
| २८    | ₹¥<br>??                   | ३५३        |      | 1 -1 -            |          | 6 4 0               |            | ५२५५<br>१७१९ | 44 48 49<br>20 24 3 | 48 8 2<br>80 0 30 |
| २९    | ₹¥<br>₹¥                   | 34 x       |      | 1                 |          | ७ ५ १<br>१ १        |            | 4244         | 44 4849<br>39 30 3  | 49 0 2<br>20 0 3E |
| ₹∘    | ₹¥<br>₹७                   | 34 ¥       |      |                   |          | ७ ५ <b>१</b><br>७ ६ |            |              | 44 45 45<br>33 30 8 | 49 0 2<br>29 0 38 |
| 2 8   | ₹¥<br><b>२</b> ९           | 4 2 2      | 5 51 | x 2 4 4<br>40 6 9 | \$ \$ \$ | 0 4 e<br>₹ ? ?      |            |              | ५५ ५६५९<br>१६ ३३ ५  | 49 0 7<br>87 0 37 |
|       | •                          |            |      |                   | ,        | -                   | ,          | 1 1          | 1 [ ]               | 1 1               |

भारतीय ( सर्व हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी (अक्षांश ८ ते ३६ अयनांश २३ )

| अधीय. | मे       | 4  |    | वृष | भ  |     | मि | धुन |            | 每   | र्क |     | f  | ŤĘ    |    | कन्या |    |
|-------|----------|----|----|-----|----|-----|----|-----|------------|-----|-----|-----|----|-------|----|-------|----|
|       | 0        | ৬  | २९ | ۰   | v  | २९  | ۰  | 0   | २९         |     | v   | २९  | 0  | 0 28  | 0  | 10    | 28 |
| ₹ २   | 3        | 3  | ٤  | Ę   | 0  | ११  | ११ | 18  | १६         | १६  | 16  | २२  | 33 | २४२८  | २८ | ₹ 0   | 38 |
| **    | ३६       | २३ | १८ | २६  | २२ | ۰   | १० | १९  | ३२         | 88  | v   | ₹∘  | ४२ | ६ २५  | ३७ | 0     | 88 |
|       | ર        | ą  | Ę  | Ę   | ษ  | १०  | 22 | १२  | १६         | १६  | १८  | २२  | २२ | २४ २८ | 26 | 130   | 38 |
| 33    | ₹¥       | २१ | १५ | २३  | ₹८ | ષ્ષ | 4  | १४  | २७         | 38  | 2   | २७  | ३९ | ३२५   | ३७ | •     | २२ |
|       | ₹        | ₹  | Ę  | Ę   | u  | १०  | १० | 1 2 | १६         | १६  | १७  | २२  | २२ | 28 26 | २८ | 30    | 38 |
| ₹४    | ₹ ₹      | १८ | ٩  | ₹७  | १२ | 86  | ५८ | 9   | ₹₹         | ₹४  | ५६  | २३  | ३५ | ० १४  | ३६ |       | १४ |
| ३६ॅ   | <b>ર</b> | ą  | Ę  | Ę   | b  | 20  | 20 | १२  | १६         | ₹ ६ | १७  | २२  | २२ | २३२८  | २८ | 3.0   | ₹¥ |
| 34    | ₹•       | १५ | ધ  | ₹₹  | ષ  | ४२  | ५२ | 8   | १ ७        | २९  | 4 8 | १९  | ३१ | ५७१३  | ३५ | 0     | २६ |
|       | ર        | 3  | 4  | Ę   | v  | १०  | १० | ११  | १६         | १६  | १७  | २ २ | २२ | २३२८  | २८ | ₹0    | ₹४ |
| 45    | २७       | १२ | 48 | હ   | 8  | ₹६  | ४६ | 4.8 | <b>१</b> १ | २३  | ४५  | १५  | २७ | ५४२२  | ₹४ | 0     | २८ |

#### पृष्ठ २३१ वरून पुढे चाळ्-स्पष्टलमाचे बदाहरण.

वर्रील रीवींत सामितस्याप्रमाणें सूर्योदयागसून इष्टकालग्येवची घटकापळें स्वतत्र माहून ठेवाचीं. नंतर इष्टबंळचा स्पष्ट रिव च्या राशीच्या जितस्या अञ्चात असेल, त्या अञ्चलक्षेत्रं, एक अञ्चाचे प्रमाण म्हणून दिलेलीं त्याच राशीच्या विवस्य अञ्चलका स्पष्ट रिवेलीं त्याच राशीच्या व स्वावस्त्र मेणार्थ घटकापळें त्याच राशीच्या व अंशाच्या मूलाकात मिळवाबी व स्वावच स्वतत्र माहून ठेवनेलीं इह घटकापळेही मिळवाबीं. व येणार्थ एकदर सल्या कोष्टकात इष्ट अञ्चाञ्चास्त्रील च मेपार्थ र र राशीपैकी कोण्याया राशीच्या व व २९ अञ्चाच्या दर-प्रमान येने हें पहून त्या राशीचे सून्य अञ्चाचें कोष्टकातील मूलाक एकदर सल्येत्त व्याव करातें. व बाकीचीं घटका ये राहीं व राशीचें र र या स्वाच के राहीं व र अञ्चाचें प्रमाण म्हणून दिलेल्या पळाविचळाची विवळें करून त्यां माणार्य माणाकार येहंल त्या वक्षा स्वाकीच ६० में गुणून पूर्वेवत् माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस ६० में गुणून पूर्वेवत् माणार्वे. माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस ६० में गुणून पूर्वेवत् माणार्वे. माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस ६० में गुणून पूर्वेवत् माणार्वे. माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस ६० में गुणून पूर्वेवत् माणार्वे. माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस ६० में गुणून पूर्वेवत् माणार्वे. माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस ६० में गुणून पूर्वेवत् माणार्वे. माणाकार येहंल त्या कला, पुन्हा वाकीस स्वर्ट लक्ष महार्वेव.

वरील उदारणच या पद्धतीनें करू. सा. र. मृ. ० अग्र इपकाल १५ म. शृंगम राशीच्या श्रूण अंशाचे मृलाक ६ म. ४७ पळे त्यात १ अशाची मती ९ प. ४८ वि. मिळविलों च इपकाल १५ म. मिळविला तेव्हों २१ म ५६ प. ४८ वि. आली. हीं कर्क राशीच्या ० च २९ अशाच्या दरम्यान आहेत. रश्णून यात्त कर्क ० अशाचे मृलाक १७ प. ८ प. वता करून वाकी ४ म. ४८ प. ४८ वि. शाचीं। विपळे १७३२८ आलीं, त्याम कर्क १ अशाचें प्रमाण ११ प. ४ वि. स्तृणवे ६६४ वि. यानीं भागले रोहा २६ अ ५ क. ४६ वि. इतकें इतकें स्वष्टक कर्क आलें.

#### भारतीय ( सर्न हिंदुस्थानची ) लग्नसाधन सारिणी ( अक्षांश ८ ते ३६ अयनाश २३ )

| अधादा | त् | ख     | वृश्चिक  | धन       | मकर     | कुभ      | मीन     |
|-------|----|-------|----------|----------|---------|----------|---------|
|       | ۰  | ७ २९  | ० ७ २९   | ० ७ २९   | ० ७ २९  | ० ७ २९   | ० ७ २९  |
| 3.3   | ₹४ | 3480  | 80 8888  | ४६ ४७५१  | ५१ ५२५५ | ५५ ५६५९  | ५९ ० २  |
| ३२    | ३१ | 48 80 | २९ ५३ ७  | १८ ४१ १८ | २८ ३८३३ | ४१ ३७ ६  | १३ ० २९ |
|       | 38 | 3480  | 80 88 8E | ४६ ४७५१  | 48 4244 | ५५ ५६५९  | ५९ ० २  |
| ₹₹    | ₹४ | ५७ २२ | ३४ ५८१३  | २४ ४६ २३ | ३३ ४२३६ | ४४ ३९ ६  | १३ ० २७ |
| 38    | ₹४ | ३६४०  | ४० ४२४६  | ४६ ४७५१  | ५१ ५२५५ | ५५ ५६५९  | ५९ ० १  |
| ۲.    | ३६ | ० २७  | ३९ ४ २०  | ३१ ५३,२९ | ३९ ४८३९ | ४७ ४२ ७  | १४ ० २५ |
| 3 /   | ३४ | ३६४०  | ४० ४२४६  | ४६ ४७५१  | 48 4244 | ५६ ५६ ५९ | ५९ ० २  |
| ३५    | ३८ | ३३१   | ४३ ९ २६  | ३७ ५९३४  | ४४ ५३४३ | ५१ ४५ ८  | १४ ० २३ |
| 3.0   | ₹४ | 35/80 | 80 8888  | 84 8643  | 48 4244 | 44 48 49 | 49 0 9  |
| ₹६    | 80 | ६३६   | ४८ १५३२  | ४४ ६ ४१  | ५१ ५९४७ | 44 86 4  | १५ ० २१ |
|       | 1  | 1 (   | 1 1 1    | 1 1 1    | 111     | 1 1      | ( )     |

#### भारतीय लगसाधन कोएकाचे महत्त्व.

अमें आहे मीं प्रत्येक अशांशास्त्रम इष्ट्रम्बळाची सारिणी मोणस्वाही रचामांत नवस्वानुर्के दृष्ट अशाशा यर्था हम साधनात पार शत पहती आणि तेमील हमाध्यम सारिणी तथार करून नतर रमाधिक वरावार्यों मेददस्वात तर विशेषन क्रिकीर होते हुए स्थलाचा स्थट गरि तथार करणे,त्वावरून स्थाधिक यरणे ह्या वार्यात नितर्के कृष्ट पहतात तित्रके हुए ह्या सारिणोक्स्त रमाधिक वरण्यास पहणार नाहींत आणि इष्ट्रमार्ग्ने स्थर एम मुक्स रीतीनें निष्टू ग्रकेल अशीच ह्या कोटशांची रचना आहे भारतीय रमसाधन योष्टक १९ अय नांशांचे प्या किया २३ अपनाशांचे थ्या ह्या दोन्ही बोटनावस्त्र रम सिद्ध यरण्यानी रीति व प्रदित

ह्या कोटकायरून असिल हिंदुस्थानातील कोणत्यादी स्थाने वरणने काशीवायुन समेश्वार्यक ब्रह्म रसातायुन मुत्तरेयने आणि क्यानीवायुन मद्राष्ट्रिय आगा कोणत्यादी गांवाचे इट बेळेचे एम गिद्र करता येते, हैं कोटक असिल मास्त्रार्यात अयार कोणीरी केलेले नाही दतने है कार्य टीर्च परिभ्रमार्चे आहे आहे.

१५ २१८ पाएन चहाची दररोजची गति बाटणार्चे बोएक मुद्दाम देत आहो. कोण यारी प्रचामांत दररोजचे नएत्र व स्वाच्यापुट त्या नएशाची पटिकारळे दिल्ली अवतात. बोणत्यादी नएशाच्या मुख्याती पापून साच्या समामीरावेत जित्रही घटितारळे अववीत स्वाचन दृष्ट दिस्सी चहाति किती आहे हे सहज्ञ मननेत्र, आणि सी दिनामीराधनच्या प्रचानेत्र दिस्सीलिए कोणत्याही रेळी सर्थ चह दिसी आहे हे बादतां मेर्सेल. इर पेळेजा घह अशासक माहीत असल्याच महस्य पार आहे बारण चहायम्बन व देनिक मोहीचा पोर होती. स स्वर्धी स्वस्थान प्रकार के स्वस्थान चहायम्बन व देनिक मोहीचा पोर होती. स स्वर्धी स्वस्थान दिस्सील स्वस्थान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प्रचान प

## तिथि, नक्षत्र अगर योग यांच्या एकंद्र घटीवरून तिथि गति व चंद्रगति किंवा तिथि व चंद्रगतिवरून तिथ्यादिकांची घटी पळें समजण्याचें कोष्टक.

|   | दिव  | स.    |           |       |           |                 | दिव   | ₹₩. |         |             |              |       | दिः  | ₹₩,   | Γ       |              |               |      |
|---|------|-------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-----|---------|-------------|--------------|-------|------|-------|---------|--------------|---------------|------|
|   | नक्ष | ₹.    |           | ٠.    | 0.0       | _               | নগ    | и.  |         | _           |              |       | नध   | 17.   | ١.      | _            |               | •    |
|   | किव  |       | चंद्रग    | ात.   | तिथिग     | ।ति.            | कि    | वा  | चद्रग   | াব.         | तिथिग        | गत.   | िक   | वा    | चद्रग   | ात.          | तिथि          | गात. |
|   | तिगि |       |           |       |           |                 | तिर्व |     |         |             |              |       | िति  |       | ļ       |              | 1             |      |
|   | ਬ.   | q,    | <b>क.</b> | वि.   | <b>क.</b> | वि.             |       | ч.  | क.      | वि.         | क.           | वि.   |      | ٩.    | ्<br>क. | वि.          | 事.            | वि   |
| , | ٧٧   |       | 8000      |       | 800       |                 | 40    | ४५  | 984     |             |              |       |      | 130   | -       |              | <u></u>       |      |
|   |      | 4     | 388       | 1 .   | 686       | 1 .             |       | 40  | 888     | 1 1         | 288          |       | 1    | 34    |         | וייו         | 206           | 1.   |
|   | "    | 80    | ९९६       |       | ८९६       |                 | "     | 44  | ९४२     | 1 . 1       | 282          | 1 - 1 | "    | 80    | 688     |              | ८०५           | ·) · |
|   | "    | 24    | 998       |       |           | 1               | 4,8   |     | 888     | 1 7         | 686          | 1 1   | "    | 84    | 678     | ) · !        | 60₹           | 1    |
|   | "    | ١.,   | 663       |       |           |                 | }     | 4   |         | 1 ' 1       | ८४५          | 1     | "    | 1 7   | -       | ιι           | - •           | 7    |
|   | "    | २०    | 1         | ,     |           |                 | "     | 1 1 | 9 5 9   |             |              | ;     | "    | 40    | ८९१     |              | ८०२           | 1 '  |
|   | "    | २५    | ९९१       | 1 '   |           |                 | "     | 80  | ९३८     | ( 1         | 588          |       | ."   | 44    | ८९०     | - 1          | ८०१           |      |
|   | "    | ₹ 0   | 858       |       | ८९०       |                 | "     | 14  | ९३६     |             | ८४३          |       | ५४   | °     | 666     |              | 600           | 1    |
|   | ,,   | ₹4    | 1         | 1 1   | ८८९       |                 | "     | २०  | ९३५     | 1 1         | ८४१          |       | ,,   | 4     | 660     |              | 980           |      |
|   | "    | 80    | ९८६       | 1 1   | 660       |                 | ٠,    | २५  | ९३३     | ३७          | ८४०          |       | "    | 180   | ८८६     |              | ७९७           |      |
|   | 11   | ४५    | 1         | 1 1   | ८८६       | ž 1             | ,,    | 130 | ९३२     | اقا         | ८३९          |       | 31   | १५    | ८८४     | . 1          | ७९६           |      |
|   | "    | 40    | ९८३       | 1 1   | ८८४       | 80              | ,,    | 34  | ९३०     |             | ८३७          |       | ,,   | २०    | 663     |              | 084           |      |
|   | "    | 44    |           | 1 1   | ८८३       | ٥               | ,,    | 80  | 656     |             | ८३६          | २०    | "    | २५    | ८८२     |              | ७९३           | ٧٩   |
|   | ४९   | 0     | ९७९       | ₹4    | ८८१       |                 | 17    | ४५  | ९२७     |             | ८३५          | ۰Į    | "    | ₹ 0   | 660     | 86           | ७९२           | ₹०   |
|   | "    | 4     |           | 1 - 1 | 660       | 1 1             | ,,    | 40  | ९२६     | - 1         | ८३३          | •     | ,,   | ₹4    | ८७९     | ₹७           | 980           | १५   |
|   | 13   | 180   | ९७६       | १९    |           |                 | ,,    | ५५  | 858     |             | ८३२          | २०    | ,,   | 80    | 202     | ঙ            | ७९०           | 0    |
|   | **   | १५    | 808       | ४१    | ८७७       |                 | ५२    | 0   | ९२३     | ٧           | ८३१          | ۰l    | ,, J | ४५    | 608     | 18           | 6220          | ૪૫   |
|   | "    | २०    | 903       | ₹     | ८७५       | ४६              | ,,    | ١ ५ | ९२१     |             | ८२९          |       | ,,   | 40    | 204     | १५           | ७८७           | ₹o   |
|   | ,,   | २५    | 908       | २५    | ८७४       | १८              | ,,    | १०  | 927     | (0)         | ८२८          | २०    | ,,   | 44    | 208     | 8            | ७८६।          | १५   |
|   | "    | ३०    | ९६९       | ४७    | ८७२       | ५०              | 33    | १५  | 986     | ४३          | ∴२७          | ۰l    | ५५   | 0     | ८७२     | 183          | ७८५           | ۰    |
|   | 11   | ३५    | 946       | 9     | ८७१       | २२              | 19    | २०  | ९१७     | १६          | ८२५          | 84    | ,,   | 4     | 608     | ξξ.          | 0639          | 10   |
|   | ,,   | 80    | \$ 6 6    | ₹ ₹   | ८६९       | 48              | ,,    | २५  | 584     | 88          | 658          | २०]   | ,,   | १०    | 600     | 0            | ७८२)४         | 10   |
|   | "    | 84    | १६४       | ५३    | ८६८       | २६              | "     | ३०  | ९१४     | र२          | ८२३          | ۰     | ,,   | १५    | 256     | ١ (٥)        | 368           | 0    |
|   | ٠,,  | 40    | १६३       | १५    | ८६६       |                 | ,,    | ३५  | ९१२     | 44          | 255          | ro    | ,,   | २०    | ८६७     | ₹ 1          | 360/3         | 0    |
|   | ,,   | ' ५ ५ | ९६१       | ,३७   | ८६५       | <sup>1</sup> ₹∘ | ,,    | 40  | 3 8 8   | २८          | 630          | २०    | ٠, أ | २५    | ८६६     | 8 1          | <b>७७९</b>  १ |      |
|   | ५०   | , 0   | ९६०       |       | ८६४       | ۰               | ,,    | ४५  | ९१०     | 8           | 688          | •     | ,,   | اد ۹  | 2584    | ξ (          | أعود          | ٥    |
|   | ,,   | ' ૬   | 846       | २६    | ८६२       | ३५              | ,,    | 40  | 800     | ₹४          | 680          | ۱۰)   | ,,   | १५    | 6 3 4   | 6            | ७७६ ५         | 0    |
|   | ,,   | १०    |           | 47    | ८६१       | 20              | ,,    | [५५ | 900     |             | ८ <b>१</b> ६ | २०    | ,, ' | 60    | ८६२'२   | 0 0          | 964 Y         |      |
|   | "    | १५    | , 944     | 12    | ८५९       | ¥٤              | ५३    | e   | ९०५५    | 80          | ८१५          | ۰     | "    | , برآ | ८६१     | ₹ ७          | 180           | 0    |
|   | ,,   | २०    | ं ९५३     | ¥     | ८५८       | ₹0              | 23    | ų   | 808     | १६          | 683h         | 14    | ,, . |       | 649 X   | <b>ຮ</b> ່ ເ | ७७३ २         | ۰    |
|   | ,,   | ,२५   | 999       | 20    | 748       |                 | 1)    | ٠ ٢ | 3031    | <b>٤</b> ٦, | ८१२३         | ١٠)   | ,, ( | १५    | ८५८२    |              | ७२।१          |      |
|   | "    | ্ৰ ৽  |           |       | ८५५       | 30              | "     | १५  | 5 0 8 t | २८∤         | ८१११         | ١ ١   | 4, 6 | o i   | ८५७     | ە (2         | 100           |      |
|   | 15   | 34    |           |       |           |                 | 1,    | ₹•  | 800     | ¥           | 610          | •     | ,,   | 4     | ८५५ ५   | ই   ৬        | E 9 4         | ų    |
|   | ,,   | ķ٠    | 380       | 26    | ८५२       | ,¥0             | ,,    | २६ो | 656     | 10          | 606,         | (4)   | ,, ] |       | 64x 3   | 6 3          | E 24          |      |
|   |      |       |           |       |           |                 |       |     |         |             |              | -     |      |       |         | •            |               |      |

तिथि, नक्षत्र अगर योग यांच्या एकंदर घटीनरून तिथि गति व चंद्रगति किंवा तिथि व चंद्रगतिवरून तिथ्यादिकांची घटी. पळें समजण्याचें कोष्टक.

| तिथि व चद्रगतिवरून तिथ्यादिकाचा घटा, पळ समजण्याच काष्टक. |      |            |       |        |      |          |     |            |       |            |       |      |      |       |       |             |                 |
|----------------------------------------------------------|------|------------|-------|--------|------|----------|-----|------------|-------|------------|-------|------|------|-------|-------|-------------|-----------------|
| বিষ                                                      | ਚ    |            |       |        |      | दिव      | स   |            |       |            |       | दिः  | रस   |       |       |             |                 |
| नशः                                                      | ग ∣  | चद्रग      | -     | तिथिग  | £.   | नध       | 7   | चद्रग      | िन    | तिथिग      | far   | নং   | न    | चद्रा | -G-   | तिथि        | m <del>Ps</del> |
| किंव                                                     | τ    | प्रभा      | u.    | larqui | 141. | र्किय    |     | 424        | ıu.   | luisti     | ıu.   | र्कि | वा   | 3%    | 11(14 | lal4        | uju.            |
| तिरि                                                     | τ.   |            |       |        |      | तिरि     | τ.  |            |       |            |       | ति   | થે.  |       |       |             |                 |
| घ.                                                       | ٩.   | क.         | वि.   | क.     | वि   | ម.       | 4   | क.         | वि    | क.         | वि    | ۹.   | ٩.   | 事.    | वि    | <b>事</b>    | . বি            |
| Ę¥                                                       | ₹ 0  | ७४४        | १४    | ६७०    | 0    | ٠,,      | २५  | ७२२        | ४५    | ६५१        | १५    | ,,   | 120  | 90    | २६    | ξ ₹ ₹       | 80              |
| ,,                                                       | 34   | ७४३        | १६    | ६६९    | १०   | ,,       | ₹ 0 | ७२१        | ५१    | ६५०        | ३०    | ,,   | २५   | 908   | 34    |             |                 |
| ,,                                                       | 80   | ७४२        | १८    | ६६८    | २०   | ,,       | ३५  | ७२०        | ५७    | ६४९        | ४५    | ,,   | ₹0   | 900   | 88    | <b>६३</b> १ |                 |
| ,,                                                       | ४१   | ७४१        | २१    | ६६७    | ₹∘   | ٠,,      | ٧0  | ७२०        | २     | ६४९        | 0     | ,,   | 34   | ६९९   | 43    | ६३०         | 180             |
| ,,                                                       | ५०   | ७४०        | •     | ६६६    | ४०   | ۱,,      | ४५  | ७१९        | 6     | ६४८        | १५    | ,,   | 80   | ६९९   | २     | ६२९         | २०              |
| ,,                                                       | ५५   | ७३१        | २६    | ६६५    | 40   | ,,       | ५०  | ७१८        | १४    | ६४७        | ₹ 0   | ,,   | 84   | ६९८   | 8 8   | ६२८         | ₹0              |
| ६५                                                       | 0    | ७३८        | २८    | ६६५    | 0    | ,,       | ५५  | ७१७        | २०    | ६४६        | ४५    | ,,   | اب ه | ६९७   | २०    | ६२७         | 80              |
| "                                                        | ų    | ৬३७        | ३२    | ६६४    | १०   | ६७       | 0   | ७१६        | २५    | ६४६        | ا •   | "    | 44   | ६९६   | २९    | ६२६         | ५०              |
| ,,                                                       | १०   | ७३६        | ३६    |        |      |          | ٩   | ७१५        | ३२    | ६४५        | १०    | ६९   | •    | ६९५   | ३९    | ६२६         | 4               |
| ,,                                                       | १५   | ७३५        | ŧ     |        |      |          | १०  | ७१४        |       | ६४४        | ı • I | ,,   | ۱ ۲  | ६९४   | ४९    | ६२५         | २०              |
| ,,                                                       | २०   | ७३४        | 1     |        |      |          | १५  |            | 1 1   | ६४३        |       | "    | १०   | ६९३   |       | ६२४         | ३५              |
| ,,                                                       | २५   | ७३३        |       | 1      | 1 .  | ,,       | २०  | ७१२        |       | ६४२        | 1 1   | ,,   | १५   | ६९३   | - 1   | ६२३         | ५०              |
| "                                                        | ₹∘   | ७३२        | , , , | 1      |      | ,,,      | २५  | ७१२        |       | ६४१        |       | "    | २०   | ६९२   |       | ६२३         |                 |
| 97                                                       | ३५   | ७३१        | 1     | 1      | ,    | ,,       | ₹ 0 | ७११        | i I   | ६४१        |       | "    | २५   | ६९१   |       | ६२२         |                 |
| "                                                        | 80   | ७३१        | 1     |        |      | "        | ३५  | ७१०        |       | ६४०        |       | ,,   | ३०   | ६९०   | - 1   | ६२१         | •               |
| "                                                        | ४५   | ७३०        |       | 1      |      | ,,       | 80  | ७०९        | 1 [   | ६३९        |       | "    | ३५   | ६८९   | - 1   | ६२०         | •               |
| "                                                        | 40   |            | 3     |        |      | "        | ४५  | 906        |       | ६३८        |       | "    | 80   | ६८९   |       | ६२०         | b               |
| "                                                        | ५०   | ७२८        | 1     |        | 1 '  | "        | 40  | ७०७<br>७०६ | וי יו | ६३७        |       | "    | 84   | ६८८   |       | ६१९         |                 |
| ६६                                                       | 1 4  | ७२७<br>७२६ |       |        |      | ;;<br>६८ | ५५  | ७०५        | ٠,    | ६३६<br>६३५ | ı     | • •  | 40   | ६८७   |       | ६१८         |                 |
| ,,                                                       | 80   | 1 .        | 1     |        |      | 1        | 4   | 908        |       | ६३५        | ျိ    | •    | ५५   | ६८६   |       | ६१७         | , र<br>८        |
| "                                                        | 84   |            | 11.   |        |      |          | 80  | 208        | ,,    | ६३४        |       | 90   | ٥    | ६८५   | ४२    | ६१७         | c               |
| "                                                        | 15.7 | 1078       | 1.    |        |      | "        |     | 10.03      | - 1   | 6 4 8      |       | - 1  |      |       | Į.    | - 1         |                 |

#### कोष्टकावरून चंद्रसाधन उदाहरण.

ह्या कोष्टकात पहिल्या कोठ्यात नक्षत्राच्या एकदर घटिका व पळे दिली असून त्यावकन त्या नक्षत्रात पद्माची गति किती आहे हें हुए-मा कोठ्यात आहे. पत्यागत एक पौर्णमा किंवा अमानास्या या दिवर्शांची सूर्योदयाची गति दिलेली अवते. पण त्यावरून इंतर कोणत्याही दिवसाची गति काढता येत नाहीं. म्हणूनच कोणत्याही दिवसाची गति काढण्याच्या ह्या सुलम कोटकाचे महत्त्व आहे.

आता गति साधनास्वर्धी एक उदाहरण करू—यके १८५४ चैत्र ग्रु. १५ या दिवसाची गति बाटफें. ह्या दिवसीं चित्रानक्षत्र आहे ते आरमापादन समाती पर्यंत ५२ घटिका ३५ पळें असून त्यावरून कोष्टकात ११२ कळा ५५ ति. गति येते. पचागातही ही गति ११३ कळा आहे. ह्यावरून ह्या कोष्टकावरून येणारी गति किती सुक्ष गतिस्था अतिसस्थि येते. हे कळून येहेंळ. चद्रगति माहीत अस्तां नक्षत्राची घटी पळेंही स्थापरून समनतात.

# स्पष्टग्रहसाधन प्रकरण

कोणत्याही जन्मपत्रिकेंत, वर्षफछात किंवा इतर कोणत्याही महत्त्वाच्या गोप्टींचा निर्णय कराववाचा असतो त्या वेळच्या प्रहाची राशि, अंश, कला, विकलात्मक सुरम व स्पष्टरियति कळणे अतिराय महत्त्वाचे व जरूरीचे असते. ह्या स्थितीलाच स्रप्टग्रह असे म्हणतात. फातिवृत्तावरील १२ राशीपैशी इप्ट बेळीं कोणता ग्रह कोणत्या संशीच्या कोणत्या अंशकळात आहे. हे कळल्या खेरीज त्याचें पळ काय हैं समजर्णे केव्हाहि शक्य नाहीं, त्याचप्रमाणें पड्यर्ग किंवा पोडशवर्गीयल पाइताना तर स्पष्टप्रहासेरीच दुसरा मार्गच नाहीं. म्हणून स्पष्टग्रह करण्याच्या रीति साली देत आहोत.

अवधिस्थग्रहावरून इष्टकालीन स्पष्टग्रह व ग्रहांस चालन.

स्त्रेष्टादये भवेत्पंक्तिः पंक्ती स्त्रेष्टं विशोधयेत ॥ स्वेष्टात् पृष्टे भवेत्पंक्तिः स्वेष्टे पंक्ति विशोधयेत् ॥ ऋणं घनं तथा झेयं चालने विधिरेवहि ॥ ३८३॥ गतगम्यदिनाहतद्यभुक्तेः सरसाप्तांशवियुग्युतो ब्रहः स्यात् ॥ तरकालभवस्तथा घटिष्ट्याः खरसैर्लव्यकलोनसंयुतः स्यात् ॥ ३८४ ॥ ॥ प्र. छा. चं. प्र. १॥

गतगम्येति । यस्मिन् दिवसे ब्रह्साधनं कृतं तस्माहिवसात् गतगम्या ये दिवसासीराहता गुणिता या समक्ति र्महमक्ति स्तत्सकाशात्परसेः ६० पष्टवाता छन्धार्ये आस्ते विशुक्रहितो युक् युक्तोप्रहः कार्यः । गताश्चेदिवसास्तदा रहितः कार्यः । आगतागम्याश्चेदिवसास्तदा युक्तः कार्य इत्यर्थः । सप्रहः तत्कालभवस्तद्दिनजो प्रहः स्यात् । तथा गतगम्य धटीष्ट्या गतेः सकाशात्प्रर-सैर्छेच्यः फलाभिस्तः युक्तः कार्यः स तात्कालिकः स्यादित्यर्थः ॥ ४० ॥

अत्र एतावान् विशेषः । चंद्रसूर्यप्रहणयोर्यो पौर्णमासी तथाऽमावास्या पश्चक्के यावद घटिका परिमिताऽस्ति साभिधेटीभिर्मध्यमा रविचन्दोधराह्यश्चाल्याः । तदनन्तरं स्पष्टीकरणं कार्यम् । तता रविचन्द्राभ्यां तिथेर्घटिकाः साध्याः । ताः पञ्चाङ्गस्य घटीमध्ये युक्ता रहिताः कार्याः । सद्यथा यदा चतुर्देश एकोनिर्विशद्धा गततिथि रायाति तदा वर्तमानपौर्णमास्या अमावास्याया यावत्य एट्यघटरः साध्यास्ताः पद्धाङ्गस्य पर्वघटीमध्ये युक्ताः कार्याः। यदा पद्धदशतुल्या वा त्रिंशकुल्या गत तिथि रायाति तदा वर्तमानप्रतिपत्तिवेशीतवटयः साध्याः । ताः पञ्चाङ्गस्यवटीमध्ये रहिताः कार्याः । स पर्वान्तकालो भवति । एवं या गतगम्या घटय आगतास्ताभिर्महाणां चालत देयम् । ते पर्वान्त-काठीमा भवन्ति ॥ म. ला. १६९

अंय प्रकृतं ब्रह्माधनं तद्रथै पर्वान्तकालीनौ चन्द्रसूर्यी कार्यावेव । राहुरपि कार्यः। यतो राहं विना शरसिद्धिनं । अतः पञ्चाङ्गीयाविधित्यतप्रहाणां तिहेनजकरणार्थं स्थूलामेव तद्वाधित्यितां गति विद्नान्तरे समानामेवाङ्गी कृत्य महाणां चालनं वद्ति तत्स्वल्पान्तरं स्यात् । अतो न दोपाय भवति इति । अथ वा सूर्येचन्द्रयोः सूर्योदयिकयोः पर्यान्तकालीनकरणार्यं चालनमाह । ज्यारया । यहिनजो महस्तिदिनात् पूर्व कालीन महसाधनार्थं गतिदिनानि । आग्रिमकालीन मह साधनार्थं यायन्ति दिनानि तावन्ति गम्यानि । तैर्गतैरथवा गम्यदिवसैर्प्रहस्य द्युभुक्तेर्दिनगतेर्गुणितायाये-खरसैः पष्टमा आप्तांशा स्टब्यमागास्तैर्वियुग्युतो महरचेत् पूर्व कियते तदा हीनः । अप्रिमखेत तदा युक्तः स तद्दिनजो ग्रहः स्यात् । तथा इष्ट घटीष्ट्या गतेः खरसैर्या छन्धकछास्ताभिर्ययाकममून-संयतः सन् तत्कालमवो प्रहो भवतीत्यर्थः ।

अन्नोपपत्तिः । अत्रानुपातो यदि सावनाभिः पष्टिघटीभिगैतिकला महः पूर्वगत्याकामति तदा इष्टवरिभिः कति कलाः एवं दिनगुणितायां गतौ कलाः स्यः । पष्टवा भाज्यो भागार्थम् । अत उक्तं गतगन्येत्यादि । धनणोंपपत्तिः प्रत्यक्षतोऽतिसगमा ॥ १ ॥ ग्र. ला. १६८

ग्रतैष्य पर्व नाडीनां स्वफले नोनसंयुर्ती ।

#### ममलिमौ भवेतां तौ पातस्तात्कालिकोऽन्यथा॥

सूर्यसिद्धांत चं. प्र. ८ (३८५).

(तो ) सूर्यचंद्री (गतैष्यपर्व नाडीनां ) यत्कालिको सूर्यचंद्री तत्कालाद्रता एप्या वा दर्शीत पूर्णिमांतान्यतर घटिका स्तासां (स्वफलेन) स्वस्वगति संबंधन " इष्ट नाडी गुणामुक्तिः " इत्यादिना साधित भूणमाताम्बार चारका राजाय (स्वायका) राज्यात्म वर्षणा हुए गाँव पुणाशुमा है इत्यादिना साथित फलेन (जन संयुत्ती) फ्रमेण होनचुजी (चमिलती) समझ्ली (भवेता) रवाताम् । (पातः) चहपातः (अन्यमा) गतिष्य फ्रमेण चुतहीनः (तात्काविकः) पर्यात कालिकः स्वात्। एवं सर्वेऽि । सूर्य आणि चहात (याप्रमाणेच इतर सर्व ग्रह्) गत किंवा एप्य यटिकांचे (किंवा दिवसांचे) गति-

फल हीन किया युक्त केल्याने त्यांची समकल-समान-स्थिति येते.

#### तिथि गतगम्ये भुक्तिगुणे भुक्त्यंतरहृते फलोन युतौ । रवि शशिनौ समलिप्तौ पातस्तात्कालिको भवति ॥ ३८६ ॥

ब्रह्मग्रप्तसिद्धांत चं. प्र. ४.

तिथि गतगम्ये तिथि गतगम्यकले भुक्तिगुणे रिविभुक्त्या चंद्रभुक्त्याच गुणे । उभयत्र रवि चंद्रभुक्त्यं-सरेंगहृते । गत चालने फलोनी गम्ये फलयुती रित्र शिशनी । एवंती तात्कालिको तिस्पंते समलिती मवता । अश्रोपपत्तिः । तिथि गतगम्येकले पष्टिगुणे रविचंद्र गत्यंतर भक्ते गतैष्या घटिकास्ता गतिगुणाः पष्टिः

हताश्रालन कलाः स्यः ।

अर्थ:-गत म्हणजे गेलेल्या किंवा गम्य म्हणजे जाणाऱ्या दिवसांनी प्रहाचे गतीस गुणून त्यास ६० नीं भागावें. भागाकार अंशादि येईछ तो गत दिवस असल्यास ग्रहातून वजा करावा आणि गम्य दिवस असल्यास प्रहात मिळवावा. त्याचप्रमाणें गत किंवा गम्य घटीनी प्रहाच्या गतीस गुणून ६० नी भागावें. भागाकार कलादि येईल तो गतघटी असल्यास महातून वजा करावा आणि गम्यपटी असल्यास मिळवावा. ( गत किया गम्य पळांनी ग्रहगतीस गुणावें व ६० नी भागावें भागाकार विकलात्मक येईल तो

धरीलप्रमाणेंच यजा कराया अगर मिळवाया म्हणजे इष्टकालीन स्पष्टग्रह तयार होतो.)

ज्या वेळचे स्पष्टग्रह करावयाचे असतील त्यावेळपासून किया त्यावेळपर्यंत पौर्णिमा अगर अमाबास्या यापैकी जो अविध जवळ असेल ते च्यांचे आणि त्या अवधिकालीनमहगतिरियतीयरून इष्ट्येळेपर्यंतचे चालन तथार करून ते अवधिकालीनप्रहांत (अवधिकालानंतर जन्म असल्यास) मिळवार्वे च पदील पर्वकालापूर्वी जन्म असल्यास वजा करावे. याचे नांव चालन संस्कार हें होय.

प्या दिवसी सप्टमहसाधन करावयाचे अधेल त्या दिवसापासून व त्या येळेपासून अवधिपर्येत (अवधि म्हणुजे पौर्णिमा किंवा अमावास्या यांचा सूर्योदय ) जाणारें दिवस किंवा गेलेले दिवस घटी पळे ही काढावी. दिवसास इष्ट्रमहाच्या गतीने गुणून येणारे फल निराळे मांडून ठेवावे. नंतर राहिलेल्या घटीपळांची पळे कस्न त्यास प्रहाच्या गतीने गुणून ३६००नी मागावें. मागाकार कला,विकलात्मक येईल. तो आणि वर निरास्त्री मांद्रन

ठेवलेली संख्या ह्या दोन्ही संख्या इप्रकाल, अवधीनंतरचा असेल तर अपधीच्या ग्रहात मिळवाच्या व पूर्वी असेल तर यजा कराव्या म्हणजे स्पष्टग्रह झाला.

रीति दुसरी:—इप्रभाजाच्या पुढील अवधीच्या ग्रहात्न इप्रमालापूर्वीच्या अवधींचा तोच ग्रह धजा करावा. येणारी अंशादि (प्रतिविकलात्मक) हियति दोन अवर्थातील अंतराच्या विपळास तर मागील अवधीपासून इप्रकालापर्यतस्या वालास किती यात्रमाणे येणारे पर मागील अवधीत मिळवार्वे म्हणजे स्वप्न-ग्रह झाला.

मागील अवधीपासन दिवस मोजताना मागील अवधीचा दिवस धरावा व पुढील अवधीचा दिवस

सोहवा. कारण अवधिस्य ग्रह सर्वेदियींचे असतात.

मार्गील अवधीपासून पुढील अवधीपर्यंत येणाऱ्या दिवसाची विपळे करावी. व मार्गील अवधीपासून इप्रकालापर्यंतची विफर्के करून त्यास दोन अवर्धातील प्रहाच्या अतराच्या विकला करून त्यानी गुणार्वे. भागाकार अश्च कलाविकलात्मक आणावा. तो भागाकार मागील अवर्धीतील त्या ग्रहात मिळवाचा ग्रहणजे इए वेळेचा स्पष्टग्रह झाला.

ग्रह बकी जसता प्रथम वरीलप्रमाणेंच सर्व करून येणारें पल मागील अवर्धात बजा करायें.

स्पष्टमह तवार करताना स्थिरगतिग्रह व चरगीतग्रह याच्या दैनिक गतिकडे विशेष लक्ष दावें लागतें. कारण चरगतिप्रहाची गति वारवार वदछत जाते. चद्राची गति तर छणोछणीं बदछते म्हणून चरगतिप्रह म्हणूजे चंद्र, बुध, ग्रुक याचे गणित करताना त्या दिवर्शीची सुश्मगति काहून त्यावरूनच तो यह स्पष्ट केलापाहिजे.

शनि, गुरु, राहु हे स्थिरगति प्रह आहेत. त्याच्या गर्तीत एका दिवसांत पारसा फरक पडत नाई। इतके नव्हें तर राहुची दैनिकगीत ३ कला ११ विकला ही निश्चित ठरलेली आहे. मगळाच्या गर्तीतही एक-

दम असा फार मोठा परक होत नाहीं.

पुढे दिलेली प्रत्यक्ष उदाहरणें लक्षात येण्याकरिता शके १८५५ मधील वैशास कृ. ३० आणि आपाद हा. १५ याची ब्रहस्थिति आणि समंघ ज्येष्ट महिन्याचे ब्रहाच्या गतिरियतिसह पंचाग प्रदील प्रणवर देत आहो.

### स्पप्टग्रहसाधन सुलभ रीति.

(१) इष्टिवसाच्या मागील अवधीपामून पुढील अवधीपयंतच्या पूर्ण गेलेल्या सर्वे दिवसांच्या (एका सूर्वेदियापासून दुसऱ्या सूर्वोदयापर्वत १ पूर्ण दिवस होतो व त्याच्या ६० घटिका असतात.) घटिका कराच्या व त्यास ६० ने गुणून त्यांची तिप्पट करावी. ही भाग संख्या होय.

२२. ( २ ) मागील अवर्धापासून इष्टकालापर्यंतच्या दिवसँ घटी पळांची पळें करून त्यास ३ नीं

गुणावें. ही गुणकसंख्या होय.

(३) मागील अपवीचा इष्टमह पुढील अवधीच्या इष्टमहांतृन वजा करून वाकी येणाऱ्या अशादिकांच्या विकला कराव्या जाणि त्यांस मागील अवर्धामान् इक्लाज्यस्य कारलेस्या कारलेस्या गुणकसंत्येन गुणून होन अवर्धाम्मील दिवसाच्या अंतरावरून फाडलेस्या सरवेन मागावें भागा कार विकलात्मक येईल. त्याचे अंशादिकरून ते मागील अवधिस्य इष्ट्रप्रहांत मिळवार्वे म्हणजे इष्ट वेळेचा स्पष्टपह झाला.

आता बर दिलेल्या शीतीने राके १८५५ च्या प्येष्ठ छु. ७ (युषवार ता. ३१ मे ३३) च स्योदयाचे रिव, मगळ, बुघ, शुक्ष, आणि ची. हु. ७ बुधवार ता. १४ जूनचे सनि व राहु है स्पष्ट

ग्रह तयार करू.

रति, चंद्र, मंगळ, युप, ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप, हर्षल, नेपपून अघे अद्युक्तमानें ग्रह दिखेंडे असून सा ग्रसेकाताली पहिला आंकडा पूर्ण सावेल्या पर्याचा, दुषपा आंकडा पूर्ण सावेल्या दिलेब्सा अक्षीप्या सप्टम्ब व गतीवरून हैं महज रुथांत मेईल भीं, यरऱ्या कोट्यांत, अंगोचा, तिषरा आंकडा पूर्ण झालेल्या कलाचा आणि चवमा आंग्र्डा पूर्ण झालेल्या पिक हांचा आहे. त्याच्याराली दिलेले दोन आंकडे हे त्या प्रतेष प्रश्नच्या कलाविकलासम्ब गति दि.मा.इं.र.उ.र.स. चंद्रः संबत् १९८९ उद्गयनं प्रीप्मझतुः मेन्सून १९३३ अ.५ज्येष्ठ गु.१५गुरो शय.१८-५६·३० आहेत. ह्यावरून प्रत्येक पीर्णिमा य अमावास्थेच्या दिवर्धी कोणता ग्रष्ट आफाद्यांत 20 30 88 88 36 36 १८५५ बैशाख क. ३० बुघवार ता. २४ मे १९३३ या दिवशीं म. सर्योदयाची प्रदक्षिति व स्पष्टप्रह. 1 . डे डेर्न. मि. द्शाह्याप्रारंभः करिदिनं. चंद्रद्शंमं सु. १० ॥ 🏽 साम्यार्षे मृत्यु १०-३९ नं. इष्टिः \* सृगार्कः १६-४७ वा. गज सृ. सृ. प् बी. + दुर्गा ८जून भ नि.२६-१७ 🛮 +मृत्युयमघं४८-३६ यमीशानिः मिधनेहाः⊶२१द्याहरासमाप्तिः\* निर्जेत्वा ११ म. प्र. १७-४२ नि. ४४-४५ यिना ४ म. प्र. १२-५९ नि. ४५-४५ मिथुनेशुमः, २८-२० पवाड ४४-१४ सावित्रीयतारंभः यमघं ३९-१२ नं. रेयतीत आहे हैं स्पष्टपणें कळून येते. भीमप्रदोपः अमरदाद ३१ पवाड ५०-३२ ने H 7. 46-94 स्योदयाची कंडली. मु । र ८ १ श हो १ १ थि ५ १ १ थे । य । र ८ १ ६ १ १ ० १ थ १८५५ श्रीमुखनाम० ज्येष्ठ शुक्कपक्षाः श्राहरात मान्यात श्रामान्या चं ३७/२४ स्वा ३९/२२ प (३०/४६) च चं मंखि छ। छ। छ। हा। सि 86 24 86

5 ४४-३६ अन्नायाने.

ख. य. मे ही

वट १५ अमृ. २५-१० म. प्र. १९-१२ नि. ८

|     |                                         |                                                       |                              |                                 |               |                  |                               |                                          |           |                           | _                       | _                    |                                      | _                                                 | ١                                                                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     | मिथुनार्कः १४-५४ मु. ४स्ति. पवाड ५७-४३+ | य ४ व                                                 | + 다. म. प्र. १६-५९ ति. ४१-४५ | N. 꾀 ೨★-८ मि. ५६-२८ मृत्यु ४९-५ | <b>काला ८</b> | कन्यायांभीमः ९-१ | लम्. ५८-८ पयाड २८-४८ ने. ५८-८ | आद्रोंकेः ५-४१ या. मोर यं. वं. वी. पु. ऽ | तिनी ११ क | 5 47. 27. 0-89 19. 18-14. | भीमग्रदीयः भ. प्र ४८-४० | ग्राधिः भ. भि. २१-३६ | द्दी: ३० अन्याथान, = ५५-२ दक्षिणायनं | कर्केट्राक्तः५७-१४इटिः मासुदेवानंद सरस्वती पु.ति. | शके १८५५ आपाद श. १५ शक्ष्यार ता. ७ जलेचे व म. मर्योदयाचे स्पष्टग्रह |
| E5  | ± 4. Ħ.                                 | र गर्भ प्रथम भी में दे भी पा भी दे हैं है भी महत सिंख | 4 4 5                        | <del>(2)</del>                  | ैं, ने मीन    | मीन              | 10 mm                         | ¥                                        | H.        | 3. H. Z.                  | 743                     | li<br>j              | F                                    | मियु                                              | शक्रवार                                                             |
| 2   | 12                                      | 12                                                    | 2                            | 2                               | 5             | 5                | 5                             | 9                                        | 5         | 6                         | 5                       | =                    | ١,                                   | 럘                                                 | ا يا                                                                |
| Γ.  | 10                                      | "                                                     | -                            | F                               | ~             | ~                | "                             | ļ.,                                      | [         | -                         |                         |                      | 12                                   |                                                   | L                                                                   |
| ľ   | 15                                      | 12                                                    | خذإ                          | أخوا                            | ميتوا         | ~                | 15                            | 12                                       | 12        | 15                        | ķ                       | 100                  | 12                                   | 10                                                | 1 6                                                                 |
| -   | ١.                                      | ļ.                                                    | L                            | 1                               | 100           | 100              | 15                            | 10                                       | 5         | 5                         | مَا<br>حزا              | 5                    | ļέ                                   | اخا                                               | le                                                                  |
| 1.5 | -                                       | -                                                     | -                            | ١,                              | -             |                  | -                             | ۱.                                       | اعدا      | ١.                        | ٠                       | -                    | 5                                    | 7 × ×                                             | 5                                                                   |
| É   | 15                                      | ٦                                                     | ا<br>جهرا                    | e-                              | ler<br>He     | leta<br>Leta     | ľ                             | l                                        | ļ<br>  pr | ld:                       | Ę                       | 100                  | 12                                   | اعا                                               | رد ا                                                                |
| 1.  | 15                                      | 15                                                    | שיו<br>כן                    | 15.                             | 15            | ינין<br>עלון     | 15                            |                                          | 12        | שיו                       | 1~                      | 12                   | 111                                  | 15.                                               | 13                                                                  |
| 15  | 12                                      | ١.                                                    | 12                           | 15                              | 12            | عرصا<br>يا و ا   | 15                            | į٠                                       | 100       | سم                        | 5                       | 12                   | 15                                   | 15                                                | ۱~                                                                  |
| ΙĘ  | 1 5                                     | 1:0                                                   | بداء                         | b                               | a=            | Ė                | 145                           | ı                                        | ۱<br>ا    | im?                       | ļ,                      | Ŀ                    | i                                    | 5                                                 | 性                                                                   |
| 12  | 1:                                      | -10                                                   | 15                           | 15                              | 12            | 12               | į                             | 1.                                       | 10        | ۳                         | چا                      | 5                    | 15                                   | 0                                                 | 1 "                                                                 |
| 1   | -                                       | : 6                                                   | İέ                           | Ì٤                              | :             | 7                | İ۶                            | ٤١                                       | 12        | ı٤                        | 12                      | 15                   | íć                                   | 2                                                 | ı                                                                   |
| 1   | 6                                       | 12                                                    | Þ                            | ΙÞ                              | 100           | 100              | سرا                           | b                                        | 5         | 7                         | 150                     | 1/2                  | ļ.,                                  | F                                                 | l                                                                   |
| 1-  | :12                                     | it                                                    | i=                           | 10                              | 12            | 12               | 13                            | 12                                       | 12        | 5                         | :                       | ۳                    | •                                    | 2                                                 | l                                                                   |
| ŀ   | :10                                     | 12                                                    | 1:                           | 12                              | 12            | 12               | 12                            | 12                                       | 12        | 12                        | ٤١                      | 13                   | ٤                                    | [ ]                                               | l                                                                   |
| ١   | il to                                   | 1                                                     | 117                          | · •#                            | 1             | 15               | 15                            | ilt:                                     | Ì۳        | litz                      | 'n                      | 1                    | 100                                  | iF.                                               | •                                                                   |

090126146195120199143

93

संबत् १९८९ उद्गयनं प्रीमाझतुः जून १९३३ अ.६७वेष्ट छ.३०बुक्ते अय.१८-५६-१२

१८५५ शीमुगगाम । ज्येष्ठ ग्रष्णपक्षः दि. फा.इं.स.उ.र.स.चंद्रः

र |चामा है। गुर्गा गा है।

4303693 200000

12/24 860

कोणत्याही अवधीची प्रदृश्यित राशि, अंदा, फला, विकलत्मक अद्यीच प्रत्येक पंचा-१८५५ आपाड हा. १५ हुकतार ता. ७ जुलेचे व म. स्पोदयाचे स्पष्टग्रह व गति.

स्योंक्याची कुंडली.

गांत देतात. प्रश्नी नशत्रातमक्र रिपति किंवा प्रत्येक प्रद् कोणत्या नशत्राच्या कोणत्या चरणात

Ş

10122121219022199999

आहे हें देण्याची प्रया व पदाति सहसा कोठेंही दियान येत नाहीं. पग स्पष्ट प्रशावरूनही कोणला नधन्नांत य कोणला चरणांत आहे हें कादता येते. इष्ट्रमदाच्या साथि अंशकला ४०० हुसरा, ४०१ ते ६०० तिसरा य यापुटै चबया याप्रमाणे चार चरण समजाते. सर्वोच्चा कला करून लाव ८०० नीं भागांचें, भागाकाराइतकी गत-पूर्ण-नधर्थे लायुदील नशत्रात इष्टग्रद् आहे अर्घे समजाँव, याकी २०० पर्तत अपवी १ ला,

## इप्टदिवसाच्या स्पष्ट रवीचे उदाहरण.

इष्टरियाच्या मागील अयथीपासून पुदील अवथीपर्यतचे पूर्ण गेलेले दिवस १५४६०=९००४६०= ५४०००×१=१६२००० ही भागपंख्या तयार झाली. मागील अयथीपासून इष्टकालायर्यतचे दिवस ७×६०=४२०×६०=२५२००४३=७५६०० ही गुणक्रसंख्या होय.

मागील अवधीचा स्पष्ट रिव १ राशी १३ अंश २८ कला ९ विकला.

तो पुदील अवधीचा स्पष्ट रिव १ ,, २७ ,, ५१ ,, ११ ,, यांतन बजा करतां वाकी ० ,, १४ ,, २३ ,, २ ,,

आत्या, याच्या विकला करण्याकरितां १४ $\times$ ६० = 2४० + २३ = 2६३ $\times$ ६० = ५१७८० +२ ५१७८२ विकला झाल्या.

आतां ५१७८२ विकलात वरील गुणकसंख्या ७५६०० यानी गुणून त्यास वरील भागसंख्या १६२०००यानी भागिले. मागाकार ८४१६४ विकला त्यास ६० ने भागून मागाकार ४०२ कला व४४ विकला लाला. ४०२ कला व एवींच्या ४४ विकला है मागूल लाला. ४०२ कला व एवींच्या ४४ विकला है मागील अपधीचात स्वर्ध के सामील अपधीचात स्वर्ध के रासी १३ अंदा २८ क.९ वि.यात मिळलिले अपसी १ रासी २० अंदा २० कला आणि ५३ विकला हा इएकालचा स्वर्ध रवि झाला.

| . ५१७८२                   | १६२०००)३९१४७१९२००(२४१६४ |
|---------------------------|-------------------------|
| ×७५६००                    | ३२४०००                  |
| ३१०६९२००                  | · <b>६७४७</b> १३        |
| २५८९ <i>१०</i>            | <b>६४८०००</b>           |
| ३६२४७४                    | ·२६७ <b>१</b> ९२        |
| 3988089900                | १६२०००                  |
| ६०)२४१६४(४०२कला. ६०)४०२(६ | शंहा १०५१९२०            |
| 280 340                   | ९७२०००                  |
| 008 58                    | 0088800                 |
| ं १२०                     | ६४८०००                  |
| • ४४ विकला.               | १५१२००                  |
| - 4 1.4.4.1s              |                         |

### स्पष्ट मंगळाचे उदाहरण.

स्चनाः—ह्या स्पष्ट ग्रहाच्या उदाहरणामध्ये येवे, मंगळ, बुच, गुरु य ग्रुक ह्या प्रत्येक ग्रहाच्या उदाहरणाचे वेळीं—ह्य दिवताच्या मागील अवयीपातृत पुढील अविध्यत्तचे पूर्ण गेलेले दिवत १५  $\times$  ६० = १००  $\times$  ६० = १६२००० ही मागलंख्या कायम आहे अर्थ सम्बावें. त्याच-मागणं मागील अवधिपातृत ह्य कालायंत्रचे दिवत ७  $\times$  ६० = ४२०  $\times$  ६० = २५२००  $\times$  ३ = ७५६०० ही गुणकसंख्याही कायम आहे अर्थ सम्बावें. प्रत्येक उदाहरणात या संख्या पुन: पुन: दित्या नाहीत.

```
( ২৪০ )
```

भागसंख्या १६२००० ) १६६१२१०००० (१०२५४ निकला.

मागील अवधीचा मंगळ. मागील अवधीपासून इप्रबालापयैतचे पल.

याप्रमाणें इप्रवालचा राशि, अंश, कला, विजलासक स्पष्ट मंगळ झाला.

### स्पष्टबुधाचें उदाहरण,

पुटील अविष (चै. गु॰ १५) चा सुप. २-५-५८-१३ मागील अविष (चै. गु॰ १०) चा सुप. १-७-४३-१४ दोन अवभीतील अंतर १-२-१४-५५

```
( २४८ )
       रा. अं. क. वि.
                                 दोन अ. अ. वि. ११६०९९
       १-२-१४-५९
                                      गुणकसंख्या 🗙 ७५६००
      X₹٥
                                            49448800
       ₹0
                                           ५८०४९५
      + २
                                         ८१२६९३
      3.5
                                         ८७७७०८४४०० गुणाकार
      X٩٠
     2830
                                  १६२०००) ८७७७०८४४०० ( ५४१७९ वि
      +88
                                भागसंख्या.
                                           680000
     १९३४
                                            ०६७७०८४
      Хξο
                                             ६४८०००
     225080
                                            0230688
        +48
                                             १६२०००
     ११६०९९ वि.
                                            १२८८४४०
               कला.
                                अश
                                            ११३४०००
६०) ५४१७९ (९०२
                        ६०)९०२(१५
                                            ०१५४४४००
                           ६०
                                            १४५८०००
     ००१७९
                           ३०२
                                             0068800
                           ३००
       १२०
       ०५९वि.
                           ००२ कला.
     मागील अवधीचा वुध
     मागील अवधीपासून इष्टकालापर्यतर्चे पल. +०-१५- २-५९
                                    १-२२-४६-१३
     याप्रमाणें इष्ट कालचा राशि अश कला विकलात्मक स्पष्टबुध झाला.
                         स्पष्टगुरुचें उदाहरण.
                                   रा. अ. कं. वि.
     पुढील अवधि (ज्ये झु. १५) चा गुरु ४-२५-३२-२८
     मागील अवधि (वै क. ३०) चा गुरु
                                   8-28-30-84
                                    0- 0-44-83
               दोन अवधीतील अतर.
                                     दोन अवधीतील अतर विकला, ३३१३
          रा. अ. क. वि.
          o-o-५५-१३
                                             गुणकसख्या.
                                                          XUYEOO
              ×ξο
```

3300

483

३३१३वि.

2560600

१६५६५

२३१९१

गुणाकार २५०४६२८००

भागतंच्या विकला.
१६२०००) २५०४६२८०० (१५४६
१६२०००
०८८४६२८
८१००००
०७४६२८०
६४८०००
९४२८००

कला.

६०) १५४६ ( २५

<u>१२०</u>

०३४६

<u>३००</u>

०४६वि.

मागील अवधीचा गुर ४-२४-३७-१५

मागील अवधीचात्व | +०- ०-२५-४६

इष्ट कालायवेचे पत्ल | ४-२५- ३- १

याप्रमाणें इष्टकालचा स्पष्टगुरु ४ राधि २५ अं. ३ क. १ वि. झाला.

## स्पप्टशुकाचें उदाहरण.

रा. अं. क. वि.
पुदील अवधि (च्ये. शु. १५) चा शुक्र २-१०-२७-५६
मागील अवधि (चै. इ. ३०) चा शुक्र <u>१-२२- ३-१९</u>
दोन अवधीतील अंतर.

रा. अं. क. वि.

• - १८ - २४ - ३७

<u>×६०</u>

१०८०

+२४

<u>४६०</u>

<u>४६०</u>

<u>६६२४०</u>

- १३७

<u>६६२४०</u>

दोन अवभीतील अं. बि. ६६२७७ गुणकर्सस्या ४७५६०० १९७६६२०० २२१२८५ ४६२९२९ वि०१०५४१२००गुणकार

```
( २५० )
```

```
६०)३०९२९(५१५ कला.
                                         ६०)५१५(८ अंश.
         300
                                             ४८०
                                            ०३५ कला.
        ००९२
          ६०
         ३२९
         300
         ०२९ विकला.
                                    रा. अं. क. वि.
मागील अवधीचा शुक
मागील अवधीपासून इष्ट कालापर्यंतचे पल
दोन अवधीतील अंतर
याप्रमाणें इप्टकालचा सक्षि अश कलाविकलात्मक स्पष्टशुक झाला.
                    'स्पष्टशनीचे उदाहरण.
                              रा. अंक. वि.
मागील अवधि (ज्ये. शु. १५) चा शनि ९-२७-१८-३५
पढील अवधि (ज्ये. कृ. ३०) चा शनि ९-२६-५०- ६
              दोन अवधीतील अंतर ०- ०-२८-२९
                         दोन अवधीतील अंतर वि. १७०९
रा. अं. क. वि.
0-0-26-28
                                 गुणकसख्या. ×६४८००
                                         १३६७२००
     X٤٠
  1 8860
                                         ६८३६
                                       १०२५४
      458
       2008
                               गुणाकार. ११०७४३२००
     भागसंख्या.
                               विकला.
                                                         कछा.
     १६२००० ) ११०७४३२०० ( ६८३
                                             ६०) ६८३ (११
               ०१३५४३२०
                 १२९६०००
                                                   २३ विकला.
                 ००५८३२००
                   ४८६०००
                   ०९७२००
```

याप्रमाणें इष्टकालचा राशि अंश कला विकलात्मक वनी असलेला स्पष्टशनि आला.

भागील अवधीचा शनि. मागील अवधीपासून इष्ट कालापर्यंतचें पंछ.

# रंपष्टराह्चें उदाहरण.

याप्रमाणें इष्ट कालचा राशि अंश कला विकलात्मक यक्ती असलेला स्पष्ट राहु झाला,

(सूचनाः—श्वानि आणि राहु हे मह वकी असस्यायुर्जे मागील अवधीच्या रिवर्तीतृत पुढील अवधीची रिवरित वजा केली आहे. कारण मागील अवधीचेशा पुढील अवधीला वकीमह कमी असतो.)

### अवधिस्य ग्रहस्थितीवरून ग्रहांचा राश्यंतर काल.

. कोणलगारी अवधिस्य प्रदावरून त्याच प्रदाचे रास्तंत त्या अवि (गीर्णमा व अमायास्या यांच अवधि रूणतात.) पानून किती दिवत व पर्योग्डानी ग्रामान्यतः होर्रूण है काडप्याची गीति सालीलप्रमाणें आहे. पण है स्थांत टेवार्चे की, असंत सूरम गीतीनें काडलेंड प्रदांचे सास्तंत्रकाल व या पदतीनें वेणारें रास्तंत्रकाल यामप्यें मोधानदृत तरी करक राहील; कारण राहीं दिल्ली गीति मध्यम मानाची अवदा ही गीति अतिवाहम पदतीनी चर्चली जमणें शक्य गाहीं. कार्म गाहीं अर्था अनार्म वर्षेत्र खुळेल तर कार्ही प्रमंगीं कमी अगर जारती भरक आदळेल. कारण रास्तंत्रकाल गूरमगाति रियतिवर अवश्चमून आहे. तत्रापि ह्या रीतीनें प्रदेशस्वतराया काल धुमारानें वरी कब्दून वेट्ल है निक्षित. (१) व्या प्रहाचा रास्यंतरकाल ज्या पंप्रवड्यांत पहावयाचा असेल त्या प्रहाची पंचांगांतील मागील अवधीची राशिअंश कलामक रिपति प्याची व ती त्याच्या पुढील अवधीच्या त्याच प्रहाच्या राशि, अंश, कलामक रिपर्तीत्न बना करावी. आणि त्या सर्वोच्या कला करून त्यास तीननें गुणावें. येणारी संख्या ही भाग संख्या होय.

(२) मार्गील अवर्धीपासून पुढील अवर्धीपर्यंत पूर्ण दिवस किती होतात हैं पहार्वे आणि मार्गील अपर्धाचा इष्टमह २० अंद्यांतून बना करून बाकी वेईल त्याच्या कला कराव्या. व पुनः त्याची तिष्पट कराबी. त्यास दोन अवर्धीतील पूर्ण दिवस १३ असल्यास ७८० नें, १४ असल्यास ८४० नें, १५ अस् त्यास ९०० नें व १६ असल्यास ९६० नें गुणून दोन अवर्धातील अंतराच्या भाग संस्थेनें भागार्वे.भागाकार घटिकात्मक वेईल त्यास पुनः ६० नें भागून दिवस आणार्वे.

भागाकार दिवस व घटिकात्मक आला असेल तितन्या पूर्ण दिवस व घटिकांनीं मागील शवधीनंतर त्या ग्रहाचे रास्पेतर होणार असे समजावें.

उदाहरणार्थ शके १८५५ च्या च्येष्टांतील शुक्राचा व खीचा राख्यंतर काल काहूं.

| ज्ये. ग्र. १५ चा ग्रुक २-१०-२७-५६<br>वे. ज्ञ. ३० चा ग्रुक १-२२-३-१९ | राशीचे अंश<br>शुकाचे भुकांश | ₹० <b>-</b> ०<br>₹₹-३ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| दोन्हींतील अंतर ०-१८-२४-३७                                          | भोग्यांश                    | ७-५७                  |
| • <b>-</b> १८ <del>-</del> २४                                       | <b>७–५७</b>                 |                       |
| × ६ o                                                               | ×ξο                         |                       |
| 2060                                                                | ·                           |                       |
| +4.k                                                                | + 40                        |                       |
| ११०४                                                                | YUU                         |                       |
| ×₹                                                                  | ×₹                          |                       |
| ३३१२ भागसंख्या                                                      | १४३१                        |                       |
|                                                                     | × 900                       |                       |
|                                                                     | 1760900                     |                       |

#### भागसंख्या ३३१२) १२८७९०० (३८८ घटिका

१९३६ - २९४३० १६४९६ - २९३४० - २८४४ ६०) ३८८ (६ दिवस - २८० - २८ गटिका.

ज्येष्ठ ग्र. १५ च्या गुक्रांतृत ये. इ. २० चा ग्रुक यज्ञाकरता १८ अं. २४ कला ३७ वि. आस्या. त्यांच्या कटा ११०४४३≔३३१२ ही भागगंद्या ये. इ. ३० ला ग्रुवाचे भुकांच २२ कला ३ आहेत ते ३० अंचांतृत यज्ञाकरता ७ अं. ५७ क. त्या राजीचे भोग्यांच राहिले खांच्या कला ४७७×२=१४२१ याख बोन अवर्धातील पूर्व दिवस १५ म्टणून ९०० वार्नी गुणून दोन अवर्धातील झुकाचे अंतरात्मक भागकंख्या ३३१२ यानां भागिलें तेन्द्रा ६ दिवस २८ घटका हे फल आले. अर्थात् वैवाल झ. ३० नंतर पूर्ण ६ दिवस आणि २८ पटिका इतस्या काळाने झकाचे रास्पंतर होणार. पंचाय पाहिले असता त्याच्यामणं झकाचे रास्पंतर आदक्षत वेहेंळ.

#### आता रवीच्या राध्यंतराचा काछ कार्डू.

| ज्येष्ठ कृ. ३० चारिय २-१२-१०-३८<br>ज्येष्टं श्र. १५ चारिय -१-२७-५१-११ | ३० ० ०<br>भुक्ततवि २७-५१११ |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| अंतर ०-१४-१९-२७                                                       | मोग्यरवि २- ८-४९           |
| <b>৽-१४-१९</b> -२७                                                    | 7-6-89                     |
| × ξ.                                                                  | ΧĘο                        |
| 680                                                                   | १२०                        |
| + 88                                                                  | + 4                        |
| ८५९ कला                                                               | 378                        |
| _X_ <b>₹</b>                                                          | ΧĘ                         |
| २५७७ भागसंख्या                                                        | 100                        |

दोनं अवधीतील अंतर १५ दिवस म्हणून ३८४×९००

वेणेंग्रमाणें मागील अवशी म्हजरे त्येष्ट हा. १५ पायून पूर्ण २ दिवस व १४ पटिकानीं (झगार्ग) सर्वे पुडील रासीत प्रवेस करणार अर्थात् त्याचे सरवतर होजार. रेणेंग्रमाणें कोजाताही ब्रहाचा रास्पतर काल ह्यूलमावानें कादतां बेर्देल.

# <sup>अव</sup>धिवरून शुकाचा राख्यंतरकाल.

च्येष्ठ इ. ३० चा शुक्र २-२८-५०-५ च्येष्ठ इ. १५ चा शुक्र-२-१०-१७-५६ अंतर ०-१८-२२-९

म्हणजे ज्येष्ठ हु, १५ पासून पूर्ण १५ दिवस आणि ५७ घटिकांनी हुकाचे राख्यंतर होणार, पंचां-गातही त्याच दिवसी व त्याचप्रमाणे दिलेल आहे.

#### राश्यंतर कालावरून इष्टग्रहाचे इष्टकालीन स्पष्टसाधन

१ कोणत्याही अहाच्या एका रास्त्रंतर कालामातून दुवन्या रास्त्रंतर कालापत्त किती दिवस, पाटका, पळे होतात ती पाहांची व त्या सर्वाची वळं करून त्यास दीनमी गुणार्च. ही माग संख्या होम. २ अहाच्या रास्त्रंतरामात्तर हष्टकालापर्यंत येणान्या दिवस घरी पळांची छठे आणार्ची व त्याची हुण्यट करावी ही उपकर संख्या होस. २ सुणकसंख्या १८०० मी पुनः गुण्यन माग संख्येने मागार्वे. भागार्का करलात्त्रक वर्षेत्रक वर्षेत्र हिन इत्याची केंद्र करावें हो गुण्यत्व प्राची हो गुण्यत्व वर्षेत्र त्याची करावें अत्य करावें केंद्र करावें हो हा स्वाची अहा करात्रंत्रक प्रकाराचा स्थापत हात्रा स्वाची पूर्ण गेलेख्या वर्षात्रीं आहे. इत्याची अहा करात्रं हुण्यत वर्षेत्र हुण्यत करात्रं हो स्वच्या स्वाची स्वाची करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत हुण्यत करात्रं हुण्यत करात्रं हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत हुण्यत

उदाहरणार्थः--- शके १८५५ ज्येष्ट हा. ७ हुघवार सकाळचा सप्ट हाफ कार्टू.

मियुन राघींत शुक्र पेख श्र. ६ संगळवारी २८ प. २० पळांनी येती व ज्वेड हा, ३० शुक्रवारी ५७ प. १४ पळांनी कर्करायींत जातो. ह्या दोहांच्या दरम्यान २४ दिवस २८ घटिका ५४ पळे होतात. त्याची सर्व पळे ८८०८०२२=१७६१६० ही भाग संस्त्या होय.

गुक्त मियुन राजीत आस्त्रापायून इष्ट येळपर्यतचा काल ३१ पटिना ४० पळे त्यांची पळे १९०० याच्या दुष्पट २८०० ही गुणकराच्या, गुणमंख्या ३८०० ह्यास गुणिले.

X8600

भागसंख्या १७६१६०) इ८४०००० (३८ कला

42८४८० १५५५२००

<u>१४०९२८०</u> <u>०१४५९२०</u>

अर्थात् इष्ट येळी मिथुन राशीचा ० अंश ३८ कला इतका स्पष्ट शुक्र झालां.

### स्पष्टप्रहांची अगदीं सोपी रीति.

कोणत्याही पंचांगात प्रत्येक पंत्रवडमाच्या कुंडलीवर त्या दिवसाचे स्पर्शेदयाचे स्पष्टग्रह व त्यांची दीनेक गति दिखेली असते. त्या गतिवरून इष्टदिक्साचा इष्टकालचा कोणताही स्पष्टग्रह कसा करावा याची अगर्दी सोपी रीति सागूं.

## प्रहांच्या दैनिक गतीवरून इष्टकालीन रपष्टमह.

( १ ) इष्ट कालाच्या मागील अवर्षापासून इष्ट काला पर्येतच्या एकंदर दिवस, घटा पळांची विपळें करून त्यास इष्ट महाच्या दैनिकगतीच्या विकलांनी गुलावें व २,१६००० ह्या संख्येन मागावें.

मागाकार विकलात्मक येतो. त्यास ६० में भागून अंदा, कला, विकलात्मक रियति आणाची आणि हे अंदादि मागील अवधीच्या त्या प्रहात मिळवार्वे म्हणजे हुए कालाचा स्युल मानाने तो स्पष्ट प्रह होतो. .

( येम ह्या गति पद्धतीने स्पष्ट ग्रह करताना है अवस्यमेय ख्खांत टेयावें कीं, ह्या पद्धतीनें येणाऱ्या स्पष्टप्रहात कोहीं कलांची करूप राहणें दास्य आहे. कारण महीची दैनिक गति कायम नरते. दररोज काहींना काही पोष्टी तमी गति बादत जाते किया कमी होते करिता ह्या पद्धतीनें स्पष्ट ग्रह फाडला असर्जा तो स्थूल येती व स्पात करूप राहते स्थून स्ट्रम स्थिति काहतांना सूरम पद्धतीनेंच तथार कराता.)

रपी गति ५७ कला. २० विकला आहे तर दुसन्या दिवर्यी म्हणने अवधीपासून १ दिवसानें स्वष्ट रिव किती येईल हैं पाइण्याकरिता

 २१६००० विपळे.

 Х१४४० विकला.

 ८६४००००

 ६४८०००

 ६४८०००

 ०९५०४००

 ८६४०००

 ०९५०००

 ८६४०००

 ८६४०००

 ८६४०००

 ८६४०००

## ६०) ३४४० वि. (५७ कला

२० विकला

१ दिवसाची विपळॅ २१६००० 🗙 ३४४० (एक दिवसाच्या गतीच्या विकला=७४३०४०००० ... २१६००० = ३४४० विकला ÷ ६० = ५७ कला २० वि. हें १ दिवसाचें फल अवधिस्य स्पष्ट स्वि. १ रा. २७ अं. ५१ क. ११ वि.

१ - २८ - ४८ - ३१ इतका इष्ट वेळेचा स्पष्ट रवी झाला.

### गतिवरून स्पष्टरवीचे उदाहरण

मामील अवधीचा स्पष्टरिव १-२७-५१-११ त्याची दैनिकगति ५७ कला २० वि. अवधीपासून पूर्ण ५ दिवसानंतर स्पष्टरवी करावयाचा आहे म्हणन

५ दिवसाची विपर्ळे १०८००००

दैनिक रविगतीच्या विकला 🗴 ३४४०

१०८०००० विपर्छे

×३४४० विकला

83300000 8320000

3280000

#### २१६०००) ३६१५२०००० (१६७३७ विकला

६०)१६७३७(२७८कला 285000 १४५५२०० १२० ४७३ १२९६००० ४२० 08497000 0430 १५१२००० 00600000 **०५७**विकला ६०)२७८(४ ঐয়

१५१२००० 0006000

•३८४ला

याप्रमाणें ४ अंदा ३८ क. ५७ विकला है पल आलें ते अवधिस्थ रवि १ स. २७ अं. ५१ क.

मिळविलें असता १-२७-५१-११

इप्रकाली +०- ४-३८-५७ हा गतिवरून स्पृत मानाने रिव झाला. २- २-३०- ८

११ वि. यात

## गतिवरून स्पष्ट मंगळाचे उदाहरण.'

\$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000 \$0,0000

६०) ८०४५ (१३४ क. म्हणजे २ अं. १४ क. अर्थात्

६० \_\_\_\_\_\_\_ २०४ — एक्ण २ अमेन १४ कला ५ वि १८० — २४५ २४०

.\_ ५ वि.

अविभागन इष्टहालापनेतची विषठी १०८०००० 🗙 मंगळाच्या दिनगती (२६ क. ४९ वि )च्या विकला १६०९ – २१००० गाचे पत्न २ अं. १४ क. ५ वि. हे आर्थिस्थ मंगळ ४ रा. २६ अं. ४८ क. १५ वि. बात मिळविंदा स्पष्ट मंगळ ४ रा. २९ अं. २ क. २० वि. देवहा झाला.

## गातिवरून स्पष्ट बुधाचे उदाहरण.

```
५९३
                                                  ६०) ५९८ ( ९
            480
           ०५३५
              ५५ विकला
   एकृण ९ अ. ५८ क. ५५ वि.
     अवधीपासून इष्टकालापर्येतची विपळे १०८०००० × अवधीकालीन बुधगति ११९ क. ४७ वि.
स्याच्या विकला ७१८७ यात - २१६००० याचे पल ९ अश, ५८ कला, ५५ विकला है
     अवधिस्य स्पष्ट बुध २-९-५८-१३ यात मिळवितां
              २-१९-५७-८
     र् सारी, १९ अरा, ५७ कला ८ विकला स्पष्ट बुध झाला.
                    गतिवरून स्पष्ट गुरूचे उदाहरण.
                      200000
                       X३१७
                       6460000
                      2000007
                     3580000. .
      २१६००० ) ३४२३६०००० (१५८५
                 १२६३६००
                 १०८००००
                0 8 4 3 5,000
                  १७२८०००
                  • १ 0 ८ 0 0 0 0
                   8060000
                    00000
                           ६०) १५८५ (२६ कला
                                  २५ विकला
      अवर्धापायुन इष्टवालापर्यंत विपळें १०८०००० ×गुरूची दिनगती ५ क. १७ वि. यांच्या विकरा
 ११७ - २१६००० याचे पल २६ वला २५ वि ते अवधिस्य स्तष्ट गुरु ४-२५-३२-२८ सांत
 मिळवितां ४ स. २५ अ. ५८ वला ५३ विकला इतका स्वष्ट गुरू झाला.
```

(२५८)

६० ) ३५९३५ ( ५९८

# गातिवरून स्पष्ट शुकाचे उदाहरण.

२१६००० ) ४७६८२००००० ( २२०७५

४३२०००

2835000

०१६२००००

१५१२००० **०**१०८००००

3060000

0000000

६० ) २२०७५ ( ३६७

८० क. म्हणजे ६ अशा ७ क्ला५५ जि.

३६०

०४७५

५५ वि.

अरापीपायुन इष्टराल्गार्यतची विश्कें १०८०००० × द्यानाच्या गतिर्चा (७३ क. ३५ वि.) विग्कें ४४१५ + २१६००० याचे क्छ ६ अ. ७ क. ५५ वि. हे अवधिस्य ग्रुन २-१०-२७-५६ यात मिळविता २-१६-३५-३१ हा स्वष्ट ग्रुक झाला.

### गतीवरून स्पष्ट राहुचे उदाहरण

1060000

मार्गाल अवर्धापासून इष्कालपर्यंतची वियळं १०८०००० 🗙 राहुची दैनिक गति २ क. ११ वि. याच्या विकला १९१ – २१६००० यावरून जालेले प्रल १५ क. ५५ वि. हॅ अवधिस्य राहु १०– –१३–३५–१८ यात बना करिता १०–१३–१९–२३ हा स्पष्ट राहु झाला.

# रपष्ट प्रहाची अगदीं सोपी (पण रथृट ) सुलभ रीति.

जो ग्रह स्थर वसवयाचा असेल स्वाची अवधिस्थ कलात्मक गति घेजन स्यात प्रथत ६० नै गुणावें आणि नतर मागील जनवींपायून इप्तालायेवच्या एक्टर घटिगार्ग पुनः गुणावे व वेणाऱ्या सस्यत्त १६०० ने भागावे म्हणजे कलात्मक भाग येहेल त्याचे अवादित्रक्त मागील अववीच्या ग्रहान मिळ्यावे म्हणजे स्यप्त अर्थ भ्रष्ट , ह्या पीतींत इप्तालची पळें व गतींतील विकला लोकस्या असत्यामुळे यावक्न निपणाऱ्या ग्रहात काही स्थ्लता राष्ट्रीय, सुरुमसीति व ही सीति यात वाही कलावी कसर राहणार,

पनागात तिष्यादि व स्वष्टमहादि स्थिति मध्यम सुर्योदय समाठी ६ बाजता म्हणजे हर्देड केळ ६ बाजन ६९ मिनिट या केळची दिलेळी असते अर्थात् इतर कोणत्यादी ठिकाणची हर्ट. रा. सप्ट मार्गोदयाभावनची ह्यात कादावयाची अर्थेळ तर ट्रास्थळाचा हर्टे. टा स्पष्ट स्पॉदिय आणावा आणि तो हर्टे. टा. ६-३९ वेथा जितका कर्मी हिंचा जास्त अर्थेळ तितकचा अतराग्न येणारे पछ त्या त्या महात अभित जी ज्यादमाणें अनेळ त्यादमाणें करार्टे. रा.स्व २ ट्रास्थळी ही महस्थित मेईल, ट्रास्थणिय सूर्योदय सूर्योदय हर्वोदय कर्मी कर्मी अर्थेळाचा सम्बाद अर्थे क्यादमाणें अर्थेळाचा सम्बादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्वादय स्

उदाहरणार्थं इटरपळाचा स्व. स्पॉर्ट्य स्टॅ. टा. ६ वा. ५४ मिनिटार्नी आहे आणि पचागातील स्पष्ट रखी १ रा. २७ व ५१ वल ११ वि ( गति ५७ व. २० ति ) आहे स्वायरून दृष्ट्वाट ६ ता. ५५ मि. यात्रेळचा रिव आणाययाचा म्हणून ६—५४व्या६—१९=१५ मिनिट अधिन आली तेन्द्रा १४४० मिनिटास वार १५ मिनिटास वार १५ विटाल आरया रथा दृष्ट्रस्थाचा स्वायंत्र र टा. ६—३९ नतर अत्याया त्या दृष्ट्रस्थाचा स्वायंत्र र टा. ६—३९ नतर अत्याया त्याद्रस्य स्वायंत्र र टा. ६—३९ नतर अत्यान पचामाणात स्वायंत्र र टा. ६—३९ स्वायंत्र स्वायंत्र र टा. ६—३९ स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्य स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स

इष्टमाल मुर्योदयनतर चेन्हादी असता स्टॅं. टा. इष्टेचेंट्रेन्स ६ ता. ३९ मिनिटे बजा करावी व येणाऱ्या कालाचे देनिक मतीमें निवणारें कल बचामस्य स्टब्रहात मिळवाव म्हणने इष्टकालीन ब्रह होतो.

#### स्योदयकालीन स्पष्ट प्रहांची माहिती.

हुद्ध निरम्न टिक्टक्पवामात किंचा दुमच्या कोणन्यादी बचागात पौर्णिमा य अमागात्या या दिवतींने म. स्वादमान राष्ट्र मह दिल्ने अमसात. राज्यका त्याचा दिवमाने सूर्योदयान आपत्या दूषमांत्रे मह क्यों कायवानो है मागता याँ है रूपांत देवारे कीं, सात, गुरु, गहु, वांच्यासरारे न स्मिरमति मह आदेत से बचागानी न्य पेपले सर्व हरकत नाहीं वांच्य दाद पटकात त्यांच्यास पारमा वर्ष वर्षेट से नाहीं. मात्र सीमगति मह आपत्या गांवने न्योंद्याचे तथार केंट्य पादिनेत.

#### चद्रस्पष्टीकरण रीति

चह स्वष्ट कराज्याचा असेन तहा रष्ट म जाची एक्सर च प मादावीं य नन्ताची भुक च प मानावी, नक्स रष्ट नम्जान्या सर्ज प पळात तस्य २०० क्या तस्य कु प पळात तितारी याप्रमाण ज्या स्वर मद मदा नात्तर रूप नस्याया पृत्रीच्या नम्जानुद्वा तिती राधी तिता जय चह गेगा है पहान त्यात वरील जसादि मिळवाने म्हणून स्वर चह साथ चहाने र नस्याचे माण ११ अदा २० क्ला आह महणून तितर्जी नगर्जे गेगां जसतीन त्याच्या साधा व जदा तिती होतात है पहांचे उदाहरणार्थ, जापने हुए नम्ज मधा अगृत इट्टळीं चह ५ अ मुत्त झार अही आता त्याच्यामागील सर्वे नगर्जे अितीनासून पेजन त्याचे रास्तादि पहांच्याच्या तर जोनेज्या नस्वावायेत चह कर्क साधीत पूण झाला. त्यात ५ जोनेज्या नस्वावायेत चह कर्क साधीत पूण झाला. त्यात ५ जोनेज्या नस्वावायेत चह कर्क साधीत पूण झाला. त्यात ५ जोनेज्या नस्वावायेत चह कर्क साधीत पूण झाला. त्यात

चद्राची १ निप्रसाची अञ व कलात्मक जितकी गति असते, त्याच्या अडीचपट अनुक्रमं

क्ला व विकला १ तासास गति येते

### स्पष्टग्रहसा रनार्थ गतिमवधी माहिती,

पचामातील अविस्थ हिचा पर्यहारीन त्यादयाच्या स्तर प्रद्वापसन इटहारीन स्तर प्रद करताना भावन्या दृष्ट दिवसाच्या अरारहार अवस्थि म्हणने वैश्विमा अगर अभागस्याब हृष्ट दिवसाच्या पुटील अवस्थि म्हणने वी (मा अगर अमार स्वा या दोन दिस्साची हृष्ट ग्रहाची पचामातील मिति च्याचा व स्वाच अतर म्हणने दोन अवशीमधीर गर्तावीर अतर हाहावें व स्वास त। यश १४-१५ हिंगा १६ यारेश नितस्या दिवसाचा अवट तितस्या दिवसानी मागून गर्ताच दैतिक प्रारीच अगर कमी होण्याच मान बाहावें

नंतर इष्टाद्रश्राच्या मार्गाण अवधीचा गति पुढाण अन्नवाक्या कमी अवस्थास त्यात दैनिक गतीचें मान मिळवाच म्हणने प्रतिवर्देची किया पहि या दिवसाची गति झाली असे समनीवें या आलेच्या गर्तात पुन दैनिक मान मिळवाच म्हणने दुभन्या दिवसाची गति झाला याप्रमाणें पत्रवद्याची गति तयार करायी

इष्टादरराज्या मागील अरधानी गति पुरील अवधारेता नास्ता अवस्थार खातून दैनिक गतिमान बना कराव, रश्जने पहिल्या दिरावांची मति झारी त्यात पुन दैनिक मान बना बर्ने असता दुसऱ्या दिव साची गति झारी याप्रमाण १५ दिवसाना सात बादावा

नतर दशदरकाच्या मागीन अवशीचा स्वष्ट अह वक्त त्यात वर बाढलेटी गति अनुस्मानें मिळवाती य दुसन्या, तिसन्या याप्रमाणें अनुस्मानें १५ दिवसाचा प्रन तवार स्थाग कोणताही ग्रह बना असस्यास गति अनुस्माने बना करावा म्हणज स्थट ग्रह यर्देट राहु नेहुमी बनी असतो

उदाहरणाथ क्षाना करा की एका बढ़ानु १५ जा व त्यं है है है जा बादान अन्धीतकन प्ये ह ८ वा दिवर्धी बुधाची गात कानावाजा आहे प्ये नु १५ जा गति १२२ क ४६ वि असून कृष १० ची गति १२८ क ४० वि आहे या वाहोतील अंतर ५ क ५४ वि असून दररोज गति मादण्याने प्रमाण २५ वि १७ वि वि

| • |     | \$ 1.11 | , , ,  | 17 4116 |        |     |        |                              |
|---|-----|---------|--------|---------|--------|-----|--------|------------------------------|
|   | ক   | वि      | प्र वि | वि      | प्र पि | 雸   | वि     | प्र गती                      |
|   | १२२ | ४६      | ۰      | + २५    | १७ =   | १२३ | 22- 21 | <ul><li>प्रतिपदेची</li></ul> |
|   | १२३ | \$ 5    | १७     | + २५    | १७ =   | 1-3 | ३६- ३१ | ४ द्वितीयेचा                 |
|   | १२३ | ३६      | ३४     | + २५    | १७ =   | १२४ | १८१    |                              |
|   | १२४ | 8       | 4 8    | + २५    | १७ =   | १२४ | २७ ८   |                              |
|   | 658 | २७      | <      | + २५    | १७ =   | १२४ | દર રહ  |                              |
|   | १२४ | ५ ર     | ≎ ધ    | + २५    | १७ =   | १२५ | 90 Y   |                              |
|   | १२५ | \$ 19   | 85     | + રષ્   | १७ =   | १२५ | ૪૦ ૬૬  |                              |
|   | १२५ | 85      | 48     | + २०    | १७ =   | १२६ | ८ १६   |                              |
|   |     |         |        |         |        |     |        |                              |

याप्रमाणें गति तथार केली न्रणजे अ. च्ये. क. २० ची गति १२८-४० येते. ही दररोजची गति पीणिमेपासन स्पष्ट बुधात मिळविली असतो त्या त्या दिवसाचा स्पष्ट बुध येईल.

अवधिपासून ८ दिवसाचा स्पष्टग्रह तयार करावयाचा म्हणून एकदम ८ दिवसांची येणारी गति मिळदून स्पष्टग्रह केल्यास त्यांत कसर येहेळ कारण गति अनुक्रमान वाढत जाते किंचा कमी होते याकरितां अनुक्रमान प्रत्येक दिवसांची गति मिळवित गेल्यानच जास्त सङ्माना येक शकते हैं कहांही विसङ्क नये.

#### राशिचकाच्या आरंभस्थानापास्न प्रत्येक नक्षत्रताऱ्याचे वेधसिद्ध अंतर.

| নধ্বর্গ        | रा अक.  | नक्षत्रें | रा अ. क         | नक्षर्ने        | रा. अ. क.            |
|----------------|---------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>अश्विनी</b> | ०-१४६   | पूर्वा    | ४-२३-३२         | उत्तरापादा      | ८-२२-४७              |
| भरणी           | 02620   | उत्तरा    | ५१-४५           | अभि <b>नित्</b> | ८-२५-२६              |
| कृतिका         | ११०७    | इस्त      | ५२३३५           | श्रवण           | 5-22-43              |
| रोहिणी         | १-१९-५५ | चित्रा    | E               | घनिष्टा         | ९-२७-३१              |
| मुग            | २३-५०   | स्वाती    | ६४-२२           | शततारका         | १०-२१-४२             |
| आर्द्रा        | २८-५३   | विशासा    | ७१८             | पूर्वाभाद्रपदा  | ₹ ₹ <del></del> X-X° |
| पुनर्वेसु      | ३३-२२   | अनुराधा   | ७१२-४२          | उत्तरामाद्रपदा  | ११-२४-२६             |
| पुध्य          | ३-१८-५१ | ज्येष्ठा  | ७-१९-५४         | रेवती           | ₹२—०—०               |
| आश्वेपा        | ३-२३-४६ | मूळ       | ८३०             |                 |                      |
| गाधा           | X-9-4/  | ਪੂਰੀਗਟਾ   | 1 / - 2 / - 7 2 |                 |                      |

मधनताऱ्याओं कोणत्याही प्रदाची चुति केव्हा होईल हें कादावयाचें असता ज्या नक्षनताऱ्याओं वृति महावयाची अरेल त्या ताऱ्याच्या पाणीभधातून दृष्ट अह वजा करून बाकी वेणाऱ्या अद्यादिकास अहाऱ्या वातीमें भागाकार दिवस वेतील. वाकीस २४में गुणून पुन मागावें. भागाकार तास वेतील वाकीस ६० में गुणून पुन भागावें. भागाकार सिनेट वेतील. अर्थात् पौर्णिमचा अवर अमावारवेचा प्रदे वेतल असद्यास तेषुर भागाकाराद्यतमा दिवस, तास व मिनेटारीं नक्षत्रतारा व मह वाची भोगपुति होईल.

इष्ट नथर्मी व इष्ट चरणीं प्रह केवा वेर्र्ड हैं पहाचवाचें असता वर्राङ थीतीनेंच पहावें. एक नस्र माचा व चरणाचा आरम कीणाया गरायिचा विची अग्र कलायाया होतो हैं पहून हो आकढ़े प्याये. दीन प्राया युतिकाल बादावयाचा असतो दी-ही प्रह, राति, अस, कल, विकलासक वेऊन त्याची वाजायी करायी याप्रमाणेंच दोघाच्याही मतीची बाजायों करायों गायाया गरामें दोघाच्या रायाविकाची बाजायों करायों याप्रमाणेंच दोघाच्याही वाजायों करायों अवस्था करवें सामाव व दिवस, तास, मिनिट कादावीं. अवधिस्त कालायाया तितक्या नालां त्या प्रहाची सामाव्य त्युति होर्ड्ड अस समजावें. ह्या रीतीनें चादलेंच्या युतीस मोग-सुति असं म्हणतात प्यायात असर वर्षपरिधात दिलस्या युति वियुवद्यति असतात भोगद्यतीत आणि वियुवद्यति असत असते वरीस रीति मध्यम माना-या अस्वयानें प्रहाच्या दिसर, चर गतिमानाप्रमाणें युतिकालात योगावृत भेद येहर. कम्मराळच्या महायीं चाल महाच्या वृति केवा होर्ट्ड हैं पाहावयाचें अवतो जनसङ्कलितील प्रहाचा

जनराज्या महाना चालु प्रदाशी चुंति करती हारिल है पाहायमाच अवता जन्मुङ्गतिल प्रहान्या रारायादिषानुन साच राजीत आरोला चारु प्रह चणा चन्न गाणीस त्यान्यायातीने मागून येणाऱ्या दिवस, तास, मिनियहत्तस्या कारणेत जनस्य प्रहांची गोचरीच्या प्रहाची चुति होर्हेल असे सम्बाद्ध

उदाहरणार्थे —जन्मकारी वर्षराशीचा रविमाग्छ ७ अद्यात आहे व त्याच्याशी गुरूर्या श्रुति वहा वयाची आहे श्रवे १८५६ च्या आयात नु १५ स मुद्द वर्षराशीच्या ७ अश्च ४ वर्षत आहे. त्याची टैनिकमाते १२ करा ५६ वि अर तेरहा ह्या स्नूरियायुर्यी सुमारे २० पटिवचने बेटी स्विवनाद्धार्शी गुरूपी शुद्धि हाली पेंद्रविकोण रस्तादि यांग बाल्ही बाग्रमाणच बादवा वेतात. मान त्याचे अश्च निराह्म अर्थरात. पुट्ट दिलेखा साम्ययायवरीय्वामाणां प्रतिक चरणाचे थेटी चद्र निर्मा अपनातो हे बहुन पेर्टर.

# राशिचक्र, राशि, नक्षत्र वगैरेचे प्रमाण.

#### सप्तविंशतिभैज्योतिश्वकं स्तिमित वायुगम् ।

तदकाँग्रो भवेद्राशिर्नवर्ध्व चरणान्त्रितः ॥३८७॥ ज्योतिपतस्त्र सुधार्णय सप्तर्विशति नक्षत्रैर्धुक ज्योतिश्रकं स्यात् । स्तिमित वासुनं स्तव्यवायोरुपरिस्थितम्। तथा च सुर्यस्थिदाते

" भचकं ध्रुवयोरूर्ध्वमाक्षिप्तं प्रवहानिलैः " इति ॥३८८॥

तस्य चक्रस्य द्वादतात्ता राशिभीवत् । कि भृतः नवमिर्नक्षत्र पार्दिश्वनिदतं सपादनक्षत्रद्वपात्मकमित्यर्थः॥ नक्षत्रमित्थं चतुरङ्घिकं भयेन्नामाक्षरं जन्मनि तस्य युज्यते । राश्चिस्तदेको नवभिस्तद्ङ्घिभिर्नवांग्चर्संबरुजतो विनाभिजित् ॥ २८९ ॥

मुहूर्तमाला सज्ञाप्रकरण

इत्यमनेन प्रकारेण चतुरंप्रिकं चतुर्भरणात्मकं नक्षत्र भवेत् । तस्य नक्षत्रस्य नामाधरं चुचेचोळा इत्यादि जन्मनि युज्यते । जन्मनाम्नि प्रयुज्यत इत्यर्थः । नवादासन्दैः राशिवादास्पैर्नवभिस्तदंप्रिभिस्तेपा चरणैर रेको राशिर्मवति । तेच रादायः अजतो मेपादारभ्याभिजिनक्षत्रं विना फ्रमेण त्रेया इत्यर्थः ॥

#### त्रिंशदंशो भवेद्राधिरंशः पष्टिकलात्मकः ॥ कला स्यादिकलापष्टिरंशभागलवाः समाः ॥ ३९० ॥

राशि खिंदादेशात्मको भवेत् । एकस्य राधेरंशाखिदादित्यर्थः । तथा एकस्यादास्य कला विप्तयः पष्टि-रित्यर्थः तथा एकस्याः कठायाः विकट्या विवित्तयः पष्टिरित्यर्थः । अंशोभागो छवश्चेति समाः । पर्यापशस्या इत्यर्थः ॥

मेपो पृपो मिथुनकर्कटसिंह कन्यातालिश्च पृथिक घनुर्मकराख्यकुम्माः ।

मीनश्च राज्य इमे द्व्यधिकाद्येव चक्रं भचक्रमिति गोलविदो वदन्ति ॥३९१॥

इमे भेषादयः हाद्यराययः स्यः । इति भचक्रं राधिचक्रमेव गोलविदः चक्रमिति वदन्ति ॥ अनेन
वचनेन ज्योतिक्षक स्वस्य निर्णयोमवति । अरिमन चक्रे—

#### मन्दामरेज्य भ्षुत्रसर्ये शुक्रेन्दुजेन्दवः । परिभ्रमन्त्रियोऽधस्तान् क्रमशः शीघगामिनः ॥३९२॥

शनिगुरुकुनरविद्युक्रकुष्ट्रकृत्रकृत्रक्राः अयोऽयः परिप्रमन्ति । तान् द्रमशः शीप्रगामिन इति, ग्रोक्रक्रिये विदन्ति । तान् क्रमशः शीष्रगामिनः इत्युन्तः । एकपिश्चमा क्षेकः शीष्रगः इत्यर्थः ॥

# राशिचकं खपदेश्यंशं राश्येकं त्रिशदंशकं।

#### खलाष्ट कलयास्यं प्रति नक्षत्र गण्यते ॥३९३॥

राशिचकाच्या निरयन आरमस्यानापासून त्याच्या समातीपर्यंत एकंदर मेव, वृपम इत्यादि १२ राशी आहेत व त्या प्रत्येक राशीत सध्यादीन नध्ये असतात.

सर्पय राधिचक १६० अशाचे आहे व प्रत्येक राधि १० अंशाची असते. १ नशत १२ अंश २० काळाचे असून प्रत्येक नक्षताचे ४ चरण व स्पर्वेरी प्रत्येक चरण २ अंश २० काळाचा असतो

पंचामात अपभीने जे मह दिवेले असतात ते साधि, अंध, क्ला, विकाला असे अनुक्रमानें एका-खार्ली एक साप्रमानें देतात व स्याच्यानरताली स्वाची कला विकालासक दैनिक गति दिलेली अलतें. पंचागात फक्त र्शाचेच तेव्हडे अधिनी पासून रेवतीपर्यंतचे नक्षत्र प्रवेश म्हणजे सूर्य कोणत्यादिवर्शी कोणत्या नक्षत्रात केव्हा जातो हे दिलेले असते पण चाकीच्या कोणत्याही अहाचे नक्षत्र प्रवेश देत नाहींत. मग प्रत्येक प्रहाचा, प्रत्येक नक्षताचा चरण प्रवेश देण तर दरच राहिलें.

याकरिता कोणत्याही प्रदाचा कोणत्याही नश्चमात व चरणात प्रवेश होण्याचा काछ काढण्याची सीपी रीति अम्ही देत अहो.

कोणत्याहि स्पष्ट महाच्या राज्ञी, अंदा, कला मक स्थितिवरून तो मह दृष्टनेकी कोणत्या नक्षत्रात आहे है कळून येण्यास अडचण पहत नाहीं, कारण १ नक्षत्र १३ अंदा २० कलाचे हें प्रमाण ठरलेले असत्या- मुक्के भोणताही दृष्टमह रास्त्रास्क असेक त्याना अंद्यास्क करून घेऊन त्यास १३ अं. २० क. मी भागावें म्हणजे गत नक्षत्रे येतील य गत नक्षत्रा पुढील नक्षत्रात दृष्टमह आहे हे ध्यानात येईल. शेणत्या राधि, अंद्यापात्म कोणत्या राधि अंद्यापयी कोणते नक्षत्रव त्याचा प्रत्येक चरण असतो. याचे कोष्टक पुढें चंद्रस्पष्टी करणांत ठिलें आहे त्यास्त्र चटकन लक्षात येहल.

उदाहरणार्थं इष्टम्रह ७ रा. २० अंशात आहे त्याचे एकंदर अंग्र २२० झाले त्यास १३ अंग्र २० कलानों मागिले अवता १७ गत नक्षत्रे होऊन १८ व्या नक्षत्रात इष्टमह आहे अर्थे स्पष्ट झाले. ( या ठिकाणीं १३ अं. २० कलानी मागावयार्चे असस्याने महान्या शक्ति अंशाच्या कलाकरून त्यास ८००मी मागिले तरीही चालेल.)

आता कोणत्या नक्षत्रात कोणता ग्रह केव्हा प्रवेश करती है काढण्याची पदाति व त्याची उदाहरणें देऊं.
प्रत्येक नक्षत्राचे आरमाचे ध्रवक दिलेल्या कोष्टकावरून कळून येतील. तें ध्रवक म्हणजे तितक्या
राशि, अंश, कलात्मक कोणाताही ग्रह असला किवा आला म्हणजे मागील नक्षत्रात पूर्ण होऊन त्या नक्षत्रात प्रवेश झाला. ह्या प्रत्येक नक्षत्राच्या ध्रुवकाकावरून इष्टग्रह त्या त्या ध्रुवका इतक्या राशि, अंश, कलात्मक रियतीत केव्हा येती हैं गणितानें कादणें याचेच नाय ग्रहाचा नक्षत्र प्रवेश काल कादणें हैं होय. अर्थात् ज्या तितेन य पद्धतीनें ग्रहाचे राखंतर काढण्यात येते त्याच पद्धतीनें ग्रहाचा नक्षत्र प्रवेश काल कादता येती नो क्षत्राः—

च्या नश्वनात प्रहाचा प्रवेश वाहाययाचा असेल त्या नश्वनाच्या श्वाकाच्या जवळच्या मागील अवस्थान तांच प्रह घेजन श्वाकात्त वजा कराया. वाकी चेहेल त्याच्या विकला करन त्यास ३ ने गुगार्थे, तांचर पुन: त्यास मागील अवस्थान ८४० में १५ असल्यास १०० ने, १६ असल्यास ९६० में व १३ असल्यास ९०० ने, १६ असल्यास ९६० में व १३ असल्यास ७८० ने गुगार्थे आणि मागील अवस्थान १६४६ हुईाल अवर्थीच्या इष्टमहातून बजा करन वेणाच्या अस, कला, विकलादि संख्येच्या विकलाची विष्यट करावी व त्यांनी मागील मागोलकार चरिका आणाच्या, मागील अवर्थीचा स्व त्यानी मागोल, मागोलकार वरिकाल वेहल, त्यास ६० मागून दिवस व परिका आणाच्या, मागील अवर्थीचासून मागामाकार श्वावना चरण प्रवेश कालावा. उदाहरणार्थ, तके १८५५ च्छे द्वारसाची स्व मुमार्गिक कोणलाही नश्वनाचा चरण प्रवेश कालावा. उदाहरणार्थ, तके १८५५ च्छे द्वारसाची त्यां मृग नश्चना केला जाणार हे पहावयाचे आहे. म्हणून मागील अवर्थाचा सर. १ र. १२ ४ अ. २८ क. ९ वि. हा पुढील अवर्थीचा स्वी १ रा. २७ अं. ५१ क. २१ वि. यानून वजकरिता वाजी ० रा. १४ अं. २३ कला २ विकला आल्या हाच्या विकला करावयाच्या म्हणून १४ अं. ४ ६० = ८४० + २३ = १६३ ४ ६० = १९७८० ४ = १५५३४०.

मृगनक्षत्राचा शुक्क १ राशि २३ अद्य २० क्ला हा आहे. ( क्षेणत्वाही नक्षत्राचा सादि, अंदा, कलात्मक श्वत्रक किती आहे है पहाबयाचे असता इप्तक्षत्राच्या मागील नक्षत्राची जी संख्या त्यास ८०० में गुणून ६० में भागांचे व भागाकार कलात्मक बेईल शाचे राशि प्रीची ४ नक्ष्ये हो हा हप्तक्षत्राचा शुक्क होत. उदाहरणार्थ, मृगनक्षत्राचा भ्यत्र पहावयाचा स्वृत्त मृगाच्या पूर्वीची ४ नक्ष्ये होतात ४४८००=३२०० --६०=५३ अ. २० क. स्वण्ये १ राशि २३ अं. २० क. श्रमुगनक्षत्र भुवक झाला. यातून मागील अवभीचा रिक १ रा. १३ अं. २८ क. ९ वि. हा यजा करता वजावाची ९ अं. ५२ कला येते त्याच्या

योगतारांगभृत १३ अंदा २० कला विभागात्मक नक्षत्रचरणप्रहकोष्टक. " धु " हा अक्षरापुढील प्रत्येक नक्षत्राचे आंकडे नक्षत्रारंभ केन्हां होतो याचे असून प्रत्येक चरणापुढील आंकडे तो चरण केन्हां संपतो याचे आहेत.

| _               |     |          | भरपक र        | स्य | યુહા     | 3 41                 | 10 S (II )   | 4501 | 4101 |              |               | ঝা  | €a.            |           |              |
|-----------------|-----|----------|---------------|-----|----------|----------------------|--------------|------|------|--------------|---------------|-----|----------------|-----------|--------------|
| 1               |     | अश्व     | ानी ।         |     |          | पुष                  | T .          |      |      | <b></b>      | ती            | 1   | 1              | धव        | [ण्          |
| च               | स   | अ        | कस्वा         | च   | रा       | अ                    | क स्वा       | ) च  | ₹    | अं           | क स्वा        | ∫च  | ∖रा            | अ         | क स्वा       |
| য়              | 0   | 0        | ۰             | ¥   | 3        | 3                    | २०           | H    | Ę    | Ę            | ٧o            | ষ্  | 5              | 90        | •            |
| 9               | •   | 3        | २० स          | 9   | ą        | Ę                    | 80 ₹         | ٩    | Ę    | 90           | • गु          | ١٩  | 1.5            | 93        | २० मं        |
| ₹               | ۰   | Ę        | ४० হা         | 3   | 3        | 90                   | • बु         | २    | Ę    | 93           | २० श          | 1   | ١,٠            | 9 Ę       | ४० श         |
| ₹               | •   | 90       | • થું         | 3   | à        | 93                   | ২০ সু        | 1 3  | Ę    | 9 6          | ४० হা         | 3   | 15             | २०        | • યું        |
| 8               |     | 93       | २० च          | ,   | ો        | 96                   | ४० म         | 8    | Ę    | ₹•           | • गु          | 8   | 9              | 33        | २० च         |
|                 |     | भरण      |               |     | <u> </u> | _ <u>-</u> ં.<br>આશે | <br>देखा     |      | i    | विश          |               | 1   | -              | धनि       | प्रा         |
| সূ              |     | 93       | `` <b>२</b> ० | ষ্  | 1        | 96                   | 30           | म्र  | Ę    | 30           |               | B   | ١٩             | 33        | ₹•           |
| จ               |     | 9 €      | ४० र          | 9   | ì        | 3.                   | • गु         | 9    | È    | રેર          | २० म          | ١٩  | ,              | 3 €       | ४० र         |
| 3               |     | 30       | • 3           | 3   | ì        | રરૂ                  | २०श          | ર    | ç    | ₹            | ४० झ          | ١į  | १०             | 0         | ० बु         |
| ₹               |     | 3.3      | २० <u>श</u>   | 1   | ì        | २६                   | ४० য়        | 3    | فا   |              | ० बु          | 13  | 90             | 3         | ২০ য়        |
| 8               |     | રદે      | ४० म          | 8   | 8        | .,                   | • ग          | 8    | l us | 3            | २० च          | 8   | 90             | Ę         | ४० म         |
|                 |     | रुत्ति   | क्रा          |     | i —      | मध                   | ri -         | 1 1  | _    | अनुरा        | घा            | l   | -              | शतता      | रका          |
| ঘ               |     | 3.6      | 80            | ষ্  | ક        | 0                    | ٠. ه         | a    |      | , 3,         | ٠.<br>٩٠      | ষ্  | 90             | Ę         | 80           |
| <u>ध्र</u>      | १   | 0        | o II          | ١٩  | \ ¥      | 3                    | २० स         | 9    | v    | Ę            | ४० र          | ١   | 30             | 90        | • গু         |
| ٦.              | 9   | 3        | २० श          | 1   | 8        | Ę                    | ४० शु        | 3    | v    | 90           | ० बु          | ١ ٦ | 90             | 93        | २० श         |
| 3               | ٩   | Ę        | ४० হা         | 1   | 8        | 90                   | • बु         | 3    | v    | 93           | २० झ          | 3   | 90             | 9 €       | ४० হা        |
| x               | 9   | 90       | • गु          | 8   | 8        | 93                   | २० च         | 8    | v    | 94           | ४० स          |     | 90             | २०        | • য়         |
|                 | - ~ | रोहि     |               |     | _        | _<br>पूच             | ĥ            | 1    | _    | ज्येष्ठ      | ī             |     | g              | र्वाभाः   |              |
| ध्र             | 9   | 90       |               | য়  | 8        | ૧રૂ ે                | ``ર•         | ध्र  | v    | 94           | ٧٠            | y   | 90             | ₹0        | •            |
| ñ               | 9   | 93       | २० म          | 9   | 8        | 9 €                  | ४० र         | 9    | છ    | 30           | • गु          | 9   | 30             | 33        | २० म         |
| 3               | 9   | 9 €      | ४० शु         | २   | 8        | २०                   | • बु         | २    | v    | २३           | २० श          | 3   | 90             | २६        | ४० ड्रा      |
| ₹               | 3   | २०       | ॰ बु          | 1   | 8        | २३                   | २० शु        | 1    | ષ્   | २६           | ४० হা         | ₹   | ११             | 0         | ० बु         |
| 8               | 9   | २३       | २० च          | 8   | 8        | २६                   | ४० म         | 8    | ۷    | 0            | ् गु          | ٧   | 93             | ₹         | २० च         |
|                 |     | सृर      | τ             |     |          | उत्त                 | <b>त</b> रा  |      | मूळ  |              | <u>ت</u> م    |     | उत्तराभाद्रपदा |           |              |
| ध               | ٩   | २३       | २०            | ध   | 8        | ₹६                   | 80           | ধ    | ۷    | 0            | 0             |     | 99             | 3         | २०           |
| ٩               | 9   | ₹        | ४० र          | 1   | 4        | •                    | ० गु         | ٩    | ٠    | 3            | २० म          | 9   | 39             | Ę         | ४० र         |
| ર               | 3   | •        | ० चु          | १   | 4        | ₹                    | २० श         | 3    | ۷.   | Ę            | ४० शु         |     | 99             | 30        | • सु         |
| 3               | 3   | ₹        | २० श          | 3   | ٧        | É                    | ४० श         | ₹    | 6    | 90           | ∘ ತ್ರ         |     | 99             | 9.5       | २०ङ्ग        |
| ¥               | 3   | ٤        | ४० म          | 18  | 4        | 90                   | • गु         | 8    | ۷    | _³³_         | २० च          | 8   | 33             | 96        | ४० स         |
|                 | ١.  | आ        |               | ļ   | 1.       | €₹                   |              |      |      | पूर्वापा     |               |     |                | रेवत      |              |
| ঘ               | 1   | ٤        | 80            | ¥   | ٩        | 30                   | • -          | 됭    | ۵    | 93           | २०            |     | 99             | 9 €       | 8.           |
| 9               | २   | 90       | • শু          | ٩   | 14       | 93                   | २० म         | 9    | ۷    | 9 ६          | ४०₹           |     | 99             | <b>२०</b> | • गु         |
| ۶<br>ع          | 7   | 33       | ২০ হা         | 3   | ٩        | 9 €                  | ४० शु        | 3    | 6    | 30           | ् बु          |     | 99             | २३<br>२६  | २० श<br>४० श |
| š               | 1 3 | १६<br>२० | <b>४०</b> হা  | 3   | 4        | २०                   | ० बु<br>२० च | 3    | 6    | 33           | २० शु<br>४० स |     | 99             | ``        |              |
| •               | -   |          | ु गु          | *   | 4        | _ २३<br>– चि         |              | •    |      | २६           |               | ខ   | ۲۲.            |           | ॰ गु_        |
| 17              | 1 3 | पुन      |               | ١   |          |                      | ञ।<br>२०     |      |      | उत्तरा<br>२६ | पाढा<br>४०    |     | 9.             | -२-३-     | ४ अशा        |
| ម្ត<br><b>១</b> | 3   | २०<br>२३ | २० स          | y   | 9        | २३<br>२६             | ₹• ₹         | भ    | 8    | 74           | ं गु          | 3   | चरणा           | पुढ़ दिले | ल्या राशों   |
| ર               | 13  | 74       | ⊀৹ গু         | 12  | 8        | ۲۹                   | ०बु          | 3    | 3    | ş            | २० श          | - 1 |                |           | तो चरण       |
| ક્રે            |     | 74       | ०बु           | 1   | 6        | 3                    | ર• ગ્રુ      | 3    | ξ,   | ę            | ४० श          | 3 l |                | होती व    | असे सम-      |
| *               |     | 3        | २० च          | 13  | È        | È                    | ४• म         | 8    | ,    | 90           |               | ٠ŀ  | जार्वे.        |           |              |
|                 |     |          |               |     |          |                      |              |      |      |              |               |     |                |           |              |

# ग्रहांची मध्यवतीं व दैनिकगति.

कोणत्याही दोन अवधीमधील इष्ट महाच्या अंतरास दोन अवधीमधील पूर्ण दिवसानी भागावें म्हणजे दोन अवधीच्या बरोबर मध्यभागी त्या प्रहाची गति वेते आणि अशा दोन मध्यभागांतील ब्रहाच्या गतीच्या अतरावरून स्थाच्या दरम्यानच्या अवधीची प्रहगति स्पष्टपर्णे कळते. ह्या गतिवरून थाकीच्या दिवसाची गति कादणें पार सोपें आहे.

| उदाहरणार्थः     | मंगळ-   |         | য়নি−   |
|-----------------|---------|---------|---------|
| चै. ग्रु. १५ चा | 8.88.40 | ४.२५.४३ | ९.२५.४० |
| चै. छ. ३०       | 8.85.80 | 8,58,88 | ९-२६-३२ |
| वै. इ. १५       | 8.84.48 | 8.28.20 | 9.26. ८ |
| बै. कु. ३०      | 8.20.85 | ४.२४.३७ | ९.२७.२४ |
| <b>1</b>        | ·       |         | ~~ ~~   |

चै. इ. १५ व क. २० यातील मंगळाचे अंतर ५० कला असून दोन अवर्धीतील अंतर १४ दिवस आहे. त्यांनी ५० कलास भागिलें असता ३ कला ३४ विक्ला दोन अवधिन्या मध्याची म्हणजे ७॥ तिथि पूर्ण होण्याच्या वेळची गति आली.

चै. पृ. ३० व वै. ग्रु. १५ यातील मगळाचे अंतर ३ अ. ४ क. म्हणजे १८४ कला आहे. दोन अवर्धातील पूर्ण दिवस १५ त्यानी १८४ कलास भागिले असता १२ कला १६ विकला वै. श. ७॥ ची मगळ गति आली. आता ह्या दोन गर्तातील अंतर ८ कला ४२ विकला आहे. हे १५ दिवसाचे आहे म्हणून यातील ७ दिवसाचे अतर ४ क. ५ वि. यात ३ क. ३४ वि. मिळविल्या अर्थात् चै. क्र. ३०ची गति ७ क. ३९ वि. झाली.

# इप्ट दिवसाची ग्रहगति,

कोणत्याही ग्रहाच्या दोन अवधीतील गतीच्या अंतराच्या विकलास मागील अवधीपासून इष्ट दिवसापर्यंत च्या पूर्ण गेलेल्या दिवसानीं गुणार्वे व दोन अवर्धातील पूर्ण दिवसानीं भागार्वे. येणारे विकलात्मक पल गति बादत असल्यास मागील अवधीच्या गतीत मिळवार्वे व कमी होत असल्यास वजा करावे म्हणजे सामान्यतः इप्टदिन गति झाली.

| मागील अवधा बुधगात         | ११९ क.         | ४७ वि.     |
|---------------------------|----------------|------------|
| पुढील ,, ,,               | - ८३           | २८         |
| दोहोंतील अतर              | ३६             | 25         |
| (दोन अवधीत पूर्ण दिवस १५) | × €°           |            |
|                           | २१६० विकल      | ī.         |
| मागील अ.पास्न इप्ट        | + 88           |            |
| दिवसापर्येतचे दिवस ६      | २१७९ विकल      | r <b>.</b> |
|                           | ×ε             |            |
| ) ८७१ (१४ कला.            | १५) १३०७४ (८७१ | विकला.     |
| ६०                        | १२०            |            |
| २७१                       | ०१०७           |            |
| २४०                       | १०५            |            |
|                           |                |            |

०३१ विकला. म्हणजे ७ व्या दिवशीं सकाळी १४ कला ३१ वि. हैं गतिपल आहे. हैं गतिपल बुधाची गती कभी होत असल्यामुळे मागील अवधीची गति ११९ क. ४७ वि. यात वजा केले असतां इष्ट दिवशीं वधगति १०५ कला १६ विकला याप्रमाणें निश्चित झाली. याप्रमाणें प्रत्येक दिवसाची गति काढता वेईल.

योगतारांगभृत १३ अंग्न २० कला विभागारमक नक्षत्रचरणग्रहकोष्टक. " धु " हा अक्षरापुढील प्रत्येक नक्षत्राचे आंकडे नक्षत्रारंम केव्हा होतो याचे असून प्रत्येक चरणापुढील आंकडे तो चरण केव्हां संवतो याचे आहेत.

|        | । अश्विनी |       |               | -   | (-11/38/00 Oll 40 Cl 40-1 |         |             | स्वाती । |        |            |               | श्रवण        |             |                |                       |  |
|--------|-----------|-------|---------------|-----|---------------------------|---------|-------------|----------|--------|------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|--|
| _      | _         |       |               | _   |                           | पुष     |             | _        |        |            | ıcı।<br>कस्वा | =            | ۱.,         | स्त्रप<br>अ    | कस्या                 |  |
| ন      | रा        | भ     | कस्वा         | च   | ₹1                        | अ       | क स्वा      | च        | ₹      | ঝ          |               |              |             | 90             | 40 (31)               |  |
| 뵘      | •         | ٥     |               | भ्र | 3                         | ₹       | २०          | भु       | Ę      | Ę          | ٧٠            | ¥            | 3           | 13             | २० सं                 |  |
| 9      | ۰         | 3     | २० म          | ٩   | 3                         | Ę       | Yo t        | ٩        | Ę      | 90         | ॰ गु          | 3            | .5          |                |                       |  |
| २      | ۰         | Ę     | ४० शु         | 3   | 3                         | 90      | • यु        | 3        | Ę      | 93         | ২০ ব          | 13           | 3           | 9६             | ४० जु                 |  |
| ₹      | ٠         | 90    | • यु          | 1   | 3                         | 93      | २० शु       | }        | ٤      | 9 €        | ४० स          | 1            | 3           | २०             | ৽৽                    |  |
| ¥      | ۰         | 93    | २०च           | 8   | ₹_                        | 9 ६     | ४० म        | ٧        | Ę      | २०         | • गु          | 18           | 3           | - 33           | २० च                  |  |
|        |           | भरण   | ì             |     | _                         | आरुरेपा |             |          |        | विश        | ापा           |              | İ           | धनि            |                       |  |
| भु     | •         | 45    | २०            | ষ্  | ą                         | 94      | ¥.          | भ्र      | Ę      | २०         | •             | ध            | ١,          | २३             | २०                    |  |
| 9      | ۰         | 98    | <b>४०</b> ₹   | 9   | ર                         | २०      | • गु        | 9        | Ę      | ۶ د        | २० म          | ١٩           | 1.5         | २६             | 8• ₹                  |  |
| 3      | ۰         | ३०    | • यु          | ર   | 3                         | 3.3     | २० श        | ર        | Ę      | २६         | ४० जु         | 12           | १०          | 0              | ० द्य                 |  |
| ₹      | •         | २३    | २० शु         | ₹   | 3                         | २६      | <b>४०</b> श | 3        | ঙ      | 0          | ० यु          |              | 30          | ą              | ২০ ঘূ                 |  |
| ¥      | ۰         | २६    | ४०स           | ¥   | ¥                         | ۰       | • गु        | ¥        | 9      | ₹          | २० च          | Y            | 90          | Ę              | ४० म                  |  |
|        |           | गृहि  | का            |     |                           | मध      | π           |          |        | अनुरा      | घा            |              |             | शतता           | रका                   |  |
| ¥      |           | ٩٤    | ¥0            | भ्र | પ્ર                       | 0       | •           | ্য       | v      | - ₹        | २०            | ষ্           | 30          | ٤              | X.o                   |  |
| ध      | ∣શ        | 0     | ० गु          | ١ě  | 8                         | ş       | २० स        | म<br>१   | v      | Ę          | ४० र          |              | 90          | 90             | • गु                  |  |
| 3      | 9         | ₹     | २० ग्रॅ       | ર   | ¥                         | Ę       | ४० झ        | २        | y      | 90         | • बु          | ١٦           | 90          | 93             | २० स                  |  |
| 3      | ٩         | Ę     | ४० श          | 1 3 | ١.                        | 90      | • ਬ         | ३        | v      | 93         | २० जु         | Ì٦           | 90          | 9 €            | ४० श                  |  |
| ¥      | ٩         | 90    | • गु          | 8   | î v                       | 93      | २० च        | 8        | v      | 3 €        | ४० म          | 8            | 30          | ٠,             | • អ្វ                 |  |
|        | -         | रोहि  |               | ļ   | _                         | पुच     | ÷           |          | $\Box$ | ज्येष्ट    | 7             | ļ            | \_a         | पूर्वाभाद्रपदा |                       |  |
| भ्र    | ١٩        | 90    | •             | 18  | ¥                         | 15      | ٠,٠         | ध्र      | v      | 15         | ٧.            | Ħ            | 10          | २०             | •                     |  |
| ĭ      | 9         | 93    | २० म          | 1 3 | ' ¥                       | 9 €     | ¥o ₹        | 9        | l ซ    | ₹•         | • गु          |              | 90          | 9 ₹            | २० म                  |  |
| ર      | 13        | 9 €   | ४० सु         | २   | ¥                         | २०      | • यु        | २        | ٠,     | २३         | २० श          | , 2          | 90          | 36             | ४० झ                  |  |
| 3      | 3         | २०    | • મું         | 1   | l v                       | 3.3     | ২০ ঘূ       | Įą       | v      | 3 €        | ४० হা         | ₹3           | ११          | 0              | ०यु                   |  |
| ¥      | 1         | २३    | २० च          | ¥   | ¥                         | 3 €     | ४० म        | ુ        | 2      | •          | ०गु           | ¥            | 13          | ₹              | २० च                  |  |
|        | 1         | Į.    | П             | 1   | -                         | 37      | ारा         |          | मूळ    |            |               | उत्तरामाइपदा |             |                |                       |  |
| ម      | 1 1       | २३ँ   | २०            | म   | ¥                         | 3 €     | ¥•          | भ        | , د    | ຶ          | •             | घ            | 11          | ą              | ₹•                    |  |
| ٩      | ١٩        | ₹.    | ¥• ₹          | म्  | ધ                         |         | ० गु        | ă        | 6      | 3          | २• म          | ध            | 11          | Ę              | ¥∘ ₹                  |  |
| ર      | ૨         | •     | ॰ घु          | 2   | 4                         | ₹       | २० ग्रॅ     | ે ર      | 6      | ٩          | ४० द्य        |              | 77          | 7.             | • 4                   |  |
| 3      | 3         | 3     | ર∙ ઘ          | 1   | 4                         | ç       | ४० श        | , ३      | c      | 9•         | • 5           | 3            | 11          | 13             | २० झ                  |  |
| ¥      | ٦         | ٩     | ¥ + #         | 18  | 4                         | 1-      | - 7         | ¥        | £      | 93         | 304           | ¥            | 33          | 35             | X • X                 |  |
|        |           | आ     | द्यों -       | 1   | 1                         | हर      |             | -        |        | पूर्वाप    | टा            |              |             | रवत            | ît                    |  |
| ម      | 1 3       | ę     | ີ` <b>∀</b> ∙ | Į   | ંષ                        | 10      | •           | ¥        | c      | <b>9</b> 3 | ₹•            | ਬ '          | 11          | 15             | ¥•                    |  |
| 1      | 1 3       | 3.    | • गु          | 13  | 4                         | 93      | २० मं       | H        | c      | 9 €        | ¥• ₹          | ١,,          | 11          | ₹•             | - যু                  |  |
| ર      | 1 3       | 33    | २ - श         | ١ ٦ | 4                         | 95      | ४• धु       | 3        | c      | ••         | • यु          | ٦,           | 11          | २३             | २० श                  |  |
| 3      |           | 35    | ४० श          | 1 3 | ۱4                        | ₹•      | • यु        | ŧ        | •      | २३         | २० ग्र        | į            | 11          | २६             | ¥• \$1                |  |
| ¥      | ١, ٢      | ₹•    | • 1           | 18  | ٠, ٩                      | ₹ ₹     | >• वं       | ¥        | 4      | 3 €        | ४० स          | ĸ            | १२          | •              | ० गु                  |  |
|        | [ ]       | _ पुन | र्षसु ।       | 1   |                           | चि      | त्रा        |          |        | उत्तरा     |               |              | ٠,          | -2-3-          | - শ্বা                |  |
| y<br>T | 3         | ₹•    | •             | H   | ٠ ५                       | 3.3     |             | Ą        | •      | ₹          | ¥.            | ñ            | वरण<br>'    | વંધ ફિલે       | न्या राशी<br>तो साह्य |  |
|        |           |       | २० मे         |     |                           | ₹ €     | ¥• ₹        |          | ٩      | ۰          | ॰ गु          |              |             |                |                       |  |
| 3      |           |       | A. il         | २   |                           | •       | ० द         | 3        | 3      | 1          | २- ध          | ₹.           | सम्भ        | । इति          | वर्ग गम-              |  |
| 3      |           |       | o g           | 1   |                           | 3       | 3 · 3       | į        | 1.     | ٠          | A - 21        | 1            | <b>∓</b> ₹. |                |                       |  |
|        | 1         | _ 3   | २० प          | ¥   | 16                        | •       | ¥• #        | Ľ.       | 13     | 1.         | • ग           | Y            |             |                |                       |  |

#### स्पष्टचंद्रसाधनरीति

खखाएकलया संख्या प्रतिसर्वर्ष गण्यते । दिनर्क्षात् शोधयेदिष्टं तत्फलं चापि निश्चितं ॥ ३९४ ॥ गतर्षं तत्फलं युक्तं चंद्रस्पष्टतरोभयेत् । खखशून्याष्ट्येदेन गतिर्भमागमाजिता ॥ ३९५ ॥ एवं चंद्रस्य विश्वेया गतिः स्पष्टतरा युधैः ॥ ३९६ ॥ खखशून्याष्ट्येदाधभक्ताभं चंद्रमागतिः (असाही एकपाठ आहे.)

स = ० स = ० अष्ट = ८ म्हणजे ८००कलाचे एक नक्षत्र य याप्रमाणिच प्रत्येक नक्षत्र असते. (याचे कारण असे की ६२ राघी म्हणजे ३६० अंद्यात २७ नक्षत्र होतात अर्थात् १ नक्षत्र १३ अंद्र २० कलाचे म्हणजे ८०० कलांचे येते.)

हुए दिवशीं के नधन असेक स्वाच्या सुखातीवायून हुए बेळेपबैत किसी घटिका पळे होतास हैं कार्न स्वास ८०० मी मुणावें य स्या संबंध महामच्या घटिका पळांमी भागावें, भागाकार करासक येहें असावें अंसादि करून से हुए दिवशींच्या मक्षत्रपूर्वीच के नधन स्या नक्षत्राच्या संबंधित हुई अंदा २० कलार्ग मणन वेणाच्या सारी, अंदा, कलात मिळानों मूणके हुए थेळेचा स्पष्ट चंद्र होतो.

कोणत्याही दिवसी दिननक्षताच्या एकंदर घटीमळांची पळें करून त्या पळानी त्य = ० त्य. ग्रह. ०, श्रह्य = ०, अष्ट = ८, येद = ४ एक्ज ४८००० या संख्येस भागाव ग्रहणके त्या दिवसाची अंशादि चंडणति येते. ( भागाकार अंशादि वंडळ. वासीस ६० ने गुणून पुनः भागाव ग्रहणके कळा वेतील. )

(१) इष्ट नक्षत्राचा जो राधि त्या राधीच्या आरंभायात्व समाधीवर्यत एकंदर घटी पठात्मर किती काळ येती ती काठावा आणि त्या सर्वाची पळे करून त्यास २ में गुणार्थे. येणारी संख्या ही भाग संख्या होय.

(२) इष्टराशीच्या आरंभापास्स इष्टकाटापर्येतची घटी पळे काढून त्या सर्वाची पळे करावी व

त्यासही ३ में गुणावें, येणारी संख्याही गुणक सख्या होय.

(३) गुजरुसंख्येस २० ने गुणून भाग संख्येने भागावे, मागावार अंशादि येईल, बाग्नीस ६०ने गुणून पुत: मागावें, भाग कलासक वेईल, पुन: बाकीस ६० ने गुणून पूर्वेवत भागावें, माग विकलात्मक येईल, गाधमाणें अंग्न, कला, रिकलात्मक आलेट्स पण्यात इए राधी-या मागील राशीचा आकडा शारी-स्थानी मिळवाया. म्हणी ३ए येळेचा राशि, अंग्न, कला, विकलात्मक स्यप्नाद झाला.

#### चंद्रस्पष्टगति.

#### स स सून्यथ सून्यथ वसुवाष्ट द्विसंख्यया सर्वर्क्षपलभिद्वस्वा ज्ञायते चंद्रमागतिः ॥ ३९७ ॥

अर्थ स = ॰, स = ॰, सून्य = ॰, सून्य = ॰, वसु = ८, आट = ८, दि = २ याप्रमार्थ २८,८०,००० ह्या संस्थेस इष्ट दिवसाच्या सर्वेशान्या प्रकानी मानावें. मानाकार कलात्मक येर्टेल, बाक्की ६० ने गुणून पूर्वेदन भागावें भागाकार विज्ञालमक येर्टेल. ही ह्या दिवसाची सामान्यत: स्पष्टचंद्रगति होय.

#### चंद्रगति कशी काढावी ?

२८,८०,००० या सख्येवस्त चद्रगति निषष्याचे कारण अर्थे आहे की ८००कछाचे नक्षत्र म्हणून स्याच्या विकला करण्यासाठी ८०० × ६० = ४८००० विकला यास ६० ने गुणिले तेव्हा २८८०००० प्रतिविकला झाल्या. ह्या प्रतिविकलास सर्वेषाँच्या पळार्नी भागायदाचे म्हणजे चद्रगति येते. १८५५ स्पेष्ठ हा. १५ ची चंद्रगति कार्ट्न. त्या दिवर्शी ज्येष्ठा नश्चन एकंतर ५२ प. १० प. त्याचीं पर्छे ३१३० त्यांनीं २८,८०,००० यास मागर्ले. मागाकार ९२० क्ला वेऊन बाकी ४०० राहिली. तिला ६० ने गुणून पूर्वेयत् भागिलें, तेव्हा भाग ७ श्राला, अर्थात् ९२० क्ला ७ विकला ही चंद्राची दिनगति झाली.

#### चंद्राच्या गतीचें सामान्य कोएक.

(इप्ट दिवसामें दिननक्षत्र एकंदर किसी घटका, पूळें आहे हैं बाढावें, व त्या घटिकापुढें दिखेळी गति साधारणपर्णे त्या दिवसींच्या चंद्राची आडे असे समजावें.

दिननक्षत्र, चुडमति दिननक्षत्र चुडमति, दिननक्षत्र

| 14.1.14 | ···· 1 | 74.   | ****    | 14-1-1     | 1414. | 1 "  |         |            | 4.1    | l ",  |         |
|---------|--------|-------|---------|------------|-------|------|---------|------------|--------|-------|---------|
| _ घटी   | पळें.  | क्छा  | विक्ला. | घटी        | qã.   | कला  | विश्ला. |            | पर्ळे. |       | विक्ला. |
| 4,0     | •      | 950   | •       | ५६         | 30    | 583  | 3 €     | 63         | •      | ७६१   | 48      |
| 40      | 94     | 544   | 94      | υĘ         | ४५    | 484  | ५१      | ६३         | 94     | 505   | ५२      |
| 40      | ३०     | ९५०   | ३०      | ৸৩         | •     | 283  | Ę       | ६३         | ३०     | ७५६   | •       |
| uo      | ४५     | 9.64  | ४५      | ৸ও         | 94    | 244  | ३०      | €3         | ४५     | ७५३   | ٠       |
| 49      | •      | 0.89  | 90      | ५७         | ३०    | 638  | ५५      | £8.        | •      | 040   |         |
| ५१      | 94     | ९३६   | 80      | ५७         | ४५    | 633  | २०      | 46         | 94     | 080   | ४९      |
| ५१      | ३०     | 432   | 90      | 40         | •     | ६२७  | 84      | ६४         | ३०     | 086   | ૪ર      |
| ખ્ય     | ४५     | ९२७   | 80      | 46         | 94    | 65.4 | 92      | ξ¥         | 86     | ৬ ৫ ব | 30      |
| ५२      | ۰      | ९२३   | x       | 40         | ३०    | 230  | ३९      | Ęυ         | ۰      | ७३८   | २८      |
| ५२      | 94     | 396   | ४२      | 46         | ४५    | 690  | Ę       | ĘΨ         | 94     | ৬३५   |         |
| ५२      | ą۰     | 398   | २९      | ५९         | ۰     | 493  | 33      | ६५         | ३०     | ৬३२   | ५२      |
| 42      | 84     | ९१०   | •       | 45         | 94    | 490  | 5       | ६५         | 84     | ુ હફે |         |
| ५३      | •      | ९०५   | 60      | 45         | ३०    | 406  | ४६      | ६६         |        | ৬২৬   |         |
| ५३      | 94     | 509   | २९      | ५९         | ४५    | 603  | 2 ž     | 4 4        | 94     | 850   | ે કે દ  |
| 43      | ₹•     | 690   | 90      | Ęο         | •     | 600  | •       | ĘĘ         | ३०     | 459   | 49      |
| ५३      | 84     | 1,583 | 4,      | Ęo         | 94    | ७९६  | ४५      | ६६         | ४५     | ७१९   | 6       |
| 48      | •      | 666   | 6,3     | Ęο         | ₹•    | 263  | ३०      | ્ ६७       | ۰      | ( ৬१६ | રષ      |
| 48      | 94     | 668   |         | <b>ξ</b> ο | 84    | 350  | 94      | ६७         | 314    | 693   | 80      |
| 48      | 30     | 660   | 6.      | ६९         | ۰     | 369  | •       | Ęυ         | ३०     | ৩৭৭   | 6       |
| 48      | 84     | ८७६   | ४७      | Ę٩         | 94    | 366  | R       | ६७         | 80     | 906   |         |
| વવ      | ۰      | ८७२   | 88      | ६१         | ą۰    | 360  | 86      | ६८         |        | 404   |         |
| 44      | 94     | 646   | 40      | ६१         | ४५    | 949  | ३०      | <b>٩</b> ۷ | 4,2    | 500   | c       |
| ५५      | ३०     | 1 668 | ५६      | ६२         | ۰     | 308  | 92      | <b> </b>   | ३०     | 300   | 84      |
| ५५      | ४५     | ८६१   | . 3     | €2         | 94    | 309  | ٩.      | 90         | ४५     | ६९८   | 93      |
| ५६      | ۰      | 640   | ۷ د     | 6.5        | ३०    | उ६८  | Å       | l          |        |       |         |
| ৸ৼ      | 94     | 643   | ২৭      | { °        | 84    | उ६४  | 44      | ı          |        | i     |         |

याप्रमाणें दिननशत्राबहन रोजची चद्रगति व तर्शीच उल्ट चंद्रगतीवस्न दिननशत्राची घ. पळें • बादता मेतील. नशत्रारमीं, मध्यें व अतीं गति किती हें बार वारवार्ट्नेच बादणें जरूर असते.)

•पंचाग पाहिस असता असे दिस्त बेर्डल की, त्याव प्येष्ठ हा. १५ ला चढ़गति ९२० वसा १० विकला दिखेली आहे. वरील वदतीने कादरेन्या गर्तात व पचागातील गर्तात विकलाचा परक आहे. य तो सामान्यतः इतरा सहीलचा कारण मित्रीही हालें ही पचागातील गणित असता स्वम्मीतीनें व चंद्रास अनेक स्ट्रम सत्यार देकन वेसेलें असतें. आयती वर्षिल पदत ही तितरी सुन्म अस्य सामान्यता स्वाप्त असता स्वम्म अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त अस्य सामान्यता स्वाप्त सामान्यता स्वाप्त सामान्यता स्वाप्त सामान्यता स्वाप्त सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता सामान्यता साम

माहिती आहे ते त्याप्रमाणें करतात्व, पण प्याना इतकी माहिती नाहीं त्यानीं वरील पदतीनें गति काढ ण्याल मुर्जोच हरकत नाहीं. ह्या रीतीन दररोजची चह्रगति काढण्यायही परिश्रम पङ्न नयेत म्हणून आवते कोष्टम देत आहो. चह्रगति क्षणोद्यणीं बदलत असते हैं प्यानात ठेवावें.

### रपष्टचंद्र प्रकरण.

्वद्र सुमारें २। दिवस एका राशीत असतो. जन्मकाळीं चढ़ किती अशात आहे हें पाहाणें अरोल तोवहां या सालचे पचाम घेडज जन्म दिवसी चढ़ कोणता राशीत आहे व तो त्या राशीत केव्हा आला, आणि जन्मानतर किती काल आहे दें पहलें, व त्याची एकट यटकापळे विकास करायी. ततर त्या राशीत ज्या आवापायान जन्मापर्यंत किती ध प बि. होतात हें कादून त्याची विपळें कहन त्याच ३० मी गुणांच प्रकट्श स. प. वि. कहन त्याची भागांक. भागाकार येईल तितकें अश्च, वाकी राहील त्या सस्येष ६० में गुणांच पूर्वंवत भागांव, भागाकार येईल तितकंच आग्न, वाकी राहील त्या त्याची भागांचर येहल तितक्या निकल त्या राशींच्या पूर्वंच्या येहल तितक्या निकल त्या राशींच्या पूर्वंच्या राशींच्या पूर्वंच्या सामाये भागांचर येहल तितक्या निकल त्या राशींच्या पूर्वंच्या राशींच्या आकहा प्रथम माहून तत्य तथींक गणितानें आलेल अग्न विकल पुढ़ें माहाच्या, म्हणांची तथा त्या तथा प्रथम माहून तत्य तथींक गणितानें आलेल अग्न विकल पुढ़ें माहाच्या, म्हणांची तथा तथा तथा। पायांच्या रोवटच्या कोष्टकात चढ़ किती परकानीं कोलत्या राशींत जातो है दिलें अर्थते, त्यस्वद कथा कादावा हें कळण्याकरितां उदाहरण राशीं देत आहें।

### स्पष्टचंद्राचे उदाहरण १ लें.

शके १८५५ ज्येष्ठ शुद्ध ७ बुधवार स् ग घ. १५ प. २५ यावेळी जन्म झालेल्या मनुष्याचा स्पष्ट चद्र कार्द्ध —

जन्म दिवसापूर्वी म्हणजे मगळवारी ४४ घ. १४ पळानी चद्र सिंह राशींत आला आहे अर्थात्

११२२६० X 30 विपृळे ५०७७८० ) ३३६७८०० (६ अश ३०४६६८० 0370870 X٤٠ १९२०७२०० (३७ कला १५२३३४० ०३९७३८०० ३५५४४६० 0888380 Xξo २५१६०४०० (४९ विकला २०३११२० 08688500 ४५७००२० 0759850

मगळवारी चंद्र सिंह राशींत आस्यापासन बधवार सकाळपर्यंत १५घ. ४६५. व वधवारी व गरवारी सबध चंद्र सिंह राशींत असस्यामळें त्या दोन दिव साच्या १२०६.व शक्रवारी ५६ १७ प्रकापर्यंत चढ सिंह राशीत आहे या सर्व घटका पळाची बेरीन केरी असता १४१ घटिका ३ पळें म्हणजे ५०७७८० विपळे चद्र सिंह राशीत आहे आता चद्र सिंह राशींत आल्यापासून जन्मवेळेपर्यंत किती घटका पढे विपळे होतात हैं पहावयाचें. भगळवारची १५ घ ४६ प. व वुधवारी जन्मापर्यतच्या १५ घ. २५प एक्ण ३१ घ. ११ प. म्हणजे ११२२६० विपळे झार्ली यास ३० ने गुणून एकदर विपळानी भागिले असता भागाकार ६ अश बाकीस ६० नें गुणून पुन्हा भागिले तेव्हा भागाकार ३७ कला व याच प्रमाणें पन केलें असता भागाकर ४९ विकला हा स्पष्ट चंद्र अशात्मक आला हा चंद्र सिंह राशीचा असल्याने राशिस्थानी सिंहेच्या मागील राशी ४घेउन स्पन्न चढ माडला तेव्हा ४ सीश ६ अश ३७ कला

४९ विकला हा बरील जन्म वेळेचा स्पष्टचंद्र झाला

```
226600
             X3 o
५३७९०० ) ३५६४००० (६ अश
         ३२२७४००
         0 $ $ $ $ $ 0 0
              X٤٥
       )२०१९६०००( ३७ कला
        १६१३७००
        08049000
         ३७६५०००
        00253900
              ×ξο
       ) १५६२२००० ( २९ विक्ला
        १०७५८००
        08668000
         8688800
```

0022800

य. ८ प. एर्ष ३३ घ.० प. म्हणजे ११८८०० विरखें झाळां. यास ३० मीं गुणून एफंदर विपळानीं मागिले असता भागाकार ६ अंदा आला. पाकीस ६०मीं गुणून पुनः भागिले तेव्हा भागाकार ३७ कळा व त्याव्यमाणे पुनः भागिले तेव्हा भागाकार २९ विकटा हा स्टएचंद्र अंदातमक आला. हा चंद्र भेष साधीचा असत्याने राशीस्थानी मेथेचा मागील रागी ० घेऊन सहचंद्र माडला तेव्हा ० राशी ६ अंदा ३७ कळा ४९ विकला हा वर्षेळ जन्मवेळेचा स्पटचंद्र झाळा.

# स्पष्टचंद्राच्या अनेक रीति.

- (१) राश्वंतर कालावरून.
- (२) नक्षत्र समाप्ति कालावरून.
- (३) नक्षत्र चरण समाप्ति व प्रवेश कालावरून.
- ( ४ ) स्वष्टरवीच्या स्थितिवरून.
- ( ५ ) कोणत्याही दिवसाच्या विथ्यंतावरून.
- (६) पौर्णिमा अमावास्यातावरून.
- ( ७ ) महत्वाच्या नश्चनताऱ्याच्या युविवरून.
- (८) कोणत्याही प्रहाशी होणाऱ्या युतिवरून.
- (१) नधनात्मक चह्रगतीवरून.
- ह्या सर्व प्रकाराचे विवेचन अनुक्रमाने करीत आहो.

### राश्यंतर कालावरून स्पष्टचंद्र.

ह्या प्रदर्शने स्थरचंद्र करण्याच्या रीति व उदाहरणें पूर्वी देशी आहेत. चद्र एका रागीत आस्य<sup>1</sup>-पासून पुढच्या रागीत कार्रपर्वत्या को काळ तो, एका रागीत चद्र अवच्याचा काळ रोय. ह्यात हर वेळेपर्वतचे मुक्त भोग्य कादून त्यायरून राष्ट्रचंद्र आणावयाचा हीच पद्धति बहुधा सर्वेत्र प्रचारात आहे व रीच उदाहरणें देकन पूर्वी दाखविंदी आहे.

#### नक्षत्र व नक्षत्रचरणसमाप्तिकालावरून स्पष्टचंद्र.

राशि,अश्,कलात्मक चद्र किया इतर कोणताही ग्रह मेप राशीपासन मीन राशीच्या अखेरपर्यंत कोणत्या रासीच्या किती अस कलात कोणते नथन य त्याचा कोणता चरण सुरू होतो यावहरूचे कोष्टक दिले आहे त्यावरून बोध हो के कोष्टकात अधिनीपासन रेवतीपर्वतची २७ नशर्ने वर दिली असून प्रथमच त्या प्रत्येक नधनारताली भ्रा म्हणन भवक या सहपुढें साधि अहा. रला दिल्या आहेत ह्या साधि, अहा, कला इतका बीणताही प्रह आज म्हणूने त्या नक्षत्रात व त्याच्या पहिस्या चरणात त्याचा प्रतेश झाला जर्से समनाये ह्याप्रमाणेच पुढ़ें प्रत्येक नक्षत्राचे व चरणाचे समजावें त्याच्याच बरोतर ह्या कोष्टकावरून हेंडी सहत व निश्चितपूर्ण ध्यानात येईळ की २। नश्चनाची १ सशी हात असल्यानें मपादि १२ राशी कोणत्या नथनात कोणत्या चरणास सरू होतात कोष्टकात बाह राईपात दिलेल्या नक्षत्रचरणसमातीचे वेळी तो तो राशी सरू होतो हैं कळण्यास निलंदर वेळ लागणार नाहीं नक्षत्राचा प्रत्येक चरण३अग्र २० क्लाचा असती त्यावक्रत प्रत्येक ाक्षत्र चरणसमार्तीचें वेर्जी स्पष्टचंद्र फिती पाहिजे व प्रत्येक नक्षत्र समाप्ताचें वेळी चंद्र फिती असती याचा उलगडा होतो पर्चागात दररोजचे नक्षत्र ५ ह्या कोह्यात दिनेले असते व त्याच्याच पर्दे ते नक्षत्र त्या दिनशीं म स्वीदयापासून किती घटिशा न पळानीं सपते याच आरडे देतात याप्रमाणें दररोज कोणतें नक्षत्र किती घटिका पठानीं सपतें हैं अनकमानें टिलेले असतांही प्यायेळीं नधनाचा क्षय होतो (म्हणजे एका सूर्योदयानतर ते नश्तर सरू होते व इसऱ्या सर्वोदयाच्या गर्वी सपते. अर्थात कोणत्याही सर्वोदयाला त्या नश्चताचा स्पर्ध होत नसल्थामळे त्याला क्षय नक्षत्र असे म्हणतात याच्या उल्ट ज्या यळी दोन दिवस एसार्दे नश्तर सुर्वेदयाला असते त्यास नक्षत्र प्रद्धि म्हणतात थय नक्षत्र असते त्या वेळी त्या नश्तताचे नांव ा देता त्याची पत्त घटिया पळे देतात. य नक्षत्र बृद्धीचे वेळी त्या नक्षत्राचे नाय दोनदा दिलेलें असते

नधन समारीचे वेळी चद्र किती राशी व किती अश करा अताववाचा हैं उरलेलें असते व त्या वरूनच चद्र चा राश्वतर काल प्वागात रॉवरच्या कोळात देतात प्रयक नधन समारीचे वेळी चद्र किती

असती है कोष्टकांत तर दिलें े आहेच पण पून येथेही देती

ज्या नथन समातीचे बेळीं स्थरचंद्र पहाबदाचा असेल ते नथन अश्विनी नसनापासून कितरे थेते ते पहुत त्या येणाऱ्या नश्चन सर्वेष एकदा १३ नीं गुणावें म्हणने अदा येतील आणि एकदा २० नीं गुणावें स्थान कला येतील त्या कलाचें अदा करून (कलास ६० नीं मामावें) ते अद्योत मिळतावें व अद्यात १० मामावें भागावंद्र ता तथन स्वाकीचे अदा कला इतका स्थरचंद्र त्या नश्चन समातीचे वेळीं आहे अर्थे समावें

उदाहरणार्थ, इस्तमक्षत्र समाप्तीचे वेळी स्पष्टचद्र किती आहे हैं पाहू

अक्षिनीपार्यन इस्त हे १३ वें नक्षत्र आहे म्हणून — १३

**83** 

५ सादी २३ अदा २० कला इतका स्पष्टचंद्र पाहिजे

याप्रमाणे अभिनीपायुन रेवती नश्चतापर्यतच्या २७ नश्चत्रापैकी प्रयेक नश्चत्र समातीच वेळी चहाची। सादी, अरा, करा सकरिषति काढता येतें

आतां प्राचेत्र नशत्राच्या चरण समाप्तीचे वळचा स्वटचंद्र करा कादावयाचा है सातू

पूर्वी सिवितलेंच लाहे भी, प्रत्येक मक्षत्राचे ४ चरण असतात. कोणत्याही नवत्राच्या सुरुवातीणायून त्या नवत्राच्या समाप्तिपत एकंदर नितकी चिटकाष्ट्रें होतात त्या विटकाष्ट्राच्या सार्वे प्राप्त करून त्या के कोणताही एक माग म्हण्जे नवत चरण होय. पहिला, दुसरा, तिवसा, आणि चया याप्रमाणे हैं नवत्राचरण अनुक्रमाने एकामागे एक याप्रमाणे हैं कोणताही नवत्रतमानिचा स्रष्टचंद्र काढला म्हणजे त्यायरून त्या नवत्राध्यक्ष प्रत्येक चरण समाप्तीचा चंद्र सहल काढता वेतो. तो असा—(१) नवत्र यापात्रिचा सर्प्यंद्रत ३ अद्य २० कला मिळवाला म्हणजे पहिल्या चरणाच्या समाप्तीचा चंद्र होईल, तब्बस्थमाप्तीचा चंद्रत ६ अंदा ४० कला मिळवाल्या म्हणजे तस्त्या चरणसमाप्तीचा चंद्र वेईल आणि नवत्रत्याचित्र्य समाप्तीचा चंद्र वेईल आणि नवत्रत्याचित्र्य चरणाच्या त्राप्त १० अंदा मिळवाल्या चंद्रात १२ अंदा मिळवाल्या चंद्र वेईल स्वाप्त समाप्तीचा चंद्र वेईल आणि नवत्रत्याचित्र्य चंद्र वेति स्वाप्त समाप्तीचा चंद्र वेईल.

(२) यासंबंधी आणरीही एक सोपी रीति आहे. ज्या इष्ट नक्षत्राच्या इष्ट चरणाच्या समाप्तीचा चंद्र धहावयाचा असेल त्या पूर्वीची गतनधर्ने घेऊन त्यास ४ मी गुणावें व इष्ट नक्षत्राची चरणसंख्या त्यात मिळवृत त्यास २०० नी गुणूत ६० मी मागावें. मागाकार अंशातम वेईल व वाकी कला राहतील. अंशात २०० में भगूत राहीआं आणावें. वेणप्रमाणें वेईल तो स्पष्टचंद्र त्या गक्षत्राच्या इष्ट चरणसगाप्तीचे बेळचा आहें अर्थे समझतें. आता वरील दोनी पदिनोची उदाहरणी देऊ.

हाने १८५५ ज्येष्ठ द्य. ८ या दिवशीं पूर्वा नशत्र पटी ५० वर्ळे १४ आहे. ह्या नक्षत्राच्या सुस्वातीचा व स्वाक्त पुर्वील प्रत्येक चरणाचा स्टाच्य दोन्ही पद्धतीनी तथार करु. पूर्वा नक्षत्राच्या आधींचे नक्षत्र मचा म्हण्ये अधिनी नक्षत्रपासून १० नक्षत्रे पूर्व व युद्धे पूर्वा इष्ट नक्षत्र सुरू आविश्ता १० तक्षत्रें पूर्व होष्या-या वेळचा स्टाच्यंद्र पहं.

रे इ. उ. उट्टणजे मवा नक्षत्र समाप्तीचे मेळी स्पष्टचंद्र ४रावी १३अंदा २०कला आहे. व्येष्ठ च्रा. ७ बुधवारी ४८ घटिका ९ पळानी मधा नक्षत्र संबते अर्थात् त्या बेळेचा हा स्पष्टचद्र झाळा. त्यानतर पूर्वी नक्षत्र हुस्वाती ५० घटिका १४ पळ छहुण पूर्वी नक्षत्र चुस्वातीयासूत समाप्तीयचंत प्रकृण ६२ घटिका ५ पळ आहे. ह्याचे ४ भाग केळ असता १५ घटिका ३१। पळाचा १ चरण येतो. पूर्वी नक्षत्र प्रकृती व त्या वेळी स्पष्टचा किसी येतो हे साली विळ आहे.

| ज्ये. शु. ७ युधवा          | ξ   | ч. | ٧ć | ٩. | ९ पूर्वी   | नक्षत्र | सुरू. | स्प, चं. | ٧-   | १३–२०        |
|----------------------------|-----|----|----|----|------------|---------|-------|----------|------|--------------|
| पूर्वा १ चरणकाल            | +   | 31 | १५ | 11 | 3 81       |         |       | +        | •-   | ३२०          |
| पूर्वा १ नरण समाप्ती गुरुव | ारी | घ. | 3  | ٩. | 801        |         |       |          | ٧-   | १६-४०        |
| -                          | +   |    | १५ | 17 | ३१।        |         |       | +        |      | ₹-२०         |
| पूर्वा २ चरण समाप्ती       |     | ঘ. | १९ | q. | ११॥        |         |       |          | ¥~-7 | ₹•-•         |
| •                          | ÷   |    | १५ | _  | ₹१1        |         |       | +        |      | ३-२०         |
| पूर्वा ३ चरण समाती         |     | 힉. | ₹४ | ٩. | ४२॥।       |         |       | _        | 8-   | ₹-₹0         |
| •                          | +   |    | १५ |    | 115        |         |       | +        |      | ₹-२०         |
| पूर्वा ४ चरण समाती         |     |    | 40 | -  | <b>१</b> ४ |         |       |          | 8-3  | <b>ξ−</b> ¥0 |
|                            |     |    |    |    |            |         |       |          |      |              |

येंगप्रमाणें प्रत्येक चरण समाप्तीचा घटांगलात्मक वाळ आणि त्या प्रत्येक चरण समाप्तीचे वेळचा स्पष्टचंद्र तयार झाला. आता दुमऱ्या रीतीनें हाच चंद्र तयार वरू.

मपा नधन १० वें स्पांस ४ नें गुणून आलेल्या ४० या संस्थेत २०० में गुणिर तेव्हा ८००० सस्या आली यास ६० में भागिल असता १३३ अदा २० कला म्हणते ४ रादी १३ अदा २० कला स्टावर भाग नधन समातिचा झाला. त्यात प्रत्येकी १ अंदा २० कला मिळविच्या १९णी किंता १२ व्याप्त १० कला मिळविच्या १९णी किंता १० व्याप्त १० में भागाले असता त्या अपने १० व्याप्त १० वें भागाले असता त्या व्याप्त समातीचा चंद्र होतो. २० नधप्राचे प्रत्येकी ४ चरण म्हणते स्वय रादी चन्नाचे १०८ चरण होतात व साल्य नवमादा म्हणतात अदा तन्द्री राधिचकाचावाय निर्तिराज्या प्रकाराती व साल्य समातीचा प्रत्येकी अद्या तन्द्री राधिचकाचावाय निर्तिराज्या प्रकाराती व साल्य समातीचा स्वयं होतो. २० नधप्रत्येकी भागित स्वयं विकार्ण कार्या व स्वयं व स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं त्या स्वयं स्वयं स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं त्या स्वयं ने सेत

आता नक्षत्र चरणाच्या गतीच स्रशिकरण करू. नक्षत्राचे परम अल्यमान ४९॥ घटिका आणि परम इडिमान ६९॥ पटिका थ औ आहे अर्यात् नक्षत्राच्या एका चरणाचे प्रमाण कर्मात कर्मा १२। घटिका य आसींत जास्ती मान १७। घटिया येते. हें क्षमजास्त प्रमाण चद्रगतीवर अज्ञत्न असले आणि ती चद्र-तित हप्यस्पाणा वित्ती हैं हए चरणाच्या पटी पळायरून राष्ट समन्तेत. इप्यस्पाच्या पर्यप्यज्ञान पटी प्रकार करून त्यास ४ मीं गुणावें व त्या सरपेमें ७२०००० यास भागावें. भागाका मध्या चद्र तयार कराते अहा करावे म्हणावें येणाऱ्या अहा, महा, ही इप्ट चरणाची चद्रमाति हाली, त्यावरून मध्या चद्र तयार करता थेईल.

#### चंद्रगतीचे चढते व उतरते मान.

चड़गती कांहीं काळ कांहीं प्रमाणात यादत जाते व त्याचवमाणें कमी होते. दैनिक किंग दिननक्षत ज्या वेळीं विशेषर ६० पटिका असते त्यावेळीं चड़गति एका दिससात १३ अदा २० कळा थेते. दिननक्षत ६० पटीपंतां वाह लागळे म्हणजे चताति उत्तरीत्तर कमी होते आणि दिननक्षत ६० पटीपंता मभी होऊ लागळे महणजे चढ़गति वादत जाते. याप्रमाणें चड़गतींत एकसारसा परक होते असतो आणि त्यामुळेंच विशे, नक्षत्रें याची पटीपुळें दरीले बढ़का जातात.

दररोज चद्रगर्वीत परक होत असल्याकारणार्ने ज्या वेळी अत्यत सुस्मरीतीर्ने चद्रसाधन किंवा गति सापन कायवाचे असेळ तेव्हा ते कोणत्यारी वरणप्रधायरून किंवा स्थतन सुरून अशा चद्रसाधन कोएका-वरूनच क्यांचें छागतें व करतात. यात दिखेल्या गीति बच्चाच नारकार्ट्नचा आहेत पण असिसूरम नाहीत. तथापि तेषद्रयाने कोणताही विल्खण परक पडणार नाहीं दोन दिवसातीळ चद्रगरीने के जतर ते जर ६ • पटिकाय तर सातीळ इष्काल्या काय या प्रमाणानें चद्र गल्वतर काढांवें.

### रपप्टरवी, कोणताही तिथ्यत व पर्वकाल यावरून रपप्टचंद्र.

स्परिष आणि तिष्यताची थेळ ह्या दोन मोहीबरूनही स्पष्टचंद्र सड्ड कांद्रता नेतो. नान त्या तिष्यतीचा स्पर्यती अवर्ती नकी वाहिं असावास्यतागर्त्न (अमावास्यताक्ष ति चंद्र हे अनर्दी साती, अत्र, कक्षा, विकलात्म तमान स्पितीत अवतात.) रवीच्या पुटें बरोतर १२ अस चंद्र रोला स्थानी १ तिथि पूर्ण होते. याचरून इष्ट तिथि उपविद्धी पूर्ण होते अवेल त्या वेळचा स्था रथि तथार करून त्यात जी तिथी पूर्ण होते त्या तिथीत १२ में गुणून येणारे साती अशादि एक स्थार रथीत मिळवाचे रूपाजे त्या वेळता स्थारचंद्र हाला. प्रत्येक तिष्पर्याचा स्थारचंद्र याप्रमाण करता येतो. योणिमा तमाप्ति कार्ली-वरीवर संवीच्या सामोर ६ राजीवर चंद्र अवतो आणि अम्पावास्याताचे वेळी सूर्योद्रतकाच चंद्र अवतो. श्रुव प्रवाच्या ७॥ तिथी पूर्ण होताना स्वीच्या पुटें चंद्र वरीतर ९० अशावर अवतो आणि कृष्ण पशाच्या ७॥ तिथी पूर्ण होताना स्वीच्या पुटें चंद्र वरीतर ९० अशावर अवतो आणि कृष्ण पशाच्या ॥ विभी पूर्ण होष्याचे वेळी स्वीपसून चंद्र तरीतर ९० अशावर अवतो.

शके १८५५'च्या ज्येष्ठ छ. १५ व कृष्ण २० या दिवर्शीच्या रवि चंद्राच्या स्थितीवरून याचे स्पष्ट-, दिग्दर्शन होईछ.

रेचे. हा. १५ सुक्वारों सकाळी २० घटिका १ पळानी पौर्णमा संपते हा। दिवशी सकाळी स्वष्ट रवी १ रा. २७ ऑ. ५१ क. ११ वि. आहे त्यात १० च. १ पळाचे गतिकळ ९ कळा ३३ विकला है मिळवितों १ रा. २८ ओ. ० क. ४५ इतका स्वष्ट रिव पौर्णमातींचा झाळा. ह्यांत ६ राजी मिळ-वित्या तेवहा ७ राजी २८ ओंग्र ० कळा ४५ वि. इतका स्वष्टचंड होतो.

आता द्येष्ट कु. २० ची स्थिति पाइं, द्येष्ट कु. २० स्पोंद्यानंतर घटी ० प. २६ यावेळीं संपते. 'स्पोंद्याचा स्प. रथी २ रा. १२ अं. १० क. २८ थि. आहे त्यात २६ पटाचे मित फट मिळविता तो २ राती १२ अं. ११ क. १ थि, येतो. स्पष्ट चंद्र सफाळचा २ राही १२ अंदा ३ कछा ५५ विकछा क्षणे वेद चंद्रा १० अंतर रथी-या मार्च चंद्र आहे हा। ७ कछा चंद्र २६ पळात पुढें जाऊन . क्षणे रिये चंद्रात ७ कछा अंतर रथी-या मार्च चंद्र आहे हा। ७ कछा चंद्र २६ पळात पुढें जाऊन . वेरीवर स्थी-या स्थितींत येईळ. तात्यर्थ वर दिल्याप्रमाणे अमावास्थाताछ। रथि चंद्र समान स्थितींत येवात.

ह्य पंचांगांत ग्रहाची व चंद्राची दिखेली स्थिती अतिदाय स्थम व अनेक स्थम संस्काराने युक्त अशी वेषिद्ध असते. तित्रकी स्थमता निर्माग्यमा रीतोनें केखेल्या पद्धतीवरून तंत्रोतंत येणार नाहीं. यहुषेक सर्व प्रसंगीं चंद्र जमेळ. पण काहीं प्रसंगीं कित्रता काहीं क्या काहीं स्थानांत देखां व अशा वेळी पंचायस स्थतीच मुख्य व हात्रा मानली पाहिके. नगल त्यात अत्यंत स्थम गति स्थितीचा विचार करून अनेक संस्कारयुक्त गणित केळले असते अर्थात अर्थतस्थम आणि कमसिक्षकर्यणयद्धति-प्रमाण कमानलीक स्थान अर्थात अर्थतस्थम आणि कमसिक्षकर्यणयद्धति-प्रमाण कमानलीक स्थान अर्थात् अर्थतस्थम आणि कमसिक्षकर्यणयद्धति-प्रमाण कमानकानं येणारी पळसुरुसता यांत इतकी कचर राष्ट्णार यावहरू यादच नाशी.

## नक्षत्रताऱ्याशीं चंद्रयुति, ग्रहचंद्रयुति किंवा नक्षत्रात्मक चंद्रगतीवरून स्पष्टचंद्र

अश्विनीपासून रेवतीपर्यंतच्या २७ नक्षत्रांचे योग तारे (ग्रहणजे प्राचीन आचार्योनी व ऋषिवर्यांनी हजारों वर्णाच्या निरीक्षणार्ने ठरविलेला प्रत्येक नक्षत्रचा सुख्य तारा ) प्राचीन अद्या दिरवर्ष्टरिच्या आचार्यांनी ठरविले असून त्यांचे आरंगस्यानापासून वरोवर अंतरही सामितलें आहे. हजारो वर्षे ह्या ताच्याची श्यिति वरोवर असुन्यास मेत आहे हतत्रेच नब्दे तर ह्या निश्चित अद्या सुख्य आधारस्तंनायस्नच चुनी यंचांगै निश्चित्तणणें कुकीची आहेत हैं विद्य हीत आहे.

ह्या २७ नशत्रपैकी च्या नक्षत्राचे तारे ठळक आहेत य कातिश्वाचर आहेत त्या ताऱ्याशी प्रहाची किया चंद्राची युति झाल्यास सामान्य माणसायदेरिल ती सहन ओळखता येते. प्राचीन आचार्यामी राशी-चक्राच्या आगंभरधानायायुन कृत्तिकतातार ४० अंशावर न्हणजे २ राशी १० अंशावर, मधातार १ राशी चक्राच्या आगंभरधानायायुन कृत्तिकतातार ४० अंशावर न्हणजे श्रावर राशी १० अंशावर आणि रेवतीतारा १२ राशी ० अंशावर इणजे वरोवर राशीच्काच्या अगर्दी आरभीच यात्रमाणे सायतले आहे य आज प्रत्यक्ष आक्राशात तीच स्थित स्थएणं दिश्त आहे. ह्या नक्ष्यताऱ्याची राशी अंशावर स्थित कायमची, निश्चित, अचल व पूर्णपर्ण स्थित कायमची, निश्चित, अचल व पूर्णपर्ण स्थित कायमची, निश्चित, अचल व पूर्णपर्ण स्थित कायमची, मिश्चेत, अचल व पूर्णपर्ण स्थित हार्याची अगर्ता अगरायाही महाची किया नक्षताची हार्यकी केणस्याही नखल-ताच्याशी युति हरिल रायति यो प्रत्यक्षित कायमची व्यवस्थित सामार्थी युति हरिल रायति सामार्थी युति हरिल रायति सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थी सामार्थ

आकारात त्यांवेळीं वर दिखेल्या नक्षताशीं चंद्रसुति करती स्यांवेळीं तो स्या नक्षतताऱ्याच्या राग्नी अंगाइतका अपतो अर्थात् स्या नक्षताच्या ताऱ्याचे राग्नि अंग्न ग्राहीत असखे म्हणजे गणित न करता स्पर्टी ' चंद्र स्रोतनो वेतो. जी स्थिति नथानवान्याच्या राशीनंशावरून बळते तमीच प्रहचंद्र युतिवरूनरी कळते. मान त्याकरितां ब्रह्मची राशी अंशात्मक स्थिति मादीत अवली पाढिने. म्यूणने च्या महाची चंद्राची युति होईळ तो मह जितक्या राशी अंशाम्पर्य असेळ तितकाच युतिकाळी वरोगर चंद्र असणार, हे सागायगास नको. अशा रीतिनें मह-युतीयरूनहीं चंद्रस्थिति सङ्कायहणी कळते.

वंद्रगतिररून वामान्यतः मथला चंद्र काढता येतो. मार्गे प्रत्येक चरण समातीचा चंद्र काढण्याची रीति व त्या चरणाची चंद्रगति कशी काढाली हैं सामितलें त्यावरून एरा चरणाच्या वटीपळात तर असुक गति तर मारील चरण चंरव्यापासून इए कालाप्यंतच्या पर्श्वपद्धात्व किती याप्रमाणें येणारें कल मागील चरण समातिच्या राष्ट्रचंद्रात मिळवाचे म्हणजे हुए कालचा राष्ट्रचंद्र झाला.

### कोणत्याही इंष्ट तारखेचा बार काढणें.

- ( ! ) शतकांकास ५। ने गुणावें व पूर्ण संस्या घ्याची.
- (२) चाल् शतकाच्या पुन्या झालेल्या वर्पाची १। पट करावी.
- (३) चार्ल् वर्णाचे इष्ट तारखेसुद्धां म्हणचे जानेवारी १ पासून इष्ट तारखेसह दिवस घेऊन त्यांत दोन मिळवाव

आणि ह्या सर्वोची वेरीज करून तिछ। ७ में भागावें वाकी १ राहित्यास शनिवार, २ राहित्यास राविवार, ३ राहित्यास संगळवार, ५ राहित्यास शुभ्वार, ६ राहित्यास गुम्बार आणि ० राहित्यास शुभ्वार पाप्रमाणें समजावें.

ह्या रीतीनें ता. ३० एवील, २१ जुलै व १३ नव्हेंबर १९३३ ह्या तीन दिवसाचे बार काहुं.

| ता. ३० एप्रील.  | ता. ३१ जुढै. | ता १३ नव्हेंबर. |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 25              | 25           | 15              |
| ×ધ              | X4I          | ×٩Ι             |
| \$ \$ III ·     | 99111        | 55111           |
| 80              | ٧.           | ٧.              |
| <b>१</b> २२     | २०४          | 288             |
| ७) २६१ (३७      | ७) ३४३ (४९   | ७ )४५८ ( ६५     |
| 7.2             | २८           | 8.5             |
| 48              | 43           | 36              |
|                 | ६३           | 34              |
| ४९<br>२ रवियार. | ०० द्युरभार  | ३ सोमवार.       |

ग्रहांच्या यति व त्यांचा काल.

दिर्याकसोरंतरिलिप्तिकीषात् गत्योर्वियोगेन हतार्घरैकः। वक्रीजर्यक्येन दिनेरवाप्ते याता तयोः संयुत्तिरस्पयुक्ती ॥ ३९८॥ वक्रेयवा न्यूनतरेन्यथेप्या द्वयोरनुज्वोर्विपरीत मस्मात् ॥ ३९९॥

सिद्धांत शिरोमणी--प्र. यु. अ.

# अधिकजनसमेऽधिकेऽन्यभुक्ते रथ कुटिलेऽन्यतरेऽनलोमतो ना । अनुनुमसमयोस्तु ग्रीघमेऽन्ये युतिरनयोः प्रमताऽन्यथा तु मम्या ॥ ४०० ॥

—प्र. ला. युत्यधिकारः

सहारि: —अय प्रदुष्युर्वर्गतैयाताज्ञानमाह । यमोप्रैद्योगुतिः साय्यते तथोपैष्ये योऽधिकगतिर्घेदः स पेदलगतिर्गेदार्शयायययेनाशिकस्तरा तथोगुतिर्गतिति बाल्यम् । अय वा दुटिले बक्तिणि प्रदे अनुत्योगती मार्गिमदारुच्यते सति युतिर्गता बाल्या । अरञ्जगत्मयीर्थोयिकिगोर्ग्नदेवीर्भये जीवनाती प्रदे मागादिना अस्ये सुतिर्गतिन बाल्या अन्यर्थाकः लक्षणवैष्यित्ये मदसुतिर्गमयेक्षयेः ।

विश्वनाथः — अय प्रह्युवैर्गतैयताशानमाह अधिकेति । प्रह्युवासस्वप्रदेशेर्मच्ये अस्ययुवेन्यूनगवैः सकाशात् । अधिकञ्चलानोऽधिकगतिर्षदः । अधिकेंऽशायवयवेनाधिकः । तदा अनयोषुतिः प्रगता गतित वाच्यम् । अय वाद्युवोमचो नार्गिप्रहात् कृष्टिके पिकृषि क्षे अस्यते सविवृतिर्गता याच्या । अय वा अर-वृत्वरामचे त्रीये नार्गि । अय वा अर-वृत्वरामचे विश्वरीर्मचे दीधानति प्रहे अस्य वृतिः प्रगता वाच्या । अन्ययोक लक्षण वैरयोचे प्रहः पृतिग्मस्यभै । अस्यतोकः लक्षण वैरयोचे प्रहः पृतिगमस्यभै । अस्यतोकः त्रहः १२।४।५०।५० सक्षशादिष्मित्रमितः ११।६।३८।१७ अधिकेऽतो गतल्या वृतिः ॥ २॥ २॥

ऋजुगतिखगयोस्तु वक्रयोर्वा विवरकला गतिजान्तरेण भक्ताः । गतिजयुतिहृता यदैक वक्री युतिरगताप्रगताप्त वासरे स्थात् ॥ ४०१ ॥ —--प्र. ला. यत्यविकार.

महारि:---अथ प्रह्मुतिदिवसज्ञानमाह मार्शिणोर्द्रयोर्ग्रह्याः स्तोः । अम वा यस्त्र्योर्द्रयोग्रह्याः स्तोः । तदन्त्राकछाः कार्याः । ता गत्मन्तरेण भक्ताः यदेक्षे वस्त्री परो मार्गी तदाप्यन्तरकृष्ठा गतियोगमक्ताः कार्याः । अपनिद्वित्रग्रहयतिर्गम्या गता पूर्वोक्त ख्रयुण- स्यात् ।

अनेषपत्तिः । यदि गत्यन्वरक्रव्याभिकं दिन तदा ब्रह्मन्तरक्रमामिः किमिति वक्तिणे गतियोग एवा न्तरमिति । अतस्तव केनेवाप्ता रूक्यदिनेध्यगतैर्व्रह्युतिसमयः स्यादिस्पुपपत्रम् ॥ ३ ॥

विश्वनायः —अध प्रदृतिदिवनशानमाह् ऋतुगतीति । मार्गिगोर्द्रयोप्रदेशः वतोः । अघ वा यत्रपो-द्रेयोर्ग्रह्योः त्रतोस्तदन्तरक्ष्णः कार्याः । ता प्रत्यन्वरेण भक्तः । यद्येको वक्ता तदा तु प्रहान्तरकला एव गतियोगेन भक्ताः कार्याः । आर्नेहिनैग्रीद्रपुतिर्गम्या गता वा पूर्वोक लक्षणेन स्वात् ।

प्या दोन महाची चुित पाहणे आहे त्यामप्यें जर अधिक गति मह अलगाति महापेक्षा अद्यादावयवानी अधिक अक्षेत्र किया मार्गाति महारोक्षा सम्मादीमह अद्यावयवचानी कमी अदेश किया अधिक सम्मादीमह अलग्वनमति महापेक्षा अंशावयव्यवानी कमी आहे, तर दुवि होजन गेली अर्थे जाणार्वे. आणे जर मा लक्ष्यात वैनरील अलिसर महसुति होणार आहे अर्थे धनसावें.

उताहरणार्थं अल्यातिष्रह गुरु ५ रा. १७ अ. ७ क. अधिकगतिष्रह मंगळ ५ रा. २८ अ. ५० क. योध्या कमी आहे म्हणून मगळ गुरुची सुति पूर्वीच होऊन गेळी. येथें मगळ जर गुरुपेशा कमी असता तर सुति व्हावयाची आहे असे राष्ट्र झालें असते.

जर होन्ही ब्रह्मणी किया बकी असतील तर त्याच्या अंतराच्या कलील गतिच्या अतरार्गे मागार्वे; आणि जर एकप्रद बकी आहे व दुसरा मार्गी आहे तर अंतरम्बन्ध गतिच्या बेरजेने भागार्वे म्हणजे आलेल्या दिस्हांनी त्या दोन महाची युति होर्सल किंवा होऊन मेली असे जानार्वे.

| उदाहरणार्थ-मार्गीग्रह         | उदाहरणार्थं वकीव्रह           |
|-------------------------------|-------------------------------|
| स. शुक्त ५-१०-२९-४५ गति ७२-१८ | स्य. मं. १ ७ ३४ ५ गती ३५ - ३५ |
| स्य. गुरु ५- ६-५१३८ गति १२- ४ | स्य. श. १ -४ -५८ -५ गती ५- ५  |
| अंतर ०- ३-३८-०७ - ६०-१४       | अंतर ०-२-३६-० अंतर ३०-३०      |
| <b>×</b> €•                   | ×ξο                           |
| ₹८०                           | १२०                           |
| +₹८                           | +₹६                           |
| ६०)२१८(३ दि.                  | ३०)१५६(५ दि.                  |
| 860                           | १५०                           |
| · ₹८                          | ००६                           |
| ×६∘                           | ×ξο                           |
| २२८०(३८ घटिका                 | ३६०(१२ घटी                    |
| <b>१८</b> 0                   | ₹0<br>₹0                      |
| 0760                          | <b>ξ</b> 0                    |
|                               | 1 .                           |

यर दिलेलें ब्रह शके १८५५ श्रावण कु. ३०ता. २१ आगस्टचें आहेत. त्या दिवसापूर्वी ३ दिवस३८ उदाहरणार्थ पेतलेल्या दोन्दी वन्नी प्रहावरून ५६ि. पटिका गुरुगुकाची युति होऊन गेली.

उदाहरणार्थं एकप्रस्वनी व एकमार्गी यांची युति-- शके १८५५च्या माध शु. १५ च प्रह ता.३० जानेवारी १९३४.

ह्या युद्धि प्रवरणांत शुक्त बुचांत ३ अं, ३३ कला अंतर अन्म मार्गी बुचनर्वात वनी शुक्रमंति मिळविली कारण मुख पुढे जाणार व शुक्रमार्गे येणार यामुळे दीपांतील अंतर दरराज १३४ वसा ग्रहत जागार आणि या कारणानींच पौर्णिमेनंतर १ दियम ३५ पटिकांनी स्यांची सुति होते.

#### सूर्यसिदांतांतील प्रह्यति प्रकरण,

ताराग्रहाणामन्योन्यं स्थातां यद्वममागर्मा ॥ समागमः शशाहेन व्येणास्तमनं सह ॥४०२॥ मू. वि. व. यु. (ताराष्ट्रशणां) भौमादि पञ्चतेदानाम् (अन्योन्यं) परस्यरं (युद्धवमागमी) वश्यमाणव्श्वणाभित्री (स्याता) भवेताम् । (शसाङ्केन ) चन्द्रेण (सह) पञ्चताराणां योगः (समागमः) समागम संज्ञःस्थात् । (सुर्वेण ) अर्जेणसह (अस्तमनं) पूर्णास्त्यवतस्यम् । न स्वस्तमात्रं भवतीस्यर्थः ॥ १ ॥

भीमादि पाच महाचें परस्पर पुद्ध व समागम (म्हणजे सामान्य युवि व भेदयुवि) होतो. चंद्राच्या वरोषर मंगळादि ५ महांचा जो मीग होतो त्यास समागम (अर्थात युवि) म्हणतात. चंद्राचा सूर्यांदरीवर जो मोग होतो त्यास अस्तमन किया पूर्णांस्त असे म्हणतात. (चंद्र, मंगळ, युथ, गुरू, गुरू, हानि ह्या सहा महांच्या मुत्याच फ्ता पाहवों नेतात. रवीबी होणाऱ्या सुतीस अस्त म्हणतात.)

शीघ्रे मन्दाधिकेऽतीतः संयोगो भवितान्यथा ॥ द्वयोः प्राग्यायिनोरेवं विक्रणोस्तु विपर्ययात् ॥ ४०३ ॥ प्राग्यायिन्याधिकेऽतीतो विक्रणोन्यः समागमः ॥

( शीघ्रे ) ययोर्घदयोवाँगोऽभिमतस्तवोर्धान्य यः शीधगतिर्धहस्तास्मिन् ( मन्दाधिके ) मन्दगतिम्रहाधिकं सितं ( संयोगः ) तयोर्बुतिषकः ( अतीतः ) नतो क्यः । ( अन्यया ) शीधगतिम्रहान्मन्दगतिम्रहेऽधिके सितं ( भाविता ) एषः । ( एवम् ) उक्तरहाणयोः ( माम्यायिनोः पूर्वगतिकत्तोः ( द्वयोः ) महर्मार्थवति । ( विक्रणोः) वक्तरातिमस्योः ( इ.) बुकागदतीस्यति । ( विक्रणोः) वक्तरातिमस्योः ( इ.) बुकागदतीस्यति । ( विक्रणोः) वक्तरातिमस्योः ( अपिके ) वक्तरातिमहादिषके सितं ( अर्थातः ) गत्योगः । ( विविष्णे ) वक्तरातिमहे पूर्वगतिन् प्रहादिके सितं ( एप्यः ) गम्यः ( समागमः ) बीगः स्थात्। । ॥

ज्या दोन प्रहाची युति पहाचयाची असेल त्यापैकों जो संदगतिमह त्यापेकां ग्रीमगति यह अधिक असेल तर युति होऊन गेली असे समजावें, आणि संगतिम्रहापेका ग्रीमगति महक्मी असेल तर युति व्हाव याची आहे असे समजावें. मार्गी प्रकाले पूर्वेगामिनी गति अस्ता ही स्वित असते, परंतु दोग्ही यह वन्नी असस्यास याच्या उलट रहणवे संदगतिमहापेका शीमगति मह अधिक असेल तर युति हावयाची आहे आणि संदगति महापेकां ग्रीमगति मह कमी असेल तर युति होऊन गेली असे समजावें.

प्रहान्तरकलाः स्वस्त्रभुक्तिलिप्तासमाहताः ॥ ४०४ ॥
भुक्त्यन्तरेण विभवेदनुलोमावेलोमयोः ॥
द्वर्षावेकिण्यथैकस्मिन्भुक्तियोगेन भाजयेत् ॥ ४०५ ॥
लब्यं लिप्तादिकं द्वोध्यं गते देयं भविष्यति ॥
विपर्ययादकमत्योरेकस्मिन्सु धनन्ययो ॥ ४०६ ॥
समलिप्तो भवेतां तो प्रहो भगणसंस्थितौ ॥
विवर्रतदुदुत्य दिनादि फलमिष्यते ॥ ४०७॥

(प्रहान्तरकलाः) युतिसम्बन्धियस्योरमिष्टिककालिकयोरन्तरकलाः (स्वसमुक्तिलिसा समाइवाः) पृपक् पृथक् स्वस्यपितकलाभिग्नीणेताः (अनुस्नोमियलोमयोः) मार्गमयोपैन्ययोर्थ्वयोः (इयोः) प्रद्योः (गत्यन्तरेण) रष्टा भुस्त्यन्तरेष (विभवेत्) गणकी भनेत्। (एकिसमः) ह्योभेल्य एकतरे (यिकिषः) स्वकाति अत्र विश्व युक्तियोर्थे । गतियोगे (स्वस्ते क्षित्रान्तिकि स्वस्ते (युक्तियोर्थे ) गतियोगे (स्वसं क्षित्रान्तिकि एव योगे (देवं) योग्यम्। दिकं) फलं कलादिकं सं सं (श्रोच्यं) पूर्वगतिप्रह्योहीं (मित्यति) एव योगे (देवं) योग्यम्। (वक्तवादीः) वक्तपितवादयो संन संगं रूपं (विश्वयता) उत्तविपत्रवादीः) वक्षमातिवादयो संन संगं एकं (विश्वयता) उत्तविपत्रवादीनो कामी। एवं हते पत्रित्या (योगिकियोगे प्रयानिकियोगे) प्रायोगिकिया स्वस्त्रान्ति (प्रदीत्रानिकियोगे (प्रविपत्रवादानकी (प्रदीत्रानिकियोगे) विश्वयत्वानकी (प्रविपत्रवादानकी (प्रविपत्रवादानकी (प्रविपत्रवादानकी (प्रविपत्रवादानकी (प्रविपत्रवादानकी (प्रविपत्रवादानकी (प्रविपत्रवादानकी प्रयान्ताम्) (विषयं)अभिष्टिककालिक प्रदर्शन्ति (स्वद्रत्) पूर्वोक्तवत्।

भुस्यन्तर रूपहरेणेत्वर्यः ( उद्भृत्य ) मनता ( दिनादि ) दिन घटिनेत्यादि ( पळ ) गतैष्युतिवद्याद्गतैष्य परुम् ( इप्यते ) उच्यतहत्वर्यः ॥ ३ । ४ । ५ । ६ ॥

इप्टरालीन मुति चर्चा पहानमाचे अवता त्या दोन महाची मुति होण्याचा समय प्रवेक त्या दोन महातीक अवत काहन त्याच्या कवा कराव्या व त्याव दोन्ही महाच्या गर्तीतीक अवतर्यने भागाचे. भागानार दिवस, पिटना, पर्के आणाना. त्या दिवसींच म्हणमे पीर्णिमा अगर अमानास्पेच मह गणिता करितां पेतले अवतीक त्या दिवसायमून मानारामा इतका नामान मुति होणार असे समर्गाय.

ग्रहाची युति कोणतेही दोन ग्रह एकाच गर्सीत असल्याशिवाय होऊ शक्त नाहीं. हें यावरून

सिद्धच आहे.

स्नीयदातातील युतिराल काडण्याची पढति आणि प्रहणावन व सिदानिरासेगणी यांतील पढती।
एकच आहे व ती पूर्ती सोराहरण दिश्री आहे. न्यूंबिद्धाताच्या युत्यविरासतील वर स्टिल्सा मामांत पहिशा काईं भाग प्रस्तुतिराली राशिवचारीची जोगत्या न्यार्सी मुति होईल है दर्धानियास आहे त्या युतिहत्त बाडण्यांचें मानी त्याचा उपयोग नाहीं (त श्रुति सिवित काडण्याची आगईं सोपी सीति आगईं) मानी दिली आहे) प्रश्नुत पच युतिराल पाटण्याची सीचित्र मेर्वे दिली आहे युतिराल नियस्त्यानंतर त्या बेळचा सरमह केला असता सार्शिवनाच्या राणत्या सारीच्या कोणात्या अशावर युति होत आहे याचे यहण शात होईल.

ज्यावळी एर ग्रह वरी अमून तो मागी ग्रहायेशा कमी अधेल ते हा त्याची युति होऊन गेली

आणि पत्री ग्रह मार्जी ग्रहारेना जास्त अधेर ते हा युति ब्हारयाची आहे असे समजारेन.

चपपति—मार्गाक्षां ने वेळां, मंदगतिम्रहायेशा श्रीम गतीम इअधिक असता पुढें युति होणे शक्य नाहीं. पारण त्या दोन महात आध्याधिम अतर पडत जाणार आणि यामुळेंच असा रिपतींत नृति पूर्नीच होऊन गेथीं व यालाच गत ( होऊन गेळेला ) योग म्हणतात. मदगति महायेशा सीमगतिमह पर्मा असता सीमगतिमहच मदगतिमहा पुढें योग परती म्हणून त्यास गम्य ( पुढें हाणार) योग म्हणतात. एका यशी-महाचे वेळी शीमगतिमह जाला असता पुढें योग होणे असमनीय म्हणून तो गन योग झाला. पर्मा असेल तर पुढें योग होणार यानहक प्रशास नाहीं. नारण बर्माबह उत्तरीतर पर्मी पर्मी हो। जानो आणि शीम-गति व मार्गीमह पुढें पुढें चालत होते।

मार्गीबहारेशा बड़ीबह बभी असेड तर पुढें योग होने अदास्य बारण मित्र दिसेनें गमन करणाच्या दीन बहात जास्त जास्त अतर पडन जाने आणि त्यानुर्देच तो गत योग झाडा मार्गीबहारेशां वड़ीबह जास्त असेळ तर मात्र तो गम्च योग होतो. जारण बड़ीबह बभी बभी होणार य मार्गीबह यादत जाणार,

# महांची युति राशीचकस्य कांणत्या अंशांत होईल.

च्या दोन महांची मुति कादायाची अमेल त्या महाच्या रिपितरून मुनिमाणाया मुमार करतो य मुति होजन मेली हिमा स्थायाची आहे हेरी आमानक रिपितरून मस्तन मुनि होण च्या काळापूर्वी-या अवपीये मुति क्यापो दोन्ही मह शांध अराज्यानक हार्या मानित स्वार्य क्या महा आहां होते क्या मानित स्वार्य कार्या होते हिमा कर्या आहे होते क्या मानित स्वार्य क्या मानित स्वार्य क्या मानित स्वार्य क्या मानित स्वार्य क्या आहे. क्या अवही, नतर त्या दोनीही कोलावारा महाच्या मानित दोन महाचील आगरच्या क्या क्या मुण्यो व दोगोच्या मानित अवहारी क्या मानित स्वार्य क्या अरावित स्वार्य क्या अरावित स्वार्य क्या क्या क्या महिला स्वार्य अरावित स्वार्य क्या महिला स्वार्य अरावित मानित स्वार्य क्या मिला स्वार्य क्या मिला स्वार्य क्या मिला स्वार्य क्या स्वार्य क्या महिला स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वार्य क्या स्वर्य क्या स्वार्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क्या स्वर्य क

े उराहरणार्थ हारे १८०५ च्या धेत्र पु. १६ मोमवप गा. १० एमीजच्या स्वीद हाजाउरुम स्वांच्या सुर्वित राग्वियनस्वस्थान कृति.

```
रा. अं. क.
        स्प.र. ०−०~४७ गति ५८ कला
        स. श. ११-२७-४६ गति ७४ कला
        अंतर
             ∞ – ३ ∼ १ अंतर १६ कला
               260
                                       ६०) ८३७ (१३ अंश
                १८१
                XUY
                                             ५७ कला
                ७२४
              १२६७
         १६) १३३९४ (८३७ कला
              049
               ሄሪ
               ११४
               ११२
               007
    अवधिस्य शुक
              ११-२७-४६
         फल
                + १३-५७
     राजिचत्रस्थ
               ०-११-४३ ही युति कालची स्थिती होय.
आता खीवरून स्थिति कार्ड.
     १८१ कला अंतर
    X५ሪ
    १४४८
                                 ६०) ६५६ (१० अंश
    ९०५
१६) २०४९८ (६५६ कला
                                      ५६ कला
   ९६
   0068
     60
     086
                             अ.स्प. र. ०
                                      + १० - ५६
```

श्रीतकालची रवीची स्थिति झाली. या उदाइरणात विकला घेतलेल्या नाहींत. त्या घेतत्याध होन्ही टिकाणी येण जरूर पडते. दोन बनी प्रहाचे उदाइरण याच्या उलट समजार्थे. एकवकी व एकमार्गी यांचे उदाहरणही यावरून व उपपत्ति वरून कर्से करावें लागेल हे विचारती लक्षांत येईल.

# ग्रहांचे राशिचक्रस्थ युतिस्थान.

ब्रहांतरं कलारूपं गतिर्निष्ठं पृथक् पृथक् । भक्तं गत्यंतरेणतत् फलमिष्टं च लम्यते ॥ ४०८ ॥ तत्तत्फलं ब्रहेर्युक्तं भचकस्थान मादिशेत् ॥ गतयोगेफलं हीनं गम्ययोगे फलंयुतं ॥४०९ ॥ विपरीतफलं वक्रे मिश्रे मिश्रं बदेत् बुधः ॥ ४१० ॥

#### सिद्धांतरहस्य-८५

इष्ट कारा दोन महातील अतराच्या कला करून प्याच्या. त्या प्रत्येकास त्याच्या गतीने (निमं) गुणून दोषातील गत्यंतराने भागाये. त्या प्रत्येकाचे येणारें पल त्या त्या प्रहात भिळवारें म्हणने राशीचवांतील त्यांचे युतिस्यान निपेल.

गतयोग म्हणजे युति होऊन गेली असेल तर ते पर महात बजा करावें व गम्य म्हणजे युति ब्हाय-

याची असेल तर तें फल प्रहात मिळवार्वे

दोन्ही ग्रह यत्री असता याऱ्या उलट परनसकार कराया. एक ग्रह यत्री व एक मागी असता मिश्र परू वार्षे छागते. ते बुद्धिवतास विचारामें सहज कद्भून चेईल.

# मह आणि चंद्र यांच्या युतिकालाची राशीचक्रस्य— रपष्टरियति काढण्याची रीति.

ण्या दिरमीं शुति होणे समयनीय असेल त्या दियमीं सूर्येदयाचा इष्ट्यप्टमह य स्पष्टचंद्र समार करून त्यावरून पूर्वोक्त रीतीनें युतिकालाची रामी, अधातमक स्थिति कादात्री.

#### क्रमसक्षिकर्पणपद्धति.

फसंग्रीकर्राणपद्वि म्हणने कोणत्याही क्लांत अधिराधिक स्हमता आणणे. उदाहरणार्थ, आरणात प्रहांच्या मुतीचे गणित कराववाचे आहे तर त्यारिता राग्नी, अग्न, करा, विराण अग्नी स्थिति पेऊन त्यातील प्रथम केवळ अग्नावकन कल काग्नियाचे, त्यानतर त्यापेणां स्हमना येण्याकृतिता अंग्न, कला ह्या दीन्शीवकन कल कावावयाचे, आणी असेर अतियास स्पानता आणण्यामाठी अग्न, कला, विकला या तित्हीतकन कल आणायाचा अर्थात तितत्या पद्वतिचे कल विदेश स्वस्त वेहल. प्रमानमान क्लांत स्हमता आणणाच्या ह्या पद्यतिलाच जमक्षिकर्षण पद्यति स्वातात.

# नक्षत्रताऱ्यांशीं कोणत्याही ग्रहांची युति.

#### दोन ग्रहांच्या युत्या आणि जन्मन्य ग्रहांशी युति.

कोपत्यारी होन प्रश्नों किंग नध्यतारा आणि महं याने एकान राशीत राशि, अग्न, कहा, विक्र लगामक हाम्य विवा समाता अगर्थे यानेन नाव युति, साविषुण, आप्तमनुत्र किंग प्रश्नाय परिभ्रमान्या मार्ग ठरसेन स्पृत्र पाच्योत्त महाचे परिभ्रमत होत अगी, नातिकृताचे दक्षिण किंसा उत्तरीय काँही समान सम्बद्ध अधनाः, स्रोशेष कांत्रिवानित ने नेहाँ अग्रना अर्थे नाहीं, पा क्रीरिशाम्या अग्रनाम अग्रनाय, नेपराजीत्त कृत्य पाणी, हर्मपाजीत्त्र निमुनगाजीत पाममाने १२ ही पाणीत महाने परिभ्रमा होते. अर्थात् एक ग्रह प्या गांधे अशात असेल त्याच राधि अशात (त्या दोघाचे पूर्वपश्चिम अतर शून्य पण दक्षिणोत्तर अंतर कितीही असलें तरी चालेल ) ज्यावेळीं दुसरा कोणताही बह येती तेव्हा त्यास युति असें म्हणतात, युतीचें प्रकार दोन पैकी पहिला प्रशार म्हणजे सामान्य युति, ह्या युतीचे प्रसर्गी कोणतेंही दोन ग्रह समान रिथतींत येतात पण नुसते समान रिथतींत येण निराळे आणि पूर्वपश्चिम दोघाचे समानत्व येजन शिवाय दक्षिणोत्तर समानत्व येणे हैं जितकें महत्त्वाचें तितकेंच तें दीर्घकालानें येणारें असें असतें व अशा हिथतीलाच भेद युती म्हणतात. युतीचा हा दुसरा पण पार महत्त्वाचा प्रकार आहे.

आकाशात ग्रहाच्या युत्या नेहमी होत असतात आणि विशेषत प्रत्येक ग्रहाशी चढाची युती तर दर महिन्याला होते. परत युर्ता करणाऱ्या दोन ग्रहामध्ये दक्षिणोत्तर वरेंच अतर असते. ज्या वेळी कोणत्याही दोन प्रहाचे पूर्व पश्चिम अतर शून्य आणि दक्षिणोत्तर अतरही शून्य किंवा शून्या जवळ जवळ अतेल किंवा असते त्यांवेळीं त्या ग्रहाची युती पार विलक्षण परिणामरारक, पाहण्यालायर आणि विशेष चमत्कारजन्य अशी असते. अशा युत्या पार कमी किंवा कचितच होतात, याचे र रण दोन्ही ग्रहाचा दार (म्हणजे क्रातिवृत्ताच्या दक्षिणोत्तर अवराचे प्रमाण) शून्य दिया अत्यवाल्य असण्याची हियति सहसा साधत नाहीं. एकाचा शर शून्य असर तर दुसन्याचा जास्त असतो. एवच भेद युतीची स्थिति छचित् न एखाद्या प्रस्गींच येते. सोमान्य यत्या मात्र नेहर्मी होतात. या करिता है सदैव लक्षात ठेवाव नी, भेदयती व्हावयाच्या वेळी दोन्ही प्रहाचा शर शून्य किंवा एकाच दिशेचा समान शर आणि पूर्वपश्चिम अरुव्ही शून्यच पाहिजे. त्यासेरीज , भेदयती होणार, नाहीं.

आतां उदाहरणार्थं आपण शके १८५५ च्या मार्गशीर्प कु ३० चे शनि छुक घेऊन त्यायरून युति-काल व स्थाची भेदयुति आहे वी काय है पाहं.

स श. ९-२३-५७-१० स्य. शु. ९--२०-५४--१७

अतर ०- ३-०२-५३

१८०

+3 गत्यतर ४१) १८२(४ दिवस १६४

26 х٤٥

४१)१०८०(२४ घटिका

. 2 . .

248

०३६

गति ५-४७ गति ४७-३५ अतर ४१-४८

द्यार, दक्षिण ०-५७ शर, दक्षिण १-४५ शरातर

येणेंप्रमाणें मार्ग कु. ३० नंतर पूर्ण ४ दिवस आणि २४ घटवानीं शनी व शुक्र याची युति होणार. आता शरासमधी विचार करता दोषाचा ही "दक्षिणशर" म्हण ने एकाच दिशेचा शर असून दोधाचे शरांतर ४८ कला आहे. शुकाचा शर क्षयगामिनी आहे. (बारण पौप शु १५ ला शुक्राचा शर उत्तर ७वला आहे ) व त्याची शर शीणत्याची गति दररोज ८ करा मध्यम प्रमाणात येते. ते हा ४ दिवस २४ घटिकांत समारे ३५ वला दार कमी होणार. त्या ३५ वला १ अ. ४५ कलातून यजा जाता १ अश १० कला इतमा युर्ती काली शक्ताचा दक्षिण शर, झाला. शनीचा शर ५७ वटा दक्षिण आहे. अर्थात युतीच्या वेळी शनी य शुताच्या शरात पत्त १३ वराचे अतर

राहते म्हणून ही युति जरी भेदयुति नसली तरी युतिकाली द्यानि गुक्त पुष्पळच एकमेक्सच्या अवळ जवळ दिसतील इतका निष्यपं ह्या गणितायरून तिद झाला.

बर दिलेलें गणित पत्त गत्यतर बला व गति बला यावरून बेलें आहे. पण विवला घेऊन गणित क्ले असता त्यापेधादी सूरमता सापते. त्याचे प्रतश उदाहरण देऊ.

वरील उदाहरणातील प्रहांतर ३ अग्र २ क्ला ५३ विक्ला याच्या विक्ला १०९५३ यास प्रहास्या गत्यतर कला ४१ विकला ४८ याच्या विकला २५०८ यांनी मागुन भागाकार ४ दिवस. साकी ९४१ यास ६० में गुणून पूर्वत् भागिष्टे असता भाग २२ पिटरा, वादी १२८४ यास ६० में गुणून पूर्वत् मागिलें असता भागानार २२ व्हें येतो. अर्थात् ४ दिवस २२ पटिका २२ व्हानी स्रुति होते. ४ दिवस स्वणने पिट हो ५ (ता. २१ डिसेंनर १९३३) येतें २२ पटिका २२ व्हाना सळ ८ तास ५० भिनिष्टें इतका येतो त्यात म. स्. ६ ता. ३९ मि. भिळिंकी असता स्ट्रैंट टा. दुसर्थ ३ यानून ३६ भिनिटानीं सुति होते. ध्रद्ध प्रामाणाणीही तोच काल आहे.

आतां ह्या युतीचे राशिचनस्य स्थान काढू. युति करणाऱ्या दोन महातील अतराच्या कला १८६ (विक्ला ४० वेद्या अधिक असल्यानें विकलावल महोतर, गत्यतर व गती यामचें १ कला अधिक धरलें आहे.) यांत युक्ताच्या (४८ कला) गर्तानें गुणून गुणानार ८७८४ आला त्यास गर्वात कला ४२ यांनी मागिक तेव्हा २०९ कला क्ला ३० कला पर आले. ते मागील युनात मिळिविले असतां (९ - २० - ५४ - १० + ० - ३ - २९ - ० =)९ राशि, २४ अम, २३ कला व १७ विकला ही युनाची युतिकालची गरिवनस्य स्थिति होय.

त्याचप्रमाणें १८३ कलात शाने गति ६ क्ला वार्नी गुणून गुणागर १०९८ यात गयतर ४२ कलानीं भागिले तेव्हां भागानार २६ क्ला आला. ह्या २६ क्ला मार्गील शनि ९-२३-५७-१०-पात मिळविता ९ सीश, २४ अश, २३ क्ला, १० विज्ञला ही शनीची साशिचकम्य रिपति झाली.

नक्षत्रताऱ्यासी महाची युति आणि जन्मस्य महागी चाळ् महाची युति काढण्याची पदत अगरी सोपी व वर्राष्ट युतिममाणेंच आहे.

नक्षत्रतान्याच्या राष्ट्रीशशातून रष्ट्रमद्द बजा वरून यांची येणाऱ्या परगच्या वरण पराव्या व त्याम त्या महाच्या गतीर्ने भागून इष्ट दिवस, घटी, घळ आणांची व तितस्या वार्टाने युति होईल असे समजावें.

जनमस्य महाच्या तथी अधादिकानून चारू मह बना वसवा गानी थेईल स्याच्या कला करून स्वात त्याच महाच्या गतीने मागाने मागानार दिवन, पटिना, पर्छ आणावा व इतक्या कालाने बुति होईल असे समजारे. बुति वस्णारे होन मह एकाच तार्धात पाहिजेत हें नेहमीं लक्षान टेचाव य तमें मह येतील अधान अवधीये ते ध्याच

# दोन ग्रहांमध्यें इष्ट अंशांइतके अंतर केव्हां येईल !

कोणत्यादी दोन मार्गी महामध्ये इष्ट अग्राहतके अतर देखां येईल हें मालील रीतीनें कादारें.

र्ष्ट जारा दोन प्रहांतील अवाधित्य अंतर काटाउँ व त्यांच्या गातिल अंतरहा निराठँ मोहन टेयाउँ, जे महात वेहँल हैं, नितकें अग अंतर पहावचान पाहिजे असेल तितक्या अधा पून वना करून पाती वेहँल त्याचा कल कराव्या व त्यांन गावनरानें मानाउँ आणि दिवन, पटी, पठें आलाउँ। त्या येठी रूल अधारतकें अन्तर त्या दोन प्रहांत वेहँल अर्थे सननाउँ.

दोन्ही प्रद्र वन्नी असताही (परत् वर्षा असनेन्त्रा ज्ञाननगाचित्रप्रद्र पंगवक्षी गतीचा अधिक अमा) यरील रीतीनेंच इष्टअशाहतकें अतर काटता येहरू

एत घर मार्गी व एक वन्नी अनती बार्ची वर्ग गरिन्यमार्गित करारवार्गि, वन्तु शेषाच्या गार्गिनिक अतर म कारती शेषांच्या गतीची बेरीत करून स्व. गर्भी भागार्थे पर्याते दर्गाराच्या अत्रत्य वेतास कार निषेत्र, उदाहरण पुरीत पानावर वहां, दोन्ही मार्गीप्रह.

स्य. शक ५-१०-२९-४५ गति ७२-१८ स्त. गुरु ५- ६-५१-३८ गति १२- ४

अतर ०- ३-३८- ७ अंतर ६०-१४

आता है अंतर १० अग नेव्हा येईल हें पाहण्या-

करिता.

३६०

422 ६०) ३८२ (६ दि.

3 & 0

२ २

×٤٥ १३२० ( २२ घ.

१२०

120

६ दिवस २२ घटिमानी १० अश अंतर येर्डल.

उदाहरणार्थः--आतां नश्चनतारा व प्रह युती पाई.-उदाहरणार्य चित्रा नक्षत्र तारा १८४ अज्ञावर म्हणजे ६ राज्ञी ४ अज्ञावर असून त्याच्याजी जाके १८५५ मध्ये शुक्र आणि गुरु यांची युति केव्हा होते हे पहाययाचे म्हणून.

चित्रातास ६-४-०-०

X٤٠

350

+ \* 3

शुक्रमति ७२) ४०३ (५ दिवस.

36. 0 Y 3

X4.

माद्राद इ. ५ ला. २५८० (१५ पटिशा.

३५ पटिकानी निपा २१६ ध्रवपति होईछ. . 820

340

...

एकवकी व एक मार्गीघ्रह.

वती स्प. व्रध ३-२३-१२-३७ गति २७-१८ स्य. रवि ३-९-५०-० गति ५७-१८ अतर ०-१३-२२-३७ अंतर८४-३६

आता हैं अतर ७ अश येण्याकरिता.

0-23-22-36 -0- 0- 0- 0

o- ६-२२-३७ X٤٥

330

+२२ ८४ ) ३८२ (४ दि.

×٤٥ २७६० (३२ म.

४ दिवस ३२ पटिकानी ७ अश अतर येईल.

चित्रातारा ६-४-०-० **६-४-९-३3** स्पष्टगुरु

0-0-5-33

दाके १८५५ माप सु. १५ ता. ३० जाने-यारी १९३४ रोजी नियातारा व गुढ यांत ९ कराने अतर आहे, अर्थात् त्यापूरी चित्रातान्याशी गुरूची युति झाली, येथे गुद रे कला अधिक असस्यामुळे य त्याची गति १॥ घणा असस्याने ६ दिवस पूर्वी युति हाऊन गेरी असे सहजा महर्जी पळण्यामारमें आहे.

१८५५ आधिन इ. ३० सुरुवार.

नित्रातास ६-४-०-०

रा. नद्र ६-१-३७-४४ गति ८५७

अतर •-•-२२-१६

यायमन यर्गल राजाने १ पटिका ३२ पटानी विश्रासम्य यह मांची विश्र होते.

# जन्मस्यप्रहांशी गोचरप्रहांचे होणारे अनेक योग.

आता जन्मस्य प्रहाशीं गोचरीच्या प्रहांचे होणारें योग कर्ते पहावयाचे व ते अंशात्मक वर्शे वाडा-वयाचे ते सागु .

जन्मस्य प्रदांशीं व स्थानाशीं गोचिरीच्या प्रदानि रास्यात्मक व त्यावही अशात्मर असे योग होतात त्याची नार्वे व ते जन्मस्य प्रहाच्या श्वित जन्मस्त्रमाच्या अशापासून किती अशावर असतां सुरू होतात याचे दिग्दर्शन वेर्णेप्रमाणें —

हिर्होद्दसयोग ३० अंस आणि ३३० अंस. त्रिरेकादसयोग ६० अंस आणि ३०० अंस. केंद्रयोग ९० अस अंस आणि २७० अंस. त्रिकोणयोग १२० अंस आणि २४० अंस. पहाएकयोग १५० अंस आणि २१० अंस. सुतियोग ० अंस, प्रतियुति १८० अस.

हे सर्व योग जनमल्यान्या उदित अद्यापादन पहावयाचे असतात, त्याचप्रमाणे प्रहान्या अद्यापादनही पहावयाचे असतात असा गणितशास्त्रशाचा गणितसिद्धांत आहे. परंतु परुव्योतियशास्त्रहृष्ट्या यांत विचित् य कोहीं बदल केलेला आहे तो को व त्यांचे कारण काय यावहल योहें विवेचन करू.

पुष्पळ होषाची अशी कलाना अवते की, तोचरीने कोणत्यादी महाचे राश्वंतर झाल्यारगेवर त्याचे एक मिळते मन ते पर शुभ असी किंग अनिष्ट अशी. त्याचमाणे जो मह चामरा असेल साचे व जो मह बाईट असेल त्याचे पर च्या राशींत तो येतो त्या राशींत अनेवर्यंत वर्षे कार वतत मिळत रहायमाचे असाही समज अनेक होशाचा असल्यावहरू मत्या आग्होस अनुमय आहा आहे. वण ह्या दोन्ही बोटी दिया समजुती चुकीच्या पायावर उभारशेल्या आहेत.

बोजरवारी महाने कोणतेरी नागर्छ व बाहर ने कर मिळानवार्य ने तो बोणरवारी राशीत आस्या-यरोवर मिळते किया मिळार पारिने व स्वानममार्थ स्वा राशीत तो मह अधेवर्यन ते कतत मिळते व मिळारे पारिने हे महण्ये काराकार विनासरा व निवस्तक बुढीका खोइन आहे. इतकेन नहे तर अद्या तरेनी करना करन वेण महण्ये आहरता बस्तनेना, युदीना व विनार दावीना उनहांत आरण जाणून मुनुत करण्यातारों आहे.

महांचे के कांध्री चागर्छ बाहूँट वरिलाम स्यावमाचे व पहचवाचे अववील है जर महांचे सासवर सालवर्षका प्रवृत अवके तर हा एक कामनाव नियम होकन क्यार अन्तर्त व भाग भीतावी आशि स्रोवें मानीच्या जनकाल कामनाव होन्या वर्णाय काहूँन त्यांचे परिलाम आयुष्यात कोण्या वेंध्री की पर्ताल है कार्य्याची मातायात पुकरी अवकी. साधिष्यामच्या पर १२ साधि अपन अगतीक एकंदर लोकसच्या थेट विशेष पत्त है वासि प्रवृत अगतीक एकंदर लोकसच्या पेट विशेष पत्त है विशेष लोक है कार्याची अवके स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्वावील स्

एकाव बेळी निपताचा आगगारीत इजारी तर्पेच रोक बगोरेट अगगतपा गर्पेना पेपन जागी आगगारी निध्यारों एकाव बेळी निपते देवत्राव करणाने स्वामणे स्वाप्त असेक स्वाप्ती विचार, कार्य, ह्वभाव, रियित वर्गेर सर्वस्यी सारखी असणे शस्य नाहीं, इतकेच नव्हे तर ही गोष्ट पूर्णगणे अशस्य आहे. त्याचप्रमाणे एका राशींत करी कोट्यावधी लोकाचा करम झाला असला तरी प्रत्येकार व्यक्तिशः महांची फलें निरिताराळीच मिळणार. शिवाय इतक्या लोकांची एक राशी आहे हैं म्हणप्यात देखील किती प्रचंड होवळपणा य कमालीची अतिव्याति लोहों हैं एवज्यावहजी कोणाच्याही लक्षांत्रच येत नाहीं. राशी एक खरी पण त्या एकाच राशींत १ लक्ष ८ ह्वार इतकें सुरूम विमाग कक कोणत्याही, एका गायी जन्म झालेल्यात होतात आणि अशी ८ लक्ष निर्मान अल्लानें एक राशी असलार है लक्ष ८ हजार विमान अल्लानें एक राशी असताह प्रत्येक: पे फल सारखें येणें अश्वम्य आहे है कोणाच्याही च्यानात येईल व प्रत्येकांनें प्यानात ठेयांवे. राशींची जी फलें दिलेली असतात तीं स्यूचमान व सर्व साधारण स्वरूपाची असतात

प्रत्येक व्यक्तीस कोणताही मह बदहस्यावरोवर द्वामाञ्चम फल मिळते ह्या समजुर्तात ही स्वास्य माहीं, कोणताही महाचे रास्यंतर झार्ट्यानंतर समर्चे एक मिळव्याचा काल किंवा अवधी हा सर्वेत्ती जनम-क्रमाच्या, त्या त्या स्थानाच्या व जन्मकालीन महिस्यतीच्या अंदातामक रिथतीचर अवसंबून अवतो आणि याकरिताच जन्मकाळच्या महांची व द्वारदास्यानांची सुक्ष्म स्थिति आपाततः कादात्री लगाये.

शह च्या यर्शात येतो त्या राशीत आल्यापात्म अलेरायँत त्याचे फल मिळणे ही गोष्ट केवळ ज्या स्थानत तो येतो त्या स्थानत व च्या प्रहार्यी त्याचा एंवंच येतो त्या प्रहार्यंचांच्या फलार-गुम अस-त्याध पोपक व सहाय्यक होतो आणि अगुम असरक्षात प्रकाश या अतिष्ट विचार प्रवर्तक होतो. दतक्या पुरतीच प्राक्ष परता येहंक, पण त्याचे गुम अगर अनिष्ट असे पूर्ण फल मिळावयाचे ते जन्मस्य प्रहारी किंवा लगाशाशी योग होईल त्याच वेळी मिळते. फलज्योतिय शास्त्रात येवंडच दर्शविलें आहे की, असे योग होच्याच्या आर्थी ५ अंश आणि पुर ५ अंश इतक्या कालत त्याचे महत्त्वपूर्णफल मिळप्याचा अवधी असती. प्रयीत जन्मस्य योग आणि त्याच्याशी योवरीचे अशासमक योग पाहणें हाच फलाचा पाया होय. नुसता एकाणि राशीवरून पहणे हो नवें.

आता प्रत्यक्ष एका कुंडलीचे प्रद्योग पाहूं.

श्री शके १८४९ मार्गशीर्य कृ. ९ संद्रवाबरे श्री स्व्यादियात् गतवटी ४ प. ५० समये पुत्ररतनं-प्रास्तुजन्म ता. १७ डिसेंबर १९२७.

| ज. ल. कुंडली. |   |
|---------------|---|
| 71 / 11       | 교 |
| 15 At 10      | à |
|               | 1 |
|               | 1 |
|               |   |

| ₹. | चंद्र | ਲ. |
|----|-------|----|
| 6  | ٩     | 9  |
| Ę  | १७    | ₹  |
| ۲۶ | ₹६    | २० |
| 6  | 4     | ४५ |
|    |       |    |

वर दिलेल्या कुंडलीवरून दाने १८५५ ऱ्या भाद्रपदांत द्यु. १५ स कोणते मह कर्से आहेत हैं पहाचयाचे म्हणून त्याची प्रथम स्थिति देर्ज.

| रवि   | ४-२२-६-२३          | গ্রন্ধ   | ५-२७-१६ ४७ |
|-------|--------------------|----------|------------|
| चंद्र | १०-१९-५९-३७        | হানি     | 9-22-3-43  |
| मंगळ  | ६-१६-४८-११         | राहु     | १०-८-५५ ३५ |
| वध    | ४ <b>१</b> ४ ३४.५७ | हर्शल    | ०-८-१२-५०  |
| गुरु  | 4-9 84-8           | नेपच्युन | १४-२१ १-३९ |

येथे लमाशानेशां वर्ष प्रश्ने अंश जास्त अवस्यानें ते प्रहास्या त्या सशीन्याच स्थानांत येतात. पण चंद्राताचन पाहिले असतो तुळेतील मंगळ पहिला येतो. आणि विहेंतील शुप अकराया येतो पण तो स्यूल-मानान १२ पा दिवतो याकरिता अंशासम्ब योगच नेहमी पहार्थे.

# अखिल जगांतील दररोजचा सूर्योदय व सूर्यास्त पाहण्याचे कायमचे कोष्टक.

पृष्ठ २९० पासून ''उत्तर अक्षारा'' ० पासून ६० अक्षाशापर्यंत प्रथम १०११० अक्षाशाच्या अंतराने व पढ़ें ५।५ अंशाचे व नंतर २।२ अंशाचे अंतरानें दररोजचे सूर्योदय व सूर्यास्त दिलें आहेत. त्यावरूनच सर्वे दक्षिण अक्षांशावरील सूर्योदय व सूर्यास्त कसे तयार करावयाचे याची रीति, परक ररावयाच्या कोण्डा-सुद्धा दिली आहे. ह्या दोन्ही कोष्टकावरून असिल जगातील कोणत्याही स्थळाचे स्थानिक वेळेचे ( Local Time ) सुर्योदय व सूर्यास्त काढता थेतील, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक टिकाणच्या प्रभातकाल सूर्याच्या संधि-प्रमायाश्विचा आगि सार्वकार्टी सूर्याच्या संभिवनाधनिश्विचा स्यानिक काळ कोणता हैंही केळून येईल. स्पष्टसुर्योद्य वर्षातील प्रत्येक दिवसीं कोणत्या वेळी होतो ते पाहण्याचे कोष्टक.

पदील कोश्कात स्थलाचे अक्षात्र कोष्ट्रवाच्या शिरोभागी असून डाव्या हाताच्या पहिल्या स्कान्यात प्रत्येक महिन्याची तारीपा दिली आहे, त्याप्रमाणें इष्ट तारपेन्या आंकडवापासून सरळ आडव्या रेवेंत वहात ट्रप्ट स्थलाच्या अक्षाशाचे स्कान्यात सरळ उन्या रेपेने साली दृष्टी टाकीत जावे म्हणजे दृष्ट तारीस व अक्षाश ह्याच्या परस्पर संयोगस्त्रली तास मिनिटें दिलेली आहेत तीं टिपून ठेवावीं, इप्टस्टलाचे अक्षांश कीएकात नसतील तर इप्ट अक्षाशाच्या मागील व पुढील जोष्टकातून आकडे दिवन त्यांचे अंतर बाढारें. त्याला दहानी भागिले असता दरम्यानच्या प्रत्येक अंद्याचा काल निष्येल. त्यावरून दृष्ट अश्वाद्याचा काल आणावा. त्याला निजकाल ( अथवा लोकल टाईम ) म्हणतात. हा निजकाल आणि स्टॅंडर्ड टाईम खाऱ्यामधील रेखानताची मिनिटें पू. १८५ मध्यें दिली आहेत. तित्रकी निजवालात मिळवाची म्हणजे स्टेंडर्ड टाईम प्रमाणें सर्योदयचा इप्ट अक्षारा रेपाशाचा व स्थलाचा काल समजेल.

( टिळक पंचागात अधिक सूक्ष्मतेसाठी वनी भवनाचा आणसी एक संस्कार जाम्न दिखेला अमन्याने

वरील काल आणि पंचागातील स्पष्टसूर्योदय ह्यात क्षचित् सुमारें १ मिनिटापर्येत अंतर पट्ट शबेल. )

उदाहरणः-मंबई येथील ता. १ मे चा स्पष्टसूर्योदय काइं. मुंबईचे अभाश उत्तरेचे १९° आहेत ते कोष्टकात नसल्याने १०° आणि २०° ह्या अक्षासाध्रमाणे उदयकाल वरील ताररोस अनुष्ठमें ५तास ४३मि. आणि ५ तास ३१ मि. आला. १२ मिनियाचे अंतर. म्हणून प्रत्येक अंशास १.२ मि. अंतर पडलें तें २० अधारायरून येणाऱ्या कालात मिळविलें असता सुमारें ५ ता. ३२ मि. येतात. स्टॅंडर्ड टाईम व संवर्ट टाईम ह्यांतील रेपान्तर ३९ मिनिटाने आहे. तें अंतर ५ ३२ ह्यांत मिळविलें अनता मुर्गईचा सर्योदय रटेंडर्ड टाईमध्रमाणें ६ ता. ११ मिनिटानी होतो.

ह्याच पद्धतीने सूर्यास्तहि काढाया.

इष्ट असांसाच्या मागील असांसाचा नुर्योदय किया मुर्योत्त इष्ट असांसाच्या पुढील असांसाच्या सुर्योदयापेसा निया सुर्योत्ताचेता कमी असत्याम अतराची वेणारी मिनिट मागील असांसाच्या कारा।

मिळवाची व जास्त असल्यास फलाची मिनिटें बजा करावी.

मिवपाच्या दक्षिणेकडे जे प्रदेश आहेत त्याच्या आधारांत दक्षिण अधारा म्हणतात. त्या अधारा संबंधाने प्रत्येक ताररीचे कोटव नगर २ पुढे दिले आहे. त्या बोटकांत इए तारणे पुढे आहुजा रेवेंत हम-न्याच रकान्यात दक्षिण अधांशाच्या सूर्योदयाच्या स्थलात जुळणाऱ्या निजनालाची तात भिनिट नंगर १ च्या कीष्ट्रपति कोणत्या ताररोध्या पुढे सापडतील ती तारीख दिली आहे. व तिमन्या रहात्यांत संस्काराची मिनिटें दिली आहेत. सर्वोदयाचीं मुळणाऱ्या तारगेरस्य १ व्या कोष्टरानून निजनास बादावा व त्यास तिसन्या स्कान्यांतील संस्कार सामा म्हणजे हुए दक्षिण अधासावरील स्थळाच्या निम्मानामाण स्वयायी-दयराल वेरेल, नंतर त्याला रेपातर सहरार द्याचा ग्रापने स्टेंडड टार्टमप्रमाणे सप्रकाल वेशे.

हांतियार, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण अमेरिया, आरदेलिया, न्यूझीलड इस्यादि गाउँ दक्षिण आया-

शानी असन दक्षिण अधाशाची इतर गार्वे कोटकाउरून पादावी.

ज्योतिपशिक्षणकोर्समधील रीतीने हें कोष्टक कोणासही तयार करनां येने पण स्पण्य भोडेना वीर-भम भारेत ते टळावं परणून आयतें तयार असलेलें हें सूर्योदय सूर्यास्ताने हें कोएफ १९३४ न्या नाविक पंचांगांतून दि कंट्रोलर ऑफ हिन मॅंडिएस स्टेशनरी ऑफीस यांन्या संमगीने छापण्यांत येत आहे. २९४

जगांतील कोणत्याही स्थळाचें स्थानिक वेळेचें ( लोकलटाईम ) सूर्योदयाचे कोएक. १ ता.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. मि.क. 9406 0606 0606 0806 9906 9706 9306 9806 9606 9606 9606 9606 9706 9706 9 ६ ० ६ ० ६ ० ७ ० ६ ० ८ ० ६ १० ० ६ १ १० ६ १२ ० ६ १४ ० ६ १४ ० ६ १५ ० ६ १५ ० ६ १६ ० ६ १७ १७/०६ ०५/०६ ०६/०६ ०८/०६ ०९/०६ ०९/०६ १०/०६ ११/०६ १२/०६ १२/०६ १३/०६ १३/०६ १४ १८ ०६ ०५ ०६ ०६ ०६ ०७ ०६ ०८ ०६ ०८ ०६ ०८ ०६ ०९ ०६ ०९ ०६ १० ०६ १० ०६ १० ०६ १० १९०६ वर्षावह वर्षावह वहावह वहावह वहावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह वर्षावह

२१०६ वर्षा व वर्षा व वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह वर्षा वह 27 06 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 06 00 06 00 06 00 06 00 06 00 06 २४०६ ०३०६ ०२०६ ०२०६ ०००६ ०००५ ५९०५ ५८०५ ५६०५ ५६०५ ५५०५ ५४०५ ५३०५ ५३

عماوة وعأوة وعاوة ومامع معاون فحاون فيوادن فيواون فهاون فرعاون فرعاون فرعاون فراون فرواه لافر عد او د و عاود و واو د وواو بر براو بر برباو بر برباو بر برباو بر برواو بر برواو بر برواه بر بدو २७ ०६ ०० ०६ ०१ ०५ ५९ ०५ ५६ ०५ ५५ ०५ ५४ ०५ ५२ ०५ ५० ०५ ४८ ०५ ४७ ०५ ४६ ०५ ४५ ०५ ४३ २८| ०६ ०२| ०६ ००| ०५ ५८| ०५ ५५| ०५ ५४| ०५ ५२| ०५ ५०| ०५ ४७| ०५ ४६| ०५ ४५| ०५ ४३| ०५ ४२| ०५ ४० २९०६ ०२०६ ०००५ ०७ ०५ ०४ ०५ ५२ ०५ ५० ०५ ४८ ०५ ४५ ०५ ४४ ०५ ४२ ०५ ४१ ०५ ३९ ०५ ३७

غماه في م امام دواه د برواه د دواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د برواه د 39 04 09 04 45 00 44 04 45 04 40 04 80 04 88 04 89 04 39 04 38 04 38 04 38 04 39 تزم ام د م مامد بردامد سهامه برمامد پددامه پدوامه پرامير پوامد پروامد پروامد پرکامد کرامد کرامد کرامه کرد عامد ممامير بريامه ديامير يوامير يريامير يهامير عوامير على مر غيامير عامير عمامير عرامير عبر इ ०६ ०० ०५ ५ ७५ ५५ ०५ ४८ ०५ ४७ ०५ ४२ ०५ ३९ ०५ ३४ ०५ ३० ०५ ३० ०५ २८ ०५ २५ ०५ २२ ४|०६ ००|०५ ५६|०५ ५२|०५ ४७|०५ ४४|०५ ४१|०५ ३७|०५ ३२|०५ ३०|०५ २८|०५ २५|०५ २२|०५ १९ الماء و ٥٥ مر برام برع مر لاد مر لاع مر لاع مر عرام بر عرام بر عرام برع مر عرام برع مر عدام برع مر عدام برع مر दीवप प्रक्रिय प्रवेच्य प्रवेच्य प्रशेच्य प्रवीच्य ३८०५ ३३०५ २८०५ १६०५ २३०५ २००५ वर्ष वर्ष वर्ष 0 04 44 04 48 04 86 04 88 04 80 04 3 5 04 3 9 04 7 5 04 7 0 04 90 04 98 04 90 درمي بروامي بهامي بدامير بدامير عدامير عدامير عدامير عدامير عوامير عو مد عد ميامي موامير مي

عامل مرامع معامد عدامه عمامه عنامه عامد عامد عدامه عدامه عد مع عدمه عدامه مدامه ع م ام م مر م عرام د ه مرام د عمام د عرام د عمام ع جام ع جام م عمام د م م ع عرب ع عام م م ام م م م م م م ادم در ادر در اود برد او در عوادد علاود عوادد علاود موادد ورود و اود در اود در اود در اود در اود در اود در عرامير بدراه بر به او د عد و عرامه على امر عدام برعامه على من مد امير مدامي مومد برير axor no on no or ator solve solve solve ator ador or or or ox ator delak rator to عداوه ماوه طوافع علا عد غيامد غداوه علاوه عداوه ودوه ودوه وعاوي طراعة معاويد بدو 9 6 or 10 or 10 or 15 or 33 or 25 or 22 or 32 or 60 or 60 or 83 of 16 of 84 of 84 of 84 علامه المراجل المرادم وم المع المراجلة المراجم والمراد مراد و موال علم المرادة والمرادة والمرادة والمرادة g clos us on re on re on 3d on solan delos dalos egler ne es ne es relex Arles Arles 30 94 04 46 04 66 04 60 04 30 04 26 04 36 04 40 04 08 05 06 44 08 89 08 38 Solon ne on se on se od se on ssion delon or or ne or na ne no or axiox se ox se

عرامير دير مد عرمد عرمد عدامه عمامه مامد معمد معمد عممد عمامد غوامد غر

( प्रभातकाल ) सूर्याच्या मंधिप्रकाशप्रशृतिकालचे कोएक. स्व ०४ ५२ ०४ ४८ ०४ ४व ०४ वे० ०४ ३३ ०४ वे३ ०४ वर्ष ०३ ४६ ०३ वे८ ०३ वे८ ०३ वर्ष ०२ ५२ ५१

dd on sefen no ee 3d ee dafee eres on es sefes de es ee es al es es es es es es es 54 ox 40 ox 34,ox 22 ox ox o3 49 o3 36 o3 93,o2 40 o2 36 o2 20 o9 40 o9 30 oo 40

33 08 15 04 00 04 04 04 05 04 05 06 25 05 15 05 36 05 36 05 26 05 28 05 06 05 20 04 00 08 44 04 00 04 43 04 \$C 04 \$5 04 23 04 \$5 04 00 05 04 03 45 04 13 04 3

#### जगांतील कोणत्याही स्थळाचे स्थानिक वेळेवें (लोकलटाईम) स्यारिताचें कोएक. १

```
अ.। +o उ.|+9oउ.|+२oउ.|+२oउ.+२vउ.+४oउ.+४vउ.|+ oउ.|+ ९७उ.+ ४४३ ,+४६३,+०८३,+६०३
ताक. मि.र. मि.व. मि.व. मि.व. मि व मि व मि व. मि.व. मि.ब. मि.ब. मि.ब. मि बू 🖨
30 36 00 30 30 30 30 40 40 36 50 36 50 36 50 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 3996 0396 3096 3096 0099 0099 3999 3636 6630 0620 3620 3530 6623 06
د ادم موجد موجد موجد و در هم موجد کال در کال اد در کار موجد کار و کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال
کود در موجد در کرد در کو در کار در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در کال در ک
       رُوُ فَدَعْ مَوْمَ وَ وَمُوهِ وَمُمْ وَمُومَ وَمُ عَلَمُ كَالَّا فَا لَمُ الْمُعْلِمُ مِنْ مَا كَوْ عَلَم مُلْ
       33/36 25/36 20 36 36 36 03/36 33/36 26/36 26/30 36/30 30 30 30 823 43/28/28
   1: 14 03 14 24 16 80 16 01 16 18 18 26 16 80 20 06 20 20 30,20 48 24 43 24 25
  10. 10. 0x 10. 53 10. 0x 10. 0x 10. 10. 10. 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 10. 0x 
  16 de on de 25 de 66 de 05 de de de de 35 de 050 do 20 0 3 de 36,00 0 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 200 0 2 de 
  33 45 of 10 of 10 of 10 of 12 of 12 of 12 of 12 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 of 20 
   24 15 of 16 - 4 16 er 17 on 11 1-11 20 14 20 13 20 24 20 36 20 1426 20 24
   56/10 on JC 36.30 of 36 or 34 30.45 55 34 or 50 43.30 56.50 36.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 56.50 
   1 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C = 0 | C 
          1115 06 16 50 16 A3 de on de de de de da da de voso da so sa sa sese to
                                                                       ( सायंकाल ) सूर्याच्या मधियकार्गानवृत्तिकालाचे काएक.
   29 75 75 75 79 75 42 76 22 56 89 29 60 29 62 52 66
```

### (ता ३ जुलै ते ता ९ आ गप्टपर्यंतचे )

जगातील कोणत्याही स्थळाचे स्थानिक वेळेचे ( लोकलटाईम ) सूर्योदयाचे कोएक १ 80 후부, 53 만부 당동만부 당동만부 당아부 당아 부 당아 동부 당아 동부, 당아 동부, 당아 우수, 당아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등 아 부 등

श्रे ०६ ०० ०५ ४३ ०५ २७ ०५ ०३ ०४ ५० ०४ ३६ ०४ १८ ०३ ५६ ०३ ४६ ०३ ३४०३ ३० ०३ ०४ ०२ ४४ पा ०६ ०० विष ४३ वि अपा वस्ति प्रविष प्रविष इहा वस १९ वर प्रविष्ठ ४६ वर ३४ वर रशेवर वस्व वर ४५

€ 0€ 00 04 88 00 24 04 08 08 40 08 50 08 06 05 46 05 46 02 3€ 05 22 0€ 05 80 00 5 0 6 0 6 0 8 8 0 4 2 5 0 6 8 0 8 42 0 8 20 0 5 5 0 5 6 6 8 8 0 5 2 5 0 5 0 5 0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8/0€ 09/04 38/04 2€ 00 00 08 03/08 38/08 28/08 20/03 36/03 24/03 90/08 49 विविद् वर्षावस्त प्रविविद्या वर्षावस्त स्विविद्या स्विविद्या स्विविद्या स्विविद्या स्विविद्या स्विविद्या स्विविद्या स 9 3 0 5 0 5 0 4 8 4 0 4 2 9 0 4 0 5 0 8 4 8 0 8 8 0 0 8 2 5 0 8 0 2 0 5 4 5 0 5 9 5 0 5 9 5 0 5 4 8 92/08 02/04 84/04 24/04 04/08 44/08 89/08 28/08 03/03 43/03 82/03 28/03 98/02 48 १३०६ ०२०५४५० १ २८०० ०७०४ ५५०४ ४१०४ २५०४ ०४०३ ५४०३ ४३०३ ३००३ १६०२ ५८ 98/05 02/04 85/04 25/04 05/08 45/08 8-/08 25/08 04/02 44/02 88/02 27/02 98/03 00 १५०६ ०२०५ ४६०५ २९०५ ०८०४ ५६०४ ४३०४ २६०४ ०६०३ ५७०३ ४६०३ ३३०३ १९०३ ०२ delot aslon xelon solon nolon nolon xxlon salon anlos nolos xxlos silos solos ox 9400 4 02 04 86 04 26 04 20 08 45 08 88 08 25 08 05 03 48 03 85 03 36 03 25 04 वेडिट वर्वित प्रतिकत्र अवीवत विवाद तर्वित प्रतिकत्र प्रतिक प्रविवाद वर्वित प्रविवाद प्रतिवाद प्रतिवाद प्रतिवाद वर्षावर वर्षा अतिवर्त रेवावत वर्षावर तरीवर प्रहावर रवावर वर्षावर वर्षावर त्रावर रहावर वर २० | ०६ ०२ | ०५ ४७ | ०५ ३० | ०५ ११ | ०५ ०० | ०४ ४७ | ०४ ११ | ०४ १२ | ०३ ११ 53 05 03 04 85 04 55 04 03 04 05 08 80 08 58 08 06 08 00 05 A6 03 55 03 55 05 35 २५/०६ ०३/०५ ४८/०५ ३२/०५ १४/०५ ०३/०४ ५१/०४ ३६/०४ १००४ ००/०३ ४९/०३ ३७/०३ २२ २६०६ ०३०५ ४८०५ ३३०५ १५०५ ०४०४ ५२०४ ३७०४ २००४ ११०४ ०३ ०३ ५१०३ ३९०३ २४ २८०६ ०३०५ ४९०५ ३३०५ १६०५ ०६०४ ५४०४ ४००४ २२०४ १४०४ ०५०३ ५४०३ ४३०३ २९ रद वह वर्षक्त प्रदेवत रहेवत वर्षक वर्षक त्र वर प्रदेवर प्रवेवर नर्वर वर वर वर वर्ष वर प्रदेवर प्रतेवर रेव उं । है । वह अह अस वस वस वस वस वस वस वस वस वह कर वस वह वस वह वह सर वह सत वह रूप 340+030486045804680408080886088508260860800058860556 5 ° द वहीवत तक कर हती कर वह कर वह कर तह कर हत कर उर कर उर कर वही कर कर वह तह कर कर इं ०६ ०ई ०५ ०० ०० ३६ ०० ०० ०५ १० ०४ ४९ ०४ ४६ ०४ ३१ ०४ १३ ०४ १५ ०४ ४६ होवह चर्ना ते पा वर्ष रही वर्ष रवा वर्ष वर्ष वर्ष वर रवा वर रवा वर रवा वर वर्ष वर वर्ष वर वर्ष वर रव not of on no on 3 ton 5 don 3 dot od ox x dox 3 fox 3 tox do od of 12 of xc 1 of odor no or 35 or solor dalor os on o on 3 - on 15 on do on dolon of of re प ०६ ०२ ०५ प्रव ०५ रेष वर्ष रर ०५ १३ ०५ ०३ ०४ पड़ ०४ ३६ ०४ ३० ०४ २० ०४ १३ ०४ ०४ ०४ ०३ ५३ } Sot of an nolant 30 on 22 on dalon exter no ex 35 ox 3d ox 5a ox datox etter and 4 of os on no lon 15 on 53 on da on on or n3 lox 36 ox 35 ox so ox do a do ox os of ox ( प्रभातकाल ) सूर्याच्या सधिप्रकाशप्रविचालचे कोएक

3008 84 08 24 03 44 03 24 03 02 02 59 09 88 do ox 20 02 50 02 02 05 05 06 05 56 03 06 रंग कर तर कर हेते कर कर कई हंद कर है दे वर कर को का तरा कर कर ई००४ ०००४ ३४०४ वेरवर् ४६ ०ई ४८०ई वर्त्युव्य हेर्ड्य ४६०४ वत सार ०४ ५० ०४ ३६ ०४ १९ ०३ ७७ ०३ ३९ ०३ २० ०२ ५२ ०२ १५ ०१ ५३ ०१ २० जनांतार बोजन्यामा रुपद्धानं रुपानिक वेद्धनें ( सोबन्दरार्धम ) सूर्यास्ताने बोएक. १

```
N, ++ 7 + 7+ 7 + 7+ 7, 4 7+ 7, + 2 + 7, + 2 + 7, + 2 + 7, + 4 + 7, + 4 + 7, + 4 ( ), + 4 ( ), + 4 ( ), + 4 ( ),
ल.ब. मि.ब. मि.ब. मि.ब. मि.ब. मि.ब. मि.ब. मि.ब. मि.च. मि.च. मि.च. मि.च. मि.च. मि.च. मि.च. मि.च. मि.च.
およろく かくりく ちゅうく よようち ル・うち うとうり まさうり べっきゃ ちさきゃ ラフラル えんさゃ イとろう ゃんこう さん
 [ 9C +C 9C 30 9C +2 9+ 4= 9+ 3+9+ 3> 9+ x+ >+ 39 >+ >9 >+ + 26 >9 +> >9 >9
  > $C 4C $C >0 $C 4} $0 40$0 $ 1 $0 $0 $0 $0 $0 >0 >0 >0 >0 >> 26 >$ 0$ >$ 70 >0
 ١٩٥ - ١٩٥ عن وو وه عن من من من عن عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه 
 * 96 06 96 34 36 64 34 0 634 9 394 35 34 86 30 94 30 34 30 34 30 44 39 36
dede or de so de 43 de o tde de de do do topo o con desa josa Albanesal de
35 36 or 36 36 36 68 31 or 39 36 39 30 30 6130 or 30 36 50 57 30 62 oo 6133 36
12 15 46 15 26 15 55 16 46 16 16 16 34 16 26 26 27 46 27 46 27 46 27 46 27
13 1c or 1c 24 1c r3 1r of 1r 1r 1r 2r 2r 1c r62o of 2r 162o 2 12o 2 12o 2r 2r 4r 2r 17
ሳጐ ሳራ ቀና ሳራ ንጐ ሳራ ፈያ ሳና ቀያ ሳና ሲያላቸን እርሳና የፈንቀ ቀራ ነው የሚፈው ንጐን በ ያህንት ሱን ንሳ ቀር
9696 ** 963496 ** 9* ** 9* 8* 9* 269* 663* *** * ** 923* *** * 63* 863* **
76 96 96 34 96 63 99 43 91 93 91 36 95 43 34 43 34 43 34 93 34 33 34 33 34 63 39 43
?+ 96 94 96 54 96 62 98 49 98 98 98 54 98 54 84 74 44 44 44 54 98 44 14 14 54 64 64
33 36 90 36 34 36 43 99 00 38 93 38 38 38 40 38 46 30 000 36 38 38 38 38 48 38 48
27 96 96 96 76 76 96 49 99 00 98 99 99 24 99 79 79 70 77 06 70 96 70 73 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
73 96 96 96 24 96 69 96 44 94 96 94 92 94 26 95 46 24 64 24 94 24 26 26 44
प्र<sup>कृ</sup>ति पुरु के पुरु के पुरु कर पुरु कर पुरु प्रकृति हैं है पर कर कर उन प्रेट कर उन उन प्रेट कर उन प्रकृति स्व
 26 36 36 36 38 36 86 36 86 38 96 38 38 38 38 38 38 38 98 38 38 38 38 38 38 38 38
 ₹• 16 1• 16 23 16 36 16 6 • 14 • • 14 92 15 1 16 16 40 20 03 20 13 20 26 40 26
 $$ $6 $6 $6 $2 DB $2 B2 42 42 $9 6 64 $9 $6 $6 $6 $7 $9 $1 41$ 43 PP 67 PP $5 6 PP PP 68 PP
2 16 01 16 22 16 26 16 22 11 0. 15 12 15 17 1. 15 18 16 16 20 00 20 16 20 26
   4 15 04 15 22 15 30 15 6 4 14 00 14 40 16 20 14 15 16 16 16 16 20 16 20 19 20 25
   { 96 or 96 22 96 34 96 40 96 40 99 or 90 29 90 36 95 23 90 40 99 40 20 00 20
   $ 36 00 96 29 96 $ 696 60 96 96 90 90 90 90 3690 6990 6690 9020 0620 90
   $ 16 04 96 20 96 33 96 80 96 46 91 06 91 93 91 39 91 30 95 68 95 42 20 02 20 92
                     ( मायंकाल ) स्पंत्या संधिपकाशनि रूचिकालाचे कोएक.
```

<sup>30/14 22 34 \$2 50 00 50 \$3 -9 0\$ 29 \$ + 52 24</sup> 40/46 22/44 12 20 08 20 26 28 08 29 29 30/22 45

<sup>20 36 25 36 8420 0520 3820 4829 20 59 4325 08</sup> 

<sup>30 94 22 94 36 94 46 20 20 20 83 24 06 23 36 22 26 23 00</sup> 

#### जगानील कोजलाही स्थलाने स्थानिक केंद्रे ( लोकलटाईम ) सुर्योदयाने कोएक है

```
503+ B3+ E3+ E4+ E4+ E++ E++ E++ E++ E+ E+ E+ E+ E+ E+ E++ E++ P+ P
 عاممه بده، بعه، في مدّ فيمه، فقه، في م، قهه، غضه غوه، غد م، م، غولم، غفه،
 فالاه ، بطعط ١٠٠٠ فلاه، فلاه ، فلاه ، فقاه ، فقاه ، غلاه ، غلاه ، فقاه كافؤاه ، غفاه ، فغ
 de er iden ien. see. zee. kier tre. tre. tee. tee. jee. jeer jejen jejen j
 كهمد بهمه يومه يدمه يدمه يومد دومه يدمه وكمه وكمه وعمدهم وفأمه وفأمه وفامه
 bdannaan keen keen kaan keen keen keur kini hijar ki an hi ai an bajan hajar ke
 sour foothers that exter house at or ther time their ever hijes higher his
 5 % ap (4 a 1 % 4 a 1 64 a 1 64 a 1 64 a 1 66 a 1 66 a 1 66 a 1 66 a 1 80 a 1 80 a 1 80 a 1 80 a 1 80 a 1 80 a
 on months and the continue to the state of the continue to the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the
ster Aten teen neer sen naer sees sees sees sees se es se es es pa pa pa es pa es pa
 عدود بدود وو ود دواهد دوهد ده ود ده ور دو ود دواهد در ور در دو دو دو
 عمور عمامه عطامه معمل مدمد مع مه مدهد وه معلوم محامد وام محامد وامو وه مع وط
والأحد يماه ، لمفاوط وا حد ما عد ديمه ، ١٠٠٨ من مد وأون مفاود مه وو ما وؤ مه وؤ مة
    ر مد دو مد يوه دد دع مد دع امد دع امد عد مد د د د مد مد مد مد مع مو مع مو مع مو مع مو
    ع مد دو مد دو مد دو مد دو من دو من دو من بو مد مع مد مع مو مو مو مو مو مو مو موامو م
   ۸ مه ۱ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ د
۱ د د ۱ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ در ۱۰ د
   ١٠ ٥٠ ٢٠ ٥٠ ١٨ مع مع مؤاه ، طع عد عع عد مع عد مح عد مع عد مع عد عل عد عمامد عمامد عمامد عمامد
   د مد ۱۹ مد عدامد دوامد دوامد مدمد مد مد مد مد مد مع مد علا مد علامد عدم عد مد عدم مد عدم مد عدم مد
    عامد ۱۹۵۶ عجرون بدلا مد عج مد معاوق ملا مذ ما مذ علا وذ علا ود عام و عام و عام و عما ود عن مذ عما ود ع
 عه مد ۱۹۶۸ برامه برامه بدامة مع مد مترامة محامة علامة عدم علمه عمره ، عدمة غمامة عامة ع
 عام مد ۱۹۹۰ عمراه د عمراه و معامو معاه و معاه و علاه و عده عده و علاه و علاه و علاه و ع
 ع من ١٠٠٧ بدر من دي من دو مد موادد موادد وو مد ووادد وده عده عده م عدم و ود و
 عااملا عغ من عد من مع مد من مؤ مع مو مو عد عام د عن عن عن عن عز مع عدا مؤ عدا مؤ عد
  عمامه عمق م عمامه طعامة مهامة معرمة محاصة عمامة عمد عمام عمامة عمامة عمامة عمامة
 36/00 x5 on the condition of of of 36 of 38 of 55 of 55/06 56 of 53 of 57/06 58 of 57/06 58 of 57/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 58/06 5
 المأمه محامه ملامه ماود والا مم ود الا مؤ لاموذ يحم وذ خماوذ إلى ود فع ود إلى ود بعا
  عامله عمامه عمامه سؤمؤ معامة محموة عن موع عدمو عمامة عمامة عمامة عمامة عمامة عمامة
  طعامد عمامه عد مد سد مد معامد مع مد عم مد عه مد عم مد عمامد عمامد علامد غد مد عمامد على
  خامم مخامه معامه بهذه و معرود مع دو عدود عظ مؤخد و غذاه د غذاه د غواه د مهم د يكي
  ع مأ صر ع ع صر ع ح اصر عرب ص ح و ع م ص ح ع ع اص ح ع ع اص ح ع ع ع اص ح ع ع اص ح ع ع اص ح على ص
                                ( ममातकाल ) मूर्याच्या सधिप्रकाशप्रवृत्तिकालांचे कीएक
 115 0 x x 8 0 x x 0 0 x x x 0 x x 2 0 x x 0 0 5 x 4 0 5 x 2 0 5 x 6 0 5 0 5 0 5 x 1 0 2 x 2 0 5 x 5
  SCOX 340x 340x 360x 360x 500x 550x 300x 00 0x 04 03 1005 xc 05 xd 05 55
```

ंडिए के र्डालक हुंडी कर स्तालक तेन कर तो बेट कर तो होता सही कर तारी कर तारी कर तारी कर तारी कर तारी कर तारी कर इंडिएक इंडीकर इंडीकर क्षेत्र कर कर कर कर कर कर कर कर कर के कर के की कर है हो कर इंडीकर इंडीकर कर कर कर इंडिएक इंडीकर इंडीकर इंडीकर इंडा कर उंडी कर इंडी कर इंडिकर इंडी कर वेटी कर बेटी कर की कर कर कर कर कर

|                   |                  |                     |      |        |           |                  |                 |          |                  |                 |            |              | _        |
|-------------------|------------------|---------------------|------|--------|-----------|------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| दिलेली            | जुळणारी          | H .                 | 1    | दिलेली | . 1       | जुळणारी          | # \$            | दिलेली   | जुळणारी          | 표               | दिलेली     | जुळणारी      | # #      |
| तारीय             | जुळगारा<br>तारीख | त्यास न<br>च्याच्या | 1    | तारीख  | 1         | जुळनारा<br>तारीय | # #             | तारीख    | तारीय            | चे च            | तारीय      | तारीस        | 투투       |
|                   |                  | त्यास<br>स्यास      | 1    | aida   | -         | aida             | त्यास<br>ध्वाचा | 1        |                  | त्यास<br>ज्याचा | i          |              | थास      |
| जाने.०            | जुलै २           |                     | १ व  | hg. 9  | ٩         | आगष्ट १९         | +99             | एप्रील २ | आक्टो.६          | +94             | मे १८      | नोव्हें. १९  |          |
| ۹                 | ેં રૂ            | ١,                  | ٠l   | ٠ ٩    | ξļ        | २०               | 99              | 3        | v                | 94              | 95         | २०           | 99       |
| ર                 | 8                |                     | નો   | ٩      | v         | 39               | 99              | 8        |                  | 90              | २०         | ∮ ર૧         | 99       |
| 3                 | ષ                |                     | ۰    | ٩      | 4         | २२               | 99              | 4        | ٩.               | 94              | २१         | २२           | 90       |
| 8                 | Ę                | ļ                   | ۰    | ٩      | ٩,        | २४               | 93              | Ę        | 90               | 94              | २२         | २३           | 90       |
| w.                | ·                | +                   | ٩l   | 3      | 0         | २५               | +93             | ৬        | 99               | 496             | २३         | 3.8          | +90      |
| Ę                 | c                |                     | ۹    | 7      | 9         | २६               | 93              | ء        | 93               | 94              | २४         | २५           | +90      |
| او                | 9                | 1                   | ٩    | 3      | ર         | २७               | 93              | 5        | 9 ર              | 94              | २५         |              | 90       |
| -                 | 90               |                     | ર    | 3      | 3         | २८               | 93              | 90       | 9ર               | 92              | २६         | २७           | •        |
| ٩                 | 99               | 1                   | ર    | 7      | ૪         | २९               | 9 ર             | 99       | 98               | 94              | २७         | २८           | ٩.       |
| 90                | 93               | +                   | ર    |        | ч         | ३०               | +93             | 93       | 94               | +96             | २८         | २९           | 4        |
| 99                | 93               |                     | ર    | 7      | ٤,        | 39               | 93              | 93       | 9 €              | 94              | २९         | - <b>}</b> 0 | + 3      |
| 93                | 98               |                     | ₹    |        | v         | सप्टें. १        | 9 ₹             | 98       | 9.5              | 94              | 30         | डिसें. १     | E        |
| 93                | 94               | ,                   | ₹    | . 3    | ٤         | 7                | 93              | 94       | 96               | 94              | ३१         | २            | 4        |
| 98                | 95               | ł                   | ₹ :  | मार्च  | 9         | 3                | 93              | 9 ६      | 98               | ૧૫              | জুন ৭      | 1            | 6        |
| વૃષ               | 9.0              | +                   | ₹    |        | 3         | 8                | +93             | 9 0      | २०               | +94             | ં ર        | 8            | 6        |
| 9 €               | 9 9              | i l                 | ٨    |        | 3         | وم               | 93              | 96       | २१               | +94             | 3          | \ \ <b>\</b> | + 0      |
| 90                | २०               |                     | ٧Ì   |        | Я         | ٤                | 93              | 98       | २२               | 94              | 8          |              | v        |
| 96                | 7 .              | 1                   | ఠ    |        | ٧         | l v              | 98              | २०       | २३               | १५              | 4          | Ę            | v        |
| 98                | ् रः             |                     | Υ    |        | Ę         | ۷                | 98              | ર૧       | २४               | 98              | Ę          | ષ            | ٠        |
| २०                |                  | ч .                 | 녝    |        | v         | •                |                 | २२       | રષ               | 9.8             | v          | -            | ·        |
| २१                |                  |                     | ч    |        | c         | 90               | 98              | २३       | २६               | +98             | ۷          | 3            | + •      |
| २२                |                  |                     | ч    |        | 3         | 99               | 98              | २४       | २७               | 3.8             | 8          | 90           | Ę        |
| 23                |                  |                     | ٤Į   |        | 0         | १२               |                 | २५       | २८               | 98              | 90         | 93           | Ę        |
| २४                |                  |                     | ٤    |        | ۱٩        | 93               | 98              | २६       | २९               | 98              | 99         | 92           | Ę        |
| 30                |                  |                     | ٤    |        | १२        | 98               | +98             | २७       | ₹ -              | 9.8             | 93         | 93           | Ę        |
| ₹6                |                  | 1                   | ٤    |        | 13        | 94<br>95         | 418             | २८<br>२९ | ३१<br>नोव्हें. १ | 48<br>+98       | 9 8<br>9 8 | 98           | + 4      |
| 30                |                  |                     | ٧    |        | ۱۷<br>۱۹  | 99               | 94              | 30       | નાલ્દ. ગ         | 98              | 94         | 98           | ષ<br>ષ   |
| ٦ <u>.</u><br>٦ . |                  |                     | ÿ    |        | ۱۹<br>ا   | 96               | 94              | मे १     | 3                | 93              | 3 %        | 90           | γ .      |
| 3.                |                  | 키<br>리 +            | J    |        | । ५<br>१७ | 95               |                 | # 1<br>2 | 8                | 93              | 79         | 96           | ٧        |
| _ \$,             |                  | શ +                 | 4    |        | 16        | 1 20             | +94             | 3        | 4                | +93             | 96         | 98           | + 8      |
| फेब्रु.           |                  | ျ                   | ď    |        | ì٩        | ે રેવ            | ا و ا           | ž        | Ę                | ้ๆ≩่            | 98         | 30           | · ·      |
|                   | રી               | ξÌ                  | 4    |        | ₹•        | 23               |                 | ų        | ,                | 93              | 30         | 29           | ž        |
|                   |                  | ો                   | 4    | ,      | ١,        | 23               |                 | Ę        | c                | 93              | 29         | 22           | à        |
|                   |                  | 4                   | 4    | ,      | ۲a        | 28               |                 | ů        | 9                | ૧ રો            | 33         | 22           | à        |
| ^ 1               | u)               | s +                 | ٩    |        | २३        | २५               | +96             | ۷        | 30               | +93             | 33         | 23           | + ₹      |
|                   | ş ٩              |                     | 3    |        | २४        |                  | 94              | 8        | 99               | 93              | ર ૪        | ₹8           | ą        |
|                   |                  | ١٩                  | 시    |        | २५        |                  |                 | 90       | ૧૨               | ૧ર              | રપ         | રષ           | २        |
|                   | د ۹              | ٦.                  | ١.   |        | २ ६       |                  |                 | 99       | 93               | १२              | २६         | २६           | २        |
|                   |                  | ₹!                  | . 1  |        | २७        |                  |                 | 92       | 98               | १२              | २७         | २७           | ર        |
| 9                 |                  |                     | اه ۹ |        | २८        |                  |                 | ૧ર       | 94               | +93             | २८         |              | + २      |
| 3                 |                  |                     | ٩    |        | २९        |                  |                 | 3,8      | 3 4              | 2.2             | 33         | 30           | 3        |
| 9                 |                  |                     | ٩    |        | ٠<br>د د  |                  |                 | 94       | 90               | 99              | 3 90       | ₹ 0          | 9        |
| 9                 |                  |                     | 9    | एप्रील | ۹<br>۹    |                  |                 | 9 ६      | 90               | 99              | জুল গ      | डिसे. ३१     | 9<br>+ 9 |
| ٠, ١              | ه ۱              | -1                  | •    | dates  | •         | 4                | 4 12            | 90       | 96               | 11              | ર          | जाने. •      | + 9      |
| 1                 |                  |                     |      |        |           |                  |                 |          |                  |                 |            |              |          |

| दिलेली जुळणारी | 표          | दिले ही        | जुळणारी      | H H             | दिश्वी  | जुळणारी          | ᄪ               | दिवेली           | जुळणारी           | 표               |
|----------------|------------|----------------|--------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| तारीख तारीख    | म् जास     | तादीख          | तारीय        | त्यास<br>ज्याचा | तारीख   | तारीय            | त्यास<br>य्याचा | तारीय            | तारीय             | त्यास<br>च्याचा |
|                |            | <u> </u>       |              |                 |         |                  | चु जु           |                  | l                 |                 |
|                | 9 0        |                |              |                 | आक्टो ३ |                  | -94             | नोव्हें १८       | मे १७             |                 |
| 8              | २ ०        |                | 94           | 99              | ٧       | ३१               | 94              | 95               | 96                |                 |
| 4              | ₹ •        |                | 9 5          | 99              | ષ       |                  | 94              | २०               | 95                |                 |
|                | ४ ०        |                | 9 ৩          | 99              | Ę       | ,                | 94              | ٦٩               | ٠.                | 99              |
| ١              | 4 - 9      |                | 96           | 99              | ৬       | 3                | 90              | ગ્ર              | ২ ৭               |                 |
|                | € ~ 9      |                | 96           |                 | ے       | 8                | -90             | -3               | २२                | -90             |
|                | 9          |                | 95           |                 | ١ ،     | ٧                | 90              | ર ૪              |                   |                 |
|                | 4 3        |                | २०           | ૧ર              | 90      | Ę                | 94              | २५               | २४                |                 |
|                | <b>১</b>   |                | اد           | 92              | 39      |                  | 9 ખ             | २६               | २५                |                 |
| 97 9           |            |                |              | 9 ર             | βp      | 9                | 94              | २७               | २६                | 5               |
| 93 3           |            |                |              | -92             | 93      | 90               | -94             | 3.5              | २७                |                 |
| 98 9           | २ :        | 35             | २४           | 92              | 98      | 93               | 96              | 24               | २८                | ١,              |
|                | 3          |                |              |                 | ૧ ૧     |                  | 96              | ₹0               | 25                | •               |
|                | 8          | ₹9             | २६           | 93              | 95      | ૧ ર              | ٩٠              | ाडिसें १         | ₹०                | د               |
|                | ١٩ :       |                |              |                 | ঀ৽      | 3.8              | ٩.              | 3                | 3,9               | د               |
|                | 네 - :      |                |              | -93             | 96      | 94               | -9u             | 3                | हुन १             | - 2             |
|                | ۲ – ا      |                |              | 93              | 95      | 9 €              | 94              | 8                |                   | ۷               |
|                | 10         |                |              |                 | 3.0     | ঀৢ৽              | 94              | 4                | 3                 | ٠               |
|                |            | 1 4            |              |                 | 29      | 96               | 34              | Ę                | ч                 | v               |
|                |            | <b>1</b> 5     |              |                 |         |                  | 94              | ا<br>د           | Ę                 | •               |
|                |            | 1 -            | 1            |                 | २३      | २०               | -94             | 3                | v                 | - 6             |
|                |            | 1 4            |              |                 | २४      | 39               | 98              | 90               | ۷                 | ٠               |
|                | ' '        | 1 '            |              |                 | २५      | २२               | 98              | 99               | ٩                 | Ę               |
|                |            | 99             |              |                 |         | २३<br>२४         | 98              | 97               | 90                | ę               |
|                |            | § 93           |              |                 | 32      | ۲ <i>۶</i><br>۲۷ | -98<br>-98      | 93               | 92                | Ę               |
|                |            | 1 13           |              |                 | 35      | 35               | 98              | 38               | 93                | - ६<br>५        |
|                |            | 9 9            |              | 9.8             |         | 30               | 98              | 94               | 98                | 4               |
|                |            | J 1            |              |                 | 39      | 24               | 98              | 9 €              | 94                | 4               |
|                |            | 9 9 9          |              |                 |         | 3.5              | 9.8             | 90               | 96                | Α,              |
|                |            | 9              |              |                 | ```` ;  | 3 -              | -48             | 36               | 90                | - 8             |
|                |            | ي ا            |              |                 | ]       | à `9             | 93              | 95               | 96                | š               |
| 8              |            | 4 99           |              |                 | 8       | ે ર              | 93              | 3.0              | 95                | ¥               |
| ५ फेब          |            | ۷ ،            |              |                 | . પ્    | 1 3              | 93              | 39               | 39                | 3               |
| ξ              | ર          | و ا            |              |                 | ب<br>د  | 8                | 93              | २२               | 33                | à               |
| •              | 3          | ء اء           | ۱ ۲۰         | 94              | اد ا    | ષ                | -93             | २३               | 23                | - <b>ર</b>      |
| د              | <b>४</b> − | د ا<br>د       | 29           | 94              | ٤ ،     | Ę                | <b>-</b> 9₹     | २४               | २४                | 3               |
| <b>S</b>       | ષ          | <b>९</b> २)    |              |                 | ١ ١     |                  | 93              | રપ               | २५                | ٦.              |
| 90             |            | <b>९</b> २७    |              | 94              | 90      |                  | 93              | २६               | २६                | >               |
| 99             |            | <b>९</b> २१    |              |                 | 1 99    | 5                | 93              | २७               | રહ                | 3               |
| 92             | ٠          | ۶ ۲٬           |              |                 |         | 9.0              | 93              | २८               | २८                | - ३             |
| 93             |            | S 25           |              |                 | 93      | 99               | 93              | 35               | 35                | ٩               |
|                |            | ٠ ٢            |              |                 |         | 92               | 93              | 30               | ুকী পু<br>ভূকী পু | ٩               |
| 36             |            | ॰ ३<br>• आक्टो |              |                 |         | 93<br>98         | 9 ?<br>9 9      | ₹9<br>₹ <b>२</b> | জুট গু            | - 9             |
|                |            |                | 1 24<br>2 24 |                 |         | 36               | 33              | 1                | j                 | •               |
|                | 141        | <u> </u>       | 7 _ 7        | 1 1             |         |                  | ' '1            |                  |                   |                 |

# दक्षिण अक्षांशावरील मुर्योदय व मुर्यास्त. याचे कोएक नं. २ पृष्ट २१० व २११ मध्यें दिलें आहे.

्या वेळी दक्षिण अश्रोधवरील कोणत्याही अश्रोधावरचा स्पेट्यव स्पांत्त, प्रातःकाल प्रकाशप्रपृत्ति य सार्यकाल प्रकाशिवात्तिकाल प्रावयाचा अवेल त्यावेळी मुख्य कोष्टबातील, रक्षिणअश्रोधास जुळणाऱ्या ताररीस मुख्य कोष्टबातिल को तारीरा येत अग्रेल ती त्याच अश्रोधाती उ. अ. बोष्ट्रवात्त प्याची. दक्षिण अश्राधात्वरील कोणत्या ताररेस मुद्रय कोष्ट्रवाति कोणत्या तारस्व याची यावहरूचे स्थापत्र विश्ववात्तिक स्थापत्र विश्ववाद्य स्थापत्र व्याची यावहरूचे स्थापत्र के स्थापत्र के स्थापत्र व्याची यावहरूचे स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र के स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र के स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्यापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्र स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य स्

उदाहरणार्थ ता. १५ सप्टेंबरचा दक्षिण २० अधाशावरील स्पॉदय व स्पास्त कार्द्र.

|                                    | सूयादय<br>हा. मि. | सूयास्त<br>ता. मि. |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| मुख्य कोष्टकांतील अदाश २० मार्च १३ | ξ <b>4</b>        | १८-११              |
| दक्षिण अक्षादा कोष्टकातील संस्कार  | + {x              | + 18               |
| स्थानिक वेळ ता. १५ सप्टेंबर        | 4-15              | १८-२५              |

# कोणत्याही चंद्रोदयाचा स्थूलकाल, सूर्यविषुवांश, म. सूर्य.

कोणत्याही चंद्रोदयकालीन म्हणजे सामान्यतः चंद्रोदय होण्याच्या सुमाराचे चंद्राचे (कलाक मिनिटासाक ) वियुवारा व्यावें आणि त्याच येळचे म. सुपाँचें वियुवारा त्यात्त बडा करावें. वाकी पेणाऱ्या कलाक
मिनिटात, त्या येळच्या चंद्रकातीच्या अधाव रह असासानें गुणून, गुणाकाराव १२॥ मी मारावें. मारावकर
मिनिटात, त्या येळच्या चंद्रकातीच्या अधाव रह असासानें गुणून, गुणाकाराव १२॥ मी मारावें भागावकर
मिनिटातक येईल. ती मिनिटे चंद्रकाति दिशिण अस्वत्यास मिळ्यायी व काति उत्तर अस्वत्यस्य कराची म्हण्ते
कोणताही चंद्रोदय येईल. हण्ण प्रतिपदेयानून सूर्योत्तानतर वियोच्या प्रदेशकाच्या अनुसंघानाप्रमाणें दररोज
सुमारें २१२ पदिकानीं चंद्रोदय होतो. हैं अगदी स्पृष्टमान आहे. सुद्धा रीतीनें चंद्रोदय तसार कप्रचयाचा
असता सुमाराच्या चंद्रोदयात संकार देव देत त्याचा स्थर काळ चादावा लगतो. काळ्ण चंद्रातका चंचल
शति बहु दुसरा कोणवाच नाहीं. त्यासुळ त्याची निश्चित शिति काळ्याचें कामी गणिताची यातायात पार
करावी लगते. प्रथमतः त्या दिखाचा म. सूर्योदय कालीन मण्यम बहु, त्यानतर अनेक सस्कार देऊन स्थर
प्रद, त्यानतर सुमाराच्या चहेरायाचे मण्यम व स्थरमह, त्याचें वियुवारा, नाति, सर, चर आणि बेळोवेळचे
असङ्गत गणित वाप्रमाणें वात्यार कल्प नंतर त्याची निश्चित विषयित उदयकाल काढता येतो.

त् गाणत याप्रमाण बारवार करून नतर त्याचा नाश्चत स्थित व उदयकाल काढता यदा. कोणत्याही ताररोचे सूर्याचे वृद्याचा कराक मिनदारमक पाहण्याची स्थूरणण सोपी रीति वेणप्रमाणे:-कोणत्याही वर्षाच्या तारीख २२ मार्च रोजी सूर्याचे विद्यवाद्य ० ताव ० मि. ० वेक्ट्र असतात,

#### मध्यम सूर्य.

सप्यम सूर्याची दैनिक गति ५९ कला १० विकला म्हणजे ३ मिनिटें ५६ सेक्ट व ४० प्रतिसेक्द इतको आहे. ह्या गतींने येणाऱ्या सूर्याच स्कार करून तो स्पष्ट करावा लागतो. ता. १ जानेवारी १९३४ तीर्या राकार्जी स्टें. टा. ५॥ वाजता मध्यमसूर्य लायन (२७९° ९५८१) २७९ आरा ५७ कला आहे. यावरून पुडचा कोणताडी मध्यमसूर्य कादता देहेल.

# आकाश्योतिष.

र्वमोति:शास्त्राच्या पहिल्या पायशेवर पाय ठेवतांश्चणीच फातिष्ट्रस अथरा आक्रमवरूप, तसेच विधुव-बलय, शर, भीग, कांति, इत्यादि शब्द नवीन मंडळीस भेडवावूं लागतात. परंतु त्यास भिण्याचे मुळीच कारण नाहीं. थोडे लक्षपूर्वक अम केल्यास त्या शब्दांची ओळप पटून त्यांचा आपणास फायदा करून घेतां येईल. एकाचा सगट विस्तीर्ण भैदानांत किया समुद्रामध्ये होडीत वसून अथवा कुतुविभनारसारख्या उंच मनाऱ्यावर, अगर एखादा टेकडीवर किया मोठ्या वाड्याच्या गन्नीवर उमे राहुन आकाशाकडे दृष्टि फेंकली ,असतां, ते आपणांस फरें दिसते! तें समामंडपाच्या छताप्रभाषें सपाट दिसतें काय! नाहीं. मग तें करें दिसतें! तर एखाद्या अतिवचंडद्यमटाप्रमाणें आंनून पोकळ आणि गोल दिसतें. नीट वर पाहिलें तर आकाशाचा मध्यविद आपस्या घेट दोक्यावर अतिशय उंच दिसतो, व समीवतार्थी नजर फेकली असता आकाशाचा कंगीरा भैदानास चिकटलेला आहे असे बाटते व सर्व भैदानच गरगरीत बाटोळ्या तुक्रड्याप्रमाणें सपाट आहे असे भारते. जणं काय आकाशाचा धमट भैदानाच्या कंगी-यापायनच वर उभारला गेला आहे. मैदानाच्या धा कंगोऱ्यास क्षितिज म्हणतात. आकाश हें सुळांतच केवळ एक पोकळी आहे; तें वाटोळें नाहीं. सपाट नाहीं, उंच नाहीं, सपलिंह नाहीं, तें काहीं नाहीं अधैच आहे. आणि काहींच नवन आहेंसे बाटतें. इतकेंच नहें तर एकाद्या मोदक्षपाताच्या झाकणाव्रमाणें आकाद्याचें हेरेदार झांकण मेदानावर उपहें ठेवलें आहे अधीच आपली सात्री होते. हा चमत्कार कशामुळे दिखतो ! तर पृथ्वीच्या गोलस्वामळें दिसतो. प्रभी सपाट असती तर आकाशिह चापट दिसलें असतें. पण ती गोल डेरेदार आहे म्हणूनच आकाश सुद्धां आपणांस डेरेदार दिसते. पृथ्वीचा जो आफार तोच आफाशाला आहे असे आपल्या डोळ्यांना वाटते. ह्यामुळे पृथ्वीच्या आकारमानाचीं सर्व चिन्हें आकाशांत पहावयास सांपडतात.

नारिमाच्या जामी जर आवण दुर्धाची बस्तना वेसी तर दामण हा पृथ्वीचा आंस होर्स्ट मारीची चार्के तथी आवस्ता बच्चामावती मरात दिरतात, तथीज पृथ्वी ही आरस्य आवामीवती दिरते, दी बची दिरते ते नारिमाच्या प्रमामाने प्रत्येश स्वादी, नारिस्ट देश व चारवा मामावरील राज (च्यानून आपण हामण रॉब्ट्न दिला अवती) हे चारिसाचे ध्ववीचन्दु होत. एकाला उत्तरपुत पहले कर दुएचाठ दिश्चमुत्र रहाने स्वास्त्र प्रमान अवेच रोत प्रतिबद्ध आहेत. बारण स्वास्त्र दुर्मीय आव गैटली आहे. नारिगांत रॉबकेला दामण जर दक्षिणोचर ठेवला तर दामणांचे एक टॉक म्हणजै नारिगांचा एक प्रृप दक्षिणेकडे व दुष्टा प्रान्न उत्तरेकडे होहेल आणि नारिग जर चातीवारते गरारा प्रिन्दीके तर देख्र आणि चक्दी राण् हें आपत्थाच ठिवाणी शहतील परत मध्या पुगीर माग मान मसामर गिरस्या पेईल. हा इगीर भागावर मचीमण एक टावणी रांचाबी म्हणजै तीहि पिरू लोगेल पृथ्वीची दियति लाज्यमाणें आहे. पृथ्वीच्या प्रविधिद्द गति नार्ही, ते दिखर आहेत परत मानीचा प्रगीर भाग गरगर पिरत असतो.

आता कातान्याच्या दुकानीत जांकन स्यास शांव शांव एक चेंडू मोह्या नारियायेवदा वरावयाय खांवा य तो कातारी क्या कातां पर का कातारी एक लांकराचा तुकड़ा पेकन रवाला तो दोन अण कुचीदार सळयांच्या दावात परतो म्हणने तो रहाजभाण त्या कण्कुचीदार सळयांच्या दावात परतो म्हणने तांदा हाजभाण त्या कणुच्चीदार सळयांच्या कि हाल्याय ने शांव हि क्या कि स्वाह कातारी पराम सिखन कातते व लांग वालां गोंछ आनार आणतो. आकार गोंछ हाल्याय नारिय जस दामणाभाँवती कि स्व बक्त त्या तां तां व विद्या कणुच्चीदार सळ्याच्या दावांत विरक्षित वेती सळयांची टोक वा चेंद्रत कृत त्या ला हो ही याज खुणा मूणने मुवरिंद्र उत्यत करतात, आणि आपण कातान्याला गोंछ वेंद्रन्य त्यार सम्याय त्यांचार कर एक रिया काटक्वाय सामितक तर कातारी एक समित लांचिता तुम्हा पेकन तो चेंद्रच्या त्यार सम्याय टेक्न पकन त्या अणुक्चीदार सळ्याच्या आधावर चेंद्र विराव हम्हा पेकन तो चेंद्रच्या त्यार सम्याय टेक्न पकन त्या अणुक्चीदार सळ्याच्या आधावर चेंद्र विराव हम्हा पेकन तो चेंद्रच्या हमाण लांच टेक्न लांच क्या स्व सम्याय हमाण हमाण लांच टेक्न लांच व्याह्म समित एक समित बहुळ निपर्व हें विराव हमाण विरक्ष करावित वाहिण मुनिय माणिवाची कारणी त्यार सामित वाहिण लांच वाहिण क्या वाहिण कारणी त्यार सामित वाहिण लांकर चेंद्रच्या ह्या होते वाहिणाया वाहिण समाण लांचरा विद्वात्व हि एक दामण आरवार सिक्त व्याह सामित वाहिण समाण लांचरा विद्वात्व हि एक दामण आरवार सिक्त व्याह साम

ष्ट्रपिष्ण धुविदेद्ता सावणाऱ्या बद्धैवरेशांना रेखाश्ववव्ये म्हणतात, आणि ध्वविद्वास्त सारस्या अन्तराय सरीयर मध्यमार्गी ज बर्डेळ कावरेळे अवतं त्याला वियुत्रवृत्त किया वियुवव्यय म्हणतात वियुव स्हणते सारस्या अन्तरायर असणार बर्डेळ ते अतर धुवालात्त सारस्य असते हृष्याच्या शिव्य पृत्याची त्यानतः असी बर्डेळे त्याच्या योश्वे वाकुत म्हणते विश्ववेष्ठ य उत्तरेळे कावरेळी अध्याता ती अक्षाश्चार होते विश्ववर्ष्ट सार्वा क्षाश्चार स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात अध्यात अवव्या वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात स्वात अवव्या वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात वाह्येल स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वात स्वा

 दक्षिण-ध्रुव-विद्र्पर्यंत ९० अने अंश किंग भाग भाषेक रेलाश वर्तुहाचे केलेले अस्तात. हे माग म्हणजैच अक्षांश होतः

आरंग विन्दुतातून पूर्वपश्चिम अंशात्मक अंतर ते रेस्प्रांत, आणि दक्षिणोचर अंशात्मक अंतर ते अक्षांत्र, ही परिभाषा मनश्रवूषमीर तावडतीव आली पाहिते. ह्या प्रमाण पृथ्वीवरील प्रायेक स्थलाचे अर्थात्र आणि रेखांत्र तरिवतां येताव व त्यापमाण मूगोल्येत्यानी ते नाडलेहि आहेत.

पृथ्वीच्या गोहत्वासुळ असे होते की, प्रेषक मृषिपुशावर असला म्हणने उत्तरशुव व दक्षिणशुव है दोन्ही त्याला शितिकास संद्वात हालेट दिवतात. व प्रेषक सम्बन्ध मृषिपुत सोहून उत्तरेवह आहूँल तक तथा उत्तर शुविदिद् निया शुवाची तारा शितिकासामून उंच उंच वर आलेली दिवते. येवटी प्रषक कर पृथ्वीच्या उत्तरशुवद्यांनी आहूँल तर त्याला शुवाची चादणी त्याच्या वरोवर टोक्यावर आहेली. दिवेल व भूविपुत आणा शितिका ही दोनों वर्को एकमकात मिनलून गेलेली दिवतील. भूविपुत हे अथाधाचे सूच्य-स्थान व शुविद्ध हो पर अधाच मानले आहे म्हणून शितिकायाद्य शुव वितके अंदा वर उंच व्यवद्व तितके अंदा त्या प्रेषका वितके अंदा वर उंच वर स्थान व शुविद्ध वा प्रवाद व पर दिकाणी हो त्या देवा है प्रवाद के तथा प्रेषका वितक स्थान व प्रवाद व पर दिकाणी हो शितिकायी चिक्रकेली दिवते त्या टिकाणी होट्य अथाधा हाप्रमाणें पाहिके तथा स्थानाचे अथाश शुवाच्या उत्तीवकारी चिक्रकेली दिवते त्या टिकाणी होट्य अथाधा हाप्रमाणें पाहिके तथा स्थानाचे अथाश शुवाच्या उत्तीवकार स्थान संद्व स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

आपरवाल पृथीचा आंस, ध्रुवविंद्, रेरांझ, अर्झाश आणि विषयवृत्त सा पाच गोष्टी मळल्या म्हणजे मग त्याचाच प्रत्यय आफाशात पहाच्याचा जाहे. यर वातिवर्ण्य आहे मी, पृपी गोठ आहे म्हणून अफाशाही गोळ वाटते. प्रकृत निर्मा में हु आपस्या आधार्मीयती म्हणजे दामणामेंवती असवाता याचे ध्रुवविंद्ध रियर अवतात किंवा तेमस्या तेमेंच तिस्त्या वेचात, परंतु विद्युवन्यल्यावरील प्रत्येक विंदु मात्र रहाटावमाणे रिपत्ते, हो गोष्ट चेंद्दर विद्युवन्दाचे ठिकाणी एक टावणी टॉक्ट्स टेवल तर रहाएणे लक्षांत वेहेंल. आकाशांत असंवर्ण अर्थात वेहेंल. आकाशांत असंवर्ण अर्थात वेहेंल की, उत्तरेकशिल शितवाच्या विद्युवन आहे हो समझेल शराया अवशेकतांत आपत्त्या अर्थे लक्षात वेहेंल की, उत्तरेकशिल शितवाच्या विद्युवन अर्थे स्थात वेहेंल की, उत्तरेकशिल शितवाच्या विद्युवन अर्थे स्थात वेहेंल की, वर्षो करिकाच्या विद्युवन आपत्या लेक्स विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन विद्युवन अर्थे स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात विद्युवन स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्थात स्

सागणामध्ये स्वार गन्नीतर एक मेब टेब्न त्याच्यावर आवल लाकडी मुगोल टेबाया, तो अधारीवील की त्याचा आत दिशिणोचर होर्एल. हा दक्षिणोचर आत नकीशारता पोष्ठ अवत् ने ब्रिट्या बारेरच्या दोनी बाइस ग्रीव वीत आलेला असत्यात उत्तम लामगण आत अतलेला लाकडी गोल टेकालारचला म्लग्ने तो तराक्च्या दाडोप्रमाणं सम्प्रताक्षीत गाहील. मग त्या नकीश्वा आताचे दक्षिण वाक्च्या
विद्रतित मृतवारा बहायी. परंतु आलाचे उत्तेषचंडल टेंक क्लते वर उचस्त परवारियाय भूयतारा
आपल्याला दिसणार नाहीं. कारण धुव हा शितिआच्यावर समय उच आहे. यामगणे नलीत्त पृष्ठ विद्रास स्थायावर ती नळी तराणिव पर उचलल्या शिवर्तित विद्रास सहित अर्थे करावें म्रणाचे प्रवीता
आपल्याला दिसणार नाहीं. कारण धुव हा शितिआच्यावर समय उच आहे. यामगणे नलीत्त पृष्ठ विद्रास अर्थ
शास्त्रावर ती नळी तराणिव पर उचलल्या शिवर्तित विद्रास रहील अर्थे करावें म्रणाच आला आस्त्राचारी स्वर्ग आणि आवाशांतील सुव, असे
दोनी प्रूष एकाच रेंग्त वेतील.

प्रयोग. — गुमारं चार पाच फूट लागीची व १ किया दोंड इच क्दीची लाकडाची एक पट्टी त्यार करून त्या पट्टीच्या मयोमय परतु तिच्याशों अगर्दी काटकोगत तथाच पट्टीच्या पण योडा कभी लागीचा अता दुष्टा एक तुकडा ठोडून वतवाया ख्लाबे हा आइतियं एक यर वनेल त्याला 'पट्टी यंत्र'' फ्टर्ट्सात चालेल. मा पाइणारांने भुव दिवेने आकाशात भुवाची तारा पाइणी. पाइतामा इति अव पहू नये व वर वरवेर हलू नये ख्लाम एका उत्या दाडीच्या टोकाला राज्या करून त्यात पट्टीयन टेक्स परांच दिद्यतातांताल लोण यादि स्थलपास्त भुवाता पट्टीच्या टोकाला राज्या करून त्यात पट्टीयन टेक्स परांच दिद्यतातांताल लोण यादि स्थलपास्त भुवाता पट्टीच्या रोकाला राज्या करून त्यात पट्टीयन टेक्स ही उचीवरच दिखेल. ही उची दक्षिणोच्स मानार्वे कभी जातत अवते. म्हणने मद्रास प्रावात तो वितकी असेल तिच्यापेशा प्रवासत ती दुर्शावशाहि शास्त अस् शक्त, हा उचीला च्यीतिपशास्त्रात उक्तांश म्हणतात. उक्ताश म्हणने कोणताहि मह किया तारा, अयमा चन्द्र सूर्य हे क्षितिचापासून आकाशात जितक्या उचीवर दिसतील तितक्या उचीवरा असासम अतराला उक्ताश म्हणार्वे महाराप्यात भुवाचे उन्नातार महारापेश जास पण पंजायेश्व कमा अस्तातम अतराला उक्ताश म्हणार्वे महाराप्यात भूवाचे उन्नातार महारापेश जास पण पंजायेश्व कमा अस्तात महारापेश जासत पण पंजायेश्व कमा अस्तात महारापेश जासत पण पंजायेश्व कमा अस्तात महारापेश जासत पण

स्नाममाणें "पट्टीयत्रानें " ध्वतारा दिस् लागत्यावर पटी हत् न देता पट्टीच्या सार्ला मघोमघ डोळा आण्न आकाशात पाहाँव, महण्वे तेथे दिख्णारा आकाशातीत जो विन्दू त्यात्न पूर्व-पश्चिम दिशेनें जाणारें हैं वरुप तेव आकाशातील विपान्त होंगे हांगे का स्वानित के वर्ष स्वाता सार्वा है वरुप एक स्वाता आणि पहार्टें ५ वाजता हा दिशेनें सार्वपुत पाहणाचा कम हेविन्यास प्रत्येक परस्वद्यास हा विन्दूच्या आस्पास निर्मानताली नर्को ने पता वर्षे आवद्य ने पेट्ट पट्टी यनाच्याच पोरणावर "पिपुष्यन " नावाचें एक यह केलेल असर्त स्वाप्या योगान कोणत्याहि वेळी विषुवन्न निश्चिषणे सम्बत्त.

अज्ञा तन्हेंने आकावातील विपुववृत्त वस्त्रेवर पाहून तें कोणकोणत्या तान्याजवळून जातें तें चागलें पाहून ठेवार्चे. म्हणचे त्या त्या तारा पाहित्यावरोवर विपुववृत्ताचें स्थान एकदम ध्वानात येईल. पृथ्वीचा गोल तोच आकावाचा दर्शक अखल्यामुळें त्या चेंड्लाच कर्से आपण आतापर्यत पृथ्वी म्हटलें, त्याप्रमाणें आता त्याला आकावाचा गोल अथवा समोल म्हणू म्हणजे झालें.

आकारातील ख-विपुत भूगोलाऱ्या विषुवरेदेशी अमते म्हणजे थी दोन्हीं एकान्य पातळीत असतात, आणि भूगोलाना प्रान आणि आकारागोलाना प्रन हेहि अगरी एका रेवेंत अवतात. म्हणून प्रश्न असा निपतो की भूगोलाने रेतारा है देखील आकारागोलाच्या रेताराशी जमतात किंवा नाहीं ह्या प्रशाचे उत्तर अपे की अलगत जमतीलय,

परतु योना नाव मात्र निराळे दिन्हें आहे. नारिवासच्चे च्या स्तेवदार पाषळ्या ते रेहाझ, ह्याच प्रमाहें, बाह्यहाडका दोन्दे, भूजाना बाह्यहाडका च्या च्या न्याहि रेहांझ होता. परतु न्याना रेस्साट च प्रहण्ता याम्बोचरवर्ट्य म्हणतात. आनाशाचे दोन्ही धूप बेधून एक्ट्रम दिस्तील अर्धी स्यळें पार योडीं मग दोन्ही धूयाना सांचणारी याम्बोचर रेवा बशी जीळसाबी! क्य याळाही एक उपाय आहे.

यर शामितलेल्या पट्टीयमान्या मधीमप छिद्र बरून स्पेत एक लोराडी स्टर्भ स्ववृत्त प्रकृष्म स्वद्भमंदिती स्वाध्यमापि (स्वर्ध्यी बार्ट्समाव) भिरते ठेवाय. मग पूर्वीमाणिय प्रवासा प्राप्ता आणि रह्य एक्टावा दिख्योचर मितीला अधा सैवीने पर्षा करायि ही शुमवारा पाइतांना प्रपर्ध कराये हिं शुमवारा पाइतांना प्रपर्ध कराये हिं स्वर्ध दिख्य आकारा पद्धि रहणते "शु" टेंका-या यह्यांनी आकारा पद्धि रहणते "शु" टेंका-या यह्यांनी आकारात कें बहुद्ध बनेल तैंच यामीचर कुत होग है यल्य आका याच्या शुमत्तृत दिख्यों का तो रहणत त्याला माध्योचर रहणता. याच्योचर कुत आणि यिषुपत्रक ही दोन क्ले प्रस्तारीों कारकोनांत अथवात. यह किंवा वारा याम्योचरव्यव्याय आणा रहणते वी आकारायाच्या मध्यमाणी अववी. ह्यांचा अर्थ स्वरा ही, याच्योचर नक्ल है उत्तर-प्रवास्त्य सामस्या देश्यावरील विद्युत दिख्येन आप्ता अर्थ तही, याच्योचर नक्ल दे उत्तर-प्रवास्त्य सामस्या देश्यावरील विद्युत रिज्येन होते. यासुटें के ब्रह्म विया ज्या वारा पूर्वें के उत्तृत्व पश्चिमें के मावळात

त्या केव्हाना केव्हातरी याम्योत्तर बलय ओलाडणारच. पश्चिमेकडे जाताना त्याना आपस्या डोक्यापरील दिखणोत्तर बल्यात्न गेलेंच पाहिजे. जापच्या डोक्यापरील बल्य आलावाच्या पूर्वपश्चिम दिव्ह्या बरोवर मध्यभागी अवर्त म्हणून मह किंवा तारा याम्योत्तरावर येऊन ठेपले म्हणले अर्थातच ते आकावाच्या मध्यभागी येतात. पश्च प्रत्येक ठिकाणच्ये याम्योत्तर बल्य वेगळें असतें. अद्या रीतीने पृथ्मीचे वे रेलाव, तेच आकावातील याम्योत्तर वल्य होत ह्या याम्योत्तर बल्य व्यावस्या थेट आपस्या डोक्यापरील विंदूस रतस्यितक म्हणतात

यायोचर वरुष दाराविणां एन निराहेंच यन तथार वेर्डेंड असन त्यान पदीच्या ऐवर्जी एक दुर्बण क्यावेट असते पण पन निराहें असते हैं पण पन निराहें असते हैं पण पन निराहें असते हैं पण पन निराहें असते हैं पण पन निराहें असते तथा एनच तथा तथा एनचे यायोचित्र वर्षाय करते होता प्रति पण पन निराहें असते हैं पण पन निराहें असते होता स्व तथा प्रति का पर क्यां प्रति के विच्याच्या निराहें पर का प्रति के विच्याच्या निराहें पर का असती होता विद्याच्या निराहें का विद्याच्याचे का प्रति का पर का असती होता है साम का प्रति का पर का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्रति का प्र

र-विशुव हैं आकाशात एलाया कमानीकार पूर्वपश्चिम अवते. व याम्योचर हेहि कमानीकार जेव वासु दिश्योचर अवते. त्यावुठे अलेक वाम्योचर विशुवचुनावा आधून उत्तरे रहन दिश्येक ठीते. प्रह व तारे हैं दरियो पूर्वेक्ट उपाइन प्रिक्षेमेक्ट मावळतात. ते कर्षव विशुवचुना-या कमानीचा विमन्दन जातात अर्थे ताहीं, कार्ड विशुवचान्या उत्तरेकट्टन तर कांही दिश्योकट्टन जातात. कोण्या मह किया कोण्यते तास विशुवचानायून दिश्योकट्ट किया उत्तरेकट्ट किती अंतरावर आहे हैं तो मह किया तास प्राम्योचराव येक्त महत्वकरी प्रश्ये प्राप्त गावणी व विशुवचानायून दिश्येकट्ट अमर उत्तरेकट आहार्य अगर ताया वें वें अतर राज अतराव कार्ती अर्थ मृत्याता, मह विशुवचुनावर अवना महत्व वाचा मान्योचराव कवते. एण तीच दिश्ये इचाच्या उत्तरेकट असला महणवे जाति दक्षिण अर्थ महण्या प्रपाद कार्ति अर्थ मृत्याता कार्ति उत्तर दिश्येकट असला महणवे जाति दक्षिण अर्थ महण्या प्रपाद कार्ति अर्थ मान्योजसावर मोजताता, परत ते मोनव्याव आरम विशुवचचारायून करावमा प्रवाद अर्थों.

येषप्रवेत वियुवरूत म्हणजे काय, ते आकाग्रात ओळरायें व सें, उत्तरगति वोणती, दक्षिणकाित कोणती, क्षाचा खुलाता झाला. आता आणती एका महत्वच्या गोष्टीची माहिती त्योंच्या जावानुका अवतर आहे. ते गाहित त्योंच्या ममनामांगवध्या होये सूर्व मध्यान्ही आप्योत्तर कुतावर आव्यावरोपर याग्योत प प्रताच्या योगांतें तो वियुवर्त्वाच्या उत्तरेकडे आहे हिंचा दिखिणके के आह अभया गितृवर्द्वाचार आहे हें चळते मृत्य वायान्त्र माणें मत्यारकाल मत्याचे हिंचा ते वेच वायान्त्र चर्चा के अध्या गितृवर्द्वाचार आहे हें चळते मृत्य वायान्त्र मक्त होताच विद्या कर्मा त्यारकाल कर्म विद्या वायान्त्र मित्र दिखा अध्या त्याचा क्षित्र महत्त्र वेच विद्या कर्मा विद्या कर्मा विद्या कर्म विद्या विद्या क्षित्र होता विद्या कर्म विद्या क्षाच वायान्त्र मित्र होता अक्ष्र माणे ते आक्रमामां दरोजची वाति त्याह्म विश्वत वेचा आहे महत्य विद्या विद्या क्षाच कर्म माणें तो आहममामां दरोजची वाति त्या क्षाच क्षाच मृत्य हिंचा विद्या कर्म विद्या क्षाच कर्म कर्म क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच क्षाच व्यव्य विद्या व्यव्य विद्या व्यव्य क्षाच विद्य व्यव्य विद्या विद्या व्यव्य विद्या व्यव्यव्य विद्या विद्या विद्या विद्य व्यव्यव्य व्यव्य विद्या विद्या विद्य विद्य विद्या विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद्य विद

आता सागितलैंच आहे कीं, विषुववृत्ताच्याजरळ आक्रमवृत्तावर त्याच्या अगरी जवळ असणारी नक्षले थोडी आहेत. त्याच्या उत्तरेला किंवा दक्षिणेला अस्पारींच पार. विपुत्रवृत्त आणि आक्रमवृत्त हीं दीन बल्पें एकमेकांस छेदन जातात अशी स्थाने दोन आहेत ह्या दोन्ही छेदनबिंद्स संपात म्हणतात, छक्षात छेवा की संपात है बिंदु आहेत आणि ते दोन आहेत. एकात एक वराणाऱ्या अशा वर्नुळाकार दोन कड्या घेऊन त्या एकमेजीत जरा तिरप्या बस्मा, म्हणजे तुम्हाला विषुववृत्त आणि कातिवृत्त अथवा आक्रमपृत्त ही एकमेकांष कर्यी कापतात ह्याची फल्पना पेईल कोणताही स्पात प्या त्याची स्थिती पाहिली असता है। छेदन्तिंदु असस्याकारणानें तो विपुववृत्तावरिह असतो आणि कातिवृत्तावरिह असतो. दोन संपातापैकी जो संपात पूर्वाभाद्रपदा आणि उत्तराभाद्रपदा ह्या नक्षत्राचे मध्ये आहे त्याहा वसंतसंपात अर्धे नांव आहे. नुसर्ते "संपात" असं म्हटलं म्हणजे वसंतसंपात हाव होय. ताऱ्याची अंतरे संपातापासून किंवा रेवती अथवा क्रतिका अथवा मधा अशा स्थिर नक्षत्रापासून मोजतात. व ती अंतर्रे विपुवक्तावर मोजलेस्या अंशास्मक अंतराने सागितटेली असतात किया वरील आक्रमदृत्तावरील अंश मोजणीने सांगितटेली असतात. अर्थात् ताऱ्यांची किया प्रहांची रियति सांगण्याच्या पद्धति वियुवयृत्तावरील मोजणीने अथया आरमवृत्तावरील मोजणीनें अच्या दोन्ही नन्देनें कागण्याचा प्रचात आहे. विषु मृक्ताच्या उत्तरेष किया दक्षिणेय सेवीगोछ अवटा म्हणजे खाच्या त्या दक्षिणीचर अंतराला कांति म्हणतात. तसेव, जर तो तेजीगोल आक्रमष्ट्रचायर नद्दा त्याच्या उत्तरेला किया दक्षिणेला असेल तर त्याच्या त्या दक्षिणोत्तर अंतराला दार अर्थे म्हणतात. विषुव-कृतापासून दक्षिणोत्तर लंब रेपेयरील जॅ अंतर स्याला क्रांति आणि आक्रमवृत्तापासून दक्षिणोत्तर लब रेपेयरील अंतर खाला हार म्हणतात. ऋोति ही उत्तर किया दक्षिण असते त्याप्रमाणे शरहि उत्तर किया दक्षिण असती. हैं दक्षिणोत्तर अंतर विषु बहुताच्या घोरणार्ने असेल तर त्याला माति म्हणार्वे आणि आफ्रमहृताच्या असेल तर त्याला हार म्हणावें. ह्याप्रमाणे दक्षिणोत्तर रियति सागण्याची पठति झाली. परंतु तेजोगीलाची पूर्वपश्चिम रियतिसुद्धा सागणे जरूर आहे. येथे संपाताची जरूर लागते. प्रह, नधत्रांची रियति संपाताच्या घोरणार्ने सामाबी लागते म्हणजे संपातातासून तो किती अंग्र पूर्वेस आहे हैं सामाब लागते. हे अंग्र विप्रवयनावरील अति ते अपने प्राप्त करा करा करा करा है। यह करा करा करा करा विश्व करा विश्व करा विश्व करा विश्व करा विश्व करा व सांति तहे अपने तर त्यांना विश्ववादा स्वातात. आणि क्रांतिवृत्तावरील अर्थान् आक्रमवृत्तावरील शांगितले अत्र के तर त्यांना भीना स्वाताल प्राप्तावादात् विद्वास्त्र मोजलेले आता ते विश्ववाद आणि त्यांव संपातापासून आक्रमवृत्तावर मोजलेले अंश ते भोग अती परिभाषा आहे हातं वर्दीण अर्थे काहीं नाहीं पांत संज्ञा मात्र पर्वाचा ध्यानात टेविस्था पाहिजेत.

आ हातामोत्सर्वयार्ने मुख्य बख्यें तीन आहेत. परितें श्चितिज दुधरें विषुव आणि तिधरें आक्रम-इत. सितिजायर ने अंग्र मोजवात त्यांय अम्रा व्यवतात. य शितिज्ञायान्न वेशकाच्या दोक्यावयीज सरगतिककार्यत से अंग्र लाख कन्नतीदा व्यवतात. आणि स स्वतिकायान्न श्वितिजाययेंत मोजाययांचे अंग्र स्यांना नतांद्रा म्हणतात. त्याचप्रमाणे विद्ववृत्तावर मोत्रलेले क्षेत्र ते विद्युवांद्रा आणि आक्रमशृत्तावर मोतन लेले क्षेत्र ते भोग कदी मोडणी आहे. विद्यवृत्तावरधानें के दक्षिणोत्तर अंतर स्याला कांति, आणि आनमशृत्तावंषानें के दक्षिणोत्तर अंतर त्याला झार अर्धी नायें आहेत. ही गोष्ट पणी घटली पाहिने. यनि ह्या महाचे सा. मोग १० आहेत कसें म्हटलें अर्खनें म्हणते दानि हा मह यवतवंपतापासून आक्रमवृतायर १० ० शंघ पूर्वेस आहे आह अर्थ होतो. आणि उत्तर कांति १० शंघ आहे अर्थे सामितलें कीं, यानि विद्यव-वृत्ताच्या उत्तरित १० शंघ आहे अर्थे समन्त्रवं,

ह्याप्रमाणें ग्रहाची श्यिती सागण्याच्या जोड्या तीन होतात. (१) विपुवास-क्रांति ; ही पहिली. (२) मोग-शर; ही दुवरी. (३) अम्रा-उन्नतांश; ही तिसरी. कोणतीहि एक जोडी वैधाने उरविद्धी इंडणजे तिच्यावरून उरलेस्या जोड्या गणिताने नाढता येतात. ह्यासवधाने दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हटली म्हणजे वर्षातून प्रत्येक दिवशी कमी किंवा जास्त होत जाणारे दिनमान ही होय. पृथ्वी गोलाकार आह. है तर सर्वमान्यच आहे. त्यामुळे सूर्योदय निश्निराज्या प्रदेशात निर्शनराज्या वेळी हेतो. पृथ्वीवर एका क्षणींच स्वींद्य किया स्वांस्त होणें ही गोष्ट सर्वतोपरी अशक्य आहे. बस्तुस्यिति अशी आहे की. एपाचा ठिकाणी ज्या वेळी स्योदय झाला अधेल, त्याच धणी दुछ-या ठिकाणी मध्यान्ह असतो. तिस-या एका ठिकाणीं सुर्योस्त होतो, चौथ्या ठिकाणीं मध्यरानींचा अमल आणि पाचव्या निराज्याच ठिकाणीं उत्तर शत असते. अशी तन्हा पृथ्वीवर अशीपहर बाराहि महिने चाल आहे. सूर्योदयावरोवर संबर्धहन जर लडनला तार बेली तर त्या वेळी लडनमध्ये उत्तररात्रीचा एक वाजला असतो व अमेरिकेंत तर सुर्यास्त अवतो. त्या वेळेत सुनर्रेत कहाळ त्याच वेळी अमेरिकेत तायकाळ, अमीत् अमेरिकेत तायकाळी ज्याच जन्म झाला असेल त्या वेळचे प्रह सुनर्रच्या कोष्टमावरून कादावयाचे तर सुर्योदर्यीचेच वेतले पाहिजेत. कारण अमेरिकेंत जी सर्वास्ताची बेळ ती सुबईस सूर्वोदयाची. परत ह्यात आणसी एक भाग अस आहे की. ्या एका ठिकाणीं स्योदय झालेला असेल त्याच्यानंतर काहीं वेळान त्याच्या पश्चिमेकडील देशात होतो; नंतर त्याच्याहि पश्चिमेकडील प्रदेशात होतो, असा फम चालतो. यासुळे पूर्वेकहून पश्चिमेकडे निरीक्षण करीत गेल्यास प्या बेळी एका ठिकाणी सूर्यास्त स्याच बेळी त्याच्या पश्चिमेकडील देशात तिसरा प्रहर. स्याच्या पक्षिमेकडील मागात त्याच देळी मध्यात्य, त्याच्याहि पश्चिमेकडे त्याचवेळी पूर्वीष्ट आणि त्याच्याहि पश्चिमेकडील मागात त्याच देळी मध्यात्य, त्याच्याहि पश्चिमेकडे त्याचवेळी पूर्वीष्ट आणि त्याच्याहि पश्चिमेक उत्तरतात्र अधी रियति आढळते. ही एवाच क्षणाची निर्दामराळी रूपातरे होत. ही रूपातरे गणिताने बादव्याच्या रीतीला रेखान्तर किंवा देशातरसंस्कार म्हणतात. पृथ्वीचा व्यापल्या खत.च्या भोवती देश २४ तासत म्हणजे साठ घटकात होतो. सर्व वर्तुळाप्रमाणे पृथ्वीच्या पृष्ठमागावरील पर्वपश्चिम वर्तळाचेहि अदा ३६०च मानतात. अर्थात् पूर्वपश्चिम १५ अदा अतरास एक तासाचा किंवा सहा अदाास एका पटकेचा परक पहती. ह्या अनुरोधार्ने काशीक्षेत्रत स्वीदयाचे बेळेस निरीतराज्या दिवाणां कोणकोणती दिनवर्षा असते तें पुढील बेळालकावरून समजेल. ह्यात मध्यान्हाचे ठिकाण काशीच्या पूर्वेस व सध्य रात्रीचें ठिकाण काश्रीच्या पश्चिमेस असणार हें वरील विवेचनायरून सहज ध्यानांत येईल.

ह्मावरून वाचकांच्या असे रखात येईल कीं, दोन ठिकाणच्या मध्यम कालातील खंतर रेखांवायरून समजतें. आकाशात सूर्व क्या ठिकाणीं असेल त्याच ठिकाणीं तो पुनः येण्यास जितका काळ लागतो तो सरमानाचा दिवस होग

र्थि किया चन्द्र सान्या उदयास्ताधवपानें महस्याची गोष्ट अशी आहे की. ते जेव्हा स बियुवामध्यें असतात तेव्हा त्यांचा उदय पूर्व शितिजामध्यें असतीं वर्धावर पूर्व विन्तुतच होतो व अस्तिह जबळ जबळ पश्चिम विन्तुतच होतो. अथया उळट म्हणावयाची व्हणते, रिव किया चन्द्र हे पूर्व विन्दुत उनावछे म्हणाजे ते आक्षास्य शिद्यावयच असतात, पर्या ते असती विद्यावयचा उत्तर वर्धावर साम्या अस्ति क्षावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर

पश्चिम विन्दृत ज्यावेळी मावळतात त्यापेद्या उधीरा असा आहे; सूर्याची क्रान्ति उत्तर दिशेकडे वाहूं लागडी म्हणजे आपत्या इकडे उन्हाळ्याला मुखात होते. "आपल्या इकडे " असे म्हणण्याचे कारण असे की भृविषुवाच्या उत्तरेकडे जे प्रदेश आहेत तेथे रिवच्या उत्तर कान्तीच्या काळांत रिव हा श्वितिजावर १२ तारांपेशां जास्त वेळ दिसतो; आणि जसजर्से पृथ्मीवरील सळ अधिक अधिक उत्तरेकडील असेल अयवा ज्या खळाचे उत्तर अक्षांश जितके अधिक तितका त्या स्यर्टी सूर्योदय छवकर आणि अस्त उश्रीरा होतो म्हणूनच उन्हाळ्यात दिनमान वाढतें. इंग्लंडमध्यें ज्यासीत जास्ते दिनमान १८ तास होतें परंत उत्तर भुवाकडे सहा सहा महिने सूर्य मायळतच नाहीं. उत्तर भुव सोडल्यास इतरत्र कोणत्याहि रथळीं विपववत्ताचें वर्तुळलण्ड १८० अद्यापेक्षा (म्हणजे निम्यापेक्षां ) जास्त वितीजाच्या वर दिसत नाहीं. म्हणन विष्ववृत्तावर रवि, चन्द्र किंवा जी ग्रह असेल तो उगवल्यापासून १२ तासापेक्षां क्षितिज्ञाच्या वर जाल वेळ दिसणार नार्ही. पण २०° अक्षांशांवर असणाऱ्या विकाणी अक्षवृत्ताच्या वर्तुळखण्डाचा माग क्षितिः जान्यावर १८० अंशापेक्षा जास्त दिसतो; २८ अक्षांशावर तो त्यापेक्षाहि जास्त आणि ४० अक्षाशावर त्यान्याहि पेक्षा अधिक, ह्याप्रमाणे अथांश वर्तुळाचा दृश्य माग श्वितिज्ञावर जितका अधिक दिसत असेल तितका रवि किया चंद्र-ते जर उत्तरेकडे असतील तर-निरनिराळ्या अक्षाशाच्या मानाने क्षितिजावर अधिक अधिक काळाचेत दिसूं शकतील. हेंच दिनमानशृद्धिचें यास्तिविक कारण. रवि विधुववृत्ताच्या दक्षिणेकडे अक्षेल तर मान उलट रिपति. म्हणजे, स्यलाचे उत्तर अक्षांश लठासे जास्त, किंबा रवीची दक्षिण कान्ति जसजरी अधिक तसतसा रस्यूदय उशिरा आणि अस्त लवकर होतो. म्हणून विषयान्या दक्षिणेकडे रचि गेला म्हणूने उत्तरेकडे राहणाऱ्या लोकांना दिनमान लहान होते.

विषुवनृत्तावरील लोकांना कोणत्याहि अधनुताचा अर्थाच भाग दिसतो; म्हणून विषुवस्थली दिनमान नेहमी वारा तासच अवते. ह्यालाच लंकोदय म्हणतात. उत्तर ध्रुवाच्या ठिकाणायात्व पाहिलें असतो विषुवामणे रिव आला म्हणूने फक खितिनातच दिसतो. कारण उत्तर ध्रुवाच्या ठिकाणी विषुव व खितिन एकच अवते. अस्तोदयाची होच उपमित आक्रमपूर्वाचा पूर्व खितिनस्य भाग, प्याला छम म्हणता,—त्याच्या पंच्यानीह लागूं पढते. आणि ह्याद्य लग्नीमी क्षातिनाच्यावर दिसणारा ( उदित ) भाग उत्तर अखायाच्या स्पर्ध अधिकारिय स्थानिक हृष्टिपयात देती.

स्पष्ट दिनमान येथानें ठरतें किया गणिवानेंहि ठरतें. वेथाने तें ठरविणे झाल्याव, रि. याम्पोचर प्रचाबर एक्द्रां आस्थानायुन पुनः दुखन्याय दिवसी तेथें किती वेळानें येती हैं निश्चित करितात. त्याच-ममाणें पुनर्वस् किया मचा ह्याच्या सारली टळक तारा एक्द्रां मध्यकुणानर आस्थानायुन पुनः किती वेळानें येते तें बार्तवार पाहून नकी ठरविवात. वार्वस्वन टरेटिया कालाच साक्षात्रकाल आणि रिवेयकन ठरवित्या कालाव स्पष्ट काल अर्थे म्हणतात. हा बाल कमजास्त होती. त्यावी कमजास्त्रपण समतील कहन जी सरास्तरी निपते त्या कालाव मध्यम अहीरात्र म्हरत्याव चालेळ. या मध्यम अहीरात्राचेच समान २४ भाग ते मध्यम मानानें तास व ६० माग त्या घटका अला सेक्ट ठरला आहे. पटकाचें किया आधुनिक पड्याळांचें कालमुणन मध्यम मानानें अवतें.

द्दीनानुसाधन सालाचे नियम आणि पृथ्वीचें गोलल हें एक कारण चढरवा उत्तरवा दिनमानाच्या मूलार्धी जारे, रमजाचे अधायही गोललावरूनच निभित्त साले आणि व्याच्या सहाय्यानें दिनमानशृदिचा उलारा होतो. तो असा की अंतरिक्ष अवलोकन करणारा मनुष्य आर विद्वाबुद्धानाव असेल तर त्याला उत्तर व दक्षिण हे दोनी पुचविषू दिवतील. परंतु ते विविज्ञात दिवतील. आणि आकाणार्थ विद्वाचे पूचेकहून वर वेऊन त्याच्या नीट दोन्यावरून बरोवर धितिजात गेल्लें दिवते तो पूचेकहें तोड कहन जमा परिका तर उत्तर प्राच्या हान्याहातात धितिजार्थी विक्रत्येला, व दक्षिण धुचविद्ध उत्तरीकहे शितिजात अंतरिक्ष व प्राचेकहें व तरीक स्वयं व रोचेकहें का व प्राचेकहें व तरीक स्वयं वरोवर निर्माण स्वयं प्राचेत प्राच्या हमाति उत्तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष स्वयं वर्ष तरीक स्वयं वर्ष स्वयं वर्ष स्वयं वर्ष स्वयं वर्ष स्वयं वर्ष स्वयं

त्तवतथी सिवपुनाची कमान दिग्णेगडे छुकेल व दक्षिण प्रविबंद् श्वितिज्ञच्या सालीं, साली दट्टन जाऊन उत्तर प्रवित्तवाच्या मागानी विवित्ताच्या चर उंच उंच रिवत वाईंच; आणि स वियुवाची वमातर अवणाऱ्या उत्तरेकडील अव-वल्याचा माग निमेशेश अविविध्या रूपने १८० अंधावेश जासत जास्त दिस् लागेल. व त्या मानाने दिश्चेण्डा आसत अवल्या निमेशेश वनी कमी दिस् लागतील. र्ता अर्थी हीं, प्रथम दिखेण धुवाच्या निकटवर्ती वर्तु, व नंतर त्याच्या लिकडील वर्तु क्षितिज्ञाच्या साली हुत होत जातील. परंतु भेषक उत्तर धुवस्थानी आला तर त्याचा स्वितुत्र आणि वितिज एकस्त होतील व साविश्वयाचा दिश्वेण विविध्य कार्य प्रविद्याच्या मार्थे हिता जातील. परंतु भेषक उत्तर धुवस्थानी आला तर त्याचा सविद्युत आणि वितिज एकस्त होतील व साविश्वयाचा दिश्वेण विविध्य कार्य एकहि श्वायत्व दिश्वया स्वार्थ साली अर्थात्व त्याचा अर्थात्व साली हिता स्वार्थ क्षाच्या स्वार्थ कार्य स्वित्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ सावि त्याची स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वर्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वर्य स्वार्य स्वार्य स्वर्य स्वार्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वार्य स्वार्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स

दिनमान म्हणजे सूर्य पूर्वक्षितिजापासून निघुन पश्चिमश्चितिज्ञाच्या साली लूत होईबॉपर्यतचा काल. सूर्यांच्या दैनिक परिभ्रमणास वरीनर ६० घटका मध्यम मानाने लागतात है सागितलैंच आहे; म्हणजे साठ घटिसात ३६० अश दैनिक परिभ्रमण होतें. प्रेश्वक अगदीं ध्रुव विंदुच्या अगदीं जवळ जीपर्यंत गेला नाहीं तींपर्यंत कोठल्याही अश्वादावरून विपुवन्ताचा निमेपेशा जास्त माग दिसणार नाहीं, म्हणून पहाणारा मृतिपुषवृत्तावर असला काय आणि सूर्वीद ग्रह खितपुषावर आले काय परिणाम एकच. प्रेक्षकाला विषुवाचा निमेच भाग दिसणार आणि अर्थात् राविषुपावर असणारा सूर्व ३० घटिकावेक्षां जास्त वेळ-श्वितिजाच्यावर दिसणार नाहीं म्हणून विप्वदिनीं दिनमान ३० घटकाचे म्हणजे समसमान असर्ते-आता सर्यादिक ग्रह जरुजरे विपृष्ट्याच्या उत्तरेकडे जातील, म्हणजे त्याची उत्तर काति जरुजरी बाढेल तरातरें चत्तरेकडील प्रेथकाला ते ३० घटिमापेशा जास्त चेळ शितिजावर दिसत राहतील. कारण अथ वर्तळाचा निमेपेक्षा जास्त भाग तेथील प्रेक्षकाचा दृष्टीच्या टप्यात येईल. हेंच वाढ्या दिनमानाचे बारण. सूर्य शितिजायर जास्त बेळ असर्गे म्हणजेच दिनमान जास्त होगे. परंतु सूर्याची किंवा महनक्षत्रांची फाति दक्षिण अनेल तर उत्तरेकडील प्रेथकांत सूर्यादिक शिविजाच्यावर ३० घटिकापेशा कमी वेळ दिसतील. कारण वरीलप्रमाणींच हैं की उत्तरेकडील प्रेथकास दक्षिणेकडील अध वर्तकाचें भाग खितिनाच्यावर निमेपेक्षां कमी कमी दिखें लागतात. आपटा भारतीय देश भू-विपुताच्या उत्तरेपडेच आहे त्यामुळे आपत्या इकडे अध-बलयाचे भाग निभेषेक्षा जारत दिसतात व दक्षिण अधवय्याचे नमी दिसतात. म्हणून सूर्य उत्तर दिशेकडे थैक लागला किया परिभाषत बीलायशर्चे असल्यास उत्तरायणात दिनमान ३० घटीपैक्षां जास्त बाह्र लागतें. कारण सूर्य शितिज्ञान्यावर जास्त वेळ राह् लागतो-दक्षिणायनात त्याच्या उलट रियति असते-तेव्हां दिनमान कमी अवतं व म्हणून रातिमान मोठें होते.

सायकत अमें दियुत वेईल की, सूर्याची जाति उत्तर होजन बाढ़े लागटी की, आपल्या मरतायंहांत दिनामान बाढ़ लागते. वादत्या दिनामानाचा स्वयं प्रेकाच्या रंगलां अखांत्र आणि सूर्याची मांति सांच्याधी आहे. अखांत्र आणि कांति सायकर दिनामान ३० पटिकांखी मिती बादत लागार सार्च कोएक करून देवतात त्याच चरकहरायों कीएक स्वयंतात. दिनामान कादण्याच चरकहरार दिलाच पाहिते. क्रांतिचा सवप परिच्या दिनगतिस्री आहे. आणि पूर्याची केन्द्रस्तुति व तिच्या आंत्राचा करेगी तिकेवलणा आणि स्वयाची परिश्रमण सांच्यादर स्थांची दिनगति अवलंबनून आहे. वर्षेष्ठ ए मांग दिशा लिलाना अवल्यामुळे लामन्य बाचकान कर्ली मुस्लिक आहे रहुन तो वेर्ष देण्याचे कारण नाही.

डिकडिकाणच्या मध्यम दिनमानीतील अंतर मूरेताशावरून अथवा देशान्तर संस्काराचे योगाँन समजते. य स्वष्ट म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवाध येणारे दिनमान किती आहे हें चरसंस्काराने य उदयांतर संस्काराने कळते. युवीच्या कमभास्त होणाऱ्या स्था दिनगतिमध्ये परक पडतो तो ज्या संस्काराने कळते स्वात उदयांतर संस्कार (म्हणजे Equation of Time) म्हणतात. एकाच दिवसीचे स्पष्ट दिनमान सर्व डिकाणी सारसे नवते. कारण यर सर्विवादावर्थाणे दिनमान है यियुवाणानूनच्या दक्षिणोत्तर अंतर्यन्य किंवा अधारायर अयर्वम् आहे. क्षांति चत्तर अवती म्हणजे प्रकाश स्पर्य एके दिवसी वे दिनमान अक्षेत्र स्था दिवसी त्याच्यापेशा जास्त उत्तरेकहच्या स्पर्धी ते अधिक असेल, य म्हणूनच हिंदुस्थानायेशा इंग्लंडचे दिनमान अधिक असर्वे—व त्याच मानानें रात्रिमान छहान होते.

सर्वे हा आकाशातील नथत्रपंजांमध्ये क्रांतिवृत्तांतून म्हणजे आक्रमवृत्तात्न किरतो व वाकीचे प्रहस्रद्धां आक्रमवृत्ताच्या आसपासच्या मार्गानेच नश्चतांतून फिरतात. आता आपण पाहिलेच आहे कीं, पृत्तीवरील एका स्थळापासून एका विवाधित वेळीं सूर्य क्षितिजापासून आकाशांत जितवया उंचीवर दिसेल, त्याचक्षणी अगरी तितक्यांच उंचीवर तो दुसऱ्या कोणत्याहि ठिकाणावरून दिसणार नाहीं. ह्याचे बारण असे की दुसरें स्थळ पहिल्या स्थळाच्या पूर्वेस अगर पश्चिमेस, किया दक्षिणेस बाउत्तरेस असेल. दुसरें स्थळ पूर्वेस असेल तर सर्थ त्या ठिकाणी जास्त उंचीवर आलेला दिसेल ग्हणजे सूर्योदय होऊन जास्त बेळ झालेला असेल, स्यळ पश्चिमेस असल्यास कमी उंचीयर दिसेल. म्हणजे सूर्यज्दय झालाच नसेल किंवा होऊन योडा वेळ झाला अवेल. स्थळाचे अतर दक्षिणेस असलें तरी तोच प्रकार थोड्या निराळ्या तन्हेंनें होईल. दोन स्थलांतील अंतर अगर्दी थोडें अवलें म्हणजे हा फरक म्हणण्यासारखा अनुभवास येत नाहीं हे खरें, परंतु फरक हा असतीच-आपण मानीत नाहीं इतकेंच-आपल्या देशासंबंधाने पाइता एकेक जिल्ह्यापुरता फरक न मानला तर चालेल, जी रियति सूर्यांसंबंधानें तीच चंद्र किंवा इतर प्रह नक्षत्रासंबंधानें असते. म्हणजे क्षितिजापासून त्याची उंची अथवा उन्नताश हे निरनिराज्या ठिकाणी निरनिराळेच असणार, असाच प्रकार आक्रम-बुताच्या रहणने क्राति-बुत्तातील अंशाच्या उदयासाचा आहे. आकाशातील आक्रमवराचें बच्य रेवती, पुष्प, मधा, अनुराधा आणि शततारका ह्या नश्चनाच्या ठळक ताऱ्याच्या जवकून जॉत स्यावरून त्याची चांगली ओळर करून घ्यायी. हैं आक्रमवलय पूर्व विविजापासून पश्चिम विविजापर्येत पसरलेलें असर्वे. परंतु त्या आक्रमवलयाच्या कोणत्याहि विशिष्ट भागाचे उद्यतादा म्हणजे क्षितिजापासूनची उंची ही पृथ्वी वरील प्रेक्षकाच्या स्थलापरार्वे निपनिराळी असते. ही गोष्ट कुंडलीसंबंधाने अत्यंत महत्त्वाची आहे. आजम-यचातील मुख्य बिंदु बसतस्यात हा आहे. म्हणून समात, सूर्य, नंद्र व इतर यह व नखर्य, ह्यानें नित्योदय अथवा श्वितिजापासून उद्गमन व वितिजापासून ने श्वातमक अन्तर ही एकाच बेळेस कोणत्याहि दोन ठिकाणायरून अगर्वी एकच अन् शक्कार नाहींत व म्हणूनच सूर्योदय, दिनमान व कुंडलीतील लग्न ही सबै स्थलपरनें निरिनार्की मेतात-ही गोष्ट व त्याची मुख्य कारणें ह्याचें विवेचन जरा विस्तारार्ने करावें लागलें.

# वेध-ज्ञापक अथवा co-ordinates.

आकाशमोखाचं शास्त्रीयदृष्ट्या निरक्षण करण्याच्या पदित तीनप्रकारच्या आहेत. ह्या जगदृष्माळ खगोलाच्या अगरी मध्यमार्गी पृथ्वीस्त्र विंदू आहे अशी करणना ह्या पदितच्या मुळाशी आहे. त्यामुळें आज्ञाशमोहाचं अगरी समान परिमाणाचे दोन कटाह म्हणजे गोलाधे कितता येवात. विपृत्वचुन, आहम-चून-आणि स्थितज ह्या तीन बक्याच्या शोगाने आकायाचे समसमान विभाग तीन प्रकारीं होतात. ह्या तीन तन्देच्या गोलाधाना आपण विशुत्रगोलाधे, आक्रमगोलाधे आणि शितिज-गोलाधे म्हणूं विशुत्राला काट-भोगात छेदणारी जी बर्तळे ती मामीचर किंवा धुवसूत्र बच्चे: आक्रमगुताला म्हणजे कातिवृत्राला काट- कोनांत छेदणारी वी निधेपनुर्वे, आणि शितिकाका छेदून जाणार्थि वी नतीवत दूर्वे होत. याम्योचर दूर्वे अथवा मुस्तूय दूर्वे एकम मिळवात. तार्रीच विधेपनुर्वे कदविद्वा, आणि नतीवत दूर्वे स्थलिक विद्वत एकम मिळवात. ते वर्षे वे आहतीत दारापि रे आहे. विद्वाराणा व्याप्रमाणे मुद्द, त्यावमाणे आफ्रम-चूचाचा कदंद, आणि शितिकाचा स्थलिक हे मुख्द विद्व होत. मह, नयम, सूर्य चेह, पुमनेतु स्पेरे आवासातील कोलवाति तेमोमोल अशो त्यांच्य पोण्वेतनी याम्योचरम्, कोणतेतरी विशेषपृत्व व कोणतेतरी तरी नतीयतरच चाणारपः, आणि त्याच अनुरोपार्वे त्या मोळाची आहातिल हिस्सित सांवायमाची अरते. हालाच हक्तुस्वरियति वियो पेप स्टूणतात.

वेग्रोगोलांत्त जाणारे याम्योचर रूस त्रितुम्हणाव च्या टिक्सणी छेर्दिने स्या टिमाणासासून याम्योचराबर मोजलेले के अंदा ती झांति, त्यानममार्गे नतांत्रवह्म छितिजाल स्या टिमाणी बारले स्याटिमाणामास्मनतीयत्व नुसावर मोजलेले अंदा ते उसवांत्र गर्धी स्थाप्त मार्गाय आहे, ती आवल्या परिचामणी हालींच आहे.
के प्यानवामा म्हणाने एक्त विविद्यत्व बेल्केट वेग्रोगोलाची झांति अगर उपलांच पिरवामणी हालींच आहे.
किंवा हुर्विणीने प्रत्यस्य पहून देवावयाचे, यह, नश्चेन बंगेर आवास्तर्य मोल स्वास्तर्यन्त नाणाच्या याम्योसरावर आल्यावाचून सांची झांति प्रत्यस्य वेपाने ट्रियंत्र वेत नाहीं म्हणून उपलीशांचाच वेष पुष्पळ वेळां
उपयोगी बहती. याग्योत्तर व वितुर हास्मा टेदन विद्वार्थ स्थानाचे अथ प्रत्युवनुस्य रेवातायाच्या मोला छेव छोतिलेलेल असतात. त्याच विषुवांचा म्हणाता. आणि मतोजत कुच आणि शितिज यांच्या छेवन विद्वेर्य स्थान शितिज्ञाच्या जार विद्वारान् मिला हेथे दिन्याचा शितिज्ञाच्या जार विद्वारान् मिला हेथे दिन्याचा शितिज्ञाच्या जार विद्वारान् मिला हेथे दिन्याचा शितिज्ञाच्या जार विद्वारान् अभा हायौकी
अगरी वाच प्राप्ति के जोती शांगितली पाहिज. किंवा आवम्यतांत्र प्राप्त भागावयाचा झाल्याव मोत व घर
किंया विदेश द्दी तिलियी जोडी आहे. ह्या प्रायेक जोडील वेश शायक विचा अवन्तेदक (co-ordinates)
अर्थे नांव आहे.

आपत्या इकटील जुन्या प्रयान्त आकारास्य गोलाची रिपति हक् मोण आणि घर ह्या शापकाच्या योगानेंच ग्रांमितली बाहे. आधुनिक चेप तिन्दी पैकी फोलत्याही पद्धितेने ग्रांमितलेले अग्रतात. गोलीय-क्षिकीणामितिच्या ग्रहाच्याने एका तन्देचा चेप दुग्धन्या तन्देच्या स्माने ग्रांगता येतो. म्हणने एएपाचा तेवो-गोलागंवी फोलालाही द्वर्वाचे विवश्चित बेळचे विपुवादा य माति अमा य जनतादा, किंवा मोग व शर हा पैकी कोणताही एक जोडी ग्रांमितली अग्रत्याय त्यायरून दुग्धना दोन जोडचा अथवा शापक गणिताने ठरवितां वेवात.

रवीचे आक्राममृत्त जर्गे पृष्यीच्या विषुववृत्तार्धी २३॥ अंद्राचा कोन करिते त्याचप्रमाणे नुष, शुक्रादि प्रदाच्या वद्या आक्रमभृत्तार्धी निरमिष्यक्षे कोन वरितात. हे के निर्धानिशक्षे कोन स्थाना विदेशप म्हणतात. उदाहरणार्थ आहति द्यांत आप्तममृत आणि प्रदृक्षा द्याचा "प" द्या ठिकाणी कोन झाला आहे हा। छेदन निदृक्षा वद्यापात किंवा "वात" असे नांव आहे.

ह्या पाताचा जो अश-क्लात्मक कोन तो विशेष. विशेष आणि हार ह्यात परक आहे. शर कमी-जारत होतो विशेष कर्यो कमजारत होत नाहीं,  $\stackrel{\checkmark}{\times} \stackrel{\checkmark}{\times} \stackrel{\lor}{\times} \stackrel{\lor}{\times} ^{+}$  हे कशान्त्रचीतील महावायून आकम-युचादर काहरूले एउ आहेत ह्यानंत्र वार म्हजात. अर्थात् मह जयनवा पातापायून युट जालो तरातवा द्यार ज्याहा होतो. मह विशेष स्थानी आला म्हजात हार आणि विशेष जयळ जवळ खाना होतात. द्यार विशेषपेश्यों कथीह ज्यारत होत नाहीं. म्हणून विशेषाचन प्रसाहार (म्हजा क्यारतीत व्यास्त द्यार) अथवा महत्तम द्यार असं म्हण्यात. परमामाची मान किंवा मुलेक महांची विशेषपामां पुट दिल्ली आहेत.

कुंडली कशी माडताव तें दुवर्शकडे वांगितलें आहे. टुइर्लीत जन्मलम म्हणून एक वर अवते. ती कुंडलीचा आरंभ होग, लग्न म्हणजे आकाशातील फाविषुच पूर्व क्षितिजाला च्या टिकाणी चलम झावेले अवते तो कांतिवृत्ताचा विंदू, हाचे भोग वांगता येतात. तेच सुचांग्र. ह्यायरून सुडलींबील मह आकाशांत आकाशातील अधिन्यादि नक्षत्रपुज आफ्रमष्ट्रताचे धोरणार्नेच ठराविले गेले आहेत. आणि सूर्य व बुधगुकादि इतर ग्रह हे देसील आक्रमवृत्ताचे अनुरोधानेंच पश्चिमेकडोन पूर्वेस भ्रमण करीत अस्तात म्हणन आपल्या पऱ्यागातील व जातकातील महीस्थती भोग व शर ह्या शपकाऱ्या योगाने सागितली असर्ते. क्रितिका नक्षत्राच्या १० ध्या अद्यांत रिव आहे असे सागितलें असलें म्हणजे ते अदा आक्रमयुचाँपकी आहेत, अर्से समजार्वे. इतर ग्रहासवधानेंहि तेंच समजार्वे. आपल्या इकडील ग्रहास्यिति आफ्रमगुचाला अनु लक्षन सामितली असल्याने जन्म लग्रकुडलीतही त्याचाच अनुवाद असतो. एक माडण्याची घाटणी येगळी इतकेंच. थोडक्यात सांगावयाचे म्हणजे कुडली हा आकाशातील ब्रहाच्या रियतीचा आतमब्रचाच्या अन रोधानं ठरविल्ला नकाचा होर. परतु हैं पकें लक्षात टेबिल वाहिने कीं, कुडलील ट्याप्रमाणें येळची त्याप्रमाणें स्पळाचीही आवस्यकता आहे. आपण वर पाहिलेंच आहे कीं, श्वितवायवपान यूर्वाची स्थिति एकाच वेळीं सर्व ठिकाणीं सारखी नस्ते. तोच न्याय कुडलीला लागू आहे. एकाचा गायच्या शितवाच्या मर्यादेत विवक्षित बैळेंस आकमवृत्ताचा किती भाग येतो ही गोष्ट कुडलीत अतिशय महत्त्वाची आहे. पूर्व क्षितिजास चिकटलेला आनमनुचाचा अग्र ते उदयलम् अथवा रून्मरूम, पश्चिम श्रितिजास चिकटलेला भाग तें अस्तलग्न अथवा सतमस्यान, आणि बरोबर रास्वस्तिकी असणारा भाग तें दशमस्थान अशी कुड श्रीची मोडणी आहे आक्रमवृत्ताचा हा भाग निरनिराळ्या स्थळी अक्षाशपरल निरनिराळा असणार व एकाच ठिकाणींसुद्धां आक्रमवृत्ताची आकाशातील स्थिति एकसारसी नसणार, ती प्रत्येक घटनेस किंपहुना प्रत्येक पळास बदलत जाणार. म्हणून कुडली मांडताना स्थल आणि काल याचेकडे अतिराय रक्ष पुरवार्वे लागते. रोजन्या स्पष्ट सूर्योदयाची चळ समजण्याकरतां ज्याप्रमाणे चरसङ व उदयान्तरयेलासङ याची दररोजचीं कोष्टकॅ तयार ठेवावीं लागतात त्याचप्रमाणे प्रत्येक अक्षाशावरील उदयलम य दशमलम प्रत्येक दिवशी कसकरें बदलतें त्याच्या सारण्या सूक्ष्म कुल्लीकरिता तयार हेवाच्या लागतात स्थलपरत्य होणाऱ्या उदय लप्राच्या विपर्ययाकडे लक्ष न देता बुढस्या मोडण्याचा हर्ली वराच प्रधात आहे. परत ह्या सर्वे कुडस्या ठोकळ मानाच्या होत सुध्म कुटलीस भावचलित कुटली म्हणतात व हाच फुटली रारी होय.

नध्यं, ब्रह्, दिवा चंद्र ह्यांपैक्षां कोणीहि सूर्यांपास्त ८ पासून १२ अधापे आ जवळ अछरे म्हणजे ते स्वाच्या तिज्ञांत सुत्र होऊन दिवत माहित. तेष्ट्रां त्यांच्या तिज्ञांत सुत्र होऊन दिवत माहित. तेष्ट्रां त्यांच्या अस्त होती त्याच्या अर्थान स्वर्टे अयता चारेळ ह्यांप्रमाणें त्यांचे अव्हर्य अयता चारेळ ह्यांप्रमाणें त्यांचे अर्थे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे हार्य स्वर्णे स्वर्णे व्यांचे त्यांचे त्यांचे त्यांचे स्वर्णे क्यांचे स्वर्णे त्यांचे चारेळ चारेळ ह्यांचे स्वर्णे त्यांचे चारेळ चारेळ ह्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णेच त्यांच्यांचे स्वर्णे त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचे स्वर्णेच त्यांचेच स्वर्णेच त्यांचेच स्वर्णेच त्यांचेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्णेच स्वर्

चंद्र पृश्वीभावती किरतो आणि पृश्वी रविभावती किरते त्याच्यमाण युष, हुक, मंगळ सुर धानि हाँछ आणि नेवश्चन है मह देरील सुसमिहिं पिरतात, परंतु वर्नुळाकार क्षेत्रेन फिरत नाहाँत, दाँषे वर्तुळ क्षेत्रेन एवले दाँचवर्नुळ मार्गान फिरतात. (आक्षातमण्ये वर्तुळ क्षेत्रेन एवले दाँचवर्नुळ मार्गान फिरतात. (आक्षातमण्ये वर्तुळ मार्ग दावि वर्तुळ कर वर्तुळाकार क्षेत्रेन स्थानीपता राह्न ताला प्रत्य हितनति अगरीं समसमान राहून तिलाच मण्यम गती आणि तिलाच स्तर गति रणता आलं अवते. परंतु मह दाँचे वर्तुळात फिरतो त्यासुळ त्याची आवची आणि उद्योची दिनगति कर्षादि समान नवते, योडी तरी कांगी लाख अवते. परंतु अह दाँचे वर्तुळात फिरतो त्याहुळ त्याची आवची आणि उद्योची दिनगति कर्षादि समान नवते, योडी तरी कांगी लाख अवते. परंतु आह त्याची अवत्य ते तत्तर तो त्याच दिनें फिर लगाच्या प्रत्यन दिनगति समी लाख वर्ता त्यादिवाद्या त्यास्त्रीत त्यास्त तत्तर ते तत्तर तो त्याच दिनें फिर लगाच्या प्रत्यन दिनगति कांगी प्रमान त्याची अवत्य दिनगति कांगी त्या त्याची क्षाची त्या द्याची कांगी त्या त्याची अवत्य दिनगति कांगी त्या त्याचित कांगी त्याचारिक मार्गेत त्याची लगाची त्याची त्याचित हर्षाण कर्वात पर्ति कांगी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी कांगी त्यावादी

आजाशामध्ये यहार्थे स्थान भोग आणि झर ह्या भाषेनें ठरतें; घर हा आड़मज्वाला अनुतह्यत् गांगितला अनुतां रहुण सूर्य (इलाने पूर्णी ही) आहमज्वालय अमण करीत अवस्थानें सूर्याला मनणार है साहांक आहे. पण आज आपण नेपानें सूर्याला भोग काढिला आणि त्यानतर होन मिर- ग्यानीं पुतः चेच पेकन भोग ठरविला तर है होन प्रकार भोग सूर्याची प्रत्यक्ष किया स्थर स्थानें द्वीविक्तील. इलाने त्याप्रमाणें त्या त्या ठिहाणीं आलशात सूर्य प्रत्याचे अचेल. पण पहिला भोग काढित्यानंतर त्याच भोगात सूर्याची मत्याची मत्याची मिर्याल कियानीत आळ्वा कर हुत्या भोग हाण्या प्रत्याची प्रत्याची मिर्याल कियानीत आळ्वा आर त्याच भोगात सूर्याची प्रत्याची मिर्याल कियानीत आळ्वा आर त्याच प्रत्याचील काली प्रत्याचील काली क्याचील काली हो स्थान त्याचा मार्याल प्रत्याचील काली प्रत्याचील काली हो स्थान (तो अधारि भागित सामिति एक्वाचे) त्याला राष्ट्र स्थानतात, अपम आणि स्थर स्थानानाच्यां के अंसादि अन्तरताला मन्द एक इंस्कार उकट पेका असती

स्तप्ट ग्रहायस्म मध्यम ग्रह बाढता येईल. सूर्यांग्रमाणेंच चन्द्र-चुघ-शुकादि ग्रह ह्यानाहि मध्यम आणि स्तप्ट अर्थी दोन स्थानें असतात.

नक्षत्राप्रमाणेच मेपादि द्वादरा राशींसुदा कातिवृत्ताचे अनुरोधाने आहेत. नक्षत्रे नशीं डोज्याना प्रत्यक्ष दिसतात त्याचप्रमाण मेपवृषम हे राशिपुजहि डोळ्याना प्रत्यक्ष दिसतात, आणि पाहणाराच्या मनावर आपल्या आकृतीच्या मनोहरत्वाचा रम्य उसा उमटबीत असतात. आकृमवृत्ताचे जे वलय आहे त्याच्या दक्षिणोत्तर दोन्ही बाजूस ६।६ अश इतका प्रदेश नक्षत्रे व साथि ह्यानी स्यापछेला आहे. त्या प्रदेशाला साधिचक (इम्रजीत Zodiac) म्हणतात. साधिचकात्न अथवा नक्षत्राच्या ह्या पट्ट्यात्नच सूर्य पिरती. सर्य प्या नक्षत्राच्या जवळ येती ते व त्याच्या जवळचं कोणतेहि नक्षत्र दिसत नाहीं. त्यामुळे सूर्य नहीं कोणत्या नक्षत्रात आहे हैं प्रत्यक्ष पाहाता येत नाहीं. ह्याकरिता सोय अशी करावी लागते कीं, प्रत्येक नक्षताची त्राति व विषवाश असक दिवशीं असुक आहेत असे अनेक वेळा सक्ष्मवेथ घेऊन टरवून आणि त्यांवरून त्याचे भोग व शर हे गणितानें काहून नश्चताचा एक उत्तम आलेख किंवा नकाशा तयार करतात. नतर मध्यरात्रींचे वेळेस जे नक्षत्र याम्योत्तरावर थेईछ त्याचे अगर्दी समीरचें बाजूस १८० अंश सर्य त्या वेळी आहे असे निश्चित करतात अगर त्या नश्चताचे याम्योत्तर रूपनाचे वेळेपासून सूर्य दुसरे दिवशीं किती वेळार्ने मध्यान्हवृत्तावर आला है पाइन ठेवतात व त्यावरून पृथ्वीचे दैनदिन भ्रमण व सूर्याची गति हिशेबात घेऊन त्या नक्षत्रापासून सूर्यांने विपुवाश निश्चित कहन त्यावरून त्याचा भोग काढतात. किंवा सर्याची मध्यान्हीची रोजची काति विती आहे तें सूक्ष्मपणें पाहून त्या सूक्ष्म कातिवरून त्याचा रोजचा भोग कादतात. याप्रमाण अनेक येथ धेऊन सूर्यांचा नश्चत्रपुजातील गगन गार्ग निश्चित केला आहे त्यालाच आफ्रमवृत्त म्हणतात. नक्षत्रं व राशि हे अचल आहेत म्हणजे त्याच्या परस्परामधील दृश्य अतर हजारी वर्णीत सदा विचारात घेण्याइतकेंद्रि वदलत नाहीं. अचल व स्थिर ह्याचा ज्योतिपशास्त्रात अर्थ इतकाव आहे. नक्षत्रं जशी अचल त्याचप्रमाणें सूर्याचा गमनमार्ग देखील अचलच आहे, म्हणजे नक्षत्राच्या घोर-णानें पाहिलें असता त्या गमनमार्गाची दिशा आज हजारों वर्षीनीहि म्हणण्यासारती बदललेली नाहीं. नदार्ने व आक्रमचळ्य हीं अचल अपना स्विर आहेत. परत आक्रमचुनार्थी २३॥ अशान्या कोन करणॉर विपुवलय मात्र चल आहे आक्रमवृत्त व विपुववृत्त हीं एकमेकोल दोन ठिकाणीं छेदितात. त्या दोनी छेदनिविद्स संपात असे म्हणतात. ह्याचे एकमेकापासूचे अतर बरोबर १८० अश असते. सूर्वकातिवृत्तातून पिरताना प्रत्येक संपातात एरेक दिवस येतो. विशुववृत्ताच्या उत्तरेकडे सूर्य जात असता जो स्पात लागती तो यसत स्वांत होय सूर्य वसत सपातीं मार्च महिन्याच्या २०१२१ तारपेस येतो. व त्याच्या समोरच्या संपाती सप्टारचें २२।२३ वें तारखेस येतो. या दोन्ही दिवशी दिनमान व रात्रिमान समसमान असर्ते म्हणून द्याना विपुश्दिन म्हणतात भोग व विपुत्रात है वासतिक सपातविद्वास्त पूर्वेकडे भोजीत जातात. सपात, सपात म्हणून ज्योतिष्याच्या बोलण्यात नेहमी येतो तो बस्तसपातच होय. काचेच्या दोन बांगड्या एकीत एक चिकार बसतील अज्ञा पेकन त्या दोहींत सुमारें २३॥ अज्ञाचा कोन होईल इतक्या तिर्कस धरल्यास विपुत व आक्रम ही वलके एकमेकाशी कसा कीन करतात व एकमेकांस दीन दिवाणी कर्ने रेदितात तें स्पष्ट दिसेल पाहेरची यागडी ही आक्रमवृत्त समजून आतलीस विपुववृत्त म्हणावें, व आतील बांगडी सशीच तिर्भेष ठेऊन दोग्ही छेदनियंदु मार्गे मार्गे सरमत जातील अशा त हैने पिरवायी म्हणजे आवाद्यातील सपातविंदु मातिपुत्तावर मार्गे मार्गे कसे सरत जातात ते ध्यानांत येईल, आकादातिल दरवाल ५०.२ ह्याप्रमाणे नधनात्न मागे पश्चिमेक्ट्रे सरत जातो. अर्थात ु मुमारे ७१।७२ वर्षात एक अग्र ह्याप्रमाण मार्गे जाण्याची त्याची गति आहे. हिलाच छपाताची िरोमगति म्हणतात. एकाहत्तर वर्षापूर्वी जेथे सपात होता त्या ठिपाणापात्त एक अश पश्चिमेस तो आज आहे य आणरी। एकाइचर वर्षानी तो इल्डी आहे स्याच्या मागे एक अद्य जाईल. याप्रमाणे सपात दरशाल मार्गे जात आहे. आणि महलापबीय राविचें स्थान दरशाल ८॥ विवन्त पुढे पूर्वेत सरकत चाललें आहे, त्यायोगानें स्वात आणि प्रहलापबीय आरमस्यान ह्यांन्यामध्ये प्रतिवर्षात सुमारे ५८॥ (५० + ८॥)

सारे अहावन विज्ञञ्ज अंतर पडत आहे व निरंपन पडतीच्या मुळावरच पाव पहून तिचा नायनाट होऊं पहात आहे. ही आपति टाळकींच पाहिजे आणि निरंपन पडतीचे आधित तत्व कायम ठेविले पाहिजे, ते तत्व अहं आहे ही, आरंगरधान रहणें वर्षारें स्थान पडतीचे आहे आहे हो, ते त्व त्व अहं भी, आरंगरधान रहणें वर्षारें स्थान पडिते आहे आहे हो, त्याराम अवाव पाहिजे क्यांत ते तारात्म अवाव व्याराम प्राप्त पुंजीतील परंपरागत तारेचा इत्के लिया अवाव के त्याच्या अववल्वाविषयीं किया त्याच्या स्थान विषयीं सेदेह उत्प्र होऊं नवे, महत्वाविष्ठा आरंगर्सयान हिंदी होंचा अर्थ अवाव हीं, आरंगरस्थान साव तारेपार्थी क्या रहते नाहीं. एराह्या विश्व ठोर्थी विश्व अवणे ह्याचा अर्थ अवाव हीं, आरंगरस्थान साव तारेपार्थी क्या तिच्या ववक सदैव ज्यावावार्य, परन्तु महत्वावयीय आरंगरस्थान हिंदी विव्य वाव क्याने स्थान स्थान क्याने तिच्य तिच्यी चार्यन मार्गे कायमचे निष्ठ सात्म तिवर्यी चार्यन मार्गे क्यानचे निष्ठ सात्म तिवर्यी चार्यन प्राप्त कायमचे निष्ठ सात्म तिवर्यी चार्यन प्राप्त कायमचे निष्ठ सात्म त्यान काया क्यान क्यान स्थान स्थान क्यान क्यान स्थान क्यान स्थान क्यान क्यान क्यान अवाव क्यान साथ क्यान स्थान क्यान क्यान साथ क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान स्थान क्यान स्थान क्यान स्थान क्यान स्थान क्यान स्थान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान

आरंमस्थान हैं पूर्वरांपरेत अनुवरून पाहिने, ज्याला परपरा नको त्याला भारतीय पंचागाची जरूर नाहीं. ज्याला बैदिक धर्म नको, परंपरा नको, तो आमचा नग्दे व त्याच्या करितां हा प्रयत्निह नाहीं. ही परंपरा ढोळ्यांत तेल पालून आपल्या पूर्वजांनी आजपर्यंत रक्षण केली आहें. व म्हणूनच यननव्योतितिष आमन्यावर लादुं पदाणान्या रोमक विद्वातकारावारच्या खुळवट मनुष्याची डाळ इवडे शिजली नाहीं. व्या मनुष्याने रोमक विद्यातातील परभीय तत्वें आमन्या परंपरेंत घुषडण्याचा निध प्रयत्न केला त्याच मनुष्याच्या मन-रियतीचे ।चेत्र परंपराभिमानगुन्य लोकाच्या वृतीत इर्छामुद्धां पदाण्यास सांपडते. असिरियन मापेचे कांद्री एक शान नहतां किया पुरता द्योघट्टी न करतां आग्हीं मारतीयानीं सूर्यरिद्धांतातील ज्योतिय अविरियन छोवांब हुन घेतलें, अवलें निराधार विधान असाच मतिभ्रष्ट छोवांनी बेलासक बेलें आहे. विवेक सन्यानां पराठी परंपरा आणि कराला अभिमान ! जर्मन व फ्रेंच प्रथकार खोडराळपणार्ने, मूर्पपणार्ने, विद्या शह-पणाने आग्हां भारतीयांखंयाने पादिने तथीं वियाने करीत अवताना त्यातील दोंगाचे ज्यांना अद्यापि शान होत नाहीं, त्यांनी सरवाच्या बरवना करणें व सर्वेशिद्धातांतील व्योतिय आग्ही अधिरियन लोकांवासन वेतलें असल्या नादानपणाच्या गोष्टी बाचवांच्या डोक्यांत कोंदण्याचा प्रयत्न करणें ही अत्यत दारमेची गोष्ट्र होय. प्राचीन पाळच्या ज्योतियाचे विदांत हे एकट्या अविधियन लोकांच्यां बापाचे नव्हेत. य प्रीक लोकांच्या प्रवितामहाचिहि नव्हेत. ते प्राचीन काळच्या सर्व सुसंस्कृत सष्टांचे होत. ज्यास ही सपट गोष्ट कळरी मार्टी तो मनुष्य वैदिक परपरेचा शत्रु होय. तो वैदिक परपरेचा शोध न करता तिला मुटमार्ता देण्याची तयारी मात्र करणार आणि असिरियन लोहांच्या लावण्या गाऊन स्यांच्याच डपावर यापा मारीत सहजार !

मत्यादश्यावर रिव आस्तारवेषर स्ताया दरवेत्र वेष थेत्र केर अवतो तो सानिपुतारणून द्र द्र्र जात आहे किया सारिपुतास्या जरळ जरळ वेत आहे या दोहोरीबी एक गेष्ट विधित्रत्वे रिष्ट्रत बेहरू.

सूर्यांचे मध्यान्हवृत्तावरील दररोजर्चे स्थान व विपुववृत्त ह्या मधील दक्षिणोत्तर अंतर ती क्रांति होय. सूर्य विप्रवाचे उत्तरेकडे असतो तेन्हा त्याची क्रांति उत्तर असते. दक्षिणेकडे असतो तेन्हा क्रांति दक्षिण असते. आणि खुद विपुवदृत्तावर म्हणजे संपाती असला म्हणजे ऋाति शून्य असते, अशी परिभाषा आहे. सूर्य संगतिं आस्याशिवाय तो विपुववृत्तावर कधींहि येत नाहीं. म्हणून विपुवांवर आला म्हणजे तो संपाती आला व त्याची क्रांति शून्य झाली अर्धे समजतात. वसंत ऋतुंत सूर्य ज्या संपाती बेतो त्याला वसंत संपात ्रम्हणतात. वसंत संपात हर्छी पूर्वाभाद्रपदा व उत्तराभाद्रपदा ह्याच्या दरम्यान आहे व सूर्य संपाती येती ला दिवर्गी मार्च महिन्याची २१ तारीख असते. त्यानंतर तो विपुवाच्या उत्तरेकडे जातो. य आकृतित दारा ल्याप्रमाणे त्याची ऋति वाढत जाते. ती वाढता वाढतां जूनच्या २२ तारखेचे सुमारास पायसाळ्यामध्ये २३ अंश २७ कला होते, हिलाच परम कान्ति म्हणतात. त्यापेक्षां ती जास्त वादत नाहीं, उलट कमी होजं लागते व सूर्य दक्षिणेकडे मार्गे वळूं लागतो. ह्या दिवशी दिनमान अर्थात ज्यास्तीत जास्त मोठें असर्ते व त्याच वेळेर दक्षिणायनास सुरवात होते. यात्रमाणें कांति कमानें दररीज कभी होत होत पावसाळ्याचें असे रीस ता॰ रें३ स्टेंबरचे सुमारास श्रून्य होते व सूर्य पुनः विपुत्रवृत्तावर येतो. त्यानंतर त्याची जाति दक्षिण होऊं लागून ती बाढता वाढता २३ डिसॅनरचें सुमारास तिची परमावधि होते व रत्रिमान जास्तीत जास्त होऊन सूर्य उत्तरेकडे परत जाऊं लागतो. हा दिवस उदगयनाचा होय. हा हियाळ्याच्या आरंभीचे महिन्यात पडतो. नंतर पुनः सूर्योची दक्षिणकाति कमी कमी होत जाऊन वसंत ऋतृत सूर्य पुनः संपाती येतो व संगः तिकवर्ष परें होतें असा कम अखंड चालुं आहे.

चयाप्रमाणें स्वित्याचा आणि रामोलाचा ध्रव किन्दू मुवतोर् काळ आहे, त्याप्रमाणें आकृमपृत्त हैं कें महत् वर्तुंक त्यालाहि दोन ध्रविन्दु मानले आहेत त्यानाच कर्दन असे म्हणतात. सूर्य हा आफ्रमपृत्तांत अवती. परंद वृद्ध व इत मह हे बहुत रूक्त आफ्रमपृत्ताचा हिल्लोल किंदा उत्तरेश अवताता, तेव्हां करंदविष्ट्व, आणि ग्रह सांच्यात्न जाणारें कें वर्तुंक आफ्रमपृत्ताची काटकोन करील सेंच त्या ग्रमाच्या राग्यें वर्तुंक होग. साच वर्तुंकाय प्रहायाद्व स्ताचें मामन अंच क्लारिकांनी करितात. त्याचमाणें तिथुदाचा ध्रविपन्द आणि ग्रह सांच्यात्न जालम के वर्तुंक विगुवाशीं काटकोन करितें त्याच वर्तुंकाय फ्रान्ति मोगन वात व ती ग्रमाचान विगुवायांनी अवते. परंतु ही मानितची मोगणी श्रम्य पूर्व विद्वात्तादि स्थात व ती ग्रमाचान विगुवायांनी अचते. परंतु ही मानितची मोगणी श्रम्य पूर्व विद्वात्तादि स्थात आफ्रमपुत्तायित केंटी अवते अवते प्रवातिक प्रवातिक स्थातिक अवतान वर्तिक तथापि प्रचा प्रयात्तिक हाल अवंदर क्रानिक्श भ्रवाभिमुद्ध राप्त अस्त नांवि देखें आहे, आणि श्रुवाभिमुद्ध शर आफ्रमपुत्ताचा वेषे छेद करती तेषणाधून वर्गत स्थाता प्रवातिक स्थाति अत्तर त्याला खुन्या मंथात श्रुवाभिमुद्ध मोग क्रित हम स्माच स्वतिक मोग होता. केंद्रवृत्वात्त जाणान्या युचावरील ग्रह हा वास्तिक सर आणि से. हा त्याचा वास्तिक मोग होता.

भारतीय परंपरेचे मूळ स्वरूप कर्षे होते त्याचा सांगेषांग ऊदापोह विदन्तकुटमणि छोकमान्य ठिळक यांनी आपल्या प्रयांत केला आहे ते प्रंप य के. कृष्णवारती गोटबोले खांचे एक लदानसे पुस्तक हार्चे विचारपूर्वक शवलोकन केस्याय खापल्या पूर्वररंपरेतील महत्त्वाच्या पुढील गोटी निदर्यनास बेतात त्या पैकीः

पहिली गोष्ट ही भी, आरूमण्डनाऱ्या प्रस्पांत ने कृतिका मृग, आर्द्रो, पुनर्वसु दत्यादि नस्त्रपुंत आहेत त्याची नार्वे आता आहेत सींच वैदिक राठीही होती. मृगाला अभिनी दिना हत्ताला अवण अधा तरहेनी नायाची पालमेल कथीं हाली नाहीं. अर्थात् नखपपुंत्रीच्या नार्शाची अदलायदल न होणें हैं त्या परंपरि पहिले मुस्तरवरूप आहे.

दुसरी बोष्ट अधी कीं, नश्यपुंजांपैसी वया नश्यमाञ्चळ चंद्र पूर्ण होतो त्या पूर्णिनेस त्या नश्यमां बांच चायपाचे. विद्यात्तेत्रवळ चंद्र पूर्ण होतो त्या पूर्णिनेस वैद्यासी, व्येष्टा नश्यमी होपान्या पूर्णिनेस व्येद्री, अशी नार्वे देऊन त्यानंतर तत्यपुक्तमहिन्यांनाहि वैद्यारा, ज्येष्ट अशी नार्वे दिलेली आहेत, तीं तदनुंहर अर्थीन कायम टेवर्णे ही पुजाची दुखरी गोष्ट होय.

वर्ष शैर व महिने चांद्र मानाववाचे व सुमारें १२१२२ बमहिन्वानीं एक चाद्र महिना अधिक परुन चांद्रशैर मानांचा मेळ वीळाववाचा हा आपल्या परंपरेचा तिषरा विशेष आहे.

वर्गारेम कोणत्याही महिन्यापायून मानला तरी कर्नुचे चक्र, व अयने वास्तरिक अलतील तथीं व मानावपाची हा चवणा विशेष आहे. ह्याप्रमाणे आमच्या वर्गमानीत नखन व आर्थेव ह्या दोन्हीं पद्धतील पूर्ण माम आहे. ऋनुचे चक्र ही नीर्लीफ हरिसेवित आहे. व निरमन वर्ष महण्डे नखन प्रदक्षिणा अथवा पूर्ण प्रदक्षिणा काल हीमुद्धां नैसर्लिक हिस्सित आहे. आपस्पा परंपरेत ह्या देशेंचाहि मेळ पातला आहे. व तो जितका पहेल वितकाच पातला आहे. काल परंपत पहंच्ये क्योतिस्थाल विरोध नम्दे हें लक्षांत ठेविले पाहिने, जी ज्योति ग्रालाच्या आह बेलार नाहीं तीच सरी परंपरा होय.

आरंमस्यानाचा म्हण्जे अयनाशाचा वाद समजून धेण्यास पुढील आञ्चति मनश्रश्चंसभोर हळहळीत देविली पाहिजे. आष्ट्रति ( क ) यात आक्रमकृताच्या परिधाच्या पट्टचात नधनपुज करे आहेत तें दाराविक्रें आहे. हे पुज अचल आहेत. व म्हणूनच पूर्ण प्रदक्षिणा कालाए विशेष महत्त्र आहे. संपास हुर्ली पुर्वा-भाइपदा नक्षत्राचे अर्ती आहे व तो सायक रेपेने दारातिला आहे. अयने उ द या रेपेने दाराविली आहेत. तीं हलीं अनुनमें मूळ व आर्ड़ी ह्या नश्चनपुंजात आहेत. नश्चनपुंज हलीं ज्या रिथतींत आहेत. स्याच यहतेक स्थितीत से हजारी वर्षे राहतात. स्याची परस्पर सापेश स्थाने बदलत नाहीत रहणन नक्षत्र-चक्र कायम मानण्यास हरकत नाहीं. परतु संयात व अयने वाची नश्वतासक्यानें हृष्टी जी स्थिति आहे ती पूर्वी नस्हती व पुर्देश राहणार नाहीं. सुमारें चवदार्घे वर्षीपूर्वी संपात व अयने हाची स्थिति (स) आहर्तीत दाराविली आहे. घड्याळातील काटे प्या दिशेने भिरतात त्याच्या अगरी उलट दिहोने संवात व अयन विंदू फिरतात. १४०० वर्षापुर्वी संपात आरंमस्थानी होता. स्थानतर तो चिन्हयुत १ ह्या स्थानी आला. नंतर २' ३' हा। प्रमाणें दरसाल ५०.२ विकटा हा मानानें मार्गे हटत आहे. हादिनस्यन वर्षे म्हणजे सूर्यात नक्षत्र पुजांतील कोणत्याहि एका ताऱ्यापासून निघून आतमवृत्तपरिधाच्या प्रदक्षिकेन पुनः स्याच स्थलावर्वत येण्यास जितका काल लागतो तो काल होय. त्या स्थलावर्वत सूर्य पोहाँचला नाहीं ती-पर्येत वर्षमान अपूरें, व स्थल सोहन पुढे गेलेला असल्यास वर्षमान अध्याधिक अथवा जास्त आहे म्हणून समजार्वे. संवातविद् भागें हटत असल्यामुळे सूर्य एकदा संवातविद्यासन निघृन प्रदक्षिणा मार्गाने पनः पहिल्या स्थानी येण्याचे अगोदर चंपाति दिच मार्गे हृदून सूर्याच उलट दिशेने येऊन मिळधो. त्यामळे होते काय की. संवात स्थिर असता जितना बेळ सुर्यास पुनः सवाती थेण्यास लागला असता त्यांपेक्षा कमी बेळ

संपात विंदू चळत असत्यामुळें लागतो. समजा की ( स ) आकृतीत आ है। संपाती संपात आहे व वेपूरे स्वे निपाल तो पुनः आ येथे येण्यापुर्वीच सं १' हा ठिकाणी संपात येतो आणि संपात य सूर्ये एकष्ठ होतात परंतु सं १' व आ हाण्यामधील अंतराहतकी प्रदक्षिण अपुरी राहते. दुसन्या खेरेस सं १' येषून सूर्य निपात य सूर्य निपात या सं १ रेथे पोहीचण्यापूर्वीच सपात मार्गे हृद्दन सं १' हा ठिकाणी सूर्योध मिळतो. इत्या ने पुनः प्रदक्षिणा अपुरीच राहते. साप्तमाणे सापातिक प्रदक्षिणा हो अपुरी प्रदक्षिणा होत. सूर्योच पूर्य प्रदक्षिणां काल इदे १ हि. १५ घ. २२-९ वळें इतका आहे. व स्रोपातिक अथवा अपुन्या प्रदक्षिणेचा काल इदे १ दिस १४ घटका ३१ पळें व्हणते सुमार्थ १ एळा निपातिक अपना अपुन्या प्रदक्षिणेचा काल इदे १ दिस १४ घटका ३१ पळें व्हणते सुमार्थ १ एळा निपातिक आहे. संपात व अपनी ही एक सारस्या मतीनेच मार्गे इटत असतात. १४०० वर्षापूर्वी संपात अश्विती मञ्जान्या आरंभी किया रेवति माराया रोवरीं होता. त्यानंतर तो ज्यामाप्रदा मञ्जात आला. हहीं पूर्वीमाष्ट्रपदा नञ्जाच्या रोवरीं तो आला आहे. आती पुर्वे राततास्वान्यरीत आहंळ व सालोसाल मार्गे इटत इटत सुमारें २६ हजार वर्षीनी पुनः अश्वितीचें आरंभी थेईल.

१४०० वर्षापूर्वी. वंवाव अश्विनी नवजाचे आरंभी होता स्वृष्ट्य वागिवर्ले. परंतु लाच्याहि पूर्वी तो अश्विनी नवजाच्या पूर्वेष होता. वात ववावात हजार वर्षोव्ही वर्षत रंगात पुनर्वेद्यवजाचे सुमाराव होता. त्यांटा अनुरुक्ष्म काही उल्लेख कर किंदित वांपवदात. त्यांनेत दोनहकार वर्षोनी वंवात मृग नवजात मार्ग आला. वंवात मृग नवजात होता व त्यांनेत होता व त्यांनेत होती व त्यांनेत होती काहा. व्यांत मृग नवजात होता व त्यांनेत होती व त्यांतेत होता व त्यांनेत होता व त्यां वा हावा. त्यांची अपूर्वेता य महत्व किंदी कोहे त्यांचे वंवात योववात होतार नाहीं व ते यंवात्व्य वतात्वाहि नाहीं. हा अमूत्यूर्व घोषासुर्के वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधासुर्वे वांधास

पूर्ण प्रदक्षिणाकाल म्हणजे शुद्ध निरयन वर्षमान ३६५ दिवस, १५ घटका २२-९ पळे इत्तर्जे आहे. म्हणजे इतक्या काळाने स्यांचा वेच वेतत्यास तो त्याच ठिकाणी वरत आला आहे असे दिसून वेईल, म्हणजे नक्षत्रपंजा संबंधाने पादिले तर त्याचे स्थान स्थिर राहिल. बाह्योक्त वर्षमान हेंच होय. निरयन वर्षमाना-शिवाय आरंमस्यान अचल राहुंच शक्णार नाहीं. संपातिक वर्षमान ग्हणजे अपूरें वर्षमान घेतत्यास आरंमस्यान नक्षत्रपूर्जात मार्गे हेंटत जाईल. संवातिक वर्षमान आवण स्वीकारले असते तर आज आरंमस्वान पूर्वामादपदाः पर्यंत मागे न्यावें लागले असते. त्याचप्रमाणें वर्षमान शुद्ध निरयनापेशां अधिक घरले म्हणून तर आरंभस्थान रेवतीनक्षत्रापासून पुढे पुढे चळत गेलें आहे. एवच संपातिक वर्षमान धेतलें तरी आरंभस्थान रिधर शहणार नाहीं. व अधिक धेतल तरी रियर राहणार नाहीं. प्रहलायवी वर्षमान संपातिक नाहीं. परंत हाद निरयनीह नार्डी. ८॥ पद्यांनी ते अधिक आहे. त्यामुळे प्रहरूपचीय आरमस्यान दरहार सुमारे ८॥ विकला पूर्व पूर्व दक्टत आहे. १४०० वर्षापूर्वी ते ' आ ' या स्थानी होते, आतां ते आ १।२।३ हाएँ ही कोठेतरी परंत रेवतीच्या पूर्वेष आहे. संरात दरसाछ ५०.२ विक्छा मागे हटती; व प्रहराघवीय आरंमस्थान दरसाछ ८॥ विकला पूर्वे जाते. ह्यामुळे संपात व प्रहलापनीय चल आरंमस्यान ह्याचैंमच्यें ५८।५९ विक्लाचें अंतर पहते. ते प्रहलापवीय गणितात ६० विकला अथवा १ वला मानले आहे. हेच प्रहलाधवीय अथवा जुन्या पदतीचे अवनीश. अवनीश म्हणने आरंमस्यान आणि संशत ह्यांच्यामधील अशासमक अंतर. प्रहृष्टाप्यीय आरंभरथान है चल आहे. त्यानुक ते यासविक आरमस्यान होऊंच शकत नाहीं म्हणून महलापवीय मेपर र्धवातीचे दिवसी जेवें सूर्व अरुतो हो साम मेपारंम नाई. प्रस्थापतीय अयता सुने वर्षारमस्यान दरहाल दा। विकला पुढे बात आहे अर्थात अधिनी नधनाचा आरंभ त्यानै दर्शवेला बाले सन्यच नाहीं, बुन्या पंचीगाचा जवा मेपारम सीटा तवा मक्यरंगदि सीटाच. म्हणने महलाववी मक्स्वंत्रांत ही निरयन अक्स्वंत्रांतच

नम्हे. ज्योतियानिभन्न व दुराम्रहाच मतलनी लोकांत हैं समजत नाहीं. सुशिक्षितांत समजते पण उमजत नाहीं. आता तें कोठें योडें योडें साच्या डोज्यात सुर्च लागलें आहे परंतु अजून खरें बोलण्यांत व त्याप्रमाणें चालण्यात ते योढे विचकतातच !

इहींचीं जुनी पंचारें चुकतात असे स्टब्याने प्रदलाय दिवा सूर्यमिद्रांत ह्या सर्वमान्य प्रयोग किया प्रयकारास दोप लायल्यासारतें होते, असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही. ज्योतिःशास्त्र हे प्रगमनशील अगल्यामुळे आणि तेजोगोलाच्या गतिक्षी कालातराने कमी जास्त होत अगल्यामुळे कोणत्याही प्रथातील आंकडे निरंतर दृक्पत्यय दारावीत राहतील अशी अपेक्षा करणेंच वेडेपणाचे आहे. आकडे वरचेवर वैधाशी मिळवून घेतळेच पाहिजेत व रीतिहि सुरम व शुद्ध बेच्या पाहिजेत. ब्रह्मिखात, आर्यशिखात इत्यादि प्रधास अर्चे चालन वारंबार मिळाले आहे, इतकेंच काय पण खुद प्रहलायकारांनींही प्रहगति वेपास मिळतील अशाच घेतल्या आहेत. टक्प्रत्ययावर तर गणेश दैवशांचा विशेष कटाक्ष होता. कारण ते खतः अविवेकी. अहंमन्य किया द्रस्मिमानी ज्योतिपि नव्हते. ते आकाशाचें खतः निरीक्षण करणारे वैधकर्मनिष्णात असँ ज्योतिर्विद होते. त्यामुळे त्यास बिलक्ल मत्सर नव्हता. पूर्वी हुर्वीणी नव्हत्या व दुसरीही हर्स्कीच्या इतकी रहुम उपकरणें नव्हर्ती असे असतानामुदा, वराहमिहिर, ब्रह्ममुस व गणेशदैवज्ञ अशासारख्यांचे वेध पुष्कळच सहम उतरले हेंच महदाश्चर्य होय ! त्यांच्या कसोशिची व सहम आणि सतत अवलोह नकीशत्याची तारीफ कराबी तेवढी थोडीच. त्याच्या प्रयावरून केलेल गणित, दुर्निणीच्या सहाय्याशिताय जितरा दक्षात्यय येणे शक्य आहे तितका दक्षत्यय स्थान्या वेळी दासवीत असर्लेच पाहिजे. परन्तु आताची वेधसाधमें अतिशय सुरम झाल्याने प्रहमातिचे ज्ञानीहे अधिक सुरम झाले आहे. व ह्या सुरमतेस अनुसल्नच शुद्ध निरयनवर्षमान प्रहलायवी वर्षमानापेक्षा सुमारें ८॥ पळानी म्हणजे २1-२॥ मिनिटोनी कमी आहे असे निदर्शनास आले आहे. समंघ वर्षात ३।-३।। मिनिटांचा परक पार नव्हे. परन्तु तो सांचत गेल्यास ४२५ वर्षात एक दिवसाचा फरक पहेल. व त्याप्रमाणें तो पहत आलाहि आहे.

टिळकरंचाय व केरोयवी पर्चाग छात शुद्ध निरमन वर्षमानाचा स्वीकार केला ल्यास्त्र्याळं स्थार्चे आरंभस्यान अचल झाले आहे. ते महलम्बाममाणे पुढं सरकत नाहीं, किया छपातिक वर्षमानामाणे मार्गिह लात नाहीं, ते नशत्रपुंजातील कोणताही रियर तान्याराम् टरीव अतरावरच अकृतें, क्यांत ते रियर आहें, तेव्हा हूं आराभस्यान व स्पात हाच्या मधील अतर ते अचनाव हें लोघानेंच मात झालें, मस्तुत्तचे अथनाव १८।४७।१२ इतकें आहेत. परन्तु प्रश्न अशा उसक केला आहे की, टिळकरचायाचें के आराभस्यान आहे तेंच प्राचीन काळचें आराभस्यान महणून क्यावस्त्र ! यका खुलक आहे, परन्तु काई। पूर्तीचें पाठवळ मिळाल्यामुळें ह्या शंकेनें उचल सालकाशार केलें आहे, स्पूत्त तिचें वर्षग्रामण्य तिरा करण करावें हें योग आहे.

स्वतीनधनाचा श्रेयट अथवा अश्विनीनध्याचा प्रारंग है हुई। आएण आरम्ह्यान मानृतो. पूर्वी कृतिकाहि हैं आरम्हयान होतें. आपव्या इकडे उत्तम नामार्किन व्योविषी बरेच होऊन गेरु स्वतिह स्वाह, महागुप्त, भारत्याचार्य, व गणेशदिवत हे तर स्वतः वेष कर्म निपुण व विद्यालयारा असे व्योविधी होते. स्वाना आरंग्रस्थान माहिन नव्हतें असे क्षेष्ठि स्वणवा गेणार माही. नधनपुंत्र व स्वातिच योगवारा झांची व्याप्तमाण वेष प्रवीण व्योतिष्याच उत्तम ओळादाअसते त्याप्रमाण आरमस्यानाचीही माहिती त्यांच अस्वाराच्यां व्यानी योगपितिक विद्यालयम रचले, व्यानी अनेक वेष पेकन प्रहमातिमा वांत्रस्वार इतेज हो आपा-आपाल्या वेळेल हक्तुत्त्व मिळतील असे केरे, व्याना अनुष्ठिक परपरा अवन्यत होती, त्याना आरमस्यान माहीत नतेल लखे महण्याचे पाह्य वोणीही करणार नाही. अर्थात वराह प्रवत्तादि व्योतिप्याण अश्वि न्यादि आरमस्यान माहीत होते य आएणाहे ह्या आरमस्यानाचाच स्वीकार केरा पाहिते. आरमस्यान व्यात स्वादा आरमस्यान व्यात स्वादा अर्थात स्वादा स्वीत होते य आएणाहे ह्या आरमस्यानाचाच स्वीकार केरा पाहिते. आरमस्यान वर्षा

#### अयनांश शन्य.

असले पाहिजेत. हें शुन्य वर्ष कोणते तें बऱ्याच प्राचीन प्रंथात सामितलें आहे. ग्रहलापवाचे अयुनांश श्रेक १८४४ साली २३।२० इतके येतात. परंतु हे चुकीचे आहेत, का तर चुकीच्या वर्षमानामुळें संपातगित वाजवीपेक्षां ज्यास्त धरली गेली म्हणून. म्हणून संपाताची गति ५०-२ विकला असून ती विलोम म्हणजे उल्ट आहे; व जुन्या वर्षमानातील वादवा टी। विकलाचा असून त्याची गति अनुलोम म्हणजे पूर्वेकडे आहे. या प्रमाणें पूर्वेकडे ८॥ विकला सरकणारे प्रहलाववाचें चल आरंभस्यान आणि संपात ह्याच्यामध्यें समारे ५९ विकलाचे अंतर पहते ते वर सामितस्याप्रमाणें सोई करिता ६० मानलें आहे. परंत ही काही संपाताची खरी गति नव्हे. सरी गति आणि वर्षमानोतील बाढावा ह्यांची ती बेरीज आहे. वर्षमानातील बादवा कादन टाकल्यास म्हणजे वर्गमान सूहम घेऊन आरंभस्यान स्थिर केटयास संपाताची गति ५०.२ विकला, मात्र हिशेबात घावी लागेल. व त्यामुळे श्रद्ध निरयन पंचागाचे अयनाश प्रहलाधवापेक्षां नेहमी कमी कमीच येणार. कसे ते पहा.समजा की एका पूर्व पश्चिम सडकेवर एक देवालय आहे. त्या देवलापासून संपतराव नांवाचा मन्ष्य पाश्चिमेकडे जाऊं लागला. तो दररोज ५० मैल जातो. संपतराव पश्चिमेकडे निघाला त्याचवेळी रमाजी नावाचा टुसरा मनुष्य वैथून पूर्वेकडे निधून गेला, रंभाजी दररोज ९ मैलच जातो. तेव्हां त्या दोन इसमांमधील अंतर दररोज ५९ मैल पडत जाईल. तथापि देवालय व संपतराब ह्याच्यातील अंतर दररीज फक्त ५० मैलाचेच पडणार. आपल्यास अंतर पहावयाचे ते रंभाजीपासून नवें. तर तो निपाला त्या देवळापातून, कारण ते स्थिर आहे. त्याचप्रमाणें आएणांस अयनारा मोजाययाचे ते, संपात. आणि प्रहलाय गादिकाचें स्थान ज्या ठिकाणी एकत्र होते. त्या अधिनी नक्षत्राच्या स्थिर आरंभाः पासन हैंच रियर आरंभस्यान व तेथूनच अयनास मोजावयाचे व तेढि दरसाह ५०.२ विकहा ह्या गतिप्रमाणें मोजले पादिजेत हैं अगदीं उधड आहे.

अपनांत मोजावयवाचे ते स्थिर आरंमस्थानापाञ्चन वास्तविक वार्षिक अपनगति ५०-२ विकला ह्या मानानेंच मोजावयाचे; चल आरंमस्यान पाचवाचे नाही, व सा चल आरंमस्थानाचा रंपातार्शी मेळ वालण्याकरितां वादिविल्ली अवास्तव अयनगति ५८/५९ विकला हिचाहि आंगिकार करावयाचा नाहीं वैवर्षे टाम ठरठे म्हण्ये मग

#### √ स्थिर आरंभस्थान

कोणते तें निश्चित केलें म्हणने झालें. इहीं आपली नक्षत्रगणना अश्विन्यादि आहे. पूर्वी कृत्तिकादि होती, य शकापूर्वी कित्येक शतकें तिचा प्रचार होता. अधिन्यादि गणना च्या प्रंगीत आहे तेच आता परंपरेचे निदर्शक होत. परंपरा म्हणने एका प्रयाचे मत नव्हे.

सर्यमान्य प्राचीन प्रयाची एकवाक्यवा किया निल्हमं हैं परंपरेचें गमक होग. प्राचीन सूर्य-छिद्रांत, वर्तमान सूर्यिष्ट्रांत, ब्रह्मस्ट्रियहांत, शिर्यमणि हत्यादि छिद्रांत्रमंपास्त्र परंपरा समञ्ज येते. ह्या प्रेयांत रिषर आरंगस्यम कहा तस्त्रेन द्राविक आहे हैं पहं, अन्याय हैं आरंगस्यमान द्राविध्याचे सापन आहेत. पूर्वोक प्रयाचे शून्य अपनांत्रवर्ष कादवां वेते. बहुतेक प्रयांत हैं हिल्हेंन अर्थते, हून्न अपनांत्रावर्ष प्रचाचे अभिमेक्ट सरणाय संत्रीत आणि पूर्वेकटे चळ्या छिद्रांत्रवर्ष (अवश भगतंत्रमण) है ब्या वर्षी एकत्र होतें तें वर्ष, हैं वर्ष प्रयाचहन शदतां वेते. रिषर आरंगस्यान संत्रावाक्त ठाविकें नाहीं. संवातातुरोभानें वाहतां आक्रमहात्रविध कोचातां विद्र आरंगस्यानी मानावों वेर्षट. परन्त वी अधिवन्यादि परंपरा नब्दे. आरंगस्यान पूर्वचार्योनी काही वर्षी टरविस्टें नाहीं. तें त्यास माहित होतें य तेंच त्यांनी सांगिवळें आहे. यराविभीटर व ब्रह्मा ह्यांनी विषर आरंगस्यानात्र अनुत्रस्तु केले स्त्रीय विद्र वेरके आहेत. परन्तु वो पिषय आत आपणापुर नाहीं. त्या वेपारन इतकें मान दिग्वपा विद्र होते की, प्राचीन विद्राविषयाय शिवा आरंगस्यान माहित होते. ते त्यांनी सून्य अपनांच वर्षान्या खुणेनें निर्दिष्ट केलें आहे. स्वीरुदातादि प्रयांतिल वर्षमानावरून येणारी झून्य अवनादा वर्षे येणप्रमाण आहेत:—( वहा. भा. ज्वो. इ. )

|                       |   |   | ४५१ | मुंजाल       |                                         | . शके " ४४९ |
|-----------------------|---|---|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| वर्तमान सूर्येसिद्धात | " | " | 840 | राजमृगाक 🕽   | ` <b>.</b>                              | "" ४४५      |
| मद्यगुत सिद्धांत      |   | " | 408 | मास्कराचार्य | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "" ४५४      |

यात्रहन असे स्पष्ट दिसून येतें भी, गून्य अयनादा वर्ष अयस्या रियरारंभस्यान दर्शक वर्ष ग्रानेभ्रभ -नात्म शक्ते ५०९ पर्वत कोणते वर्ष होते. स्वावे वरित मित्रस्वमा प्रेयावील रियर आरंभस्यान मुमारें १९ कल्लामा एकामें एकमेकाग्री वमते महमसामांच ग्रामितकेली गून्य अयनादा वर्षे ये वेतत्याय आरंभीची कालमांदा शक्ते ५५० च्या ऐवर्जी शक्ते ५५० ची होईल लाचेशा विशेष अंतर पडणार माही एकंदरीत ग्राम्यादा शक्ते ५५० च्या ऐवर्जी शक्ते ५५० ची होईल लाचेशा विशेष अंतर पडणार माही एकंदरीत ग्राम्यादा अयनावात्राल अपना रियरारमस्यान वर्ष शक्ते ५५० पासून शक्ते ५०९ पर्वत वर्षा व्या ठिलाणी होता स्वापैकी कोणताहि विद् आरमस्यान स्वपून सम्बन्धात इस्त्व नाही.

स्थिर आरंभस्यान आता दाराविच्याप्रमाण पाकण अंदााच्या परवार्ग निश्चित होते. परन्तु ध्वानियन पर्वाग प्रत्यक्ष प्रचारात आणावयाचे तर अवनादा यादियेश निश्चित स्वरूपाचे पाहिनेत. स्वावादी एक प्रत्यंतरादाराठ मार्ग संपटला, तो रेसती योगवारेच मेग हा होय. मोग च्यूण रसस्य क्योंतित्त आनमकुताल वाट्यनेतात वाषणाच्या वर्तुळाच्या छदन विद्यासून आरंभस्यानापर्यत आनमकुता वर्रीळा अदावस्थादि अवतर. सायन पद्धतित संवाद हें आरंभरम्यान मानतात आणि छद निरयन पद्धतित एवादि तारा विषय तिया अवतर निम्चवर्ति मानवात क्यों क्यान्य क्यान्य तारिय निरयन मोग २ व्याप्त क्यान क्यान क्यान तारिय निरयम मोग २ व्याप्त क्यान क्यान व्याप्त क्यान क्यान व्याप्त क्यान क्यान व्याप्त क्यान क्यान व्याप्त क्यान क्यान व्याप्त क्यान क्यान व्याप्त क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्यान क्य

रेवती योग तारेचा भोग सूर्य िखाजत ३५९. ५०. ,व ब्रह्मिखात, िखातिशिभाणि, व प्रहला पव हात रेवती थोत तारेचा भोग ३६० विचा ॰ जाितला आहे रहणूत रेवती योत ताराच आरंसरपार्गी होती हैं किंद्र आहे. रेवतीचा दार सून्य अग्र गाितला आहे. रहणूत रेवती वार्त मिग्र आहे रहण्ये ती आप्तमपुरावर आहे किंवा आक्रमपुरावर आहे किंवा आक्रमपुरावर अग्र किंवा आक्रमपुरावर आहे किंवा आक्रमपुरावर आहे किंवा आक्रमपुरावर आहे किंवा हिम्मपार हा पर किंवा करण्याचा चम वाघला आहे. परन्तु हा केंवल पाचलक कोटिंगम होग. प्रेत झालेला मनुष्प हा एक विवत माणी आहे. किंवा रिवालतीत हा मोहीपती आहे. असे किंद्र वरण्यावरितों पद्मा पांत महिम्मपार प्रवास प्रवास किंवा आहे. असे किंद्र वरण्यावरितों पद्मा पांत केंवल विवास आहे. असे किंद्र वरण्यावरितों पद्मा पांत केंवल विवास केंवल विवास केंवल विवास केंवल विवास केंवल विवास केंवल माहीं केंवल नाहीं विचा अपने स्वास द्वारच्या रहाला माहीं केंवला प्रवास गाहीं केंवला मेंवला पहिलेंव माहीं विचा अपने स्वास यह व्यास माहीं

स्पर आरमस्थानाची याप्रमाणं दोन प्रत्यंतरे ठरखीं. पाहिले प्रत्यंतरे हें बीं, पूर्वाचार्यमाणं शून्याचार्याच शहे ४४० पासून शहे ५०९ वर्षत असले पाहिले व दुसैरे अहें बीं ह्या अवधीत संगत रिंदु नि.सर रेवती योगावान्याधिय पाहिले. ह्या दोन प्रत्यतानी ले वर्ष निष्ट हेन स्थिर आरमस्थानाचे सून अथनाहा वर्ष, ह्यामणे वाहता घरे ४९६ साली स्थात हा नि.सर निषती. शबे ४९६ साली दोन्हीं प्रत्यंतरें लगवात. स्थान तेंच सून्य अथनाहा, वर्ष होय.

राके ४९६ हें शून्य अयनादार्क्य असे छिद झाल्यावर स्यानतरच्या कोणत्याहि वर्यांचे अयनादा हर-वर्यांच ५०.२ विकला अयनगति चरून कादता येतात. ग्रहणजे झके १८४४च्या आरमी अयनादा (१८४४-४९६) वजावाकी गुणिर्छ (५०-२=)१८।४७।१२ येवात म्हणजे महलाववापेक्षा सु. ४॥ जंशानीं कभी येवात. आणि ते तसे येणारच हं वरील विवेचतावरून वाचकाच्या सहल लक्षात येहंल. महलाववार्वे आरंभरथान चल लक्षात येहंल. महलाववार्वे आरंभरथान चल लक्ष्यासुळें इरसाल ८॥ विकलाची सुकी पहल मेली आहे. महलावयां आरंभरथान के अप्रेथ असल्यासुळें आजर्यते साचून ४॥ साहेचार अय साली आहे. महलावयी अवनादा ४॥ जंशानीं जाता आहेगते युक्तेसुळें होम. हो गोष्ट कै॰ शंकर बाल्करण योशित बानाहि मान्य आहे. पखं तीस वर्षोर्ग्वी लोकमत हली हत्त जायत नसत्याकारणाने महलाववाच्या सुक्रीच्याहि अयनादााचा लाग करणे लोशाना सुदा अवगट बाटत और स्मानुळें महलाववाच्या सुक्रीच्याहि अयनादााचा लाग करणे लोशाना सुदा अपाह पार्थित पार्मी म्यू पिशियम वारा मुवविली, परत वर सिद्ध केली जो होन प्रत्येते त्याच्या कोटील युक्तियम उत्तरत नाहीं. म्यूवियम होतिःश्वर तास्त्री, तिचा श्वर सिद्ध केली जो तेन प्रत्येते त्याच्या कोटील चत्रेत त्याच्या चर्चे हैं श्वरे ४५०—५०९च्या दरमान वेत नाहीं त्याहळें ती परंपरागत आरंभरथान होऊं शकत नाहीं आणी तें कर्ले होणार! जें आरंभरथान महलावचाच्या हलींच्या चुक्तीच्या अयनातासी मेळ पालक्ष्याच की, शक्ष ४९६ शकवयीपायत बात्तिय मध्यतास्त्री मेळ कला पडाला! ति साल कार की, शक्ष ४९६ शकवयीपायत बात्तिय क्ष्यात गतिया मान्यकेले अयनाश हैच शास्त्रीय अपनाश हीत. म्यूवियम व चित्रा अयनाश होते अयनाश नकली आहेत. परंपरागत नकहेत. म्हणून तिश्वर येवती तारेशत्मन मोनलेले हेच च्ये अयनाश होत.

#### दिव्यदर्शन.

ईश्वराचें प्रत्यक्ष दर्शन मनुष्यास होत नाहीं. कारण तो अनावनंत आहे असे आपण म्हणतों आणि ते रारेंहि आहे. परंतु अनाद्यनत ईश्वराचें नाहीं तरी त्याच्या परमरमणीय अनाद्यनत कतीचें दर्शन जरी आपणार झारें तरीहि आपण कृतार्थ होऊं. अमर्याद नांडवर्ण अशा आकाशाचा अत्यंत मन्य पुमट आपण एक क्षणभर जरी अवलोकन केला, त्या धुमटात हीरकमण्यापेक्षाहि उज्ज्वल तेजस्वितेने चमकणाऱ्या तारागणाकडे एक निभियमात्र वरी दृष्टियेष केला, वरीहि ईश्वराच्या अद्भुत आणि चमत्कृतिरूर्ण घटनेने आपण यक क्षेकन जाऊं. आपत्या परमपयित्रवेदप्रयात नवजाचे वाध्यवेकपक होंदर्ग, त्यांची निष्यमप्रमा, त्यांचे श्रमण धाच्या मोहक वर्णनार्ने भगवंताचे गुणएकीर्तन केलें आहे. प्राणिमात्राला प्रकाशाचा आणि दिव्योदकाचा लाम करून देणें हा भगवान इंद्राचा सर्वात मोठा पराक्रम होय, आणि ही गोष्ट मनाला किती उत्तम परते. अंत रिक्ष निरीक्षणातच आपले ऋषि तन्मय होऊन जात असत. सास्त्रिक अशा ऋषींची गोष्ट कशाला, हर्लीच्या पेहिक व्यवहारात सर्वस्वी गुरपटून गेलेल्या सामान्य मनुयाससङ्खा आकारादर्शन हा एक नयनोत्सवच बाटेल. कीणत्याहि निरम्न रानी शीतररमीचे प्रशात तेजस्क घवल निव पाइन सर्व आनंदाचे निधानच तेथे साठवलें आहे की नाम अहे वाटतें. चंद्र नेहर्मीच राजी आकाशात हिस्सों अहे नाहीं. क्या पूर्व राजी स्पत्ता आहे की नाम अहे वाटतें. चंद्र नेहर्मीच राजी आकाशात हिस्सों जनाची उत्सुचता बादबीत आपट्या संपूर्ण प्रेमवानें नंतर, केश्वा उत्तरपात्री स्प्रीदमापूर्वी, केश्वा विश्ही जनाची उत्सुचता बादबीत आपट्या संपूर्ण प्रेमवानें सूर्योस्त होताच पूर्वेदिरमागी, आणि एसादे दिवसी तर सुद्धीच गुप्त अशा तन्हेंनें तो स्वच्छदी मनुष्पाप्रमाणें पुरात्य वर्षाच दूरार नाता, जान र वर्षास्त्र वर्षात्य कर कर कर है। विहार करते, वह नरेख रूपा देखें इसार्य नरें, रुखायण नरें, शेटयपि नरें, अगाया रिस् द्वीपातमाण नमोमडळात चमकत अस्तात. तो आकादायगेचा दुग्यीपातमाण सेतप्रवाह नक्षत्रसमुद्दासपूर वांकडीतिकडी बाट बाढीत इतस्ततः पमरलेला किती मजेदार दिसतो ! स्पा सर्वाचे निरीयण करणे किती आनंददायक बाटतें ! ज्योतिपद्मात्र्याया मार्मिक अम्यात करणारात्र तर हें कार्य अत्यवस्य आहे. स्वायाच्य ज्योतिपद्मात्रक्षात्र होणैच नाहीं. हें निरीक्षण शास्त्रक्ष वर्षातुवर्ष करीत असतात. हतक्या दीर्घ कालपरीत नाहीं तथी निदान वर्ष दोन वर्षे तथी दिवस, सायराखीं, सुपमातीं व सर्वात्न किस्के बेळा अंतरिश चमतकार अवशोकन केठाच पादिने. याममाण अवलोकन करीत अस्ता आएस्या नजरेस काय साय प्रकार पडती! तर नक्षत्रभ्रमण म्हणजे प्रत्येक तारा प्रत्येक तारकापुत्र पूर्व खितिकाच्या कोणत्या तरी भागांतून वर येकन आकारांत फेरा घेऊन पश्चिमशितिज्ञाच्या कगोऱ्याच्या आढ जाऊन दिखेनाया होतो. हा सर्वसामान्य मार्ग, झाला. ह्या असंख्य तारांत एक तारा आकाशांत निरंतर निःसंचार, निश्चल, आपल्याच तोन्यांत चमक्ता

उमी आहे. केव्हाहि पहा बहुतेक त्याच ठिकाणीं. सूर्योदय झाळा म्हणजे अदृश्य. परंतु सूर्यास्त होऊन अब कार पह लागताच पुनः आपली त्याच ठिकाणीं. ही चळत नाहीं, म्हणूनच तिला प्रयाची तारा म्हणतात. ह्या तारेचा महिमा असा आहे की, हिच्यापासून थोड्या अतरावर असणाऱ्या प्रवमत्त्य, सप्तर्पि, देवयानी, चृपपर्वा, भाद्रपदा, अग्नि, बहाहृदय, अभिनित् इत्यादि सर्व ठळक ठळक तारा ध्रुवाच्याभावतीच पेरा करितात. सस्वरिनक, विपुवकृत्त ह्याच्या जवळची नक्षर्वे म्हणजे अधिनी, कृत्तिका, रोहिणी, मृत्र, च्याध, ज्येष्ठा इत्यादि पुज पूर्वेकडे जगवून पश्चिमेरडे मावळतात व विपुषवृत्ताच्या भागातूनच पेरा करतात. अगरी दक्षिणेकडील तारका म्हणने अगस्त्य, यसुना, त्रिशङ्क, याममस्य हे आप्रेपीकडे लगपून नैऋत्येकडे मायद्यतात. उत्तर प्रवाच्या कछतील तारका व त्याचप्रमाणे अगस्य इत्यादि दक्षिण दिव्य नेधनपुत्र हे आवस्या इकटील प्रदेशात क्यींहि डोक्यावर येत नाहींत, त्याचा आकाशावील केरा बाजूनैंच होती. शुक्र पर्थातील चंद्र सर्यास्तानतर आकाशात कोठें वरी हम्मोचर होतो. व कृष्णपशातील चंद्र सर्यास्तानतर दिवसानुदिवस उद्याराने पूर्व क्षितिजातून उदित होऊन वर येती. सूर्योदय होण्याची वेळ झाली किंवा सूर्योन दय झाला तरी मावळत नाहीं. वारागणांवील सींदर्याची केवळ खाण, अशी शुकाची चांदणी ही काही दिवस शुक्रपक्षाच्या चद्राप्रमाणे सूर्यास्तानतर पश्चिमेकडे दिस् लागते व काही दिवस सूर्योदयापूर्वी पहाटे पूर्वे कडे उदय पावते अधे शैंकडों चमस्कार आपल्या अनलोकनांत येतात. सूर्यनारायण तर दररोज पर्वेकडे उगपतो व पश्चिमपढे मावळतो. परत हे सारे चमस्कार रोजच्या उदयास्ताचे म्हणजे नित्योदयास्ताचे होत. हेंच दैनिक परिवर्तन, ह्याचे कारण काय अखावें ! हे सर्व तेजोगोल येवडा पेरा रोजव्या रोज करतात काय ! मनुष्यास प्रथम प्रथम ह्या तारकाच निरतात असे बाटते. परत भूगाची निश्चलता, सप्तर्यीचे भुवामीवर्ती परिभ्रमण खांचा उलगडा ताराच्या परिभ्रमण कलानेन होत नाहीं. त्यामुळे शोधकांनी स्तरे कारण शोधून काढलें. ते हें की, खुद पृथ्वीरूप गोलाचें स्वतःभीवतीच भ्रमण. ह्यालाच दैनदिनभ्रमण म्हणतात. ते ह्या धर्य नित्योदयास्ताच्या चमत्वाराचे वारण आहे. थाणि या एराच गोटीने सर्व तन्हेच्या नित्योदयाची यथायोग्य उपपत्ति बसते. आगगाडीतून जात असताना सिडकीयाटे पाहिले तर आपण हिथर असून रस्त्याच्या पडेची झाहेंच उलट वाजुमडे घाव मारीत आहेत अर्थे वाटते, व आगगाडी हळू चालली असते तोंपर्यत झाडेंहि हळू हळू धायतात, व गाडी मर चेगाने चालली की ती झाडेंहि अतिशय बेगाने परत उलट दिशेकडे घांवतात. श्रीमच्छकराचार्यांनी लहा अनुमवाचा उल्लेख आपल्या प्रयांत केला आहे. हा अनुभव शास्त्रशंनी आजाशातील नथशादिशान्या नित्य परिभ्रमणाग्र लावला. पृथ्वीच्या देनदिन भ्रम णाच्या दिशेच्या उलट दिशेने दिव्य मोलाने भ्रमण चाल्ले आहे. नधर्ने पूर्वेकडोन पश्चिमेकटे जातात. अर्थात् पृथ्वीचे दैनदिनभ्रमण पश्चिमेक्डोन होत असले पाहिजे. भीवरा ज्याप्रमाणे आपत्या अणकचीटार आंसाभीवर्ती जीराने पिरती व पिरताना डीलती व पुटेंदि सरकती. त्याचप्रमाणे पुच्ची ही प्रवदर्शक आंतामावर्ती वेगाने पिरत आहे. व पुटेहि सरत आहे. मीवरा ह्याप्रमाणे फिरत असला म्हणजे सांस रियरप्राय असतो. व त्याच्याजवळ दोचलेली दांचणी त्या आंसीच्या मध्यविद्रुमीवर्ती दिरते, व मधत्या फ़गीर भागाजवळची टाचणी त्या मध्यभागाभीवर्तीच पिरते हाच नमुना आवणास आकाशांत पहाययास मिळतो. पृथ्वीच्या आंग्रासभीरची गुवतारा स्थिर, त्याजवळची नखने मुनामीनती भिरणारी-व विप्रवाच्या प्रदेशीतील नधुने विपुताच्या मार्गानेच आकादाच्या मध्यमागामानती पेरे घेणारी, याप्रमाणे देखावा आप-स्यात हम्मोचर होतो. हा पुर्याच्या दैनिक परिभ्रमणाचा परिणाम आहे.

## सुर्याचा नित्योदयास्त

मुद्रा त्याच दैनीदनगतीमुळ होतो. सूर्योग्रमोर अग्रणाय पृथ्वीचा घोणतोना घोणता तरी अर्था वर्तृत्रमान मेहर्गीच प्रकाशित असतो व रायचा तरह दिश्चा अर्था माग बाळेराती अपवा काळोरातील मागात याच प्रकाशित मागात याच प्रकाशित मागात वाच प्रकाशित मागात उदर. प्रकाशित मागात वा प्रकाशित मागात उदर. प्रकाशित मागाची जो माग प्रवास रहें तेये प्रसेदय व को प्रवास त्या प्रकाशित की माग प्रवास वाच प्रकाशित की माग प्रवास वाच प्रकाशित की माग प्रवास वाच प्रकाशित की माग प्रवास वाच प्रकाशित मागा काळोगात जायाच्या देतीत अनेत तेथे सूर्योत्रसमय स्वायन सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त सावस्त्र सावस्त्र सावस्त्र सावस्त सावस्त्र सावस्त सावस्त सावस्त्र सावस्त सावस्त सावस्त सा

लक्षांत आलेंच असेल कीं, पृथ्वीवर सर्व ठिकाणीं सूर्योदय एका क्षणींच होणें अशक्य आहे. एका क्षणीं जेर्थे स्पॉटिय, त्याच खर्णा हुत्तरीकड़े मध्यान्द्र, तिसरे ठिकाणी स्वर्गस्त, चौथे ठिकाणी मध्यरान, ह्याप्रमाणें कम आहे. हा पृथ्वीच्या गोललाचा परिणाम आहे. हुसरें अर्थे की, स्वर्गेंचे किरण पृथ्वीवर ल्या रेपेंनें पडतात, त्या रेपेच्या अगरीं समेर पृथ्वीचा आस नाहीं, बराच विकंस आहे. सूर्योंकरणांच्या रेपेशीं त्याचा सुमारें ६६॥ अशाचा कोन होतो व भृवियुवाचा २३॥ अशाचा कोन होतो. सूर्याकरण रेपा म्हणजे आजम भागोशी अभवा फ्रांतिङ्वाची तमातर असतात. त्याहुळ भृविपुचाना सूर्यच्या गमनमागोशी सुमारे २३॥ अशाचा कोन अवती ह्याचीच प्रतिमा आकाशांत उमटर्व, म्हण्चे तैमेंद्रि आक्रमष्ट्रत व खविपुच ह्यामप्रे २३॥ अशाचान कोन आहे. जर पृथ्वीचा आंस म्हणजे धुवरेपेचा किरणाशीं काटकोन असता, तर पृथ्वीवरील रेखाद्य रेवा व आकाशातील याम्योत्तरवृत्ते व पृथ्वीच्या प्रकाशित भागाची वर्तुलमर्पादा ह्याचा मिलाप झाला असता य एकाच रेखाशवृत्तावरील सर्व ठिकाणी सुर्योदय किंवा सुर्यास्त एका क्षणीच झाले असते. परत पृथ्वीऱ्या आसाच्या तिर्कसपणामुळे हें होत नाहीं. स्नाप्रमाणे पृथ्वीवर एकाच रेरााशावरील सर्व ठिकाणी सूर्योदय, मध्यान्ह किंवा सूर्यास्त एका धर्णीच होत नाहीत. त्याची कारणे दोन ठरतात. पहिले प्रवाचि गोरत व तित्या अक्षाचा म्हणजे प्रवरिचा तिर्कवणणा. साममाणे गोरत्वामुळे व अक्षाच्या सर्व तिर्कवरणाधुळे वरी एकाच रेताशावरील सर्व टिफाणी वरी सूर्योदयास्त एकाच धणी होत रावले, तरी सर्व खस्थज्योर्जीचें उदयस्थान पूर्वाक्षितिजार्घ आणि अस्तस्थान पश्चिमाक्षितिजार्घ हेंच असतें. कारण पृथ्वीच्या अक्ष परिभ्रमणाची दिशा बदलत नाहीं. स्यामुळें कोणताहि तेजोगोल एकदा पूर्विक्षेतिनार्थातन उदय पावला कीं, त्याचा अस्त पश्चिमक्षितिजार्घोत झालाच पाहिजे. असे होऊ शकेल की, पश्चिमक्षितिजार्घोत अस्त होण्याप्यीच सूर्यांचा उदय झारया कारणार्ने त्याच्या तीव प्रकाशात तो तेजोगोळ अहत्य होईल, पहाटे व सूर्योदयापूर्यी उदय पावणारी सर्व नक्षत्रे आणि ग्रह व कृष्णपक्षातील चह्र हे सर्व प्रयक्ष अस्तापूर्वीच सूर्विकरणांमध्ये अरदय होतात. परत त्याच्या अस्ताचे स्थान कधींहि बदलत नाहीं. अस्तरधान पश्चिमक्षितिजार्ध हैंच होय.

पृथ्वीच्या गोलत्वाचा आणि दैनदिन भ्रमणाचा आणसी एक परिणाम आकाशात असा घडतो की, सर्वे खरयज्योति पहाणाराच्या डोक्यायरूनच पश्चिमेकडे अस्तास जातात असे नाही. प्रशीच्या अक्षारा वर्तुळाच्या पातळीत व आकादाांतील विषुववृत्ताशी समातर अशी वर्तुले आहेत. तेजोगोल, नित्य भ्रमणात ह्यांच्यापैकी कोणत्या ना कोणऱ्या तरी वर्तुळातून पिरतात, ह्या वर्तुळाचे विपुवापासून दक्षिणोत्तर अतर तीच जाति. ह्याची वाचकानी आठनण करावी. त्या कारणाजी होते काय कीं. प्रेसकाच्या स्थलाचे जितके अक्षाश तितकीच क्रांति ज्या तेजोगोराची अवेल तोच तेजोगोल प्रेक्षकास डोक्यावर दिखेल, त्यापेक्षां प्याची क्रांति थोडी कमजास्त ते थोडे बाजूर्ने जातील व प्रेश्वकाच्या अक्षाद्यापेक्षा ज्याची नाति प्रकळच प्यास्त किया वभी आहे ते जास्त बाजुने जातील. तेजोगोराचे अधारावलय प्रेयकाच्या ज्या दिशेकहे असेल त्या दिरोत्या शज़ने तो रेजोगोल आईल. हरिद्वार येथ सूर्य कथीहि डोक्यावर वेत नाहीं. सूर्य जात्तीत ज्यास्ती उत्तरेकडे जाती तो २३ अग्र २६१२७ कला जातो व हरिद्वार मु ३० अग्र उत्तरेकडे आहे तेव्हा हरि-द्वारच्या दक्षिणेकडे ६॥ अदाहितक्या बानूनेंच सूर्य भर उन्हाळ्यत अातो व हिंबाळ्यात तर तो २३॥ + हा। = ३० इतके अस हरिद्वारच्या दक्षिणेस असतो. इंग्डात बोच नसुना, तेथे भर उन्हाळ्यात सर्व २७॥ अदा दक्षिणेकडून जाती व हिंबाळ्यांत तर बोलावयासच नकी. डिसेंबर २२ चे दिवशीं तर तो इंग्लंडातील प्रेश्वकांस (५१+२३॥ = ) ७४॥ अग्र दक्षिणेकडे दिखेल. म्हणजे सकाळी सुर्योदयानतर एक तासार्ने जितक्या उचीवर सूर्ये आपल्याकडे येतो, तितक्या उचीवर श्व्छडात तो हिंबाळ्यांत दिवसभर असती वस्या दिवसात दिनमानाई तिकडे पक्त १९। घटकांचे असतें छहानमोट्या दिनमानाचे कारण मार्गे सांगितलेख आहे. प्रेष्ठकाच्या क्षितिजांत आकाग्राच्या अतर्गोलाचे १८० अश नेहर्मी असतातच. कारण श्रितिज ह्या वर्तुलाचा जीमनीवरील मध्यर्षिदु मेश्चक आणि वर आकाशाच्या अर्धगोलांत मध्यर्षिदु मेशकाच्या बोनया-यरील रास्तितिव बिंदु, परंतु ह्या अर्थगोलात स्वविपुरवन्त्यासी समातर अमुणान्या वर्तलांचा विती भाग अत्रभे दोतो. ह्यावर दिनमान व सानिमान अवल्यन असर्वे.

केहीं गोष्टी बेंधमाध्यच आहेत. राख ज्योतींचे उन्नताश किया त्यांचे नताश प्रत्यक्ष वेदानेंच टरवावें हागतात. उन्नताश म्हणजे क्षितिजापासून ज्योतिगौंह आकाशात जितका वर आहा असेल तित्रके अंश, आणि नतांच म्हणजे-पस्वस्तिकापासून ती ज्योति जितके अंध शुक्लेली दिसेल ते अधा. अंधांतून उद्यताद्य ९० युवा फेस्यास नतीय समजतात व नतीय वजा केट्याने उन्नताश कळतात. खाप्रमाणेच दुर्वीण किंग निकायंत्र खस्वस्तिक विदंतून जाणाऱ्या याम्योत्तराचे पातळीत, अथवा वरोवर दक्षिणोत्तर फिरती राहील अशी वस-विल्यास ( आकृति पहा ) संस्थल्योति त्या याम्योतरावर येतील त्या वेळचे त्यांचे जन्नताद्य अगर नतांच समजतील, मग त्यावरून त्याची क्रांति-य त्यावरून त्याचे भोग व दार गणिताने निपतील, क्षद्या तन्हेचा खस्य ज्योतींचा मुख्य वेघ बहुतेक ज्योतिःशास्त्रजिशार्त्य साध्य आहे अर्थे थाम्हार वाटतें, प्रवतारा बरीवर ध्रविंदुस्यानी नाहीं, थोडी बाजूस आहे. तथापि स्यूतमानाने तिलाच ध्रवस्थानी समजज्यास हरकत नाहीं. ध्रुवाचे जितके उन्नतांश तितके प्रेक्षकाच्या ठिकाणचे अक्षांता. अधाशाहतके स्रियय त्या स्यानाच्या खस्वतिकापासून बाजूस हाकलेलें दिसेल. कोणस्याहि तारेचे याम्योचर उनतांत्र, सोईप्रमाणें दक्षिण क्षितिजापासन किया उत्तर श्वितिजापासन वेथाने ठरवावे व त्यांच्यापासून श्रांति आणावी, श्वितिजापासन लस्यसिकापर्यंत अंतर ९० अंदा, त्यात अक्षारा मिळियिले असती उत्तर शिविजापासन विश्ववरुपाचे अंतर निधेल, किया ९० अंशांतून अधाय यजा कराउँ म्हणजे दक्षिणक्षितिज्ञापासून विषयणताचे अंतर निधेल. याप्रमाणें अंतरे काटून टेवावी. उत्तरेकहोन उपताश मोजल्यांच ते उत्तरक्षितिज्ञापासनन्दा अंतरांतन चना कराचे म्हणजे स्या स्वस्य प्योतीची श्रांति निधेल.

#### कालज्ञान व कालमापन.

पूर्वीचे छोड कमी वेषहुरात नाइते. एतत अपरीक्नाने अर्थे अनुभवात वेर्वे की, एकारी टळक सारा माम्योतसवार एकरा आस्पायम्म पुनः दुलन्या दिक्सी सी तेषे वेर्यवत जो काळ सागतो तो टर्सन् आहे. सर्व रियर तारांना रागोलाची एक प्रदक्षिणा करण्यात एकसारताच वेळ लागतो व तो हजारों वर्षांत समजण्याइतकाहि कमीजास्त होत नाहीं. सिद्धांतज्योतिपांत न्युनाधिक न होणारा कालविभाग हा येवढाच, ह्या कालास नाक्षत्रदिवस म्हणतात. सिद्ध तांत नक्षत्रभ्रम दिल्ले असतात ते हॅच, वर्षाचे सामा-रणपणें ३६० दिवस व परिधाचे ३६० अश आणि प्रत्येक अंशाचे ६० पोटमाग करण्याची बहिवाट पटली व स्वामुळेच दिवसाचे भाग ६० अद्या तन्हेचे, कालदर्शक विभाग झाले. सूर्य पश्चिमेक्डोन पूर्वेकडे दररोज थोडयोडा चळतो. प्राचीनकाळी ऋषि अतिशय पहाटे उठून उपस्पान करीत. स्या वेळेस सूर्य कोणत्या नक्षत्राजवळ उदित होती ते प्रत्यक्ष पहात. वसे आपणही केल्यास असे दिसून येईल की, आज ज्या नक्षत्रा-जवळ सूर्य उगवरेटा दिसेल, त्याच्या पुदच्या नद्यत्राजवळ तो तेरा चवदा दिवसानी गेटेला आदळेल. व जे नक्षत्र आज सर्योदयावर्वी स्पष्ट दिशेल त्याच्या पुढचें नक्षत्र पुढें १४ दिवसांनी स्पट दिस लागेल. याप्रमाणें एक एक नक्षत्र सर्य पर्वेस सरकतो व सुमारे वीनशे सन्वापासप्ट दिवसानी तो पहिल्या नक्षत्री उगवलेला आढळतो. म्हणजे दररोजची एक याप्रमाणें सूर्याच्या रागोलामीवर्ती एका वर्यात ३६५% प्रदक्षिणा होतात व मक्षत्रांची तितक्याच काळांत एक जास्त होते. ग्हणजे नक्षत्रांच्या ३६६ई प्रदक्षिणा होतात. आपला व्यवहार सूर्याच्या उदयास्तावर आहे. सर्याचे एक दैनिक परिश्रमण म्हणजे एक अहोरात. ह्यास सावन दिवस (सिव्हिल डे) म्हणतात. बरोबर एक नाक्षत्रदिवस दाखिवणारे एकच घटका पात्र देलें आणि त्यावसन सुर्य एकदी मध्यान्हीं आस्यापासून पुनः मध्यान्हीं येईपर्येतचा काल मोजला तर नाक्षत्रदिवस सावनदिवसापेक्षां ल्हान आहे असे दिसन येते. तो किती हैं गणितानें दाखिवणेंच सोइस्कर. त्याचें गणित स्यूलमानानें असे आहे की, ३६६। नाधत्र दिवसाचे ३६५। सावन दिवस, तर एका नाधत्र दिवसास सावन दिवसाचे २३ तास ५६ मि. ४.०१ सेकद इतका काल लागतो. म्हणजे सावन दिवसापेक्षा नाम्नत्र दिवस र मिनिट ५६ रेप कि निर्मार १॥ एके क्यी आहे. हैं मध्यम अपना सरासरीचे अंतर आहे. एकदां सूर्य मध्यप्ति अस्त्यासायू पुनः मध्यान्हीं येष्याच्या कालामधील अंतर तर दररोज तरासीत येलें, तर ते अतर काहीं महिने दररोज बादत जातें, व काहीं महिने कमी कमी होत जातें असे आदक्षन येहेंल. म्हणजे नाक्षत्र दिवसार्चे मान् यदलत नाहीं. परंत सीर दिवसार्चे मान कमीजास्त होतें. ह्याची रोजची सरासरी तो सध्यम सौरदिवस होय.

दिवसाच्या ६० घाटेका किंवा २४ तास असे समान भाग कल्पिलेले आहेत. आपल्या जुन्या घटका किंवा इर्छीची घड्याळे मध्यमधीर म्हणजे सरासरीचा दिवस दारावितात. परंतु वास्तविक सीरदिवस हा मध्यमरीर दिवसावेद्यां बहतकरून वभी किंवा जास्त असतो. प्रत्यक्ष अनुभवास येणारे दिनमान म्हणजे स्पष्ट दिवसाचे मान ते स्पष्ट दिनमान होय. मध्यम दिनमान व स्पष्ट दिनमान ह्यातील प्रत्येक दिवसास किती पळे. अगर प्रत्येक तारतेस किती भिनिटें अंतर पडतें तें साधारण टरलेलें आहे. ह्या अंतरासच बेलातर (म्हणजे इक्षेशन ऑफ टाईम) म्हणतात. भास्कराचार्य ह्यालाच उदयातर म्हणतात. सूर्यं प्रत्यश्च उगवला म्हणजे स्पष्ट सूर्योदय झाला आणि याम्योत्तरावर आला म्हणजे स्पष्ट मध्यान्ह झाला. जानेवारीच्या पहिल्या ताररोस मध्यान्ह झाल्यावरोवर पह्नणळ पट्टांवें व स्पा दिवशीचा बेलातर सरकार करावा. म्हणजे मध्यम काल येईल. रपष्ट सूर्योदयाचे बेळेस रपष्ट काल ६ तास व स्पष्ट मच्यान्हाचे वेळेल स्पष्ट काल १२ तास घरतात. मध्यम काल ह्याहून जितका कभी किंवा जास्त येर्डल. तितकाच घडमाळात असावयास पाहिजे. नाहींतर घडमाळ मार्गे आहे किंवा पढें आहे असे समजार्थे. प्रत्येक ठिकाणचा सूर्योदय काल निराळा, अर्थात् स्पष्ट काल निराळा. तेव्हा स्पष्ट कालावर अवलव्हन श्रमणारा सध्यम काल प्रत्येक ठिकाणचा बेगळा असणार ह्यात नवल काय ! दोन ठिकाणच्या सध्यम कालांतील अंतरास रेखांतर किंवा देशांतर म्हणतात. मध्यम दिवसाच्या साठ घटका किंवा चोवीस तास. इतस्या कालांत सर्पाचे दैनदिन गतीने ३६० अग्र म्हणजे खगोलाची एक प्रदक्षिणा होते. खगोलाचे याम्योत्तर व मुगोलाचे रोलांशवलय एकच म्हणून ६० घटिकांत सूर्य पृथ्वीच्या ३६० रेलाशांची प्रदक्षिणा करतो. तेव्हां पका रेखांशास १० पळे किया ४ मिनिटें मध्यममानानें अतर पडतें. म्हणजे ज्या दोन स्थलांत १५ अंश

रेलांतर आहे, त्यावील मध्यम कालांत २॥ घटकांचे किया एका ताधाचें लंतर पटेल. रणल पूर्वेकडे अधेल तर मध्यमकाल अधिक अधतो किया रेलांतर घन अधते य प्रिमेस अधेल तर मध्यमकाल कमी अधतो अथवा रेरातर ऋण अधते. निरानिराल्या ठिकाण्या एकाच वेळचा मध्यमकाल पूर्वी दाराविण आहे. कोणलाही ठिकाण्या स्टट कालावकन स्टॅडर्ड टाईमचें घट्टाल क्षणावयाचें अधस्यात स्टलां केलांत सेकारामें घट्टयालाचा मध्यकाल विनचूक करावा नंतर लंडनवासूनचा देशांतरसंस्कार पन करून स्वावक्न स्टंडर्ड टाईम घट्टाल क्षणावयाचें अधस्यात स्वावक्न स्टंडर्ड टाईम वायावें हाममाणे ज्योतियसालशानें कालकान करून पंकन आपले कालमायन साथन विनचूक ठेवांवें.

## ग्रहाचें रविमध्य व भूमध्य-स्थान.

ज्याप्रमाण रावेचन्द्र ह्या प्रमुख उयोतिगों छांना मध्यम आणि स्पष्ट स्थान अवर्ते. खाप्रमाण रविचन्द्र वयाकृत वाक्षीचे के बुधाधि सत प्रद त्याना रविमध्यस्य आणि भूमध्यस्य अशी आणखी स्थानें असतात. बुधादि
प्रद है बास्तविक पाइता रिविध्याच भांवतीं प्रदिष्णा करीत असस्यानें त्यांचे स्था स्थान आणि रविमध्य
स्थान ही दोन्ही एकच. रविमध्य स्थाने सूर्व विवादर उमें चाहून कर प्रेष्ठकानें प्रदाकटे थाहिके तर को
प्रद आकारात त्याला ज्या ठिकाणीं प्रत्यव दिवेछ ते त्या प्रदावें रविभय्य अयवा स्थास्थान होय. परंतु
कोणीहि प्रेष्ठक रविवस्त्र प्रद पाई शकत नाहीं. आपणा सर्वां द्युप, द्युक, संगळ, पुत्र शानि ह्या प्रहांवें
आकारात के त्यान स्था दिवेछ ते त्यांचें प्रध्वीक्क दिवाणों प्रत्यक स्थान होय. प्राप्ताणें प्रक्रियोत होवाहि तो स्थानें असतात. पहिले मध्यम, दुवरे सद स्था किंग रविमध्यस्य, आणि तिवरें (आपस्याण
देशालारें) इन्तुत्व रहणा स्माध्यस्य स्थान होय. गणित करताना मध्यमप्रदास प्रयान स्थान्य स्थानि स्थान्य स्थानें स्माध्यस्य प्रतान होये। मोणित करताना मध्यमप्रदास प्रयान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

आकृति कादस्याध त्यांत शुकाची कथा आहे आणि रिवे हा मध्य विद्तुत असून शुकाचे रिवेबरून दिएणारें (रिवेश्यान) ह है दाराधिकें आहे रहणा रिवेबरून पाहणान्या प्रेयकाला शुक्त "रा" ह्या किकाणी रिवेळ, परंतु त्याच बेळीं पृथ्वी "ही" ह्या किकाणी अवस्यानें पृथ्वीयरून शुक्त रिवेमध्य स्थानाच्या पुढे "भू" ह्या किकाणी आकाशांत हिरेळ, हैं त्याचें मूमप्पस्य महणाने आपस्याध प्रत्येश दिएणारें स्थान होय, रिवेबर्ग आणि मूमप्पस्य महांतीळ हैं के अन्तर त्यावा श्रीकरूळ महणतात. दुस-या आकृतित गुक हा मह स्याविकीं शास्याख त्याचीह रिवेकर्स्यान र हें असूत, पृथ्वीवरीळ लोकांना तो "भू" ह्या किकाणी हिसेळ. महणान तेंच त्याची हक्तुत्य अथवा प्रत्यक्ष स्थान होय.

न्दुपात पत्र साथ दस्तुद्ध अयथा अत्यव स्थान हाय.

पुतादि प्रह फर्फो कर्षी दकी होतात त्यांचे कारण त्यांची भूमज्यस्य स्थानाची हरण स्थिति हैं आहे.
रिवन्यद ह्यांच्या स्पर गतिसम्ये किया रिवरिसम्ये वक्षी मार्गी ही मानगड नाहीं त्यांचे कारण हैं की चन्न्र
हा प्रस्थक पुत्थीभोवती फिरणारा आणि पृथ्यो ही रिवन्या भोवती फिरणारी अवस्थाने, तेये भूमण्यस्य
रिवरित गति हैं एकच हस्य अवते. वुच गुकादि प्रहाच्या वक्षी मार्गीदावाची करवता आकृतिस्थल
वहन वमजेल. आगृतिसम्य गुकायी कर्या दालविली अत्यन् पृर्थी, रिव आणि ग्रक ह्यांची श्रित हालविली आहे. गतिचा पीटाळा होजे नये स्वृत्त पृथ्वी आणि गुक ह्यांचा स्थानांच्या वारेशवेची तुष्टा
करताना करा प्रहाची ग्रुकासक गति वचारांच पेरतेश तथे चालचे स्वृत्त आकृतित पृथ्वी आणि गुर्ये
यांची स्थाने दाखदूत ग्रुक कर्षेत ग्रुकाची कमवार स्थाने ग्रुने—ग्रुने—ग्रुने पुर्ण ग्रुणी
वारावित्री अतिहत. प्रथमत: ग्रुक श्रु (१) येथे गेला अववती त्यांची सुर्वित होते, आणि तो रिवे
किरणांच सांकृत जाऊन त्याचा अरव झालेला अरवती; पण तो जर दिशला अरवता, तर १ हम दिख्ला (देवला अरवता, पुर्वे थे) येथे गेला तेवली त्यांची सुर्वित होते, आणि तो रिवे

यु (१) येथे गेळेळा हुक १ वेथे दिसती झाप्रमाणें (५) ह्या टिकाणचा हुक ५ येथे दिसती मण हुक रिवेवस्यमतीनें (६) येथे पुठे गेळा अस्तृहि मूमप्यस्थितियमाणें तो (६) द्या टिकाणीं अथवा (५) ह्या स्थानाच्या मार्गे गेळेळाच दिसती म्हणजे ५ ह्या स्थानानंतर तो वक्की हाला. म्हणूनच (७) हुकाचें रिवेमप्यस्थान (६) च्या पुठें असून झुडां त्याचे मूमप्यस्थान ६ द्याच्याहि मार्गे ५ ह्या टिकाणीं दिसतें म्हणजे वक्तमतिनें तो मार्गे मार्गे स्थान्या याजूकडे वेत आहे दिसतें. त्याच पद्धतिनें तो ९ क्या टिकाणीं आणि वेथून १० द्या टिकाणीं फास्च मार्गे म्हणजे सूर्याच्या दुसन्या दुसन्या वाजूकडे गेळेळा दिसती. ह्याप्रमाणें दुप, शुक्त हे वन्तमतीनें रिवन्या पूर्वेकडे अस्ताना यक्ती होऊन पश्चिमेकडे जातात; स्थान ते प्रथमदाः सूर्यस्थानंतर दिसत असून वक्तमतिनें अस्त पाणून स्थादयापूर्वा दिस्ं लाताता. संगळ, गुक्त आणि धनि याच्या वक्तवाची उपपत्ति वसन्याप्रमाणेंच आहे.

ग्रहांची आकाशस्थारेचाति, स्पष्ट. मध्यम आणि त्यांचे अतिचारित्व, वकत्व, अस्त, युति श्रमणमार्ग, ग्रहणें, क्रांतिवृत्त, विषुववृत्तांची स्थिति, नक्षत्र ताऱ्यांचे भोग इत्यादि गोष्टीच्या स्पष्टीकरणार्थ प्रत्यक्ष आफ्रति देण्यांत येणार आहेत त्यायरून विशेषरीतीनें हा विषय कठेठ

# वैदिक आरंभस्थानाचा निर्णय.

वैदिक परंपरेंचे पंचायविषयक स्वरूप रोज्यान्य रिक्रक आणि ओलियर शंकर साक्ष्यण राशिस यांच्या सर्वमान्य प्रांथावरून चावलं व्यानात वेईल, त्याची साधारण स्वरंपा अधी कीं—

१. अगर्दी प्राचीन काळी स्रणने सुमारे पाच सहा हजार वर्षाप्यी चैत्रादि रांश प्रचारांत आस्या, चंद्र मार्गावरील तारकापुंजाना नांव दिली नेली जाणि चाह्रलीर वर्ष चाल, झाले. वर्षमान सीर; महिन चान्द्र; संवस्तरारंम मात्र प्रा महिन्यात वसंत हाद्व लगेल किंवा उदरायन सुरू होहेल, त्या महिन्यातील पीर्णिमासून किया शुद्ध प्रतिवदेशायुन करावयाचा, शीणि चान्द्र सीन्द्र वर्षाचा मेळ अधिक महिना परन यालावयाचा आसी स्थवला होती. हा महस्वाच्या गोष्टी नीट प्यानात ठेविस्या स्रणने कांही एक पींटाळा होणार नाहीं.

आतां बैदिक नधन पदातिचें स्वरूप सागण्यापूर्वी ती पद्धति च्या आधारांनी विद्ध झाली त्यांपैकी काही आधारभुत बचनें येथे देतोः—

> सुपुष्यांस ऋभवस्तदपृच्छतागोद्य क इदं नो अवृशुधत्। भ्यानं यस्तो योधयितारमध्यीत् संवत्सर इदमघा व्यव्यतः॥

ही कचा कम्पेदाच्या पहिस्या मंहळात अस्त त्या कचेवरून मृग नवर्जी संपाताचे अस्तित्व आणि इादबाहाची उपपत्ति या भोटी कोकामान्यार्गी सिद्ध रेच्या आहेत. नंतर महत्त्वाचे ले युगाविष स्कृत ते देकन त्यावरूनिह सुनवीर्षातील ससंत संपाताचाच निष्यं काढिला आहे. युपाविष स्तात नारच महत्त्वाच्या च्या क्रमा आहेत तेवल्याच वेष लिहतीं:—

धन्य च यत्कृंतत्रं च कतिस्वित्ता वि योजत । नेदीयसो नृपाक्षेप स्तमेहि गृहाँ उप ॥ यदुर्वचो नृपाक्षेप गृहभिन्द्रा जगन्तन । क १ स पुरुवचो मृगः कमगञ्जनयोपनः ॥

> वीभत्सूनां सयुजं इंसमाहुरयां दिव्यानां सख्ये चरन्तम् । अनुष्टुभमनु चर्चूर्यमाणभिन्द्रं नाचिक्युः कवयो मनीया ॥ ( १०, १२४ ९ ),

वरील ऋर्चेत मृगनक्षत्रात उदित झालेला देवीय्यमान आणि आकाशगंगा ह्याचे हृदयंगम वर्णन क्रेडेळे खाहे. म्हणून या ऋचेचें महत्व पार आहे. त्याचप्रमाणें:—

> द्वे सुती बश्यणयं पितृणामहं देवानामुत मत्यांनाम् ॥ द्वे समीची विभुतश्चरत्तं रीपेतो जातं मनसा विमृष्टम् । स प्रत्यङ्क् विश्वा भ्रवनानि तस्या-व्यायुच्छर् तराणि श्रीजमानः । विश्वायमुं सोम गन्धवेमापो दह्युपी स्तर्दतना व्यायन् । तद्व्यवैतत् इन्द्रो रारहाण आसां परिसूर्यस्य परिधीरपह्यत् ॥ सक्तिमयिन्दत् चरणे नदीनां श्रपाष्ट्रणातु द्वरो शहमवजानाम् ॥

वरील ऋचामध्ये देवयान आणि वितृयाण हे नलत्रचक्रांतील मार्ग, तसेंच आकाधगगा आणि त्याच्या जवळील सूर्याचे स्थान क्षाना अनुलक्ष्म स्पष्ट उक्षेप्त आहेत.

काता वर्षारंभाविवर्षी काय आधार संपदतात तें वाहू. '' ध्रीप्म ऋतूंत सोमयागाला आरम करावा अर्वे कोणी म्हणतात, तथा प्रीमाति आरंभ न करतो बतंत ऋतूंत्रच बरावा '' अद्या अर्थाचे बाज्य धातप्य माहणांत आदृष्ठतें. प्रीप्म ऋतूचा सबध असा आहे कीं, स्वत्मवद्यात रिव अस्ताना पूर्णिमा वैद्यारी किंवा जेवेडी वेते स्थाने अरार्दी प्राचीन कार्जी अर्थात् ऋत्वेद कार्जी वस्वरारम

#### वैशाली पूर्णिमेस

होत असे. रातपय माद्राणकाळी वैशाल ज्येशात प्रीप्त कत् अधे ग्रणून प्रीप्त ऋतूचा संघेष सोमयागा सम्पाने तेयं आहेला आहे. विशासा-पूर्णतासानतर स्वस्ताराम विशा पूर्णतासानतर होऊ स्थानत, स्यानंतर पास्तुनी पूर्णतासामर आणि देवरों मार्ग वीर्णिम होऊ स्थानता. मार्था पीर्णिम ही वैरिक काळची असेरची प्रीमा होय हे सब उत्तर्सविरिक बाळायात आहेत.

परंतु प्रकृत विवेचनाचा मुख्य मुद्दा स्वयत्तर प्रश्ति हा नध्दे, तर वैदिक नधनगणतेचा पदति कदी होती हा आपला विपय आहे. त्यासंबचान मृगनधर्मी सर्वात असस्याची आधारमृत यार्वेय वर दिली आहेत तीं सर्व मुख्येदांतीलच शाहेत. अर्थात् ऋग्वेदकाळी संपांत मृगनस्रत्रात होता, व त्या कारणार्ने नक्षत्र-गणनाहि मृगादिच होती. या कालानंतर संपात हा विज्ञाम गतिने रोहिणी नक्षत्रांत गेला.

> अभिजित् स्पर्धमानातु रोहिण्या कन्यसी खसा इच्छन्ती ज्येष्ठतां देघी तपस्तप्तुं वनं गता॥ धनिष्ठादि स्तदा काला ब्रह्मणापरि कल्पितः। रोहिणी ह्यभवत् पूर्व एवं संख्या समाभवत्। प्यसुक्तेतु शकेण छत्तिकाः त्रिदिवं गताः॥

> > महामारत, वन, २३०

हे श्रोक ब्यो. दीशितांनी आपल्या पुस्तकांमध्ये उडूत के छे आहेत, पण हाा '' वानयांचा भावार्य नीट समजत नाहीं '' असे जरी त्यांनी प्रथमतः म्हटलें तरी लगालीच '' रोहिण्यादि गणना कथी होती तींव अंतुसकन हें म्हटलें आहे कीं काय नकले '' असा खुलासा केला आहे. वाहताविक पाहता स्मानंतर संगत रोहिणीत आला परंतु त्याच कालांत कृतिका पूर्व किन्दुत उद्धय पानूं लगाल्या. त्यासुळे रोहिण्यादि गणना स्तर काल प्रचारांत न राहतां कृतिकादि गणना चालु झाली असा त्या वाबरांचा भावार्य आहे.

नंतर रंपात तेषून कृषिका नक्षत्रांच्या पुंजापर्यंतजाऊन ठेपला तेब्हां कृतिका पुंजांबील योगतारा(ईंटा) हीच नक्षत्र चकाच्या जारंगलानीं मानली नेली: कृषिका नक्षत्रगणनेचे महत्त्व दोन प्रकारांनीं आहे. पाहेलें कारण असे कीं, रोहिणीमप्यें संपात असतांना देखेल रोहिण्यादि गणना प्रचारांत यावयाची, ती सरस्वा न मेतां कृतिकादि गणनाच प्रचारांत आली. दुसरें कारण असे कीं, या कालपासून-विभागात्मक नक्षत्रें मानण्याचा प्रमात एडळा-अस्ता प्रकारचा निश्चित पुरावा संपद्धतो. तो असा.

मुखं चा एतसक्षत्राणां यत् छत्तिकाः ॥ मुखं चा एतहत्नां यत् वसंतः॥ देवगृहा वै-नक्षत्राणि । छत्तिकाः प्रथमं, विशाले उत्तमं । तानि देवनक्षत्राणि । अनुराधाः प्रथमं अपभरणीहरूमं । तानि यम नक्षत्राणि ॥ मुख्य माधवश्च वासंतिकाष्टृत् ॥ तस्मात् छत्तिका स्वाद्धीत । एता ह वै प्राच्यै दिशो न च्यवन्ते । सर्वाणि ह वा नक्षत्राणि प्राच्यै दिशाश्चवन्ते ॥

ह्या सर्व चयनांवरून आणि विशेषतः शेवटच्या श्रुतिवास्यावरून क्रुचिकापुंत अगर्ध पूर्व विदंत उदम पावत अपे हें सिद होतें. हहीं क्रुचिका पूर्व विस्टूच्या उत्तरेख उपयतात. क्रुचिका बरोदर पूर्व विन्दूत उपवण्याचा काल राजापूर्व ११०० वर्षाचा होन. म्हणते आज या गोशिला पांच हजार वर्षे पुरी होत आली आहेत. या वेळी आकारांतील विपुतवृत्त कृतिका पुंजातून बात अधे व म्हणून स्या घेट पूर्विवृत्त उपयत असत.

वरील श्रुतिमध्यें नधगचफ्राचे विभाग दोन केले असस्यार्थे सांगितले आहे. पहिला विभाग देव-नधगाचा, दुसरा विभाग यमनक्षगांचा. देवनक्षगाचा अंतर्मीय उत्तर गोलार्थात आणि यमनक्षगांचा दक्षिण गोलार्थात करीत असत. अर्थात् ऋन्ंस्या अनुरोपानीहें नक्षगांचे विभाग झाले असले पाहिनेत.

या कालानंतर विशुववलय हें कृतिकाच्या दक्षिणेत शुक्तं, परंतु संपति कृतिका पुंजान्या कदंवप्रोताः यर आला. हा काल शकार्यी २२०० क्यांच्या सुमाराचा होय. ग्हणून शकापूर्वी ३१०० वर्षापासून श. पू. २३०० वर्षापर्यंतचा काल कृतिका सुगातील होय.

या युगांत उद्गयन माथ पीर्विभेच्या मुमाराष्ट होत होते. नंतर ते मागे हटत हटत माय शुऋ अटमील होके लावलें. माय शुद्ध अटमील भीष्माटमी अर्छे नांव आहे.

## भाषीयं समनुत्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्टिरः ॥ त्रिभागदीयः पक्षीयं द्युहो भवितुमहैति ॥

हा श्लोक महाभारतांत भीष्मानिर्याण प्रसंगाच्या वेद्धेण अनुलक्ष्मत आहे. श्ली. जा. स. करंदीकर, वांनी हा श्लोकाचा अर्थ करितांना " निमागवेषः " ह्वाचा संवेष " एकोऽदं " ह्वा पदांडां जोडून " ति मागवेषः यदोऽदं " काष पदांडां जोडून " ति मागवेषः यदोऽदं " काष पदांडां जोडून " ति मागवेषः यदोऽदं " अरा अन्यव केला, पण पाष्टुं भीष्म निर्माणांची तिष्य माण कृष्ण प्रभि त्याचा पराणी, व वय ५ पर्वेत प्रष्ट्रच्या मान्यवाच हरकत नाहीं अस्य ह्याक्यां " भितुमहृदित " ह्या पदांत्न काहावा हमाणा. परंतु इच्छामरणी भीष्मांना असा केवळ " शाकीय" शुहुष्य मान्य झाला अर्थे रहणां पदांत् काहोंच हाला हमाणा परंतु इच्छामरणी भीष्मांना असा केवळ " शाकीय" शुहुष्य मान्य झाला अर्थे रहणां पदांति व्याव प्रहार ह्या निर्माण अर्थे वाद व पर्या तिथीय यशाला सुद्धां आरंग होतो. मम भोडकांनी माप था। ८ स भीष्मानिर्योण मान्ये त्यांत पूक केवणी ( विभागदंपः " ह्या वाया भीष्मान्येणां भित्रका प्रहार होता. आणि भाषा ह्या अर्थे ती भीष्माप्टमी अशी जी परंत्रत तिहा याच येत नाहीं आणि प्रस्वध हुक्व पद्यांत तिर्याण येते. ह्याप्रमाणे सब्दे हुक्व व्याव होते. वर्षक श्लोकांत वर्षित्याप्रमाणे भीष्मानिर्याणार्थे विद्यांत नामा हुक्व ८ च्या नुमारास होते लाग्लाळीहि विमागासक नथ प्रहति प्रचारांत आणी होती.

कृतिकां योगतारेच्या जवळ चंपात होता तेव्हां माष शुद्ध पीर्णिभेस उदगयन होत असे, आणि त्यावेळी संवत्तर समाका आरंग होत असे हैं वर दात्वाकिच आहे, वर्द्ध मीप्यानियाँणाचे वेळी हैं उदगयन सुद्धाप्टमीय होऊं लगाठें कर्यात उदगयनविंदू ( ७।) सुमारें चय्यासात अंशाहतका दाततारका नक्षमापायून प्राक्षिभेकटे मार्गे हटका होता. हां फाळ मैन्युपनिपदांत उद्देशिक्टेला फाळ होय. योतारहस्य पान ५४६।४७. यांत भैन्युपनिपदांतीक चावयाचा अर्थ दिलेखा आहे तें याच्य असें:—

## सूर्यो योनिः कालस्य । तस्येतद्भवं । यश्चिमेपादि कालात् संभृतं बत्सरं । मघाद्यं श्रविष्टार्थं ॥

म्हणजे "मचा नक्षत्राच्या आरंभाषासून क्रमानें घनिष्टा नक्षत्राच्या अर्घ्या मागावर तूर्व पेर्ट्ययेत दिखायन होते " अवा वरील वाक्यावा आग्रय देजन 'रहस्वकार 'लिहितात की " कांहीं महत्रलें तरी वेदांग रुपोतियाच्या पूर्वीची उदमयनस्थिती भैड्युपनियदांत वर्णिलें आहे यावरल मंत्रा रहात नाहीं " कारण वेदांगकालेन उदययन मेश्युपनियत्कालोन उदययनायेखाह अर्घ्या नष्यत्रमें मार्ग आहे होते वरील उताच्यांत महत्त्वाची भोष्ट हो की, नव्यत्रावंत्रमानें आय, अर्थ, अर्धी विभागदर्यक माया योजणांत येकं लातली होती. विभागात्मक नथ्यत्रव्यति प्रचारांत अत्रव्यादेखा " अविष्ठार्य" " " अल्लेखार्य" वसे लामारिक अव्यत्य नाहीं. मात्र येवदे ल्यातं ठीकं पाहिले की, ही विभागत्मणना क्राचित्र शारायत्व अवस्त्री पाहिले की, ही विभागत्मणना क्राचित्र शारायत्व अवस्त्री पाहिले की, ही विभागत्मणना क्राचित्र शारायत्व अवस्त्री पाहिले की, ही विभागत्मणना क्राचित्र शारायत्व अवस्त्री पाहिले की, ही विभागत्मणना क्राचित्र शारायत्व अवस्त्री पाहिले की, ही विभागत्व की ने अप्रवानयदोक्त प्रचार्या विभाग किया मेपादि विभाग नल्हेत्त हा सुद्रा प्रकलाच्या नजरेत्त सुद्रका आहे आणि त्या योगाने मल्हाचि अनुमानें त्यांनी काव्यक्री आहेत. प्रवाचत निधित गोष्ट ही की, मेप्युपनियत्व आणि वेदानच्योतिय वांत " मणायं," " अपिष्ठार्य, किया " अविद्यार्य," " 'शारायं," अवे जे उद्देख लाहते ते ते वर्ष विभागात्मक प्रदर्शील अनुम्बन्य केळे आहेत, आणि अवले वाहिलेत.

वरील विवेचनावरून वैदिक नक्षत्रगणनेर्से वास्तविकस्वरूप य त्याचें महत्त्व धाचकांच्या खहुज प्यानांत वेर्र्डल. तें स्वरूप अमें कीं, ज्या चंद्रनक्षत्रांतन आकावांतील विद्युव जाते तें नखत्र घेट पूर्वितन्द्र उगवदी ही गोष्ट वेर्ट्डिक आर्योच्या प्यानांत आली होती. त्यांनी द्वर्षा मत्यक अनुमाव अना पारिला कीं, पूर्व प्रसादा उद्यक नक्षत्राजवळ उदय पावतो वेर्ट्डा जर राम च दिसल हे सनसमान अवसे तर त्या वेरेट्स वर्षत्वकृत् किंदा चरदुक्त असतो. म्हणून प्रधात असा पड़ला कीं, ज्या नक्षत्रत वर्ष असतांना चर्षत्वकर्तु असेल किंवा जे ठळक नक्षत्र येट पूर्वेला उपवेल त्या नक्षत्रापासून नक्षत्रपणनेस आरंभ कंरावयाचा. तारात्मक नक्षत्रपद्धति जाऊंन तिचे जागी विभागात्मक नक्षत्रपद्धति जेव्हां आली तेव्हां आरंभीच्या नक्षत्र पूंजातील एक ठळक चारा आरंभरचानी मानून तेषून त्यांनी नक्ष्यविभाग करियलं, प्रत्येक नक्षत्र विभागाच्या आरंभी तिया असलें, चारचय नाहीं म्हणून पणनारंभाचें जे नक्षत्र त्या पुंजातील योगताता रहित्या विभागाच्या आरंभी किंवा चेवचें अचले महलें हुए होती ते माहीत नाहीं पण त्यानंतर हुंतिकादि योगताता विभागाच्या आरंभी किंवा चेवचें अचले महलें हुंति ते माहीत नाहीं पण त्यानंतर हुंतिकादि यणना विभागाच्या आरंभी किंवा चेवचें इस हाती ते माहीत नाहीं पण त्यानंतर हुंतिकादि यणना विभागाच्या त्याचित कार्या त्याचित हुंतिकादि यणना विभागाच्या होते. य्याहमिद्दाराचा मंगीत किंवालावधीचें काम आदे ते स्तर दिवते. या दीर्विकाति विभागाच प्रचारांत होते. व्याहमिद्दाराचा मंगीत क्षत्रिकादि गणना आणि अधिन्यादि गणना या दोहींचीहि स्तरीमच्य झालें। आहे. परंत येवदी मेह किंविकादि दिवते वर्गा ने प्रवार वेवची महण्ये व्यविक्षत्र विभागाचें आरंभरथान विभाग वेवची क्षत्र व्यविक्षत्र व्यविक्षत्र व्यविक्षत्र विभागाचें आरंभरथान निश्चित झालें छेठ या सुमारास वैदिक आरंभरथानावरून अश्विनी विभागाचें आरंभरथान निश्चत झालें छेठ या सुमारास वैदिक आरंभरथानावरून अश्विनी विभागाचें आरंभरथान निश्चत झालें छेव होते च्यानिक नव्येत तर ऐतिहासिक आहेत या वर्षाचे सुमाराक हतिकादि गणने अनुस्तना होते होते कार्यान आरंभरथानाचा जासा निर्णय झाला तसाच तो आजहि कमेटीच्या ग्रुद्धपंना प्रवर्तनां झाला आहे.

### कृत्तिकारंभस्थान.

कृत्येदकाली चारात्मक मृग नलजांत संपाद होता, आणि पूर्वामाहपदा व उत्तरामाहपदा यांचे दरमान उदरायन होत होते, अद्या बेटी नलजवंदियांचे समसमान विभाग मानून त्या विभागास त्यांतील नलजांने नांव देण्यांची पदांति जिला विभागपदति हण्णात तो चालू होती किंवा नाहीं हैं नली संगापद हात हण्णात कानिकांचुंव वर्षोवर पूर्व मिन्द्त उदय पादू लागस्यापादन कृतिकादि गणना चाल् हाली हैं तर हात्तिकाद्व जाति त्यांचित कृतिकाद्व नांचित हात्तिकाद्व हात्तिकाद्व नांचित हात्तिकाद्व नांचित हात्तिकाद्व नांचित हात्तिकाद्व नांचित कृतिकाद्व नांचित कृतिकाद्व नांचित हात्तिकाद्व नांचित हात्तिकाद्व नांचित कृतिकाद्व नांचित कृतिकाद्व नांचित हात्त्र हात्तिकाद्व नांचित हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र हात्त्र

मैन्युवनिषत् हा प्रंय कृषिकादिगणनाकालातिएच आहे. त्यांत " मयायं । श्रीवहार्ष ॥ देश्व मर्गाया आरंभ लाणि ' पितृहांचा अयांभाग ' स्वात स्थृ निर्देश आहे. तेहां भैन्युपनिषत् कालांत नसायांचेयाने विभागपदिति चाद होती यांत मर्किष्मत् देखील संक्ष्म नाहीं. दारेशायावविद्ध मया नस्याच्या आरंभी आणि उदरायन पिन्दु घनिया नस्याविभागाच्या अप्यावर'' अया वस्तुरियतीचा उद्धेरा मैन्युपनिषदांते आहे. भैन्युपनिषदांतील विभागपदांतिविषयी चादच नाही. परंतु हा उद्धेस कृतिकादिगणनेत परुचां आहे. श्रीवृत्तादिति विभागपदांतिविषयी चादच नाही. परंतु हा उद्धेस कृतिकादि यमानात्र प्रमान विभाग मानव्याची परंति हिमागपदांति परंतु हा कृतिकादि योगतारेशासून नस्यत प्रदेश विद्वा क्रिया संत्र विभाग मानव्याची परंति कार्याचा कृतिकादि गणना स्वात्र कृतिकादि विभागपदांति परंति क्रिया चार्याची स्वात्र क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया चार्याची क्रिया हार्याची क्रिया चार्याची क्रिया हार्याची क्रिया हार्याची क्रिया विभाग कर्याची क्रिया हार्याची क्रिया विभाग कर्याची क्रिया विभाग कर्याची क्रिया चार्याची क्रिया क्रिया विभाग कर्याची क्रिया क्रियाची क्रिया विभाग कर्याची क्रिया चार्याची क्रिया विभाग क्रिया विभाग कर्याची क्रिया विभाग कर्याची क्रिया विभाग क्रिया विभाग विभाग क्रिया विभाग क्रिया विभाग क्रिया विभाग क्रिया विभाग विभाग क्रिया विभाग विभाग विभाग क्रिया विभाग क्रिया विभाग क्रिया विभाग विद्या विभाग विभाग विभाग क्रिया विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग विभा

पीनेपदाचा काल शकार्यी १६०० वर्षे ते १७०० वर्षे इतक्या कालान्या दरम्यान आहे. असं त्यांतील जदगमतीन्द्रपा विपतिकल ठरते. लगधीवितित वेदांगम्योतिष हें भैन्युगनिपदानंतर ५०० वर्षानी म्हणजे यकाप्ति १४०० वर्षानी म्हणजे यकाप्ति १४०० वर्षानी म्हणजे यकाप्ति १४०० वर्षानी स्वाति स्वाति स्वाति प्रति वर्षानी स्वाति स्वाति स्वाति प्रति स्वाति स्वाति प्रति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वाति स्वा

## प्रवचेते श्रविष्ठादौ सूर्याचांद्रमसावुदक् । सार्पार्दे दक्षिणार्कस्तु माघ श्रावणयोः सदा ॥

याचा अर्थ असा की---

" घानेष्ठा नधानाच्या आरंभी स्पैचन्द्र उत्तरेष बळतात आणि आरक्षेपानवात्र अर्धे झाले म्हणजे दक्षिणेस बळतात. ही स्थिति माघ आणि आवण या महिन्यात अनुक्रमाने घटते"

या श्रोकांतील ''श्रविद्वादी'' या पदाचा अर्थ विमाग पदतील अनुसरून करतांना-कै ज्यो. दीकित यांना शंका आली की, वैदांगकार्छी अधिन्यादि गणना प्रचारांत नव्हती तर त्यांतील विमाग अधिन्यादि गणनेप्रमाणे कसे असं शकतील ! ही शंका अगर्दी बरोबर आहे. आणि आझांसहिती मान्य आहे. पण आमर्चे झणण असे की मेन्य्रपतिपदांतील नधार्यिमाग किया वेदाग ज्योतिपांतील नधार्यिमाग हे मुळी अधिन्याहि गणते-प्रमाणें नाडींतच. हे विभाग आधिन्याहि नस्न कृत्तिकादि आहेत. ही गोष्ट. कै॰ ज्यो॰ दीक्षित यांच्या लक्षांतन अजिवात गळली. शिवाय त्याच्या अपलोकनांत मैळुपनिपदातील यचने आली नव्हती. त्यामळें वेदांगज्योतिपापेक्षांहि निदान चार पांचरीं वर्षे पूर्वी झालेल्या मैध्यपनिपदांतही तशाच स्वरूपाचे विभागपद्भतीला अनुसहन उल्लेख केलेले आहेत ही गोष्ट त्यांच्या लक्षांत येण्यास मार्ग नव्हता. परंत है। अहस्म आतां नाहीं. " मैत्र्यपनिपदातील "भविद्यार्थ" आणि वेदांग ज्योतित्यांतील सापार्दे या शब्दाचा अर्थ जर त्या त्या सक्षत्र विभागाचे अर्थ असा न केला तर 'अर्थ' या शब्दाचे स्वारस्यच राहणार नाहीं कारण उपा नक्षत्राची सर्योदाच निश्चित नाहीं त्याच्या संबंधानें आरंभ, मध्य आणि अंत या शब्दांचा उपयोग करलें बेटे पणांचे दरेल, नक्षत्रपुंजाला कोणतीही आणि कशीहि सर्यादा घाला तो नधत्र विभागच झाला. आणि आमचे द्माणणे हेंच की पंचांगामध्यें नक्षत्रांचा उपयोग होऊं लागण्या पूर्वीच त्याच्या मर्यादा अथवा विभाग ठरले अवले पाढिजेत. म्हणन नक्षत्रांचे विमागच होते आणि ते विभाग समसमान होते अर्थे मानस्याशियाय गरवंतर नाहीं म्हणून ''मघाद्यं श्रीवष्टार्ध'' आणि ''श्रीवष्टादौ'' आणि ''सापद्धि'' या पदांचा अर्थ विभागातमक पद्धतिस अन सहतच केटा पाडिने, जर "श्रविद्यादी" याचा अर्थ धनिष्टा योगतारा असा करावयाचा तर "मधारा" या पदाचा अर्थिह मधा नक्षत्रांतील योगतारे पासन असाच करावा लागेल. म्हणजे मधायोगताराही मधा मधुत्राच्या आरंमी होती आणि त्या ठिकाणी दक्षिणायनविन्दू होता असा अर्थ केला पाहिजे. असे जर आहे तर केतकरांनी "मघायं" या शब्दाचा अर्थ "मघा मधत्र विभागारंभी" असा काय म्हणून केला ! कोणत्याहि बाह्याच्या बोधनात मतलब आणि अन्याय याना जागाच नाहीं. "मघाचं" याचा अर्थ जर "मघा नलब्र विभागाच्या आरंभी" असा करावयाचा तर "अविष्ठादी"याचाहि अर्थ "धानिष्ठा नक्षत्रविमागाच्या आरंभी असा केलाच पाडिजे. म्हणणें इतकेंच की "मघादां" आणि "श्रविद्यादी" याचा अर्थ कोणत्याहि पदतीनें करा, पण तो एकाच पदतीनें करा. नखत्रारम म्हणजे नधत्रयोगतास असा करावयाचा असेल तर दोन्हीटिकाली तसाच करा आणि मग चमत्कार पहा, नाहींतर एका टिकाणी 'तारा' हा अर्थ आणि दुस-या टिकाणी "विभागा

रंम" असा अर्थे आपस्या सोईला वेईल त्या प्रमाणें करणारा मनुष्य खरा शाखरंशोषक नसून अग्रामाणिक आहे अर्से म्हटस्या शिवाय गत्यंतर उरणार नार्ही.

म्हणून बेदांगज्योतिपातील विभागारंभी घनिष्टा योगतारा होती असे जर मानावयाचे तर वेदांग व्योतिपार्चे पेसांहि प्राचीन जे मैन्युपनिपत् त्यांव उद्देशिक्टेल जो मधाविभाग त्याच्याहि आरंभी मधा योगतारा होती अर्हे मानलेंच पाढ़िजे, किंवा प्रतिश्व योगतारीत कर दरायनविन्दू होता अर्हे समजावयाच्च, तर मधा योगतारीति दिख्णायन विन्दू होता अर्हे समजलेंच पाढ़िजे, अर्थात् घनिष्ठारंभावन जस आरंभस्थान निर्णय होईल तसलों मधारंभावनति होईल; अर्थात् घनिष्ठारंभावन जस आरंभस्थान निर्णय होईल तसलों सधारंभावनति होईल; अर्थात् घनिष्ठारंभावनति हों ते वेदांग क्योतिपार्थेक्षाहि प्राचीन आर्ण प्रत्ये श्रुति अर्थ कें मैन्युपनिपत् त्यावस्त निष्णव होणारें आरंभस्थान अत्यत आरंपणीय अर्थलेंच पाढ़िजे. तेव्हां तैचिरीयर्थिहता कालावील के मैन्युपनिपत् त्यावस्त कोणतें आरंभस्थान येतें तें पाढ़ं

मघा योगतरिपासून संगतनिर्दिष्ट आरंभस्थान पश्चिमेस ९० अंद्य होतें इहीं संगतिरिंद्र मयायोगतरिपास्त पश्चिमेस १४८ अं. ५० कहा आदे अर्थात् संदिताकाठीन आरंभस्थान प्रस्तुत संगतिर्विद्वे पूर्वेस ५८ अं ५० कहा येतें इरण्डे मयातान्यान्या पश्चिमेस ९० अंधावरील

#### क्रतिका योगतास

हैंच र्रीहताकाठीन आरंभस्थान होय अर्थे निर्दिवाद सिद्ध होतें. तेव्हां ज्या पंचांगार्चे आरंभस्थान कृषिकायोगतारेच्या भोगार्धी बुळेळ तेंच पंचांग वेद्विहित होय. वरीळ विवेचनावरून ज्या मुख्य गोटी प्रस्थापित होतात त्या अद्याः—

# वेदविहितपंचांगपद्धतीतील मुख्य गोष्टी.

१ वर्षाचे महिने बारा असून ते अमान्त किंवा पूर्णिमान्त चांद्रमानाचे असत.

२ चांद्र महिन्याची मार्चे तारात्मक नक्षत्रांवरून चैत्र, वैद्याख, माध, फाल्गुन इत्यादि पूर्वपदती-प्रमाणिच देत असत.

३ वर्षारंभ मात्र प्रत्यक्ष उदरावन च्या चांद्र महिन्यात होईल, त्या महिन्याच्या आरमापावून यरीत. त्याच्याहि पूर्वकाली च्या चांद्र महिन्यात रवि वर्षतरुपार्ती येई त्या महिन्यापायुन वर्षारंभ घरीत असत.

४ चांद्र व शीर क्योंचा मेळ पाच वर्षात दोन अधिक चांद्र महिने घरून करीत.

५ तिथि मध्यममानाच्या असत.

६ पाच पांच वर्षोचा एकेक गट करून स्थाला श्रुप असे म्हणत. सुमावील पहिले वर्ष ' संबत्सर ' हुक्हें परिवत्सर, तिसरें इटावत्सर, चौथे अनुवत्सर, आणि पांचवें इदल्यर. याप्रमाणें पांच वत्सरांचें एकेक श्रुप मानीत असत.

७ नश्चनकाचे २७ विभाग समसमान करून हा विभागासन नश्चमने मांव करो. मात्र उळक नश्चमाच्या योगतास तरी आपआपस्या विभागांत येतील येवटी स्तरस्त्रारी घेत. स्यामुळे प्रत्येक नश्चम-विभागाच्या आरंभी तास असेच, असे नाहीं. कारण प्रत्येक विभागांस्मी तास असर्णे अशक्य आहे.

८ नश्चत्रणतेव आरंभ च्या नश्चत्रापासून करावयाचा, त्या नश्चत्रविभागाच्या आरंभी दिवा अंडी सारा वेदेल असा तन्देने विभागणी करीत.

े विमानपदित प्रथम सुरू झाठी तेष्टो, पूर्व विट्रंत नशल पुंजाचा उदय होणे, किया, प्रखादा पुंजातील प्रमुख तारेचा संबंध विद्यवनुतावरील पूर्वविद् अथवा वर्धतस्वीत श्लोच्याची येत असे.

- १० याप्रमाणें प्रयम मृगादि गणना होती, नंतर रोहिण्यादि गणना खरायवाची; गण कृतिका घेट पूर्व विन्द्त उपार्ट्न साम्बर्ग स्वानुळे रोहिण्यादि गणनेस फारसा अवसर न मिळता कृतिकापुंत प्रमुख रुस्त कृतिकायोग तारा नक्षमाच्या आरंगी मानङी गली. नंतर कृतिकेतवळ वर्यतसपांत आला. वण त्याच्या पूर्वीभाव्य कृतिकादि गणना चार्ट्स हाली होती.
- ११ तैचिरीय संहिताकार्ली कृतिकादि गणना चालू होती, हैं लो॰ टिळक, ज्यो॰ दीक्षित, ह॰ सर्व विद्यानाना मान्य आहे.
- १२ तीच कृतिकादि गणना मैन्युपनियत्काळी आणि घेदागज्योतिपकाळीहि होती.अर्थात् ने नशन-विभाग उपनिपद काळी व येदागकाळी प्रचारात होते ते कृतिकायोगतारेपायुन केळ होते.

वरील बारा मुवापैकी प्रत्येक मुद्दा सर्वमान्य आहे. म्हणून हे मुद्दे बाचकानी पके रूथांत ठेवले म्हणजे शालगुद्ध पंचामाचे स्वरूप मेणते ह्याचा त्याना सहज उमज पडेल.

युरोपियन छोकानी तारात्मक गाधिचक्र मीक छोकायात्मच पेतलें. त्या तारात्मक प्रीकराधिचक्राचा आरंभ कोणता वाविषयी लिहिताना राप्टेल (Raphael) च्योतियी लिहितो की, संपातिर्वेद युरोपियन तारात्मक-राधिचक्राच्या आरंभायाय्म, २२ पिक्षेमकडे आहे. अर्थात् २२-२३ अपनांध मानणं प्रणक्षे युरोपियन आरंभस्थानच चेणे होय. आरणपुरोपियनचे चेष वेतो, म्हणून त्याचे आरंभस्थानडी स्वीकारण्याण च्याना हरकत वाटत नतेच, त्यानीं तें युराधाः व्यावें, आमच्या चनातन वैदिक धर्मीयांना मान अशी मोष्ट सम्मत होणें शक्य नाहीं. स्वातन-धर्मीयांना प्रीक अथवा यदन आरंभस्थान सर्वेधेव त्याव्य होय.

# मैत्र्युपनिपदांतील नक्षत्रविभाग.

वेदांगामध्ये जे नक्षत्रविमाग निर्दिष्ट आहेत ते वेदागाचे वेळी नव्यानेच सुरू केले असा काही लोकाच्या म्हणण्याचा आराय दिसतो. वेदागाच्या पूर्वी पांचरों वर्षे देखील नक्षत्रविभागपद्भति प्रचारांत होती हैं मैत्रपर-निपदायरून निर्विवाद सिद्ध होते, आणि ते नायमूल करता येत नाही म्हणून ते अशी कल्पना लढवूं पाहता आहेत कीं. मैन्यपनियत्कालीन विभागपद्धति आणि वेदांग-विभागपद्धति ह्या भिन्न होत. असे कोणीहि स्पष्टपणें अद्यापि म्हटलें नाहीं, परंतु अशा धोरणावर त्यांचें लिहिणें येतें. वेदागामध्यें दक्षिणायनविन्द आरुपाविभागाच्या अर्थ्यावर होता असा उहेरप आहे. पण मैन्युपनिषत्काली तोच विन्दु मघाविभागाच्या आरंभी म्हणजे वेदागकालीन स्थानाच्या ( पूर्वेस ) ६° ४०' इतका होता. ही स्थिति वेदांगाच्या पूर्वी (६°४०'×७२=)४८० वर्षे आहित्वात होती. वेदागामध्ये जशी " श्रविष्ठादी " आणि " सापार्धे " अशी पर्दे आहेत. तशीच भैन्यपनिषदामध्येंहि " मधाद्यं " " श्रविष्ठार्धम् " अशी पर्दे आहेत: म्हणून मैञ्यपनिषत्काली देखील विभागपदतीच प्रचारात होती, ह्यांत विलक्ष्ट स्थय उरत नाही. आता मै युप-निपदातील विभागपदतीचे आरंभस्थान कोटन मानलें होतें हा प्रश्न येती. या नावतीत पूर्वी सामितलेच आहे की, विषवनत पूर्व विन्दु किंवा सपात, ह्यांचा संयोग नशलपुर्नातील एखाद्या प्रमुख तारेशी होलें हें विभागपदर्शातील आरमस्यानाचे निमित्तकारण आहे, विभागपद्दित प्रयमच चाल झाली अवस्याव निस्या आरमस्यानाचा निश्चय या कारणायाचून अन्य कारणाने होणे संभवनीयच नाहीं. परतु जे आरंगस्थान विभागपद्धतींच्या प्रारमी एकदा निश्चित शार्ड अवेल ते पुढे बदलले असेल असाहि पण संभव नाही. प्राचीन सर्यांतिद्वांतामध्यें निर्दिष्ट असलेलें आरमस्यान वराहानें स्वीकारलें; ब्रह्मगुप्तासीह तेंच आरंमस्यान स्वीकारणे भाग पडले. आणि वर्तमान सुर्यक्षिद्धातामध्ये तेच आरमस्थान आहे. ह्यावरून आरमस्थान किया नश्चनविभागांची भर्यादा बदललें मोठमोठ्या विद्वान ज्योतिर्विदानाहि शक्य नाहीं. म्हणूनच वेदांगज्योतिपाच्या वेळीं भैत्युपनिषदात निर्दिष्ट केलेली मर्यादा बदलको अर्धे को मानावें ! आणि तर्से मानलें तर वेदांग-विभाग-पद्धति ही पूर्वपरंपरेचा उच्छेद करणारी आणि म्हणूनच त्याज्य आहे असा आरोप तिच्यावर सहज धेता येतो. हा आरोप अनिष्ट आहे. म्हणून मैड्युपानिपदनिर्दिष्ट, घेदांगनिर्दिष्ट, आणि सूर्यसिद्धांन्तनिर्दिष्ट अशा वीनही विमागमर्यादा एकच असल्या पाहिजेत, आणि त्या तशा बरतुतः आहेत हैंच दाखिक

पाहिजे. नुसर्ते '' धनिष्ठा '' धनिष्ठा '' ' वेदान वेदान '' म्हटस्यानें कार्यीसिद्ध होणार नाहीं. मूळ आरंभ-स्थान कोणतें तें दाखबून तेंच या तीनहीं प्रथात आहे असें त्यानीं सिष्ट केटेंच पाहिजे. परत कृतिका-प्रयुक्त आरंभस्थान हैं विभागवदतीयमाणें सर्वोत प्राचीन असस्यानें तेंच वेदागामप्यें वियक्षित आहे असें आग्ही दाखिबतीं।

आतापर्यतच्या विवेचनावरून ने मुद्दे व्यक्त झाले आहेत ते असे:---

- (१) धनिष्ठापुजातील योगतारा बीटा होय, आल्पा नव्हे.
- (२) बीटा पनिष्ठा किंवा आरूप धनिष्ठा ह्या तारेमप्यें कर्धी तरी उदगयन झालेलें अपलें तरी नधानांचे विभाग तत्पूर्वीच ठरून गेले अपल्यामुळें त्या तारा विभागारभीच आहेत अर्धे मानता येणार नाहीं-
- (१) वेदागापूर्वीच विभागपद्धति अस्तित्वात होती हं भैच्युपनिषदायरून सिद्ध होते. तें कोणालाहि अमान्य करिता येणार नाहीं. आता चौषा मुद्दा असा प्रस्मापित होत आहे की, (४) वेदागापूर्वी अस्तित्वात असलेलेली विभागपद्धति वेदागकार्ली वस्त्रलेश असर्णे शक्य नाहीं. कारण त्यायोगानें परंपरो-लेदाचा आरोप वेदागावर येतो.

हा आरोप टाळण्याकरिता ' नृषिंह ' ह्या सहीनें छेरा लिहिणाऱ्या यहस्थानों एक कोटि लढिकिली आहे. ' नृषिंह ' रहणतात की, स्वाच्या मताप्रमाणें (आल्मा) धनिष्ठा तारेपासून केछला जो विमानारमं रहणजे धनिष्ठातिमागपस्वित तीच मैन्युपनिपदात विचिवत आहे. हैं नृष्टिहांचे रहणणें अत्यंत हास्यास्य आहे. कारण बेदानापूर्वी ५०० वर्षाच्या मैन्युपनिपदाली आह्मा तारेपांच उत्याचनाचा अर्थो अर्थाही संवंध मन्द्रा आग्ना रिप्तांत मैन्युपनिपत्कालीन विमान आल्मा तारेपासून माल्मेले अर्थण शन्य नाहीं. त्या वेळीं उद्यावय धनिष्ठाविभागाच्या मधीमध्य रहणले आल्मा तारेपासून माल्मेले उत्योच प्रवित्त होती, तर अश्चा प्रतक्षिण माल्मेलिमागाच्या मात्र आर्ट्सा होता, परंतु स्वा वेळीं विभागपदित प्रचित्त होती, तर अश्चा प्रतक्षिण माल्मेलिमागाच्या आरंग अला चौर्टिकर तथा नव्यत्रिमागाच्या आरंग अला चौर्टिकर तथा नव्यत्रिमागाच्या आरंग उद्याविभागाचा आरंग अला चौर्टिकर तथा नव्यत्रिमागाच्या उत्यावनावकन आश्चा स्वयत्रिमां माल्मेलिकर नव्यत्रिमागाच्या त्रिकर अश्चय क्षेणाचा उत्यावनावकन आश्चा तथा अर्थापया कारेमण्य क्षेणाचा उत्यावनावकन आश्चा तथा अर्थापया जम्मामाग उपिक्षेण हें उपहाशास्यद्व नरेह तर अश्चय आहे. अर्थ रहणणे महण्ये कुर्णाने अर्था प्रकृति स्वावाया विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद् लिहिली अर्थे प्रवाच प्रतिविक्त जपनिपद् लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद् लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद् लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद् लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त जपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त अपनिपद लिहिली विभागपदितीय प्रतिविक्त अर्थान स्वाविक्त विभागपदितीय प्रतिविक्त क्यानिपदितीय प्रतिविक्त क्यानिपदितीय विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभागपति विभा

बरील विचारसरणी " र्शिंहा " च्या मुळींच लक्षात आली नाहीं. त्यनि लो. टिळक याच्या Vedic Calendar ह्या मागातील एक उतारा दिला आणि त्याच्यापायून मन मानेल तथे तर्क चालविलें. तो उतारा अशा:—

"It is expressly stated that the winter solstice in those days occurred when the Sun, the Moon, and the Asterism of Dhanistha were together; and this Nak-klatra is therefore taken as the first point of the celestial sphere which is siderial and not Tropical in character. Starting from this First Point the zodiac is divided into 27 equal parts." (p 23.)——For this purpose we may well make the Vedanga—Jyotisha as our starting Point and see what elements of the system contained therein are found in the older Vedic works

S. B Dixit has shown that in the Brahmana period of the Vadic literature the nature of the Calendar was substantially the same;—with this difference that whereas Dhanistha is the first in the Vedanga—Jyotisha, the (Nalshatra) sories in the Brahmana and the Samhitas always begins with the Krittikas."

होकमान्यांच्या यरील उताच्याचा आद्याय अहा आहे हीं, "स्पै, चद्र आणि घनिष्ठापुँज हे सर्व एफ प्रहोते. अद्या विक्री उदरायन हालं, असा सरह निर्देश आहे, म्हणून हैं प्रतिष्ठा नक्ष्म क्षेतिशयनाचा आदम (Starting Point) मानिल आहे, अर्थात् नक्ष्मत्व हैं तारात्मक आहे, स्वतातुत्रती नक्षे, आणि ह्या नक्ष्मत्व क्षात्म हम्न राशियकात्में २६ सारले विमान केल्डे आहेत . स्वयून वेदात क्षीतिय हैं आमच्या सशोधनाचा आदम (Starting Point) मानून त्यातील कोणगोणती तस्ते खुन्या वैदिक प्रयात उत्तक्ष्मत होतात ते आवणास वारिले पाहिने परतु हैं कार्य क्षी द्या या दीवित यानी केल्च आहे. त्यानी सर्वे दारपिलें सार्वे ही विदेश मान्य मानिल प्रतिक्र प्रयानी स्वरं दारपिलें स्वरं त्यान क्षील स्वरं स्वरं होता वर्ष सार्वे विद्यान क्षील स्वरं स्वरं स्वरं त्यान क्षील स्वरंत क्षा क्षा क्षा स्वरंत स्वरंत क्षील स्वरंत क्षा क्षा स्वरंत स्वरंत होता क्षील स्वरंत क्षा क्षा निर्देश स्वरंत स्वरंत क्षा विद्यान स्वरंत क्षा विद्यान स्वरंत क्षा विद्यान स्वरंत क्षा क्षा स्वरंत स्वरंत स्वरंत क्षा क्षा स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत स्वरंत

महाले (ता. ३० आस्टोगर १९१३ ) स्रोकमान्याच्या उताऱ्याचा आद्यव वरीस्त्रमाणे आहे.

"नृशिश" "वा उदेश असा रिकती कीं, प्रतिष्ठापुतावील योगवरिषायन वेदगंगलाली विभागारम क्षितले असा अर्थ लोकमान्याच्या वरील उतान्यानून क्या तरी ओहनवाणून काहून लोको ता जाय अस पहाना, परात सक्य नहसंप्रपुत्तालाक मित्रक point स्टब्सों हा प्रभाग जायाच्या रहत नाई धिनिष्ठा पुंजामच्ये निदान वाच वार्य तरी आहेत त्या सर्मय आरम्भाव्याचा नामान्य वार्य स्वात्यां के दिवान वाच वार्य तरी आहेत त्या सर्मयां नामिष्ठ दिवान के स्वत्यां का सामान्य वार्य स्वात्यां का पर्यात्यां प्रपत्ता आहे पर्याची प्रवादा के स्वत्यां निद्यान के स्वत्यां निद्यान के स्वत्यां विवाद के से शी, वरील उतार्य 'अपूर्ण' असून वी मडाले येथे १९१९ मध्ये शिश्य गेशा त्याचार दिवा अभिक्राच आहे (पान प्रवादा प्रभाग मित्रक अभिक्राच आहे (पान क्यें के क्षाच्यां का स्वात्यां प्रमार्थ स्वत्यां भागित स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यां स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्वत्यं स्व

गीतारहत्याच्या पुराव्यावस्न तर अर्थे खात्रीने म्हणतां येते कीं, धनिष्ठापुंजातील एकाचा विशिष्ट वारेपायूनव वेदांगकाली विभागारांस होत होता असा प्रकारचे त्यांचे मत ठाम बनले नव्हतें, व म्हणूनच बरील उतान्यां-मध्ये 'पंत्र' असा मोघम सब्द त्यांनी वापरला आहे व काल निर्णय मोघमच सांगितला आहे.

अर्यात् लोकमान्यांच्या Vedic Calendar मधील उतारा केतकीपक्षास अनुकूल तर नाहींच पण प्रतिकुल मात्र आहे, आणि त्यावरून पुढील अनुमाने स्पष्टपणे निघतात:--

- १ घनिष्ठाविमागरंभ अमुक एका तारेजवळ आहे. अर्घे लोकमान्यांच ठाम मत नव्हतें.
- २ वेदांगकाली जी विमागगद्धति होती तीच तत्त्वतः तैत्तिरीय संहिताकालीहि होती.

१ म्हणजे लोकमान्यांच्या मताप्रमाणे संहिताकाली देखील विभागपद्धति प्रचलित असून विभागारंग कृत्तिकपासन होता. त्यावरून हें सहज सिद्ध होतें की संहिताकालानंतरचें जे मैन्युपनिपत् त्याव जो विभागपद्धति आहे तीहि कृत्तिकादिच असली पाहिचे; आणि धनिष्ठेपेकां कृत्तिकादि विमागगणना हीव अधिक प्राचीन असल्यामुळें सर्वोस अस्येत आदरणीय असली पाहिचे.

वरील अनुमाने केवळ लोकमान्यांच्याच प्रंपावरून निवतात असे नसून प्योतिषशास्त्रदृष्ट्याहि तींच अनुमानें निवतात तरी तीं कशीं सत्य आहेत तें दाखवितों.

मैत्युपनिपदात जी अयनस्थिति वर्षिकी आहे तिच्यावरून मधाविभाधाचा आरंभ कोणस्या ठिकाणी असण्याचा संभव आहे हैं पाहिलें पाहिले. मधा नक्षत्राचे अधिष्ठाते पितर आहेत असे बचन तैतिसीय अतीमध्ये आहे.

"उपहुताः पितरो ये मधासु मनोजवतः सुकृतः सुकृतः ते नो नक्षत्रे हवमा-गीमछाः । स्वधार्भुगैर्यग्र प्रयतं ज्ञांताम्"

दक्षिणावन विंदु च्या नक्षत्र पुंजामध्यें असतों ते वितृनश्चत्र असतें असें ओरायन हम मंधामध्यें छोकमान्यानों सिद्ध केलें आहे. ( जोरायन ए. ५५)

यावरून तीत्तरीय श्रुतिकालीहि दक्षिणायन-विन्दु मधापुंजामध्य होता है विद्य होते. तो मिन्दु मैन्यु-पनिपत्काली भशाविमागाच्या आरंभी येण्यारयेत पश्चिमकडे हृटला. मैन्युपनिपत्काल हा लोकमान्याच्या मतामाणीहि निश्चित नष्दता; त्याचा काल गीतारहस्यांत (पान ५४७) लोकमान्यांनी केवळ स्यूलमाना-नेम इ. य. पूर्वी १६८० ते १८८० पर्वेत श्रुष्टा आसिका दिला आहे. हायवरून तीन लंडाांचा जो फ्तरफ पटतो तो क्षमीत कमी लिती पडेल ते ह्रांविणार लातुमान आपणात कावले पाहिले.

मणाविमाणाचा आरंम पश्चिमेकटे व शेवट पूर्वेकटे होती हैं स्वांना मान्यच आहे. म्हणून मणा-पुंजामप्यें कितक्या ठळक तारा असतीक तितक्या स्वयं विमाणाच्या आंत समापिष्ट होतीक अद्या तीतीं विमाणाचा आरंस ठरविटा पाहिने. अर्थात् मणापुंजामप्यें ठळक तारा किती, आणि त्या सर्वेच तारा विमाणाचारेसप्यें समापिष्ट केच्या पाहिनेत की काय असे दोत प्रश्न उपस्थित होतात. दुस्च्या प्रशावें उत्तर '' अति '' वर्यंच दिखें पाहिने. कारण स्वीस्टान्ताप्रमाणें मणा योगतारा विभागमयियासत ९ अंग्र प्रेंच आहे. आणि कुरेवाचों गोष्ट असी की, मणा योगतारा विभागमयियासत ९ अंग्र प्रशिव्दातमप्यें मणा सार्वेच भीता विश्वे आहेत. यांच त्रक अकट सर्वेच सर्वात्म कर्यात्म क्षेत्र अस्ववातें प्रवाधिमुद्ध आणि कर्द्धामिसुद्ध हे दोनहि प्रकार मांग अबक अकट सर्वेच स्वाद्य स्वादे अस्व स्वाद्य सर्वेच क्यावित्मक क्षेत्र अस्ववातें स्वादीं त्या पणा सार्वेच मेगा विश्वेच क्षेत्र वर्षेत्र प्रवादी मणावित्मक क्षेत्र क्याव्या क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं क्ष्यां स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वादीं स्वाद अतां परिष्ठा प्रश्न मधापुंजामध्ये ठळक तारा किंदी त्याचा निर्णय करू. ज्यो. दीवित विहितात 'मवान्या तारा कीणी ५ व कोणी ६ मानतात.' स्पृत तारा ५ मानाच्या किया ६ मानाच्या अवा उनप्रश्न पुनः उत्तरह होतो. त्याचार्टी मधापुंजाचा आलेत ( नकावा) दिला आहे त्यावरून मधापुंजामध्ये तारा किंदी प्याच्या त्याचा वह निर्णय होईल. आलेतान्यातार्टी तारांच्या चकाहांची वर्णवारी दिली आहे. त्यावरून पुंजामध्ये वहा तारांचा अन्तर्भाव करण्यात्म काहीच हरूत नाही. आतो पांच तारा कर मानावयाच्या तर एक तारा वगळावी लागेल, आणि ती कोणती सवादि प्रश्न पढेल. परंतु मधापुंजाच्या आहरीते वर्णन लें प्रधामध्ये आहे स्वावरून पुंजामध्ये वहा तारांचा वमाचेत्र केला आहे अर्थे दिलते, 'च्योतिर्मित्रच " हा प्रंथ आनंदाश्रम पुरतकावलीमध्ये लागल आहे. त्यांत नद्यत्रवहर्णी श्रीपिति हाच्या वचनाचा उद्धेश आहे. तो चेहेश क्याः—

" मिण-गर्-शर+चकामानि-शालीयमं भम् " ह्या उत्तेरामण्ये मघापुँजाची आङ्ति शालेप्रमाणे 
गर्णाजे चतुष्कीणी यहामाणे आहे अर्थ वर्णन आहे. अशी आहिति एप्यायलेन तारिवा समावेश पुँजामण्ये 
केल्याधिवाय वर्धेयर जमत नार्टी हैं नवाशावरून यानकांच्या सरह ख्यांत येहूँ ए एरंतु याहामिदियाच्या 
" बुस्लीहित "त मधान्या वांच्य वारा सागितस्या आहेत. स्वृण्न पाच ताराशी ह्यांचा मेळ जर परावयाच्या 
अरेक तर म्यू सोहून दिस्यास चालेक पण एप्यायलान ही म्यूचेश्ची तेजस्यी अरास्याने ती वगळणे शक्य 
नार्टी. म्रणून एप्यायलान तारे जवळच स्यायिमागाचा आरंम होता अर्थे सम्प्रतेण वर्षेच हित् हे एक 
अतुमान, य मधाविमामामानाव्य जी तारा आराण निश्चित कर्न त्या तारिकायमे मैम्युनियदुक्त दिवापान 
हेते होते स्थावस्य विभागाची मर्योदा ठरविणे हे हुसरे अनुमान, याममणे होनहि अनुमानांचा मेळ पावत्व 
मग जर विभाग-मर्थारा निश्चित केली तर ती विनच्चक आणि सुहम बेहेळ. म्रणून प्रथम एप्यायलांच 
पके १८५० ह्या ययरिमाचे स्थित प्रथममीण चार्नू.

शके १८५० च्या आरंभीचे विप्रवाश व मातिः-विपुवाद्य = १४५° ३०' श्रांति = + २४° ६' विपुवाद्यांचा पूरक-कोन ३४° ३०' छा. को-म. ३४° ३०' = ९.९१५९९४ छा,को-मु, क्रांति = 4.44.432 ला.को-म.कर्ग ४१°१३' = ९.८७६३८६ हा. स. १४° १•′ = ९-८३७१३४ ह्या. को. स्प. कर्ण ≂ १०००५७५२२ को-मानाविमान ३८°१९'= ९.८९४६५२ त्रातिमूरा-कोन = ३८° १९' -( उणे ) परम माति २३° २७' शामिन्स कोन = १४° ५२' सा. को-मु. ग्रस. कोन = ९-९८५२१३ हा, दारेंगे. दर्ण = १००५७५२२ श्तर्ग, भोग-पूरक ४०°१५' = ९-९२७६९१ ष्रपायलानचा स्वर सामग्रीग=( १८०-४०° १५') = 23 9° Y"

म्हणत्रे यर इर्केष्टम्सा पहिस्या अनुमानातृस्य विभागारम रष्टमानाते विधित होईल व करार आहे ती काहुन शहिली अगती अपनीय क्योवर केरील. मपाविभागार्थभमोग ( शके १८५० ) १३९° उणे कृतिका सायनभोग ५८" ५९' = ८०°१' म्हणले मयाविभाग कृतिका योगतारेपासून बरोबर सहा नधन्नाहतक्या अतरावर येतो म्हणून मैन्युपनिष-व्रिहिष्ट मघाविभागार्थभ कृत्तिका योगतारेपासूनच मोजला होता. आणि गणनाहि कृत्तिकादिव होती असे सिद्ध होतें

याचप्रमाणें "म्मू." तारेचे चके १८५० चे विषुवाद्य १४५० १५/, व क्रांति + २६° २१/ इतकी आहें त्यावरून वरील गणितपदतीनें "म्मू."चा सायनमोग (चके १८५०चा) १४०° ३०/ इतका येतो. साहि मोगावरून मधाविमागारंभ कसा निश्चित होतो त्याचा रिचार करूं.

## आक्षेप निरसन.

मैन्द्रानियत्काली दक्षिणायन विन्दू मपारंभी आणि उदगयन विन्दू घतिष्ठा विभागाच्या मध्यमागी अशी श्यित होती. से युपनियत् कच्छी नथायोगतारा मधाविमानारमी होता असा जर "मधायँ" रा पदाचा अर्थ केळा तर स्थावविन्दु छत्तिकायोगतारिमध्यें बेश वाहरूल वाणित वर दाखविल्ठे अरि. तेव्हां मैक्युतनियत् हा मण्डलिक गण्या कालीन आहे हावहल बंकाच उत्तत नाहीं, पढ़ा मधा योग तहां मधायोग पढ़ा मधायोग ताता नथाविमागच्या आरंभी नद्दन विमागच्या आत होता अर्थ मानूद "मखायं" याचा अर्थ केक्ळ "मखा विमागाचा आरंभ" अथा केळा तरीही प्रत्याद नाहीं, परंतु मग मधाविमागच्या आरंभ, किंवा तररायेगांनी अभित्यादि नध्य विमागच्या आरंम त्या ला नधनाच्या योगतारेगावृत्त किती अंतरावर वेतो हैं पाहिले पाहिले पाहिले किती अंतरावर

ह्याचा विचार करतांना वेदागरवीतियावर गर्गांचार्यांनी च्या कारिका छिद्दिस्या आहेत त्याचा अत्यंत । उपयोग आहे. कारण त्या कारिकांवरून वेदागरवीतियकाठीन मध्ययचकार्चे आरंभरयान देखील क्रुसिका-सक्षत्राची योगतारा हेंच होतें अर्थेच पुना विद्य होतें.

गर्गाचार्योच्या कारिकात चन्द्राची शुनि खांगितली आहे. त्यायुळे अवने आणि विदुवें ही एकमेका-पातृन किती दिवसांच्या अंतरावर होती हा प्रशांका आतिसय महस्व आहे. परंतु वेंधे केतकरांनी लासता-चान आध्य केला आहे. ते रहणतात की, अवने ही एकमेकांगावत हहींच्या सायन धर्पमानाच्या ('' अर्घो '' इतक्या अवस्यय रहणने १८२ दिवस १७ ध. माणि १५ पळे इतक्या अंतरावर होती परंत हैं विधान

#### नियाडस खोटें आहे

पाविषयी कै॰ व्यो॰ दीक्षित यांचीच वास आगरी देती. व्यो॰ दीक्षित लिहितात:—
"मयम गठीनुळें वेदांगव्योतियांतील अयर्ने आणि विदुर्वे ही परस्तांपसून १८३ दियवांच्या अत्तरावर आलो आहेत. परद्व ६. व पूर्वी १४०० मुमाराव ती पुरील अत्तर्ता होत अवत."

के दोधितांच्या प्रयोतीय उतारा मात्रमाणें आहे. याचा सर्य खडा की, गगोनें चंद्राची शियीत खाच्या मध्यम गतीनें पर्यन केटी, कारण बेदांग ज्योतियांत मध्यममानच दिवेलें आहे. स्ट्रान कार्य वर्षींचें मान १८३ दिवसच परछे पाहिजे. असा ज्यो॰ दिखिताच्या म्हणज्याचा आग्नय आहे. आता कोणी म्हणेज कीं, १८२ दिवस १७ घटका, आणि १८२ दिवस वांत कितीरे अतर आहे हैं तर याचे उत्तर अते कीं आर्टाम्य कीं, १८२ दिवस वार अदा अता कांचे आणि चन्द्र गतीसच्ये १७ घटकाति वार अदा अत्तर पहतें म्हणून १८२ दिवस १७ घटका १५ पठें आणि १८१ दिवस वांतिष्ठ कें २२१२१ घटका थें अतर अहे स्थाला भारच महत्त्व मेते. म्हणून केतकरानीं जी उट्टाट केडी आहे, त्या येजवाबदार ल्टयटीच्या विध्यव्या उडिवयों माना पडलें आहे. म्हणून पुटील विचेचनात दिखणायन आणि उद्दाचन यांच्यामधील अत्र असेल तेस्ता तें अतर १८३ दिवस मानून त्या अनुरोधानें चन्द्रगति मध्यम मानानें ६ चन्द्र-१५१ अस्त-१७ कला इतकी मान्यों वाहिजे. त्यारेखा कभी मानून चालणार नाही.

आता सैन्युपनियत्कार्ल ज्याप्रमाणे अयमें, विदुषे किया रिजन्द यांची नश्याधन्यामें रियति विमा-गातमक पदतीमें सांगितिश असल्याचे विद्य होतें तशीन येशान प्योतियांतील उदरायनाची रियतिहि नश्यास् पत्यामें विमागातमक पदतीमेंच सांगितशे अस्त्याचे स्पष्ट शारों आरे. परत येथे पनिशा नश्याची योगात्यात् तरी पनिशा विमागाचे आरमी होती में जाय असा एक समय उपरियत होतो. या सश्याचे निराक्षण में एक उत्तम साधन उपरूक्त आहे ते साधन गर्गाचार्यहत वेदांगच्योतियनारिका है होय. त्या कारिकात वेदांग च्योतियांतील वचनाची पोड उद्दृष्ट रीतीमें केलेलो आहे. त्या कारिकात मांगी निर्दार्गियत्या येळची पन्यतारायुति वेदांगच्योतिय पदतीश्रागणे मध्यम गणिताने साधिताली औहे. त्या क्ला प्रोत्या योगातारा पनिशा सदत दिमागाच्या आरमी नदत आरम मर्वादेच्या दुई सुमारे

#### तीन अंशायर होती

अर्थे निर्विवाद सिद्ध होतें. म्हणून त्या कारिका अत्यत महत्त्वाच्या आहेत. रग बारिकात उदमयनारम, दक्षिणायनारम, रविनक्षत्र, तिथि आणि चन्द्रतारामुति यांच्या येळा दिल्द्या आहेत त्यायरून एक निर्विवाद अनुमान निषतें. तें अनुमान कोणते हैं कारिका प्रथम देऊन नतर स.गर्वो.

यदा माघस्य शुक्कस्य प्रतिषष्ठ्तरायणम् । सहोदयं थविष्ठाभिः सोमाकां प्रतिषद्यतः ॥ तदात्र नमस शुक्कसप्तम्यां दक्षिणायनम् । सार्पार्दे कुरुते युक्ति चित्रायां च निशाकरे ॥

"माप ग्रुज्ज प्रतिपदेच्या दिवशीं केव्ही उदमयन सुरू होते तेव्ही योग्डा नवजारगेवर रिवन्द्र उदय पावतात " आणि केव्ही कावण युद्ध समिपि दिवशीं आर्थपाच्या अर्थावर रिव असतात दिखापद सुरू रिते त्या दिवशीं चन्द्राची विश्वा तारेशीं सुति होते " असा या कारिकाचा अर्थ आहे. यांत प्रतिष्ठायत तारासक किया विश्वा तारासक किया विश्वा तारासक किया प्रति आर्थत स्था केविष्ठ ते नाहीं. कारण नवज विभागात्मक असले तरी त्यांत तारासक किया विभागात्मक असले स्था विश्वामित अर्थे के वद आहे त्याने विश्वाण उत्थावात्म्य रिते स्था केविष्ठ विश्वामित अर्थे केविष्ठ वार्मा विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्र विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ विश्वामित केविष्ठ व

- (१) धनिष्ठारंभ आणि उदगयन विन्दु यांचें ऐक्य.
- (२) उदगयनापासून दक्षिणायनारंभाचा काल मध्यम मानानें १८३ दिवस.
- (३) चंद्राची १८३ दिवसातील घनिष्ठारंभापास्न गति; ६ चफ्रें आणि २५१ अंद्रा.

(४) धनिष्ठा योगवारा आणि चित्रा तारा यांच्यातील अंतर जर २५१ अंबाइतक असलें तरच धनिष्ठारंस आणि धनिष्ठा योगवारा हूँ एक होऊं चक्तील. धनिष्ठा योगवारा आस्का हेरिकानी आणि चित्रा यांच्यातील अंतर २४७ अंघ आहे. आणि चंद्राची स्थित धनिष्ठा विभागारंगापासून २५२ अंघ हवकी आहे. अर्थात् धनिष्ठा विभागारंग धनिष्ठा योगवारा आस्का हेरिकानी हिच्यामार्थे ४ अंधावर येवो. बर्यूप धनिष्ठा:अ हा बेदांगकालीहि विभागात्मकच होता हैं अगर्दी स्वतंत्र प्रमाणार्ने आणि पूर्ण निर्णायक रीवीने विद्व झालें. आणि व्हणून घनिष्ठा विभागारंभागात्मत् योगवारचें अंतर ४ अंधा-१८० अंधावरील दक्षिणावन विन्तु + अक्षित्यादि आरंभरधानापासून आरंभ्र्याधीपर्यवित्व विभागास्त्र अंतर १२३ १० कला =२९९ २० कला इतका धनिष्ठिया निरयन भोग वृद्दांगच्योतिवाप्रमाणें येवो. तोच देवत भोगार्झी तंतोतंत जमतो तेवहाँ रेवत पक्षानें स्विकारलेलें आरंभरधान होये हैं सिद्ध झालें.

# वराहमिहिराचे परिश्रम.

वैदिक काळाच्या पुरकळ ज्योतिपविषयक दुर्बोघ गोर्शीचा उलगडा अगदी अलीकडे वैदिक वाङ्मयाच्या अभ्यासाने भोडा योडा होऊं लागला आहे. अशा तन्हेची परिस्थिति अनेक कारणामुळे शालिवाहन शकाच्या वांचध्या दातकारंमी म्हणजे वराहिमिटिराचार्योच्या वेळी नव्हती.त्यावेळी वैदिक पंचागपरंपरा बहुतेक छप्त झाली होती. बौद्ध धर्माच्या बावटळीतून वैदिक धर्म नुकताच पुनरुज्जीवित झालेला होता, आणि नवीन पद्धतीचें पंचांगि भचारांत आणस्याशिवाय अन्यगति नव्हती. कारण वैदिक पंचागपद्धतीचे मर्भ फारच थोडघाना अवगत होते. अग्रा वेळी सूर्येषिद्धांत हा जो प्रंय प्रचारांत होता त्यांतील अश्विन्यादि आरंभस्यानाचा, जुन्या वैदिक आरंभरयानाशी मेळ घालण्याच्या प्रथम प्रयत्न झाला. परंतु बृहत्संहितेच्या वेळेपर्यंत झत्तिकादि गणना अगर्दीच छप्त झाठी नव्हती, आणि सिद्धांताचें आरंभस्थान जुन्या वैदिक आरंभस्थानाश्ची निगडित झाठी नव्हते. ही कामिंगरी वराहमिदिराने जन्या स्थीतदांताचे क्षेत्रक आणि भगण कृत्तिकारंभ स्थानाजी पूर्णपर्णे अनुरूप करून वेटी. म्हणजे अधिन्यादि आरंभस्यान कृतिकादि पुरातन आरंभस्यानाशी मुसंगत होईल अशा तन्हेंने आरंभवर्ष प्रथम वराद्दाचार्यार्ने निश्चित केलें, तेंच शून्यायनांश वर्ष होय हें काल्यनिक गणिता-यरून ठरलें नाहीं तें परंपरेवरून ठरवलें गेलें आहे. जुनै आरंभस्थान आणि अश्वित्यादि आरंभ यांचा मेळ क्याहारें करा पातला हा सीप प्री॰ गार्टक कांनी राज्या आहे. साहिवाहमञ्चाची वर्षे क्रमा वेदांच-ज्योतिपाच्या सगपद्धतीशी लुळती करण्याचा नियम प्रथम वराहाचार्याने यसावेटा. आणि सिदांतपद्धति आणि वेदांगज्योतिपपद्वति यांचा वेमालुम सांधा जुळवून दिला. प्रगति आणि परंपरा यांचा मेळ घालण्याचा समंजस-पणाचा जो मार्ग तो हाच.

वस्तिशिक्षोंने, व्यालिवाइनरकाच्या वर्षाचे नांव वेदांगच्योतियाच्या गुगपदतीस अगुस्सन कोणते वेते ते कादण्याची रीति एका श्रीशांत विभिन्न (आहुँ स्वामुळ पंचांग वैदिक पदतीस अगुस्सन कोणते ते समक्रणाय उत्तृष्ट काषण हाले आहे. केतकी पंचांगाचा स्विन्चेदांगच्योतिय पदतीने कादलेक्षा स्वीधी जुळत नाहीं असे पाहन केतकसीनी वसहाचा श्रीकच पित्रणून स्वात आप्त्याच पदरचा मनशेक पाठ सुस्तृत्त दिला. जुन्या निर्देश आधारम्त श्रीकृति आपण्य बदल करून सो बदलेक्षा पाठ लोक्षांना स्वरा शृत्यून सास-विचान होते अपयोद्यान स्वीधार्य असे आहे. स्याहानिह्यालास्त्या असामन्य च्योतियाचार्याच्या सीतीला अगुसस्त्रन रिटक्क्संचांग आहे आणि म्हणून तेंच सरे वैदिक वंचांग होता.

परादाचार्याचा मूळ क्लोक असः-

#### ब्यूनं शकेन्द्रकालं पंचभिरुध्हत्य शेपवर्षाणाम् । धुगेणं माधिसताचे क्रयीत धुगणस्तदनग्रदयात ॥

अर्थ:-शककार्जात दोन उणे करून बाकीला पांचांनी भागावें आणि भागाकाराची की बाकी राहील तो आंकडा सुगात्मक वर्षाच्या नांवाचा दर्शक असतो. शून्य म्हणजे संवत्सर; १ परिवत्सर, २ इदावत्सर, ३ अनुवत्सर आणि ४ इद्वत्सर याप्रमाणे भागाकारशेवावरून वर्षाचे नांव ठरंपावे. हे नांव चाल वर्षाच्या पौपअमावास्येपर्यंतच राहतें. कारण माघापासून वेदांगपद्धतीनें नवें वर्ष सरू होतें. या संबंधी विस्तत विवेंचन ग्वाव्हेरचे प्रि॰ गोविंदराव आपटे यानीहि केलें आहे.

वेदांगज्योतिय पदतीच्या पंचांगासंबंधानें के. व्यं. या. केतहर यांनी "चित्रमय जगत " मध्ये काहीं वर्षोपूर्वी दोन लेख प्रशिद्ध केले होते. स्याचें राण्डन श्रीमंत पंतप्रतिनिधी यांचे अध्यक्षतेखाली पूर्णे येथे भरहेल्या समेत रैवतपक्षाकडून केतकर यांचे समझ करण्यांत आहें. " चित्रययज्ञगत " मधील लेखांत " हमूनं शकेन्द्र कालम् " या श्लोकायदृल एक निराळाच चुकीचा पाठ देण्याचे घाएर्य केतकर यांनी केलं. लाचें कारण हैंच दिसतें की, केतकर यांना इयुनं या क्षीकाचा बारतिवेक अर्थ कळलाच नाहीं. अशा रीतीने निराधार पाठमेद करून चेदागपद्धति ही आपल्या पक्षाला अनुकृत आहे असे माछविणे हे गहाँ होय. " चित्रमय जगत्" मधील क्षेराग्त केतकर है अवें म्हणतात की, शकारंभी शालिवाहन वर्गारंभ मापापासन होत असे. यावर आग्ही असे म्हणतो की, है विधान अगर्दी निराधार आहे. "द्वयनं" हा स्त्रोक बराहाने लिडिला त्यांवेळी म्हणजे श्रोफ ४२७ च्या सुमारास शालिवाहन वर्षारंभ आता प्रमाणेंच चैत्र-शकादि होती ही गोष्ट ज्यो. दीक्षित यांनी सप्रमाण सिद्ध केली आहे. आणि वराहानेहि त्याच्या वेळी प्रचलित असलेल्याच पदतीस अनुसरून " इयुनं " हा नियम वसविला या गोशीकडे लक्ष दिलें म्हण्डे धकारंभी शक्यपं हें माप महिन्यापासून मुरू होत असे. असठें वासात विधान करून बराहाचा क्रोक बदल-व्यापित क्षेत्रिक कारण पड़त नाहीं; केतकरोना "इयूनं शकेन्द्र कालं"या श्रीकाचा अर्थ फळळा नाहीं किंदा तो स्त्रीक त्यांच्या विषद्ध आहे म्हणूनच त्यांना बनावट पाठमेद करण्याची युद्धि झाली. असा भ्राम-मुलक पाठभेद केतकरांनी आणसीहि एका ठिकाणी केला आहे. एवंच आपल्या पशाचें समर्थन करण्या-करिता भलतेंच पाठभेद करणें हा स्पाचा एक उद्योग होऊन बसला होता असे यायस्त म्हणण्यास कोही एक इस्कत माही.

चित्रमयजगत्मधोल लेखांत आणि घारबाडास केतकर यांच्या पुत्राच्या नावावर प्रसिद्ध हालेस्या चौपड्यांत अनेक स्टबरी आणि परस्परिषद वर्चने भरलेसी आहेत. अहा स्टबरी करणे ह्यांना आगस आहे. कारण त्याशियाय त्यांना गत्यंतरच नाहीं.

पहिली लटपट अशी कीं-स्यांनी चित्रमयजगतांत पिक्षे यांच्या पुराकायरून जे स्पेरिदांत पदवीचें गणित दिलें आहे त्यावरून रवि निरयन येतो तो धायन करून घेतांना वर्षमान सूर्येसिद्धातांचे पेजन अपन गति मात्र आधुनिक म्हणजे ५०" र दिकला यात्रमाणे घेतली आहे आणि भेसळीचे गणित करून आपला भेरळीचा पश्च सबविला आहे. त्याग्हल ज्योतिगदाख्यांनी केतकरांच्या गणिताचीः पर्राथा करून स्वातील खोटेराणा प्रसिद्धार्थे निदर्शनास आण्या पाहिजे.

दुसरी छटपट अशी कीं—" जिंशन् कुली गुगे भानां " या श्लीकान्वयें येणारं शक्यपं ४२१ हें शुन्यायनांत्रा वर्ष महणून कहल केत्यानर तेथून पुत्र वेणार अवनांत्र मात्र नामकृत करणें हा शादांत स्रोहसाळवणा होया. विजनवजनतम्पील छेखांत केनकरांनी ४२१ हैं वर्ष करण है। धारात पाठवाळाचा हात । इत्यायनांदा वर्ष म्हणून कृष्ठ केहें अहे, तेग्हां त्या प्यागायन त्यांनी अवनांद्रा मोतने पादितेत. पाठवंधाने तात्रानी केतकतीय सराजें अहे विचारलें पादिते की, तुग्ही ४२१ हे वर्ष स्तावनांत्र वर्ष . म्हणून "चित्रयमज्ञगत्" मधीत केराति मानचे आहे की नाहीं! ते "नाहीं" अने उत्तर देनीच तर " वित्रमय जाता मधील खाया नेरातिल पुटील वास्य पराः—" अयनांत राहे १ = टाक ( -४२१ + १ ) + ७२ = - ५.८३ जंदा " (परा. चित्रमयवणत् जानेतारी १९२४. )

तिसरी छटपट—ही कीं, केतकरपुत्रानें आपस्या नावाबर प्रशिद्ध केछेला चोपङ्गात शकवर्ष १ या वर्षाच्या पोप २० च्या दिवर्शी प्रातःकाळचा सायन चंद्र २८९° २४४ दिछा आहे तो खोटा आहे. अमावारवेच्या दिवर्षी प्रातःकाळचा सायनचंद्र २७८ अंदा इतका येतो. याप्रमाणे श्रं. वा केतकरांचे चित्रमयजगत्मधील, शाणि केतकरपुताचे चोपङ्गातील अशी दोन्हीं गणिते खोटी आहेत.

चवशी छटपट—शके १ या वर्ग पीप २० च्या दिवशी प्रातःकार्धा मंगळवार होता, अर्वे केतकर व त्याचीच री ओद्धन केतकर पुत्रहि म्हणतात, परंतु 'च्या दिवशी' पौप २० संपाठी ती वार भंगळवार समूत सोमवारच होता. याप्रमाण दोन्ही वेळी अगर्दा रोटा वार दिला आहे. हाके १ वा वर्षीची पीप २० सोमवार्धी सुमार्गे ५५ घटकांनी म्हणजे मंगळवारचा सूर्योदयापूर्वीच संपर्वे मंगळवारी सकार्ळी मुर्ळीच शिक्षक रहात नाहीं. तहन्तुहर्यात या पदात मंगळवारचा अर्योजधी देखींग त्याच नाहीं. काळवारी सकाळवार हा कि करा वाहीं को आहे.

पांचवी लटपट—ही बीं-अल्मा डेल्मिनी या तारेचा सायन मोग शके १ या सालचा २८९ अंध दिला आहे तीहि सोटा आहे. आस्माचा सा० मोग २९०-४३ म्हणजे पायणेदोन अंद्य जास्त होता.

सहावी छटपट-चित्रमय जगत्मधील छेखांत ब्यं. बा. क्तेकर यानी शके ४२१ हें शू-वायनांश वर्ष अर्वे क्षयूल करून धायन रीव खुळवून पेण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु श्री पतप्रतिनिधि याने बमोर यार्वपर्याने केतकरावर आहेष पेतला रोका स्पास उत्तर नाहीं अर्थे पहुन केतकरपुताने ४२१ हें शू-वायनाश वर्ष अर्थी जी रवान्या विश्वाची कथूली तिवा या बांगवणा मागानीह लागू दिला नाहीं. हा त्याच्या वत्यप्रीतिचाच मागला आहे. बास्तिविक ४२१ हें शू-वायनांश वर्ष न्द्रणुन कथूल केल्यावर केतकरी पक्षाचा पूर्ण पाढाव हाला अताच निणेष कोणीह सुलाने दिला पाहिजे.

याप्रमाणी भनिष्ठापथाचे योतांड व केतकरी अयनांद्रा याची सर्व मदार छपवाछपनी व राोटे गणित यावर सभारलेली आहें, आणि जेथें कोणास गणित कळत नाहीं तेथेंच केतकरी पक्ष चिकटण्याचा प्रयत्न करती.

| शके   |         | वैदिय रवि    | टिळक पंचीगांतील रवि |  |
|-------|---------|--------------|---------------------|--|
| र८११  | আধিন ३০ | १८० अं. ६ ए. | १८० अं. ६ क.        |  |
| १८२३  | आपाढ ३० | ११३ २०       | रिश्व २०            |  |
| \$683 | आधिन १५ | १८५ ५५       | 1 264 44            |  |
| १८५६  | आपाद ३० | 552 2-       | ११९ ६               |  |

टिळक पंचांगांतील स्वि वैदिकपद्धतिममाणे साघाटेन्या रविश्री इतका तंतांतंत जुळण्याचें कारण दोन्ही पंचानाचे आरंमायान अगर्सी एकच लाहे हेंच होय. वैदिककार्धी नवश्वभाग ठरने ते फुलिका योगतारेपासून ठरले आणि तेच विमाण वैद्युपियन् कार्लाही प्रचारांत होते. वेदांग . व्योतिक मेमुपानियत् बालातरचे आहे हैं वर दाराविष्टेच आहे.

तेरहा येदागरपोतिरांतील नधम विमाग हे पनिष्ठा योगवारेपायन वेखेले नरहेत. कारण कृतिकायोग-वारेपरून वेखेले विभाग धरापूर्वी ३००० तीन हजार वर्षांपासून प्रचलित असर्वाना द्राकार्यूर्वी १५०० किया १२०० या वर्षी नर्योनच विमाग कोण प्रचारांत आणूं देणार ! आवि कोणी आणण्याचा प्रयत्न केरा वर वे धर्ममान्य कसे होणार र कृतिकादि विमाग तैतिरिय संहिता काकीन आहेत म्हणने बैदिक बाह्नय च्या काली खुद करियुखित्त यदिर एडत होते त्या काळने म्हणने अत्यंत प्राचीन काळने होय. हेंच कृतिकाविमाग याशहाचार्यने मान्य करून लाखा अनुसरक आधानादि विभाग टरियुढे व तेंच आरंपरथान पंचायप्रवर्तक कथेटीनें खोकार और मान्य करून लाखा अनुसरक आधानादि विभाग टरियुढे व तेंच आरंपरथान पंचायप्रवर्तक कथेटीनें खोकार और मान्य कर्या क्षांत्र क्रियुढे अहें त्याचा नीट अर्थिह सेचीपटें विदेश वाहे. त्याचा नीट अर्थिह सेचीपटें विदेश पात्र काला करता आखा नाहीं अथवा त्या व्यवसान व्यवसान व्यवसान महत्त्र करता (पुनर्वपुतर) महणने पंचाय कर्या क्याचा नाहीं, ओपयंत अलग क्याचा महत्त्र करता व्यवसान वाहीं, ओपयंत अलग सेचिका क्याचा महत्त्र करता अलग क्याचा वाहीं आपयंत अलग क्याचा वाहीं व्यवसान क्याचा वाहीं व्यवसान क्याचा वाहीं क्याचा व्यवसान व्यवसान व्यवसान व्यवसान विभागारी सिका विभागारी क्याचा व्यवसान व्यवसान व्यवसान विभागारी विभागारी क्याचा व्यवसान व्यवसान व्यवसान विभागारी विभागारी विभागारी व्यवसान व्यवसान व्यवसान व्यवसान विभागारी विभागारी क्याचा व्यवसान व्यवसान विभागारी क्याचा व्यवसान व्यवसान व्यवसान विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी विभागारी वि

वेदागज्योतियकालीन दक्षिणायन आरोजपापीगसून मार्गे पुनवर्षुच्या विचन्या चरणांत आरो होते ग्रणजे वेदांगकालागसून वराहाच्या काळारयेत संगीत गति २२ अंदा २५ खला झाली होती, दीच गति

निराळया रीतीने सिद्ध होते.

| यो रातान विश्व होता.<br>योके १८३० घनिष्ठा (श्रीटा ) तारेचा सायनभोग | ३१४ अं. ५४ क. |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| द्येक ४२७ पर्येतची अयनगीत                                          | १९ २९         |  |  |
| वराइकालीन धनिष्ठा सायनभोग                                          | २९५ २५        |  |  |
| वेदांग कालीन धनिष्ठा ताराभीग                                       | २७३           |  |  |
| वेटाग्रकालापासन संपात चलन                                          | રર થં. ૨૬     |  |  |

याप्रमाणे बीटा टेक्सिनी इचें गणिवहीं खुळतें; परत मेंपें वो प्रश्न नाहीं. बेदकालीन नवज़ियाग कुविकेपादन केले होते कीं, धिरेखेपादन केले होते हाच मुख्य मुद्दा आहे. आणि बेदांगच्योतिपापेक्सां बेल्यपतिपत प्राचीन आणि कैत्यपनिषदापेक्सां वैचिरीय सीहता प्राचीन हे विद्य आहे तर

#### वैत्तिरीय संहिताकालीन

े कृत्तिका विभाग त्यांचाच स्पीतार बरणे शाखगुद होत. इता विभाग हे वेदविषद आणे पाणां-दमचारी होत. आणि म्हणूनच धुर्तति नशत्रचकाचा आरंग म्हणून पुद्रति भेत्र पटित आहे.

आप्रिनेः पातु शत्तिकाः । मक्षत्रदेवमिद्रियम् ॥

## अश्विन्यादि गणना

प्रहलायभीय अयनाम हहीं सुगाँ २३-२३॥ अस आहेत त्या अपनीमाधी आपने चालू आयनीम द्वान वेजन प्रहरायभागमाण वंत्राय ओहून ताणून तमार करणाय जो रक्त त्याय विश्वय असे नांच आहे वरंतु वांवरायत मृत्यायनीम वर्षाच्या दर्शने निभावमीक्षा महत्त्ववीय वस सुद्ध य श्रेष्ठ आहे. प्रहलाय-वांच प्रहाणित स्पृत्र असे. वतंत्र त्यातील वांवरीमा माग म्हणने मृत्यायनीमवर्ष व तारीचे निस्यन मोग हे वरंपरायत व सुद्ध आहेत म्हणून नियायशीय बनास्ट य सुळ्यानुळवीच्या वंचायावेसी प्रहलायमाना दर्जा पार उनस् आहे.

भारतीय नच्यवचनार्चे प्रस्तुन आरमस्यान अभिन्यादि म्हणने निःधर रेवती तारा है आहे अवया तें आरमस्यान रेनती योगतारेच्या गणिय आहे म्हण्डवाविट हरवत नाही. है रेवतीनिर्दिष्ट आरमस्यान साम्राह्म व परंपाह्मद आहे. है आरमस्यान पूर्वभिद्धान, मसिस्द्रांत, निद्धांतिधियेश्वि, महान्यव ह्या प्रयोगीय नध्याच्या भोगावस्त निभित्त होते. हैं विनिर्देष्ट वरंपतान आरमस्यान स्याहित करणारा पण सी रैवत पन्न होय. रेवती योगतारेच्य हंभजी व्योतिस्तास्यान "हीश विविचय' अहें नांत्र आहे. व चित्रण "स्यावद्य है नांद आहे. िनत्रा अयवा स्थायका तारेपासून आक्रमकृतावरील जो पडमातरित बिंदु तो अश्विनी नक्षत्राचे आरम स्थान नष्टे, यदम लोकाची जी मेपरास तिचा आरम चिनेतमोरील विदुपादन होतो अशी खुद रा. केकस्य चीच कहुली आहे. चित्रा अथवा स्थायका निर्दिष्ट आर्रमस्थान यवनमतानुसारी आहे तें आग्हा आर्योर्च अश्विन्यादि स्थान नक्टे.

जेव्हा हजारों वर्षांपूर्वाच्या महस्थितीचा व नक्षत्र विमागाचा आपण विचार करतो तेव्हा कोणत्याही प्रि पादनाथर मुळीच आक्षेप घेता येणार नाहींत अर्धे नाहीं. आक्षेप हे निपणारच पण ते आक्षेप निर्मूळ ठरले किंवा तसाच आक्षेप आक्षेपकाच्या विचारसरणीवरिह येतो अर्धे दाराविक म्हणजे आक्षेपाचें निरसन झालें. या दृष्टीर्ने पाहता रेवती आरंगस्थानावर जे आक्षेप येण्याचा समय आहे त्याचें योडक्यात निराकरण करूं.

आक्षेप (अ) रेवती तारा '' झिटा '' पिशियम ही रेवती विभागांतील अखेरची तारा नार्ही. रेवती पुजात तारा एकदर ३२ आहेत. परतु ' झिटा ' ही तारा चलिताची नार्ही.

यास उत्तर अर्धे कीं, रेवती ताऱ्याची सख्या निश्चित नाहीं त्योतिर्विद दीक्षित म्हणतातः—'' रेव तीच्या तारा पुष्फळ प्रयात ३२ साभितत्व्या आहेत. परंतु काहीं प्रयात एकच तारा च एका प्रयात चार तारा साभितत्व्या आहेत.'' तथापि दीक्षितांनीं आपल्या कीष्टकात रेवतीच्या ३२ तारा दिल्या आहेत व त्या यादीवरूनच हा आधेष आखेषका सुचला अतिक यांत येवटच्या तारेचे सायनमोग सुमारे २९९ येताते रेवतीची येवटची ताराच जर प्यावयाची तर अपनांत २९ मानले पाहिनेत त्यावाचून गत्यतर नाहीं आणि २९ अयनावा मानण्यास कीणीहि आयेषक तथार होचार नाहीं, कारण हा आक्षेत्र आखेषकावरच उठटती म्हणून ती त्याच्य व अपयोजक ठरतो यात आश्चर्य कसळें!

आधेप (आ) सूर्यरिद्धातात रेवतीचा मोग १५९°-५०' इतका आहे. यरोवर ० शस्य मोग नाहीं. यावर आमर्चे म्हण्णे अर्वे कीं, १०' कळाचेच काय एण प्राचीन प्रयाचा विचार करतांना १०' कळाचे अतरिह उपेखणीय मानळे पाहिने कारण त्या वेळची वेघादि साघनें य सप्याची साघनें यात भयंकर तपावत आहे. त्या कालीं इतकी साघनें नसताना दिलेळे हे मोग आहेत हैं छक्षात टेक्टिं पाहिने. नाहीं तर कोणतीहि तारा सोटी टरविता वेहेंळ.

आक्षेप (इ) स्पैरिदातीत रेवतीचा शर शून्य व उत्तर दिशेचा सांगितला आहे व " शीया" तारेचा शर १३ कला असून तो दक्षिणेचा आहे.

उत्तर: — इाही आक्षेप अगरीं अयोग्य आहे. १३' कछाचेहि अतर उपेक्षणीय नाहीं काय ! अगरीं कहा विक्रकार्यक मोग किया थार कोणत्या तारेचें बुळत आहेत ते आयेगकानें दारतन् यातें. खुद विशा तारेचा धरताही रेवती धरा इतकीच तरामत आहे सार्च कारण अधे की, पूर्वाचार्यानीं क्रातिश्वाचे व ववण कायम के हैं ते प्रण, मया, धरततारका व रेवती या-णा चेपायरून के हैं. त्यानीं ठरिवलें क्रांतिश्व व इर्लीचें क्रांतिश्वत यात योडा परक पहनो आणि त्यामुळें इर्लीच्या मातिश्वताच्या दिश्येकश्चील कक्त १२' कला सूच्य पर अववारी रेवती तारा प्राचीन क्रातिश्वताच्या कियन उत्तरेस निदान त्या मातिश्वताच्या तरी येते. आतो धरमून्य मानला तरी दिशा उत्तर साम्याची प्रयोगन कार ! या प्रभाला अर्थ उत्तर आहे की, पून्य शासल दिशाच नाहीं. तयारि सूर्यरिद्धांताचे वेळी रेतती तारा क्रांतिश्वताच्या कियित उत्तरेसन होती.

खुर मूर्यंशिद्धातांत योगताऱ्याचे भोग दिने आहेत किया ब्रह्मगुत व भारकराचार्य वांनी के भोग दिले आहेत रागंचीही तुलना करण्याताराती आहे. मात्र अभी तुलना करतांना उपा तारा राष्ट्र य ठळके आहेत व उवांच्यायिपयों वाद नाहीं किया सांदेग्यरणा नाहीं अधाच तारा तुलनेकहिता नियद्दन येतत्या पादिनेत. कै॰ दीक्षित यांच्या पुस्तकांत निर्दानशांचा विवानांनी कीणकोष्या योगताया मानल्या आहेत त्यांची यादी दिली आहे. ही यादी चित्राराशांचा वाद उत्तर हीण्यान्या पर पूर्वी प्रशिद्ध केली अग्रस्थांने तीच तलनेकरिता घेतली पारिजे. स्या यादींत ज्या योगतारा ठळक व असदिग्य आहेत. स्यांच्या भोगाच्या तलनेवरून रैवत पक्षच निर्विवाद व स्वतंत्रपणें सिद्ध होतो.

मूळ सूर्येसिस्तांत. अर्वाचीन सूर्येसिस्तांत, आर्यभट, प्रह्मगुप्त, राजसृगांक, सुंजाळ, भास्कराचार्य व गणेश दैवह या सर्वाच्या गणितपदतीयकन शून्यायनांश वर्षे ४४० ते ५०० पर्यंत येतात आणि रेवती आरंभ हें या वर्षांपैकींच असल्यामुळे शास्त्रगुद्ध व परंपराशुद्ध आहे.

श्रद्ध आरंभरयान शके ४४० च्या हुमारास ठरविले अर्धे नसून ते कृत्तिकेवरून वेदकालापासन्ति निश्चित झालेलें आहे म्हणून तेंच माह्य घरलें पाहिजे.

मुल सर्पतिद्धातांत म्हणजे पचतिद्धातिकेत वराहाने जे " वेच प्रकरणीं " स्त्रोक दिले आहेत ते असे. " बहुला: पष्टासान्ते " याचा अर्थ असा की, कृत्तिकेची तारा आपस्या विभागाच्या सहाच्या संगात आहे म्हणजे कृत्तिकेचा भोग ३२° ४०' येतो.

" रोहिण्यप्टदलान्ते " अप्रदल म्हणजे आठ असा कोणी अर्थ करतात. अप्टदल म्हणजे आठाचे अर्थ म्हणजे चार असा अर्थ वेल्यास यावरून रोहिणीचा भोग ४४° ४८' अंश येतो.

" हस्तेष्टमेऽष्टमेंशे पुनर्वसी ' याच्या अर्थावरून पुनर्वसूचा मोग ८८ वेतो.

" पुष्पस्योदक् चतुर्थेश म्हणजे पुष्प भोग ९७° २०' " सार्पस्यारो तथे। तरातारा " यावरून आरुपाचा भीग १०७° ४०' येती.

यानंतर मधा व चित्रा याची भानगड पडा.

पित्र्यस्य ( स्वप्टेचन्ने ) पष्टे वारो समायोगः ॥ असा पाठ आहे.

चित्राघीएमभागे हा एक पाठ आहे.

चित्राघीष्ट्रमागे हा दसरा पाठ भेद आहे.

याप्रमाणें "सधा " आणि "चित्रा " या दोन्ही नश्चताचे भोग अपभ्रष्ट पाठामुळे स्त्रोकायस्त निश्चित होणें शक्य नाहीं.

प्रथमतः केतकरानी " चित्रार्घात्रम भागे " असा कल्पित पाठ धेऊन " चित्रा आपल्या विभागाचे अर्ध्यावर आहे " अथा अर्थ करण्याचा प्रयत्न नेला होता. परंतु " आश्रम " या शब्दाचा अर्थ विभाग असा होत नाहीं, आणि त्याचा काहीं अर्थ झाळाच तर "चार" असा अर्थ होईल व त्यावस्त्र चित्रा आपल्या विभागात " अर्घाश्रम " म्हणजे साहेतीन अंदावर आहे असा अर्थ निवतो असे लेखा रेवतरकार्ते धिद केलें तेव्हा केतकरांचा नाइलाज झाला. त्यामुळे "चित्रात्मभागे" असा नवाच पाठच पुसडून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न चालविला होता. परत स्वमतपृष्ट्यर्थ प्रथाचा पाट पिरविणे हे विती अश्राप्य आहे हैं तत्त्वजिशासूस सांगावयास नकीच.

कोणीकइन तरी चित्रेचे मोग १८० अंग्र आणण्याची नेतकरपक्षीयांची राटपट एक्सारखी चार्ट आहे. आणि ती खटबट इतकीच की, मघाचे भीग १२६ व चित्रेचे १८० अरो घोकीत आणि घोटीत बसावयाचें. परंत शास्त्रनिर्णयात घोकपशीला कोईाच किमत नाहीं म्हणून अपपाठानें दुए किया दुवींघते-सळें क्षिप्र झालेले मधा व चित्रा विषयक दोन क्लोक वाजूसच ठेविले पाईजेत. शिवाय दसरें असे बी या कोकांवरून येणारे भोग कदमस्त्रीय आहेत किंवा ध्रवसूत्रीय आहेत की सायन आहेत हेंही निश्चत नाहीं. परंत केतकरपक्षाचें म्हणणें असें दिसतें की, त्यांना कदंबसूत्रीय निरयन मानावें. "मानावें" म्हणाले की निराधारता आलीच. परत एक धणमात्र असे घरून चार्च की मण नक्षत्राचे बेतकरी भोग १२६ व चित्रेचे १८० आहेत असे परून चाला ग्रणने काय पोंटाळा उहती तो परा —

ज्योतिपद्मास्त्रांत ही गोष्ट सर्वमान्य आहे कीं, तात्याचें परस्पर्वतील श्रास हजारों वर्षाल देशील किनित्रही बदलत नाहीं. म्हणून श्लोकांची संगति लावण्यास ही सापेस अंतरे ताहून पहाण्याधियाय दुसरा मार्ग नाही. त्याप्रमाणे सारेच अतर्रे वाटून पाहित्याय अपराठामुळे अतिकात पर्तत देवतरी पशाच्या आप्रहामुळे बाही तरी मानलेळ मधा आणि चित्रा यांचे मोग अगर्दी चुक्लेळ आदेव अर्थेच टरतें.

| নধ্বপ্ন.   | बराहोक्त भोग. | मधा नक्षताचा<br>केतकरी भोग. | अंतर,  | आधीनक<br>प्रत्यक्ष अंतर |
|------------|---------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| ्क्रक्तिका | ३२° ४०′       | १२६                         | ९३° २० | 800                     |
| रोहिणी     | 88° 86'       | १२६                         | ८२°    | ۷۰                      |

| नक्षत्र. | वराहोक्त भीग. | चित्रेचे केतकरी<br>भोग. | अंतर.    | वास्तविक<br>अंतर. |
|----------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|
| क्रातिका | ₹२° ४०′       | १८०                     | 883° 501 | <b>5</b> 8 8      |
| रोहिणी   | 84° 46'       | १८०                     | १३६      | <b>\$ \$ \$</b>   |

पंच रिद्धांतिकोच्च रुशेकांक्स्य पाहित्याय मूळ सूर्येथिद्धांतावरून देखील मणा व चित्रा यांचे केतकरी मोग खोटे आहेत अधेच टरतें. कृत्विक्त अनुरुष्ट्वा चेत्रकरी मोग हे अंधांनी चुकले आहेत आणि मिरिशांतंवेथानें २ अंधा चुकले आहेत. पुनर्वेषु, आणि पुष्प यांचे वस्त्राहे तीच रिपति येते. तैक्षं वराहोच्च सूर्ये रिद्धांतातिल मोग निरयन नसूत्त वायन असावे असं दिखते. केतकरांनी आपत्या गृत हेउ-साठी त्यांना निरयन मानले हीच गोष्ट अगोदर आधाह्मीय आहे आणि त्यांत्वहि हे मोग निरयन मानले तरी केतकरांचे अपनांत त्यावरून चुळत नाहींत. एकंदरींने पाहतां हर्ह्याच्या अधिन्यादि आरंभस्थानावा महत्त्व आले वें आदि द्यरिखदांच्या कालावासून आहें. त्यापूर्वी कृत्तिकादि गणना प्रचारांत अवस्थाने कृत्तिका भोगांना आरंभरपानानिर्णयांत अतियय महत्त्व आहे.

देशानकोतिनम्दिति शक्कालानंतर इस हाली परंतु त्या पदतीला अगुणस्त्र अक्षिनमादि आर्थ-हमानाचा पुनः निर्णय शक्षे ४५० चे सुमाराण हाला रूपून तेन स्ट्यायनांध वर्षे ठरसे. अपीत् आर्थ-हमानचा निर्णय स्ट्यायनांध वर्षोकस्त्रच फेला पाहिजे. आणि शुद्धपंचांगमवर्षेन कीमटीनें के आर्रामध्यान स्वीकारलें आर्थे हें शक्षे ४४४ या स्ट्यायनांश वर्षांशी अत्यंत सुधंयत आहे स्ट्यून शास्त्रहरूँ दंबांग सेंच होष.

रा॰ केतकर आणि केतकरपुत्र यांनी आपल्या बनाबट आरंभरपानांधी शुळवून घेण्याकरिता शके रै मावर्याच्या पीप वच अमायारवेंचे गणित दिखें आहे व बारहि मलताच दिला आहे. परंतु वस्तुरियति एकदम लक्षांत येण्यासाठीं केतकरी सोटी विचान आणि सरी वस्तुरियति यांचा घोडवयांत पुत्रः निर्देश करतींः—

### केतकरी विधानें.

शके १ या वर्षी बीर वा। ३० अमात्रास्या संगळवारी प्रातःकाळी संपते. हे विधान रहोटें.

शके १ यावर्षी अस्ता देस्मिनीचा सायनभोग २८९ अं. होता. है विधान सोटें.

शके १ यावर्षी पीर २० चे दिवशी रिवर्ध आपि अलग यांची कदंव मुति शान्त्री, हैं विधान सीटें.

## खरी वस्तुस्थिति अशी आहे.

शके १ या वर्षाची वीप या। ३० ही सीम वार्रीच समात झाली.

धके १ यावर्षी अस्ता देखिनीचा सायनभीग २९० अं. ४४ क. इतका होता.

घके १ यावर्षी पीधा १० स मुति झाली नार्षी-कारण रावि आणि अस्ता देशियानी यांच्यात अंतर मुमारे २ अंत होते. यामाणं जुकीचे गणित देऊन वेदागज्योतिए हैं आपल्या पक्षास अनुकृत आहे असे भाराविण्याचां केतर स्वागा हेतु जाहे. परतू त्यात काही एक अपे नाहीं. गणित तोहें हेठं लाल्डे व ते होके मिहन करकृत केलें रहणके कोणताहि पश्च वेदागाशीं बुळवृन दाराविश वेहल. आपलें पंचाम चाहतीर प्रवतीचित्र निरम अध्यक्ष काणाहि पश्च वेदागाशीं बुळवृन दाराविश वेहल. आपलें पंचाम चाहतीर प्रवतीचित्र निरम अध्यक्ष मात्र प्राचित्र काणि तारा यांचे अंतर पर्याती जवळ जवळ तेव तंच पुन. पेतें. म्हणून अधुक वर्षी शीवचंद्र आणि तारा यांचे वाचारण तरी बुति झाली असे व्याचे म्हणूणे असेल त्याने ते तिन्दी अप्यो संधारतके तरी जवळ होते असे दापाविल पाहिले. दींड अंदाग्वेश जातर अंतरणाहि बुति म्हणूणार नाहीं. अर्थात कुके दे यावर्षी पीप अमानतीचा शवि आणि अस्ता कित होते असे दापाविल पाहिले. दींड अंदाग्वेश जातर अंतर वीन अंतर दीन अंतर वीन अधित अध्यक्ष स्थात के दे यावर्षी पीप अमानतीचा शवि आणि अस्ता केली होते असे दापाविल प्रचारण वाले अमान काले होते होते हैं म्हणूणें चुकीचें आहे. दतकेंच वाय पण शकापूर्वी १५९९ हा। वर्षाच्या पीप अमानताचात्र चेदागपदित प्रचारत आले अहें के कित प्रतिगत्त करतात आणि या विषानाव्य आधार काम तर पूर्वीक्त अमीले परिच च्यानाव्य सात्र व्याचे सात्र प्रचार काले ने विश्व सात्र श्वी सात्र प्रचार वाले काले आहे. एण भात अशी की, यावेळी त्यांनी आल्या बनावर अपनाशना पर नियत्र मणित आणि लेहि

#### मध्यम मानाचें दिलें आहे.

धारवाहात वाट/त्वा चोवकातील राके रे या वर्षीने गणित स्पष्टमहाँ ने सायनपदि किंदिलें आहे. पण सक्षूर्व १४९९ चे गणित सध्यममहाचे आणि आपस्याच अयनांसाला अगोदरच जुळवून घेऊन दिलें आहे. कोणीकहून तरी आक्ष्मांचे मीहरंगाल देकन गणित जुळवून रपत्मार्थ हाच एक उद्देश दिरतो. पण तो दोन्हीं दिकाणीहा साध्य मोहरंगाल देकन गणित जुळवून रपतमार्थ हाच एक उद्देश दिरतो. पण तो दोन्हीं दिकाणीहा साध्य मोहरंगात के तक दि गणित तिलें के स्वत्य माहरंगात के स्वत्य के स्वत्य पणित किंदिल को हो साध्य माहरंगात के स्वत्य हो साध्य माहरंगात के स्वत्य के पणित महस्याचन कोष्टकाचन के स्वत्य पीप अमान्तीचा साध्य स्वत्य दे १७९ थं. ४८ क. इतका आणि अस्ताहित्यभीचा साध्य मोग २६९ थं. ५२ क. इतका बेकन दोहोंतील अंतर सुमारें २ अंग वेते. ज्यांत सकापूर्वी १४९९ या वर्षीही पीप क. ३० स पनिष्टा आणि दिव मांची कदन सुति साधी नाहीं. आणि महस्तुन्त सकापूर्वी १४९९ या वर्षीतासून वेदोनपदित अस्ता देशिसनी सस्त प्रचारांत आसी गाहीं अर्थे महण्यान सकापूर्वी १४९९ या वर्षीतासून वेदोनपदित अस्ता देशिसनी सस्त प्रचारांत आसी गाहीं अर्थे महण्यान सकापूर्वी १४९९ या वर्षीतासून वेदोनपदित अस्ता देशिसनी सस्त प्रचारांत आसी गाहीं अर्थे महण्ये मार आहे.

यास्तविक पाइता असली विचारसरणीच स्टोप आहे. आगस्यास अस्ति प्राचीन विभागपदिति कोणती हैं होधून पहाचनाचें आहे. वेदांगन्योतिपति विमागपदितीचेंन गणित आहे. पतु एवड्यावस्न विभागपदिति साचवेळी उरसी असे गहे. भै-युगनिपत् वेदांगाच्याहि पूर्तिचे आहे पतंतु त्यांतिहि विभाग-पद्धतीचा उत्हेग आहे. ग्रणून मै-युपनिपदोक्त नस्त्र विभागच मान्य पेन्छे पाहिनेत. भैन्युप-निपदोक्तांति भिन्यापेत्रांति

#### तैतिरीय संहिता अगण तैतिरीय महाण

प्राचीन होत. त्याकाळीं कृषिकादि गणना होती आणि तेरुंहि विभागपदित प्रचारांत होती. पारण ( नैपादि छेश द्यातपमाद्याणकार्लाहि अस्तित्वांत होत्या. विभागपदितियाय नैपादि चौद्र—छोर महिने भ्यातांत वेर्णे शक्य नाहीं. १९णून अत्यत प्राचीन

#### विभागपद्धति शृचिकादिच होय.

आणि म्हणून द्वाद्वपंचीगांत तीच मानली आहे.

जी भिमागप्रति तीचरीय शहिता माहाणकार्या अवेक तीच मैन्तुनिवत्कार्या दिवा वेदांग-व्योतिवकार्याह प्रचारांत अवर्या पादिने. प्रत्येत वेद्या नध्यशिभाग बदर्यले धक्य नार्दी. सृतिकारि विभागावस्त येणारे अधिक महिने सध्याच्या बहराधवार्था ज्ञुळत नाहाँत त्याचे कारण वैदिकरंचानपद्धति छत होऊन उचानुवर्ती सोस्वर्यमान प्रचारात आले हें होय. बेदिकरचानपद्धति गणित म. तिस्यादि आणि अधिक महिने उरीव अला प्रकार होता. त्यावेळी नक्षत्र विभागाच्या मर्यादा वास्त्रर प्रत्यक्ष वेघाने पाहृत त्यावस्त गणित शुद्ध करून येत अस्तर, आणि वेघररंतरा हायम ठेवीत. शके ४२७ च्या सुमाराक इतिकादि गणनात्तरीयानेच वराराचार्यानी अधिन्यारंग पुनः निश्चित केला परंतु पुद्ध वेघररंतरा ब्रह्मा कृतिकादि गणनात्तरीयानंच वराराचार्यानी अधिन्यारंग पुनः निश्चित केला परंतु पुद्ध वेघररंतरा ब्रह्माले आणि उचात्रवर्धी कौरवर्धमानामुळे हें आरंगरस्यान वराराचार्याचे वेळेलावन चळुं लगाक, रुण्यून चळलेले प्राची आर्थित आणि इतिकादि विभागपद्धित पुनः प्रचारात आणणे हेंच प्रत्येक सम्बत्त दिवृचे कर्तव्य होय. शावस्तरेच्या पाठिज्याच्या अमानी हें शक्य नसेल पण इत्तिकादि विभाग हे अत्यंत प्राचीन होते असे स्वपूर्ण मान्य केलेंच पाढ़िके "मंत्रवर्धी प्रत्यक्त प्राच विदेश पाढ़िके पात्रवर्धी प्रत्यक्त प्रत्यक्त प्राच विदेश पाद्धिक पात्रवर्धी पात्रवर्धी प्रधिक पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्धी पात्रवर्ध

(१९२७) जुलै मिहिन्याच्या "चित्रममजगत" मध्ये वृद्ध केतकरानी पुनः सेंच तेंच चित्रंत चर्यण केळें आहे. आणि त्यातील वस्तादिगिरी हुंबनून काडण्याकरिता मो॰ गाईक योगा पाचारण केळें आहे. या चमस्कारिक पणाचा आग्हांक युक्ती कंच्या व्यवस्था होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने चळला हें व्यक्तियाक्षाच्या पहित्या द्वयंतील एवार पीरी लागू शिक्ष पूर्वे के विक्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत्रंत होने स्वत्रंत होने स्वत्रंत्रंत्र स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्रंत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्य होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्र होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्य होने स्वत्

ध्री सर्व उठाठेय छटपटीची आहे. कलियुगारंभी कृतिकारंभ्रमुक पंचाग होते. त्यानंतर येदांगज्योति-पानुवर्धी झाले. नंतर पितामह रिद्धात प्रचारात आला. ही गोष्ट सर्वमान्य असतां कलियुगारंभी प्रयीविद्धात चार्ट्स होता असे भायवून लोकार, अराजनास केवनरानी का चववू परावें!

चस्तुरिमित अधी आहे वाँ, विश्विमार्मी सूर्यविद्धात किंवा कोणताच विद्धात प्रचारात नरता. 
ग्रंणून त्या रण्डवरीमात्रकत पाच हजार वर्णपूर्वीचे गिणत केवळ देशारीकाचे देऊन तेंच आकडे होकात 
रोरे माश्रावपात धामणे ग्रंणके विविच प्येतिवयात्राक्षी दगल्याओ करणे होत. सूर्यविद्धाताचीच गोष्ट कम्राला 
हरीचे नाँदिकचचे तक्षम वर्षमान चेऊनही केवळ देशारिकाचे १०००० हजार वर्णपूर्वीचे गणित केव्याल देखां व्यक्षित वर्षमान चेठनही केवळ देशारिकाचे गणित काव्यान्य वर्णपूर्वीचे गणित केव्याल देखां वर्षमान केवलातारे 
ग्रंड वर्षायेच लागते आणि तोच न्याम च्यैतिकातात्राहि वर लागू केवा तर त्याचा वर्षारामी हृत्यकातारेपार्ची किंवा कोणत्यादि अचल विद्याद्धांच येती ही गोष्ट वर्ष प्रामाणिक व्योतियी वयूल करतील. सूर्यसिद्धात्रक वर्षमान चल आहे श्रणूनच केरोपतानी अचल आरमस्यानाला मुस्यत अर्थ (प्रवर्मनी ग्रंडपंचांग) 
महाताहात प्रथम स्थल केळे.

केतवराचा दुसरा वपदागिर त्याच माठन्याचा आहे. श्री भास्कराचार्यांच्या मंगात कश्चितुगारंभी छतग्रह मध्यम मातानी एइन होते अछे शिहेले आहे. एवा हा ग्रहण्याने तरी वाय बोध होला हो तो देवळ अवेवाद आहे. तहहा हाएवचाने गोतिर्विद दीवित काच ग्रहणतात ते होळे उपने देवून वाचा नाहितर निश्यवणती ग्रहम्बाह्म तुम्हांचा दूपण आस्याधियाय राहणा नाही. ज्योग दीवित म्हणतात. "किन्युगारभी आमन्या मयामाणे सर्वेतह एकत्र होते असे आहे. परत वास्तविक रियति तसी नय्दती."

# शुद्धपंचांग व कृत्तिकारंभस्थान

मपापुंजातील 'म्यू'लिऑनित ह्या तारेचे वायनमीग ( राके १८५० वालाचे ) १४०° १०' येतात हैं प्विच्या लेतात दार्तिवर्ष, त्यावरूक मैन्युवनिवर्क मयाविमाताचे भीग आणि कृषिवायक तिभाग है दोनिहि निग्छेंद्द विद्ध होतात. पांतु आधेर जवा निरण्याचा तमय आहे की, 'म्यू' तारेचा कमवेय मयाविमातामय्यें का कराया ! हा आधेर क्यो. दीखित मार्गी ( मा. क्ये. इ. पान ६० मार्ये) एक वादक उद्भुत केलें बाहे त्यावरून प्रुचणावारता आहे. दीखितांनीं. उद्भुत केलें वाक्य अले आहे की, ''कुर्ती नयंत्र एक, दोन, तीन, चार, पण इलिका मात्र वहुत.' वायरून क्षेत्र होता, तीन, चार, पण इलिका मात्र वहुत.' वायरून व्यक्ति कार्य वाहित मात्र वहुत.' वायरून व्यक्ति वाहित आहे वाहित आहे कार्य वाहित अला वाहित अला नाहित अला नाहित कार्य वाहित कार्य वाहित कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य वाहित कार्य कार्य वाहित कार्य वाहित कार्य वाहित कार्य वाहित वाहित कार्य वाहित कार्य वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहि वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहित वाहि

तथापि सर्वापेशा वाचिनिक प्रमाण है केव्हाहि क्षेष्ठ; म्हणून अयवैवेहाचें पीरीशृष्ट' नशक्करस्' म्हणून आहे त्याचा आधार आपस्या उपयोगी पहतो. अयवैवेहाच्या ह्या पीरीशृष्टा येहागाहतकॅच प्रामाण्य आहे. 'नश्चनकत्त्य' प्रयोत मद्यापुकांतील ताराची संस्या बहा दिसी आहे. आणि ती प्रत्यन्न प्रमाणानीहि शिद्ध होते, तेवही मचापुकात चारच तारा माना, एहा मानूं नक हा आपह द्याग्यन ठरतो, त्याच्या यहिंदितिहि महरूर उरत नाहीं. मचापुकामप्ये ताराची सस्या सहा आहे ही गोष्ट स्वतन पुरास्यान सिद्ध होणे ह्याला अस्येत महत्व होते, आणि ती स्विद्धा नश्चनकस्य ह्या वैदिहनालीन प्रयावस्य वाचिनक प्रमाणान ठरते, तेवहां मचापुकामप्ये आहरा, हटा, यामा, क्षीटा, म्यु आणि एप्डॉयऑन ह्या सहाहि तारांचा समाचेदा केनाच पाहिने.

ह्यायमाणं मधानध्यविभागाची आरममर्थादा अगर्दे। अनर्देशिव परतु स्वतव प्रमाणांने वेदिक गाटम-यांतील प्रधायकन्त शिद्ध होते, आणि सेन्युरनेपदामप्यं मधानिमाणास्य मध्यम सीमायमाणं निर्दिष्ट केना आहे, रहणून रामाचा हाट भोग काहस्ताधियाच आरमस्याननिर्माणान्य सामी स्वाचा स्ताम वित्रका वरयोग सीगार नाही. वेद्यां 'खु 'तारेच मोग १४० है। दे मध्यम समन्त्र सेम्पुनियस्त्राणीन हाट मोग किती। हाटे अवते से पाहिले पाहिले.

मधाविभागाच्या आरभाचा भोग १४०° ३०' ( शके १८५० ), ह्यातून दक्षिणायनीयन्यूचा भोग ९०° कमी केला म्हणजे बार्का (१४०°३०'-९०=) ५०° ३०' राहते हें अन्तर मैन्युपनिपदापासून अतावार्यते अधानस्य होत्य. त्यासस्य में मुपनियकाल (५०°३०/४०२=) ३६३६ वर्षापूर्वी, स्वाप्य स्वापूर्वी सुमार १८०० वर्षोद्रका येतो. ह्या वेळा रिवेडच ४०° अस होते, त्यावस्य दक्षिणायनकार्य रविदेन्द्र ५०° क्षश्च येते, आणि परमक्ल १२७' असल्याकारणाने मद फल-१२७'भुजन्या ५०°=१° ३५' ऋण यें , त्याचा सस्कार मध्मममोग १४०° ६०' याना केला म्हणजे १३८° ५५ हे मघाविभागा-रभाचे सायन स्पष्ट भोग होतात. मघारभाच्या पश्चिमेस नक्षत्रकालाच्या पूर्णपटीइतक्या अन्तरावर अस्पारी तारा कृतिकेशियाय नार्शेच. वरील भागातून कृत्तिकेचा स्पष्ट सायनभोग वजा केला असता बाकी ८० म्हणजे बरोबर सहा नक्षताद्वाशी बाकी राहते म्हणन भे युपनिषददुत्त मधाविभाग हे छात्तिकाप्रयुक्तच होत हैं निर्धियाद ठरतें. ह्यावरून एक आक्षेपक असे म्हणतो कीं, पूर्वी कृत्तिकादि गणना किंवा विभागपद्धति प्रचारात असली तरी पुढें विभागपद्धति झाली नसेल असे काय म्हणून म्हणार्वे ! लोग टिळकाच्या पुस्तकात ' सर्वेषा नक्षत्राणां कर्मसु कृत्तिका प्रथमम् आचक्षते । श्रविष्ठा तु सख्यायाः ॥' अर्धे गर्गवाक्य दिले आहे. परत त्याचा अर्थ आधेनकात समजला नाहीं. उदगयनाचा मूळ अर्थ 'उत्तरगोलात प्रवेश ' हा नष्ट होऊन परमदक्षिणकाति असा प्रचारात आला तरी नक्षत्रेष्टि जुन्या अर्थाप्रमाणैंच होत असत, ह्याला उद्देशन वरील वाक्य आहे. तेथे विभागपद्धतीचा सबधच नाहीं. वेदानकाराने ने काहीं केलें आहे ते इतकेंच कीं, धनिष्टाविमागारमी उदगवन असल्याने त्याने पचामाचे गणित उदगवनागसून अर्थात् धनिष्ठा विभागापासन दिलें आहे. वेदागर्गाणतामन्य विभागपद्धतींच आहे. वेदांगकाराने गणिताची पद्धति बदल्ली, परत तेवढ्यावरून नक्षत्रविमाग बदललले हें म्हणणें खाटें तर आहेच, पण अग्रामाणिकपणाचेंहि आहे. कारण नक्षत्रविभाग वेदागापूर्वीच निदान पाचरों वर्षे तरी ठरले होते हें मैन्युपनिपदाच्या वाचनिक प्रमाणानेच रिद्र आहे. कृतिकेवरून नक्षत्रविभाग ठरले, म्हणूनच कृत्तिकादि गणना प्रचारात आली. नाहीं तर कृत्तिकादि गणनेचें कारण काय ! त्या गणनेप्रमाणें पूर्वी गणितहि करीत अवलेच पाहिजेत. त्याशियाय मधाविभागाच्या आरभी दक्षिणायन असा उक्षेरा समवला नसता. पुढे कालाच्या चक्राप्रमाणे घनिष्ठाविभागारभी उदगयन होऊ लागस्यापासून वेदाग प्रथकर्त्याने पचांगणिताची पद्धति बदछली. परतु विभागपद्धति बदछली नाही आणि बदल्णे शक्य नव्हतें. 'सर्वेषां नक्षत्राणां कर्मसु कृतिका प्रथमम् आचक्षते' ह्याचा अर्थेच हा कीं, यशकर्म आणि नक्षत्रविभाग यांच्यासवधानें ऋतिकेचें महत्त्व नष्ट झाठं नाहीं. तें वायमच साहितें. 'अविशा तु सख्यायाः ' म्हणजे गणितपद्धति मात्र वेदांगज्योतियाने धनिष्ठाविभागारम धरून बसविछी, परतु पूर्वीच नश्चत्रविभाग बदलर्षे शक्य नसते. धनिष्ठारभी ज्याप्रमाणे उद्ययन होत होते त्याप्रमाणे शकापुर्वी ४०० वर्षाच्या समारास ते अवणविभागारभी हाऊ लागले, आणि अवणादि गणा। सुरू झाली, अवणादि गणनेचा जलेख महाभारतातहि आहे.

#### प्रतिश्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि चकार सः। श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः॥

ह्या श्रोवरार्थीत अवण आणि विधित ऋतु यांचे वाहचर्य आणि अवणादीनि अवा रान्द्रप्योग, अवणादार्थी उद्देश्यन होंऊ लगलें त्या बालाला उद्देशून आहे. त्यो॰ दीवित ह्यांचाहि अमियाय अलाच आहे. अवणादे पदवित यांनाहि अमियाय अलाच आहे. अवणादे पदवित यांनाहि अमियाय अलाच आहे. अवणादे पदवित्त अभियादि पदिति हुए हाली. ह्या गणिताच्या निर्देशालय पदती हात्या तथे मूळचे विमायद्वतीच कायम राहिश आणि श्रूण्यून तिच्या पपरेला आलत महत्त्व आहे. सर्वात जुनी पद्धित पाशित असेल तर प्रवित्तादि ध्यारी छागेछ आणि त्या मानाने आपन्याथा अगर्वी निकटची हुयी असेल तर अवणादि चेतली पाहिज आणि अवणाच्या योगतारियास्त विमाग मानल पाहिजे. अर्थ अवता ही मण्येल उपट्रमुंस पनिष्टा कोण हा सात्राव्य पाहिजे असेल तर प्रविद्यातर श्रवणादि योगता पाहिज पाहिजे व्याति पाहिजे हुया प्रविद्यात श्रवणादि योगता पाहिजे प्रविद्यात श्रवणादि त्याना पाहिजे हुया प्रविद्यात श्रवणादि योगता पाहिजे हुया प्रविद्यात श्रवणादि व्यात्र प्रविद्यात श्रवणादि विभाग मान्न नेते तर सार्थे हात्य अवलादि विभाग मान्न नेते तर सार्थे

कारण इतकंच कीं, कृतिकादि यिमाग हे अस्यत प्राचीन आहेत, आणि मैन्युरानेयत् आणि दुद चेदागक्षोविष हातिहै तीच विमागयति आहे. सर्वेद प्राचीन पहति पाहिने असेळ तर कृतिकादि पहतीच
पतिछी पाहिने, आणि अर्थाचीन पाहिने असेण तर अर्थणादि यदतीचा स्वीकार केळा पाहिने. मध्याप
केठिट्या तथि सोट्या आणि निरामार अद्या चिन्नादि पदतीचे स्तीम कोणिहि चाद देणार नाहीं. कारण
'धनिष्ठा 'यदति हो कृतिकायदतीह्न स्वतर आणि नित्र नर्थे. कृतिका योगतारेपासून केळेल्या विमागातुसार को धनिष्ठाविभागारम विमें मध्यम बद्दायन होऊ लगायवायासून बेदांग-योतियकायमें जी पहाते
सुरू केली तिलाच धनिष्ठायदति शेणी कोणी ग्रुणतात. वस्तु ती आण कृतिकायसुष्ठ विमागयदति ह्या
स्वस्त्र एक्च आहेत हैं आता बदागायहरून वर्दी अर्थे द्यारिवितें.

मैनुपानियदात कृषिकारमस्यान विविश्त अगरूँ तरी ते वेदागन्योतियांति आहे हैं क्यायरून । छाला उत्तर अमें की, विभागपदाित मूळ जेकून सुरू होते तेथे आरंगस्यामी तारा असते. पातु हतर विभागारमी तारा असते. पातु हतर विभागारमी तारा असते. पातु हतर विभागारमी तारा असते. पातु हतर विभागारमी तारा असते आहे को आहे हा अहे हाव होने पिनिय्विभागपमी तारा आहें हैं उपरू आहे. वेदागनाली जर रिभाग नवीन पात्र पातु हैं उपरू आहे. वेदागनाली जर रिभाग नवीन पात्र पातु होणी है आप नवीन रिभाग स्वेता होणी होती. पतु वेदांगालीन नवीन विभाग पहणार्य होति हुए आहे. वेदागनाली जर रिभाग नवीन विभाग पहणार्य होती हुए आहे. "प्रत्येत अविद्याते प्रति होती. पतु वेदांगालीन विभाग होणीह अध्वय होते, रहणा वेदांगालील विभाग होणीह अध्वय होते, रहणा वेदांगालील विभाग होणीह अध्वय प्रति प्रति होती हुए होणी होणार्य होती हुए होणार होणी हुए होणा होणार्य होणी हुए होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होते हुए होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य होणार्य हेणार्य होणार्य हाणार्य हाणार्य हिला महणार्य विद्यात हाणार्य हिला होणार्य होणार्य हिला हाणार्य वेदाग स्वर्य विद्यात हाणार्य होणार्य हिला हिणार्य विद्यात हाणार्य हिला हिणार्य हिला हिणार्य हिला हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य हिणार्य

अविद्यान्यो गणान्यस्तान् प्राक् निल्यान् विनिर्दिश्त ॥ ह्या रहोता । अविद्यान्यो । ह्या पदाचा अर्थ विभाग अवा दोणार्च नाहीं, तारापुन असान तेथं अर्थ होतो. हा स्क्रीनहि नेतडी परायच मारह आहे. ह्या स्क्रीनार्थाना वर्ष वये। दीक्षित पानीं च्येति द्यान्याच्या दिवाताति दिखा नाहीं व खोनमान्यांनीरि दिला नाहीं. परत रोकमान्यांनी Veduc Calendar प्रा प्रचात क्षेत्रेच्या वियेचनामुळे ह्या स्क्रीनाच्या अर्थीक्षण्यो मुळीच रावस्त नाहीं ह्या स्क्रीनाच्या अर्थ वेथे देन्याची तूर्त आवस्त्रकता नाहीं. कारण वाहस्त्रस्त, गुणाकर द्विवेदी, इत्यादि पहिलांकी वेशेन्या निर्धानियाच्या अर्थान्या उद्दिश्च क्राया छोगेल य उत्पाच लेशा विस्तार होईटा. तथापी विभाग अर्थित तार्थक अर्थ दोनिह अर्थ दर्धिक्याची पदिन वेदीनागाच्या निर्धानियाची आहे एत्ये सिद्ध होन्याम आपि अधिवादी हा पदाने वाणी एत्येश विभागारम असान अर्थ विविधित आहे. येवदे निधित समन्त्रपास वर्षाण विवेचन पूर्वेष आहे.

वेशंतामप्ये आरना-पनिश्वा हैं आरमध्यान मानर्ज नार्सी बार्च एक प्रमाण पनिश्वाविभागारमी ती तारा नार्सी हैं तर आहेत, पण ता विराय दुवाँदि अत्या महत्त्राचे प्रमाण अमें आहे की, पनिश्वास आणि विभा तारा नार्सीक अन्तर वेशंगामप्ये अगर्सी स्वरण्ये गांगितके आहे. बारणाच विश्वावरप्रविक्र अभिहे कोणा प्रमाणत पत्र वाचानिक पत्र हैं पति नदः, बारण हा पद स्टरण्ड नार्सी, मत्ममन्द्र आहे, ता गुति वर्णनाप्या करिका गर्मान्यार्थी दिल्ला आहेत त्यापस्य पत्र वर्णने ब्रोटक करता वर्षे, परतु त्यार्थीण देशेन्य प्रणितीमित आहेत स्थाने परिस्ता गुर्मान्यं पत्रिश्वानिक विश्वा वर्णने पत्र होणा प्रणितिक स्वार्थी अपने विश्वानिक वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्ण

याकीच्या तीन युवर्सिपपें दिलेले अंतर कोणत्याही निश्चित विभागापासून नार्टी. म्हणून प्रस्तुत निर्णयाण त्या निरुपयोगी आहेत.

चित्रा तारा आणि अनुराधा तारा याचं अंतर कोष्टकस्पानें देतीं.

| માથ             | चंद्र                   | नंतर                     | भाय                     | मध्यम चंद्र        |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| हु. १<br>आरंभ   | घनिष्ठारंभी             | १८३ दिवसानी              | हु. ७<br>आरंभी          | चित्रा तारेशीं     |
| माघ कृष्ण<br>१० | चद्र अनुराधा<br>सारेशीं | त्यानंतर १८३<br>दिवसानीं | श्रावण द्यु. १<br>आरंमी | चंद्र<br>आश्लेपाधी |

यागर्ये घनिष्ठारंभाषासून चित्रा तारा आणि आरुंत्राधौषासून अनुराधा तारा याचे भोग बेदागागर्ये सांगितले आहेत. बैरिक बाह्मयागर्ये हे भोग अत्यंत प्राचीन होत. वैहीं अनुष्ठाचेना भोग केतकीरकाच्या लक्षातच आला नाहीं आणि चित्राभोगाच्या गणितात त्यानी भयंकर चुन्न केव्या आहेत म्टणून बाचकानां त्यातील जुरू कर्ण्याल बेदगग्गणिताच्या पदतीची थोडक्यात माहिती वेर्ष दिली पारिके.

## (१) त्रिंशत्यन्हां सपर् पष्टिः अन्दः पद्ऋतबोऽयने माष्ट्राः द्वादशाः सौराः स्युरेतत् पंचगुणं युगम् ॥

अर्थ---वर्षोचे सावन दिवत ३६६, ऋतु सहा, अथनें दोन आणि महिने बारा याप्रमाणें विभाग आहेत. अर्थात् एका अयनामध्य १८३ दिवस येतात. क्यो. दीखितानीहि १८३ व दिवस मानले आहेत. (मा. क्यो. इ. पान ९६). परंतु केतकीपदाचे अप्रणी केतकर ह्यांनी आपस्या पदाच्या गणि-तात १८२ दि. ३७ घटि, १६ पळें इतके अयन मानून बेदोगगणिताच्या विकट जाऊन २३ घटका नष्ट केदया आहेत.

#### (२) ससप्तकं भयुक् स्योनः सूर्ये दृति त्रयोदश । नवमानि च पद्धान्दः ॥

अर्थ:---एक सप्तक आणि एक साबन दिवस इतरा काल चंद्र एका नश्चनी राइतो; आणि स्वै १३६ दिवस राहतो (नश्चमाचे जब १२४, किंवा अदा १३°२०¹).

### (३) सावनेन्दु-स्ट-मासानां पष्टिः सैका द्विसप्तिका ॥

अर्थ-एका बुगात सावन मास ६१, चान्द्रमास ६२, आणि चंद्राचे नधात्रमास ६७ होतात. ३० दिवसांचा सावनमास, आणि ३० तिधींचा चान्द्र मास होतो.

कोष्टकाच्या पहिल्या स्तंत्रात असे आहे की, चन्द्र हा वेदागकाली उद्गयनाच्या मुहवातीस घनिष्ठा-विमागारंगी अवती आणि दिख्यामनाच्या वेळी नित्रा तारेगी चुक्त होतो म्हण्जे (क) उद्गयननायद्व्य दिख्यामनापर्यत नितक दिवस, आणि (रा) त्या दिखानी की पत्थम चन्द्रणति तितक (ग) पनिष्ठा-रंमायाहन विश्वा सारेने अन्तर अवावयानी; आणि इतकेंच अन्तर वर आह्मा आणि नित्रा हान्यामणी असेल तस्य आल्मा तारा पनिष्ठाविमाणारंगी आहे असे दरेष्ट; आणि वर तसे नसेल वर पानिष्ठाविमाण आल्मायम् केलेख नार्यो हेंन विद्व होहेल. म्हणून चेदागम्बस्तीप्रमाणे विश्वा आणि अनुरामा होर्ने पनिज्ञाविमाणायासून किती अन्तर सेते हैं साहे- वर उद्भुत बेर्सेल्या वेदागांतील (१) +कोषाप्रमाणें अयनातील दिनसंख्या १८३ होते. म्हणून बेदागपद्वतीप्रमाणें १८३ दिवर्षाची जी चन्द्राची मध्यमगति हैंच घनिष्ठारंमाणायून चिना सारेचें अंतर होय. अथवा उद्ययनारंमाणासून द्विणायनापर्यंत १३ पर्वे आणि ६ तिथी होतात तर हतक्या अवधीची चन्द्र-गति कादकी तरी अन्तर तेंच यावयाचें.

ही चन्द्रपति आधुनिक गणिवार्ने ६ चर्के २५१° १७' हतकी येते. आणि आधर्यांची गोष्ट अशी की तितकीच गति वेदागगणिवार्नेहि येते. एका सुगात अयर्ने १०, चन्द्राचे नक्षत्रकेरे ६७, आणि एका नक्षत्रति १३° २०' म्हणून एका अथनात

आता दुष्टया रीतोर्ने तीच गति येते. एका युगात १२४ पर्वे, एका अयनात १२ पर्वे आणि सहा तिथी आणि युगामध्ये चन्द्राचे पेरे ६७ म्हणून

एका चकामध्ये ३६० अश, म्हणून २५ चकात १७४° ११<sup>7</sup> ३६<sup>77</sup> होतात. आतां एका सुगात तिथी १८६० आणि चंद्राचे पेरे ६७४२७ म्हणून

६ तिथींमध्य 
$$\frac{६७ \times २७ \times ६}{१८६०} \times १३° २०' = ७७° ४८२३'$$

इतके अंद्रा येवाव आणि एका विधीनच्ये १२° ५८′ ४″ इतके येवात. आधुनिक गणिवाने ६ विधी-मध्ये चन्द्रगति ७७° ४७′ २५″ इतकी आहे. असे असता केतकी पद्यांतील एक जोवी सांनी एका विधीची चन्द्रगति १२° च माद्रत ६ विधीची चन्द्र गति त्यांनी आएत्या गणिवामध्ये ७२ अंद्राच दिली आहे. आणि अद्या रीतोनें यहा विधीनध्ये त्यांनी व्यक्ष अबळ यहा अंद्र पातृन यकून नुकीचे आंक्ट्र रिले आहेत. ७०॥॥ अद्यार्थ पेवची त्यांनी दिलेली ७२ अंद्रा गति चुकीची आहे. अर्थात् त्याच्यायस्न पादलेले अनुमानाहि चुकीचे आहे.

याप्रमाणे दुष्ठन्या रीतीनेहि चन्द्राची अथनगति १७४° ११' ३६" + ७७ ४८' २६" ग्रहणजे धुमारे २५२ अंद्राच येते. यावरून चद्राची आधुनिक गति २५१° १७ हीच वेदांनामच्येहि आहे अर्धे दिखते.

कीष्टकांतील दुष्यमा स्तवांत आरुंपार्यापान्त अनुसाधा वारिपर्यतमें अन्तरि चंद्राच्या एषा अयन-गतीहतके म्हणजे आता विद्ध केल्याप्रमाण २५१ अंग्र होते. आणि आरुंपार्यापान्त पनिवारंस १८० अद्या अक्त्याने अनुसाधा तास आरुंपार्यापान्त वेदांनगणिताम्माण (२५१-१८० = ) ७१ अंग्र पूरेंक पेते. स्वाचमाणें पनिवारंमापान्त चित्रा वारेंचे अन्तर वेदांगयणितामाणें चन्द्राच्या एषा अयनगतीहतरें म्हणजे २५१° वेते तर ही दोनीह अंतरें, विद्या वेदांगाप्रमाणें चित्रा आणि अनुसाधा हारि पनिवारंमा-पास्त्रचे भोग, आणि आल्या तारेचें चित्रा आणि अनुसाध हान्यापर्यंतचे अन्तर यांची गुठना बन्धे.

पनिवारंग आणि थिया ताय हांच्यांतील अन्तर वेदांगामगर्ने———२५१°. आरमा पनिवा आणि पिया हांच्यांतील अन्तर——२४६° २८' ह्यारुक वेदागीतील पनिवारम आस्ताच्या पश्चिमेस ४॥ अदांतर वेदो. पनिवारंग आणि अनुराण हांच्यांतील अन्तर वेदांगामगर्ने——७१° आरमापनिवा आणि अनुराण हांच्यांतील अन्तर——७४-४°. म्हणजे वेदांगातील घनिष्ठारंभ आल्फाऱ्या पश्चिमेस २॥ अंदा आहे अर्थे ठरतें, अर्थात् एकंदरीर्ने वेदांगातील घनिष्ठारंभ आल्हा तारेऱ्या पश्चिमेस सवा अंदांवर आहे अर्थे निःसंदाय सिद्ध होते.

धनिष्ठा-पुंजांतील योगतारा वीटा आहे. ती आल्काच्या पश्चिमेस सवा अंदाावर आहे. आणि वेदांग-मध्ये के उदरायन निर्देष्ट आहे तें मध्यम भतस्यानें राष्ठ उदरायन धनिष्ठारंभापासून दीड अंदा पूर्वेष्य असलार हे उपद आहे. म्हणून स्मष्ट उदरायन बीटा तारेंत होत होतें असे मानले तरी मध्यम उदरायन आल्काच्या पश्चिमेस (११ + १॥ = २॥) निदान २॥ अंदा तरी होतें, तेव्हां याहि दृष्टीनें आल्मा तारा धनिक्राधिमाणारंभीं येत नार्डी, प्यंच वेदांगीक धनिकारंभ आल्काच्या पश्चिमेस

#### चार अंश असल्यानें

वेदांगकाठीन आरंमस्थानिह कृतिका योगताराच होय यांत आतां त्यमात्रहि संदेह उरला नाहीं. (कारण कृतिकाप्रयुक्त धनिष्ठारंम देखील आस्फान्या पश्चिमेस चारच अंदाांवर येतो.

ह्याप्रमाणे सर्व बाजूंनी केतकी पक्षाची बाजू छंगडी पडत आहे. म्हणून निशरोच्या भरांत त्यांनीं राकापूर्वी १४९९ या वर्णीचे आणि राकाच्या पाहैत्याच वर्णीच, ह्याप्रमाणे रोन गणिते हिली आहेत. त्यांना केतकीपक्षीय प्रतिमाणित म्हणतात. ही दोन्ही मणिते कमर्दी चुकीची आहेत. हें कोणत्याही गणितआपुर्वे रिद्ध करून देतां वेहेंल म्हणून स्परुविभातता त्याचा विचार वेषे करीत नाहीं.

आतां एकच मुद्दा शिङ्क राहिला आहे. तो अला काँ, कृतिकाविमाग हेच माचीन विमाग कथा-क्का : कृतिकेच्या पूर्वी रोहिणी, तिल्या पूर्वी मुग, आहाँ आणि पुनर्वेद ह्यांच्यामध्यें संगत अवत्यानें ह्या निर्मत्रात्व्या गणना करतेत प्राचीनकाळी हीता. परंतु नक्षत्रांचे समान विमाग त्या काळी प्रचारत नक्षत्वे. त्या वेळी वर्ष महामानाप्रमाणें परीत अवत महिने गण्ड-मायब ह्याप्रमाणें असत. पुढें केव्हां वैमादि भास उत्यक्ष हाले वेव्हांच अधिक चान्द्रमासांची प्रशुति एडळी. परंतु नक्षत्रांचे समान विमाग हात्या-शिवाय चैमादि मासांच्या प्रदुर्जाची उपपत्तीच लगत नाहीं. ब्यो॰ दीक्षित ह्यांच्या मतानें चैमादि संशांचा काल श्वापूर्वी २०००—२००० वर्षीचा आहे. म्हणून समान नश्चन्नियमाग हे संगंच कृतिका योगतारे-सन्निय असल्याच्या काळी प्रचारंत आले असले पाडिकेत.

याधमाणें कृतिकानिभागन सर्वात प्राचीन ठरतात. मैन्युपनिगर्यतील मघा, श्रविद्य हैं विभाग कृतिकेपासूनच असल्यानें पूर्वी दाखिषिलें आहे, आणि प्रत्यस वेदांगञ्योतिपांतील घनिष्ठादि विभाग है देखील कृतिका वारेपासूनच केलें आहेत है वर पूर्णपणें सिद्ध झालें आहे म्हणून

#### कृत्तिकेचें सिंहासन अढळ

होय. प्राचीन स्वैधिद्धान्तकाराने सुद्धां आपकें अधिग्यादि आरंभस्यान भेतलें तें देखील शृचिकातारेवस्नव आणि निश्चर देखते योगताया शृचिका प्रयुक्त अधिग्यादि स्थानाच्या आतंत रिव्रेष अधस्याने आदि स्पूचीस्वान्तकाराने देवशिषासून्य अधिन्याने स्विद्धां प्राचीन प्रचील करून आपका छिद्धांत सक्तकाला नंतर लक्तस्य प्रचारात आणका. स्वैधिद्धांत्राच्या कालापूर्व होचिकादि नश्चमणना चाल होती. स्यानंत मेयादि शिराणना शाली तीच अजूनही चाल आहे. मेयादि आरंभस्यान हें अधिग्यादि ग्रंचके कृतिका प्रयुक्त आहे. अर्थात् कृतिका मार्चन परंत्रा स्वैधिद्धांतकारानेहि मेयादि गणनेमण्य कायम केली. आपल हात्ती मेयादि गणनाच गार्गीत अस्त्याने स्वैधिद्धांतकारानेहि मेयादि प्राचीन आरंभस्यान तेंन आपलाह साम्य झाले पादिने. ग्रंचको वैदिक परंत्रा आणि विद्धांतरंत्रा आण्य पाळस्या अर्थे होईल.

पूर्वी वर्ष गणितशैकर्यांशाठी जरी ३६६ दिवशांचे मानीत तरी महिने चान्द्र अशस्याने आणि ते दर्भ वर्षोनी द्वाद होत अशस्याने आरंभस्थान चित्र हार्ले नार्ही. मूर्थमिद्यांतीने वर्षमान अभिक गुरूम केलें, वण त्यांतीक कसर स्पीधदीतपदित चाल् मास्यायान्त शेचू लागस्थी. स्वापी दाके ४९६ या वर्षी आरंभस्थानी संवात आल्याने ती रूपर निर्मेश साल्य समुख्य अध्वत ज. स. करंदीवराच्या मार्गेत रार्थ

## ाः । ४९६ या वर्षी साते वाकी पूज्य व अयनांश भून्य.

वाकी पूज्य होऊन आरमस्यान पुन शुद्ध झाउँ परतु येथे हें छक्षात टेवरुँ पाहिचे कीं, वर्षारेभाचे चछन आणि अयनाश अथवा अथनचलन या दोन गोटी अगदी स्वतंत्र आहेत रूप्या येथे विचार स्थिर

आणि चल आरमस्यानाचा आहे, अयनाशाचा नाहीं. सूर्यिषदातातील आरमस्यान दरवर्षी ८॥ विकलांनी पूर्वेक्टे चळते म्हणून त्याचे अचलस्यान निश्चित करता येत नाहीं अशी केतकीपश्चाची एक कोटी आहे परतु तिच्यामच्ये कोही अर्थ नाहीं. कारण सूर्यिषदात काहीं अनादि नाहीं. त्याची गणितपद्धति शकारभाषासून चालू झाली असावी असे म्हणम्यास

प्रभावध्या कार जनाम निर्माण कार्या अध्याप क्षेत्र शानकाणानतर साचत आठी आहे. ती आरम-स्थामा निश्चय क्षाच्यानें दूर होतें. सूर्यिखताचें मूळ अचळ आरभस्यान पिनचूक य निश्चित होतें तें असे-अचळ आरमस्थान रेवती तारेंत किया तिच्या पूर्वेश अवर्डे पाष्टिके किंवा पश्चिमेश अतिस्रविध

अच्छ आरसस्यान रेवती तारेंत किया तिच्या चूब अठड गाहिक किया गक्षमंत आतिमान्य अठठ गहिके, कोणीकडीहे वें असठे तरी निदान अर्च्या अधारेखा जास्त अतरावर गाहिके. कारण स्याधियाय परक हमोराचीच येणार नाहीं.

तें आरमस्यान पूर्वेस अर्था अहा आहे अर्थी करणना केशी तर स्विविद्धाताचा काल द्यकानतर पांचच्या हातकात जातो. परतु हें विस्थान आहे. नारण नराहनालाच्या बेळी (शके ४२७) देशील सूर्य विद्धात प्राचीन म्हणून गणला होता अर्थात तो वराहपूर्यी तीनरें वर्षे तरी हाला असला पाहिने, वर्षे, खरें अचल आरमस्यान रेवतीच्या पश्चिमेस मानलें, तर मैयारम रेवती नस्त्राच्या श्रांत परतु रेवती तारा हाच मीनान्त होय. त्यापुळ आरमस्यान रेवतीच्या पश्चिमेशह मानता येत माही म्हणून स्वैतिद्धातीच अचल क्षारमस्यान

## रेवती तारा जयंती ( झीटापिशिसम ) हेंच ठरतें

आणि वेयनायन वर्षारंम पूर्वेवहे वरम् छामछा. आरमसान आणि ध्यात द्वांचा मीछनंकाछ तेव ध्यापनाश वर्ष अश्री व्याख्या पुट प्रचारात आरमावर खातंमांची दोनदा पूर्व हाले. एकत्, धके ४४४ ते ४५० वर्षत द्वारोठी विद्वांवांची चछ आरमस्यान रेवतीयायन पण अप्या अश्रावर होते. तुसरा प्रधा सके ४९६ छाछी हाला. यो बेळी छाचां बहु रेवती तारीकिथच म्हण्ये अप्यव्य आसमस्यानि होता. आणि स्त्यूनच शत्रे ४४४ ते ४९६ न्या पूर्वी छाचलेच्या पुत्रीचा विचार करण्याचे वारण नाहीं अश्रित करदीकर म्हणवात तें अगरी शाखनुद आहे. पत्न हें रुष्ट दाविष्याण येयदा विस्तार कराया छामछा. वरीछ विवेवनावरून वेदागायायन ते विद्वातवालग्यत कृतिकायनु आरमध्यानाथी प्रपारा चर्ची अश्रवाहत आहे ते अगरी विद्यंत होते पर्व मुख्य हुई सक्ष्टित रीतीन प्यानात राहण्याताठी पुनकिक्षेत्रय एकरूनाई ते प्रमु मुण्यां हो प्रान्ति स्तु मुख्य हुई सक्ष्टित रीतीन प्यानात राहण्याताठी पुनकिक्षेत्रय एकरूनाई ते प्रमु

र कृतिकाप्रयुक्त नथत्रविमाग हेच सर्वात प्राचीन होत

२ मधापुजामप्ये सहा ताराचा अतमीय होतो

, १ त्यांतीक म्यू तारेप्पा पश्चिमेत दीड अशावर मैध्युपीनवरुष्ठ मणाविभागाचा प्रारम कृतिकादि विभाग पद्धतीक्षमणे होत होता.

४ वेदांगामण्येदी नधत्रियमागपदित मृत्तिकादिच आहे.

५ वेदांगामच्ये ही पनिवारमापाचून चित्रा नारेचे अन्तर आणि अनुराधा वारेनायून आरूपापेविन्त्ने अन्तर २५२ अग्रच रिलेमें आहे

(अ) स्यायस्य वेदागीच धनिशारम हा आलाः देलिनीच्या पश्चिमेस सुमारे चार अणायर येती.

(आ) धनिष्ठापुत्रातील योगतास बीटा देलिकी होय, आत्या नरहे.

६ प्रतिश्रादि बालानवर राजार्थी ४०० वर्षनायन अवनादि पदनि गुरू साली. परत नणमीयमाग मात्र कृषिकादीन कायम राहिंगे. ७ शकारंभी किंवा शकापूर्वीपासूनच सिद्धावपद्वति चाल् झाली. त्या पद्धर्तीत गणित मैधादि राशि-पद्धतीने होऊ लागरूँ, आणि अधिन्यादि तोच मेषादि ठरला.

( अ ) परंतु अश्विन्यादि आरंभाची तारा ही कृत्तिकाविभागावरूनच ठरविली गेली.

( आ ) सूर्यसिद्धाताचें अचलस्यान रेवती तारा हेंच आहे. दुसरें आरंभस्यान होकंच शकत नाहीं.

े दर्शमानाच्या आधिक्याने होणारे चलन शके ४४४ च्या सुमारास जवळ जवळ शून्य होते. पण शके ४९६ साली ते पूर्णपणे शून्य झाले; कारण सेपात हा आरमस्यानींच आला.

याप्रमाणं वैदिक आरंभस्थानाचा इतिहास आहे. त्यावरून टिळक पंचागाचे आरंभसान तेंच खरें वैदिक आरंभस्थान केंच लगें वेदिक आरंभस्थान केंच कर क्यां अंधाच्या फरकाने भारकराचार्य व प्रहलायकार हाानीहि स्थावरास्ट आहे. म्हणून टिळक पचागाची जी परंपरा तीच प्रहलायवाचीहि होय. युकी सावती ती दाके ४४४ पासून विंचा ४९६ पासून पुढें साचती, तेवदी काढली म्हणूने आरंभ-स्थानावेद्याने राशिचकारच्या वादतीत पचाग ग्रह झाले.

याप्रमाणें इत्तिषेचे विद्यासन अदळ होऊन सहिवासाराची भविष्यवाणी जी खरी ठरली ही की----अग्निर्नः पात कृत्तिकाः । नक्षत्रदेवामिन्द्रियम ॥

## वेधसिद्ध-अयनांश-निर्णय.

आरंभस्थान व शून्यायनाशवर्ष या बाबतीत येथसिद्ध पुरावा व तोही ानीर्वेवाद असा खालीलप्रमाणें आहे.

- (१) शून्यायनाश वर्ष कोणते या यावतीत प्रयोक्त अनेक आधार आहेत व त्यावरून ४५०वे५०० च्या दरम्यान प्रत्यानाश वर्षमाल वेतो. ४५० ते ५०० हे पर्व प्रत्याव येप पेऊन दिल्ले ताहीं अर्थे क्षाही प्रवातात पण ते रहणाँ प्रशाता अपन स्वर दिवित मुद्दाम दहिणारें आहे, अर्थे म्हणार्वे हागतें, प्रत्याव वेपियद अशा निश्चित पुराव्यावरून शके ५०० च्या ववळ शून्यावगांव वर्ष आहे हें दिन्द होते तो पुराव्या असा कीं, प्रदल्याय आणि विद्यांतियोगेणकार की. मास्कराचार्य वांच्यापूर्व अनुकर्म ५०० वर्ष व ५०० वर्ष रहणा श्रेष्ठ हे ५५० मध्ये मास्कराचार्य वांच्यापूर्व अनुकर्म ५०० वर्ष व ५०० वर्ष रहणा श्रेष्ठ के ५५० मध्ये मास्कराचार्यानी अनुशास होता यावहूल वर्षों प्रकास अस्ति त्यावरूत होता प्रत्याव प्रत्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव विद्याव
- (२) अशा विषष्ठ पुरवाने येघ घेऊन प्रत्यक्ष प्रत्यय पाहिला तेव्हां त्याल असे आदळ हे बी, दाके ५५० मणे वेषाने वेणारी लावन एकते ही प्रधानात निरयन संक्रतीच्या ५५ घटका लागी वेठे व ही वस्तुत्विति त्याने स्पष्ट सांगितली आहे. या आरमस्यान व ध्वन्यवनीय निर्णयक वेषाद्य ग्रीटी महत्व विवेध आहे. कारण चाकन आणि निरयन संगति एकाच वेळी होणारे ले वर्ष ते स्वायनमध्य वर्ष श्री. प्रह्मसुप्ताने सारवनसंक्रातीत व निरयन संगतिति ५५ घटिका फरफ पहलो असे वेपविद्व दिलें आहे. एक ५५० मण्ये निरयन संगतिया वृत्वी ५४ घटका सारवन सहस्त सारवी. संपत्त विकोम नाती अस्त्याकारणाने मार्गे इटल जाले अर्थान हो ५५० स्थान संगति स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

ं (३) ५४ कला लंपात मार्ने इटण्यास वार्षिक १ कला अयनगतीने ५४ वर्षे लागतात ती ५५० बातून बजा करतां हाके ४९६ हेंच शुन्यायनांझ वर्ष येतें.

साप्रतची सुरम वार्षिक अयनगति ५० विकला याप्रमाणें ५४ कलार सुमारें ६५ वर्षे लागतात सी ५५० यातून वजा करतो शके ४८५ हा शुन्यायनाशवर्ष काल येतो.

- (४) इन्हें ५५० मध्यें ५४ घटका म्हणजे ५४ कहा सायन य निरयन संक्रातित अंतर, याचा अर्थ त्या वर्षी कक्त ५४ कहा अपनाझ होते हाच होय. यात वार्षिक १० कहा गती य वार्षिक ५० विकला गती यामुळें ९ कहांचे अंतर येईठच. एण वर्षा घटे ५५० मध्यें ५४ कहा हेच अपनाझ सहित धरले व तथून सके १८५० पर्वत्या १३०० वर्षा ७ विकला अपनातीनें गुणून अपनाझ काढले तरी ते १९ अंश १ कहा इतकेंच येतात. य त्यात ५४ वर्षीत स्यूल गतीमुळें वादलेली करर ९ कहा चक्के पर्वत्या १४० कहा हे एके १८५० सार्वी आहेत ही गोष्ट वेपियद प्रमाणा-वस्त्र विद्वा होते. अर्थात् १८५८ सार्वी अयवास १८ अं. ५२ कहा हे एके १८५० कार्यी आहेत ही गोष्ट वेपियद प्रमाणा-वस्त्र विद्वा होते. अर्थात् १८५८ सार्वी अयवास १८ अं. ५८ क. ५३ वि. येतात.
- (५) अज्ञा तन्हेचा भरमकम व प्रत्यक्ष वेषाचा पुराबा अस्ताही तो नाकारून भरूनेंच अवनाध पूर्ण केव्हाही योग्य होणार नाही. १-२ दुरामही व्यक्तिंनी आपस्या हहाकरिता शून्यायनीध मर्थ २५०, २१५ आरर २१५ आहे अर्थ प्रतिपादन करण्याच चना वाध्या आहे. पण तो निर्पंक, विनयुहाचा, निराधार, झाळहेती व निष्मळ अला प्रयत्न आहे. शून्यायनाद्य वर्ष य २५०-२१५ अगर २२५ असते निराधार, झाळहेती व निष्मळ अला प्रयत्न आहे. श्राचाच वेळी अपनते अर्थातव सायन व निर्मत कंकार्तितिही ५॥, ५॥ दिवसाचा करक आला असता. पण तथी गोष्ट पडलेली नाहीं. यक्षे ५५० मध्ये एक ५५ वर्षाया परिष्म व निर्मंति पदल है वेपतिद्व आहे व वावस्तन्च शक्षे २५०, २२५ अगर २१५ हे सून्यायनीध पर्य रोटे अपन बनावट व त्याच्य आहे अर्थ निलाक्ष उर्वे सून्यायनीध वर्ष रोटे अपन बनावट व त्याच्य आहे अर्थ निलाक्ष उर्वे सून्यायनीध की निलाक उर्वे सून्यायनीध वर्ष २१०, २२५ अगर २१५ आणस्याची ओडाताण केवळ स्वकानिमानी स्वार्ष धूनीची आहे. त्यांत शासदाद्व हरी विकट्टल नाहीं
- (६) आतां ब्रह्ममुताच्या बेळचा निरयन मेपार्क हा चुकीच्या पर्यमानावरूम आलेला आहे अर्थे ने कोणी देटीनें म्हणत अरावील त्योनी हैं चुकीचें वर्षमान कोणत्या शकापादान प्रचारात आलें हैं अरादी निर्विवाद विद्व केलें पाहिने, त्यापेरीन त्याच्या मतार कार्बोचेंही महत्त्व नाहीं.

आमर्चे म्हण्णें व सिद्धात तत्त्व अर्धे आहे की, शुन्यायनीश वर्षमाल हा रवि आणि नसम यांच्या प्रत्यस वेषावरून ठरलेला आहे. य तो यणायोग्य असा आहे.

- ( ७ ) सांवत वेपसिद्ध येणारी वार्षिक अयनगती ५०'२ ही सर्वांना मान्य आहे. आता श्रीमत् मास्कराचार्यं व प्रहलाध्यकार यांनीं वार्षिक अयनगति किती घेतली आहे हें पाह.
- (८) शके ११०५ मध्ये भास्कराचार्यांनी आपत्या काळचे पेतलेल अपनाश ११ अंश ० कला आणि शके १४४२ मध्ये महलायकारांनी आपत्या वेळचे दिलेले अपनाश १६ अश १८ कला रूपते मध्ये या दोन मध्ये महलायकारांनी आपत्या वेळचे दिलेले अपनाश १६ अश १८ कला रूपते स्था या दोन मध्ये या स्था द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्रामा द्राम
  - (९) तात्पर्य निर्गनराज्या प्रकाराने य निर्गनराज्या पदवीने, त्याचप्रमाणे वेषाचार्य भी ब्रह्मगुप्त

'' गणकचकचूडामणी '' यानी दिलेल्या प्रत्यक्ष वेधसिद्ध गणिताने सून्यायनाश वर्ष ४९६ व शके १८५० चे सुद्ध अयनाश १८ अर ५२ कला हेच येतात.

श्रीमत् भास्कराचार्याच्या वेषावरून व श्रीगणेश्ट देवज्ञाच्या वेषावरूनही तेच िछद्र होते अर्थात् कोणी कितीहि छटपट व गडवड करून छोकाना सुरळ पाडच्याचा प्रयत्न केला तरी वर जी प्रत्यक्षप्रमाणें द्वीविष्ठी आहेत त्याका केच्हाही चाघ वेणार नाहीं, ती अचाधितच राहणार व त्या प्रमाणावरून प्रामाणिक पचाचायोधकाकहून एकच निर्णय निघणार कीं, शके १८५० छाठी शुद्ध अपनाश १८ अश ५२ कछा हेच आहेत व १८ अश ५२ कछा छ्या पचाचाचे अपनाश आहेत तैंच पचाग श्रुतिसमत व सिद्धातसमत रहें शाहरत व १८ अश ५२ का प्रमाणावरून प्रमाणावर्य पचाग श्रीप

१००) साप्रतच्या ग्रहलाधवा अयनांशावरून शके ४२० पासून किया ४५० ते ५०० हा शून्या यनाशाचा काल निश्चित येतो, एण तो लुकेन्या अयनमतांनें नेतो आता काही व्यवन्तांने सोशा आशेष आहे. या आश्चिप प्रत्नांचे प्रहान्त प्रतान प्रतान प्रतान प्रतान प्रतान प्रतान स्वान आहे व्यवन्ति स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वा

## असिल भारतीय ज्योतिप्यांच्या मताने चित्रापक्ष अशास्त्र.

( १२ ) हिंदुस्यानातील सर्व च्योतिष्याच्या मताने चित्रापद्य व तसकर्यी ऐस्वयर्थक पक्ष हे दोन्हीं पक्ष अज्ञाल व पर्मिवरोधी आहेत हाके १८२६ मध्यें सुबईस जी ज्योतिय परिवद शीमदजगद्गुर श्रीहाकराचार्य मठ द्वारका यांच्या अध्यक्षतेखालीं झाली त्यात सर्वातुमते खालील निर्णय दिला गेला आहे.

" पौष्णाते भगण स्मृत " इति स्वैधिद्वातीचे । प्रमाणबल्नेनोतिहमान वैवत पश्च । क्रातिष्ट्रचे यो भीनात स्त रेवती ताराया निवेश्य इति भास्करायाओंक्स्या भगणादिभृतमृत्यानस्यरेकतीयोगताराया एवाभनाश्चानक वास्तव स्वादिति एक मत सत्रमाणामिबोद्वास्त्रते । मघाचित्राभ्यामयनाश्चानयनंतुं कास्पतिककोव वतोऽपनाश्च प्रष्टण याचनिकमाणस्यात्यवक्षात ।

असा स्पष्ट निर्णय प्रमुख अद्या १५० च्योतियानी दिला असून पचाय कमिटीने स्वीकारछेछा ति द्यर रेवती योगतारा (झीटाविशियम्) युक्त रेवतदश हान्त प्रमाणयुक्त व दाखदाद्व एक्स आहे अर्थे निर्णित केंद्र आहे

(१३) रा विचामणराव वैदा यानी छन १९२७ जानेवारीच्या चित्रमयजगत्मध्ये साप्रत अय नांशात ४ अशाची चूक पडत आहे हें कवूल फेटेंडें आहे

(१४) तारार्थ रैवतपक्ष व शके १८५० मध्ये १८ अ ५२ क० हे अयमाश हाच सरा पर्ध होष ऐस्पवर्षक व केतकी हे दोन्ही पण खोटें व शास्त्रविधातक आहेत

(१५) राके १८५८ च्या श्रद अयनासाचे साखोक गणित क्लें असता सरें अयनांस १८ अस, ५८ कला, ५३ विकला इतकें येतात अर्थात् याच्यापेश कमी अगर जास्ता येगारें कोणोतेरी असनांस असाख य मुकीचे होत यात सका नाहीं

#### शुद्ध आरंभम्यानाचे वावर्तीत इंदरपरिषदेंव र्वत पक्षातकें जोरदार समर्थे केले गेले ते अमें —

रैवत पद्मान्या वेचे उपस्पित असलेले पुटान्यांत, सूर्यांस्ट्राताताल '' सूर्यांस्ट्रातांत जें राघीचत्राचें आरमस्यान त्याचाच स्वीकार करावा,'' हे वे झन्द ठरावांत आहेत ते (रैवतरशास) असरस्य मान्य आहेत. आता हैं सिद्धान्तीक आरस्यान निश्चित कसे कराययाचे असा प्रश्न आराणांपुर वेतो, त्याचे उत्तर असे आहे ही, वैयतीपुंजतिक योगतारचे भ्रुपक सूर्यिद्धान्ताक ३५९° ५०-दलके दिलें आहेत. आणि देवती नस्त्रत्र विभागांथी जी शनित्म मर्यादा तीच राशीयजांगीही श्रातिम मर्यादा असे क्या प्रयम्भाग्ये राश्च हिलें आहेत. अताणि देवती नस्त्रत्र विभागांथी जी शनित्म मर्यादा असे स्वन पंपाणान्ते मराण समुतः है होय. पीणात्म इत्यवे वेवती नस्त्रत्र विभागांथी ग्राति स्वत्र होये. पीणात्म इत्यवे वेवती नस्त्रत्र विभागांया स्वयः आता अर देवती योगतारेणे श्रुप्पक १५९° अस ५०° फला इतके निश्चत सामित आहेत तर राशी-प्रशासिक स्वत्रेम सीमा देवतीयोगतारेच्या पूर्वेत एक दहा क्या इतक्याच अतरावर आहे असे निर्मादेश प्रश्नित स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्र विभावत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्र स्वत्र स्वत्रात्म स्वत्रात्म स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य

काही छोकाचा असा कोडिकम ऐकण्यात येतो की, सूर्यसिद्धाताप्रमाणें गणित करण्याचा प्रवार मूळ ज्या वर्षापादा सुरू ह्याला अनेल तेंच आरमवर्ष मानलें पाहिंजे. याचे उत्तर अर्से की, आपला प्रम्न आरम वर्षांचा नाहीं, मून्यपायाय वर्षांचा आहे. आणि अपनाश निश्चत करणें अपनतिल तर शून्यपायाय वर्षचेंच विनकूक समजलें पाहिजे. अर्स भून्यायनाश वर्ष चक्र ४५० ते ५०० हेंच आहे. आणि सूर्यसिद्धाः ताचें प्रचार वर्ष कोणतिह मानलें, तेरी सून्यपायाश वर्ष सूर्लंच बदलत नाहीं, हा त्यात विशेष आहे. राशीचकाच्या आरमी रेवती योगतारा माना, अथवा तिन्यपायास्त पूर्वकेंडे १० कला अतरावर अवणारा विद् माना, किवा शके ४५० ते ४९६ हा वर्षांच्या सम्य मेपाकांचे स्थान आरमस्यानी निश्चित करा, एकदर सतलक एकच, हा तिहीतीक कोणती तरी एक गीट स्वीकास्वाधिवाय पीणाहन्ते भराणा: सस्तिः ह्या याविनक अयोक प्रमाणास वार्षका वेणार नाहीं. आणि राशिवकाचें आरमस्यान सूर्यसिद्धातातील वेति हो हो जो आवल योग्य निर्धार तोही आचरणात नेवार नाहीं.

ह्याधियाय आणखीहि एक विस्ता स्वतत्र मार्ग आहे. पण तो वराच त्रासाचा आहे. तो असा की, ते असा की, ते असा की, ते असा की, ते असा की, ते सिखाया सर्वे नक्षत्र योगतायाचे ध्रवक व विधेव दिलेले आहेत. त्यावरून त्या तारा हृद्धी कोणला ठरतात ते समझते ह्या ध्रवक विधेवावरून, कोल्डुक, कुरेंग्व, केरोपत, वापूरेव, केतकर, दीक्षित हत्यादि विद्यान ज्योतित्यानी त्याच्या निक्षती स्वभाने त्याच उद्योगहे केला आहे. ह्या योगतायांचैकी ज्या ठळक आणि आणि निर्विद्याट असतील त्याच पेकन त्याच्या मोगतायांची तुलता करूक, आरमस्यान निक्षित कराते वारिक किंवा विवादास्यद तारा ह्या कामास अमदी निक्यवेगी आहेत. म्हणूनच ठळक आणि निर्विद्याट आया ख्या कृषिका, रोहिणी, पुनर्वेश्व, मधा, उत्तरा पास्तुनी, त्याती, अनुरामा, ज्येद्या, त्रवण, राततारका, पूर्वोमाद्रयरा आणे देवती ह्या नक्षत्रच्या ज्या योगतारा त्याच्या रस्यस्य द्वलेने आरमस्यान म्हण स्यष्ट स्यष्ट उत्तरें, ते आरमस्यान म्हण्यते कृतिका योगतारिच्या पश्चिमेस ४० ब्हां अत्यत्यरिक देवती तारा हेच होय. (ह्या स्वधाने मैन्युपनियदातील नक्षत्रविभाग, कृषिकारमस्यान, श्रीवुत आपटे हाचे तास्वधाने त्याचिक स्वतिकार्या हमाणे कृतिक होते अपन्यता स्वात्यरिक मोगवर चुकीचे आहेत सर्वे स्वयं विद्या वेर्टक. आणे अद्या तितिन आरणास आरमस्यानाची निक्षिती करिता येर्टक. व सुद्धन्यतात त्यामाणी निर्णय केलेल करित विद्या वेर्टक. व सुद्धन्यातात त्यामाणी निर्णय केलेल स्वयं विद्या वेर्टक. व सुद्धन्यातात त्यामाणी निर्णय केलेल आहे.

## वैजयंती पक्षाची पांच हजार वर्षांची वैदिक परंपरा

(१) आप्तत्या च्योतिवार्चे मूळ झापत्या पवित्र वेदात आहे बेदाचा आश्रय इजार्से वर्षापूर्वी रचिलेल्या हिद्धान्ताच्या प्रयक्ताराना आपल्यापेखा उत्तम प्रकार समजण होता अर्थे समजणे अवदय आहे. तेव्हा ज्या ज्योतियिवययक करूपना विद्यान्तप्रयाची सुरुगत असतील, त्याना वेदिक परपरा आहे अर्थे मानिलेच पाहिले. या विद्यान्तप्रपर्का वर्षात अस्त याचीन अस्त योडा व्यवस्पेत्रीर लिहिलेला असा आयस्पंतिद्धान्त होय. तथापि त्यात नखनारमस्यान कोणते मानिलें होतें, तें निश्चित कोठेंच साधितलेलें नाहीं. बराइ-मिहरूकत पचित्रातिका प्रयाजील १४ व्या अध्यायांत आयस्पंतिद्धानतील ताराचद्वयुती सागताना पत्त ७ नक्षत्राचे प्रव व दार दिले आहेत ते अर्थे —

यहुला पष्टांशान्ते सार्थे हस्तत्रये च भगणोदक् । रोहिण्यप्ट्रतान्ते दक्षिणतक्षार्थपष्टेषु ॥३४॥ हस्तेऽप्टमोऽप्टमेंऽशे पुनर्वसोदेक्षिणोत्तरे तारे । अर्थचतुर्ये हस्ते पुष्पस्योदक्चतुर्येऽशे ॥३५॥ दक्षिणतारा हस्ते सार्पस्यांशे तयोत्तरा तारा । पित्र्यस्य सक्षेत्रे पष्टेचांशे समायोगः ॥ ३६॥

चित्रार्घाधममागे वक्षिणतः संस्थिते त्रिमिईस्तैः।

- (३) तान्याची गरील अंतर्रे किंवा ध्रुव कोणत्या स्थानायान्न मोजिले आहेत हैं कोठें लिहिलें नाही. बाँ. यीवी व पंडित सुधाकर हिनेदी यांनी आपस्या कस्पनेप्रमाण ते ध्रुव त्या नद्यानिया विभागरंगायात्त्व मानिले आहेत. आमची कस्पना अधी आहे की, क्यानमाणें तालुक्याचें सुरुप टिकाण तालुक्याच्या मध्यावर असेल असे पाटतें, त्याप्रमाणेंच, प्रंथात काहीं उद्देख केला नसस्याकारणानें नध्यविभागाचे मध्यावर त्याची योगतारा अद्यापी अशी राधारणतः अपेला असते, याकरिता या अपेलित स्थानायान्त किती अंतरायर तारा आहे हैं वरील पद्यात सायितलें आहे, डाँ. थीचो व प. सुधाकर याच्या कस्पनेत १ ली कस्पना य आपही आपस्या कस्पनेत २ री कस्पना असे पुढील कोशकात व वियेचनात स्टरलें आहे. तुलने-करिता खालील कोहकातील अंक पहार्ये.

| 1                 | ₹                                  | ₹                                     | Y                                      | ۹                              | Ę                              | v                               |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| साऱ्याचें<br>नांव | नक्षत्र भुव<br>कस्प १ ली<br>अं. क. | नक्षत्र ध्रुव<br>कस्य, २ री<br>अं. क. | कर्दवाभिमुखधुव<br>कस्य. २ री<br>अं. क. | कंद. भोग<br>वैज पक्ष<br>अं. क. | कंद्र मीय<br>चित्रापश<br>अं.क. | को,४भोगकोण-<br>त्या पश्चास अनु, |
| कृति.             | ३२ ४०                              | <b>३९ २०</b>                          | ४० १०                                  | ¥0 8                           | ३६ <b>९</b>                    | वैज. रे.                        |
| रोहि.             | ४८ ०                               | ५० ४०                                 | ४९ २०                                  | ¥९ ५५                          | ४५ ५७                          | वै" रे.                         |
| पुन.              | ८८ २०                              | <b>९३ ४५</b>                          | <b>९२ ३३</b>                           | 55 57                          | 25 58                          | ਵੈਕ. ਵੈ.                        |
| आर्थ्ड-           | १०७ ४०                             | ११३ २५                                | ११३ ३४                                 | 34 585                         | 205 46                         | ਵੇ" ਵੈ.                         |
| मधा               | १२६ ०                              | ₹₹₹ ¥₹                                | १११ ४५                                 | १२९ ५८                         | १२६ <i>०</i>                   | à" ₹.                           |
| चित्रा            | १८० ५०                             | ₹८₹ <b>₹</b> •                        | १८४ ३५                                 | १८३ ५८                         | १८० ०                          | à" ₹.                           |

(४) या बरील पोष्टकांत स्थाना ४ व ५ यांची तुलना वेली अगलां अग्ने दिश्न येहंल की, 
पृथिका भोग केवळ र कलांच्या अंतराने रेबतरधाती छुळतो. रोहिणी, पुनर्वेतु, आन्त्रेया व विश्वा वरिषे मोगा पाळल अंधापे कांत जमताल. मयामन्ये १ ।।।। आंगों ने अंतर आहे. पुप्पात र कंगांचा धार शांगि तला आहे. यावस्त्र तो ताराच मिम्न आहे. तेवहा त्यांची हात्मा कांत्रे प्रयो आहे. के. केतकह यांची चिश्वंवंधी "विश्वार्यात्मानों " अशा वाढ वदल्त चित्रमुत १८० अंत्र राल्विला आहे. परंतु या प्रसापायुन विश्वेषा कार्द्यानिम्नातमांग १८० ४८ वेतो. म्हणकेच चित्रमुत्रात्मानीह तो हुळळ नाही. 
विधाय कीलाताहि प्रयोत विशेषा पत्रिका कर्रवानिमुत्र भीग १८० विश्विष्ठ प्राप्तिमा नाहीत याजुळे हा विश्व प्रयाप्तात्मानी आग्नेता कर्रवानिमुत्त भीग

चित्रापक्षीय कृत्तिका मोगाधी जमत नाहीं. त्यांत ४ अधापयेत अंतर आहे. याचा अर्थ असा कीं, कृतिकां काळी जेव्हा नक्षत्रविमाग झाले तेव्हांहि चित्रेला गणितदृश्या महत्त्व दिले जात नसे.

- (५) चित्रकरिता वेदांतील ने त्रोटक आधार दाखिकेले जातात ते काव्यकस्पनेच्या स्वरुपाचे असस्याकारणाने चित्रामीगाची गणिताला अवस्य असणारी वस्ताता त्या आधारांनी विद्य होत नाहीं. बेदांत कृतिकेचा उद्देख चित्रेषण्ठां कित्येक पर्यांनी अधिक बेळा आला आहे. कृत्तिकेची देवता अप्ति आहे या अप्तिकंवंची वेदांत ऋचा रेलचेल मस्त्या आहेत. देन न्हण्ये आकाशांत चन्नकपारी नवजे असें लक्षांत अगिलें
  म्हण्जे "अग्निमीळे पुरो हितं" "अग्निर्देवानामभवस्युरस्तात्" अद्या महारच्या वर्णनावस्त्र असं त्यष्ट होते की, कृत्तिकेच्या मागोमाग इतर नवजें जात अवतात. म्हण्जे कृतिका नव्यवाल समृन रोहिणी व त्यानंतर मृगादि नवजें आहेत. कृतिका विमानाच्या वेवर्टी म्हण्जे ४० आवातर कृतिका तारा अस्त्या-रावाय त्यानंतर लगालील चोहिणी विभाग पेणार नाहीं. वर विद्वाताभारे कृतिकामोगृहि तित्रकाच आला आहे. कृत्तिकेनंतरच्या २४ नवश्चांचा मोग २२० अंश हा या ४० अंशति मिळविला म्हण्जे रेवर्यंत ३६० किंवा ० अंशावर येतो. वैजयंती (शीटापिंधयम) ताराहि वेचेच आहे म्हणून "रेवती योगता-ग्रतु सदमीनाऽज्ञसंनामा" या गोलानंदातिल चनानुदार तीच रेवतीची प्रयोक्त रेवतीयोगतारा होय, या स्वर्यां यंकाच नाहीं. वरील वेदमंत्रांचा याप्रमाणें कृतिकाद्वारां आधार मिळत असस्याकारणानें हा कृतिक निणीतियत्त्रवथ येदसंत्र व शास्त्रद्व आहे.
- (६) अशा प्रकारचा कोणताच आधार चित्रापक्षाय नस्त्याकारणाने तो पक्ष वेदबाद्य व शास्त्राय असमत अस आहे, हैं कोणाहि समजस मनुष्यास समञ्जून वेईल, या कारणानेच शके १८२६ साली सुबई येथे भरलेल्या निखिल भारतीय पंचांगयोधन समेत " मधाचित्राताराम्यामयनांशानयन तु काल्यनिक मेव ततोऽयनाश्रप्रहणें बाचनिक-प्रमाणस्यानुपलमात् " असा चित्रापक्षास शेरा मिळाला व त्याज्य उरला.
- (७) चित्राध्रव १८०° मानिला तर तो कदंबाभिमुख १८०° ४८' इतका येतो व त्यामुळे चित्रा-पक्षाचा एक मोठा कृत्रिम आघारीह ढासळतो. ही आपत्ति टाळण्याकरिता चित्राधुव १८० अंश हा कदंबाभिमुखच आहे असे प्रतिपादन करण्याचा कोणात मोह उत्पन्न होईल, तर त्यांनीं असा विचार केला पाडिजे की दितीय म्हणजे हर्छीचा स्वीसदांत हा आच स्वीसदातच होय अवे''शास्त्रमायंतदेवेदं यत्पूर्व प्राह भास्कर: " या वचनावरून व्यक्त होतें. द्वितीय स्वीतिद्वातातील अध्याय ८ मधील नक्षत्रप्रव प्रवाभिः प्रायाने सांगितलें आहेत. असे दीकाकार रंगनाय, शंकर बाळकरण, दीक्षित इत्यादि सर्व ज्योतिधी हेतात. व तर्वेच कोणासिह दिस्तील. परंतु ते ध्रव सुद्धां कदंबाभिप्रायचे आहेत असे कमलाकरासारखे एक दोन इही ज्योतिषी प्रतिपादन करणारे असतील. तथापि त्यांचा हा भ्रम दूर होण्याकरिता त्यांनी ते ध्रव. सार्व-मीम विदातांतील धुवांची ताडून पाहावेत. कारण त्यांतील धुव कदेवाभिप्रायाचे आहेत असे त्या ग्रंथांतच स्पष्ट सांगितलें आहे. तर्वेच विदातशिरोमणींतील धुवांशींहि ताहून पाहावेत; कारण त्या प्रयांतील ध्रव ध्रवाभिमुल आहेत असे भारकराचार्यानींच आपल्या स्वतःच्या टीकेंत सांगितलें आहे. म्हणजे असे सहज लक्षांत येईल की, दितीय स्पेंसिदांतांतील नक्षत्र भुव भुवासंबंधीचे आहेत. कदंवासंबंधीचे नहेत, भव या शब्दांतिह शाच अर्थ गर्भित असावा असे वाटतें. अश्विनी, भरणी, उत्तरामाद्रपदा व विशेषतः स्वाती व .धनिष्ठा यांचे ध्रवावरून ही गोष्ट स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, सूर्यविद्धातात स्वाती ध्रव १९९°, दिला आहे. प्रसगप्तिसिद्धातातिह तितकाच आहे. परंतु सार्वभौमिसदांतात १८२°.२४' व आधुनिक वेधाप्रमाणे तो वैजयंती पद्माचा १८४°.२२' आहे. स्पेषिद्धातांतील सर्व नक्षत्रप्रुव ब्रह्मगुप्तरिद्धांतांतील नक्षत्रप्रवाद्यी शुळतात. मात्र चित्रेचा ध्रव जुळत नाहीं. परंतु तो इतर कोणत्याहि ग्रंथातील चित्राप्रवाहीं जमत नाहीं, यावरून सूर्येतिद्धांतातील चित्रेचा ध्रुव चुकीचा आहे अर्वे भ्रूणणे भाग आहे. याप्रमाणे चित्रापशाचा . जो चित्राकदंबभोग १८० होण्याचा मुख्य आधार तोच नाहींसा होतो.
- ८. वेदांगव्योतिषापूर्यी मुमारे ५०० वर्षांचा जो मैत्रेय उपनिषद् प्रंव आहे स्वांत घनिष्ठार्यी उचरायण होतें अहें लिहिलें आहे. यावरून नद्यत्रांचें विमागीकरण त्या काळाचे पूर्वी कृतिकादि काळांत

म्हणजे ५००० वर्षांपूर्वीच झालें होतें असे स्वष्ट होतें. यावस्त कृत्तिकानिमागान्तीं कृतिका तारा आहे, हैं त्या उपनियत्त्रालाञ्चा पूर्वी टरलें होतें असे निभन्न होतें. म्हणून वेदागकालाचा घनिष्ठानिर्भात, किंवा पनिश्चानिया-निर्भात-वेदत पस हाहि हम्तिका निर्भात-पशाला सर्वस्थी अनुसरुनच असला पाहिजे. कारण तो कृतिका निर्भात पशानंतरचा आहे. अर्थात् वित्रावसाने वेदतपश्च स्वावस्त्राला पाहिजे, स्वाधिताय वित्रावसात पालसुद्धता येगार नाहीं.

या रैवतपक्षाचे वेदागत्व प्रि. आपटे यानी सर्वनिंदररण ए. १६५ ते १६९ यांत वेदांगमंगरी

या सदराखाळी व्यक्त करून दाखिकें आहे, ते सुशानी पाहार्वे.

(१) के. केतकर यांच सरोस्यर रैनवरक्षे चंमत होता असे त्योतिगीमताबरून स्पष्ट दिखतें, पुटे महलायन पंचागार्यी जुळबून रेण्याचिता त्यांची विश्वाच्य उत्तव केला. तथापि महलायनाच्या अनुया-याचाहि स्वाच्यावर विश्वास नाहीं अने स्पष्ट सालें. कारण निर्मेळ महलायनी पंचवार्यिक पंचागांत यावर असे साहित्य आहे कीं, केतकी य ऐक्यवर्षक पंचांग यांतील छंत्राति स्वावत महलायवार्यी जुळबून वेशे हें ''कीटिक्य'' आहे.

(१०) वर जो निरिनराज्या दूर्धानी विचार केला आहे स्वावरून बाचवांच्या लखांत येहेल की, वैजयंती पद्माचे पंचान म्हणजेच पुणे ग्रद्धरंचान विमिटीचे शाखग्रद टिळक पंचान; व हेंच लॉर

शास्त्रसत पंचाम होय. याकरितां याच पचामाचा जननेने स्वीमार करावा.

## पौष्णांत जयंती

· ' मधार्यं अविद्वार्धमामेय क्रमेणोत्क्रमेण सार्पाय अविद्वार्थान्तं सौम्यम् '। मैन्युपनिपद ६।१४

अर्थ—'' मधान्या आरंभापास्त कमाने अविद्या म्हणजे धनिद्यान्या अर्घ्योमागास्य येईपर्यंत दक्षिणायन होते, आणि सार्ष म्ह. आरोष्ट्रपास्त उल्टरनमाने मार्गे मोलित घनिद्यान्या अर्घ्याभागापर्यंत

उत्तरायण होते. "

'ओरायन' वहा; स्वात नध्य चराच्या आरमस्यानाची जन्मक्या सावडेल. 'ओरायन' म्हणजे 'अमहायन' ( हायनाच-वर्षाच अप्र-टॉक. ) बैदियकाली वर्षारम ( वर्षतारम ) मृगावर होत असे. ही रिपती १ हजार वर्षे टिक्सी, नतर आरंगस्थान २ ऱ्या सहस्वतांत रोहिणीवर य दिसऱ्यांत कृतिकांवर आले. जणकाय परमेश्वराने दिशोबाच्या सोईकरिता एकएक सहस्रकाच्या २७ टप्प्यांवर २७ मध्यांची योजना केली आहे ! आज यसतस्यात उत्तरामाद्रपदांतर आहे. म्हणजे वेदकारामात्व आजवर्यत सवात-चलन ६१७ हजार वर्षात ६१७ नथुन म्हणने पावचक झाले. चार हजार वर्षापूर्व मेन्युपनियरहाली ( येदांग क्योतिपापूर्वी ) कृत्तिकायर संपात येता कृतिकादिनयत्र विभागव्यवस्था झाली हे वरील मैन्युप नियद्यनावस्त व कृतिकादि अवक्ट्टा चनावस्त उपड दिखते. आक्ट्टाचक कृतिकादि आहे. अधि-न्यादि नाही. हे स्वर व्यवन कमात्ररूनहि स्वष्ट आहे. के. शिक्षित (मा. क्यो. १८७) अधिन्यादि विभाग व्यवस्था समजतात तीच पृत्तिकादि, पृत्तिकादिकाली नश्चत्र विभाग व्यवस्था झाली य अधिन्यादि-काली मेपादि गणना झाली है विवरतो कामा नते १३°-२०'चा एक विमाग अने कृतिका ते रेवती। ४० अंश होतात. शतिवेपायून ( इंटाटारीमयून ) बवती तास ( शिटापिश्चियम ) ४० - ७ होतात. ७ कलाअस्य य उपेशगीय आहेर. तेम्हा हिटा हीच 'बीम्माते भगगः समृतः' स्पंतिदान्तोत मर्यादा होय. योत शका माही. याचवेळी ( शके ४९६ ) शिटेबर खेबात आला व मेपदिगणना हियर झाली. २७ शके १८४६ आयादस्या 'स्योतिर्भूया'त' सदिलार दालियो आहे, त्यांत " आवश्रदहायत्रांत श्वतिकादि राणनेवासून नक्षत्रचाण विमानस्वत्रस्या मुर्हे झालेडी हाट दिशते .. शतिकेवर स्वयत्र अगणे मदेवर दक्षिः

णायन व धनिष्ठार्थावर उत्तरायण असत्यामुळें' मधायं अविष्ठार्थं' हें मैंड्युपनियद्वचन रैवताव अतुकृष्ठ आहे, चित्रास नाहीं, असे स्यष्ट स्टब्डे आहे. याचप्रमाणे हे वर्षांनेहर १९२७ सार्छा 'वैदिक आरंभस्यान' या उत्तम निवंधात ग. वि. पटवर्धन यानीं व १९३५ सार्छा वाव्यमयगोड 'अयनमंत्रदीत' रा. सा. गो. स. आपटे यांनी उत्तमयकर्ते िक केठे आहे.

नक्षत्र योगताराचे कदवाभिमुल भोग सुर्वाविद्वातोक व आधुनिक सूक्ष्म ताहून पाहता कृषिका, रोहिंगी, पुनर्वस, मधा, उत्तराप्तास्तुनी, हस्त, रशती, ज्येष्ठा, मूळ, पूर्वावादा, अभिजत, अवण, धनिष्ठा, पू. भा. रेवती, अशी ठळक व मतभेदरहित निम्म्याहून अधिक नश्चे जुळतात. यांवरूनहि रेवतपर्व सबळ ठरतो.

## आधानकाल प्रकरण.

भविष्य कथनाचें कार्यो जन्मकाञाचे जितकें महत्व आहे तितकेंच किंवहुना योडेर्स अधिकच महत्व आधानकाष्टाला क्लाबे गर्भवमब कालाला आहे. गर्भवमबच झाला नतेल तर जन्मतरी कशाचा होणार ! यातंवर्षी शाधक नामक प्रमाणाचा चिक्तितामय विचार करावयाचा तो पुढें करूं. प्रयमत: यातावर्तातील ग्रंथीक वचने देके.

## ''सारावर्छीं"तील आधानकाल विवेचन.

राज्यादिफलविभागः कस्य विधेयो विना सम्रुत्पेत्तेः। आधीनमयो वक्ष्ये कारणभूतं समस्तजन्तुनाम् ॥ १ ॥

राशि व स्थाने-ह्याच्या परस्यरातुवर्तित्वानें कोणकोणते परिणाम घडतात ते प्रथम सागावें स्थानते प्रत्तु-आधानकाळ आणि जनमहाळ जर वरोवर समझले नाहींत तर हीं फर्ळे सागण्याचा काय उपयोग है हुएन जनमाचे मळ कारण कें आधान त्याची बेळ कशी कळावी तें सागतों है

अनुपचयराधिसंस्थे कृषुदाकरवान्यवे रुधिरहृष्टे । अविमासं अरवीनां असवीह रुजो क्रुस्त्येको ॥ २ ॥

कांही शास्त्रशांच्या मताने ११६११ शर्थ स्थाने सोहून पार्काच्या स्थानात चन्द्र असून स्थावर संगळाची दृष्टि जेव्हां पटते तेव्हाच स्थियाना प्रतिमासास ऋद्ध मास होतो. २

इन्दुर्जुर्ङ कुजोऽग्निर्जुरुमस्यग्निरेव पित्तं स्यात्॥ एवं रक्ते हीने पित्तेन रजः प्रवर्तते स्त्रीपु ॥ ३ ॥

कारण चन्द्र हा जलरूप आणि मगळ हा अभिरूप; किया चन्द्र हा विधरूरण आहे; व मंगळ हा अभिरूप आणि विचरूपीहे आहे. म्हणून मंगळाच्या योगाने विधरोत्याचे कमी आणि विचाचे आधिक्य मास्याने कीला ऋतुसाव होतो. १

> एवं यद्भवति रजो गर्भस निमित्तमेव कथितं तत् ॥ उपचयमंस्थे विपुलं प्रतिमासं दर्शनं तस्य ॥ ४ ॥

ह्मप्रमाणें क्षियाचा ऋतु हान गर्भोत्यचिचे एक कारण आहे आणि स्वाची उरराचि महिन्याचे महि-न्याच होते. उपचय ( ३१६११०१११) स्थानी अखणाऱ्या प्रहाच्या योगाने स्नाव आस्त होतो. ४ उपचयमवने श्रशभृदृष्टो गुरुणा सुहङ्किरथवासौ ॥ पुंसा करोति योगं विशेषतः शुक्रमदृष्टः ॥ ५ ॥

चन्द्रावर उपनय स्थानी जर गुरुची किया त्याच्या मित्रप्रहाची दृष्टि अवेछ तर आगि विदेशका द्याकाची दृष्टी अवेछ तर स्त्रीला पुरुप समायम घडेछ. ५

> चंद्रे कुजेन दृष्टे पुष्पवती सह विटेन संयोगम् ॥ राजपुरुषेण रविणा रविजेनामोति भृत्येन ॥ ६ ॥

अज्ञा स्पितीत मंगळाची दृष्टी चन्द्रावर अवेल तर त्या स्त्रीला नाटकी पदतीच्या पुरुपाचा समागम घटेल आणि रविची दृष्टि असली तर अधिका-याचा, आगि ग्रानिची दृष्टि असेल तर नीकर चाकराणी संबंध घडेल. ६

> एकैकेन फलं साद्धे नान्यैः कुजादिभिः पापैः ॥ सर्वैः सगृहं त्यक्त्या गच्छति वेदयापदं युवतिः ॥ ७ ॥

ही दृष्टि एकट्या महाचीच असाबी, त्यातहि मंगळ शनि असा सारख्या पापमहाची अस् नये. स्नाणि जर चन्द्रावर बऱ्याच महाची दृष्टि असेख, तर ती स्त्री परदार सोडून वेरयेचा भंदा करीख. ७

द्विपदादयो विलग्नास्सरतं क्वर्नन्ति सप्तमे पद्वत् ॥ तद्वरस्त्रीपुरुपाणां गर्भाघानं समादेश्यम् ॥ ८ ॥

खारधान आणि सप्तमस्थान ह्यांत मनुष्य जातीच्या (म्हणने मिश्चन, कन्या, तूळ, कुंम अथा) को-णत्या राश्चि उदित आहेत हैं पहून त्या अनुरोधानें कोणाचा समागम कम होईळ किंवा झाळा असेळ तें सोगावें ८

अत्तेऽशुभर्युत्दरे सरोपक्रलहं भनेद्वाम्यम् ॥ सौम्यं सौम्यः सरतं वारस्यायनसंत्रयोगिकाख्यातम् ॥ ९ ॥

सप्तम स्थानावर जर पायमहाची दृष्टि अवेज तर समागनासाठी मोटी मडाक्याची भाडणे होतील. तीच श्राममहाची दृष्टि अवेज तर समागम मजेने होईक आणि तीहि वात्स्यायनाने वर्णन केस्यायमाणे घडेल. ९

> तत्र शुभाशुभामित्रैःकर्मभिराधियानिता दिपयन्तिः॥ गर्भावासे निपतति संगोने शुक्रशोणितयोः॥ १०॥

कारण विषयवासना ही कमानुसार बन्या बाईट प्रकारणी मिश्र कृतिची असते, आणि दिवा ऋद आणि बीच सान्यावर जो परिणाम चहता, त्याचीच छुटा समोगकार्टी गर्मावर उमटते. १०

उपचयगी रविशुकी विलेगी पुंसः समांशसंशाप्ती ॥ युग्तेवा कुजचन्द्री यदा तदा गर्भसंगगी मवाति ॥ ११ ॥

रित, व गुफ हे पुरमाच्या कुण्डलीत ३१६।१०११ हा स्थानी असून यलवान् अवतील आणि समोग्रांत येतील, आणि कीच्या कुण्डलीत त्याच स्थानात मगळ व चन्द्र हे अयुन तेहि यलवान् अवतील तर उमयर्ताच्या समागमाने गर्मोत्सवि होईल. ११

ग्रुकार्कमौमेग्रशिभिः स्वांशोपचयश्यितैः सुरेज्येवा ॥ धर्मोद्यात्मजस्ये बळाति गर्भस्य संभवा भवति ॥ १२ ॥

ग्रुक, रिक, मंगळ आणि चंद्र हे ११६११ शर ह्या स्थानात अयुन आपआपस्या अर्थात अववीत किया गुरु हा वंचमात अयुग नवमीत अयुन बछवान अवेछ तर स्रीटा गर्म राहतो. १२

### मिथुनस्य मनोभावो यादद्यदलालसं भवति ॥ श्रेष्मादिभिः खदोपैस्तुनुल्यगुणो निपिक्तः स्यातु ॥ १३॥

स्रीपुरवाची जशी मनोपूर्वि, आणि उपभोगवासना कमी अधिक तीव अवेछ त्याद्रमाणें करू, यात आणि पित्त झार्चे प्रमाण बदलून त्या प्रमाणें गर्भीवर परिणाम त्या त्या दोवाच्या समुखयानें होती रे हैं

थिपमे विषमांश्रमता होराश्रशिजीवभास्करा चालिनः॥ कुर्वन्तिजन्म पुंसां समा समांशे युवति नरजन्म॥ १४॥

े चद्र, गुरु आणि रिव हे ज्या भवनात असतील, अगर ज्या होन्यात असतील तो सादी विषम असेल तर प्रह विवमाद्यात असावे आणि सादी सम असेल तर प्रह समाद्यात अशने, असे प्रह बलाल्य असल्यास गर्भ सहतो. प्रह समाद्यात असल्यास कत्या होते, आणि विषमाद्यात असल्यास पुत्र होतो. १४

ओजर्क्षे गुरुष्ट्रयौं वालिनौ पुंसः समे सितेन्द्रकृजाः ॥ कन्यानां जनमकरा गर्माधाने स्थिता वालिनः ॥ १५॥

विषम राघीत ( किंवा तेजस्वी नखनांत ) गुर, यूर्व हे बलवान् अवशील तर मुख्या होती आणि जन्मराघीत चन्द्र मंगळ बलवान् अवतील तर मुख्यी होते. ही स्थिति आधान कालाला अनुलक्ष्य आहे.

> मिथुने चापेऽर्कगुरुखुघदृष्टौ दारकद्वयं कुरुतः॥ स्त्रीयुग्मं कन्यायां सितश्रशिभौमाझपेच बुधदृष्टाः॥ १६॥

मिमुन रावाँत व धनात अनुकर्मे रिवे, गुरु अवून त्यावर बुधाची दृष्टि असेल तर खुळे पुत्र होतात: आणि कन्येत शुक्र, चन्द्र किंवा मगळ अवतील, अथवा मानामध्ये अवृतहि त्याच्यावर. बुधाची दृष्टि असेल तर आवळ्या जायळ्या सुली होतील. १६

> लग्नं भुक्त्वा विषमे यनैश्वरः पुरुषजन्मदो भवति ॥ योगे विह्नमस्य वलं संवीक्ष्य वदेन्नरं स्त्रियं वाऽपि ॥ १७॥

लमा विरहित इतर रथानात विषमराधी असून त्यात शानिचा और असेल तर पुत्र होईल, पर्छ सतित योग पाहिने, याप्रभाणें प्या नातीचा ग्रह असेल त्याचें बलावल पाइन पुत्र किंवा कन्या होईल तें सामार्थे

> अन्योन्यं रविचंद्रौ विषमर्श्वगतौ निरीक्षेते ॥ इन्दुजर विषुत्रौ वा दशै विरुत्ते नपुंसकं कुरुतः ॥ १८ ॥

वियमग्रशिमध्ये रिवेचन्द्र अवृत ते जर परस्तावर दृष्टिक्षेत्र करीत अवले किंग तुष व द्यानि है बल्ह्यान् अयुन सुद्धा जर ते रिवेने दृष्ट असतील तर सतान नपुसक होईल. १८

पश्यति वकः समभे सुर्व चंद्रोदयौ च विषमक्षे ॥ यद्येवं गर्भस्यः क्वीवो सुनिभिः समादिष्टः ॥ १९ ॥

समराशीत सूर्य असून त्याऱ्यावर वक्रमहाची हष्टि अर्छल, किंवा चन्द्र राशि व उदयलम हे विषम असून त्याऱ्यावरहि वक्रहष्टि अरेछ तर नपुसक सतान होते अर्थ शासल म्हणतात.

ओजसमराशिसंस्योज्ञेन्द् पण्डं कुजेक्षितीकुरुतः ॥ नरमे निषमनवांशे होरेन्द्रवुधाः सिवाकिटटा वा ॥ २० ॥

युष हा वियमराशींत आणि चन्द्र समराशींत असूर त्यांच्यावर मेगळाची दृष्टि असरी तर, अथवा, मनुष्पराधि विषम असून त्याच्या नवाशात किया होच्यात दुष चन्द्र असून त्याच्यावर शुक्र शनि शाची दृष्टि असेल तर मुळ नपुंक्क होते. २० ें छप्रेसमराशिगते चन्द्रे च निरीक्षिते वलयुतेन ॥ गगनसदा वक्तव्यं मिथुनं गर्भिखतं नित्यम् ॥ २१ ॥

रूमी समराशीत चन्द्र आणि त्याच्यावर यहवान् प्रहाची दृष्टि असस्यास गर्मात खुळे आहे असे सागाव. २१

समराशौ शशिसितयो।विषमे गुरुवक्रसौम्यलग्रेषु ॥ द्विशरीरे वा बलिषु प्रवदेत स्त्रीपुरुषमेत्रैव ॥ २२ ॥

चन्द्र शुक्त हे सम्पर्शीत आणि विषमराशीत-लग्नांत-वक्ती गुरु व बुध असले, अगर धन्न सकर रार्शीत बलवान असेल तर पुत्र व कन्या असे जुळें आहे ग्हणून सांगावें. २२

द्विशरीगंशक युक्तान् ग्रहान् विलयंच पश्यतीन्दुसुते ॥ मिथुनांशे कर्नेका द्वी पुरुषी त्रितयमेवं स्थात् ॥ २३ ॥

घनु मकर राशींत स्वाशांमप्यें बख्वान् प्रह्, जाणि खप्रावर बुवाची हि? अवेल आणि वोहि मियुनोशांत अवला तर एक कन्या आणि दोन पुत्र अशीं तीन मुर्ले एकदम होतात. २३

> द्विशरीरांशकयुक्तान् ग्रहान् विलग्नं च पश्यतीन्दुसुते ॥ कन्यांशे द्वे कन्यं पुरुषथ निषिच्यते गर्भे ॥ २४ ॥

घतु-मकर सांच्या अंशांत अनेक मह असून रयांना आणि लगाला जर कन्यांशांतून बुध पहात अवेल तर दोन मुटी आणि एक पुत्र अशी संतति एकदम होते. २४

> मिथुने धतुरंग्रगतान् ग्रहान् विलग्नं च पश्यतीन्दुसुतः ॥ मिथुनांग्रस्थय यदा पुरुपत्रितयं तदा गर्मे ॥ २५ ॥

मियुन राशीत बचु अंशांत अनेक मह असून त्यांना आणि ततुत्यानाला बुच जर मियुनांतून पहात अवेल तर तिन्ही पुत्रच पण एकदम जन्मतील. २५

> कन्यामीनांग्रस्थान् विहगानुदयं च युवाविभागगतः ॥ पञ्यति ग्रिशिरगुवनयः कन्यात्रितयं तदा गर्भे ॥ २६ ॥

कन्या मीनांशामध्ये अनेक प्रह अहन त्यांना आणि तनुस्याखाला जर बुध सप्तमस्थानांतून पहात असेल तर गर्मामध्ये तीन मुलीच असे सांगावे. २६

दिवसे मातापितरी शुक्ररवी शशिशनी निशायां च ॥ मातृमगिनी थितृच्या विपर्ययात् कीतिंती यवनैः ॥ २७ ॥

दिवस गर्माच्या मातापित्यासंबंधाची पत्नें शुक्र धियरून आणि रात्री चन्द्र-शनि हाच्या घोरणार्ने सागार्ची; किंवा मायशी चुलता झांच्या संबंधाची सागता येतील. यवनाचार्यीचे सत याच्या उलट आहे. ( यबनानां च्येतिय स्यानें शिक्षविलें त्याला यवनाचार्य खणतात. ) २७

> लग्नाद्विपमर्स्वगतः पितुः पितृव्यस सेचरः शस्तः॥ मातृमगिनीजनन्योः समगृहगोऽन्ये तथा भेषु॥ २८॥

लग्नापाद्धन किंवा पितृहयानाच्या विषम राग्नीणसून पित्याची स्थानप्रमाणे योग्य प्रदावरून जुलत्वा-संपर्धिह बस्तुरियति स्थापता वेते. पण तेच प्रद्द समग्रग्नीमप्यें वर असतील तर मावशी आणि मातेविपर्यीही बस्तुरियति सागतो वेहेल. २८

मासेप्याधानादिषु गर्भस्य यथा क्रमेण जायन्ते ॥ सप्तुसुकलिलाण्डकग्राखास्थित्वग्रोमचेतनताः ॥ २९ ॥ आधानकालापासून जरूजसे गर्भाला महिने लोटस जातात तस्तसे सार्वस्मा महिन्यापर्येत क्रमानें गर्माची बाद, कल्ल, लहान अण्डाकार गोळा, हातपाय, हार्डे, कातडी, केंस हस्यादि मकारानें होते. २९

मासेऽष्टमे च तृष्णा क्षुधाच नवमे तथोद्वेगः ॥ दशमे त्वथ संपूर्णः पक्तमित्र फलं पततिगर्भः ॥ ३० ॥

आउटया महिन्यात गर्भिणीला तद्दान लागते, नवश्या महिन्यात सुपाशस्त्रहि यकवा येतो. आणि नववा महिन्या सपून गेस्यावर दहाव्या महिन्यात पिकलें पळ साहावर गळते त्या प्रमाणें गर्भ पूर्ण होकन बाहेर येतो—---

> शुक्रारजीवरविश्वशिभौरिवुधविलयपोडुपादित्याः ॥ मासपतयःस्पुरेतेर्गर्भस्य शुभाशुभं चिन्त्यम् ॥ ३१ ॥

पहिस्या महिन्यापासून सुक्त, ममळ, गुह, रवि, चद्र, रानि, सुष आणि लग्नाधिप, आणि राह्याधिप हे अनुक्रमान मासाधिप अवतात स्याच्या रियतित्ररून मास पर्ले सागार्थी—. ३१

> उत्पातकूरहते तस्मात् सस्याधिपे पतातिगर्भः ॥ लप्तगृहं वा हेतुर्योगेशो गर्भपतनस्य ॥ ३२ ॥

मासाधिपाला किंवा लग्नेश्वाला उत्पात, पापमह ह्यांची याथा झाल्यास गर्मपतन पावतो, किंवा त्याचा पापमहाश्चों योग घडल्यासीह गर्माचा नाग्ना होतो— ३२

> अथवा निषेककाले विलयसंखी यदा रुधिर मन्दी ॥ तदगृहगतेऽयवेन्दी तदीक्षिते वा पत्तति गर्भः ॥ ३३ ॥

किंवा आधानकाली लगीं मगळ, हिंवा श्रीन असत्यास हिंवा त्यांच्या यहांत चंद्र सापडला अयवा चंद्रावर रशाची कुर रिष्ट पडली तरी गर्मपात होतो.—-३३

होरेन्दुयुतिः सौम्येखिकोणजायार्थसाम्बर्सस्येवी ॥ पापेखिलाभयातैः ससीचगर्भो निरीक्षिते रविणा ॥ ३४ ॥

होरा, अथवा चद्र ग्राच्याची ग्रुम महाचा योग घडला किंग विकोण, सतम द्वितीय लाम हत्यादि ठिकाणच्या शमप्रहाची दृष्टि अवली म्हणजे गर्म सतान वादतो —-३४

कूरान्तः सः सर्वथन्द्रौ वा युगवदेव मरणाय॥ साम्यरदृष्टमूर्विव्वतीनां गर्भसहितानाम् ॥ ३५ ॥

पापप्रहाच्या कचाटीत स्पैचर सापहले तर गर्माला एकदम मृत्यु घडतो, त्यातच श्रमप्रहाची हिट्ट मसेल तर गर्मिणीलाहि घोका असतो.

> उदयास्त्रगतैः पापैः सौम्येरनवेक्षितैत्र मरणं स्यात् ॥ उदयक्षितेऽर्कजे वा क्षीणेन्दौ भौमसंदृष्टे ॥ ३६ ॥

तनुस्पान आणि सप्तमस्पान हामप्ये पापप्रह असून स्यान्यावर ग्राम प्रहीची दृष्टि नसेल, अपवा शिन जर तनुमावारमी असेल किंवा कृष्णपशाताल चंद्र मगळाने दृष्ट असेल तर गर्माला मृत्यु आहे अर्थे समजादे १६

> न्ययगेऽर्केशशिनि कृशे पाताले लोहिते सगर्भा स्त्री ॥ च्रियते तसिनयम शुक्ते पाषद्वयान्तः स्थे ॥ ३७ ॥

द्वादशात रवि, चहर्साण, चतुर्यात मगळ, दोन पापयशास्या कार्त्रीत शक्र असा योग असला वर गर्भिणीला मृत्यु येवो. ३७ चंद्रचतुर्थेः ऋरैविंठयतो वा विषद्यते गर्भः ॥ होराद्यूने क्षितिज्ञे म्रियते गर्भः सह जनन्या ॥ ३८ ॥

तनुस्यानापासून किंवा चंद्रापासून चयप्या स्थानात पापब्रह अवले किंवा ह्यांत संगळ अवला तर गर्भोतर गर्भिणीलाच सृत्यु येतो ३८

> हिबुकगते घराणिसुते रिःफगतेऽर्के क्षपाकरे क्षीणे ॥ गर्भेण सह झियते पापग्रहदर्शनं प्राप्ते ॥ ३९ ॥

मंगळ, द्वाद्यांत रिव आणि चंद्रधीण, अना योग असून त्यातच जर पायमहाची होट शुमप्रहांबर पहली तर ३९

लग्ने रिवसंयुक्ते क्षीणेन्दौ वा कुनेऽघंवा भ्रियते ॥ न्ययधनसंखेः पापस्तथेव सीम्यव्रहादृष्टैः ॥ ४० ॥

छप्रामध्ये श्वे, श्वीणचद्र किंवा मंगळ, आणि द्वितीय व द्वादशस्थानी पापप्रह आणि ते श्रुमप्रहानी अदृष्ट अता योग जुळला तर गर्भिणी मृत्यु पावते. ४०

> जामित्रे रवियुक्ते छत्रमते वा कुजै निपिक्तस्य ॥ गर्भस्य भवति मरणं शसुच्छेदैः सह जनन्या ॥ ४१ ॥

सत्तमस्यानी किंवा लग्न गत रवि अयया मंगळ हे ग्रह आधानकाली असले तर गर्मीला आणि स्याच्या मातेला राजिक्रया करण्याचा प्रसंग येऊन मृत्यु येईल. ४१

बलिभिर्नुधगुरुगुर्केद्देष्टेडकेंण च विवर्धते गर्मः ॥ मासाधिपबलतुरुषेस्त्रेस्तेः संयुज्यते भावैः ॥ ४२ ॥

म्हणून (पंचम किंवा सप्तम स्थानावर ) बुष, क्रुक, गुर आणि रिव हे मह बलवान अवन त्यांची इष्टी शुम असेल तर गर्माची शृद्धि होते; आणि मासपिय बलवान अवन त्याचीहि श्रम हृष्टि असेल तर त्या त्या महिन्यात गर्माची होणारी बाढ उत्तम होते. ४२

मासि नृतीये स्त्रीणां दौहदकं जायते तथाऽवश्यम् ॥ मासाधिपस्वभावैर्विलययोगादिभिथान्यतः॥ ४३ ॥

मंभिर्णाला तिष्ठ-या महिन्यात डोहळे लागतावचः, ९ण लमाधिप आणि माशाधिप ह्यांच्या योगा-मुद्दप त्यांत कमीश्यास्त होते. ४३

निषेककाले चरराशिगेऽकें गर्भवस्तिर्देशमेच मासे॥ एकादशेच स्थिरराशिकंस्थेसाद्वादशे मास्यमगाश्रितेच ॥ ४४,॥ गर्भाषाने चरे राशो दशमातैः प्रसूचते॥

11 3

स्थिरेणकादशे मासे उभवे द्वादशे भवः ॥ ४५॥

आधानकाला रिव चर राधीत अभेल तर मधित दहान्या महिन्यांत होईल, आणि रियर राधीत अभेल तर नक्ष्या महिन्यापुढें बन्याच दियतांनी होईल, आणि दिख्यमांव राधीत अभेल तर ११ महिनीहे उल्ह्न जाकम बाराबा महिनाहि वेईल. ४४,४५.

गर्भप्रसविधानं वात्कालिकलप्रवर्गतश्चिन्त्यम् ॥ आधानाज्जनमर्शं दशमं वाञ्छन्ति केचिदाचार्याः ॥ ४६ ॥

त्या त्या कारुचे लग्न आणि पट् वर्ग हाप्या धोरणाने प्रयति कालाचा विचार फराया. कार्री आचार्याच्या महाने आधान छग्नापासून जन्मकाठीन रासी बहुतेक दराम स्थानांत असर्ते. ४६

#### आधानोदयशशिनोः सप्तममं बादरायणो त्रृते ॥ तसान्नैकान्तेऽयं सर्वेषां संमतं वक्ष्ये ॥ ४८ ॥

बादरावणाच्या मताने आधान पालीन लग्न आणि चन्द्र राशि ह्याच्यावायून जन्मसाशि सत्तमस्थानी असते, परंतु ह्याप्रमाणे निरनिराज्या शास्त्रशांची वैशक्तिक मते न सागता एकंदर निष्कर्ष सागतों. ४७ ं

> यसिन् द्वादश्रमागे गर्भाधाने स्थितो निशानाथः ॥ तत्तुल्यर्धे प्रसवं गर्भस्य समादिशस्त्राज्ञः ॥ ४८॥

' आधानकार्टी ज्या राहींत अथवा स्थानांत चन्द्र असेल तीच राधि अथवा तेंच लग्न प्रतृति कार्टीहि असर्ते असे बहुतेक शास्त्राचें मह आहे. ४८

> लंबे शनैथरांशे शनैथरे छूनगे यदि निषेकः ॥ वर्षत्रयेण स्तिद्दीदशभिः स्याच्छिशिनिचैवम् ॥ ४९ ॥

शनि छप्तामध्ये त्याच्याच अद्यात किया यूनस्यानी अदी रियति आधान वार्टी अरेट तर तीन वर्षानी (१) प्रवृति कारु येईड. परंतु चन्द्र अरेड तर यारा (महिन्यानी १) प्रवृति कारु घडेल. ४९

> तात्कालिक दिवस निशासंज्ञः समुदेति राशि भागौ यः ॥ यावानुदयस्तावान् वाच्यो दिवसस्य रात्रेवी ॥ ५० ॥

( सूर्य रामीपादन सातव्या रामीला ' यून ' म्हणवात ) नंतर वात्मालिक लगाया जो उदिताम, किंवा असा लगाया को अंग्रा त्यापैकी क्याच्याधी प्रश्न कालाया सबंध येईल त्याप्रमाणे प्रस्तृतिची वेळ दिवसा किंवा रामी आहे, असे सांमार्थे. ५०

> म्रुनिभागे दिवसनिशोर्जन्मनि लग्नं बदेशुक्त्या ॥ उदयगणात् प्रसवः स्याहिनपक्षम्रहर्तमाससंज्ञक्षात् ॥ ५१ ॥

दिवस किंवा राषीं प्रश्न कालावरून प्रयूति काल प्रश्न लगापासून सातव्या अशात हत्यादि निश्चय, बुद्धी चालदुन कराया. आणि उद्य लग, त्याचप्रमाणें दिनाधिप, व पक्ष, मास, सहूर्त ह्यांची नक्षत्रें पाहून सर्वोच्या घोरणानें प्रस्त काल वर्तवावा. ५१

> इत्याधाने प्रयमं प्रस्तिकालं सुनिश्चितं कृत्वा ॥ जातकविहितं च विधि विचिन्तयेचत्र गणितज्ञः ॥ ५२ ॥

ह्माप्रमाणें आधान कालीन लग्न य मह स्थिति ह्यांच्या अनुरोधानें प्रसूति काल ठरविल्यावर, ज्योति ष्याने त्या बालकार्चे छमाछमहि कर्षे काय आहे तें पाहावें. ५२

> स्यातां यद्याधाने रविश्वशिनौ सिंहराशिगौ छग्ने ॥ दृष्टौ कुजसौरिभ्यां जात्यन्यः संभवति तत्र ॥ ५३ ॥

तर आधान समामच्ये रिव चन्द्र एकत्र हिंह राशीत असून त्याच्यावर मगळ शिन ह्याची हृष्टी असेस्र तर सन्तान उपजताच आपळे असर्वे. ५३

आन्नेयसौम्यदृष्टी रविश्वश्चिनी बुद्धदेक्षणं क्रस्तः ॥ नयनविनाशोऽपि यथा तथाधुना संप्रवक्ष्यामि ॥ ५४ ॥

परत अञ्चाच रीतीने आघान छप्नी रिव, चन्द्र असून त्यावर बुध, मगळ ह्या दोघाची इष्टी असेळ हर शुक्राच्या सुयुळावर बटल येती व बोळेहि जाण्याचा प्रसंग येतो. ५४

#### न्ययभवनगतथन्द्रो वामं चक्षुर्निवाशयति हीनः ॥ सर्यस्तर्वेव चान्यन्छभदर्षा याप्यतां नयतः॥ ५५ ॥

आधान कुंडलीत द्वादरा स्थानी दूषित चन्द्र असेल तर डावा डोळा जातो. आणि दूषित रवि असेल तर उजना जातो. परंतु ते द्यम-दृष्ट असतील तर औषधोपचारानींच कर्से वर्षे टिकून राहतील. ५५

> ऋ्रैगृहसन्धिगर्वः शशिनि वृषे भौमसौररविदृष्टे ॥ मुकः सौम्यैर्दृष्टे वाचं कालान्तरे वदति ॥ ५६ ॥

कुंडलीसप्यें चन्द्र दृषमेंत, परंतु स्थानाच्या अगर्दी-रंघीवर असून पुनः त्याच्यावर मंगळ, शानि आणि रवि ह्याची कूर दृष्टि असेल तर मूल सुकें होतें परंतु बुपाची दृष्टि असेल तर (औषपोपचारानें) बच्याच दिवसानीं तें बोल्लं लागेल. ५६

> ऋरेषु राशिसन्धिषु शशीन सौम्येनिरीक्ष्यते च जडः ॥ बुधनवमभागसंस्था शनिभामा यदि सदन्तः स्यात् ॥ ५७ ॥

कूर राशीच्या छंषिमध्ये चंद्र असून त्याच्यावर ग्रुम महाची हिंट नसेल तर हातापायात निर्जीव असे मूळ होते, मगळ श्रीन वर बुधाच्या नवमाद्यात असतील तर गुळाटा उपनतच दांत असतील. ५७

सीम्ये त्रिकोणसंख्ये लगाच्छेपग्रहॅर्बलविहीनैः॥ द्विगुणास्यपादहस्तो योगेऽसिद्याहितो भवति गर्भः॥ ५८॥

कुंडलीत त्रिकोणात सुध परंतु इतर मह दुर्बल अगा योग अक्षेत्र सर हातापायाना बोटे ज्यास्त आणि शिवाय मुलाची हालचाल अगरी कमी अग्री रियति अक्षेत्र

वामनको मकरान्त्ये लग्ने रविचन्द्रसाँ।रिभिर्दष्टे ॥ श्रश्चिनि विलग्ने कर्किणि कुर्जार्कदष्टेऽथवा कुब्जः ॥ ५९ ॥

मकरराशीच्या देवर्टी रिव चंद्र असून त्यायर द्यनिची दृष्टि असेल तर मूल तुर्वेराण होते. स्त्र्री कुर्क रार्वीत चंद्र परंतु मंगळ रिव आणि दानि ह्याच्या दृष्टीने दृष्टित असेल तर मूल कुनर्वे होईल, ५९

मीनोद्येच दृष्टे कुजार्किशानिभिः पुमान् भवति पङ्गः॥ सार्था भवन्ति योगाः सौम्यग्रहवीक्षिताः सर्वे ॥ ६० ॥

स्त्री मीन रास (तेष चद्र आणि ) त्यावर भगळ, रथि, शनि ह्याची दृष्टि असेल तर मूळ पांगळें होईल. परंतु ग्रुम महाची दृष्टि असेल तर सर्व दुयोग कमनोर होतात. ६०

> कूरग्रहस्त्रिकोणे त्रिकोण्लये गुभेषु बलवत्सु ॥ द्वित्रिरोद्विवाहुयुग्मः शेषरबलभवति गर्भः॥ ६१ ॥

क्र त्रिकोणात किंवा लगात शुभ मह बलाइन असले तरी मुलाचें डोकें, हात किंवा पाय ध्याच्य बोटात कोही तरी विचित्र प्रकार असती इंतर प्रह्मार निर्वेट असनीट तर, हर

इत्याधान विधानं प्रसृति समयेऽपि योजयेऽद्योग्यम् ॥ आधाने यन्नोक्तं प्रसृतिहितं तदपि चिन्त्यम् ॥ ६२॥

ह्याप्रमाणे आपान कुंडलीवरून ग्रुभागुम वर्ष्टे वहावी. ह्या अप्यायांत उपजलेक्या मुलाविषयीं अधिक सामितलेकें नसकें तरी न सामितलेलीं वर्षेदि आधान कुंडलीवरून वहायी. ६२ ४९ (सारावली १६ ते २०)

# जन्मकाल विवेचन.

आधानं हि मयोक्तं प्रस्तिकालस्य निर्णयार्थपरम् ॥ तस्मिन् सुपरिज्ञाते जन्माध्यायं प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥

प्रस्ति काल केरहां होईल हैं समजन्यालाठीं आधानपदलीची माहिती सामितली, तो विषय चांगला लक्षात आला म्हणजे त्यायरून अन्यज्ञातसपदिति सागन्यात येईल ती चांगली समजेल ! १

> शीषेंदिये विलप्ते मूर्भा प्रसवोऽन्यथोदये चरणैः॥ उभयोदये च हत्तेः शुभदष्टे शोभनोऽन्यथादृष्टः॥२॥

त्तर्मा श्रीपौदय राशि असल्याय बालकाचा जन्म शेवमाङङ्घन होईल,–हतर राशि असलील तर पायाकङ्गन होईल. उमयोदय राशि असेल तर हातच अभोदर येतील आणि बाळेतिणीस यातना होतील. परंतु ग्रुमप्रहाची दृष्टी असेल तर कष्ट होणार नाहीत. २

> भवनांशसद्द्यदेशे प्रसवी होयः सदात्र युवतीनाम् ॥ मिश्रगृहांशे वर्त्मनि स्थिरराज्यंशे तथा स्वगृहे॥ ३ ॥

लमाचा जो अंश उदित अधेल त्याप्रमाणें गर्मिणीच्या प्रमुतीची जागा सांगायी. मिश्रप्रशचा अंग्र असेल तर मार्गात प्रमुति घडेल. स्थिरराशि लग्नी अधेल तर तिच्या घरींच प्रमुति होईल. ३

> स्वगृहनवां्ग्रे लग्ने स्वगृहेऽन्यसिन्यदि प्रथमहर्म्ये ॥ पितृमातृग्रहवलतस्त्वतस्यजन गृहेपु बलयोगात ॥ ४ ॥

111

हर्ज़ी त्याचराबीचा नवाद्य अवेङ तर ती आपत्याच घरी प्रवृत होईल. नाहींतर पहिल्या स्यानी जो दुखरा नवाद्य अवेङ त्याप्रमाणें पिता, माता झाच्या स्थानातीङ ग्रहबङानुरूप त्या त्या नातलगाच्या वेर्षे प्रवृति होईल अर्थे शागारें. ४

> प्राकारतरुनदीपु च स्रतिनीचाश्रितैः सौम्येः ॥ नेक्षन्ते लग्नेन्द्र यद्येकस्था ग्रहा महाटव्याम् ॥ ५ ॥

नीचराशींत शुभग्रह असतील तर प्रावार, तरु, किंवा नदीच्या ठिकाणी प्रयुत्ति होईल. एकाचस्यानी ग्रह असून ते लगाला किंवा चंद्राला पहांत नसतील तर महा अरण्यात प्रयुत होईल. ५

> सिलल भवनेच चन्द्रो जलराशौ वीक्षते तथा पूर्णः ॥ शसवं सिलले विद्यात् वनधृदयदशमगश्र यदा ॥ ६ ॥

स्त्रीं जलराशींत चद्र पौर्णिमेचा असून त्याची दृष्टीहि जलराशिवरच असेल तर जलप्रवासात प्रस्ति होईल, किंवा चंद्र भारत, दशमस्थानात असून यरप्रमाणे दृष्टि असेल तरी तेच होईल, ६

> सौम्पेर्छमे पूर्णे खगुहगते शिशानि सिल्लसंयाते ॥ पातालखेय गुमैर्नलने लमेडम्युगेहगे सिशानि ॥ ७ ॥ वृश्विकक्रुलीरलमे सौरे चन्द्रेक्षिते त्ववटे ॥ भवति प्रसद्यः सीणां वदन्ति यवनाः सह मणिर्धैः ॥ ८ ॥

प्रथम मवनांत चंद्रस्वगृहीचा बलराशांत, आणि चतुर्यात शुभग्रह; किंवा प्रथमस्थानी शुभग्रह आणि

पाताळ भवनात जलरावींमण्ये चन्द्र अयवा दृश्चिक कर्कराशीत लग्नी ग्रांत त्यावर पातालस्य चद्राची इष्टि असा योग असला ग्हणजे प्रस्तिकाल आला असे यवन आणि मणित्य ह्याचें मत आहे, ७-८

रिनेज जलजविलमें क्रीडोद्याने बुधोक्षेते प्रसवः ॥ रविणा देवागारे तथोपरे (१) चैवचन्द्रेण ॥९॥

लगी जलराशींत शिन त्यावर बुधाची दृष्टि अशा रिपतींत स्त्रीची प्रश्ति एखाद्या सुंदर उपनांत होईल, पण रिवची दृष्टि असेल तर देवालयात, आणि चंद्राची दृष्टि असेल तर रेताह अशा रसली होईल. ९

> आरण्यभवनलप्रे गिरिवनदुर्गे तथा रवी लग्ने ॥ रुधिरेक्षिते स्मज्ञाने शिल्पकनिलयेप सीम्येन ॥ १० ॥

समी पि असेल आणि त्यावर उलट दृष्टि असेल तर जगली लोकांच्या परात, एरााद्या पर्वताचर किंवा निविद अरण्यात प्रसृति होईल, मगळाची दृष्टि असेल तर मसणवटीत आणि बुधाची असेल तर विस्पताराच्या घरात बाळतीण होईल १०

> सर्वेक्षिते गोनुषदेववासे शुक्रेन्दुजाम्यां रमणीयदेशे ॥ शुक्रेज्यदृष्टे द्विजवद्विदोत्रे नरोद्ये सम्प्रवदन्ति सृतिम् ॥ ११ ॥

हमावर रिवची दृष्टि असरी तर गार्ट, राजे, देवालय ह्याच्या सन्त्रिय, सुध ग्राजाची दृष्टि असेल तर एखाचा रम्य प्रदेशात, गुरूची असली तर अग्रिहोत्र मिदरांत, पण त्यीं सरराशि पाहिजे; म्हणजे त्या त्या स्पर्ली प्रदृति होईल. ११

> स्त्रोचे दशमे जीवे द्वित्रिचतुर्भूमिके गृहे प्रसदः ॥ मन्दर्शीशे साले (!) चतुर्थदशमस्यितः सोम्येः ॥ १२ ॥

गुरू दद्यमांत उचीचा, किंवा, दितीय, चतुर्योत ( उचीचा ) शनिन्या नवाशात, चतुर्य, दरामांत গ্ৰুদয়ত্ব, अतले म्हणजे प्रपृति अनेक मजले असलेल्या मध्य मदिरात होते. १२

द्वी द्वी राशी मेपात पूर्वादिषु संस्थिती गृहविभागे ॥ कोणेषु द्विश्वरीरा लग्नन्तु मचेद्वि-तत्प्रमुद्धीः ॥ १३ ॥

मेपापासून दोन दोन राधि मोजून प्रत्येक हुसऱ्या राधीची पर्छ सागावीं. दिशा पूर्वेकडून सागाव्या, कोणस्य भवनांत दिशरीर राधि, लग्नीसुद्धा जी रास असेट विच्यावरून पूर्वे सागावीं. १३

दिम्भागराशिमण्डलकेन्द्रेषु समेषु तच्छाला ॥ अयमुगहययलवत्वे गृहं दिशालं त्रिशालं च ॥ १४ ॥

पूर्व-पश्चिम इत्यादि दिशादर्शक राशि किंवा केन्द्रस्थानें ह्या मयनात जर्छ यह असतील न्याप्रमाणें प्रसूति बचा परांत होणार त्यांचें स्वरूप, त्यांचे किंती मनले इत्यादि घरात श्रीमतीदर्शक कोणतीं जनावरें त्यांचे वर्णन चावे. १४

चित्रं नर्वसृपुत्रते च दर्द गुरी च ॥ दग्धं कुजेदिनकरे परिपूर्णकाष्टम् ॥ चन्द्रे नर्वं च बहुश्विल्पिकतं बुधे च ॥ जीर्णं भवेदृहमिहोष्णकरात्मजे च ॥ १५ ॥

अशारमानीं शुक्र अवेल तर मस्तिग्रह चित्रविचित्र रंगानीं भूवित अवेल. गुरू असला तर पर मजमृत. मगळ असला तर जळके. रवि असले तर लाकडी हाम राप्त चढ़ाच्या योगानें नवे करकतीत. हुए असेल तर कलाकुसरीचें, आणि शनि असला तर मस्तिग्रह हुनें मोटकळील आलेलें असेल. १५

#### वासगृहे चृनग्वात् द्वारे दिक्पालकात् वलोपेतात् ॥ भवनग्रहसंयोगेः प्रतिवेश्माधिन्तनीयाः स्यः ॥ १६ ॥

क्षाप्रमाणं यून-प्रदायका राहण्याची वार्गी (यून ग्रहणजे रिवपायुन सार्वे) दिवदर्शक राशीच्या स्वामीच्या वरुवलायका पराची दारें विगेरे आणि निरिनेराज्या प्रहमोगायकन शेजारींपाजारी याची परे सांगावीं. (लग्नापायुन ७व्या स्थानावही यून ही संशा आहे.) १६

> देवालयाम्बुपावककोश्चविहारास्त्रथोत्करो भूमेः ॥ निद्राग्रहं च भास्करश्चश्चिक्तजनुरुभार्गवार्किबुधयोगात् ॥ १७ ॥

प्रद्योगावरून शिवाय त्यांचे वर्णन सागावें; रवि, चन्द्र मंगळ, गुरु शति−शक-शुप याचे परसर योग असतील त्याप्रमाणें शेजार्थ देवालय, पाणी, भटारताना, द्रव्यनिधि, बागवगीचा, महाल असावा कीं काय तें सागावें. १७

> खट्टासितिर्भवनवद्युतविहगसमानि तत्र चिह्नानि ॥ आस्तरणानि च विद्यात शुभदृष्टिकृतानि दैवज्ञः ॥ १८ ॥

त्याच प्रद्योगावरून घराच्या पद्धतीनेंच स्ताटेंचें वर्णन सागावें, घराच्या वर्णनाहीं जुळेल अशींच स्वाट असते, ४६णन तरेंच तिर्चे वर्णन आणि पलग पापरणींचें वर्णन ज्योतिष्यानें सागावें. १८

> प्राच्यादिग्रहदित्यं भदित्यं राज्ययः गात्राणि ॥ आजानुशिरः शयनं ग्रहतुल्यं लक्षणं तत्र ॥ १९ ॥

दिनदर्शक भवने दोन, त्याऱ्या राशिदोन व इंतर राशि ह्याऱ्या अनुरोधानें—लाटेबर टोर्के कोणीकढे, गुडथे पाय कोणीकढे कोणत्या कुश्रीवर वाळंतीण आहे तें सागावें. १९

ग्रहयुक्तं वा नियतं विनतत्वं च द्विमृतिंसाशिपुच ॥ पद्रतिनवानत्याः पादाः पर्यङ्केऽङ्गानि राशयः शेषाः॥ २० ॥

परंगाचें युदा नारीक वर्णन सागावें; प्रहाचे योग वितके स्क्म तितके वर्णन निश्चित. हिरारीर राधिवरून तो किती सखल आहे हैं सागावें. त्या रार्धीच्या ज्यंद्य, पश्च, नवाशावरून त्याचे पाय कर्से तें सागावें. इतर राशिवरून इतर माग सागावें. २०

नीचस्त्रे भूशयनं चन्द्रेऽप्यथवा सुखे विलग्ने वा ॥ शशिलग्नविवरयुक्तग्रहतुल्याः स्नुतिकाञ्चेयाः ॥ २१ ॥

प्रह नीचीचे असतील तर जमीनीवर झोंपणाचा प्रसम येईल, वोच चंद्र, तुखस्थान, लग्न झाच्यावरूनहि सागावा. चन्द्र, लग्न, पाताल हारच्याची होणाऱ्या ग्रहयोगायरून सुरूपीचे वर्णन कराचें. २१

अनुदितचकार्धयुतैरन्तर्वहिरन्यथा वदन्त्येके ॥ रुक्षणरूपविभूपणयोगस्तासां शुभैयोगात् ॥ २२ ॥

डवा ज्या राशि अनुदित त्यांच्य आतील व्यवस्थेचें आणि उदिवायरून बाहेरच्या व्यवस्थेचें वर्णन सागावें. तेथे शुमप्रहाचे जसे योग असतील त्यान्यावरून त्या सुईणीच्या खाणाखुणा, रूप, भूषणें इत्यादि सागावें.

कूरैविरूपदेहा रुक्षणहीनाः सुरौद्रमरिरनाथ ॥ मिश्रैर्मच्यमरूपा वरुसहितैः सर्वमेवमवयार्याम् ॥ २३॥

क्र प्रदायहून त्या कुरूप किया कुरुषणी दिराणात भेयुर आणि रहाणीने मळकट अर्थे सागार्थे. मिश्र प्रदायहून मध्यम रूपाऱ्या आहेत अर्थे सागार्थे. सबै गोष्टी प्रहाऱ्या बटावटावर आहेत. २३

#### द्वादशभागच्छन्ने वासगृहेऽवस्थिते सहस्रांशौ ॥ दीपश्चरस्थिरादिषु तथैव वाच्यः प्रसवकाले ॥ २४ ॥

रिव स्वयहाच्या द्वादशासात आहे की काय तें पाट्न खोर्झातील दिये सागावें, ते चर, रिमर, राशि-वरूनीह ठरवावे. २४

यावल्लमाद्वादितं वर्तिर्देग्धा तु तावती भवति ॥ दीपः पूर्णे पूर्णः ग्राभिनि क्षीणे क्षयस्तु तेलस्य ॥ २५ ॥

लप्राचे जितके अग्र उदित तितकी दिव्याची बात रालास होते. पूर्णोदयामध्ये दिवाहि, पूर्णपणे तेवत असतो. चन्द्र शीण असला तर दिव्यातील तेल संपर्ले म्हणून सागावें. २५

> बलवाति सूर्थे दृष्टे बहुन् प्रदीपान् वदेत् कुपुत्रेण ॥ अनैरपि गतवीर्थेः सतो ज्योतिस्तृणेर्भवति ॥ २६ ॥

रिव बलवान् शुम दृष्ट असला तर अनेक दिवे तेवत असतात. परंतु दुसरे प्रद निर्वल असतील, तर जवळच गवताची आगरी आदे असे सागावें. २६

> सौरांशेऽथ जलांशे चन्द्रेऽर्कजसंयुतेऽथवाहियुके ॥ तहृष्टे वा कुर्याचमसि प्रसवं न संदेहः ॥ २७ ॥

सूर्याच्या किंवा जलाच्या अंद्यात चन्द्र-किंवा चतुर्य-स्थानात रिथ चन्द्र योग दृष्टियोग अवेल तर अंघाऱ्या खोळीत प्रसृति झाली अर्से निःसंदाय सागार्वे. २७

> होरामनीक्षमाणे शशिनि परोक्षस्थिते पितारेजातः ॥ मेपुरणागते वा चरमे भानौ विदेशगते ॥ २८॥

चन्द्र त्याच्याच होरात्यानास पहात नसेळ तर दिता जबळ नसताना जनम होतो. आणि मेपूरण योग असळा किंवा रवि चररार्थीत असेळ तर दिता परमार्ची गेळा असेळ. २८

> द्यानिकोरकोसितयोः कुजैन सन्दृष्टयोः पिताप्यभवत् ॥ चरराक्षी परदेके युक्तेक्षितयोस्तु तत्र मृतः ॥ २९ ॥

रिव शानि ह्याच्यावर चररार्थीत मगळाची दृष्टि असेल तरी पिता परदेशात असेल, दृष्टि अस्न पुर्दे स्वाच्यार्थी योग पडेल तर पिता परदेशात मृत्यु वावला म्हणून सागार्थ, १९

> पश्चमनवमञ्ज्ने पापैरर्काचु पापसंदर्धः ॥ बद्धः पिताऽन्यदेशे राशिवशात स्वेऽयवा मार्गे ॥ ३० ॥

रिवान् प्रश्नम, नयम आणि सप्तमस्थानी अर त्याच्यावर पाष्मक्षची दृष्टि असेळ तर परदेशात वित्याचा बद केळें आहे, आणि तें बन्धन राशिपरलें त्याच्या देशानून अथवा मागातच केळें आहे असे सागावें. ३०

जायात्रिकोणसंस्थेः ऋरैरानन्दवर्जितः प्रसवः ॥ दशमचतुर्थोपगतैः सौम्यैः संपत्तयो विषुलः ॥ ३१ ॥

आया, त्रिकोण स्थानों पापप्रह असस्यास प्रयाति करमय होते. एण पापप्रह नसून उसर चतुर्य दशमात शुमप्रह असतील तर निपुल साधन सपति असते. ३१ पश्यति न गुरुः शशिनं छग्नं च दिवाकरं सेन्दुम् ॥ पापयुतं वा सार्कथन्द्रं यदिजारजातःस्यात् ॥ ३२ ॥

लप्रावर, चन्द्रावर किंवा चन्द्राचिहित रविवर गुरूची दृष्टि नचेल, किंवा पापयुक्त रवि चन्द्राची कुयोग करीत असेल तर बालक जारकर्मोपायुन झाले असते. ३२

> गुरुशशिरवयो नीचे सतौ लग्नेऽथवार्कस्तुथ ॥ लग्नोडपमृगुपुत्राः शुभैरदद्यास्तथान्यजातथ ॥ ३३ ॥

गुर-चन्द्र-रवि हे नीची पचमस्यानीं किंवा दानि लग्नी-,आणि लग्नाधिप आणि धुक्र ह्याच्यावर पापमहाची दृष्टि असा योग असला तर बालक जारकर्मापासून झालें असे समजार्वे. ३३

> क्केश्रो मातुः कूरैर्वन्ध्वस्तगतैः शशाङ्क्युक्तैर्वा ॥ चन्द्रात् सप्तमराशौ पापा मरणाय वकसन्दरशः ॥ ३४ ॥

बन्धु स्थानचे ब्रह श्रद्धम, किंवा अस्तगत असून चन्द्राशी श्रक असले तर मातेला क्लेय, आणि चन्द्रापासून सप्तमात पापब्रह वकी आणि श्रद्धम दृष्ट असतील तर मृत्यु ओढवेल. ३४

> चंद्राइशमे भानुर्मातुर्मरणं करोति पापयुतः ॥ शुक्रात् पञ्जमनवमे सौरियुतस्तेन वा दृष्टः ॥ ३५ ॥

चन्द्रापासून दरामामध्ये पापमह पांडित, रवि असला तर मातेचे मरण; आणि शुक्रापासून नवपञ्चम स्थानी रवि हा शनिने सुक्त किंवा दृष्ट असेल तरी तेंच. ३५

> चन्द्रात्रिकोणराशौ रविजो मातुर्वधं दिश्चति रात्रौ ॥ शुक्राचयैन दिनसे भौमः पापेन सन्दृष्टः ॥ ३६ ॥

चन्द्रापासून नवपञ्चमांत शनि असेल तर मातेचा वध होईल, पण तो रात्रीं; आणि शुक्रापासून नवपञ्चमात मगळ असेल आणि तो हुए असेल तर तिचा वध दिवसा होईल. ३६

> कुजसौरयोक्षिकोणे चन्द्रेऽस्तगते विगुन्यते मात्रा ॥ दृष्टे सुरेन्द्रगुरुणा सुखान्वितो दीर्घजीवी च ॥ ३७ ॥

मगळ, ज्ञाने ह्याच्या नवपञ्चमात चन्द्र अस्तगत असेछ तरी मातेछा मृत्यु. परतु ह्या स्थानावर गुरूची पूर्ष ग्रुमदृष्टी असेछ तर बाछक दीर्षायुपी होते ३७

> म्रियते पाँपेर्देष्टे शशिनि विलग्ने कुजेऽस्तगेत्यक्तः ॥ लगारस्वलाभगतयोर्वसुधासुतमन्दयोरेवम् ॥ ३८ ॥

पण बालकाचा चन्द्र जर पापप्रद पीडित असेल, किंवा लग्नों मगळ असून चन्द्र अस्तगत असेल तर बालक पोरके होईल. आणि लग्नापासून चतुर्यात आणि लामात मगळ शानि असतील तरी तीच रिपति होईल १८

> पश्यति सौम्यो बलवान् यादम्गृह्णाति तादशोजातः ॥ शुभपापग्रहदृष्टे परेगृहीतोऽथवा ग्रियते ॥ ३९ ॥

कुण्डर्लीत बुप वरूमान् असेल तर त्याच्या घोरणावर बालकाचा स्वभाव जाईल, त्याच्यावर ब धुम प्रहावर पापप्रह दृष्टि असेल तर तें बालक दुसऱ्याच्या तान्यात जाईल किंवा मृत्यु पाबेल. ३९

#### एकाञ्चस्थितयोर्वा यमारयोस्त्यज्यतेऽयवा मात्रा ॥ लगारसप्तमभवने भामे शनिवीक्षिते नियतम् ॥ ४० ॥

शनि मंगळ एकाच अंशात असले म्हणजे आई लेकराला टाकून देते आणि लग्नापासून सप्तमामप्रे मंगळ आणि त्यावर शनिची राटि असेल तर हा प्रसंग लाभीने येतो. ४०

> याद्वपश्यति सौम्यस्तत्तुल्यगुणं सुतः समाघते ॥ पिरुजननीसाद्द्रयं रवैश्वशाङ्कस्य यलयोगात् ॥ ४१ ॥

बुषमहाची नदी हामाहाम द्रार्ट अधेल त्या प्रमाणें वालकाचे गुण उदित होतात आणि रविची व चन्द्राची स्पिति किंवा बलावल अधेल त्याप्रमाणें वाप किंवा आई ह्याच्यातार्से वळणाचे मूल होते. ჯ र

सिंहाजगोभिरुद्ये जातो नालेन वेष्टितो जन्तुः ॥ लग्ने कुजेऽथ सीरे राज्यं (!) समानगात्रश्च ॥ ४२ ॥

हिंद भेप युपम हाचा उदम (पूर्ण) साला तर मूल गळ्या मॉवर्जी नाळ गुण्डाळलेले असे निपवर्ते, आणि मंगळ, शनि लग्नी असतील तर त्याच्या अंशात्रमाणें मुलाचे अववय असतात. ४२

भीमग्रनिद्रेकाणे पापेलमे स्थिते ग्रशियुते वा ॥ द्येकादशरीः सौम्येरभिवेष्टितको भुजद्वेन ॥ ४३ ॥

मंगळ धीन धाचा पाप ट्रेष्काण (दशकोण) असेल किंवा लग्नातल्या चन्द्राधीं ते कुयोग करीत असतील तर एकादश स्थानाव्यतिरिक्त अन्यत्र सीन्य प्रद्द असतील तर भुजंगासारस्या नाळाचे मुलाला पेटन पढते, ४२

सूर्ययतुष्पदस्यः शेषा द्विशरीरसेस्थिता विलनः ॥ कोशैर्वेष्टितदेही यमलौ खलु संप्रजायेते ॥ ४४ ॥

सूर्य चतुर्यात असून आणि वाकीचे प्रह यखवान् आणि द्विश्वरीर असले तर एकाच सर्भवेष्टनामस्य सुद्धी मार्बेडे निपजवात, ४४

> लग्ननवभागतुल्या मृतिर्वलसंयुतात्त्रहाद्वापि ॥ नवभागाद्वर्णोक्तिः शशियोगातत्र सुतस्य ॥ ४५ ॥

छप्र आणि नवसस्यान ह्याच्या अधिपतिच्या यहायखाप्रमाणे गुरुवची टेवण अवते. स्यांत इतर प्रदांचाहि संबंध असतोच. परंतु चंद्राच्या नवाशाप्रमाणे बारुकाच्या आंग कांतिचा वर्ण होतो. ४५

बहवा यदि बरुयुक्ता मिश्रा मृतिस्तदा वाच्या ॥ कुरुजातिदेशपुरुपान् बुद्धाऽऽदेशं समादिशेचन्तः ॥ ४६ ॥

दुस्रोहि ब्रह् तसेच बळवान् असले तर त्याच्या मिश्र फटाप्रमाणें मूल असर्ते असे संगार्थे. त्या प्रहोचस्त्रच सुलार्चे सुल, जाति, देश, पूर्वेत हत्यादिहि सागव्यास हरकत नाहीं. ४६

> तिंग्रद्धागे भानुर्गृहस्य यस्य स्थितो भवति ॥ तत्तुल्या प्रकृतिः स्यादेवं मुनयोऽध्यवस्यति ॥ ४७ ॥

कोणस्याहि प्रहांच्या त्रिंशांतात जर सूर्य अवेल तर सुलाचा स्वभाव त्या प्रहाच्या स्वभावानुस्य होता असा निर्णय व्योतिवशास्त्रज्ञ सांगतात. ४७

#### तत्कारुसुह्दरित्वं वर्रुच नीचोघसंभृतं ज्ञात्वा ॥ ज्ञात्वा ग्रहस्वभावां स्तेभ्यः संचिन्त्यमन्यद्पि ॥ ४८॥

सास्त्रालिक मित्रस्य आणि शतुस्त्र, चल, उत्तरस्थान, नीचस्थान वेर्षे वास्तव्य, स्वभाव वैचित्र्य द्याच्या घोरणाने दुरुऱ्याहि कित्येक गोष्टी रागता वेतील. ४८

> क्षीणे श्रश्चिनि सपापे माता त्रियते पिता रवी तद्धत् ॥ बालिभिर्देष्टे मिश्रेर्व्याधिः सीम्पैः शुभं भवति ॥ ४९ ॥

श्वीण चंद्र असून पुनः तो पापमह पीडित असेल तर आई मृत्यु पावते. आणि रवि त्याचममाणें पीडित होईल तर पिता मृत्यु पावतो. ग्रामाग्रम अद्या मिश्र स्वमार्यी व बलवान् प्रहांच्या दृशीने व्यापि जडतो पण तो ग्रामम्ब दृशीने किंवा योगाने नष्ट होऊन द्वाम होते. ४९

> विषुरुविमरुमूर्तिः खोचगो वा स्वराधी ॥ गुरुविवयुत इन्हुर्वोधनेनानुदृष्टः । अतिवयसुभदाता पत्रमे वाऽपि मातुः ॥ पितरपि खळ वद्वत भास्करः सर्वदैव ॥ ५० ॥

कुंडलींत चंद्र स्वयहीं किंवा उचीचा असून त्याचें विंव विद्याल आणि स्वच्छ तेनसी असतें अधा वेळीं जन्म पडला, आणि त्याची गुरू किंवा सुकाधी युति, गुपाची दृष्टि, असा योग असला तर सी अति-श्वय शुभयोग असतो. त्याचप्रमाणें तो मातेच्या पंचमांत असला तरी तिला सुख देतों. अशाच प्रकारचा रवि असला तशीह तो सुसकारकच होतो. (शारावळी २१-२४)

> निषेकलप्राहिनग्रहस्तीये राशौ यदा चारवशादुपैति ॥ आधान लग्नादथ वा त्रिकोणे रवी यदा जन्म बदेवराणाम् ॥३८॥स.चि. आधामलग्रास्मुतमे तु जन्म लग्नेमबेच्छास्नविदो बदन्ति ॥ आधामलग्रे शुभदृष्टियोगे दीर्घाष्ट्रीश्चर्यथानान्वितः स्यात् ॥ ३९ ॥

आधान स्प्राणासून सूर्व जर तिसऱ्या राशींत असेस्र तर त्या स्प्राचार जन्म होईल. अगर आधान स्प्राणासून सूर्व क्लिणस्थानी म्हण्जे ५-९ या स्थानी असेस्र तर त्या स्प्राचर जन्म होईल. ज्योतिस्शास्त्रज्ञ असे सायतात की, आधान स्प्राणासून पाचस्या स्त्रापास कारोत. आधान स्प्राणास अपसील अगर त्या स्थानावर धुमग्रहानी हों असेस्र तर ते चारुक दीर्घांचुषी व ऐसर्यदेशन होते.

> धर्मार्यपुत्रेषु नियेकलग्राहृष्टेषु सौम्पैः पुरुपग्रहैर्ना ॥ पुत्रांशकैर्वापि नियेककाले पुंजन्म बालाजननं विलोमात् ॥ ४० ॥

आचान लग्नावायुर ९-२-५या स्थानावर क्वमंग्रह अयवा पुरव ब्रहाची दिष्ट अपेल किंवा त्यावेळी पुरुषांदा अरोल-तर तो पुत्र जन्म समजावा, तसे नस्स्यास व ५-९-२ या स्थानावर स्त्रीप्रहाची दृष्टी अरोल किंवा तात्कालीक समरास्यंदा-असेल तर अद्या योगावर लीजन्म होतो.

> निपेकलग्रे श्रश्निनंदनो वा रव्यात्मजो वा यदिपापदृष्टः ॥ पिंडाकृति जन्म वदेचदानीं श्रुमेक्षितश्रेच तथाविर्घतत् ॥ ४१ ॥

आधान कुंसलीत बुध अथवा शनि पापदष्ट असतील तर जन्मणारे बालक पिंडाकार होईस. स्या बुध शनि वर जर शुभमहाची दृष्टी असेल तर ते बालक पिंडाकार होणार नाही, ४१ निपेकलप्रेशतृतीयनायौ लग्नस्थितौ चेद्यमलोद्भवः स्यात् ॥ तृतीयनायेन युतो निपेकलप्रेश्वरस्तत्सहज्ञे तथैव ॥ ४२ ॥

প্ৰাথান ভ্ৰমাৰা ৰোদী আগি तृतीय खानाचा खामी आधानज्ञात अस्तील तर यमल म्हणजे पुष्ठे होहल, আधान र्वमाचा खामी तृतीयस्थानीच असेल तरीहि चुवलेच होहल.

\$1 F

ء آہ

4 11 t

' '' लग्नेश्वरे कर्मगते विलग्ने भोगीन्द्रयुक्तः सित पादजातः ॥
रंभेश्वरे राहुगुते िलग्ने जातोरगैर्विष्टितसंभवः स्यात् ॥ ४२ ॥
। केंद्रे सराहा गुलिकेन गुक्ते लग्नेश्वरे चा निधनेश्वयुक्ते ॥

- ' क्रूर ग्रहाणां तु दकालकते जातोरगैर्विष्टतसंभवः स्यात् ॥ ४४ ॥
लग्ने त्रिभागे द्वजसर्पकाले तत्राथयुक्ते तु तथा निभागे ॥
शुभग्रहाणां तु दशा विहीने जातारगैर्विष्टतसंभवः स्यात् ॥ ४५ ॥
लगाक्षकंठीरवलग्नभूते भौमान्यिते वा रविजेन युक्ते ॥

ा राज्यंशसादशसमानदेही नालेन संवेष्टितसंभवः स्यात् ॥ ४६ ॥

े। एकप्राधियति दशमस्थानात आणि राहू छमी असता बालकाचा जन्म पायाकडून होतो, अग्रमाधियती राहूपह छमात असेल तर ते बालक सर्वविधित असे जन्मास मेते संविधित म्हणजे, अगावर लग्न त्यास्त किंवा, सर्णांकार नाळांने सुक असे असती. केंद्रांत राहु गुलिक युक्त, लमाधियती अष्टमेवाने युक्त, लग्नो पाय प्रहाचा द्रेष्काण अश्री प्रहरियती असता जन्मणारे बालक सर्वविधित असते. स्वांत सर्व किंवा अहल द्रेष्ट्रित असेल स्वांत सर्व किंवा हुए असेल, ह्यामहर्ष्टी स्वेहत असेल, स्वामानी युक्त किंवा हुए असेल, ह्यामहर्ष्टी युक्त असेल तर त्या राशीने किंवा हुए असेल, ह्यामहर्ष्टी युक्त असेल तर त्या राशीने विस्तुदर्शीत होणाऱ्या शरीर विमानाय नाळ बेष्टण असते

लग्ने सपापे बहुपापदृष्टे राहुष्यजाम्यां सहितेथ वात्र ॥

पापग्रहाणां तु विलग्नमे वा जातां नरो नालनिवेष्टितांगः॥ ४७ ॥
क्रांतरे लग्नगते सराही लग्ने कुजे वासरनाथदृष्टे ॥
लग्ने ग्रनी भूमिसुलेनदृष्टे जातो नरो नालनिवेष्टितांगः॥ ४८ ॥
परस्परक्षेत्र समाथिती वा देहांवुर्धा जन्म वदेचदानीम् ॥
लग्नेश्वरे वा हियुकेश्वरे वा ध्वजाहियुक्ते जनमं पयोस्तु ॥ ४९ ॥
पापा बलाव्या विवलास्तु सीम्या नपुंसकी केंद्रगती तदानीम् ॥
हिप्तत्वोर्वाय वियोनिलग्ने चतुप्पदा जन्मवद्ति तच्जाः॥ ५० ॥
पापा बलाव्याः खग्नहं प्रपद्माः सीम्याः स्वगेहेतरराशियुक्ताः॥
चतुप्पदां जन्मतनी वियोनी वदंति श्राह्मांतर पारगम्याः॥ १९ ॥

स्त्रमी प्राम्मह, चन्याच पापमहार्ने दृष्ट अथवा राहू-चेतु यानी युक्त असे असतील किंवा स्त्रात पापमहार्वी त्यारी असेल तर जनगान्या वास्काची अम नास्वरीत असते. स्त्रमायहून वाराव्यारपानी पायमह, स्त्रमात राहु अपया रमी मगळ सुपेहर किंवा समी शांति मगळाते हर अशी महरिपती असता रास्परा समान विभागा नास्वरीती असतो. स्त्रेय आणि चर्चेपी वास्पराचिया राशीमध्ये असतील विचा राहू-केत् मी युक्त असतील तर अशां 'मोगांवर प्रमुचा जन्म होतो पायमह चलवान् य शाममह निर्यंत असतील आणि नपुषक मह म्हणजे मुध व दानि केंद्रस्थानांत अधतील अथवा त्यांची दृष्टी असेल तर अधा योगावर पर्यूचा जन्म होतो. पायमह बलवान् असून आपत्याराधीत अधतील, ग्राममह श्रमुराधीत असतील आणि स्मात चतुष्पद राशी असेल तर तो नियानि जन्म समजाया.

> पक्षीदुकाणे तु विरुप्त भृते वसान्वितैनैव प्रहेण दृष्टे ॥ राधीचरे वा यदि तन्नवाधे वियोनिजन्मेति बुधांचके वा ॥ ५२ ॥ ी

लमात पत्री ट्रेप्काण असेल आणि बलवान मह पहात असतील किया चररायी, चर नवांग्र अगर मुपाचा अश असेल तर तो विमोनि जन्म समजावा.

> शुक्ते क्षिते गोजननं महिष्याः सर्यात्मजेनापि युतः स दृष्टः॥ राहुध्वजाभ्यां सहितोथ दृष्टो भेषस्तु जातोन्यपश्चस्तथान्यैः॥ ५३॥

वर दिरुं से योग ग्रुकार्ने दृष्ट अवजील तर गाईंची उत्तत्ति, द्यनीने युक्त किया दृष्ट अवजील तर मुद्यीची उत्तरित, राहु केतुर्ने युक्त किया दृष्ट अवजील तर भेंट्याची उत्तरति, वमजावी.

> ठप्रे गुघक्षेत्रगतेरिनाथे लग्नेश्वरे सोमसुतर्कसंस्थे ॥ जातस्तु सस्रीकनपुंसकस्याच्छन्यारयोगात् पुरुपस्तु पंदःः॥ ५४ ॥

पटेश लग्नी सुपाच्या राशीत असेल अगर लग्नेश सुधाच्या राशीत असेल तर स्नीसद्दीत पुरुष नपुरुक होतो. ह्या योगात शनि मगळाचा स्वध असेल तर तो पुरुष नपुरुक फक्त होतो.

अन्योन्य दृष्टी श्रश्चिवासरेशी युग्मी च गाविंदुजमानुपुत्री ॥ अोजर्क्षगो मानुस्तो दिनेशं परपत्यसी युग्मगतस्त्रयेव ॥ ५५ ॥ अोजे तु रुप्रे कुमुदात्मवं कुस्तत स्थितो युग्मगमीमदृष्टः ॥ युग्मोजगाविन्दुस्ते कुजेन दृष्टो विरुप्तव निशाकरेव ॥ ५६ ॥ ५८ ॥ ५८ क्षीवयोगाः पुरुपाश्चिकाः शोका महद्भिवृद्धशास्त्रविद्धिः ॥ रुप्रेश्वरवंद्रसुतेन युक्तः ॥ ५६ ॥ ५० ॥

सूर्यचदाची एकमेकावर दृशे अधेल, छुप शाने दिस्तमाव राशीत अवतील, विषम राशीत अधलेका शाने हिपांच पाहात अधेल अपना सुग्म (जुळ्या राशीत अधेल) विषम समात चद्र मामळाने सुक अधेल अपनी युग्म राशीत अधलेका मगळ चद्राच पहात अधेल, तम विषम राशीत चद्र आणि चुप अधून रागल प्रमात अधेल, लग्नेश सुधाने युक्त अधेल, एमें सुधाने युक्त स्मात स्मात सुधाने सुक्त सुधाने युक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुक्त सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने सुधाने स

टुःखानगो कर्मशुमाधिनाथो वली विलग्नाधिपविस्तदानीम् ॥ सीमंजकर्मादि विनेव जातो मवेचरः प्राथमिकोपितत्र ॥ ५८ ॥

नवमाधिपति आणि दशमाधिपति दुष्ट स्थानात असतील, लम्रेश बलवान् असेल तर ते बार्ट सीमत जातकभीदि धर्म सस्काराहित असते.

लाभे सपापेरवथ तद्गृहे वा जातो नरः प्राथमिकोपि तत्र ॥ सिंहोदये द्वारगुर्गे गृह तत्कन्योदये नीचगृहेपि जन्मः ॥ ५९ ॥ नवांशपुताथिपतिः सराशेद्वीरं जगुर्ल्यदकाणराक्षेः ॥ द्वारं निलग्राथिपतिः सराशेद्वीरं केंद्रस्थितीर्थसमन्त्रिती ॥ ६० ॥

काभस्यानात पापप्रह किंवा पापराधी असेल तर वर दिलेक कुछ समजाने. प्रसृति ग्रहाचर निर्मेष

धांगतो:—-हिंह र्छम असेळ तर दोन दारे अवतीळ. कन्या छम्न असेळ तर होन महारचे पर-किंग्रा हीन कमेंमपोगी परीत जन्म होतो. नवांशाचा अधिरति-त्याचम्रमाण पंचमेशाच्या राग्रीच्या दिशेष द्वार सम-जाते. हतके विकल्प या वायतीत आहेत. याचा विचार वरीळपेकी जो म्रह जास्तीत जास्त बळवान् असेळ स्वावरून करावा.

> ग्रहैर्घनान्त्यास्पद्वेदमगैर्वा वाच्यास्तदानी मुपद्मविकास्तु ॥ तत्रस्थिते भानुसुतेतुगृद्रा रवी स्थित क्षत्रियमामिनीसा ॥ ६१ ॥ राहुच्यजाम्यामय जातिहीना त्वन्यप्रदेजीतिसमा प्रदिष्टा ॥ घनात्यग्रेष्ठस्थितस्रेचरेन्द्रवीच्यास्तदानीमुपद्मतिकात्र ॥ ६२ ॥

फुंडलीत जो प्रह् २-१२-१० या स्थानांन अचेल त्यावरून उपस्तिका ( सुईणी ) चा- निर्णय होतो. त्यास्थानापैकी कोणत्यादि त्यानांत दानि अवेल तर ती को सूत्र, सूर्य अवेल द्यावया, हु केतु असतील तर हीन जातीची आणि यासेरीच राहिलेल प्रह असतील तर समान जातांची समजावी. यर सींगितलेल्या स्थानांत के आणि जितके यह असतील तिवस्था क्रिया त्या जातीच्या तेये असतील अर्थे समजाये.

111 .

तत्स्थानपैःसंयुत्तत्तेन्द्रैः किंचिद्धद्तंत्त्वन्न सहस्वितेश्व ॥ जीनेंद्दुपुत्रासुरदेव पूज्येत्तत्र स्थितेत्रेम्ह कुठाभिरामाः ॥ ६३ ॥ एतेषु पापांश्रक संयुत्तेषु तासांतु वैधन्यप्रदाहरान्त ॥ राहुष्त्रज्ञाम्यां सहितेषु तेषु शुभाक्षियत्तत्रं शनेस्तु योगान् ॥ ६४ ॥ कृष्णा च कृष्त्रा विधवा भनेत्सा योगाद्धहाणां प्रवदेश संख्याम् ॥ बहिः प्रदेशे प्रहमष्यभागे दृश्यार्द्धभागस्थितस्रेवर्रेन्द्रैः ॥ ६५ ॥ संख्या वदेचत्र तदन्यपुक्ते स्त्वेकर्स्रगैस्त्र बहुत्व माहुः ॥ ६६ ॥

मायाधियति अथवा स्थानगत बलिमह यावरून उपयुतिका, वर्ण आकारादि सांगू. सुप-गुर-गुरु अवतील तर उपयुतिका उम्म वर्णीम, हेचमह पामग्रहाच्या अंद्यात अवतील तर विध्या मो, राष्ट्र केंग्रु कावतील तर अकाली विध्या मालेली, दानि असेल तर क्राली विध्या मालेली, दानि असेल तर क्रालीमा त्याचा मोग होता सांग्रीमा सांग्रीमा सांग्रीमा क्राली तिवास प्राप्तीमा मोग विकायहाच्या वरित आणि तिवास मानायी. दुरपार्थ मागामर्थी जितके मह अवतील वितासमा निम्म विकायहाच्या वरित आणि तिवास मह अहसार्थ मागांत अवतील वितास क्रिया युत्तिका पराच्या शांत, उम्मामा दुण्कल मह एकटमार्याल अवतील सांग्रीमी मोगी उम्म व स्टराणील अनेल नर लाणिहामा प्राप्ति अवतील नर लाणिहामा

दीपस्य चांबल्यमुदाइरीते चरे स्थिरे तद्इडमत्र कालं ॥ विदेहराजी सप्टतः करेण तत्संयुर्वैन्योमचरैस्त संख्याम् ॥ ६७ ॥ तैलं वदेचत्र निज्ञाकरेण वार्तिविंग्लप्रादिविकेचिदाहुः ॥ ६८ ॥ स. १४,

स्तिकाग्रहातील दिव्याचा निर्णय चरला असेल तर चंचल ग्रह-इक्के तिकडे किरपिता वेचालाग्या शा. दियर किया दिव्यायल्या असेल तर हार्तात वेतलेला, त्यात भितके ग्रह अस्तात तित्रके शा मृति-कांग्रहात अस्तात परंतु कल्यान त्याप्रमाणे संस्था निर्णय कराया. दिव्यातील तेल घंग्राल अनुमन्त्र मृतके तो स्वाप्रमाणे सीण, पूर्ण, स्वार जसा असेल त्याप्रमाणे समझते. त्याच्यमाणे स्वारहम यार्शस्त्र यार्शस्त्र यार्शस्त्र यार्शस्त्र यार्शस्त्र यार्शस्त्र वाच्यमा

# संकेतनिधींतील आधानकाल विवेचनः

जन्मन्यद्गाभोग्यलवा ये तत्राञ्जस्य च ये गतभागाः ॥
तद्योगोम्यरसिद्धयुत्तोसी जन्माधानयुगान्तरहानि ॥ ९ ॥
आधानन्दुसमजनिलमं चेदाधानतनुमतिमोन्जः ॥
धुद्रस्यात्समयोत्रतदानींन्यत्यासेन्तरहस्स्वनुपातः ॥ १०॥
केन्द्रादिभावेषु यताहिभावात् पार्श्वद्यं खेटयुतं स्फुटं स्पात् ॥
तत्त्येटयोरन्तरपण्डमम्यमहेऋणंपूर्यक्षये धनं च ॥ ११ ॥
तद्भावसाम्यत्रजनीष्ट्याद्वन्यूनाधिकत्वे तु तदिष्टकाले ॥
स्यसस्यस्येप्यनुपाततो यत् पलाति ते संस्कृत रृष्टकालः ॥ १२ ॥
यद्याजनेषेदिहपर्वपुगतदन्ते यांशोधिकारिणइहापिच पश्च ये स्थुः ॥
यथोजसेषु सहितास्य विहायराशीन् संवाङ्गमंत्रसद्यंपदिशुद्धसिष्टम् ॥१३॥

पुनरिष्टकाल शुद्धपर्धे जनमाधान मध्यवर्धि कालस्या पात ज्ञानायाह । जन्मनी जन्मकाले सूर्योदयमारम्य घटीपळ प्रमाणाचरमकेर्येगगभोग्यलवाः जन्मकालीन रास्यादि स्पष्टलग्रस्य भोग्यांशाः तथाग्जस्य चंद्रस्य रात्रैय ये गतभागाः तद्योगः ये स्पष्टं जन्मलम मोग्याद्याः. ये च जन्मचंद्र स्पष्टं 'मुकाशास्तेषा योगः अंबरिषद्धंतः 'चर्त्वारिशेंदुत्तर शतदय युवः असी बन्माधान युगान्तर हानि जन्माधानंयीर्येयुग दयं तदन्तः तदम्य मध्यवर्तिनि अहानि दिनानि भवन्तीत्वर्यः यानाद्यगेयुगः पुरित्वृतं युग्मेकृतादि व्वितिकोशायुगशही-युग्मपरः अहानीति विधेयापेशे बहुत्वं अत्र शतनयादधिकानाच चत्वारिशदुत्तर शतद्वयादस्याना जन्माधान मध्यवर्तिहिनानाप्रायेण भावोभिप्रेतः श्रूयते तु सप्तभिरष्टाभिर्राप मासैस्तथा वर्पाद्यपिकं काले नापि प्रसवः अतोऽप्रारः। यशंकास्कंदितत्वादस्य ज्ञानस्यापातत्व मितिभावः। क्रचिद्वयाभचारेपि सर्वत्र प्रविद्वत्वात् यदेभिरेष दिवसैर्जनमनामयमिष्ट श्रद्धथपाय इति न कापि व्यक्षिचारः ॥ ९ ॥ अध् श्रद्धेष्टकाल शानायोपायान्तरमार् आधार्नेदुसमीमिति आधानकालीन चद्र स्पष्ट राज्यादिसमान राज्यादिकं स्फुट जनमसमचेत् एवं जुन्म-कालीन चन्द्रस्पष्ट राश्यादि समान राश्यादि स्कुटी कृत माधानलमं च स्थाचदा जन्मकालीन चद्रलमान्या माधानीय लमचद्रयोः क्रमेण तुल्यत्वे जन्मकालिकेष्टकाल शुद्धिरेव व्यत्यासेतयोः साम्याभावे अन्तर हस्तु जन्माघान मर्घ्यादेने प्यतुपातः कर्तध्यः ॥ अहः शद्वोत्र घटीपलादि कालस्याप्युपलक्षकः अनुपाते कर्तव्येयायताकालेन पश्चद्वय एव चद्रलग्नयोः साम्यं भवद्वमहीत प्रथमंत्रसमयोवगंतस्यः ततधद्रे चान्द्रमास परिवर्तनेन (लमेच दिनादि परिवर्तनेन) तथाषट्यादीना सुपचयापचयादिना चापाततोऽयगमे कालस्य जातेऽन् पातः तथाहि यद्येभिरेव राश्याद्यवयवैरियान्दिनाद्यात्मकः कालः फलं रादैभिरन्तराही. कियान इति कृते दिनादि घट्यायात्मक इच्छा फल संपंचते इति तयाचे जन्मलग्न चंद्रमधी-रेव परिवर्तनेन घटचादेर्जेदि ऱ्हासादिना वा साम्य सपाच स्वेष्ट जन्मादिकालविशोधन विधेयं सुधीभिरिति ॥ १० ॥ पुनर्जन्मादाविष्टककालञ्जादिशान प्रकारातरेण दर्शयति ॥ केंद्रादिभावेष्विति सप्तमी निर्दारेण केंद्र-पणकरापोक्षिमसंज्ञभावेषमध्ये केन्द्रात्यरं पणकर परतस्त सर्व मापोक्षिमामत्याचार्य निर्दिष्टेषमध्ये यस्माद्राबाः त्पार्श्वद्वयं द्वितीयद्वादशाधिति यावत् प्रहयुत स्यात् प्रथम द्वितीय द्वादशी केंद्रतो प्रहयुक्ती द्रप्रव्यी तदभावे पणफरतः तदभावेचापोक्षिमतः पुनर्दिर्दादशस्य प्रहृस्पष्टयो राश्याद्यात्मक योरतरं कार्ये तदस्यात्रस्या खंडम् अप्रथमहे तस्मान्द्रावादमिमे द्वितीयस्ये ऋणंहीन कार्यम् पूर्वेखगे द्वादशस्ये घनं योजनीय एवं ।संस्कारे कते दितीय द्वादशस्ययोर्प्रहयोः साम्य राज्यशादिना भवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥ ततः किमित्यतस्तकृत्यशेषमाह तद्रावसाम्य इति ती च दिर्दादसस्यी प्रही खंडयोग वियोगात्मक संस्कारेण समीकृतः राश्यादि स्पर्धी

भावश्रतन्मध्यवर्तीभोषि स्पष्टरारयाद्यवयवः तथोस्तद्भारयोर्गेह भावस्पष्टयोः साम्ये राज्यंशादिना तस्यत्वे जनीष्ट्यद्विः जनमादायिष्ट कालः ग्रद्धो निरंतर एवावगंतव्य इत्यर्थः न्यूनाधिकत्वे तु समीपृतद्विद्वीदशस्त्रहरू साशत् मायसप्टरप न्यूनलेऽधिकले चेत्ययः तत्र न्यूनलेसित अनुपातेन यापनित पर्णानि रूप्यते तानीप्रकारी स्वं घनं कार्याणि योज्यानि अधिकत्वेत तानि अस्यं ऋणं वियोज्यानीति यावत एवं संस्कृत इएकालः शुद्धो मवतीति अत्रापि त्रिंगतारी स्वस्वोदय पलानि लम्यंते तदान्युनाधिकारी: क्रतीतिरीत्याऽनुपातः कार्यः॥१२॥ पुनरिष प्रकारातरेणेट कालग्रद्धि मनायासेन दर्शयति यदेति यदा प्रकासतरेण तत्र त्रियानिरूप्यते तामाह जनेरिति जन्मप्रशादितः पुरा पुर्वे सजातीय पूर्वातराय्यवपहित पूर्वकाछेऽतीतं यत्पर्व पुरातत्वेन प्रशिद्धं दर्श पूर्णिमान्यतस्त सदतेयाँगः अँग्रायेन तत्कालीन स्पष्टम सार्यादि रूचते यस्ततस्त तदंतलमेषिकारिण इति पाठः साधः तथाच पर्योतत्ये ये पञ्चाधिकारिणस्तेषि शातव्याः तथाहि एको जन्मादि समेदाः, दितीयः पर्वात छमेराः, तृतीय खैराशिकेराः, सच मेवादि चतुर्णा शैराशिक पारविवितार्किभगवीन्दि निधि गुरुशिय चांद्रयसर्जोत्ययाहरैः शनिर नेज्यविषयोपे इति रीत्या गणनीयश्रत्यः, पर्यान्तहोरेशः रिजन्द्रनवारीश इति केचित् पुण्यसद्य राग्रीश इत्यति केचित् पंचमस्तु दिवा सूर्य रासीशः राष्ट्री चन्द्रराश्रीश इति यदा पंचाधिकारिणः सुर्यः १, चंद्रः २, जन्मला ३, पुण्यसम्प्रेशमे ४, पर्गतलमं ५, इत्यति मनुष्यजातका-दितो शेय तयाचैया मध्ये यः पडिरिधादि बलेन बलिष्टः अस्य शासीन निहाय सं दराम अथवा अंग लग्ने अंशासदर्श एप पंचायिकारिपमध्ये बलिष्ठ ब्रहस्याशादिना लबदरामान्यतरस्याशादेः संख्यया साम्यं तत्यत्वं यदिवदा शुद्धभिष्टम् इष्ट कालः शदी निरावरे। भेय इत्यर्थः ॥ १३ ॥

स्ष्ट्रीकरणः—गरेतनिधि भंगोतील आधानकाला गंवेर्पीचा उतारा वर दिला आहे. निरानियळ्या महत्ताच्या प्रेयतिल आधानकालावेर्पीची यचने प आधानकाल आधि कनकाल याचा संवेप द्रांधिलारी महिचा ह्या प्रकरणात दिशी अवस्थान पाठा प्रत्येचाचे मागतर देष्याची आवस्थवता पाठात नार्दी। यक्त स्वित पाठा प्रत्येचाचे मागतर देष्याची आवस्थवता पाठात नार्दी। यक्त स्वत्ये ह्या प्रत्येचाचे मत अधे की-

जन्महाधीन स्पष्टलमार्चे राशि अंसादि भोग्याय आणि त्यावबेळेच्या स्पष्ट पंद्राचे युनांत बांचा योग रहणते पेरीत वरून ने वेहल तें स्पष्टलमार्चे जनमहाली भोग्याम समझार्वे. आधानहालावायून जन्म-हालाय्वेत २४० पायून १०० प्रवेत दिश्य जातात स्वाप्टिंगा १ दिश्य आधान दिश्य ठरिको मुस्लिधेन आहे. जनमहाल्या एए १ छताहतहा आधानहाल्या राष्ट्रवंद आणि जनमहाल्या राष्ट्र नेदाहत्वे आपन-हालांचे स्पष्ट लग्न अति है। एक वर्गवामान्य नियम दिला आहे पन त्याम्ही अनेव प्यांवादि बांच-हेस्या आहेत. स्वाप्त पहच व मुलमवराने ताल्याल निधिन निजयानी पदनि माप्य होन्यासारि वाही. आणि तेही बरोबरव आहे. हारण आधानहालाचा निर्मय हा विषय मर्थय वरण्योतिवसालांत हत्वा किला, हत्वा गुतागुंवीचा, हत्वासूम्य आणि हत्वन वित्तानीय आहे ही, अणा दूनरा होन्याही विषय नरेल. ह्या बावर्तीत गर्व शाप्ते आपही रोवटी विरत्न विवेचन करतार आहे। स्पून वेद जाल उदा- योग, प्रतियोग अगर दृष्टीयोग करितो, किंवा मंगळ हा जन्मस्य चंद्रासी योग, प्रतियोग अगर दृष्टीयोग करितो, अगर चंद्र व मंगळ यांचा योग, प्रतियोग अगर दृष्टीयोग च्या दिवशीं होतो स्या दिवशीं स्त्रील स्वेतरंग होते अशा अनुमय येतो. खुष्टाशाः—िक्षयांचे स्वीदर्शन केवळ मंगळ चंद्राच्या योग प्रवियोगावर होत नाहीं. तर ते चंद्राच्या चिकत दियतीवरच अवसंबून असते. वर सागितसंख्या स्थानात चंद्र यटकार्य असते। असते। वर्षाया स्थानात चंद्र यटकार्य असते। असते। वर्षाया स्थानात चंद्र यटकार्य असते। वर सागितसंख्या इरायों, ११

यथास्तराशिर्मिशुनं समेति तथैव वाच्यो मिशुनप्रयोगः ॥ असद्भहा लोकित संयुतेऽस्ते सरोप इष्टेः सविलासहासः ॥ १२ ॥

. अर्थ: — संभोगकाली जो साथ उदित अरोल, त्यापायन ७ व्या सत्तीच्या स्वमावाप्रमाणें मैधुन होते. त्या सातव्या राशीवर शक्तुमहाची दृशे असेल किया शक्तुमहा त्या सर्शात असेल तर मैधुन समादि विकास होते होई ज श्रुममहाची दृशे असेल अगर त्या सर्शीत श्रुमेश वर विलायपुक्त व आनंदानें मैधुन होईल, — स्पष्टीकरण-संभोगकालाची वेळ कळणे सामान्यतः शक्य असलें तरी संधियत लमाच्या विक्री संभीन कहा निक्ष्य करणें सेप्या स्वाच्या स्थितीप्रमाणें संमोगकाली वर्णे सोई सहीं स्थापायन ७ व्या लमाच्या स्थितीप्रमाणें संमोगकाली श्रुमि सहतें येयदाच निर्णय यात दिला आहे. १२

7

रवीन्दुशुक्रावनिजैः स्रभागगैर्गुरौ त्रिकोणोदयसंस्थितेऽपि वा ॥ भवत्यपत्यं हि विवीजिनामिमे कराहिमांशोविंदशा मिवाफलाः॥ १३॥

अर्थ: —संमोगकाली रिन, चंद्र, शुरू व मंगळ हे ग्रह स्वनवमांशी अवतील किंवा गुरू हा निषेक लग्नाच्या त्रिकोणात असेल तर गर्मधारण होईल परंतु ने निर्वीज असतील, त्यांस लंबार नशी चंद्रकिरणें त्याप्रमाणें हे बोग व्यर्थ होतात. स्पष्टीकरण:—संभोग झाला तरी प्रहानुकूलतेलेरीज गर्भधारणा होत नारी. गर्मधारणा होण्यास तात्कालिक कोणतें ग्रह कशाप्रकारच्या रियतीत पाहिनेत याचा खुलासा यात आहे. ११

> दिवाकरेन्दोः सरगौ कुजार्कजौ गदप्रदी पुंगरु योपितोस्तदा॥ 💎 ः व्ययस्यगौ मृत्युकरौ युतौ तथा तदेक दृष्ट्या मरणाय कव्पितौ॥ १४॥

अर्थे।—संभोगकाली सूर्यांच्या सप्तमस्थानी मंगळ असेल तर पुरवास व चंद्राच्या सप्तमस्थानी होनि असेल तर जीला गेगप्रद होय. सूर्यांच्या द्वितीय व हादरास्थानी हानि असेल संगळ असेल किंबा वे सूर्यांच्या दुस्ता स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थानी स्थान

दिवार्क शुक्री पिरुमार्ग्सांडिती शनैश्वरेन्ट् निश्चि तदिपर्ययात् ॥ - - पिरुट्य मारुप्यसुर्ताडिती तु तावशीजयुग्मर्थगती तयोः श्वमी ॥ १५ ॥

अर्थ:—संभोगकाली दिवसास सूर्य हा पिता व शुक्र माता होय. रात्री शनि हा पिता व चंद्र माता होय. दिवसास शनि हा जुल्या व चंद्र मोतेची विष्ण होय. रात्री सूर्य चुल्या व शुक्र मोतेची विष्ण होय. रात्री सूर्य चुल्या व शुक्र मोतेची विष्ण होय. दिवसास पूर्व विषम रात्रीस असता पितास शुम्र होय. रात्रीस खाचमाणे दिवसास शुक्र होय असता मोतेस शुम्र होय. साचमाणे शनि व चंद्र या विषयी जाणात्रे. स्पष्टीकरण:—संपोगकाल-कुंडलीटील प्रहाचे कारकत होये स्वाचमाणे शनि व चंद्र या विषयी जाणात्रे. स्पष्टीकरण:—संपोगकाल कुंडलीटील प्रहाचे कारकत होये स्पाच स्वाची कारक मह स्वस्तात ते संभोगकाल रात्री कारकार होये हमाणात्र राज्ञी कारक स्वाच स्वाचात राज्ञी कारक स्वाच स्वाचात राज्ञी कारक स्वच्या सदासत राज्ञीय कारक प्रति स्वाच स्वच्या स्वाचात रार्जी कारक स्वच्या सदासत राज्ञीय कारक प्रति स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्यात स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्यात्र स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वचच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्व

ŧ

घीतज्योतिपि योपितोनुपचयसाने कुजेनेश्विते । जातं गर्भफलप्रदं खलुरजः सादन्यया निष्फलम् ॥ दृष्टेऽसिन् गुरुणा निजोपचयगे कुर्याविषेकं पुमान् । अत्याज्येच समृतमे शुम गुणे पर्वादिकालोज्झिते ॥ १६ ॥

अर्थ:—चद्र हा जीच्या अन्मराशीच्या अनुष्वय (११२१४।५।०।८।९११२) स्पानी अवता स्वावर जर मंगळाची हुटी अरोक (व ती जी कंप्या नरिक) तर गर्म गरातो. अन्य योग अवता गर्म- पाहत नाहीं, पुरुषाच्या अन्मराशीच्या उपचय (३१६११०)११) पर स्पानी चंद्र अवता त्यावर ग्रहची अरोक तरीही जीवा गर्म गरातो. हे चर्च योग कप्राका ग्रुमचीग झाले अवतील व प्रवीर कोणताह कुयोग नरिक तर पहून येतील असे समझावें. स्पृष्टीकरणः—हा श्लेशतंत गर्म राहण्याल जीच्या कुंडलीत अनुवयरयानातिल चंद्रावर मंगळाची हुटी आणि कुंडलीत प्रदाया उपचय चंद्रावर ग्रहची हुटी पाहिके हे तल सामितले अवत्न चंद्राची स्पिति सीच्याइंडलीत अनुवयय व पुरुषाच्या कुंडलीत उपचय कारी पाहिके ही सोह सतिल विशेष होत.

विभावरी पोडशभामिनीनां ऋतूद्रमावा ऋतुकालमाहुः ॥ नावाश्रवस्रोत निपेकयोग्याः पराश्र युग्माः सुतदाः प्रशस्ताः ॥ १७॥

अर्थ:--जी रजस्वला झाल्यापादन छोळा रात्रीपर्यंत ऋतुकाल जाणावा. त्यांठील पहिस्या चार रात्री संमीगास अयोग्य (बर्ज्य ) आहेत. बाफीन्या समरात्री संभोग केल्यास पुत्रसंभव जाणावा.

ध्वलासाः-( पुढच्या पुढच्या रात्री संभोगास प्रशस्त आहेत. एका रात्रीमध्ये एकच येळ गमन करावे, शहतकाली आदिदेवस अगर एकादशी वेईल व कांही कारणाने इतर दिवशी संभोगास प्रतिबंध होईल तर त्या दिवशी गमनाए मोकळीक आहे. क्रियाच्या कामातरतेचा नाग्र केस्याए पापी होतो अही समज्ज असेल तर ऋतुकालाव्यतिरिक्त कालीही यमन केल्यास दोप नाहीं. ब्रह्मचर्याचा मात्र नाग्र होतो. " जो ऋतुकाठीं मात्र कीगमन करितो तो ब्रह्मचारी जाणावा. " अर्धे शास्त्र संगते. अष्टमी, चत्रदेशी. पोर्शिमा, अमावास्या, सकांत, बैयुति, ध्यतीपात, परिवार्चे पूर्वाय, कस्याणी, संधिकाल, माता-पितरांचे मृत दिवस, आदिदेवस, आदाच्या पूर्वीचा दिवस, जन्मनश्चत्र व दिवस इतस्याकाठी स्त्रीगमन बच्चे करावें. याप्रमाणें चास्नामा आहे. जो योग्य कालबलानुसार संभोग करील त्यासच तेत्रस्थी प्रजा होहेल. ज्याकार्ली लोक शास्त्राप्रमाणे वागत होते त्याचकार्टी तेजस्वी पुरुप उत्पन्न झाले आहेत. स्वयांचे छोक शास्त्रयाग करून स्वेन्छाचारी बनले आहेत. यामुळे दिवसेदिवस प्रजा अशक व मंद बुद्रीची आणि मास्तिक बनत चालली आहे, आणि आयुर्गानाचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी कमी होत चालले आहे. स्पेस्टाचार, विभिनिधेपाविषयी बेपर्या, आणि केवळ कामवाचनातृतीसाठी मनःपूर्व समा चरेत् सा रातीचे धेमान आही सच्यांची रियति आहे. एकपलीयत किया ब्रह्मचर्य याची कोणास अरूरच नाही. सर्वात बर दिलेले नियम ज्यांना द्यारनाममाणें आपलें वर्तन टेपायबाचें असेल त्यांच्याकरितां आहेत हैं उपह आहे. शाखाता व उत्रष्ट नियम मोहणारांची दुर्देशा ! प्रस्यत मुक्टेटे चेहरे आणि क्य तन्चे सांगाहे या क्याने सच्यां दिसत आहेत्त्र.

नंतर ५ व्या दिवसाच्या रात्रीपादन १६ व्या दिवसाच्या रात्रीपर्यंत कोणत्या दिवशीं स्त्रीगमन केटें असता फल काय आहे हें यात दिलें आहे. पैकीं सम ग्हणजे ६ ८-१० १२-१४-१६ ह्या दिवसपैकी कोणत्यारी दिवशीं स्त्रीयभोगकेला असेता त्या दिवशीं गर्भभारणा झाल्यास पुत्रसतती होते असे प्रयकायर्थ मत आहे.

## , अष्टमाष्ट्रगमे सूर्थे निषेकर्कात् सतोद्भवः ॥ अथवाऽऽघानलप्तातुतिकोणसे दिनेश्वरे ॥ १९ ॥

अर्थ — मुनोग छमान्या अष्टमापायून अष्टम स्थान स्हणने ने तिसरें स्थान स्थात किया त्रिकोणाठ रिव असेल तर पुत्र उत्पन्न होईल. स्पष्टीकरण:—स्मोग लग्नान्या तृतीय स्थानांत किया त्रिकोण व्हणने ५-९ ह्या स्थानात रिव असेल व गर्भयारणा झाली असेल तर पुत्र होईल (हाच योग बद्रापासून पारणही पुक्त आहे.)

#### अस्मिन्नाघानलंबत् ग्रुभदप्रयुवेऽयवा ॥ दीर्घायुर्भाग्यवान् जातः सर्वनिद्यान्तमेष्यति ॥ २० ॥

अर्ध.—यरील आधान लग्नायर ( चमेताकालच्या लगावर ) ग्रामप्रहाची हटि जरेल किंवा स्प्रींच श्रुम प्रह सम्रतील तर होणारा पुत दीर्घाषु, भाग्यबान आणि विद्या पारगत अना होतो. स्प्रटीकरणः— चमेपालप्रावर श्रमप्रहाची हटि अलेल किंवा स्पा लग्नात ग्रम्प्यह अन्तरील आणि गर्भघारणः झाली अवेल तर तो होणारा पुत अल्यत केंद्र, वर्षगुण व विद्यानयत्र होतो.

जोजर्से पुरुषांकेषु बिर्मिर्कशक्तिस्ति। ।
पुंजन्म प्रवदेत् समाधकगरीर्धुग्मेपुतैवोषितः ॥
गुर्वकी विपमे नरं शशिसितौककथ युग्मे स्नियं ।
कर्षशक्ता बुषवीक्षणाच यमली कुर्वन्तिपक्षेस्यके ॥ २१ ॥

#### विहाय लग्नं विषमर्थसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्मकरो विलगात् ॥ प्रोक्तग्रहाणामवलोक्य वीर्यवाच्यं त्रसतौ पुरुषोङ्गना वा ॥ २२ ॥

भर्म — लगाधिताय विषम रामील विद्यमस्थानी कर यानि असेल, तरीही पुस्य क्रम्म होतो. वर दे सेता सांतिवलें, दार्ताल प्रदानें यक पहुन प्रयंति कार्लीही पुस्य क्रम्म आहे की, स्त्री काम आहे, दे बागावें. स्पष्टीकरण — आधान लगावेरीज विश्वस्थानात व विषमरार्थीत याने असेल तर पुरस्य क्रम्म होतो. वर बागितलें वोत्ता समृति स्कृत क्रम्म लगावस्त्रही पदार्थे अन्योन्यं यदिपश्यतः शशिरवी यद्यार्कि सौस्यावपि । वको वासमगं दिनेशमसमे चन्द्रोदयी चेत स्थिती ।। युग्मी अर्थगता वर्शीन्दुशशिजी भूम्यात्मजेने क्षिती । पुँभागे सितलप्र शीतकिरणाः पद्कीवयोगास्त्विमे ॥ २३ ॥

अर्थ:--या श्लोकांत सहा प्रकारचे नपुंसक जन्माचे योग दिखें आहेत, पण ते योग श्लोकातील पदावरून स्पष्ट होत नाहीत, म्हणून बृहञातकाला घरून येथे सामितलें आहेत ते असे:---

(१) सम राशीस चंद्र व विषम राशीस सूर्य असून त्यांची परस्परावर दृष्टी असेल.

( २ ) सम राशीस शनि व विषम राशीस बुष असून स्यांची परस्परांवर दृष्टी असेल.

(:३ ) विधम राशीस मगळ असून तो सम राशिस्य सूर्याला पहात असेल. ( Y ) चंद्र व लग्न विषम राशीस अमृन त्यावर मंगळाची दृष्टी. असेल.

( ५ ) सम राशीवर चंद्र व विषम राशीस बुध असून त्या प्रत्येकांस मंगळ पहात असेल.

(६) शक, चंद्र य लग्न पुरुष नवमांशी असतील.

( येथे मगळ सम राशीवर असला पाहिजे असे बादरायणाचे मत आहे. )

रत्रलासाः--पहिल्या दोन नियमात सतम दृष्टी असणार नाहीं. फारण, चंद्र समराद्योवर असता त्याची सप्तम दृष्टी समराशीवरच पढेल, विपम राशीवर पडणार नाहीं. त्याप्रमाणें सम राशीवरचा शनि पक्त दशम दृष्टीनेंच विषम राशीवर पाह शकतो. तृतीय किया सप्तम दृष्टी विषम राशीवर पह शकत नाही. तरेंच विषम राशीच्या ब्रथाची विषम राशीवरच दृष्टी पडणार है उघड आहे. सवब वरील योग नीट विचाराने पहार्वे, दृश कोणती प्याययाची ते सागितलें असतें, म्हणजे या योगाचा उलगढा झाला असतां. अपूर्ण दृष्टीनेंद्रि हे योग होतात अर्से येथे मानार्वे लागते, पण ते विचाराअर्धी असंमवनीय वाटते. स्पष्टीकरण:-ह्या क्षोकांत " नपुंसक " योगाचे विवेचन आहे. पण यांत स्पष्ट दिएर्रानाचा खलाला

होत नाहीं म्हणून भोडें विस्तृत स्पष्टीकरण करणें जरूर आहे. कोणत्याही समराशीस चंद्र असतो विपम राशीतील रवीची पूर्ण देश स्याच्यावर वेल शक्य नाही,

स्याचन्रमाणे विवासराशीतील सूर्यांवर समराशीतील चंद्राची दृष्टीहि येऊं शकत नाही, कारण ह्या दोन्हीं प्रहाची पूर्णहरी फक्त सप्तम स्थानायरच असते. अर्थात् वेथे परस्यरापर पूर्ण दृशी वेणे असंभवनीय आहे.

या ठिकाणी रिवर्जनी परस्यरोवर दृष्टी याचा अर्थ बृहण्जातकातील (सारावलीसील विवा कोणस्याही क्योतियप्रधातील ) शिद्श शिकोण चतुरम सममान्यवलोक्यंति चरणाभिष्टदिनः । रिवजाम-रेज्यक्षिरा: परेचये क्रमशोभवंति किल बीखणे धिका: (अ. २-१३) ह्या यचनाप्रमाण पाहिले असताहा जमत नाहीं, आणि परस्यांवर दृष्टी येत नाहीं, श्रीन व बुध यांच्या परस्यर दृष्टीनंबंधींही अकाच घोटाळा आहे. येथे एक्पाद हुए। धेतत्या आहेत की काप हा विचार नितनीय आहे. याप्रमाणे क्रमांक १-२ है संदिष्य आहेत. यापैकी प्रमांक १-४-५-६ हे योग मात्र कोणत्याही काली होके शकतात. त्यात मंगळ-रवि. चद्र-मंगळ, चंद्र-3्प, मंगळ था महाचे एकमेकाणी संबंध सामितले आहेत. आणि ६ म्या ममोद्धांत शक-चंद्र-लग आणि बादरायण मताने मगळ यांने प्रायस्य दर्शित केलें आहे.

तालर्प यांतील पहिला व दुसरा योग संदित्य असून बानीचे योग टांक आहेत.

युग्मे चन्द्रसितावर्षाजभवनेम्यु र्जारजीवोदयः । रुपेन्द् नृनिरीक्षिता च समगा युग्मपुवापाणिनः ॥ बुर्युले मिथुनं ग्रहोदयगतान्द्रयंशोशकान्पश्यति । म्बांबे बेन्तियं बर्गायकवद्याष्ट्रगमन्त्वमिश्रः ममम् ॥ २४ ॥

क्षयाः-(१) मगराणीम चेद्र व गुक्त अस्त विषयश्चीम मुच, मेगळ, गुरू व लग्न हे अस-

तीज (२) लग्न व चंद्र तमग्रधीम अस्त त्याच्यावर पुरुप महाची हाँग्रे अनेल. (३) युष, मंगळ, मुक् व लग्न हे समग्रधीत विल्ष्ट अनतील, तर या प्रयंक योगावर करवा पुत्राचे पुळे होते; ते मह व वम हिस्त्रभाव नवमाधी असूत स्वत्वमाधीच्या तुषाची त्याच्यावर दिए अनेल, तर तीन मुलांचे लुळे— होते, व त्यात युः भिनुन नवमाधी असल्यास पुरुष आणि कन्या नवमाधी असल्यास स्त्री अस्त आणाते. वर्ष मह य लग्न ममिथ्यम गर्धीन अस्त मिल्न नक्तील तर तीनहीं गर्म त्या जाती समान होतात. स्पष्टी-करणा ——ह्या श्लीक्टवात देशील आधान क्षणे असणाऱ्या प्रह्योगावरून "जुळे" होस्याचे योग कोणते हेन साधितके आहे य त्यांचे अनेक प्रयाप दिलें आहेत.

# धतुर्धःसान्त्यमते विरुषे ग्रहेस्तर्दशोषगतैर्वरिष्ठष्टैः ॥ त्रेनाकिणावीर्ययुत्तेन दृष्टे सन्तित्रमृता अपिकोशसंस्थाः ॥ २५ ॥

छ्यी:— भनुराधोंने लग्न भनु नवमाशी अध्त महसुद्धा धनुनवमाशी अधतील, वायांच्यावर बल्बार अशा तुष शानीची दृष्टि अमेल तर अनेक गर्भकमव योग होतो. स्पष्टीकरण:— धनुराशीचे लग्न पतुनव माशी म्हणजे ८ रा. २६ थं. ४० वला पासून ९ रा. ० अं. ० कला याच्या दरम्बान स्पष्टलग्न आणि महिही स्थाच नवमाशात असतील व स्याच्या वर शुष शमीची होते असेल तर अनेक गर्भयोग होतो.

#### द्विशरीरांशनंयुक्तान् ब्रहान् लबंच पत्थिति ॥ कन्यांशकगतथान्त्रि गेर्भस्थं त्रितयं बदेत् ॥ २६ ॥

अर्थ:—सर्थ प्रह य छत्र द्विःस्वभाव नवमार्थी असून त्यावर कन्या नवमार्थीच्या दुधाची दृष्टि असैठ तर तीन वालकाचा गर्भ होतो. स्पष्टीकरणः—ह्या योगातील स्थित नवमारा प्रवर्तित आहे. सागितलेले प्रदेशेग हे नवमाश्रातच पाहिले पाहिनेत.

#### युग्मांशकस्तु कन्येका द्वौ पुमांसौ च गर्भजाः ॥ युग्गांशगान्त्रिलयं च गर्भस्थाः पुरुषास्रयः ॥ २० ॥

अर्थ: — मागील क्षोत्रात सांगि त्याप्रमाणे सर्व ब्रह्म व लग्न दि.स्त्रमाय नवमांशी अस्त सिम्न-नवमाशी असल्का बुधाची त्याच्यावर दृष्टी असेल तः त्या तीन बालका या ग्रमामप्ते दोन पुत्र व एक वन्या असल्क आणि सर्व ग्रह व लग्न मिश्चन नवमाशी अस्त त्यावर मिश्चन नवमाशीच्या बुधाची दृष्टी अमेल तर त्या गर्मात तीनही पुनच असतील स्पष्टीकरणा — क्या क्षोत्रातील योगाचा संवचही नवमी शाशीच आहे. भिश्चन लग्नत सर्व मह सिश्चनाशी व त्यावर सिश्चन नवमाशातस्या बुधाची दृष्टी हा योग पत्त पुत्र समोरका राशीत मिश्चन नवमाशी असेल तरच होईल.

#### कन्यायुग्मांशकोपेतां स्तथा युग्मांशको युधः ॥ कन्यानवांशकः सौम्यस्तिस्रो गर्भगतांगना ॥ २८ ॥

अर्थ — मर्थ प्रद प रूप रूपा नवनांगीं अधून निषुन नवनांगीं पुप अतेल व स्वाची स्वाच्यावर देशे असेल दिया बुध रूपा नवनांगीं अदून वर्ष प्रद रूपा सिषुन नवनांगीं अद्वा बुधाची स्वाच्यावर देशे असेल तर तिमरा नार्भ मुरीचा असेल. स्पष्टीकरणः— हा न्हेंगेलंतिही प्रदाचे नवमांग्र प्राधान्यचं आहे. यो आणि त्यावर देशे ही स्थिति नवमांग्रात समवत नसस्यास राज्यात्मक पाहिली पाहिने त्या सेरील नार्वेलत नाहिं।

द्विःस्वभावगतावर्कगुरू ग्रुघ निरोक्षितौ ॥ पुंयुगमं कुरुतस्तद्वत् प्रशिशुक्रमहोसुताः ॥ २५ ॥ कुर्वन्ति सीयुगं तत्र यसायस्य विशेषतः ॥ सीनपुंसकरथान्द्रिः पुंनपुंसकराके जः ॥ ३० ॥

अर्थ:— रिव व गुरु हे दिःस्वभाव रासीव अवन त्यांच्यावर वृधाची हष्टी अरोर्ड तर पुत्रांचे लुरे होतें. चंद्र, ग्रुक व मंगळ हे दिःस्वभाव रासीवर असून त्याच्यावर बुधाची हणे अरोल तर कन्याचे लुळे होतें. की न्युंककांचा जन्म देणारा श्रुष्ट असून पुष्प न्युंककांचा जन्म देणारा श्रीक हा मह आहे. लुळासाः—केवळ पूर्ण हणे चेतत्वराव शुपाची विवार राम्यच्या मृष्प्यस्य पदाचीत हथे पर्वण दानक लिए मानि स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्टित स्वार्ट

. निपेक काले चन्द्रार्कावन्योन्यंयदिषश्यतः ॥ तथैय चन्द्रमन्दो वा क्षीयजनमप्रदो तथा ॥ ३१ ॥

क्षरी:—संभोगकाठी चंद्र य रथि हे एक्मेकात पाहतील किया चंद्र य रानि एकमेकात पाहतील तर या योगाने नुपुंचक गर्मे शहाल, सम्प्रीकरण:—हा। अग्रेकांत आधानकाठी असणान्या प्रह्मोण क्रमान नुपुंकत गर्माचे लक्षण सामितले आहे. हा योगकारक चंद्र-पि आणि चंद्र-प्रति हे मह विशेष आहेत. आणि स्यांच्या परस्य योगामानुन्य हा "नुपंक्ष " योग होतो.

> निषेके आहरुप्रेयणेगे यमरु संभवः ॥ रुप्रेये आहपसम्ये स्वोचे वा यमरोद्भवः ॥ ३२ ॥

अर्थ:—संभोगवाली तृतियेश व स्रोश यांचा थीन होईल तर बुळा वर्भ राहील, स्थानयम् व सप्तरवामी हा तृतीवस्थानी वो शांशि अवेल त्या राशीचा नवमाश युंहलीत अवेल किंवा उद्य अनेल तर बुळा जन्म होतो. स्पर्शकरणाः—सा स्त्रीकात केवळ प्रशंतील योगायांगांगशी आधानवालीन बुंहलीतील सप्ताधियति य तृतीवाधियति याऱ्या योगांचे विचयन अवृत आणारीहि अंशात्मक योग नामिन तर्ले आहेत, तृण तृतीवस्थानांचे प्रावस्थ स्वर आहे.

> पष्टेको देहसंबंधी बुधः पष्टमतो यदि ॥ बुधक्षेत्रे च जननं यस्य स सीनपुंमकः ॥ ३३ ॥ बुधम्यानेन क्रनिनापुंनपुंसकता भवेत् ॥

अर्थ: —पुपान्या राग्नेने सम अवत् त्या तातीत पढेरा अरेस्य व पुर हा पट्टामानी अरोस, तर तो सी तपुंतक (सी अयत् नपुंतक असा) जन्म आगारा य वृष्य न्या राग्नीचा अरोस्य राग्नीचा यनि अरोस्य तर पुरच नपुंतक (पुरच असून तपुंतक असा) जन्म आगारा, स्पर्शकृत्याः —ह्या वर्दे का स्पानकानीन महयोगारस्य जनन-सिंग-दीर्वन विचा उत्तरित्रा (स्थानता) क्यामुळे उत्तर्य होतो किया जनस्तर्य राह्नो याचे दिल्हांत आहे. सी अयुन सीशाया असाम असाम प्रतर प्रत्य प्रतृत पुरस्याचा असाह कोलता महयोगापुळे उत्तर्य होतो त्याना निर्मय क्या स्थान तरह आहे.

निषेक्लप्रेयन्तिपनार्यां लप्रस्थिती चेद्यमलोद्भवः स्यात् ॥ वृतीयनायेन युते निषेके मोगीयपुक्तेयदि पादजातः ॥ ३४ ॥

ष्रये:---रंभोगकालम्या लहाचा अधिर्गत व वृत्रीयस्थानाचा सामी हे लहीं अनुदीत हर हुआ

जन्म जाणावा. सभोगकाठीन टर्मी तृतीय स्थानाचा स्वामी व राहु हे एवन असतील तर पायाळू जन्म होईल, स्पष्टीकरणः—ह्या स्टोनात पुन. ''वुळ्या'' चा जन्म कोणाया योगान होती हे दिले अदन श्टोकाच्या उत्तराचीत ''पायाळू'' माणसाचा जन्म होण्यात कारणीमृत होणारा योग दाखळ केला आहे.

> राहृद्ये लग्ननाथे कर्मस्थे पादपूर्वजः ॥ सराही रंभ्रपे लग्ने जातः स्यात् सर्पवेष्टितः ॥ ३५ ॥

अर्थ:—राहू रुमी अर्ग्न लग्नसामी दशमात अरेल तरीही पायाळू जन्म होईल, अष्टमाचा स्वामी हा राहूने युक्त असा रुमी असता जन्म सर्व बेष्टित असा होईल, स्पष्टीकरण:—ह्या स्त्रोकात वरील खोका तील योगाप्रमाणेच पायाळू जन्म होण्यास कोणता योग कारणीभृत होतो तो दिला असून उत्तराचीत सर्व बेष्टितजन्म होण्याचे प्रहयोग सागितल आहेत.

> रंभेश्वरेपापुत्रते विलये जातोरगैर्वेष्टितदेहवान् स्यात् ॥ केंद्रे सराह्यै गुलिकेन युक्ते लमेश्वरे वा निधनेशयुक्ते ॥ ३६ ॥ ऋग्यहाणांच दृकाणलये जातोरगैर्वेष्टितदेहवान्स्यात् ॥

अर्थ:—अष्टमाचा स्वामी पायपुक अका त्याँ असता सर्व बेटित जन्म होतो. लग्नस्वामी केंग्री गर्डु आणि गुरिक गानी युक्त अवेट किंचा अप्रमेशान युक्त अरोट, किंचा ट्रेफ्काणलम क्रू. महार्चे अरोट वर्र सर्वेदित कन्म होतो. स्पष्टीकरणः—ह्या स्नोकात को स्वाहि सावकाचा जन्म सर्वेद्वित होग्यास तीन योग दिखें असन त्यात राहुचा व अप्टमस्यानाचा विशेष सबस द्वादिला आहे.

#### लप्रतिभागे बुधसर्पकोलास्तन्नाथयुक्तस्तुतथात्रिभागः ॥ ग्रुभग्रहाणांचदशाविहीने जातोरगेर्वेष्टित देहवान् स्यात् ॥ ३७॥

अर्थ:—बुध, राहू, धानि, हे लग्नान्या द्रेष्काणां असतील किंवा लग्नाचा द्रेष्काण आपत्वा स्वामीन युक्त असेल व त्यावर ध्राममहाची दृष्टि नसेल तर सप्तेशित जन्म होतो. स्पाग्निक्तण:—धा रुशेकातही सप्तेशित जन्म कथन आहे. स्पेत्रीहित जनन हें जरी नहमाँच आणि सर्व सामान्यत. होत नस्ते तरी काहीं प्रसंगी अर्थे जनन होते आणि अद्या जननाचे तेळीं कवित् वालकाचा य जननीचा अंतरी होतो. म्हणून ह्या सप्तेशित जननयोगाला एका विशेष तस्त्रेचे महत्व आहे.

> ग्रशांके पापलपे वा दृश्चिकेशत्रिभागगे ॥ श्वभैः स्वायास्थितैर्जातः सर्पस्तद्वेष्टितोऽपि वा ॥ ३८ ॥

अर्थ: —वह हा मगळाऱ्या हेष्काणी अनून त्याच्या द्वितीय च हादरास्मानी श्वम ब्रह अवर्तील-अगर पापप्रहाच्या राशीचें छत्र अवहा ते मगळाऱ्या देष्काणी अरोल च त्याच्या द्वितीय आणि हादध, स्थानी श्वम ब्रह अरोल तर सपेचेश्विट बन्म होतो. स्पष्टीक्ररणा:—बा न्याकाहां सपेचेश्विट बन्मकमना चाच माग आहे. पण यात वैशिष्टय हें की हो हाणाचा वस्त्र आणि तोही चाह मगळ याच्याग्री हात-वित्रा आहे. पापप्रहाचें छत्र आणि त्याच्यादी मगळाचा वस्त्र साहित योग आहेच.

चतुष्पद्गते भानी शेषेवींर्य समन्त्रिः॥ द्वितनुस्थेत्र यमली भवतः कोशवेष्टिती॥ ३९॥

अर्थ: — रवि हा पग्नराधीन असून नाकीचे सर्वमह दि.स्वमाव राशीस दश्यान असतील तर कीच-वेष्टित आर्थ होते. स्पष्टीकरण — का श्लोकात कोशबंहित जन्माचे कारण सांगतले आहे. यात स्वीचा पृत्र आर्था संवय है त्याचे कारण दिल्ले आहे. केंसाळ मनुष्याचा जन्मही अभाच योगावर होण्याचा समय अस्त्रों.

#### छागे सिंहे दृपे लग्ने तत्स्थे सीरेऽथवा कुले ॥ राष्ट्रयंशसदृष्ट्री गात्रे जायते नालवेष्टितः ॥ ४० ॥

अर्थ —मेप, सिंह दिना पृषम राशीचें लग्न अस्त तेथे श्रांत अथवा सगळ अरेल तर लग्नाच्या न्यमाश राशीचे दरीवित्या जाणाऱ्या शरीराच्या मागी नालवेष्टित असा जन्म होईल स्पष्टीकरण — स्ना रुगेकात नालवेष्टित कम्मकमान्ये योग दिले अस्त ते अनेक आहेत यात जसा राशीचा व पार-प्रदाना स्वयं नवसाशावर अर्थे स्वयं आहे नालवेष्ट्रन शरीराच्या कोणस्य मागात असेक याचा निर्णय नवसाशावर अयलपुत आहे

#### लग्ने सपापे बहुपापदृष्टे राहुष्पज्ञाम्यां सहितेऽथवात्र ॥ पापग्रहाणां तु विलग्नभे वा जातो नरो नाल विवेष्टितांगः ॥ ४१ ॥

अर्थ — लगात पागह अन्त त्यार अनेन पायहाची दृष्टि अवेल निवा लगा राहु किया केन्न अवेल तर नालवेषित जन्म होतो अयवा पायहाची लग्न अस्त लावर अनेक पायहाची दृष्टि असेल तर नालवेष्टित जन्म होतो स्पष्टीकरण — हा को बातही नालवेष्टित जन्म होण्यास आण्या कोणते योग नारणीसूत होतात वाची मीमास आहे यात हैं लक्षात देवण्यामार्स्स आहे वी, नालवेष्टित योग होण्यास पायहाचेच्य योग रिवास सामित अहेत योग होण्यास पायहाचेच्य योग रिवास सामित अहेत यात हैं लक्षात देवण्यामार्स्स आहे वी, नालवेष्टित योग होण्यास

# कुरान्तरेलप्रगते सराहै। लग्नेकुजेवाऽसुरनाथदृष्टे ॥ लग्ने अनी भूमिसुतेनदृष्टे जातो नरो नालविवेष्टितांगः ॥ ४२ ॥

अर्थ — मगळाशियाय क्रमह लग्नी असेल य तो राहुमुल कसेल, अगया लग्नी मगळ असून तो सहन्या दर्शांत असेल, अथया लग्नी शांति अयुत्त तो मगळाऱ्या दर्शत असेल तर नाल्येष्टित जन्म होतो. सर्प्राकरण — ह्या श्लीवंतदी नाल्येष्टित जन्म होज्यात वारण वाय ! कोणत्या महयोगार्चे हैं पल आहे त्याचा दालका आहे क्रमहार्चे मायस्य हैंच त्याचे कारण

## तत्कारुमिन्दुसहिवो द्विरसांघकोष-स्तुच्य राधिसहिते पुरतः श्रद्याके ॥ यावानुदेति दिनरात्रियमानभाग्-स्तावटते दिननिर्धाः प्रयदन्ति जन्म ॥४३॥

#### उदयति सुदुभागे समुमम्थे च मन्टे यदि भगति निषेकः स्रतिरह्मत्रेषण ॥ शाहीनि तु विधिरेषेद्वाद्यार्ष्ट्यः प्रकृषी निगदितमिह चिन्त्यं स्रतिकालेऽपि युक्तया ॥४४॥

अर्थ — आधान तम धनीन्या नवसायां असून यान ससमस्यानं असून शाहारा यमं तीन स्पानी प्रमूत रावता व आधान तम, चत्रान्या नवसायां असून चत्र सहमान अस्ता गाहाराय गर्म बारा स्पानी प्रमूत होतो हेंच नियम प्रमूति कार्तान तमात्राहें युनीने त्राम् कर्मा स्पूर्ण — धा अभेवांत त्रवं सामान्यत आधान कात्राम्यत प्रमूति वालाची कात्र मामान्यत आधान कात्राम्यत प्रमूति वालाची कात्र मामान्यत और दे १ महित्याच्या दरम्यान अस्तो त्यारेशां अधिक कात्र त्यारेशां अधिक कात्र त्यारेशां वालाचाम कार्याम्य होत्यान अस्तो त्यारेशां अधिक कार्याच्याम कार्याम्य होत्यान अस्तो त्यारेशां अधिक विकासमुद्धेय लाग्याम कार्याम्य होत्यान वालाची कार्याच्याम कार्याम्य होत्यान वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची वालाची व

पिरुकर्मेखाँ। दुस्यौ देहेरो वलसंयुते ॥ विना सीमन्तकर्मादिजावः पुत्रो न संदयः ॥ ४५ ॥ लाभे पापे पापग्रहे न सीमन्त सत्तो भवेत ॥

अर्थ: — नवम व दद्यम वा स्थानांचें स्तानी बाईट स्थानात अन्न स्प्रेस थलवान् अनेण हर सीमन्त कर्मासिवाय पुत्र जन्म पायतो. लामस्थानी पाप ग्रह है पापमहाच्या राशीव असतील तर तें मूठ सीमात कर्मारिवाय अन्मलेलें आहे, अले समजांच, खुलासाः — सीमंत वर्म हा एक संस्कार आहे. तो प्रापारिश्य मा मिल्यातान वाटेल तेला पत्रों करावयाचा अतती. हा संस्कार साहत पारच योहें छोक करीत असतील. बहुदाः या कर्माचा लोपच झाल्यावास्ती आञ्ची स्थित आहे. स्पष्टीकरणः — सा करीकात सीमितलेला योग हा सामदालां वाहण्याचें कारणचा दिसत नाहीं. सीमंत कर्म हा संस्कार न होन्याल ग्रह योग कार्यानुत्र असतील पण त्या संस्काराचे महत्व मानलें जात असेल तेरहां ।

> पितुर्जातः परोक्षस्य लग्नमिन्दावपश्यति ॥ विदेशस्थस्य चरभे मध्यादश्रष्टे दिवाकरे ॥ ४६ ॥

अर्थ: — चंद्र जर लप्रारु पहात नरेल तर पितृपरीख जन्म जाणावा. आणि रिव हा चर राग्रीक त्रवमस्थानीं अरेल तर जन्मकालीं पिता परदेशात अरेलड़ स्पष्टीकरणाः — जन्म काली पिता रहीत नरि-प्याचे योग हा। रोजेकात वर्धित केलें आहेत. त्यांत च्यांत प्रार्थ राव याचा मुख्यतः संबंध आहे. रिव दी पित्याचा कारक अरुक्याने त्याद प्राथान्य मिल्ली योग्यन्य आहे.

> उदयस्थेऽपि वा मन्दे कुले वाऽस्तं समागते ॥ स्थिते वाऽन्तः क्षपानाथे शर्थाक सुत शुक्रयोः ॥ ४७ ॥

अर्थ: — यति हा लगात अरोक किंचा मंगळ सतमात अरोक, किंवा चंद्र हा बुध व ग्रक याच्या-मध्ये अरोळ तर बाप परेशात अरता जन्म जाणाता. स्पष्टीक्ररण: — जन्मणान्या व्यक्तीचा विता त्या यक्तीच्या जनन काठी परेशी अराज्याचे योग यात दर्शित करण्यात आरो आहेत. यात शिन, मंगळ, चंद्र व ग्रक थाचा योगसंच्य आहे.

> स्थिते वायदि शीवांशौ शुभक्षेचर राशींगे ॥ ओरसोयं भरेगजातो गुरुवर्गे समन्विते ॥ ४८ ॥

अर्थः —वर चद्र हा धुम महान्या राष्ट्रीय अरेख किया गुरूच्या वर्गी अरेख ता तो औरत पुर जाणाया. स्पष्टीकरणः—हा श्लोकात औरस पुत्राचा योग कीणवा महस्थितिमुळ होतो, याचे दिस्सर्यन आहे. औरस पुत्र योग होण्यात चट्ट आणि गुरू याचे स्थापिस्य आणि योग कारकत्व पाहिंचे है हां नोगातीळ स्वास्य होग.

जीवेन भौमसंदृष्टः स्वर्गे चार्वजीतम् ॥ क्षेत्रजोयंभवेकातः ससीम्यो वा वलान्वितः ॥ ४९ ॥

अर्थ:--पुर हा मंगळाऱ्या दर्शित नसून रवि व चंद्र हे आपापश्या वर्गी असतील किवा शुरु हा बुपातें बुक्त अतून वरुवान् अलेल रा होनाच्या टिकाणी कम त्राणावा. स्पटीकरणा:--हा स्टोकात पुण्य हेतामध्यें जम्म होज्यास कोणवे गोग कारणीमूस आहेत याचा विचार आहे. यात रवि-चंद्र, सुरू व पुण्या याचें परस्पार्क्षा होणारें योग संवित केलें आहेत.

मन्दवर्गगते चन्द्रे मन्द्युक्ते तु पंचमे ॥ मानुभागव संदृष्टे पुत्रः पोनर्भवो मवेत् ॥ ५० ॥

अर्थ.--चंद्र हा शनीच्या वर्गी अस्त शनीसह पचमात असता त्यावर रवि व ग्रुक्त यांची दृष्टी

अवेल तर तो पुनर्विवाहित स्त्रीचा पुत्र जाणावा. स्पष्टीकरण:—पुनर्विवाहित स्त्रीणसून होणाऱ्या सतताच्या आधान काली कोणत ग्रहयोग आहेत याचा विचार ह्या श्लोकात दक्षित स्ररण्यात आला आहेत.

> व्यये भास्कर संदृष्टे वर्गे भास्कर चन्द्रयोः ॥ चन्द्र सर्ययुते वापि कानीनोयं भवेत्ररः ॥ ५१ ॥

अर्थ:—बाराध्या स्पानावर रथीचां दृष्टी अतेल, विवा रिष हा चंद्राच्या वर्गी व चंद्र हा रबीच्या वर्गी अववा तो कुमारी पुत वाणावा. (कर्णे हा हुमारी पुत्र होता. े स्पष्टी करणः—अविवारित रियतित रहणजे कीमार्योवर्थेमप्ये होणाच्या संततीचा योग हा क्लेकात दिला आहे. पण ह्याचा विचार कार वारकाही केला पाहिने.

> चन्द्रदृष्टियुतो मान्दिर्भानुषुत्रसमन्त्रितः ॥ तद्वीक्षणयुतो वापिदत्तपुत्रो भवेत्ररः ॥ ५२ ॥

अर्थ: — मान्दि हा चढ़ानें हुए असून रानीनें बुक्त बिंवा रानीच्या दृष्टीत असेल तर तो दक्त पुत्र जाणावा. स्पर्शकरण: — हा स्त्रीकांत '' इत '' पुत्राचा विचार बेला असून दक्त पुताचे योग कोणतें हैं दिलें आहेत, दक्त पुत्र म्हणजे दक्तक पुत्र की काय, हा प्रश्न चितनीय आहे.

> श्चन्यद्गारकसंयुक्ते सप्तमेवाऽथर्यचमे ॥ अन्येरवीक्षिते रोटैः कृत्रिमं त विनिर्दिशेत ॥ ५३ ॥

अर्थ:—सप्तम किंवा पत्रम या स्थानात शित व मगळ असतील व त्या स्थानांवर अन्य महांची इष्टी अक्षेत्र तर तें मूळ इपिम आणार्वे. स्पष्टीकरण —का कीरांतील "कृषिम" या पदाचा कार्द्धांच अर्थ बीच होण्यासारका नाहीं. इपिम म्हणजे बनावट अर्थात् यात काहीं तरी शब्दाचा अव्यग्रंश सालेळा असावा.

> परस्परक्षेत्रमती तु होरारसातलेशीयदिजन्मलपात ॥ लप्नेश्वरो वा हिबुकेश्वरोचा घ्वजाहिबुक्तो जननं परेण ॥ ५४ ॥

अर्थ:—होरा व चतुर्भभाव यांचे अधिपति एकमेवाच्या स्थानी अधतील लग्न स्वामी व चतुर्पेश राहू केत्नी मुक्त अधतील तर ते मूळ लारज वाणाव, स्पर्मकरण:—मा स्क्रीवांत जारज सतति योगाचे विवेचन आहे, ह्या योगांचे दिग्दर्शन करण्यातील प्रथनस्यांचा हेतु सर्वमा चितनीय आहे.

> लग्नं ग्रशांकं सुरराजमत्री न वीक्षते नैकगृहम्थितो वा ॥ न जीववर्गेण प्रतं तदानीं जातं वदेदन्यसमागमेन ॥ ५५ ॥

अधी:—गुद हा लगावर किया चद्रायर पहात मवेल किया तो लगी अथा चद्राने पुत्र नवेल आणि लग्न व चद्र गुद्धान्य वर्गा नविलेल तर त्यांची अन्य पुद्धान्य समागमाने (व्यभिचाराने) उमित्र जाणावी. स्पणिकरण:—या अगेवात स्थानिवारागद्व ग्रंपाचे पर पुरुषानयून होणाऱ्या स्वतीऱ्या आधान काली कोणता प्रश्नोच परकारका अस्ते याचा उद्दोग्न आहे. है सर्वेच योग कार ग्राह्मोंने तपास्केत. स्वकी रोगी अपन कीणी स्वयती स्वर्ण करणे हा पुष्प व्यभिचार योग आणि स्वयती सेरीज अन्य पुरुष व्यभिचार योग आणि स्वयती सेरीज अन्य पुरुष प्रभाग करणे हा की स्वर्ण चार चार है तारतस्माने जाणावे.

म्याती दितीया रिवारयुक्तासमप्तमी सोमजरेवती च ॥ सद्वादशीमानुयुत्रश्रविष्ठाचतेषु जातः परतो यदन्ति ॥ ५६ ॥

अर्थ:---द्वितीयेला स्वातीनश्चत्र अनून स्विचार अप्तेल, विचा सप्तमीला रेवती नद्यत्र अन्यन सोयन बार अप्तेल विचा बादग्रीसा पनिष्ठा नश्चत्र अमून स्विचार अप्तेल सर जन्मवार्थ मूल जारज आपार्थ. स्पष्टीकरणः—ह्या श्लोकात जारज जन्माची कारणे दिटीं आहेत पण हे योग इतके स्थूल व शंकासर आहेत की, त्याची छाननी केल्यास ते तत्यमीमासेच्या दृष्टीनें टिकणार नाहींत म्हणून ते त्याच्य होते.

#### भद्राख्यतिथियुक्तेषु त्रिपादर्शान्त्रितेषु च ॥ मन्दार्कभौमवारेषु जातमन्योद्भवं विदुः ॥ ५७ ॥

अधे:—शानि, रिव व नंगळ वा वारों महा (दितीवा, रुतमी व द्यादती) तिथी असून विशाद नखब ( पुनर्वेद्व, विशाखा व पूर्वीमाह्रपदा ) असेल तर झालेलें मूल जारल जाणावें. स्पष्टीकरणः—सा स्प्रोकाची स्पिति देखील वरील प्रमाणेंच आहे. कारण वार, तिथि व विधाद नक्षत्र याचा योग अनेक बेळा येकं शक्ती व त्याची मर्योदा पाकण दिवस न्हणजे ४५ विकाययेत राहील. अर्थात् इतस्या दीनै-कालातरे सर्वे जम्म जारल संस्थाली येणे अशक्य दिवते.

#### न रुप्र मिंदुंच गुरुनिरीक्षते न वा श्वशंकरविणासमागतम् ॥ सपापकोऽकेण युतोऽथवाशशीपरेण जातं प्रवदन्ति निश्रयात् ॥ ५८ ॥

अधे:—(१) छद्र किंवा चन्द्र शावर गुरूची दृष्टि नरेछ; किंवा चंद्र हा रक्षीने युक्त नरेछ; (३) किंवा चंद्र हा पायमदाष्ट्र रखीने युक्त अनेस्ट तर तिश्वयाने वादल जन्म आहे, अर्थ (कांवी) सागवात. स्पर्दीकरण:—हा श्लोकांत्रही जारज जन्माचेच थोग सागितले आहेत. पण केवळ येवळाव योगावच्न तशी स्थिति असेळ असे संभवत नाहीं. दिलेख्या योगात आणाखां, मुक्तपर्यांच असलेच पाहिणेत. उदाहरणार्थ क्या-बदावर गुरूची दृष्टि केवळ रास्यात्मक तस्य अंद्रात्मक कृष्णे पाहिले.

#### गुरुक्षेत्रगते चन्द्रे तद्यके चान्यराशिगे ॥ तद्रेकाणे तदंशे वा न परैर्जातरूव्यते ॥ ५९ ॥

अर्थ:—चंद्र हा गुरूचा ( घट्ट विंचा मीन ) राशीस असेल; ( २ ) किंवा तो अन्य राशीत गुरूनें बुक्त असेस ( ३ ) किंवा वो गुरूचा हेफाणत असवा नवसाशात अरोल, तर तो जाता जाम नाहीं. खुलासा:—गुरूच्या ट्रेफाणात न्हणें ने ट्रेफाणकुङलीत पत्र किंवा मीन राशीत आणि गुरूच्य नवसाशात म्हणें नवसायहुं देखीत पत्र असर मीन राशीत असे समजाते. स्पृष्टीकरण:—कोणतारी प्रकार गोणत किंवा कमीपणा नसलेच्या जन्माचे योग यात जासितलें आहेत. स्पात गुरूचे प्राप्ताच आहे " न परेजात हप्यते " याच्या देवर्जी " जन्मीचम विशिष्यते " असे पाहिको होते. साराण उत्तमाचा मीरा आहे.

#### कृरर्क्षगतावज्ञोभनौ सर्योद्यूननवात्मजस्थितौ ॥ बद्धस्तु विता विदेशमः स्वे वा राशिवज्ञादयोपथि ॥ ६० ॥

यजमान किंवा धराचा मालक याचाही द्योतक आहे. म्हणून इतक्या व्यक्तींपैकी क्षोणाला तरी हा योग बाधक झाल्याशियाय राहणार नाहीं

' रबीच्या समात शनिमंगळ योग असता त्या दोन्ही महाची रबीवर पूर्ण दृष्टि पडत असस्याकार-णान बागाला बंगनयोग होणें स्वामधिक आहे. त्यावप्रमाणें रुप्त चंद्र किंद्रा शेव यांने नवमस्यान हे पितृ-संश्वक असस्याकारणानें या स्थानातील अनिमंगळांची जरी रबीवर दृष्टी पडत नाहीं, तरी बागाला बंधन होणें असंस्वतीय नाहीं. पंचमात मात्र हा योग कसा होतो, ते उपन्यति विद्य होत नाहीं.

धानिमंगळाचा योग रवीन्या चतुर्यात, दशमीत अगर ध्यमीत झाल्यानिही वायाला वंधन होऊं शकेल. स्पष्टीकर्त्या:— याचे स्रशिकरण विशेषच केले पाहिले, कारण ह्या रुशेकांत अनेक गोर्शने मिश्रण केले गोर्ले आहे. ह्यां रुशेकांत जन्मकांची रित्याची श्रियेत काय अवद्यी पाहिले याचे दिरव्यांत असून लगासीच त्याच्या पुटे रित्याल कोणत्या प्रह्योगकारणामुळें वंधनयोग प्राप्त होतो याचेही दिग्दर्शन आहे. तण बंधन-योगाचा वेथे का संबंध जोडला हे सम्बर्णन वटीण आहे. वेथे एक जन्मकाळी रिता बंधनात धुगेल अधे स्राप्तिक अतरे तर ययोचित झाले अवर्ते. वंधन प्रत्योक काही तरी विरोग प्रकारचें संकट अगाच अर्थ प्याचा कोणत्याही प्रकारची अनिष्ट काळवी हेंही मानसिक वंधनच आहे.

#### पूर्णे ब्रिशिनि स्वराबिगे सौम्ये लवनते शुभे सुखे ॥ लग्ने जलजेऽस्तगेऽपि वा चन्द्रे पोतगता प्रद्वयते ॥ ६१ ॥

अर्थ:—(१) पूर्व चंद्र कर्क राशीत असूत बुध लग्नी व ग्रह्म चतुर्यस्थानी असेल किया (२) जल राशीच लग्न असून चंद्र सत्तात असेल तर गर्भिणी की नौकेत प्रसृत होते. खुलासाः—जलराशीचें लग्न असता सत्तातील चंद्रश्री जलराशीत्व असावायाचा. हा चंद्र पूर्वच असला पाहिन असे नाहीं. गर्भिणी कीने प्रसाव करताना हा योग लक्षात प्याचा. स्वष्टीकरणः—का लोकांत प्रसृतिस्थानाचा निर्देश य तो स्थान प्रस्थान पांचे विश्ववीकरण केष्ठें आहे. त्यात लग्न चराशीचे य चंद्रश्री चर-जलचर—आणि इतर प्रह चर-राशीचे य चंद्रश्री चर-जलचर—आणि इतर प्रह चर-राशीत हा दिलेला योग पाप्यांत किया पाणवल्याची जागा दशीवतो.

#### आप्योदय आप्यगः ग्रशी संपूर्णः समवेक्षतेऽथवा ॥ मेपूरणवन्युलप्रगः स्थात् सृतिः सलिले न संशयः ॥ ६२ ॥

े धर्धः—(१) उदित हम जहराशीचें असून चंद्रही जहराशीव अधेल, (१) किंवा जल-राशीच्या क्रमवर पूर्ण चंद्र पहात अधेल; (१) किंवा जहराशीचें हम असून चंद्र दहाव्या किया चवच्या किंद्रा पहित्या स्थानीत अधेल तर पाण्याच्यों अन्म जाणावा. स्पष्टीकरणः—पाण्याच्ये किंवा पाण्याच्या अधि एपिद्र जन्म होणारंच्या हमकुंडलीत कोणाया ह्याचें बचकरें योग असतात हे यात दिलें असन स्थात जहराशीचें प्रापान्य आहे.

#### उदयोडुपयोर्व्ययस्थिते गुप्त्यां पापनिरीक्षिते यम ॥ अलिकर्कियुते विलग्नमें सीरे शीतकरेक्षितेऽवटे ॥ ६३ ॥

अये:—(१) छप्ती चंद्र अन्त ब्यवस्यानी शनि हा पानमहाच्या हष्टीत अगेल तर भुतारीत मृत्य जाणावा, (१) शनि हा इश्विक किया कर्क रासीचा त्याँ अनुत त्यावर चंद्रानी हष्टि अगेल तर सुणावत (सार्चेत) जन्म जाणावा, स्पर्णकरणाः—हा ग्रेशकात सुपार, माणी, तळपरे किया गोल जागा पांच्यात करना होणारंच्या हर्द्योगाचे विरोचन आहे. ह्या योगांदर कोणत्या महाचे कोणत्या जागेवर स्थामिल अवते याचारी गोथ आनायारी होरिंट.

मन्देञ्ज्जमते विरुप्रमे बुष्प्रयेन्द्निरिधिते क्रमाद् ॥ क्रीडामवने सुरारुये ग्राकरभूमिपुच प्रयूपते ॥ ६४ ॥ अर्थ.—जल रावीचा शनि लगीं अवन त्यावर वुधाची दृष्टि अवती श्रीडारसामी, रवीची। दृष्टि असता देवालयात व चत्राची दृष्टि असता जिकरल्यावर जन्म जाणावा स्पष्टीकरण—सा स्त्रोकांत जन्म कोणाया स्थानी होतो यावहलचे विवेचन आहे. ह्यावरून ज्याप्रमाण ज्या प्रहाचा च्या स्थानार्यी सबय दर्षित केला आहे त्याप्रमाणेच त्या प्रहाचा सबय इतर कार्ट्यो ही त्या त्या स्थानार्यीच येती ही गोष्ट लक्षांत ठेवावी

## नृलप्तमं प्रेक्ष्य कुजाः स्मग्नाने रम्ये सितेन्द् गुरुरप्रिहीत्रे ॥ रविर्नरेन्द्रामरगोकुलेषु श्विल्पालये इः प्रसर्वं करोति ॥ ६५ ॥

अर्थ — मनुष्य राघीचा धाने त्याँ अधून त्यावर मगळाची दृष्टि अवता र्यानात, प्रक व चढ़ बाची दृष्टि अतता रमस्यानीं, गुरूवी दृष्टि अवता होमघाळेन, राचीची दृष्टि अवता राजग्रहात किया देवात्यात किया गोधाळेत आणि तुषाची दृष्टि अवता शिल्य बाळेत बन्म जाणावा. सम्प्रेक्तरण —का भेजेकातही जन्म गोजन्या जागेंत होतो याचे विचेचन व योग धारिवले आहेत मानव राधीचा धानि कर्मी हैं यात सुरूप तत्त्व अधून त्या धानेवर निर्योगस्या महाची दृष्टि है योगकारक आहेत

#### राज्यंज्ञसमानगोचरे मार्गे जन्मचरे खिरे गृहे ॥ स्वर्थाञ्चाते स्वमंदिरे वरु योगात्फलमंज्ञकर्श्वयोः ॥ ६६ ॥

अर्थ — लग्न व त्याचा नवमारा यांत जो राशि वच्चान् असेल तो राशि चर अस्ता त्या राशीनें दर्श्वीक्या जाणान्या स्थली अथवा मार्गात व स्थिर अस्ता त्या राशीनें दर्शविक्या जाणान्या (स्थली) सरामर्थे जन्म होतो कम जन तवमार्शी असेल तर स्तत च्या पर्शीच जन्म होतो, स्पष्टीकरण—यात स्था व त्याचा नवमाश्च यावस्त जनस्यलाचे योग सागितले आहेत. चर नवमाशाचे एल मार्गीत आणि स्थिर नवमाशाचें एल परांत व स्तनबमाशाचे स्तत च्या परी असे आहे.

# आरार्कज्ञयोख्निकोणगे चन्द्रेऽस्ते च विसृज्यतेऽम्बया ॥ दृष्टेऽमरराजमित्रणा दीर्घायुः सुखमाक् च सत्कृतः ॥ ६७ ॥

कर्ष —दानि न मगळ हे एका राशीनर अवन स्थान्यां निष्क्रेणात ( र्ष्ट्या व ५ व्या स्थानाव) किंवा सप्तमात चद्र अकता बालकात माता टांकते व कर चढ़ावर गुरूनी दृष्टि असेळ तर होणारे बालक दीर्वाधु, मुखी व पुष्पयान् असे होते स्पष्टीकरण —यत मातेशावन दूर राहण्याचा योग प्रथम सामितवा असन उत्तरापीत दीर्वाधु योग कोणत्या महासूळे होतात यांचे विवेचन आहे.

पापक्षितं तु हिनगाउदये कुनेऽस्ते । त्यको विनद्यति कुनार्कनयोस्तयाऽऽये ॥ सौम्ये भिपस्यति तथाविधहस्तमेति । सौम्येतरेषु परहस्तगतोऽप्यनाषुः ॥ ६८ ॥

अर्थ — चद्र हा बर्गी अत्न त्याबर पापग्रहाची दृष्टि अपेष्ठ व मगळ सर्तेमात अपेल तर ते मूर्ण आर्देने टाकल्यामुळ मरण पावर्ते मगळ व शिन हे अकराव्या स्थानांत असताही हाच योग पडतो ला बहारर तर सुम मह रहात अपेठ तर ते मूळ त्या धुम्माम्बरण पर्मामाणे व्याचा धर्मे अधा पुस्पाकहरू गीतलें जातें व पापग्रहाची दृष्टि असेल तर त्याचा हुक्यानें समाळ करूमहो ते अख्या हुतेंतें जगत नाहीं) स्राचीकरण — हार स्पेकांत आर्देने टाकल्यामुळें मूळ मरण पागणें, दुष्ट्याकहून मूळ सगाळलें जाणें, आणि अस्यासु होणें असे योग दिख्यीत केलें आहेत शेवट्या योग अस्यासु क्रसामुळें होतो याचा आहे

पिरमारगृहेपु तद्रलात् वरुशालादिपु नीचमैः शुभैः ॥ यदि नैकगतेस्तु वीक्षितौ लग्नेन्द् विजने ग्रह्मयते ॥ ६९ ॥

अर्थ -- जो प्रद्द बलवान् अरेल त्यावरून बाप, आई, चुलता किया मावशी याच्या परी जम्म

जाणावा. अनेक श्रमध्र नीच असतील तर घराबाहरन्या स्थर्ण जन्म जाणावा. लग्न व चंद्र यांवर एकष्र नएकेल्या सर्व श्रमध्रहाची दृष्टि असेल तर निर्जन प्रदेशांत प्रसृति होते. स्पर्धीकरणाः—यशील, आई, चुलता, किया मावशी यान्या परी जन्म होण्याव कोणते योग कारणीमृत होतात याचे योग ह्या स्थेजांत दिकें आहेत. यांत आई आणि यशील असे निर्मिराळें दिलें आहे, त्यावस्न आई म्हणजे मानुल पर समजावें.

मन्दर्शीये ययिनि हिबुके मन्दर्शेष्ट्रज्यनेवा । तेषुक्ते वा तमिस ययनं नीचसंस्थेयभूमी ॥ यद्वद्राधिर्वजिद्दिर्श्जं भूमोक्षस्तुतद्वत् । पापेथन्द्रात् स्मरसुखातैः क्षेय्य माहुर्जनन्याः ॥ ७० ॥

अर्थ:—(१) चंद्र हा रानीच्या नवमांथीं असेल, (२) किया चतुर्यस्थानीं असेल, (३) किया वार्यायद धनीची हिट असेल, (४) किया तो जल्यायीय असेल, (५) किया तो धानीतें युक्त असेल तर त्या बालकाची अंघरात स्वर्यत होते. अनेक पायबद लग्द नीच असतील तर अमिनीयरच प्रयूति जाणायी. लग्नातं उदित असलेल राशि व्यां जातीचां (धीचींट्य, प्रटोट्य कियां उम्मयेदय असा) असेल त्याच्यमाणेंच गर्म जन्म पेतो. चंद्राच्या ७त व ४त अनेक पायमह असती प्रयूति झाल्याल मार्चेल होतील असे साम्बर्या होतील असे साम्बर्या होताल सम्प्रीकरणः—अंघरात, जमिनीचर हत्याचि कोणता दिकाणी जन्म कोणता स्थायोगामुळे होती हे प्रयमतः सोगून उत्तरायीत मार्चेल प्रयूतिकाली हेरा देणोरें योग कोणते हे सामित तर्जे आहे. त्यांत चंद्राणयुन ४-७ या समार्गी पायमह हा योग आहे.

स्नेहः ग्रशांकदुदयाच वर्तिर्दीपोऽर्कयुक्तर्धवशाचराद्यः ॥ द्वारंच तद्वास्तुनि्केन्द्रसंस्थेईयं ग्रहेवीयसमन्वितर्वा ॥ ७१ ॥

अर्थ:—वंद ज्या राशीत असेल त्या रादीच्या चर्माप्रमाणे दिव्यात कमेजास्त तेल असते. लगाचे उदित अंशाप्रमाणे वात असते. रिव ज्या राधीत असेल, तो राधि चर, रिवर किया दिस्तमाव असेल, त्या-प्रमाणे दिवा चंदल, रिवर किया सम्पन मधून हालणारा असा असेल. कंद्रांतील प्रदेशकर किया त्यांतील वलवान प्रहांचकर त्या महांच्या दिशेस स्वेतिक रिवर विका स्वाच्या दिशेस स्वेतिक स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या दिशेस स्वेतिक स्वाच्या स्वाच्या दिशेस स्वेतिक स्वाच्या स्वाच्या दिशेस स्वेतिक स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्व

जीर्णे संस्कृतकर्मजे क्षितिसुते दग्धनवं शीतगो । काष्टात्यं न ददं रवी श्रिशुते चानकशिल्पुद्भवम् ॥ रम्यंचित्रयुतं न्यंच भृतुजे जीये टदं मन्दिरं । चक्रस्यस्तु यघोषदेशरचनां सामन्तपूर्वा वदेत् ॥ ७२ ॥

यक्षवान् असेल तेन्द्रा लग्नावरूनच वर्णन कराने, कित्येक चतुर्ध स्थानावरूनही करितात राशीची ची निवासस्थानें दिल्लें आहेत त्यावरून जमस्यलांच वर्णन करात येतें, यात शका नाहीं एखावा लग्नी हिंद राशि उदित असून या राशींत कर विव असेल तर त्या मनुष्याचा जन्म एखावा मोठ्या पर्वतावर किंवा तसस्या पर्वतावर व्यवस्था गार्वी, किंवा जबक मोठे रान आहे कथा स्थली किंवा राजधानीच्या शर्दी, किंवा जेये किंवा उद्या स्थली किंवा राजधानीच्या शर्दी, किंवा जेये किंवा क्या स्थली किंवा राजधानीच्या शर्दी, केंवा जेये किंवा असे किंवा असे किंवा क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली क्या स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्या स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली स्थली

# मेपकुलीरतुलालिघरैः प्रागुत्तरतो गुरुसौम्यगृहेषु ॥ पश्चिमतश्र वृषेणनिवासो दक्षिणभागकरौमृगसिहौ ॥ ७३ ॥

अर्थ —मेप, कर्क, वुटा, वृश्विक व कुम हा रार्धाची लग्ने असता घराच्या पूर्व बाबूह, घतु मीन, मिशुन व कन्या ही लग्ने असता घराच्या आड बाबूह, वृष्यमध्यी पश्चिमेस, मकर आणि हिंह ही लग्ने असता घराच्या राक्ष्मिण बाबूस प्रिकास्यान ( सालत खोली) आणावें स्पय्यीकरण —हा स्रोकांत कोणत्या लगावर कोणत्या अन्य साजा असता त्या घरात बाळतिणीची खोली कोणत्या दिशेस अपने याचा निर्णय आहे पण यवस्थानें केवळ तें अमणार नाहीं अध्यासक्त पाइणें युक्त

#### प्राच्यादिगृहेक्रियादयो हो हो कोणगताहिसूर्वयः ॥ भ्रम्यास्विप वास्तवहदेत पादैः पट्टिनवान्त्यसंक्षितैः ॥ ७४ ॥

अर्घ — मेप, वृषम या लग्नी पूर्वेत, मियुनावर आमेगीस कई, सिंह यावर दक्षिणेस, कर्म्यवर नैर्म्यूरियेस, तुला, वृक्षिक यावर पश्चिमेस, घनु राशीवर वायव्येस, भवर, कुभ या लग्नी उत्तरेस, भीन लग्नी वृंश्यान्येस याप्रमाणें बालेने ठिकाण जाणांचे व सहा, तीन, नक, वारा या स्थानातील राशीववर्टन वालेच्या पापाची कल्पना करार्वी स्पन्नीकरण — ह्या स्लोकात बालतिणीच्या खोलीत बाल कोर्ट लोले आणि बाले पाप कर्से असतील याचे विवेचन लादे एण तें अगर्दीच सामान्य आहे बालतिलीलींत बाले अमुलार, राद्युक बाद, मार्ही पण्य बालेने पाय किन वालु असुक दिखेस है स्थान्याद्व एस्ट्री मैश्रीष्ट्रय नार्सी

#### चन्द्रलग्नान्तरगतैर्प्रहैः स्युरुपस्तिकाः ॥ बहिरन्तश्च चक्रार्द्धे दृश्यादृश्येऽन्यथापरे ॥ ७५ ॥

अर्घ —चद्र व लग्न पान्यामध्ये वितकी प्रदृष्णया असेल तितक्या उपयुत्तिका जाणाव्या त्यांत दृश्यार्थोतील सख्या वाहेरच्या व अदृश्यार्थोतील स्ट्या आतस्या उपयुत्तिका जाणाच्या ( काही याच्या उल्लट मानवात ) स्पष्टीकरण —चितकेच्या अवल प्रयुत्तिकाली किती ख्रिया अपवील त्याचे योग यात दिले अयुत्त हे योग मुदलीतील दृश्य माग आणि अदृश्य माग यावर वसविक्षेत्रे आहेत पण यांचा सच्या पारा उपयोग नाहीं

### लग्ननवाशपतुल्यततुः स्याद्वीर्ययुतग्रहतुत्यततुर्वा ॥ चन्द्रसमेत नवाशपवर्गः कादिविलग्नविभक्तमगातः॥ ७६॥

अर्थ —खग्नान्या तवमाश स्वामीप्रमाणे विचा कुडलीत जो बाह बळवान अरोल स्वाप्रमाणे वारकार्वे शरीर जाणार्वे चद्र ज्या नवमाशी अरोल त्या नवमीश स्वामीप्रमाणे शरीराचा वर्ण जाणाया. त्याचे हतर अवयय उदित राशीऱ्या व इतरराशीऱ्या ऱ्हरवदीवीदि प्रकार्ध्यमाणे जाणार्वे. रपम्रोकरण:—जन्मणाऱ्या ध्यक्तीऱ्या ऱ्हरन, दीर्घ शरिराचा विचार योत आहे. ( टर्झी अनिष्ट पापम्रह किंवा त्यांची दृष्टि असता शरीर कुश अवते.) वाखवंधीचे अनेक योग निरनिराळ्या प्रयांत आहेत.

> कन्डक् श्रोत्रनसाकपोलहनवो वक्तंच होरादयः । ते कंठांसकवाहुपार्श्वहृदयकोडानि नाभिस्तवा ॥ पत्तिः शिक्षगुदे ततश्र वृपणाव्रू ततोजानुनी । जंपांत्रीरयुभयत्र वामम्रुदितैर्द्रेष्काणभागे क्विमा ॥ ७७ ॥

1 ,

अर्थ:--शिर, नेत्र, वर्ण, नाशिका, गाल, इनुवटी व मुख हा प्रथम द्रेष्काण होय. कठ, खादे, दह, कुड़ी, हृदय, उदर व नाभी हा दुसरा देण्काण होय. बस्ती, शिख, गुद, वृपण, माह्या, गुड़थे, पोटन्या व पावले हा तिसरा द्रेप्काण जाणाया. उदित नक्षार्थात हार्वे व अनुदित नक्षार्थात उजवें अग असे महणतात. खलासाः -लमाचा पहिला देष्काण ते शिर,दुस-या स्थानाची पहिला देष्काण तो उजवा होळा. तिसऱ्या स्थानाचा पहिला देष्काण तो उजवा कान, चवच्या स्थानाचा पहिला देष्काण ती उजवी नावपुढी, पाच्यारमानाचा पहिला हे. तो उजवागाल, सहाव्यारथानाचा पहिला देखाण तो हनवटीचा उजवा भाग आणि मातक्ष्याचा पहिला देप्काण ते मुख होय. याचप्रमाणे १२व्यास्यानापासन् डार्गक्टील भाग जाणार्वे. लगाचा दसरा द्रेष्काण तो कठ (व मान) दुसऱ्या स्थानाचा दुसरा द्रेष्माण तो उजवा खादा.तिसऱ्या स्थानाचा दूसरा द्रेष्काण तो उजवा दह, चवय्या स्थानाचा दुसरा द्रेष्काण ती उजवी सुशी पांचय्या स्थानाचा २रा द्रेष्याण ते अजन्मा बाजकडील पोट व सातम्या स्थानाचा दूसरा द्रेष्काण ती नाभी होय. याचप्रमाणे १२ व्या स्थाना-पासन हावीकडील भाग जाणार्वे. लमाचा तिसरा द्रेष्काण तो बस्ती (ओटी पोट), दुसऱ्या स्थानाचा तिसरा द्रेष्काण ते गुर्होदिय, विचन्या स्थानाचा तिसरा द्रेष्काण ते गुद, ' चवध्या स्थानाचा तिसरा देष्काण तो क्यण, पाचध्या स्थानाचा तिसरा द्रेष्काण त्या मांड्या, सहाध्या स्थानाचा तिसरा द्रेष्काण तो गृहधा. पतिक्या स्थानाचा तिरुपा द्रेष्टाण पीटरी च पाऊल, हे सर्वे उत्तर्वीकहील भाग जाणार्थे, व १२ स्या स्थानाचार्य्त दावीकहील भाग जाणार्थे. स्थानिकरणः—हा स्थानांत देखाण परले दारीराच्या अवयवार्चे वर्णन आहे. त्याचप्रमाणें कडलीतील उदित चक्राघीस डार्वे अंग आणि अनदित चक्राघीस उजवे अंग अशी विभागणी केली आहे. स्या त्या स्थानांवर चिन्हादि अमतात.

> विस्मन् पापयुवे वर्ण ग्रुमयुवे दृष्टे च रूक्षारी)दिश्चेत् । स्वर्षाये स्थिरसंयुवे च सहवः स्यादन्यथागन्तुकः ॥ मन्देदमानिरुजोत्रिशस्त्रविपजो माम युषे मूमवः । सर्ये काष्टचतुष्पदेन हिमगी यृंग्यन्जजोन्यः ग्रुभम् ॥ ७८ ॥

समनुपतिता यसिन्भागे त्रयः सबुधाग्रहाः । मवति नियमात्तस्यावाप्तिः कुमेप्बक्षभेषु वा ॥ ' वणकृदश्वमाः पष्टे लगात्त्वौ भसमाश्रिते । तिलकमसकृष्टः सौम्येष्ठेतत्र स लक्ष्मवान् ॥ ७९ ॥

अर्थ:—रासीच्यां ज्या ट्रेष्काण भागी व्यासह तीन प्रह असतील. त्या ट्रेष्काणार्न दर्य विच्या जाणाऱ्या घरीराच्या भागावर ग्रुममहांनी तिल, मसादि रूण व अग्रुमग्रहांनी वण तिश्चयांने होतात पर रामांग व वर्षी असलेल्या पापमह ग्रुमग्रहांनी चुक्त किया हुए अतेल तर ट्रेष्काणानुतर अवययाऱ्या विकाणी तील, मसा अग्रा प्रकारची रूण असेल व एकटा पापप्रह असेल तर तक्षम असेल. राष्ट्रीकरणाः—ग्रुमग्रहाच्या योगार्ने वण हत्यादि उत्सम होतात. व्या मोगांने पर हत्यादि उत्सम होतात. व्या मोगांने वण इत्यादि उत्सम होतात. व्या मोगांने विरुद्धांन मात अस्त, पष्ट रामानातील पापमहाने वाहम होतें असे दिले आहे.

वियोनिजन्मविज्ञानं निषेकोदयजं फलं॥ जन्मकालपरिज्ञानं यचदाचार्यभाषितम्॥ ८०॥

अर्थः—वियोति जन्मार्चे शान, आधातपल व जन्मकालहान याविषयी जे आचार्यांनी सागितर्हे तेच भी वेपे सांगितर्हे आहे. (अर्से मयकार म्हणतों.) गुरुसाना—किरवेक " आचार्यमापितम्" याचा अर्थ " वराह मिहिराने सागितर्हेले असाही करितात

# अथ वियोनिजन्माध्यायः ३,

( वसन्ततातिलका )

कृरमहै: सुवलिभिर्विक्लेंब सौम्पै: क्कीषे चतुष्टयगते तदवेक्षणादा । चन्द्रोपगद्विरसमागसमानरूपं सच्चं बदेवदि भवेत्स वियोनिसंज्ञः ॥ १ ॥

अय वियोनिजन्माध्यायो ब्माख्यायते ।

> " समभिन्यनाक्ति देवः स्थावरजङ्गमं यथा लोकम् । कालनिमिचाकारैदेवान च तत्पपत्रोऽयम् ॥ " इतिः ।

अम क्राहित्यादि । क्रामिक्वेच्युतेर्वक्षिते चीन्येश्च चन्द्रीयगतद्वादतभागवतानस्य चन्त प्राणिन वियोजिकमात्र यदेत् । व द्रावद्याधीऽपि वियोजिश्वेचदेव वियोजिकमा वक्तव्यपू न तरमायेनेत्वयै. । कीर-बीऽभी चक्तश्रन्द्रो द्वादयाय पतदुक्तम्बने दर्युक्तवायुष्ट वा सुष्टिगत नद वा बदेदित्युक मवति । वन्मा धानये प्रस्ते नेतृद्वयुक्तव द्वि विद्य सर्वति । तथा च सायवस्याम्—

> " आधाने जन्मनि वा प्रश्ने वा द्वादशांशके चंद्रः ॥ यस्मिन्नवस्थितस्तस्य रुप्रतोपक्रमसमं सत्त्वम् ॥ " इति ।

लग्नीमत्युत्तरश्लोकगतमत्राप्यादेयमथवा स लग्नरात्तिर्वियोनिसंत्रश्चेद्धधमन्दे केन्द्रगते तद्वेक्षणादा तयोर्बयमन्दयोर्छमराशाववेक्षणादिति । लमराशः विद्वत्वाव इति लमराशिरप्यामित्रेतस्तथा च सारावस्याम्-

" ऋरैः सुवलसमेतिरतरैर्निवृलैर्वियोनिलग्ने । सीम्यार्किभ्यां केंद्रे दृष्टे वाभ्यां वियोनिः स्यात् ॥ " इति ।

विवर्रेश्च सौम्येरित्युक्तत्वाद्यांत्सवर्रेः सौर्मनुष्यज्ञातयोऽन्युद्धाः ! तथा च कृष्णीये---

" प्रायेण शुभा वालिनो मानुपाचितां तदाश्रये कुर्यात् । देवानामुचगतानां त्रयेषु नीचेषु नारकीयाणाम् ॥ " इति ।

तदाश्रवे मनुष्यराश्याश्रय इत्यर्थः । अयार्यान्तरम् । 'चन्द्रोपगद्विरसमागसमानरूपम् ' रसभाग-षष्टाशः दी रसमागौ पष्टाशौ राशेख्रवंश इत्यर्थः । द्रेष्काण इति सिद्धं मवति । तेन समानरूपम् चन्द्रोपगते-द्रेष्काणसमानरूपमुत्तरश्लोकः। छग्नं। च ।वियोगिसंमवीमत्युक्तत्वातः प्रभलमद्रेप्काणसमानरूपं वा बदेते । एतशौराद्याकृतिभोजनमभे भोक्तराकृतिं च बदेत्।

· " याद्यभवति विलग्ने द्रेष्काणो भवति ताद्दश्रश्रीरः । केंद्रगती वा यादग्प्रहस्त तादिग्वनिर्देश्यः ॥ " इति ।

#### अथार्थान्तरम् ।

चन्द्रोपगतद्रेष्काणरूपं सत्त्वं वदेदिति । चौरापहृतद्रव्यांतर्गतद्रव्यं वदेदित्यर्थः । घातुमूलेषु यद्वव्यघारी द्रेष्काणस्तहस्य नष्टं वा चिन्तितम् । इति तथा च कणीये-

'' दण्डामिपयप्टिघराः ञाखाफलमृलघारिणय तथा । द्रेप्काणा धान्यकरा वृक्षसमीपाश्चिताश्चेव ॥ "। इति

' तदबेक्षणादा ' इत्यत्राप्यपान्तरमस्ति तदिति क्रसीम्यविषयस्त्रशब्दः क्रसीम्यविलक्षणात्तदक्तधात-मलजीवनष्टम्षरिचिन्ताद्यवगन्तव्यम् ।

#### तथाच कप्णीथे---

'' चंद्रारोरगसीरैंधीतुं मृलं किलार्कशकास्याम् । जीवो जीवबुधास्यां होराचार्या यदन्त्येवम् ॥ द्विपदचतुष्पद्विह्गाः संक्रलपापाश्र चिन्तिता क्षेयाः । द्रेष्काणसंदशस्या ग्रहरूपाद्वा वर्लं झात्वा ॥ "

<sup>1</sup> चन्द्रोपगदिरसभागसमानरूमम् ' इत्यत्र चन्द्रोपगदिरसमागमिति वक्तव्ये समानशब्दप्रयोगेनैव सोऽर्थः स्चितः । मेपदादतारो देण्काणे वा मेपसामान्यं चतुष्पदमपि बदेदिति । मसाहताकारकतादिधि-र्दुष्टभूतैः समानत्वमूषम् । नागरारण्यजलस्यमनुष्यचनुष्यदविहत्त्वरीमुपराशिग्रहयशाजिस्स्य यदेदिति सचितं समागम शब्देन

#### (वैवारीयम् )

पापा पछिनः स्वभागगाः पारक्ये विवलाश्र शोमनाः । लग्नं च वियोनिसंहकं द्यात्रापि वियोनिमादिशेत् ॥ २॥

पापानां स्वभागगलं सीभ्यानां परभागगलं च सुपासन्योभद्रष्टमान्यविदेनित्वं च पूर्वस्त्रोद्यादस्य क्षीकस्य विशेषः । ' लगं च वियोगियम्मरम् ' इत्यत्र पूर्वकोकोकचन्द्रश्चदशांशकस्य वियोगि संहितं क्षयं हम्सा जापि वियोनित्वेन न केवल वियोनिर्वर्ष हम्। पुरुदेवसालवेवापरिश्वद्युद्धिर्देस कालावस्यानुस्य वदेत्। 'लग्नं च वियोनिर्धमनम्' इस्यन वियोनिलग्नं च वियोनिर्धमनं च वियोनिः संमवानी चेित स्था हम्बेति । वया भेवस्योणाद्याकलपुभोजनं संचारशीसलं चिद्धितीशस्त्यं, जलमोक्तं लोके हस्यते । तथा सर्वराधीनामाकृतिस्वभावान्त्र्यं वदेत् रति । तथा च सारावत्याम् स्वाप्तिः स्वाप्तिः भेवत्ये लागादिमस्यमाहुराचार्योः । स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः स्वापतिः

"भेपतदंशे छागादिशसवमाहुराचायोः । अर्थाः विकास महिपाणां शने रूपाणां एतीयंशे ॥ अर्थाः विकास मिल्यां शने रूपाणां एतीयंशे ॥ अर्थाः विकास मिल्यां प्रति विकास मिल्यां परता परतांशे वारणादीनाम् ॥ विकास मिल्यां सरहपं वृश्यिकमागे तथैव सुजाशावम् । अर्थाः प्रवादिनाम् निमादिनानास्त्रया दशमे श्रेवाथा ॥ विकास चुणादिनानास्त्रया दशमे श्रेवाथा ॥ विकास चुणादिनाम् विकास मिल्यां स्वादेशे स्वादेशे स्वपूर्व मत्स्या नानाविधाथान्त्ये॥ २ ॥ " इति ।

ं ( उपभातिः ) भागिता विकास

क्रियः शिरो वक्रगले वृषोऽन्ये पादांशकन्यष्टप्रसुरोऽथ पार्थे । इक्षिस्त्यपानामध्ये मेद्रमुष्को स्फक्षपुर्व्छमित्याह चतुप्पदांगे ॥ ३ ॥

भेवः विरः वक्रमेले द्वितियः पादाश्वकीस्थायोकैकपारीका सेवादिचतुष्यदीमानि । अपानािम् इत्येक-वद्भावः सेवद्यांकी रिक्रपुष्णम् इति । तथा च साराबस्थाम्

शिहरूकि सेपो वृषमी मुखगठयोरं युगर्यमिष्टिक हो । विश्व विकास क्षेत्र हो । विश्व विकास क्षेत्र हो । विश्व विकास क्षेत्र हिर्मिष्ट पार्ट्यद्वेष युग्ती ॥ विकास क्षेत्र हिर्मिष्ट पार्ट्यद्वेष युग्ती ॥ विकास क्षेत्र हिर्मिष्ट पार्ट्यद्वेष युग्ती ॥ विकास क्षेत्र । हिस्सिष्ट पुण्ये विकास क्षेत्र हिर्मिष्ट प्रस्ति । विकास क्षेत्र हिर्मिष्ट पुण्ये विकास क्षेत्र हिर्मिष्ट प्रस्ति ।

कुष्ठिरुवन तु शब्देनाधीन्तरं सूचितम् । मेपादितुलान्ता दक्षिणमाने हिपताः मीनादिवृश्चिकान्ता वाममाने वतास्त्रमा च सारावस्थाम्—

"भेपादयस्तुलान्ता सीम्ये भागे चतुष्पदाङ्गेषु । अस्ति । विश्व क्षेत्र वामे त्विनिमपघटमुगकार्मुकमवृश्विकाश्वित्याः ॥

तु-बार्देनात्यद्धीत्वरमपि स्थितम् श्यादीना सप्तराधिः श्वरति परिकल्पं चतुर्धद्दिष्टुः ह्यमाष्ट्रमे चिन्यम् । अमय्येत्यत्रायद्यन्देन चतुष्पदानार्मीयवर्षं नवमराधिना चिन्त्यम् । मेद्रमित्युक्तस्याने चतुष्पदीनानी योतिश्चिन्त्यते ॥ ३ ॥

लग्नांशकाद्वहयोगेक्षणाद्वा प्र वर्णान्यदेद्वलयुक्ताद्वियोनो । दृष्ट्या समानां,प्रवदेत्स्वसंख्यया ुद्र देखां वदेत्स्वसंस्येश्व फुष्ठे ॥ ४ ॥

...: उपाधिकादियोनी शुक्तादिवर्णान्यदेत् तथाच सारावस्याम्--

" मेपादिभिहदयस्थैरंशैर्वा ग्रहयुतैश्च दर्ष्टर्वा । स्वं स्वं वर्ण त्रूयात् गात्रे वर्ण वर्ण चापि॥इति॥

रफः थेतः इत्यादिना राशिवणः । रफर्शम इत्यादि प्रदेवणः अथवा स्प्रांशनवांसद्वाद्यातात् वर्णान्वदेत् जाति-भैदाद्वदेत् । तथा घोराणा विस्वातिनासुच्यतं । शृधिकनवमारी शृधिकद्वाद्द्यात्रेच स्प्रास्थे वरमोगादेवातिनां जन्म-वक्तस्यम् ॥ एवमन्येपां रासीनां स्वस्वस्थानतातानां सरवानां स्वतद्यानांच जन्म वक्तस्यम् । तथाच सारावत्याम् 1

> " वृश्चिकभवने रुप्ते तन्नवभागेऽथवा हिरस संज्ञे । विल्वासिनां प्रमृति घोराणां निर्दिशेत्तत्र ॥ गोधानां सर्पाणां लोपशानां शल्यकानांच । मापिकविलेशयानां राजिमतांचेव कीटानां ॥ त्लानां नकुलानां वृधिक पड्विंदुजाल वृकाणांच I अविपाणां सर्पाणां संग्रामनियासिनां चेव ॥ मृगमकरे लग्नथे तम्नवभागेऽधवापि सूर्यांने । आरण्यानां मृतिं सत्त्वानां निर्दिशेत् फ्रमशः॥ नागानां खड्कानां वृक्तसंभवदरादाणां च । ऋक्षोप्रधृगालानां भवेन्नृशंसानां सृतिः। मीने मीनांशे वा सन्ने सर्योशकेऽपि वा लग्ने । गुरु दृष्टेऽपि क्षेया बहुदकोत्थास्त्रया सत्त्वाः ॥ भेपे मेपांशे वा मौमेन निरीक्षिते सदा जातिः ॥ वृपभे च बढेनदृत् गोमहिषाद्याः सदा भूगुणा ॥ स्वं स्वं पूर्वविन्छानं स्वः स्वैद्देष्टेपि वा भवति । स्वभवनसुरुवान् सच्चान् प्रवदेद्विशंकितं तत्र ॥ ग्राम्पप्रदेषु नयांगाः पंचद्शमाष्ट्रराशि संयुक्ताः । आरण्यानां सति ग्राम्येषु विनिश्चितां कुर्युः॥

" आहेदरामापि सुपाधिवर्णकार पगवर्णाय चतुरुवच । वसेण सेवादिषु बोजनीय - शदक्त पट्टे सगकारामसे ॥ गृतन् अन्यपा चीषम्--

इति रादयधराणि दिविधानयुक्तानि ।

त्रिश्चचद्रामित्रावर्णाः मीनाजामुन्द्रमीनक्रमात् । कन्याः मिहासिकं भेशे चतुर्विनवधात्रमं ॥ तुत्राः दि पदकं पुनरीय द्विचारं योजयत् पुषः । पद्रविवासिक्याणेषु वर्णसीन्यतिरीदणीः॥ अथ ग्रहर्साणि---" आई उए ओ भृतावर्णाः सप्तवर्गाश्र सस्वराः क्रमादकीर शुक्रज्ञ जीवाकींदूरगात्मकाः । इति ।

यो प्रहो रक्षं पर्यति तजिर्थतोहि तद्वर्णदिनयमुष्टिचितादिषु नामाद्यक्रमृह्यम् । राशिवदाान्नामाक्षर्वस्य-

द्यक्षरंतुचरे राञ्जो स्थिरेतु चतुरक्षरम् । उभये (हि:स्वे) वर्णत्रयं विंदानामभेद समन्वितम् ॥

टप्टया समान मित्यादि गावतो। ग्रहा वलं लग्नं परयति तावन्तो वियोनि लग्नगतान् वदेदिति । यत्रयत्र सत्य भरणमिष्यते तत्रतल सख्यामनेन बदेदिति । नष्टद्रव्यसख्या वा लाभद्रव्यसंत्या वा सर्वसर्या पुत्रसर्या वष्पेल वक्तव्या । यावदि विरणैर्प्रहो लग्न परवति तावतीं सर्यो बदेत इति ।

तथाचोक्तम् । " यावतो वीक्षते पुत्रमृहं पुरुकारत तातत " । रेखावदेत् स्मरसस्थेथ पृष्ठे सप्तमस्थेथ पृर

सप्तमस्थैर्प्रहैर्वियोनौं पृष्ठे रेखा बदेत्॥

# डदयर्शान्चंद्रर्श्च भवति तु याविदनेस्तु ताविद्धः । आगमनं स्याच्छत्रोर्मध्ये यदिनग्रहः कश्चित् ॥

याप्रमाणे वृहज्ञातकात वियोनिजन्माध्यायातील महत्वाचा भाग आहे ह्या प्रकरणातील आणर्मा पुष्कृत विवेचन स्थलसको बास्तव थेथें देता येत नाहीं त्यातील माथितार्थ वरीर श्रीमावहन रक्षात थेईर सीम्मानाहरी दिनादि ध्यार्वे असे पढील व्यवस्थेत दिलें आहे.

# भविष्य-दिदर्शनाचें अत्यंत महत्त्वाचें साधन-आधानकारू

पलज्योनिषप्रधामर्थे पलोदेशासंपर्धाचे जें विवरण आहे तें बहुधा जन्मरूप कुडरगैतील प्रह<sup>्रपूर्व</sup> व योगाचें आधार सापितलेलें असतें. आणि केंत्रडा नव्याष्णव हिर्झानें त्या प्रकारानेंच फलें पाहिलीं जात, परादेशाचा आणक्षी सुक्ष्म आणि जन्म कुडलीपेक्षाही अति महत्त्वाचा प्रकार आहे. तो प्रकार ग्रहणजे,

बालीन सदम बुडलीतील प्रहावरन फलादेशाचा व भिनतव्यतेचा निर्णय वरणें हा होय

आपानकुडळीवरून सबध ह्यातींतीळ शुभाशुभ आणि सुराहु खात्मव भविष्यनिर्णयाचे विधि करूउमेतिय प्रथात सपूर्ण तन्हनें सागितलें नसलें तरी अशात्मक रीतीनें ते दिरेरें आहे. शिवाय जन प्रह्मारिस्थितिप्रमाणें जे परिणाम घडावयाचे असे विधिलिखित, त्या परिणामाचा व विधिलिखिताचा मर किंवा मृळ पाया म्हणजे आयानकाल हा होय अर्थात् अन्म कुडलातील धहाचा जी फर्ले व्हावयाची बालच्या प्रहावीहि होणार यात शवाच नवी. आधान वाल म्हणजे कीजाभीत्व किस गर्भस्थापनेचा न जर नतेल तर त्यांचें रोप येण, रिक बोणें इत्यादि सर्व गोधी क्षत्रय । त्यानाचे जारीपण जर पर तर तर जर नतर तर त्या । जन्म होणेंहि अशक्य म्हणून भीजारीपण काल क्लिंग ज्यानकवाल यालाच सरें वान्य औरे.

हाणाह जरावन के तिथितवर्ण सायद्याचे बाबताल तिववयाच (स्वाच्या अष्टवर्णा आहेत आपि तथापि आधानकाल निथितवर्ण सायद्याच्याचे विववयाच (स्वाच्या अष्टवर्णा आहेत्य सा सध्याच्या स्वेरावरणाच्या कळात तर आधानवाराची निधानी पास अर्थान्त अशी अहि क्राय केवळ ही संस्थानका राज्य स्थानकाल म्यावयाचे किया श्रीपुरा हो स्थीतकाल कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार् पुरपाच्या प्रतान विकास के स्वाप्त समित के स्वाप्त प्रतान के बोतान प्रतान के स्वाप्त किया आहे थे। बाताना क्षेत्र बेतो-अर्थ समित प्राप्त कार्य किया के स्वाप्त प्रतान के स्वाप्त प्रतान के स्वाप्त कार्य किया आहे के संशोगकाल हास आधानकाल. पण सरी स्थिति जगदी निराहा नह

या बाबतीत अनेव सत्नात्य डॉवटर आणि प्रमिद १२ व याद्या वाग्नाहाटी व रहम स्वीतिक दिवार विने मय आपरी करा आहे आणि त्यावहन अमें निषत सार्हे अपर यांचा बाग्यारी व देश वाधानकार हा १ - तासी तथ आर्थ राभतो. जीवपारण करणाऱ्या विकृता सम्भाग केवेत स्थाप राभवति का योग करणारा ते वर्षत अस् राभतो. जीवपारण करणाऱ्या विकृता सम्भाग केवेत होते हो जायात्वा का सामार्थित्या प्रवास परिवास में से प्रकार प्रभावत अने स्वतंत्र होने हो आधारण की ता तासापर्यंत्रस्य के स्वतंत्र सामापर्यंत्रस्य रोजनार्याः सामाप्रकारम्य के सामाप्रकारम्य के सामाप्रकारम्य कार्यंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस् क्रोणत्याही संर

व मुळ ग्रंथ याजवरून येणाऱ्या काळात कोटपर्यंत अंतर धम्य मानलें जातें याचे वाचक अनुमान करिती ख्व, या प्रचार्गिशतमणि वारणीया मूळ श्रव गर्नानन्वरण. या प्रधानमणि वेणारे तिल्यादिनाचे समाप्ति वाळ व या सारणीयन्न वेणारे पाळ, यात या वरील सारण्याच्या अतरापेशा पुरस्ळच वभी अतर वेर्वे, हे गणित क्रम्त वाहाणास तेव्हाच समजून वेर्रेल. सारणीयम्न वेरेस्या गणितात वाही प्रख्राच्या अंतराने घटीपळाडि काळ बेण हे वर निर्दिष्ट केस्याप्रमाणे अगर्दी साइजिक आहे हें कोणासहि कळेल. ततापि या मारणीत मुख्यतेपरी रच जित्री जास्त स्थमता आणता पेईट तित्रकी आणरेली आहे आणि म्हणूनच ह्या सारणीवस्त येणारी घटीपळे इतर सारण्याच्या मानार्ने पुष्टळच सूरम येतात, हे गणकाच्या छक्षात येईल. १ वर्षाचे प्रचार त्यार करण्यास त्यास गणिताचा श्रांगरा अभ्यास आहे जद्या गणमांस ह्या सारणीवरून पार्च . योड(बेळ लागतो. एका गणितज्ञाने यावरून पर्चांग केलें त्यास ७२तासापेखा अधिक बेळ लागला नाहीं असा अनुभुत्र आहे. सतत ७२ तास गागित वरण्यास तसीच तयारी टागते हें रहें, तनापि सर्व सामान्यतः यावरून मांगत करणारास २ आठवड्यांत पचाग करता वेईल यात शका नाईर. सारणीच्या रचनेंत तिथिचिताम-जीनीपढत अनुसर्ग जाहे, म्हणून वर्षाच्या तिथि, नखर्ने व योग स्वतंत्रवर्णे बादता वेतात. तिथि बादली नाहीं म्हणून नक्षत्र बादिता येत नाहीं हिना योग काहिता येत नाहीं अधी अडचण या सारणीत पडत नाहीं. त्यामळें वेळही वभी लागतो.

या सारणीयरून स्पष्टसर्य व स्पष्टचंद्र थोड्या श्रमाने बादता येतात व त्यामध्ये दोन तीन क्लापेशा जाम्त अंतर येत नाहीं ही गोष्ट पडताळून पाहाण्यासरनी आहे. प्रहलायनात चढाचा नेवळ एकच सरकार अमल्याकारणार्ने व तोही स्थलच असल्यानारणार्ने, विधिर्चितामणीनरून पार घोडक्या बेळात वर्षीचे गणित मृश्वा येते हें हों, परत त्या गणितात १०।१०, १५।१५ घटिमार्चे अतर पडतें नश्ता त्याच्यार्शी तुलना करण्यात अर्थ नाहीं व अद्या तुल्नेचें काहीं महत्त्वहीं नाहीं. ही सारणी सहम गणिताप्रमाणेंच होणें अवस्य पुराना जान नात । य स्वाप्तमाणे मी या प्वापीर्वतामणीत स्थाता साधिर्छ। आहे, अर्छ गणित करणाऱ्याच्या रुछात बेहेर, प्रचातमर्थानी व स्वीतिपविषयाच्या अन्यावेच्छूनी याप्रमाणे गणित वस्त्र जापश्रापरा अनुमय कळावेच्यास त्याचा अवस्य विचार करीन व माझ्या देखत दुसऱ्या आवत्तीचा सयोग आत्यास त्याप्रमाणें कार्टी सधार-णाही वरीन.

विदेशप.--हिंदुरोपास जातर व मुहुर्त या करिताच मुख्यतंबरून पचाग पाहिजे. रेउतीच्या वेजयन्ती तारेजाळ सूर्य असता यसतस्यात होत असे त्या बाळाच्या सुमागस सुद्र्तप्रथ य जातनप्रथ रचिरिले आहेत. यामुळे वैजयन्ती पद्माचे पचाग गुहुर्तजातर ग्रमास कमें अनुरूल व त्याची वसे मुसबद आहे यार्चे विवरण " महाराष्ट्रीय पचागैक्य महळ, पुणे, प्रथम अधिकेशनाचा कृतात, हाते १८४७ " या पस्तवात प्रष्ठ ११५ वर दिलें आहे तें पहाण्यासारपें आहे.

तसैंच वेदात गाई व वाज म्हणजे अन्न याचे महत्व पार वर्णन वेलें आहे. वेदकाळी गवामयन नांपाचा दीर्घेराळ चालणारा यज्ञ वरीत असत यामुळेंही तें लक्षात वेण्यासारसें आहे. " तैत्तिरीयब्राहाणा"च्या तृतीयराहात नक्षत्रांचे " पुरोऽन्वास्य य याज्यायास्य " असे मत्र दिले आहेत त्यांत " गावा सी अधान रुपारनाशांत नवनाय चुरा-दुनान्य पारनायन्य काल मा एक आहत स्वार्व अधान अधान काल काल है। व पुष्टिपति अधान पुरा ही आमस्या गाई य अधा याचे रक्षण करो. व पुष्टिपति अपुरा वाज्ञस्यो " म्हणजे रेवती व रागांची देवता पूरा है सम्हत्त स्वरूपत देशारे आहेत अधी ।। ।।गतर्ने आहे. पुढे महाभारतराळीं ही विराटाच्या गाई यळजून नेण्यानरिताच कीरवानी बुद्ध केलें. ।रून गोपनार्चे महत्त्व जायस्या शास्त्रात व आश्ररया पूर्वजानी किसी मानिल आहे से सहज ल्खांत पेते.

यात्रारिता धर्व गोरधत्रानीं व गोभक्तानीं रैयत पशाचेंच शुद्धपचाग मानणें उचित आहे व तेंच त्याना श्रेयस्कर होणार आहे हैं निराळें सांगण्याचे कारण नाहीं.

ह्या पर्चागधनगांत सर्वानन्दवरणांतील वेदांगमजरी हैं प्रमण पहाण्यासारसें आहे.

म ० उउनयिनी

गो स. आपटे.

# प्रकाशकाचे दोन शब्द.

ध्यपनागानी न्छव्यक मुरू झाल्यापासून एका अत्यत महत्त्वाच्या गोष्टीची अङ्गण वारदार भासत होती. ती गोष्ट म्हणने ध्रुवरचामहापन एकमलारिणी हो होग नुन्या पद्धतीच्या अनेक व्यतिव्याधीय त्यापित्यक न्यर्चेच्या व विचारितिनामाच्या प्रापेक प्रसती त्याच्याकडून अशी अञ्चण दारावित्यादा मेर्र की, शुद्धरचा-गाची सारणी नाहीं सरणीवस्न पचाग गाणित छवन्तर च मुक्यतेने होते आणि अशी सुक्रमता आणस्या गोर्दी सरणवास प्रोतियी व पचागम्ते पजावणार नाहीं. कोणत्याही करणवासक पचाग तथार करण्याच करण्यास प्रोतियी व पचागम्ते पजावणार नाहीं. कोणत्याही करणवासावस्त्र पचाग तथार करण्याच ज्यापाये महात्री व स्वर्तिया सारणीवस्त्रच पचाग तथार करतात वाकरिता ध्रुवरचागाची सारणी तयार करावी म्हणने त्या सारणीप्रमाणे गणित करण्याकडे ज्योतियाची प्रमुखि होईछ

वास्तिविक कुन्या ज्योतिवाची ही तमार राग्नी आहे हैं तेन्हाच सिद्ध झालेल आहे कीं, ज्यांचेळीं प्रह्लाघवासरला प्रथा तथार असताना कुन्या पदिती-में पचार्गी तथार करण्याकरिता तिथिनितामणि सारणी निर्माण करावी लगाने य बहुलाय करणप्रधावकर गांवित करावयाचे हो। इन सर्व ज्योतियी तिथिनितामणी सारणीवरूनच वामा गांवित कर लगाने ! आणे ही गोष्टही तितकीच राग्नी स्त्रे हैं कि लगानाही करण प्रधायकर (व अर्थात्त्व प्रह्लाघवादि करणप्रधावरून) वचाम बरण्यात लगामान्या परिश्रमाच्या मानानें सारणीवरून पचाम करण्यात पुष्कळ कमी श्रम व योडा बळ पुरतो सारणीचे गणित सामान्यत यूग्म असते पण अतिस्द्रम नसते अर्थे जयी आहे तरी सच्या असिव्ह हिंदुस्थानात प्रविद्ध होणारी सर्व चुनी पचार्ग नेणल्या ना कोणल्यात्वरी सारणीवरूनच केंटी जातात. आणि याकरिताच शुद्धचचाम तयार करण्यास उपयुक्त असी ही सारिणी अलल प्रयासपृष्कि तयार केंटी गोरी आहे

आमचे सन्माननीय सिम्मन, उज्जिवनीच्या माभव बॉलिंगचे मिनियाल व श्रीजिवाजी वेषसाठिचे सुपिरिटेंड्ड श्रीयुत सा रा. गोविंद सद्दिशिव आपटे एम् ए नी, एस्, सी याचा व्योतिप्पालाचा अली किक व्यासम, त्या साह्यतिल पास्ततता, अध्यर्द्धल, वेषशान, आणी पीवांत्व पाश्चिमात्व आपरो दोन्दी कडील व्योतिप्रयम सिद्धात रहस्यांचे पूर्ण परिशित्व हत्यादि अनेन गोशिमुळ मिनियाल आपटे याचं नाव व कीर्ति आज सम्म हिंदुस्पानम्स गावत आहे मिनियाल आपटे याच्या योग्यतेच्या व्यति शताच्या वोद्यावर मोजच्याहत्तवयाच निपतील प्रिनियाल आपटे याचा व्यतिपरिययक व्यासम सतत कर्मातकमी ४० वर्षायेक्षा जास्त आहे व त्यानी सुनई, पुज, वागणी हत्याचित्र दिल्ला आहे अध्यत्यत्व आपट्या प्रानाच पायत स्वति दिल्ला आहे अध्यतवन्न अपस्या प्रानाच पायत सर्वति दिल्ला आहे अध्यतवन्न हिम्मच्या स्वति प्रानाच सर्वति स्वत्या व्यतिस्वायांच हुन हो प्रचामित्रविषयांत पूर्ण मुस्त्या व जन्मचा जन्म तोच व्यासम केल्स्या मृथिद विद्वान व्यतिस्वायांच हुन हो प्रचामित्रवामणी सरणी तथार झाली हे रारेप्पात्व लेक्स व विदेवत पुवचानसर्वा व्यतिस्वाच सुर्वेच होप

है। सारणी तयार वरणावहरू ब्रिन्स्याल आपट याच्याधी आमवी वर्धन वागायाट होऊन सारणी तयार करण्याचे दरहें य स्थाप्रमाणे त्यारी सारणी तयार करणा दिने नार्धे तर सारणीये वावर्धीत वेद्यो वेद्यी आपटी बया व्या सूचना केव्या त्या सर्गाया त्यांनी विचार करून त्यांचा सारणीत समायेग्र वेल्या. यावहरू त्यांचे जितके आमार मानार्थ तितरें याहेंच आहेत

वारणीवस्य पद्माग करणे विवारं मुझ्य व गाँग आहे त्याच्यायेशा हतारों प्रश्ने मारणी तथार कर-ण्याचे काम कडीण, तुपेट, गडतर व दीपगरिश्रमाने आहे हैं। गाए तत्रावान कळ्प्यालास्त्री आहे अथा तत्रेची दुर्पटरिश्वित व पाटीमामें रिकडों कामांचा प्याग अथा परिश्वर्गात ज्यांनी दादरीची, प्राश्चर्या, परिश्रमाची किया बाठिज्याची यहिंचित् पर्यो न सब्बग्ता, अपतिक निस्मार्यपुटीने पर आसीय माय नेतें "वेषक लोकक्ष्याणार्य" है। शारणी तथार केली ह्या विनिवनण आरटे याच आमार कोगांचा राज्यानी मानार्वे ! खरीस्तर त्याच्या कार्याच्या व परिश्रमाच्या मानार्वे त्याचे कितीही गौरवपूर्वक आभार मानले तरी ते अपुरेंच पडणार ! इतकें मोठें, महत्कार्य त्यांनीं केलें आहे.

प्रिन्सपाल आपटे यानी फक्त येवटी एकच सारणी तथार केली असे नहें तर ह्या सारणीच्या पूर्वी सांत्री असवत महत्त्वाचा असा " सर्वानंदकरण " या नावाचा करणाश्चेय तथार करून तो प्रविद्धरी साल आहे. ह्या ग्रंथावहल हिंदुस्थानातील प्रमुख विद्वानांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. सर्वानंदकरण ग्रंथातील गणेत अलंत पहुंच असत्वाने प्रविद्वानां प्राथातील गणेत अलंत पहुंच असत्वाने जुन्या पद्धतीने पंचाग गणितकारावदी तो प्रंथ म्हण्य असत्वाने अस्वानंदकरण वाचा प्रविद्वानंदकरण वाचा श्रंयत्वानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण वाचानंदकरण

प्रिनियाल आपटे वार्नी प्रस्तावर्नेत आमचे बरेंच आभार मानलें आहेत. तो भाग आम्हास गाळूनहीं टाकता आला असता पण त्याच्योपैकी कोणताही भाग गाळावयाचा नाहीं असे आम्ही त्याच्याठी टर्युन्च ही सारिणी छापली असल्याने तो माग कायम ठेवला. प्रि. आपटे याच्या प्रस्तावर्मेतील आमच्यातंवर्यीच्या उद्वारावर्द्दल आम्ही इत्तरेंच बहुणती की, त्यात प्रित्नेत्याल आपटे याचे तीवन्य, सहुदयता आणि कोणताहीं कार्यकर्त्योचियर्या त्याच्या मनांत असलेलें आत्रेतिक प्रेम, सद्धावना विनय ह्याच गोष्टी त्यक्त होत आहेत. सारणींचे प्रकारान कर इतके अभिनंदताह व गौरावाह औत तर खुद्द सारणी व सारणींकर्ता याचे आधित प्रताप की तीत ता आलेलेक व उच्चदानींचे आहे हे लक्षात वेष्यात त्याच रियानीच अलेकिक उच्चता वार्मे असते. तो हिरा एरााचानें प्रकारान कर वार्चिक असते. तो हिरा एरााचानें प्रकारात आणला म्हणून त्या प्रकारानात आणणाच्याचें महत्त्व जोत असे कथीच होऊ शकत नाहीं; आणि प्रणूनच प्रित्यावाल आपटे वार्ती प्रचारानितालिक्षी द्वादकालदर्यक व प्रमार्थिती प्रकारानात लेक्ष्यती हिरा जनतेल सादर करण्यासाठी प्रकारानात लाणणाच्याचेता आमचे अववित्र प्रमार्थनात तेमली हिरा जनतेल सादर करण्यासाठी प्रकारानात लाणणाच्याचेता आमचे जवळ दिला यावरल पुन: एकदा त्याच स्वारा प्रचार केती व त्याच मनापूर्वक आमार मानतीं.

भाइपद छ. ४ रुके १८५५

रयनायशास्त्री परवर्धन

# ॥ पंचांगचिंतामणिः॥

प्रणम्य शर्वं सुलभप्रसादं टक्सिद्धसंस्कारकलापशुद्धम् ॥ करोति गोविंदसुगण् सुबोधं पंचांगचितामणिकोष्टसंघम् ॥ १ ॥ रसाक्षिप्रस्पृनशकः समौपस्तेनाद्यकोष्टात् ध्रवकान् विलिख्य ॥ प्रचार्य गत्यात्रिकशुद्धिकेंद्रशतारपवर्गाधिपतीम् समस्य ॥ २ ॥ शततष्टाः शतास्पांकाः स्युरथाव्दमुखे गताः ॥ तिथयोभानि योगाथ मेपार्के द्याद्विसंज्ञकाः ॥ ३ ॥ द्वितीयकाद् भोग्यकलाजवेन तिथ्यादिकालान् करु भोग्यकारुयान् ॥ संयुक्तरेखापलकाचिरेकवारान्त्रियेहीष्टकभोगसंज्ञान् ॥ ४ ॥ " रेखास्वस्थितिमध्ययोजनानि स्वांध्यनानि पर्रस्तुतस्यमार्णः ॥ हीनाढ्यं विदधीत वर्षनायं रेखायाः परपूर्वमे स्वदेशे ॥ ५ ॥" ति. वि. अत्राब्दतिध्यादिकसाधनाय तृतीयगैकैकगर्ति सुपुंस्य ॥ मध्येदशानां च गतीर्गृहाण तेनात्र शुद्धा गमका भवेयुः ॥ ६ ॥ केंद्रेण विथ्याच तुरीयकोष्टात् जवाल्पकेनैव तु पंचमार्च ॥ पराख्यनाडीः समयाप्य युद्ध्य पष्टात्तियेर्भस्य युतेर्दिनादि ॥ ७ ॥ तुर्पाप्तहारेण तिथेर्युज्ञथ सिर्ध्य फलं सप्तमतो गृहाण ॥ हारांककोष्टांकसमानचिन्हे स्वमन्यथर्णं क्रुरु तत्पलेषु ॥ ८ ॥ काला एते मध्यमाख्याश्वरवंचवर्लर्ध्रताः॥ व्यस्तवेलांतरेणाऽपि स्यः स्पष्टास्तपनोद्यात् ॥ ९ ॥ " चैत्रादेर्गतिविथयस्तु भोगतिथ्या हीनाः स्युस्तिथिदिनकोष्टाकाद् द्विधा ते ॥ स्वांगाग्न्यंशकरहिताः क्रमात्स्वदृग्दग्भागः ट्या उद्युतिजास्त्यजेतद्यम् ॥१०॥ उद्घंष्ट्यचेदिवसमिति तिथिः पराहं पूर्वेशन्हपष्टिघटिकाः स्युरियं दिनर्द्धिः ॥ एकान्हि चेत्तिथियुमं परनाडिकास्ताः पूर्वेनिताःम्युरिहपूर्वेगमात् क्षयोऽयम्॥११॥ भोगेप्सितांगांकयुताद्यकोष्ठा भग्नेपितास्तेमयुती भवेताम् ॥ एकेक युक्ता प्रतिकोष्ठमत्र क्षये च ष्टदा विधिवडिधिः स्यात् ॥१२॥ ति. चि. हित्वा वेदोद्गीताविभमन्यर्थात् कृता उड्डिभागाः ॥ इति ये वदंति तेपामनादरः पृविवेदशास्त्रेषु ॥ १३ ॥ तदीर्धपुण्यवैदिककालादवनी परंपरावगता ॥ भाजपर्ये पीप्णान्ते सुदृश्या वजयन्तिकातारा ॥ १४ ॥

( 4 )

तत्तारासंभूताऽयनलवसंशुद्धकोष्टका एते ॥
युंज्यात्तान् धर्मफलाकांक्षी जातकमुहत्तिनिर्देशे ॥ १५ ॥
अयं चिंतामणिज्योंतिःशास्तागमलताफलम् ॥
धारणं सेवनं तस्य गणितश्रमजुद् वरम् ॥ १६ ॥
जिनमितयामैः सुगणौ कर्तुमलं निखिलवर्षपंचांगम् ।
चिन्तामणितः पुण्यं सर्वानन्दप्रपोद्धवं वारि ॥ १७ ॥
पूपा गोधनरक्षात्रदेवता तैत्तिरीययाज्योक्ता ।
तस्माद्रवतपक्षाश्रयेण सुजना अवाप्तुयुः श्रेयः ॥ १८ ॥
जातकमुहत्तिनगमाः कृता यदा वैजयन्तिका तारा ।
आसीन्मेपादौ तत्फलकांक्षी रेवतं च सेवेत ॥ १९ ॥

आदौ प्रथम कोष्टकाच्छुद्धि रेखापलसंस्कृतमन्दर्पं च संसाध्य द्वितीयकोष्टकान्मेप् संकमाहिविधिभयोगभागात्राम तरसमामिकालानानयेत् । चैत्रादेवेतिमानिविधिपर्यंतं विधियस्तिषिधुच्या विहीनाः कार्याः । शेपिविधिषु तृतीयकोष्टासगमकगतीर्धुक्ताऽभीष्टितिच्यंतगमकान् प्रसाधयेत् । अनन्तरं चतुर्थपंचमपष्टसप्तमकोष्टाश्रयेण यथोपदिष्टं पराख्यानानीय निरेकिविधिभयोगभोगेषु तान् संयुज्य च स्पष्टसमाप्तिकालान् प्राप्त्यात् । अय भेपपातविधयो द्विः स्थापिता एकत्र स्वपर्शिश्वसभागेनराहिता अन्यत्र स्वद्वाविंशिवभागेनान्त्रिता अन्यत्र स्वद्वाविंशिवभागेनान्त्रिता अन्यत्र स्वद्वाविंशिवभागेनान्त्रिता अन्यत्र स्वद्वाविंशिवभागेनान्त्रिता अवन्ति । वेषु नक्षत्रयोगगान्त्रिता वर्तमाननक्षत्रयोगौ प्राप्येत । तान्यां तृतीयकोष्टाद्यतीरानीय नक्षत्रयोगगुद्वियानकेषु योजयेत् । एवमाप्तगमकैश्रवृत्विदिकोष्टेभ्य उक्तवन्योः समाप्तिकालानानयेत् । एते काला मध्यमाख्यास्तेषु कोष्टकाष्टपात्रप्रप्तान् कालसंस्कारान्-युक्तरा स्पष्टक्ष्योदयात् कालांहुभेत् ।

अधुना मेपार्कोहे सायनमेपस्यैकोनविंदातिरंद्याः प्रयांतीति स्मृत्येष्टतिथिकालसंस्का-रानष्टमकोष्टकान्निश्चित्रयात् । मेपयाततिथयः स्वचतुर्स्विद्यदंशरहिता द्वयुनाश्च निरयणा-कौद्या भवन्ति । तेप्ययनांशयोजनेन सायनद्वर्यः सिद्धचित । यद्यप्ययमको न द्वस्मस्तथापि कालसंस्कारसिद्धचर्यं स एवालं स्यात् ।

कोष्टकांतिष्ठ—पने १८२६ चे गमक घेऊन त्यात इष्ट शक् १८२६ तृत यजा करून येणाऱ्या वर्षाच्या गती िव्यवाध्या. त्यात इष्ट श्यठ उननीच्या पश्चिमेत अगल्यात रेतातर पद्धे वना करायी. पूर्वेश अग्रता मिळवादी. श्क्लो अच्यर झाला अच्यतातृत रे यार नमी करून तो निरेक्ष कराया. तिमिश्चादि, वेद, रातात्यात्र व निरेक अच्यता (वा. व प. यांत ) तिथि पूर्ण होण्यात लगणाऱ्या अग्रादिवाचे को. २ मधून पद्ध मिळवाचे श्लाने मणार्च तिथ्यतांचा निरेव तिथिभोग झाला.

याप्रमाणें कोणत्याही इष्ट दिवसानें सिंवा सत्रव वर्षानें गुद्धववाग वसें कराववानें याववंषीं पुदें अनुत्रमानें निवम १ पायन नियम १५ पर्यंत दिलें आहेत व त्याची समजूतही दिली आहे, शिवाय पोष्टताचे अरोरीस प्रत्यक्ष निधनधत्रवीमाची उदाहरणें करून दालितलीं आहेत त्यावरून संपूर्ण

रीति रखांत येतील.

#### मराठी विवरण व उदाहरणें.

मार्ग व अन्य १. प्रथम कोष्टकान्त इष्ट वर्याच्या विधि, नश्चन व योग याच्या शुद्धि, वेंद्र, ग्रातालांत्र हे मार्ग व अन्दर्य बाहुत अद्वातृत उत्रयिनीच्या पश्चिमीय देशानर पर्वे वत्रा त्रसावी व पूर्वेत मिळवायी. अन्द्रयातृत गणिताच्या सोयीद्रिनेता १ यार वत्रा करून तो निरेत करून देवाचा. (बोष्टकातृत ग्रावे १८२६ चे अंत्र प्यार्वे व त्यात दृष्ट ग्रावाृत्त १८२६ वत्रा करून वेणाऱ्या वर्षाच्या गति मिळवाच्या.)

टीप. मेपसंक्रांतीचे वारासं अब्दप म्हणतात व तिर्पात तिथिशृद्धि, नधनार्व नधनशुद्धि व योगास योगशुद्धि म्हणतात.

नियम २. कोष्टक २ मधून भेष सत्रमणाच्या दिवमाची तिथि नस्त्रन य योग याचे मध्यम समाप्ति काळ आणावे. बनें पुढें उदा० १ म च तिष्यादि १०११ १३४ / नसे जह जालें आहेत. यात ११ व्या तिमीचे ११° ३४ अथवा ६९४ क्ला भूक बाहस्य आसत. तेव्हा ११ यी तिथि समाप्त होष्यास ७२० - ६९४ = २६ क्ला पाहिनेत कारण ७२० क्लाची पर तिथि होते याच्या गमकाची गति को, २ करूत क्ला २० व क्ला ६ असे दोन पट पाइन पेतर्ला आहे.

नियम ३. चैत हा. १ पायून आपकी इष्ट तिथि म्हणचे प्या तिथि विगित करावधाचे असेल ती जितकी अमेल तिच्यात्न तिथि हादि (अपूर्ण असेल ती पूर्ण करून ) बजा करावी. यानी राहील तिला मेपयात तिथि म्हणावे या भेव यात तिथि ०, १, २ अशा भोजा वा. कोएन ३ च्या आधारे इष्ट मेपयात तिथिंच्या गमनाचे चालन कार्यों य ते तिथि हाद्वयतीच्या गमनात मिळ्याये म्हणजे इष्ट तिथ्यताचे यमक वेतात.

टीप. कोष्टकातन जी घटी पळे येतात त्यास परारय म्हणतात.

नियम ४. कोष्टर ४ वरून १६ माविकी तिथि व केंद्राद्य या उपकरणांनी ( धायनांनी) वदीपलासक पराख्य बादाचे. इष्ट केंद्राधानून जयळचा स्ताल्चा केंद्राद्य या उपकरणांनी ( धायनांनी) वदीपलासक पराख्य बादाचे. इष्ट केंद्राधानून जयळचा स्ताल्चा केंद्राद्य द्यार बजा परून वानी अद्यास १६
माविकी तिथियसोर 'मस्प्रत दिख्णावर'' या स्वान्यातील अक्ति गुणारें व तो अन जनळच्या
स्ताल-या केंद्राद्यावमेरव्या स्वान्यातील पर्यवक्रका प्रजास स्वान्यात स्विकत अक्ति तथा स्वान्यात उदाव १६ माविक तिथि वटा ८ अपना ति. २३ व केंद्राद्य २२ १८ वावन्य ने). ४ वरून तिथि
पराख्य काद्यावयाचे तर तिथि पराख्य कोष्टर ४ केंद्राद्य २२० च्या स्वान्यात ति. २३ समोर प. २३
प. १ आहे. ठेपकेंद्राच १ ९ १८ वात २८। या दक्तिणातर पळानी गुणार्क तेष्ट्य ११ ४ २८॥ च९२॥
ईर्ष पळें अण आहेत. प्रजून पदी २३ प. १ यात ही पळें वजा उरून प. २१ प. २८ हे तिथि
पराख्य आहे.

याप कोष्टकांत इष्ट तिथीन्या समोर हार असेट तो ऋण धन असेट ससा माहून ठेवाया, हर्षीच्या उदाहरणांत तो—१७ आहे.

नियम ५. याच रोष्ट्रकावस्त नक्षत्र व यांग बाचे परास्य कादताना निधि पूर्ण असत नाहीं. तेव्ही अपूर्ण तिथीकारेता तिथीका रोग जात अपरांतर पद्धानी गुणाने, व तो सरहार गतपूर्ण तिथीका परास्पत ऋण धन असेल तसा करा है देश केंद्राताचा यर लिहिस्सामाण सरकारही करात. उदा कर स्वयं मान काटिले स्वात तिथि ११ असे २ ६ ६ ईंग्रास २०६ ११/आहेत. तर नक्षत्र परास्य कादावाचे.

नक्षत्र परास्य बोटकातील पेंद्रात २०० च्या रकान्यो। तिथि ११ चे समीर य. ४३ य. १७ आहेत. तिथि ११ चे समीर अपरांतर सरनार दर अग्रास २ च्छे आहे. त्यास २ ५६ अप्रा ३ अग्रानी गुणिले तेव्हा सरकार + ६ वर्ष आणा. तसेच येच पेंद्रात है। ११ ११ अप्रा १ साम दिवनात्तर ३०। मी गुण्न गुणाकार १८ वर्ष कला आली. हे दोनी सरकार प. ४३ य. २७ अगुनमें धनकल केनें तेव्हा य. ४० य. २४ रा नश्च परास्य झाला. नग्यग्यम्तात हाराची सरक नगो.

योग पराख्य साधनात याप्रमाणें दुहेरी सरकार असून ही हाराची गरज लागते.

नियम ६. १९ तिथि नक्षत्र, योग, याचे जे शतात्माक जसतील त्याचे आधारे कोष्टक ५ वरून पराख्य पळे कादाची ही नेहर्मी धन असतात.

नियम ७. कोष्टक ६ वरून मेपादि यात तिथि, नक्षत्र व योग याचे वारादि पराख्य काढावे.

नियम ८. कोष्टक ७ मध्यें इष्ट मेपादि तिथि यात डाये वाजूस चार रकान्यात मिळवून लिहिस्या आहेत व उजव्या बाजूम मेपादि यात इष्ट योग चार रकान्यात लिहिस्ट आहेत डोक्यावर द्वार लिहिस्टे आहेत. इष्ट तिथि किंवा योगाचे समोर इष्ट हाराचे रार्ली लिहिस्टेली परास्वपळें घन समजावीं आणि चिन्हें असमान असस्यात ऋण समजावीं.

उदा॰ मेपादि यात तिथि १२ व हार - १७ आहे. तर तिथि १२ ऱ्या क्षेक्शवर चिन्ह + आहे व हार - १७ आहे. करिता पराख्य पळें - ३४ आर्ली.

ह्यां क्यां करोता प्राप्त यात योग १२ असस्याग त्याचे डोक्यावर चिन्ह्−आहे. पराख्य-१७ आहेत. करिता पराख्य पळ २५ हीं घन आर्की

नियम ९. निरेक अन्द्रपामध्यें हे चार प्रकारचे पशस्य मिळविले म्हणजे तिथि नक्षत्र व योग याचे समाप्तिकाळ येतात.

नियम १०. वर्षांमध्यें जी भेपारि यात तिथि इष्ट अतेल तिच्यात तिचा १६ वा भाग वजा कराचा प्रणजे त्या तिथीचे मेपारि यात नश्चर येते. त्याव नश्चर श्रोद मिळरून १७ नी भागाय रहणजे त्या राहील तें अधिन्यादि नश्चर असर्वे तर्षेच भेपादि यात तिर्धात तिचा २२ वा भाग मिळविला रहणजे मेपारि यात योग येतो. त्यात योग श्रोदि मिळरून त्यास १० नी दीपित वरावें रहणजे विषक्तमादि योग येतो.

नियम ११. मेपादिवात जी कोणतीरा तिथि किंवा नक्षत्र किंवा योग कादावयाचा असल त्याचे ममक को. ३ वरून कादावे. त्यात अनुकर्मे तिथिद्यादि नक्षत्रग्रद्धि, व योगद्यदी याचे गमर जोडावे ग्रहणजे दृष्ट तिथि नक्षत्र योगाचे गमक येतात.त्याजवरूनको. ४,५,६,७,प्रमाणे त्याचे समाप्तिकाळ कादावे.

नियम १२. तिथिग्रादि, नक्षनग्रादि व योगग्रादि याच्या समार्गाच्या गमत्रात जो १ कप्ये हिरुछे १ तिथांचे, १ नक्षत्राचे अथगा १ योगाचे गमक अलग अलग मिळवांचे. व त्याज्ञ्यस्न चारी प्रकारचे पराख्य महात्रे म्हणजे वरिक्रमाणे पुढऱ्या तिथिमहान योगाचे समारिकाळ येतात. याप्रमाणे वर्ष अरोत्स्यन करांगे. वर्गानच्ये बाटेळ त्या इष्टितियीगायुन मागीक निया पुढीळ तिथांचे या प्रमाणे प्रमाया गणित करिता येते नक्षत्र न योग याप्रमाणेच कादांचे. याप्रमाणे ११ तिथि नक्षत्र योगाची गति मिळवून आलेळे गमक प्रत्येक १० तिथि, मध्यन, योगानंतर एकदम १० ची गति मिळवून सहम स्थायं ।

नियम १३. तिप्यताने षाळात पुढच्या अपया तिथीचा बाळ मिळवावा. म्हणजे पुढच्या तिथीच्या प्रयमार्थाचे बरणाना बाळ येतो. उदा - मतिपदा समाप्तिकाळ चा. ३ प ५२ प. २० प हितीया समाप्तिकाळ वा. ४ घ. ५६ प. २८ आहे तर पुढच्या काळावून मागचा काळ वजा केळा तेरहा या. १ घ. ४ प. ८ अथवा घ. ६४ प. ८ आळी यात २ नी मागून घ. १२ प. ४ आळी, ती. प्रतिप्रदा समाप्तिकाळाल किळतिळी तेव्हा वा. ४ घ. २४ प. २४ हा द्वितियेच्या पढिल्या अर्घाच्या करणाचा

, समाप्तिकाळात मिळानिकी तेव्हा वा. ४ घ २४ प.२४ हा डितीयेच्या पहिल्या अर्थांच्या करणाचा समाप्तिकाळ आला. तिस्स १४. याप्रमाणें आलेले वर्ष समाप्तिकाळ सन्यममृत्येदयापाद्तचे असतात. स्पट्टाळ येच्या

तियम १४. याप्रमाण आखेल छव समाप्तकाळ मन्यमपुरादयापासून्व असतात. स्पटनाळ यच्या करिता यात चर व ध्यस्त बेलातर व पाच पळॅ मिळवावी. दरवर्षा त्याच तारसेस व तितक्याच सामन सूर्याचे बेळी ठराविक तितकाच नाल सरकार असतो. या रीतीन सरकार बाहून तो तारितयार सुनईकरिता याच प्रमात अरोरच्या कोष्टकात दिला आहे. याप्रमाणे एक पत्रक आवस्या गायचे तथार करून टेवार्ज.

टीप मेपयातितिथं ० असता सच्या एप्रिलची ता ९ असा साधारण नियम आहे या मानानें मेपयातितिथीयरून तारीरा टरविता बेते. निरवण रिव रा. ११ आ. ११ अलेख तर त्यादिवधीं सायनमेप ० अझ असतो, यायरूनही सस्झार टरविता बेतो त्यात १९ मिळउन सायनरवीचे अझ बेतात. त्यामुळें नेशिक पहाण्यास सोर्प पडतें

नियम १५ वर्षातील बाटेल ती तिथि स्तालीलमार्गी काढावी. उदा॰ घरे १८५२ मार्ग. इ. १५ द्युकवार या तिथीचा समाप्तिकाळ काढावयाचा. चैत्र हु १ पासून मार्ग. हु १५ पर्वेत एरदर तिथि २५५ यातून या वर्षाची तिथि हुद्धि ११ वना करून मेपवात तिथि २४४ जाहल्या

या दिवसाचे नश्रत्योग टरविल्याकरिता निवम ८ प्रमाणें गणित करावें. त्याप्रमाणें २४४ यात ३६ मीं मागृन भागाकार ६ हुँ आला तो २४४ मधुन बजा केळा तेव्हा २३७ हूँ अथवा २३७ हूँ मेयवात नवत आले. पुन २४४ + १५६ = २५५ हुँ अथवा मेयवात योग २५५ आला. नवत्योगात कथीं कथीं एक नवत्योगातों अतर पहते. त्याहमातिकाळाऱ्यावस्त्र आपस्यात इष्ट अधेळ त्या वाराचें नश्चत्र व योग टरवावे.

भेषयातनक्षत्रं २३७ यात नक्षत्रश्चिद्ध १० मिळवून व २७ नीं मागून बाकी ४ म्हणजे रोहिणी , नक्षत्र आर्ले.

तसंच मेपयातयोग २५५ + योगशुद्धि १० = २६५ यास २७ नीं भागून प्राक्षी २२ वा योग साध्य आहा.

या तिथिनधनयोगाचे समातिकाळ पुढें कादिले आहेत. उदा॰ ७, ८, ९ पहा.

#### गणिताचा ताळा पाहण्यासाठीं-

ह्या पुस्तकात त्या पद्धतीनें प्रत्येक तिथिनधनाचे अन्दरापासून गणित निरनिराज्या क्षेष्टकातून येणाऱ्या पखास्त लिहिलें आहे त्याचप्रमाणें पचाग तथार करताना ओळीनें व अनुक्रमानें लिहून टेवानें व नेतर त्याचा ताळा पहाचा प्रथमत द्युद्धिकात दिलेस्या आक्रड्याप्रमाणें क्षेष्टकातील आक्रडे दुरस्त करून च्यांचें आणि नतर गणित करांचें

गाणिताचा ताळा पहावयाचा तो असा ——तिथि, नखन आणि योग याच्या घटिका जर क्रमा क्रमाने बादत किंवा कमी होत गेल्या तर गणित उत्तेतर आहे अर्थे समजावें पण तिथि, तथन, योगाच्या अनुक्रमाने दररोज बादत्या किंवा पटस्या असून एताचा दिवसीच्या गणितात घटिकाची अतिगय बाद झालेळा दिसेळ किंवा एक्सम कमी झालेल्या दिखतीळ तर त्या दिवसीच्या गणितात चूक आहे असे समजावें. य ते पुनः कस्य चुकी हरस्त करावी.

#### उदाहरणाची समजूत पुढें उदा॰ ९ नतर दिली आहे ती पहाची.

#### उदा० १ अञ्दर व मेपार्कतिथि यांचे साधन शके १८५२.

#### गमकसाधन.

| नि.      | वर्पाणि | योगशुद्धि | ন. হ্যাট্র | ति. शुद्धि                  | केंद्रम् | शता-<br>ल्याक | वा. घ. प. |                                  |
|----------|---------|-----------|------------|-----------------------------|----------|---------------|-----------|----------------------------------|
| ,        | 2       | 3         | ¥          | ۹                           | Ę        | b             | ۷         | 8                                |
|          |         | २० ५७८    |            | ति. अ. क.<br>२३ ४ ५         |          |               | ६ ४७ ११   | को. १                            |
| <b>१</b> |         | 20 80     |            | ११ २५९<br>६ ४३०             |          |               | ॰ ३२ १८   | रेखापलानि मुंबई.                 |
| _        | १८५३    | ९४६६      | ९५८१       | १० १ <b>१</b> ३४<br>२०<br>६ | ० २१     | ۰             |           | निरेकः (म्हणजेशवार कमी           |
|          |         |           | ति. ग्रवि  | ११००                        | 1        | ,             |           | मेपार्क तिध्यते<br>निरेकतिथिभोगः |

#### उदा॰ २ तिथिसाधनम्.

|   |     |          |              | ग            | मकाः         |    |           |                  |            |    |     |         |            | परा  | <b>्या</b>   | :         |                            |            |
|---|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----|-----------|------------------|------------|----|-----|---------|------------|------|--------------|-----------|----------------------------|------------|
|   | नि. | को.      | मेवयात तिथिः | मासिकी तिथि: | कॅद्र<br>अं. |    | शताल्याकः | हारः<br>को.<br>४ | রি.<br>বি. |    |     | को<br>५ | को.<br>६   | ऐक्य | को.<br>७     | यमातिकालः | काल<br>संस्का.<br>को.<br>८ | स्पष्टकालः |
|   | 8   | 3        | ₹            | ¥            | 4            |    | Ę         | ৬                | ۷          | 8  | १०  | ११      | <b>१</b> २ | १३   | १४           | १५        | १६                         | <b>१</b> ७ |
| अ | 7   |          |              | ११           | २०३          | Ę  | ₹ २       | - ११             | वा.        | ₹  | 0   | •       | ٥          | ¥    | П            | 8         |                            | ४ बु.      |
|   | 1   | ì        |              |              | 1            |    |           |                  | घ.         | २८ | ४१  | ۰       | २४         | ३५   | ⊩            | ३४        | •                          | ३४         |
| आ | ₹ ₹ | 1 3      | +8           | 1+8          | +53          | 43 | Ή¥        | 1                | ۹,         | ४७ | ४२  | ₹8      | १२         | १५   | ५६           | \$ 8      | +28                        | 86         |
| - | 1   |          | 1            | १२           | २१५          | ५५ | ३६        | -25              | वा.        | ₹  |     | ۰ ا     | ۱ ۱        | 4    | 1            | ٩         | ۰                          | ५ गु.      |
|   | 1   | ì        | i            | 1            |              |    | l         |                  | घ.         | २८ | ₹₹  | •       | २३         | २८   | <del> </del> | २७        | •                          | २८         |
| £ | १३  | :] :     | 1+1          | 1+3          | +१२          | 43 | +3        | 1                | ٩.         | YU | ₹   | २८      | १५         | ३३   | ५१           | ४२        | +३१                        | ₹₹         |
|   | Г   | 1        | -            | Г            | ŀ            |    |           |                  | वा.        | ₹  |     | ۰ ا     | ₹          | Ę    | -            | Ę         | 0                          | € 23.      |
|   | 1   | ļ        | :            | १₹३          | २२८          | 84 | ्रे १     | -१०              | ч.         | २८ | ₹ 0 | ļ۰      | २२         | २२   | १            | २१        | ۰                          | २२         |
| _ | 1_  | <u>l</u> | _            | 1            |              |    | <u>L</u>  | <u> </u>         | ٩.         | ¥6 | 46  | २७      | १७         | २९   | 1            | २८        | +३३                        | ₹          |

याप्रमाण १११ तिथीची गति वाढवून वर्षअक्षेरपूर्यंत गणित करीत जायं. ति. तु. ११ आहे. तिच्यात १११ तिथीची गति कमी करीत करीत चेत्र तु. १ पर्यंत जायं. म्हणजे वर्षाच्या सर्व तिथीचे गणित होईल.

उदा० ३ मेपार्कनक्षत्रसाधनम्

| _   |        |                    |                 |                 |              |     | ७५।  | •             | ( 41        | แห          | ચવ્:     | त्रसाध          | ণপ্       | •        |          |            |                        |            |    |
|-----|--------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----|------|---------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|------------|------------------------|------------|----|
| को. |        | वर्ष               | म्              | नक्षत्र<br>न.   | गुद्धि<br>क. | ति  | , ह  | й. З          | ъ.<br>г     | केट्रा<br>र | म्<br>क. | शता-<br>स्यांकः | वा        | . ย.     | . q.     |            |                        |            |    |
|     | Į      | १८                 | ५ र             | ९६              | ८१           | १०  | \$ 5 | ₹`            | ४ २         | ∘ ₹         | ₹ξ       | ३२              | ₹         | २६       | ₹1       | s f        | निरेकाइ                | पः उदा०    | ₹  |
| ₹   | 1      |                    | - {             | =               | 00           |     | :    | ₹ '           | ٠,          | ₹           | १८       | ₹               | 0         | १५       | 8        | ?          |                        |            |    |
|     | ı      |                    | 1               |                 | १०           |     | •    | , '           | ٩.          | •           | १०       | ۰               | 0         | ø        | 88       | 1          |                        |            |    |
|     | ╛      |                    |                 |                 | 8            |     | •    | •             | د ا         | ۰           | ٩        | ۰               | ٥         |          | 8        | ١.         |                        |            |    |
|     | -      |                    | - 1             | १०              | 0            | ११  | 5    | ५६            | ६ २०        | ·Ę          | ₹ ₹      | ₹₹              | ₹         | ٧₹       | १७       |            |                        |            |    |
|     | - 1    |                    |                 | मध              | ī            |     |      |               |             |             |          |                 |           |          |          |            |                        | धनभोग् ३   |    |
| _   |        |                    | - 1             |                 |              |     | _    |               |             |             | ļ        |                 | <u> </u>  |          |          | _          | निरेक                  | नक्षत्रभोग |    |
|     |        |                    |                 |                 |              |     | उ    | दा०           | 8:          | नक्षः       | त्र स    | ाधनम्           | [•        | _        |          |            |                        |            |    |
|     | नियमाः | को.                | मेपयात नक्षत्र  | नश्च.<br>नाम    | ua.          | अ.  | Ŧ.   | कें<br>अं.    | द्रम्<br>क. | शतास्याक:   | नश       | तमोगः           | को.<br>४  | को.<br>५ | को.<br>६ | समातिकाल:  | को.<br>८<br>काल<br>सं. | स्पष्टका   | ਰ: |
|     | ₹      | २                  | ą               | 8               |              | 4   |      | 1             | Ę           | b           |          | 6               | 3         | १०       | ११       | <b>१</b> २ | ₹₹                     | १४         |    |
| अ   | ११     | i                  |                 | १०              | 8 8          | २   | ५६   | २०६           | . १३        | 1 3         | व        | r. ₹            | •         | 0        | ٥        | ٧          | •                      | ४ यु.      | _  |
| i   |        |                    | 1               | मधा             | 1            |     |      |               |             | İ           | ਬ        | . ४३            | 80        | ٥        | १४       | ३९         | •                      | ३९         |    |
| आ   |        | ₹                  | <del> +</del> ₹ | +8              | + 8          |     | २०   |               |             |             |          | १७              | २६        | ₹¥       | ४७       | ¥          | +२९                    | ३३         |    |
|     |        |                    | 1               |                 | १ २          | ₹   | १६   | २१९           | १६          | ३७          | 1        | ٠,              |           |          | 8        | - 4        | ۰                      | ५ गु.      |    |
|     |        | ĺ                  |                 | पूर्वा          |              |     |      |               |             | ١.          | . घ,     |                 | ३५        |          | १५       | ٠ ١        | ۰                      | ३५         |    |
| হ   |        |                    | + 8             |                 | + 8          |     | २०   | _ :           |             |             | _        | १७              | १९        | २९       |          |            |                        | Ę          | _  |
|     |        |                    | , 3             |                 | 188          | ₹   | 3 5  | २३२           | ??          | 80          |          | •               | . •       | °        | 3        | Ę          |                        | ६ શ.       |    |
|     | ļ      |                    |                 | उत्तर           | ı            |     | - 1  |               |             |             | ี ย.     | 8.5             |           |          | १६       | - 1        | , , ,                  | 3 8        |    |
|     | _      | _                  |                 |                 |              |     | _    |               |             | 2           | ₹.       | _               | <u> </u>  | २ र ।    | ९ २।     | ۲८,        | + ₹ ₹                  | १ एव       | ня |
| _   | _      |                    |                 |                 |              |     | उदा  | 0 4           | 44          | 1476        | 1141     | साधन            | <u>ų.</u> |          | , .      |            |                        |            | _  |
| को. | ਕਾ     | म्                 | यों.<br>यों.    | गग्नुद्धि<br>क. | ति.          | ઝં. | क.   | केंद्र<br>अं. | म्<br>क.    | शत          | ाल्पाः   | कः वा.          | घ.        | ٩.       | !        |            |                        |            |    |
|     | 120    | 4 2                | 5               | ४६६             | १०           | 2.5 | ₹४   | २०२           | ३६          | _           | ३२       | 3               | २६        | ₹ 9      |          |            |                        |            | _  |
| २   |        |                    |                 | ३००             |              | ¥   | १८   | x             | ₹७          |             | ₹        | •               | ₹₹        |          | 1        |            |                        |            |    |
|     |        |                    |                 | ₹⋄              | ٠ .          | ۰   | २६   | ۰             | २८          |             | ۰        | •               | २         |          |          |            |                        |            |    |
|     | L      |                    | <u> </u>        | ٧               |              | Ŷ   | 3    | •             | . Y         |             | ۰.       |                 | •         | 20       |          |            |                        |            |    |
|     |        | १० ० ११<br>गंडयोगः |                 |                 |              |     | ₹१   | २०७           | ¥٩          |             | ₹₹       | } ₹             | ५०        | ₹¥       | 4        |            | अपना<br>योगभोग         |            |    |

(१२)

#### उदा॰ ६ योगसाधनम्.

| _ | नि.      | को. | मेपयात योगः | योग नाम | ति  | . ઝાં | क. | अं. | केंद्र | म्<br>क, | इस्तरहवास: |    | हारः की. ४ | यकोनयोग | 荆  | عا. م | भ<br>विष्ठ  | 16    | ) in the second | 200          |       | 事。と  | स्पष्टकालः |
|---|----------|-----|-------------|---------|-----|-------|----|-----|--------|----------|------------|----|------------|---------|----|-------|-------------|-------|-----------------|--------------|-------|------|------------|
|   | 2        | २   | ₹           | 8       |     | ٩     |    |     | Ę      |          | ٥          | 1  | 4          |         | 3  | 18.   | 1           | श्रीश | र               | १ १          | ۶ و   | १६   | १७         |
| अ | ११       |     | 0           | १०      | 28  | ٧     | ₹? | 20  | 0      | 86       | 13         | ₹  | ₹ 3        | वा.     |    | 1     | <u> </u>    | •     | •               | 8            | - 1 ' | 1    | ४ बु.      |
|   | }        |     | ١.,         | गंडः    | [.  |       |    | ١   |        | _        | 1.         | ŀ  |            | ۹.      |    |       |             | í     | ६ ३             | í            | 0 3   | ( -  | ₹८         |
| आ | 1_       | 1 3 | + 8         | + 8     | 1+0 | ११    | २८ | +   | ۲,     | 30       | 1+         |    |            | ٩.      | १४ | 1     | <u>1]₹₹</u> | € ¥   | श३              | <b>५</b>  +३ | 8 .   | १।२९ | ₹८         |
|   | l        | {   | l           | 28      | १२  | ₹     | 86 | ₹;  | e S    |          | :∤₹        | ξŀ | - ? 4      | 77.     | ₹  | ۱ ،   | 1           | 0     | ۱ ۱۹            | t            | 14    | d l  | ५ गु.      |
|   | Ì        |     | 1           | वृ      | ĺ   |       |    |     |        |          | ì          | 1  |            | 힉.      | 40 | ₹4    |             | •     | ₹₹              | ۲+           | ३०    | +    | ३०         |
| इ |          |     | + 8         | 1+8     | ٥   | ११    | २९ | į   | ?      | ₹ 6      | :          | ₹  |            | ₹.      | १४ | ₹ ७   | ı∤₹ ғ       | १     | عااع            | १∤ २         | ९ ३   | ₹ ₹  | ₹₹         |
| _ | <u> </u> |     | २           | १२      | १३  | ₹     | १८ | ₹ ₹ | २      | २१       | ₹'         | 3  | -68        | वा.     | ₹  |       | 1           | 1     | 1               | T            | ξ     |      | ६ शु.      |
|   | Ì        | ſ   |             | धु.     | ĺ   |       |    |     |        |          | Ĺ          | Ĺ  |            | ч.      | ५० | ₹ ₹   | •           | ٠,٠   | ું ર            | +            | २२    | +    | २३         |
|   | <u> </u> | 1   |             |         |     |       |    |     |        |          |            |    |            | ٩.      | १४ | ₹४    | ₹           | 8     | :ં ક            | 1 3          | १∣३२  | ३३   | 4          |

टीप:—उदा॰ २, ४ व ६ यात को. ३ मधील १ तिथि, १ नक्षत्र व १ योग याची गित दरवेळी मिळविली आहे. याप्रमाणें दर १० नंतर जे अंक येतील ते मूळच्या अंकात एकदम १० ची गित मिळवून सुक्ष्मकरून घ्यावे. तसे न केलें तर थोडें योडें अंतर पडत जातें व तें दोवर्टी पुष्कळ वाढतें.

#### उदाहरण ७.

| बदा | की. | मेप<br>यात<br>तिथि | माष्टिकी तिथि | ति. उ | া. ক. | कें<br>अं. | द्रम्<br>क. | शतास्याकः | इतरः क्षी. ४ | प्कोनतिथि | मीयः | को.<br>४ | को.<br>५ | को.<br>६ | ऐक्यं | को.<br>७ | समाप्ति कालः | को.<br>८      | सप्यकातःः |
|-----|-----|--------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------|----------|----------|----------|-------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 8   |     | •                  | 22            | * *   |       | २०         | ₹ ₹         | ३२        | {            | Ī         |      |          | $\Gamma$ |          |       |          | 1            |               |           |
|     | ₹   | 200                | २००           | २००   | e     | 4          | २ ६         | २३        |              |           | i    |          | l        |          |       |          |              |               |           |
|     | 1   | 80                 | 80            | 80    | 0     | १५         | ४ २६        | ४५        | i            | 1         | ı    |          | 1        | i        |       |          |              |               | ļ.        |
|     | )   | 8                  | 8             | ¥     | •     | 4          | १२७         | १४        | }            | )         | -    |          | ļ        |          |       |          |              |               |           |
|     | í i | 288                | १५            | १५    |       | 208        | 2           | १४        | -21          | वा.       | 3    | ١,       | اه       | ₹        | Ę     | T        | ξĺ           | - 1           | ६ ग्रु.   |
|     |     |                    |               |       |       |            |             |           |              | વ. ર      | 125  | ۷        | 8        | २०       | 40    | +        | ५९           | 1             | 40        |
| _   |     |                    |               |       |       |            |             | İ         | f            | ۹. ۷      | 10   | २३∫      | ₹₹       | 4        | 86    | १५       | ξ.           | - <b>४९</b> ∫ | 88        |

#### उदाहरण ८.

| वहीं. | मेपयात<br>नक्ष<br>नाणि | नश्चन<br>नाम | fa. | э.  | क.  | <br>केंद्र<br>  अ. | म्<br>क. | शतास्पर्कः | एकोननक्षत्र | भीगः     | को.<br>४ |         |     | समाप्ति कालः | को.<br>८ | स्पप्टक  | 'ਲ• |
|-------|------------------------|--------------|-----|-----|-----|--------------------|----------|------------|-------------|----------|----------|---------|-----|--------------|----------|----------|-----|
| ₹     | 0                      | १७           | 88  | 7   | ५६  | २०६                | १३       | 133        |             |          |          |         |     |              |          |          |     |
| 1     | !                      | मधा          |     |     |     | i                  |          | Į          | 1           |          | 1        |         | Ì   | i            | 1        |          |     |
| 3     | २००                    | २००          | २५  | ঙ   | १२  | १२४                | 8        | ४४         |             |          |          |         | - [ | ļ            |          |          |     |
| - 1   | ₹0                     | ३०           | ₹0  | १०  | ۴   | ₹६                 | ३७       | १२         |             |          | ١.       | ı       | í   |              | ţ        |          |     |
|       | ৬                      | 9            | ७   | २   | २०  | ९२                 | ₹₹       | २६         |             |          | _ 1      |         | _   |              |          |          | _   |
| Ù     | २३७                    | ४ से.        | 88  | ۶ ۵ | ₹ ₹ | 33                 | २७       | 14         | 'वा,        | 4        | 3        | ١٥      | ₹   | Ę            |          | Ę        | ij. |
|       |                        |              | _   |     |     | 1                  |          |            | 되.<br>q.    | ४३<br>१७ | 0<br>₹0  | १<br>२० | 3   | ५५।<br>१८    | -88      | ५४<br>२९ |     |

#### उदाहरण ९.

| उदा •<br>भिय यात योग | योगनाम    |         |   | च. | <br>  केंद्र<br>  अ. |    | E.         | हार<br>की.<br>४ | एकोनयोग | 뜌              | को<br>४ | को.<br>५ | को.<br>६ | ऐस्य | ,को.<br>  ७ | समाप्तिकाल• | को<br>८ | स्पष्टमाल. |
|----------------------|-----------|---------|---|----|----------------------|----|------------|-----------------|---------|----------------|---------|----------|----------|------|-------------|-------------|---------|------------|
| 4 0                  | १०<br>गडः | ११      | 8 | २१ | २०७                  | ४५ | ₹ ₹        |                 |         |                |         |          |          |      |             |             |         |            |
| ३२००                 | 1         |         | ş | २९ | 1 '                  | Ę  | <b>९</b> २ |                 |         |                |         |          |          |      |             |             |         |            |
| ५०                   | 1 1       | १७<br>३ |   |    | २५५<br>४९            | -  | ७४<br>१३   |                 |         |                |         |          |          |      |             |             |         |            |
| 1 25.0               | ١.,       | 48      | , |    | .,                   |    |            |                 |         | ₹              | ?       |          | 2        | Ę    |             | गुक<br>इ    |         | ——<br>६ g. |
| २५४                  | (         | ( )     | • | 9  | ,,,                  |    | ११-        | - 8 0           | ਧ.      | ५०<br>५०<br>१४ | ξ       | 2        | રષ       | २४   | ۰           | ۲٧.         |         | <b>₹</b>   |

उदाहरण १ वायून उदाहरण ९ वर्षनच्या गणिताची समजूत अनुसमाने पुट दिली अयून स्वातस्त्र फोणासही गमक सापनापायन प्रत्यक्ष रष्ट दियसाची तिथि, नचन व योग याच्यासाधनात्ररिता ह्या सार्णातून कोणस्या प्रमाने शिवत चरारे हें क्लून बेहूँए, कोणस्वाही प्रयात अद्या प्रनाराची उदाहरण हतक्या विच्नुत शीतोंने देत नाहींत. पण आमता उद्देश सारणीचे गणित हरण्क ह्याचीस समज<sup>ुर्ण</sup> पाहिले अद्या अमस्यामुळेंच हतका विस्तार केटा आहे.

#### समज्त.

उद्दा० १ रकाना ५ मध्ये नेश्वत तिथि १० अधा ११ कला ३४ आर्थ आट. १२ अधार्यी तिथि होते. म्हणून तिथि ११ पूर्ण हेप्याय २६ वर्लानी यादी आहे, को. २ मधून २० य ६ या ममाणे वर्लाच्या समोदेने समझ जोडून ति. शू. ११ ये समझ केंद्र २००१ १ अताल्याक ३२, व वासदि ११२८।४७ असे आणिले आहेत. आणसी एक उदाहरण, शके १८५५ आपाढ शु, १५ रोजीं

समातिकाळ नः समातिकाळ यावस्त नक्षत्र भोग आला तो वा. घ. प. वा. घ. प. ५२ प. ४९ व को. ९ - ति. १५ ६ २७ ३ १९ मूळ. ५ ३७ ९ वस्त्र चं. ग. ९०६ आली. - पू. वा. ६ २९ ५८ २० पू.पा. ६ २९ ५८

ं अंतर घ. २ प. ५५ याचे चालन क. ४४ आले. ए. पा. हें नक्षम २० वें आहे. म्हणून २० ४ ८०० = १६००० कला यांत क. ४४ वजा केल्या तेव्हां तिर्ध्वता म्हणजे शुक्रवारी घ. २७ प. ३ यावेळी स्प. चं. आला तो अं. २६५ क. ५६. ति. १५ ४ १२ = १८० इतके अंबा राष्ट्रचंद्रांत बजा करून आला तो स्पष्टरिय = अं. ८५ क. ५६.

याप्रमाणें वाटेल त्या तिथ्यताचे स्पष्ट चंद्र व स्पष्ट सूर्य काढता वेतात.

हैं। रविचंद्र साधनाची पढ़ित फक्त ताळा पाहण्याकरितां दिली आहे. करितां च्यावेळीं सूक्ष्म रवि चंद्राची ।, आवस्यकता असेल त्यावेळीं ह्या पद्धतीनें रविचंद्र कार्टु नवेत. ते स्वतंत्र रीतीनें करण ग्रंथावरूनच तवार करायें.

# पंचांगचिंतामणि-सारणीचे शुद्धिपत्र.

|     |              |                 | करून मग | च ।तचा उप | थाग कर     |             |                  |          | रस समजाव. |
|-----|--------------|-----------------|---------|-----------|------------|-------------|------------------|----------|-----------|
| કેક | पक्तिः<br>ओळ | स्तंभ<br>स्काना | અસુદ્ધં | શુદ્ધં    | ક્રિક      | पंकिः<br>ओळ | स्तंभः<br>स्काना | । अश्व   | गुद्धं    |
| 16  | 'লাঙ         | Ę               | ₹ २८    | ₹ १८      | 84         | खा ९        | 8                | १२       | 8.8       |
| २०  | Ę            | 3               | +c°     | +6        | ٠,,        | खा८         | Ę                | ₹111     | 411       |
| २२  | खा १         | ঙ               | +8      | +41       | ,,         | , स्वा ७    | ,,               | ५॥       | الإق      |
| २८  | खा ५         | २               | २५ ५४   | २३ ५४     |            | खा १२       | ११               | 100 Y    | ৩০ ३৬     |
| ,,  | सा४          | ,,              | रह ५५   | २५ ५५     | ,,         | खा८         | 10               | २१       | –રા       |
| "   | स्था३        | ,,              | २३ ४७   | २६ ४७     | ४७         | , ,         | 3                | ६७ ५     | र्ह्७ ६७  |
| 25  | १७           | Ę               | २९      | २१        | 86         | खा ६        | १३               | २४।      | २३॥।      |
| ३१  | स्ता१४       | २               | ३१ ५१   | ३२ ५१     | ५०         | सा४         | १०               | \<br>الا | -x        |
| ३२  | १५           | १०              | २३।     | ३३॥       | <b>પ</b> શ | ११          | १०               | -1111-   | +-1111-   |
| ,,  | २०           | ,,              | २३॥     | २३।       | <b>,</b> , | सा१२        | ११               | १९ १४    | १९ ४      |
| ,,  | ला ६         | ,,              | ₹₹॥     | ३२॥       | "          | खा ११       | ا د ا            | १०॥      | १२॥       |
| ३३  | खा २         | Ę               | ५९ २८   | 49 40     | ,,         | खा १०       | 4                | रशा      | २३॥       |
| 38  | १५           | Ę               | ७६ ४६   | ७६ ४७     | ५३         | ६           | ঙ                | २४ १३    | 58 66     |
| ३७  | स्ता३        | 9               | ५४ ५०   | ५४ ५९     | ,,         | १४          |                  |          | १३ ५२     |
| ३८  | खा ११        | ą               |         | ३७ ३४     | ,,         | ۹           | १३               | ६।       | ٤II       |
| ४१  | सा ९         | 4               | ₹#}     | +२॥       | 48         | १७          |                  |          | २५ ३१     |
| ४२  | खा२          | १०              | १९      | १९१       | ५५         | ٥           |                  |          | ३४ ,३७    |
| ,,  | खा १         | ₹               | ₹       | ~-₹       | ,,         | १२          |                  | ३० २१    |           |
| 83  | १०           | Ę               |         | ३७ ३३     | ,,         | १६          |                  | ३७ १     | ३७ ३१     |
| ४५  | 6            | १०              | 3       | ९।        | ,,         | खा १५       | ٠٤               | ₹11      | २         |
| ,,  | १३           | Ę               | 3111    | -3111     | ,,         | सा ११       | ٩                | ६!!      | ६।        |
| ,,  | \$8          | Ę               | –६।     | ६।        | ,,,        | खा८         |                  | ३८ ३१    |           |
| ,,  | १६           | ঙ               |         | ६२ ४२     | ५६         | ला ८        | १० 🗄             | ₹७       | ₹६        |
|     | स्वा १५      | २               | ٤III    | ં ગા      |            |             |                  | ì        |           |

### ज्योतिय शिक्षेणकम-शुद्धवर्यम् साधनः

# कोप्टकः १. गमकसाधनम्.

| शकाब्द!  | योग | ગુદ્ધિ: | नश्च         | ग्राद्धिः | वि           | थिगुद्धिः | -   | केंद्र | Ą.  | शतासांकः  |     |            |     |           |           |
|----------|-----|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----------|-----------|
|          | या. | क.      | न.           | क.        | নি.          | अं.       | क.  | यं.    | 事.  |           | या. | ਬ.         | ٧.  |           |           |
| १८२६     | २०  | ५७८     | २०           | ६९३       | २३           | ¥         |     | ३२८    |     |           | Ę   | 80         |     | गुद्ध पं. |           |
| १८२६     |     | ६८६     | २५           | ۰         | २७           | ? ?       | १५  | २७     | ٧Ę  | 88        | 8   | 16         | ३९  | २३ अय.    |           |
| यर्गगतयः |     |         |              |           | }            |           |     |        |     | 1         |     |            |     | वर्षगतय   | <b>[:</b> |
| 8        | 3   | ७६५     | ٩,           | ७६५       | 2.5          | 0         | ४५  | 35     | ¥   | ४२        | 1   | १५         | २३  | 1 1       |           |
| ર        | ₹5  | ७३०     | १९           | ७३०       | २ २          | ₹         | ₹∘  | १८४    | 3   | CY        | ₹   | ₹0         | ४६  |           |           |
| ₹        |     |         |              | ६९५       |              | 7         | १५  | २७६    | १३  | २७        | 3   | ሄ६         | ٠,  | 3         |           |
| Y        |     | ६६०     |              | ६६०       |              | ₹         | •   | 6      | १७  | ६९        | ١,  | 1          |     | ¥         |           |
| ۹        | '૨૨ | ६२५     | ्र२          | ६२५       | ર્ષ          | 3         | ٧५  | १००    | २१  | 1 8 8     | Ę   | १६         |     | ١ 4       |           |
| ६        | ۹   | ५९०     | ં ધ્         | 490       | ્ દ્         | 6         | ३०  | १९२    | २५  | ५३        | •   | ३२         | ? ८ | <b>হ</b>  |           |
| ৬        | १५  | ५५४     | १५           | ५५४       | 10           | 4         | ٤५  | २८४    | २९  | ९५        | 2   |            | * ? | ن ن       |           |
| C        | २५  | 449     | २५           | ५१९       | ,26          | Ę         | •   | १६     | ₹₹  | ३८        | ₹   | ₹          | x   |           |           |
| ٠,       | ۷   | ¥6:     | 1            | YCY       | •            | Ę         | ¥٤  | 106    | ₹6  |           | 8   | 36         | २६  | ,         |           |
| ₹ •      | १८  | XX.     | : १८         | 883       | २०           | v         | २९  | २००    | ¥۶  | २२        | ابر | ३३         | ٥   | ₹ 0       |           |
| २०       | १०  | 30      | 10           | \$4       | \$ \$        | ર         | ५ ٩ | * \$   | २६  | <b>Y4</b> | ¥   | U          | 35  |           |           |
| ₹ 0      | *   | 6,84    | ٤ ١          | 486       | : १          | 60        | २८  | २४२    | ٠,  |           | २   | Υţ         |     | ₹0        |           |
| 80       | २०  | \$50    | १ २०         | १९७       | २२           | 4         | ५८  | ८२     |     |           | ₹.  | ۲,         | 25  | , A.o.    |           |
| ى ب      | 4.5 | ₹ ¥ 8   | ११           | ६४६       | . 2 3        | *         | २७  | २८३    | ३५  | १ १२      | হ   | ٧,         | ۷   | 4.0       |           |
| ६०       | ₹   | २९      | र ३          | २९५       | ۲ ,          | ć         | ५६  | १२४    | 16  | ે ફર      | i.  | २२         |     | ६०        | -         |
| 90       | ₹ १ | 981     | २ २ १        | 280       | ; <b>?</b> Y | ¥         | २५  | ३२५    | *   | । ५७      | ₹   | ५६         |     |           |           |
| 60       | ₹ ₹ |         | * \$ \$      |           | ( <b>१</b> ४ | * *       |     | १६५    |     |           | २   | ₹∘         | - 1 |           | -         |
| 50       | ٩   |         | ર  ધ         |           | ર ૧          | o         | ₹¥  | Ę      | २७  |           | 2   | ¥          | २६  | 30        |           |
| ₹00      | २३  | ٠,      | २ २ ३        | ¥*,       | १२६          | ₹         | ५३  | २०७    | ₹•  | २५        | ٤   | १८         | ₹ € | १००       |           |
| २००      | २०  | 36      | ५२०          | 160       | • २२         | ٩         | • ( | 44     |     |           | ٤   | १६         | ŧ۰  | २००       |           |
| ₹•०      | १६  | ६७८     | १६           | ६७८       | 16           | 4         |     | २६१    | ₹ ₹ |           |     |            | 2.8 | 300       |           |
| £00      | १३  |         | 11           |           | -            | * *       |     | १०८    |     |           | -   | ŧ٦         | •   | Yee       |           |
| 400      | ₹ # |         | ( <b>?</b> o | ξ¥        |              | ₹         | -   | ११५    | ٩ŧ  |           |     | <b>१</b> १ | 14  |           |           |
| Ę o o    |     | ५५१     |              |           |              | 4         |     | १६३    | ₹   |           |     | ٧٩.        | 30, |           |           |
|          | ₹   |         |              |           |              | 6         |     | ₹•     |     |           | 4   |            | YY  |           |           |
| 600      |     |         |              | 983       |              | 15        |     | २१८    |     |           |     | ٩          | ٠,  |           |           |
|          |     |         |              | **        |              | ર         |     | ६५     |     |           |     | YY         |     |           |           |
|          |     | \$ 51   |              |           | २२           | 1         |     | रेष्ट  | 15  |           |     |            | ₹*  |           |           |
| 3000     |     |         |              | 341       |              | •         |     | १८३    |     |           |     |            | 6.3 |           |           |
| 3        |     | 16      |              | 161       |              | ٦.        | 4 6 | **     | _:  | * ?       | 1   | v          | ₹¥, | 3         | _         |

रकाना ८ मधील वारादिकाळ मुबई मध्यममानाचा आणण्याकरिता रेखातर पळे २९ मुबई पश्चिम दिशेकडे अमल्याकारणार्ने वजा वेली तेला वार ४ प. २६ प. ३९ हा अब्दए आला. ४ चें सालीं-१ लिंद्रन वारादि ३।२६।३९ हा निरेक्त अब्दए पुटील गणिताकरिता काहून ठेविला आहे.

#### समजत.

उदा० २ अ. पहिच्या उदाहरणातील ति. मु. ११ चे ममक उदा० २ मत्यें ५, ६, ९ या रका न्यात लिहिले आहेत. नियम ४ मर्प्ये समजूत दिल्यामाणें मातिकी तिथि ११ व केंद्राचा २०६° ३' या उपकरणावरून केंद्रप्राराय घ. ४१ प. ४२ कादून ते रकाना १० मप्पे लिहिले आहेत. को. ४, ५, ६ यातील पराल्य नेहर्मी घनच असतात. तिथि ११ केंद्र २००° याचे समीर १०॥। हा हार लिहिला आहे. तो सस्यातर सीवुन ११ समझूत रकाना ७ मर्थे लिहिला आहे.

शतास्त्राक ३१ समोर को. ५ मध्यें ति. या सदरातालीं पर्ळे ३८ पराख्य आहे. तो रकाना ११ मध्ये लिहिला आहे.

को. ६ चें आरभीं मेपयात तिथि॰ या सदरासालील वारादि रकाना १२ मध्यें लिहिले आहे.

को. ७ मध्यें मेषयात तिथि॰ व हार ११ याचे समोर पळे ५६ हा पराख्य सस्कार आहे. ति. चा रकाना + व आपळा हार-असस्यामुळें पळें ५६ ऋण आर्टा.

उदा॰ २ आ. रकाना ५ मध्यें तिथि ११ चें केद्रात को. ३ मधील १ तिथिची गती १२° ५२' जोड़न बेरीज २१५° ५५' हे मेपयात तिथि १ व मासिकी तिथि १२ चे केंद्र आलें.

रकाना ६ मध्यें, १ तिथीच्या शताल्पाकाची गति ४, को. ३ मधून घेऊन मिळविली आहे.

उदा॰ २ इ यात रकाना ६ मध्यें १ तियीच्या शतास्याकाची गति ३ घेतली आहे. कारण को. ३ मध्यें ति. २ व ति. ३ याच्या शतास्याकाचें अतर ३ आहे. याप्रमाणेंच पर्दे समजावें.

कोष्टक ८ मधून सस्कार वेऊन तो स्काना १६ मध्यें लिहिला आहे. तो मध्यमकाळात. युक करून आलेळा सप्टकाल रकाना १७ मध्यें लिहिला आहे. हल्ली काहीं पचागात लिहिलेला काळ स्काना १५ मध्यें लिहिलेले मध्यमकाळ असतात.

#### उदाहरण ३ ची समजत.

द्भदा० २ व ४ यातील १८५२ समोरचे अक. उदा० १ वरून घेतले आहेत. उदा० २ नक्षत्र ९ कला ५८१ आहेत तेव्हा दहावें नक्षत्र पूर्ण होण्यास ८०० − ५८१ = २१९ कला वाकी आहेत. त्याचे २००, १०, ९ असे २ सड करून त्याची गति को. २ मधुन घेतली आहे.

उदा॰ ३. दुसरें रकान्यात यो. ९ कला ४६६ म्हणून ८०० - ४६६ = ३३४ कला दहाँव योगाच्या अवशिष्ट आहेत. त्याची गती वरीष्ट्रमाणें को. २ वरून घेतली आहे.

#### उदाहरण ४ व ६ ची समजूत.

उदा॰ ४ आ. को. ३ मधील वातात्याकाची गति ४, ७, १०, १४, १८ इ. म्हणजे क्रमार्ने ४, ७ - ४, १० - ७, १४ - १०, १८ - १४ अथवा ४, ३, ३, ४, ४ इ. याप्रमाणें समजावीं. उटा॰ ६. योगशतात्पांकाची गति ही वरीलप्रमाणेच काढावी.

#### उदाहरण ७, ८, ९, ची समजूत

कोएक ८ वरून या उदाहरणात सरकार ४९ पळें आणिला आहे तो असा. —मेपयात तिथि २४४ गाना १४ या हिस्सा नवा करून आले ते २१६-८ यात २ गवा करून २१४-८ इतके शदा निरसण मप्पम रवि आला. यात १९ मिळून अस २५४ हा सापन विषे जाहला. करीता या प्रमाच्या असेरीस दिलेल्या कोएकात ८ रा. १४ अ. याचेसमार कालातर सरकार ४९ पळें आहे तो लिहिला आहे.

Ϊ.

#### , ज्योतिष शिक्षणकम—शुद्धपंचांग साधन.

कोएक २. कलासुगमकगत्त्रः

| 1   |        | f   | तेथीन      | ī          |            |     |             | :          | াধরা | णा        |     |            |     |     |     | योग        | नां        |            |     |
|-----|--------|-----|------------|------------|------------|-----|-------------|------------|------|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|-----|
| खाः | केंद्र |     | श्वताल्यकः | <b>u</b> . | ч.         | ति  | थे:         | 番          | ż    | चताल्याक: | ย.  | ч.         | fि  | थेः | ă   | h <b>i</b> | रावास्याक: | <b>Q</b> . | 4.  |
| -1  |        | Î   |            |            |            | अ.  | क.          | અં.        | 丏,   |           |     |            | अं. | क.  | अं. | - 4.       |            | Ī          |     |
| 2   | 0      | 8   | 0          |            | 4          | 0   | ₹           | •          | ₹    | ٥         |     | 4          | 0   | *   |     | *          |            |            | 1   |
| २   | 0      | ₹   | •          | 0          | ₹ 0        | 0   | 7           | ۰          | ₹    | ۰         |     | 8          | •   | ₹   | 0   | ₹          | •          |            |     |
| 3   | •      | ₹   | •          | •          | 14         | 0   | ₹           | ٠          | ą    | ۰         |     | <b>१</b> ४ |     | ₹   |     | ₹          | •          |            | ₹:  |
| ¥   | •      | ¥   | •          |            | २०         | 0   | ¥           | •          | ¥    |           |     | 16         |     | ₹   |     | ¥          | •          |            | \$1 |
| 4   | ٥      | 4   | •          | •          | २५         | •   | 4           | ۰          | 4    |           |     | २३         |     | Y   | •   | ٤          | 0          |            | ₹:  |
| Ę   | •      | ٩   | 0          |            | ₹०         | ۰   | ų           | ۰          | Ę    | •         |     | २७         |     | ٤   | 0   | Ę          |            |            | 3,6 |
| છ   | 0      | 4   | •          |            | ₹४         | ٥   | Ę           | ۰          | ø    |           |     | ३२         |     | ξ   |     | ξ          | ۰          |            | ₹ 4 |
| c   | ۰      | ٩   | •          | •          | 38         | c   | b           | •          | ć    | •         |     | ₹Ę         |     | b   |     | ঙ          |            |            | ą١  |
| 5   | ۰      | १०  | •          | •          | 88         | ٥   | ۷           | ۰          | 3    | •         |     | *१         | •   | ۷   | •   | c          | ۰          |            | ₹.  |
| 20  | ۰      | ११  | ۰          |            | 88         | ۰   | 8           |            | १०   |           |     | ४६         |     | 8   |     | \$         |            |            | ٧:  |
| २०  | 0      | ₹ १ | ۰          | 1          | ₹८         | •   | १९          | ۰          | २०   |           | 1   | ₹ १        |     | १७  |     | 16         | 0          | 1          | ₹   |
| ₹0  | ۰      | ३२  | •          | २          | २८         | ۰   | २८          | ۰          | ३०   |           | २   | १६         |     | २६  |     | २८         | ۰          | २          | ı   |
| 80  | •      | 83  | ۰          | ₹          | १७         | ۰   | ₹७          | •          | Υo   |           | ३   | ₹          |     | ₹४  | •   | ₹७         | 0          | २          | ¥'  |
| ५०  | 0      | ५२  | ۰          | 8          | ξ          | ۰   | ४६          |            | ४९   | •         | 1   | ¥۷         | •   | ¥۶  | ۰   | ४६         | 0          | ₹          | ₹:  |
| ६०  | ₹      | ٧   |            | ¥          | ५५         | •   | ५६          |            | 49   |           | ۲   | ₹ ₹        | ۰   | ५२  | ۰   | ५५         | 0          | ¥          | ₹1  |
| 90  | 8      | १५  |            | 4          | ٧¥         | . १ | ٩           | <b>!</b> የ | 3    | ٠ ا       | 4   | 16         | ₹   | ۰   | ₹   | ч          | 0          | 8          | 90  |
| ८०  | ?      | ₹₹  | •          | <b>\ \</b> | ₹४         | ₹   | 18          | 1          | 33   | ۰ ا       | ٤   | ٧          | 1   | 3   | 3   | १४         | •          | ٩          | ₹ 9 |
| 90  | 8      | ३६  | •          | ٥          | २३         | 8   | २३          | ١ ا        | २९   | °         | ٤   | ५०         | *   | १७  | ₹   | ₹₹         | •          | Ę          | ₹ ₹ |
| १०० | ?      | ४७  |            | 2          | <b>१</b> २ | 1   | 33          | 1 -        | ३९   | 8         | 6   | ३५         | 8   | २६  | 1   | ३२         | •          | b          | ٧   |
| २०० | ₹      | ₹8  |            | १६         | २४         | ₹   | ٩           | 1          | २८   | ₹ .       | १५  | ₹ ₹        | २   | ५२  | ₹   | ٩          | ₹          | 18         | U   |
| ३०० | 4      | ₹ १ |            | २४         | ₹६         | ۲   | <b>`</b> ₹८ | ٧          | ५७   | २         | २२  | ΥĘ         | ¥   | 15  | x   | ₹७         | \$         | २१         | ₹ ₹ |
| 800 | b      | 5   |            | ₹ ₹        | *5         | 1 & | १०          |            | ३६   | 1         | βo  | २२         | ٩   | ४५  | Ę   | 8          | ₹          | २८         | १५  |
| ५०० | 6      | 4 5 |            | 8.5        | ₹          | U   | ४३          | ( -        | १५   | 1         | 130 | ই৬         | ٥   | ₹ ₹ | b   | 8.5        | ₹          | ₹५         | 16  |
| ६०० |        | *3  | 1 .        | 88         | <b>₹</b> ₹ | . 5 | १५          | 1 -        | ५३   | 3         | ४५  | ३२         | 2   | ३७  | , 8 | 88         | ₹          | ४२         | ₹₹  |
|     | १२     | ₹ • | ,          | ५७         | २५         | 20  | 8%          | 2.5        | ₹ २  | Y         | 4₹  | ۷          | , 5 | -1  | ٠,  | ४६         | ₹          | 86         | २५  |
| ८०० | 58     | ₹ " | 8          | ६५         | 30         | १२  | ₹•          | १३         | ११   | ¥         | ٩o  | 8₹         | ٠,٢ | २९  | १२  | 26         | ₹          | ५६         | २९  |

#### ज्योतिप शिक्षणक्रम--शुद्धपंचांग साधन.

#### कोष्टकः ३. उपकरणानां तिथिभयोगकालगतयः

|               |      | _          |                  |             |           |            |             | _          |                 |            |            | _          |             |        | _              |             |
|---------------|------|------------|------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|--------|----------------|-------------|
| ति.<br>न.     | वि   | थीन        | ř                | }           |           | नर         | रत्राणां    | -          |                 |            |            | यं         | ोगाव        | ř      |                | ਰਿ.<br>ਜ.   |
| यो.<br>संख्या | के   | ż          | द्यता-<br>स्पाकः | वि.         | . લં.     | <b>\$.</b> | <b>\$</b> . | ż          | राता-<br>स्पाकः | fè         | ા. લં.     | 奪.         | 1 9         | न्द्रं | श्वता<br>स्पाव | ीयो.        |
|               | ( अ. | ₹.         |                  | Γ.          |           |            | અ.          | ₹.         |                 | 1          |            |            | भ.          | ₹,     |                | i           |
| ₹             | १२   | 43         | 8                | 1           | ٥         | २०         | શ્ર         | <b>१</b> ३ | ¥               | ١.         | 11         | ₹\$        | 1 2 2       | 16     | 1 3            | 1 1         |
| 3             | 24   | ٧3         | ৬                | ર           | ۰         | ٧o         | २६          | २६         | 9               | ١,         | १०         | 40         | 188         | ३६     |                |             |
| ą             | 34   | 34         | १०               | [३          | ę         |            | 38          | ٧٥         | १०              | ĺ٦         | 80         | २६         | ३६          | 48     | ١,             | . [ ₹       |
| ٧             | ž .  | २७         | 18               | 8           | 8         | २०         | 42          | ५३         | 28              | 1 8        | ,          | 44         | ,           |        | 13             |             |
| ų             | Ę¥   | १८         | 16               | ١٩          |           | ٧o         | ६६          | Ę          | 36              | ١v         | •          | ₹ ₹        | Ęŧ          | 30     | 20             | ۱ ۹         |
| Ę             | 88   | ₹0         | २२               | Ę           | ₹         | o          | ७९          | र९         | २२              | ١٩         | 6          | ५२         | ७३          | 86     | २१             | ٤           |
| ৩             | 90   | \$         | २६               | 9           | ą         | ŧ٥         | ९२          | ₹ ₹        | २६              | ĮĘ         | 6          | ₹ ₹        | 6           | Ę      | 28             | . 6         |
| 6             | १०२  | ५३         | २९               | ا د         | २         | ٧o         | १०५         | ४६         | २९              | 0          | 19         | ४९         | 36          | २४     | २८             | ے           |
| ٩             | ११५  | *4         | ३२               | '           | ₹         | ۰          | ११८         | ५९         | ₹₹              | 6          | b          | १८         | ११०         | ४२     | ₹₹             | ١,          |
| ₹0            | १२८  | ३६         | 35               | १०          | ₹         | २१         | १३२         | १२         | ₹७              | ١,         | Ę          | ४६         | <b>१</b> २३ | ٥      | ₹¥             | ₹.          |
| २०            | २५७  | ₹ ₹        | ७२               | २०          | Ę         | * ?        | २६४         | २४         | ७४              | १९         | 8          | ₹₹         | २४६         |        | ६९             | २०          |
| ą.            | २५   | ٧9         | 6                |             | १०        | 4          | 38          | ३७         | <b>१</b> २      | २८         | 6          | <b>१</b> ९ | 3           | اب     | ¥              | ₹∘          |
| 80            | 848  | २५         | 84               | ११          | ₹.        | २६         | १६८         | 88         | 88              | ا ا        | ą          | Ę          | १३२         | 1      | ₹८             | ٧.          |
| لا ه          | २८३  | ₹          | 63               | [२१         | ٧         | ٧ć         | ₹ 0 ₹       | ₹          | ८६              | १७         | •          | ५२         | २५५         | ₹      | ৬३             | 40          |
| ६०            | ५१   | 36         | १७               | 1 8         | c         | ₹ 0        | ৬३          | २३         | ₹₹              | २७         | ¥          | ₹ ९        | १८          | ₹      | 4              | ६०          |
| 190           | 260  | ₹¥         | ५३               | १ १         | <b>११</b> | ₹ ₹        | २०५         | २५         | ξ٥              | } ६        | <b>?</b> ? | २५         | <b>१</b> ४१ | ₹      | 83             | 80          |
| ८०            | 300  | 4 8        |                  | २२          | ₹         | 43         | ३३७         | 34         |                 | १६         | Ę          | ₹ २        | २६४         | 3      | ৬৩             | 60          |
| 90            | ७७   | २७         | र६               | ₹           | ξ         | <b>१</b> ४ | १०९         | 40         | ३५              | २६         | •          | 40         | २७          | ₹      | * *            | 50          |
| १००           | २०६  | ą          | ६२               | <b> </b> १२ | 3         | ३६         | २४₹         | ₹.         | હ ર             | 4          | ৬          | ४५         | १५०         | ₹      | <b>٧</b> ٤     | <b>१</b> 00 |
|               | ५२   | U          | ∤ ₹₹             | २५          | ণ্ড       | ₹₹         | १२४         | ×          |                 | ११         | ₹          | 26         | ३००         | ٤Ì     |                | २००         |
| ₹००           | २५८  | <b>१</b> • | ८५               | 6           | ٧         | 86         | Ę           | ٩          | 34              | <b>१</b> ६ | <b>१</b> १ | \$8        | 90          | 30     | ₹4 ₹           | **          |

| ति.     | केंद्राशाः<br>०<br>घ. प. | हारः       | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं<br>प. | र्के.<br>१<br>घ. |     | इार:        | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. | के.<br>२<br>घ. | शं.<br>o<br>q. | इारः  | प्रत्यंदां<br>दक्षिणातरं<br>प. | ਗਿ.      |
|---------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------------|-----|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------|----------|
|         | i –                      | 0          |                                |                  |     |             | 1                             | Ī              |                |       |                                | 1        |
| 0       | 84 0                     | +0         | +2011                          | ४९               | ₹ ६ | +6          | +24                           | ५३             | -              | +2111 | +5811                          |          |
| १       | ४६ २३                    | 2          | २९।                            | ५१               | १६  | ۷           | २५⊞                           | ५५             | ३३             | ا2    | २३॥                            | ١ ١      |
| ą       | ४७ ३५                    | 6          | २९॥                            | ५२               | २९  | 6           | २८                            | ५७             | १०             | 6     | २४॥।                           | ₹        |
| Ę       | 86 Se                    | 6          | ३२।                            | ५३               | ४२  | 6           | २९                            | 42             | ₹₹             | 2     | ર ધાા                          | ₹        |
| 1.8     | 86 Sr                    | 12         | ३४१                            | ५४               | ٩   | ۷           | ३२।                           | 48             | ₹ १            | ۲.    | 3811                           | ٧        |
| ų       | 86 :                     | 2          | ₹ঙ]                            | ५४               | १४  | ۷           | ₹४                            | 48             | ५५             | 6     | ३१॥                            | 4        |
| ξ       | 80 0                     | 2          | 35!!                           | ५३               | १३  | ۷           | ३९⊪                           | 49             | ४७             | ک     | ३३।                            | Ę        |
| ٠ ٠     | ४५ ५                     | اد ا<br>اد | 80                             | ५२               | ३१  | <b>ا</b> ک  | ३९                            | ५९             | 8              | <111  | ३५                             | ს        |
| 6       | 88 30                    | s <11      | 8011                           | ५१               | १३  | 611         | ₹८((                          | 40             | ₹७             | 311   | ३६॥                            | ۷        |
| 8       | ४३ ११                    | <b>111</b> | ३९                             | ४९               | ४५  | cili        | ३८।                           | ५६             | 6              | 8111  | ३६।                            | 3        |
| 180     | ४२ १                     | ५ ८।       | રુહા‼                          | ٧ć               | ٦₹  | <b>૮</b> ાા | ३६॥                           | ५४             | ३९             | १०    | 38111                          | १०       |
|         | ╬╌                       |            | <u> </u>                       | 一                |     |             |                               | ├-             |                |       |                                |          |
| - \$ \$ |                          |            | ३४॥                            | 80               | ₹\$ |             | ३५                            | ५३             | २९             | 80    | ३२॥                            | 88       |
| · \$ 7  |                          |            | ₹₹.                            | 180              | -   |             | ३२।                           | 43             | ٧o             | 80    | ३०॥                            | १२       |
| 8 3     | ४२३                      | ६ ८        | रशा                            | ४७               |     |             | 11185                         | ५२             | ₹ १            | 3111  | २७॥                            | १३       |
| १४      |                          | -1         | २८                             | 86               |     |             | २७॥                           | ५२             | 48             |       | २५।                            | 18       |
| १५      |                          | 0 6        | २७॥                            | 88               |     |             | २६                            | 43             | ५६             |       | २४।                            | १५       |
| १६      |                          | 4          | २८                             | ५०               |     | 1           | २६।                           | بربر           | २१             | (1)   | ₹४                             | ₹ €      |
| \$ 0    |                          | 8 6        | ₹0                             | ५२               |     |             | ₹ ₹   ]                       | ५६             | 40             | 2     | ૨૪∭<br>૨ <b>૬</b> ∭            | १७<br>१८ |
| १८      |                          | ३८         | 3 8 11                         | 43               | -   | 1           | २९॥                           | 46             | १६             | 2     |                                |          |
| ۶,      |                          | 8 6        | 38                             | 43               |     | 1           | ३२                            | 49             | १२             | 6     | २८॥<br>३१॥                     | १९<br>२० |
| ₹.      | १ ४७ ४                   | १८         | ३৩                             | ५३               | 4 8 | 2           | 381                           | ५९             | ₹<br>          | ۷     | 23111                          |          |
| ~~~     | १ ४६ ४                   | 4 2        | 3211                           | 43               | ? ? | 6           | ३७।                           | 45             | २३             | داا   | ३४                             | -<br>२१  |
| ર ર     |                          | 3 6        | 3 311                          | 43               | 9   | 21          | ₹ 2                           | 142            | ₹₽             | 8     | ३६॥                            | २२       |
| 3       |                          | 0 6        | Yo                             | 40               | ५१  | 211         | ३८॥                           | ५७             | १५             | . 311 | ३६॥                            | ₹₹       |
| ₹,      | 8 88 4                   | 8 6        | ₹ ९                            | 88               | ₹ ₹ | 6111        | ३८।                           | ५५             | ४६             | ९⊪    | ३६॥                            | २४       |
| ₹!      | 4 88 4                   | 6 6        | ३७।                            | 80               |     |             | ३६॥                           | 48             | १८             | 8111  | ३५।                            | २५       |
| ₹       |                          | 1 6        | ₹ <b>८</b>                     | ४७               | ₹;  | C           | ₹ <b>8</b> []                 | ५ ३            | ণ্ড            | १०    | ३३                             | २६       |
| ₹'      | ७ ४१ ४                   | 18 6       | ३२॥                            | ४७               | ٤   | 6111        | ₹ १ ()                        | ५२             | 58             | 8111  | ₹∘શા                           | २७       |
| २       | ८ ४२ ३                   | 14 6       | ३०।                            | 80               | 24  | i .         | र ९॥।                         | ५२             | ५६             | ۹۱۱   | २७।                            | २८       |
| 7       | ८ ४३ :                   | १७ ८       | २८                             | 80               |     |             | २७॥                           | ५२             | ५४             | 811   | २५॥.                           | २९       |
| ₹       | ० ४५                     | 0146       | २७॥                            | 88               | ₹ 8 | 6           | २६                            | १ ३            | 40             | اا ک  | २४॥                            | ₹°       |

|     | के. अ.        |           | प्रत्यश         |     | अ.         |                   | মন্ময়      |            | , अ.       |                  | प्रत्यंश   |           |
|-----|---------------|-----------|-----------------|-----|------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|
| ति  | ३०            | हार:      | दिनिणातर        | 8   | 0          | हार:              | दक्षिणातर   | 1'         | ५०         | €I <b>₹</b> :    | दक्षिणांतर | ति.       |
|     | ય. વ.         |           | σ.              | ঘ.  | ٩.         |                   | 4           | ਬ.         | q.         | 1                | ۹.         | 1         |
|     |               |           |                 |     |            |                   |             | Î          |            |                  |            | <u> </u>  |
|     |               | +3111     | 1               | ६१  |            | +22               |             | <b>ξ</b> Υ |            | ተየሄ              | +8411      | ۰         |
| 8   | 18 24         | 1         | २१              | ६२  |            |                   |             | ६५         | ₹९,        | 131              | १२॥        | *         |
|     | ६१ १८         | CIII      | २०॥             |     | ४२         | 3111              |             | ६७         | ₹ ₹        |                  |            | ર         |
| ₹   | ६२ ५१         | 1         | २२॥             | ६६  | ४७         |                   | १६॥         | ६९         | ₹ ₹        |                  |            | ₹         |
| ¥   | ६४ २७         |           | २३              | ६८  | १ ७        |                   | 2.21        | Įs?        | 38,        |                  | १४         | ¥         |
| فر  | ६५ ९          | (1)       | २७।             | ६१  | * \$       | 311               | ₹ १∤        | 3₹         | ₹ ₹        | \$ 0 H           | १६।        | ų         |
| Ę   | ६५ २०         | 3         | २९।             | 30  | ₹₹         | 1117              | २५          | 38         | २४         | ₹ ₹ <sup>1</sup> | ₹८         | ξ         |
| •   | ६४ ५१         | 117       | ₹ १1            | 30  | ¥          | १०॥               | २६॥।        | 38         | ३३         | <b>१</b> २       | २०॥        | ও         |
| ૮   | ६३ ४४         | ' १०      | १ ३२।           | ६९  | b          | <b>१२</b>         | 2611        | 3₹         | ५२         | र३॥′             | २३         | C         |
| 8   | [६२ ११        | ા ા જ     | ३२॥             | ६७  | ३९         | १२॥               | २९          | ) ર        | २८         | १५॥              | २४॥        | 3         |
| १०  | ६० २६         | \$ 8      | ₹₹#!            | ६५  | Υ¥         | 58                | २८॥         | 30         | ₹ १        | 58               | ₹૪         | ₹•        |
| 3.5 | 12 4          | 1 8 8 11  | 301             | 63  | <u>ب</u> د | 1811              | 2011        | 140        | ء ج        | ₹0               | 531        | 11        |
| १२  | 10 87         | 1155      | २७॥             | ६२  | ₹ १        | { ¥ {}            | २५          | ६६         | ₹ ₹        | 20               | 20111      | 4.5       |
| ₹ ₹ | ₹0 €          | 1891      | ₹41             | Ę,  | २१         | 18                | २२॥         | દ્દ        | G          | 25               | 121        | <b>£3</b> |
| 18  | 13 85         | 1110 \$ 5 | २३॥             | ६१  | ัช         | 131               | २०          | દ્ધ        | २७         | 20               | 19111      | 14        |
| १५  | 1.6           |           | 211             | ٤,٠ | ξÞ         | 12                | 123         | ξ¥         | ३६         | 84               | 1 3 111    | १५        |
| 1 5 | ५९ २          | 181       | २०।             | दे२ | 8,8        | 1011              | 201         | 134        | 3 5        | 131              | 8.3        | 15        |
| 10  | ξο <b>५</b> , | . •       | २०॥             | ξY  | २३         | \$0               | १६॥         | ξυ         | 4          | 12 1             | 12         | 70        |
| 16  | दिर ३         | < < II    | २२॥             | ६६  | ۶۰         | \$11              | 2.6         | ξ٠,        | 14         | 101              | 32         | 14        |
| 15  | ξ ₹ 0 1       | c11       | 26              | ξv  | ५७         | • 13              | \$ \$1      | 2 5        | <b>१</b> o | * *              | 5.8        | 19        |
| ₹०  | EX 4:         | (11)      | 5.01            | Ę÷. | २३         | <b>4</b> 11       | 5 211       | 32         | ५९         | <b>₹</b> • }}    | र५॥        | २०        |
| 21  | ξ.            | - — —     | 230             | 63  | <br>برن    |                   | : Alli      | 34         | ·          | ٠·               | 1611       | ₹₹        |
| २२  |               | 117.5     | <b>‡</b> ₹      | ٤٠. | 6.8        | \$(()             | २७॥         | 34         | २७         | 1110 \$          | 2 (1       | 2 5       |
| २३  |               | 1 10      | ₹ <b>₹ I</b> II | 15. | ५९         | 10                | 10          | 133        | 44         | 1155             | 2 ₹        | 2 \$      |
| २४  | E 2 4         | 2011      |                 | ξ,  | ३६         | 701               | ₹ 0 []]     | <b>ક</b> ર | YY         | <b>7</b>         | 230        | ₹ €       |
| २६  | ξο <b>ξ</b> 1 | र ११      | 330             | Ę . | */         | 1 5               | ₹•          | 30         | "          | , į              | 2 Y        | २५        |
| २६  | 1.6           |           | ३२।             | ξr  |            | रर्ग              | <b>۲८</b> 1 | ٤2         | ٧ŧ         | 26               | 1115 0     | २६        |
| 96  | . s 4:        | to []]    | ₹•॥             | ६२  | ٠ ،        | ***               | 26 E        | ĘĘ         | YL         | **               | ₹ ₹18      | و ډ       |
| २८  | 1.6 6         | * * *     | ⇒ € f)          | ξ,  | - 6        | \$ <b>&gt;</b> {! | ÷ >         | ξ·         | 3          | "                | 21         | 2 د       |
| ₹.  | 10 5          | ( ) • J)  | 74              | ķ,  | "          | ₹ •  ]j           | ÷ • ]}      | ξ¥         | ŧ٥         | 1 2 3}           | 1510       | ₹•        |
| 10  | 10            | 111       | रे ग्रा         | ξį  | 3.         | 11                | { E  }      | ξ¥         | ,.         | 11               | 5011       | 3.        |
|     |               |           |                 |     |            |                   |             |            |            |                  |            |           |

#### ज्योतिप शिक्षणकम--ग्रुद्धपंचांग साधन.

|   |     |         | _      |       |                          |    |          |               |                          |     |           |            |                        |            |
|---|-----|---------|--------|-------|--------------------------|----|----------|---------------|--------------------------|-----|-----------|------------|------------------------|------------|
| • | ति. | 苛.<br>年 | ٥      | हारः  | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | ۱  | अं.<br>o | हारः          | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | ١,  | अं.<br>१० | हारः       | मत्यंशं<br>दक्षिणांतां | ि ति       |
|   |     | घ.      | ч.     |       | ч.                       | घ. | q.       |               | Ψ.                       | 뒥.  | ч.        | ļ          | ч.                     | 1          |
|   |     |         |        |       |                          | Ī  |          |               | ĺ                        | Ĺ   |           | į –        | † —                    | T          |
|   | o   | ६६      | ५४     | +२०॥  | +511                     | ६८ | २८       | +३७॥          | +81                      | ६९  | ११        | +0         | 1-                     |            |
|   |     | ६७      |        | १७    | ه                        | ६८ | -        | २०            | ो ३।                     | ६९  | २६        | 60         | ₹                      | 1 1        |
|   | ₹   | ६९      |        | १५    | <b>६॥</b>                | ৩০ | २५       | २०॥           | -11-                     | 90  | ₹₹        | ₹८         | 8                      | २          |
|   | ₹   | ও ই     | २६     | १३॥   | 4111                     | ७२ | २४       | 88            | -111-                    | ७२  | ३२        | ₹७         | 4                      | ١ ٦        |
|   | ٧   | ७ ३     | ४८     | १२॥   | ७।                       | ७५ | ٥        | १५॥           | -}  -                    | ૭ ધ | 6         | २२         | ₹11                    | ٧ ٧        |
|   | 4   | હધ      | ५६     | १२॥   | ९।                       | ૭૭ | २८       | १५॥           | २१                       | ৩৩  | 40        | २१         | ₹11                    | 4          |
|   | ξ   | ৬৬      | २३     | १३॥   | १२॥                      | ७९ | ₹१       | १४            | \<br>(الا                | 100 | १६        | <b>२</b> २ | ₹ 7                    | Ę          |
|   | ঙ   | ৩८      | ₹      | १४॥   | १५।                      | ८० | ₹४       | १९            | <b>ા</b>                 | ८१  | ४६        | २६         | +१1                    | ৬          |
|   | L   | ७७      | ४१     | १७    | १५                       | ٥٥ | १०       | २५            | ₹₹                       | ८२  | २१        | ₹₹         | ४।                     | 6          |
|   | 8   | ७ ६     | ₹₹     | રગા   | १७।                      | ७९ | २६       | ३४            | १४                       | ८१  | ४६        | ५५         | <b>ξ</b> }             | 9          |
|   | १०  | ७४      | ३२     | २६    | १८॥                      | ৩৩ | ३७       | ५५            | <b>\$</b> 8              | k۰  | ₹         | १२०        | 6                      | १०         |
|   |     | ७२      | <br>२२ | २७    | १७।                      | ७५ | १५       | ७२            | \$¥                      | 90  | ٧٥        |            | 411                    | 22         |
|   | १२  | ξ ٢     | 40     | ३४    | १६।                      | ७२ | ४१       |               | १३                       | ७४  | ५२        | १००        | ঙ                      | १२         |
|   | १३  | £ C     | ٩      | \$ 2  | १४॥                      | ৩৩ | ३५       |               | १०                       | ७२  | 8.8       | 90         | ५॥                     | १३         |
|   | १४  | ६७      | ٧      | २५    | १२                       | ६९ | ų        | ७२            | ξIII                     | ა ი | १२        | •          | 3                      | १४         |
|   | १५  | ६६      | ५३     | २०॥   | ١ ٩                      | ६८ | २४       | ४५            | <b>۷</b>                 | ६९  | 8         | •          | 4.                     | १५         |
|   | १६  | ६७      | 8      | 25    | ६॥                       | ६८ | 48       | २५            | ŧ۱۱                      | ६९  | ۷         | १२०        | -२1                    | १६         |
|   | १७  | ६९      | •      | १५    | ६।                       | 90 | ٩        | २०॥           | र।                       | 00  | ₹ २       | 40         | ξ                      | १७         |
|   | १८  | ७१      | \$ 6   | १३।   | <b>ξ</b> ]               | ७२ | 8        | 88            | ₹                        | ७२  | २८        | २७         | ६।                     | 16         |
|   | १९  | ૭ રૂ    | -      | १२॥   | ৬                        | ৩४ |          | १५॥           | ₹1                       | ७४  | ५४        | २१         | ٤                      | १९         |
|   | २०  | ૭૫      | ३५     | र १२॥ | रशा                      | 90 | <b>ξ</b> | १५॥           | रा॥                      | ৩৩  | ₹४        | ₹<br>——    | ₹0                     | ₹•         |
|   | २१  | 313     |        | १२॥   | 1211                     | ۶و | १५       |               |                          | 35  | ५२        | २३         | 4.11                   | ₹ १        |
|   | २२  | 96      |        | १२॥   | <b>\$</b> \$(1)          | 60 |          | १५१           | ५।                       | ८१  | 18        | २७         | +१11                   | ₹ ₹        |
|   | ₹₹  | ডিড     |        | .,१३॥ | ₹ ७                      | 60 |          | १७            | ۷                        | ८२  | ₹         | ३२         | ४॥                     | २३         |
|   | ₹¥  | ૭ ફ     |        | 84    | <b>१८॥</b>               | 98 |          | १९            |                          | ८१  | २७        | 40         | ₹III                   | <b>?</b> ¥ |
|   | २५  | 98      |        | १७    | 1112.8°                  | ٥٥ |          | २२            |                          | 38  |           | १२०        | ঙ                      | २५         |
|   | २६  | ७२      |        | १८    | . <b>१८</b>              |    | ४६       |               | १०॥                      | ৩৩  | ₹०        | ۰          | ७॥                     | २६         |
|   | २७  | 30      |        | 25    | १६॥                      | ७३ |          | ३२            | <b>5</b> 11              | 38  | * ?       | •          | ७॥                     | २७         |
|   | २८  | 86      |        | 188   | ! \$Y                    | 30 | 48       |               | ाल                       | 3 २ | \$        | •          | 411 j                  | २८         |
|   | २९  | ξų      |        | 48    | . <b>१</b> २             | ६९ |          | 34            | Ę                        | 30  | १६        | •          | सा                     | २९         |
|   | ₹0  | ६६      | 41     | (२०॥  | + + 11                   | ۹۷ | ₹८       | + <b>₹७</b> ॥ | +4                       | ٤\$ | ₹ ₹       | •          | - 1                    | ₹0         |
|   |     |         |        |       |                          |    |          |               |                          |     |           |            |                        |            |

|       | कॅ.        | એ.         |              | प्रत्यंशं      | कॅ.        | अं.        | -        | प्रत्यंशं      | ¥.          | अं.             |             | भत्यंशं        |            |
|-------|------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|------------|
| ति.   | ९          |            | <b>हारः</b>  | दक्षिणांतरं    | ١ ,        | 00         | हार:     | दक्षिणातरं     | शि          | १०              | द्यारः      | दक्षिणांतरं    | fa.        |
| ,     | ย.         | ۹.         |              | ۹.             | Ψ.         | q.         | ```      | Ψ.             | ч.          | ٩.              |             | ч.             | ''''       |
|       |            |            |              |                |            |            | <u> </u> |                | <u> </u>    |                 |             |                |            |
|       | 1          |            |              |                | Į          |            |          | 1              | ı           |                 |             | 1              | l          |
| ۰     | ६९         | 9          | -80          | -X }           | ६८         |            | -23      | - <b>६</b> ]]] | ६७          | <b>१</b> ৩      | -१५         | -83            | , ,        |
| *     | ६८         | ५७         | ۰            | ¥I)            | ६८         | १३         | २९       | ₹₹             | ६६          | ş               |             | १५             | ₹          |
| 3     | ६९         | ٧९         |              | \$             | ६८         | १८         | ४७       | ₹ ₹            | ६६          | ৩               | २४          | १७॥            | २          |
| ₹     | 38         | ४३         | +65          | <b>₹</b> १     | ६९         | ५२         |          | १५             | ६७          | २३              | ₹₹          | <b>₹\$III</b>  | 1 3        |
| ٧     | ૭૪         | ३२         | ४५           | १२             | <b>૭</b> ૨ | ३२         | •        | १६।            | ६९          | ٧٩              | ५७          | २२।            | 8          |
| 4     | ৬৬         | १६         | ३५           | १० '           | ૭५         | ३५         | i •      | १६॥            | <b>૭</b> ૨  | ५०              | 98          | २१             | ١ 4        |
| Ę     | 95         | 40         | 35           | ااک            | <b>૭૮</b>  | ₹ ₹        | ۰        | १५॥            | ૭૬          | ५९              | 98          | <b>१९</b> 11   | Ę          |
| હ     | 68         | 49         | ४६           | Ę              | 60         | 40         |          | १२॥            | 36          | ५०              | ६८          | १८॥            | ٠          |
| ٤     | ٤٤         | ¥          | ৬३           | ₹              | ८२         | ₹₹         |          | १०॥            | ८०          | ٧Ę              | YU          | १६॥            | 6          |
| 3     | 63         | ٧ć         |              | m              | ટર         | 88         | -0¥      | (0             | 68          | २९              | ₹₹          | [[[X]          | ١,         |
| १०    | 68         | २२         |              | +111           | ₹₹         | ₹∘         | ३५       | Ę              | ८०          | २९              | 2.5         | * *            | १०         |
|       | .J.—.      |            |              |                | ļ          |            | <b> </b> | <u> </u> -     | <b> </b>    |                 | <b>—</b> —ļ |                |            |
| * *   | 30         | 34         | -Y0          | ₹⊞             | 38         | <b>१</b> ३ | २४       | 31             | 36          | ٧o              | ₹७          | १०             | * *        |
| १२    | 38         | 2          | ३३           | , १॥           | ુક્        | ₹ ७        | 15       | ¥II            | <b>ક</b> ધ્ | ₹ १             | ₹¥          | ৬              | ₹२         |
| \$ \$ | 103        | 3          | 25           | 11             | 9 \$       | ₹ ₹        | 16       | 411            | ) ર         | 16              | ₹ રા⊪ં      | ा              | <b>१</b> ३ |
| 44    | 30         | ¥₹         | 2.3          | - <b>? III</b> | 90         | २३         | 16       | Ę              | ٤٢          | २४              | १२॥         | 411            | 2.8        |
| १५    | 43         | <b>१</b> २ | ३७           | ٧l             | ६८         | ₹\$        | ₹t       | <b>६</b> ॥     | ξu          | ŧ٧              | 18          | रशा            | 2.5        |
| १६    | ६८         | 44         | 40           | ٤II            | Ęυ         | ٧o         | २५       | 2 21           | ६५          | 86              | १७          | १३॥            | १६         |
| १७    | Ę ţ        | ₹ ₹        |              | , 1            | <b>Ę</b> 6 | ٥          | 3 ξ      | 4411           | ६५          | ¥ Ę             | ₹₹          | 2 to [1]       | ₹ 50       |
| १८    | 3 8        | २५         | 1120         | र रा           | ٤٢         | ₹¥         | 98       | रधा            | ६७          | •               | 35          | शाधः           | 26         |
| 2.5   | 3 1        | 4          | ંહર          | \$ • []]       | ७२         | <          | •        | , १६।          | ६९          | २६              | ٧Ą          | - 85H ]        | 2.5        |
| २०    | 38         | 49         | , ३८         | ₹ 0            | 94         | १८         |          | १६।            | ∍ર          | ३६              | 40          | २१॥            | २०         |
|       | <b>{</b> - |            | <del> </del> | <u>'</u>       | ├          |            |          |                | <b>!-</b>   |                 |             |                |            |
| २१    | 28         | ३७         |              | ·              | 36         | <b>१</b> १ | •        | \$ X           |             | YY <sup>†</sup> | 11          | ₹१ [           | ₹ ₹        |
| २२    | ८१         | 11         |              | ६१             | ८०         | ₹∘         | •        | १२।            | 36          | २८              | 40          | 16             | २२         |
| २३    | ८२         | YU         |              | <b>.</b> 500   | ८२         | ₹ •        | •        | <b>\$11</b>    | 20          | ३५              | <b>ξ</b> •  | १७१            | २१         |
| 58    | ८२         | 10         |              |                | ८२         | ₹¥         | -9Y      |                | <b>د</b> ۲  | ę s             | ₹ ₹         | १५॥            | ₹¥         |
| २५    | 63         | 5          |              | + + t          | 63         | ₹₹         | \$ 00    | 111            |             | Yţ              | ₹ ₹         | ₹ <b>₹</b> 131 | ३५         |
| २६    | 36         |            | -44          | , <b>t</b> ill | ۶,         | ¥          | २५       | 30             |             | २८              | to!         | ₹•             | २६         |
| ર્હ   | 34         | 46         |              | <b>₹1</b> 1    | 3٤         | 13         | ₹ ₹      | स              |             | <b>₹</b> \$     | 14          | <111           | २७         |
| 26    | 3 \$       | ٩          |              | ~ŧ             | 25         | 45         | **       | राप्त          |             | ₹₹.             | * *         | 211            | २८         |
| 9.5   | 3.         | Y          |              | ŧII            | 3.         | २७         | **       |                |             | ₹4              | 2.2         |                | ?*         |
| 3.    | 166        |            | Yo           | ¥!!            | 46         | २५         | ₹₹,      | ₹#1            | Ęy          | १७              | 14.         | 11155          | 1.         |
|       |            |            |              |                |            |            |          |                |             |                 |             |                |            |

#### ज्योतिय दिक्षणकम-दाद्धपंचांग साधन.

|                   | फें. उ | वं. ∣  |            | प्रत्यंशं  | ቹ.         | अं. | ļ.         | प्रत्यंशं      | किं.   | સં. | ĺ       | प्रत्यंशं     | i          |
|-------------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----|------------|----------------|--------|-----|---------|---------------|------------|
| ति.               | १२०    | اد     | हार:       | दक्षिणातरं | १ः         | રે૦ | : हारः     | दक्षिणातरं     | 1 8    | γo  | हारः    | दक्षिणांतरं   | ि वि       |
|                   | घ.     | ч.     |            | ч.         | ย.         | q,  |            | ч.             | 뒥.     | ٩.  |         | ٩.            | ı          |
|                   | i —    |        |            |            | i–         |     | <u> </u>   | <del></del>    | İΤ     |     | -       |               | 十          |
| •                 | ६५ः    | १६     | - ११       | – શ્ધા     | ६२         | 80  | -91        | -१७॥           | ५९     | ٧٧  | -6      | -२०           | 1 .        |
| १                 | Ęą     | ३४     | १२॥        | १७         | ६०         | ४३  | १०॥        | २०॥            | ५७     | १५  | 9       | २२।           |            |
| ₹                 | ęş     | 23     | 25         | 20111      | ५९         | ४५  | <b>2</b> 5 | २४             | ધ્     | γĘ  | 20      | 581           | ] :        |
| Ę                 | ६४     | ų      | २०         | રરાા       | ξ٥         | ११  | १५         | રધાા           | 44     | 6,8 | ११      | રહાા          | ;          |
| ¥                 | ६६     | Ę      | 28         | २४         | ६२         | ξ   | १८         | २६             | ५७     | ४७  | १४      | ३३            | 1          |
| ધ્                | ६९     | १९     | ३२         | २६         | ६५         | •   | २११        | ₹0             | Ęο     | 0   | १६      | ३२            | ١          |
| Ę                 | 93 .   | ४३     | ₹४         | २६॥        | ६८         | १५  | २३         | ₹<             | ६३     | २७  | १७      | ३२॥           | 8          |
| ৬                 | ૭૬ .   | ४५     | २९         | २४।        | ৬ १        | 83  | २१।        | २८॥            | ६६     | ५९  | १७      | ३२            | 1 1        |
| 6                 | ું છ   | ५९     | २४         | २२॥        | ७४         | २५  | १८         | २६।            | ৬০     | ર   | १५      | 301           | 1 4        |
| 8                 | ७९     | *      | १९         | १८॥        | ૭૬         | 43  | १५         | २३।            | ७२     | 8   | १२॥     | 26            | ۱ ۹        |
| 8 0               | Se .   | 80     | १४॥        | १६         | ७६         | ₹   | <b>१</b> २ | २०॥            | ७२     | ३५  | ? ?     | २५            | <b>₹</b> ∘ |
|                   | 30     |        | <b>१</b> २ | ₹₹!!!      | 98         | 83  | १०॥        | <br>१८         |        | ٧٦  | 511     | <br>१२।       |            |
|                   |        | २२     |            | 83         | ७२         | १२  | 81         | ;              | ६९     | 28  | 211     | 8 8111        | १२         |
|                   | १ ७ १  | `Ę     |            |            | ६९         | , , | 3          |                | ξĘ     | २९  | 2"      | १८॥           | १३         |
|                   |        | ५७     |            | 1          | ξų         | ४२  |            |                | ६३     |     | 2       | <b>१८11</b> 1 | 188        |
|                   | रिदेष  | १६     | !          | १५॥        | <b>ξ</b> ₹ | 80  |            | १७॥            | 48     | 83  | 2       | 20            | 84         |
|                   |        | ₹ ₹    |            | १६॥        | ٤٠         | २९  |            |                | ५७     | 9   | 9       | 2811          | १६         |
|                   | 1 .    | ५३     |            | १९॥        | 48         |     | ₹ ₹1       |                | ५५     | 83  |         | १४॥           | १७         |
| ٤.                | ८६४    | ş      | २०         | રશા        | ξ٥         |     | १६         |                |        | 86  | १२॥     | २७॥           | 26         |
| ₹.                | ९६६    | १२     | २५         | २६         | ६१         | 4 ٢ | १७॥        |                | ५ छ    |     | १३॥     | 3011          | १९         |
| ₹.                | ६८     | ५९     | २९         | २६         | ६४         | 80  | २१         | २९॥            | ५९     | ४५  | ₹६      | ३२            | २०         |
| ~ <del>~</del> ~~ | १७२    | <br>۲۲ | 38         | २६।        | ६८         |     | २३         | <br>? <b>?</b> | <br>६३ | 80  | १७॥     | 3 3           | <br>२१     |
|                   | २७५    | 20     |            | २४।        | ું ર       | -   | २श         |                | Ęυ     |     | 20      | १४॥           | २२         |
|                   |        | ٧٦     | 1          | રસા        | ৬४         |     | १८         |                |        | 88  | - 1     | ३०॥           | ₹ ₹        |
|                   |        | 83     | 25         | १८।        | ७५         | ४१  | १५         | २३॥।           |        | ₹ ₹ |         | રહા           | २४         |
|                   | ५७८    | २४     | १५         | १६         | હધ         | ४५  | १२॥        |                | ૭ ર    |     | t o III | २४।           | २५         |
| ą                 | ६७६    | 86     | १२॥        | १४         | ७४         | 25  | १०॥        | १८             | ৬ १    | 30  | 311     | १२।           | २६         |
| २                 | ७७४    | ११     |            | , १२॥      | ७२         | ξ   | 911        | १६।            | ६९     | ₹₹  | c111    | 20            | २७         |
| ₹                 | ८७१    | 8      | १०॥        | ! ૧૨૧      | ६९         | 8   | 3          | १६             | ६६     | २२  | 6       | 2011          | २८         |
| २                 | ९६७    | 48     | १०॥        |            | ६५         | ४२  | 3          | १६             | ६२     | 40  | 2       | १८॥।          | २९         |
| - ₹               | ०६५    | १६     | १ ११       | १५॥        | ६२         | 80  | 51         | १७॥            | 49     | 28  | 6       | 20            | ₹.0        |
|                   |        |        |            |            |            |     |            |                |        |     |         |               |            |

कोष्टकः ४. तिथीनां केन्द्रपराख्याः

|     | कें. अं.       |         | प्रत्यंश     | ŧ.         | अं.  | <u> </u>   | प्रत्यंशं    | lä.         | थं.        | Ī              | भत्येशं      | T          |
|-----|----------------|---------|--------------|------------|------|------------|--------------|-------------|------------|----------------|--------------|------------|
| ਰਿ. |                | हारः    | दधिणांतरं    | ł          | Ęo   | हारः       | दश्चिणांतरं  |             | ಅ೦         | हारः           | दिशिणांतर    | fà.        |
|     | <b>ч.</b> ч.   | ,,,     | ٩,           | ₹.         |      |            | ч.           | <u>ا</u> و. |            | {              | q.           | [ "        |
|     |                |         |              | 1-         |      | <u></u>    | i —          | 卜           |            | <del>i -</del> | <del> </del> | i          |
| •   | ५६ २४-         | -0III   | -2111        | (૧૨        | ٧Ę   | -611       | -२३          | Y۷          | ५६         | -6             | -2311        | ۰ ا        |
|     | ५३ ३३          | c       | २३॥          | ٧٢         | •    |            | २४।          | Į٧५         | •          |                | २४॥          | 1          |
| 3   | 48 88          |         | २६           | 180        |      | i          | २६॥          |             |            | ł              | २६॥          | ₹          |
| 3   | 48 808         |         | २ ९।         | 48         | - 1  | 31         | २९।          | 1.5         |            | CIII           | २९॥          | ١ ٦        |
|     | ५२ १७१         |         | <b>३</b> २   | 44         | • •  | १०॥        | ર ા          | 100         |            | <b>\$</b> 181  | ₹¥           | \ ¥        |
| 4   | ५४ ३९१         | ١ ٦     | ٩¥           | 43         | •    | १२॥        | ३५।          | {<₹         | U          | १२             | ३५।          | ١ 4        |
| Ę   | 40 49 8        |         | 34           | ધર         |      | १३         | 30           |             | ५९         | १२॥            | ₹७           | ١٤         |
| u   | St 32 1        | 4       | 141          | ધ્ય        | ¥ξ   | <b>१</b> ३ | 30           | ŀ۲          | ३६         | <b>१</b> २     | 12           | v          |
| . 6 | ६४ ५७१         | 1       | ₹ <b>₹</b> ∭ | 49         | २०   | 2 ? J]     | ३६१          | ∖ર          | ₹0         | १२॥            | 1011         | 2          |
| •   | ₹ <b>७</b> २११ | 11      | ₹₹11         | ६२         | ų    | <b>१</b> १ | ₹¥           | ! દ         | २५         | 11             | <b>₹4111</b> | •          |
| ŧ.  | ६८ २५ १        |         | २८।          | ६३         | ٧₹   | 38         | 3 2 1        | ોર          | રહ         | 117            | 331          | 20         |
| 11  | EC 0           | ٠       | २५॥          | ६३         | 44   | اا2        | २८१          | 18          | ¥          | <b>CIII</b>    | 1011         | * *        |
| १२  | 44 881         | 2       | २३।          | ६२         | 12   | vIII       | રધા          | રિટ         | ર          | ull            | रेणा         | 12         |
| 17  | ६३ २२          | 1110    | 3311         | 43         | Y    | ull        | २३॥          | ધિષ         | 24         | 0              | २५।          | <b>१</b> ३ |
| 1Y  |                | ษแ      | २१।          | ५६         | ₹•   | 9          | 22111        | ५२          | <b>३</b> २ | 0              | २३॥          | 14         |
| 14  | ५६ २३          | ગાા '   | ₹8111        | ५२         | 4    | ध          | ₹₹           | "           | ५६         | v              | २३॥          | 14         |
|     | ५३ ३३          | 6       | 28           | 43         | 33   | ווט        | 2YI          | 44          | 30         | 911            | 118          |            |
| 10  | 42 20          |         | २६।          | 20         |      | - 1        |              |             | 80         | 6              | 3 5 11       | 10         |
| 16  | 48 898         |         |              | 84         | 14   | ZIII       |              | 0           | 14         | chi            | 33           | 16         |
|     | ५२ ६१          |         |              | ₹5         |      | t =        | 12           | 44          | 11         | 5 ftt (        | 171          | 11         |
|     | 44 44 8        |         |              |            | YŁ   |            | 3.4111       | 12          | 44         | 111            | 341          | ₹.         |
| 2.5 | 40 X 1 1       | 4       |              | 43         | ¥ 4. | 11         | 35111        | 64          | 41         | 11             | 10           | 3.8        |
| २२  | 48 30 8        | ų,      |              | ત્ર        | 36   | 14         | \$10         | ٠٠.         | 20         | १२ ∤           | 101          | 3,3        |
| 2.3 | 1× 161         |         | 1            | ١.         |      | 1211       | 151          | ٠٦          | 40         | 11             | 101          | 2.3        |
| 24  | 15 03          |         |              |            | 86   | 13         | 33111        | ٠٤          | 22         | 11             | 11           | 24         |
| 24  | 14 27 E        |         |              |            |      | 3.01       | 111          |             | * *        |                | 14           | 34         |
| 25  | 50 82          | ٠ أ     | २५१          | £ 3        | 14   | c111 1     | ₹ <b>८</b> ॥ | ٠.د         | 2.2        | cii i          | 1 - III      | २६         |
| 34  | 5 2            | 4       |              | <b>६</b> २ | ٠,   |            | રધા          |             |            | 1110           | २७॥          | २७         |
| 14  | 44 ES          | i III o | ૧ ર શ        | ٠,         | 15   | ol i       |              |             | ٧.         | 3}             | २५।          | २८         |
| 99  | 14 48          | 110     | ₹₹₿          | રદ         | 10   | 91         |              |             | į,         | 0              | ₹¥           | ? •        |
| 1.  | 14 58          | ille    | २१॥          | २२         | 44   | σņ.        | २३           | "           |            | 9              | ₹₹8          | <b>1.</b>  |
|     | 11             |         |              |            |      |            |              |             | - 1        | 1              |              |            |
| ,   | J. 4. T        | *       |              |            |      |            |              |             |            |                |              |            |

## ज्योतिष शिक्षणकम—शुद्धपंचांग साधन.

|      |                 | _        |             |                              |            | _               |          |                                | _         |                    |          |                               |       |
|------|-----------------|----------|-------------|------------------------------|------------|-----------------|----------|--------------------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------------------|-------|
| ति.  | के.<br>१८<br>घ. | . 1      | हारः        | प्रतंशे<br>दक्षिणांतरं<br>प. | 5          | अं.<br>९०<br>प. | हारः     | प्रत्येशं<br>दक्षिणांतरं<br>प. |           | . अं.<br>१००<br>प. | हारः     | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतः<br>प. | ति.   |
|      | <u></u>         |          |             |                              | Ľ          |                 | <u> </u> |                                | <u>Į"</u> |                    | <u> </u> | <u> </u>                      |       |
|      | 1               |          |             |                              | }          |                 |          | 1                              | 1         |                    | 1        | 1                             | `     |
| ۰    | ४५              | ٥        | _ს          | <b>-</b> २३॥                 | 8.5        | ¥               | 1        | -२३                            | ₹७        |                    | 1        | <b>−₹₹</b> 11                 |       |
| 8    | ४१              | २८       | ঙ           | २४                           | ર્         | ₹८              | 1        | रशा                            | ₹₹        |                    |          | 2 411                         | 1     |
| ?    | ₹८              | ₹∘       | હાા         | २५                           | <b>₹</b> ४ | २०              |          | २४                             | ١٤٥       |                    | 1 .      | 2 8 11                        | २     |
| ₹    |                 | ३५       |             | २७                           | ∤३२        | 4               |          | र ५॥                           | िरु       |                    |          | रि₹ा                          | ₹     |
| R    | ३६              | १०       | 311         | ₹0                           | ₹ १        | 9               | 1        | २८॥                            | रि६       |                    | 1        | २५।                           | ٧ ا   |
| ۹    | ३७              | १४       |             | ३२॥                          | ₹ १        | ४९              | 1        | ₹शा                            | २६        |                    | 1        | २९                            | 4     |
| Ę    | ३९              | ٧८       |             | ३५॥                          | ₹₹         |                 | \$ \$    | ₹ <b>₹</b> 111                 | रिट       | १२                 | ₹ ₹      | ३२                            | Ę     |
| ø    | ४३्             |          | १२          | ३७1                          | ३७         |                 | \$ \$    | ३६।                            | ₹•        |                    | १२।      | ₹₹                            | ه ا   |
| 6    | 80              |          | १२॥         | ₹९{                          |            |                 | ११       | ₹ ७                            | 138       |                    | १३       | 2311                          | 1     |
| 8    | ५०              | -        | ११।         | ३६॥                          | ጸጸ         |                 | १२       | ₹६॥                            |           |                    | १३       | ३५।                           | ١, ١  |
| 80   | <b>૧</b> ૨      | ५४       | <u>રાાા</u> | , ₹VIII                      | 80         | ξ<br>           | 188      | ३४॥                            | ४१        | १९                 | ११।      | ₹४                            | ₹0    |
| 2 2  | ५३              | ધ્ છ     | <b>CIII</b> | 3811                         | 86         | ४१              | 3111     | ३२                             | 83        | २०                 | ₹ o      | ३२॥                           | 1 8 8 |
| १२   | ५३              | २७       | 6           | २८॥                          | 86         | ४२              | 4111     | २९॥                            | ४३        | ४५                 | 4111     | 28111                         | 12    |
| ₹₹.  | ५१              | ३५       | 9]]         | २६।                          | ধঙ         | ₹ ₹             | 6        | २६॥                            | Y٦        | ४६                 | 4        | २६।                           | 1 8 8 |
| १४   | 86              | ३५       | ৩           | २४॥                          | 88         | ₹∘              | (i)      | २४।                            | 80        | २७                 | ।।ंध     | २४                            | १४    |
| १५   | ४५              | 0        | ভ           | २३॥                          | ४१         | ٧               | ৬        | २३                             | ₹৬        | १४                 | IJ       | 2 8 111                       | १५    |
| १६   | 88              | २४       | ঙ           | २३॥                          | ३७         | २८              | 9        | રરોા                           | ३३        | 80                 | b        | २१।                           | ं१६   |
| १७   | ३८              | ₹₹       | [[و         | रशा।                         | ₹४         | १२              | ৬        |                                | Į٤٠       | १७                 | ۱۱ان     | ₹श॥                           | १७    |
| રંટ  | ३६              | २७       | <b>711</b>  | રેષ્ઠ                        | ३१         | 40              | v  ]     |                                | २७        | ४२                 | ખાા      | २३।                           | १८    |
| १९   | ३५              | ५७       | ९॥          | ₹∘                           | ۹٥         | ५६              | <b>८</b> |                                | २६        | 88                 | ا اا ک   | २५॥                           | १९    |
| 3.   | १७              | <u>٠</u> | <b>११</b>   | \$ <b>?</b> {                | ₹१         | ₹₹              | ۹II      | ₹१!!                           | २६        | १८                 | 311      | २८।                           | 50    |
| ₹१′  | ₹ ९             | ą٥       | ₹ १         |                              | ३३         | ३५              |          |                                |           | ५५                 |          | 118 \$                        | ₹₹    |
| २२   |                 |          | १२॥         |                              | ३६         |                 | १२॥      |                                |           | 80/1               |          | ₹₹Ш                           | २२    |
| २३   | ४६              |          | १२॥         |                              | 80         | 28              |          |                                | ३४        | 5.8                | ₹        | ३५।                           | २३    |
| २४   | ५०              | - 1      | १११         | 1 - 1                        | ጸጸ         |                 | १२॥      |                                |           | ५१                 |          | ३५                            | २४    |
| ર્ષ  |                 | * ?      |             |                              | ४६         | ५३              |          |                                | 88        |                    | शा       | ₹४                            | २५    |
| २६   |                 | ጸጸ       | 3           |                              | 86         | ₹ 0             | 3111     |                                | ΥĘ        |                    | 0111     | ३२                            | २६    |
| २७   | ५३              | १९       |             | २९                           | ४८         | २८              | 1115     |                                |           |                    | 81       | 129                           | २७    |
| २८   | ५१              | २७       | ७॥          |                              | ४७         | ٩               | 4        |                                |           |                    | 4        | २६                            | २८    |
| २९   | 85              | ₹ १      | ٠           | 5.81                         | ጻሄ         | २६              | ঙা       |                                |           |                    | ाहर      | ₹₹#                           | २९    |
| · ३० | 84              | 0        |             | ₹11                          | ४१         | ¥               | 9        | २३                             | ३७        | १४                 | ा।       | 2 8 111                       | ₹0    |

| ति.      | कॅ. अं.<br>२१०<br>घ. प. | हारः       | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. | रः       | ર્ચ.<br>₹૦<br>૫. | हारः       | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं<br>प्र. |          | अं.<br>१०<br>प. | हारः        | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प्र, | वि.        |
|----------|-------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------------|------------|----------------------------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|------------|
|          |                         |            |                               | ļ        | १६               |            |                                  | <b>.</b> | ٠.              | ١           |                                 | ł          |
|          | ३३ ३६                   |            | <b>−₹∘</b>                    | ₹0       |                  | 1          | -2011                            | २७       | ₹0              | -51         | ~१५!!                           | ! :        |
| 2        | ₹0, ९                   | 1          | <b>१८</b> 111                 | २७<br>२३ | ?                | 6          | १६<br>१६                         | १४       | ? ८             | ı           | १३॥                             | ] {        |
| <b>ર</b> | र६ ४६                   |            | १८॥                           |          | 36               | į.         |                                  | ₹°       | 49              | 8           | १२।                             | <b>!</b> ፣ |
| ₹        | २३ ५७                   |            | २०<br>२२।                     | २०<br>१८ | ₹७<br>₹०         |            | १६।                              | १७<br>१५ | 48              | ુ ૧૫<br>૧૦૫ | १२॥                             | 3          |
| ٧.       | १२ १२                   |            | 1                             | १७       | -                |            | १८                               | 15.8     |                 |             | १४                              | ľ          |
| ٩        |                         | १०         | રકા<br>રહા                    | 150      |                  | १०॥<br>१२॥ | <b>२१</b><br>२३॥                 | 158      |                 | १२॥         | १६                              | ١٩         |
| Ę        |                         | ११।<br>१३  |                               | 20       |                  | १६५        | २६।                              | 84       | 48              | १५          | 821                             | ة<br>ق     |
| ا<br>د   |                         | १२         | 381                           | २३       |                  | १७         | २६।<br>२६                        | [23]     | •               | २१।         | 2511                            |            |
| 9        |                         | 84         | 3 3 3                         | २६       |                  | १७         | 28                               | रिश      | 44              |             | २४।<br>२६।                      | ζ,         |
| 80       |                         | 123        | 32                            | 30       | १५               |            | 2511                             |          | 30              |             | २ द।<br><b>२</b> द              |            |
|          | 47 44                   | 154        | **                            | Ľ        |                  | . 4        | 4.20                             | 1,,      | τ.              |             | 74                              | १०         |
|          | ३७ ५४                   | ! રાા      | 3011                          | 3 2      | ٧८               | १३॥        | २८                               | २८       | 3               | १७॥         | २६                              | 2.8        |
| \$ 3     | 36 86                   | 1881       | २७॥                           | 38       |                  | १२॥        | २६                               | 138      | ५२              | १६          | 2311                            | १२         |
| ₹ ₹      | ₹८ २३                   |            | 5.811                         | 38       |                  | 20         | 231                              | 3.       | ₹4              | 155         | 88111                           | ₹ ₹        |
| 88       | ३६ २७                   | 2          | ₹₹#                           | ३२       | ५१               | 8          | २०                               | २९       | ₹ १:            | १०          | १६॥                             | 18         |
| १५       | 3 3 30                  | 1110       | २०                            | ३०       | १७               | 6          | १७॥                              | २७       | ₹∘              | 31          | શ્લા                            | 84         |
| १६       | 30 6                    | 911        | 1611                          | २७       | ٥                | 2          | १६।                              | २४       | १८              | 8           | १३॥                             | १६         |
| १७       | २६ ३८                   | ાં         | १८॥                           | २३       | ₹ १              | 6          | १५॥                              | २०       | 40              | 8           | १२।                             | १७         |
| १८       | २३ ४९                   | 5 6        | १९॥                           | २०       | 3 8              | 611        | १६।                              | १७       | 86              | <b>SI</b>   | १३                              | १८         |
| १९       | २२ ०                    | , 8        | २२।                           | 126      | १८               | 811        | 86                               | १५       | १८              | ૧૦૫)        | 11158                           | १९         |
| २०       | २१ ३९                   | 120        | २५                            | १७       | २५               | 2.5        | 5011                             | १३       | 49              | १२          | १६                              | २०         |
| ₹१       | २२ ३                    | 3 2 21     | २८                            | १७       | ५९               | १२॥        | 231                              | १४       | ı               | १५          | 8 < 111                         | ₹ ₹        |
| २२       | २५ :                    | <b>१</b> ३ | ₹०॥                           | १९       | 46               | १५         | २६!                              | १५       | ३५              | 16          | २२॥                             | २२         |
| २३       | २८ २ः                   | २१५        | ३२                            | २३       | *                | १७         | २८॥                              | १८       | १७              | २१।         | २४।                             | ₹ ₹        |
| २४       | ₹ <b>२</b> ∶            | ११५        | ३२॥                           | २६       | ३३               | १७         | २८॥                              | २१       | ४५              |             | રદ્યા                           | २४         |
| २५       | ३५ २                    | ११३        | ३२                            | 130      |                  | १६         | ₹•                               | २५       | •               | २१ा∫        | २६                              | २५         |
| २६       |                         | ३∣११       | <b>३</b> ३                    | ३२       |                  | \$8        | २६                               | રહ       | 48              |             | २४                              | २६         |
| २७       | 1.                      | ३१०        | રહાા                          | ३४       |                  | ₹ ₹        | २५॥                              | २९       | 88              | (           | २३॥                             | २७         |
| २८       | ₹ €                     |            | २४।                           | 38       |                  | \$0        | २४                               | ş o      | १५              |             | २०॥                             | २८         |
| 38       | ३६ २                    | 1          | २२।                           | ३२       |                  | 8          |                                  | २९       |                 | 3011        | 36                              | २९         |
| ₹0       | 3 = 3                   | 티네         | २०                            | 30       | १६               | 1          | <b>2</b> 011                     | २७       | ₹0              | 31 1        | १५॥                             | 30         |

|   |          | कॅ. | अं. |       | प्रत्यंशं                             | <b>के.</b> | अं.    |        | प्रत्यंशं  | 萜.  | अं. |      | प्रत्यंशं   |            |
|---|----------|-----|-----|-------|---------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-----|-----|------|-------------|------------|
|   | ति.      | २४  | 0   | हारः  | दक्षिणातरं                            | २ः         | ५०     | हारः   | दक्षिणातरं | २१  | ξo  | हारः | दक्षिणातरं  | đ.         |
|   |          | ម.  | ч.  |       | ч.                                    | 耳.         | ч.     |        | ч.         | ਬ.  | q.  |      | ч.          |            |
|   |          | Ī   |     |       |                                       |            |        |        |            | Ī   |     |      | 1           | İ          |
|   | , •      | २४  | ጸጸ  |       | -१२                                   | २२         | ٧₹     |        |            | २१  | ३५  |      | -811        | ١ ،        |
|   | १        | २२  | ξ   | 1     |                                       | २०         | ३५     |        | ६।         | १९  | ३३  |      | 118         | }          |
|   | ર        | १८  | ५६  |       |                                       | १७         | ३१     | १३     |            | १७  | 8   |      | 1           | २          |
|   | ₹        | १५  | ४९  |       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | १४         | २१     |        | ₹!         | १३  | ४८  |      | +411        | ] ₹        |
|   | x        | १३  | १२  | 1 -   | १०                                    | ११         | ३२     | 1 ' '' |            | १०  | ५६  |      | . रा        | \ Y        |
|   | 4        | ११  | ३६  | 1     | १३॥।                                  | ١,         | १९     |        | ₹11        | ] ८ | ጸጸ  |      |             | 4          |
|   | Ę        | ११  | १७  | १९    | १५॥                                   | ١ د        | ४३     | 33     | <b>ξ</b>   | ঙ   | ३६  | ৬४   | १           | <b>∫</b> € |
|   | b        | १२  | १८  | २४    | १७।                                   | ١,         | २५     |        | 117        | ∫ ७ | 40  |      | રાાા        | ا ا        |
|   | 6        | 188 | ₹₹  | २९    | 86                                    | ११         | ₹₹     | 46     | १२१        | १   | ₹o  | ٥    | ६।          | 16         |
| ı | 3        | १७  | ३६  | ₹४    | २१                                    | १४         | १६     | ८२     | १४॥        | ११  | ४९  | ۰    | cn.         | 3          |
|   | १०       | ₹,  |     | २९    | २श॥                                   | १७         | २४     | 98     | १६।        | १४  | ४२  | ۰    | १०          | ₹0         |
|   | १ १      | २३  | 86  | 24    | १९॥                                   | २०         | <br>۶۷ | ४६     | १६।        | १७  | ५२  |      | 2 0 31)     | 2 2        |
|   | १२       | २५  | 40  | २०    | १७॥                                   | २३         | 0      | ₹८     | 8411       | ₹.  | २६  | ७४   | 2 21        | १२         |
|   | १३       | २७  | ٠   | १६    | १७१                                   | रि४        | १४     | ₹ ₹    | 183        | रि२ |     | ३६   | ١,,,        | 83         |
|   | १४       | रि६ | ₹(  | 1 22  | १३॥                                   | રિષ્ઠ      | १२     | १७     | 2 21       | 22  | २०  | રેલ  | <b>E</b> 11 | 188        |
|   | १५       | २४  | 81  | ११    | १शा                                   | रिर        | ४६     | १४     | દ્રા       | २१  | 3 8 | 28   | 81          | 84         |
|   | १६       | २२  |     | १०॥   | ZIII                                  | २०         | ३६     | 8311   |            | १९  | 30  | 26   | 1118        | १६         |
|   | १७       | 12  | ধ্  | ! ૧૦૫ | l ৬i                                  | १७         | ४२     | શ્રાા  | <b>વ</b> શ | १६  | ٧b  | 20   | +-11-       | १७         |
|   | १८       | १५  | ₹∢  | ११    | 9                                     | १४         | २९     | १४     | 생          | ₹ ₹ | ٧₹  | 25   | 811         | 86         |
|   | \$ 8     | 153 |     | ० ११  | 1 80                                  | ११         | २०     | १७     | 31         | 80  | ४७  | 28   | ₹111        | 85         |
|   | २०       | 5 8 | ₹   | 183   | ા ₹₹                                  | 18         | ₹१     | ₹₹     | Ę          | 6   | ₹0  | ₹५   | -111-       | २०         |
|   | —-<br>२१ | 80  | 4   | ११९   | १४॥                                   | 6          | ₹ ₹    | 32     | ৬١         | (0) | १९  | 98   | 111-        | 71         |
|   | २२       | १२  |     | १ २४  | १६॥।                                  | ١,         | १४     | 80     | १०॥        | b   | २७  |      | ₹           | 22         |
|   | २३       | 188 | * * | ५ २९  | १८॥                                   | 12.5       | १०     | ६८     | १२॥        | 9   | ર   |      | Ę           | ₹₹         |
|   | २४       | 10  | 1   | ३४ ह  | 112.5                                 | 188        | ?      | צפ     | र ५श       | ११  | २७  |      | zii (       | 28         |
|   | २५       | २०  | ٧   | १ ३२  | २१                                    | १७         | १०     | ७४     | १६॥        | १४  | २५  |      | 80          | રંધ        |
|   | २६       | २५  | ۹.  | ४ २४  | २२।                                   | २०         | ११     | 40     | १६।        | १७  | 26  |      | १२          | २६         |
|   | २७       | २६  | 4   | ५ २०  | 1123                                  | २२         | ३७     | ३३     | १५         | २०  | ۷   |      | 2.5         | २७         |
|   | २८       | रि₹ | 8   | ७ १६  | रणा                                   | २३         | ५३     | २४     | ₹₹         | २१  | ٧٦  | 80   | 3           | 26         |
|   | २९       |     |     | ६ १२। |                                       | र३         | ५७     | १८     | १३         | २१  | 80  | 25   | ¥II         | 35         |
|   | ه ۶      | २४  | ( Y | 4 55  | <u>  १२</u>                           | २२         | ¥۶     | १५     | ६॥         | ₹ १ | 34  | २३   | ¥II         | 20         |
|   |          |     |     |       |                                       |            |        |        |            |     |     |      |             |            |

| ति.      | कें. अं.<br>२७०<br>घ. प. | हारः  | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. | र्के.<br>२८<br>घ. | . 1 | हारः     | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. |          | એ.<br><b>૧</b> ૦<br>૫. | हारः           | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. | বি. |
|----------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-----|----------|-------------------------------|----------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----|
|          |                          |       |                               |                   |     |          |                               | Γ        |                        | F              |                               |     |
| •        | २० ५                     | 1     | - 1.                          | २०                | ४९  | ı        | +81                           | ₹₹       |                        | + <b>₹७</b> 11 |                               |     |
| <b>१</b> | १९१                      |       | +રા                           | 188               | ΥY  | •        | Ę                             | ₹•       |                        | ३२             | १२                            | ! ₹ |
| ٠ २      | १६५                      |       | 411                           | १७                | ५१  | •        | હા                            | 13.      |                        | ३४             | १४                            | २   |
| ₹        | 1.                       | २ ३६  | ঙা                            | १५                | १८  |          | 511                           | १६       |                        | ३२             | रद्या                         | ₹   |
| ¥        | ११ १                     |       | oill .                        | १२                | ₹0  |          | ₹0 }                          | १४       | -                      | २७             | १८॥                           | Y   |
| 4        | 6 4                      |       | 9                             | ١٤ ٠              |     | 1120     | ₹ o } !)                      | 18.8     |                        | २२             | 8.2111                        | ١,  |
| ६        | ७२                       | 7     | <b>६</b> 111                  | 1                 | ३३  | 40       | 187                           | 10       |                        | १९             | १८॥                           | Ę   |
| v        |                          | ३ +७२ | X[]                           | b                 | ५९  |          | 6                             | ١,       |                        | १७             | १७                            | ৬   |
| ۷        | ८२                       | ,     | रश                            | ١ ،               | 88  |          | ५।                            | ١,       |                        | १५।            | १४॥                           | ٤   |
| • 5      | १० २                     | 1     | -11                           | 80                | 6   |          | 3111                          | 10       |                        | १५             | १२॥                           | 3   |
| १०       | १३                       | १ ३८  | 311                           | १२                | २६  | २१       | રાા                           | १२       | 48                     | १५॥            | १२॥                           | १०  |
|          | <u> </u> -               |       |                               | T                 |     |          |                               | $\vdash$ |                        |                |                               |     |
| ११       |                          | 4 62  | Ę                             | 184               | Ę   |          | <b>₹</b> 1                    | १५       |                        | १५॥            | 6                             | ११  |
| १२       |                          | ५ १२० |                               | 180               | ३२  |          | ₹                             | १७       |                        | १९             | ্হা                           | १२  |
| १३       |                          | 8 0   | Ę                             | 18                | २८  |          | रा                            | 33       |                        | २०॥            | ĘI                            | १३  |
| 88       |                          | 8-08  | श                             | २०                | 42  | 1        | र॥                            | २१       |                        | २५             | દાા                           | 88  |
| १५       | 1.                       | ८ ३७  | +1.                           | 120               | 4 8 | 1        | YII                           | ₹ ₹      |                        | ¥٤             | 8                             | १५  |
| १६       |                          | ९ ३३  | ₹                             | १९                | 86  |          | ٤III                          | २०       |                        | ७२             | १२                            | १६  |
| १७       |                          | १ २९  | 411                           | १७                | ४६  | ,        | १०                            | १९       | २५                     |                | \$.A.[]                       | १७  |
| १८       |                          | ८ ३३  | 6                             | १५                | ۷   |          | 1                             | १७       | 15                     |                | १६।                           | 26  |
| 88       |                          | ५ ४७  | 411                           | १२                | २०  |          | \$811                         | १४       |                        | ७२             | १७।                           | 25  |
| ₹•       | ८३                       | ٥ -   | 6                             | 15                | ५७  | १२०      | १४॥                           | १२       | ₹₹                     | ५५             | १८॥                           | 20  |
| 7 8      | 9 8                      | ۹ .   | <b>§</b> 1                    | 6                 | ₹४  | 44       | १४                            | 8.0      | *¥                     | 38             | १७।                           | २१  |
| ₹₹       | <b>E</b> 4               | ६।+७३ | 81                            | 0                 | 39  |          | 23                            | 13       |                        | २५             | શ્વે                          | २२  |
| २३       | 1                        | ₹ ४६  | 1 1                           | ے                 | ŧ٧  | २६       | ঙ                             | ١٠       | २६                     | १९             | १५।                           | २३  |
| . २४     | 80                       | ₹ ३९  | २                             | 18                | YY  | २२       | 811                           | 10       | २९                     | १४             | १२॥                           | 28  |
| ેરપ      | १२ ४                     | १४ ३५ | ₹!!                           | १२                | ٤ ٥ | ₹ ₹      | રા                            | १२       | ३२                     | १५॥            | 51                            | २५  |
| २६       |                          | १८ ४५ | ₹11                           | १४                | ५२  |          | , us                          | १५       |                        | १५॥            | ঙ                             | २६  |
| ২ ৬      |                          | ७ ७२  | 4                             | १७                | २८  |          | 111                           | 10       |                        | १९             | <b>ԿIII</b>                   | २७  |
| २८       |                          | ₹ •   | ¥                             | १९                | २७  |          | 11                            | १९       | ₹५                     | २०॥            | ₹1}                           | २८  |
| २१       |                          | ₹     | ₹                             | ₹०                | ₹¥  |          | ₹≀                            | ₹₹       |                        | २०             | υ                             | २९  |
| _ ₹ 0    | २० १                     | ११ ४७ | 1-1-                          | २०                | ٧٩  | <u> </u> | ¥۱                            | २₹       | ₹ <b>२</b>             | ३७॥            | 91)                           | ₹•  |

|        | के. अं.  |                                              | प्रत्येश    | कें.       | अं  |        | प्रत्यंशं   | कें. | અં.      |            | प्रत्यंशं   | ı        |
|--------|----------|----------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------|-------------|------|----------|------------|-------------|----------|
| - ति.  | ३००      | हारः                                         | दक्षिणांतरं | 3 8        | 0   | हारः   | दक्षिणांतरं | [ ३: | २०       | हार:       | दक्षिणांतरं | ति.      |
|        | घ. ч.    |                                              | • ч.        | ч.         | ч.  |        | ٩.          | ਬ.   | ч.       | }          | ч.          | ł        |
|        | <u> </u> |                                              | ,           | <u> </u>   |     |        |             | Ļ    |          | <u> </u>   | <u> </u>    | <u> </u> |
| ,      | ١        | l                                            | i           | 1          |     | -      |             | ı    |          |            |             |          |
|        |          | +२०॥                                         |             |            |     | +१४    | +१६॥        |      |          | +88        | +2811       | l۰       |
| ٠ ١    | २२ ३६    |                                              | १६॥         |            |     | १३॥    | २०॥         | २८   |          | १०॥        | २४          | ₹        |
| ं २    | २१ २६    |                                              | २१          | ١.         | -   | १४     | २४          | ∣₹८  | ३६       | ११॥        | ं२६॥        | ₹        |
| .∕ ₹   | १९`३७    |                                              | २१॥         | २३         | १५  | १४     | २४          | २७   | ₹₹       | 1188       | २९॥         | Į    ₹   |
| : 8    | १७ २३    | 89.                                          | २३॥         | २१         | १७  | १४     | २८।         | २६   | 0        | 115 5      | ३२।         | ٧        |
| . 4    | १५ १०    | १७                                           | '२४।        | १९         | १२  | १३     | ₹≎          | २४   | १२       | ११         | ₹શાં        | ٠ ५      |
| Ę      | १३ २०    | 84                                           | ₹ ₹ 1       | १७         | १६  | १२     | ₹0  1       | २२   | २४       | १०॥        | ३४॥         | Ę        |
| Ŀ      | १२: ११   | ₹₹11                                         | . २३        | १६         | ₹   | 8 8 11 | ₹0          | २१   | Ş        | 80         | ₹₹##        | U        |
| : i    | १२. ०    | १२॥                                          | २१।         | १५         | ३३  | १०॥    | २७॥         | २०   | 8        | 5111       | 3,2         | ۷        |
| . •    | १२ ५०    | १२॥                                          | १८॥         | १५         | ५६  | 8 0 11 | ₹४∭         | २०   | 3        | 311        | . २९॥       | 69       |
| 1.80   | १४ २५    |                                              | १५॥         | १७         | १   | १०॥    | ₹शा         | २०   | ₹ ७      | 311        | २७।         | 80       |
|        | <u> </u> |                                              |             | <u> </u>   |     |        |             | Ŀ.   | <u>.</u> |            | `.          |          |
| ' ११   | १६ ३०    | १२॥                                          | १४          | <b>ارک</b> | ५०  | ११     | 125         | २२   | ą        | ९॥         | २४          | ११       |
| ં १२   | १८ ४३    | १३।                                          | . 85        | २०         | ४२  | १०॥    | १८          | २३   | ४१       | 311        | २२।         | १२       |
| 23     | २० ५३    | १५ -                                         | '१२         | २२         | ५२  | १२     | १६॥         | २५   | ३७       | ₹0 }       | २०॥         | १३       |
| - १४   | २२ १४    | १८                                           | <b>१३</b>   | २४         | २४  | १३॥    | १७।         | २७   | १६       | १०॥        | 201         | १४       |
|        | २३ ७     | २०॥                                          | १३॥         | २५         | २४  | १५     | १८॥         | २८   | 24       | १२         | र श         | १५       |
| .१३    | २२ ५६    | २५                                           | १५॥         | २५         | ₹ ₹ | १७     |             |      |          | १२॥        | २३॥         | ₹६       |
| . , १७ | २१ ५१    | ₹ २                                          | १८।         | २४         | ५३  | १९     | · २२॥       | २८   | ₹ ९      | १४         | २५।         | १७       |
| . 16   | २० ५     | १३४                                          | २०॥         | २३         | २९  | २०     | २५          | २७   | ३९       | १४॥        | રહાા        | १८       |
| . १९   | १७ ३८    | २७                                           | २३।         | २१         | ३०  | २०     | २७॥         | २६   | 4        | १४॥        | ३०।         | १९       |
| २०     | १५ २८    | २६                                           | २४          | १९         | २९  | १९     | २८॥         | २४   | १६       | 18         | ₹₹111       | २०       |
|        |          | <u>                                     </u> |             | <u></u>    |     |        |             |      |          |            | -           |          |
| 58     | १३ २७    |                                              | २४॥         |            |     | १५॥    |             | २२   |          |            | ₹२॥         | २१       |
| 22     |          | १७                                           | २३          |            |     | १३॥    |             | २०   |          |            | ३२।         | २२       |
| ₹ ₹    |          | 2 8 8 11                                     |             | १५         |     |        |             | १९   | - 1      |            | ₹ ₹ 1 ,     | ₹ ₹      |
| . 58   |          | १३॥                                          | 186         | १५         |     |        |             | १९   | - 1      | 3111       | २९।         | 38       |
| २५     |          | १२॥                                          | १६।         |            |     | १०॥    |             | २०   | १९       | <b>SII</b> | २७।         | २५       |
| २६     |          | र १२॥                                        | \$8         |            |     | १०॥    |             |      | 83       | १॥         | २३          | २६       |
| २७     |          | ४ २ ३ ॥                                      | 155         |            |     | १०॥    |             | ₹ ₹  | १३       | 311        | २३॥         | २७       |
| २८     |          | ४१५                                          | 1155        | 23         |     |        |             | २५   | 26       | 3111       | २०॥         | २८       |
| ३०     |          | ७ १७                                         | १२॥         |            |     | १३॥    |             | २७   |          | १०॥        | २१          | २९       |
|        | 14.5     | ६२०॥                                         | १५॥         | 144        | 85  | 14.    | १६॥         | २८   | 44       | ₹₹         | रशा         | 30       |
|        |          |                                              |             |            |     |        |             |      |          |            |             |          |

| ति.        | कें.<br>व:<br>घ. |                                              | हारः  | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. |     | अं.<br>४०<br>प. | हारः        | प्रत्येशं<br>दक्षिणातरं<br>प. |      | ાં.<br>५૦<br>૧. | हारः        | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांवरं<br>प. | ति.         |
|------------|------------------|----------------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-----------------|-------------|-------------------------------|------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|
|            | l                |                                              | ł     | •                             | 1   |                 | 1           |                               | 1    | -               | 1           |                                | 1           |
| 0          | ₹ ₹              |                                              | +5111 | +ર૪૫                          | ३६  | ₹               | +4111       | +२६                           | 80   |                 | +6          | +2011                          | ٠ ا         |
| *          | ३२               |                                              | १०॥   | २५॥                           | ३७  | ξ               | 1           | २७॥                           | ४१   |                 | 1           | २८                             | ]. ₹        |
| ₹          | ₹₹               | ₹                                            | \$ \$ | २७।                           | ३७  | ₹४              |             | २९॥                           |      |                 | 4           | 301                            | २           |
| ₹          | ३२               |                                              | १०॥   | ३०॥                           | ३७  | ३६              |             | ₹श॥                           | ४२   | -               |             | ₹ २   1                        | ₹           |
| 8          | ₹ ₹              |                                              | १२    | 23                            | ३६  | 43              | 20          | १४॥                           | ४२   | ₹ ७             |             | 를 <b>장</b> []]                 | ١.٨         |
| 4          | २९               |                                              | ₹ ₹   | ३५।                           | ३५  | ४२              |             | ₹६  1                         | 88   |                 |             | ३७।                            | ۲           |
| Ę          | रिट              | -                                            | १०॥   | ३६॥                           | [₹४ | 18              |             | १८।                           | 80   | •               |             | ३९                             | Ę           |
| હ          | २६               |                                              | १०    | ३६॥                           | ३२  | 84              | 1           | ₹८11                          | ∣३९  |                 | ८॥          | ¥0                             | ৬           |
| ۷          | २५               | २८                                           | 311   | 1135                          | ३१  | ₹∘              | ١ ٩         | ३८                            | ` ३७ |                 | ا2          | ३९॥                            | 6           |
| 8          | 58               | 46                                           | -6111 | ₹8                            | ₹∘  | ₹७              | 611         | ३७१                           | ३६   |                 | 6           | 3511                           | 3           |
| १०         | २५               | 8                                            | CIII  | ₹ १ ॥                         | ₹∘  | २७              | 6           | ३४।                           | ३६   | 9               | 6           | ३६॥                            | १०          |
|            | 7                | <u>.                                    </u> |       |                               | ┝   |                 |             |                               | ╂━   |                 | ——          |                                |             |
| ११         | २६               | ş                                            | ااک   | ર ૮ ા                         | ₹∘  | ٧٧              | ۷ ا         | ₹२                            | ३६   | ৩               | 6           | ₹ <b>¥</b>                     | 8.8         |
| १२         | २७               | २६                                           |       | २५॥                           | ३१  | Y¥              | 6           | २९॥                           | ₹६   | ४२              | 6           | ३शा                            | १२          |
| १३         | २९               | ₹                                            | 8     | 58111                         | ₹₹  | १०              | 6           | २६॥                           | ३७   | ₹ξ              | ረ           | ₹०                             | १३          |
| १४         | ३०               | ३९                                           | 911   | २४                            | ₹४  | १९              | 61          | २६।                           | ३९   | ₹               | 6           | २८।                            | 52          |
| १५         | ₹ ₹              | •                                            | १०    | 5.81                          | ₹६  | ¥               | 8           | २६                            | 80   | २४              | ۷ .         | २७॥                            | १५          |
| <b>१</b> ६ | ३२               | 46                                           | १०॥   | २५१                           | ३७  | ŧ               | 311         | २७॥                           | ४१   | ₹७              | ۱ ا         | २८                             | १६          |
| १७         | ३१               | ५१                                           | ११    | २७॥                           | ₹ঙ  | २९              | 8111        | રશા                           | ४२   | २६              | ᅦ           | ₹९॥                            | \$19        |
| .86        | ३२               | १६                                           | ११॥   | ₹0                            | ३७  | २०              |             | ₹२।                           | ४२   | 8.3             | <b>4111</b> | ३२                             | 16          |
| 88         | ३१               | G                                            | ११॥   | ३२॥                           | ३६  |                 | १०          | ३५                            | ४२   | ₹ १             | <b>2111</b> | ३५।                            | <b>?</b> \$ |
| २०         | २९               | ₹¥                                           | ११    | . ≰∧III                       | ३५  | २१              | १०          | 3611                          | 88   | २७              | <111        | ३७॥                            | ₹०          |
| ٦१         | २७               | ٧,                                           | १०॥   | ₹ ₹ 1                         | ₹₹  | ५२              | 5111        | ₹८१                           | 80   | 24              | cili        | 3.5                            | 21          |
| २२         | २६               | १६                                           | १०    | ३६॥                           | ₹ २ | २३              | 311         | ₹८॥                           | ३८   | ४७              | داا         | 8011                           | <b>२</b> २  |
| .53        | २५               | ٩                                            | 311   | ३५                            | ₹∘  | 49              | <b>2111</b> | ₹\$                           | ३७   | २९              | 21          | ٧o                             | २३          |
| २४         | २४               | 80                                           | 8     | ₹३।                           | ३०  | ₹₹              | اا2         | ₹5                            | ३६   | 80              | 4           | ३६॥                            | 28          |
| २५         | २४               | ५१                                           | ا اد  | 3 811                         | ३०  | 4               | 4           | ₹४                            | ३५   | ४६              | 6           | ₹७।                            | २५          |
| ₹६         | २५               | ₹₹                                           | ر ا   | २९॥                           | ₹०  | २९              | 6           | ₹२।                           | ३५   | 4 १             | 6           | \$YII                          | २६          |
| २७         | २७               | •                                            | ا ا   | २५॥।                          | ₹ १ | २७              | 4           |                               | ₹ξ   | ₹८              | 0           | ३२।                            | २७          |
| 25         | २८               | ४२                                           | cm    | २४॥१                          | ₹₹  | 40              | 2           |                               | ફેઇ  | ₹ ₹             | 4           | 2311                           | 16          |
| 28         | ₹ 0              | ३२                                           |       |                               | ¥۶  | २७              | ۱ اه        |                               |      | YY              | 4           | २९।                            | ₹९.         |
| ₹•         | ₹ १              | ५९                                           | \$111 | २४॥                           | ३६  | ₹               | 1115        | २६                            | ४०   | २४              | 4           | २७॥                            | ₹ 0         |

#### ज्योतिप शिक्षणकम—शुद्धपंचांग साधन.

| ਰਿ.  | प्रत्यंश्चम<br>धरातरं | कॅ.<br>• |      | प्रत्यंशं<br>दाक्षण!तरं | वत्यंशम<br>धरातरं |          | ઝં.<br>૦     | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | भत्यश्चम<br>धरातरं | 1        | अं.<br>{¢ | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं | ति.           |
|------|-----------------------|----------|------|-------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------------|---------------|
|      | Ψ.                    | ч.       | ۹.   | ч.                      | ۹.                | ч.       | ٧.           | q.                       | ) q.               | ч.       | ч.        | ч.                      | J             |
|      |                       |          |      |                         |                   | -        |              | ļ                        | <u> </u>           | <u> </u> |           | <u> </u>                | <u> </u>      |
|      |                       |          | - 1  |                         | l                 |          | १३           |                          | +61                |          |           |                         | Ι.            |
| •    | ⊹ધા                   | 84       | ٥    | +२५1                    | +0111<br>411      | ४९<br>५० | ४६<br>४५     |                          | 101                | 43       | १३        |                         | ١:            |
| *    | 411                   | ४६       | १६   | २७                      |                   |          | 42           |                          |                    | 48       | 80        |                         | , ,           |
| ₹    | 3111                  | 80       | २२   | २७                      | ધા                | ५१<br>५२ | 45           |                          | ६।                 | ५६       | 9         |                         | \$            |
| ₹    | -∤•                   | 86       | Y.   | 2411                    | ₹                 | 43       |              |                          | ₹                  | 40       | २५        |                         | 1 %           |
| ¥    | -2111                 | 86       | ۷    | 3 8 11                  | -11-              |          | २ <b>२</b> ८ |                          |                    | 46       | 36        | 1                       | Ļ             |
| 4    | YI.                   | 80       | ४७   | ₹४                      | -11               | 43       |              |                          | 111                | 40       | 80        | रटा।                    |               |
| Ę    | 4111                  | ४६       | ५६   | ३५॥                     | Alli              | 49       | 40           |                          | -8111              | 46       | 80        | २९                      | ٤             |
| •    | ŧ١                    | ४५       | ४६   |                         | ٤                 | 48       | 4 8          |                          | 411                | 40       | 48        | ३२।                     | ٥             |
| ć    | 411                   | 88       | ₹•   |                         | ξili              | 40       | ४२           |                          | ६॥                 | ५६       | ३५        | 3 3111                  | ۷.            |
| •    | Ajli                  | ४३       | २४   |                         | 411               | 88       | २१           |                          | 61                 | ५५       | ₹ ₹       | ३३।                     | ٩             |
| १०   | 1118                  | ४२       | २८   | ₹ <b>४</b> 111          | ¥I                | 86       | <b>१</b> ६   | <b>₹</b> ₹II             | ١ 4١               | ५३       | 4 १       | ३२                      | (20           |
| 25   | + 11                  | ४२       | - 6  | ३१॥                     | <b>111</b>        | 80       | २६           | ३२                       | शा                 | ५२       | ४७        | ३०                      | ११            |
| १२   | í₹                    | 88       | १३   | २८।                     | + ११              | ১৫       | Ę            | २९॥                      | 111                | ५२       | २         | २८                      | १२            |
| १३   | 4                     | 88       | 86   | २७।                     | 3111              | 80       | २१           | २७१                      | +31                | 48       | 48        | २५॥                     | १३            |
| १४   | Ę                     | 83       | ४९   | રધાા                    | 411               | 86       | Ę            | २५॥                      | ٧I                 | ५२       | २०        | २३॥                     | १४            |
| *4   | Ę                     | 84       | ٥    | २५।                     | ξį                | ४९       | १३           | २४                       | ξIJ                | 4 ₹      | १२        | २२॥                     | 84            |
| १६   | 4                     | 86       | ११   | ર ધાા                   | Ę                 | ५०       | २९           | २४                       | 19]]               | ५४       | 30        | २२                      | १६            |
| १७   | ₹                     | ४७       | \$ 5 | २७                      | X]]               | ५१       | ٧ą           | २५॥                      | <b>५</b> १३३       | ५६       | 0         | २२                      | \$ 10         |
| 36   | ₹ .                   | 80       | ४७   | २९                      | ₹11               | ५२       | ₹৬           | २७।                      | ٤                  | ५७       | 3         | <sup>(</sup> २३॥)       | १८            |
| १९   | – રા                  | ४७       | 40   | ₹₹                      | }•                | ५३       | 6            | 18,5                     |                    | ५८       | 20        | ₹४॥                     | १९            |
| २०   | કા                    | 80       | २८   | 3 3 111                 | ₹                 | ५३       | Ę            | ३१॥                      | -111               | ५८       | ₹₹        | २९                      | २०            |
| 7 ?  | 411                   | ४६       | ₹७   | 3411                    | YIII              | ५२       | ₹ ₹          | ŧγ                       | ¥                  | 46       | 33        | 38                      | <del></del> - |
| २२   | <b>4</b> 1            | 84       | ₹ 0  | <b>₹</b> ₹1             | Ę                 | ५१       | ₹₹           | ३५                       | 411                | 40       | ₹२        | 331                     | २२            |
| 7.9  | 4111                  | 88       | १४   | 11175                   | ६॥।               | الإه     | २२           | ३५ा                      | ulli               | ५६       | १५        | 330                     | ₹ ₹'          |
| 28   |                       | ४३       | ×    | ३५॥                     | 41                | ४९       | 8            | ₹५।                      | <b>६</b> (()       | ५४       | ५३        | 3811                    | २४            |
| २५   | .   २                 | ४२       | 23   | ₹४।                     | 3111              | ४७       | ५६           | ₹₹111                    | 411                | ५३       | ₹₹        | ३३॥                     | २५            |
| २६   | -111-                 | 88       | 89   |                         | श                 | ४७       | ११           | ₹१                       | ₹।                 | ५२       | २७        | ₹0                      | २६            |
| २७   | ₹1                    | 88       | 48   |                         | +१111             | ४६       | ५६           | २९।                      |                    | ५१       | 86        | २८॥                     | २७            |
| 30   | : ધા                  | ४२       | ₹4   | રુષા                    | ₹111              | ४७       | ₹ €          |                          | <del>1</del> ₹1    | ५१       | ४८        | २५१                     | २८            |
| . २९ |                       | 83       | Υ¥   |                         | ٤                 | ४८       | ₹            | २५॥                      |                    | ५२       | १५        | २३॥।                    | २९            |
| ₹ 0  | <u>[+5]</u>           | 84       |      | २५।                     | ा।                | 88       | ₹ ₹          | २४                       | ঙা                 | ५३       | १३        | २श                      | ₹0            |

|      | प्रत्यंशम   |      |      | प्रत्यंशं | प्रत्यं शम   | 菴.         | अं.  |            | प्रत्यंशम    |          | अं. | प्रत्येशं   | Γ          |
|------|-------------|------|------|-----------|--------------|------------|------|------------|--------------|----------|-----|-------------|------------|
| ति.  | धरातरं      | ļ ą  | 0    | दक्षिणातर | धरातर        | 8          | ٥    | दक्षिणातरं | धरातरं       | ١ ،      | 50  | दक्षिणांतरं | वि.        |
|      | ч.          | ี ย. | ٩.   | Ч.        | q.           | ี ย.       | ٩.   | ч.         | ч.           | 뒥.       | ч.  | ч.          | ı          |
|      | !           | _    |      |           |              | -          |      |            | !            | <u> </u> |     |             | <u> </u>   |
|      |             |      |      |           |              |            |      |            | 1            |          |     |             | <b>)</b> , |
| ۰    | +६॥         | ५६   | ५६   | +२०       | +ધા          | ٤٥         | १५   |            | +811         | ६३       | 4   |             | ٠,         |
| 8    | લા          | 46   | १६   | 193       | 6            | ξ <b>?</b> | ₹\$  | १५         | ۱۱) تا<br>ا  | ξ¥       | •   | ११॥         | ∤ १        |
| २    | ७।          | ५९   | ५७   | १८॥       | ९॥           | ६३         | ٤    |            | १०           | ६५       | ₹₹  |             | २          |
| ₹    | ७।          | ६१   | २४   | २१॥       | ૬∖ા          | ६५         | 0    | , ,,,      | ١,           | ६७       | ₹₹  |             | ₹          |
| ٧    | 1,5         | ६२   | 40   | २११       | 티라           | ६६         | ₹₹   | १८         | ७॥           | ६९       | ₹₹  | १२॥         | ٧          |
| 4    | ] 10        | ६३   | २८   |           | ₹॥           | ६७         | ٧٠   | १९॥        | 4111         | 90       | 44  |             | 4          |
| Ę    | <u>'</u> ~₹ | ६३   | 36   | २७        | - III        | ६८         | 8    | २३!!       | 11           | ७२       | ٠   | १६।         | ٠ ६        |
| 9    | ٩           | ६३   | 88   |           | ١٧           | ६८         | ?    | २५         | -31          | ७२       | ११  | १९॥         | ৬          |
| C    | ە           | ६२   | १३   | २९॥       | ঙা           | ६७         | \$ ? | २६         | 9]]]         | ৬१       | ३२  | ₹१1]        | ٥          |
| 9    | 6           | €0   | ४८   |           | CIII         | ६५         | 40   | २६॥        | ८॥           | 90       | १८  | २२।         | 8          |
| १०   | ٥           | ५९   | 8 \$ | २९॥       | (4)          | ६४         | ٩    | २७         | 3111         | ६८       | ३५  | २२          | १०         |
|      |             | ·    |      |           |              |            |      | ~          | <del> </del> |          |     |             |            |
| ११   | ધા          | 40   | ४६   | २८        | ৩1           | ६२         | २५   | २५॥        | ٩            | ĘĘ       | ३९  | २श⊦         | 8.8        |
| १२   | 111         | ५६   | ४२   |           | X            | ६०         | 46   | २३।        | ६॥           | ६४       | ५१  | 881         | १२         |
| १३   | + 1         | 48   | ₹ 0  |           | 1            | ६०         | ₹.   | २१         | ₹            | ६३       | ३२  | १७          | ₹ \$       |
| १४   | ३॥          | ५६   | १३   |           | +२           | ५९         | ४९   | १८॥        | + N          | ६२       | ५६  | १४॥         | 4.8        |
| १५   | হা          | ५६   | ५६   | १९॥       | <b>(</b> ≒11 | ६०         | १२   | १७         | A)))         | ६३       | ₹   | શ્રે રાંગ ( | १५         |
| १३   | ષ્ટ         | 46   | १०   | 11128     | (10          | ६१         | १८   | १६         | £111         | ξą       | ५९  | \$ \$1      | १६         |
| १७   | ું છા       | 49   | ३९   | १९        | <111         | ६२         | ४९   | १५।        | १०           | ६५       | २१  | रश          | १७         |
| 16   | <b>EII</b>  | ६१   | Ę    |           | ঙা           | ६४         | ३५   | १६॥        | ં ા          | ६७       | २०  | ₹ ₹         | १८         |
| 88   | 18          | ६२   |      |           | 19           | ६६         | ų    | 1103       | <b>(2)</b>   | ६९       | રાં | ₹\$         | 2.8        |
| २०   | lli         | ६३   | ₹ २  | રપાા      | २            | ६७         | ३०   | १९।        | 4            | 00       | ४२  | ₹¥I]]       | २०         |
|      | {           | -    |      |           |              |            |      |            |              |          | [   | -;{         |            |
| ₹ ₹  | - २।        | ६३   | ??   |           | - 1          | ĘIJ        | ५३   | २३         |              | ও ই      | ४२  | ₹ to   }    | ₹ ₹        |
| ₹ २  | ५।          | ६२   |      |           | Y            | ६७         | ४९   | २५॥        |              | ७२       | ¥   | १९॥         | २२         |
| ₹₹   | FIII        | ६१   | 48   |           |              | ६७         | 3    | २७॥        |              | ७१       | 3 4 | २०॥         | २३         |
| 5 8  | 0111        |      | 38   |           | 101          | ६५         | ४६   | ₹८II.,     |              | 90       | ₹ o | २२          | 58         |
| २५   | 91          | 146  |      |           |              | ६४         | ঙ    | २७॥        |              | ६८       | *4  | २२।         | २५         |
| २६   | All         |      |      |           | ٥            | ६२         | ₹८   |            |              | ξĘ       | ¥3  | २२          | २६         |
| २७   | 311         | ५६   |      |           | Aill         | ६१         | ₹    |            |              | ६५       | 5   | २०1         | २७         |
| २८   | +२          | ષ્દ  |      |           | 11           | ξ σ        | ٧,   |            |              | ६३       | *   | १७॥(        | २८         |
| . 54 | 111         | ų Ę  |      |           | 11811        | 49         | ₹८   |            |              | € ₹      | ₹   | रशा         | २९         |
| 30   |             | ५६   |      | , २०      | ધા           | ξ.         | १५   | १७         | ΥII          | ६३       | 4   | १२॥।        | 10         |
|      | मु. पं. ः   | षा'  | 4    |           |              |            |      |            |              |          |     |             |            |

## ज्योतिपशिक्षणक्रम-शुद्धपंचांग साधन.

|            |           |            |      |                                                                                                                                    |                                        |          | _     |             |                     |          |            |              |              |
|------------|-----------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------|-------------|---------------------|----------|------------|--------------|--------------|
|            | प्रत्येशम | कॅ.        | अं.  | प्रत्यंश                                                                                                                           | प्रत्यंशम                              | कॅ.      | એ.    | प्रत्यंश    | प्रत्यं <b>द्या</b> | ्<br>के. | ઝં.        | प्रत्यंश     | 1            |
| ति.        | घरातरं    | Ę          | •    | दक्षिणांतरं                                                                                                                        | धरांतरं                                | v ا      |       | दक्षिणांतरं | धरांतरं             |          | ٥٥         | दक्षिणांतरं  | ित.          |
|            | ч.        | ਬ.         | q.   | q,                                                                                                                                 | ٩,                                     | घ.       | ٩.    | ч.          | Ψ,                  | ٩.       | σ.         | q.           |              |
|            |           | -          |      |                                                                                                                                    | <b>!</b> -                             |          |       |             | <del> </del>        | -        |            | <del> </del> | <del> </del> |
| ۰          | +3111     | ६५         | १२   | +8                                                                                                                                 | +₹                                     | ξĘ       | ४१    | +81         | - m                 | ६७       | २३         |              | ١.           |
| 8          | 6         | E          | 4 €  | ξIII                                                                                                                               | ξIII                                   | ξ to     | 8     |             | " ب                 | ξb       |            |              | 1            |
| ,<br>2     | 1 80      | ξ to       | 20   | ξII                                                                                                                                | 3"                                     | 56       | २६    |             | 31                  | 86       |            |              | 1 2          |
| 3          | 8 0 111   | £ 8        | १९   | 411                                                                                                                                | 12                                     | 90       | १५    |             | १२                  | 00       | २४         | 1            | ;            |
| ٠<br>٧     | 1.        | 9 5        | 28   | 6                                                                                                                                  | 8 8 11                                 | ७२       | ₹2    |             | १२।                 | 9 3      | -          | )            | } ``         |
| ę          |           | 03         | 24   | 8                                                                                                                                  | 311                                    | 98       | ५५    | રે          | 15.51               | 9        | १६         |              | 4            |
| ٦<br>ق     | 1 3       | 98         | 86   | १२                                                                                                                                 | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | હ દ      | 85    | ۲<br>۲۱     | 155                 | 1 .      | ₹ 9<br>₹ 8 |              | <u>۱</u>     |
| ષ          | - 211     | ७६         | २५   | 831                                                                                                                                | <b>⊢</b> ₹'                            | 99       | ₹८    |             |                     | 90       |            |              | ,            |
|            | 1         | ७५         | - 1  | १४॥                                                                                                                                | ۲,                                     | 99       | ₹¢    | اإاه<br>ده  | रा॥                 | 50       | 4 4        |              | ے ا          |
| ۷          | 1         | 98         | ٥    |                                                                                                                                    |                                        | ७६       | ४६    | १२।         | -₹11                | ७९       | २९         | ٧I           |              |
| 3          | 1         | ७२         | १५   | १६॥<br>१७॥                                                                                                                         | ट<br>११                                | હલ       | १०    | १३।         | ٤.                  | 30       | ५९         | લા           | ,,           |
| ₹0         | 180       | 94         | 7.4  | 4011                                                                                                                               | <u> </u>                               | 94       | - ~ - | १३॥         | ا2                  | ৬৬       | २४         | धा           | ₹0           |
| ११         | ११        | 00         | १५   | १६।                                                                                                                                | ११))                                   | ७२       | ५७    | શ્લા)       | { ¥ }               | ७५       | ₹४         | ५।           | 2.5          |
| १२         | ડા        | ६८         | ¥    | १५॥                                                                                                                                | १०                                     | 90       | ३९    | १२          | १२।                 | ७२       | 80         | <b>Ę</b> 111 | १२           |
| <b>१</b> ३ | ध्        | ६६         | २३   | १३॥                                                                                                                                | 6                                      | ६८       | ३९    | 31)         | 311                 | 00       | 88         | <b>Y</b>     | ₹ ₹          |
| १४         | 1 8       | ६५         | २२   | ११॥                                                                                                                                | 1,€                                    | ६७       | १६    | ξ[]         | 4                   | ६८       | 20         | श            | १४           |
| १५         | [+₹!      | ६५         | ११   | ااک                                                                                                                                | +२1                                    | ६६       | ३७    | 8]]         | 1                   | ξυ       | २१         | 0            | १५           |
| १६         |           | ६५         | ५१   | ঙা                                                                                                                                 | 4111                                   | ६७       | ₹     | 115         | <b>+ξ</b> 1         | Ęυ       | १९         | -8111        | १६           |
| १७         | 1118      | ६७         | १४   | ષાા                                                                                                                                | १०                                     | ६८       | १२    | रा          | ا2                  | ६८       | ३५         | ધા]          | १७           |
| ₹ ८        |           | ६९         | ११   | Ę                                                                                                                                  | १०॥                                    | ৩০       | १२    | •           | १२                  | 00       | १३         | 시비           | 16           |
| १९         |           | ७१         | १३   |                                                                                                                                    | ११                                     | ७२       | २१    | <b>१</b> 11 |                     | ७२       | ३६         | 4۱ [         | १९           |
| २०         | ,   o     | 193        | છ    | !!</td <td>\$131</td> <td><b>ુ</b></td> <td>३४</td> <td>1115</td> <td>₹ 0    </td> <td>છલ</td> <td>₹</td> <td>₹ }</td> <td>₹≎</td> | \$131                                  | <b>ુ</b> | ३४    | 1115        | ₹ 0                 | છલ       | ₹          | ₹ }          | ₹≎           |
| ₹:         | 2 3111    | 68         | 3 5  | 8 8 11                                                                                                                             | 411                                    | ७६       | ₹ २   | 3111        | ξIII                | งง       | १०         |              | ₹            |
| ₹:         |           | ७५         | २२   | ₹ ₹ III                                                                                                                            | 1                                      | ७७       | ₹\$   | 41          |                     | ७८       | ₹ २        | +811         | 22           |
| ₹:         | ર ધા      | ७५         | १३   | १६                                                                                                                                 | -3111                                  | ৬৩       | ५२    | 6]]]        | -२॥                 | ७९       | १०         | 811          | २३           |
| ₹,         | 8 211     | ७४         | ٩    | १७॥।                                                                                                                               | (2)                                    | ৬৬       | Ę     | 911         | ξIII                | ७८       | 80         | દાાં         | २४           |
| ₹1         | ५ १०      | ७२         | ₹2   | १८॥                                                                                                                                | ११                                     | ७५       | ₹₹    | १०॥         | ११।                 | छ छ      | 25         | ξIII         | २५           |
| ₹          | ६ १०।     | 90         | ₹ ८  |                                                                                                                                    | १२                                     | ७३       | २१    | १०१         | १२॥।                | ७५       | 8          | ाध           | २६           |
| ₹!         | 6 CII     | <b>₹</b> 2 | २४   |                                                                                                                                    | १०१                                    | 90       | 42    | ۱۶          |                     | ७२       | ३१         | ٠ (          | হও           |
| ₹.         |           | ६६         |      |                                                                                                                                    | ७॥                                     | ६८       | ५६    | ঙ           |                     | ৩০       | 8          | ५।॥          | २८           |
| ₹          |           | ६५         |      |                                                                                                                                    | 115                                    | ६७       | २३    | ٩           |                     | ६८       | १३         | ₹₩           | २९           |
| - ₹        | ૦ +રાા    | ६५         | . १२ | 3                                                                                                                                  | २≍                                     | ६६       | ४१    | 시           | +_111               | ६७       | २३         | - tt         | ३०           |
|            |           |            |      |                                                                                                                                    |                                        |          |       |             |                     |          |            |              |              |

#### ज्योतिपशिक्षणक्रम—गुद्धपंचांग साधन. कोष्टकः ४. नक्षत्राणां केन्द्रपराख्याः

| _ |          |                    | _        |          |                       |                     |            |                       |                         |                                                  | _           |             |                          |          |
|---|----------|--------------------|----------|----------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|
|   | fā.      | प्रत्यंशम<br>धरातर |          | अं.<br>o | मत्यंशं<br>दक्षिणातरं | प्रत्यंशम<br>धरातरं | ł.         | अं.<br>१०             | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं | प्रस्यंशः<br>धरातरं                              |             | . अं.<br>१० | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | ि है     |
|   | * .      | 4.                 | ٩.       | 4.       | या व                  | 4.                  | 티<br>택.    | ٧.                    | 4.                      | 4.                                               | ₹.          | ч.          | यः                       | 10.      |
| _ |          |                    | -        |          |                       |                     | ļ          |                       |                         | <del>                                     </del> | Ļ           |             | <del>  "</del>           | <u> </u> |
|   | ۰        | -li                | ६७       | १८       | -311                  | <br> -१             | ξĘ         | ४४                    | <br> -Ę                 | -4111                                            | ६५          | 83          | - ११                     | ١.       |
|   | ٤ .      | +3111              | ફિછ      | १२       | ¥                     | + 1                 | ĘĘ         | 33                    |                         | + 1                                              | ξ¥          |             | 7                        | 1 8      |
|   | ર        | 4111               | ६७       | 40       | اک                    | 10                  | ६६         | ३५                    | १२                      | 400                                              | E8          | . ₹६        |                          | २        |
|   | 3        | १२।                | ६९       | ४२       | १०                    | શ્ર સા              | ફિટ        | ₹                     | શ્રાદ્યા                | १श                                               | Ęų          | 88          | 25                       | 1 3      |
|   | ¥        | 153                | ७२       | C        | १०                    | 18                  | 00         | २९                    | १५                      | 18.8                                             | ६७          | ५९          | 8 5 11                   | ٧        |
|   | ٩        | १२॥                | ७४       | 86       | 8                     | १ ३॥।               | ી⊍ રૂ      | १७                    | १५                      | १४॥                                              | 30          | 86          | 1123                     | 4        |
|   | Ę        | 911                | ७७       | १७       | ખા                    | ११।                 | ७६         | ર                     | १४                      | १३1                                              | ৬३          | ४१          | १७॥                      | ۱ ६      |
|   | b        | ٩                  | ७९       | १०       | ધા                    | ा।                  | 06         | १७                    | 8 8 1)                  | 15                                               | ৬६          | 3 8         | १७॥                      | 9        |
|   | 6        | - ११               | 60       | ११       | રા≀                   | 111                 | <b>υ ξ</b> | ४६                    | 1                       | ₹।                                               | 66          | 10          | १७१                      | ے        |
|   | 8        | ξį                 | ७९       | ५५       | •                     | -411                | ७९         | ५६                    | <b>ξ</b> [[             | <b>-</b> 41                                      | 100         | ५०          | १३।                      | 8        |
|   | १०       | ११।                | 92       | Υţ       | +8                    | 10 1                | 96         | 40                    | ५।                      | ا2                                               | 90          | 40          | १०                       | १०       |
| - | <b>2</b> | १४।                | ७६       | २७       | 8111                  | १३॥                 | હદ્        | ४५                    | शा                      | १३॥                                              | ७६          | १८          | ₹0                       | 25       |
|   | १२       | 83111              | ৩ ३      | ४७       | <b>१</b> 1            | १४।                 | 98         | ₹                     | રાા                     | १५                                               | ७३          | ३५          | ા                        | १२       |
|   | ₹ ₹      | 1188               | ७१       | ₹        | 8                     | १३                  | ও १        | 2.8                   | ¥111                    | 8.8111                                           | 00          | ₹४          | (إن                      | 8.5      |
|   | १४       | ٤١                 | 86       | ४३       | -111                  | 31                  | ६८         | ३६                    | Ę                       | १०।                                              | ξų          | ३७          | ाहरू                     | 28       |
|   | १५       | 2                  | ६७       | २६       | ٧١                    | ₹11                 | ६६         | 88                    | •                       | ξ                                                | ६५          | ₹ ₹         | ₹०                       | १५       |
|   | १६       | + ₹!               | ફે છ     | 3        | ۹.                    | 15.4                | ६६         | 3                     | ₹ 0 }                   | 1                                                | ę٧          | २०          | 8311                     | १६       |
|   | १७       | 411                | ξ७       | ४२       | <b>41</b>             | 101                 | ६६         | 26                    | १२।                     | +५⊞                                              | ęγ          | १६          | १६                       | १७       |
|   | १८       | र १॥               | ६९       | २५       |                       |                     | ६७         | ४६                    | <b>१४</b> !             | १०॥                                              | ६५          | २४          | १६।                      | १८       |
|   | \$5      | १४                 | ७१       | Υ₹       |                       | १४॥                 | 90         | 9                     |                         | १५॥                                              | ६७          | ₹९          | १७॥                      | १९       |
|   | २०       | १ २।               | 28       | ₹ ₹      | ) <b>९</b>            | ₹ <b>₹</b> }        | ७३         |                       | \$x))                   | \$8]]                                            | .00         | ₹५          | ₹°                       | ₹•       |
|   | २१       | 8                  | હફ       | 48       | ખાા                   | १०॥                 | ७५         | 81                    | १३।                     | ररा॥                                             | ७३          | २८          | १८।                      | ₹ ₹      |
|   | २२       | 4111               | 96       | 80       | 411                   | <b>ا</b> ل          | છછ         | ५१                    | ११                      | १०                                               | ७६          |             | १६॥                      | र २      |
|   | ₹\$      | - m                | 08       | ५५       | ₹                     | श                   | ७९         | २४                    | اا>                     |                                                  | ৩৩          | ५९          | ₹ € 111                  | २३       |
|   | २४       | 1113               | ७९       | γξ.      |                       |                     | ७९         | ₹ ₹}                  | Ę                       |                                                  | 96          | ₹९          | 12                       | २४       |
|   | २५       |                    | 96       | રૃષ      |                       |                     | ७८         | ३८                    | ٩                       | )                                                | ৩৩          | ¥5          | १०॥                      | २५       |
|   | २६       | १३                 | હ દ્     | 35       |                       |                     | ৩६         | ₹७,                   |                         |                                                  | <b>૭</b> દ્ | ٥           | 3                        | २६       |
|   | २७       | ₹₹                 | 9 €      | ४२       |                       |                     | ს ₹        | 48                    |                         |                                                  | 3 8         | ₹0          | ٥                        | ₹७       |
|   | 35       | 1 11               | 98       | <b>٤</b> | -                     |                     | 90         | ५८ <sub>।</sub><br>३९ |                         |                                                  | so<br>Eu    | ₹¥          | 110                      | २८<br>२९ |
|   | २९       | otti               | ६८<br>६७ | ५०<br>१८ | ₹<br>₹II              |                     | ६८<br>६६   | 4.2                   | ξ11<br>ξ                | 4111                                             |             | 4.5<br>4.5  | <11<br>??                | २५<br>३० |
|   | ३०       | - 11               | 140      | ٠,٠      | <b>411</b>            |                     | 17         |                       |                         | 710 1                                            | "           | - 31        | - 11                     | 7,5      |

### ज्योतिपशिक्षणक्रम—शुद्धपंचांग साधन.

|                  |           |      |                  |            |             | _          | _          |              |                 | _        |          |            |                   |
|------------------|-----------|------|------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------------|
|                  | प्रत्यंशम | कें. | अं.              | प्रत्यंशं  | प्रत्यंशम   | के.        | अं         | प्रत्यंशं    | <b>यत्यंश</b> म | कॅ.      | अं.      | प्रत्यंशं  |                   |
| ति.              | धरातरं    | 8:   | २०               | दक्षिणातरं | धरातरं      | 8:         | ३०         | दक्षिणातरं   | धरातरे          | 1        | ४०       | दक्षिणातरे | ति.               |
|                  | ч.        | घ.   | ч.               | ч.         | ч.          | 됙.         | ч,         | ч.           | ч.              | 뒥.       | q.       | ч.         |                   |
|                  | <u></u>   | !    |                  |            | <u>!</u>    | <u> </u>   |            |              | !               | <u>_</u> | i        |            | <u>!</u>          |
|                  | Į.        | Į    |                  | ļ          | ļ           | İ          |            | į            | (               | ļ        |          | (          |                   |
| ۰                | -८        | ६३   | ५३               |            | -٩          | ६१         | २९         | <b>–१६॥</b>  | -6 811          | 46       | ४५       | -१८॥       | 1 .               |
| \$               | 111.8     | ६२   | १६               | १५॥        | 811         | 48         | ٨o         | ₹ <b>९</b> ॥ | <b>ξ</b> ۱      | ५६       | २६       | २०॥        | 1                 |
| ₹                | +×        | ६१   | ५५               | 18         | }+ર         | 146        | ጸጸ         | , २१॥        | +111            | 44       | 9        | २३।        | २                 |
| Ę                | १०        | ६२   | ΥY               | ₹₹11       | <b>4111</b> | 48         | 3          | २३           | 6               | ५५       | 16       | २६॥        | 1                 |
| 8                | १४१       | ६४   | γ¥               |            | १३॥         | ६०         | ५४         | २४           | 201             | ५६       | 48       | ₹em        | ٧                 |
| ٩                | १५॥       | ६७   | ३४               | २४         | १५॥         | ξ₹         | ३५         | २८           | १६              | 40       | ५६       | २९॥        | 1 9               |
| Ę                | શ્ર≋શ     | 00   | ४३               | રરાા       | १५।         | ξξ         | ४५         | રળા          | १७।             | ६२       | 8        | ₹∘∥        | ٤                 |
| ø                | ا؟        | ৩ ३  | २५               | ₹ ₹ 11     | १२॥         | ६९         | ٧,         | २५।          | १३।             | ६५       | ₹Ę       | ३०॥        | ٥                 |
| 6                | ६॥        | હ ધ્ | १७               | १७॥        | 611         | ७२         | २०         | २४॥          | ९॥              | ६८       | १६       | २८।        | 6                 |
| ?                | १ 🛚       | ७६   | ३७               | १७॥        | (II)        | ও ই        | ٧३         | ₹11          | સા              | 00       | 9        | २६         | 3                 |
| १०               | ७॥        | ७६   | १८               | १४॥        | –६          | ષ્ક        | ५३         | १९           | -v              | ७०       | ४२       | ₹ ₹ 1      | 10                |
|                  |           | -    |                  | <b> </b>   |             | -          |            |              | <del>[</del> —— |          |          |            |                   |
| ११               |           | 98   |                  |            | ११॥         |            | ४१         |              | १०१             | ६९       | ५४       | ₹ •        | ११                |
| १२               | १५।       | ৬ ২  |                  |            | १४॥,        |            |            | १५           | १४              | ६७       | ५२       | १८॥        | १२                |
| १३               |           | ६९   |                  | 1          | १७          | ६७         |            |              | १६।             | ६५       | ٧        | १७॥        | ₹\$               |
| १४               |           | ६६   |                  |            | १२॥         | 1 .        |            |              | १५॥             | ६१       | ४९       | १७॥        | १४                |
| १५               |           | ६३   |                  |            | १०।         | ६१         |            |              | १२              | 46       | 88       | १८॥        | १५                |
| १६               |           | ६३   |                  |            | 18          | 48         |            |              | ६॥              | ५६       | २१       | २०।        | १६                |
| १७               |           | £ 8  |                  |            | +311        | 46         |            |              | +4.             | ५५       | ۰        | २३         | १७                |
| १८               |           | 15.5 |                  |            |             | 49         |            |              |                 | ५५       | ₹        | ર ५ 🖽      | १८                |
| 89               |           | € 8  |                  |            | १३          | ξ٥         |            | 1            | 1 1             | ५६       | 88       | ₹ ₹ }      | १९                |
| ₹•               | १५॥       | ६७   | , 51             | १ २४       | १६          | ६३         | <b>१</b> ધ | 501          | १६।             | ५८       | ४२       | १९॥        | २०                |
|                  | 5 58      | 90   | , <sub>2</sub> : | ધ રશા      | १५॥         | ६६         | <br>و ۲ و  |              |                 |          |          |            |                   |
| २१<br><b>२</b> २ |           | 93   |                  |            | 1211        | <b>ξ</b> 9 | -          |              | १६<br>१४॥।      | ६१<br>c  | ५६<br>८  | 301        | 28                |
| ٠<br>٦:          |           |      |                  |            |             | 6 5        |            |              |                 | ५५<br>६७ | ५९       | २९॥<br>२८। | २२<br>२३          |
| ٠<br>۲۰          |           |      |                  |            | l m         | 9          | -          |              | रा॥ '           |          |          | २८।<br>२५॥ | ₹ ₹<br><b>?</b> ¥ |
| ٠<br>٩           |           | 98   |                  | 8 8811     | - 5111      | 1 -        | -          |              | 1               | ५५       |          | 2511       | २५                |
| ·                |           | ,    |                  |            | 180         | ७२         | -          |              | 3111            |          |          | ₹ 0 H      | 28                |
| 71               |           |      |                  |            | 130         | 00         |            |              |                 |          | ४५<br>४५ | 3611       | २७                |
| ₹,               |           |      |                  |            | 1 511       | ξυ         |            |              |                 | Ę¥       |          | 101        | २८                |
| ₹                |           | ξ    |                  | 1          | 15.8        | ξ¥         | -          |              |                 | ξŧ       | ΥĘ       | रेण        | ₹\$               |
| ₹.               |           | ξ:   |                  |            | 1           | ₹ १        |            |              |                 |          | 84,      | 3611       | 30                |
|                  |           |      |                  |            |             |            |            |              |                 |          |          |            |                   |

| ति.           | प्रत्यशम<br>धरातर<br>प. |      | अ.<br>५०<br>प | प्रत्यश<br>दक्षिणातर<br>प. | प्रत्यशम<br>घरांतर<br>प. |          | अ.<br>६०<br>प. | प्रत्यश<br>इक्षिणातर<br>प. | प्रत्यशम<br>धरातर<br>प. |     | अ.<br>७० ।<br>प. | प्रत्यश<br>दक्षिणातर<br>प. | ति.         |
|---------------|-------------------------|------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----|------------------|----------------------------|-------------|
|               |                         | 1    |               |                            | -                        |          |                |                            | -                       |     |                  |                            |             |
| ۰             |                         | 44   |               | -201                       | , A    1                 | ५२       | १६             |                            | १५॥                     | 86  | ,                | २२                         | 1 -         |
| 8             |                         | ५२   | ५९            | २२                         | १०॥                      | 88       | १९             |                            | १२।                     | ४५  | ३२               |                            | १           |
| 7             |                         | 4 8  | १६            | १४।                        | 811                      | ४७       | १३             |                            | b                       | 83  |                  | 1                          | २           |
| 3             |                         | 40   |               | રહા                        | +२॥                      | ४६       | १८             |                            | +₹III                   | ४१  |                  | 1 -                        | ₹           |
| ٧             |                         | 4 ?  |               |                            | 8#                       | ४६       | ٧٧             |                            | Ę                       | ४२  | ₹                |                            | ¥           |
| ٩             | १५॥                     |      |               | ३१॥।                       | १४॥                      | ४८       | ४३             |                            | १४।                     | ४३  |                  |                            | 4           |
| Ę             | १७                      | 1 -  |               | ३२॥                        | १७                       | 4 8      | ₹८             |                            |                         | ४५  |                  | \$8II                      | Ę           |
| b             | શ્ધા                    | 1    |               | ₹₹                         | १६॥                      | દ ધ      | ₹              | ₹४।                        |                         | ४९  | १८               |                            | ە           |
| L             | \$ 51                   | 1    |               |                            |                          | 46       | २१             | 3 3 1 1 1                  | { X ]}                  | ५२  | ጸጸ               |                            | 6           |
| 9             | ١                       | ६५   |               |                            |                          | ६∙       | ५५             |                            |                         | ५५  | ३९               |                            | ١, ٢        |
| १०            | -811                    | ६६   | 40            | २६)                        | ,                        | ६२       | २७             | ર ૬!]                      | ५३३                     | ५७  | ₹₹               | ₹ १                        | १०          |
| 2 8           | Z1                      | ६६   | ₹6            | २३॥                        | - 5111                   | ६२       | ₹ १            | २६।                        | -01                     | 42  | 2                | 92III                      | 88          |
| 8 2           | १३                      | Ę¥   |               |                            | <b>१२</b>                | Ęį       | ΄,             |                            |                         | ५७  | १२               | રધા                        | १२          |
| १३            | १६।                     |      |               |                            | 25111                    | 46       | ४५             |                            | 34                      | 44  | ٠ ٤              | 2300                       | १३          |
| 84            | १६।                     |      |               |                            | १६॥                      | 44       | 3 €            |                            |                         | ५२  | ષ્               | २२।                        | 3.8         |
| 84            | 1 8 8 1                 |      |               |                            | 24                       | 42       | 84             |                            |                         | 82  | 88               | <b>२२</b>                  | 84          |
| १६            | 1 3                     | 4 8  |               |                            |                          | ४९       | १५             |                            |                         | ४५  | 36               | २३                         | १६          |
| 80            |                         | 4 8  |               | રજા                        | YII                      | 80       | ų              |                            |                         | ४२  | ५६               | २४॥                        | १७          |
| १८            | 184                     |      |               |                            | +3                       | ४६       | 10             |                            | 1 1                     | ४१  | 33               | २७।                        | १८          |
| १९            | 8 0 11                  |      |               | 105                        | 911                      | ४६       | ₹₹             | 3011                       | +6                      | 8.5 | २७               | २९।                        | 88          |
| २०            | १५॥                     | ! ५३ | ४५            | ३१॥                        | १४॥                      | 86       |                |                            | १३                      | ४३  | ર્               | ३२॥                        | ₹∘          |
| <del></del> - | १६।                     | ५६   | 48            | 3 31                       | १६                       | <u> </u> | २१             |                            | १७                      | ૪५  | 36               | ₹¥                         | <del></del> |
| 22            |                         | ξ.   |               |                            | १७॥                      | 48       |                |                            |                         | ४९  |                  |                            | <b>२२</b>   |
| ₹ ₹           | 1 2 21                  |      |               | -                          | 83                       | 40       | ٧              | 1                          |                         | ५२  | २६।              |                            | २३          |
| 28            |                         | દ્   |               |                            | 110                      | द०       | ٧o             | ₹१                         |                         | હહ  | ₹६,              |                            | २४          |
| રંષ           | -8                      | Ę    |               |                            | 19                       | ६२       | ११             | 231                        | ३।                      | ५७  | 12               | ₹ १ । ।                    | २५          |
| २६            | 6                       | Ęŧ   | ् १व          | 2 311                      | - 511                    | ξ.       | २०             | २६॥                        | -311                    | و - | ιξ               | १८॥।                       | २६          |
| २७            | 1 2 2                   | 5    |               |                            | 1119                     | ξţ       | ર              | २२॥                        |                         | ५७  | १५               | २७                         | २७          |
| २८            | १५।                     | 11 € | ? :           | २०।                        | 111-5                    | 42       | ४१             | २ २।                       | 1 × 1                   | ٠٧  | 4 8              | २३॥                        | २८          |
| २९            | १६                      | 94   |               |                            | 9 E                      | ٠,       | ₹₹             | ₹ ₹                        | १६III ;                 | ५२  | ₹                | २२॥                        | २९          |
| 30            | 1 2 3                   | 1 4  | . ३.          | 201                        | triii                    | ષ્ટ્     | 1 8            | _ २१॥                      | रपा।                    | 46  | ४१               | <del>7</del> ?             | ₹0          |

#### ज्योतिपशिक्षणकम—शुद्धपंचांग साधनः

| ति.        | प्रत्यंशम<br>धरांतरं |              | अं.<br>८०   | <i>प्रत्यंशं</i><br>दक्षिणांतरं | प्रत्यंशम<br>धरांतरं |          | अं.<br>९० | मत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | यत्यंशम<br>धरातरं | 1           | अं.<br>०० | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | ति.            |
|------------|----------------------|--------------|-------------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|
|            | ч,                   | घ.           | ٩.          | ч.                              | q.                   | ี ย.     | ч,        | ٧.                     | ч.                | ี ย.        | q.        | ч.                       | 1              |
|            |                      | 1            |             | <del></del>                     | <u> </u>             | <u>!</u> |           |                        | <del>!</del> —    |             |           | 1                        | <del>!</del> - |
|            | -१६ <u>॥</u>         | પૂર્         | ۰           | -२१                             | -<br>१६॥।            | ν.       | १९        | -211                   | - १६॥             | 3 (9        | ४४        | -२०                      | ١.             |
| 8          | 8 3111               |              | ४२          | 2211                            | \$ 8 111             |          | 419       | 28                     | 24111             | 1 -         | २७        | 20                       | ١,             |
| ₹          | 1 3                  | 36           | 40          | ર₹ાા                            | १श                   |          | ٠ و       | २२।                    | 2 2 111           | 1 .         | १९        | રેગ                      | ર              |
| ₹          | ર                    | ₹७           | ,           | २६॥                             | 311                  | 3 2      | ४५        | 22111                  |                   | ₹2          | 40        | 2 2 111                  | 3              |
| ¥          | +4                   | ३६           | ४५          | २८                              |                      | ३२       | ¥         | 2411                   | 1 + iii           |             | 80        | ₹₹((                     | 8              |
| ધ          | १२                   | ३७           | ४५          | ३०।                             | 31                   | ३२       | ४२        | २९।                    | 011               | २७          | ४९        | રધાા                     | ષ              |
| ξ          | १६।                  | 80           | ٩           | ₹ ₹ }}                          | १५                   | ३४       | ₹४        | ₹ १∤}                  | १३                | २९          | २०        | 28111                    | Ę              |
| ৬          | १७॥                  | 83           | ₹۶          | ३५                              | १७                   | ३७       | ₹४        | ₹₹∭                    | १७॥               | ३१          | ५६        | ३१।                      | ণ্ড            |
| 6          | १६                   | ४६           | 48          | ३५॥                             | १७                   | 80       | ५९        | ₹३।                    | १६                | ३५          | २६        | 38                       | 6              |
| 9          | ११॥                  | 40           | ب           | ३४।                             | १३                   | ४४       | २२        | ३४।                    | १४॥               | ₹८          | ३९        | 331                      | 8              |
| १०         | 4                    | 47           | र २         | ₹ ₹/                            | 6                    | ४६       | 40        | ₹२॥                    | 911               | ४१          | ₹₹        | ₹ १ (()                  | 20             |
|            | ·                    | <del> </del> |             |                                 | <b> </b>             | -        |           |                        |                   |             |           |                          |                |
| ११         | -२                   | ५३           | २१          | २८॥                             | - II                 |          | ₹₹        | ₹०॥                    | ₹                 | 83          | २७        | ३이                       | ११             |
| १२         | 5                    | 43           | 46          | २७                              |                      | ४८       | २७        | રહાા                   | -8(1)             | ۶₹          | 40        | २७∥ ∤                    | <b>₹</b> ₹     |
| १३         | १४                   | 4 8          | ٩           | २४॥                             | १२॥।                 | ४७       | ४         | २५                     | १०॥               | ४२          | ५५        | २४॥                      | ₹ ₹            |
| 5.8        | १६॥                  |              | २१          | २३                              | १६                   | ጸጸ       | ३२        | २२॥।                   |                   | 80          | ४५        | २२॥                      | १४             |
| १५         | १६(॥                 |              | ٥           | रर                              | ₹७                   | ४१       | १९        | २१॥                    | १६॥               |             | ४५        | २०॥                      | १५             |
| १६         | 1                    | ४१           | ३८          | २२।                             | १५                   | ₹ ७      | ५५        | २१                     | १५॥               |             | २४        | २०                       | १६             |
| १७         | 1                    | ₹८           | ¥۷          | ર રાા                           | १०॥                  |          | 48        | २२                     |                   | ? ?         | १५        | २०॥                      | १७             |
| १८         |                      | ₹ ড          | 8           | २५।                             | ७।                   | ₹₹       | 86        | र₹⊞                    | <b>EIII</b>       |             | ५१        | २१॥।                     | १८             |
| 88         | +4                   | ३६           | ₹४          | २८।                             | +411                 |          | ५२        | २६∤                    |                   |             | २९        | २३∰                      | १९             |
| २०         | ११॥                  | ३७           | ३७          | ₹0!                             | ٩॥                   | ३२       | २७        | २९॥                    | जा।               | ્રહ         | ₹₹        | २६।                      | २०             |
| ٦१         | १६                   | 38           | —- <u>-</u> | 3 3                             | १४॥                  | 3 Y      | २१        | 3 8 11                 | १२॥३              | . 6         | ų         | 2811                     | २१             |
| <b>₹</b> ₹ | १७॥                  | 1            | ١,          | 34                              | १७।                  |          | १६        | ₹₹111                  | १६॥३              |             | ₹ ९       | 3 81                     | 22             |
| 23         | १६                   | ४६           | ₹ 6         | ₹ ५/}                           |                      | ٠<br>٧٥  | ४२        | 381                    |                   |             | 4 9       | \$\$                     | ₹₹             |
| રે૪        | 8811                 | 1 '          | 88          | 3411                            | १४।                  |          | 4         | ₹81                    | १४॥३              |             | ₹ ₹       | ₹२॥                      | 28             |
| २५         | ١ ५                  | 42           | 80          | \$ 211                          | Ę                    | γĘ       | પુધ       | 3 RM                   | 2118              |             | اورع      | ₹ १111                   | 74             |
| २६         | -8                   | 43           | ٩           | 3 ?                             | 8111                 | ያሪ       | 40        | २८॥                    | 5118              | 3           | 2 2       | ₹0                       | २६             |
| २७         | cm                   | ५२           | ४६          | રકાા                            |                      | ٧٤       | २०        | २७॥                    | -8118             |             | ٠<br>۲    | રળા                      | २७             |
| २८         | १३॥                  | ५१           | 8           | २४॥                             | १२।                  | ٧Ę       | ५६        | २५                     | १०॥४              |             | ૮૭        | 185                      | २८             |
| 28         |                      | 86           | १७          |                                 | १५॥                  |          | 22        | २२॥                    | 8 x 111 x         | 0           | 58        |                          | २९             |
| 30         | १६।                  | ४५           | ۰           | २२                              | १६॥                  | ४१       | १९        | २श।                    | १६॥३              | <u>ن</u> وا | ۲۲)       | २०।                      | 30             |

कोष्टकः ४. नक्षत्राणां केंद्रपराख्याः

|     |                                        | _   |           |                          |                       | _   |            |                         |                      |              |                    |                        |           |
|-----|----------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------------------|-----|------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| বি. | प्रत्यंशम<br>धरात्तरं                  |     | अं.<br>१० | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं | प्रत्यंशम<br>धर्रातरं |     | अं.<br>२०  | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं | प्रत्यंशम्<br>धरातरं |              | સં.<br><b>રે</b> ૦ | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातः | i (ते.    |
|     | q,                                     | ម.  | ч.        | ч.                       | q.                    | घ.  | ч.         | q.                      | ۹.                   | 뒥.           |                    | ч.                     | 1         |
|     | i                                      | 1   | _         |                          |                       |     |            |                         | †                    | <del>-</del> |                    | <del> </del>           |           |
| ٥   | -१६१                                   | ३४  | २१        | -१८॥                     | -१५                   | ३१  | १५         | -१६॥                    | -88                  | 120          | : ३१               | -१४॥                   | 1.        |
| १   | १५॥                                    | ३१  | Ę         | १७।                      | १५॥                   | २८  | १४         | १५                      | १६॥                  | 24           | , ४३               | रश                     | 1 8       |
| ₹   | १३                                     | २७  | ५७        | १७।                      | १४।                   | २५  | ષ          | १६                      | रशा                  | २२           | २६                 | १०॥                    | 1 2       |
| ₹   | 4                                      | २५  | २०        | १८॥                      | 3111                  | २२  | १५         | १५।                     | १०                   | १९           | ४४                 | १शा                    | 1 3       |
| 8   | १                                      | २३  | 88        | २०॥                      | ₹11                   | २०  | १७         | १५।                     | [ EIII               | १७           | ३१                 | १४                     | 1 8       |
| ٩   | +×1                                    | २३  | ₹१        | २शा                      | +२॥                   | १९  | ३५         | १९।                     | 1111                 | १६           | २२                 | १४॥                    | 1 4       |
| Ę   | ११॥                                    | २४  | २३        | રધા                      | 211                   | २०  | 6          | ર શા                    | 0                    | १६           | ३२                 | १७।                    | <u> ۽</u> |
| ঙ   | १५।                                    | २६  | ሄሄ        | २८।                      | १४॥।                  | २२  | १          | રજા                     | શ્રિશા               | 20           | ५७                 | १८॥                    | 6         |
| c   | १६।                                    | २९  | ४७        | २९॥                      | १६                    | २४  | ५२         | २६॥                     | १५॥                  | २०           | રેડ                | २२॥                    | 1         |
| 3   | १५॥                                    | 33  | Ę         | ३०                       | १६।                   | २८  | x          | २७                      | १६                   | २३           | ३३                 | २३॥                    | 1 8       |
| २०  | ર ગાા                                  | ३६  | १५        | રલાા                     | 811                   | ३१  | १८         | २७।                     | १३                   | २६           | ४५                 | २४                     | 1 80      |
| 28  | 8111                                   | 36  | <br>२४    | ₹१                       | 4111                  | 3 3 | <b>१</b> १ | २३                      | 6                    | २९           | ₹ ₹                | २३॥                    | 1 8 8     |
| १२  | ~२।                                    | ३९  | १५        | રધાા                     | ι '                   | ३४  | 4 ও        | २४                      | िर॥                  | ₹0           | 4 €                | ₹१॥                    | ! १२      |
| १३  | ९                                      | 36  | ४९        | २३                       | –ધાા                  | ३५  | ۰          | २१॥                     | [~¥I                 | ₹ ₹          | २५                 | १८)                    | १३        |
| १४  | १३।                                    | ३७  | 8         | २०।                      | १२                    | ₹₹  | ३९         | १८॥                     | १०।                  | ३०           | ₹४                 | ₹७                     | 188       |
| १५  | [१६।                                   | 38  | २१        | १८॥                      | १५।                   | ३१  | १६         | १६॥                     | શરામાં               | २८           | ₹₹                 | ₹ <b>∀</b> []          | १५        |
| १६  | १६।                                    | ३१  | ٩         | १७॥                      | १६।                   | २८  | ११         | ₹ ₹ 1                   | ૧ હ                  | २५           | 48                 | {X}                    | १६        |
| १७  | १३                                     | २७  | ५०        | १७॥                      |                       | २४  | ५६         | १४।                     | १४॥                  | २२           | ₹४                 | ११॥                    | १७        |
| १८  | <11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 × 11 | २५  | १३        | १८॥                      | १०।                   | २२  | زے         | १५                      | [ ૧૧ ]               | १९           | ₹७                 | १२                     | 12        |
| 88  |                                        | २३  | ३२        |                          | 8                     | २०  | Ę          | १६॥।                    |                      | १७           | १९                 | १२॥                    | 18        |
| २.  | +4                                     | २३  | 80        | . २३।                    | +२॥                   | १९  | १८         | 15                      | +1111•               | <b>१</b> ६   | ٥                  | ₹¥II                   | २०        |
| 21  | ११।                                    | ર૪  | 23        | २६                       | 311                   | १९  | 4 8        | २१॥                     | <b>ટાા</b>           | १६           | १७                 | १७॥                    | ₹₹        |
| 25  |                                        | २६  | २७        | २८।                      | १३।                   | २१  | XX.        |                         |                      | १७           | ¥•                 | १७॥।                   | २२        |
| ₹۶  | <b>ર</b> હ                             | २९  | २०        | ₹011                     | १७।                   | २४  | २४         |                         | १५।                  | ₹•           | ११                 | २१॥                    | ર₹        |
| २४  | १५॥                                    | ३२  | ५५        | ર ા                      |                       | २७  | ५१         |                         |                      | ₹₹           | १५                 | २३॥।                   | २४        |
| २५  |                                        | ३६  | ۰         | રજા                      |                       | ₹₹  | ٧          |                         | १३॥ ∫ः               | १६           | २५                 | २४                     | २५        |
| २६  |                                        | ३८  | ₹ ₹       | २०॥                      |                       | ₹₹  | ٤          | २४                      |                      | ? \$         | ٤                  | २३                     | २६        |
| २७  |                                        | ₹ ९ | 4         | २६॥                      |                       | ₹४  | ४२         | २३                      |                      |              | ५१                 | २१॥                    | २७        |
| २८  |                                        | ३८  | 88        |                          |                       | १४  | 4 8        |                         |                      |              | १६∫                | 38                     | २८        |
| २९  |                                        | ३७  | *         |                          |                       | 11  | ₹४         | 3511                    |                      |              | ₹•[                | १५॥                    | ₹\$       |
| ₹0  | १६।                                    | 3.5 | 21        | 1611                     | १५                    | ₹ १ | १५         | १६॥                     | (Y )                 | ٧_           | ₹१]                | <b>1</b> ¥11           | 3.        |

## ज्योतिपशिक्षणक्रम-शृद्धपंदांग साधनः

## कोष्टकः ४. नक्षत्राणां केन्द्रपराख्याः

|           | प्रत्यशम      | कें.           | अ.       | प्रत्येशे  | प्रत्यश म    | વેજે. | अं.    | प्रत्यशं     | प्रत्यंशम    | <b>क</b> .  | अं.       | प्रत्यंशे  | 1      |
|-----------|---------------|----------------|----------|------------|--------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------|
| તિ.       | धरातर         | . २४           | 10       | दक्षिणातर, | धरातरं       | २०    | (0     | दक्षिणातर    | धरातरं       | ্ ২         | ξo        | दक्षिणातरं | ति.    |
|           | ч.            | घ,             | ਧ.       | ч.         | ч.           | ਬ.    | ۹.     | ч.           | ч.           | घ.          | ٩.        | ч.         |        |
|           | i             | <del> </del> - |          |            | <u>'</u>     | -     |        |              |              | 1           |           | i          | ╁┈     |
| c         | -१२।          | २६             | v        | - ११       | -१0          | २४    | १७     | <b>−</b> ξ   | -9111        | २३          | १६        | 311        |        |
| 8         | १४॥           | २३             | ٧0       | · 'cit     | १४।          | २२    | १६     | ५॥           | 1188         | २१          | ₹ १       |            | 1 8    |
| २         | १४॥           | २०             | ४२       | <b>()</b>  | १४॥          | १९    | २६     | र॥           | १५           | १९          | 2         | -111-      | िर     |
| Ę         | ११॥           | १७             | 83       | 6          | ₹ <b>३</b> ^ | १६    | ₹٥     | ą            | १३।          | १६          | 8         | +8111      | [ ३    |
| ٧         | াণ            | १५             | २४       | 8          | ۷II          | १३    | ५३     | ş            | १०           | १३          | २३        | २          | ٧      |
| ۹         | 18            | १३             | ५६       | १०॥        | 4111         | १२    | ११     | ب            | ۱ 4          | ११          | २२        | <b>१</b> 1 | ٩      |
| Ę         | +4111         | १३             | ٧0       | १४         | +31          | ११    | २१     | Ę            | ±۱۶          | 80          | २१        | 111-       | Ę      |
| હ         | 81            | 188            | 88       | १६॥        | १०           | 188   | १      | (1)          | (5)          | 80          | ३६        | ą          | ષ      |
| 6         | 88            | १६             | 88       | १६॥        | १२॥          | १४    | 0      | ११           | १०॥          | १२          | 3         | 411        | 6      |
| 8         | १५॥           | 18             | ३५       | 128        | १४॥          | १६    | ₹₹     | ₹₹1          | १३।          | 188         | १९        | ॥।         | ١,     |
| १०        | રરા           | २२             | ४५       | , २०       | શ્લા         | १९    | २५     | <b>રજા</b> ! | રજાા         | १६          | ५९        | 8          | १०     |
|           | -             | २५             | —-<br>२७ | १७॥        | 8011         | 22    | <br>۶۶ | १५॥          |              | -           |           |            | 28     |
| 88        | \$1<br>411    | 20             |          |            | 1 411        | 58    |        |              | ११}} <br>७   | 58          | 4 \$      | ११<br>१०   | 85     |
| १२<br>१३  | -3            | 26             |          |            | -1.          | २५    | 88     |              |              | <b>२२</b>   | <b>१४</b> | (اک        | 8.5    |
| १४        |               | २७             |          |            | ξ            | २५    | ٧o     |              | १।<br>−३॥।   | 23          | ४२<br>५८  | دا<br>ق    | १४     |
| १५        |               |                |          | 1          | 801          | 28    | २७     |              | 3            | 23          | १२        | ¥111       | 84     |
| ) \<br>१६ |               |                |          | E          | 11183        | रिश   | २३     |              | શ્રે         | 2 8         | 28        | 4-111-     | १६     |
| १७        |               | 20             |          |            | 84           | 188   | २६     |              | 5.81         | 82          | 88        |            | १७     |
| 30        |               | 80             |          |            | 8 311        | १६    | ₹4     |              | १३॥          | 24          | 40        | 81         | 36     |
| १९        |               |                |          |            | 1            | ₹ ₹   | 83     |              | 8 0 13       | ₹₹          | १५        | 3111       | १९     |
| 30        |               |                |          |            | ۲I           | १२    |        |              | 411          | 88          | ₹∘        | ₹          | २०     |
| ₹1        | +411          | 1 8:           | ٦ ٦      | ३ १३।      | +3!          | 128   |        | ξ[]          | +111         | 20          | <br>¥     |            | <br>२१ |
| ź:        |               | 1 83           |          |            | 1,5,         | 18.8  | ų,     |              |              | 130         |           | -₹!!       | 22     |
| * Q:      |               | 1              |          |            | 18 31        | 18 3  |        |              | 8 81         | 2.5         | 88        | -સા<br>ધા  | 23     |
| 2,        |               | - 1            |          |            |              | १६    |        |              | 23111        | 23          | 46        | 10         | ₹¥     |
| 2         |               | ۱۶,            |          |            | 88           | १९    |        |              | 18           | 4 .         | 83        | 3"         | 34     |
| 3         |               | 2,             |          |            | 1881         | 22    |        |              | 8 211        | \$ <b>5</b> | 3 8       | ٠,٠        | २६     |
| ą,        |               | २।             |          |            |              | 128   |        |              | 1            | 2 8         | 46        | ₹0         | રહ     |
| ₹.        |               | 11 ,3          |          | ५ १६       |              | २५    |        |              | -1-          | ₹ ₹         | २५        | ا اه       | 46     |
| 3         |               | २ः             |          | ४ १३॥      | -411         | २५    | २६     | <b>१</b> २   | - १          | રા          | २७        | ¥          | २९     |
| 3         | <u> । १२।</u> |                |          | ७ ११       | 150          | रि४   | १७     | ξ <u> </u>   | <b>\$111</b> | 23          | 18        | ે રાા ી    | 20     |
|           |               |                |          |            |              |       |        |              |              |             |           |            | _      |

कोष्टकः ४. नक्षत्राणां केन्द्रपराख्याः

|             |             |      | $\neg$ |            |           | _          |     |                | 1            | _          | _   |            | _          |
|-------------|-------------|------|--------|------------|-----------|------------|-----|----------------|--------------|------------|-----|------------|------------|
|             | प्रत्यंश म  | 攲.   | अं.    | प्रत्यंशं  | प्रत्यंशम | ₹.         | સં. | प्रत्यंशं      | प्रत्यंशम    | 蕃.         | अं. | प्रत्यंशं  |            |
| ਰਿ.         | घरातरं      | হ ৩  | 90     | दक्षिणातरं | धरातरं    | ١ २،       | ٥٥  | दक्षिणातरं     | धरांतरं      | 2          | ९०  | दक्षिणातरं | ति.        |
|             | ۹.          | ਬ.   | 4.     | ٩,         | ч.        | ਬ <u>਼</u> | ч.  | q.             | ۹.           | ਬ.         | ٩.  | 9.         | i ''''     |
|             | L ''_       | "    |        |            | i ''      | 1          |     |                | Ι"           | , ,,       | ••  | "          |            |
|             | 1           | {    |        |            | 1         |            |     |                | 1            | {          |     |            |            |
| ۰           | -9111       | २२   | ४२     | - 11       | -¥I       | २२         | ३७  | +81            | - ₹II        | ₹३         | १९  | +8         |            |
| १           | 8.8111      | 3.8  | 80     | +3111      | SIII      | 2.8        | ४७  | 4              | હા           | 22         | ३७  | g oll      | ١,         |
| 3           | ₹ ₹         | 35   | 48     |            | ११॥       | १९         | २१  | ৩              | १०।          | २१         | ٠,  | १३।        | २          |
| ą           | <b>१३</b>   | १६   | 16     |            | १२॥       | १७         | २९  | 31             | १२           | १९         | ₹   | १५॥        | ì          |
| ď           | 11108       | १३   | ٧₹     |            | 2 21      | १४         | ५६  | १०।            | ११           | १६         | ₹ ९ | १७।        | ,          |
| ٩           | ξIII        | 88   | 34     |            | ξIII      | <b>१</b> २ | 88  | १०॥            | 21           | 18         | २७  | १८॥        | ષ          |
| ξ.          | 00          | 20   | १४     |            | ₹((       | 22         | ₹0  | 911            | ₹111         | 62         | 48  | १७॥        | ξ.         |
|             | +4111       | 80   | ١,٠    |            | +31       | 80         | 40  | 9              | + १          | १२         | ``c | १६         | ٥          |
| ۷.          | , ,,,,      | 8 8  | ₹ ₹    |            | ₹!II      | 8 8        | 26  | 41             |              | १२         | ₹ १ | ₹₹111      | Ž          |
| 3           | १२।         | 23   | १      |            | 8 - 111   | १२         | 40  | રાતા           | 3111         | 23         | 22  | 2 8 11     | 8          |
| ٤,          | 88          | 24   |        |            | १२।       | 58         | 46  | ₹III           | ₹ <b>₹</b>   | 58         | २६  | 2111       |            |
|             | 1, ,        | 15.4 | 46     | 1          | 14.41     | 1, 2       | 76  | , <b>X</b> III |              | ٠.         | ٠,٠ | CIII       | 80         |
| 8 8         | ११॥         | १८   | <br>१७ | 41         | १२        | १७         | ₹४  | <b>१</b> 11    | १०॥          | १७         | 39  | <b>٤</b>   | <br>११     |
| 83          | 115         | 20   | ₹4     |            | 21        | १९         | 80  | •              | १०           | १९         | 86  | Ę          | <b>१</b> २ |
| 83          | 31          | २२   | 86     | ł.         | ξi        | 2 8        | २५  | રા             | 'લાા         | ₹ १        | 82  | વેલા       | રેર        |
| 88          | _₹ <u>`</u> | 22   | 42     | 1          | ) _i      | २२         | 88  | 51)            |              | २२         | 419 | 191        | 58         |
| 84          | <u>۱</u>    | 22   | ₹8     |            | ابز       | २२         | 3 9 | الع            |              | २३         | २३  | cil        | १५         |
| १६          | 8 811       | 28   | १७     | 1          | 311       | २१         | 80  | ٠.<br>٤١١      |              | २२         | 88  | 8 8 11     | १६         |
| ₹७          | 8 3111      | 26   | 46     | 1          | १२।       | १९         | १६  | 511            |              | २१         | २१  | १३॥        | ર હ        |
| 86          | 881         | १६   | १३     | 1          | १४॥       | १७         | २०  | १२             | 2 211        | १९         | 28  | १५॥        | 35         |
| १९          | 1881        | 183  | 33     |            | 81        | 18         | २६  |                |              | १७         | 3   | १६।        | १९         |
| ₹.          | ६।          | 88   | 8 6    |            | ٦         | 2.8        | 3 € | १३॥            |              | १४         | 40  | १७॥        | ₹0         |
|             |             | ļ.,  |        |            |           | Ľ.         |     |                |              | <u> </u>   |     |            |            |
| २१          | 81          | 10   | 4      | 411        | ₹11       | ११         | 8   | १३।            | ₹।           | १३         | ₹₹  | १६॥        | २१         |
| २२          | <u> </u>    | 9    | 88     | YI X       | 5111      | १०         | ₹ १ | १२।            | 2            | १२         | ₹४  | \$ & []]   | २२         |
| २३          | 811         | 120  | ېره    | र॥         | 6         | ११         | ¥   | ااان<br>ااان   | +¥1          | १२         | २२  | १३।        | २३र्       |
| २४          | १२॥         | १२   | 83     | - 211      | १२        | १२         | २९  | ¥۱             | 311          | <b>१</b> ३ | १२  | १२         | २४         |
| २५          | 1₹ \${      | १५   | . 23   | 200        | १ २।      | १४         | γγ  | 5              | 1155         | 24         | 4   | 2          | २५         |
| २६          | र रा        | १७   | ورة    | 8          | १२        | १७         | १२  | \$             | १२           | १७         | २२  | 19         | २६         |
| २७          | <111        | 120  | 80     | : YI       | 81        | १९         | ३६  | lii            | 8            | १९         | ४५  | 411        | २७         |
| 26          |             |      |        |            | 4         | २१         | २७  | In             | <b>٤</b> ااا | २१         | ₹४  | ६॥         | 26         |
| 79          |             | २२   | 80     | 1          | 111       | २२         | २७  | ₹              | 2            | २२         | ५६  | द॥         | 25         |
| ₹∘          |             | २२   |        | n is       | ¥1        | २२         | ३७  | YÌ             | ₹11          | ₹₹         | 25  | 5          | ą o        |
| चु. प. सा ६ |             |      |        |            |           |            |     |                |              |            | _   |            |            |
|             |             |      | •      |            |           |            |     |                |              |            |     |            |            |

# ज्योतिपशिक्षणकम—शुद्धपंचांग साधन.

# कोष्टकः ४. नक्षत्राणां केन्द्रपराख्याः

| - |          |               |          |          |             |                  | -         | _          |                   |               |                       |          |           |        |
|---|----------|---------------|----------|----------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|--------|
|   |          | प्रत्यंशम     | कें.     | अं.      | प्रत्यंशं   | प्रत्यंशम        | <b>š.</b> | अं.        | प्रत्यंशं         | प्रत्यंश      | म के                  | . अं.    | प्रत्यंशं | ĺ      |
|   | ति.      | धरांतरं       | ₹,       | • •      | दक्षिणांतरं | धरांतरं          | 3         | १०         | दक्षिणातरं        | धरांत         | ₹ 3                   | २०       | दक्षिणांत | रं ति. |
|   |          | q.            | ਬ.       | q.       | ч.          | ч,               | ਬ.        | ч.         | q.                | q.            | ਬ.                    | ч,       | Ч.        | 1      |
|   |          | <u> </u>      |          |          |             | ļ                | Ļ         |            | !                 | <u> </u>      | <u>ļ</u> _            |          | Ļ         | Ļ      |
|   |          |               | ļ        |          |             | ] .              | L         |            | j .               | ļ             |                       |          | ]         | J      |
|   |          | ~२            | २४       | ४८       |             | <del>  +</del> 1 | २६        |            |                   | <b>[+</b> ₹11 | १९                    |          | 1         | 1 .    |
|   | १        | ५॥            | २४       | २२       | १५॥         | ₹III             | २६        |            |                   | -11           | 130                   | -        |           | 1 5    |
|   | ₹        | <b>ટાા</b>    | २३       | १७       | શાશ્ચ ક     | દ્દા             | २६        |            | 1                 | All           | २९                    |          |           | २      |
|   | ₹        | १०।           | २१       | ३६       | 4           | 8                | २४        | -          | २४                | 9             | २८                    |          |           | ₹      |
|   | ጸ        | १०            | १९       | ३२       |             | 8111             | २३        |            | २५                | 411           | २७                    | ३२       | २९॥       |        |
|   | ٤        | त्री          | १७       | ३२       | २२!         | <b>2111</b>      | २१        | १५         | २७॥               | ا2            | ∣२५                   | ५३       | ₹₹        | 4      |
|   | Ę        | ५।            | १५       | ५१       | २२          | ધા⊪              | १९        | ₹०         | २८॥               | Ęį            | २४                    | १४       | 1185      | Ę      |
|   | ৬        | 10            | १४       | ४७       | २१॥         | રા               | १८        | २२         | २७॥               | 8             | २२                    | 40       | ₹१        | ٥      |
|   | ć        | <b>+</b> ₹III | १४       | ३८       | १९॥।        | <b>१</b> 1!1     | १७        | ५६         | २५॥               | 1             | २२                    | ११       | २९॥       | 1 6    |
|   | 3        | ाश            | १५       | २४       | १७॥         | 4                | १८        | १८         | २३                | +3            | २₹                    | v        | २७        | 1 8    |
|   | १०       | 911           | १६       | ५३       | १४॥         | ا2               | 88        | १८         | १९।               | b             | २२                    | ₹०       | २५॥       | 1 80   |
|   |          |               | \        |          |             |                  |           |            |                   | <del> </del>  | <del> </del> -        |          |           |        |
|   | ११       | १०।           | १८       | ४७       | ₹₹ .        | ااک              | २०        | 40         | १७॥।              | હ             | २३                    | ५५       | २२        | ११     |
|   | १२       | ९॥            | २०       | 86       | ११          | १०               | २२        | 80         | १६॥               | CIII          | २५                    | २५       | ₹१        | १२     |
|   | १३       |               | २२       | ४६       | 5 51        | ₹ <i>11</i> }    | २४        | ₹ ९        | १५१               | 911           | २७                    | ₹ ₹      | ? \$      | ₹₹     |
|   | १४       |               | २४       | 8        | 183         |                  | २६        | 8          | १६                | 411           | २८                    | ४२       | १८॥       | 188    |
|   | १५       | -₹            | २४       | 88       | १२॥।        | 11               | २६        | 40         | १७                | 2             | २९                    | 86       | 188       | १५     |
|   | १६       |               | २४       | ₹८       | \$ ¥   ]]   |                  | २७        | ٩          | १८॥               | -१            | ₹ ₽                   | ₹ ₹      | २१॥       | १६     |
|   | १७       |               | २३       | ३७       | १७          | ξI!              | २६        | २८         | २१                |               | २९                    | 46       | २३।       | १७     |
|   |          | ११            | २१       | ५६       | 123         | 8                | २५        | ۲,         | १३१               |               | २९                    | ₹        | २५॥       | १८     |
|   |          | १०            | १९       | ४५       | 2 8 11      |                  | २३        | २६∣        | २५॥               |               | २७                    | 34       | २८        | 58     |
|   | २०       | 411           | १७       | ४५       | २२          | اا2              | २१        | २५         | २७                | C111          | २५                    | 44       | २९॥       | २०     |
|   |          |               | _        |          |             |                  |           |            |                   |               |                       |          |           |        |
|   | ₹ १      |               | १६       |          | २२।         |                  | १९        | ४२         | २६॥               | 1             | २४                    | 10       | ₹०।       | ₹ १    |
|   | 22       |               | 88       | 4 7      | २१॥         | • • •            | 2.5       | २८         | २६                |               |                       | 88       | १९॥       | २२     |
|   |          | +₹            | 18       | ३५       | \$311       |                  | १७        | 88         | २५                |               |                       | 48       | १८॥।      | २३     |
|   | 58       |               | १६       | १२<br>३५ | १६)<br>१५   | 4                | १७<br>१९  | ५५         |                   |               |                       | 4.8      | २७        | 28     |
|   | २५       | 5 o til       |          | 3 2      | 1 R R III   | ***              | ९५<br>२०  | ₹ \$       | ₹ <b>१॥</b><br>₹८ |               |                       | २०       | रेपा      | २५     |
|   |          | ₹ 0 111 :     | २०       | 4 5      | 1           |                  | २२<br>२२  | 20         | १५।               |               |                       | ₹८       | 281       | २६     |
|   | २७<br>२८ |               | २०<br>२२ | 80       | ₹ • 111     |                  | २४<br>२४  | ₹७,<br>२७, | \$ ¥ [[]          |               | १५<br>१६ <sup>१</sup> |          | २१॥       | २७     |
|   | 75       |               | 28       | 8        | 1155        |                  | २६        |            | <b>?</b> 4        |               |                       | ५५<br>३१ | रदा॥      | २८     |
|   | 10       |               | 28       | 82       | रशा         |                  | २६        | 44         | 20                |               |                       | 44       | 3.5       | ₹\$    |
|   |          | <u> </u>      | 1,0      | • •      | 7 700       |                  | ٠,        | · 1        | _,,_              | 211           | .,                    | • 7      | २०        | ₹•     |

# कोष्टकः ४. नक्षत्राणां केन्द्रपराख्याः

| fā.   | व्यत्यंशम<br>धरांतरं<br>प. |         | ું.<br>૱<br>પ. | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांतरं<br>प, | मत्यंश<br>धरांतरं<br>प. |            | . अं.<br>४०<br>प. | प्रत्यंशं<br>दक्षिणांत्रः<br>प. | प्रत्यंश<br>घरांत<br>प. |      | १५० | प्रत्यंश<br>दक्षिणांत<br>प. | रं ति. |
|-------|----------------------------|---------|----------------|--------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|------|-----|-----------------------------|--------|
|       | (                          | ĺ       |                | -                              | {                       |            |                   |                                 | 1                       | T    |     |                             | T      |
| ۰     | +311                       | 33      | ¥              | +२२।                           | +8111                   | ३६         |                   | +28                             | łξ                      | 80   |     | +२५1                        |        |
| 8     | २                          | ₹       | ४७             | २३॥                            | रा                      | ३७         | 1                 | २५॥                             | 111                     | 1 .  |     | २५॥                         | ١ ٠    |
| ?     | ~-૨ાા                      | ₹₹      | 49             | रधा                            | ۰                       | 36         |                   | २७।                             | 1111                    |      |     | २७॥                         | २      |
| Ę     |                            | ₹ ₹     | २८             |                                | –३।                     | 136        |                   | २९।                             | ~ १1                    | ٧₹   |     | ३०                          | ₹ .    |
| Å     | 91                         | ₹२      | ₹ 0            | ₹०।                            | ધા                      | ३७         | २३                | રશા                             | <b>∫ ₹</b> !!!          | ४२   | 88  | ३२                          | j v    |
| 4     |                            | ३१      | ₹              | ३२॥                            | ₹III                    | ३६         | २७                | ३३॥                             | ( ধা                    | ४२   | 8   | ₹४!                         | ١ ५    |
| Ę     |                            | २९      | ३१             | ३३॥                            | <u>ં</u> ગો             | ३५         |                   | ३५।                             | ] <b>६</b> 111          | 80   | ५९  | ३५॥                         | Ę      |
| o     | <u></u> ነ                  | १८      | ٩              | ર સા                           | 411                     | ३३         | ४५                | ३५।                             | <b>)</b> ξ              | ₹ \$ | ३८  | ३६॥।                        | છ      |
| ረ     | રા                         | २७      | ξ              | ३ ३।                           | ¥                       | ३२         | ३८                | ३५                              | ] YIII                  | 136  | २७  | ३६।                         | ) 6    |
| 8     | +-111-                     | २६      | 36             | ३१                             | 1111-                   | ३१         | 88                | ३४                              | ₹                       | ₹ ७  | २९  | ३५॥                         | ١,     |
| 60    | ٧                          | २६      | 86             | २९                             | 0                       | ₹ ₹        | ३९                | २१॥                             | (-1-                    | ३६   | 48  | २ २॥                        | १०     |
|       |                            |         |                |                                | <b> </b> -              | -          |                   |                                 |                         | -    |     |                             | ļ      |
| \$ \$ | ६॥                         | २७      | 3 €            | રજા                            | ÷ξ                      | ३१         | 80                | ३१।                             | +२॥                     | ३६   | 42  | ₹ १   ]                     | ११     |
| 8 8   | ં ા                        | २८      | 48             | ર₹ાા                           | ५॥                      | ₹₹         | ५१                | २७।                             | 시                       | १७   | २३  | २९                          | १२     |
| ₹ ₹   | ષ્[[                       | ₹0      | २१             | ₹₹                             | ঙা                      | ३४         | ۰                 | २५॥                             | ६                       | 36   | १८  | २७                          | १३     |
| १४    | ξ١.                        | ३१      | ५०             | २२                             | દ‼                      | 34         | ₹∘                | २४                              | ६।                      | 38   | ३१  | રધાા                        | 88     |
| १५    | ₹11                        | ३३      | 8              | २ २ १ ।                        | 81                      | ३६         | 86                | २४                              | ५॥                      | 80   | ४७  | २५।                         | १५     |
| १६    |                            | ₹₹      | ४७             | २३।                            | रा                      | ₹७         | 80                | २५॥                             | ₹III                    | ४१   | 48  | રધાા                        | १६     |
| १७    | ∽ર⊪ા                       | ३३      | ६०             | રધા                            | -411-                   | ₹८         | ६                 | २७।                             | ₹1                      | ४२   | ३९  | २७।                         | १७     |
| १८    | ધા                         | ₹₹      | १८             | २८                             | ₹₩                      | ₹७         | 40                | २९॥                             | – ₹ III                 | 43   | 48  | २९।                         | 35     |
| 88    | છ                          | ३२      | १४             | ३०                             | ધા                      | ३७         | १३∫               | ३२                              | ४।                      | ४२   | ₹४  | ₹ર‼                         | 35     |
| २०    | ۱ د                        | ₹o      | 88             | ३२                             | ঙা                      | રફ         | 3                 | ३३॥                             | ધા                      | ४१   | 88  | ३४॥                         | २०     |
| 38    | 9                          | —<br>२९ | १२             | 3 3 11                         | Ę III                   | ₹४         | 80                | ३५।                             | ξIII                    | 80   | ३९  | 34111                       | ₹₹     |
| २२    |                            | २७      | 80             | 3 3 111                        | ارا<br>ا                | 33         | २५                | રેધા                            | ξ"                      | 39   | 26  | ₹७1                         | 35     |
| २३    |                            | २६      | 88             | 3 31                           | A[]]                    | 32         | 8                 | 34111                           |                         | ₹८   | 0   | ३६॥                         | 53     |
| 28    |                            | २६      | 22             |                                | +411.                   | ₹ १        | <b>१</b> ३        | ₹ <b>५</b> 111                  |                         | ₹७   | 20  | 3411                        | 58     |
| २५    |                            | २६      | 3 2            | 2611                           | ₹                       | ₹ ₹        | २०                |                                 |                         | ३६   | 3 2 | ₹४                          | રેલ    |
| २६    |                            | २७      | 20             | २७।                            | Yii                     | ₹ ₹        | 88                | 2311                            |                         | ३६   | ર્હ | ₹१1                         | २६     |
| २७    |                            | २८      | ३६             | 28                             |                         | <b>३</b> २ | 34                | २६॥                             |                         | ₹0   | 8   | 35111                       | २७     |
| २८    | cl)                        | 30      | 3              | २२॥।                           | 911                     | ₹<br>₹     | 4 8               | १५॥                             | ***                     | ₹८   | 6   | ₹७                          | 35     |
| 25    |                            | ₹ १     | 88             | २१॥                            | ษา                      | ३५         | २०                | २३॥                             |                         |      | १५  | २७                          | 25     |
| ३०    | ₹11                        | ३३      | _8             | <u> २२। [</u>                  | YIII                    | ३६         | ۲٥ <sup>[</sup>   | २४                              | Ę                       | ٧٠   | 80  | २५।                         | ₹0     |

## ज्योतिपशिक्षणक्रम—शुद्धपंचांग साधन.

|     |           |              |          |    |      |             |            |     |      |               |            |              |     | _   |                |           | _   |
|-----|-----------|--------------|----------|----|------|-------------|------------|-----|------|---------------|------------|--------------|-----|-----|----------------|-----------|-----|
| _   | प्रत्यंशम | कें.         | अं       |    |      |             | प्रत्यंशम  |     | अं.  |               |            | प्रत्यंशम    |     |     |                | प्रत्यंशं |     |
| ति. | धरांतरं   |              | 0        | 1  | हारः | दक्षिणांतरं | धरांतरं    | १   | 0    | हारः          | दक्षिणां   | धरांतरं      | , , | o S | हारः           | दक्षिणां. | Įà. |
|     | ч.        | 뒥.           | q        | ı. |      | ч.          | ч.         | 됙,  | ч.   |               | ч.         | ч.           | 됙.  | ٩,  | ]              | ч.        |     |
| _   | <u> </u>  | <del> </del> | _        | 1  |      | <u> </u>    |            | ļ   |      | · ·           |            |              |     |     | <u> </u>       |           | Γ   |
| -0  | +4111     | 84           |          | •  | ١٩   | +२३॥        | <u>+</u> ७ |     |      |               | +२१।       |              |     |     | 1 -            | +२०॥      |     |
| ş   | ١ 4       | 88           | १        | •  | 3    | २५          | ۹.         | ५०  | १९   | 3             | <b>२१॥</b> | હ            |     | ધ ધ |                | २०        | ١ ۽ |
| =   | રી રા     | 86           | ٠        | श  | ۶    | २५          | ધા         | ५१  | २०   | 8             | २३॥        |              | ५५  |     |                | l .       | ₹   |
|     | 1.        | 81           | ٠ 4      | ١٥ | ९॥   | २७।         | श॥         | ५२  | २२   | 3             | २४॥        | ¥            | ५६  | २८  | 118            | ₹३        | ₹   |
| ,   | 1-8111    | 80           | ٠ 4      | 8  | 911  | २९          | -111-      | ५२  | ४४   | 3             | २७         | ₹{{{         | 40  | १७  | 811            |           | ٧   |
|     | 4 8       | 181          | <b>9</b> | 8  | 91   | 3 2 11      | <b>-</b> ₹ | 42  | ४९   | .) ૧ા         | ે ર૮ાા     | <u>]ı-</u>   | ५७  | ₹७  | 3              | ે રદાા    | ۱۹  |
|     | દ્દી ધા   | 81           | ĘΥ       | .6 | ١١٢  | 3 2111      | 생          | 47  | १४   | १०            | ₹ २        | ₹॥           | ५७  | ₹¥  | 8              | ∣ર⊍ાા     | Ę   |
|     | હે ધા     |              |          |    | 20   | 38          | 411        | 48  | ₹ ₹  | १०            | २७         | ٤            | ५६  | 42  | 160            | ३०        | ঙ   |
|     | ٧ ''      |              |          |    | ٤o   | ₹ ₹ 11      | દા         | 40  | १६   | ११            | ३२॥        | ξl           | ५५  | ४३  | 8 8            | ₹श        | 2   |
|     | શે જા     | - 1          |          |    | १०   | 33          | ١ 4        | 88  | 8    | 80            | ३२॥        | ŧι           | 48  | २७  | १ श।           | ₹१        | 18  |
| १   | ١.        |              |          |    | १०   | ₹ ₹         | 111        | 86  | Ę    | १०            | ₹ १        | ١٩           | ५३  | १२  | १२             | 3 311     | १०  |
|     |           | _ _          |          |    |      |             |            | _   |      |               |            |              | ⊩   |     |                |           |     |
| ,   | 11-11-    | ×            | 2 5      | २१ | १०   | रशा         | 1 रा       | 80  | 4    | 80            | र ९॥       | ₹1           | ५२  | ११  | १२             | २७॥       | ११  |
|     | ₹ ₹#      | 1.           |          |    | 80   | 26          | + 81       | γξ  | 48   | १२            | २७॥        | 1.111        | ધ ફ | ₹१  | १२             | २६        | १२  |
|     | है। ४॥    |              |          |    | 80   | રધા         | 311        |     |      | 180           | २५।        | +3111        | 4 8 | २२  | १शा            | २३॥       | १३  |
|     | જે મા     | ` 1          | 3        |    |      | 1           |            | 86  | 4,   | 2 20          | 2 3 1      | الا          | 4 8 | ४६  | ११             | ₹₹!!      | १४  |
|     | 4 4       |              | 4        |    | 1 .  |             | اَدَ       |     | ું ધ | 1             | 1          |              | 42  | ₹८  | १०             | २०॥       | १५  |
|     | १६ ४।     |              | 4        | Ę  |      |             |            | ١,٠ |      | 1             | २२।        | <b>ξ</b> 1   | ५३  | ४६  | 20             | २०॥       | १६  |
|     | રહી ર     |              | (19      | =  | 3    | 1           |            | 4 8 | 2 4  | 5             | २३         | Ę            | ५५  | 8   | 211            | २२।       | १७  |
|     | ξ         | - 1          | ,<br>ও   |    |      |             |            | 43  |      | 2 8           | २५         | Y            | ५६  | १३  | 811            | २२        | १८  |
|     | ₹ SI11    | 1            | ٥        |    |      |             |            | 43  | 3:   | 3             | २७         | <b>₹</b> 11  | ५७  | 8   | <b>९॥</b>      | २४।       | १९  |
|     | २० ४      |              | -<br>د ه |    |      | ॥ ३१।       | 1 3111     |     | ₹'   |               | २९         | <b>⊢</b> -⊪- | ५७  | १९  | 311            | २७        | २०  |
| •   | _         | <u>-</u>  -  |          |    |      | -           | -          | - - | _    |               |            |              | ┢╾  | —   | <del> </del> - |           |     |
|     | રશ        | -            | દ્રદ     | २  | 3    | ા રસા       | 118        | 4.  | 41   | 12 e          |            |              | ५७  | १२  | १०             | 22111     |     |
|     | २२ ५      | un l         | ४५       | ₹, | ८ १० | ે રેરાા     | 40         | 4:  |      | ४ १०          | ३२।        |              |     | २७  |                | ₹0        |     |
|     | २३ ५      | 11           | ሄሄ       | ₹. | ८१०  | ₹४          | ξ <b>1</b> |     |      | ८१०           | ₹ ₹1       |              |     |     | ११॥            |           | ₹₹  |
|     | २४ ४      | ١.           | ٧₹       | ?  | ३१०  | .   ३३      | ٩          |     |      | ३ १०          | ३२।        |              | 48  |     | ११॥            |           | २४  |
|     | २५ १      | 11           | ¥۶       | ₹  | ६१   |             |            | Y   |      | २ १०          | ३श         |              |     |     | १२             | ₹•        | २५  |
|     | २६ +∙।    |              | ४२       |    | ७ १  |             |            | 81  |      | र १०          | २९।        |              |     |     | र श            |           | २६  |
|     | २७ ३      | 1            | ४२       | १  | ११४  |             |            | 8   |      | ७१०           | २७         | l۰           |     |     | ११             | २६।       | २७  |
|     | २८ ५      |              | ४२       | ٧  | ٩ ٩  |             |            | 81  |      | ६१०           | २५ा        |              |     |     | ¦રર            | २२॥       |     |
|     | २९ ५      | an           | ٧₹       |    |      |             |            |     |      | <b>্</b> হ    | २३।        |              |     |     | ११             |           | २९  |
|     | ३० ५      | (II)         | 4        |    | • 6  | र 🚶 २३॥     | ৬          | ٧.  | ٤ 4  | ४ <u>¦ ९।</u> | ।' २२।     | ξII          | 42  | ३६  | 150            | २०॥       | 150 |
|     |           |              | _        |    |      |             |            |     |      |               |            |              |     |     |                |           |     |

# ज्योतिपदिाक्षणक्रम—शुद्धपंचांग साधन.

| 50   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1         60   1<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | प्रत्यंशम<br>धरातरं<br>प. |     | ३०      | Ę        | IK:  | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातर<br>प. | त्रत्यंशम<br>धरांतरं<br>प |       | अं.<br>o<br>प. |            | प्रत्यंशं<br>दक्षिणा.<br>प. | त्रत्यंद्यम्<br>धरांतरं<br>प. |      | अं.<br>o<br>q. | हारः  | प्रत्यंशं<br>दक्षिणाः<br>पः | वि.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----|---------|----------|------|------------------------------|---------------------------|-------|----------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|------|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| 4         1         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | ٦.                        | ۱"  |         | <u>_</u> |      |                              | <u> </u>                  |       |                |            | <u> </u>                    | <u>  · · · </u>               | -    |                | -     |                             | -              |
| 50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1         50   1<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |     |         |          | - 1  |                              | ĺ                         |       | _              |            | l<br> - • e                 | 1.41                          | ٠,   | v E            |       | 1 1                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۰  | +६                        | 4 8 | , ;     | र १      | 111  |                              | 1                         |       |                |            |                             |                               |      |                |       |                             | ,              |
| State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १  | ७॥                        | اي  | ۶ و     | ١,       | ₹    | i -                          |                           |       |                |            |                             |                               |      | - 1            |       |                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २  | હા                        | ٤,  | 68      | ٤ ع      | 0    | 1                            |                           |       |                |            |                             | 1 '                           | ı ·  | -              |       | 1                           | 1 .            |
| 4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹  | 4111                      | Ę   | ०१      | ८ १      | 0    |                              |                           |       |                |            |                             |                               |      |                |       | 1 -                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧  | ₹                         | Įξ  | १२      | 2        | •    |                              |                           |       |                |            | 1                           | 1 '                           |      |                |       | 1                           |                |
| 50 31         64 45 55         501         61         64 55 55         501         61         64 55 55         501         61         64 55 55         61         64 55 55         62         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55         65 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,  | તે મા                     | Ę   | ₹       | ३∣१      |      | 1                            |                           |       |                |            |                             |                               | 1.   |                |       |                             |                |
| 4         1         6         4         5         5         5         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤  | - 8111                    | Ę   | २ १     | २        | 0    | 1                            |                           |       |                |            |                             |                               |      |                |       | 1                           |                |
| 4         011         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,  | 5 YII                     |     |         |          |      |                              |                           |       |                |            |                             |                               |      |                |       |                             | ا ا            |
| \$0   \$1   \$4 \ \$2   \$2   \$2   \$2   \$2   \$2   \$2   \$2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ١١٤ )                     |     |         |          |      |                              |                           |       |                |            | 1 -                         |                               |      |                |       | 1.                          | ١,             |
| 50   51   70   50   50   50   50   50   50   50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | ণ গা                      | ٩   | ९३      | 9        | १३   | 1                            |                           |       |                |            | 1                           |                               |      |                |       | 1                           | 20             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹. | ० ६॥                      | 4   | 6       | 4        | १ ३। | ા રહા                        | ۲                         | 15,4  | ١.             | रारदा      | J                           | ا                             |      |                | 1.,   |                             | <u> </u> _     |
| 20         1         4         4         4         5         5         6         5         5         6         5         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ~  | -                         |     |         | -        |      | -                            |                           | -     |                |            |                             | 1 78                          | E4   | ε              | 158   | 20                          | 2.5            |
| 23         11         44         46         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28         28<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                           |     |         |          |      |                              |                           |       |                |            |                             |                               | 1    |                | 1.    | 186                         | १२             |
| 50 14         64 56 56 56         50 11         64 56 56         50 11         64 56 56         50 11         50 11         50 12         50 13         50 14         50 15         50 15         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16         50 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |     |         |          |      |                              |                           |       |                |            |                             | 1 .                           |      |                |       | १६                          | १३             |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                           |     |         | - 1      |      |                              |                           |       |                |            |                             |                               |      |                |       | 12 2 111                    | 18             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                           |     |         |          |      | "                            |                           |       |                |            |                             |                               | 1, , |                | 1     | १२                          | १५             |
| 20         11         40         40         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20         20<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹  |                           |     |         |          |      |                              | 1                         |       | •              | - 1 -      |                             |                               |      |                |       | १०॥                         | १६             |
| 24 + 5         44 + 5 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5 + 5         45 + 5                                                                                                                                                                                                                                     |    |                           |     |         |          |      | 1                            | · I ·                     |       |                |            | 1                           |                               |      |                |       | 2011                        | १७             |
| 26         4         4         5         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6         6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |     |         |          |      |                              |                           | -     |                |            | 1                           | 1                             |      |                |       | 1 2 011                     | 12             |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                           | - 1 |         |          |      | 1                            |                           |       |                |            | 1                           | UII                           | Ę    | , , (          | 1 2 3 | १२                          | 1.2            |
| २१ -२।         ६१ ५९ १०   २५         । ६६ ९११ २२         २   २० ११ ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११ ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११         २   २० ११ <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>126</td><td>ધા</td><td>Ę</td><td>. Y</td><td>१ रा</td><td>।∤₹३॥</td><td>२०</td></t<> |    |                           |     |         |          |      |                              |                           |       |                |            | 126                         | ધા                            | Ę    | . Y            | १ रा  | ।∤₹३॥                       | २०             |
| 국                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  | ۱ ۱۳۶                     | m į | ६१      | 40       | ₹ •  | 1 441                        | " \                       |       |                |            |                             | -{                            | -    |                | -¦    | -                           | <del>-</del> - |
| 27         111         (६.)         (६.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१.)         (१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                           |     | _       | _        | -    |                              |                           | 8     | ξ              | 5 8 8      | २२                          | ₹                             | Ę    | 'Y'            | ६'१ श | ां₹५॥                       |                |
| 23         61         60         3 × 62         2 ×           24         61         60         3 × 62         2 ×           24         011         60         2 × 62         2 ×           24         011         60         2 × 62         2 ×           24         011         60         2 × 62         2 ×           24         211         4 × 72         2 × 72         2 × 72           20         21         4 × 72         2 × 72         2 × 72           20         21         4 × 72         2 × 72         2 × 72           20         21         4 × 72         2 × 72         2 × 72           20         21         4 × 72         2 × 72         2 × 72           20         21         4 × 72         2 × 72         2 × 72           20         22         2 × 72         2 × 72         2 × 72           21         24         2 × 72         2 × 72         2 × 72           22         2 × 72         2 × 72         2 × 72         2 × 72           22         2 × 72         2 × 72         2 × 72         2 × 72           22         2 × 72         2 × 72         2 × 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |     |         |          |      | 1                            | . 1 -:                    |       | -              | ७११        | ॥ २३॥                       | -२                            |      |                |       | 11/25/11                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                           |     |         |          |      |                              |                           |       |                | 3 ! ?      | २५॥                         | 41                            |      |                |       |                             |                |
| 24     011     40     44     21       20     21     44     40     21       20     21     44     40     40       40     21     44     40     40       41     44     40     40     40     40       41     40     40     40     40     40     40       41     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40     40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                           |     |         |          |      | - + -                        |                           |       | Y t            | <b>३१२</b> | ॥ २६।                       | 4                             |      |                |       |                             | 1 -            |
| 45     311     (4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)     4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |     |         |          |      |                              |                           |       | २४             | 18 8 8     | २५॥                         |                               |      |                |       |                             | 1              |
| 30     31     44     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                           |     |         |          |      |                              |                           |       |                |            |                             | 1                             |      |                |       |                             | 1              |
| 54 \$1 24 5 \$4 \$1 \$411 \$41 \$4 \$4 \$4 \$4 \$41 \$41 \$41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |     |         |          |      |                              | YI                        |       |                |            |                             | 1 '                           |      |                |       |                             | 1.             |
| 24 31 44 22 2811. 2011 +21 46 40 22 2611 +1 122 264 2811 2011 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                           |     |         |          |      |                              | B [ 1                     |       |                |            |                             |                               |      |                |       |                             |                |
| I am to E32 25 1 Y 45 44 40 1 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                           |     | ابرو    | ₹        |      |                              |                           |       |                |            |                             |                               |      |                |       |                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                           |     | ' ધ્ દ્ | . :      |      |                              | 11 4                      | 111 4 | ٠.             | £ ? ?      | १६                          | I VI                          | ٠٩   | • •            | 4 : 4 | 4 / / 111                   | 1,,,           |

|            | प्रत्यंशम  |            |                |          |                | प्रत्यंशम   |                 | अं.        |            | प्रत्यंशं |            | 1              | . अं     | 1        | प्रत्यंशं      |       |
|------------|------------|------------|----------------|----------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|----------------|-------|
| वि.        | धरातरं     | Ę          | 0              | हारः     | दक्षिणातरं     | धरातरं      | V               | 90         | हारः       | दाक्षणा   | धरातः      | :              | ८०       | हारः     | दक्षिणा        | . la. |
|            | ч.         | घ.         | ч.             |          | ч.             | ч.          | घ.              | ч.         | _          | ч.        | ч.         | घ.             | . प      | <u> </u> | प.             |       |
| ۰          | +३॥        | ६३         | ४३             | +२५      | + 411          | +१॥         | ६५              | 9          | +88        | 1+8       | + १        | ٤٧             | ۲۲)      | +•       | +-}-           | ١.    |
| १          | ६।         | ६४         | २५             | २०       | हा             | ξ!          | ६५              | २८         | ३२         | ₹।        | All.       | ६ ६            |          | ⊍ ६      | -2             | 1 8   |
| ₹          |            | ६५         | ४१             | १७       | Ę              | टा।         | ફ ફ             | ४२         | २४         | ١ ١       | ता         | ६६             | ५३       | 88       | ą              | 1 3   |
| Ŗ          | १०         | ६७         | ₹₹             | १६       | 41             | ११          | ६८              | २५         | २१         | ₹ .       | ११         | <b>\\ \\ \</b> | 34       | ३२       | ₹111           | ą     |
| ¥          | ٩          | ६९         | 38             | १४॥      | <b>ξ</b>  }    | १०॥         | 90              | ३७         | १८         | 8         | ११॥        | 00             | 86       | २६       | ₹1             | 8     |
| ų          | ६१         | ७१         | २०             | १४॥      | ا2 ا           | <b>6</b> 11 | ७२              | ४३         | 16         | २॥        | १ o !      | હ રૂ           | 4        | २६       | शा             | ٩     |
| ξ          | २॥         | ७२         | ३६             | १६       | ११             | ٧           | ७४              | २६         | १७         | 세         | <b>ા</b>   | હ ધ્           | ११       | २६       | 8              | Ę     |
| ঙ          | <b>ب</b>   | ড₹         | ঙ              | १७       | १२॥।           | 111-        | હ ધ             | १५         | २२         | ঙ         | ₹⊞         | ७६             | २५       | ₹0       | +₹             | ঙ     |
| C          | 4          | ७२         | ५६             | २०       | १३             | ₹           | હધ્             | હ          | २९         | ११        | <b>–</b> ₹ | ७ ६            | 40       | ३७       | 811            | ۷     |
| 8          | ا2         | ७१         | 44             | २४       | १५॥            | ৬           | ७४              | ३२         | 80         | १२।       | ঙা         | ७६             | ३५       | ६४       | 411            | ٩     |
| १०         | ९।         | ৩০         | १७             | ३१       | १७।            | १०॥         | ७ ३             | 3          | ६५         | १२        | १०।        | હય             | ۷        | २०       | 비              | १०    |
| ११         | १०।        |            | २७             |          | १५।            | ११          | ৬ १             | ٥          |            | १२॥       | १४।        | હ રૂ           | 4        | •        | ७।             | ११    |
| १२         |            | ६६         |                |          | १४॥            | <b>९</b> 1  |                 |            | १२०        | ا ااک     | 3111       | ৩৩             |          | ۰        |                | १२    |
| १३         |            | ६४         |                |          | શ્રમા          |             |                 |            | १२०        | 8         | ८॥         | ६८             | 30       | १०७      | ٠,             | १३    |
| १४         |            | ६३         |                |          | ११             | ₹           |                 | ४२         | ७६         | ξ١        | ΥIII       | ६६             | - 1      | ۰        |                | १४    |
|            | +₹         |            |                | २४       | 61             | +१III       | ६५              | Ę          | ५२         | 8         | ٥          | ६५             | - 1      | 0        |                | १५    |
| १६         |            |            | १८             |          | ٥              |             | ६५              |            | २९         |           | +411       |                | 80       |          |                | १६    |
| <b>१</b> ७ |            |            |                | १७       | ધા             | <b>611</b>  |                 | ₹ १        | २४         | र।        | ঙাা        | ६६             |          | 4 ₹      |                | १७    |
| १८         |            | 1 .        | २४             | 1        | 4              | १०॥         | l .             | १३         | १२         |           | ११         | ६८             | . 1      | ₹ १      |                | १८    |
| 88         |            | ६९         |                |          | ξii            |             | ৩০              |            | 85         |           |            | 90             | - 1      | रण       |                | 3     |
| ₹•         | ااان<br>—— | <u>૭</u> ર | <del>-</del> ۲ |          | <i>د</i> ا     | ۹           | ७ <b>२</b><br>— | २४         | १८         | રાા       | <u>٠</u>   | હર<br>—_       | ५५<br> - | २६       | र॥<br>         | -     |
| २१         | ₹11        | ৬२         | २४             | १४॥      | १०॥            |             | ७४              |            | १७         | ٧         |            | ७४।            | ५१       | २७       | -HI- R         | 8     |
| 23         |            | ७३         |                | १४॥      |                |             | ७५              |            | १७         | 41        |            | <b>9</b> হ     | ۷        | ₹ ₹      |                | ₹     |
| ₹ ₹        | 1          |            | ५९             |          | १५             |             | ७५              |            | २०         | हा।       |            | ૭૬ .           |          |          |                | ₹     |
| २१         |            | ७२         |                | १७       | १६॥            |             | ৬४              | - 1        | ३२         | ٠,        | 4          | <b>૭</b> દ્    |          |          |                | ٧     |
| २०         |            |            | २९             |          |                |             | ७३              |            | २६         |           |            | <b>૭</b> ધ્    |          |          | ६॥  २          |       |
| २१         |            | 56         |                |          | १६॥            |             | ७१              |            | <b>₹</b> ₹ | •         |            | ७२ ः           |          | - 1      | ६॥  २          |       |
| ₹1         |            |            | ४२             |          | \$8  <br>  \$8 | ,           | <b>६९</b>       | ٥          | 80         |           | 1          | 90             |          |          | ७१ र           |       |
| ₹.         |            | اوبر       |                | २२<br>२२ | १२॥<br>१०      |             | ६७<br>६८        | र रा<br>४७ | Yo         | الا       |            | ٤٥:            |          | - 1      | ५॥ २<br>३॥ २   |       |
| 3          |            | £ ¥        |                | 24       | \ \chi         |             | ६५<br>६५        | 80         | 80         | Ę         |            | ६६ १<br>६५ १   |          |          | ३॥  २<br>₁.  ३ |       |
| -          | 1 311      | 144        | • 1            | 117      | - CH           | 1 11 1      | **              | .)         | • 41       | •         | <u>` '</u> | 44             | 2 21     | ۱۹       | 1. 15          | -     |

कोष्टकः ४. योगानां केन्द्रपराख्याः

|            |                | _        |     |          |             |           |          |     |                 |                                                  |                 | _     | _   | _    |          |          |
|------------|----------------|----------|-----|----------|-------------|-----------|----------|-----|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|----------|----------|
|            | प्रत्यंशम      | कें.     | अं. |          |             | प्रत्यशम  | ቕ.       | अं. |                 | प्रत्यंशं                                        |                 | 1     | अ   | ľ    | प्रत्यंश |          |
| ति.        | धरातरं         | ٩        | 0   | हारः     | दक्षिणातरं  | धरातरं    | 1        | 00  | 12              | दक्षिणा                                          | . धरातरं        | 1     | १०  | हारः | दक्षिण   | . fa.    |
|            | φ.             | ч.       | ٩.  | j        | φ.          | ч.        | ਬ.       |     |                 | ٩.                                               | ٩.              | 됙.    | q.  |      | ٩.       | J        |
| _          | <u> </u>       | <u> </u> |     | <u> </u> | <u></u>     | <u> </u>  | <u>!</u> |     | <u> </u>        | <del>                                     </del> | <del> </del> -  | 1—    |     | ├    | ├        | -        |
|            | ١.             | ļ        |     |          |             | ) .       |          |     | ļ. <del>-</del> | 1                                                | 1               | L.    |     |      | l.,      | 1        |
|            | -१             |          |     | -48      | -३।         | -१        |          |     |                 | -411                                             | <del>-</del> ५॥ | 1.    |     | 1    | -201     | 1        |
| 8          | +३॥            |          | ३९  | ۰        | , રા        | + +       | ६५       |     |                 | १०॥                                              |                 | 1     | १६  |      | [१२॥     |          |
| 7          | ۷              | ६६       |     | ۰        | ાા          |           | ६५       |     |                 | १०॥                                              |                 | 1     | १९  |      | १५       | 1 3      |
| 3          | ११॥            | ६७       | ५५  | +७६      | ٩.          | ११।       | 1        | २७  |                 | ! રાા                                            | १०।             |       | २०  |      | १६॥।     | 1        |
| x          | १२।            | 00       | १५  | ५०       | १२।         | १३        | ६८       | ४२  |                 | १३॥।                                             |                 | 1     | २४  |      | १८       | 8        |
| ų          | ११॥            | ७२       | ४१  | 80       | ا2          | १२॥       | ও १      | १८  |                 | १३॥                                              | १३॥             | ६९    | ₹   | १५   | १८       | 4        |
| Ę          | CIII           | હ ધ      | 0   | ४५       | [ ૬ા        | १०॥       | ७३       | ५२  |                 | १२॥                                              | १२१             | ড १   | ሄሄ  | ે ૮૬ | १६॥      | ١٤       |
| 9          | 8111           | ७६       | ४६  | 48       | 8)          | ৬         | ७५       | 40  |                 | १४॥                                              | ۷II             | ७४    | १२  | ७८   | १५॥      | 0        |
| ۷          | - m            | งง       | ٧₹  | 99       | 2           | -111-     | ७७       | २२  |                 | c111                                             | ₹।              | ७५    | 48  | 48   | १४       | 6        |
| 9          |                | છ છ      | 33  | ۰        | -I-         | -¥]}      | છ છ      | ₹0  | 98              | 4111                                             | -3111           | ७ ६   | ३२  | ३९   | १२       | ٩        |
| १०         | १०।            | ७६       | २२  | ۰        | + રા        | १०        | ७ ६      | ₹७  | ४१              | 4                                                | ાાછ             | હધ્   | ४७  | २४   | ٩        | १०       |
| _          | ļ              | _        |     |          |             |           | _        | _   |                 |                                                  |                 |       | _   |      |          | <u> </u> |
| ११         | १२।            | ७४       | १८  | -48      | ર           | १२॥       | ७४       | ₹७  | २८              | र॥                                               | १२॥             | ७४    | १३  | २१   | 6        | ११       |
| <b>१</b> २ | १२॥            | ७१       | 40  | 80       | 1118        | શરા       | ७२       | ć   | २३              | રા                                               | १४              | ७१    | ४३  | १७   | ٩II      | १२       |
| १३         | ર ગા           | ६९       | २०  | ३५       | + 111       | १२        | ६९       | २७  | १८              | ₹।                                               | १३ा             | ६८    | ५५  | १५   | ६॥       | १३       |
| १४         | <b>E</b> 11    | દ્દ છ    | १३  | 80       | <b>−</b> ₹  | <b>ટા</b> | ६७       | ₹   | १८              | 왕[]]                                             | १०।             | ६६    | १५  | १५   | ષ્કા     | १४       |
| १५         | + 11           | ६५       | 44  | ४६       | 31          | 3111      | 44       | २२  | २४              | b                                                | ५॥              | ६४    | १३  | १६   | 41       | १५       |
| १६         | 1 3            | ६५       | 3 8 | 98       | ધા          | +१11      | ξ¥       | ३६  | ३०              | ९।                                               | -1-             | ६३    | ₹   | १९   | ११॥      | १६       |
| ₹७         | 1110           | ६६       | c   |          | ७॥          | [ ફાાા    | ६४       | ५२  | ४५              | ११।                                              | +Կ!             | ६३    | •   |      |          | १७       |
| 26         | १०॥            | ६७       | ४२  | +१२०     | 8           | ₹ =111    | ६६       | १३  | ४६              | १३।                                              | १०।             | ६४    | ₹   | ₹⊻   | १५१      | १८       |
| १९         | १३             | ६९       | 40  | ७६       | <b>CIII</b> | १३॥       | ६८       | २३  | ٥               | १३॥।                                             | १३॥।            | ६६    | 4   | ५३ [ | १७       | १९       |
| २०         | 2 8 11         | ७२       | २६  | YY       | دا          | १२॥       | ७१       | ¥   | ۰               | १३॥                                              | १३॥             | ξ Z . | ४९  | 94   | १८॥      | २०       |
| _          | <del>!</del> - | _        | _   |          |             |           | <u>-</u> | -   | -               |                                                  |                 |       | -1  |      |          | _        |
| ₹ १        | ااک            | 98       | ४३  | ४५       | હ           | १०        | ৬ ই      | ३३  |                 | १२।                                              |                 |       |     | १०७  |          | २१       |
| २२         | 41             | ७६       | २६  | ६४       | ધા          | া         | ७५       | ₹४  | •               | १०                                               |                 | ७३।   |     |      |          | २२       |
| २३         | -२॥            | ৩৩       | २८  | ৬६       | रा॥         |           | ৩৩       | 8   | •               | 91]]                                             |                 | હધ્ . |     |      |          | ₹₹       |
| 28         | VIII           | ૭૭       | 0   |          | + 11        |           | ৩৩       |     |                 | ६।                                               |                 | ৬ হ   |     | ,    |          | २४       |
| २५         | १०।            | ७६       | ৩   |          | शा          |           | ७६       |     |                 | ٧l                                               |                 | ७५ :  |     | २६   |          | २५       |
| ₹६         | ११।            | 80       | ¥   | -६४      | રા          | १२।       | ४७       |     |                 |                                                  |                 | 98:   | १३  | ₹१   |          | २६       |
| २७         | १२॥            | ७ १      | ४९  | ४५       | ₹Ⅱ          |           | ७२       |     | २४              |                                                  |                 | ც შ   |     | १५   |          | २७       |
| ₹ 6        | १०॥            | ६९       | १९  | ३९       | 11          |           | ६९       |     |                 | ₹                                                |                 | ६८ ध  |     | १६   |          | २८       |
| 2 9        |                | ६७       | १३  | 80       | -1111-      |           | ६७       |     | ₹₹¦             | ٩                                                |                 | ६६१   |     |      |          | 28       |
| ₹ 0        | <u> </u>       | ६५       | ५१  | 48       | ३।          | 1         | ६५       | १८  | २६              | पा                                               | 411             | {Y }  | ₹ ₹ | १७ १ | 01       | ٥        |
|            |                |          |     |          |             |           |          |     |                 |                                                  |                 |       |     |      |          |          |

| _    |                 |     |       |              |              | _                |              |     | _          |           |                |            |                 |          |           |            |
|------|-----------------|-----|-------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----|------------|-----------|----------------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|
|      | प्रत्यंशम       | 蔀.  | अं.   |              | प्रत्येशं    | <b>प्रत्यंशम</b> | <b>毒.</b>    | अं. |            | प्रत्यंशं | ।<br>प्रत्यंशम | ।<br>क.    | अं.             |          | प्रत्यंशं | ·l         |
| ति   | धरातरं          | 8:  | २०    | हारः         | दक्षिणांतरं  | धरांतरं          | १            | ફેઠ | हारः       | दक्षिणां. | ।<br>धरांतरं   |            | ४०              | 1        | दक्षिणां  | .la.       |
|      | ч.              | ีย. | ٩.    |              | ч. I         | q.               | ਬ.<br>ਬ.     | `ч. |            | q.        | ۹.             | 뒥.         | ~<br>ч.         |          | q.        | T          |
|      |                 | _   |       |              |              |                  |              |     | Ļ          |           |                | 1.         |                 | <u> </u> |           | <u>l_</u>  |
|      | l -             |     |       |              |              | ļ                |              |     | 1          | 1         | 1              |            |                 |          |           | 1          |
| 0    | -611            | ६२  | ४०    | –१३          | –१३।         | -2111            | ६०           | २७  | -११        | –१५।      | -११            | 40         | 48              | -511     | - १७1     | ۰ (ا       |
| 8    | शा              | ६१  | ٩     | १५॥          | १४॥          | 81               | 46           | ४३  | १२।        | १८        | Ę              | ५५         | ٧३              | १०१      | १९॥       | 1          |
| २    | +રા⊓            | ६०  | ४९    | 36           | १७॥।         | ÷٦               | ५७           | ५१  | १४         | २०        | 0              | 48         | ٩٥              | १२       | २१॥       | २          |
| Ę    | ९।              | ६१  | ₹₹    | २४           | २०           | ۷                | 40           | १४  | १७         | २२॥       | +६॥            | 48         | २९              | १४       | २४        | 1 3        |
| 8    | १३।             | ६३  | २४    | ₹०           | २श           | १२॥              | ५९           | ५१  | २१॥        | २४॥       | 18 8           | ५५         | ৫৬              | १६॥      | २६॥       | 8          |
| 4    | १४॥।            | ६६  | ₹     | ३९           | २२।          | १४॥              | ६२           | २०  | २४॥        | २५॥       | १५             | 46         | २               | १८       | २७॥       | 4          |
| ξ    | १३।             | ६८  | 40    | ४९           | २२           | १४।              | ६५           | १८  | २६         | २५॥       | १५।            | ६१         | १               | २०       | २८॥       | Ę          |
| v    | 3111            | ও १ | ३६    | ३९           | २०॥          | ११॥              | ६८           | १०  | २४॥        | रि४॥      | १३।            | ६४         | ધ               | १९       | २७॥       | 9          |
| 6    | शा              | ত ३ | ₹४    | २८           | १८।          | श                | ७०           | ३२  | २१         | २२॥।      | اد             | ६६         | ሄሄ              | १७       | २५।       | 1          |
| 9    | ⊣श              | 80  | 3 ?   | २२           | १६           | -1111-           | ৬ १          | ५१  | १७         | २१        | ₹11            | ६८         | २२              | १५       | २३॥       | 3          |
| 2 0  | ৩               | 98  | १७    | १७           | १३॥          | -411             | ७२           | १   | १४         | १७॥।      | -३॥            | ६९         | ₹               | १२॥      | २१।       | १०         |
| _    | ·               | -   | —     | <del> </del> | <del> </del> |                  | <del> </del> |     |            | <u> </u>  | <u> </u>       | <u> </u>   |                 |          |           | -          |
| १    | १११             | ७२  | 43    | १४           | ११॥          | १०॥              | ৩০           | ५६  | શ્રા       | १५॥       | 311            | ६८         | २१              | ११।      | १९॥       | ११         |
| ۶ ۶  | ११४             | 190 | ₹ ७   | १२।          | ११           | १३॥              | ६८           | ४७  | ११         | १४        | १३।            | ६६         | २७              | 3111     | १७।       | १२         |
| 8 :  | १४              | ६७  | 8     | १२           | १०॥          | १४॥।             | ६६           | ş   | १०।        | १२॥       | १५             | ६३         | ४९              | 8        | १६।       | १३         |
| 27   | र्वर ११११       | ξų  | . 8   | १२1          | 8 8 11       | १३)              | Ę₹           | Ę   | 108        | 8 ₹111    | १४॥            | Ęο         | 86              | 8        | १६॥       | 88         |
| \$ 6 | ्रा।            | ६२  | 80    | १३           | १३।          | ९॥               | ६०           | २७  | ११         | १५॥       | १११            | ५७         | ५३              | ₹1       | १७॥       | १५         |
| ٤ ١  |                 | ६१  |       | १५           | १५॥          | ٧ì               |              | ३२  |            | १७।       | <b>६</b> 11    | ५५         | ३९              | १०।      | 23        | १६         |
| \$1  | 2 FRII!         |     |       | १५॥          |              | 15+              |              | ४२  |            | २०।       | +-1-           |            | २०              |          |           | १७         |
| ₹.   |                 |     |       |              | २०           | ા                | 46           |     | १८         | २२॥       | ۷              |            |                 | १४॥      | २४        | १८         |
|      | ९१२॥            |     |       | (₹•          |              | १२               |              |     | १७॥        |           | ९।             |            | 48              |          | २८॥।      | १९         |
| ₹    | બુરલા           | ६५  | ( A.  | १२५          | रश           | \$ ¥             | ६२           | 3   | २४         | २५॥       | १४॥।           | ५७         | 88              | १८       | १७॥       | २०         |
|      |                 | -   | _     | -            |              |                  | -            |     |            |           |                |            | <del>-</del> -} |          | $-\dashv$ |            |
|      | श्रश            |     |       | 88.          | ₹₹,          |                  | ६५           |     |            | २५॥       |                | Ę۰         |                 | - 1      |           | ₹ ₹        |
|      | २१०             |     |       | ३५           |              | ११॥              |              |     |            |           |                | <b>६३</b>  |                 |          |           | २२         |
| ₹    |                 |     |       | 88           | १८॥          |                  |              |     | २१॥        |           |                | ६६         |                 | - 1      |           | ₹₹         |
|      | ۲ II-           | 93  |       | १२९          | १५।          |                  |              |     | १७         |           |                | ६८         |                 |          |           | <b>2</b> 8 |
|      | ५ ६॥            |     |       | ११५          | १३॥          | -५॥<br>१०        |              |     | १४॥<br>१२। |           |                |            |                 | श्राह    |           | २५         |
|      | ६११।<br>७१३॥    |     |       | २१४।<br>३१२। |              | १३॥              |              | 88  |            | 88<br>88  |                | <b>ξ</b> ر |                 |          |           | २६         |
|      | जर सा<br>टार सा |     |       |              | 1 2011       | १२।              | ६६           |     |            | 2 3 III   |                | ξĘ:        |                 |          |           | 25         |
|      | यहरा।<br>प्रश   |     |       | १रा          |              | १५॥              |              |     | १०।        |           | १४।<br>१४।।    |            |                 | - 1      |           | 26         |
|      | 0 011           |     |       | 1 3          | १३।          | 2111             |              |     |            |           |                | ६०૧<br>૧७९ |                 | 1.       |           | 25         |
|      | -1 -11          | 12. | ` • ` | 11.4         | 1 ***        | Vit1             | 13,          | ,,, | • • •      | • "       | ,,             | 10 1       |                 | 3113     | G11 ]     | •          |
|      |                 |     |       |              |              |                  |              |     |            |           |                |            |                 |          |           |            |

| स्वयाम कें. अं. प्रतिक्षं प्रतिक्षं प्रतिक्षं है कें. प्रतिक्षं त्या प्रतिक्षं ते. अं. प्रतिक्षं ते. विष्णा. प्रतिक्षं ते. विष्णा. प्रतिक्षं ते. विष्णा. प्रतिक्षं ते. विष्णा. प्रतिक्षं ते. व. प. प. प. प. प. प. प. प. प. प. प. प. प.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |             |            |          |                |        | _   |     |      |           |                  |              | <del></del> |          | _            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|------------|----------|----------------|--------|-----|-----|------|-----------|------------------|--------------|-------------|----------|--------------|
| ति चरातरं १५० हारः दक्षिणात्यं वर्रातरं १६० हारः दक्षिणा. परातरं १०० हारः दक्षिणा. ति. व. व. व. व. व. व. व. व. व. व. व. व. व.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | प्रत्यशम     | š.          | ai.∖       |          | प्रत्यंशं      | वरवंशम | के. | अं. |      | प्रत्यंशं | <b>प्रत्यंशम</b> | <b>के.</b> व | я́.         | प्रत्यंश |              |
| q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.         q.<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1        |              |             |            | :गड      |                |        |     |     |      | दक्षिणा.  | धरातरं           | १७           | ∍ हारः      | दक्षिणा. | ति.          |
| २ ५ ५२ १९ १         २०॥ ४१         ४४ ८० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>q.</b>    |             |            |          |                |        |     | ٩.  |      | q,        | Ψ.               | ч.           | ч.          | ч.       |              |
| २ ५ ५२ १९ १         २०॥ ४१         ४४ ८० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |              |             | _ ļ        |          | !              |        | ļ   |     | !    |           | <u> </u>         |              | <del></del> | !        | <u>Ļ</u>     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |             |            | -        |                | -      |     |     |      |           |                  |              |             | -        | ļ            |
| 4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |             | - 1        |          | 1 1            |        | 1   |     |      |           |                  | ſ            | - 1         | •        | i i          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |             | (          |          |                |        | ł - |     |      |           |                  |              |             |          |              |
| \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2}  \$\fr |            | ,            | 1.          |            |          |                |        | 1   |     |      | 1         |                  |              |             |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              | ١.          | - 1        |          |                |        |     |     |      |           |                  |              |             | 1        |              |
| 50 541         44 65 68         541         45 85 41         541         45 85 41         541         55 85 85         541         55 85 85         541         55 85 85         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81         55 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1 .          | 1           |            | -        |                |        | , . |     |      |           | 1                |              |             |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1            | ,           |            |          | ,              |        |     |     |      |           |                  |              |             |          |              |
| 9         41         2 2 1 2 4 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11         2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 1            |             |            | 1.       | 1              |        |     |     |      |           |                  |              |             | 1        |              |
| 20         41         2x 4 25 25         2x 11         2x 4 25 12         2x 11         2x 2 25 11         2x 2 25 11         2x 2 25 11         2x 2 25 11         2x 2 25 11         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2 25 12         2x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15         | f            |             |            |          |                |        |     |     |      |           |                  |              |             |          |              |
| 20   21   24   25   24   38   38   38   38   38   38   38   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |             |            |          |                | 1      |     |     |      |           |                  |              |             |          |              |
| 28         6111         84         0 2 01         221         -8111         68         24         \$111         241         -8111         68         \$111         241         -8111         68         \$111         241         14         26         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2         \$2 <t< td=""><td>٩</td><td>५1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩          | ५1           |             |            |          |                | 10     |     |     |      |           |                  |              |             |          | 8            |
| \$\circ{1}  \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2}                                                                                                    | \$ 0       | -₹           | ६५          | ३१         | १२       | २५             | -11-   | ६१  | २०  | ११   | २७॥       | ] RIII           | ५६ ४         | 4 8 8       | २९।      | १०           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | ·}——         |             |            |          | -              |        | -   | _   |      |           |                  |              |             |          | •            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१</b> १ | ાાળ          | ६५          | b          | १० १     | २२।            | -६॥    | € 8 | २५  |      | 1         | [-8]             |              |             | २७       | 1 5          |
| 보기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤:         | रश्रिश       | ६३          | ₹४         | 3        | २१             | १०॥    |     |     | ,    |           | , .              |              |             | 1881     | १२           |
| \$6 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹ ?        | शेश्पा       | ६१          | Ę          | c        | 1 १९           | १४॥    | ५७  | ५५  |      |           | 1'               |              |             | २२।      | १३           |
| १६         ८॥         ५२         १०         ४०         ४०         ८॥         ११         ११         १०         १२         १०         १२         १०         १२         १०         १२         १०         १२         १०         १२         १०         १२         १०         १२         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १०         १००         १०         १००         १००         १००         १००         १००         १०००         १००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87         | १५॥          | 146         | ٧          | 15       | 1 2 2111       | १५॥    | 48  | ५७  |      |           |                  |              |             | २१       | १४           |
| २० २ ५० ४८ १०। २३ ४। ४६ ५० ९। २२॥ ६॥ ४३ ३ ९ २३। १४ १८ १८ ४५ १८ ४१ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1       | સૌરસાદ       | 48          | ५९         | 10       | 19 28          | 18.8   | 48  | 86  | 1    | 1         |                  | ,            | . ) -       | ∫२०।1।   | १५           |
| \$c + \chi \tau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹1         | ર્ધ ૮૫       | 42          | २९         | 9        | 2 8            | १०।    | 38  | ۰   | <11  | २१॥       | १२               | ४५ २         | ६ ८॥        | २१∦      | १६           |
| १९१०         ५१ ११ ११ ११ ११ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ?          | ્ર ૄ         | 40          | 86         | १०।      | २३             | ∣૪ા    | ४६  |     |      | २३॥       | ٤It              |              | 1           | २३।      | १७           |
| Ref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹.         | 4+           | 40          | २४         | १३       | २६             | +2111  | ४६  | 4   | १०   | २६        | +-1-             |              |             |          | १८           |
| र १६६। ५५ ५०१७ ३० १६। ५०६६१५॥ ३२ १६ ४५ ३५१४४॥ ३२। २१ ४२ ४२ ४१ १७ ३०॥। १५॥ ५४ ७६५॥ ३२॥ १६ ४८ ४६ १६ ३३। २२ १३१४ ६२ ५१६॥) २० १२। ५७ ४४४४॥ ३१॥ १६॥। ५६ ५८४॥ ३२॥। १३ ४५ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8          | ९१०          | ५ १         | 2 8        | 188      | 11 2211        | Cill   |     |     |      | 1.        |                  | 8 8 8        | ७ ११॥       | ₹८1      | १९           |
| २२ १४   ५२ ४४१७ ३०॥ १५॥ ५४ ७१५॥ ३२ १६ ४८ ४६१५ ३३। २२ १३११ ६२ ५१६५॥ २९ १२। ५० ४४१४॥ ३२॥ १६॥ ५४ ५८४॥ ३२॥ १३ १५ १५ १५ १५ १५ १६ ११॥ १४ १६१२ ३४॥ १४ १५ १६ १० १४॥ १४ १६ १० १४॥ १४ १६ १० १४॥ १४ १० १४॥ १४ १० १४॥ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ą          | •શિરાા       | 43          | ११         | १५।      | 1 3 ·          | ₹₹111  | 86  | १२  | १३॥  | ३०।       | १२               | ४३१          | .० १३       | [३०      | २०           |
| २२ १४   ५२ ४४१७ ३०॥ १५॥ ५४ ७१५॥ ३२ १६ ४८ ४६१५ ३३। २२ १३११ ६२ ५१६५॥ २९ १२। ५० ४४१४॥ ३२॥ १६॥ ५४ ५८४॥ ३२॥ १३ १५ १५ १५ १५ १५ १६ ११॥ १४ १६१२ ३४॥ १४ १५ १६ १० १४॥ १४ १६ १० १४॥ १४ १६ १० १४॥ १४ १० १४॥ १४ १० १४॥ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | -            | -           |            | -        |                | ·      | ┼   |     |      |           | <u> </u>         | ]            | -           | }        | <del> </del> |
| 국                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹          | ११६॥         | 44          | 40         | १७       | 30             | १६।    | 40  |     |      |           |                  |              |             | ३२१      | २१           |
| 작성         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생         학생                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹          | रश्रिष्ठा    | ५९          | <b>१</b> १ | ংহত      | 1 30111        | १५॥    |     |     |      |           |                  |              |             |          | २२           |
| २५ - ११।   ६५ १६ २२   २४।।   ११ ९ ११। २८   ३ ५६ ३० ११।   २८   १६ ८   १४ ५६ ३० ११।   २८   १६ ८   १४ ५६ ३० ११।   २६   १६ ६० ३ १९।   १६ ३० १९।   १६ ३० १९।   १६ १०   १८।   १६ १०   १८।   १५ १८   १८   १४ ५४ २३ ८।   १२।   १४ ५४ ८   १४ ५४ ८   १४ ५४ १८   १८   १८   १८   १८   १८   १८   १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹          | ३११          | ६२          | ٠          | √   ફ ધ્ | ા ૨૧           | १२।    |     |     |      |           | १५॥              |              |             |          | र३           |
| रद ८ ६४ ५६ १०। २२ –६ ३१ १५ १० ०४॥ -४ ५७ ० ९॥ २६॥ १६<br>१७११॥ ६३ १७ ९ १९॥ ११ ६० ६० ४ ८॥ १२ १ १॥ ५६ २० ८॥ १२ १४<br>१८५५ ६१ ० ८॥ १४॥ १७ ५२ ८। २१ १४ ५४ २३ ८॥ २२। १८<br>१९१५ ५८ १ ८॥ १९॥ १४॥ १४ ५४ ८ २० १५॥ १४ ३६ ८ १२ २९<br>१०१२॥ ५५ ० ८॥ १९ १३॥ ११४ ४ ८ १०। १४॥ ४८ ६० ८ २०॥ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | ٧ <b>٤</b>   | 68          | . \$ 4     | 9 १३     | २७॥            | ঙা     | 1.  |     |      |           | •                |              |             |          | २४           |
| २७ १२   ६३ १७ ९ ११   ११ ६० ३ ८   । । १२ १० ८     ११ १० ८   ११ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹          | <b>५</b> -१॥ | 1 84        | ११         | ६∣१२     | ે રજાા         | 414    |     |     |      |           |                  |              |             |          |              |
| २८१५ ६१ ० ८॥ १८॥ १४॥ ५७ ५२ ८। २१ १४ ५४ २३ ८॥ २२। २८<br>२९१५ ५८ १ ८॥ १८॥ १५॥ ५४ ५५ ८ २० १५॥ ५१ ३६ ८ २१ २९<br>३०१२॥ ५५ ० ८॥ १९ १३॥ ५१ ४९ ८। २०। १४॥ ४८ ६७ ८ २०॥ ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |             |            |          |                | ٦,     | 1.  |     | 1    |           |                  |              |             |          |              |
| २९१५ ५८ १ ८॥ १८॥ १९॥ ५४ ५५ ८ २० १९॥॥ ५१ ३६ ८ २१ २९<br>३०१२२॥ ५५ ० ८॥ १९ १३॥। ५१ ४९ ८। २०। १४॥। ४८ २७ ८ २०॥। ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 1.          |            |          |                |        | 1 - |     | 1    |           |                  |              |             |          |              |
| 30 रिटी। तित 0 दा।। इद रिजा। विरु मद दा दिन। रिमा। मिर दल द दिन।। वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 1.          |            | 6        | 1              |        |     |     |      |           |                  |              | 7           |          |              |
| 3 1. 36 133 134 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |             |            | . 1      |                |        | J . |     |      |           |                  |              |             |          |              |
| શુ. વ. સા… બ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :          | <u> </u>     | 140         | ١_         | 2 اه     | III] <b>१९</b> | १ ३॥   | 4   | .۷  | 1 (1 | रिश       | [{ A             | 186 :        | 0 6         | २०॥      | ₹0           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | য়ু.         | <b>q.</b> ₹ | n          | v        |                |        |     |     |      |           |                  |              |             |          |              |

| _   |                | _       | _     | _           |             |               | _                                            |            |          | _            | <del></del>  | _        |     | _            | _        |            |
|-----|----------------|---------|-------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------------|----------|-----|--------------|----------|------------|
|     | प्रत्यंशम      |         |       |             |             | प्रत्यंशम     |                                              | अं.        |          |              | प्रत्यंदा    |          | अं. |              | प्रत्यं  |            |
| ति. | धरांतरं        | १       | ८०    | हारः        | दक्षिणांतरं | धरांतरं       | 1                                            | ९०         | हारः     | दक्षिण       | ो धरांतरं    | रं २     | 90  | इार:         | दक्षिण   | ां ति.     |
|     | ч.             | ี घ.    | ٧.    |             | q.          | Ч.            | ਬ.                                           | ч.         | .)       | ۹.           | q.           | 힉.       | ч.  | 1            | ٩.       | 1          |
|     | <u> </u>       | <u></u> |       | !           | !           | <u> </u>      | <u>                                     </u> |            | <u> </u> | ļ            | -            | <u> </u> |     |              | <u> </u> |            |
|     |                |         |       |             |             | -             |                                              |            |          |              | 1            | İ        |     |              |          | 1          |
| •   | १ ५ <u>१</u> । | ,       |       | -           | ~ર∘II       |               | 1                                            | ३३         | 1        | <b>−</b> ₹०। |              | Τ.       |     | F            | 1        | - (        |
| ₹   |                | •       | 48    |             | २१          | १४            |                                              | २४         |          | २०           | \$ A         |          | ٩   |              | 1521     | 1 8        |
| ₹   | ८॥             |         | १९    |             |             | <b>%</b> ]][[ |                                              | ₹७         |          | २१           | <b>! ? ?</b> | ₹२       | 4   | (١           | १८॥      |            |
| ą   | श॥             | ₹७      | ₹८    | १०          | २३॥         | ٧             |                                              | ٧٥         |          | २२।          | ٤            | २९       | ५७  | <b>6</b>     | १९॥      | 3          |
| ٧   | <b>+</b> ⊁I]]  | ₹७      | १७    | ११          | २६॥         | +3            | ₹₹                                           | ५३         | ११॥      | १४॥          | +-11-        | २८       | ४५  | १०           | २२       | ١ ٧        |
| ų   | ११।            | ₹८      | १३    | १३          | 188         | ١١١٧          | ₹₹                                           | २०         | ११॥      | २८           | ाा           | २८       | ५१  | ₹ <b>₹</b>   | २४॥      | 4          |
| Ę   | १५             | 80      | 28    | 8811        | ₹१          | १५॥           | 34                                           | ۲¥         | १४॥      | 3811         | १२।          | 30       | २०  | १३           | २७॥      | Įξ         |
| 6   | १६॥            | ४३      | २९    | १५          | ३२॥।        | १६            | ₹८                                           | ₹          | १५       | ₹शा          | १५॥          | ₹ २      | ٧ξ. | ₹¥[[         | २९       | 9          |
| 6   | १५             | ४६      | ৮৬    | १४॥         | ₹₹          | १६            | ४१                                           | १४         | १४॥      | ३२           | १६।          | ₹4       | ५३∣ | १५॥          | ₹0111    | 12         |
| 9   | १०॥            | 88      | ४६    | १३          | ३२          | १२            | YY                                           | २५         | १३       | ३२           | १३॥।         | ₹ ९      | 8   | १५॥          | ₹0       | 8          |
| १०  | 8())           | ५१      | 43    | ११॥         | ₹०।         | b             | ४६                                           | 40         | १२॥      | ₹०।          | <b>ZIII</b>  | 88.      | 86  | ₹ ₹ 11       | ₹0       | 10         |
| _   |                |         |       |             |             |               | <u> </u>                                     | <b>—</b> - |          |              | <u> </u>     |          |     |              |          | -          |
| ११  | ૨              | ५२      | ४९    | १०          | રષ્ટા       | -1-           | ४८                                           | १३         | ર રાા    | ર૮           | ! રાા        | ४३       | ₹ ₹ | <b>१ २</b> १ | ર૮ા      | ११         |
| १२  | <i>c</i> 1     | 47      | 94    | 8           | २५          | <b>−ξ</b>     | 86                                           | १५         | १०       | २६           | -81          | 8 3 I    | 44  | 80 1         | ₹Ę       | १२         |
| १३  | १३।            | 40      | ४७    | اا2         | २३          | १२            | ४६                                           | ५७         | 8        | २३॥          | 8 01         | ४३       | ₹   | SI [         | २३       | १३         |
| १४  | १५॥            | ४८      | ٩     | 6           | २१॥         | १५            | ४४                                           | ₹४         | (اا      | २१॥          | १४           | ४१       | ۰   | را اد        | ₹ *      | १४         |
| १५  | १५॥            | ४५      | ۰     | 6           | २०॥         |               | ४१                                           | ₹₹         | ۷.       | ₹०।          | १५॥।         | ₹८ १     | ₹ ₹ | 61           | 28       | १५         |
| १६  | १३।            | ४१      | 40    | ا۲          |             | १४            | ३८                                           | २०         | 6        | 8 S III      | १४॥          | ३५       | ₹   | 6            | 11125    | १६         |
| १७  | ا2             | ३९      | 2 8   | <b>Ciii</b> | २२          | 5/11          | ₹५                                           | ₹₹         | 611      | 1105         | १०॥।         | ३२       | 4   | 611/1        | ? ?      | १७         |
| 16  | રા             | ₹७      | ३२    | 811         | २४          | ٧١.           | ₹₹                                           | ₹₹         | cill     | रशा          | ₹III }       | २९ ५     | 10  | ZIII¦₹       | <b>?</b> | १८         |
| १९  | +4111          | ३७      | 4     | ११          | २६।         |               | ₹₹                                           |            |          | १४॥          | +-11-        | २८ ३     | 4   | ९॥। २        | श        | १९         |
| २०  | १०।            | ३८      | १०    | १ २॥        | ₹९॥         | 3111          | ₹₹                                           | १५         | ११       | २७॥          | 91           | २८ ४     | 0 8 | १  २         | 4        | २०         |
| _   |                | _       |       |             |             |               |                                              |            | -        |              |              |          |     | -            |          | _          |
|     | १५             |         |       | १४॥         |             |               | ३५                                           |            | ररा∤     |              |              |          | 1   | र॥∣२         |          | ₹ ₹        |
|     | १६॥            | 1       | ₹₹    |             |             |               |                                              |            | [[Y      |              |              | १२ ३     |     |              |          | २२         |
|     | १५             |         |       | १४॥         |             | 1             | ሄ የ                                          |            |          |              |              | १५३      |     |              |          | ₹₹         |
| २४  | ११             |         | ₹0    |             |             |               | \$¥                                          | - 11       | : ₹#     |              |              | 6 8      |     |              |          | <b>ረ</b> የ |
| २५  |                |         | ४२    |             | ३०॥         |               |                                              |            | शा       |              |              | ११३      |     |              |          | २५         |
| २६  |                |         |       | १०।         | रश          | 1118          |                                              | - 1        | 1        | ₹⊞           |              | ₹ १      |     |              |          | र६         |
|     | -6             |         | \$ 19 |             |             |               | ሄረ                                           | b          |          | १६           |              | (\$ %)   |     |              |          | २७         |
|     | १३             | 1       | Х٥    | Cii         |             |               | ४६ '                                         | - 1        |          |              |              | 2 4      |     | सार          |          | 26         |
|     | रभा            | 86      |       | ٦           |             |               | ४४                                           |            |          |              |              | 0 41     |     | शा २         |          | 28         |
| ₹ 0 | १५॥            | ४५      |       | 6           | २०॥।        | १५॥           | ८१                                           | ₹₹         | 6        | 0            | १५॥ ३        | ८११      | 1 6 | ः। १         | ९  ३     | •          |

# ज्योतिपशिक्षणक्रम--शुद्धपंचांग साधन.

कोष्टकः ४. योगानां केन्द्रपराख्याः

|     | _               |              |          |            |              |          | _        |          |           |              |     | 1   |         |                  |               |
|-----|-----------------|--------------|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|--------------|-----|-----|---------|------------------|---------------|
| П   |                 | कें. अं.     |          | प्रत्यंशं  | वत्यंशम      | ¥.       | अं.      |          | प्रत्यंशं | प्रत्यंश्चम  | के. | अं. |         | <b>प्रत्यं</b> श | _             |
|     | प्रत्यंशम       |              |          | दक्षिणांतर |              | 2:       | ۱ ه      | हारः     | दक्षिणा.  | धरात्रं      | ₹:  | ۱o  | हार:    | दक्षिणा.         | ति.           |
| ₽đ. | धरांतरं         | २१०          | 1 .      | प.         | ۹.           | ย.       | ٩.       |          | ч.        | ч.           | घ.  | ч,  |         | η.               |               |
|     | ч.              | घ. प.        | 1        | ا " ا      |              | <u> </u> |          |          |           |              |     |     | ļ       |                  | -             |
| _   | -               |              | 1 -      |            |              |          |          |          |           | ì            | ١.  |     | ١       |                  |               |
| ۰   | - १५            | <b>३</b> ५ ० | 2111     | -2011      | -881         | ३२       | Ę        | -311     | -१५1      | -१५॥         |     |     |         |                  | ı.            |
|     |                 | 38 48        |          | १६॥        | १४॥          |          | १५       | 3        | १७        | १२।          | ١   |     | १०१     | (اک              | 8             |
|     | १५              | 25           | 1        |            | १३           | २६       | १७       | ९।       | १३॥       | १३॥          | २४  |     |         | १०॥              | ₹             |
|     | रशा             | २६ ४         |          | 121        | 81           | २३       | ٧o       | १०       | १४        | १०           |     |     | 88      | १०॥              | ₹             |
| 7   |                 |              | १<br>१०। | 3311       | ₹            | र १      | 40       | ११       | १५।       | ५॥           |     |     | १२।     |                  | ٧             |
| 3   |                 |              |          | 1 38       | रा।          |          |          | १२॥      | १८        | l un         |     |     |         | १३॥              | 4             |
|     | 1+4             | 58.8,        |          | 23111      | +6111        |          |          | १५       | २०१       | +६॥          |     |     | १७      | १५।              | Ę             |
|     | ११              | २५ ४         |          | 1          | 8 81         |          |          | १७       | २ २॥      | ર ર 111      | 88  |     |         | १८॥              | ঙ             |
|     | 188             | २७ ५         |          | 301        | ર <b>પ</b> ા |          |          | २०       | २४॥       | १४॥          | २२  |     |         | २०॥              | 6             |
|     | ८१६॥            | ₹0 8         |          | 28         | 8 8 111      |          |          | २१       | રધા       | १४॥          |     |     | २६      | २३               | ٩             |
|     | ९ १ ३ ॥         |              | ३१७      |            | 31           |          |          | 86       | ર ધા      | १२           | २७  | ५७  | २४      | २२।              | १०            |
| 8   | 0 8 0           | ३६४          | ९१५      | 1 3011     | <u></u> _    | Ţ,       |          | <u> </u> |           | <del> </del> | -   |     |         |                  | <del> -</del> |
| -   |                 | -            |          | 3 4111     | 6            | 38       | . :      | १६       | २२        | ৩য়          | 30  | २२  | १७॥     | २१॥              | ११            |
|     | ₹ ¥             | 368          |          |            | 1            |          |          |          | ર સા      | रा           | 3 8 | 4 8 | 86      | २०               | १२            |
|     | ₹ −₹            | ३९३          |          |            | -511         |          |          | 12       | २०१       | -81          | ₹₹  | ₹ 6 | १४      | १७               | १३            |
|     | 1 기             |              | २१०      |            | 5 51         |          |          | 201      |           | ९॥           | ₹₹  | ₹2  | १२      | १५॥              | 62            |
|     | ४१२॥            | ३७ ३         |          |            | 8811         | 133      |          |          |           | १३।          | रि९ | ₹₹  | ११      | १३।              | १५            |
|     | ५१५॥            | ३५           | 8 6      |            | 84           |          |          |          | £ 3111    | 8.A.III      | २६  | 48  | १०।     | (૧૧)             | १६            |
|     | ६∤१५।           | ३१ ५         |          |            | 831          | 1.       | ₹ १      |          | 1153      | શ રાતા       | २३  | 40  | १०।     | १०॥              | १७            |
| 1   | (હેરરા          | २८ ५         |          |            | 311          | 1.       | :<br>: 3 | ٦        | 188       | १०॥          | २१  | १३  | ११      | ११               | 15            |
|     | া তা            |              |          |            | \$11         |          |          | 3 2 2    | १५॥       | 411          | १९  | ११  | ાંશ્ર   | ११॥              | १९            |
|     | ર જ             |              | (३ १०    |            | +311         | ) e      | , ,      | 9 8 0    | १७॥       | +111         | ₹ ७ | 4   | १४      | १३॥              | २०            |
|     | २० <b> </b> +५। | 58.          | १९ १ र   | २ श        | 7411         |          |          | .        |           | .            |     |     | -       | -                |               |
| •   | -               | _            | _ _      |            | 61           | 2        | e 3      | ८१५      | २१        | शा           | 188 | . १ | १७      | १६               | २१            |
|     | २१ ९।           |              | ३२१३     |            | 1831         |          |          | ६१७      | २२॥       | ર રાશ        |     |     | : २१    | १८।              | २२            |
|     | २२१५            |              | ३९१      |            | 1            |          |          | ५१९      | રજા       | १४।          | २१  | 4   | १४।     | । २०॥            | २३            |
|     | २३१६            | 1.           | ३०१५     | . 1        |              |          |          | ९२०      | २५॥       | १४॥          |     |     | १२६     | २२               | १४            |
|     | २४ १४।          |              | ४३ १।    |            | 1.           |          |          | 686      | २५॥       | १२॥          | २७  |     |         | २२।              | २५            |
|     | २५ १०।          |              | ३६ १     | ,          |              | 1.1      |          |          | ા ૨૪૫     | 6            | ₹ • |     | ६ २ १ । |                  | २६            |
|     | २६ ४            |              | 80 8,    |            |              |          |          | 8 88     |           | 1 3          | 3 8 |     | १७      | २०               | २७            |
|     | २७-२            |              | ₹ १      | •   •      |              |          |          | ० १२     |           | <b>⊢</b> 81  | 3.5 |     | १४      | १७॥              | २८            |
|     | २८ ८            |              | 2 8      | 3 831      |              |          |          | ७१०      |           | <b>2111</b>  |     |     | १२      | १४॥              | २९            |
|     | २९१२            |              | 3 (      | •   • •    |              |          | ₹        | ६ ९      | ા શ્વા    | १५॥          | २९  | ₹ ₹ | ११      | १३।              | ₹●            |
|     | 3084            | ३५           | 9 (      | 2111 (OI   | 1,44         | - 1 '    | _        |          |           |              |     |     |         |                  |               |

| _          |                  |           | _  |              |                         |                                               | _         |    |     |          |            |        | _           |              |            | _    |
|------------|------------------|-----------|----|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----|-----|----------|------------|--------|-------------|--------------|------------|------|
|            | प्रत्यश <b>म</b> | कें.      | अ. |              | प्रत्यश                 | ।<br>प्रत्यशम                                 | <b>화.</b> | अ. | [   | प्रत्यश  | प्रस्थशम   | <br>論. | अं          | Ī            | प्रत्यंद   | ,    |
|            | घरातर            |           | 30 | हार:         | दक्षिणातर<br>-दक्षिणातर | t                                             |           | цo |     | दक्षिणा. |            |        |             |              | दक्षिण     |      |
|            | q.               | घ.        | ٩, | 4            | ч.                      | σ.                                            | घ.        | ч. |     | ч.       | ۹.         | 퇵.     |             | 1            | 9.         |      |
|            |                  |           | _  |              |                         | Ļ                                             | ļ         |    |     | <u></u>  | <u> </u>   |        |             | ļ            |            | Ļ    |
|            |                  |           |    |              |                         |                                               | ĺ         |    |     |          | ]          | ļ      |             | 1            |            |      |
|            | ı                | 1         |    |              | १०।                     | -911                                          |           |    |     | -411     | -۶         |        |             | ∤–२६         | 1          | 1 °  |
|            | १३॥।             | २५        |    | १२।          | ७॥१                     | १३।                                           |           |    | 841 |          | १०॥        |        |             | १२२          | 111        |      |
|            | १३॥              |           |    | १२।          | 6                       | १३॥                                           |           |    | १६  | ₹        | १४         |        |             | १२           | - 11       | ₹ ₹  |
| ₹          | ११।              |           |    | १२॥          | l .                     | १३                                            |           |    | १५  | રાા      | १२।        |        |             | २४           | +१11       | ₹    |
| 8          |                  |           |    | १४॥          |                         | b                                             |           |    | २१  | शा       | ९।         |        |             | ₹0           | शा         | R    |
| 4          |                  |           |    | १५           | 511                     | ₹!                                            |           |    | २६  | ΥI       | ۷li        |        |             | ४६           | १॥         | 4    |
|            | +8               | 1         |    | २९           | १२॥                     | +२॥                                           | 1         |    | 80  | ξ۱       | +१1        |        |             | ९५           | 811        | ١٤   |
|            | १०               |           |    | ४१           | १४॥                     | ٢١                                            |           |    | ६६  | ખા       | <b>હ</b> ] |        | 49          |              | २॥।        | 1 19 |
|            | १२॥              |           |    | ₹ ધ          | १५।                     | १२                                            |           |    | ৩০  | १०       | १०         | 18.8   | २६          |              | 41         | 6    |
|            | १५॥              | २१        |    | ४१           | १६                      | १३॥                                           |           |    | १०७ | १२।      | १२।        | १६     | २७          | 0            | ٥          | 18   |
| 8 0        | १२॥              | 18        | १५ | ३५           | १८॥                     | १३॥                                           | २१        | ११ | ९५  | 2 511    | १३॥        | 186    | ५६          | ٥            | ا2         | ٥٩   |
| _          | -                | <u>  </u> |    |              |                         | <u>                                      </u> |           |    |     |          |            | i      | -           | <u> </u>     |            | -    |
| <b>१</b> १ | ,                |           |    | ३०           | १७                      | १०१                                           | ş         | 44 | a - | १३॥      | 8 0   11   |        |             |              | C111       | ११   |
| 83         | 1                | २८        |    |              | १५।                     | 41                                            |           |    | ३४  | १३।      |            |        |             | ८६           | 8          | १२   |
| 83         |                  |           |    | १६           | \$ X []]                | -1                                            |           |    | २४  | ११।      | 11         | २५     |             | ४५           | હા         | १३   |
| 37         |                  |           |    |              | ११॥                     | ५॥                                            |           |    | १९  | 91       |            |        |             | ३०           | ५॥         | 88   |
|            | १११॥             |           |    | १३           | .51                     | १०।                                           |           |    | १६  | ৬        |            |        |             | २४           | ३।         | १५   |
|            | 188              |           |    | १२।          | ७॥                      | १३।                                           | 1         |    | १५  | 8        | १२         |        | 46          |              | \$         | १६   |
|            | <sup>9</sup> १४  | 1         |    | १२           | <b>ξ</b>                | 88                                            | २१        |    | १५  | ₹1       |            |        | ₹₹          |              | +(1)       | १७   |
|            | ८ ११।            |           |    | १२।          | ६॥                      | १२॥                                           |           |    | १७  | र॥       |            |        | 47          |              | 8 111      | 25   |
| 8          |                  |           |    | 88           | 2                       | اااه                                          | 1         |    | २१  | शा       |            |        | ₹₹          |              | ₹          | 88   |
| ₹.         | ११               | 153       |    | १७           | 8                       | ; ₹111                                        | १४        | ۲۹ | ۲8_ | ٧        | ۸()        | ٠.     | २३          | 84           | १॥         | २०   |
| 2          | 11-8111          | 24        | 20 | 2 2          | १२                      | +31                                           | 23        | २८ | ३९  | 4]]]     | +111       | १२     | 30          | 6 X          | ~1         | ₹ ₹  |
| ٠<br>٦     |                  | 1         |    | 3.5          | 188                     | 211                                           | 1 .       |    | 48  | ١١١٤     | ı          | १२     |             |              | ર ં        | २२   |
| ર          | ३ १३।            |           |    | ્રેષ         | ં શ્લા                  | १२।                                           | १५        | ٧ć | 50  | 11YS     | १०॥        | १४     | ₹           | 0            |            | २३   |
| 2          | X 8 X III        | ₹ ₹       |    | 28           | 188                     | 8311                                          | 25        | १६ | ८६  | १२॥ः     | १२॥।       | १६     | 6           | ٥ [          |            | २४   |
|            | 4 8 31           |           |    | ३९           | 1 36                    | १३।                                           | २०        | 46 | ९५  | १३॥      |            | १८     |             |              |            | રૂષ  |
| 2          | ६ ९।             |           |    | (३०          | 12                      | १०1                                           |           |    |     | १३॥      |            | २१     |             |              |            | २६   |
| ₹          | ષ્ટ્રી ફ         |           |    | 28           | , १६॥                   | ١ 4                                           |           |    |     | १ शा     | ξIII,      |        |             |              |            | २७   |
| ą          |                  |           |    | 1१८          |                         |                                               | '२६       | ٧? | २७  | ₹0       |            |        | ५३          | <b>ષ્ષ</b> [ | UII        | २८   |
|            | ૧ ગા             |           |    | ११५।         |                         | -411                                          |           | ¥¥ |     | १०॥      |            |        | <b>લ્લ્</b> |              | ₹11        | ₹\$  |
| 3          | • र रा           | 120       | ٦. | <u> ૧</u> ૧૨ | , १०।                   | 111                                           | 134       | ३८ | १७  | 411      | 3 !        | 5. A.  | ¥ २         | २६           | <b>₹</b> 1 | 40   |
|            |                  |           |    |              |                         |                                               |           |    |     |          |            |        |             |              |            |      |

|            | प्रस्यंद्यम<br>धरांतरं<br>य. |           | अं.<br>७०<br>प. | इारः       | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातरं<br>प. |              |            | ८०                | इार:     | प्रत्यंशं<br>दक्षिणाः<br>प्र |              |            | अं.<br>९०<br><i>प</i> , | इार:            | प्रत्यंश<br>दक्षिण<br>प. |            |
|------------|------------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------|
|            | <u> </u>                     | -         |                 | _          |                               | -            | -          |                   |          |                              | <del> </del> | $\vdash$   |                         | -               | <del> </del>             | ╁╴         |
|            | - <b>६</b> 111               | २४        | ۶               | -48        | + 11.                         | -8111        | २४         | ₹₹                | +0       | +4                           | <b>⊢</b> ₹1  | २४         | 4 8                     | 188             | +211                     | 1 .        |
|            | १०॥                          | २२        | ४७              | 80         | ₹11                           | 31)1         | २३         | ₹ ₹               | ٠.       | Ę                            | ા            | २४         | १३                      | 80              | 120                      | 1 8        |
|            | १२॥                          |           | ४१              | ₹९         | 411                           | ११           |            | ३५                |          | U)                           | 811          | २२         | ४७                      | 80              | १ २॥                     | 1 3        |
|            | १११                          |           | \$ \$           | ४५         |                               | ११॥          | १९         | २३                |          | 3                            | रश           | 1.         | ५३                      | 1               | १४॥                      | 1 3        |
|            | १०१                          |           | ५६              |            | ***                           | १०।          | १७         |                   | ٠        | 3111                         | १२           |            | ३८                      |                 | १६॥                      | 1 8        |
| 4          |                              |           | ५३              | 0          | ξ{}                           | ξ∤           | Ι.         | -                 | १२०      |                              | υį           |            | ₹ \$                    |                 | १७।                      | 4          |
| ξ          | ,,,,                         | 19.3      | o               | ۰          |                               | रा           |            | ४२                |          |                              | ₹Ⅱ           |            | \$ 3                    |                 | १६॥                      | Ę          |
|            | +41                          |           |                 | +७६        |                               | +3           |            | १६                |          | ا <u>ا</u> ن                 | + 8          |            | ३२                      |                 | १५                       | 13         |
| ۷          |                              |           | 38              |            |                               | <b>ξ</b>  }  | ₹ ₹        |                   |          | पा                           | 41           |            | ΥY                      |                 | १३                       | 16         |
|            | ११॥                          |           | १७              |            |                               | ₹0           | १५         |                   |          | ¥                            |              | 24         |                         |                 | toili                    | ١, ٢       |
| ₹•         | १३                           | 180       | ₹४              | 88         | ₹#                            | <b>₹ ₹ ₹</b> | १७         | 6                 | २६       | <b>3111</b>                  | 301          | १७         | २६                      | 16              | 61                       | 10         |
|            | १०॥                          | 1         | •               | ७६         | YIII                          | ११           |            | ~                 | ~-<br>२७ | 311                          | १०(१)        | 28         | 3 0                     | 25              | <b>E</b> II              | 2.2        |
| 85         |                              | 1         |                 | १२०        |                               | र र<br>७॥।   |            | २३<br>३५          | ₹6<br>₹₹ | र॥<br>श                      |              | ? <b>?</b> |                         |                 | 411                      | 183        |
| , ,<br>, , |                              | 2 \$      |                 |            |                               | 4/1          | ₹ .        | 4 5               | 43       |                              |              | ₹\$        |                         |                 | 411                      | 12         |
| 3.8        |                              |           |                 | -98        |                               |              |            |                   | १२०      | 3                            |              | ?¥         |                         |                 | 6                        | 3.8        |
| 24         |                              |           |                 |            |                               |              | 1 -        | 23                |          | γ,                           |              | ?¥         |                         | પેર             | 41                       | 84         |
|            |                              | 122       |                 |            |                               |              | २३         |                   | ۰        | ξį                           |              | २४         |                         |                 |                          | १६         |
|            |                              | ;20       |                 | ı          | - 1                           |              |            |                   | १०७      | 5                            |              | ₹₹         |                         | 120             |                          | 20         |
| 12         | १२।                          | 186       | 20              | 80         | \$11                          | 183          | १९         | ٧4                | ٥        | CII                          | ? ?          | २१         | 2 2                     | 120             | 14 S                     | 12         |
| १९         | 105                          | 186       | ٧3              | 48         | ٥t                            | १०।          | ₹Ę         | ५५                |          | १२॥                          | t oili       | ₹\$        | -                       | ७६              | १५।                      | ₹ <b>%</b> |
| ₹•         | Ę                            | 183       | ३८              | ٠,         | ۱۱۵                           | 10           | ŧ٧         | 43                | १२०      | <b>१</b> २                   | v            | १६         | ५१                      | ६५              | रण                       | २०         |
|            | <b> </b> -                   |           | ;               |            |                               | ,            |            | _                 |          | 1                            |              |            | f                       | I               |                          |            |
| ₹ ₹        |                              | 12        |                 |            | 411                           | -            | ₹ ₹        |                   | ₹ ₽'     |                              |              | ۲५:        |                         |                 | • • • •                  | २१         |
|            | H×111                        |           |                 |            |                               |              | 13         | . 3               | 30       | . (                          | ·III·        |            |                         | 251             |                          | २२         |
| 5.3        |                              |           |                 | 4.8        | ٦                             |              | ₹₹<br>₹¥   | 34                | ३०<br>२६ | λii l                        |              | (¥)        | ٠.                      | ₹ <b>₹</b> ₹ \$ |                          | २३<br>२४   |
|            | ११॥<br>१२                    |           |                 | ¥٠,<br>٧٠, |                               |              |            | ۴ <i>)</i><br>५५, | २६       |                              |              | U          |                         | 12              |                          | रण<br>२५   |
|            |                              | 162       |                 |            |                               |              | ; =<br>? = |                   | રદ્      |                              |              | •          |                         | 16              |                          | २६         |
| ₹ 0        |                              | ्र<br>१२२ |                 | . છ દ      | 310                           |              | ₹.         |                   | 12       | , j                          |              | ٠,         | -                       | ₹ ₹             |                          | २७         |
| २८         |                              |           |                 | •          | ₹"}                           |              | ર.₹        | œĮ                | **       | , [                          |              | 2 4        |                         | 28              |                          |            |
| 25         |                              | 38        |                 |            | +२                            |              | २४         | •                 | υĘ       | ₹1                           | ₹# ₹         | Y 1        | ₹.                      | ₹ २             | ₹11                      | ? \$       |
| 30         | \$m                          | 2.8       | :               | 441        | -1-                           | -¥]]]        | २४         | ţ ),              | •;       | Y .                          | -11 3        | Υ 4        |                         | YY              | ا اا>                    | •          |

# ज्योतिपशिक्षणकम--शुद्धपंचांग साधन.

| _    | प्रत्येशम<br>धरांतर<br>प. | Ę        | अ.<br>००<br>प. | हारः          | प्रत्यंशं<br>दक्षिणातः<br>प. | प्रत्यंशम<br>धरातरं<br>प. |          |     |              | प्रत्येशं<br>दक्षिणाः<br>प. | प्रत्येशम्<br>धरातरं<br>प. |              |             | हारः         | प्रत्यंश<br>दक्षिण<br>प. | 1.          |
|------|---------------------------|----------|----------------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------|-----|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|
| _    |                           |          |                |               | <del></del>                  | <u> </u>                  |          |     | +            | +                           | <u> </u>                   | i            | _           | +            | +                        | 门           |
| 0    | –ર                        | २६       | १७             | +२५           | +११III                       | + 4                       | २८       | १४  | १६॥          | १६                          | +81                        | ₹∘           | 'የሄ         | १३           | १८॥                      |             |
| १    |                           | २५       |                |               | १४॥                          | -₹                        | २८       | १६  | १६           | १७॥                         | ·11·                       | ३१           | १०          | १३           | २०॥                      | Į٤          |
| ₹    | ۷۱                        | २४       |                |               | १६॥                          | Ę                         |          |     | १७           | २०॥                         | -8II                       | ₹ १          | ₹           | १३           | २२॥                      | 1 3         |
| ₹    | ९॥                        |          | १८             |               | १९।                          | ااک                       | ,        |     | १७           | २२।                         | ६॥                         | ₹∘           |             | १४           | २५                       | ₹           |
| ٧    | ९॥                        |          | २४             |               | २०।                          | ૮ાા                       |          |     |              | १४॥                         | ঙ্যা                       | २८           | 48          |              | २८॥                      | ٧           |
| 4    | ७॥                        |          | ३१             |               | २१                           | 6                         | २३       | - 1 | १५           | २५॥                         |                            | २७           | - 1         |              | २८॥                      | 4           |
| Ę    | श॥                        | ı        |                | १७            | ₹२॥                          | ५।                        |          |     |              | २६।                         |                            |              |             | १२॥          |                          | ٤           |
| ø    |                           | १७       |                | १६            | २०                           | २                         | 1 -      |     | १३           | २५॥                         |                            | २४           |             | 1            | २९                       | ٥           |
|      | +311                      |          |                | १४॥           |                              | <b>+</b> ₹                |          |     | १२॥          |                             |                            |              |             | ११॥          |                          | ١           |
| 9    |                           |          |                | १४॥           |                              | ५।                        |          |     | १२॥          |                             |                            | २३           | - 1         |              | २५                       | 8           |
| १०   | 6111                      | १८       | 46             | १४॥           | १३॥                          | 61                        | २१       | १३  | १२॥          | १८                          | <b>Ę</b> Į]                | २४           | १२          | ११           | २३॥                      | 80          |
|      |                           | -        |                |               |                              |                           |          |     |              |                             |                            |              |             |              |                          | _           |
| ११   |                           | २०       |                |               | १२                           |                           | २२       |     |              | १६॥।                        | i                          | २५           |             |              | २०॥                      | ११          |
| १२   |                           |          |                | १६            | १०॥                          |                           |          |     | १२॥          |                             |                            | २६           |             |              | 123                      | १२          |
| १३   |                           | २४       |                |               | १०॥                          |                           | २६       | - 1 | i            | १४।                         |                            | २८           | 1           | . 1          | १६॥                      | १३          |
| 8.4  |                           | 1        | 83             |               | १०॥                          |                           | २७       |     |              | १५                          |                            | २९           |             |              | 101                      | १४<br>१५    |
| १५   |                           | Ι        |                | २४            | <b>१</b> २                   |                           | २८       |     |              | १६                          |                            | ₹0 '         | - 1         |              | ٤٢                       | १५<br>१६    |
| १६   |                           | २६<br>२५ |                | २९<br>३९      | ₹₹111                        |                           | २८       | - 1 |              | १७॥                         |                            | ३१           | 80          |              |                          | ६५<br>१७    |
| १७   | ७॥<br>१०।                 | 1        | ٠<br>٤٥        |               | १ <b>६</b><br>१८             |                           | २७<br>२६ | - 1 |              | १९॥<br>२१॥                  |                            | 3 8          |             | ٦ <u>۱ ۲</u> |                          | ₹ <b>८</b>  |
| \$ 9 |                           | 1        | 33             | 1             | ₹0                           |                           | २४       |     |              | ξγ"                         |                            | २८।          |             |              |                          | <b>?</b> \$ |
| 20   | 1                         | 1        | 83             | 1             | २०॥                          | 9                         |          |     |              | ₹4                          |                            |              | 1           | ६॥२          |                          | ٠.<br>وه    |
|      | <u> </u>                  | ,,       | _              |               |                              | J.,                       |          |     |              |                             |                            |              | ,,,,        |              |                          | _           |
| ₹ ₹  | 4                         | 26       | 4              | २४            | २१                           | 4111                      | २१       | 38  | 1411         | ₹¥III                       | <b>EI</b>                  | 24           | ४२ १        | 4 17         | ای                       | २१          |
| २३   | 1 8                       | 120      | ¥              | 1२०           | 20                           | રાા                       | २०       | २४  | १६           | १४॥                         | ₹III :                     |              |             |              | on I                     | २२          |
| ₹ ₹  | +२॥                       | 18       | ५३             | १७            | े १७॥।                       | + -111-                   | 25       | 40  | 28           | २३। 🖟                       | + 11 =                     | ( <b>?</b> ) | 1718        | २॥ २         | <b>EIII</b>              | ₹ \$        |
| २४   | ६।                        | , १७     | २४             | १६            | १५॥                          | 41                        | 25       | ५९  | १३ 🖟         | २१॥                         | ₹III                       | 1            | <b>ૄ</b> ધ્ | <b>१॥</b> ३  | <b>५</b> ।               | ¥           |
| २५   | 3                         | 10       | 40             | <b>१४</b> []  | 12:                          | 191                       | २१       | ₹   | १२।          | १९॥                         | YIII 3                     | ₹ ₹          | 9 8         | ₹  २         | tin F                    | 4           |
|      | 10                        |          |                | <b>11</b> × 5 |                              | ا۲                        | २२       | २९  | १२।          | १६॥                         | ६। ३                       | 4 1          | 4 8         | ₹  ₹         | 3m                       | Ę           |
| २५   |                           |          |                | ₹ Ę           |                              | 1                         |          | 3   |              | 188                         | SII 5                      | ६३           | 2 2         | र  र         |                          | U           |
| ₹4   |                           |          |                | १७            | १०                           |                           | 24       |     |              | \$ ¥                        |                            |              |             | र ।।         | ***                      | 4           |
| ۶,   | 1                         |          |                | ₹•            | \$ • []]                     |                           | २७       | - 5 |              | 141                         | ١١١ ع                      |              |             |              |                          | \$          |
| 3    | , २                       | ु₹६      | 10             | २५            | 11155                        | 11.                       | २८       | ₹¥, | <b>१</b> ६॥' | !६                          | श हि                       | ه د          | ¥R          | ₹  १.        | cii [1                   | •           |

|     |           | _       |               |               |             |      |                       |              |             |              |          |          | _          |            | _            |
|-----|-----------|---------|---------------|---------------|-------------|------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|------------|--------------|
|     | प्रत्यंशम | कें. अं |               | प्रत्यंशं     | प्रत्यंशम   |      |                       |              |             | प्रत्यंशम    |          | - 1      |            | प्रत्यंशं  |              |
| ਰਿ. | धरातरं    | 330     | हारः          | दक्षिणातरं    | धरांतरं     | ₹1   | }∘                    | हारः         | दक्षिणा.    | धरातरं       | 30       | 10       | हारः       | दाक्षणा.   | ात.          |
| 14. | <b>q.</b> | ย. ๆ    | 1 '           | q.            | ٩.          | ਬ.   | ч.                    |              | q.          | ч.           | ਬ.       | ٩.       |            | ч.         | i            |
|     | "         |         | 1             | 1 1           |             |      |                       |              | ļ           | <u> </u>     |          |          | <u>-</u>   | 1          | <del> </del> |
| _   |           |         | 7             |               |             | l    |                       | Į.           |             | 1            | 1        |          | İ          | l. <b></b> | l            |
| 0   | +રા       | ३३ ५.   | 421           | + <b>२०</b> ॥ | +8 )        | ₹७   | २४                    | <b>+</b> १०  | +२२1        |              | 88       |          |            | +२३॥       |              |
| 8   | 8         | 3 3 3   | ७ १२॥         | २२            | २           | 36   | २८                    | ११           | २३॥         | ₹!!          |          | १२       |            | २३॥        | 3            |
| 7   |           | 388     |               | રિશા          |             | ₹८   | ४२                    | ११           | २५।         | शा           |          |          | 80         | २५॥        | 3            |
| 1   |           | ₹४२     |               | २६।           | -₹1         | 36   | ٧₹                    | ११           | २७          | <b> −</b> १। |          |          | 80         | रणा        | ₹            |
| ,   |           | 333     |               | २७            | 4           | ₹6   | Ę                     | ११॥          | २९।         | 311          |          |          | १०         | २९॥        | 8            |
| į   |           |         | 4 8 3         | ₹.            | ξį          | ₹ 19 | ξ                     | १२           | ३१।         | 4            | ४२       | १८       | 180        | ३१॥        | ١ 4          |
| 8   |           | 30 2    | 11 .          | ₹ १           | <b>ξ</b> 1  | 34   | ५२                    | ११।          | <b>ર</b> રા | ६१           | 88       | १७       | ₹0         | <b>३</b> ३ | ٩            |
|     | Т         | 28 2    |               | 3 8           | ષા          |      |                       |              | ३२॥         | ५॥           | 80       | ₹        | १०         | ₹४         | ঙ            |
| ,   |           | 1       | 1             | 3011          | 3111        |      |                       |              | 3 31        | ¥11          | ₹८       | ५६       | १०         | 3 311      | ا د          |
|     | ા         | २८ २    |               | 2611          | 1 11        |      |                       | 20           | ₹ ₹         | रा॥          | 36       | ₹        | 311        | ३२॥        | 5            |
|     | -111-     | २८      | 8 80          | २७            | + ? II      |      | 88                    |              | १२९         | -1-          | ३७       | ą        | ١,         | ₹ १        | १०           |
| 8   | + ₹!!!    | २८ १    | ०१०           | 1 40          | T \ 11      | .[`` |                       |              | ļ           |              | -        |          |            |            | <b> </b> —   |
| _   | 1         |         | _             |               | ¥           | 3 3  | ५०                    | . e          | २६          | 14           | ३७       | २९       | ٩          | २९।        | ११           |
| 8   |           |         | ६१०           | २४।           | ١٩          | 1.   | 80                    | 1            | २७          | 3111         | 30       | 46       | 8          | २६॥        | १२           |
| 8   |           | ₹•      | ७१०           | २२            | 1           |      | 4                     | 1            | 123         | 411          | 1.       | 40       |            | २५॥।       | १३           |
| ₹   |           |         | 0 80          |               | ६।<br>  ५॥। |      |                       | 180          | र रा        | ξ            |          | ٠<br>4 ६ |            | २३।॥       | 2.8          |
|     |           | ३२ ५    |               | २०॥           |             |      |                       | 1 20         | २ र॥        | 4            | 88       |          |            | २३।        | १५           |
|     | ५ ३।      |         | 6 8 5         | २०॥           | 81          |      |                       | 28           | 2 311       | 311          |          | 16       | 1          | २२॥        | १६           |
| 8   | ≒ −ાયા    |         | ८१२           |               | 111         |      |                       |              | २५१         | 1 81         |          | ί.       |            | રધા        | १७           |
|     | ષ રાા     |         | १० १३         | २४            | -111        |      |                       | <b>!</b> ? ? | રખા         | -811         | 83       |          | <b>१</b> २ | २६         | 86           |
| 8   | ۷ ۲       |         | ু ০   १३      |               | ₹1          |      |                       | . ૧૨         | 2511        | 310          |          | ٧٤       |            | २८         | १९           |
| 8   | ડ દા      |         | ११ १३         |               |             | 1 -  |                       | 183          | 3 8         | ا بٰ™        |          | 4,5      |            | <b>३</b> २ | २०           |
| 5   | ं जा      | 3 2 1   | <b>२</b>   १३ | ॥ २९॥         | દા          | 13.5 | 8 <                   | 1            | -           | .l`.         | Ţ,       |          | <u> </u>   |            | <u> </u>     |
| -   | -         | -       | -             | -             | 1           | 1.   |                       | 9 9 1        | ાફરા        | ξı           | L.       | ५९       | ١,,        | 3 3        | रश           |
|     | १ १ ६॥    | ३०      | २३∣१३         |               | ६।          |      |                       | 2 8          | 3 2111      | 1            | 1        | **       |            | ₹¥11       | २२           |
|     | ≀ર ૪ાા    | २९      | ४१२           |               | ξ           | 1.   |                       | 280          | २७          | YII          |          | ₹ 3      |            | ₹४         | २३           |
| •   | ≀३ १॥     |         | 8 8 8         |               | 311         |      |                       |              | 13 2        | 1 3          |          | 84       |            | इरा॥       | 24           |
|     | ર¥ +ા     |         | 86 30         |               |             | 1.   | २२ <sup>१</sup><br>२२ | ` '          | 2 2111      | 1 '          | • -      | 2.8      | 1          | ₹ ₹   1    | રેષ          |
|     | २५ ३      |         | ५७ १०         |               | +१॥         |      | १५<br>२४              |              | ।। २७।      | 3111         | 1.       | 2 8      | :          | २९         | २६           |
|     | २६ ५।     |         | ३२ १९         |               | ¥           |      |                       | 1            | 115811      | 4,"          | 1.       | ₹2       | 1          | 201        | २७           |
|     | २७ ७।     |         | ४२ १:         |               | 411         |      | ₹ <b>₹</b>            | -)           | ।। २३॥।     |              | 1.       | 80       | 1 -        | २५         | २८           |
|     | २८ ७।     | 11  ३ શ | १२            | .   २१        | ١٥          |      | 4 ¥                   | رای          | 2 511       | 16           | 1.       | 45       | 1 -        | २५         | २९           |
|     | २९ ६      |         | ४५ १          |               | ξ11         | 3    |                       | ٩١٤٥         |             | 431          | 1,5      |          |            | 2311       | ₹0           |
|     | ३० ३।     | ₹₹      | 46 8          | रा। २०॥       | Yll         | 141  | 3 3                   | • 1          | 1           | 1 ,,,,       | <u> </u> | <u> </u> |            |            |              |

## ज्योतिपशिक्षणकम—शुद्धपंचांग सुधन.

## कोष्टकः ५. शताल्पांक पराख्याः

| शतास्याकाः |            | •        |              |              | ३०    |              |          | ६०    |       |       | 80    |       | शतात्पाकाः |
|------------|------------|----------|--------------|--------------|-------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| die:       | ति.        | न.       | यो.          | ति.          | न.    | यो.          | वि.      | न.    | यो.   | वि.   | न.    | यो.   | 1          |
| 14         | पलानि      | पलानि    | पलानि        | पलानि        | पलानि | पलानि        | पलानि    | पलानि | पलानि | पलानि | पलानि | पलानि | 12         |
|            |            | <u> </u> | 1            | Ī            | Ī     |              | 1        |       |       | ĺ     | 1     |       | Ĺ          |
| ۰          | ξo         | ξ.       | ξo           | ٧٥           | ४२    | ٧₹           | ९१       | 28    | 20    | २९    | 3 8   | 33    |            |
| १          | દ્ધ        | ६५       | ६३           | ३८           | ३९    | 80           | ९२       | ९१    | 28    | ₹.    | 1 3 3 | ३५    | 1          |
| ٠<br>٦     | ६७         | ६७       | ६६           | ३४           | ३६    | ₹७           | ९३       | 9.8   | 68    | ३२    | ₹8    | ३६    | २          |
| ₹          | ৬३         | ৬१       | 190          | ३२           | ₹४    | <b>‡</b> Ę   | ९३       | ९१    | 63    | ₹8    | ३६    | ३७    | ३          |
| ν.         | હ દ્       | ७४       | ७३           | ३१           | 33    | ३५           | ९३       | 98    | 68    | ३७    | 36    | 80    | ٧          |
| 4          |            | 50       | ७७           | २९           | 3 8   | 33           | 9.8      | 28    | 20    | 80    | ४२    | ४३    | ١٩         |
| Ę          |            | ८२       | 60           | २८           | २९    | 3 8          | 80       | ८७    | 24    | 88    | ४६    | ४७    | ٤          |
| · ·        | ८६         | 68       | 68           | २७           | २९    | ₹ १          | 66       | ८६    | 83    | ४७    | 88    | ५०    | b          |
| ٠,         | 22         | ८६       | 68           | २७           | २९    | ३१           | ८६       | 28    | 63    | ५२    | ५३    | 48    | ٤ ا        |
| •          |            | 20       | 64           | २७           | २९    | ३१           | ٤٤       | ८१    | 60    | ५६    | 44    | ५७    | ١ ٩        |
| ۶,         | 88         | 1 68     | 60           | २९           | 3.8   | 1 3 3        | ٥٥       | ১৩    | ৬৬    | ξo    | ६०    | ६०    | १०         |
| _          | ļ <i>-</i> | ├——      | <del> </del> | <del>-</del> |       | <del> </del> | <u> </u> | ·     |       |       |       |       | -          |
| 8 :        | ९२         | 88       | ८९           | ३०           | 33    | ३५           | ७६       | ७५    | ৬३    |       |       |       | ११         |
| 8 :        | १ ९३       | 18       | 28           | ३२           | 38    | 3 ξ          | ৬३       | ७२    | 100   | 1     |       |       | १२         |
| ₹ :        | ११         | 3.5      | ८९           | ३४           | ३६    | ३७           | ६८       | ६७    | ६६    |       | í     | 1     | १३         |
| ٤,         | ४ ९३       | 35       | ८९           | ३७           | ३८    | 80           | ६४       | ξ¥    | ६३    | İ     |       |       | १४         |
| ₹ '        |            | 28       | 20           | 80           | ४२    | ४३           | ६०       | ६०    | ६०    |       |       |       | १५         |
| \$.        | ६ ९०       | 60       | 64           | 188          | ४६    | 80           | 44       | ५६    | 40    | 1     |       |       | १६         |
| 8          |            | 64       | 68           | ४७           | 88    | 40           | 43       | ५३    | ५४    | i     |       |       | १७         |
| 8          |            | 68       | <b>८</b> ३   | ५२           | ५३    | 48           | 80       | 86    | ५०    |       |       |       | 25         |
| ?          |            | 1 68     | 100          | ५६           | ા ધ્  | ५७           | 88       | 84    | 80    | 1     |       |       | \$5        |
| ₹          | ۰۱ ۲۰      | 96       | 99           | ٤٠           | ६०    | ६०           | ٧°       | ४२    | ¥₹    | i     |       | - 1   | २०         |
| -<br>२     | १ ७६       | ७५       | 93           | ξų           | ६५    | <b>Ę</b> ₹   | ₹८       | 38    | ¥0    |       |       |       | २१         |
| રે         |            |          | 00           | ६७           | Ęu    | ξξ.          | ₹¥       | ३६    | ₹७    |       |       |       | २२         |
| ÷          |            |          | ६६           | ७३           | ७१    | 100          | 1 3 2    | ₹¥    | 30    |       |       |       | ₹ ₹        |
|            | 8 68       |          | <b>ξ</b> 3   | ७६           | 108   | ७३           | 1 33     | 1 3 3 | 34    |       |       | 1     | २४         |
|            | 4 80       |          | ₹0           | 20           | 02    | ७६           | २९       | 3.8   | 33    |       |       |       | २५         |
|            | ६ ५५       | 4 દ      | ५७           | 63           | ८२    | 1 60         | २८       | २९    | 3 ?   |       |       | - 1   | २६         |
|            | ७ ५३       | ५३       | 48           | ८६           | 64    | 1 43         | २७       | २९    | 3.8   |       |       |       | २७         |
|            | 2 84       | 1 40     | 140          | 1 66         | ८६    | ć٧           | २७       | २९    | 3.5   |       |       |       | २८         |
|            | 12 81      |          |              |              | ৫৩    | 164          | २७       | २९    | ₹?    |       |       |       | ₹\$        |
| 3          | 10 Y       | , ४२     | ¥3           | 1.5          | ٠,٢   | 1 60         | २९       | 3.5   | 33    |       |       |       | ₹•         |

## कोष्टकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्टकः

| को. |            |    | 1   | ₹      | ३    | ٧   | 4   | Ę   | 9   | ۷   | 9   | ١ ٢ ٥ | ११ | १२  | १३  | १४ | १५  | १६          | १७   | 120 | १९  | २० |
|-----|------------|----|-----|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|-----|----|-----|-------------|------|-----|-----|----|
|     | বা.        | 0  | \$  | 2      | 3    | ¥   | 4   | Ę   |     | ١٤  | 1 3 | 3     | 8  | 4   | ξ   |    | 1 8 | 1           |      | 18  | 4   | Íξ |
| ति. | ਧ.         | 58 | २३  | २२     | २१   | ₹.  | १९  | 96  | १७  | ۶ξ  | १५  | 18    | १३ | ! २ | ११  | 20 | 9   | 6           | ีเอ  |     | ۱ 4 | 8  |
|     | ч.         | १२ | १५  | १७     | १९   | २१  | २२  | २४  | 3 € | २६  | २७  | २८    | şо | 3 8 | ३१  | ३० | ३२  | 3 ?         | १९   | 20  | 20  | २६ |
|     | वा.        | 0  | ?   | ર      | ३    | ٧   | 4   | Ę   | ٥   | ٩   | 3   | ₹     | ¥  | 4   | Ę   | 0  | १   | 7           | 3    | 8   | 4   | ξ  |
| સ.  | <b>되</b> , | 18 | 24  | १६     | १६   | १७  | १८  | १९  | १९  | २०  | २१  | २१    | २२ | २३  | २४  | २४ | २५  | २६          | २६   | २७  | 26  | २९ |
|     | ч.         | γı | ३०] | १३     | ષ્ ષ | 30  | २ १ | ß   | ૪૬  | २९  | ११  | ५४    | ३६ | १९  | ١ ٦ | ૪५ | २६  | ٩           | ५२   | ₹४  | १७  | ۰  |
|     | वा.        | 0  | ?   |        |      | ₹   |     | 4   | Ę   | ٥   | 2   | ₹     | ₹, | ¥   | 4   | Ę  | ٥   | १           | 2    | ş   | ٧   | ¥  |
| यो. | घ.         | Ę  | ₹   | ٠, ٩ ' | 4 8  | 4 २ | 48  | ४५  | ४२  | ₹८' | ३५  | ३१    | २८ | 28  | ₹?  | १७ | १४  | ٥ ٩         | ષ્ઠ  | 8   |     | 40 |
| ]   | ٧.         | ४१ | ११  | ٤٤     | १२   | ४३  | १३  | 88, | १६  | ३७  | १९  | 86    | १८ | ५०  | ₹ ₹ | 44 | २६∣ | <b>ધ્</b> હ | اد 🗧 | 2   | ₹8  | b  |

#### कोएकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोएकः

|     |      | _  |     | 7*1 | 07  |    | <u>.                                    </u> | -  | 4-7 | 40.0 |       |      | _      |            |     | 0  | 700 | _  |     |              | _   |       |
|-----|------|----|-----|-----|-----|----|----------------------------------------------|----|-----|------|-------|------|--------|------------|-----|----|-----|----|-----|--------------|-----|-------|
| को. |      | 20 | २१  | २२  | २३  | २४ | २५                                           | २६ | २७  | २८   | اءِ ج | 13 e | <br> 3 | ं३२        | 3 3 | 3. | 134 | ३६ | ३७  | 120          | 38  | 80    |
| -   | वा.  | ٤  | 0   | 1   | 1 2 | 1  | ą                                            | 18 | 4   | Ę    |       | 1    | 1      | <b>{</b> } | ٧   | 4  | ٤   | 0  | 1   | 1 7          | 3   | ٧     |
| ति. | ਬ.   | 18 | 1   | २   | [ ₹ | 0  | ५९                                           | 40 | ५७  | ५६   | 44    | ५४   | ५३     | ५२         | ५१  | 40 | 80  | 80 | 139 | ४५           | 88  | 83    |
|     | ч.   | २६ | २७  | २५  | २५  | २४ | २२                                           | २१ | १७  | १५   | ∤१३   | ११   | 1      | Ę          | 3   | ξ. | 40  | 48 | ५२  | 86           | 88  | 80    |
|     | वा.  | E  | 0   | 1   | 1   | ₹  | V                                            | 4  | Ę   |      | 1 8   | 1 2  | 1 3    | 1          | 4   | ٤  | 0   | 1  | 2   | 1 3          | ٧   | 4     |
| ન.  | ч.   | २९ | २९  | ₹ 0 | ३१  | ३२ | ३२                                           | ३३ | ∣३४ | ₹8   | ३५    | ३६   | ३६     | ३७         | ₹८  | ₹6 | ₹ 8 | 80 | 81  | ४१           | ४२  | ४३    |
|     | ч.   |    | ४२  | २५  | ۶,  | ۰  | ٧₹                                           | २४ | v   | ४९   | २९    | 3    | ४६     | २९         | ११  | ५४ | ३६  | १८ | 3   | ४३           | २६  | 8     |
|     | वा.  | 8  | 4   | ξ   |     | ,  | ₹                                            | 3  | ¥   | 4    | Ę     |      | ٤      | 3          | ર   | ٧  | 4   | Ę  | Ę   | 0,           | 3   | ર     |
| यो. | ี ย. | ६७ | ५३  | ५०  | ૪૬  | ٤٦ | ३९                                           | ३६ | ३२  | २९   | २६    | २२   | १९     | १५         | १२  | 6  | 4   | 8  | 40  | ५५           | 4 8 | 86    |
|     | ч.   | 9  | ₹ ९ | १२  | ४६  | १८ | ६ १                                          | २५ | ५८  | ३०   | 3     | ३५   | ٥      | ४३         | १५  | ४९ | २३  | ५६ | २९  | _ <b>३</b> : | ₹છ  | \$ \$ |
|     |      |    |     |     |     |    |                                              |    |     |      |       |      |        | _          | _   |    |     |    |     |              |     | _     |

#### कोष्ठकः ६. तिथि अत्रयोगाणां वारादिकोष्टकः

|       |                 |    |    |    |     |     |                  |       |    |    |        |     |      |       | _               | _    | _    | _     | _        | _   |               |                 |
|-------|-----------------|----|----|----|-----|-----|------------------|-------|----|----|--------|-----|------|-------|-----------------|------|------|-------|----------|-----|---------------|-----------------|
| को.   |                 | 80 | ४१ | 83 | 8.3 | 88  | ૪૫               | ४६    | ४७ | 80 | ا<br>آ | ١,  | ٠,   | وأدرة | રૃષ             | إلرك | ių e | ر بر: | <b>.</b> | 40  | 49            | 50              |
| ति,   |                 |    | ४२ | 88 | 80  |     | <sup>ا</sup> ع د | ેરૂ હ | ३६ | ३७ | 3 8    | 3 9 | 3 1  | tj₹¢  | 2 e             | 20   | ₹1   |       | হ্       | 28  |               |                 |
| ন. ∤ং | या.<br>घ.<br>प. |    |    |    |     |     | ४६               | ૪૭    |    | 86 | ४९     |     |      | ષ ર   | ٧<br>٩ <b>٩</b> | ५२   | ધ ર  | 4.8   | باب      | ષ ધ | ધ્દ           | 40              |
| यो. १ | या.<br>घ.<br>प. |    | 88 |    | ३७  | ર્૪ | 3 8              | २७    |    | २० | ₹ 19   | १३  | ه ۶۱ | y 19  | १<br>३<br>४४    |      |      |       | 40       |     | ६<br>४३<br>१८ | ٥<br>۽ و<br>د ې |

### ज्योतिपशिक्षणक्रम—शुद्धपंचांगसाधन.

## कोष्टकः ६. तिथिनक्षत्रायोगाणां वारादिकोष्टकः

| को. |      | Ę   | 1  | ₹ १ | ξ  | ર  | Ę   | ₹ | Ę۶ | 3  | ١,  | Ę  | Ę  | Ę  | أ٠  | Ę ( | : 8 | ? | , و | 3   | ७ १ | g  | २  | હ   | وا | 8 | 9   | e l | Ę  | ૭૭ | 90 | 9               | 3/2   |
|-----|------|-----|----|-----|----|----|-----|---|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|----|-----|----|---|-----|-----|----|----|----|-----------------|-------|
|     | वा.  | T   | İ  | γ   | Ī  | ų  | Γ   | Ę | •  | 1  | 8   | Ī  | ર  | 1  | ₹Ì  | 8   | Ť   | 4 | 8   | į   | o   | ĺ  | श  | R   | į  | ą | 8   | i   | ų  | Ę  | -  | Ī               | 1     |
| ति. | ч.   | २३  | :  | २१  | 1  | 3  | १   | L | १५ | 9  | १६  | 8  | 4  | ٤٠ | 8   | १३  | 1   | ? | ₹ ३ | 1   | १०  | ١. | ۵  | Ŀ   | ı  | Ę | 4   | 1   | 8  | ₹  | 1  | :  :            | ₹ .   |
|     | ч.   | 8   | l  | •   | Ę  | ४  | ૪   | C | 8  | ŀ  | 36  | ₹  | २  | ₹. | 4   | २१  | 18  | ٧ | Ų   | •   | Ş   | ų  | ५' | ४९  | 8  | २ | ₹ ७ | ₹   | ۱, | २२ | १४ | 1               | 3     |
|     | था.  | 1   | 1  | ч   | 1  | Ę  | Ī   | 0 | •  | ŧĵ | ₹   | 1  | ٧  | •  | 1   | 3   | 1   | 0 | 1   | : [ | ₹   | 1  | Ę  | -8  | 1  | 4 | ξ   | ſ   | 0  | १  | 1  | : :             | ١ ا   |
| न.  | ี ย. | 40  | ۰  | 40  | ١  | c  | ٤   | 9 | ٠  | ١, | 0   |    | १  | :  | ર્  | 3   | 1   | ş | 3   | 1   | ٧   | ١. | ķ  | ξ   |    | ঙ | Ü   | 1   | 4  | ٩  | ٩  | 180             | , 8   |
|     | ٧.   | ٤ ۽ | 1  | ५६  | Įą | ષ  | २   | ۰ | 1  | ;  | ४ ३ | 1  | 4  | ١  | sŀ  | ४९  | į   | १ | १४  | ٠ŀ  | ५६  | ₹, | 6  | २ १ |    | ર | κχ  | ₹:  | ξĺ | ঙ  | 40 | ]₹;             | 2 8 1 |
|     | या.  | 1   | Ī  | १   | 1  | ₹  | Г   | ₹ | 2  | 1  | 4   | Г  | ξ  | -  | ۰ĺ  | 8   | Ī   | ₹ | 7   | Ī   | γ   | ,  | R  | 4   | Г  | ξ | •   | Г   | ٤  | ₹  | ₹  | $\lceil \rceil$ | 1     |
| यो. | 됙.   | ₹ 9 | :  | ₹ξ  | ₹  | ₹  | २   | ٩ | ₹₹ | ŀ  | १२  | १  | ۹, | ११ | Ų   | १२  | ı   | ٩ | 4   | ł   | ₹   | 4  | 3  | १५  | 4  | ₹ | 86  | 81  | ٠ŀ | ४२ | ₹८ | ३५              | .[₹ { |
|     | ч.   | 4:  | şŀ | २९  | 1  | ٤  | 3   | ٩ | १६ | ŀ  | 40  | 12 | Ę  | 1  | ١   | ३८  | 18  | ૪ | 88  | 1   | २५  | ١. | श  | ३ ७ | 8  | ર | ४९  | 3   | э¦ | ₹  | 38 | १५              | 43    |
|     |      |     |    |     | ō  | F) | ष्ठ | क | :  | Ę  | , í | ते | શિ | न  | क्ष | 7   | यो  | ग | ण   | İ   | वा  | रा | दि | क   | gí | 4 | :   |     |    |    |    |                 |       |

|     |      |     |     | को         | प्रक | : ६ | . Í | तेशि | नः | श्तर     | गेग | ाणां  | वा  | रार्ग | देव | ोष्ठ | ħ:  |       |    |          |          |     |
|-----|------|-----|-----|------------|------|-----|-----|------|----|----------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|-------|----|----------|----------|-----|
| को. |      | ८०  | ८१  | ८२         | . ا  | ٧٤  | ८५  | ८६   | ८७ | 66       | ८९  | ९०    | ९१  | ९२    | 9:  | 83   | ९६  | ९६    | 30 | 90       | ९९       | 000 |
|     | वा.  | 1 3 | 1   | 1          | 8    | 4   | Ę   | ٥    | १  | 3        | 3   | ¥     | 4   | ξ     | -   | 1 8  | 1 3 | 1 3   | 8  | 4        | <b>ξ</b> | 0   |
| वि. | ч.   |     | 40  | 40         | 4 8  | ५५  | ५४  | 4 રૂ | ५२ | ५१       | 40  | 86    | YU  | γ६    | ४५  | 88   | 83  | ४२    | ४१ | 80       | ३९       | ∤₹७ |
|     | ч.   | 8   | 40  | 4          | 88   | ₹८  | ३२  | २५   | १८ | १०       | ٧   | 40    | ५१  | ४६    | ३९  | ३३   | रि६ | १९    | १४ | <b>ξ</b> |          | ५४  |
|     | था.  | 8   | 1   | ١          | 0    | 1   | 1 3 | ₹    | ٧  | ٩        | Ę   | •     | 8   | ₹     | 1   | 18   | 4   | ا ۶   | 0  | 1 8      | २        | 1   |
| न.  | घ.   | ११  | ११  | १३         | १३   | १४  | १४  | १५   | १६ | १६       | १७  | १८    | १८  | १९    | २०  | ₹१   | २१  | ़ेर २ | २३ | २३       | २४       | २५  |
|     | प.   | १५  | 4,0 | ३९         | २२   | ą   | ४५  | २७   | ۷  | ५१       | ३३  | १६    | 42  | ٧0    | ₹   | ۱ 4  | ४७  | ંર્ ૬ | ११ | 48       | ३६       | १७  |
|     | ्या. | 1 4 | 1   | 1          | ۶ ا  | 1   | 3   | ٧    | 4  | <b>ξ</b> | 0   | 0     | १   | 1 2   | 1   | ٧    | 4   | Įξ    | 0  | 1 8      | २        | ₹   |
| यो. | ี घ. | ₹ १ | 12  | : २'       | √२१  | १८  | १४  | ११   | 2  | ¥        | 8   | ધ્ હ  | ५४  | ५१    | ४७  | 88   | 80  | ३७    | ₹४ | ₹ 0      | २७       | २४  |
|     | ч.   | 4=  | 13  | <u>!</u> ` | 6/80 | १७  | 4,8 | 88   | Ę  | ४२       | 86  | ધ્ ધ્ | ₹ १ | 6     | 83  | २०   | 4 8 | ३२    | 6  | ४८       | ۶,۶      | •   |
| -   |      |     | _   | _          | _    |     | _   | _    |    |          |     |       |     | _     |     |      | _   |       |    |          | _        | _   |

### कोष्ठकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्ठकः

|     |       |     |      | 411 | 84ા | ٠ ٧ | . " | ure | ।गद | ্সৎ | แข  | 1411   | । भा        | <b>U</b> | <b>લ્પા</b> | 184 | ••  |     |      |     |     |     |
|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------|----------|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| को. |       | 002 | ~ 0~ | 202 | 0   | ٥٠  | 3°  | 00  | 90  | 100 | 000 | °<br>~ | ~<br>~<br>~ | 200      | 200         | 200 | 200 | 800 | 2000 | 288 | 200 | 000 |
|     | वा    |     | 1    | 1 3 | ₹   | 8   | 4   | Ę   |     | ٤   | 1   | [ ₹    | ٧           | 4        | Ę           |     | 8   | 1 2 | 3    | 8   | 4   | Ę   |
| a.  | ี ย.  | ३७  | ३६   | ३५  | १४  | ३३  | ३२  | ₹   | ३०  | २९  | २७  | २६     | २५          | २४       | २३          | २२  | २१  | २०  | १९   | 26  | १७  | १५  |
|     | ₹.    | 48  | 86   | ४१  | 34  | `२८ | २१  | १५  | ११  | ٧   | 4 % | ५३     | 186         | 8.5      | ३६          | ₹•  | २५  | '१५ | १३   | 8   | 3   | ५६  |
|     | या.   | 3   | 8    | ٩   | Ę   |     | ,   | 3   | 3   | 8   | - 4 | ٤      |             | १        | 7           | 3   | 8   | 4   | Ę    |     | 1   | 1 3 |
| न.  |       | २५  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |             |          |             |     |     |     |      |     |     |     |
|     | ч.    | १७  | ५९   | 8   | २४  | Ę   | 86  | २९  | ११  | ५४  | ३५  | १८     | १           | ४३       | २५          | Ę   | ४९  | ३ १ | १३   | १५  | ₹ ८ | २०  |
|     | ] था. | 3   | Y    | 4   | ٤   | 0   | ,   | ર   | 3   | ₹   |     | 4      | ٤           | •        | ş           | ₹   | 3   | 8   | 4    | Ę   | 0   | 1   |
|     |       |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |             |          |             |     |     |     |      |     |     |     |

## कोष्टकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्टकः

| को. |                 | % %<br>%      | 4 5 8                 | 4 5 5               | 4 2 3        | ۶<br>۲<br>۲     | 30              | 8               | 28.5     | 255 | 200            | 3   | 2 3 6           | 833         | 5 3 3         | %<br>%          | 30                    | 200           | 2 30            | 236                   | 8 8 8         | 3%              |
|-----|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----|----------------|-----|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| ति. | या.<br>घ.<br>प. | ६<br>१५<br>५६ | १<br>१४<br>५३         | ۶ ج<br>د ع          | 2 3          | 3<br>2 ?<br>3 ८ | ४<br>१०<br>३४   | ٠,              |          | [ ] | Ę              | 1 - |                 | ४<br>३<br>४ | 9, 9, 9       | ફ<br><b>૧</b> ૭ | ६<br>५ <b>९</b><br>५३ | ه<br>د<br>د د | 4 to            | ۶<br>۲<br>۲<br>۲      | ३<br>५५<br>३९ | , ४<br>५४<br>३५ |
| ন.  | या.<br>घ.<br>ष. | २<br>३९<br>२० | 80                    | 80                  |              | ४२              | ०<br>४२<br>५१   | 2<br>23<br>33   | 8 8      | 88  | ૪૫             |     | ફ<br>૪૭<br>ધ    | γu          | \$ 6<br>\$ 6  | ۶<br>۲<br>۲     | 3<br>૪૬<br><b>૧</b> ૪ | ४<br>५०<br>३६ | ٠, ۶<br>۶ ۶     | ق<br>د<br>د<br>د<br>د | %<br>५२<br>४४ | ૧ ફ             |
| यो. | वा.<br>घ.<br>प. | १<br>१६<br>१  | ۶<br>۲<br>۲<br>۲<br>۲ | ३<br><b>९</b><br>१२ | 8<br>4<br>80 | ا<br>ع<br>ع     | ب<br>د د<br>د د | ڳ<br>ڊ د<br>3 ع | ه<br>د ت |     | ટ<br>જુદ<br>૧૭ | - 1 | 3 o<br>3 C<br>8 | - 1         | ا<br>ع ج<br>ا | ર<br>૨૮<br>૧૯   | 88<br>5<br>5          | ર<br>૨१<br>૨૪ | ر م<br>6 م<br>6 | ४<br>१४<br>३२         | ب<br>و ب<br>و | ٤<br>٥<br>٧٥    |

#### कोएकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोएकः

|     |                 |               |                  | 411           | 0                 | -                | ٠             |                | • • •        |      |                  |    |        |               | • • • |                    |                |              |             |         |              |                |
|-----|-----------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|------|------------------|----|--------|---------------|-------|--------------------|----------------|--------------|-------------|---------|--------------|----------------|
| को. |                 | مر            | 2 % 2            | 200           | %<br>%            | ><br>><br>><br>~ | بو<br>م<br>م  | 10°<br>>0<br>~ | او<br>«<br>« | 28.2 | 200              | 3, | 3'     | 35            | 3     | کر<br>ج<br>م       | سو<br>سو<br>سو | 35           | 25          | 2,2     | 200          | 880            |
| ਰਿ. | या.<br>ध.<br>प. | ४<br>५४<br>३५ | ५<br>५३<br>३३    | ६<br>५२<br>३१ | ر<br>در ۶<br>۲ ده | ۶<br>دره<br>۲    | ۶<br>۲۹<br>۲۶ | र<br>४८<br>२२  |              | ४६   | ٤<br>٧<br>٢<br>٤ |    |        | २<br>४२<br>१३ | 1     | \$ 0<br>\$ 0<br>\$ |                | ₹<br>₹८<br>९ | ₹<br>9      |         | ₹<br>₹4<br>८ | \$<br>\$<br>\$ |
| न.  | वा<br>घ.<br>प.  | १<br>५३<br>२६ | ۶<br>५४<br>۷     | २<br>५४<br>५१ | ४<br>५५<br>३३     | ب<br>د و<br>و ب  | ६<br>५६<br>५७ | 40             | 1 1          | 48   | ५९               |    | ?      | \$            | 1     | ۶<br>۲<br>۲        | 3,             | ४<br>४<br>४५ | ب<br>د<br>د | **      | 6<br>4<br>8  | १<br>७<br>३६   |
| यो. | वा.<br>घ.<br>प. | ۶<br>و<br>۲۰  | ٥<br>٢<br>٢<br>٢ | ?             | ર<br>૧૭<br>૨૬     | 48               |               | ४७             | 83           |      |                  |    | ٠<br>۲ |               | २३    | १९                 | ६<br>१६<br>१०  | \$ ?<br>8 ?  | 2<br>9<br>9 | ર<br>ધ્ | भ<br>भ       | ३<br>५८<br>५१  |

#### कोएकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्टकः

|     |     |                  |          | *** | 0.  |                                                                                             |                    | ٠.         | • • •        | · ·        |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |
|-----|-----|------------------|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| को. |     | 0<br>0<br>0<br>0 | ۵.<br>۵. | 30  | 800 | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | 9°<br>180°<br>180° | 137<br>137 | مر<br>ش<br>ق | 282        | 87<br>87<br>87 | 9   | 200 | 808 | 200 | 20% | 200 | 808 | 200 | 20% | 8000        | 3   |
|     | वा. | 1 3              | 8        | 4   | Ę   | -                                                                                           | 1 8                | 1 3        | ₹            | ¥          | 4              | Ę   | 0   | 1   | ; २ | 1 3 | 8   | 4   | Ę   | 10  | *           | र   |
| ₫.  | घ.  | 34               | ₹ ₹      | ३२  | ₹ १ | ३०                                                                                          | २९                 | २८         | २७           | २६         | २५             | २४  | २३  | २२  | २१  | २०  | १९  | १८  | ₹ ७ | ₹ € | १५          | 18  |
|     | ч.  | ١ ٩              | 6        | ٩,  | 9   | १०                                                                                          | ? ?                | ११         | ₹₹           | १४         | १६             | १७  | 15  | २२  | २४  | २७  | ₹ • | ₹४  | ३६  | ३९  | ४२          | XX. |
|     | या. | 1                | 7        | ₹   | 8   | 4                                                                                           | દ્                 |            | - 8          | ٦,         | ₹              | ¥   | ١   | ٤   | ۰   | ₹   | ₹   | Ιą  | 8   | 4   | <b>ે</b> દ્ |     |
| ন.  | ਬ.  | b                | 6        | ٠,  | 9   | १०                                                                                          | ₹₹                 | 2 \$       | १२           | <b>?</b> ₹ | <b>१</b> ४     | १४  | १५  | १६  | १६  | १७  | 16  | ११  | १९  | २०  | ₹ ₹         | २१  |
|     | िष. | ३६               | '१९      | 1   | ४५  | १२६                                                                                         | •                  | ५२         | રે ધ         | १८         | ₹              | 88  | २७  | १०  | 4 2 | ३५  | 12  | 1   | ¥۶  | २६  | 9           | 42  |
|     | वा. | 3                |          |     | Ę   |                                                                                             |                    |            |              |            |                |     |     |     |     |     |     |     |     | ६   |             | ₹   |
| यो. | 힉.  | 40               | لو لو    | ५१  | 86  | ४५                                                                                          | ¥٤                 | 136        | ₹४           | 3 2        | २७             | २४  | २०  | १७  | १३  | 20  | Ę   | ₹   | ५९  | ५६  | ५२          | 45  |
|     | ĺq. | 48               | 22       | ધ્લ | 28  | र                                                                                           | 38                 | , ξ        | 36           | 3          | 88             | ۶ ۶ | ४३  | ۶ ۽ | 88  | १६  | * 3 | ₹∘  | ५१  | २२  | ५२          | ₹₹  |

## कोष्ठकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्ठकः

|            |                 |                 |                       |                                          |                                          |                      |                  |                                                                                               |               |                                 |                             |                                                          |                                       |                                                                                                      |               | -                    |                                       |                 | _             |                                                                                                   |                                                          |                      |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| को.        |                 | 02%             | 222                   | 22                                       | 223                                      | 222                  | y<br>2 ℃         | \$ 2<br>\$ 2                                                                                  | 250           | 222                             | 122                         | 000                                                      | 200                                   | 200                                                                                                  | 6°            | ><br>~               | 3°<br>8°                              | 500             | 2000          | 200                                                                                               | 8                                                        | 300                  |
| ति.        | धा.<br>घ.<br>प. | १४<br>१४        | 1                     | १२                                       | १<br>११<br>५६                            | ११                   | ٥<br>٩ ه<br>در   | १<br>९<br>१०                                                                                  | 2             | ี่ย                             | _                           | ų                                                        | 8                                     | 3<br>3 <b>9</b>                                                                                      | े<br>२<br>४४  | २<br>१<br>५०         | 1 1                                   | 8 0             | ı             | 4<br>42<br>8 <b>8</b>                                                                             | ૡૡ                                                       | ०<br>५६<br>२९        |
| न.         | वा.<br>घ.<br>प. | ٥<br>२ १<br>५ २ | ٠.                    | २<br>२३<br>१९                            | ३<br>२३<br>२                             | २४                   | ب<br>ب<br>ب<br>ب | २६                                                                                            | २<br>६<br>५३  |                                 | 1 1                         | ۶<br>۲<br>۲                                              |                                       | ધ્<br>3 છ<br>૨ ષ્                                                                                    | ६<br>३१<br>१३ | ०<br>३१<br>३५        | १<br>३२<br>३८                         | २<br>३३<br>२१   | ३<br>३४<br>५  | ४<br>३४<br>३८                                                                                     | Ι.                                                       | ६<br>३६<br>१५        |
| यो.        | चा.<br>घ.<br>प. | 1 7             | ४५                    | ३<br>४२<br>२२                            | 1 -                                      |                      |                  |                                                                                               | १<br>२४<br>५३ | २ १                             |                             | १४                                                       |                                       | ۶<br>و<br>۲:                                                                                         | ३<br>१<br>७४  |                      | १<br>५६<br>४३                         | • 1             | ३<br>४९<br>४२ | ४<br>४६<br>१०                                                                                     |                                                          | ह<br>३ <b>९</b><br>९ |
|            |                 |                 |                       |                                          |                                          |                      |                  |                                                                                               |               |                                 |                             |                                                          |                                       |                                                                                                      |               |                      |                                       |                 |               |                                                                                                   |                                                          |                      |
|            |                 |                 |                       | को।                                      | पुक                                      | : 8                  | . í              | तेशि                                                                                          | यनध           | व्रत्र                          | ोग                          | ग्गां                                                    | वा                                    | सादि                                                                                                 | को            | प्रक                 | :                                     |                 |               |                                                                                                   |                                                          |                      |
| को.        |                 | 300             | 200                   | को।                                      | युक<br>०                                 | ۶۵٪                  | 3                | तेशि                                                                                          | 9             | 20                              | %                           | <u>،</u>                                                 | ~                                     | ا <u>~</u>                                                                                           | m             | >                    | ارد                                   | 300             | 2 %           | 2%2                                                                                               | 286                                                      | ५५०                  |
| को.<br>ति. | बा.<br>घ.<br>प. | 0 5 5           | ٠<br>٥<br>٢           | २<br>२<br>५४                             | २०४<br>इ                                 | % o %                | 3                | ج<br>م<br>م                                                                                   | 9             | 305                             | ٥°<br>٢<br>٧                | 3 80                                                     | ~                                     | ه<br>ه<br>ا<br>ا                                                                                     | m             | 0                    | 2 2 2                                 | 2               | 2 2 3         | 2%<br>8<br>12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13 | \$ 2 4 0 P                                               | ~                    |
|            | 되.              | 0 5 5           | २०२<br>१५<br>१५<br>१६ | 20 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | स् १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | १०<br>१२<br>१८<br>३९ | ५०% ५ ५ ६        | ۵ ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا | 902 0 50      | 2<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | ٥°<br>٢<br>٢<br>٢<br>٢<br>٢ | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ۵ کرد<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا | 8 8 8 V V     | کې<br>کې<br>کې<br>کې | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2<br>(8)<br>(8) | * P C         | 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                           | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | <u>६</u><br>३९       |

| 1   | ٧.  | ९ ३ | ঙ    | ٤ :   | ₹ ₹ | 0   | १७६   | 181 | २श    | ४८    | १६   | ४२   | १०   | ₹ξ  | ₹     | २९   | 144 | '२१   | ४४    | 1 4 | 88  | <u>ξ</u> |
|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|------|------|------|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-----|----------|
|     |     |     | ē    | प्रति | कः  | ξ.  | ति    | थिः | 1क्षः | त्रयो | गा   | गां  | वार  | ादि | को    | प्रक | :   |       |       |     |     |          |
| को. |     | 220 | 228  | 225   | 223 | 228 | २ २ ५ | ररह | २२७   | 386   | १२९  | 330  | 23.8 | 232 | 5 3 3 | 888  | २३५ | र ३ ह | 3 3 6 | 336 | 238 | ري       |
|     | वा. | Ę   |      | 1 8   | िर  | ₹   | 8     | 4   | Ę     | 0     | 1 8  | 1 3  | 1 3  | 8   | ١ ५   | ξ    | ه ا | 1 8   | २     | ₹   | 8   | 4        |
| ति. | घ.  | ₹ ९ | 30   | ₹ ७   | ३६  | ३६  | ३५    | ३४  | ₹     | ३२    | ३२   | ३१   | ३०   | २९  | २८    | २८   | २७  | २६    | २५    | २४  | २४  | २३       |
|     | q.  | २३  | `₹ & | 88    | 48  | 4   | १६    | २७  | ३९    | 40    | २    | १३   | २५   | ¹₹८ | ५०    | १    | '१३ | २६    | ₹ ७   | ४९  | ₹   | ११       |
|     | वा. | ų   | િફ   | ه ا   | 1   | २   | 3     | ٧   | 4     | ફ     |      | १    | 7    | 1 3 | 4     | Ę    | ٥   | 1     | २     | ₹   | ٧   | 4        |
| न.  | ઘ.  | 140 | 4 3  | اه ۶  | ५२  | ५३  | 48    | ५५  | ५५    | ५६    | ६७   | ५७   | 40   | 49  |       | ۰    | 8   | 1 2   | ₹     | ₹   | ¥   | 4        |
|     | ٧.  | ४२  | २५   | 9     | ५२  | ₹ ६ | २०    | ٧   | ४७    | '३१   | १५   | ધ્ હ | Υį   | २५  | 6     | ५२   | ३६  | १९    | ₹.    | ४६  | ₹ 0 | १४       |
|     | वा. | 8   | 4    | ١     |     | . 8 | ?     | 3   | 8     | 8     | 4    | Ę    |      | 1   | 1 3   | ą    | 8   | 4     | Ę     | ٥   | ₹   | ₹        |
| यो. | घ.  | २८  | २४   | १ ०   | १७  | '۶₹ | १०    | Ę   | ₹     | ५९    | ધ્   | ५२   | 86   | ४५  | ४१    | ३७   | ₹४  | ३०    | २७    | २३  | २०  | १६       |
|     | ч.  | Įξ  | ३२   | 40    | 122 | 86  | १३    | १९  | ٩     | ₹ १   | '4 હ | २२   | ४६   | १०  | ३५    | ५९   | २४  | ४६    | ₹∘    | १६  | 0   | २४       |

## कोष्ठकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्ठकः

| को. | -         | 380 | 388 | 385 | 383 | 888 | 3'<br>% | 288 | 286  | 388  | 388        | 240    | ره<br>ا<br>ارو | 3,45 | 3.  | ار<br>او<br>ا | مو<br>مو<br>الا | 100<br>100 | 27.6 | 346 | 12 | 280 |
|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|------|------|------------|--------|----------------|------|-----|---------------|-----------------|------------|------|-----|----|-----|
|     | चा,       | 4   | Ę   | 0   | 8   | 2   | 3       | Y   | 4    | _£   |            | 1      | 1              | 3    | 18  | 4             | Ę               | 0          | 1 8  | २   | Ę  | 8   |
| ਰਿ. | ਬ,        | ₹₹  | २ २ | २१  | २०  | ₹0  | १९      | १८  | 8 19 | 18 5 | ₹ €        | ) ફ ધ્ | ነዩሄ            | 183  | ોરર | ! ૧૨          | ११              | 80         | १०   | 3   | 6  | ט   |
|     | ₹.        | 2 8 | २५  | ३९  | ५१  | ١,  | ₹ ८     | ₹१  | YY   | 40   | १२         | '२६    | ₹९             | 4 ર  | ļų  | ' २ ९         | ₹₹              | 86         | 0    | १४  | ₹a | 84  |
|     | বা.       | 9   |     | 0   | १   | 2   | 3       | ¥   | 4    | Ę    |            | 8      | 7              | 1 3  | ×   | ે             | Ę               | 0          | १    | ` २ | ₹  | ٧   |
| न.  | ਬ.        | 4   | 4   | Ę   | ৬   | 6   | C       | ١ ٩ | १०   | ११   | ११         | १२     | १३             | १३   | १४  | १५            | १६              | <b>१</b> ६ | १७   | १८  | १९ | १९  |
|     | <b>q.</b> | 8 Y | ५ ७ | ४०  | २५  | b   | ५ ર     | ३५  | १९   | Ę    | ४६         | şo     | १४             | 42   | ४२  | হ্ৎ           | 8               | ५३         | ३७   | २०  | ٧  | ٧८  |
|     | वा.       | 1 9 | ₹   | ¥   | 4   | Ę   | Ę       | 0   | \$   | 7    | 3          | 8      | 4              | Ę    | 0   | \$            | ₹               | 3          | ¥    | 4   | Ę  | 0   |
| यो. | 되.        | १६  | १२  | ٩   | ų   |     |         |     |      |      |            |        |                |      |     |               |                 |            |      |     |    |     |
|     | ٧.        | 28  | ४७  | १२  | ₹ξ  |     | २४      | १७  | ?    | ₹₹   | <b>ં</b> હ | १९     | ĸ₹             | ড    | ₹ 0 | ५२            | १५              | ३९         | ₹    | ₹४, | 8  | ŧο  |

#### कोष्ठकः ६. निधिनक्षत्रयोगाणां वाराविकोष्ठकः

|     |           |     |     | 411            | ક વા | ٠,  | • • | 411       | 171 | ia. | 111 |     |     |              | 94       | 481       |                |        |         |     |      |         |
|-----|-----------|-----|-----|----------------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|----------|-----------|----------------|--------|---------|-----|------|---------|
| को. |           | 250 | 388 | 50<br>50<br>50 | (A)  | 30  | 200 | es,<br>m, | 280 | 200 | 200 | 900 | 300 | 30.5         | 9        | 20%       | 200            | 900    | 2000    | 308 | 30.5 | 300     |
| ति. | था.<br>घ. | 8   | 1 1 | 1 1            | ١,   | 8   |     | ₹         | ?   | ່ ₹ |     | 10  | ५९  | १<br>५८      | ٠<br>4 د | ₹<br>{७   | <b>४</b><br>५६ | ٠<br>4 | ۶<br>48 | 48  | 1    | २<br>५२ |
|     | ्ष.       | 84  | 49  | १३             | 126  | 8.5 | ५६  | १०<br>  ३ |     |     | ٠.  | 10  | _   | <del>,</del> |          | ا<br>ا بر | १७             | -      |         | -   | १६   | 1 3     |
| ন,  | я.<br>ч.  |     |     |                |      |     |     | २४        | ર૪  | २५  | १६  | २७  | २७  | 20           | २९       | २९        | ₹0             | ₹ १    | ३२      |     | ₹ ₹  | ₹४      |
|     | ٩.        | 85  | ३२  | १६             | 48   | 85  | २६  | 80        | 48  | ३७  | 23  | 15  | 88  | 133          | १६       | 98        | ४३             | २७     | ११      | ५०  | ५९   | २३      |
|     | या.       |     | 8   |                | 1 3  | 3   | ¥   | ٩         | Ę   | ٥   | 1 5 | , 5 | ₹   | 1 8          | ١ 4      | Ę         | ۰              | \$     | ₹,      | ર   | ₹    | ¥       |
| यो. | ঘ.        | 8   |     |                |      |     |     |           |     |     |     |     |     |              |          | \$ \$     |                | Ę      | २       | 40  | ५५   | ५१      |
|     | ٩.        | 80  | ₹१  | 44             | १७   | 80  | ?   | २४        | েড  | ٩   | ₹१  | २२  | १४  | ३६           | 1 8      | 24        | ४५             | 4      | २८      | 4 8 | ₹ ₹  | ₹8      |

### कोष्टकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्टकः

| को. |                 | 360      | 358        | 363  | 363     | 364      | 30         | 3 2 4    | 300        | 366      | 3,5      | °        | 2  | 0       | 200      | 300      | 6        | 800     | 200      | 375 | 200 | 000      |
|-----|-----------------|----------|------------|------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----|---------|----------|----------|----------|---------|----------|-----|-----|----------|
| là  | वा.<br>ध.<br>य. |          | ५१         | ا بر | 40      | ٧٩       | ¥4         | צט       | טצ         | γĘ       | 86       | Υ¥       | YY | 85      | ४२       | 8.5      | 80       | 80      | ₹ ९      | `३८ | ₹ છ | ₹ 19     |
| न.  |                 | ₹¥<br>२३ | ₹ <b>५</b> | 34   | ₹<br>₹¥ | ३७<br>१७ | ₹८         | ३८<br>४५ | ₹ <b>९</b> | ४०<br>१३ | ٧٠<br>५६ | ४१<br>३९ | २३ | ४३<br>७ | ¥₹<br>५१ | ४४<br>३४ | ४५<br>१८ | ٧٤<br>١ | ४६<br>४५ | ¥0, | ۶٤  | ४८<br>५६ |
| यो. | वा.<br>ध.<br>ध. |          | 80         | × ×  | 80      | 136      | <b>₹</b> ₹ | 3        | २६         | २२       | १८       | '१५      | ११ | 6       | •        |          | ५७       | ५३      | 89       | ₹ξ  | ४२[ | ₹6       |

# कोष्टकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्टकः

| को. | <br> | 0   | 200 | 80  | er<br>er | ۳<br>م | رد<br>ده | 0     | 300 | 200     | 800 | 0 m | 2 2 | 5 65<br>65 | 8 %<br>8 % | ><br>~<br>~ | 20  | w<br>~ | 9 % | 3 % 6 | 80 | 3 20 |
|-----|------|-----|-----|-----|----------|--------|----------|-------|-----|---------|-----|-----|-----|------------|------------|-------------|-----|--------|-----|-------|----|------|
|     | वा.  | १   | Ť   | ₹   | 8        | 4      | ξ        | 0     | 1   | 1 3     | ₹   | ۲   | ٩   | ξ          | ٥          | १           | २   | 3      | 8   | ١٤    | Ę  | ۰    |
| ति. | घ.   | ३७  | ३६  | ३५  | ₹8       | ₹₹     | 3 3      | ₹ ₹   | ₹ ₹ | १ ३०    | ₹∘  | २९  | २८  | २७         | २६         | २६          | २५  | २४     | २ ३ | २ २   | २१ | २१   |
|     | ч.   | ફ   | १९  | ३१  | ४५       | ( હ    | 80       | ¦ર₹   | ₹ 4 | : 80    | 0   | ११  | ₹₹  | ३५         | ٧Z         | ۰           | ११  | ₹      | ३४  | ४५    | ५७ | ١    |
|     | ৰা.  | २   | 1 3 | 8   | ١ ५      | ١٤     |          | •     |     | ₹  3    |     | ų   |     |            | १          |             |     | ų      | ξ   | ٥     | १  | ₹    |
| न.  | घ.   | 86  | ४९  | ५०  | ५१       | ५१     | ५२       | 43    | ધ્ય | દ્રષ્ટિ | ५५  | ५६  | ५६  | ५७         | 40         | ५९          | ५९  | ٥      | १   | १     | ₹  | 3    |
|     | q.   | ५ ५ | ₹2  | २२  | ષ        | 82     |          | १६    |     | ۶۶)     |     |     |     |            |            |             | ४७  | ३ १    | १४  | ષ છ   | ४१ | ۱۲¥  |
|     | वा.  | २   | ३   | 18  | 4        | ६      | 0        | 1 8   | 1 7 | ₹  \$   | 8   | ې ک | ધ   | ξ          | 0          | १           | २   | 3      | ٧   | ધ     | Ę  | •    |
| यो. | ਬ.   | 36  | ३५  | ₹ १ | २८       | २४     | २०       | ेश ए  | 1 3 | રે      | ξ   | २   | ५९  | ५५         | ५१         | 86          | 88  | 80     | ३७  | ३३    | ₹o | २६   |
|     | ч.   | ५७  | 88  | 80  | 1        | २३     | ४६       | ं १ व | ۱ş) | , ५६    | 186 | 38  | ४   | २६         | ४८         | १०          | ₹4, | 40     | २०  | ४५    | ঙ  | ₹ 0  |

#### कोएक: ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोएक:

|     | i -  |          | -   | _   | _   |       | · · | _        |    | `   | _         | _  |     |     |     |     |          |    | ١,         | 131      | مو ا | 10        |
|-----|------|----------|-----|-----|-----|-------|-----|----------|----|-----|-----------|----|-----|-----|-----|-----|----------|----|------------|----------|------|-----------|
| को. |      | er<br>er | 3   | m   | W.  | w (%) | m   | er<br>er | 3  | 3   | mr<br>(1) | w. | us. | es. | w.  | 120 | m.<br>m. | W. | m-         | 33       | W.   | رد<br>درو |
|     | वा.  | 0        | ٠.  |     |     | ¥     |     |          | ٥  |     |           |    |     | 4   |     |     |          |    |            |          | 4    | ٤         |
| ति. | ਬ.   |          |     |     |     | १७    |     |          |    |     |           |    |     |     |     |     |          |    |            |          |      | ٧         |
|     | ч.   | l o      | १८  | २९  | 80  | 86    | 0   | ११       | २१ | ₹ १ | ४०        | ሄሪ | 42  | 2   | १६  | २५  | ₹४       | ४२ | ५१         | ५९       | Ę    | 58        |
|     | वा.  | 1 2      | 1 3 | 18  | ١   | ١ ६   | 0   | 1        | 1  | 1 3 | ٧         | 4  | ٤   | 0   | ] የ | 7   | ₹        | ٧  | 9          | <b>ξ</b> | 0    | 1         |
| न.  | ี ย. | ₹        | 8   | 8   | 4   | ∣ ξ   | ৩   | ৬        | 1  | 9   | ٠ ९       | १० | ११  | १२  | १२  | १३  | १४       | १४ | १५         | ₹ €      | १७   | १ ७       |
|     | ч.   | २४       | 6   | ५१  | ३५  | १७    | 0   | ४३       | २७ | ११  | ५४        | ₹૭ | २१  | 8   | ४७  | ₹ १ | १३       | ५६ | <b>₹</b> ९ | २२       | ξ    | 88        |
|     | वा.  |          | ١   | 1 3 | 1 3 | 8     | ٩   | ६        | ۰  | 0   | ŧ         | 7  | 3   | , ۶ | ١٩  | ٦   | ٥        | ₹  | ₹          | ₹        | 8    | ٤         |
| यो. | घ.   | २६       | २२  | १९  | १५  |       |     |          |    |     |           |    |     |     |     |     |          |    |            |          |      |           |
|     | q.   | ه ۶ ا    | ५ ३ | १८  | ४१  | 8     | २८  | ५१       | १६ | ३९  | ٧         | २७ | ५०  | ₹ ७ | ٧१  | ₹   | २७       | ५२ | १६         | ४१       | Ę    | ३ २       |

### कोष्ठकः ६. तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादिकोष्ठकः

| को. |      | 200 | 2  |   | ر<br>ج<br>م |   | رم<br>ج<br>م |    | ۶<br>۶     | 1   | 8   | 3 × 8 |     | 9<br>%<br>m | 1  | 2 | ×  |    | 9   |     | o.<br>3'   | 6.7 | , | 3 |    | 36<br>66 |    | ب<br>ص<br>س | 100 | 10° | 1 | 2  | 3   | 1 5 m | : : | 2  |
|-----|------|-----|----|---|-------------|---|--------------|----|------------|-----|-----|-------|-----|-------------|----|---|----|----|-----|-----|------------|-----|---|---|----|----------|----|-------------|-----|-----|---|----|-----|-------|-----|----|
|     | वा.  | ξ   |    | 0 |             | 8 |              | ₹; |            | Į   | 3   | Ι.    | ٤Į  | 4           | ij | ξ | Г  | 0  |     | 8   | 2          | 1   | ₹ |   | ٧  |          | ij | 8           | ij  | 0   | 1 | 8  | :   | ₹ :   | ₹   | ¥  |
| ति∙ | ਬ.   | ¥   | i  | ₹ |             | ₹ |              | 8  | •          | ķ   | 3   | 4     | ١,  | 40          | ŀ١ | ঙ | 4  | ξ  | 4   | d   | 18         | 4   | ₹ | 4 | ₹  | 4        | ۱  | ١,          | h   | ۲,  | b | 3  | 80  | : 81  | s¦e | /ξ |
|     | ч.   | ٤×  | ١  | ₹ | ŧ           | १ | ş            | ď  | ٧Ľ         | ١,  | ₹   | i.    | 0 3 | ξ           | Į١ | ŧ | ₹  | ۰  | २   |     | ₹ १        | ₹   | v | ¥ | ₹  | 8        | ٠ŀ | 1           | 4   | 16  |   | ₹  | ١ ا | 8     | ₹ ₹ | ξ  |
|     | वा.  | - 8 | Ī  | ÷ |             | ą | 1            | 8  | ŧ          | Ū   | ξ   | _     | o¦  | ?           | !  | २ | 1  | ą  | ,   | 4   | 4          | Γ   | Ę | 1 | 0  |          | 12 | ;           | Ī   | ₹   | I | 8  | . 4 | 1 8   | Ī   | •  |
| ন.  | 힉.   | 10  | 1  | ć | 8           | ٩ | १            | ٩  | २ ،        | , ; | ? } | ₹     | ş   | २२          | 2  | 3 | ₹  | 8  | २   | d   | २५         | 12  | Ę | Έ | ٥, | ₹1       | si | 2           | : 3 | 3   | R | ٠, | ₹o  | - ३१  | : ₹ | ₹  |
|     | ٩,   |     | 3  | ą | 8           | Ę | ٤            | ۲  | ٧:         | 3   | 8   | ,     | 3   | ५ 0         | 3  | ₹ | \$ | ٤į | •   | ١ • | ٤,         | २   | ξ |   | ۲, | ५:       | ۶, | 4           | Į,  | 9   | 4 | ٩  | ¥   | २५    | d   | ø  |
|     | ्या. | 1 4 | ,  | ξ |             | 0 | _            | श  | -          | -   | ₹   |       | ₹'  | ¥           | rì | 4 |    | Ę  | •   | •   |            |     | ۶ | _ | ₹  | •        | 4  | 9           | ī   | ξ   | ١ | •  | 1   | 1     | 1   | ŧ  |
| यो. | 띡.   | ₹¥  | Ì٤ |   |             | v |              | ₹  | •          | ŀ   | ξ   | ۴     | ۹۱  | ۲,          | Y  | 4 | ¥  | ۹, | ₹4  | •   | ŧ٩         | ₹   | 8 | ₹ | C  | ₹,       | ď  | ? •         |     | U   | 1 | ₹  | ? 0 |       | J   | ₹  |
|     | ч.   | ₹ ₹ | ŀ  | b | ર           | ₹ | ¥            | ای | <b>?</b> : | ŀ   | Ę   |       | ŧĺ  | २८          | ľ  | 3 | 1  | ٩  | Y S | į   | <b>१</b> २ | _   | v |   | ¥  | ŧ.       | ۰, | , (         | 7   | ?   | Y | ٠, | ? 4 | 1     | : _ | 3  |

# कोष्टकः ६ तिथिनक्षत्रयोगाणां वारादि कोष्टकः

| को. |                 | 0   | w<br>w        | 85<br>85      | 30   | 300           | سو.<br>س<br>س | w  | 9   | 288 | 87° | 900 | 308 | 300 | er<br>9 | 9             | 3°<br>8° | 30 | 99             | 308            | 308          | 300              |
|-----|-----------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------------|----------|----|----------------|----------------|--------------|------------------|
| ति. | वा.<br>घ.<br>प. |     | ४५            | 88            | ४३   | १<br>४२<br>३३ | ४१            | 80 | ₹ ९ | ₹८  | ३७  | ३६  | ₹ 4 | ३४  | ļ       |               |          | 1  |                |                |              |                  |
| ন.  | वा.<br>घ.<br>प. | 1 . | १<br>३२<br>५० | २<br>३३<br>३३ |      |               |               |    |     |     |     | 1   | 1   |     | 1       |               |          |    |                | ,              |              |                  |
| यो. | चा.<br>घ.<br>प. |     | ५९            | ५६            | ५२   | 86            | ४५            | ४१ | ₹2  | ३४  | ₹?  | ર્૭ | ર્૪ | २०  |         | २<br>१३<br>४० | १०       |    | ब्र<br>१२<br>५ | ધ<br>५ ૧<br>₹૪ | ६<br>५६<br>३ | <i>५</i> २<br>३३ |
|     | _               | _   |               | ر ما          | 1    | 1.            | 1             |    | _   | .,  | ~   | _   | _   | _   | _       | -             |          |    | _              | _              |              | _                |
|     |                 | 300 | 2             | 36.2          | 20.3 | 22            | رو<br>۲۵      | 36 | 922 | 328 | 200 | ex. | _   |     | j       | ĺ             |          |    |                |                | _            |                  |
|     |                 | 925 | 328           | 200           | \$28 | ×25           | 328           | 22 | 308 | 2   | 2   | 38  |     |     | -       | <u> </u><br>  |          |    |                |                |              | <del>-</del>     |
|     |                 | 928 | 328           |               |      | m             | m             |    | 222 | m   | ar  | 38  |     |     |         |               |          |    |                |                |              | _                |

#### कोष्टकः ७. तिथियोगानां हारपराख्याः पलानि

|             |     |             |     |    |    |     |             |    | ••• | •  | _        |     | _ |          | •   | •   | •    | _   | `   | ٠.  | `   | ``  |     |            |     | •        |      | •  |     |     |    |     |                                              |     |          |
|-------------|-----|-------------|-----|----|----|-----|-------------|----|-----|----|----------|-----|---|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|----------|------|----|-----|-----|----|-----|----------------------------------------------|-----|----------|
| तिः<br>धनपर |     | 1           |     | ਰਿ |    |     |             |    |     |    |          |     |   |          |     |     | हा   | ₹₹  |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | यो  |    |     |                                              | यो  | गाः      |
| +           | 4   |             | ऋ   | गप | ग  | Ę4  | П           | 0  | Ī   | ī  | 1        |     |   | ٥٠       | ١ ۽ | :[3 | · २  | 18  | 3   | 28  | 18  | •   | 2   | Ę          | و ع | 2        | e la | •  |     |     |    | थाः | 357                                          | 141 | ख्याः    |
|             |     |             | ŀ   | -  |    | -   | Į           |    |     |    |          |     |   | ٩.       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    | -   | ŀ   |    | +   | Γ.                                           | _   | _        |
| ३७१         |     |             | 1,  | -  | ٠, | ,   | أو          | _  | ٠   | ٠. | -        | ٠.  |   | - '      | -   | ÷   | _    | _   | _   | _   |     | -   | _   | - '-       |     | _        | -'-  | _; | 1   |     |    |     | 'n-                                          | -   | _        |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ६१       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     | ļ  |     | i                                            | j   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ξo       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     | 1  |     | ì                                            | j   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ५९       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     | l  |     | ł                                            |     |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | 40       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | 1                                            | ı   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ५७       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     | l  |     | l                                            | 1   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | 4 8      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | ł                                            | -1  |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | 44       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | ł                                            | 1   |          |
| ₹:          | 3   | ₹ 8         | łŧ  | 4  |    | २१  | ş           | ۰  | ঙ   | v  | ٤.       | : ६ | b | ५४       | 8   | 9   | 84   | 8   | ?   | ₹ 9 | ;∤३ | ξ   | 3   | 8          | ₹₹  | 3 4      | 1    | v  |     |     |    |     | l                                            | 1   |          |
| 7 .         | , ₹ | ₹ ₹         | Į٤  | ४९ | :  | २१  | ₹           | ١. | 9   | Ę  | ६६       | 4   | ٩ | ५३       | ٧.  | ď   | R.A  | έ¦γ | 8   | ₹ 6 | : ३ | ų   | ₹:  | ₹ :        | १   | २        | ા    | b  |     |     |    |     | 1                                            | 1   |          |
| २१          | ; ३ | 3 8         | Į٤  | 81 | ,  | २१  | У           | ۰  | U   | Y  | Ę٤       | ષ   | ۷ | ५२       | 81  | ١   | ४३   | ¥   | 0   | ₹७  | ١į  | ٤   | ₹   | 1          | ₹₹  | २९       | ₹    | ξĮ |     |     |    |     |                                              | -   |          |
|             | - - |             | ╌   |    | -  | _   | _           |    | - - | _  | <u> </u> | ╀   | - |          |     | - - |      | ŀ   | -   |     | ┝   | -   | _   | - -        | _   | <u> </u> | ╟    | -1 |     | -   |    | -   | <u> —                                   </u> | - - |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ५१       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | J   |    | - 1 |                                              | 1   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ५०       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | j   |    | - [ |                                              | 1   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             | ١٠ |     |    |          |     |   | ४९       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | ļ   |    | ĺ   |                                              | 1   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | 86       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | 1   |    | J   |                                              | ł   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ४७       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | ł   |    | -   |                                              | ł   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ४६       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     | Ì.  |    | 1   |                                              | L   |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   |          |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | 120                                          |     |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | 88       |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     |                                              |     | ७४<br>६५ |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ४३<br>४२ |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | १२                                           |     |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ४१<br>४१ |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | १६                                           |     |          |
|             | `   |             | ľ   | ٠. |    | `   | -           | Ľ  | Ľ   | _  | ,,       |     | ` |          |     |     |      | Ľ   |     |     | ľ,  | _ _ | ``  | Ľ          | _   |          |      | ľ, | _   | Ľ   | ., | Ľ   |                                              | Ľ   |          |
|             | Ų.  | 8 8 3       | ؞ٳ؞ | 2  |    | 2 : | , 8         | ١. | 124 | 9  | 40       | Ļ   | v | ٧o       | 3 8 |     | \$ 3 | 3   | ٤   | २९  | 21  | ا و | રધ  | Į          | ٧ŀ  | 2 2      | ₹.   | ŀ  | s : | , , | ,  | ٤   | २०                                           | ١,  | ٠3       |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | -<br>३९  |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | २३                                           |     |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | 3.4      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | २६                                           |     |          |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   | ۶ ه      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     | २९                                           |     |          |
| ٧           | 8   | <b>3</b> 0. | 셍   | ?  | 8  | ₹ ? | ξĘ          | ١٠ | 6   | ١, | 84       | الا | • | ३६       | ą:  | 3   | į,   | ₹.  | 6   | २६  | ₹1  | 8   | ₹   | 1          | १ : | ١٠)      | १८   | k  | 40  | 1   | ?  | b   | ३१                                           | ٩ì  | ٤٠,      |
| ų           | 8   | ٩o          | 9   | ?  | ₹  | ₹:  | <b>}</b> (5 | ١٠ | ١   | (0 | 88       | į٤  | 3 | ३५       | ₹ ₹ | शे  | ? \$ | ?   | اوا | २५  | ₹:  | ٩į  | ₹ ₹ | <u>ا</u> ع | श्  | ۱۶:      | १८   | १  | 86  | रि  | ₹  | ۰   | ₹₹                                           | ξ١  | 60       |
|             |     |             |     |    |    |     |             |    |     |    |          |     |   |          |     |     |      |     |     |     |     |     |     |            |     |          |      |    |     |     |    |     |                                              |     |          |

भर् २०६ १२२२२६ ० ४९४२ १२८४ ४१ १८८६ ४४ २३२१२०१९ १७१४६ २३२ ५३३० ५१२१२४० ० ४०४१३७ १३१२०१८५५४४२२२११९१८४४ २३४ ५४३०४ ११९२४ ० ४६४८२४ १३८१४५२२२ १४८१४४ १४५१४५२२१ ५५३०३११८८४४२ ० ४४१८१४४१८८६६४४२२११९१९१८८४०१२६८

## कोष्टकः ७. तिथियोगानां हारपराख्याः पलानि

|                 | <del></del>                | ,              |     | _   |                |      |            | 37777 | _   | _   |     |        | _   | _   |            |               | <del>,</del> |             |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----|-----|----------------|------|------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|------------|---------------|--------------|-------------|
| तिथयः           | तिथयः                      | <u> </u>       |     | -   | _              | -    | -          | हार   | •   | -   | -   |        | _   |     | यो         | गाः           | यी           | गाः         |
| धनपराख्य        | रः ऋणपराख्य <u>ः</u>       | ₹0             | રષ્ | 30  | ४०             | 40   | ६०         | 00    | 60  | °   | 8   | ٥<br>ک | 8   | 8   | धनपर       | ाख्या.        | ऋगप          | राख्याः     |
| + +             |                            | ч.             | q.  | σ.  | σ.             | ч.   | ч.         | ٩.    | q.  | ٩.  | ٩.  | ч.     | q.  | q.  | +          | +             | -            | -           |
| 34834           | 00 820 828                 |                | _   | _   | _              |      | -          | 3     | _   | ٤   | _   |        | _   | 1   |            | $\overline{}$ | <del> </del> | _           |
|                 | 4480888                    |                |     |     |                |      |            | 9     | 1 1 | ٤   |     |        | 1   |     |            | ľ             | 1            | {           |
|                 | ५०१६६ १९                   |                |     |     |                |      |            | 9     |     | Ę   |     |        |     |     |            |               | 1            | ļ           |
|                 | ४६ १६३ १९                  |                |     |     |                |      |            | 1     | 1   | Ę   |     |        | ¥   |     |            |               |              | 1           |
|                 | ४३ १६० २०                  |                |     |     |                |      |            |       | ષ   | Ę   | ١٩  |        | Y   |     |            |               |              | ĺ           |
|                 | ४११५८२०                    |                |     |     |                |      |            |       | b   | Įξ  |     |        |     |     | ĺ          |               |              | ĺ           |
|                 | 3 9 9 4 4 7 01             |                |     |     |                |      |            |       | ঙ   | ۱ ۾ | ٩   |        |     | [३  | [          |               | [            | ĺ           |
|                 | 3 6 8 4 3 2 0              |                |     |     |                |      |            |       |     | ٩   | ١ 4 | į ¥    | 1   | ₹   |            |               |              | 1           |
| २३ ३            | ३४१५१२१                    | १२७            | २२  | १८  | १४             | ११   | 18         |       | 9   | ١٩  |     | 8      | 4 4 | Ę   |            |               | [            | {           |
|                 | ३३ १४९ २१                  |                |     |     |                |      |            | ۷ ا   | 9   |     | 1 8 | 1 8    | ٦   | 1 3 |            |               |              | [           |
| २६ ३            | ३१ १४७ २१                  | ४२६            | २१  | १७  | १३             | १०   | 1          | b     | v   | ٩   | •   | 8      | ₹   | 3   | [          |               | [            |             |
| 7.              |                            |                | 2-  |     | ١.,            | ١.   | ,          | 9     | - E | 4   |     |        | 3   | 3   |            |               |              |             |
| 303             | २९१४५२१<br>२७१४४२१         | 126            | 20  | 910 |                | 1    |            | -     |     |     |     |        |     |     |            |               | Ì            | ĺ           |
| 303             | २६/१४२/२१                  | 613.5<br>613.6 | 20  | 8 8 | ,              | 100  | 1          |       |     |     |     |        |     |     |            |               |              |             |
|                 | 28 280 22                  |                |     |     |                |      |            |       |     |     |     |        |     |     |            | 1             |              | 1           |
|                 | 2383822                    |                |     |     |                |      |            |       |     |     |     | 1 3    | 3   | 1 3 | 1          |               |              | Ì           |
|                 | 2883622                    |                |     |     |                | 1    |            |       |     |     | 8   | 3      | 3   | 1 2 |            |               |              |             |
|                 | २०१३६२२                    |                |     |     |                |      |            |       |     | 4   | ۱ ا | 1 3    | 3   |     | १८९        | १९०           | 366          | ₹८७         |
|                 | १८१३५ २२                   |                |     |     |                |      | 9          | ξ     | ξ   | 8   | \ ¥ |        |     | ₹   | १८२        |               |              | ₹७४         |
|                 | १७१३२२२                    |                |     |     |                |      | ۷ (۱       |       |     |     |     |        |     |     | १७४        |               |              | ३६५         |
| ४२ ३            | १ द   १३१   २२             | ९ २१           | १७  | 83  | <u>د ا</u> و : | ₹  < |            |       |     |     |     |        |     |     | १६९        |               |              | ३६०         |
| 83              | ११४ १३० २३                 | ० २ १          | १६  | 3.5 | ٤ (            | • •  | ۱ ا        | ١     | ١٩  | 1 8 | 1   | ₹      | ₹   | ٦ ( | १६५        | २१३           | १६           | ३५७         |
| <del>-</del>  - |                            | - -            | -   | -   | -              | 1    |            | 1.    | 4   | ١., | 1 3 | 1 2    | ₹   | -   |            |               |              |             |
|                 | ११३ १२९ २३                 |                |     |     |                |      | 1 0        | )     |     |     |     |        |     |     | १६२<br>१५८ |               |              | ३५३<br>३५०  |
|                 | ११२ १२८ २३<br>१११ १२७ २३   |                |     |     |                |      |            |       |     |     |     |        |     |     | १५५        |               |              | ₹ <i>₹७</i> |
|                 | २१ २१ २५ २३<br>२१ ० १२६ २३ |                |     |     |                | 8 1  |            |       |     |     |     |        |     |     | १५३        |               |              | \$84        |
|                 | 10017477                   |                |     |     | 77             | 7    | , 8        |       |     |     |     |        |     |     | 240        |               |              | 385.        |
|                 | 100 22323                  |                |     |     |                | -1   |            | 4     |     |     |     |        | ą   | ર   | 146        |               |              | 3¥0         |
|                 | 1 - 5 2 2 2 3              |                |     |     |                |      | ۶ او       |       |     | • ३ |     |        |     | 2   | १४६        | २३२           | ३६           | ३३८         |
| 43              | 3 0 4 2 2 2 3              | . 20           | १३  | 1   | ١,             | ٠ ١  | , ε        | ١,    | \ ¥ | • ३ | Ę   |        | ₹   | 3   | 244        | २३४           |              | ३३६         |
|                 | 308 288 98                 |                |     |     |                | ٤ ١  |            |       |     |     |     | ર      | 2   |     | १४२        |               |              | ३३५         |
|                 | 2021163                    |                |     |     |                | د اد | ٠ <u>١</u> |       | 1 4 | 1 3 | į   | २      | २   | २   | 180        | २३८           | ४२           | १३२         |
|                 | चु. पं. सा <b>९</b>        |                |     |     |                |      |            |       |     |     |     |        |     |     |            |               |              |             |

## कोष्टकः ७. तिथियोगानां हारपराख्याः पलानि

| तिथयः<br>धनपराख्याः | तिथ   |                   |      |      |         |            |     |     | हार | 1:  |           |      |     |            |          |         | 1        |     | गाः     |      | यो  | गा,          |
|---------------------|-------|-------------------|------|------|---------|------------|-----|-----|-----|-----|-----------|------|-----|------------|----------|---------|----------|-----|---------|------|-----|--------------|
| + +                 | ऋगपर  | एख्या             |      | 6    | 6       | 9          | 80  | 8 8 | १२  | 23  | 88        | १ '९ | १६  | 20         | 86       | 120     | ध        | 141 | संख्य   | 1.30 | णप  | राख          |
| ৽ अथवा              | -     | -                 | il   |      |         |            |     |     |     |     |           | σ.   |     |            |          |         |          | ł   | +       | ľ    | _   | _            |
| 1                   | -     | , <sup>_</sup>    |      |      | اشر     |            | 1   |     |     |     | <u> </u>  | ٠    | 1   | -          | +-       | ۳       | ╁-       |     | _       | ተ    | _   | Г            |
| ५६ ३०३              | ११७   | १४३               | ١.   | ४३   | <br> ₹८ | ₹₹         | ₹ 0 | २७  | २५  | ₹   | २२        | २०   | 88  | <b>१</b> ७ | १७       | ,   १ । | , ,      | ₹ 6 | २४      |      | ٧٧  | 330          |
| 46308               | ११६   | २४४               |      | ४२   | ३६      | ३२         | २९  | २६  | 128 | २ २ | 128       | १९   | 186 | શિષ        | १६       | اوو     | ,∤≀ :    | ₹ ξ | २४      | र्श  | ४६  | ₹₹4          |
| 49 300              |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | ሄሪ  | ३२६          |
| ६०२९                |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | ų٥  | 374          |
| ६१२९८               |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | 4 8 | ३२१          |
| E 7 7 9 1           |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | 43  | ३२०          |
| ६३ २९३              |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | 44  | ₹ १ १        |
| E8 561              |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | ५६  | 316          |
| ६५ २९               |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         |          |     |         |      | 40  | ३१६          |
| ६६ २९               | 21800 | १२५३              | ۰    | ₹ 0  | २६      | २३         | २१  | १९  | 182 | १६  | १५        | १४   | १३  | १२         | १२       | ११      | १३       | ₹ ₹ | २५      | વા   | Ęο  | ₹ <b>१</b> ¹ |
|                     | -     |                   | ╌    |      |         | -          | -   |     |     | _   | <u> -</u> | -    |     | _          | <u> </u> |         | <u> </u> | -1  | _       | - -  |     | _            |
| ६७ २९               | ११०७  | २५३               | •    | २९   | २५      | २२         | २०  | 25  | १ ७ | १५  | १४        | १३   | १३  | १२         | ११       | ه ۶[    | १२       |     | २५।     |      |     | 3 8          |
| ६८ २९               | o १०६ | १ ५४              | ۰    | २७   | १४      | २१         | 188 | १७  | १६  | १५  | १४        | १३   | १२  | ₹१         | ११       | १०      | ११       | 8   | 240     |      |     | 3 8 3        |
| ६९२८                |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            |          |         | ११       | 9   | २६      |      |     | ₹१           |
| ७०१८                |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     |            | 3        | 3       | ११       | ٤   | २६      |      |     | 301          |
| ७१२८                |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      |     | 3          | ٩        |         |          |     | २६३     |      |     | 300          |
| ७२२८                |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      | 5   | 3          | ۷        |         |          |     | २६४     |      |     | ş o E        |
| ७३२८                |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           | : 1  | 1 1 |            |          |         |          |     | २६५     |      |     | \$03         |
| ०४ २८               |       |                   |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      | 6   | ۷          | - 1      |         |          | - 1 | २६७     |      |     | 303          |
| ७५ २८               |       | १२६१              |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      | ঙ   | - 4        | - 1      |         |          |     | १६८     |      |     | ₹•₹          |
| ७६ २८               |       | १६३               |      |      |         |            |     |     |     |     |           |      | 19  | - 1        | - 1      | - 1     |          | - 1 | २६९     |      |     | 00           |
| 95 46               | २     | ३ २६              | ۱°   | १४   | 183     | <b>१</b> १ | 10  | 3   | ٥   | ۷   | b         | U    | Ę   | ٤          | ξ        | ٤       | ₹0       | 4   | १७१     | ا ا  | ٤ ٦ | ! <b>! !</b> |
| ७८२८                | १९६   | १२६१              |      | १३   | ११      | १०         | 9   | 6   | 6   | b   | Ę         | Ę    | Ę   | ų          | 4        | Ę       | ٤٥,      | ٧.  | <br>२७२ | 6    | 2   | 50           |
| 68 26               | 0 80  | ५∣२६६             | ٠ĺ٠  | \$ 8 | 20      | 9          | 1   | ) ს | b   | Ę   | ξ         | 4    | ધ   | 4          | ¥        | 1       |          | - 6 | 208     | ١.   |     | 38           |
| ८० २७               | 9 91  | ४२६६              | ۰  ; | 90   | ١, ٩    | 6          | ঙ   | Ę   | Ę   |     | ų         | 4    | ¥   | ¥          | 8        | ٧       | ŧ o      | ٤l۶ | १७५     | 1 6  | १ २ | ٩Y           |
| ८१ २७               | ८ रः  | ३ २६।             | ۰ اه | 1 9  | 6       | ีเ         | Ę   | 4   | ધ   | 4   | ٧         | 8    | ¥   | ¥          | ¥        | ₹       | 8        | ٠,  | ७६      |      |     | ۲,           |
| ८२२७                | હ     | २६४               | :  • | ქ ს  | Ę       | Ę          | ١ 4 | 4   | ¥   | ¥   | ٧         |      | ₹   | ₹          | ₹        | ₹ĺ      | ۲,       | ∠ ર | 202     |      |     | ٩?           |
| .८३ २७              |       | १ २६ ९            |      |      | 4       | ¥          |     |     |     |     | ٤ı        |      | ₹   | ₹          | ₹        | ₹       | 91       | 9/2 | 90      |      |     | 30           |
| ८४२७                |       | २६                |      |      |         |            |     |     |     | ₹!  |           | ₹    | ₹   | ₹          | ર        | ₹       | \$       | ٠ŀ۶ | 2       |      |     | ۷\$          |
| ८५ २७               |       | ९२७४              |      |      |         |            |     |     |     |     | 8         | ₹.   | \$  | 8          | 8        | ₹       | 37       | ď٦  | ८२      |      |     | L            |
| ८६ २७               |       | ८२७१              |      |      |         |            | ,   |     |     | 1   | 8         | ₹    |     | ₹          | ₹        | 1       |          |     | ٢3      |      |     | ረ६           |
| ८७ २७               | र ८५  | ्र ७ <sup>१</sup> | •    | •    |         | •          |     | ۰   | 0   | 0   | ۰         | •    | 0   | ٥          | 0        | 0       | ۲۲       | 1   | ८५      | 5    | 1 3 | <u> ۲</u>    |

## ज्योतिपशिक्षणकम—शुद्धपंचांगसाधन.

## कोष्टकः ८. कालसंस्कारः (मोहमय्याम्)

| I     |         | <u> </u> | _      |     |        |            |            | -   | ,       | }   | ~       | 1   |            |
|-------|---------|----------|--------|-----|--------|------------|------------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|
| अंशाः | तारिखाः | सायन     |        | सा. | वृपभः  | सा.<br>मे  | मिथुन:     | ŀ   | कर्कः   |     | . सिंह: |     | . कन्या    |
|       |         | माच      | एप्रिल | ए।  | क्ष मे | ਸ          | লূন        | जून | जुलै    | ভূল | ऑगस्ट   | आगर | ट सप्टब    |
|       |         | ਬ,       | ч.     | घ.  | ٩.     | ម.         | ч.         | ਬ.  | ч.      | घ.  | ч.      | घ.  | q.         |
| ۰     | २१      | -0       | १०     | +•  | ४९     | ÷٤         | २५         | +१  | २४      | +0  | 48      | +0  | ₹८         |
| १     | २२      | ١ ۰      | C      | •   | 48     | 1          | २६         | 1   | २३      |     | 48      | 0   | ३७         |
| ₹     | २३      | ۰ ا      | Ę      |     | ५३     | ?          | २७         | 1   | २३      |     | 46      |     | ३७         |
| ą     | २४      |          | ₹      | 0   | 48     | 1          | २७         | 1   | २३      |     | ५७      |     | ३७         |
| ٧     | २५      |          | 8      | ۰   | ५५     | ₹          | २७         | 1   | २१      | 0   | ५७      | ۰   | ₹4         |
| 4     | २६      | +0       | 8      |     | ષ્ દ્  | १          | २८         | ₹ . | २१      |     | ५६      |     | ३५         |
| Ę     | २७      |          | ¥      | •   | 46     | 1          | २८         | 8   | २०      |     | ५५      |     | ३५         |
| b     | ₹८′     | ١.       | ų      | ₹ . | •      | १          | २८         | 1   | १८      |     | ५४      | 0   | ३५         |
| ۵     | २९      |          | Ę      | 1   | ₹      | 1          | २९         | ₹ . | १८      |     | ५३      |     | ₹४         |
| 8     | ३०      | ١.       | 6      | 8   | ą      | ₹ .        | २९         | 1   | १७      |     | ५२      | 0   | ३२         |
| १०    | ३१      | ٠ ا      | ११     | 1   | ٧      | 1          | २९         | 2   | १७      | •   | ५२      | •   | ३२         |
| 2 2   |         | T.       | १ २    | 1   | 4      | 1          | २९         | 1   | —<br>१७ |     | 4 શ     |     | <b>३</b> २ |
| १२    | ₹       | ١.       | १६     | १   | গু     | 1          | २९         | 1   | १५      | 0   | ५१      |     | ३१         |
| 83    | 1 3     | ١.       | १८     | १   | 6      | 8          | २९         | ₹   | १५      |     | ५०      |     | ३१         |
| 88    | ٧ ا     |          | २०     | 1 8 | 20     | १          | २९         | 8   | १३      |     | ५०      | 0   | ₹१         |
| १५    | ١ ५     |          | २१     | 1   | १२     | १          | २९         | ₹ . | १३      |     | 88      | •   | ₹ १        |
| १६    | ξ       | ١.       | २३     | 1   | १३     | ١ ا        | ₹\$        | ₹   | ११      | 0   | 86      | ۰   | ₹₹         |
| १७    | 9       | ١.       | २४     | 1   | १४     | 1          | २९         | 1   | ११      |     | ¥0      | ۰   | ३१         |
| १८    | ۷       |          | २७     | ١ ١ | १६     | ₹          | २९         | ₹ . | १०      |     | ४६      | ۰   | ₹∘         |
| 2.5   | 8       | ١.       | २९     | 8   | १६     | 1 8        | २८         | ₹   | •       |     | ४५      | ۰   | २९         |
| २०    | 1 40    |          | 3 8    | \$  | १७     | ₹ .        | २७         | ₹   | ٩       | l°_ | ¥¥      | ۰   | २८         |
| - 21  | 1 2 5 5 |          | 33     | 1   | १८     | 1          | <b>ર</b> હ | 1   | \$      |     | ٧₹      | ٠   | २८         |
| २२    | 12      | ١.       | ₹¥     | 1   | 18     | ₹ 1        | २७         | 1   | ৬       | •   | Υ₹      | •   | २८         |
| २३    | 1 2 3   | ١.       | ३७     | ١ŧ  | २∙     | <u>!</u> የ | २७         | ₹ . | Ę       |     | ¥3      | •   | २८         |
| २४    | 18      | •        | ₹ ₹    | . ? | २१     | ₹          | २६         | ₹.  | ٩       |     | 84      | 0   | २७         |
| २५    | . १५    | ١.       | 8.5    | ₹ . | २२     | 1          | २५         | 1 8 | 8       | ٥   | 88      | •   | 34         |
| २६    |         | ٠        | ٧ą     | *   | २२     | ़े₹        | २५         | 1   | ¥       | •   | ٧٠      | •   | २५         |
| ₹ ७   |         | ١.       | YY     | *   | ₹₹     | 1          | 58         | ?   | ₹       | ۰   | Y•      | ۰   | २५         |
| ₹2    |         | ١.       | ٧ų     | ,   | २४     | 1 8        | 58         | ?   | 3       |     | 35      | •   | २४         |
| 21    |         | ١.       | ¥Ę     | : 1 | २५     | 1          | 48         | , * |         |     | 32      | ۰   | २४         |
| ₹•    | .   २०  | ١.       | **     | ١ ٢ | २५     | 1 8        | २४         | 10  | ५९      | 0   | 36      | ۰   | २४         |

# कोष्टकः ८. कालसंस्कारः ( मोहमय्याम् )

| अंग्राः    | तारी पः    | सा.<br>मध्टें. | हुला:<br>अक्टो. |                | वृधिकः<br>।. नवंब |            | • धनुः<br>हिसेंबर |     | . मकरः<br>जाने |            | कुंमः<br>वेतु. |            | ा मीनः<br>सरीमार्च |
|------------|------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------|-----|----------------|------------|----------------|------------|--------------------|
|            |            | <u>।</u><br>घ. | ٩.              | <u>।</u><br>ਬ. | 4                 | <u>ا</u> و | ч.                | 된.  | ۹,             | <b>ч.</b>  | ٩.             | <b>u</b> . | ч.                 |
|            | २१         | +0             | 38              | +0             | b                 | -0         | 34                | -8  | ₹¥             | -1         | 33             | -8         | · · ·              |
| ٩١         | २२         | ١.             | 38              |                | હ                 |            | 3.8               | 1 8 | 14             | į          | ₹ १            | 1          | ų                  |
| 3          | २३         | ١.             | 28              |                | Ę                 |            | 3 ?               | 1   | ₹७             | , <b>.</b> | 33             | 1          | Y                  |
| ş          | 38         |                | ₹\$             |                | 4                 |            | ₹¥                | 1   | 16             | 1 3        | 33             | 1          | ÷                  |
| ¥          | २५         | ١.             | ₹ ₹             |                | ¥                 | ١.         | 3 €               | 1   | 15             |            | 33             |            | è                  |
| 4          | २६         | ١.             | 22              |                | 3                 | ۰          | 32                | 1   | 15             |            | 33             |            | 4 9                |
| Ę          | २७         |                | 33              |                |                   |            | 3 8               | 1   | ₹0             | į          | 3 2            |            | بزي                |
| 9          | २८         |                | ÷ ₹             |                |                   |            | ٧.                | 1   | २२             | ì          | 30             |            | લ્લ                |
| 6          | २९         |                | २१              |                | 8                 |            | ¥٤                | 1 : | ₹₹             | ì          | ३१             |            | 44                 |
| 9          | ₹0         |                | ₹ १             |                |                   |            | 83                | 1   | २३             | i .        | 3.8            |            | 4,3                |
| १०         | ₹१         |                | १९              | •              | 7                 |            | ¥¥                | 1   | २४             | 1          | ₹0             | •          | 40                 |
| 11         | ₹          | -              | ۲۲              | •              | ₹                 |            | 84                |     | २६             | ₹          | 25             | -          | *6                 |
| <b>१</b> २ | 1          |                | 25              |                | ٩                 |            | ¥ξ                | 1   | २६             | 1          | २८             |            | YU                 |
| <b>१</b> ३ | 1          | ١.             | 25              |                | ٤                 |            | 86                | 8   | २७             | 8          | २७             | ۰          | *4                 |
| ₹¥         | ¥          | ٠ [            | 18              |                | 19                |            | ¥\$               | 1 2 | રહ             | 8          | २६             | •          | YY                 |
| 84         | ષ          | ١.             | 14              |                | ۱ ک               |            | <b>५</b> શ        | ١ ١ | २८             | 8          | २५ [           | ۰          | *5                 |
| १६         | Ę          | ١.             | १७              |                | •                 | •          | ५३                | ₹   | २९             | *          | 28             | •          | 35                 |
| १७         | 6          | ١.             | १६              | ۰              | **                | ۰          | 48                | ₹ . | ₹0             | *          | ₹४             | •          | <b>३</b> ६         |
| १८         | 2          | ١.             | १६              | ۰              | १२                | ۰          | ५७                | *   | ₹•             | ₹          | ₹₹             | •          | **                 |
| 15         | <b> </b>   | ١.             | १६              | ۰              | <b>१</b> ३        |            | 46                | ₹   | ₹0             | 1          | ₹१ (           | •          | ₹₹                 |
| २०         | } ₹•       |                | १५              | ۰              | र५                | ₹          | •                 | ₹   | ₹•             | ?          | 5.2            | •          | <b>₹</b> १         |
| 78         | 25         |                | 24              | •              | 20                | ₹          | ,                 | ,   | 22             | ₹          | 26             | •          | 35                 |
| २२         | <b>१</b> २ | ١.             | ŧ٧              | ۰              | 14                | ₹          | ¥ {               | ŧ   | ₹2 (           | ŧ          | 20             | •          | २७                 |
| ₹\$        | ₹ ₹        |                | 3.8             | ٠              | २०                | *          | ۲,                | ₹ . | <b>३२</b> ]    | *          | १६             | •          | રૂ ધ્              |
| 48         | 14         |                | <b>₹</b> ₹      | ٠              | २०                | *          | Ę                 | *   | <b>₹</b> ₹     | ₹          | <b>84</b> [    | •          | ર્ર                |
| २५         | १५         | ١.             | <b>१</b> २      | ۰              | ٠,                | *          | ا ت               | \$  | 18             | ₹          | tv ,           | •          | ₹•                 |
| ₹₹.        | \$ 6       | •              | <b>₹</b> ₹      | ٠              | २३                | ۲.         | ١٤                | 3   | ₹Y             | *          | 17,            | •          | 16                 |
| ₹७         | 1 20       | ١.             | 7               | •              | २१                | <b>t</b>   | ٠,                | *   | 3 x            | *          | 33             | •          | 3.5                |
| २८         | 16         |                | 3               | •              | २६                | 1          | १२<br>• १         | :   | 34             | *          | t•             | •          | <b>!</b> Y         |
| 35         | 1.         | ١.             | 2               | •              | ર્ષ               | į          | ţ¥                |     | 33             |            | •              | •          | <b>१</b> २         |
| ₹+         | २०         | 10             | v               | •              | २८                | <u>:</u>   | ۲.                | ١.  | 33             | ٠          | ' و            | •          | ₹•                 |

### ज्योतिपशिक्षणक्रम—शुद्धपंचांगसाधन.

## उदाहरणम् शके १८५५ आपाढमासस्य तिथ्यादिसाधनम्

| 277 | 13. | * | 9 |
|-----|-----|---|---|

## रेखा मोहमय्याः ( मुंवई )

| को. | वर्षाणि<br>शकान्द |    |     |    |     |    |   |    |     |      |                |   | . ម. | ч. |  |
|-----|-------------------|----|-----|----|-----|----|---|----|-----|------|----------------|---|------|----|--|
| \$  |                   | १० | 86  | १० | ९८  | ११ | २ | ५१ | 81  | २६   | ३४<br>४५<br>८० | 8 | ø    | ३९ |  |
|     | १८५५              | १२ | ३६० | १२ | ४७५ | १४ | 8 | 88 | ११८ | . 88 |                | _ | _    | २९ |  |
|     |                   |    |     |    |     |    |   |    |     |      | '              | 1 | १२   | ४७ |  |

#### \_\_\_\_

### मेपसंक्रमणदिने तिथिपतिसाधनम्

|   | Mid. 2                                          | -   | 1 1 11 11 | .1-114      | •••      | al a ti         | uu  | 14. | ų  |                                 |
|---|-------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|----------|-----------------|-----|-----|----|---------------------------------|
| ₹ | तिथि शुद्धिः ३४।१।४९ अत्र<br>अययव कला१०९ता. ७२० | ति. | अं. क.    | कें।<br>अं. | हं<br>क. | शता-<br>ल्यांकः | वा. | ម.  | q. | तिथीचा अवयव अं.<br>१फ.४९ यास १२ |
|   | कलाम्योऽपास्य शेपकलाः                           | १४  | 8 88      | ११८         | ٧٩       | 48              | 18  | १२  | 80 | अंशात यजा केलें.                |
|   | ६११ ताभिः पौर्णिमास्याः                         | 1   | ६००       | १०          | ४३       | ₹               | 0   | ४९  | १३ | बाकी क.६११राइ-                  |
|   | पूर्तिर्भवति तासा गतिः को. २                    |     | १०        |             | ११       | •               | 0   | •   | *  | तात. त्याची गति                 |
| • | अस्मादुद्धृता                                   | 1   | 8         |             | 8        |                 |     | •   | 4  | को.२ मधली आहे.                  |
|   |                                                 | १५  |           | १२९         | 88       | ६२              | ٦ ا | ₹   | 48 | 1                               |
|   |                                                 |     |           |             |          |                 | -१  |     |    | निरेकः                          |
|   |                                                 | T   |           |             |          |                 | 1   | 3   | 48 |                                 |
|   |                                                 | 1   |           | ŧ           |          |                 | 1   |     |    | }                               |

### न्यासः ३

## मेपसंक्रमणनक्षत्रपृतिसाधनम्

| 3 | त्रयोदश नक्षत्रस्य                  | नश्च. | कलाः       | ति. | अं. | क.         | केंद्र<br>अं. | <b>क</b> . | शता-<br>स्यांक | वा  | . ঘ. | ٩.  | तेराव्या मधत्राच्या          |
|---|-------------------------------------|-------|------------|-----|-----|------------|---------------|------------|----------------|-----|------|-----|------------------------------|
|   | शेपकलाः<br>=८००-४७५=                |       | ४७५<br>३०० |     |     |            |               | ¥5         |                |     |      | *0  | शेषकला =८००-<br>४७५=३२५याची  |
|   | ३२५ तासां गति<br>दितीय कोष्टादुपृता | 1     | २०<br>५    | 1   |     | १ <b>९</b> | ;             | ٠<br>٧     |                |     | ₹    | ₹ १ | गति को. २ मधून<br>पेतली आहे. |
|   |                                     | ₹ ₹   | ۰          | १४  | Ę   | 48         | १२४           | 11         | ६१             | - 2 | ₹७   |     |                              |
|   |                                     | ₹     | स्तः       |     | _   |            |               |            |                |     | ३७   | २७  |                              |

#### न्यासः ४

## मेपसंक्रमणदिने योगपूर्तिसाधनम्

| वासागति दितीय ४०० ०५४५ ६ ९ २ ०२८१५ कोशत् साधिता. ४०० ०५४५ ०३७ ० ० २४९ | त्रयोदशयोगस्य शेषकलाः | यो. | क.  | वि. | अं. | <b>ч</b> | केंद्र<br>वं. | ÷.  | शता-<br>स्याक | वा. | घ,       | ٩, |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----------|---------------|-----|---------------|-----|----------|----|--------|
| १३ ०१४८ ८१२५ ३५ ६१ १४३ ५१                                             |                       | १२  | 800 |     | ٤   | ४५       | Ę             | 8   | ₹             | ۰   | २८       | १५ | l .    |
|                                                                       |                       | १३  |     |     |     |          |               | _:_ |               |     | <u> </u> |    | निरेकः |

आपादम्रतिपदतार्यत चैत्रादितस्तिथयः ९१ आन्यो भेपसङ्गमण तिथि १५ प्रपास्यदोपतिथयो भेपार्क याता ७६। तासा गति स्तृतीयकोछकादुद्भुता ।

[ आयाद प्रतिपरेच्या समातिवर्षत कैन ग्रुद प्रतिपरेवासून एकंदर तिथि ९१ यात्न भेगसक्रमण तिथि ९५ वजा करून बाकी मेपाकांनासूनच्या तिथि ७६ होतात. त्यांची गति को. १ वरून धेतली आहे व पुर्वे प्रतेश को. ४ वरून धेतली आहे व पुर्वे प्रतेश तिथीची गति त्याच कोष्टमावरून घेतली आहे. नतर पूर्वी सांगितस्थाप्रमाणें को. ४ पासून को. ७ पर्वेतची पढ़ों मिळविस्ली आहेत. याममाणें शेवरीं आलेले समातिकाळ होत. ]

#### विथिगणिवम्

#### न्यास २ मधील

| मेपादि<br>ति. | चैतादि<br>ति. | कें;<br>अ. | इम्<br>क | शतात्त्रांकः | इारः   | िम  | ळवून<br>संक्र | धापाद<br>ग्ण तिथी | शु. १<br>च्यामध्य | चे गमव | न दार | ' आहेत. | . १ वस्त्र<br>ग म्हणतात. |
|---------------|---------------|------------|----------|--------------|--------|-----|---------------|-------------------|-------------------|--------|-------|---------|--------------------------|
| •             | 14            | 858        | YY       | ६२           |        | _   |               | यास-              | <u>₹</u>          |        |       |         |                          |
| 90            | 90            | 260        | १४       | ५३           |        | सि  |               | को. ४             | को. ५             | को. ६  | ऐवयं  | मो. ७   | समाप्ति                  |
| _ ۾           | Ę             | 99         | १०       | १२           | 1      | मो  | गः            | 711               |                   |        |       | 11.0    | काल:                     |
| ७६            | 1 58          | २७         | ۷        | ३७           | +८1    | या  | ₹.            | •                 |                   | 4      |       | +0      |                          |
| + \$          | मासिकी        | +42        | ५२       | ¥            |        | ቒ.  | ?             | 46                | •                 | Y      | Ę     |         | Ę                        |
| आपाद          | ति. १         | 1          |          |              | _      | 4   | 48            | २०                | ₹७                | २९     | ₹•    | 18      | २४                       |
| 00            | 7             | 10         | ۰        | 88           | +      | या. | ₹             | 1                 | • 1               | Ę      | ₹     | +0      | 1                        |
| + १           | +१            | +१२        | ५२       | +₹           | \$111  | ધ.  | ₹             | Y                 | ۰                 | ₹      | * *   | •       | * *                      |
|               | ĺ             | [          | į        | ĺ.           |        | ۹,  | 48            | 85                | ३०                | २२     | २८    | 12      | Y.                       |
| 30            | 1             | 42         | 47       | Y.Y          | +      | वा. | ₹             | 3                 | • ,               | •      | ₹ }   | +0 1    | ₹                        |
|               | į             | )          | - }      |              | ₹ 0111 | ч   | ₹             | \$ 0              | ١٠                | ₹      | १५    | ٠,      | १६                       |
|               |               | 1          | - 1      | _            |        | ٩.  | 4.8           |                   | 30                | 18     | 42    | _ c     | •                        |
| 95            | ¥             | ६५         | ¥¥       | ٧¢           | + [    | था. | ₹.            | ₹ [               | • [               | ₹ .    | 3     | +       | ₹                        |
|               | ĺ             |            |          |              | ₹२॥    | ч.  | ₹Í            | 1.8               | • [               | ₹      | 12    | •       | 2.5                      |
|               |               |            |          |              | ]      | q.  | ५४            | 4.2 J             | 47                | 3      | \$ ¥  | 0       | २१                       |

# तिथिगणितम्

न्यास २

| मेषादि<br>ति. | चैत्रादि<br>ति. | केंद्र<br>अं. | क.   | शतास्याकः | हारः     | तिथि<br>भोगः | को. ४ | को. ५ | को. ६    | ऐक्य     | को. ७        | समाति<br>कालः |
|---------------|-----------------|---------------|------|-----------|----------|--------------|-------|-------|----------|----------|--------------|---------------|
| ८०            | ١ ٩             | 96            | ३६   | ५१        | +        | वा. १        | -१    |       | २        | 8        | +            | 8             |
| +8            | +8              | +१२           | ५२   | +8        | रधा      | ઘ. ર         | १७    | 1     | ۰        | २१       |              | २१            |
|               |                 |               |      |           |          | य. ५४        | 80    | 4     | 8        | ५०       | 4            | ५५ _          |
| 68            | Ę               | 98            | 26   | 44        | +        | वा. १        | 1     |       | 1 2      | 4        | _            | 9             |
|               | 1               |               | 1    | İ         | ३९       | घ. २         | १९    | 1     | 46       | २२       |              | २२            |
|               |                 |               | !    |           |          | प. ५४        | ₹७    | ₹0    | 46       | 88       | ₹ 1          | 86            |
| ८२            | 0               | 808           | 201  | 46        | •        | वा. १        | 1     | 0     | <b>₹</b> | Ę        |              | Ę             |
|               |                 | l             | - 1  | i         |          | घ. २         | २०    | ₹     | ५७       | २२       |              | २२            |
|               | 1               |               | 1    |           |          | प. ५४        | 3     | २८    | 42       | 10       | 0            | .१७           |
| . 63          | 1               | ११७           | 18   | ६२        | -80      | वा. १        | 1     |       | 8        |          | <del>-</del> | •             |
|               |                 |               | - 1  |           |          | घ. ३         | 186   | ₹     | ५६       | 18       |              | १९            |
|               |                 | <u> </u>      |      |           |          | q. 48        | ४६    | 1 3 3 | 88       | 40       | 1            | ५६            |
| 68            | 7 9             | १३०           | 8    | ६५        | -        | वा. १        | 1 8   |       | 4        |          | -            | 8             |
| +8            | + 8             | +१२           | ५२   | +8        | १५       | ਬ. ਵ         | १६    | 1     | 4 ધ      | १५       |              | <b>ર</b> ધ    |
|               | 1               |               |      |           |          | 9. 43        | 48    | ३१    | ₹८       | 48       | ₹            | ५१            |
| -८५           | 10              | १४२           | ५६   | ६९        | -88      | वा.          | ? !   |       | ξ        | ₹        | -            | २             |
| ÷٤            | +8              | १२            | ५१   |           |          | ਬ. ਵ         | १ ११  |       | 4.8      | ٩.       |              | ۲.            |
|               | -               | <u> </u>      |      |           |          | प. ५४        | ( १३  | २०    | ३२       | 48       | २            | ५७            |
| - 25          | 1 8 8           | १५५           |      | ७२        | -        |              | 1 8   | Γ.    |          | ₹        | -            | ₹             |
| +8            | +8              | १२            | ५१   |           | 8        | घ. ३         |       | 1     | ५३       | ₹        | 0            | ą             |
|               |                 |               |      |           | ļ        | प ५३         | १ ३४  | १३    | २५       | Ę        | . ۲          | 4             |
| ८७            | ं   १२          | १६८           | ३८   | ७६        | -        | वा. १        |       | •     |          | <b>₹</b> | -            | ₹             |
|               |                 |               |      |           | णा       | [घ.ः         | 1 .   |       | ५२       | 48       | 0            | 48            |
|               | ı               |               |      |           |          | 4. 41        |       | ५५    | १८       | ४५       | ₹            | 88            |
| 60            | : १३            | १८१           | २९   | 60        | -011     |              | ه (۱  |       | २        | x        | +            | ¥             |
|               |                 | }             |      |           |          |              | १५०   | •     | ५१       | ४५       |              | ४५            |
|               | _!              |               |      | <u></u> _ |          | q. 41        | १ ५५  | 80    | १०       | 38       | 1            | 80            |
| ۷.            | ड़   इ४         | 1868          | १ २० | 58        | -        |              | ٥     | °     | 1 3      | 4        | +            | 4             |
|               | 1               |               |      |           | ७॥       |              | १४२   |       | 40       | ₹ €      | ٥            | ३६            |
|               | 1               | -             |      | 1         | <u> </u> | q. 4         |       | ₹१    | 8        | १३       | ₹            | १६            |
| 9             | ०   १५          | 1 700         | १२   | 20        | -        |              | 9     | ·     |          | Ę        | +            | Ę             |
|               |                 | İ             |      |           | ७।       |              | ₹ ₹४  | २७    | 86       | २६       | ı °          | २७            |
|               | L_              |               |      |           | 1        | q. 4°        | 8 80  | 1 70  | 46       | 49       | 8            | ₹             |

## ज्योतिपशिक्षणकम—शुद्धपंचांगसाधन.

# तिथिगणितम्

| मेपादि<br>ति. | मासिक्की लिथि | केंद्रा<br>अं. | ब् <b>.</b> | यतास्पा रः | इारः | वितं<br>भो |          | को. ४ | को. ५           | को. ६    | ऐक्यं    | को. ७    | समाप्तिकाल:                                       |
|---------------|---------------|----------------|-------------|------------|------|------------|----------|-------|-----------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| 38            | १६            | १२०            | 3           | 38         | -    | या,        | ?        |       | 0               | 4        | 0        | 1 +      | 0                                                 |
|               |               |                | ļ           |            | ۷ ا  | 뒥.         | ₹        | २६    |                 | ४७       | १८       | 0        | १८                                                |
|               | Ĺ             | [              |             |            |      | <u>q.</u>  | ५४       | ५९    | ₹0              | ५०       | १३       | 8        | १७                                                |
| ۶۶            | .20           | २३२            | 44          | 38         | -    | वा.        | 8        |       | ٥               | Ę        | 1        | 1 +      | ?                                                 |
|               |               |                |             |            | 8    | ઘ.         | ₹        | २०    | ٠               | ४६       | १०       | ۰        | १०                                                |
|               | <u> </u>      |                |             |            |      | ۹.         | ५४       | 15    | ३७              | ४६       | ३६       | Ę        | ४२                                                |
| ९३            | १८            | २४५            | ४७          | ९८         | -    | वा.        | 8        | •     | 0               | •        | 1        | +        | २                                                 |
|               | i             | İ              |             |            | ११   | ٩.         | ₹        | १५    | ٥               | ४५       | ¥        |          | ¥                                                 |
|               | <u>L</u> .    | L_             |             |            |      | ۹.         | ५४       | ₹     | 45              | ३९       | २६       | 4        | ₹१                                                |
| 68            | १९            | २५८            | १२          | ₹          | -    | था.        | ₹        |       | •               | 1        | 7        | +        | ₹                                                 |
|               | 1             | j              |             |            | १७   | ઘ.         | 7        | 8.8   | 8               | 88       | ५९       |          | ५९                                                |
|               |               |                |             |            |      | ٩,         | 48       | Ę     | ١ 4             | ३२       | ₹७       | 8        | 8.8                                               |
| ९५            | २०            | २७१            | 3 8         | 4          |      | वा.        | ₹        | ٥     | ٥               | [ २      | ą        | 0        | 3                                                 |
|               | (             | [              |             |            |      | ₹.         | ₹        | ۷     | 1               | 83       | ५६       | ( •      | ५६                                                |
|               |               |                |             |            |      |            | 48       |       | २०              | २६       | ३०       |          | ३०                                                |
| ९६            | २१            | २८४            | २३          | ۷          | +    | ধা.        | 8        | 1     |                 | ₹        | •        | +        | ¥                                                 |
|               | 1             | 1              |             |            | ५५   | 됙,         | . २      | 8     |                 | ४२       | ધ ધ્     | •        | ५५                                                |
|               | <u> </u>      |                |             |            | 1    | ; —        | 48       | १५    | २८              | १९       | ५६       | <u>२</u> | 42                                                |
| ९७            | २२            | २९७            | १५          | १२         | +    | वा.        | ?        |       |                 | Y        | ١, ١,    | -        | ١ ٩                                               |
|               | {             | 1              |             |            | २५   | 뒥.         | . २      |       | 8               | 88       | ५७       | •        | ५७                                                |
|               | ļ             | <u> </u>       |             | <u> </u>   | ļ    | ·-         | 48       |       | 33              | 68       | २०       | 8        | १६                                                |
| 36            | ₹३            | ३१०            | ণ্ড         | १५         | +    | वा         | ?        | 1     |                 | 4        | <b>ξ</b> | 1 -      | Ę                                                 |
|               | 1             | 1              |             |            | १२   | 뒥.         | २<br>५४  | 20    | ₹<br><b>३</b> १ | 80       | 48       |          | 49                                                |
| 38            | 1             | 1222           | -:-         |            |      |            |          | -نب   |                 | ٤        | ५८       | 9        | 48                                                |
| 22            | २४            | ३२२            | 48          | 1 38       | 3111 | वा.<br>घ.  | . ૧<br>૨ | í     | 1 8             | <b>٤</b> | ₹        | -        | 8                                                 |
|               | }             |                |             | ļ          | 2411 | ۹.         | 48       | 1 .   | ₹ ₹             | 38       | े<br>३ र | १२       | ४<br>२०                                           |
| 200           | १६            | 1334           | 4 8         | २२         | +    | वा.        | _        | 1     |                 |          | 3        |          | -\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del> |
| 100           | 1,4           | 1,44           |             | 1 44       | T    | ,          | · `      |       | 1 2             | ₹७       | 8        | -        | 3                                                 |
|               | 1             | 1              |             | 1          | "    | ۹.         | 48       |       | १३              | 48       | 4 ६      | १६       | ٧,                                                |
| 808           | २६            | 1386           | · *         | र रद       | +6   | वा.        |          |       |                 | 1 3      | 1 3      |          | 1 3                                               |
| •             | 1 '           | 1.             | •           | }          | 1    | ₽.         | ŧ        |       |                 | ₹ .      | १५       |          | १५                                                |
|               |               | 1              |             | 1          | 1    | ۹.         | 48       |       | ५५              | 84       | ₹ 9      | 1 86     | 88                                                |

#### तिथिगणितम

|   | मेपादि<br>ति. | मारिकी तिथिः | ক্র<br>জ. | स्म्<br>क. | द्याताल्याक: | हारः | तिथि<br>मोगः | को. ४ | को ५ | को. ६ | ऐक्यं | को. ७ | समाप्ति कालः |  |  |
|---|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|------|--------------|-------|------|-------|-------|-------|--------------|--|--|
|   | १०२           | २७           | 1         | 3 4        | २९           | +6   | वा. १        |       |      | २     | 8     | _     | ¥            |  |  |
|   |               |              | 1         |            |              |      | घ. २         | ४२    |      | ३५    | २१    |       | ₹0           |  |  |
|   |               |              |           |            |              |      | प. ५४        | 4     | २९   | ४१    | 8     | 15    | ५०           |  |  |
|   | १०३           | २८           | 18        | 819        | ₹ ₹          | +    | वा. १        |       | 0    | ₹     | 4     |       | 4            |  |  |
|   |               |              |           | -          |              | ا2   | घ. २         | 88    |      | ₹४    | २७    |       | २७           |  |  |
|   |               |              |           |            |              |      | प. ५४        | 80    | २७   | ३५    | ३६    | २०    | १६           |  |  |
|   | 808           | २९           | २७        | ₹ 5        | ३६           | +    | वा. १        | •     | 0    | ٧     | ξ     | - 1   | ξ            |  |  |
|   |               |              |           |            |              | \$11 | घ. २         | ५६    | •    | ३३    | ३२    | ۰     | ३२           |  |  |
|   |               | l            |           | j          |              |      | प. ५४        | ₹     | ३२   | २८    | ५६    | 16    | ₹८,          |  |  |
| ٠ | १०५           | ₹0           | 80        | ११         | 80           | +    | वा. १        | ₹     | 0    | 4     | •     | - ]   | •            |  |  |
|   |               |              |           | 1          |              | ₹१   | ઘ. ર         | ₹     | •    | ₹२    | ३७    | •     | ३७           |  |  |
|   |               |              | 1         | 1          |              |      | प. ५४        | ₹८    | 88   | २१    | ३७    | १६    | २१           |  |  |

#### नक्षत्रगणितम्

| मेपादि<br>नश्चन्र   | अश्विन्यादि<br>नक्षत्र | fā. | એ. | ₩. | ¥₁. | द<br>क. | यतास्मिक: | यास<br>केला<br>संक्रम                 | ३६<br>। तेय<br>मणाचे | नी भाग<br>हां नक्षेत्र<br>न्या. ३ | ून भाग<br>१७४<br>मधील | गकार २<br>आलीं.<br>नक्षत्र १ | तियि ७६<br>यात वजा<br>यात मेप-<br>रेवे मिळ- |  |
|---------------------|------------------------|-----|----|----|-----|---------|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--|
| •                   | ₹ ₹                    | 14  | ξ  | 48 | १२४ | ११      | ६१        |                                       |                      |                                   |                       |                              | ादि नधत्र                                   |  |
| 90                  | 100                    | र र | ११ | ₹₹ | २०५ | २५      | ६०        |                                       |                      |                                   |                       |                              | ३ वस्न                                      |  |
| Y                   | Y                      | ¥   | ₹  | २० | ५२  | ५३      | ₹¥.       | गति मिळवून मेपादि नक्षत्र ८७ याचे गमक |                      |                                   |                       |                              |                                             |  |
| ৬ <b>४</b><br>আর্রা | ८७<br>अयवा<br>६        | •   | 9  | ४२ | २२  | ,२९     | ३५        | मभं                                   | ोगः                  | को. ४                             | को.                   | को. ७                        | समाप्ति<br>कालः                             |  |
| 98                  | ۴ ۾                    | •   | v  | ¥۶ | २२  | 25      | : ३५౯     | या.                                   | ۰                    |                                   |                       | 1 4                          | 1 5                                         |  |
|                     | ্                      |     |    |    |     |         |           | ี น.                                  | ₹७                   | ५५                                |                       | 0                            | 80                                          |  |
| + \$                | + \$                   | 1   | •  | २० | १३  | ₹ ₹     | Y         | ٩.                                    | २७                   | ¥                                 | ३१                    | 2                            | ₹¥                                          |  |
|                     |                        |     |    |    |     |         |           |                                       |                      |                                   |                       |                              |                                             |  |

🗴 साधले आहेत. मेथार्कदिन नधवाच्या समाप्तिकारमस मभीग म्हणतात.

आदीसमाति शुक्रवारी होते स्थाने हैं नथन आपाडांतील नम्हे. याच्या गणितांत ति. ०।७।४२ आहे. रहणून को. ४ मध्ये के. २० च्याताली ० तिथी समीर प. ५३।१३ आहेत. त्यांत शा। ती अवर्ध-तर ४०। बांस सुजून सुणाकार ४५५ प. धन केला. शिवाय दक्षिणांतर ४२२। यांनी शा यांत शुज्रव आहेनी वर्डे ४५६ ही ही मिळसिनी. तेस्ट्रां भें केश्विकायरून परस्वारंकार प. ५५ प. ४ आहा.

# नक्षत्रगणितम्

| मेपादि<br>नश्चत्र | आश्विन्यादि<br>नश्चत्र | ਰਿ.       | અં. | क.       | केंद्र<br>अं. | क,         | दाताल्याक: | मभो            | गः         | को. ४ | को. ५ | को. ६        | ममाप्तिकालः  |
|-------------------|------------------------|-----------|-----|----------|---------------|------------|------------|----------------|------------|-------|-------|--------------|--------------|
| ७५                | 9                      | 1         | 6   | ₹        | ३५            | ¥۶         | ₹\$        | वा.            | ٠.         | ₹     | •     | Ę            |              |
|                   | पुनर्वसु               | }         |     |          |               |            | 1          | ₹.             | \$10       | 1     | •     | 8            | 80           |
|                   | <u> </u>               |           |     | _        | L             |            | <u></u>    | 4.             | २७         | ۴.    | 35    | YY           | 1 84         |
| ७६                | 6                      | २         | 6   | २२       | 86            | ५५         | ΥĄ         | वा.            | ۰          |       | ۰     | ۰            | 3            |
|                   | तिह्य                  |           |     |          |               |            |            | ्घ.            | ३७         | ٤     | •     | ۷            | 43           |
|                   | <u></u>                |           |     |          |               |            |            | ٩.             | २७         | 34    | ₹६    | २६           | Y            |
| 66                | 2                      | ₹         | 6   | ¥٦       | ६२            | ۷          | ४६         | वा.            | •          |       | •     | ₹            | २            |
|                   | आक्षेपा                | ]         |     |          |               |            |            | ਬ.             | ३७         | 3.5   | -     | 3            | 46           |
|                   | <u> </u>               |           |     |          | <u>_</u> -    |            |            | ۹.             | २७         | 1     | ¥     | <u> </u>     | २३           |
| 20                | १०                     | ¥         | •   | २        | ७५            | ₹ ₹        | 40         | वा.            |            | 3     | •     | २            | ¥            |
|                   | मधा                    |           |     |          |               |            |            | 티 된.           | १७         | \$X , | ۲     | . 5          | ₹            |
|                   | <u> </u>               |           |     | ليب      |               | !          |            | ۲.             | २७         | 20    | -     | 40           | YY           |
| 98                | 1 22                   | 4         | \$  | २२       | 66            | ₹¥         | 48         | ৰা.            | . "        | ? ]   | •     | 3            | 4            |
|                   | यूर्वी                 | 1         |     | i        |               |            |            | ਧ.             | 30         | १६    | 3     | 3.           | ٩            |
|                   |                        | _         |     | -        |               | -          |            | ۹,             | २७         | 44    | 48    | <b>३</b> २ ) | 46           |
| 6.                | <b>१२</b>              | Ę         | •   | 83       | १०१           | 30         | 40         | या.            |            | 1     |       | Y            | Ę            |
|                   | उत्तरा                 |           |     |          |               | - 1        |            | ี <b>ย</b> .   | रेण<br>रेण | 25    | ₹¥    | 24           | ٥<br>₹५      |
|                   | ļ                      | <u></u> _ |     | !        | •••           | -          | <b>٤</b> ٢ | या.            | 10         | 31    |       | 4            |              |
| ८१                | 13                     | b         | ۲.  | ٦,       | 215           | ۲.۰        | 91         | યા.<br>ઘ.      | ₹0         | 24    |       | 25           | •            |
|                   | इस्त                   |           |     |          |               | Į          |            | ٩.             | ₹0         | 20    | ₹₹    | 40           | रर           |
|                   | 1                      |           |     | 9.31     | १२८           | ₹          | 48         | या.            | . 🔄        | 1     |       | 6            |              |
| ८२                | १४<br>चित्रा           | ۷         | ₹•  | **       | 110           | •          | *          | <b>41.</b>     | ₹७.        | £¥    |       | 18           | 4            |
|                   | चित्रा                 |           |     |          |               |            | ļ          | ٩.             | اوچ        | 24    | 32    | 33           | 48           |
| 53                | 24                     | ١,٠       | , . | v o      | १४१           | , [        | 60         | या.            | •1         | 1     |       | • 1          | <del>-</del> |
| ٠,                | स्यावि                 | , ,       | ,,, | • •      | •••           | • •        | `"         | ₹.             | 10,        | 2.    |       | 23           | રે           |
|                   | (Silve                 | ì         |     |          |               |            |            | ۹.             | ₹७,        |       | 24    | 22           | 23           |
| 43                | 1 25                   | ,.        | 15  | _<br>{ { | १५४           | ۶٩         | ٠,٠        | या             | •          | 1     | • :   | ?            | ₹            |
| •••               | विद्याला               |           | • • |          |               |            |            | ₹.             | to         | ¥     | i     | 28           | 6,09         |
|                   | 1                      |           |     |          |               |            |            | ۹.             | 33         | 33 j  | 14    | ₹ ;          | 16           |
| 64                | 7 20                   | 11        | 11  | २२       | १६७           | ¥۶         | 9.0        | वा.            | •          | • '   | •     | ÷,           | 1            |
| •                 | शनुराधा                |           |     |          |               |            |            | ٧.             | 30,        | ép,   | ₹ 3   | \$¥          | 48           |
| +1                | 1 +1                   | +!        | _ • | 3.       | 11            | <u>.</u> 1 | +1         | <del>4</del> . | २७         | 41    |       | *4           | ٠,٠          |

## ज्योतिपशिक्षणक्रम—शुद्धपंनांगसाधन.

# नक्षत्रगणितम्

| मेपापि<br>नक्षत्र | अश्विन्यादि<br>नक्षत्र | ति.      | अं. | क. | केंद्र<br>अं. | क.  | शतास्याकः | भमो  | η:   | को. ४ | को. ५ | को. ६    | समाप्तिकालः |
|-------------------|------------------------|----------|-----|----|---------------|-----|-----------|------|------|-------|-------|----------|-------------|
| ८६                | १८                     | १२       | 18  | ४२ | १८०           | ધ ધ | 96        | वा.  | ۰    | ٥     |       | ₹        | ٧           |
|                   | ज्येष्ठा               |          |     | j  |               |     |           | घ.   | ३७   | 40    | 0     | १५       | ٧¥          |
|                   |                        |          |     |    |               | - 1 |           | ч.   | २७   | 86    | 86    | २७       | ३०          |
| 60                | 88                     | 88       | 0   | ₹  | १९४           | 4   | ८२        | वा.  |      | Ď     | ٥     | Y        | ų           |
|                   | मूळ                    |          |     |    |               |     |           | ย.   | ३७   | ४२    |       | १६ -     | ३७          |
|                   |                        |          |     |    |               | - { |           | ч.   | ₹७.  | 46    | ३६    |          | 8           |
| 66                | 1 20                   | १५       | •   | २२ | २०७           | ₹ १ | 64        | वा.  |      | 0     | 0     | ٩        | Ę           |
|                   | पू. या.                | Ì        |     | Ì  |               | ì   |           | ย.   | ₹७   | ३५    |       | १६       | २९          |
|                   | , " -                  | i        |     | 1  |               | - [ |           | ٩.   | २७   | 9     | 3.8   | ५१       | 46          |
| 68                | 7.8                    | 8 €      | •   | ४२ | २२०           | ₹٧, | ٤3        | वा.  | 0    | 0     | 0     | Ę        | 0           |
|                   | उ. पा.                 |          |     |    |               |     |           | ย.   | 30   | २७    |       | १७       | २३          |
|                   | 1                      | ŀ        |     | ı  |               | ļ   |           | q.   | २७   | ५३    | २९    | 33       | २२          |
| 90                | २२                     | १७       | 3   | 7  | २३३           | ४७  | ९२        | वा.  |      | 0     | 0     |          | १           |
|                   | श्रवण                  | 1        |     |    | ì             |     |           | ਬ.   | ३७   | २१    |       | १८       | १७          |
|                   |                        |          |     |    | }             |     |           | q.   | ইঙ   | ३६    | ₹8    | १६       | ५३          |
| ९१                | २३                     | 186      | - 1 | २२ | २४७           |     | ९६        | वा.  | 0    | 0     | 0     | १        | २           |
|                   | धनिद्या                | (        |     |    |               |     |           | ₹.   | ३ ७  | १६    | 0     | 86       | १३          |
|                   |                        |          |     |    |               |     |           | ٩.   | २७   | ₹ ₹   | ४६    | 46       | 85          |
| \$ ?              | 78                     | 138      | ?   | ४२ | २६ ०          | ₹₹  | 35        | वा.  | •    | 0     | •     | 1 7      | ₹           |
|                   | शततारका                | ΓĴ       |     |    | }             |     |           | ਬ.   | ३ ७  | ₹₹    | ۰     | 2.5      | ११          |
|                   | 1                      | 1_       |     |    | <u> </u>      |     | <u> </u>  | ۹,   | २७   | ३३    | ५५    | 80       | १५          |
| ₹ ₹               | २५                     | 20       | ેર  | •  | १ २७३         | २६  | . ₹       | वा.  | •    | 0     | •     | ₹        | ٧           |
|                   | पू. भा.                | ł        |     |    | t             |     | Į.        | 暭.   | ३७   |       | ₹     | ' २०     | १०          |
|                   |                        |          |     |    |               |     |           | ٩.   | २७   | ३३    | ११    | 23       | 1×          |
| 98                | २६                     | 12 \$    | : २ | ₹: | रिर्ध         | ₹₹  | ļ Ę       | वा.  | •    | 1     |       | Y        | 4           |
|                   | <b>૩.</b> મા           | . }      |     |    | 1             |     |           | 띡.   | 36   | 1     | 8     | 28       | १२          |
|                   | _ [                    | <u> </u> |     |    |               |     | <u> </u>  | ٩.   | २७   | २३    | २२    | 4        | 10          |
| 94                | २७                     | २२       | ₹ ₹ | ٧; | र २९९         | 43  | १०        | ्या. | •    | į.    |       | ١ ५      | Ę           |
|                   | रेवती                  | - 1      |     |    |               |     |           | घ.   | 319  | -     | ١ ٢   | २१       | १५          |
| +1                | +1                     | 1 8      |     |    | े १३          |     |           | ļ q. | 20   |       | 1 58  | 80       | 31          |
| <b>९</b> ६        |                        | 13       | ३   |    | 3 8 3         |     | 1 23      | वा.  |      | •     |       | <b>ξ</b> |             |
|                   | অধিন                   | 11       |     |    |               |     | {         | ₽.   | ₹0   | 1     | 1     | २र       | 20          |
|                   |                        | 1        |     |    |               |     | 1         | ۹.   | - २७ | 16    | 1 3 5 | 55       | 84          |

# नक्षत्रगणितम्

| मेपादि<br>नक्षत्र | अश्विन्यादि<br>नश्चत्र | ਰਿ. | अं. | क. | कें।<br>अं. | र<br>क, | शतात्र्वाक: | भभो        | गः  | को. ४ | को. ५ | को. ६ | समाप्तिकालः |
|-------------------|------------------------|-----|-----|----|-------------|---------|-------------|------------|-----|-------|-------|-------|-------------|
| 90                | २                      | 28  | ₹   | २२ | १२६         | १८      | १७          | वा.        | ٥   | -     |       | 0     | 1 8         |
|                   | भरणी                   | 1   |     |    |             | ļ       |             | <b>ų</b> , | ३७  | २४    | 1     | ₹₹    | २६          |
|                   | ì                      | Į   |     |    |             |         |             | ч.         | २७  | ४९    | २६    | ११    | ५३          |
| ९८                | 3                      | २५  | ३   | ४२ | ३३९         | ₹ १     | २०          | वा.        |     | 0     |       | ₹ .   | २           |
|                   | कृत्तिका               | 1   |     |    |             |         |             | 뒥,         | ₹७  | ₹१    | 3     | २३    | ३३          |
|                   |                        |     |     |    |             |         |             | ٩,         | ₹७  | १७    | १८    | 48    | ५६          |
| 99                | 8                      | २६  | ×   | ₹  | ३५२         | 88      | २४          | वा.        | ٥   | - 0   | •     | 7     | 3           |
|                   | रोहिणी                 |     |     |    |             | - )     |             | घ,         | ₹७I | 36    | 8     | ₹४    | 8.8         |
|                   |                        |     |     |    |             | j       |             | ч.         | २७  | १०    | ٠,٨   | ३६    | १८          |
| 200               | 4                      | 130 | 8   | २२ | 4           | 40      | ₹ ७         | वा.        | 0   | 0     | 0     | 3     | ¥           |
|                   | मृगशीर्ष               | 1   |     |    |             | j       |             | 뒥,         | ₹૭  | 88    |       | २५    | 86          |
|                   | 1                      | 1   |     |    |             | 1       |             | ч,         | २७  | ४२    | ५३    | १७    | 18          |
| १०१               | Ę                      | २८  | 8   | ४२ | 25          | १०      | 3 8         | वा.        | ٥   | •     | •     | ٧     | 4           |
|                   | आर्द्रा                | ]   |     |    |             | - 1     |             | 뒥.         | ३७  | 4 શ   | ۰     | २५    | ५५          |
|                   | į                      | į . |     |    |             | -       |             | ч.         | २७  | ४२    | ३९    | ५९    | ४७          |
| १०२               | ७                      | 25  | ٩   | ₹  | ३२          | २३      | 38          | वा.        | ۰   | ۰     | ۰     | ٩     | ۰           |
|                   | पुनर्वसु               | 1   |     |    | ļ           |         |             | 띡.         | ₹७  | ५७    |       | २६    | २           |
|                   |                        |     |     |    |             |         |             | ۹.         | २७  | २३    | ३३    | 88    | 8           |
| १०३               | 6                      | ₹0  | ٩   | २२ | ४५          | ₹ξ      | ₹८          | বা.        | ۰   | ₹     | ٥     | Ę     | ٠٤          |
|                   |                        |     |     |    |             |         |             | ঘ          | ₹७  | ₹     | ٥     | २७    | ৬           |
|                   | 1                      |     |     |    |             | ĺ       |             | ٩.         | २७  | २२    | २९    | ₹४    | ४२          |

|            |                    |     |     |            |                |                 |      |            | ٠,٠      |                 |                    |                                     |                |                |                 |
|------------|--------------------|-----|-----|------------|----------------|-----------------|------|------------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| मेवादियोगः | विष्कृमादि<br>योगः | ति. | अं. | <b>45.</b> | केंद्र<br>अं.  | म् म            | हारः | भाग<br>योग | ূ্ন<br>ত | भागाका<br>९ आले | ₹ ३ या<br>• स्याची | त विथि<br>त मिळ<br>गिति प<br>योग १३ | विला.<br>हो. ३ | तेव्हा<br>यरून | मेपादि<br>घेतली |
|            | ₹ ₹                | 28  | 6   | 6          | १२५            | ३५६१            |      |            |          |                 |                    |                                     |                |                |                 |
| 00         | 00                 | ξ   | ११  | २५         | १४१            | २४२             |      |            |          |                 |                    | ११वायं                              |                |                |                 |
| 9          | 9                  | 1   | છ   | १८         | 220            | ४ <b>२</b> ¹३ १ |      | मंप        | किदि     | त समा           | त काळ              | ास योग                              | भाग र          | हणतात          |                 |
| 90         |                    | 0   |     | 4 8        |                | \$ \$ \$ ₹      | +311 | योः<br>भोग |          | को. ४           | को. ५              | को. ६                               | ऐक्यं          | को.७           | समाति<br>कालः   |
|            | 2.8                | ł   |     |            | Į              |                 |      | वा.        |          |                 |                    | 8                                   | ξ              | 1-             | Ę               |
|            | द्वादि             |     |     |            | 1              | 1 1             |      | 뒥.         | ४३       | ં ૬ શ           |                    | 34                                  | ११             |                | ११              |
| 4.8        | +5                 | ١., | 2 9 | 2 9        | 8.5            | 82 +3           |      | ٩.         | ५१       | 46              | 34                 | १५                                  | ३९             | 18             | 20              |
|            | <u> </u>           | 17. | -:: | <u>``</u>  | <u>, ., , </u> |                 |      |            | _        | _               |                    |                                     | _              |                | -               |

• गृद्धिमा ग्रुक्त्यारीच संपती म्हणून ते आपादात येऊं शकत नाहीं. तो ज्ये. ३० चा होता. त्याचे सापनात को. ४ यस्न नश्चन्रणिताममाणेंच परास्त्र आणिले आहेत. को. ५ मधील योग सदराखालील पळें येतलीं आहेत को. ६ मध्यें मेपादि योग ७४ चे खालचे योगाचें अक येतले आहेत व को. ७ मध्यं अगदी उजस्या बाजुस योग परास्त्र दिले आहेत त्याचे समोर व हाराचेखालील अंक येतले आहेत.

| मेपादियोगः | विष्कंभादियोगः | वि. |    | क. | केंद्र<br>अं. | €6, | शताल्यक: | हारः     | यो<br>भे | म<br> ग: | को. ४ | को. ५ | को. ६ | ऐक्यं | को.७ | चमापिकालः |
|------------|----------------|-----|----|----|---------------|-----|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| 60         | १२             | 1   | २  | २० | २९            | ₹७  | ₹७       | +80      | वा.      | •        |       | •     | 4     | 0     | -    |           |
|            | a.             |     |    |    |               |     |          | !        | ч.       | ٧ŧ       | ५७    | ٥     | ₹१    | १३    |      | १३        |
| - 1        |                | ļ   |    |    |               |     | ĺ        |          | ٩.       | 48       | b     | ३१    | ५२    | २१    | 1    | १३        |
| ۲۱)        | १३             | र   | १  | ४९ | ४१            | 44  | 80       | +११      | वा.      |          | 1     | •     | ६     | १     | -    | 1 8       |
| -          | व्या           | ļ   |    |    |               |     | 1        |          | ี घ.     | ४३       | २     |       | २८    | १५    | 0    | १४        |
| - ]        |                | İ   |    |    |               |     |          |          | ٩.       | ५१       | १९    | 33    | २८    | ११    | Ę    | ٩         |
| ८२         | १४             | ₹   | ?  | १८ | 48            | १३  | ٧३       | +१३      | वा.      |          | 1     | 0     | 0     | २     | T -  | ₹         |
| 1          | ₹.             | 1   |    |    |               |     |          |          | ี ย.     | ४३       | Ę     |       | २५    | १६    | 6    | १६        |
|            |                | İ   |    |    | ]             |     |          | 1        | ч.       | 4 8      | ४३    | ₹৬    | ٧     | १५    | ١ ५  | १०        |
| د۶         | १५             | 8   | ۰  | ४७ | ६६            | ३१  | \১০      | + 28     | वा.      | ۰        | ₹     | 0     | ?     | Ę     | -    | ₹         |
|            | व.             | !   |    |    |               |     |          | ĺ        | ਬ.       | 83       | १०    | ا ہ   | २१    | १६    |      | १६        |
| -          |                | 1   |    |    | ĺ             |     | į        | J        | ٩.       | ५१       | २१    | 40    | 80    | ४२    | ٧    | ३८        |
| 28         | १६             | 4   | •  | १६ | 50            | 82  | 4 8      | +१८      | वा.      | ۰        | 8     | ٥     | ₹     | ¥     | -    | ¥         |
|            | ਚਿ.            | -   | ٩  |    |               |     |          | ŀ        | ਬ.       | ४३       | १३    | १     | १८    | १६    | •    | १६        |
|            |                | 1   |    |    | ]             |     | L        |          | ч.       | ५१       | ৬     | 3     | १७    | १८    | ₹    | १५        |
| ८५         | १७             | 1 4 | ११ | ४५ | 3.8           | ৩   | ५ ५      | 180      | वा.      | ٥        | १     |       | ₹     | 4     | - 1  | ٠,        |
|            | व्य.           | l   |    |    |               |     |          |          | ਬ.       | ४३       | १४    | ₹     | १४    | १४    | •    | 68        |
|            |                |     |    |    |               |     |          | <u> </u> | ٩.       | ५१       | ४७    | १६    | 48    | ४८    | ₹    | 80        |
| ८६         | 26             | ६   | ११ | १४ | १०३           | २५  | 40       |          | वा.      | 0        | ₹     | •     | 8     | Ę     | 0    | Ę         |
|            | ਕ.             |     |    |    |               |     |          |          |          | ४३       | १५    | ₹     | ११    | १२    | •    | १२        |
|            |                | 1   |    |    | <u> </u>      |     | L        |          | ٩.       | ५१       | ξ.    | २४    | 86    | १०    | 0    | 80        |
| 60         | 2.2            | ঙ   | १० | ४१ | ११५           | ४३  | ६१       | -06      | वा.      | 0        | 2     | ۰     | 4     | 0     | +    |           |
|            | ч.             |     |    |    | ]             |     |          |          | 1        | 8        | १४    | ٤.    | 6     | 9     | 0    | 9         |
|            | ļ              |     |    |    | 1             |     | _        |          | ٩.       | ५१       | १४    | २९    | ξ     | 80    | ₹    | ΧŞ        |
| 46         |                | 6   | १० | 9  | १२८           | ₹   | ६५       | -38      | या.      | ۰        | 8     | • ]   | ٤     | 8     | +    | 8         |
|            | शि.            |     |    |    |               |     | 1        | 1        |          | ४३       | ११    | ₹     | 8     | 8     | •    | 8         |
| _          | 1              | Ĺ.  |    |    |               |     | ł.       | 1        | ч.       | ५१       | ३९    | २७    | ४२    | 38    | 8    | 80        |

| भेपारियोगः | विष्कंभादियोगः | fa.  | अं. | <b>\$</b> . | ર્કેડ<br>અં. | द<br>क. | शतास्यकः | <b>इ</b> ारः | योग<br>मोगः                | को. ४      | को. ५ | को. ६    | ऐक्यं    | को.७       | <b>उमातिका</b> लः        |
|------------|----------------|------|-----|-------------|--------------|---------|----------|--------------|----------------------------|------------|-------|----------|----------|------------|--------------------------|
| 69         | 28             | 3    | 3   | ३७          | १४०          | 25      | ६८       | -१५          | या. •                      | *          |       | •        | 1        | +          | 1                        |
|            | सि.            |      |     |             |              | - 1     |          |              | ีน. ४३                     | 6          | ₹ .   | <b>?</b> | ५५       |            | 44                       |
|            | Ī              |      |     |             |              | - 1     |          |              | प. ५१                      | ¥\$        | २३    | 28       | 4.8      | ₹ .        | ६२                       |
| 3          | २२             | 20   | 9   | ξ           | 243          | ३७      | ٥ ٢      | -१२          | या. •                      | 1          | •     |          | २        | 1 +        | 2                        |
|            | eī.            | ĺ    |     |             |              | - 1     |          |              | घ. <b>४</b> ३              | Y          | *     | 40       | 80       | •          | צט                       |
|            |                |      |     |             |              | j       |          | ı            | q. ५१                      | ₹ 0        | 1 2 2 | 44       | 3        | 1          | २०                       |
| 51         | 23             | 122  | ~   | 34          | १६४          | 44      | UY.      | -388         | या. ०                      | •          | ۰     | ?        | ₹        |            | 3                        |
|            | गुम.           | 1    |     |             |              | - 1     | 1        |              | य <b>,</b> ४३              | 46         | 1     | ٩¥       | ३৬       | •          | ₹ ७                      |
|            | -              |      |     |             | J            | - 1     | -        |              | प. ५१                      | २५         | 1     | 71       | ५०       |            | 4.                       |
| 3          | ₹ २४           | 12.3 | 4   | Y           | १७७          | 23      | UU       | -4111        | या. •                      | •          | •     | 3        | Y        | - 1        | Y                        |
|            | ₹J.Z.          | 1    |     |             | ļ            | ,       |          | ·            | घ. <b>४</b> ३              | ५२         | ۰     | 48       | २८       |            | २८                       |
|            | 1              |      |     |             | -            | ı       |          |              | q. ५१                      | <b>१</b> ३ | 48    | ۷        | Ę        | 1          | 4                        |
| 33         | 24             | 123  | v   | 33          | 125          | 2 2     | 60       | -611         | या. •                      | •          | ۰     | 1        | 4        |            | 4                        |
|            | A.             |      |     |             | '            | - }     | Į        |              | घ. ४३                      | 84         | •     | 80       | १७       | •          | १७                       |
|            |                |      |     |             |              | 1       | 1        | -            | q. 48                      | २९         | ¥\$   | X 5      | ¥ξ       | ₹          | YY                       |
| 31         | २६             | 188  | ง   | <b>ર</b>    | २०१          | *5      | CY       | -41          | या. 🖭                      | •          | •     | Y        | ξ        | - !        | Ę                        |
|            | Ü.             | ř    |     |             |              | f       |          |              | 4. Y                       | १८         | •     | YY       | יט       | •          | ษ                        |
|            | ļ              | 1    |     |             |              |         |          | - 1          | q, <b>५</b> १              | 84         | 14    | ₹•       | 11       | ₹          | 25                       |
| 30         |                | ંશ્લ | ξ   | ₹\$         | '२१४         | •       | "        | -2111        | या. 🗝                      | •          | •     | ۹ إ      | Ę        | <b>-</b> , | Ę                        |
|            | ं चे.          |      |     |             |              |         |          |              | य, ४३                      | <b>₹</b> ₹ | •     | Y.       | 40       | •          | ५७                       |
|            | ļ              |      |     |             |              |         |          | ļ            | <b>4.</b> 4.               | ₹• ;       | 11    | ५६       | 36       | 1          | २५                       |
| 31         | 1              | १६   | ٤   | 40          | २२६          | २५      | ۲?       | -:           | या. •                      | •          | •     | ٩        | •        | -          | •                        |
|            | 1q.            |      |     |             |              |         |          |              | ч. ¥३                      | २६         | •     | \$0      | 46       | •          | 46                       |
|            |                |      |     |             |              | ~_      |          | - 1          | G. 65.                     | 11         | 11    | - 13 j   | 17 :     | Y          |                          |
| 31         | 1              | 10   | ٩   | 50          | २३८          | ¥ ₹     | ٠٤.      | - ? •1]      | या. •                      | • {        | • '   | • 1      |          | - !        | ₹                        |
|            | Aī.            |      |     |             |              |         |          | Į            | प, ४ <b>१</b>              | २१         | •     | ŧΥ       | 15       | • ;        | **                       |
| _          | 1              | 1    |     |             |              |         |          | 1            | ٩, ५१                      | ₹+         | ¥0    |          | e 6      | A.         | 43                       |
| \$.        | •              | १८   | ¥   | 44          | २५१          |         | ••       | -१3          | या. •<br>य. ४३             | •          | •     |          | !        | -          | <b>.</b> ર               |
|            | 311.           | 1    |     |             |              |         |          | - 1          | 4. ¥₹                      | to<br>to   | 4.0   | 3.       | \$5      | 1 .        | ₹₹                       |
| -          | _!             | 1_   |     | ٠.          |              |         | ,        | اروا         | ₹1. ·                      | `- 1       |       | 3        | 7        |            | ٧į                       |
| ٠,         | ९ ४<br>मो.     | 11   | •   | ₹4          | २६१          | 11      | *        | -२८          | 4), 4<br>4, 4 <del>1</del> | ₹¥ .       | * ;   | ₹<br>₹#  | 36       | -1         | ् <b>३</b><br>२ <b>६</b> |
|            | sey.           | į    |     |             | !            |         |          | - 1          | ٠. ٩٤<br>٩. ٩٤             | 18         | ì.    | 3.4      | 43       | 2          | ५६<br>५०                 |
| _          | <u> </u>       | ┸_   |     |             | 1            |         | _        |              | • • • •                    |            |       | <u> </u> | <u> </u> | · ·        | <u> </u>                 |

| मेगदियोगः     | विष्कंभादियोगः | ति. | ઝં. | क.   | কঁর<br>অ. | <b>क.</b> | शतास्याकः  | हार:             |                     | ग<br>ोगः | को. ४     | को. ५          | को. ६            | ऐक्यं           | को.७       | समाहि    |
|---------------|----------------|-----|-----|------|-----------|-----------|------------|------------------|---------------------|----------|-----------|----------------|------------------|-----------------|------------|----------|
| 002           | •              | २०  | ₹   | 48   | २७५       | ३७        | Ę          | •                | वा.                 |          | •         |                | ₹                | ٧               | •          | 8        |
| - 1           | शो.            |     |     |      | ĺ         |           |            |                  | 1                   | 83       | <b>१३</b> |                | २४               | २३              | 0          | २३       |
| 1             |                |     | _   |      | 12.44     | 1. 1.     |            |                  | ۹.                  | ५१       | ५७        | २०             | ٥                | ۷.              | <u>  •</u> | 6        |
| 802           | Ę              | २१  | ₹   | 43   | २८८       | 44        | 2          | <del>1</del> ६४  | या.                 | 8<br>8   | •         | ۰              | ٧                | ٩               | +          | ٩        |
|               | अ.             | ļ   |     |      | 1         |           |            |                  | घ.<br>प.            | ४२<br>५१ | १४<br>५६  | <b>શ</b><br>૨૬ | २०<br><b>३</b> ६ | २०<br>४८        |            | २०<br>४९ |
| 6             |                | २२  | 9   | 1. 0 | 300       | 9 3       | 9 5        | 420              | ्यः<br>  या.        | _        | 14        | 7.7            | 44               | ε c             | 1+         | - 1      |
| 808           | ড<br>सु.       | 177 | ,   | 77   | 1200      | ` *       | , ,        | T ( *            |                     | ٧ŧ       | १७        | 8              | १७               | १९              | T          | १९       |
|               | 3.             |     |     |      |           |           |            |                  | η.                  | ५१       | ٠,۵       | २९             | १३               | 88              | ٧          | 84       |
| es.           | 6              | 23  | 2   | ₹ १  | ३१२       | 3 8       | १५         | +88              | या.                 |          |           |                | ٠ <u>,</u>       |                 | +          |          |
| ÷             | / ¥.           |     |     | ٠.   |           |           |            |                  | ч.                  | ٧₹       | २०        | 3              | १३               | 28              |            | १९       |
|               |                | 1   |     |      | 1         |           |            |                  | ٧.                  | 4 8      | 49        | २७             | 88               | b               | Ę          | १३       |
| »<br>«        | 9              | 128 | 8   | ५०   | ३२४       | ४९        | 28         | +११11            | वा.                 | ٥        | ٥         | •              |                  | ?               | +          | 2        |
| ~             | શ.             |     |     |      |           |           |            |                  | ਬ.                  | ٧३       | २४        | १              | १०               | २०              |            | २०       |
|               |                | _   |     |      |           |           |            |                  | ч.                  | ५१       | ५९        | २०             | २५               | 34              | 6          | ٧٦       |
| 90            | १०             | २५  | १   | १९   | ३३७       | ঙ         | २३         | +१०              | वा.                 |          | 0         | •              | ?                | २               | +          | ₹        |
| ~             | ij.            |     |     |      | ł         |           | 1          |                  |                     | ४३       | ३१        | ₹              | 6                | २३              | 0          | ₹₹       |
|               | J              | Ļ   | _   |      | <u> </u>  |           | L          |                  | ٩.                  | ५१       | १६        | Ę              | e                | १३              | १०         | २३       |
| (I)<br>0<br>0 | 88             | २६  | ۰   | 86   | ३४९       | २५        | २७         | +911             | वा.                 |          |           | •              | ₹                | 3               | +          | ₹        |
| -             | 평.             |     |     |      |           |           | 1          |                  | 틱.<br>다.            | ४३<br>५१ | ३७        | 48             | ₹<br>₹६          | २६<br>३०        |            | २६<br>४१ |
| -             | 1 12           | २७  | _   | . ?! |           | V 9       | 12 2       | <u>।</u><br>'+१० | ५ <u>.</u><br>  वा. | _        | ,         | 4.5            | 3                |                 | 1 +        | -¥       |
| 90            | ਬ.             | 10  | •   |      | 1         | • •       | 1          | T ( 0            | 되.                  | ¥3       | ¥3        |                | ٤                | ४<br>२ <b>९</b> | -          | २९       |
|               | ١.             | 1   |     |      |           |           | 1          |                  | ч.                  | ५१       | 48        | ¥0             | 28               | ३६              | ११         | γu       |
| 7             | १ १३           | २ए  |     | · Y  | 88        | 8         | 34         | +20              | वा.                 |          |           |                | 3                | 4               | +          | -4       |
| ~             | च्या.          |     |     |      |           |           |            | 1                | ਬ.                  | ٧₹       | ٧ć        | •              | 40               | ₹₹              |            | ₹₹       |
|               |                |     | _   |      | . j       |           |            | <br>             | ٩.                  | ५१       | 46        | 33             | ५१               | ₹ ₹             | १२         | २५       |
|               | 18             | ₹.  | : १ | ₹ 3  | ३१६       | १९        | 136        | +११              | वा.                 |          | i         | 0              | ¥                | Ę               | +          | Ę        |
| •             | ₹.             |     |     |      | i         |           | ,          | l. :             | 뒥.                  |          |           | ۰              | ५३               | ₹१              | 0          | ३२       |
|               | +              |     |     |      | 1         | _         |            | <u></u>          | प.<br>1 वा.         | 4 ?      |           | ₹₹.            | 70               | ५६              | 22         |          |
| -             | ्र । १५<br>व.  | ાર' |     | τ.   | २३८       | 20        | * 4 4      | + १२॥            | चा.<br>घ.           |          |           | .              | 40               | 23              | +          | ٠<br>३३  |
|               | ۱ 4.           |     |     |      | 1         |           | į          | Į.               | ٩.                  | 4 ?      |           | 34             | 3.               |                 | <b>१२</b>  | **       |
| _             |                | 1   |     |      |           |           | <u>-</u> - |                  | 1                   | •••      | ٠.,       | ,,,            |                  | ,,,,            | •••        | <u> </u> |

#### पंचांग शके १८५५ आपादमास.

|            |          |     |          |           |           |            |       | _          |            |      |         |      |
|------------|----------|-----|----------|-----------|-----------|------------|-------|------------|------------|------|---------|------|
| वि.        | वार      | ម.  | ч.       | न.        | <b>٩.</b> | ۹.         | यो.   | ម.         | ۹.         | क.   | ਬ.      | q.   |
| द्भाव, १   | য        | ٤   | २४       | y         | 80        | १५         | a     | १३         | 23         | व    | ٤       | २४   |
| पश्च २     | ₹        | ११  | ¥٥       | पु        | 43        | 8          | ब्या  | १५         | 4          | की   | ११      | १५   |
| ₹          | चं       | १६  | २०       | था        | ५८        | २३         | इ     | १६         | १०         | ग    | १५      | 86   |
| ¥          | मं       | १९  | २१       | म         | ६०        |            | व     | १६         | ₹८         | वि   | १९      | २२   |
| ¥<br>4     | बु       | २१  | ५५       | 4         | ર         | XX         | ਚਿੰ   | १६         | १५         | या   | २१      | ४५   |
| Ę          | गु       | २२  | ٧ć       | पू        | 4         | 46         | व्य   | ₹ <b>¥</b> | 80         | तै   | २२      | ४३   |
| ৬          | 1        | २२  | १७       | उ         | ษ         | ३५         | य     | १२         | २०         | व    | २२      | १७   |
|            | হা       | १९  | ५६       | ह         | ঙ         | २२         | q     | ঙ          | ४१         | व    | १९      | ३०   |
| ک<br>9     | ₹        | १५  | ५१       | चि        | 4         | २१         | য়ি   | 1          | 80         | की   | 80.     | ५१   |
| १०         | चं       | ٩   | ५७       | स्त्रा    | ५<br>५५   | 4.5        | सा    | ४४         | 12         | ग    | ९       | ₹₹   |
| ११         | मं       | 48  | ب<br>3 و | খ         | 48        | Ĺ          | ग्रमं | ₹ ७        | 40         | वि   | २<br>२६ | 3 °  |
| १३         | बु       | 84  | 80       | च्ये      | YY        | ₹0         | 13    | २८         | ષ          | यौ   | 18      | ४६   |
| १४         | ij       | ३६  | १६       | <b>নু</b> | ે રુ⊍     | 8          | ब्र   | १७         | <b>የ</b> ዩ | ग    | १०      | २८   |
| १५         | ีย       | २७  | ą        | ď         | २९        | 46         | Ř     | 84         | २९<br>५६   | वि   | 48      | 36   |
| कृष्ण १    | য        | 86  | १७       | 3         | २३        | 22         | वि    | 86         | 86         | की   | 36      | १७   |
| पश्च २     | ₹<br>  ₹ | 20  | 43       | श्र       | ₹७        | 43         | भी    | ३९         | ५२         | ग    | 20      | ४२   |
| ą          | चं       | 8   | 3 2      | ঘ         | 13        | ४२         | আ     | 38         | ४३         | वि   | 29      | 38   |
| ų,         |          | 44  | 30       | য         | 2.8       | 34         | सी    | २६         | 40         | कौ   | रेंट    | ેંદ્ |
| ξ          | ਤ<br>ਤ   | 44  | 46       | g.        | 20        | ₹४         | बो    | २३         | 6          | ग    | २६      | 18   |
| 6          | บี       | 40  | १६       | उ         | १२        | <b>१</b> ७ | ঞ     | २०         | 88         | वि   | २६      | ३७   |
|            |          | 48  | 80       | ₹         | १५        | ₹१         | सु    | १९         | ४५         | वा   | 26      | ३२   |
| S          | য        | ξ.  |          | ঞ         | ₹0        | ४५         | वृ    | १९         | १३         | ते ′ | ३२      | ¥    |
| ,          | ŧ        | , , | २०       | ਸ         | २६        | ધ્ર        | য়    | २०         | ٧٤         | ग    | \ Y \   | २०   |
| १०         |          | ١ , | 80       | कृ        | २३        | ५६         | ग्रं  | २३         | २३         | नि   | 8       | 80   |
| ११         | मं       | 24  | 25       | से        | ४१        | 12         | 72    | २६         | 88         | या   | १५      | ٧Y   |
| १२         |          | २०  | 40       | ŦĮ.       | 86        | १९         | a     | २९         | ४७         | ते   | २०      | 40   |
| <b>१</b> ३ |          | २७  | १६       | ঞা        | 44        | ४७         | ध्या  | 38         | २५         | य    | २७      | 88   |
| 18         |          | 32  | 34       | g         | ६०        | •          | ₹     | ३२         | ঙ          | য    | ३२      | 36   |
| ₹∘         | য        | হ ৬ | २१       | Į Į       | 2         | × ×        | य     | 33         | ٧º         | च !  | ٧       | ५९   |

#### ग्रंथकत्यांचे थोडे आत्मवृत्त.

मार्तडस्थित पुण्यपाळपुरिसन्मान्योऽयसत् कीदिको ज्योतिर्विदायरः सदाशिवर्रति रयातोद्विजसत्तुतः। नार्विदो यमर्पयनागुरु (१८५२) शकेऽद्वे घोड्यपिन्यामदं ज्यंगा (६३) द्वे।ऽ करवं सुकोष्टविदादं पर्वार्मीयतामर्थि ॥ भनागकु (१८९७) मित ज्योतिर्गणिते वार्तिर्क व्यथाम् । एड पंचारः मृ (१८५१) मंदनेमर्यानंदं शनाद्वक ॥

જ્ઞ. વં. સા.ે. ૧૧

## शके १८२६ च्या पूर्वीचे पंचांग तयार करण्याची राति.

#### रसाक्षिष्टत्युन्मितशाकपूर्ववर्षे गतीरादिमकोष्ठकोत्थाः । १८२६

#### दत्ताऋणं तिथ्युड्योगशुद्धचन्दपेम्य उक्तं कुरु शेपकर्म ॥ २१ ॥

द्याके १८२६ मध्ये पूर्वीचा इष्टाक बजा करावा म्हणजे वर्षमण येती. स्थाची कोष्टक १ वरून गरी। आणून ती दाके १८२६ च्या धुवाकात बजा कराबी, म्हणजे दृष्ट वर्षाच्या तिथि, नक्षत्र व योग याच्या द्यादी व अन्द्रप येतात. या गमकावरून वाकीचें गणित पूर्वी सामितलेल्या रीतीप्रमाणें करावें.

उदा॰ दाके १७९२ आगाढ नय १३ मंगळनारचं न पुढील पंचाग तयार करावयाचें. या उदारर-णात वर्षमण १४ आहे. त्यांचे ३० व ४ असे २ खंड करून त्याच्या गर्तीची घेरीन करून ती पुढील न्यावांत १ या अक्षरासमोर लिहिली आहे. दाके १८२६ चे धूनक अ या अक्षरासमोर लिहिले आहेत. राणून अ मर्च्य १ वना करून दाके १७९२ चे गमक आणिले. त्याववरून बाकीचें गणित पूर्वी सागितलेल्या निर्ताधानाणें केले आहे. नमुत्याकरिता १ तिथि, ३ नखने व ३ योग यांचे गणित केलें आहे.

#### शके १७९२ आपाद क. १३ च्या व पुढील पंचांगगणिताचा न्यास. १

|      |                      |            |              |            |             |          |     | _   |          |             |            |     |      |             |                  |
|------|----------------------|------------|--------------|------------|-------------|----------|-----|-----|----------|-------------|------------|-----|------|-------------|------------------|
|      | शक<br>यर्प           | योग<br>यो. | भुद्धि<br>क. | নধ্য<br>ন. | সহাবি<br>ক. | fd.      | ॳ.  | क.  | સં.      | ₹<br>क.     | श्तास्पाक: | था. | . ঘ. | ч.          |                  |
| अ    | १८२६                 | २०         | ५७८          | २०         | ६९३         | २३       | ٧   | 4   | ३२८      | 84          | ₹8         | ξ   | ४७   | <b>१</b> १  |                  |
|      | ₹0                   | 1          | 486          | 8          | 486         | 1        | ٠,  | २८  | २४२      | 8           | ६७         | ₹   | ४१   | २८          | को. १            |
|      | ٧                    | १२         | ६६०          | 15         | ६६०         | \$8      | ₹   | •   | 1        | <b>?</b> 10 | ६९         | 4   | 8    | ₹₹          |                  |
|      | 38                   |            |              |            |             |          |     |     |          |             |            |     |      |             |                  |
| अइ   | १७९२                 | <b>ξ</b>   | ₹७०          | Ę          | २८५         | 19       | ₹   | ₹0  | 96       | 25          | 3.6        | Ę   | ٧    | ₹ ₹         |                  |
|      |                      |            |              |            |             | ł        | 4   |     | 6        | 4 8         | ₹          | 0   | ४१   | ₹           | को. २            |
|      |                      |            |              |            |             |          |     | ξ٥  | <b>₹</b> | ¥           | ۰          | 0   | ٧    | ५५          |                  |
|      |                      |            |              |            |             | <u> </u> |     | ₹   |          | ₹           | •          | ۰   | ۰    | १५          |                  |
|      | गढ कृ.<br>यांत ति    |            |              |            |             |          | •   | ۰   | 66       | २२          | 1          | ŧ ' | 90   | २२          | अन्दर्भ (उज्ज.)  |
|      |                      |            |              |            |             |          |     | -   | 166      | 2 2         |            |     | 40   | <del></del> | निरेक अध्दप      |
|      | स्ताद्धाः<br>स्टबिटी |            |              |            |             | , .      |     |     | २०६      |             |            |     | ••   | ``          | की. इ            |
| -101 |                      |            |              |            |             | १०       |     |     | १२८      |             |            |     |      |             | 744 1            |
|      |                      |            |              |            |             | 22       | ८ आ | गाद | ६३       | ₹           | 55         | 4 ( | .0   | ۲२          | उन्रिमी काळ.     |
|      |                      |            |              |            |             | ফু.      |     | l   |          | ł           |            |     |      |             | मुंबईची रेसापळे. |
|      |                      |            |              |            |             | वि       | . २ | -   |          |             | -          | 1 1 | ٠٩ ٤ | : 1         | मुंबई मध्यकाळ.   |

# तिथिगणित.

| मेपादि<br>तिथि | माधिकी तिथि | कें।<br>अ, |    | शताल्याक. | इारः | तिथि<br>नि |    | को. ४      | को. ५ | को. ६ | ऐस्य | को.<br>७ | समाप्तिकालः |      |
|----------------|-------------|------------|----|-----------|------|------------|----|------------|-------|-------|------|----------|-------------|------|
| ११०            | २८          | ६३         |    | ९९        | +88  | वा.        | 4  | 2          | 0     | 1     | 3    | -        | ₹           | ]    |
|                |             |            |    |           |      | ₹,         | 45 | 3          |       | २६    | २६   | ۰        | २६          | म.   |
| +8             | +₹          | +१२        | ५२ | +8        |      | ч.         | 43 | <b>१</b> २ | ५६    | ५३    | 48   | [१३      | ४१          | [    |
| 188            | ₹\$         | ७५         | 43 | ş         | +34  | वा.        | 4  | 1          | •     | 8     | ٧    | [-]      | ¥           |      |
|                |             |            |    |           |      | घ.         | 88 | ,          | 1     | २५    | २६   | ٥        | २६          | ેલુ. |
| 1              |             | Ì          |    |           |      | ٩,         | 43 | 40         | 23    | 26    | ₹४   | 4        | ٧           |      |
| 885            | ३०          | 22         | ४५ | 9         | ۰    | वा.        | 4  | ?          |       | ١ ٢   | 4    | 0        | 4           |      |
| }              |             | ]          |    |           |      | ч.         | 88 | 8          |       | २४    | २५   | •        | २५          | गु.  |
| }              |             | L _        |    |           |      | 9,         | 43 | 8          | २६    | 83    | 33   |          | २ १         |      |

### नक्षत्रगणित न्यास २.

|      |             |                | _   |    |    |         |           |           |             |             |                   |                                                                                                                         |
|------|-------------|----------------|-----|----|----|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शके  | न,          | ग्रुद्धि<br>क. | ति. | अ. | ক. | क<br>अ. | द्र<br>क. | शताल्याकः | वा          | . ย.        | ۹.                |                                                                                                                         |
| १७९२ | Ę           | २८५            | 9   | ₹  | 30 | 96      | 28        | 82        | Ę           | ٧           | 2 8               | न्यास १ वस्न                                                                                                            |
|      | ]           | ५००            | •   | હ  | ४३ | ۱ د     | १५        | 3         | ŀ           | ३७          | ₹७                | को, २                                                                                                                   |
|      | ļ           | ₹ 0            | ٥   | ۰  | ٩  | •       | १०        |           | 0           | •           | ४६                | ļ                                                                                                                       |
|      | ļ           | ٩              | •   | 0  | ٤  |         | ٩         |           |             | •           | ₹ ₹               |                                                                                                                         |
|      | ٠           | ۰              | 19  | १० | 38 | ८६      | ٧\$       | ₹         | =           | ४२          | 40                | उत्र, काळ,                                                                                                              |
|      |             |                |     | _  |    | j       |           |           | <b>-</b> -8 |             |                   |                                                                                                                         |
|      | ११४         |                |     | ঽ  | २० |         | ₹₹        | २६        | भे<br>ते    | ४२<br>गदि f | २८<br>तिथि<br>त व | निरंद<br>मुन्द रेखारापळें<br>सुबई मध्यमकाळ.<br>११० बाख ३६ जी भागून ३ आले<br>बना फरून नमजें १०७ याची गति<br>। येतजी आहे. |
| 200  | २७नी<br>६ न |                | २७  | १० | ₹0 | ६१      | २४        | ۲۹        |             |             |                   |                                                                                                                         |

| मेपादि नक्षत्र | अश्विन्यादि न. | ति. | એ. | क. | केंद्र<br>थे. | ह<br>क. | शतात्माकः  | नक्षत्र<br>भोगः | को. ४ | को. ५ | को. ६ | समातिकाळ |       |
|----------------|----------------|-----|----|----|---------------|---------|------------|-----------------|-------|-------|-------|----------|-------|
| १०७            | Ę              | २७  | १० | ş  | ६१            | २४      | 33         | वा. ५           | ₹     | 0     | ₹     | ₹        | [     |
|                | आर्द्रो        |     |    |    |               |         |            | घ. ४२           | ৬     | 0     | ३०    | २०       | ' से. |
| + १            | + 5            | + १ | ۰  | २० | -{ १ ₹        | १३      | <b>+</b> & | प, २८           | २०    | ५५    | ११    | 48       | l     |
| 206            | 9              | २८  | १० | 40 | 98            | ३७      | Ę          | वा. ५           | १     |       | ٧     | ٧        |       |
| 1              | पुन.           |     |    | ĺ  |               | - 1     |            | घ. ४२           | ۷ ا   | ₹     | ₹0    | २२       | ₫.    |
| 1              |                |     |    | J  |               | i       |            | प. २८           | १०    | ११    | 48    | ٧₹       |       |
| १०९            | 6              | २९  | ११ | १० | ৫৩            | 40      | Ę          | वा. ५           | ₹     | •     | 4     | 4        |       |
|                | पुष्य          |     |    |    |               |         |            | घ. ४२           | ৬     | १     | ₹ ₹   | २३       | શુ.   |
| ļ              |                | İ   |    |    |               | J       |            | 9. २८           | 48    | २२    | ३५    | 25       |       |

या तिथिनक्षत्रावरून आपाढ कृ. १३ समाप्तिकाळचे स्प. र. व स्प. चं. पूर्वीच्या रीतीप्रमाणेंच काढावे.

ति. वा. घ. प. न. वा. घ. प. यावरून चं. ग. ७७५या गतीने घ. ५ प. ४७वें २८ ३ २६ ४१ ६ आर्द्रो ३ २० ५४ चाळून क. ७५ आर्द्रो असेर चं. भोग क. आर्द्रो ३ २० ५४ ७ पुन. ४ २२ ४३ ० ५ ४७ १ १४९ २१क. १५ यांत वजा तिष्यंद्रा = रा.११ औ. ६ क.०

२८ तियोचे अंदा ३३६ ≈ रा. ११ अं. ६ हे स्पष्ट चंद्रांत यज्ञा केले तेव्हा स्पष्टरिव ≔ रा. १ अं. १५ क. १५,यादमाणें स्पष्ट रविचंद्र आले.

#### योगगणित.

मेपादि तिथि ११० यास २२ नी मागून ५ आलेले तिथींत मिळवून मेपादि योग ११५ यांस २७ नी मागून बाकी योग १४ वा साला.

| मेपादि योग | विव्कंमादि योग | योग<br>यो. | गुदि<br>क. | ਰਿ. | খ্ৰ. | 事.  | ्रें<br>अं. | र<br>क. | रातास्पाकः | या. | घ. | ۹.  |                  |
|------------|----------------|------------|------------|-----|------|-----|-------------|---------|------------|-----|----|-----|------------------|
|            |                | Ę          | १७०        | U   | ₹    | ₹७  | 96          | १९      | \$6        | •   | ٧  | 2 2 |                  |
| 1          |                | ĺ          | ६००        | •   | ć    | ३७  | 3           | १४      | २          |     | ४२ | २२  | को. २            |
| - 1        |                |            | ₹∘         |     | ۰    | २६  |             | २८      | ۰          |     | २  | b   |                  |
| ]          |                | ا<br>ا     | _ •        | b   | १ १  | 80  | 166         | ?       | 100        | Ę   | ٧٧ | ٧٠  | योगभोगः उजनी     |
| i          |                | १००        |            | 4   | ৬    | 84  | १५०         | 3       | γĘ         | -१  |    | i   |                  |
| 1          |                | 10         |            | 5   | Ę    | γĘ  | १२३         | ۰       | ₹४         | 4   | 86 | ٧٠  |                  |
|            |                | 4          |            | Y   |      | ₹\$ |             | ₹∘      | 20         | -•  | •  | ₹\$ | मुंबई रेसापळें   |
| - 1        |                | Į          |            | į   |      |     |             | 1       |            | 4   | 86 | 2.5 | मुर्पेई मध्यमकाळ |
| 224        | ŧ¥.            | 1883       |            | 20  | 15   | 37  | <b>£</b> 2  | 38      | 30         | 1 - |    |     |                  |

| मेपादि<br>योग | विष्कं भादियो. | ति. | अं. | क.  | के<br>अ. | द्र<br>इ. | ध्वतस्त्राकः | हार | ये<br>मो |     | को.<br>४ | को.<br>५ | को.<br>६   | ऐक्य | को.<br>७ | समाप्तिकाल |           |
|---------------|----------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--------------|-----|----------|-----|----------|----------|------------|------|----------|------------|-----------|
| \$ 8 4        |                | 50  | ११  | ₹४  | ६२       | ६४        | 90           | +   | वा.      | ٩   | ₹        | •        | ₹          | 2    | +        | 3          |           |
| ł             | इपंग           | 1   |     | - 1 |          |           |              |     | ų        | ४८  | 4        | 0        | ३३         | २७   | ۰        | २७         | ň.        |
| 44            | +4             | +0  | ११  | २९  | ÷१२      | १८        | ₹            | २२  | ٩.       | ११  | ४१       | 40       | ₹          | 85   | ঙ        | 40         |           |
| ११६           | १५             | २८  | 28  | ₹   | ७४       | 48        | 800          | +   | वा.      | 4   | 1        | 0        | ¥          | 8    | +        | ٧          |           |
|               | वंज            | Į   |     | - } |          |           |              | 80  | 힉,       | ४८  | Ę        | 8        | २९         | 24   |          | २५         | <b>g.</b> |
|               |                | ł   |     | 1   |          |           |              |     | ₽.       | ₹ ₹ | १८       | 0        | ફહ         | ξ    | ٧        | 20         |           |
| ११७           | १६             | २९  | 20  | 3 2 | ৫৩       | 20        | 3            | 0   | वा.      | 4   | 8        | 0        | ٤          | 4    | 0        | 4          |           |
|               | विदि           | [   |     | j   |          | Į         |              |     | 띡.       | 86  | ξ        | ٤        | २६         | २१   | ١٠       | २१         | गु.       |
|               |                | }   |     | -   |          | į         |              |     | q.       | ₹₹  | १९       | 20       | <b>१</b> ३ | ષ₹   |          | 43         |           |

#### तिथिसाधन.

#### इप्रवर्गी मेपाके तिथिनक्षत्रयोग गमक साधन.

( उदाहरण. ) छत्यना करा कीं, आपणास संवत् १९९० शके १८५५ आपाद शुक्क १ पास्न विध्यादि काटणें इष्ट आहे.

प्रथम प्रथारंभाचे बेठचे विधीशिद, नक्षत्रशुदि व योगश्रीद, केन्द्र व राजाव्यांक वास्तिद क्रोष्टक ... १ मधून लिद्दून त्यांचे, तंदर स्ट्रांकात व प्रधारंभवाकांत ने अंतर वेहंछ वितक्या बर्गाची गति कोष्टक ... १ मधून त्यांची व प्रधाराने वेहंजात जोडावी. प्रषण्णे दृष्टाकाचे वेगाकीचे वेही विध्यादि ममक अंत पतात. वेदें आपूर्वे उदाहरणात इष्टाक १८५५ प्रधारंभ चक्ष १८२६, यांचे अंतर २९ वर्गाणा अपेट, वांचे कंतर १० वर्गाणा अपेट, यांचे क्षत्र १० वर्गाणा अपेट, यांचे व्हर्ण तांच्य प्रधारंभाणा अपेट, व्याचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांचे व्हर्ण तांच

|          |             |    | ,到。<br>。 |    | য়.<br>ক. |             |   |    | के<br>सं. |    | হায়ান্দান, | वा. | वारा<br>घ. |     |
|----------|-------------|----|----------|----|-----------|-------------|---|----|-----------|----|-------------|-----|------------|-----|
|          | (भशक<br>१२६ | २० | ५१८      | २० | ६९३       | २३          | ¥ | ų  | ३२८       | ४५ | ξY          | ٤   | 80         | १२  |
| ب.<br>ب. | २०          | 20 | 96       | १० | १८        | ११          | ₹ | 49 | Υį        | २६ | ४५          | ٧   | u          | ₹ ९ |
| क्रीहरू  | 9           | 6  | 868      | 6  | 868       | 3           | Ę | ४५ | १०८       | ३८ | ۷۰          | Y   | 16         | २६  |
|          | शक<br>८५५   | १२ | ३६०      | १२ | ४७५       | <b>\$</b> ¥ | ₹ | 88 | ११८       | 88 | 49          | ₹   | <b>१</b> ३ | ₹ 5 |

घके १८५५ नैज इज़ १४ रिनवारी इष्टमरी १९ पळे १६ झावेळी अधिनी भेरेकें: आहे. य स्पाचवेळी असलेले तिध्यादि वरील कोष्टकांत आहे. जसे तिथी १४, १ अंदा ४९ कला गत झाली. तथन १२ ये लाउन ४७५ कला गत झाल्या. योग १२ पूर्ण होऊन ३६० फला गत झाल्या य त्यावेळीं केन्द्र ११८ अंश ४९ कला होते. शताब्यांक ५९ होते व बारादि. १ · १३ · १६ हे होते. आतां पुढें विधिपूर्ति साधन पाहाबे.

#### तिथिपूर्ति साधनरीति.

इष्टराकांतील अधिनीमेंग्सें: च्या दिवर्सी होईल ते अंक पूर्वी लिहून ठेवावे नंतर इष्टितिथि किती अंदा व किती कला गत झाली त्या गतिविधीचे अंदा व कला १२ अंदामध्ये वजा कराज्या. (कारण १२ अंदामधी तियि) कें अंतर वेईल त्याला कोष्टक नंबर २ मधून अंक वेऊन तियी पूर्ण करूपाती. जे बारादिक येर्स्ट त्यांत १ वजा करावा म्हण्के उन्नैन मुक्तामची पूर्ण तियी होईल. त्यांत २ ९ १ ठ वजा कर्या म्हण्के उन्नैन मुक्तामची पूर्ण तियी होईल. त्यांत २ ९ १ ठ वं वजा केशी म्हण्के मुंबईची तिथि होईल. यामाणां दुसरेही उदाहरण करीत आवे. आपले उदाहरणात मेपा किंच वेळी १४ तियी १ अंदा व ४९ कला गत झाली आहे. तर १५ पूर्ण करण्याकारितां १२ अंदा-१ अं. ४९ क. १० अंदा ११ कला हॅ अंतर उत्तरें. अंदााच्या कथा करून प्याच्या. ६११ कला झाल्या याचे खण्ड करावे. तेथे तीन मेद होतील. पहिला मेद ६००, दुस्तर १०, तिसरा १ या प्रणाणें मेदाची गति केष्टिक नं. २ मधून व्याची व मेपाकचि वेळचे अंकात मिळवावी म्हण्ये इष्टकालीन पूर्ण तिथी होईल. याचप्रमाणें अनेक उदाहर्ण करावी.

तिथीपतिं उदाहरण.

|     | शुद्धि           |     | न्द्र.   | शतात्यांकः | वारादि. |            |            |  |  |
|-----|------------------|-----|----------|------------|---------|------------|------------|--|--|
|     | अं. क.           | अं. | क.       | - रतालक    | वा      | . घ.       | q          |  |  |
|     | ळची तिथि<br>१ ४९ | ११८ | 88       | ५९         | ₹       | १३         | १६         |  |  |
| ₩ € | • •              | १०  | ΥĘ       | ą          | •       | <b>४</b> ९ | १३ को.नं.२ |  |  |
| to  | १०               | ۰   | * *      | •          |         | ۰          | ٧١         |  |  |
| 'ল  | ?                | •   | <b>१</b> | •          |         | 0          | 4          |  |  |
|     |                  |     |          |            | 1 2     | ₹          | २३ निरेक   |  |  |
| 문   | १५               | १२९ | ¥¥       | ६२         | ₹       | ٥          | •          |  |  |
| - 1 |                  |     |          | 1          | İ       |            | 25         |  |  |

दी गेपाकीची पूर्णतिथी शाली. याला तिथिभोग अर्वेही म्हणतात.

माही. १ २ ५४ पूर्णतियी म्हणतात.

## मेपार्काचे पूर्णतिथिपासून इष्टतिथिसाधन.

भेगाकीचे येळचे तिथिपूर्ति केलेले अंक पूर्वी लिह्न टेबाये. नंतर इप्टितियोंचे य नेपाकीचे पूर्णितियोंचे अंतर करायें वें अंतर येहूंल ती मेपादि तिथि समजायी. नंतर कोष्टक नंबर र मधून अंतराचे अंकाची गती पूर्वी लिहिल्ल्या अंकाची महत्त्वाची महत्त्वाची तिथीचे ममक अंक होतील. जतें आपले उदाहरः णांत पूर्वीच लिहिल्ल्या के की आपले उदाहरः णांत पूर्वीच लिहिल्ल्या की की स्वाद्य उद्युक्त प्रतिविद्यासन तिथ्यादे करणें आहे. तेवहा आपाद इद्युक्त तिथादे करणें आहेत त्वा बना केल्या. ति है तिथा विद्यासन की स्वाद्य की किल्या की केल्या की केल्या की किल्या की किल्या की स्वाद्य की स्वाद की स्वाद केला केला है की मेपादि तिथि विद्यासाती. आतो याचेही दोन संह करावे. एक ७० च दुखरा ६ आणि कोटक १ पासन अंतर-७६ तिथीची गति मिळवायी. स्वादे आपाद इद्युक्त १ चित्रमाहि तामक वेतील.

#### मेपादि तिथीपास्न इष्टतिथिसाधन.

| तिथी<br>मे. १५                       | સં. | न्द्र<br>क. | शतील्पाक | वा. | बारा<br>घ |    |               |
|--------------------------------------|-----|-------------|----------|-----|-----------|----|---------------|
| मेपार्काचे वेळी पूर्ण<br>तिथीचे गमन. | १२९ | Υ¥          | ६२       | 1   | ₹         | ٩¥ |               |
| 90                                   | १८० | \$8         | 43       |     | •         | 0  | कोष्टक नंबर ३ |
| Ę                                    | ७७  | 20          | २२       |     | ۰         | •  | मध्न घेतले.   |
| चेत्रादि तिथीचे गमन<br>९१            | २७  | ۷           | ₹७       | 8   | ર         | ષ્ |               |

हे इष्टतियी आपाद शु. १ चे गमक झालें.

#### तिथिसमाप्तिकालसाधन रीति.

इप्रविधीचे वेळीं वें केन्द्र, वाताल्याक, वारादि अग्रतीक तें पूर्वी लिह्न व्याचें. नंतर कोप्टक नंतर ४ मण्त के केन्द्रीव अग्रतील व जी इप्ट तिथी अत्तेल त्याचे गंतरी त्या कोल्या-गंगीर को हार अनेल तो लिह्न व्याचा व त्याच कोल्याच्यावसीर के दक्षिणात्तर अनेल तें पेकन त्याला इप्टियेपीच्या केंन्द्राच्या बाढ़ीनी गुण्हन गुणाकार पूर्वी स्थापन केलेल्या अंकांत यथाचिन्द्र ऋण वा प्रम क्या असेल तथा बोह्याचा स्थानी व्यापित मामक विद्य होईल.

लमें, वेथे केंद्र २७ अंश आहे तेव्यां को. ने. ४ ऱ्या सारणीत २० अंशाचे साठी १६ व्या तिथीचे समोर अंक ५५१२१ आहेत. यांचे प्रत्येश दक्षिणातर २४ आहे. यांचा केंद्राशाची यांची ७ अंश ८ क.मी. गुणिलें व ६०में भागिकें तेच्या उत्तर २१५१ आहे. हें दक्षिणातर पन आहे स्वणून धन केंहें ५५१२४+२१५६=५८१२२ हा अंक को. ने. ४ पासून नियाला. वासादि ०१५८१२.

कोष्टक न. ५ ठा उपकरण यतात्माक आहे. आपले उदाहरणात गतात्माक २७ आहे. तेव्हा ५ व्या कोष्टकात २०-५०-६०वे समीर तियीचे कोठ्यात २७ अंक आहे तेव्हा ००२० हे अंक ५व्या कोष्टकागध्न वारादि प्रिकाले. आता पुटें कोष्टक ६ वें पहार्चे. को. नं. ६चे उपकरण मेपादि तिथी हे होत. आपले
उदाहरणात संगादि तिथी ७६ आहे य ६ व्या कोष्टकात ७६ अकाचे साठीं तिथीचे कोठ्यात ५।४।२९ हे
अंक वारादि की. नं. ६ पहन आहे.

कोष्टक नंबर ७ चे उपकरण मेपादि तिथी हेच आहे. हार जो चौच्या कोष्टकातून लिद्न ठेवला आहे त्याचे ममोरील अंक च्याबे.

आपने उदाहरणांत नेपादि तिथी ७६ आहे व हार ८। घन आहे. खाचे राजी वो. नं. ७ मध्ये १४ एळे आहेत. हार घन च मेगादि तिथी ७६ नंबर हाही घन अतस्याने ००१४ वासादि चनच हाले. आतां तर्व कीहशायदा आलेखा बारादिकाचा योग कराग च पूर्व आगलेखा पूर्व तिथीमोग त्यांत मिळवाबा कराने हुए तिथीचा बारादि हमाती काल देहें. जवे थो. नं.४ + चो. ६ + छो. ६ + छो. ७ + सिथी = इष्टरियी.

| को. नं.<br>४ | को. नं.<br>५ | को. नं.<br>६ | को. नं.<br>७ | तिथिभोग | इप्टतिथी |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------------|
| •            | •            | 4            |              | 8       |          | आपाढ शुक्त १  |
| 40           | ۰            | ٧            | •            | २       | Ę        | शनिवारी ६ घटी |
| <b>१</b> २   | २७           | २९           | १४           | 48      | १६       | १६ पल होती    |

याचप्रमाण पुढील द्वितीयादि तिथी काढावी. पुढील तिथीचे गमन काढणें असल्यास को. नं. २ व्या सारणाँत्न पूर्वीच्या गमकात १ तिथीची गति जोडावी. म्हणजे पुढील तिथीचे गमक होतील. नंतर तिथी समाधिकाल मिनियमाणें एव: गणित केलें स्वापने पटील निर्धीचे गमाधीकाल केत जातील.

|               | - a        | 译  | शतास्पाक | या. थ. प.                       |
|---------------|------------|----|----------|---------------------------------|
| प्रतिपदेचे    | ઝં.        | क. | 弔.       |                                 |
| गमक           | २७         | 6  | ३७       |                                 |
|               | १२         | ५२ | ¥        | को. नं. ३ मधून घेतले.           |
| ì             | 80         | 0  | , X\$    | इत्यादि पुढेंही करावे.          |
| द्वितीयेचें 🗂 |            | র  | য়,      |                                 |
| गमक           | <b>ы́.</b> | क. |          | यापास्न समाप्तीकाल पूर्वीप्रमाप |
| झाले          | 80         | •  | 88       | काढावा.                         |

|   |              | ,        |               |          | अभ        | यासार्थ     | उदाह         | रणें दि    | थिसाः | वन,        |     |              |          |               |
|---|--------------|----------|---------------|----------|-----------|-------------|--------------|------------|-------|------------|-----|--------------|----------|---------------|
| - | चैत्र<br>ति. | मेप तिथि | केंद्र<br>अं. | म्<br>क. | शताल्पिकः | मास<br>आपाद | तिथि<br>भोगः | को. ४      | को. ५ | को. ६      | योग | हारः         | को.<br>७ | पूर्वयोग तिथी |
| • | 38           | ७६       | २७            | ۷        | ₹७        |             | 8            | •          | 0     | 4          | -   | ८।           | 0        | •             |
|   | -            |          |               |          |           | प्रतिपदा    | ₹            | 46         |       | ¥          | Ę   | +            | ٥        | Ę             |
|   |              |          | 1             |          |           |             | 248          | <b>१</b> २ | २७    | २९         | २   | <b>]</b> . i | 18       | १६            |
| - | <b>९२</b>    | ७७       | 80            | ۰        | * ?       |             | ₹.           | ₹          | 0     | Ę          | ₹   | 3111         |          | 1             |
|   |              |          |               |          |           | हि.         | ₹            | ٧          |       | ₹          | ११  | +            | 0        | ११            |
|   |              |          |               |          |           |             | 48           | 85         | ३०    | २२         | २८  |              | १२       | ٧o            |
|   | 53           | 50       | 43            | ५२       | 88        |             | 1            | ₹          |       | •          | ર   | 80111        |          | 2             |
|   |              |          |               |          |           | ਰ.          | २            | ₹ 0        | •     | ₹          | १५  | +            | •        | १६            |
|   |              |          |               |          |           |             | 48           | U          | ३७∣   | <b>१</b> ४ | 42  | [            | ے        | 0             |
|   | 38           | 90       | ६५            | YY       | 86        |             | 1            | ₹          | 0     | 1          | ₹   | ₹ ₹//        | •        | ą             |
|   |              |          | 1             |          |           | ₹.          | २            | 18         | •     | ₹          | 25  | +            | •        | 2.5           |
|   |              |          | ļ .           |          |           | <u> </u>    | 4x           | 23         | 42    | ١,         | ₹¥  | į            | 9        | २१            |
|   | 54           | 60       | 50            | ३६       | 48        |             | ₹,           | ?          | •     | ₹ [        | ¥   | १५॥          | •        | Y             |
|   |              |          |               |          | j         | ٩. i        | ₹            | १७         |       | ٠. ا       | ₹₹  | +            | 0        | ₹ ₹           |
|   |              |          |               |          |           |             | 48           | YU         | ٩     | Y          | 40  |              | 4        | 44            |

# अभ्यासार्थ नक्षत्रउदाहरणें.

|              |          |               |         |         | _           |              |       |          |         |           |          |         |           |
|--------------|----------|---------------|---------|---------|-------------|--------------|-------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|
| चैत्र<br>वि. | मेव तिथी | केंद्र<br>अं. | ·<br>客。 | शतालाकः | मास<br>आपाढ | तिथी<br>भोगः | को. ४ | को. ५    | नो. ६   | योगः      | हारः     | की<br>७ |           |
| ९६           | ८१       | 35            | २८      | 44      |             | 1 3          | 1     |          | २       | 4         | 1 38     | 10      | 1 4       |
| 1            |          | ĺ             | 1       |         | <b>u</b> .  | 2            | १९    | <b>!</b> | 42      | <b>२२</b> | +        | 1.      | २२        |
|              |          |               | - 1     |         |             | 48           | ₹७    | ₹०       | 40      | 88        |          | 1 2     | 42        |
| 90           | ८२       | १०४           | २०      | 46      |             | 1            | 1     |          | ₹ .     | Ę         | <u> </u> |         | 6         |
|              |          |               |         |         | ਚ.          | 3            | २०    | ١ ا      | 40      | २२        | +        |         | २२        |
|              |          | 1             |         |         | ļ           | 48           | ą     | २८       | 42      | १७        |          |         | १७        |
| 36           | ૮ર       | ११७           | 12      | ६२      | 1           | 1            | 1     |          | Y       |           | 80       | 10      | 10        |
|              |          | -             |         |         | अप्टमी      | २            | 16    | 1        | 48      | 25        | _        |         | 188       |
|              |          |               |         |         |             | 48           | ४६    | 33       | YY      | 4 છ       |          |         | 40        |
| 98           | ८४       | १३०           | ¥       | 44      |             | 1            | 1 8   | 0        | 4       | ₹         | 124      | 10      | 1 3       |
|              |          |               |         |         | नव.         | ₹            | १५    | 8        | 44      | 18        | _        |         | 84        |
|              |          |               |         |         |             | 48           | 42    | 38       | ३८      | ५५        |          | –૨      | 43        |
| 200          | 24       | १४२           | 4 5     | ६९      |             | 1            | 1     |          | Ę       | ર         | 2.5      |         | <u>चि</u> |
| - 1          | ١.,      |               | •       | · ·     | ₹.          | ą            | ११    | 2        | 48      | 3         | -        |         | 9         |
|              |          | 1             |         |         |             | 48           | १०    | २३       | ३२      | 49        |          | -2      | 40        |
| १०१          | ८६       | १५५           | ٧٧      | ७३      |             | 1            | 1     | •        |         | ₹         | 3        | 0       | Ī₹        |
|              |          |               |         |         | ए.          | २            | 4     | 1        | 43      | ₹         | _        |         | 1 3       |
|              | l        | 1             |         |         |             | 48           | ₹४    | ۷        | २५      | ?         |          | −१      |           |
| 103          | 60       | 1856          | ३६      | ७७      |             | 1            |       |          | ?       | ₹         | ााए      |         | 1 3       |
|              | 1        |               |         | 1       | স.          | २            | 46    | •        | 42      | 48        | _        |         | 44        |
|              |          |               |         |         | <u> </u>    | 48           | ४२    | ५३       | १८      | 80        |          | +१      | 86        |
| 803          | 166      | 100           | २८      | 60      |             | 1            | •     | 0        | ₹       | ٧         | 비        |         | Y         |
|              | !        |               |         |         | ਚ.          | २            | 40    | • [      | 44      | ¥५ ∫      |          | •       | 84        |
|              | 1        |               |         |         |             | 48           | 44    | ¥°       | 10      | 35        |          | +1      | **        |
| 308          | 63       | 188           | २०      | CY      |             | 1            | •     | •        | . ₹     | 4         | -        | •       | 4         |
|              |          |               |         |         | য়.         | . २          | ४२    | :        | 40      | ३६        | 삥        |         | ₹₹        |
| -            |          | <u> </u>      |         |         |             | ५४           | YY    | 32       | 8       | 14        |          | +३      | 10        |
| १०५          | 80       | २०७           | १०      | ৫৩      |             | <b>!</b>     |       | •        |         | Ę         |          | ı e     | Ę         |
|              |          |               |         |         | पी.         | <b>٦</b>     | * \$  | २७       | 46      | २७        | ७।       | -Y      | २६        |
| -            | 1        | <u> </u>      |         |         | <u> </u>    | 48           |       |          |         |           |          | 1       | 4 €       |
| १०६          | 58       | २२०           | ₹       | 4.5     | _           | १            | २६    | :        | ٦<br>٧٥ | 12        | 21       |         | °<br>₹८   |
|              | İ        |               |         |         | я.          | ٦<br>4¥      | 44    | 3.       | 40      | 13        | 1        | ,<br>+Y | ₹0        |
| <u>-</u>     | 1        | 1             |         |         | <u></u>     |              | ,,,,  | 3- 1     | 7- 1    | **        |          | · - I   | <u></u>   |
|              | चु. पं.  | ਚਾ… ੧         | ₹       |         |             |              |       |          |         |           |          |         |           |

# ज्योतिपशिक्षणक्रम—ग्रुद्धपंचांगसाधर्नः

# अभ्यासार्थ उदाहरणें तिथिसाधन.

| चैत्र<br>तिथी | मेप तिथी | केंद्र<br>अं. | 뚕,  | शताल्यांकः | मास<br>आपाढ  | तिथी<br>योगः | को. ४    | को. ५    |          | योगः | हारः | को.७ | 雪         |
|---------------|----------|---------------|-----|------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------|------|------|-----------|
| १०७           | 88       | २३२           | 44  | 88         |              | ₹            |          | •        | ٤        | ₹ .  | -9   |      | 1         |
|               |          |               | - 1 |            | दि.          | २            | २०       |          | ४६       | १०   |      | 0    | 80        |
|               |          |               |     |            |              | ५४           | 88       | ३७       | ४६       | ३६   | L    | +६   | ४२        |
| 208           | ९३       | २४५           | ४७  | ९८         |              | <b>१</b>     | •        | 0        | •        | ₹    | -    | 0    | २         |
|               |          | 1             |     |            | तृ.          | २            | १५       |          | ४५       | ٧    | ११   | 0    | ٧         |
|               | (        | 1             |     |            | ĺ            | 48           | ₹        | ५२       | ३९       | २६   | ļ    | +4   | 38        |
| 209           | 98       | २५८           | 38  | १          |              | 1            | •        | •        | 8        | ?    | _    | ٥    | २         |
|               |          | 1             |     |            | ਚ.           | २            | ११       | <b>१</b> | 88       | 49   | १७   | ٥    | 48        |
|               |          | 1             |     |            |              | ५४           | ۰        | ١ ५      | ₹२       | ४२   | L    | 18   | ४६        |
| 220           | 94       | २७१           | ₹१  | 4          |              | 1            |          | 0        | २        | ₹    |      | 0    | ₹         |
| •             | 1        |               |     |            | ٩.           | २            | 6        | ₹        | Υ₹.      | ५६   |      | 0    | ५६        |
|               | 1        | 1             |     |            |              | ५४           | 40       | २०       | २६       | ३०   | +0   | 0    | 30        |
| १११           | ९६       | २८४           | २३  | 6          | ,            | 8            |          |          | ₹        | ٧    | +    | 0    | 8         |
|               |          | }             |     |            | q,           | २            | 9        | 8        | ४२       | ५५   | 44   | 0    | ५५        |
|               |          | 1             |     |            |              | ५४           | १५       | २८       | १९       | ५६   |      | +२   | 46        |
| 2 8 3         | १९७      | २९७           | १५  | 12         | 1            | ₹            |          |          | ٧        | 4    | २५   | 0    | 4         |
|               | 1        | 1             |     |            | ਚ.           | २            | ११       | ₹ .      | ४१       | ५७   | +    | 0    | ५७        |
|               |          |               |     | i          |              | 48           | ३९       | ३३       | १४       | २०   |      | -x · | १६        |
| ११            | ३ ९८     | 380           | v   | १५         | 1            | 1            |          |          | ۱ ۲      | ۰    | १२   | 0    | Ę         |
|               | 1        |               |     |            | ্ৰ.          | ₹ .          | १५       | 1        | 80       | ٥    | +    | •    | ५९        |
|               | 1        | 1             |     |            | 1            | 48           | 1 3 5    | ₹१       | Ę        | 20   |      | 8    | 49        |
| ११            | 8 88     | ₹ २ २         | 49  | १९         |              | ١ ٦          |          | ۰        | Ę        | 8    | ८॥   | 0    | 8         |
|               | 1        | Ì             |     | i          | अ.           | ₹            | २१       | ₹        | ३९       | ٧    | ÷    | •    | 8         |
|               |          |               |     |            |              | ५४           | ४१       | २३       | •        | 46   |      | -88  | ¥¥        |
| ११            | ५ १०     | ०३३५          | ५१  | २२         | į            | 8            |          | ۰        | ۰        | ₹    | ۲۱   | 0    | ₹         |
|               |          |               |     |            | ਜ-           | ₹            | २७       | 1        | ₹७       | . \$ | +    | 0    | 3         |
|               | <u> </u> | Ļ             |     | <u> </u>   | <u>Ļ</u>     | 48           | ५१       | १३       | 48       | ५२   |      | –१६  | 34        |
| 8 8           | ६ १०     | १३४८          | . Y | २६         | _            | 1 3          |          | •        | 8        | ₹    | ۷    | •    | 3         |
|               | 1        |               |     |            | ं द.         | ٦,           | ₹4       |          | ३६       | १५   | +    | •    | १५        |
|               |          | 1             |     | 1 20       | <del> </del> | 48           | 1 8 8    | ५५       | 86       | 86   |      | -१८  | 30        |
| 8.8           | ७ १०     | <b>থ</b>      | ₹ 3 | १ २९       | _            | १            |          | °        | ٦ ٩      | . *  | 6    | •    | ₹<br>₹₹   |
|               |          | 1             |     |            | ₹.           | 48           | ४२<br>३७ |          | ३५<br>४१ | 20   | +    | + १९ | १५<br>१५  |
|               |          |               |     |            | 1            | 1 48         | 1 40     | 88       | 8 (      | ५६   |      | +(2) | <u>~`</u> |

#### अम्यासार्थ उदाहरणें तिथिसाधन.

| चैत्र<br>ति. | मेय तिथी | केंद्र<br>अं. | ₹.  | श्तालाकः | मास<br>आपाढ | तिथी<br>भोगः | को. ४ | को. ५ | को. ६ | योगः | हारः | को.<br>७    | पूर्वयोग तिथी |
|--------------|----------|---------------|-----|----------|-------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|-------------|---------------|
| ११८          | १०३      | १४            | २७  | 33       |             | 1            | •     | 0     | ₹     | 4    | टा   | •           | 4             |
|              |          |               |     |          | द्धा.       | ₹ ₹          | 88    | ۰     | ₹8    | २७   | +    |             | २७            |
|              |          |               |     |          |             | ५४           | 80    | ₹ ₹   | ₹4    | ¥₹   | 1    | <b>⊢</b> ₹0 | २१            |
| ११९          | १०४      | २७            | १९  | ३६       |             | 1            |       | 0     | ¥     | Ę    | 1    | 0           | Ę             |
|              |          |               |     | Į        | 1.          | ₹ ₹          | १५६.  |       | 33    | ३२   | 811  |             | ३२            |
|              |          |               |     |          | 1           | 48           | २     | २८    | २८    | 42   |      | -86         | ₹४            |
| १२०          | १०५      | 80            | 2 8 | 80       |             | 1            | 1 8   | •     | 4     | ۰    | 1    | 0           | -             |
| 1            |          | ĺ             |     | ĺ        |             | २            | १     | ۰     | ₹₹    | ३७   | ११   | 0           | ३७            |
|              |          |               |     |          |             | 48           | ₹८    | २९    | 2.8   | २२   |      | –१६         | Ę             |

## नक्षत्रपूर्ति साधन.

पूर्वी इप्ट वर्षी भेषाकाँचे बेळी काढलेले नहानद्वादितावृत्त वासादि पर्यतचे अक लिह्न देवाचे, नंतर नहान पूर्ण होण्यास किसी कलेचें अतर आहे हैं काढावें. वितवस्या कला येतील तितस्या कलेची सती पूर्वी माडलेल्या अंकांत जोडावी स्वण्ये नहानपूर्वीतमक अंक वेतील उदाहरणार्था—नरामहादि १२-४०५ आहे. याचा साराग्र हा की १२ नहानें ४०५ कला गत झाले. त्यापुर्वे १३ में मधन पूर्ण होण्यास ३२५ कला कक्षी आहेत. सत्य ३२५ चे नेद केले. एक ३००, तुसरा २०, तिसा ५ असे तीन भेद झाले. कोष्टक नंतर २ मधून नवामचे कोलग्रान्त आपले भेदाचे अंकासमीतिल सर्वे अंक लिह्न प्याच प्रती माडलेल्या पूर्वी माडलेल्या अकारी योग कराया म्हणजे झाले. पुढील कोष्टवां अंक लिहून योग वेला आहे.

#### नक्षत्रपर्ति कोएक.

| ন. য়.  |                    | ति. ग्राद्धः<br>ति. अं. क. |   |     | के<br>अं.   |     | शतास्पाकः | थारादिः<br>या. घ. प.   |
|---------|--------------------|----------------------------|---|-----|-------------|-----|-----------|------------------------|
| ₹?      | ४७५                | 5.8                        | ? | ¥\$ | 116         | ¥\$ | 49        | 2 23 2                 |
|         | ₹00                |                            | Y | ₹८  | Y           | ५७  | 2         | • २२ ¥1                |
| षो. नं. | ₹•                 |                            | ۰ | 15  |             | २०  |           | · १३                   |
| २पाय्न  | 4                  |                            |   | 4   |             | ٩   |           | 21                     |
|         | ।<br>गिः<br>नशुत्र | <b>*</b> *                 | ٤ | 4 १ | <b>१२</b> ४ | 11  | 44        | १ ३७ ५६<br>१ निरेकः २९ |
|         |                    |                            |   |     |             |     | मभोगः     | • ३७ २७                |

## नक्षत्रपूर्तीपाद्धन इप्टनक्षत्रसाधन.

प्रथम नक्षत्रपूर्तिचे सर्व अंक य तिध्यादि गमफ लिट्टन ठेवाने. नंतर तियीपूर्तीचा अंक चैत्रादि तियीमप्र्यं यत्रा करावा म्हणजे मेपादि नक्षत्र येर्ड्डण व स्वामप्र्यं नक्षत्रपूर्तीचा अंक जोडल्यानं चैत्रादि नक्षत्राचा अंक होईल. जर्के आपले उदाहरणांत तिथीपूर्तीचा अंक १५ व चैत्रादि च्येप्रांत तिथी ९० याचें अंतर ९० - १५ = ७५ हे मेपादि नक्षत्र झाले. ह्यामप्र्यं नक्षत्रपूर्तीचा अंक १३ जोडला तेव्हा ७५+१३=८८ चैपादि नक्षत्र झाले.

आता ७५ नक्षत्रांनी गती आपले पूर्वी काटलेल्या अंकांत जोडली म्हणते ८८ वे चैत्रादि नघत्र गमफ अंक चेतील. पहिले ७५ नक्षत्राचे भेद रोन करा. ७० + ५ = ७५ असे दोन केले. पुढे तिसरे कोष्टकांवन गति मिळवन रात्री कोष्टक दिलें आहे तें पाहाँवे.

| ·             | यूर्तीनधत्र | ति. द्यु.<br>ति. अं. क. | केन्द्र<br>अं. क. | <b>घताल्यांक</b> | वारादिकं<br>वा. घ. प. |       |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------|
|               | १३          | ₹¥ <b>६ ५</b> १         | १२४ ११            | ६१               | ० ३७ २७               |       |
| રે. નં.<br>૭૬ | 90          | ११ ११ ३१                | २०५ २५            | Ę٥               |                       |       |
| , <del></del> | ių .        | 4 8 80                  | ६६ ६              | १८               |                       |       |
| चै. न<br>८८   |             | १८२                     | ३५ ४२             | 38               | ० ३७ २७               | भभोगः |

आषाद शुक्त र ला नक्षत्रगमक सिद्ध झाला.

## एक नक्षतावरून पुढचें नक्षत काढण्याची रीति.

| उदाहरण          | મે. ન.                      | चै. न.      |    | तिथी इ                 | हिं. | केंद्र                    | τ               | शतास्पांक        |
|-----------------|-----------------------------|-------------|----|------------------------|------|---------------------------|-----------------|------------------|
|                 |                             |             |    | ति. अं                 | · 事. | अं.                       | क.              |                  |
|                 | ७५                          | 66          |    | ₹ 6                    | 7    | ३५                        | ४२              | ₹ \$             |
| कोप्टक<br>नं. ३ | पासून प्रयम<br>श्राचें विधि |             |    |                        |      | क वरील अंका               | न जोडावे        | म्हणजे दुसरें नध |
| ७५              |                             | जर्से       |    |                        |      |                           |                 |                  |
| पासून           | ७५                          | 22          | १  | 6                      | ₹    | ३५                        | ४२              | ₹९ .             |
|                 | +१                          | ₹           | ₹_ |                        | ₹०   | 23                        | ₹₹              | ٧                |
|                 | मे. न.<br>७६                | चै. :<br>८' |    | तिथी<br>ति. अं.<br>२ ८ | क.   | कॅद्र<br>अं. के.<br>४८ ५५ | शताल्पांव<br>४३ | हें दुसऱ्याचें   |

हैं द्वितीयेचें तिथिशदि केंद्र शतात्पांक झाले.

सुचाना—जातां नधनपरास्य कोष्टक न. ४ सधून अंक ध्याये. कोष्टक नं ४ चे उपकरण केंद्राध आहे. येथे आपले उदाहरणात केंद्र ४८ आहे. उपन कोष्टक ४ सम्बं ४० अंदाालालील येथे दितिपेचे नधन नधन कारणें आहे सनव दितीपेचे कोज्यातमील अक ६३१५ हा थेतला. पुढें त्याचेच प्रत्यदास्थरांतर १॥ हें पन आहे. याल ८१२२ बानी गुणिलें गुणाकार १११९ आला हा धन आहे. त्याचप्रमाणें त्याच कोठ्यातील प्रत्यदादिणांतर १४॥ हेही धन आहे याला ८१५५ तीं गुणिले तेव्हा गुणाकार २१११ झाला हाहीं पन आहे. पूर्वी अपरान्तराचा गुणाकार ११९५-२१११-३११० हे पूर्वी पेतलेख्या को. तं. ४ च्या अंकात लोडाये. ६३१५-१३१०=६६१२५ हे झाले. हा अंक कोष्टक ते. ४ पासून निपाला. को. तं. ४ १११३४ स्वारिकें.

पुर्वे द्यतात्माकापासून कोष्टक नं. ५ वं पाहार्ये व नक्षत्रात्माठील कोठ्यांत जो अक अमेल तो प्यावा आपर्छे उदाहरणात रातात्माक ४३ आहे व ४३ चे कोठ्यातमोरील नवशाचा अक १६ आहे तेवहां कोष्टक न. ५ पास्त ००१६ हे वारादि मिळाले वायुर्वे कोष्टक नं. ६ पाहार्वे या वोष्टकात मेपादि नक्षत्राच्या अकालालील नवशाच्या कोठ्यात वे अंक वारादि अवतीन ते प्यावे. जसे आपने उदाहरणांत मेपादि नक्षत्र ७६ आहे कोठ्यक नवर ६ चे सारणींत नक्षत्राचे कोठ्यात ०।८।२६ हे अक वारादि आहे तेव्हा हेच अक प्यावे य कोठ्यक नं. ६ पास्त ०।८।२६ हे अक मिळाले. आता वरील कोठ्यक नं. ६ चे अंक, बोठ्यक नं. ६ चे अंक हा तिशाची वेरीज करायी य तो वेरीज नक्षत्रमोगात मिळवायी. व्हाजे प्रदील नक्षत्राचा चमातिकाल विद्व होर्बेल.

जिं: को. ४ को. ५ को. ६ नव्यत्रयोग १ ० ० व्याचा ६ ० ८ ३७ योग ३५ ३६ २६ २७ थोग ४ झाला.

टीप—याचप्रमाणे पुढील आर्रेजादि नखने आणाची. अन्यासकिता एक महिन्याची नखेंने काहून प्रकाशित केली आहेत अन्यासाची उदाहरणे पुढील कोष्टकात पाहाची. (विशेष गोष्ट) पूर्वीच्या रीतीप्रमाणें दहा नखने केरवाबर पुन: अकरावें नक्षत्र काढतेवेळी जे तियिष्ठादि केंद्र शताल्याक येतील त्यास कोष्टक नं. ३ मी पुन: जाचून व्यावे म्हणजे विशेष परक शहणार नाहीं. तंतीतत सूम्माणिताच्या पचागासीं व प्रत्यस्य आकासासी कुळतील.

#### अभ्यासार्थ नक्षत्र-उदाहरणें.

| मेपादि नक्षत्र | चैत्रादि नक्षत्र | ि<br>वि. | ते. इ<br>अ. |    | ু কু<br>জ. | द्र<br>क. | शतास्याकः | 773             | ोगः           | हो. ४               | 朝. 4    | को. इ               | योगः          | नश्चत्र<br>  नाव       |
|----------------|------------------|----------|-------------|----|------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------------|---------|---------------------|---------------|------------------------|
| ७६             | ८९               | ₹        | 6           | २२ | 86         | ६५        | ४३        | वा.<br>घ.<br>प. | २<br>२७       | <b>१</b><br>६<br>३५ | ه<br>۶  | <i>०</i><br>८<br>२६ | १<br>५३<br>४  | पुष्य.                 |
| ৬৬             | 30               | 3        | ۷           | ४२ | ६२         | ٥         | ४६        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | १<br>११<br>३        | °<br>४६ | १<br>९<br>७         | २<br>५८<br>२३ | आरुपा.                 |
| 66             | 98               | ٧        | ,           | ₹  | ७५         | ११        | ५०        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | १<br>१४<br>२७       | ै<br>१  | २<br>९<br>५०        | * YY          | भीमे मघा<br>१०<br>मघा. |

९४

# अम्यासार्थ नक्षत्र-उदाहरणें.

| मेपादि<br>नक्षत्र | चैत्रादि नधत्र |     | . શુ.<br>અં. ધ |    | केट्र<br>अं. |      | शताल्याकः | भभं             | ोग            | को. ४                | को. ५               | को. ६         | योगः             | नक्षन<br>नात       |
|-------------------|----------------|-----|----------------|----|--------------|------|-----------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|
| ७९                | ९२             | ę   | 8              | २२ | 26           | २४   | ५४        | वा.<br>घ,<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | <b>१</b><br>१६<br>४५ | ?<br>?              | ३<br>१०<br>३२ | ५<br>५<br>५८     | पूर्वो.            |
| ८०                | 63             | ٤   | \$             | ४२ | १०१          | ३७   | ५७        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | १<br>१७<br>२९        | १<br>२४             | ४<br>११<br>१५ | ध<br>क           | उत्तरा-            |
| ८१                | 68             | 9   | १०             | 3  | ११४          | 40   | ६१        | वा.<br>ध.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | १<br>१६<br>२७        | ०<br>१<br>३१        | ५<br>११<br>५१ | ०<br>७<br>२२     | इस्त.              |
| ८२                | ९५             | ٤   | १०             | २२ | १२८          | ¥    | ६४        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | १<br>१४<br>१४        | <i>०</i><br>१<br>३१ | ध<br>१२<br>१९ | १<br>५<br>५१     | चित्रा.            |
| <b>د</b> ۶        | ९६             | 8   | १०             | ४२ | १४१          | १६   | ६८        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | <b>१</b><br>१०       | <i>ै</i><br>१<br>२४ | °<br>१३<br>२२ | २<br>२<br>१३     | स्वाती.            |
| - 28              | ९७             | 10  | 22             | 3  | १५४          | २९   | ७१        | वा.<br>घ.<br>प. | •<br>३७<br>२७ | १<br>४<br>३३         | <i>०</i><br>१<br>१५ | ۶,<br>۲۶<br>۶ | २<br>५७<br>१८    | स्वाती.<br>विशाखा. |
|                   | 38             | 2.5 | ११             | 22 | १६७          | ४२   | ७५        | वा,<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | ०<br>५७<br>५३        | ٥<br>٢<br>٥         | २<br>१४<br>४५ | स<br>५१<br>५     | अनुराधाः           |
| ८६                | 3.5            | १२  | 22             | 83 | 1200         | ૡૡ   | 96        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | ه<br>د<br>د<br>د     | °<br>°<br>86        | ३<br>१५<br>२७ | \$0<br>\$4<br>\$ | च्येष्ठा.          |
| ८७                | 10             | ०१४ | •              | •  | 1888         |      | ८२        | वा,<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | ०<br>४२<br>५८        | °<br>१६             | ४<br>१६<br>८  | ५<br>३७<br>९     | ਸ੍ਰੂ ਲ.            |
| 66                | 10             | ११५ | •              |    | १२०५         |      |           | वा.<br>घ.<br>प. | २<br>२७       | 1                    | ₹ ₹                 | ५<br>१६<br>५१ | ६<br>२९<br>५८    | <b>वृ.</b> पा.     |
| ۷۹                | 10             | २१६ | •              | Y: | २२२          | • ₹¥ | ۷۲        | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | ०<br>२७<br>५३        | ै<br>२ <b>९</b>     | ६<br>१७<br>३३ | °<br>२३<br>२२    | उ. पा.             |

# अम्यासार्थ नक्षत्रउदाहरणें.

| मेपादि<br>नक्षत्र | नैत्रादि नक्षत्र |    | . શુ.<br>અં. |            | कें<br>अं. | द्र<br>क. | दाताल्पाकः | भग              | रोगः          | को. ४         | को. ५                                 | को. ६         | योगः          | नश्चत्र<br>नाथ |
|-------------------|------------------|----|--------------|------------|------------|-----------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 90                | १०३              | १७ | 8            | ₹          | २३३        | ४७        | ९२         | वा.<br>घ.<br>प. | े<br>३७<br>२७ |               | ° °                                   | १८<br>१६      | १<br>१७<br>५३ | अवण.           |
| 38                | १०४              | १८ | ?            | <b>₹</b> ₹ | २४७        | ۰         | 98         | या.<br>घ.<br>प. | े<br>३७<br>२७ | 1             | ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | १<br>१८<br>५८ | २<br>१३<br>४२ | धनिष्ठा.       |
| 85                | १०५              | १९ | ?            | ४२         | २६०        | १३        | 99         | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ |               | <b>०</b><br>५५                        | २<br>१९<br>४० | र<br>११<br>३५ | शततारका        |
| 4.5               | १०६              | २० | ₹            |            | २७३        |           | ą          | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | ०<br>११<br>३३ | १<br>११                               | ३<br>२०<br>२३ | ¥<br>₹∘<br>₹¥ | पू. भा.        |
| 88                | 200              | २१ | 3            | २२         | २८६        | ३९        | Ę          | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | °<br>१२<br>२३ | °<br>१<br>२२                          | સ<br>૨શ<br>૧  | ५<br>१२<br>१७ | ਤ. ਸਾ.         |
| ९५                | १०८              | २२ | ર            | ४२         | २९९        | ५२        | १०         | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | °<br>{¥<br>YC | १<br>२९                               | ५<br>२१<br>४७ | ६<br>१५<br>३१ | रेवती.         |
| ९६                | १०९              | २३ | ₹            | 2          | 3 ? 3      | ٩         | १३         | या.<br>घ.<br>प. | २<br>३७<br>२७ | ०<br>१९<br>१८ | °<br>१<br>३१                          | ६<br>२२<br>२९ | ०<br>२०<br>४५ | अश्विनी.       |
| 90                | ११०              | २४ | R            | २२         | ३२६        | १८        | १७         | वा.<br>घ.<br>q. | २<br>२७<br>२७ | 4 <i>4</i>    | °<br>१<br>२६                          | ०<br>२३<br>११ | १<br>२६<br>५३ | मरणी.          |
| 16                | रश्र             | २५ | ₹            | ४२         | 335        | 3 8       | २०         | वा.<br>ध.<br>प. | ै<br>२७<br>२७ | ०<br>३१<br>१७ | ? ? ? ?                               | २<br>२३<br>५४ | २<br>१३<br>५६ | कृत्तिका.      |
| 38                | ११२              | २६ | ٧            | 3          | ३५२        | ¥¥        | २४         | वा.<br>घ.<br>प. | ०<br>३७<br>२७ | °<br>३८<br>१० | ۶<br>د                                | २<br>२४<br>३६ | ३<br>४१<br>१७ | रेहिणी.        |
| 100               | 111              | २७ | ¥            | २२         | 4          | ५७        | २७         | या.<br>घ,<br>प. | °<br>१७<br>२७ | 44<br>0       | ۰<br>4३                               | २<br>२५<br>१७ | 28<br>28      | मृग.           |

## अभ्यासार्थ नक्षत्रउदाहरणें.

| मेपादि<br>नक्षत्र | चैत्रादि नधत्र |    | ते. झु.<br>अं. |    | केंद्र<br>अं. | म्<br>क. | शताल्यांकः | भृभे | गः  | को. ४ | को ५ | को. ६ | योगः | नक्षत्र<br>नाव |
|-------------------|----------------|----|----------------|----|---------------|----------|------------|------|-----|-------|------|-------|------|----------------|
| १०१               | ११४            | २८ | ٧              | ४२ | 25            | १०       | ₹ ₹        | वा.  | ۰   |       | 0    | Y     | 4    | Ī              |
|                   |                |    |                | -  |               |          |            | ี ย. | ३७  | ५१    | ۰    | २५    | 44   | आर्द्रा.       |
| i                 |                |    |                |    |               |          |            | ч.   | २७  | ४२    | ३९   | 48    | ४७   | <u>ا</u> ا     |
| १०२               | ११५            | २९ | 4              | 2  | ३२            | २३       | ३४         | वा.  | 0   | 0     | •    | 4     | •    | पुनर्वद्य.     |
|                   | i              |    |                |    |               |          |            | घ.   | ₹७  | ५७    | •    | २६    | २    |                |
|                   |                |    |                |    |               |          |            | ٩.   | २७  | २३    | ₹₹   | ४१    | x    | वृद्धिः        |
| 203               | ११६            | ३० | 4              | २२ | ४५            | ३६       | ३८         | वा.  | ٥   | 8     | 0    | Ę     | १    |                |
|                   | 1              |    |                |    |               |          |            | ਧ.   | ₹ ७ | ર     | ۰    | २७    | ৬    | पुष्य.         |
| _                 |                |    |                |    |               |          |            | ٩.   | २७  | २२    | २९   | २४    | ४२   |                |

## योगपूर्तिसाधन.

पूर्वी इप्पर्वी भेपाकि वेटी काढलेले योगद्यदि व तिथिप्तदि, केन्द्र व शतास्त्रांक बारादिक लिड्न टेवाये. नंतर योग पूर्ण होण्यात अंतर काय हे पाहावे. जसे, येथे योगद्यदि १२-१६० आहे. तैर्द्धा ११ पूर्ण होण्याला ४४० कला कमी आहे म्हणून कलेचे अंक कोएक नं. २ पासून घ्यावे. यर लिहिलेले अंकांत ते जोडावे म्हणजे योगपूर्ति होईल. येथे ४४० चे भेद दोन करावे. जसे ४००चा एक भेद, ४० तुसरा भेदर याचा खलाला कलील कोएकात पाहावा.

| यो. द्यु.<br>यो. क. | ति. १<br>ति. |   | <b>年</b> 。 | के<br>अं. | द्ध.<br>क. | यतास्योकः |   | बारादि | ζ.         |                   |
|---------------------|--------------|---|------------|-----------|------------|-----------|---|--------|------------|-------------------|
| १२ ३६०              | १४           | ₹ | ¥\$        | ११८       | ४९         | 45        | 1 | 23     | <b>१</b> ६ |                   |
| ¥00                 | •            | 4 | ४५         | Ę         | \$         | ₹         | • | २८     | 14         | कोष्टक नं. २ वरून |
| ٧٠                  | •            | ۰ | źĸ         |           | ₹७         | •         | • | २      | ٧٩         |                   |
| १३                  | 14           | ۷ | c          | १२५       | ३५         | 48        | 1 | ¥¥     | ₹.         |                   |
| योगपूर्ति           | <u> </u>     |   |            |           |            |           | 1 |        | 25         | निरेक २९ पले बजा  |
|                     |              |   |            |           |            |           |   | ٧ą     | 48         |                   |
|                     |              |   |            |           |            |           | य | गमोग.  |            |                   |

#### योगपृतिपाद्धन इष्टयोगसाधनशीति.

पूर्वी योगपूर्तिच्या वेळचे वर्ष विष्यादि केन्द्र शताल्यांक लिह्न च्याये. नतर मेपादि योग पाहावा. तो अणा की मेपादियात तिथी जितक्या अवतिल स्वाचा बाविषावा हिस्ता स्वातच मिळविला इणजे मेपादिन यात योग येतो. वाले अपार्थ उदाहरणाल मेपादियात तिथी ७६ आहे. याचा २२ वा माग २ तो त्यात मिळविला इएजे ७६+३=७९ हा मेपादियात योग झाला. आता ७९ योगाची गति तिसच्या कोष्टकात्न योगपूर्विच अकात मिळविला इएजे आपत्या इष्ट्योगकाल्ये गमक अक येतील जते. ७९ चे भेद दोन वेंश्या ९ व को. न. ३ पास्त स्वाच्या गती मिळविल्या. यास्त्रधी कोष्टकात जोड करून कोष्टक पुढे दिले आहे.

|                | ति. | तिध्या<br>अ. |     | बे<br>अ. | न्द्र.<br>क. | शता<br>स्पाक | वा.  | घ.     | ٩.  |     |         |
|----------------|-----|--------------|-----|----------|--------------|--------------|------|--------|-----|-----|---------|
| योगपृर्तिकालचे | १४  | ۷            | ۷   | १२५      | ३५           | <b>ξ</b> १   |      | 83     | ५१  |     |         |
| 90             | Ę   | ११           | २५  | १४१      | ₹            | ४२           |      |        |     | को. | ३ पासून |
| 9              | ۷   | v            | १८  | ११०      | ४२           | ₹ १          |      |        |     |     |         |
| योग.           | ۰   | <b>ર</b>     | 4,8 | १७       | १९           | \$8          | हा ग | तयोग झ | ভে। |     |         |

यामध्यें तिसऱ्या कोष्टकात्न एक दिवसाची गति बोडावी म्हणजे इष्ट समयाचा आपाढ शुङ्घ १ चा योग होईल.

| मे. यो. | वि. यो.  | तिथ्यादिक. | वेन्द्र. | য়. |                    |
|---------|----------|------------|----------|-----|--------------------|
| ७९      | ११       | 0 2 48     | १७ १९    | ३४  |                    |
| 8       | <b>१</b> | ० ११ २९    | १२ १८    | ₹   | ही एक दिवसाची गति. |
| ٥٥      | १२       | १२२०       | २९ ३७    | ३७  |                    |

हे योगाचे इष्टतियीचे उपकरण झाले. यापासून योगाचा समाप्तिकाल आणावा.

इष्ट वियोगों न भनकापासून त्याचे समाप्तिकाल साधन, योगपूर्तिच इष्ट वियोग्या योगाचे विष्णादे गमक पूर्वी लिह्न ध्यावे. नतर वियोगमाणं को. न. ४ योगपराख्यांतील केन्द्रांगालाली इष्ट वियोचे समोर ने अक समतील ते लिह्नेये च प्रत्यसम्परान्तर जर्से ऋणपन अपेल तर्से लिह्न प्यावे. तर्वेव स्थाच कील्या समोरील प्रत्या दिष्णातर लिह्न च्याचे व हारही लिह्न प्यावा. वर्से ऋणपन चिन्ह अपेल तर्से लिह्न स्यावें. जरे -आएले उदारलात केंद्र २९ आ ३७ क. आहे च वियो १ आहे. वेव्हां को. न. ४ मण्ये योगकेंद्र प्राव्यात २० आहे. विद्यां कोलात १ प्रवियदेशमोर अक ५३।५५ आहेत. प्रत्यसम्वरात ७ + आहे. हार १०+ आहे व प्रत्यंद्रा दक्षिणातर २० + आहे. तिथी शेप = २ अंद्रा, २० कळा 🗙 ७ अघरांतर = १६ पळें + केंद्रशेव ९ अंद्रा ३७ कळा 🗙 प्रत्यंद्रा दक्षिणांतर २० = ३११२ द्वितीयफळं दक्षिणांतर घन असस्यानें हेंही घन. पूर्वीचे अघरांतरापादन आळेंकें फळघन. दोघाचा योग केळा ३११२ + १६ प. = १ क. १८ विकळा चन. हे पूर्वी की. ४ पास्त २० अंद्राखाळीळ अंक ५३।५५+३११८ = ५७।१३ तेंद्रा की. ४ पास्त २० पास्त १८ पास्त १० अंद्राखाळीळ अंक ५३।५५+३११८ = ५७।१३ तेंद्रा की. ४ पास्त २० पास्त १८ पास्त १८ पास्त १८ पास्त १९०।१३ हें वारांदि मिळाले.

पुढें कोष्टक ५ पासून त्याचे उपकरण शतात्याक आहे. येथे आपळे उदाहरणात शतात्यांक ३७ आहे व को. ५ मध्ये ३७ चे समोर पोगाचे कोठ्यात ००३५ आहे तिंव्हा को. ५ पासून ००३५ हे बारादि मिळाछे.

पुढें कोष्टक ६ त्याचे उपकरण मेपादि योग हे आहे. तेंच्हा को. नं. ६ मध्यें आएछे उदाहरणातील मेपादि योग ८० असल्यानें ८०चे कोड्यालाली योगाचे कोष्टकात ५१३११५२ हें अंक आहेत. तेव्हा कोष्टक नं. ६ पास्त्र ५१३१५२ हें वारादि अंक मिळाले. कोष्टक नं. ७ मध्यें उपकरण मेपादि योग हेच आहे. येथे आपछे उदाहरणात मेपादि योग ८० आहे. तेंव्हा ८० च्या कोज्यातमोर व आपछे उदाहरणात हार १० आहे. १० च खाडी ००७ आहे. येथे हार भन आहे व योगाचे कोड्यांत में, ७ मध्ये ८० नंबर ऋण आहे. १० व खाडी ००७ आहे. येथे हार भन आहे व योगाचे कोड्यांत में कोष्टकाचा यथाविन्ह योग करूत त्यांत योगमीन मिळवाचा. इचाजे हष्ट योगाचा समाहिकाळ वेईळ.

### अभ्यासार्थ योग-उदाहरणें.

|   | मेपादि योगः | विष्कंमादियोग: | ਹਿ.                                     | ध्या<br>अं. |      |     | केंद्र<br>i. | क.  | शतास्योकः | यो<br>भो |    | को. ४ | को. ५ | को. ६ | योगः | हारः  | को.<br>७   | योगः |
|---|-------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|------|-----|--------------|-----|-----------|----------|----|-------|-------|-------|------|-------|------------|------|
| _ | ٥٥          | १२             | १                                       | २           | २०   | 1 3 | ٩            | ३७  | ३७        | वा.      | •  | ۰     |       | 4     | 0    | +20   | 0          |      |
|   |             |                |                                         |             |      |     |              |     |           | ย.       | ४३ | ५७    | •     | ₹ १   | १३   | 1     | 0          | १३   |
|   |             |                |                                         |             |      | 1   |              |     |           | ч.       | ५१ | १३    | ₹ ₹   | 42    | २७   |       | -19        | ₹0   |
| - | ८१          | १३             | २                                       | १           | 88   | 1   | 8            | 44  | ٧o        | वा.      | ٥  | 1     |       | Ę     | 1 8  | +2 21 | 0          | ₹ .  |
|   |             |                |                                         |             |      |     |              |     |           | ਬ.       | ४३ | २     |       | २८    | १५   | Ì     |            | १५   |
|   |             |                |                                         |             |      | 1   |              |     |           | q.       | 48 | १६    | ३३    | २८    | 6    | 1     | <b>–</b> ₹ | 1 3  |
|   | ८२          | १४             | 3                                       | १           | १८   | 4   | 8            | ₹ ₹ | 83        | वा.      | •  | 8     |       | 0     | ₹    | +83   | •          | २    |
|   |             |                |                                         |             |      | -   |              |     |           | ម.       | ४३ | Ę     |       | २५    | १६   |       |            | 1.5  |
|   |             | 1              | <u> </u>                                |             |      |     |              |     | 1         | ч.       | ५१ | ४३    | ३७    | ٧     | १५   | l     | -4         | 140  |
|   | ८३          | 25             | \ ¥                                     | ۰           | 86   | 1 8 | ξ            | ₹१  | ४७        | वा.      | 0  | ₹     |       | ₹ .   | ą    | +8811 | •          | 1    |
| • |             | 1              |                                         |             |      |     |              |     | 1         | घ.       | 83 | ₹ 0   |       | २१    | १६   | į     |            | १६   |
|   |             |                |                                         |             |      | İ.  |              |     |           | ч.       | 41 | २१    | YU    | ٧o    | ३९   |       | -Y         | 34   |
| - | CY          | १६             | 4                                       | •           | \$ 8 | 1   | 06           | *   | 4 8       | वा.      | •  | ₹     | •     | २     |      | +16   |            | ¥    |
|   |             | 1              | !                                       |             |      | į.  |              |     |           | घ.       | ¥۶ | ! १३  |       | १८    | १६   |       |            | १६   |
|   |             | }              | ١_                                      |             |      | ١.  |              |     | <u></u>   | ٩.       | 41 | 6     | ५७    | १७    | 12   |       | -3         |      |
| • | ८५          | 186            | 4                                       | . ११        | Y    | 1   | 1            | U   | 44        | वा.      | •  | 1     |       | ₹     | 4    | +40   | •          | 4    |
|   |             | 1              |                                         |             |      |     |              |     |           | ี घ.     | ¥۶ | 1X    | ₹     | 14    | ŧ۲   | .     | •          | 4.8  |
|   |             | 1_             | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |      | 1   |              |     | 1         | ۹.       | 41 | YU    | ٩.    | 48    | ₹८   | 1     | - १        | 30   |

# अम्यासार्थ योग-उदाहरणें.

| _ | भेपादि योगः                            | विष्क्रभादियोग | ਰਿ.     | अ. | 事,   | के<br>अ. | द्र<br>क. | शतास्योकः  |          | ग<br>गः | को. ४            | को. ५ | को. ६ | यो.      | हार-        | को.<br>७ | योग.        |
|---|----------------------------------------|----------------|---------|----|------|----------|-----------|------------|----------|---------|------------------|-------|-------|----------|-------------|----------|-------------|
|   | ८६                                     | १८             | Ę       | ११ | 18   | १०३      | 34        | 40         | वा.      |         | 1                | 0     | 8     | Ę        | 1-0         | 10       | Ę           |
|   |                                        |                |         |    |      |          |           |            | ีย.      | ٧३      | १५               | 1     | ११    | १२       |             |          | १२          |
| _ |                                        |                |         |    |      |          |           |            | ч.       | 4 8     | Ę                | १६    | 88    | _ ₹      |             | 0        | २           |
|   | ८७                                     | १९             | ৬       | १० | 80   | ११५      | ४३        | ६१         | वा.      | •       | 1                |       | 4     |          | -06         | 0        | -           |
|   |                                        |                |         |    |      | İ        |           |            | ਬ,       | ٧₹      | १४               | ١ ١   | ۷     | ঙ        |             |          | 9           |
| _ |                                        |                |         |    | _    |          |           | L          | ч.       | 4 ?     | १४               | २९    | Ę     | Y0       | l           | +8       | 18          |
|   | 66                                     | २०             | 6       | 80 | 9    | १२८      | 8         | ६५         | या.      | ۰       | ?                | •     | Ę     | 8        | -38         | ,        | 1 8         |
|   |                                        |                |         |    |      | 1        |           | 1          | ਬ.       | ¥₹      | 8.8              |       | ٧     | ₹        |             |          | 1 8         |
|   | نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                |         |    |      |          |           |            | ٧.       | 48      | ५६               | २७    | ४२    | ५६       | <u> </u>    | 1+5      | 40          |
|   | ८९                                     | २१             | 8       | 3  | ३७   | १४०      | १९        | ६८         | বা.      | ۰       | ₹ .              |       |       | ₹.       | -१५         |          | 1           |
|   |                                        |                |         |    |      |          |           |            | ч.       | ४३      |                  | 1     | १     | ५५       | 1           |          | 44          |
| _ |                                        |                |         |    |      |          |           |            | ٩.       | 48      | 88               | २३    | 28    | ३१       | <u> </u>    | +1       | 1 3 2       |
|   | 90                                     | २२             | १०      | 3  | Ę    | १५२      | ₹७        | ও १        | या.      | •       | ₹                |       | ۰     | ₹        | <b>⊢</b> १२ |          | ₹           |
|   |                                        |                |         |    |      | i        |           |            | 띡,       | Υş      | ¥                | ١ ٢   | ५७    | ሄ७       | 1           |          | ४७          |
| _ |                                        |                | <u></u> |    |      |          |           |            | ч.       | ५१      | 10               | १३    | ५५    | ٩        |             | +5       | 50          |
|   | 98                                     | 3              | የ ₹     | C  | ३५   | १६४      | ५५        | ७४         | वा.      | •       | •                | •     |       | ₹        | -3111       | •        | ₹           |
|   |                                        |                |         |    |      | ĺ        |           | Ì          | ਧ.       | ¥₹      | 46               | ,     | 44    | ₹७       | 1           |          | ₹७          |
| _ |                                        | [_]            |         |    |      | [        | إ         | _!         | ٩.       | 41      |                  | ₹     | ₹ (   | 40       | <u> </u>    |          | 40          |
|   | ९२                                     | २४             | ₹ ⊃     | C  | ¥    | १७७      | १३        | ৩৬         |          | •       |                  | ·     | ٦     | ٧        | -4111       |          | ٧           |
|   |                                        | }              |         |    |      | 1        |           |            | 묙.       | ٧٦      | ५२               |       | 48    | २७       |             | 0        | २७          |
| - |                                        | 1              |         |    |      |          |           | _          | ٩.       | 41      | १३               | ¥3    | ۷     | 44       | <u> </u>    |          | 44          |
|   | ₹ ₹                                    | २५             | १३      | b  | ₹₹   | 1568     | 3.5       | 60         |          | •       |                  | •     | 3     | 4        | -211        | •        | 4           |
| ¥ |                                        |                | į       |    |      |          |           |            | 띡.       | ¥٤      | ४५<br>२ <b>९</b> | ¥₹    | ¥9    | १७       | ĺ           | -2       | \$ 0        |
|   |                                        | <u> </u>       |         |    |      | -        |           |            | ٩.       | 41      | 7.               | 0     |       | 44       | <u> </u>    |          | XX          |
|   | 44                                     | ₹६             | 18.8    | ь  | ₹    | २०१      | **        | المح       |          | 43      | ₹८               |       | YY    | <b>ق</b> | -21         | "        | <b>4</b>    |
|   |                                        | 1              | 1       |    |      |          |           |            | घ.<br>प. | 4 8     |                  | 34    | ₹0    | 3.5      |             | -2       | ٠<br>۲:     |
| - | 94                                     | २७             | 101.    |    |      | 1388     |           | - 1        | या.      | · -     |                  | • [   | 4     |          | -6111       |          | <u>, e</u>  |
|   | 11                                     | 140            | 3       | ٩  | *1   | 26.8     |           | "[         |          | *3      | <b>३</b> २       |       | Y.    | 40       | -6"         |          | 40          |
|   |                                        |                | ļ       |    |      |          |           | - 1        | ٩.       | 4 8     |                  | ₹₹ .  | 48    | ₹८       |             | -३       | २५          |
| - | 14                                     | ( c            | १६      | ĩ, | م با | २२६      | २६        | ر<br>اج جا |          | • 1     | •                | t     | - Ę   |          | -5          | •        | - <u></u> , |
|   | • •                                    | 1,5            |         | ,  | ,,,  | 1        | • •       | ľ          | 됙.       | ¥٤      | २६               | •     | 20    | 46       |             | .        | ¥6          |
|   |                                        | Ι.             | ,       |    |      |          |           |            | ٧.       | 4 2     | 23               | 36    | 17    | ₹₹       |             | -v       | 2           |

# अभ्यासार्थ योग-उदाहरणें.

| 1   | ما دالله المالية | विष्क्रभादियोगः | ਰਿ.   | અં. | <b>क</b> . | अं       | कंद्र<br>• | क.  | शताल्योक: |           | ग<br>ोग: | को. ४    | को. ५  | को. ६ | यो.             | हार:     | को<br>७     | यागः           |
|-----|------------------|-----------------|-------|-----|------------|----------|------------|-----|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|-----------------|----------|-------------|----------------|
| 3   | v                | ₹               | १७    | 4   | २७         | ₹ ₹      | ۲ ک        | ٢३  | ९६        | वा.       | 0        | 0        |        | 10    | 1 8             | -20      |             | 1 8            |
|     |                  |                 |       |     |            | l        |            |     |           | ีย.       | ४३       | २१       | ۰      | ३४    | ३९              |          |             | 38             |
|     | ]                |                 |       |     |            | <u> </u> |            |     |           | ₫.        | ५१       | १०       | ४७     | 1     | ५६              | 1        | K-          | 42             |
| 8   | 6                | ₹               | १८    | ¥   | 44         | २५       | 8          | ₹   | ९९        | वा.       | ۰        | •        | •      | 1     | ₹               | 1-80     |             | 1 3            |
|     | 1                | - 1             |       |     |            |          |            |     |           | ਬ.        | ४३       | १७       | •      | ₹0    | ₹ ₹             |          |             | ३१             |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            |     |           | ۹.        | ५१       | १०_      | ५७     | 86    | ४६              |          | -३          | 84             |
| , 6 | ۲                | ٧               | १९    | ٧   | २५         | २६       | ₹ ₹        | 8   | २         | वा.       | •        |          | ( 0    | २     | ₹               | -२८      | 0           | . ₹            |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            |     |           | 뒥.        | ४३       |          | ₹      | २७    | २६              |          |             | ₹६             |
|     | 1                |                 | Ĺ,    |     | _          |          |            |     |           | ч.        | ५१       | 38       | ٤      | 158   | 42              |          | -2          | 140            |
| 8   | 00               | ٩               | २०    | ₹   | ५४         | २७       | ۹ :        | ৬   | Ę         | বা.       | ٥        | ۰        |        | ₹     | 8               |          | 10          | 8              |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            |     |           | ម.        | ४३       | १३       | 1      | २४    | २३              |          |             | २३             |
|     |                  |                 |       | _   |            |          |            |     |           | ч.        | ५१       | ५७       | २०     |       | ا (             |          |             | 16             |
| 8   | ०१               | Ę               | २१    | ₹   | ₹₹         | २८       | ٠ ٢        | र५  | ٩         | वा.       | 0        |          |        | 8     | 4               | +48      |             | 4              |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            |     |           | 힉.        | ४३       |          | ₹      | २०    | २०              |          |             | २०             |
|     | }                |                 |       |     |            |          |            | _   |           | ч.        | ५१       | ५६       | २५     | ३६    | 86              | <u>l</u> | 1-8         | 188            |
| 8   | ०२               | હ               | २२    | ٦,  | ५२         | ३०       | ٥ १        | ₹   | १२        | वा.       | •        | •        | 0      | 4     | Ę               | +20      | -           | Ę              |
|     | - (              |                 |       |     |            |          |            | Į   |           | ਬ.        | ४३       | १७       | १      | १७    | १९              | Į.       | 0           | १९             |
|     | [                |                 |       |     |            |          |            |     |           | ٧.        | ५१       | ۷        | २९     | १३    | ४१              |          | 18+         | 84             |
| 8   | ०३               | ۷               | २३    | ₹   | ₹१         | ₹ १      | ₹₹         | १   | १५        | वा.       | •        | •        | •      | ٩     |                 | +48      | •           |                |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            | ì   | 1         |           | ४३       | २०       | ₹      | १३    | 38              | ì        | •           | १९             |
|     |                  | _               |       |     |            |          |            | _ ļ | Ц         | ٩,        | ५१       | ५०       | २७     | 88    | ৬               |          | <u> </u> +ξ | 1 8 3          |
| 8   | 08               | 3               | १४    | 8   | ५०         | ₹२'      | 8 A        | 18  | १९        |           | •        | •        | •      | •     |                 | +११॥     | ۰           |                |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            |     |           | ម.        | 83       | २४       | ١,     | ₹ •   | २०              |          | •           | ₹0,            |
| _   |                  | _               |       |     |            | _        |            | _ ! | _         | ч.        | ५१       | ५९       | २०     | २५    | ३५              |          | +6          | ¥\$            |
| ٠,  | ०५               | १०              | २५    | *   | 35         | ३ ३      | 3          | ٥   | २३        |           | °        | °        | °      | 8     | - 1             | ተየወ      | ۰           | २              |
|     |                  |                 | 1     |     |            |          |            |     |           | घ.<br>    | ४३<br>५१ | ३१<br>१६ | १<br>६ | 0     | २३<br>१३        |          | •<br>ተየ∘    | २३<br>२३       |
| _   |                  | 10.0            | 1     |     | ~:         | ₹४       |            | -   | 214       | ٩.        | !        | - (4     |        | ₹     |                 |          |             | 1 1            |
| • 1 | १०६              | ۲,              | *4    | ٥   | * 0        | 1        | , ,        |     | ۲۳        | वा.<br>घ. | ०<br>४३  | ₹७       | ۰      | 8     | ₹<br><b>२</b> ६ | +511     | °           | २६             |
|     |                  | ļ               |       |     |            |          |            |     |           | ٧.        | ५१       | 3        | 48     | ३६    | 30              | - 1      | +88         | ٧٤             |
| -   | १०७              | 18 2            | 1 250 |     | 14         | 1        | १४         | 3   | 3 8       | या.       | 0        |          | `- 1   | 3     |                 | 1-80     | -           | <del>-</del> ; |
|     | , , ,            | ١, ,            | 1,    |     | • •        | Ì        |            | ``  | ``        |           | 88       | 83       |        | ì     | 38              |          |             | २९             |
|     |                  |                 |       |     |            |          |            | Į   | l         |           | 4 8      | 48       | Yo     | 28    | ३६              | Į.       | 1831        | 80             |
| _   | _                |                 |       |     |            |          |            | _   |           | _         | 2711     |          |        |       |                 |          |             |                |

# कुंडलीसंग्रह

# भाग १-२

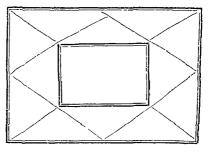

लेखक व प्रकाशकः-

# पंडित रघुनाथशास्त्री पटवर्धन

चालक, ज्योतिप-शिक्षण कोर्स, १४० छकार पेठ, पुणे २

- मुद्रक ----

गणेश काशिनाथ गोराले, मालक श्रीगणेश प्रिटिंग वक्सी, ४९०-४९६ शनगर पेठ, पुणें न २

किंमत ५ रु.

# कुंडली-संग्रह.

( रेखक:--पंडित रघुनाथशास्त्री पटवर्धन, ज्योतिपी, पुणें. )

कुंडली-संग्रह ग्हणजे मविष्य कथन निवेचा मुख्य व मूळ आधार होय कुंडलीसंग्रह म्हणजे अनुमनाचा सांठा कुंडलीसंग्रह म्हणजे ग्रहांच्या परिणामाने भरलेले अनुमविक महामारत. कंडलीसंग्रह म्हणजे माननी आयुष्यानर श्रुमाश्चम आधात करणाऱ्या प्रहशक्तींचे मापने करणारे यमीमिटर कुंडलीसंग्रह म्हणजे चराचर वस्तुपर आणि स्वातिह विशेषत मनुष्य प्राण्यावर ग्रह-शक्तींच्या परिणामकारकत्वानें उत्पन्न होणाऱ्या फठादशींचें गीतारहस्य, क्षंडलीसंग्रह म्हणजे मनु-प्पप्राणी हा दिसण्यात जरी खतन व कर्तवगार दिसला तरी त्या खतत्रपणाचा आणि कर्तवगार-बुद्धीचा लगाम ज्या नशीवाच्या किया प्रहशकींच्या हातात आहे आणि ज्यांच्या प्रेरकत्वाने. कारकत्यांने मनीभूमीत व बुद्धिरयानांत स्कृति येऊन त्या चैतन्यांने निर्माण होणाऱ्या फळपरिपाकाच्या स्पष्ट दिग्दर्शनाचा सिद्धांत. **कुंडलीसंग्रह म्हण**जे मनुष्याच्या आयुष्यातील सुखदु खात्मक परिस्थि. तीची नाडीपरीक्षा. कुंडलीसंग्रह म्हणजे आधिमौतिकशाखाऱ्या परमसीमेपणीकडेही काही निशेष प्रकारचे परिणामकारक वैशिष्ट्य आहे ही गोष्ट पटविणारा दिन्य सदेश. फुंडलीसंग्रह न्हणजे प्रत्येक मनुष्याच्या आयुष्यमर घडणाऱ्या गोष्टींची तारकात्मक व प्रहिगोलांच्या दिव्यरूपाने दारीत होणारी अत स्कृति, बुंडलीसंग्रह म्हणजे ज मकाव्यन आकाशस्य प्रहस्थितीचा पुरेपूर नकाशा, कुंडलिसंग्रह म्हणजे भृतकालीन चारित्र्याचा अखिलित।ताडपत्रापरीठ शिलालेख, बुंडलीसंग्रह म्हणजे वर्तमानकाठीन सब परिस्थिति दैरीनिणारा प्रहचमत्कारांचा चित्रपट 'कंडलीसंग्रह म्हणजे भाविष्यकाळीन भोक्तृत्वाचा, कर्तृत्वाचा, दैवयोगाचा आणि पराधीन खातत्र्यातच ऐस्पर्य प्राप्तीचा आगामी इतिहास है।य जुडलीसप्रह म्हणजे पूर्वजन्मार्जित पापपुण्यात्मक सचयावरून या जन्मी मिळणाऱ्या फलमोगांचा त्रोटक अहवाल, कुडलीसप्रह म्हणजे ह्या जन्मांत कोणत्या गोर्टीच सौस्य आणि कोणत्या गोर्धीत दु ख, उद्योगात यशस्त्रीपणाचा अश जास्त की पराजयाचे प्रसग जास्त. प्रापचिक गोर्टीत सुखासमाधानाचा काल निरोप की प्रांपचिक कप्ट व निराशामय व्यक्रतेचा काळ फार, सापतिक झिस्पातिचे योग अधिक किंवा कर्ज, द्रव्यनाश, सापतिक टचाई याचे योग प्रबल, शरीरस्वाच्य अधिक काल मिळणार किंवा रोगप्रस्ततेच्या त्रासात वितपत पडार्ने लागणार वरिष्ठाधिकार, व्यापारात वरिष्ठ दर्जा, छोकात य समाजांत छौकिक आणि श्रेष्टांव कायम राहणार किया याच्या उल्ट प्रकार घडणार इत्यादि झालेल्या गोर्षीचा ययातच्य प्रत्यक्ष अनुभय ञ्यांत दिला आहे त्याचे नाव अंडलीसप्रह आणि असा अनुमविक कुडलीसप्रह म्हणजे ज्योतिपशाखाच्या

सम्यासकांस आणि ज्योतिपशास्त्रिज्ञासूस अत्यत जिन्हाळ्याचा सद्दाम्यक, प्रत्यक्ष अनुमविक झन देणारा गुरु इतर्केच नन्दे तर हा कुडलीसप्रह म्हणजे स्वकृत भृगुसहिताच होय. अर्थात् याचा उपयोग अभ्यासकास, उपासकास आणि ज्योतिपशास्त्रिज्ञासूस विशेष होणार यांत शकाच नाहीं.

शहा तन्देचा कुडलीसप्रह अवाय प्रसिद्ध झालेला नाहीं. हा कुडलीसप्रह जमविण्यास, त्याची छाननी करण्यास आणि त्यातील विशेष महत्त्वाच्या, विशेष विशेषत्व दर्शिवणाऱ्या आणि व्यांच्यात कोणत्या कोणत्या कार्याच्यात कोणत्या कार्याच्यात कोणत्या क्यांच्यात कोणत्या कार्याचा व्यव हा संशोधना कार्याचा व्यव हा संशोधना कार्याचा व्यव हा संशोधना कार्याची कार्याचा व्यव हा संशोधना कार्याची कार्याचा व्यव हा संशोधना कार्याची आणि त्यापासून अवस्थ झान वेण्याची प्रया आणि पिराठी फार प्राचीन काल्यापास क्यांचे व असली पाहिने त्या खेरीक कल्याची प्रया आणि पिराठी कार्याची केल्या त्या झान्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची कार्याची क

्र भुगुसंहिता प्रय की ज्या प्रयाची शिकारस आसेतु हिमान्य सर्वतोमुखी सतत चाछ आहे व असते तो प्रय म्हणजे कुडलीसप्रहच होय. अर्यात् यावरून सप्रमाण कुडलीसप्रहाची महती

कोणाच्याही ध्यानात येईछ.

्रिः ह्या कुडलीसमहात प्रथम कांही निरोप कुडल्या देऊन नतर मेपादि १२ लगांच्या कुडल्या स्या प्रत्येकाच्या आयुष्यांतील गोधीच्या दिग्दर्शनासह देण्यात येतील व सर्व कुडल्या झाल्यानतर स्याचा उपसहार केला जाईल.

आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

पूर्वजन्मार्जित पुण्यकृत्याच्या सत्प्रभावोंन ज्यांना ह्या जन्मात अकित्यतरीतीर्ने, मोठ्या रुवावदार ाजहागिरदाराले शोभेल व साजेल असे ऐवर्ष व संपत्ति प्राप्त शाली आहे अशा नशीवनान व्यक्तीची ही कुडली आहे. ह्या कुडलीत दत्तकयोग नाही पण हजारों लोकाकडून आपणहून यांच्या वरीं। चालत येणाऱ्या लक्ष्मीने योना गुप्त रीतीर्ने दत्तक वेतले, आहे किंवा

। यांच्या माडीबर एक्मी ऊर्फ सपित आपण होऊन सालकार दत्तक बसली आहे असे म्हणार्थे लागते ! कारण सन १९१२ च्या पूर्वी व्याच्या घरीं सामान्य—नव्हे अगदींच सामान्य—स्वरूपाची रियति होती, इतर्केच काय परतु कित्येक वेळा व्याना अडचणींच्या तडाक्यातून सुटका करून भेषेणें मोठें मुक्किटीचें व महान् प्रयासाचे बाटे त्याच कुटुबाची व बिशेपत त्यांतील ह्या व्यक्तींच्या । नशोत्राची रेपा उमटतीच अशी कांहीं अपूर्व घटना सुरू झाली की, सदा सर्व काळ सपित यांच्या घरीं पाणी भरू लागली ! पूर्वीच्या चहमीळी घरांच्या ठिकाणी मोठमोठे सस्यानी। वगले अयतरेल, टाकाक आणि रहड म्हणून ठरविकेट्या ओसाड य निर्जन जमीनीवरही मोठमोठ्या हवेल्या चढल्या।
टांगा, गाट्या, मोटारी, वाहने, रांकडॉ-हआरों नीकर चाकर याची गर्दी दिस् लागला. रांजरजन्याडे, लोकसमा, पुटारी, श्रीमान् लोक, राज्याधिकारी वर्ग ह्या सर्वाशी सर्वासावनाने चांगलीच मेनी जडली आणि त्यालाच यांच्या गोड व सरल्यणाच्या वागलुकीने व औदार्यप्रचुर सहाव्यकारी दुदिमुळे जोड मिळून सर्वत्र बोलवाला झाला. हा नशिवाचा व काळाचा महिमा अगाध आहे यांत शक्क काय 1

; सन १९१३।१९१४ पासून आयुष्यांतील भरभराटीच्या चढत्या काळास सुरवात होऊंने ती चढती कमान सारखी वाढत आहे. सपित मरपूर, स्थानर जिमनी, घरें, बगले, मोटारी, खीं, सतती, नोकर चाकर, मानमान्यता आणि सर्व प्रकारचे-विचेशिवाय-ऐचर्य असा योग १९१२ ध्या पुढें सुरू झाला व तो अद्याप कायम चालला आहे.

# कुंडली अनुक्रमाक २

ता. २० जानेवारी १८६६ ही एका सप



# आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ही एका सर्वत्तिमान व्यक्तीची हुडडी असून याचा आर्यु-व्यक्तम एकदरीत एककछी व एकमार्गी असाच बाला आप्रल व्यवसाय, आपछी नीकरी, आपछे नुदुब, आपछे शरीरस्वास्थ्य यापछीकडे कोणत्याही गोष्टीकडे छछ जावयाचे नाहीं व वानयाचे नाहीं अशा हत्तींतील १ छछ रूपयाची इस्टेट आपल्यामार्गे टेवणाऱ्या एका श्रीमान् सद्गृहस्यांची ही कुडडी आहे.

यांचा जन्मकाल व आयुष्पाचा पूर्वार्ध वहुषा दगदगीक्षिगाय बन्याच सुस्पितींत गेछा, धरची संगितिक स्थित त्या कालाच्या मानान वरीच चागली आणि वडील्हाँ अधिकारी असल्या-मुळे याना कसलीच काळजी करण्यांचें कारण पढलें नाहीं. अर्थात् प्रयमकाल चांगला, मत्यम-काल यांना स्तत अधिकारपुक्त नोकरी लागल्याकारणांने तोही सुखासमाधानाचाच काल झाला. सापितकर एषा याना कोणताच काल वाईट गेला नाहीं यांचे विगाह एकदर ३ झाले त्यांचेकी विशेष स्थानी सतती ह्यात आहे यांचा तिसरा विगाह फार उशीरा म्हण्ये वयाच्या ५६ वर्यो- नतर झाल व त्या लीसहीं सतती हाली. यांचा स्वमायांचे वैशिष्टय सामात्रयांचे झाल्यास द्रव्य-साधन हेंच यांचे प्येय असे दिसे मृत्युसमर्यी यांची सुमारे ४ लाखोंची हरेट होती. राहणी अगर्दी साथी, प्रकृति अशी की, कमाँही बॉक्टरचे औपथ घेतलें नाहीं. नीकरीनरीवर ये हता- वस्येत सामकारी आणि होजर्स या चर्चात वांची लाहों रुप्ये मिळविल आधरांची गोट लशी की, यांची होजर पेतलें के प्रकृति करा प्रवार यांची साथी साम प्रवार यांची लाहेंक प्रकार प्रवार प्रवार प्रवार वे वांचे आप यांची साम प्रवार यांची लाहेंक प्रकार प्रवार प्रवार प्रवार वे वांचे आप वे वांचे साम प्रवार यांची साम वे विश्व प्रवार प्रवार प्रवार वे वांच प्रवार साम स्वार साम प्रवार साम प्रवार यांची लाहेंक प्रवार वांचे आप होते यांची लाहेंक प्रवार सम्बन्ध प्रवार साम प्रवार यांची लाहेंक प्रवार वांचे आप वांचे साम वांचे साम प्रवार प्रवार प्रवार साम प्रवार यांचे साम वांचे साम प्रवार साम प्रवार यांची काला प्रवार साम प्रवार यांचे आप वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वांचे साम वां

कुंडली अनुक्रमांक रे शके १८१५ मार्ग, क. रेहंडु स. ग. घ. २२ प. ५.



## आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी 🗥 🗀

ह्या कुंडडीती अहांचा कतृत्ववान् व अचार उठाडालीचा योग ठक्षांत घेण्यासारखा आहे. कित्येक, कुंडल्यामध्ये जन्मतः इत्यसामध्ये कार्य असते पण त्या व्यक्तांजवळ कर्तृत्व, बुद्धिमध्य इपारा किंवा स्वयंसिद्धपणा यापैकी कोणताच गोष्ट नसल्या कारणाचे केवळ ऐतोबा या संबेपळाकर त्या व्यक्तीस किंवत राहत नाही. पण ह्या कुंडडणेच्या व्यक्तीचा स्थिति तशी नस्व अंतर्दी स्थाच्या उठेट आहे: ह्या व्यक्तीचा आयुध्यक्रमाकडे

कारकार्सने पाइणारीस असे स्रष्ट आढळून येईल की, आतापर्यंतच्या सर्वय आयुष्पति अचार उलाढाल आणि जीरदार कर्तवगारी हेंच धा कुंडलाच्या च्यक्तीचे विशिष्ठण होय. या व्यक्तीचे सन १९१७
पर्यंतचे आयुष्य अगर्दी सामान्य म्हणंत गरीबीत शिक्षण कम पुरा करून चरितार्यासाठी २० र न्या
नोकरीत प्रवेश, असे होते. मात्र नोकरीच्या सुरुवातीणसूनच धा व्यक्तीच्या जिवाला जीव रेणारे
आणि आलातिक सांध्र करणारे असे अनेक लोकाचे मित्रमंडळ किया मित्रमंडळ्यरिवार यांच्या
मदतीला सदेव सज्ब असे. त्याचाव परिणाम आणि यांच्या आगण्या हुपारीस्रुळ, कृत्याची मोत्र्या
प्रमाणांवर देववेव करणार्त्या व हुवारी लोकांचा ज्याच्याशी कार्यमचा संबंध आहे लाका सम्मान्या
प्रमाणांवर देववेव करणात्या व हुवारी लोकांचा ज्याच्याशी कार्यमचा संबंध आहे लाका सम्मान्या
प्रमाणांवर देववेव करणात्या व हुवारी लोकांचा ज्याच्याशी कार्यमचा संबंध आहे लाका सम्मान्या
प्रमाणांवर संबंध स्थान स्थान करणात्या च क्ष्या स्थान स्थान कियाले कियाले क्ष्या
चालावयांची त्याच्या हुपारीम व क्षयिकर्तुलासुळ मोठे प्रचंद स्वरूप आत्यान कियाले कियाले क्षयिक स्थान स्थान क्ष्या
चालावयांची त्याच संवेश होकन मोठीव्या अमान्य कर्तवयारीची पूर्णपण छाप वसली व प्रतेष काम यश्यकी होत गेळे

सन १९२० पासूनच्या पुढाल द्राकात यांच्या अधिकार नेतृत्वाखाली लाखी रूपयांची उलाहाल झाली आणि ह्या व्यक्तीचे नांव आणि कार्य संबंध इलाह्यात सरकारी वरिह्याचिकाच्या पासून तो तहत सामान्य लेकाच्या परिचयांच झाले. सन १९२० ते १९२० ह्या काळांत ह्या व्यक्तीच कार्यकाच्या कार्यकर्त्याचा परिचार, आणि यांच्या एकडुटीच्या निध्ययो कार्यकारी लेकाच्या संबंधनिक कामातील एक प्रचंड शक्ति होती. पण हा काळ १९३१ पासून बंदलला तथापि निराल्या संस्थांचे काम चाल्य आहे.

त्रीकर वाकर, मोटास्वाहन, साइकारी आणि कार्यकर्त्यांचे सेद्व बळ, प्रदान्यांवर छप, ज्यावधी रुपयांचा व्यवहार करणान्या संस्था, पेड्या, व्यापारी, धनिकरुषेक, यात प्रवेश व. त्यांची महत्त, बँका, दोश्रमें, व्यापार प्रतिष्ठ तद्व व वाकवगार, अशा सर्व हर्षोनें श्रेष्ठ अशा तन्हेची ह्या देखाने व्यक्ती, असन् पूर्व प्रण्याहेच्या नैसर्गिक व जन्मसिद्ध कर्तवगारीनें, उदयास अल्ब्या व्यक्तीयकी, क्षा त्य व्यक्ती आहे.

#### कुंढली क्रमांक ४.

# आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.



ह्या वैशिएम ग्रह्योग दर्शक कुंडलीच्या व्यक्तीच्या परिस्थितीचे वर्णन काय कराचे ! जन्मकाल इतक्या गरीबीचा व उपनीविका इतकी कष्टसाच्य कीं, पुढें यांना जे एकदम वैमव प्राप्त झाले अशक्य, इतकेंच निन्हे तर अशा उच्च वैभव शिखरावर ह्या कुँडछीची व्यक्ति आरुढ होईछ अशी कल्पनाही , कोणास आर्टी नसती. पण पूर्वकर्म प्रारब्ध इतके बट्टाचर की त्यांने आकरिमत व अनपेक्षित गोष्टी

घडवन या व्यक्तीस वैमवाच्या शिखरावर वसविछे !

े यांच्या पूर्ववयांतील परिस्थिति अशी कीं, साधारणतः घरोघर हिंदून आणि ने कांहीं मिळेल ते भेऊन कीटुंबिक पाछन पोपण कर्से तरा करावयाचे. असा काळ गेल्यानंतर देवयोगाच्या रदयाचा महत्तर काल समीप आला आणि त्या अनुकूठ देवयोगाच्या पुण्याईचे वल यांच्या वाणीचे ठिफाणीं उत्पन्न होऊन त्याच्या जोरावर सर्वध अन्माचे कोटकल्याण करून वेतां आले. प्रसंग असा घडला की, ऱ्या कोहीं गोष्टी घडणें किया होणें सर्रस्त्री अशक्य होते त्या गोष्टीबावत चर्ची चारुडी असता अगदी सहनासहनी ह्या कुंडडीची ब्यक्ति त्या ठिकाणी हमर होती. त्या चर्चेत य भारणात यांनी योडायहुत माग घेतला असल्याने साहजिक जिज्ञासेने याना विचारणा करण्यात आठी की है कार्य म्हणजें इष्ट हेतु सिद्ध होतील किया नाहीं. ह्या कुंडलीच्या व्यक्तीचा जोराचा भाग्योदय काळ नजोक आला असन्याने यांच्या जिल्हामी दैवदेवता अनतीण होऊन तिने सांगि-तुरुँ कीं, कितीही संकटांचे पर्नत पुढें दिसत असुळ तही त्यांचा नाश होऊन इप्ट कार्याची सिद्धि झाठीच पाहिजे. बुढत्यास काडीचा आधार पुरतो मग इष्ट कार्यात यश येण्याची यकिचित्ही आशा नसूनां ते कार्य हटकून होईछ असे सागणाराबहछ एक प्रकारचा विशेष आदर वाटावा है अगदी साहजिक व मनुष्यस्वभावास अनुरूपच आहे पण ह्या साहजिकपणांत आणखीही एक मीठी गोष्ट घढछी. आणि तीच तर ह्या कुंडछीचे वैशिष्टय दाखियेते.

कर्ज बाजाऱ्याला वायरे करण्याची, दिवाळखोराला कर्ज काढण्याची किंग दुर्जन वृद्याच्या माणसास सजनांचा छळ करण्याची ऱ्याप्रमाणे फिकीर बाटत नाहीं त्याच प्रमाणे जी गोरं आपणोस अप्राप्य थाहे बसी सात्री बाहत बसते तिच्या संदर्भी बोणतीही आचासने वित्र यचनें देण्यास कित्येक छोकांना मोठा मीज व पुरुपार्य बाटती आणि आपछे औदार्य व दातृत्यहासी जाहीर करण्याची हीच सुवर्णसंघी आहे असे ते समजतात. यांत हे एक्षात टेनिट पाहिजे की अशाही छोकांत कोळशांत माणीक ह्या म्हणी प्रमाणे आवल्या वचनांची पूर्तता करणारे काही मोती माणिक निषतातच. तोच प्रकार ह्या व्यक्तांच्या वावनीत झाटा, अशक्य माष्ट आहे तरीही ती साष्य प्रात्यास आपगांस लाबोपती करीन असे कार्षेठ व्यक्तोंने सर्ग देखत यचन दिले य रापय थेतली. कालातराने अनेक घडामाडी होता होतो कालाची अवटित घटना सुरू झाला आणि जे अशक्य व अप्राप्य बाटत होते त्याची प्राप्ति कार्येच्यु व्यक्तीम झाटी आणि स्पॉनेही आपन्या बच-माची पूर्तता करून ह्या व्यक्तीस छक्षायीश केले. तेव्हांपामून अर्थानच छश्मीचा स्वैरसंचार ब

संपत्तीचा वाटता क्षरा सतत चाछ आहे व संतती ऐवर्ष, मान, अधिकार, वाहनें, नोकर वगैरेसर्व सौस्य असून सच्या वार्षिक १ छाखाचे उत्पन्न आहे.

कुंडली कमांक ५. १९ १९ चु चा चु १९ चु ११ के ६ स आयुप्यांतील ठळक गोधी.

ह्या कुंडलीच्या व्यक्तीचा द्रव्ययोग असा कांहीं दोडगा आहे की त्याला खळ म्हणून पडत नाहीं. उठतां, बसतां, जातां, वेतां, द्रव्याच्या राशीच्या राशी पुढें येऊन पडणारा असा जबरदस्तयोग व्यवहारांत पडस्यापासून आज ताग्यतं एकसारखा चालू आहे. ह्या व्यक्तीच शायुष्य अस्यंत सुखमग्र

आणि विशेषतः सांपत्तिक व मानमान्यतेच्या वावतीत इतके उत्तम गेळें आहे कीं, श्रीमान् व धनिक अशा अनेक छोकात यांचा नंबर बराच वरच्या दर्ज्याचा छामेछ. निर्यामतपणा, कार्यक्षमता, श्रमसाप्य कामाची आवड, एकमागी आणि मनावर कसल्याही छामछाम गोर्धाच्या परिणाम न होण्या इतकी मनाची तपारी अशा वृत्तीची व प्रवृत्तीची ही व्यक्ति आहे.

पेशमाई गेल्यानतरच्या ३०।४० वर्षाच्या अवर्धात ज्यांच्या उदयकाळाळा इंप्रजी शिक्ष-णाच्या वैशिष्टयाने एक प्रकारचा तजेळा उत्पन्न झाळा त्या काळच्या छोकांपैकी ही एक व्यक्ति असून इंप्रजी शिक्षणाचा यांनी पुरा फायदा घतळा व त्या काळच्या मानाने मोठे पदवीघर झाळे. अर्थात्च अशा पदवीघरांच्या मागे ठागणारी वरिष्ठअधिकाराची रीप्पशृखंछाही याच्या गळ्यांत आपीआप पढळी आणि कमाक्रमाने उदयकाळाळा जास्त मारती येऊ छागळी. यांच्या वयाच्या ५० वर्षापर्यंतचा काळ आणि त्यानंतरचा काळ याचा विचार केळा असता यांच्या पूर्वकाळोरझा उत्तरस्वयंतच सर्व प्रकारच्या ऐसर्याचा,साधनांचा,सुखसीइंचा आणि सांपत्विक सुखासीनतेचा रंग चढळा.

प्रापचिक रहणा याना अत्यंत उत्तम असाच काल गेला. छी, सतीता, नातवेड आणि आसवर्ग या रहीने कसलाही कमीपणा न राहता समाजात, कुटुबात आणि प्रातात योनी आपर्ले नाव अजरामर करून टेवर्ले आहे.

कुंडली धनुक्रमांक६. 🦽

## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.



ंह्या कुंडलीच्या ज्यक्तीचा नारीवाचा माग असा काहीं विल क्षण आहे की सपत्ति म्हणजे यांच्या घरी क्षणीक्षणी शुरूपक्षा तील चंद्राप्रमाणे मोठ्या प्रमाणीत सारखी वाढत आहे. वे काम हातांत च्यावे त्यात यश आणि विशेषतः द्रव्याचा मरपूर लाम असा यांच्या प्रहांचा गुण आहे. ह्या कुडलीचे वैशिष्टय आणि

मातन्बरयोग ग्हणजे प्रममतः दत्तक्षयोग हा होय. आयुष्याच्या पूर्व वयात ग्रहणजे १८।२० वर्षाच्या वयापूर्वी याचे दत्तविधान झालें. व्यापारी वृत्ति, व्यापारी पेशा आणि जन्मतः व्यापारी गुणधर्म यांमुळें याच्यात व्यापारी जीवनाचा, जणु आदर्शन असा प्रकार दृष्टीस पडतो. आदीं साधी राष्ट्रणी, ल्रह्मनयोरारीकी कोणाशीही वागण्यात अत्यत नम्रपणा, निर्व्यसनी, ल्रोकांस मदत करण्याची तयारी, घस सोस्नई। सार्वजानिक कामाकडे व दानधर्माकडे द्रव्याचा व्यय करण्याची इच्छा व कृति यामुळें या व्यक्तीचे चारिज्य मोठे नामी झाउँछे आहे. या व्यक्तीच्या शिक्षणाचा विचार केच्छा तर त्या बावतीत गीणत्वच आहे. ईमजी शिक्षणाचा संस्कार बिळकुछ झाठेंछा नस्त दचक बडीछ ईमजी शिक्षण घेणें म्हण्यें मर्यकर पाप समजत होते व त्यानींच ईमजी शिक्षणास प्रतिवंध केच्छा. तपापि या व्यक्तीची दुद्धि तख्ख आणि व्यापार धंबातीछ हातोटी चांगछी सावछी असल्यानें केवळ आपल्या नैसर्गिक दुद्धि सामर्प्यावरच यानीं आपछा कर्तृत्वाचा गाडा हाकछा व त्यात पूर्ण यरा मिळविळे.

समाजांत, राजदरवारांतील मोठमोल्या अधिकान्यांत आणि देशांतील पुदान्यांत यांचे सर्व प्रकार चांगल वजन आहे. लाचप्रमाणें निर्तनराल्या मोठ्या पेक्या, सार्वजनिक संस्था, बँका, मार्केट, लोकप्रतिनिधीच्या समा, आणि प्रातिनिधिक समा म्हणले ज्या व्या ठिकाणीं मोठ्या प्रमाणावर पेशाच्या उलाइली आहेत व ज्या ठिकाणीं प्रतिनिधिक सना केंद्रीभूत होत आहे ला ठिकाणीं यांचा सहजसाव्य प्रवेश व अधिकार आहे. यामुळ ज्याप्रमाणें प्रमुख व्यापरी, कोठ्या-धारा—ख्क्षाधीरा कारखानदार, गिरण्यांचे मालक याच्याधी यांचा जिन्हाच्याचा संबंध आहे लाच-प्रमाणें उच्च दर्जीचे वरिष्ट अधिकारी आणि राजकारणांतील, समाजकारणांतील, धर्मकारणांतील पढिल्या प्रतीच पुदारी—मन ते कोणलाखी पुरातील असीत—यांचा स्लेश्याचा य मित्रवाचा संबंध आहे. आणि म्हणूनच सर्व पुदारी—सन्त ते कोणलाखी पुरातील असीत—यांचा स्लेश्याचा य मित्रवाचा संबंध आहे. आणि म्हणूनच सर्व पुदारी—संव छोहांना यांच्या मैत्रीत भूगण यादते.

यांच्या धर्मकारण विषयक कृतीचे विवरण करावयांचे म्हणजे हे कहे, धर्मनिष्ठअसून अनाप अपंगाना मदत्त करण्याकडे यांचे अधिक छक्षअसते. गरीव, अनाय व निराश्रित अशांच्या सोई-फरिता यांनी मदतीच्यारुएनं व दानधर्माच्या स्वरूपात छक्षावधी रुपये दिले आहेत. सर्व, मह-त्वाच्या कार्यात व सार्वजनिक योग्य संस्थाचे बावतींतही यांनी पुष्कळ सहाय्य केलेले आहे.

छौकिक आणि मानमान्यता यात यांचा दर्जा वरच्या प्रकारचा आहे. पुडारीपणाच्या यादीत यांचे नांव कायमचे आहे. येवदेंच काय पण कोणत्याही कार्यात सर्वारमासतंडुछा: प्रस्य मूछा: म्हणून प्रारंम करावयाचा झाल्यास तो यांच्याकडूनच केळा जाता आणि त्यासुळे बाकीचे काम सुछम होते. उच प्रतीचा छोकसन्मानही यांचा मिळाला आहे.

प्रापंचिक दुखाच्या दर्शनें सर्वसंपन्नता आहे. आसवर्ग, जातमाई, की, पुत्रसंतती, कन्या-संतती इत्यादि सर्व गोर्शोचें सुख असून बागवर्गाचे मळे, जमिनी, वंगले, गोर्व, घरं, कारखारें, यसाहती, हजारों नोकर चाकर, इत्यादि मौतिक सुखाच्या सर्व गोर्शी अनेक मोटारींच्या वाहनांसह राजेरअवाडयांना शोभेल अशा दर्जाच्या आहेत.

ह्या व्यक्तीच्या आयुष्यांतील एकंदर सांपत्तिक परिरिपतीचा विचार आणि पूर्व माग, मध्य-माग, आणि उत्तर भाग है तिन्ही माग लक्षांत बेतले तर हतकेंच सागतों वेहल की ज्या वेळी दत्तक गेले स्यावेळी ४०।५० हजारांची इस्टेट होती ती यांच्या ४० चाळासीच्या पुढे ५०।६० लाखांची आली आणि वार्षिक उत्तकही असेंच लक्षावयी रुपये आहे. इतकें तीव सांपितिक प्रह-योग या कुढलींत प्रवल आहेत. कुंडळी अनुक्रमांक ७ शके१८१७ कार्तिक शु

आयुप्यांतील विशेष गोष्टी.



ह्या कुड शिच्या व्यक्तीचे दैवयोग फार निलक्षण आणि चिक्तत करणोर असे आहेत. "पुरुषस्य माग्य" किंवा दैवा धीन जगत् सर्व म्हणतात ते अक्षरश खेर आहे हे ह्या कुड-लीच्या अनपेक्षित ऐश्वर्य योगायरून दिस्त येते. पुरुष कर्तृत्वाला-ही निशवाची जोड इतकेंच नन्हे तर मुख्यत नशीमाची जोड असेल तरच कर्तृत्वाला तजेला व यश येते. ही गोष्ट अनेक नशी-वदार व्यक्तींच्या कुडल्यायरून स्पष्ट दिस्त येते. असाच प्रकार

ह्या व्यक्तीचा आहे जनमजांशन स्थिति अस्यत सामान्य व गरीबीची असता दत्तक योगाचा सुप्रसम अशा अचानक रीतीन व एका परमधेष्ठ पुरुपाच्या छपेने आला की, हजारी रुपयाच्या वारिक उत्पन्नाच्या इस्टेटीचे मालक बन्ले व त्यावरोबरच स्त्र प्रकारचे स्वर्याद्य लागेले वयाच्या १२ वर्षाच्या आत झालेला दत्तकपोग आणि त्या बेळेपासूनच संव प्रकारच्या ऐश्वर्याचे स्वामित्व हा योग सामान्य नम्हे ! ह्या कुडलीतील ह्या दत्तक योगाच्या विशेष प्रकारामुळे अर्थातच स्यावर, जिमील सुमला, धेरे, बगीचे, वगले, सर्व प्रकारचीच, ज्याद प्रवासर, जिमील सुमला, धेरे, बगीचे, वगले, सर्व प्रकारचीच अर्थातच स्वास्त्र, जहांगिरदार, । धनाव्य अशांची अत्यत मैत्री आणि तशाच याटाच्या व दर्जाच्या परदाज घराण्यातील सीशी विवाह, राज दाजरदात्रारीत मानमान्यता, विरु व उच्चस्थानीय अधिकान्याचे साह्य, लेकालहून तमान व विरु द्रव्योच माननीय स्थान, अशा सर्व गोष्टी लाभल्या तरीही: विषेमध्य प्रवीष्ट होता आले नाहिं ही गोष्ट प्यानात ठेवण्यासराखी आहे एका अलीकिक पुरुपाच्या दालअपेशानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी व विद्यानी विद्यानी व विद्यानी विद्यानी व विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्यानी विद्या

कुडली अनुक्रमाक ८ शके १८०१ आधिन ग्र

## आयुष्यातील विशेष गोष्टी.



ह्या कुडलीची व्यक्ती देखील दत्तक योगाचीचा शाहे यांची जन्मकाळाची साविकि स्थिति साधारणच होती । हिम्हणाच्या दृष्टीनें म्हण्यपासारखा कोणताहीं जोर नाहीं पुरत्त नैसर्गिक बुद्धिमान, क्यवहारचतुर, एक मार्गी आणि कर्तन्यनिष्ट, मातापित्याची -यक्तिचित्तही अवज्ञा न करण्याचा निर्धार आणि परमेश्चावर पूर्ण निष्टा अशा परिस्थितीत दत्तक जाण्याचा योग जमून आला लाणि

स्तक गल्यानतर दत्तक वराण्यातील व्यवहार, सपितची उलादाल, मोऽमोठे व्यवहार यात यांच्या चातुर्याची व व्यापारी स्हमनुद्धिमत्तेची चागलीच पारख होकन ''वापायेक्षा बेटा सर्वाह ग्रहणतात'' स्पाप्रमाणे ह्या व्यक्तांचे एकदर समाजावर, जातीवर आणि शिष्टविशिष्ट प्रमुख लोकांवर चांगुळें वजन बसले पुटें ह्व्ह्इळू वाटत्या पायरीच्या चढत्या चढानानें सपित, वाहनें, नोकारचाकर मान-मतराव, ऐश्वर्य, प्रापिकक्षतीस्त्य, लोकानुकूल्य व राजानुकूल्यता ह्यादि सुवे प्राप्त क्षार्या · विलक्षण उलयापालथ करणारी चमस्कारिक ग्रहयोग कुडली<sub>र</sub>'

शके १८१० वैद्याल छ. १२ भीमे स् ग. घ. ४२ प्. १३ समे वन्म व्यक्षार १७८-४३ ता. २९।४।१८८८ रात्री १०॥ वा.



अहां वे अंदा ें रें छ. र वि. में. / यु. गू. की. दा. रा. के ध. में. कत्या कत्या मी. कृषि मी कि. के म रें प्रेरिंट दें दें दें रें के दिस्ता के कि. हरी छ कत्या रेंद्र वृत्ती नेपस्यूत कृपम १०.

-आयुष्यांत घडटेल्या गोष्टी व त्या सुमाराची प्रहारिथति.

पहिला बद्दाण मृत सन १८८९, बद्दाणाँचे डोळे गेळे, (चुकून औपय मलतेंच धातळें गेट्यांसुळें) १८९० भावाला वेड लागलें १८९१.

रहातें घर जळालें, जन्मगांवी १८९२ (प्रहस्थित ३१ डिस्ंबर् १८९१ रोजी, गुरु कुम २५, शनि कत्या ११॥, राहु कुम ५॥ )-

विडलांवर मयंकर संकट, फीजदारी होण्याचा प्रसंग व मयंकर फस्तवणक ५००० रु. नुकसान. स्रेखांकडून मदत १८५३. (प्रहरिगति २ जानेनारी १८९३ रोजी, गुरु मीन २७॥, शनि कच्या २४, राह मेव १६.)

वेड लागलेल्या भावाकड्न वाडिलांस ईन्हाड मारण्यांचा प्रयत्न,व याच वर्षी आईस वेड. १८९४ ( प्रहस्थिति ७ जानेवारी १८९४ रोजी, गुरु उपम ३१,,शनि, तळ,६१, राहु मीन २६॥ )

विडलांचा मृत्यू १८९५ फेब्रुवारी. (स्महरिपति ता. ९ केब्रुवारी १८९५ रोजी, रिवेड कर २३, मगळ इपम०, सुध इस २०, मुह (व) मिश्रन ८। छुक्त कुम

१९, रामी एळ २० राह मीन ५)

उपनयन, मोठी पहिण व आईचा मृत्यु १८९७ डिसेंबर (प्रहस्मिति सा. ९१२-९७ रोजी, रिव वृक्षिक २९, चद्र, वृपम २७, मगळ वृक्षिक २४, क्षुप्र घन १५, गुरु.
फन्या १९, क्षुक्र वृक्षिक १२, रानी वृक्षिक १६ एह, मकर ११

... -दुस्तो बद्दीण मृत तन १८९८. चुटलाकडे विचा बीरे १८९९ व १९०० (पार्ड छोच्या पक्षात् चुळलांनी पालन केलें ) शिक्षण सुरू १००१.

बेडा भाऊ मृत १९०२ ( महस्थिति. ता १ जोनेनारी १९०२ ची. ) गुरु, मकर प्राप्त शनि मकर -१-, राह तुळ २१॥. तीन विक्षरें ( शाळेंत ) १९०३ प्रदृष्टिति ता. २९ डिसेंबर १९०२ चि. गुरु मकर २९१, शनि मकर ९ राहु तळ २॥।.

पाछनकर्ते चुछते मृत, फेब्रुवारी १९०५मॅट्रिक परीक्षा पास (महस्थिति ता. ४ फेब्रुवारी १९०५ ची ) गुरु मेप पा॥, रानि कुम ३॥।, राहु सिंह २२। कॉलेज १९०६, कॉलेजातील बक्षिसे १९०६ ते १९०९ (कॉलेजात असता नेहमी सेकडक्कास मध्ये पास.)

्वा. ए. १९०९ नोव्हेंबर (प्रहस्थिति ता १३ नोव्हेंबर १९०९ची, गुरु कत्या १७॥॥, शनि मीन २९ गृह वृपम १९॥। )

काही संबंध नसता खुनाचे आरोपानरून पकडलें. मार्च ता. २५ सन १९१० एप्रांटमच्ये जामिनावर सुटका व जूनमध्यें डिसचार्ज जूनमध्यें सुटकेच्याच दिनशी पुन पकडलें. फोरजरीच्या आरोपानरून. त्यात आगष्टमध्यें निर्दोगी सोडले. त्याचवेळी पुन पकडलें. (प्रहित्यित ता. २५ मार्च १९१० ची ) रिन्मिन १५, चद्द-कृत्या ६, मगळ-चुपम १८; ब्रुष-मीन १, गुरु-कृत्या २२, वकी, शुक्र-कुम ३, शनि-वेष ५ राह वृषम १३)

्र हजाराचे जामीन मागितले पण ते देता न आल्यानें एक वर्ष सक्तमञ्जरी व तुरुगांत स्वानगी. त्यावर अपील ता २२ आगस्ट १९१० तोपयत सुमारे २८ दिवस तुरुगांत (प्रहर्मित ता. २० आगष्ट १९१० ची) रिव सिंह आ, चह मकर २८, मेंगळ सिंह २०।, सुष कत्या २॥, गुरु २४क-या, शुक्र १२। कर्क, शनि १८ मेप, राह ५ वृषम (ता. २१ वक्तीशनी)

ं अपिलांत ५०० च्या जोमिनांवर सुरका ता. १६ सप्टेंबर १९१० ( प्रहस्थिति ता. १६ सप्टेंबर १९१० ( प्रहस्थिति ता. १६ सप्टेंबर १९१० ची ) रिव कत्या दि।। चर्त मीन शा, मगळ कत्या २॥, बुध कत्या २०॥। वकी, गुरु कत्या २०॥, बुध किया १९१० नतर व्यक्ति नोकरी ता २२ आंक्टोबर १९१० ) रिव दळ पी, चद्र मीन रिशा, मगळ कत्या २८॥, बुध कत्या १९, गुरु दळ ६, बुध कत्या २५॥, व शिन मेप, १५॥ वकी, राहु वृपमे २

हायकोटाँत निर्दोषीं. नोहेंबर ता. २७ सन १९१० (प्रहस्पिति ता. १ डिसेंबर १९१० ची, रिने वृधिक १९। चद्र वृधिक १०। नगळ तळ २८ झुप इधिक २९॥ गुरु तळ १५। झुक इधिक २०॥ शनि मेप १२ (व) राह्ड मेप २९॥ म्यांकेची नोंकरी सोहून ६० इपयावर स्कूछमध्ये नोकरी १९११.

फर्स्ट L L B पास नोव्हेंबर १९११—(महस्यिति ता. २० नोव्हेंबर १६११)

गुरु वृधिक ६॥ शनि मेप २७। राहु मेप १०॥।

निष्कारण एक दिवस तुरुंगांत ता. २ डिसेंबर १९११—( प्रहस्थिता ता. ६ डिसेंबर १९११ ची ) रिने दृधिक २४ चद्र दृषम २३। मगळ दृषम (व) ९॥ वुष धन १५ गुरु दृधिक १०॥ दुक्त दळ ७॥॥ शर्ति नेप २६ (व) राह्न नेप १०.

अतिशय दरचा प्रवास -- जानेवारी हे मार्च अधेर १९१२ (प्रहस्थिता ता. प्र

जानेवारी १९१२ ची ) गुरु वृधिक १६॥ शनि मेप २४॥। राहु मेप ८।.

भयंकर आजारी ६ दिवस वेशुद्ध--आगष्ट सप्टेंबर १९१२ ( प्रहस्पिति ता. २७

आगष्ट १९१२) गुरुःवृधिक १७॥।. शनि वृष १५ राष्ट्र मीत ो२५॥। शाळेतील 'नोकरीत्त डिसमिस—आक्टोबर १९१२ दक्षिण महाराष्ट्रामच्ये नोकरी व प्रवास—सन १९१२ आक्टोबर ते १९१३ जानेवारी.

होह सब अकोंटंट. १५ दिवसांचा,टाईफॉईड १९१३ (प्रहस्थित ता. ७ जानेवारी १९१३ ची गुरु धन १२। शिन वृषम ९, राहु मीन १८॥) प्रनः शाठेंत नोकरी मास्तर ५० र. अकींटंट परीक्षा, परांतांठ सर्व छोक प्रतिकृष्ठ असता ११०० कर्ज काहून पुतृणीचे छप्न, भंभे, परिक्षा (पर्देक्षासमप्ये पास) नोव्हेंबर १९१३, दुसऱ्या दोन परिक्षा, सन् १९१३ (प्रहस्यिति ता. १३ नोव्हेंबर १९१३ ची.) गुरु धन २६। शिन वृपम २८ राहु मीन २।.)

च्यापाऱ्याकडे नोकरी--१२० रु. पगार डिसेंबर १९१२. (ब्रहस्थिति ता. १३ डिसेंबर १९१३) गुरु मकर २। शनि वृषम २५॥ राहु मीन नी।

स्याच जागेवर पगार १५० फेटरुवारी १९१४ विवाह ता. २५ मे१९१४ (महस्थिती ता. २५ मे १९१४ ) रवि वृषम १४। चद्र वृषम १३॥। मंगळ कर्क २३। बुब वृषम २३॥ गुरु कुंम २३। शुक्र मिधुन १० शनि, मिधुन ॥। राह्र कुंम २२.

हर्ः एका,व्यापाऱ्याच्या सहाय्यानें व्यापारांत सु. ८०० रु. मिळून कर्ज. फिटलें. निराज्या<sup>1</sup> विषय घेऊन पुनः एम. ए. च्या परीक्षेस बसले, शेवटच्या एका पेयरचें वेळी आजारी पडल्यान इतर सर्व पेपर्समप्यें सेकंडक्रास मार्के असूनही, M. A. नापास नोव्हेंबर १९१४. मिलमप्यें सेकेट-रीची जीकरी पगार २२५ रु. आगष्ट १९१४. - हुन्या स्थाप स्थाप स्थापन

्रुनोकरीचा राजिनामा पण एका संस्थानांत नोकरी रु. २७५ -शाळाखाते. त्याच-केळी <sup>Excuso</sup>्च काम शिकर्णे. त्यात यश व गुरु कुंम ना। शनि मिधुन १९॥ राह्य कुंम न११।

मार्च एपील में जून १९१५ चौकशी कमिशन बदल २५०० रू. मिळाले. ( प्रह्र-स्थिति ता. २९ एपील १९१५. गुरु मीन ।।।। शनि मिश्चन १० राह कुंम ४.

नंतर शाळा व एससाइन अशा दोन्हा खात्यावर नेमगूक २५००. शिवाय एका संस्थानि-कोचा प्रायब्देट सेकेटरी म्हणून १०० रुपये जास्त. १९१५.

सर्वे तीर्षे व लावचा प्रवास-मार्च सन १९१६ अधिकाव्याशी भाडण व मे मध्ये राजिनामा.

नंतर १ महिन्याने मोठ्या संस्थानांत नेमण्क, पण गेठे नाहींत. नंतर पुन: मोठ्या संस्था-नांत नेमण्क रु. ५२५. सहा महिन्याने राजिनामा. सन १९१६ आक्टोबर सुमारे ( प्रहस्थिति ता. ११ आक्टोबर १९१६) गुरु मेप १३॥ शनि कर्क ११ राहु मकर ७.

मागीदारीत धंदा — १९१७ एपील ते १९१८ सप्टेंबर. पाऊण लाख रु. फायदा. (मदस्थिति ता. ५ जून १९१७ गुरु वृषम ५॥। शनि कर्फ ९ राहु धन २३॥)

चुकसान १॥ लाख रुपये---१९१८ आक्टोबर ते १९१९ एपीड. (प्रदृष्टिति ता, १९ भाक्टोबर १९१८) गुरु मिथुन २६॥।, शनि सिंह ७।, राहु कृथिक २६॥। त्कार स्थापाल्याकडून, क्रिमिनल, स्यांत पकडणें। रादिवसांनी सुटलें. मे. ता. इर्फ् सन. १९१९ ( ब्रहस्थित ता. २९ में १९१९) रिव इपमः १८ चंद्र इपमः १८॥, नंगळ कृपमे १३, बुध इपम २॥, गुरु मिथुन २७, छक मिथुन २९॥, शनि सिंह ३॥, त्राहु इक्षिका१फ: फोर्के ३० हजारांपेक्षांही जास्त देणें च जवळ कांही नाहीं े जून १९१९ ( जहस्थित

१२), शुर्त्र कस्याः ६, शिनि सिंह ११, राह शिक्षेक ११। ११ प्राप्त मार्ग्य प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थान । ११ कि प्राप्त मार्ग्य १९२० व्यक्ति । ११ कि प्राप्त मार्ग्य स्थान १९२० व्यक्ति ।

हर हार्याचा स्थानदोवर, नोव्हेंबर, हिसेंबर १९२०: स्वताहर स्थान स्थान हार । १९०० दहार्थाचा व्यापार प्रदा सुरक्षे सुर १९२१ जानेवारी र १८०० र १८०० व १८०० व

प्रयम संतित सप्टेंबर ता. ४ सिन् १९२३ में ब्रेडसिति ता? १ वें सिंटेबर १९२३ सें सिंह १२८, चेंद्र सिंह १९॥, मेगेक सिंह १९७,वुष केन्यापर ३५ मुक्त क्लापर १५ मुक्त सिंह २७॥ इति कन्या १२९॥, राह्न सिंह १२८। १४ स्टूर्टिंग मुक्त १८ १८ १८ स्टूर्टिंग स्टूर्टिंग स्टूर्टिंग स्टूर्टिंग स्टूर्टिंग

्रां भिक्षा नुकतान चोर्छ तियापि प्रभी हजार रुपये कर्ज महिछे—१९२४ अक्षेरी चेदा क्रेमी पद्दं छागछा—१९२५ च्या आरमापासून. बायको टिग्विफीईटने आजारी जीवस्टीवर १९२५

्षां हायकोट बकीलो पास प्रिंति है के कुर्बारी. (ब्रह्मितीती प्रिंति के कुर्बारी है १९६६) पुरु मर्कार २० वर्ष के प्राप्त प्रिंति के किया है।।। राहुँ अर्क प्रार्थ के प्राप्त किया है।।। राहुँ अर्क प्रार्थ के प्राप्त किया है।।। राहुँ अर्क प्रार्थ के प्राप्त किया है।।। राहुँ अर्क प्राप्त किया है। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया है।। राहुँ किया

नातवाइक परद्शा गुंध व धवास त्याचा मद्दा झाला.— संट्बर १९२६, बायकाचा मृद्ध ७ नोव्हेंबर १९२६ । बाळताण होजन मुख्यस्ह ) (महस्पिति आश्विन क. ३० ता. ४।१११२६) रिने देळ २३, चंद दळ १९६॥, बक्का मंगळ हुपस २२ ग्रुप् बृध्यिक १६॥, गुरु मकर २९॥, गुक्र तळ १९, शनि बृध्यिक ८ रांडु मिथुन २१

निकार रहा, अन्य स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्

भिनेतिको रेक्ट केन्द्रिय राज्या केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय त्रियहाची तारीख २५:मे १९१३. जेल अन्य केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्रिय केन्द्

ता. ६१! आकटोबर १९२६' भाष्याचे ऑपरेशन, ता. ७ वोब्हेंबर १९२६' सीचा छत्तु, ता. २३ जोब्हेंबर १९२६- भावजय हॉसिएटअमप्रे, ११६ डिसेंबर, भावजयीस ऑपरेशन, ता. २९ डिसेंबर भावजयीसी भयंकार स्थिति. कंडली अनुक्रमांक १<sup>०</sup> ा

ारतं । र १ १८८८ - **सांपत्तिकः क्रांतिकारकः कुंडली.** - १८८९ अस्ति हे उ

OH PARTY OF B



भवर र च जुलते आपाड १२० थ्या सुमारास म्हणत यांडलध्या पूर्वा सहा माहन मधु मेहाने बारले... नंबर र चे जुलते ता. १४ जानेवारी १९०५ रोजी छोगने बारले. १००० जाराम है। इस्ताताई, ताई. मामा इ. रामचंद्र, लहमण, दामोदर. दामोदर सन १९१२ मध्ये मयत.

रामचंद्र सन १९१७ मध्ये गयंत. (अकस्मात् मृत्यु ). टब्स्मण् सन १९२७ जानेवारीमध्ये मयत.

विशह सन १९१० वैशाख शुरू पक्ष. सासरची सांपतिक स्थिति चांगळा सासर्चीछा सुळगा एक, तो सन १९१८ मध्ये मयतः सासरे विश्वहंपूर्वीच वारळे.

हिमा भेक्छपा २, पैकी काशी १ इछा संतिति सुळीच नाहीं. दुंसऱ्या मेक्डणेस न्सुळगा १ व सुळगे १ दोधीची सांपत्तिक स्थिति चांगळी.

संतित सन १९२२ व १९२३ गर्भपात व सन रे९२४ आपाड क. १४ संघ्याकाळी ७ वा. प्रतसतित, जन्म खेड जि. पुणे. - - - - - -

अपचात वयाच्या २१ व्या वर्षी म्हणजे सन १९११ डिसेंबरमध्ये यंत्रांत हावा हात सांपडून दोन बोटें गेर्छा. सन.१९१६-१७ ही दोन्हीं वर्षे दातास मयंकर विकार व ऑपरेशन. तेव्हायासन दाताची व्यथा नाहाँशी झाटी.

जन्मापासन दिसण्यांत डोळे अधु परंतु दृष्टी चागळी.

सन १९२४ एपील चैत्रं क. र सोमवार सकाळी ५।६ च्या सुमारास अर्थागवायूचा विकार. (याच दिवशी १५० रुग्याची आर्डर (नोकरी) आली) व आंपरुणावर पढून अशी स्थिती पुढें ४ महिनें होती. स्थानंतर हळुहळू प्रकृती सुघारूं लागली.

वायको सन १९२३ मार्च पासून चार महिने तापाने आजारी.

्रभायको सन १९२६ आगष्ट ते आक्टोबर अखेर गळू झाल्याने आवारी. याच वेळी मुळगाडी आजारी होता.

जन्मापासून वय वर्षे ३० पर्यंत विडिलार्जित सांपत्तिक स्थिती चागळी होती. वय वर्षे ३२।३३ च्या दरम्यान धंबांत तुकसान आल्याने विडिलार्जित इस्टेट विकावी लागळी. सन १९१७ नोब्हेबर वयो वर्षे २७–२८ च्या दरम्यान यांत्रिक धंबास सुरवात. वन्दाडांत.......येषे काप-साची गिरणी.

सन १९१८ हें सर्वध वर्ष अविद्यय उत्तम गेलें यांत महिना उत्पन्न सरासरी ७००/८०० रुपये होतें.- याच्या इतकें चांगलें वर्ष अद्याप गेलेलें नाहीं.

८०० रुपये होतः. याच्या इतकः चागल वय अद्याप गेलंलं नाहीं. . . . सन १९१९ या वर्षांत धंयाची स्थिति साधारण, महिना उत्पन्न सुमारें २०० रु. िंं।

१९२० हें वर्षही १९१९ प्रमाणेंच होतें. '

१०.२१ मार्च रे सप्टेंबरपर्यंत सुमारे १५००० रुपये नुकसान व विधासवातार्ने फसवणुक. (कृष्ण या नांनाच्या इसमाकडून) याच वेळी स्थावर इस्टेट सर्व विकावी लागली.

सन १९२२-२३ या वर्षाचा सप्टेंबर ते जानेवारी हा काछ साधारण पायदेशीर गेछा. महिना उटान ५० रुपये,

सन १९२४-२५-२६ या वर्षी १९२२-२३ प्रमाणिच सांपत्तिक स्पिति आहे व मासिक उत्पनदी तसेच आहे.

#### कुंडली फमांक ११

१८०२ चेत्र कृष्ण पक्षे नवस्यां तिथी मदबासरे सूर्योदयात् ग० घ. ३८ प. १० समये जन्म-- तुद पंचानाप्रमाणे.



ਹੁ. গ্র. \$ \$ ११ १० ঙ २९ ११ ₹८ €. 8—80—c

बहिलांचा मृत्यू ता. २४-८-१९१९ समाळी ४ वाजता.

आईचा मृत्यु ता. ३-२-१७ रात्री १० वाझतां. -

,..., छप्र--सन् १८९९ एप्रिल अगर ज्नमध्ये.

बहिणीचा मृत्यु---खुर्दाद महिना. शेहरवर दिवस सन १९०८ शके १८२९ अ. चै.इ. भयकर नुकसान सन १९१८ व जाने० १९२५

नित्राहानतर ६ महिन्यांपासून आजपर्यंत स्त्रीपासून विभक्त ·1[ :

बहिणीची मुर्ले समाळली आहेत. र

इप्टेट बापापासन व स्वत मिळिनिली आहे. एकदर आज इप्टेट १० लाख रुपयांची आहे.

कंडली क्रमांक १२

बरीछ गृहस्यांच्या स्त्रीची कुढ़छी. ( शृद्ध पर्चांगाप्रमाणे )



र.' च. म. बु. য়ু.

વૃંક્ષે. મે. ધ. त् मी. ਬ. ਜਿੰ. २३८ २७ ७॥ १६ ॥ २१ २९॥ २१ २२

कुंडली क्रमांक १३

श्री स्वामी श्रद्धानंद यांची कुंडली.

शके १७७७ फाल्गुन शु० ३ रिवार ता. ९ मार्च १८५६ सूर्यास्त्रकाटी जन्म. मृत्यु. ता. २३ डिसेंबर १९२६ दिल्ली शहर.





ही कुडली एका श्रीमान् गृहस्याऱ्या मुलाची आहे. शिक्षणकोर्स डॉक्टरीकडील पूर्ण झाला असून वार्षिक उत्पन्न पूर्वीजित १५— २० हजाराचे आहे. वडील फर्स्टक्रास मॅजिस्ट्रेट आहेत.

#### कुडली क्रमाक १५

श्रीनिवास अय्यंगार ( १९२६ च्या ) कांग्रेसचे अध्यक्ष.

शके १७९६ भाइपद शु १ शुक्तवार ता ११।९।१८७४

#### न्ना क ३० ची प्रहस्यिति.



स्विम वुगु हा हा. सा ४ ४ ५ ५ ६ ९ ० १८ २९ ७ ०,१८ १४ २०१० १९ १ ५८ ५९ ३३ ३२ १० १९ ५८ ३८ ११ १२ १४ ३ ३

कुडली कमाक १६ कुडली कमांक १७ एका संस्थानचे महाराज्ता अवशिटटवे, त्यांची पत्नी ता २६।२।१८९६





विशाखा चरण २

पांची प्रहरियति प्रातिकुछ होऊन एकाएकी याना सन १९२४मध्ये सरयानहान व्हावें छागछें !

ः **कुंडली क्रमांक १८** ३. ° र्री र सहर ०६० ५ शके १८१९ चैत्र श. ८ सत्री ९॥ - प्रश्न Lab Fails

٤,

आई---३ ऱ्या वर्षी वारली.

'म<sup>्म्म</sup> **घडील वारले' – सं**वत् १९६४ कार्तिकनास.

पालनपोपण--थोरल्या सावत्र बंधुनी केले. त्यांचा धंदी सराफी, रेतिकी वृगेरे. आधी भाऊ ( हयात ), पाठीवर भाऊ ( जन्मतः च मयत ), सावत्र माता. ३; एकंदर भावेडें ६, त्यांत सल्खी ३, सार्वत्र ३ जन्मकाळी सांप्रतिक खिति उत्तम, सुनार लाख-दाडलाखा संगति. वृद्धिलांचा धदा---व्याजवैश सरकारी व जेमान. लग्न-- सेनत् १९६८ वैशाख.

संतति---प्रथम जुळे. त्या मुखी ( जन्मतः मयत ; नंतर मुख्गी-(न्मयत ) मुख्गी (हयात) संबत् १९७८. नंतर मुख्गी (हवात:) संबत् १९८०. नंतर मुख्या । संबत् १९८२ अधिक चैत्र शु. ३ मंगळवार.

विद्या-गराठी ७ इयत्ता.

धद्याला सुरुवात--वयाच्या १८ व्या वर्षापासून ,किराणा व भुसार संवर्त् १९७५ मींव महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर जन्मस्यळाच्या उत्तरेस असुटेल्या गांवी धंदा सुरू. हे वर्ष फाय-

षाला उत्तम गेलें. मुंबईशी व्यवहार सुरू.

संयत् १९७६ साधी कार्तिकान दागिने वर्गरे चोरीचा माछ विकत घेतल्याबद्दछ खतःत्रर य नायकोनर फीजदारी फिर्याद, त्यांत ४।५ हनार रुपये नुकसान, ही फिर्याद भागीदार अस-छेल्या पण त्याचा माग काहून टाकछेल्या इसमान केछी. किर्यादीचा निकाछ ३ महिन्यांनी होजन निर्दोष, या प्रकरणाचे वेळी संजातीय व परजातीय मंडळी-विशेषते: शंतुल्वकरणाऱ्यांची व अधिकार्याचीही खरा गुन्हेगार शोधण्याचे कामी मदत हाली. व किर्यादीवर व कीजदारावर खोटी फिर्याद दिल्याबइड इकार मिळाडा.

जन्मापासून धरात बाहर्ने, घोडे, गाडी, जनावरें वंगेरे सर्व आहेत, पण<sup>ा</sup>संबन् १९७५

मध्यें घोडे विकले. १९७७ संत्रत् व्यापारास मध्यम गेला.

१९७८ मार्गशीपीपासून चुकसानीं आरंम. १९७९ साधारण. १९८७ साधारण बरें. १९८१-१९८२ ही वर्षे भयंकर नुकसानीची गेळी.

ा १५-६ हजार नुकसान. या खेरीज घरच्या देवघेत्रीच्या त्र देतकीध्यां धंदांत संवत १९७८ हे १९८२ पर्यंत सुमारे १५-२० हजार नुकतान बाहे. संवत १९७५ तेट२ पर्यंते

सुमारें २५।३० हजार रुपये कर्ज झालें. त्यातच लोकाकडे येणें असलेले पैसेही बुडाले. आणि सापत्तिक नष्ट काळ आला.

१९७९ जमीन खरेदी, २५००--गिरणी खरेदी ५०००. या वेळेपासन रोकडीस ओहोटी लागली.

वायको छेगने भयंकर आजारी. सन्त् १९७२.

१९७९ मध्यें दुसऱ्यावर पैसे वसुछीकरिता फीजदारी केछी. ती हायकोर्टपर्यंत गेछी व आपसात मिटली. त्यांत २५०० र. खर्च होऊनहीं रुपयात फक्त २ आणे वसूल झाला. ४००० बुडाले. व एकद्रींत भति त्रास झाला.

सवत १९८१ मध्ये रेंगदाणे, तेल व पिठाची चक्की असलेली गिरणी माघ-फाल्यनात जळाळी: त्यात ४००० नुकसान आर्चे, पण ते पुटील वर्षी भरून निवालें. त्याच जागेत एक देवस्थान आहे.

## कोट्याधीश योग. 🐃

<sup>11</sup> कंडलीकमांक १९

शके १७९९ चैत्र कृ. ५ इंदुवासरे इ. घ. १ पळें ३६ समये जन्म तारीख २।४।१८७७.



## आंयुष्यांत घडलेल्या गोष्टी.

(१) जन्माच्या वेळी वडीछ परगावीं. (२) सावत्र माता २. (२) बहिणा २; पैकी १ मोठी २ छहान. पाठांत्र व आधीं बहीणच. माऊ नाहीं.

( ४ ) विवाह-ता. २ मे १८९६ सकाळी १०।११ वाजतां. (५) आई ह्यात आहे.

(६) वहिलांचा (अपघात होऊन नंतर) मृत्यु. ता. १६ आक्टोबर १८८०. दुपारी १२ व १ च्या दरम्यान. विडिलांची जन्म तारीख २९ आक्टोबर १८३०

(७) स्त्रीचा मृत्यु जानेवारी १९२०.

(८) संतति-एक मुलगा व एक छहान मुलगी. एक मुलगा ८ महिन्यांचा होऊन मयत. p (९) सन १९१६ जानेवारीमध्ये राजद्वारी श्रेष्टत्व य विशेष उधतादर्शक मान मिळत

असर्ता नाकारखा.

-11-

ţ

#### फ़ंडली कमांक-२०.

(१०) मुलीचा जन्म-ता. २ आक्टोबर १९०७ स्. ग. घ. ३८ पळे ५२.,, या मुलीचा विताह ता. १३ नोव्हेंबर सन १९२४ रोजी झाला. .



फुंडली कमाक −२१.

(११) मुलाचा जन्म—ता. ३० मे १९०२ स् ग. घ. ४५ पळें ५



(१२) सन १९१२ मध्ये विशेष सन्मान. समाजांत व सरकारात विशेष दर्जाची प्राप्ति व पुढारीपणा.

(१३) १९१२ ते १९१६ हा काल आयुष्यांत अतिशय उत्हृष्ट.

(१४) १९१३ एप्रीलमध्ये परदेशांत व विलायतेस प्रयाण व नोव्हें उरमध्ये परत.

सन १९१९ एपीलमध्ये निलायतेस प्रयाण नोव्हें उरमच्ये परत.

सन १९२० डिसेंबरमध्ये निलायतेस प्रयाण व १९२१ एप्रीलमध्ये परत.

ह्या गृहस्यांची स्थिति जन्मापासून आजपर्यंत अत्यत श्रीमतीची व ऐसर्यकारक अशी आहे. गर्भश्रीमत, पूर्जाजित न्यापार-धदा, कारखाने, नीकरचाकर, बाहनें, रिपुछ सपत्ति, इत्यादि सर्व गोष्टींची पूर्ण अनुकूटता असन, सरकारांत, समाजांत, सस्यानिकांन, न्यापाऱ्यांत व मोठमोठ्या टोकांत प्रतिष्ठा व मानमान्यता पूर्ण.

सन १९२० पर्यंत कोणत्याही गोष्टीची कमनरता अगर प्रतिपृष्टता नन्हती. उटट अन्य-

ग्रमाने अगर विनप्रयासाने पाहिने त्या गोटी आयोआप घडत अमन.

मोठमोठ्या सस्या आणि कारगाने यांच्या डायरेक्टरचा मान, स्याचप्रमाणे स्वत च्या माल-कीचे कारखाने ही पुष्कळ आहेत. यार्षिक व्यवहार कोट्यावधी रुपयांचा व सन १९२० पर्यंत टार्पो रुपये मिळविछे. सन १९२१ पासून काट हम्झ्ट्स्ट्र पार पोट्या प्रमाणीत बदटन चाटटा य काळजी आणि व्यक्ता मास् छागडी. तत्रापि विदेश परिणाम १९२५ पर्यन झाटा नाहीं. उटट सन १९२४ साटी टार्सो रूपये रार्चून स्पावर खोरी व बगले योरे बांधज्यांत आहे.

## पंडितं रेचुनायशास्त्री ज्योतिषी यांचा कुंडलीसंग्रही

२०

सन १९२५-१९२६ ही वर्षे मात्र इत्यद्दष्टया आयंत खडतर व प्रतिकृत गेली १९२९ भयकर आपत्तिभय-अञ्चा परिस्थितीतील ही 'कुडली असून व्या कुंडलीत जन्मांदारन्य असलेला धनवोग फार विचार करण्यासारला आहे फलज्योतिय जिज्ञासूनों ही कुडली निरीक्षणीय आहे.

कुंडली क्रमाक—२२

श्रीमज्जगद्गुरु श्रीज्ञकराचार्य (डॉ. कुर्तकोटी) शके १८०१ वैशास र १४ भौने ता. २०-५-१८७९



आयुप्यांतील ठळक गोष्टी.

श्रीमञ्जगद्गुरु श्रीशकराचार्यं मठ करबीर याचा पूर्वाश्रमींचा आधुानक प्रवृत्तींचा हात-हास प्याना माहीत आहे त्यानी यानी हा चतुर्याश्रम कसा स्वीकारका याचे वारवार आधर्य वाटते पण दैवयोगापुटें कोणाचे काय चाळणार !

ता. ३ ज्न रें९१७ रोजीं पौठारोहण. सन १९१८ आश्विन शु १० रोजी कोल्हा-पुर सोढलें नतर हिंदुस्थानात सचार व नाशिक येथे मठात बास्तव्य

सन १९१७ च्या जूनमध्यें सुन्यास हेण्यापूर्वीचा डॉ. वुर्तफोटीचा छौकिक व प्रसिद्धी फिलासफर व निद्धान् म्हणूनच होती योचे पूर्नाध्रमीचे घरदार उत्तन्त्र वेगेर आहे फिलासफामुळेच याचा मोठमीज्या आधिकाऱ्याशी इतकेंच नन्हें तर ना० व्हाईसरायसारख्या बच्चा अधिकाऱ्याशी अयत स्मेह व मैत्री जमली तशीच मैत्री श्रीमत छत्रपति कोल्हापूरकर महाराज यांच्याशीही जमली आणि त्यांच्याच आप्रहावरून ३०।४० हजार क. कायण उत्तरज्ञाची आचार्य पीठाची गादी यांनी प्रकर्ण ' पण पुढे सर्वच चमकार घड्डा व याना कोल्हापूर सोड में छानलें ' सूच्यांदहजारांचा विदिश हर्दातील सकेक्षर मठावंकी नार्यिक मान त्यांना मिळन आहे

#### कुडली कमाक २३

हाके १८२१ मार्गशीर्ष कु ७ मानुबासरे इ घ० २३ पृ. ४५ ता. २०११२।१८९९



## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

पाठीवर बहीण--मयत 'छहानपणींच. आधीं भाऊ-मयत छहानपणींच. एकंदर भावंडें १३ पैकी ? बहिणी हयात भाऊ ६. बहिणी ६; पैकी भाऊ ६ व बहिणी २ मयत. चलते ३ सर्व निर्मेश, चुळ्याची इस्टेट (घर) सन १९०८।१९०९ मध्यें मिळालें.

भि. स ३,००. म

यडिलार्जित घर गणेशवाडी येथं, जमीन जुमला उगार येथें सागली स्टेटमध्यें वर्षीचें उसन ३५०

आईच्यः आईचा (म्हणजे आजीचा ) मृत्यु १९१०. आईच्या वांडेळाचारमृत्यु. १९२१। २२ ( अदमाने )

मामा २, पैकी १ मध्य १०.२०, माबद्या ३ पैकी १ मयत, २ हयात.

विडिलांचा मृत्यु १९१३ श्वासोदरानें.

शिक्षण-इटर सायन्स् सन १९२१।२२।२४।२६ परीक्षेत अपनश सन १९२३।२५ परीक्षेत यश.

सन १९२३ मार्चपासून एका मोठ्या अधिकाऱ्याशी प्रतक्ष व फायदा.

जन्मकाळी जी स्थानर इस्टेट होती तो आज कायम आहे रोकड मान खळास झाठी. सन १९१०-११मध्ये निज्या एक राजर शाहजारास विकला साची कि. आन १० हजार आहे सांप्रत उत्तन शेताचे व शेअरचे मिठ्न १ हजार व नीकरी ९०० र.

भयकर आजार--सन १९२५ एप्रील न्युमीनिया. सन १९१ . टाइफार् .

आई जिवंत आहे. सन १९२४ आगष्टमध्ये आजारी होती.

सन १९२० मध्ये भयकर जास, आपत्ति व वेअब्रकारक परिस्थिति.

सन १९२५ जून, बहिणीचें छन्न, खर्च ३००० रु.

सन १९१८ बहिणीचें छन्न, खर्च १६०० रु.

अद्याप लग्न झालेलें नाहीं.

## वरील कुडलीचें ज्योतिपद्मास्त्रदृष्ट्या विवेचन.

या कुडळीच्या अष्टमस्थानी चार ब्रह असून ते परस्परितरोधी गुणधर्माचे व एकमेकाचे रा<u>त्र</u>त्वकारक असे आहेत अष्टमातील रित्र राहु व दशमस्यानावर शनीची पूर्ण दृष्टि, हा योग सामान्यत पितृसुस्नास घातक असा झाडेला असून दशमाधिपती शनि अष्टमातच मगळाने यक्त असल्यामुळे पितृसुख अल्पवयात नष्ट करणारा योग या कुढर्छीत कोणासही दिसून वेईछ.

मातमाराचा अधिपति रिने हा बिघडलेला असला तरी चंद्र पचमस्यानात दामयोग करीत असन्या कारणानें पिलापेक्षा मातेचें सुख अधिक मिळणार याबदळ शका नाही। पिथाच्या प्रधात या कुडलीच्या मनुष्याचे पालनपोपण म्हणा अगर देखरेख स्हणा. आईनेच फेलेटी असली तरी या मनुष्याच्या आजाकहून, मामाकहून व बहिणीच्या नवऱ्याकहूनहीं साह्य शारे हैं आहे. याचे

कारण शालदृष्टमा अर्से आहे कीं, पृष्टाधिपति म्हणते मातुलस्थानाचा स्त्रामी याच्या मागस्यानीं आहे व तृतीयस्थानाचा आणि लामस्थानचा स्त्रामी या दोषांचे योग लग्नाशी क्रुम असे होत आहेत.

पंचम, सतम आणि नवम हीं स्थानें फार महत्त्वाची असून तेथे शुभग्रहयोग जन्मतःच आहेत. त्यासुळें या मनुष्यास संकटकाळी देखील साहाय्य व मदत मिळाली.

मावंडें नष्ट करणारा योग म्हणजे एकादशस्थान व तृतीयस्थान या भावंडाच्या स्थानावर मंगळाची पूर्ण दृष्टि आणि तृतीयाधिपनीवर शनीची पूर्णदृष्टि हा होय. कांही भावंडें जगण्याचें कारण भावंडाचे स्वामी केंद्र त्रिकोणांत बख्वान् आहेत.

धनयोग व दारिव्रयोगाच्या दर्धाने विचार करतां वयाच्या १४ वर्षांगर्यंत म्हणजे वडील ह्यात असेतांप्यंत धनयोग वरा होता. वयाच्या १४ वर्षांपासून २४ वर्षांग्यंत धनहानि, धन-चिता व धनव्यप्रता असा योग उत्पन्न होऊन पुनः २४ वर्षांपासून सांपत्तिक स्थिति धुभारं लाग्ला. पण मधल्या १० वर्षांग्यंत धनवानि, धन-चिता व धनव्यप्रता असा योग उत्पन्न होऊन पुनः २४ वर्षांपासून सांपत्तिक स्थिति धुभारं लाग्ला. कारण भुंडलीत जन्मत ऋणयोगाचे दर्शक असे कोणतेही प्रह् नाहीत. संकट आणणारे प्रह जरी अध्मांत बरेंच असले व त्यासुळे कित्येकनेळा भयंकर काळजांचे प्रतंग उत्पन्न झाले तरी संकटमुक्त करणारे व परिस्थिति हितकारक आणणारे प्रहृष्टी केंद्र त्रिकोणांत बस्लेले असून त्यांत लग्नाधिपति माय-स्थानी बलवान् आहे य हाच सरक्षक योग लाहे. या मनुष्याच्या आयुष्याच्या ३२ वर्षापासूचा काल, परिस्थिति सुखकारक व जास्त भरमराटीची आणणारा निचतो. गुरुधनस्थानी आल्यापासूचा काल (सन १९३०) भरमराटीचा झाला पण अवला धोका आला.

ह्या व्यक्तीस १९२८ ते १९३५ हा काल, कांहीं कर्ज स्वजनविरोध आणि अत्यंत अपमानकारक गेला. एका प्रसिद्ध खीशी मैत्री. व स्थात फायदा.

कुंडछाँतील धनयोगाचा विचार करता खंढित झालेखा धनयोग आहे. त्यामुळे एकच परिस्थिति सदैव टिकणार नाही. चढउतार चालु राहील. कायम दारिद्ययोगाचा संमव नाही.

## कुटुंबकुंडलीसंग्रह.

कुंडली फमांक नं. २४ शके१७८९ चैत्र कृ.१२ इ. सू. ध.३६प.२

(पती) वहिलांची कुंडली.

कुंडली कमांक नं. २५ शके १७९७ पीप शु. ७ व. ४४ प. ५१



(कुं. नं. १ ची पत्नी) मात्रोश्रीची कुंडली.

फ़ंडली फ़मांक नं. २६ शके १८१३ मादपद शु. २ इस्त ४ चरण. शके १८२० आधिन कृ. २कृत्तिका २ चरण.

कंडली ऋषांक नं. २७



( पती ) मुलाची कुंडली.

फ़ंदली फ़मांक नं.२८ शके १८१९कालान झ.६स्.इ.घ.१५प.४५



(पती) मुलाची कुंडली.

फंडली क्रमांक नं. ३० शके१८२१मादपद द्य.७स्.इ.घ.४८प.३७



(पती) मुलाची कुंडडी.



(पत्नी) कुं. नं. २६ ची.

कंडली क्रमांक नं, २९ शके १८२९ कार्तिक गु. ६



(पत्नी) कं. नं. २८ ची.

कें हरी फ्रमांक नं, ३१



(पत्नी) कुं, नं. ३० ची.

कुंडली कमांक नं. ३२ शके १८२९ अ. चै. छु. २ सृ. इ. घ. २,५

: कुंडली कमांक नं, ३३ शके १८३४ पौप क. २ सृ. इ. ध.<sub>></sub>३८प.५



मुलाची कुंडली.



मुलाची कुंडली.

वर दिलेल्या कुंडलीसंग्रहात कुंडली नंबर २४ हे कुटुंबांतील कर्ते पुरुष असून कुं. नं. २५ ही कुटुंबांतील कर्ती ली आहे. कुं. नं. २४ हे गृहस्य गरिवींत शिक्षणक्रम आटोपून सरकारी नोकरी करून अधिकाराची जागा मिळवून हलीं पेन्शनर आहेत. यांचा स्वभीव करारी, निस्पृह, वेदांताची आवड, धार्मिक गोर्धकडे विशेष छक्ष असा आहे. एक बंधु आहेत. मिगिनी एक. ेसन-१९११ ते १९२४ सांपत्तिक भरमराट. कुं. नं. २५ ही कुं. नं. २४ ची पत्नी असून या कुंडलीस अल्प-वयांत मात्वियोग झाला व सापल मातायोगही होता. नं. २५ च्या कुंडलीचे वडील हयात आहेत. भावंडें फेक सापल दोन भगिनी आहेत. बंधु नाहींत. या कुंडलीच्या स्नीस सच्या पांच पुत्र व दोन कन्या आहेत.

'कुं. नं. २६ हे कुं. नं, २४।२,५ चे ज्येष्ट चिरंजीव असून् त्यांचें ,शिक्षण र्छ. एछ. बी पास होऊन इल्ली ते वकील आहेत.

कुंडली नं. २८-३० हे सख्खे वंधू अस्न प्राथमिक शिक्षणापासून म्यादिक, स्कुलकानलचे शिक्षण दोवाचे सारखें झाटेळें।आहे व म्याट्रीक व स्कूलफायनलची परीक्षाः दोवेही बंध एकाच वर्षी पास झाले आहेत. नंतर कॉलेजचा कोर्स घेऊन त्यांत एका बंधुस परीक्षेत अपयश आल्पाने दोघा बंधूनी तो कोर्स सोडून डॉक्टरचा कोर्स घेतला: वं दोवेही हल्ली डॉक्टरची परीक्षा पास होजन सच्या स्वतंत्र धंटा करीत आहेत.

कुं. नं. ३२ हे म्याट्रीकपर्यंत शिक्षण घेऊन स्यांत उत्तीर्ण होऊन.हल्ली इंजिनियरिंग कॉलेज-मध्ये शिक्षण घेत आहेत.

हुं. मं. २६-२८-३०-३२ हे सखे बंधू असून कुं. मं. ३३ ही या व्यक्तीची मगिनी आहे.

पुरुविद्वेद्वेद्वेद्विसिप्रहाचा उपयोग कार होती कारण स्माचे योगाने पुरुवितिल मंडळीचे प्रह-योग एकमेकाशी कोणते योग करतात, सर्वांच्या कुंडस्यांत वैशिष्टय काय, कोणता मह जीरदार आहे इत्यादि सर्व गोष्टी अशा संप्रहाने नजरेसमोर राहतात.

कुंडली कंमांक नें. देंश्र काके १७८४ मीप-कृष्टि ३।४ सू. दें. घ. ३६२प. २(६



ंगा भी कुडलीस पितृष्ठाची हुं हैं २ वर्ष मिळाले. मितृहीति विश्वीचे पिठी चेपीपर्यंत मिळाले. विश्वीचे पिठी चेपीपर्यंत मिळाले. विश्वीचे सीति हैं विश्वीचे सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं कि सीति हैं सीति हैं हैं कि सीति हैं कि सीति हैं सीति हैं सीति हैं सीति हैं सीति हैं सीति हैं सीति

शके १८०५ माद. कि. दि सू. प्राक्. व. १ प. ४५



या कुंडलीस श्रावण श्रेंद्र १३ शके १८०६ स्वातिविधोगे. श्रावण श्रुद्ध में १४ शके १८०६ से पितृविधोगे. श्रावण इ. १ शके १८०६ में मुंतृविधोगे. त्यानंतर सुमारें सहामहिने सरकारची देखरेख. त्यानंतर आजीवा (वापाचे खंडील) के स्वानगी. तेष पृथेरो दिवस शास्तव्य. पुढे आहेचे वापाकडे येऊन वयोवरें १६ पर्वत तेषेच वास्तव्य. वयावरें १ श्राहचे शाहचा प्रत्य. वयावरें १ श्राहचे वापाचा प्रत्य. वयावरें १६ विडलीचे वापाचा प्रत्य. वयावरें १६ विडलीचे वापाचा प्रत्य. वयावरें १७ वित्तव्य-विधाग वयावरें १८ ते २८ प्रसिद्ध शहरांत वास्तव्य. वयोवरें १६ वीडलीचे वापाचा प्रत्य. वयोवरें १६ वीडलीचे वापाचा प्रत्य. वयोवरें १८ ते १८ प्रसिद्ध शहरांत वास्तव्य. वयोवरें १२ ते १६ सर्व वाचेने पूर्ण सुखावर अंदा कृति गेला. वयोवरें १७ ते लाजपूर्वत काल फारच कष्टकारक गेला. विडलीचा धुर्ची सरेकारी नोकरी.

## पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा क्रंडहीसंग्रह.

कंडली क्रमांक नं. ३६ शके १८०७ आपाट क. १४ सू. इ. घ. १९ प. ३०



हें प्राप्त या, कुंड़ बीस ,मात्पितृसुख अल्प, मिळालें. शिवाह एकच, सासरची सांपत्तिक स्पिति चांगली शरीर कुश, डोळे, अधू, कटीव्यसन ज्बरदस्त. वडिलानित सांपत्तिक स्थिति चागली. त्यावरच आज तागायुत उदरिनेशोह. संतति आजपर्यंत झाठी नाहीं. पितृच्यद्वख बरेंच दिवस चांगठे मिळाठें. वडिलाजित स्थावर इस्टेट व वतनी इस्टेट आहे.

न्सुर १६०६ र ी, सांप्रत वतनी हकाच्या अधिकारावर आहेत. हारचे हार्रोष्टर का जो नुकुंडली कमांक ने. ३७

शके १७९२ माघ झु. १५ रत्रिवार सू. ग. घ. २ प. ३० जन्म.

#### ॥ जन्म लग्न चक्र ॥



थायुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ुराके १७९८ का. ह. ९ आजीबा बारछे. भारत स्-१८१० माघ कृष्ण पक्षांत विवाह.

्रात्र है ८१६ आवण क. र वडीर्ज बारले.

१८१७ श्रावण कृष्णांत पृष्टिली कन्या झाली.

्रेटेरे९ वैशाख कृष्ण मुख्या ६ वे दिवशी मृत.

र्रेन्स् । हा १८२० चैत्र शु ११ कल्या अपन्या दिवसाची मृत.

१८२१ चेत्र शुक्रांत पुत्र. तो आठ महिन्यांनी मृत.

१८२३ अधिक श्रा. द्यु. ६ पुत्रजन्म.

१८२६ भादपद कु. ३० कन्या जन्म. शके १८४३ मार्ग. शु. वैधव्य. १८२८ चैत्र इत. १० कन्या जन्म.

१८२९ माथ द्या. ११ पत्नीचा मृत्यु पुत्रासह. । ऽ ०० -०- ह एन् १८३० व्यक्षित द्या. ९ माउनयीचे मरण. १८३० कार्तिक द्या. ९ वधु मरण. १८३१ माथ द्या. १७ मातृमरण. १८४३ माथ द्या. १७ मातृमरण. १८४० वतर मुळीचा निवाह आणि २ वर्याने वाक्याचा मृत्युं गुरुष्

ह्या कुडलेष्या गृहस्थाची सांपत्तिक स्थिति भगरी साधारण असून शके १८३९ साली एका प्रमुख व प्रसिद्ध व्यक्ताशी मेत्री घडली. व तेन्द्रापासून द्र-यदृष्ट्या स्थिति सुधारली. राके १८४५ साली निद्धान् लोकाच्या समेकडून सन्मान झाला व पदवी मिळाली. समाजात मान्यता व दनी चोगला. गणित विपयात प्राधीण्य. घदा स्वतंत्र

ह्या कुडलीतील वैशिष्ट सीगावयाचे तर तें असे सीगतों वेईल कीं, जमापासून आज तागा-यत इन्यर्ट्टया परिस्थिति बेताबाताची व काहीं काहीं बेळांतर हलाखी आणि कर्ज करणारी अशी आला. गणित विपयांत परपरा प्राप्त पारगतता पण इन्याचा मात्र अमान मोठ्या शहरांत वास्तव्य, उत्कर्षांचा काल म्हटला तर तो १८४० पासून १८५४ पर्यतचा, सबर जायुप्यांत प्रस्कटस्य हाच काल चागला गेला. शके १८५३ पासून पुत्र सततीचा उत्तर्य आणि गांन लेकिमात बाद य प्रसिद्धि शके १८५७ ते पुत्र सततीचा शिश उदय. मोठ्या प्रमाणाश्य चालक्रत्या सत्यात व व्यक्ती याच्यात्री सबस शके १८५२ पासून एका मोठ्या सत् पुरुपाच्या साक्षित्यात वापरमाधिक आचार, विचार, उपासना यात उक्तुष्ठ काल जात आहे. सत्युरुपाची।पूर्ण छपा. क्ष्य देते व निरयन भावचलित (सिविश्यहित) जनमञ्ज्ञ्डली.

जन्म ३-८-१९०३ करनगांत्र स्वीद्यापूर्वी २५ मिनिटें: मृत्युः १७-११२-१९२३ संकाळी हुई भूक किला १००५ ह

वर दिल्ली कुंडली एका लीची आहे. ह्या कुंडलीच्या दिख्दर्शनाने ज्योतिष्कास्त्राच्या तत्वाचें सत्यत्व बरेंच पटण्यासारखें असल्यामुळे तो देत आहो. आयुष्य कारच्युयोडे कामृत्यामुळे तिचें चरित्र अर्यातच लहानसे आहे. ते निराळें न देतां कुंडलीतील योगांचा विचारतकरतानांचुत्रत्यांचा उल्लेख होईल. ह्या लेखांत अनुवायुषी मुखुकालन्या योगांचेंच (,संक्षितपणें ) विदेशप्, विवरण करण्याचें योजिल्यामुळें बाकीच्या गोष्टीचा फुक्त स्थूल;विचार होईल. र ते विवरण करण्याचें योजिल्यामुळें बाकीच्या गोष्टीचा फुक्त स्थूल;विचार होईल.

िक्त छप्तस्य १९विच्या गुणधर्माप्रमाणें स्वाभाविकतिः शरीरकाठी मर्जवृतः होतीः एणे 'ते। कार काळ तदीच राष्ट्रनः वरिरस्तिष्टिय मिळणें शक्य नव्हते, कारण रिव मंगळाच्या क्षेत्रांत व्यन्धिनीच्या सामांत असून म्वंद्र मंगळाच्या किर्दात व्यन्धिनीच्या सामांत असून म्वंद्र मंगळाच्या किर्दात व्यन्धिनीच्या सामांत असून म्वंद्र मंगळाच्या किर्दात अर्थे होते अर्थे अर्थे होते व्यक्त होत अर्थे अविवास होते. एत्यांत शिन अप्रकेश व त्यंद्रसा पीडा करणारा गुरु पर्वस असल्यासुळे भागेच्या मंदत्वाच्या अतुस्ति क्षामांत्र के असल्यासुळे न्तर होणें अर्थाद्रात्य हेते. म्वंद्रस्त पीडा करणारा गुरु पर्वस असल्यासुळे न्तर होणें अर्थाद्रात्य में स्वत्य वर्षाया सामांत्र होणें प्रतिवास वर्षाया स्वत्य होता होणें स्वत्य वर्षाया स्वत्य होता सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के सामांत्र के

स्थाप्या औषघोपचाराकरितां कुटुंगतील मेहळीपासून व इतर आतेष्ठांपासून ६०० मैळ द्रवर पांचणणास ' वेळ एअर ' सेनेटोरिअममणे एकटेच सतत ्े महिने रहाये छागळे. हे बीस महिने सतत पढ़ेगावर पड्न असावे छागत असे. उठण्या वसण्यास किंवा फिरण्यास मुळीच परवानगी नन्दती. हा पूक्त मुकारचा मित्रीवियोग, एकांत्वास व वेरिवासच होय. हा प्रकार जन्मका-छच्या व्यवस्थानांतील नेल्यूनच्या वास्तव्यामुळे घडणा- बाग्च वेटेस विच्या अध्यस्यानांत् हर्शल मेच्याने व परिभ्रमणाने जात होता. लीचे अध्यस्यान म्हण्ये पतीच चनस्थान होये. म्हणून त्या स्थानतिल हर्शल मे अपन पुनीच्या धनास ओहोटी छावते. साचांपरिणाम असा झाटा वर्ती, और घोपचाराप्रीसक्षे एकंदरील अवळजनळ ६००० हर्पये खर्च आछा. (खरोज़रीच तो हर्शल हा सीच्या प्रनस्थानीतून जाते होता; स्थाचप्रमाणे नेस्थ्यनचे भ्रमण सामांत्व चळ होते.)

सप्तमस्य दानाशी. मंगळाचो केंद्<u>र आहे. इहा योग आनन्त्र</u>्यतीमार्थ दर्शवितो! याळा मारक असा गुरू-शुक्रांचा प्रतियोग नसता तर हो तो अविशाहितच राहिछा असता! शुक्र-गुरु प्रतियो-गार्ने छन्न होते. ये तेहि छवकर ग्हणजे बाराज्या वर्षी होते. स्याप्रमाणेच तिचे छन्न अकराये वर्ष संपर्ते न संपत्ते तेन्हांचे ब्राष्ट्र. छन्न झाले, पण-वैशाहिक सुखाची हामी करणारे झरेच योग होते, ते असें— आपत्या नीचांत शुक्र, चतुर्यात गंगळ, शुक्र हरील केंद्र, अप्टमेश सतमांत. हामुळें वैवाहिक सुख दीर्घकाल मिळणें शक्य नव्हतें. पुन्हा अत्यंत वार्ट्ट असा रवि——शनीचा वियोगकारक सम-सप्तम योग होता. लप्नांत रवि म्हणून रवीला लोग्नांचे (Ruler चे) हक येतात. शनि सप्तमेश आहेच. परिणाम हा कीं, तिला वैवाहिक आयुष्य नेमतेम ९ वर्षेच मिळाले व उभयतां अनेक अडचणीमुळें एकत्र असे २॥ वर्षांचा वर राहिलें नाहींत. बीस महिन्यांचा वर टिलेटा वियोग परिभ्रमणानें. रवि, शनीशीं प्रतियोग करतांनाच घडला हैं लक्षांत टेक्ज्यासारखें आहे.

- े शिक्षण मराठी चयथे इयत्तेपयेतच झाँछे. इंमजीची फक्त अक्षरओळखच होती असे ग्रहटर्षे असती चालेक. आपण पुष्पळ शिकार्षे अशी इच्छा फार पण ती सफक झाँछी नाहीं. पंच-मस्य चंद व गुरुच्या पंचनेशावामुळ बुद्धियोग वरा होता. बुद्धि चोगळी होता. पण हर्शक पंचमात होता. पंचनस्य हर्शक शिक्षणों अथ्यय व अक्टर्य अणाती; तथापि त्याने शेवर्टी यश दिं असतें; पण पंचनेश गुरु वकी होता व चंद्र त्यास बेंद्र कारण्यास जात होता. (चंद्रिद्ध आपस्या नीचांत औह.),हीच संततीअमावाचीहि कारणे आहेत. वकी गुरु संततीह्रवास प्रतिकृत असतो. पंच-मस्य हर्शक संतति प्रतिवंध करतो व झाळीच तर तो आपस्या धर्माप्रमाणे तिचा नाशहि करतो.
- चतुर्थातील मंगळाचे वास्तव्य आयुष्याचा शेषटचा भाग तापरायक दर्शवितो व स्वाप्रमाणें तो सालाहि. तशांत तो तृळेचा म्हणून अशुभ असून त्याचा रवीशो केंद्र, गुरुशी (पष्टेशाशी) पडाएक, चंद्राशी अर्थकेंद्र, व सर्वात पाईट असा अष्टमेश शानीशी केंद्रयोग होत असन्यामुळ चतुर्य-स्यान अगदी भयानक असे शाले. शेषट दु:खपर्यवसायी चमन्कारिक होईल हे ह्यायसन स्पष्ट दिसत होते.

१९२३ साटांतील ग्रहस्थिति पुढीलप्रमाणे होनी.

| · ता. १०-१२-२३ चे सकाळी      | ता. १०-१२-२३ चे | ता. ३-८-२३ चे<br>दिनवर्ष पदतीचे प्रह |  |  |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>१</b> ० याजताचे गोचर प्रह | परिजमन ग्रह     |                                      |  |  |
| ने सिंह १–३१                 | कर्क २३–१५      |                                      |  |  |
| इ कुंम २४-५८                 | मीन ३-१५        |                                      |  |  |
| सः तुष्टा १०−१५              | यन्या १६-३१     | मकर ११-१८                            |  |  |
| रा सिंद १७-२३                | सुखा १२१        | यत्या २०५                            |  |  |
| गु. वृक्षिक १४-१६            | क्थिक १५–२९     | मीन १–३७                             |  |  |

## पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा कुंडलीसंग्रह.

३०

| मं | तुला  | १५—९  |   | वृक्षिक | 8-36  | तुला २१——३ |
|----|-------|-------|---|---------|-------|------------|
| ₹  | वृधिक | २८–२१ |   | सिंह    | १६–३५ | सिंह १०–५० |
| शु | धनु   | २१-११ |   | मीन     | १९४   | कन्या ७-१२ |
| बु | धनु   | 85-08 |   | सिंह    | १३-३१ | "· ۴–۹۷    |
| चं | धनु   | २७-५० | 1 | धनु     | २३-१५ | सिंह १३—४२ |

यर दिलेल्या प्रहस्थितीयरून त्याचे आपभागतीत व जन्मस्य प्रहाशीं कसकते योग होत होते हें सहज लक्षांत वेण्यासारखें खाहे. त्यांत प्राणशनिकारक अनेक योग दृष्टांस पढतील. फक्त एखाद दूसरा मोठा योग घेऊन मृत्यूचें विवरण करतां येईल.

चिलत प्रहांच्या मूळ प्रहाशीं झालेल्या अनिष्ट योगांत व मंगळाने रिवशों केलेला केले कि वाईट आहे. बा योगाविवयीं लिओ म्हणतों. A very evil and unfortunate period fraught with disastrous tendon cies eto ... very critical period necessitating the excercise of great care? रिव हा जीवनशिक्सिंक प्रह लग्नस्य सुकाशों लंगोतित प्राणवात योगाचा प्रकारच यांत विशेष आहे. दुसरा बाईट योग गुरूचा शुकाशों लंगोतीत सिवंगा गुरू पष्टेश म्हणून द्शीवल्या जाणाच्या वियोगांत शरीराष्ट्रकृतांचा सबय येतो. प्रहातींच आपसातस्या योगांत महत्वाचा म्हण्डा म्हणून श्रीविवा स्वीयांत शरीराष्ट्रकृतांचा सबय येतो. प्रहातींच आपसातस्या योगांत महत्वाचा म्हण्डा म्हणून श्रीविवा स्वीयां पूर्ण पडाष्ट्रका साव येतो. प्रहातींच आपसातस्या योगांत महत्वाचा म्हण्डा महणून श्रीविवा स्वीयां पूर्ण पडाष्ट्रका साव सत्याच सहस्य अध्येत अस्ति असे महण्यास हरकत माही. ह्या योगांतिवा वियोग. व तोहि निधनामुळें दर्शवीत आहे असे म्हण्याया योगांत सुजोरा देत आहे. या तीन चृहत् योगावरून प्राणांतिक शारोरिक कष्ट व पतीशीं निधनामुळें वियोग एक दोन वर्षांत घडांग असे दिसन होते. (पतीच्या कुउलांत कुरुंबस्थानांत स्थावळी सहमेश रिव चिलेत होत्स हरिल्डी विद करात होतांत दित करीत होता व त्याचप्रमाणें पतीचा सहमेश रिव चिलेत होत्स हरिल्डी विद करात होता.)

परित्रमणद्वारा पाहिलें असतो प रित्र परित्रमणपद्वतीष्या वार्षिक कुंडलीत पष्ट स्थानीत येऊन, बुशाशी सुति व मूळ पष्टेश जो प गुरु द्वाच्याशी केंद्र करीत आहे. मूळ पष्टेश असा परित्रमणाचा गुरु मूळ चंद्राच्या सुतीस जात आहे प सुक्र गुरूच्या अगरी सन्निव आला आहे. हे योग दिनवर्ष रद्वतीच्या योगास दृढ करीत आहेत. द्वाचप्रमाणे आणली काही योग होत होते.

हे स्त्रं चोन छम्नेश पप्रेश अष्टमेश यांच्यात असल्यामुळे भयावह होते. या शिवाय हर्शछ मूळ अष्टमांत्न अमण करित होता. हें अमण साधारणतः मृत्युदर्शक असतें. एकंदरींत परिश्रमण-दृध्या मृत्यु व नियोग साच वर्षी घडाया असेच दिसत होतें. (पतींच्या कुटुंबस्थानांत प हर्शछ अमण करीत असून अष्टमेश सतमांत फिरत होता.)

परिश्रमणाने काळाचे स्पूळल सूक्ष्म झाळे. अधिक सूक्ष्मता आणण्यास या परिश्रमणाचा भोडा जास्त विचार करून गोचरमहस्यितीही अवस्य आहे. परिश्रमण रातीने हिसेंबर महिन्याची अंडटी राजीळप्रमाणे बसते.



ह्या कुंडलीत स्वष्ट दिस्तगारा पहिला योग म्हणजे पष्ट, अष्टम व ज्यय स्थानांतील प्रष्ट. ह्यांचें वर्णन निराळे नकोच, तें बरच्या पॅन्चांत आर्लेच आहे. स्यानाधियत्य मूळ व ह्या कुंडलीचें प्यार्वे.

गोचरीने शिन मूळ चतुर्णंत हिसेवरांत आला, चतुर्पस्थान छ्ये व आयुष्याचा शेवट दर्शविणारें असल्यामुळें त्यांत शनीचें अमग आधीच याईट. तशांत मूळचें अप्रमाधिपत्य असल्यामुळें तें प्रृत्यु किंवा प्रृत्युस्त पांडा दर्शविते यांत शेवतांच नाईं. चतुर्पस्थान मंगळांने अगोद्दान्व विष्टुरुंखें होतें. मंगळ शनीचा जनमतःच मेंद्र होता. प्रष्टेश गुरुचें अमण हा स्थानीच्त तुकतेच सेवंखें होतें. भेगळीचीचा मंगळ (चित्र चतुर्णांत्त चाद्यच होतें.) पृ य च मंगळ अनुन चतुर्पांत्व होता. गोचरीचा मंगळ पहिल्या तारखेस चतुर्णांत शिराला होता. ह्या अशा प्रस्त चतुर्पस्थानांत ता. १ हिसेबरला शनैधरांनें प्रयेश केला व मूळ व गोचर मंगळावस्त्र जाऊं लगला. बता परिस्थितितील शनीचें अमण म्हणजे प्रत्यक्ष मुत्रुचेंच आगमन होय (गोचरीचा हर्शल चांच्या अप्रमत्त च पतीच्या कुंटुक्स्यानीत्त जातच होता) पहिल्या आठवट्याच्या अखेर असेर हा योग अति तीव झाला होता व ता. १० छ। अनेक प्राणवातक तुर्याग तंशेतत होत होते, स्यापैकी कांहीं—गो. चंद्र मूळ पष्टांत शनीच्या राशीत असून गोचर गुरु (पद्येशासी अर्थ केंद्र.)

- प रिवेगुरु केंद्र; चरित्र पडाएक च शनि.
- ,, राहु युति च मंगळ; च शनि केंद्र गो शनि.
- ,, केंद्र गुरु.

हे योग तंत्रोतंत होतांच जन्मवारींच, जन्मकाठीन् सप्तम स्थानाचा अंश जन्म छप्तावर येतांच प्राणीस्क्रमण सार्छे,

आजार, गोचरांचे मंगळ व हानि चतुर्यात शिरतांच म्हणजे ता. १११२१३ छा आछा. गो मंगळ मूळ मंगळावरून जातांना ताप आछा. तो छवकरच शमखा म्हणून कोहींच बाटछें नाही. छगेच शनीचा शीत प्रकार धुरु झाछा. पाठींत व मानेत दुख् छागछें. औपघोपचार चाछुंच होते. ता. ६ छा फार वेटना झाल्या य वात झाछा. एन्झगासूनच खरा आजार म्हटछा पाहिजे. तशातच ( गो नेत्व्यून वुधावरून चाछछा होता म्हणून ) मेंदूबर परिणाम होऊन डेब्लिरअर्ग झाछा. ता. ९ छा कफ होऊन ता. १० छा प्राणोत्क्रमण झाठें. आधर्य हें कीं, कोणाटाच रोगझान वर सामि-तल्याप्रमाणें झाठें नाहीं. हा चमत्कार कशाचा १ मगळाचा !

ही कुंटडी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या पत्नीची आहे. विवाहानतर पतीचाँ उत्कर्प व उद्प काल फार चागला आला पण नशीव असे खडतर की ह्या लीस त्या वाडत्या वेश्वर्याचा आणि उच्चरियतीच्या सुखाचा लाभ दुँदैंगने घेतां आला नाहीं. कारण ही ली क्षयाँने अल्पासुयी झाली. विस्तृत विनेचन वर केलेले आहेच.

कुंडली कमांक नं. ३९.

शके १७९९ चैत्र कृष्ण ११ घ. ३० प. ३२ इंदुवासरे श्रीस्पोदयात् गत घटि ४२ पळे ५४ मावेळी जन्म.

# जन्मलग्न कुंडली

अश.

गु. १२—५३ म. ३—-१९

च. १२—३४ इ. २०—२४

रा. १६---- ४३

, £ \$<~-- rd∠

शु. २१---३१

**ब**∙ 8—६०

आई—छ्दमी. भाऊ— \*भास्तर. बहिणी—वेणू (१), दुर्गा (२). भ्राजा— \*गणेश. आजी— \*यशोदा.

आते— \*वपा (१). \*काशी (२). पत्नी—सगुणा. मुलगी—काशी.

मामा— विष्णु, हरो. माधरया—-आवडा (१), \* काशो (२), \*गोद् (३'), \* द्वारका (१), चिमणी (५).

सासरा— \*विनायक. साझ्— छहमी. मेव्हणे— (१), परश्रराम (२), महादेव (२), राम (४) त्रिवक.

\* या खुणांची मंडळी मयत आहेत.

मापडात हेंच शेयटचे आहे. यांचेमागून भावड झालेलेंच नाहीं. जन्माचे वेळी मातोशींचें पोटांत दोन दिवस दुखत होतें, खावेळी वडील बाहेरगांवी होते. सुवेरांतच आहे फार आजारी पहली ती सुमारें ३ महिने आजारी होती. जन्मानतर एका महिन्यांने बढील वहीं आले. यांचे जन्मानतर सुमारें ६ महिन्यांनी बडील आजारी पढले. तेयपासून त्यांचा अत (३ व १० म.) जाहला. तेय-प्रयोत आजारीच होते.

 पहिछे वर्ष अखेर गाईनें छोड़न देऊन दोन दिवस वेशुद्ध होतों. वयाचे २,वर्ष ७ महिने-पर्यंत सर्व बांजुने चांगडी स्थिति होती.

ययाच्या ३ वर्ष ७ महिन्यानंतर वडील स्वतः, आजी, भाऊ, बहिण व मी अशी मंडळी धेऊन बाहेरांची राहण्यान जाण्यासाठी घरी माझे मातोधीस एकटीला ठेवून निवाले. रात्री मचन्या-भय्ये सामान भरून आग्ही सर्वजण त्यांत बसलो. मचवा हाकारण्यास दोन तास अवकाश होता. करितां खळाशी जेनवाकीरता घरीं गेळेळे होते. इतक्यांत मरतीचे समयी मचज्यास खाळून गानडी (भोंक) पडून आंत पाणी आर्छे व मचवा वुडण्याचे स्पितीत' आला, त्यात्रेळी 'आरडाओरड करून छोता जमले व माणसे तेवडी बाहर निवाली. आणखी घोडा वेळ गेला असता म्हणजे सर्वच आटपर्छे असते. नंतर दुसरे मचन्यात बसून वडीङ भाइए (सुंवई) येथे मान्ने आतेकडे आहे तेथे वडीछांचा आजार जास्त होऊन मात्र वर्ष १० स (वयाचे व. ३ म. १०) मयत जाइछे.

पाचने वर्षांत देवी येऊन आजारी पडटों, तो सुमारें रा। वर्ष अतिराय आजारी होतों. त्या आजारांतच मळा मातोश्री घरी घेऊन गेळा. यांत्न बरा होणेचे सुमारास उज्यी बाज्ची शीर अंतरगळ उतरछी, ती सुमारे व १॥ वर्षांनी वसली. ती पुनः वयाचे सतराज्या वर्षी उतरली: ती अवाप तशीच आहे.

ं ८ वर्षाचे सातने वर्षाअखेर किया ८ वे वर्षाचे आरमी संज धर्मार्थ जाहरी, आठवे वर्षांचे चुनाच सातः वनाजवर कार्ने वर्गी मराठी चारपता जाहत्या. बाराच्या वर्षी विवेसाठी सुमारास शाळेत जाऊं छागळें. अकरावे वर्गी मराठी चारपता जाहत्या. बाराच्या वर्षी मराठी ६ वी म्हणून वंयूने बाहरणांवी आपछे जवळ नेछा. दोन तीन वर्षे प्रकट गेर्छी. सोळाव्या वर्षी मराठी ६ वी "पास नाहली. हा काळ माधुकरी मागून गेला!"

चयदाचे समारास भाषाचे छप्न झाछे, व आजी मयत झाछी.

सतरावे वेपी शाळाखात्यांत नोकरी घरछी. बीस वर्पापर्यंत जास्त शिकण्यासाठी फार ' खटपट केडी: पण यश आर्डे नाहीं.

वीस वर्षाचे सुमारास झाडाउरून पडलां. तो दीड महिना आजारी होतां: 🗼 🙃

ं चोविसावे वर्षी फाल्गुण शुद्ध १ स छत्र झालें. व्यास आईशिवाय सर्व मंडळी विरुद्ध होती 'आकस्मिक योगाने सकाळी ६ वाजना जमले व ९ वाजना झाले. सदरह मुलीचें छम दुसरीकडे जमून याच मुहुर्तानर व्हावयाचें होते. आदछे दिवशी आमंत्रण देखील मीच कें होतें, पण काहीं आकासिक कारणाने ते मोडले व माझ्याशी लागलें.

पंचित्तसाव्या वर्षाच्या फाल्गुनांत साडेसातीस सुरवात जाहली. छगेच नोकरी सुटून संगी-। साब्या वर्षाच्या ज्येष्ठ अखेरपर्यंत ( चार महिने ) फारच भयकर त्रास जाहळा. मटकणे फार होजन आपादांत नोकरी धरछो. त्याच वर्षी आपाड वर्ष ५ स बंबु मयत जाह्नज्ञ. सत्ताविसाव्या वर्षाच्या पीपापर्यंत सदरहू नोकरी केछो. सत्ताविसाव्या वर्षाच्या चेत्र छ० १ स व्यापाराकडे नोकरी धरछा. ती पंचेचाळीसावे वर्षी आपाडमध्ये मागीदारी मिळेपर्यंत होती. एकोणतीसावे वर्षी कार्तिक श्रद्ध <sup>ा १</sup> अर्दितवाताचे विकासने उजवे वाजुर्चे तोंड वांकडे होऊन त्यांतच विषमताप सुरू

होजन १॥ महिना फार आजारी होतीं, नंतर नोकरीवर जाऊं छागछों; पण सुमारें सवा वर्ष आजरीपणांत गेछे. तिसाच्या वर्षी पौपमध्यें कांहीं देवी प्रेरणेनें घामिक बाज्कडे मन जाऊन स्नानसंख्या सुरू जाहछो, व तेन्हांपासून आजप्यत ती चाछ आहे. हक्षी रोज धुमारें तीन तास छागतात. त्याचे अगोदर संख्या वैगेरे कांहीं करीत नन्हतीं.

एकातिसावे वर्षी श्रावण शु. १४ स पहिली मुलगी जाहली. त्यावर आजपर्यंत मूल झालेंच नाहीं.

एकेचाळीसाव्या वर्पामच्ये वडिलांचे ४०० रुपये कर्ज होते तें फिटलें.

वेचाळास-त्रेचाळीसमध्यें नोकरी असून खाजगी रीतीन दुसरा थंदा केछा होता त्यांत आरंभी नका होतो असे बाटछें; पण अखेरीस दोन हजार रुपये नकसान झाछें.

त्रेचाळीस फाल्गुनमव्ये मुछीचे छप्न जाहलें.

पंचेचाळीसार्वे वर्षी आपाढमध्यें नोकरी सोहून व्यापारांत भागीदारी मिळाळी. पौरमध्यें छातींत बात विकारार्ने ५।६ दिवस जास्त आजारी होतों व पुढें सुमारें ३ महिनें हिंडता फिरता आजारी होतों.

. पंचेचाळीसाव्या वर्षी चैत्र हा. १ पासून रोचाळीस वर्षाच्या जेष्ट हा. १५ पर्तय सुमारे २॥ महिने व्यापार चोगळा चाळून सुमारे चार हजार रुपये मिळाळे. पुढे भागीदाराचे व मार्झे भांडण होऊन मागीदारी सुटळी. कोटाँत गेळा.

होचाळीस आपाड व. ५ स मी माहे स्पतःचेच नांवाने धंदा सुरू करून दुकानाचा सुद्दर्त केळा. दीड वर्षाचे गडबडीत माझे जांवयाची मठा फार मदत झाठी.

्रकंर्र<sup>ग</sup>त शरीरसीख्य मन्यम प्रमाणांत आहे. शरीर किडकिडीत व उंच आहे.

भावाचा माझा नेहमीं खटका उडावयाचा. मार्झे प्रेम त्याचेवर होतें; पण तो मटा शुनुसारखा मानीत असे.

विडलार्चे व आजीर्चे प्रेम मासेवर होतें असे मातेचे सांगण्यांत आहे. मातोश्रीर्चे व मासे एकमेकांवर-खरें प्रेम आहे. पण नेहमीं खडाएक असतें. मातुल वर्गार्चे मासेवर प्रेम नाहीं.

स्वमाय—तापर, करारी, याणेदार मोकळा असा आहे, खोटें बोटणें छवाडी यौरेर मठा खपर नाहीं. त्यामुळे बहुतेक टोकांशीं मांडण होते. राग येत नाहीं, पण आटा म्हणजे तो अनावर असतो. सामनेवाल्यांनें चूक कबूट केटी म्हणजे मी माझे मनांतील तेटी काहून टाकछी तरी त्याचे मनांत असते, त्यामुळें एखाद वेळ नुकसान होतें. जाण्मसवरून मी कोणांचें नुकसान केटें नाहीं. इतकेंच नन्हे तर एखादे वेळ मी माझें नुकसान करूनहीं दुसन्याचें हित सावत असेट तर केटेंटे आहें. पहिल्यानें कोणतेही मानगडीत मी एडत नाहीं. पण एकदां पडटों असत त्यांत माचार घेतटेटी नाहीं, आजवर्यंत क्षोपेची कुरकुर नाहीं.

ं छहानपूर्वी शिळें अन खाड़ें असेछ तेवढेंच; पण समन् छागल्यापासून तार्जे अन खात आहें, ओशाळें अन केन्द्राही खाड़ेंचें नाहीं. उच स्थितीसेबंधानें महत्वाकाक्षा फार आहे वाईट मार्गाबहल मनांत लहरी येतात. पण रुगेच श्रदृष्ट देवतेची यथाड बस्न ताळ्यावर येतों. बुक्तमें होऊं नाहीं. संकट अगर एखादि आपत्ति येणार असेल तर स्वप्नांत दृष्टांत होऊन सावधिगरी होते. व सुखकर रस्ता सांपडतों.

#### कुंडली क्रमांक नं, ४०

ता. २७ नव्हेंबर १८८२. हाफे १८०६ मार्गशीर्प. छ. १५ हानिबार श्रीसूर्योदयात् गत घ. १६ प. ३८ समये जन्म छ. ५. १. २८. ९.

#### जन्म कुंडली

मंगळ अस्तंगत. शु. गु. श. वजी.



१८९६ मे ता. २१ रोजी वडीछ वारछे. नव्हेंबर डिसेंबर भाजार कठीण.

१९०१ मार्च पहिलें लग्न.

१९०१ डिसेंबर मॅटिक पास.

१९०३ डिसेंबर प्रिव्हिएस पास.

१९०४ डिसेंबर इटर.

१९०७ डिसेंबर ते १९०८ मे फिरती (सातपडा).

१९०७ डिसेंबर बी. ए. पास.

१९१० जानेवारी अखेर शिक्षणसस्थेत तंटा होऊन नौकरी सोडलें.

१९१० एप्रील पोष्टांत उमेदवार.

१९१० नव्हेंबर पोष्टात इन्स्पेक्टर (बेळगाव).

१९१२ फेब्रवारी प्रमोशन.

१९१२ मार्च मलेरियाने बाजारी (रजा) ६ महिने.

१९१२ नव्हेंबर बाटेंत ८० रु. चोरी व शरीर केश चोरांकहन मारहाण.

१९१५ एपील पुण्यास बदली.

१९१५ डिसेंबर अखेर राजिनामा दिला.

१९१६ एमीछ ता० ४ नोकरी सोडून चार्ज दिला.

१९१६ में ता० २१ दूसरा विनाह.

१९१६ जून ता० १ फर्युसन कॉलेज (नोकरा).

१९१७ जून स्कॉटरशिपचा अर्ज.

१९१७ जुळेता० १४ साहेबाची भेट (स्कॉ. शि. क.). .

१९१७ नव्हेंबर ता० २६ स्कॉलरशिप.

१९१८ सर्टेंबर ते १९१९ जानेवारी हिंदुस्थानांत प्रवास, क्षेत्रवास. फ

१९१९ जून ता० १३ विलायतेस प्रयाण.

१९२० जुँछे ता० १६ ते १९२० आगष्ट अखेर विद्यासीस (मेंद्र्या) विद्यासीस (मेंद्र्या) विद्यासीस अस्ति ।

१९२१ जून ता॰ ३० विवायतर्था पराक्षा पात् डिप्लोमा मिळाटाः—१९२२जानेवारी ता॰ ७ विवायतेहून इकडे येण्यास निघालो—१९२२ फेंबुवारी ता॰ १ हिंदुस्तानांत घरीं परत आलो.—१९२२ फेब्रुवारी अखेर प्रथम पत्नीचा मृत्यु,—१९२१ नव्हेंबर ता॰ १ पासून सरकारशी तटे (पैशाचे बाबर्तीत) १९१९ जुलै ता॰ ११ बिलायतेस पोहोच्छो.

ह्या व्यक्तीच्या देवयोगांची कहाणी मोठी केविलवाणी आहे. आयुष्यांत उल्थापालय, कल्पना नसलेल्या गोधी बहुन त्यांत कल्पनातीत फायदा दिसत असतांही अखेर त्यांचे पर्पवसान अपयत्ञ, नारा, नुकसान आणि मनोमंगालक उदासीनता व विषण्ण स्वित असा प्रकारांत झाले आणि त्याचाच परिणाम मृनावर होऊन त्यांत प्राच्यावर मृत्यूनी झडप पड़ले. यांचे घराणें प्रसिद्ध आणि बुलते मोठे विष्ठि अधिकारों होते त्याच्यावर मृत्यूनी झडप पड़ले. यांचे घराणें प्रसिद्ध आणि बुलते मोठे विष्ठ अधिकारों होते त्याच्यावर मृत्यूनी सरकारी कितावही मिळाल होता. वयाच्या ३० वर्षांपर्वत साधारणतः ३०.४० र. प्राप्ति एणं योख्या गावास नौकरी पणार सुमारे ८० वय वर्षे ३० ते ३५ पर्वत दरमहा १०० ते १५० प्राप्ति सरकारी नौकरीत आणि हाच काल कायते। द्रव्यहण्या चांगला गेला. वयाच्या ३६ वर्षापर्यत यानां कर्जाचे नावही नव्हते. घरदार, नोकर, नौकरी, मानसन्मान अशी सुस्थिती वयाच्या ३६ वर्षअखेरपर्यंत होती पण स्कालविष्ठ मिळून विलायतेस जांण्याचे ठरले आणि उत्तरती कळा सुरू झाले. विलायतेस जाण्या-करितां कर्ज काढावें, लालें. विलायतेस परीक्षा पास झाले असतांही यांच्या स्वर्थ वक्तेपणासूर्ळे कांही विष्ठाचा रेष होऊन डिग्लोमा मिळाला नाही. य त्यामुळेंच हिंदुरंगानात आल्यावरही यांचा मर्वत्र खो वसला!

कर्ज सारखें बादत चाललें. धंदा नीकरीचे कोठेंद्दां, जमेना ..प्रत्येकः ठिकाणीं विश्वांच्या राशी येकं लागस्या. सावकारानी पिच्छा पुरवला. व जिकडे तिकडे , निराशा अंधःकार आणि गुकसान व नाश यांचा-प्रादुक्षींव झाल्यामुळें दीवं प्रयन्तवादी असलेल्या ह्या व्यक्तीच्याही मनावर व शारीरावर परिणाम होऊन सन १९२९ सालां यांनी परलेकाची- वाट असली. हयातीयर्वत यांना पूर्णवामें मातृसील्य, आतृसील्य आणि मागिनी सील्य मिळालें. मृत्यूच्यापूर्वी दोन वर्षे पूक कच्चा संतती झाले तोपर्यंत संतती नरहती. विल्डारीत वातारणाचा व लक्षार विता झाले तोपर्यंत संतती नरहती. विल्डारादि प्रकार तेपेहीं चाल होते; ह्या सर्व गोधांचा वा सालका परिणाम होऊन त्यापैकी आहारादि प्रकार तेपेहीं चाल होते; ह्या सर्व गोधांचा कारक योग शनिचंद्र केतु मुळे झाला असून त्याच्या समेरच्या प्रतियोग दर्धानें अल्लेर त्यांचा सर्वनाश झाला. यांच्या मृत्युनंतर सर्व रथावरही गेलें.

्राके १८२० धारण कु. १० शुक्रतार सूर्योदयापूर्ते १ घटका जन्म ता. १२।८।१८९८ -कुंडकी क्रमांक ने. धर नयमांश कुंडली

| <sub>म</sub> ्५ बु | ~~~   | 3 %       | 7   |
|--------------------|-------|-----------|-----|
| 3. J. 3            | ~ _ > | ミン        | २्च |
| 3)./·              | 、ヾシ   | $^{\sim}$ | म   |
| . "                | ><    | ٩.        | ×   |
| ٠./                | 10    | ~         | 32, |
| য                  | · /   |           | . } |



|     |      |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |             |     |      |             |   |
|-----|------|-------|---------------------------------------|----------|-------------|-----|------|-------------|---|
|     |      |       | जन्मका                                | लंबे स्प | ष्ट्र ग्रह् |     | ,    | ς: ,        |   |
| टम. | स्री | चद्र. | Ħ                                     | बुं.     | নু.         | গ্র | হা.  | .स.         |   |
| 3   | ર્   | 8     | 8                                     | 8        | 4           | ખ   | ৩    | ۷           |   |
| २२  | २६   | २५    | २३                                    | २२       | १८          | ९   | १३   | <b>२</b> ३- |   |
|     | ३३   | ४२    | २८                                    | ५९       | 8           | १२  | २१   | Ę           | , |
|     | ₹8   | 48    | 48                                    | १७       | १०          | ३०  | 88-1 | ५६,         |   |

या गृहस्थाचां बढिछोपार्जित सांपत्तिक स्थिति कारच चांगछा अस्त स्थायर इरटेट, धरदार ` जमीन जुमछा धीरे होतें. इस्टेट सुमारें ६०।००६जारांची जन्माचे पूर्वी १ वर्ष म्हणजे सन१८९७ पर्यंत होती व जन्माचे वेळी स्थापकों ९।१० हजारांची कमी होजन ५०।६० हजारांची राहिछा. मुहें सन १९०४ जून पर्यंत एक फुटकें मंडिही राहिछें नाहीं. घरदार, जमीन जुमछा होतें — ग्वस्तें तें सर्वे नाहीं झाँछ व छोताचे घरोघर मटकप्याची पाळी आछी. शिक्षण मुक्तरी मागृन झाछे बडीछ सन १९०८ मयें मयत. मागडें सन १९१८ पर्यंत सर्व मयत हुईी काहीं नाहीं. मागृतसीरच चागछें आहे. हुईी सरकारों नोकरी करीत काहत. सन १९२० साखात बढि-छेगार्जित काहीं इस्टेट बोर्टाजइंच परत निकार्ड. बार्जी इस्टेटीवहण्ड कमा चाल आहे छप्न, सन १९२२ मार्च मयें झाँछ प्रजित नेहमी आजारी असतें. हुईी कंकीनाजारी आहेत

वापांचे धनस्यान म्हणजे आपछे अकरार्ये स्थान. तेथे घट मगळ योग अस्न धनेश व लोनेश पचनात म्हणजे आपछे तृतीयात आहे य योचा नत पचन योग आहे म्हणून बिह्णाची एठची स्थिति चागछो असङ्ग पाहिले आता या गृहस्याच्या धनस्यानात पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण अस्त पुण

कमी झाठें. तृतीयाचा स्वामी बुध त्यापासून १२ वा आहे व त्या बुधाचा रानी मंगळाचा केंद्रयोग होऊन पूर्ण पाहातात त्यामुळे भावडें गेली. मातृकारक चद्र उच्च असून मातस्यानाचा स्वामी गुरुशी युत असून त्यापासून अशाने तो ११ वा आहे व त्यावर कोणीही पापप्रद पहात नाहीं, त्यामुळे मातुसीख्य उत्तम आहे. दशमेश लाभात असून शनी पचमांत आहे, म्हणून सरकारी नोकरी करीत आहेत. तसेंच या कुडलींत लग्नेश माग्येश, माग्येशदशमेश, धनेशाशी-माग्येश. दशमेश उप्नेश, व चंद्र भाग्येश गुरु यांचे शुम योग झाछेछे आहेत. जरी अशाने हे योग होऊन गेठेठे आहेत तरी योडेवहूत प्रमाणात फळ चांगठें मिळण्यास हरकत नाहीं. चद्र (उग्नेश)दशमेश एकादशमस्यानी असन प्रचेभेश लाभेश याचा लक्ष्मीयोग उत्तम झालेला आहे. यामळे संदर गृहस्याची यडीछोपार्जित इस्टेट खात्रीने परत मिळाडी पाहिजे. दिवाणी कोटातील खटल्याचा निकाल चांगला छागून वयाचे २८ वर्षापासून उत्तम प्रकारच्या ऐथयाँत दिवस जातील व कोणत्याही प्रकारची कमतरता भासणार नाहीं. छप्नेरा चंद्र मगळाने युत असून शनीने दृष्ट आहे व छप्नी रवी असल्याने प्रकृती नेहमी आजारी असते. सन १९१९ साली शनी धनस्थानांत गेल्याबरोबर सापितक रियती भयकर विधडली. नोकरी सुटली, काहीं दिवस घरीं स्वस्य बसावे लागले शाप डिपार्टमेंट झाले. लोकांत अपमान कारक स्थिती. जबळ होते नव्हते ते सर्व पैसे खलास, दिवाणी कीटांत दावा सुरू झाला वंगेर परिस्थिता बदलून सन १९२१ अखेर फारच दिवस हालात मेले व कर्ज फारच झाले त्यासुळें हुड्डी कर्जबाजारी आहेत. याचा सर्व बचपा तुळेला शनी गेल्यावर निचून वेईल. कर्ज बैगेरे सर्व फिटेल व चागल्या स्थितीस सुरवात होऊन ऐश्वर्यात दिवस जातील.

शके १८१७ मार्गशीर्प मासे कृष्णपक्षे ३ गुरुवासरे सूर्योदयात घ०प. २८समयेजन्म. जन्मस्यळ सातारा.

## कुडली फमाक तं. ४२

आई— राषाबाई. भाऊ—सखाराम, सीताराम, दत्ताराम, आत्माराम, व शिवराम, चुरुते— रघुनाय, रामचद्द, गोविंद मामा—एक आहे नाउ माहीत नाहीं. मानशा—दोन. नावें माहित नाहींत. आत्या—नाहीं चहिणी—नाहींत. आजा—अताजी (मयत) आईचा वाप नाउ माहीत नाहीं (मयत.) आजी—अनुसया (मयत) आईची आई हयात नाव माहीत नाहीं.

सन १९११–१२–१९२१–२२ यात पहिला दोन अत्यत मानप्तिक त्रास देणारी व दुसरी दोन शारीरिक त्रास देणारी वर्षे गेली.

सासरा — मयत (१९२१) आई-मयत (१८९६) वडील-मयत १९०१. माऊ---आत्माराम मयत (१९०१) दयाराम मयत (१९१६).

₹. घु. पृ. २२।२०

सांपत्तिक स्थिति-इहीं साधारण.

सन १९१६ साछी इस्टेट रु. ५००० किंमतीची विकार्य लागली,

सन १९२० टेनिंग कॉंटेज कोर्स परा झाटा.

ता. १४ सप्टेंबर सरकारी नौकरी सोडली.

थाज दरमहा सुमारें ९० रुपये मिळतात.

राके १८१५ कार्तिक वय १९ सह गुरुवार सार्यकाली साडेसात याजता, अनुराचा नक्षत्र, देवगण, वृधिक रात्रि, मियुन छत्र. तारीख ७ डिसेंबर सन १८९३ ई.

#### कुंडरी क्रमांक नं. ४३



षाजपर्यंतच्या ठोकळ परिस्थितीचे धर्णन छाडीछप्रमाणेः---

- १. जन्म मुंबईस झाटा. जन्मतः स्थिती चांगस्यापैकी श्रीमंतीची.
- २. वयाचे ६ वर्षापर्यंत एकंदर चार अपमृत्यु गेठे आहेत.
- ३. वयाचे ६ व्या वर्षी विडिटांचा अपदाताने मृत्यु. (पुण्यास)
- यहिटाचे पथात होते नव्हते तेवटे मामांनी व जुल्लांनी टांचविल्यामुळे मधुकरा मागून दिवस कादण्याची वाळी.
  - ५. नीकरीला सुरवात वयाचे १८ व्या वर्षापासून म्हणजे सन १९११.
  - ६. शिक्षण मराठी ६ इयत्ता व इमजी ६ इयत्ता. वयाचे १८ वे वयी शिक्षण सोडले.
- ७. क्षाज पर्यतची सर्व नोकरी रिन्वेत परंतु एक कायम नोकरी टिकन नाहीं एक सुटते व रैसरें ताबहतीय निक्रने. बी. बी. बाणि सी. बाय मध्यें बाता २ वर्षे कायम होतों परंतु होसुद्धां कायम नोकरी रिन्वेनें नोकर कमी केले म्हणून बामप्यावर गदा पेऊन ता. १ जूत १९२२ पासून नोकरी सुटली व वरी बसावें लागलें. पण ताबहतीय ह्या लाइमीत तशीच नोकरी ता. १० जून १९२२ पासून निक्राली आहे.
  - ८. एम वयाचे २० वे वर्षी फाल्गुन महिन्यति नागपुरास झाउँ सन १९१३.
  - ९. सासू, सासरा टगाचे आधीच मपत.
- १०. एकेंद्र मार्थेडे वडील ४ (२ माऊ २ बहिणी) व धाकटी २ (१ माऊ व १ वटील) पैकी, हवात ३. एक वडील माऊ, एक घाकटा माऊ लाणि १ धाकटी बहील.
  - ११. मास्या आधी बद्दीण व पाठीवर बद्दीण.

१२. मातोश्रींचा मृत्यु पुण्यास ज्येष्ट शुद्ध पौर्णिमा शके १८४१.

१३. पहिलें अपत्य पुत्र जन्म भाद्रपद बद्य १३ शके १८४१ व तो आठ महिने जगून नतर मेळा. वैशाख शके १८४२.

१२. जन्मापासून पहिल्या ६ वर्षाखेरीज आजपर्यंत सर्व वर्षे साधारण द्रव्यदृष्ट्या जेमतेम गुजारा होण्यासारखीं. 1 के

१५. वध् सौद्य मुळींच नाहीं.

१६. शरीरामध्ये उच्ण विकार फार.

#### कंडली कमांक ने. ४४

शके १८१६ आश्विन छु ३ मगळवार घ २ प ५ विशाखा नक्षत्र घ. ३३ प ३० श्रीसूर्योदयात इ व ९ प. ३० ता. २ आक्टोबर १८९४.

ų २० 30 1 २०

स्प. छ. છ १२ ₹₹

, जन्माचे वेळी बडिलाची सापितिक स्थिती चांगली होती. स्वत स जन्मापासून पानयरीचा आजार. बयाच्या २ ऱ्या वर्षी पानयरीचे आपरेशन केले. शके १८१९ माद्रपद शु ४ स बधूचा जन्म शके १८२१ माघ शु ११ स दुसऱ्या बधूचा जन्म शके १८२४ आश्विन शु. ३ स तिसऱ्या बधूचा जन्म शके १८३३ ज्येष्ट इन. ७ टा एक माऊ व एक बहीण असे बुळे झाले. शके १८३९ मधी एक भाऊ झाला. सर्व भावडापेक्षां एक मोठी बहीण आहे. : राके १८२१ मध्ये जन्मछेल्या भावाच्या जन्मानतर विडिछाच्या सापत्तिक स्थितीस उतरती कळा "छागछी व शके १८२५ मध्ये एकदम ौशाची टचाई.

शके १८२७ आपाद शु ८ स विनाह झाला. शके १८३३ मध्यें दत्तक जाण्याचा ें योग आला. नतर तीन वर्षांनी दत्तक आईशी वेबनाव. दत्तक आईकडून सु. १५१२० हजाराची इस्टेट मिळाली घरांतील मांडण तट्यामुळे व्यापाराकडे दुर्लत व त्यामुळे सानकारी वडालो. ठत्तक आर्रिया सवतीच्या मावाबरोवर मागिदारीत दुकान होते ते कायम राहिछे ता. ३०।६। १९१८ रोजी दत्तक आईशी तडजोड होऊत तिने अन्नन्छाकरता यरील मामाचे दुकानांतन दर-्महा पचवीस रुपये घेत जावे असे ठरछे व्यापारात आंटेल्या तुकसानीमुळे करण्करयास भावाकडे प्रयाण. तेर्पे भाषास व्यापारात नुकसान आल्यामुळ जवळचे डागडागीणे सर्व जाऊन सन १९२१ प्रचे पुन्हा स्वदेशी क्षांछे व नागपूर येथे दरमहा ७५ रु. पगारावर नोकरीस सुरवात १९२५ ध्या

आकटोबरमध्ये आजारी व त्यामुळे नोकरी सोडानी छागछ। सन १९२६ च्या सस्टेंबरमध्ये पुन नोकरीस सुरवात आणि सन १९२६ ता २१ न॰हेंबर रोजी माछकाकहुन चागल्या पगाराच्या वहतीवर परदेशी प्रयाण सन १९३० च्या एप्रीछपासून न॰हेंबरपर्यंत अतिशय नुक-सान व त्यामुळे ता ३११११२० छा नोकरी सुटछी सन १९३० च्या डिसेंबर महिन्यात पुत्र-प्राप्ति, ता. २१४१६१ रोजी वधूनी विश्वासचात केछा आणि परत स्वदेशी आछे त्यावेळी नगदी वरीच रहम जनळ होती पण येथे आस्यावर मागीछ कर्जाची फेड व शके १८५५ फाल्गुनमासी मुख्ये व मुछीचे छम केछे त्यांत जळचे सर्व पैसे खर्च झाछे ता ९११३३ रोजी मामा-फडून दुकानचा सुवध तो डचण क्यांच लिल व सामुळे दत्तक आईस अनवस्वाचे पैसे मिळत होते ते नद झाल्यामुळे त्यांनी अवनखाच कोर्टात चाछ आहे. मामाकहून दुकानचे वानर्तीत नोटीस आल्यासुळे त्यानर ता १०१०१३४ रोजी कोर्टात चाछ केछा त्याचा निकाछ ता ४१११५५ रोजी झाला त्यात मामास आग्हास हिशेन समजादून सामण्याचा कोर्टान इकुन दिछा पण त्याप्रमाणे हिशेव न दाखिता दत्तक मात्रीशीस आग-याशी माडणाचे कामात उत्तेजन देत आहे र याचे पैसे माम दाबून वमछा आहे

नियमबद्ध विशेष अशी देनिक आराधना करण्यास सुरवात केल्यास त्यात हटकून खड पडतो.

बुडली ऋमांक ४%

शके १८०३ बैशाख शु ५ श्रीसूर्योदयी जन्म ता. ३ मे सन १८८१.

#### जन्म-लग्न सुडिली. २के 1२म



ययाच्या ५।६ वर्षाच्या दरम्यान ब्रन्याच्या वाउतीत उडिछोचे डोके फिरून नोकरी जाण्याची पैळ आडी पण डॉक्टरनें हा मनुष्य कामास छायक आहे असे ठरविल्यानें नोकरी पुन कायम माडी एकदर भावडे ७ त्यात बहिणीची सत्या जान्त हयात फक एक उहीण पण तिचेही प्रेम नाही. उछट तिचे बाबतीत पैशाचे नुकसान.

बिडिटांचा मृखु सन दाके १८२४ मार्ग इ ३० प्रेगर्ने. मातोश्रीचा मृखु पीप इ २ दाके १८२४ प्रेगर्ने बिदिणीचा मृखु दावे १८२४ पीप चु ११ प्रेगर्ने विवाह दाके १८३१ ज्येष्ट चु ३ प्रपम सतितिकन्या दाके १८३६

ु∵ स. ६

श्रातापर्यंत एकदर सतिति ५ पैकी हयात ३ पुत्र. दोन कन्या अपघातानें मयत त्याच्या वयाच्या ५ व्या वर्षी. प्रथम कन्येचा मृत्यु शके १८४१ आश्विन छु. ११ जळाघात.

दितीयकन्येचा मृत्यु आश्विन कृ ३० शके १८५२.

शिक्षणास सुरवात क्याच्या ६ वर्षा, शिक्षण समाप्त क्योर्ज्य २१ मराठी शिक्षण सपूर्ण, बाकी शिक्षण परिस्थितीमुळे अर्धवट सोडार्ने छागडे. शिक्षणाकरिता श्रीमान व घरदाज घराण्यात आश्रय पण काहीं आकरिसत कारणामुळे तो खनकरच सुटखा.

प्रथम नोकरींस सुरतात बयोवर्ष २१ न्यापाऱ्याकडे, वयोवर्ष २२ एका कपनीची एजन्सी व आंत्रेशय नुकसान बयोवर्ष २२मच्यें सोने, मोती, जन्महीर वगैरेचा व्यापार व त्यात मागिदाराचे कारस्थानामुळे स्वत वर मयकर प्रसग पण दैविक आराधनेमुळे त्यात्त पूर्ण निर्दोधी सुटका.

वयावर्षे २९ ते २७ नवीन घवास सुरवात, त्यात अतीशय प्रवासाचे योग. मानसन्मा-नाचे प्रसम, डौकिकांत भर, द्रव्याची अतिशय उद्यादाच व फायदा पण शेवटी तुकसान मागिदा-रामुळ, याच काटात परकी समागमाचे योग.

वयोवर्ष २८ पासून व्यापाऱ्याकडे पुन नोकरीस सुरवात तो वयोवर्षे ३५ पर्यंत त्यांत मान सन्मान, छीकिक, इत्यदछ्या फायदा व पूर्ण सुखदायक असा काळ गेळा.

बयोवर्षे ३७ पासून भागीदारीत पुन धवास सुरवात तो घदा १ वर्षे व्यवस्थित चाछ होता नतर त्यातही तटे बखेडे उत्पन होऊन अनेक आपत्ती व द्रव्यदृष्टवा अतिशय नुकसान.

वयोवर्षे ४१ प्रथय पुत्र प्राप्ति. वयो वर्षे ४३ द्वितीय पुत्र प्राप्ति.

वयोवर्षे ४२ पुन स्तत धवास धुरवात वयोवर्षे ४४ पर्यंत धदा फायदेशीर चाङ्ग रयाच वर्षो स्ततच्या आजारपणामुळे घदा बद सरावा छागछा.

वयोवर्षे ४९ पुन मागिदारीत नवीन धषास अधिन द्या. १० स सुरवात व तो सुमारे सात महिने चालन द्रव्यामात्मकें बद करावा लागला.

वयोवर्षे ५३ पासून पुन एका श्रीमान व्यापाऱ्याकडे नौकरोस सुरवात झाली असून ती आजपर्यंत कायम आहे.

आजपर्यतच्या वडवेल्या सर्ग हकीकतीचा श्रेटक आदावा वर दिला आहे त्यावरून विचार करता असे स्पष्ट दिसते कीं, या कुडलीचे मनुष्यास भागिदारीत घदा करणें केम्हांही फायदेशीर झांकेले नसून उलट त्यामुळें नुकसानीचे व आपचीचेच प्रसाग ओदवले आहेत. या कुडलीचे इसमानें यापुटें तरी शोणताही घदा करावयाचा तो भागिदारीत न करता स्वतंत्रच करणे श्रेयस्कर आहे

बर्रील कुडलीत लग्नात असलेले पांच ग्रह व त्यांतत्या त्यांत रित्र शमीचा एकत्र योग हाच भागिदारीचे ध्यात नुकसान देण्यास कारणीमूत झाला आहे. रही हा प्रवल ग्रह लग्नी उच असल्यानें समाध धाउसी मानी व हेकेखीरपणा, जास्त नवमस्यानचा अधिपति गुर लग्नी नित्रक्षेत्रात असून त्याची पूर्ण दृष्टी नत्रमस्यानीं स्वतंत्री असल्यासुळें, धार्मिक गोष्टांवर श्रदा, धार्मिक इत्याची आवड, धर्मीतर प्रेम व धर्मास्त्रची आदर या सर्व गोष्टी असल्या तरी गुर खतंत्र नसून निरनिराज्या धृतीच्या पांच प्रहाने युक्त असल्यानुळे धार्मिक गोधो नेहमी हात्न यडाव्या अशी इंग्डा प्रबळ तरी त्यांत अनेक अडचणी उत्पन्न होऊन घडणें मात्र दुरापास्त होईळ असे योग.

वरील कुंडलीत कुटुंबस्यानी केतु हा खल्प्रह असून ध्या स्थानचा अधिपति शुक्र लग्नातील पंचप्रधीत सामील शालेला असल्यामुळे कौटुंबिक सौद्ध्य या कुंडलीचे इसमास पूर्ण समाधान-कारक अर्से मिळलें दुरापास्त आहे. उल्लट कुटुंबांतील मंडळीकरता द्रव्याचे वावतीत नुकसानीचे प्रसंग जास्त.

' बरीछ कुंडळॉत मंगळ व्ययस्थानीं असून त्याची पूर्ण दृष्टी तृतीयस्थानीं, पष्टस्थानीं व सप्तमस्यानीं असल्यामुळें या कुंडळीचे मनुष्यास, भावंडांचे व लांचे सीस्य पूर्ण समाधानकारक केन्हांही मिळणें दुरापास्त आहे.

वॅरिस्टर रामराव ऊर्फ अण्णासाहेव देशमुख एम्. एल. सी.

कुंडली फर्माक नं. ४६ ता. ५ नोव्हेंबर १८९२ सूर्येंदयात् गत घ. ३१ प. ३३ जन्म उमरावतीनजीक. संघिरद्वित निरयन भाव कुंडली.

> र देवे रा द स्ता १२स ह स्ता १२स ह र द द देवे

प्रयमभाव २।१३।२५।३७ सप्तमभाव C12313413 द्वितीयभाव ३ अप्टमभाव तृतीयभाव ४ नवमभाव १० चतुर्घभाव ५ ११ दशमभाव पंचमभाव एकादशभाव ० ५ द्वादशमाव पष्टभाव ७ 2 रिव. ७.१५-२६-५३ वुध ८-७-२-३ रा. ०-१७-५६-३७ ९.२३-३-३७ गुर ११.२६-५७-५१ हर्शेट६-१९-४३-७ मंगळ १०-२१-७-४२ शुक्त ६-८-१३-६ नेप. २-२१-४१-३७

> किं कुर्वति ब्रहाः सर्वे यस्य केंद्री रृहस्यतिः मत्तमातंगयूयानां भिनत्येकोपि केमरी

리큐 ५-२१-88-3

वरील कुंडलीचा कांद्री अंशी स्वतंत्र विचार केलाच जाईल. पण प्रथम तिचा एका दुसऱ्या कुंडलीशी तीलनिक विचार करण्याचे ठरविलें आहे. अर्थात हा विचार करणाची ठरविलें आहे. अर्थात हा विचार करणाची आपल्या प्येयसाफल्यार्थ ने मार्ग स्वीकारले आहेत ते चांगलें किंवा वाईट अथवा खार्थे वैयक्तिक महत्त्व किती हा विचारोशी मुळीच कर्तन्त्र्य नाहीं. बहुजनसमाजासमीर आणण्यास कोणते योग कारणीम्त होतात, कांद्री एक काल लवन सर्व आनुष्पमर एकाच किंवा समान प्येयाच्या मार्ग लागलेल्या, मोठमोठाली अचाट कृत्ये करणाऱ्या पुरुषांच्या जनकाली प्रह्योग कसे असतात, ते फल्टुप कसे होतात हैं पाहून स्यांत सर्वसामान्य अर्शा तत्यें कोणती निवतात, हैंच कक्त आपणांस क्रमाक्रमाने पहाययाचें आहे. हा उदेश तीलनिक विचारपदतीनें जत्तम साथतो म्हणून हा विशाष्ट प्रकार योजिल आहे.

अण्णासाहित क्यों(स्टर आहेत व राजकारणांत पडले आहेत. ते राववहादुराप्रमाणें एकदां दिशाणही झाले आहेत य महत्व्यदास वींचले आहित. प्रस्तुतकाली ते जनतेसमेर चमकत आहेत. अर्घात त्यांचे कुंडलीत महत्व्यद्रशंक योग असला पाहिन य राववहादुराप्रमाणेंच तो योग म्हणजे दशमस्य गुरु होय. दशमस्य गुरु मोठेपणा, राजमान इ. देती हें तर सुप्रसिद्धच आहे. तथापि एक गोष्ट विश्वद करावयाची आहे. गुरु हा समुख्यावाचक प्रह आहे. दशमस्यान हें कमेंक्षेत्र आहे. यामुळ दशमस्य गुरु कमेंक्षेत्रचाचा समुख्यावाशी सबंध लाणती. अशा मनुष्याचें कमेंक्षेत्र आहे. यामुळ दशमस्य गुरु कमेंक्षेत्रचाचा संस्याशी संस्याशी देती. दुसऱ्या शम्दांत म्हणावयाचें महणांत्र असा मनुष्याचें कमेंक्षेत्र वैयक्ति नसून व्याचा संबंध बहुजनसमालाशी व संस्याशी देती. दुसऱ्या शम्दांत म्हणावयाचें स्वणांत असा मनुष्य लोकांपुर्व येतो व आपत्या मताप्रमाणें लोकहित असुक मार्गात अगर प्येयांत आहे हैं राववादावादा के साम मार्गात अगर प्येयांत आहे हैं राववादा है रेता व आपत्याचा मताप्रमाणें लोकहित असुक समुच्याचेंच देती ही गीष्ट खरी असले तरी त्या मीठेपणाची मातच्यरी ठेवण्यास बुद्धियोगाची, चिकाटीची व सतत परिश्रमाची जोड लगते हें सांगावायस नकोच आहे. ती जोड रायवहादुरांच्या कुंडलीप्रमाणें ह्यातही आहे. गुरु बुध त्रिकोण व बुध शुक्र लाम हे बुद्धीयोग व शानि नेपच्यून त्रिकोण हा अध्यातिक लाल व्यवहारांत चिकाटी स्वरूपां प्रगट होणारा योग ह्याहि कुंडलीत आहे. ह्या योगामुळें दशमस्य गुरुनें एन्डली येणारा नामधारी मोठेपणाच दिसत नसून प्राप्त झालेल्या मोठेपणाच लिकात सहिण्याची गोग्यतेनुस्तर महत्वाची क्रांत क्रांत सहयोग जसजसे प्रल्ड्य होत जाहिल आर्वा श्रीक चित्र प्रह्योग जसजसे प्रल्ड्य होत जाहिल आर्वा श्रीक नाहीं

कोणत्याही कुंडलीत राजकारणीत पडणारे योग म्हणजे दशमस्य गुरु असून एकादशस्य प्रह हे होत. आंल्डज्योतिर्षिद राहूला शुमप्रह मानतात. तो या कुंडलीत एकादशांत असल्यामुळ अण्णा-साहेवांस राजकारणांत पाडण्यास कारणीभृत झालाच असेल. तेंच पंचमेश शुकाच्या पंचमांतील वास्तव्याविर्यो म्हणता येईल. बा कुंडलीतील राजकारणांचे विशिष्टयोग म्हणजे मूळ तारकापुंजांतील (नक्षजातील) बुव, व लग्नेश (बुव) दशमश (गुरु) यांचा शमकारक तिकोण योग हे होत. मूळ नक्षत्र हें राजकीय खलाडाली करणार आहे. लग्नेश योग राजकारणी पुरुषांच्या, पार्लेमेंट अगर कायदेकीन्सिल अशा संस्थांच्या समासदांच्या कुंडल्यांत सांपडतात. तसंच केंद्रांच्य झालेला शनि व दशमेश गुरु यांचा समसतम हा योग या बावतीत महत्त्वाचा आहे. या योगा- त्रिपर्या सूर्यनारायणराम म्हणतात. "If Sham is in trines, Quadrants of Mool trikona is exalted or aspected by the lord of 10 the person becomes a statesman" होनटच्या वर ऐवर्जी and असार्वे असं आम्हांस बाटतें. यानरून जन्मकाटी राजकारण योग किती बखनान होते व अन्नासहिद कीन्सिटात का गेटे व दिवाण को झाँट हैं स्पष्ट दिसेट.

कोणत्याही महरराच्या कुडलींत प्रधानकीचा योग म्हणजे दशमस्य गुरुशी झालेला दशमेश व पचिमेश मगळाचा विक्रोण. अधिकारप्रातीस दशमस्यानाशी स्वीचा किंत्रा मंगळाचा सबय जगळ जगळ आनश्यक दिसती. प्रस्तुत वुंडलींत अधिकाराचे योग म मगोहर झालेले लोहत. गुरु दशमात न तोच च्वत दशमेश, अव्या गुरुशी चहाने किरण परितर्तन करून (कारण तो रवी गुरुच्या अगरीं मधोमय आहे) रवीशीं अलत शुम असा निकोण योग घडवून आणला आहे. छेशानियां नर लिहिलेंच आहे द्वायकन अनुकूल चलित प्रदेशोग प्रमाण यानाहि प्रधानकी आहे हे स्पष्टच दिसून वेते. तसे जेन्हा होईल तेन्हा दशमेश गुरु निवाशचक असल्यामुळें व त्याचा रुग्णालयदर्शक व्यय व पष्टस्यानातील नेष्यमून शुवाशीं सबय असल्यामुळें तशाच प्रभारचा अधिकार योग लाना आहे. दर्त हें सामून टेबलें पाहिजे दी, ज्याचा दशमेश गुरु असती त्याचा शिक्षणालयदर्शक क्रमत्याशीं कोणत्या तरी प्रकारे निगडित सबय येतो अण्णामोहवांचा नागपुर गुनिन्हांसंदीशीं आतापर्यंत वराच सबय आला असून ते सच्या पुनिन्हांसंदी कोर्लाच समासद आहेत.

राजवहादुरांना विपन्नावस्येतून व 'मिक्षादेही' करून वर यार्वे छागर्छे. अष्णासाहेब श्रीमत रियतीत उत्पन्न ब्राके असून पैशाची विशंचना त्यांना कथींच पडली नाहीं याची कार्णे स्पष्टच ओहेत राजवहादुरांचा लग्नेश चह्न व धनेश रिने हैं शनि व धनस्य मगलानें त्रस्त ब्राले होते, पण भाषणारोगाके कुल्यान भनेता पुरुष होतीं। यस मन्दर्भी सामस्योगित स्रोह

णासा राजवाद्वाप्ता छप्तरा पद्र य प्रमार राज है राज प्रमार मान में राज कार्छ होत, पण अण्णासाहेबाचे कुडलीत धनेश चद्र शानीशीं व सुर गुन्दर्शी ग्रुमसंबंधित आहे. सर्जास है महातत्व आहे की, कर्तृत्वान पुरुषांच्या कुडल्यात कार्छ। महत्त्राचे द्वयोग असतात व, रिज मगळ केंद्र हा दोन्हीं कुडल्यात सापहतो. शिवाम अण्णासाहेबाचे कुडलीत स्वतंत्र असे दोन युयोग सापहतात ते रित, नेपचून व शानि गुरु याचे प्रतियोग हे होत. ह्या योगांचे पिणाम म्हणजे वैयाक्तिक रूपाने वेणारे अहपळे आणि विरोध हे होत. नेपचून व्ययात्त तर शानि चतुर्यात्व प्रतियोग करीत आहे. म्हणून हे योग आयुष्याच्या शेरटणा मागांचर विशेषत रिति चतुर्यात्व प्रतियोग करीत आहे. म्हणून हे योग आयुष्याच्या शेरटणा मागांचर विशेषत पिणाम करतील चतुर्यस्य शानि आयुष्याच्या शेरटणा मागांचर विशेषत विशेषत विशेषत हो स्वर्थात विशेषत हो स्वर्थात क्षाही असो.) य कार्डी प्रसाण टोकमत विरुद्ध क्षामें दर्शनितो. ही कळ अर्थात् विळतील्य, पण हा प्रतियोगांत एक विशेष आहे. चतुर्यस्य शतियोग प्रतियोग साधुकृति हेतो. रिनिनेष्यून प्रतियोग प्यापशिल वननितो.

<sup>ै</sup> जम कारोत ८-९ मिनिरांचा परक असस्याम दुप मामांग येतो व सम मूर्वनारावणसर्वाच्या मता साम्मी अर्थ चत्र योग होतो, ह्या योगार्वे पल "Popular handsome repected in, great minister or Secretary to, the Government" अर्थे आहे, स्वावहन जन्महालीत यादा परक अवावा कर्षे वाहते

कारक आहे. तो बुद्धिस्यानांत असल्यामुळं वर सांगितछेल्या उपासनेंत व धार्मिक कल्यनांत स्थित्वंतर (नास्तिकपणा नव्हे. कारण मं. इ. द्वाम संबंधित आहेत.) होणे अपरिहार्य होतें व तें तसें झाळेंहि. कारण आता पूजाअचीदि विधि सुटछे असून बुद्धितव्यंतच कायतें आस्तिकत्व व धर्मिनेष्ठा बीज रूपानें वास करीत आहेत. ह्यावरून असें दिसतें कीं, पंचमस्य (किंवा नवमस्य) हरील सगुणापासून निर्मृणाकडे बळवीत असावा. हा अनुमव इतरत्र पहाण्यासारखा आहे.

मार्गे सांगितलेहन्या मं. गु. च्या समजातीच्या काळांत पुढील योग अमलांत आले असतां ह्यांचे रामेश्वर, पंढरपूर, कुंमकोणादि अनेक तीर्थक्षेत्रांस जाणे झालें. ''चर त्रिकोण गु;च चं. लाम ने, हा त्रिकोण गुर च मं युति इ;च दु हु। हा काल म्हणजे सन १९०५ होय.

सन १९१०-११ मध्यें चंच युति गुर्चेश त्रिकोण चंह योग होत असता त्याचे

बढोदास जाणें होऊन राजेरजवाट्यांशी मुटाखर्ती शाल्या.

नवमस्यान परदेशगमनाचे, जलपर्पेटणासारख्या लावच्या प्रवासाचे ओहे. त्यांत मंगळ हा चरस्वभावी प्रह आहे. चंद्र सागरेखर नेप्च्यूनशी सख्य ठेवीत आहे. ह्यामुळे त्यांना लांबलावचे प्रवास, परदेशगमन व जलप्रवास व्हावयाचे होते व तसे झांलेंहि. सन १९११ एप्रिलमध्ये जल-प्रवासदर्शक 'च द लाम च ने 'योग होत असतांना त्यांचे विलायतेस शिक्षणाकारितां प्रयाण झांले. अजूनहि लांबलचे प्रवास चालूच आहेत. त्यांचे कारण म्हणवे जन्मकालीन योगाला सहाय्यक असे त्यांच्या नवमस्यानांतील हशेलचे अमण हैं होय.

ते विद्यायतस बॅरिस्टरीकरितां गेले. बॅरिस्टरीचे योग त्यांचे जन्मकाणी स्पष्टच दिसत होते, दशमस्य गुरु, धनेतला बुघ, पंचमेश शुक्र पंचमात आपस्यापरी कायवात प्राविण्य दर्शशित होते, पण त्यांना बॅरिस्टर करणाता सर्वात प्रमुख योग म्हटला म्हणजे उपजीविकेश गुरूचा कायदे पंडित पगुस्य बुधाशी झालेला नवपंचम योग होय. विद्यायतेस अम्यासकम चाल्ला असतांना लयकरच विदेत यश देणारे व धनोत्यादक योग १९१५ १६ चें दरम्यान आले तें असे. मालेला नवपंचम योग होय. विल्यायतेस अम्यासकम चाल्ला असतांवा लयकरच विदेत यश देणारे व धनोत्यादक योग १९१५ १६ चें दरम्यान आले तें असे.

म्राष्टेळा नवपंचम योग होय. विळायतेस अम्यासक्रम चाळ्ळा असताबा ळयकरच विधंत यः देणोरे व धनोत्पादक योग १९१५-१६ चें दरम्यान भाळे ते असे.

'चरपुति वु टाम द्यु' ,च च युति बुध टाम द्यु' 'च द युति गु' ह्या योगोवर ते बॅरिस्टर झाले, व स्वदेशास परत येऊन घंदा करूं टागले.

भयात् तेन्ह्रांपासून स्रांचा उन्तर्भ सुरू झाछा व असजसे ग्रामप्रह्मोग येऊ छागछे तस-तसे यहा व कीर्ताची एकेक पायरी ते चहु त्याग्डे. त्या वेळचे योग येणप्रमाणे:—

१९१७ नोव्हेंबर चद युति गु, च गुयुति चद श झ क्षरेडाम गु. चच टाम च मं. झ. १९२० नोव्हेंबर चच टाम द, च शुसम च

च च सम ने. शु. बु.

) बेटरांत्र वेघांट } मराठा परिपदेचे } अन्यक्ष झाटे. } दोन्ही वेटां कोन्सिटांत १९२२ नोव्हेंबर च शु युति र च च त्रिकोण शु. चं च च सम श. चं ) ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटिचे मेंबर झाले.

उपनीवकेश गुरू हा हानीकडून पीडित आहे, म्हणून त्यांच्या बॅरिस्टरीत मधून मधून व्यत्यय थेर्णे साहजिक आहे. आणि तसळा व्यत्यय गोचरीने हानि गुरूशी मृळचा प्रतियोग करीत असतांना आछाडि पण होता.

नवमेश व शेतीशीं संबंध दर्शविणारा शनि स्थावरबाचक चतुर्पात असून त्याचा धनेशाशी शुम संबंध शाटा आहे. त्यामुळें यांना भूमिटाम व शेतीबाशीचें सुख व्यक्त होत आहे. त्याप्रमाणें आहेशी. ह्या योगामुळें व हशेट शुक्राच्या पंचमांतीट व चंदाच्या अष्टमांतीट वास्तव्यामुळें भूमि-गत किंवा टाटरी वगैरेंत, मृत्युपत्राधारें किंवा अशाच कांशीतरी प्रकारे अचानक द्रव्यटाम होण्याचा संमव दिसतो.

चंद्र दर्शवर्जे पीडित आहे. सुत्मेशाचा प्रतियोग झाठा आहे. हे योग व्या उशिरां दर्शवांत होते. गुरू-शुक्राचा प्रतियोग फार दूरचा असल्यामुळें तो खबकर व्या यडवून आणण्यास समर्थ नब्हता. ग्हणून खांचे व्या वयाच्या २० व्या वर्षी झाठें. सप्तमेश दशमांत बख्वान असून तो व्येशाशीं शुभ संबंधित आहे, म्हणून पान राजकुखांतका मिळाला. पातपानिमेम बरें राहोल. विवाह काळी व्यावचक 'च शु युति र'हा योग चार्छ होता. लग्न १९२२ मे मर्जे झाठें.

पंचमांत शुक्त व केतु आहेत. हे दोग्ही प्रयम कन्यासति दर्शवितात. त्याप्रमाणें शनि गुरु पंचमांत गोचरोने येतांच त्यांना जुङै १९२३ मध्ये कन्यासन झाँछे.

#### विशेष महत्वाचें योग.

बॅरिस्टर देशमुख यांचा श्रायुष्यक्रम फार विवक्षण झावेटण असून त्यांच्या आयुष्याचा चढता काळ सारखा वाढत आहे. वोकागन्य टिळकांच्या राष्ट्रीय पक्षाचे, छो० टिळकांच्या राष्ट्रीय तालांचे आणि टिळक एरंपरेचे ते कहे पुरस्कर्ते असून वन्हाड-मण्यप्रातांत यांची राष्ट्रीय कामागरी अर्थंत उज्जव वर्धाच शाहे ह ती एरंपरा त्यांनी अथाप चालविटी आहे. त्यांच्या राष्ट्रीय उज्जव कामीगरीस प्रारंम झावा आणि राष्ट्रीय सार्वजनिक कामीत यांनी मोठ्या घडाव्याचा सुरुवात केली ती सातांच्या प्रातिक परिपरेच्या अधिवेशनायासून. ह्या राजकीय परिपरेचे हें सम्पन्ध होते आणि जन्यस्यानावस्त्रन यांनी केलेळे भाषण कार जोरदार, सहेतोड आणि राष्ट्रीय विचारांनी कोथंडलेट होते. तेव्हांपासून आज तागायत हिंदुस्थानच्या राजकीय चळवळीत वन्हाड मप्पप्रांताचे प्रमुख पुढारी ग्रह्णा एकसारखे चमकत सहेत. हांची घरची इस्टेट दोडगी असून, म्युनिसपिक्टिया, लोकाल्या विद्यापासून आज तागायत हिंदुस्थानच्या राजकीय चळवळीत वन्हाड मप्पप्रांताचे प्रमुख पुढारी ग्रह्णा एकसारखे चमकत सहेत. हांची घरची इस्टेट दोडगी असून, म्युनिसपिक्टिया, लोकाल्या वार्चे क्यांत्रि सार्या कामित कामित्री हायारि संस्थात कामित्र कामित्री हम्मादि सार्या होची जोरहार काम केले असून मध्यंतरी हे बन्हाड-मप्पप्रांताचे दिवाणही झाले होते. इतन्या उच दर्जाण पीचकेत्या हा महानीय पुढान्याची कुंडली खरेखल विचार करण्यासारखी आहे व त्यांतील योगही उचरयानादर्शन, व योगकारक आहेत.

#### कंदलीयमांक ४७

स्वस्ति श्रीमनृपशालीवाहन शके १७९६ भावनाम सक्तररे, कार्तिकेमासे शुक्रपक्षे '१३ तियो घ. ५१ प. ४३ सह १४ मदवासरे, अश्विनी म. घ. ५२-४ परंमरणी न. व्यतिपात योगे घ. ३६-४२ कौळवकरणे घ. २४ ता. २१।११।१८७४ इ. रेजिंग श्रीसूर्योदयात् ग. घ. ५६ तत्समये रा. रा. वासुदेव रामचंद्र पेठे याचा जन्म. जन्मठिकाण वरसई. वरसई हा गांव पेणच्याजवळ आहे.

#### जन्मलग्न कंडली



- (१) या कुंडलीवाल्याचे वडील रामचद जनार्दन पेठे हे मुकाम श्रीगणपतीचें महस्र. वालुका फर्जत, जि. कुलावा, पेटा खालापूर, वेष राहणारे होते. (२) वरसई हे कुडणवाल्यांचे बाजोळ असल्यामुळ त्याचा जन्म तेष बाला.
- (३) रामभाऊ पेठे यांची अत्यत गरीबी होती. स्वतं जुमीन करून ४१५ खडी मात ते वेलन करीत असत.
- (४) रामभाऊ पेठे हें अत्यत मेहेनती होते. ते श्रीगणपतीचे पूर्ण मक्त होते. त्यांनी स्वहस्ते विहीर खणून फुलझाडें व इतर केळी, आवे, फणस वगैरे झाडें टावून गरीबीत उत्तम तर्देने ससार चार्लविटा होता.
- ( ५ ) एकंदर चार मागडें झाली. खात वडील भाऊ, त्यानंतर वहीण, त्यानंतर कुंडली-षाठे य त्यानंतर एक बहीण. या चार मानडांपैकी बडील बहीण, ही ता. १८।११।१५ राजी मयत शाली. बाकीची सर्व हयात आहेत.
- (६) कुडलीवाल्यांचे आजीवा (आईचे वडील) हे गणपतिमक्त होते. त्यांचा नित्यपूर्जे-तील गणपती कुढलीवाल्यांनी वयाचे ३१४ थे वर्षा आजोबाजवळ पूजेकरिता मागितला, तो त्यांनी दिल नाहीं. म्हणून चोरून आणून तुळशीत पुरून ठेरिला. आजीबांस सपनास घडले व ते महाड मुकामी आहे. ते वेळी वरील गणपति तुळशीवन काइन दिला परत श्रीगणपतीचे सूचने-यसन तो आजोबोनी कुडडीयाल्यांस दिखा. तो गणपती खदाप पूजेत आहे.
- (७) बुंडछीताल्यांस मावशा, आजोळचें गोत व इतर नातेबाईक महस्यी वरीच होती. व ती सर्व त्यावेटी उत्तम सांवितक स्थिनीत होती. परत कोणापाही उपयोग न होतां, कुडलीवान्यां. भी संज एका धनाक्ष्य सद्गृहस्थांनी कार मोटा सर्च करून धर्मीय केटी. यय पर्य ११ असार्वे.

(८) कुडलीबाले याना बडिलाप्रमाणेंच श्रीगणपतीची मक्ती जडली व १०।११ वे वर्षी तेथेंच ११२ तएस्वी सत्युरुपारें दर्शन घडून आशिर्वाद मिळाला

(९) कडळीवाल्याची बृद्धि जन्मापासून तीव होती. मराठी ३१४ इयत्तेपर्यंत अभ्यास

१०।११ वर्षांपर्यंत झालेला होता.

(१०) पुणे येथे बडिळांचा पूर्वापार कांहीं एक सबय मन्हता. पुणें शहरही त्यांनी पाछिळेंळ नन्हते.

(११) आनदराव केशवराव खासगीवाले, यर्ड क्रांस सरदार, हे पुणे वेथील राहणारे

होते. ते निपुत्रिक मयत झाले होते

(१२) शानदराय याची विधवा की सरस्वतीबाई होती त्यानी दत्तक घेष्याचा बेत केछा व कारकून, गडी वगैरे मडळीबरोबर पत्रें देऊन खेडोखेडी मुखाचा शोघ चाछविछा

(१२) शोध करितां करितां ही मडळा महाङ मुकामी आर्छा व राममाऊ पेठे यांचे मन वळवून कुडळीवाल्यांस व त्यांचे जनक आईवापांस वरोबर घेऊन पुणें मुकामी आर्छा तारीख ९।१० मार्च सन १८८६ असावी

(१४) कुडलीमाल्यांस सरस्वतीवाईनी ता. १५१३।१८८६ रोजी सञ्चास विधीन

- (१५) कुडलीबाल्याचें मूळचें बासुदेव नाय बदलून त्याचें नांव केशव देविलें अर्थात ता. १५१३१६८६ रोजीं केशव आनंदराव सासगीवाले हें नाव मिळून कुडलीवाले हे १ लाख रुपये किंततीच्या इंग्रेटीचे मालक बाले नेतायगास सुरती लगीटीही मिळत नव्हती, त्या दिकाणीं सोनें, मोती, जरीचे व रेशमी कपडे वैगेरे पालखीपदस्य स्थिति या दिवशीं प्राप्त झाली हो स्थिति प्राप्त होईल हो कल्पनाही मार्च सन १८८६ चे पूर्वी कोणास नव्हती असा हा अचानक योग वरील तारखेस घडून आला
- (१६) दत्तिभान झाल्यानतर ५।६ महिनेच ही स्थिति कायम राहिओ नतर दत्तक घेणोर मा भिश्रीचे बुडलीयाल्यांच्या जनक—यिडलाचे पटेनासे झाठें व हें कृत्य एका अयस्य मनु-ष्याच्या चारस्थानासुळ झाठें
- (१०) या त्रयस्य मनुष्यानें कुडलीताले, त्यांचे जनक वडील व मातीश्री याना दत्तक मातीश्रीपासून काढन आपले परी नेर्छे व कोर्टात तटे सुरू केले
- ्रेट) सरस्वतीबाई यास माऊ होता, तोच सरस्वतीबाई प्रमु असल्यामुळे धाद भांडू लागला व दत्तरूच घेतला नाहीं असे म्हणू लागला
- (१९) सन १८८७ साठी त्रयस्य मनुप्याने कुडळीबाल्याचे जनक बढिछाकडून सर-स्वतीबाईंचे ताब्यात्न इष्टेट मिळकिण्याबदछचा दात्रा पुणे येथीछ फ स कोटाँत मुकादमा न ३१५ चा आणछा,
- (२०) या दाज्याचा निकाल ता ६।११।८८ रोजी झाला या निकालानें दत्तक कायम झाला, परत इष्टेटीचा कत्रजा सरस्वतीबाई ह्यात असेपर्यंत अगर दत्तक सञ्चान होईपर्यंत मागती पेत नाही असे ठरलें म्हणजे निकाल विरुद्ध झाला

- (२१) या ठरावावर ना. हायकोटाँत अपील नं. १३० सन १८८८ चें शाले. त्यांतही खालेल ठराव कायय झाला (११७१८-९१).
  - . (२२) सरस्वतीवाई ह्या ता. १८।१२।१८८९ राजी मयत झाल्या.
- (२६) पुन्हां पुणें फ. स. कोटाँत मु. नं. ३८२ सन १८९१चा दाया एक दुमराच मुख्या मी दत्तक आहे असे म्हणूं छागस्यामुळे त्याचेवर व सरस्वतांवाईचे भावावर आण्छा. त्याचा निकाछ होऊन दुसरा दत्तक रह झाळा व इस्टेट कवजात मिळ्ळ्याचा हुकूम झाळा. हा ठराव ता. १११८१८९२ रोजी झाळा. हा दावा चालूं असतों कुंडळावाल्यांचे जनक वढीछ परखेकवासी झाळे (ता. ९१८११८९२).

(२४) यायेळी त्रयस्य मनुष्यानें क्षावेछ नांत्रचें सिर्टिफिकिट काहून काम चाछविछे. ना. इायकोटीत क्षपीछ नं. १२५।८२२ चें झाछे. त्याचा निकाछ छुंडछीत्राल्याचे तर्फे झाछा. (ता. १।८।१८२२).

(२५) वाप्रमाणें ता. १।८।१८९४ रोजीं सर्व इस्टेट कवजांत मिळावां वंगेरे ठराव झाछा. व कुंडछीवाछे अज्ञान असल्यामुळें या प्रयस्य मनुष्यानें सर्व इस्टेट हि. कोटींच नाझर यांचे साम्या-प्त आपछे ताच्यांत घेतछा, कुंडछीवाछे अज्ञान असल्यामुळें इस्टेटची बहिवाट नाझरसाहेबांकडे होती. ८।१० हजार रुपये रोख व दरसाछ ३।४ हजार रुपये उत्पन्नाची इस्टेट या प्रयस्य मनु-ष्याचे कवजांत आछी (सन १८९४)

(२६) या बेट्टी कुडडीयाडे हे इंप्रजी ४ ये इयर्तेत होते. सन १८९६१९७ साडी मेंट्रिक वर्गांत गेडे. बुद्धिमता उत्तम असल्यान विख्यवर्तेत जाऊन बॅरिस्टर होऊन वेण्याचा

महत्वाकाक्षा होता.

(२७) कुंडलीयाले यांचें लग्न ता. २०|५।१८९५ रोजीं एका नामांकिन सद्गृहस्याचे पुर्जवरोवर झालें. ही मुल्मी अत्यंत सुरेख होती; परंतु तिचे एका बोटास देगीनें गुरु झाला होता य लामुळें तें बोट पूर्णपणें बाढलें नाहीं.

(२८) या वेद्यगसून त्या त्रवस्य मनुष्याचे मनीत पातक उत्पन हाउँ व वरीच मोडी रुम्म रिडिक शस्त्रती ती खोऊन जाऊन छप्राकरिती कर्ज बरेचर्स कोटीची परवानगी घेऊन

त्याने काइछ य इप्टेटीवर बोजा उपस्थित करून टेनिछा.

(२९) या गृहस्वाने ता. २१११११८९५ रोनी हि. कोटाँत अर्ज करून कुंद्रछोत्राष्ट्र प्रकान झास्याचे ठरवून घेतले. कोटाँनी कुंद्रछोताले सज्ञान टरनिन्यावर कुंद्रछोत्रान्यांच्या कडून सर्व हिरोज पाहिले व कामद्वन पहून घेतले वंगरे मज्ञुराच्या पावनीवर राहाँ घेऊन सरम्मकरण निकालांत काद्रविले ता. १२११२११८९५. पांतु सरा प्रकार तसा कोहींच घड्छा नम्हता. विचासाने हा सहा केल्या गेल्या.

(२०) नंतर ता. १७।१२।१८९५ रोजी एका १०,००० दाहादजार रुपयोचे दोन षरीचे रोरदीरातावर कुंडलायाच्याच्या सज्ञा घेठन हैं रमेदीयत रिजटर करपून धेनठें व ता. १९।१२।१८९५ रोजी दुसरें १०,००० दहा हजार रुपयाचे पुज्यानजीक अल्लेच्या यागांचे परदीयत त्याने क्षायुन्या एका श्रीमान सेन्हाच्या नामचें टिटून स्वावरही सटी घेठन तेही रिजटर करून घेतलें. वास्तविक या खरेदीखतांचा निल्कूल आवस्यकता नन्दती. परंतु सर्व इंटेट खाऊन जाण्याचे दुष्टबुद्दोंने कुंडलीवाल्यास कसविलें. १८८६ पासून १८९४ पपत कुंडलीवाल्याचे पालन-पोपण केलें, स्वामुळें वडिलाप्रमाणें स्वांस मान देत असतीही हन्याचा मोह पडून ता. १७१२। ९५ व १९१२।९५ रोजी वर लिहिल्याप्रमाणें दगा केला गेला.

(३१) मेट्रिक परीक्षेचा अस्यासक्तम योग्य रीतोनें चाछ होता. सर्व व्यवस्या कुंडलीवालें जरी कायदेशीर सज्ञान झाले होते तरी त्या त्रयत्य मनुष्यानेंच चालविलेली होती. त्यामुळें त्या व्ययहारावरल शंकासुद्धां आलेली नन्हती. परंतु पहिली सहामाहीची परिक्षा झाल्यानंतर एका मोठ्या सुप्रसिद्ध विकलानी कुंडलीवाल्यांस बोलावून सर्व चित्र डोळ्यासमोर उमें केले व ल्याकरिती राहता बांडा गहाण व इतर सर्व इष्टेटी खरेंदी करूम पालन करणाऱ्यानें बात केल्याचें सांगितलें व हे सर्व दस्तरेष्वज नकला आणून प्रत्यक्ष दाखिले, व आतां जर कोर्टात क्रियांद ६ महिन्याचे आता आणिली नाहीं तर सर्व इष्टेट गेली असे सांगितलें. त्यावरून पालन करणारानें कपटानें कसा गेळा काणिली है स्थानी आले व ल्या मार्गास लगा मार्ग झालें. येथें बुद्धीचें खोबरें झालें. विचाम्यास संप्रला. (सन १८९७।९८) संकटें व कष्टास प्रारंग झाल.

(३२) द्यावेळी फिर्यादीचे खर्चाकरिता वरीच मोठा रक्कम कर्जाऊ काटण्याचा प्रसंग आर्जा. कार यातायातीन हा रक्कम मिळून पुणे फ. स. कोटात ही खरेदीखत रह करून घेण्या-

बहरू दावे दाखळ केले. (सा. १७।१२।९८ व १९।१२।९८).

( ३३) ह्या दोन्हीं दाव्यांचे निकाल ता. २।११।१९०० रोजी होऊन ही खरेदीखर्ते रद्र झाली व ही इप्टेट कवण्यात मिळण्याचा हुकुन झाला.

( ३४ ) ह्या वेळाँही पुन्हा अलंत तखर्जीफ उत्पन्न झार्जी. पूर्वी फिर्मादीकारितो ज्योंचे कर्ज काढलें होतें त्यांनी दरखास्त दिली व इष्टेटीचे लिलानापर्यंत पाळी आणली. त्यावेळी रक्कम मिळ-ज्याकारितां रानीरान गांगीगांगी हिंडण्याचा प्रसंग आला, अखेरीस एका परममित्रानें योग्य ती मदत केली (१९०१ च्या जानेवारी). परंतु याच बावतीत दुसऱ्याकहून पुन्हा फसल्जें गेलें व.हें. प्रहण सन् १९०४ मप्यें सुदलें होवेळीं जो मनवर प्रसंग आला तो लिहितां येत नाहीं. परंतु या आलेल्या प्रसंगासुळें तीन वर्षे स्वस्थ होवे जो मनवर प्रसंग आला तो लिहितां येत नाहीं.

् (३५) कलम ३३ मर्ब्ये ज्या दाव्यांचा निकाल झाला असे लिहिले आहे त्या दाव्यांवर नामदार हायकोटात अपाले झाला. त्यांचा निकाल आपसांत तडजोडीचा झाला (ता. २५।१२

१९०३ ). या निकालामुळे सर्वस्वी नुकसान झाले.

. (३६) पाठन करणाराने पूर्वी गहाणावर कर्ज काढलेले होते ते व्याजामुद्धां व या दाव्याचा झालेला खर्च याचा विचार कारितां जवळ जवळ राकम ३५।३९ हजार रुपये झाले. हें कर्ज किटण्यास साधन नाही. त्यामुळे इंग्रेटी विकृत कर्जमुक्त झालें (सन १९०६।१९०७).

( २७ ) सर्व वैमव नष्ट झार्छे. दत्तविधानानंतर वाडा सोडून बाहेर निधार्टो. सन १८८६ नंतर पुन्हा बाड्यांत परत राहण्यास गेर्टो ( सन १८९४ ) व पुन्हा बाडा विकृत माठ्याचे वरी राहण्यास गेर्टो (ता. २।८।१९०६ ),

(३८) भाड्याचे वरीं ३ वर्षे राहिलों. नंतर एक छहानसें पढ़ीक वर घेऊन बांधून त्यांत राहण्यास गेळों (ता. १।८।१९१०). या दिवशीं पुन्हां स्वतःच घर झाळे.

(३९) नाशिक जिल्ह्यांतही जमीनीचे तंटे सन १८९८ साटापासून चाटूं झाले. स्यांत कार्दी आपसीत तुरछे. कांहींचे निकाछ अनुकूछ झाछे व कांहींचे प्रतिकृष्ठ झाछे. ह्या दान्यांपैकी एक दावा सन १९१५ पासून सुरू आहे. त्याचाही प्रकार एकदो जिंकणे, पुन्ही बुढणे, पुन्ही जिंकणे, पुन्हों बुडलें असा क्रम चालू आहे. सन १९१५ पासून आजपर्यंत हा दावा चालू असून व निकाल कागदोपत्री सहीशिक्यांनिशी अनुकृत असूनही कांहीं तोतये उमे राहिले आहेत. उत्पन्न व जिमनी मिळत नाहींत. पुन्हा कोटीत ट्यकरच है काम चालूं करावयाचे आहे.

(४०) सन १९०३ साठी एका अनाय मुठीस संमाळली. तिच्या पुष्कळ खस्ता

बाल्या. परंतु ती मुख्गी जगली नाहीं. सन १९०६ साथी ही मुख्गी बारली.

। (४१) ह्याच वेळी एका महानुसस्पुरुगांची (श्री सद्गुरु बलभीमबीवा साहेकर) भेट ब्राजी, त्यांच्या अगाध झानसामर्थ्यमुळे व सहवासामुळे चिचास स्वस्थता आळी व सर्व आपतीस तोंड देण्यास धेर्य उत्पन्न झाले.

( १२ ) ह्या सत्पुरुपांचे सहवासानें वेदान्तविषयाचें ज्ञान द्वांठें व स्थाचा परिणाम मक्ति, ज्ञान, वैराग्यपर छेख मुमुक्षु पत्रद्वार छिहून प्रसिद्ध केछे आहेत.

( ४३ ) उपासनेमुळे ईचरी साक्षात्कारही बाउँछ आहेत.

( ४४ ) पहिली बायको अपेंडिसाइटिसचे विकासने ता. १९-१०-१९१२ रोजी निवर्तली, तिला मूल वगैरे काही झालें नव्हतें.

( ४५ ) ता. ११-२-१९१३ रोजी दुसरें छप्न झाठें. ही बायको कुछश्रीटयान घरा-

ण्यापैकीच मिळाली.

( ४६ ) या बायकोस ता. ११-४-१९१५ रोजी मुख्गी झाळी व ही मुख्गी ता. २७।३।१९१८ रोजी देवीचे आजाराने निवर्तछी.

( ४७ ) दुसरी मुलगी ता. १।१।१९ रोजी बाली. ही मुलगी हरेल आहे, बुद्धी फार तीत आहे. हिला देश काउल्या असतांनाही ता. ७।१।१९२४ रोजी देश आल्या; परंतु त्यांतन ती बरी झाछी आहे.

(४८) तिसरी मुख्गी ता. शटा१९२३ रोजी झाटी आहे. ही मुख्गी सुरेख आहे. (४९) ज्योतिन्यशाल काप आहे हैं पाहाण्याची तीत्र रूप्ता उत्पन्न साटी (शटा२३). (५०) ता. ५।८।२३ रोजी काही ज्योतिपविषयक पुस्तकें आण्न अन्य मदतीशिवाय सर्वे याचून योट्या काटांच्या आंत पत्रिका मोडून फर्डे काटण्यास मुख्यात झाटी व ज्योतिपविष-यक भाग गळी उतरून कामास सरवात शाखी.

( ५१ ) मुटांचा जन्म ता. ४-८-१९२३ रोजी माटा व दुसँर दिवशी ज्योतिपविषयास आरंभ झाला या ज्योतिरामुळ या चार महिन्यांत पुष्फळ थोर व स्त्रज मंहळींच्या ओळती झाल्या आरंभ झाला या ज्योतिरामुळ या चार महिन्यांत पुष्फळ थोर व सत्रज मंहळींच्या ओळती झाल्या आरंत व पुष्फळ मंहळी जिवलग स्तेही बनली आहेत. ह्या गोष्टीचा अनुमन बयाचे १९ व वर्षी प्राण आहे. यावृधी वेचांगसूद्धी पूर्णपूर्णे पाहती येत नन्हते.

( ५२ ) जनक बाप थी. राममान्त पेठे यांना वनस्पतींची अत्यंत माहिती होती, ती त्यांनीं मरणापूर्वी करून दिली. त्यामुळे असाध्य रोगही वरे करणारी औषभे व कांहीं न होणारी भर्तेही करीत होतो खोकला, दमा, मूळव्याध वगैरे पुष्कळ रोगांवरील औपभें पुण्यांत शेंकडों लोकांना आजपर्यंत दिलेली आहेत.

( ५३ ) हिंबताप वैगेरे गंडे व छहान अगर मोठ्यास झपाटर्छे, भूतचेष्टेचे उपद्रव होत

असले तर तोडगा करून देत असे. त्याचाई। गुण येतो.

\ (५४) एकटरीत औषभें, भरमें, मंत्र, यंत्र, च्योतिष, बेदांत बैगेरे सर्व गृढ विषय अव-गत झांछे आहेत. जो विषय हातीं घ्याया स्थात मती फार जटद होते. याप्रमाणे बुद्धीचा चय-स्कार आहे.

(५५) जेवहे स्तेही झाले व होत खाहेत स्यांतील पुष्कळांनी मजला बुडिविर्ले खाहे. मातलगांपासून उपयोग कधींच झालेला नाहीं व होतहीं नाहीं. माझी हारीरश्रकृति उत्तम आहे. मोठाली २--- इ दुखणीं आजपर्यंत आलीं आहेत. तीं वयाच्या १५ ते २१ पर्यंतचीं आहेत. या-वेळीं विपम बंगेरे झाला होता. सन १८९८-९९ सालीं द्वेग झाला होता. स्वामुळें डोक्यास बराच शास झाला होता.

(५६) पूर्व घरचे पोरले बंघू हे स्वभावाने विक्षिप्त आहेत. त्यांनी पूर्व घरची जमीन घालविली आहे. ११२ वेळां मी बरेचसें द्रव्य देऊन सोडविली होती. त्यांचें लग्न मींच केलें आहे. त्यांचे कुटुंबाचे पोपणाचा बोजा माक्षेच शिरावर आहे. मधून मधून ते येथें येऊन राहतात व मीडण वेगेरे करून निधून जातात. याप्रमाण ४१५ वेळां घट्टन आलेलें आहे.परंत सन १९२३ पासून ते सरळपणानें माझ्याशी वागूं लागले आहेत व हालीं ते माझ्याजवळ राहत असून आनंद देत आहेत.

. (५७) माझी वडील बद्दीणही याच नमुन्याची होती. ती तारीख १८।११।१९१५

रोजीं गत झाली.

· (५८) जनम मातोशी स्वमावही याच नमुन्याचा होता. तिचेपात्न मठा मुख ठागळें नाही. नेहेमी तंटे करीत असे. ती ता. १।८।१९०३ रोजी परठोकवासी झाठी.

(५९) वर एकंदर सर्व हकांकत दिली आहे, त्यांत एक गोष्ट देण्याची राहिंली आहे व ती न दिल्यास ज्योतिपविषयक अभ्यास करणाऱ्यांस शंका उत्पन्न होण्याजोमी आहे. ती न रहावी म्हणून देतों. ही गोष्ट ७ व्या स्थानावदलची म्हणजे क्रीविषयक होय. या विषयासंवधीं तारीखवार जन्नी नाहीं. परत सन १८८९११८९१९९ शासून आजतागाहंत निरित्राळे तन्देचे प्रसंग आहेत. सन १९२०१२ साली तस्वेच सन १९०३ साली अनुगव थगतीं चा-क्कारिक तन्देनें आलेले आहेत, व ते पुरुपानीं पुरुपाची इच्छा करावी या कोटीतले आहेत. बरेच युद्धिसामप्योंने टळलेले आहेत; परंतु अगरींच देहास बाट लागला नाहीं, असे मात्र नाहीं. वियाचे बावतींत प्रश्न नाहीं; परंतु इतर जे योग वर लिहिले आहेत स्वावदल विलक्षण अर्चवा वादती.

येणेंप्रमाणें एकंदर आयुष्याच्या घडामोडी आहेत. वर क्लंडटी व जन्मवेळा नक्षी दिली आहे.

असे ठरवून वेतले पण परिक्षक मान्ने विरुद्ध असत्यानें त्यांनी मला नापास केले. सन १९३० मध्यें मुर्लीचे लग्न केले. मान्नी परिक्षा नापास ब्राल्यामुळें मी पुनः खालच्या जागेच्या नोकरीवर काम कर्क लागले व त्यामुळें सांपत्तिक हलाखी व कीटुंविक माणसांकड्डन वेसमार त्राप्त झाला. विशेषतः सन १९३२ पासून सांपत्तिकहल्या व घरांतील माणसांच्या वागलुकीमुळें सतत तीन वर्षे अतीश्चन प्राप्त होते लाहे. पत्नी साचारण सुश्चित्रित पण विचार पटत नाहीत. संतिति:—दोन पुछी, दोन मुल्गे. मान्या लायुष्यांचे सर्व निदान म्हणजे लपयश. सन १९०७ साली रेत्वेतील चांगलें मान-सन्मानांची नोकरी दोनदा मिळ्ण्यांचा योग आला लसता नाकारला. सन १९१६ साली खालाच्या चरिष्ठांच्या अनुमतीनें बदती मिळ्ण्यांचा कार मीठा प्रयन्त केला परंतु त्यांत अपयश, असेच आणखी दोन तीनवेळ प्रयन्त केले पण त्यातही यश मिळालें नाहीं.

\*ह्या व्यक्तीच्या कुंदर्डोतील प्रह्योगवैशिष्ट्य असे आहे कीं, यानी जिवापाड मेहनत करून क्षासवर्ग व अटुवातील भंडळी यांचें पालनपोपण करावें, ऐपआराम चाल्यावेत, पण याना कोणा-कर्द्धनही सुखासमाधानाचें राष्ट्र नाहीत. ही फर्के केंद्रस्थानांतील पापप्रहीची आहेत. रिव-शिन प्रतियोग जन्मतः च स्रास्थानें यांच्या कर्तवगारील यांची तरी वैभवायी फर्के आली नाहींत. एण दशमावर होंगे ठेक्प्याच्या गुरुनें संरक्षण व सवर्षन केले, यात शंकाच नाहीं. यांच्या आयुष्याच्या पुढील काल म्हण्वे तूळ आणि धतुराशीतील गुरूचे परिअमण यांच्या असुर इंच्छा, व न घडलेल्या महत्याकांक्षा यांना दोर्घ परिअमानें यश देहेल व काळजीचे कारण उरणार नाहीं.

कुंडलीकर्माक ४९ शके १८३० व्येष्ठ हा. २ सोमगर श्रीस्पेंग. इ. घ. ३९ प. ४० जन्मकंडली



आयुप्यांतील महस्त्राच्या गोष्टी.

यरील कुडली एका गरीव व दरिद्री मनुष्पाची आहे. या कुंडलीचे आईबाप अवाप हयात आहेत. बधू तीन व बहिणी चार आहेत. या कुंडलीचे आजाचे वेळी गजात रुहमी होती. माज-बंदकीमुळे यांचे बडिलांचे वेळेपासून सर्व संपाचि जाऊन शाज दारियांत दिवस काढांवे लागत आहेत.

वडीं १०११२ रुपयाची खानगी नोकरी करून प्रयंच चालवित असत. सन १९२१ साली जिमनीसंवंधी दावा केला त्याचा निकाल १९२७ साली याना अनुकूल असा झाला. १९२८ मण्ये त्यावर धपील होऊन त्याचा निकाल सन १९३० च्या व्हिसेबरमच्ये अनुकूल झाला. निकालानंतर ३ रे दिवशी वडींल बहिणीचा मृत्यु. पुढे १९३१ चे फेन्स्यारीत दान्याचे बाबतीत च्यानी सर्व बाजूने साक्ष केले ते या कुडलीचे भागा मयत झाले.

त्यानंतर माठवंदांनी (बिहुंडांचे जुलत मावानी) ता. २९/८।३१ मध्ये मुंबई हायकोटाँत अपील केले. सन १९३२ साला. अपील करणारा व त्याचा मुलना आठ दिवसाचे अंतराने मवत झाले. सच्या अपील करणात्याचे नातू आहेत. अधाप दावा वोडांबर आठा नाहीं. दांव्यातील आमचे हिर्झाचे जयल सालाना नजरे रूपयोंचे लाहे. तिक्षण मराठी अपुर. १९२६—२७ साला अपेत हल्क्या दर्जीची नोकरी करावी लागले. ता. पारे १११९२८ रोजी रेके पोलीसभ्ये बीस रुववारत नीकरी करावी लागले. ता. पारे १११९२८ रोजी रेके पोलीसभ्ये बीस रुववारत नीकरी करावी लागले. ता. पारे १११९२८ रोजी रेके पोलीसभ्ये बीस रुववारत नीकरी हाला हाला. तो ल्याप कायम लाहे. १९२९ साला वदलां. तेये १११ महिने व्यवस्थितीर नोकरी झाला. पुढे मलेरियाने १९३० अखेर सारखे आजारी मंतर डॉक्टर सरिटिफि-फिटावरून चांगले हवेचे ठिकाणी वदले झाला. याच बेळा विह्याना वार्षक्यामुळे नोकरी होणे अशक्य शाल्याने ते नोकरी सोहूंन सर्व मंदलतीत सीचेवाताले आरिरीक याल त्याल कराव सासुळे रोजा महिने आजारी. १९३२ डिसंबर पासून पंता होन परिलीश संबंध व त्याहळे उप्योचित होने महिने आजारी. १९३२ डिसंबर पासून पंता होन परिलीश संबंध व त्याखळे उपायिता प्राच व त्यावर रहन स्वेदरपर्वत आजारी. प्राणीतिक जिवाबरने दुखणे गेले १९३३ च उत्तराबीत पुनः बदली लामुळे हारीरखल विद्याला जातर होने परिलीश संबंध व त्यावर प्राच प्राच व त्यावर प्राच व व्यावर प्राच व व्यावर प्राच व व्यावर प्राच व व्यावर प्राच व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व व्यावर व व व्यावर व व्यावर व व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व्यावर व व व्यावर व व व्यावर व व व्यावर व व व्यावर व व व्यावर व व व्यावर व व व व्यावर व व व व व

# रावबहादुर एन्. के. केळकर माजी दिशाण (सी. फी. क्हाड)



## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

अशा तन्हेच्या गोधी घढण्यास चांगल्या योगांची जितकी आवश्यकता आहे, तितकीच धाईट योगांचीधी आहे. अनिष्ट परिस्थितिदर्शक कुमोग असले पाहिनेत व ते असतातच. पण ते अशा प्रकारचे असतात कीं, स्वात पुढील प्रगतीचे बीज गोवटेले असते त्यांतच कर्तृल, शक्तिस्करण पावत असते. प्रस्तुत कुडलीत ते योग कोणते व कसे फलदूप झाले हे पाहू.

रावबहादुरीचे कुडलीत रिव, चद्र, मगळ आणि श्रांने यांचे केंद्रप्रतियोग सालेले आहेत. हे योग माना प्रकार्ज्या अडचणी व सकटें आणून आग्रुप्य खडतर करतात. पण ह्या योगांनीं , मनुष्याच्या अगत घमक येते किंवा असते. विरोधाची किंवा प्रतिकृत्व मतांची फारशी परवा न करता, कसले हि परिस्पित प्राप्त होंबो, तिल तोंड देण्याची व दोन हात दालिक्याची असे योग असलेल्या मनुष्यांची तथारी असते. अशा मनुष्यांत पुडारीपणास आवश्य कर्नरे. व बहुतेक गुण असतात व तो आगुष्यांत कर्योना कर्यो तरे पुडारी बनतो. त्याची महस्याकांत अवर असते व त्याचे आगुष्यां कर्योगा कर्यो सार्यो कर्या सार्योगा आहे. हा बास्तियक आग्रुप्यां कर्यों हा योगाला सहाय्यक असा शनि-नेपष्यूनचा त्रिकोणयोग आहे. हा बास्तियक आग्र्यांतिक योग महटला पित्रें ते कर्यों पुरुपाल आवश्यक कर्या त्यांत पुक्ति प्रयोग आहे. हा बास्तियक आग्र्यांतिक योग महटला पित्रें ते कर्यां पुरुपाल आवश्यक कर्या त्यांत पुक्ति प्रयाग असे सकत्य केल असता तित्याशी तन्यय होजन, माधार न घेता तित्या सिह्येकरतां प्रयत्यांची असा सकत्य कर्यों असता तित्याशी तन्यय होजन, माधार न घेता तित्या सिह्येकरतां प्रयत्यांची एरमायि कार्यों— हा होय. वरील सर्व कर्तृत्वशक्तीचे कर्ममार्गाचे योग होत. पण त्यांचेत्यर त्याच प्रतिचे कार्यां बुद्धियोग नसते तर त्या कर्तृत्वशक्तीच कारसा उपयोग झाला नसता. रावबहदुर्यच्या कुळलींत दोन बुद्धियोग नसते तर त्याव कर्तृत्वशक्तीच कारसा उपयोग क्रितेरश योगाने त्यांना सात्रिक पण तीव बुद्धिलम्म त्यांना आपल्या ह्या सर्व योगांचे तेज ते नांवलेकिकास लाले तेव्हां तर व्यक्त झालेंच, पण आगुष्याच्या पूर्यार्थां हा सर्व योगांचे तेज ते नांवलेकिकास लाले तेव्हां तर व्यक्त झालेंच, पण आगुष्याच्या पूर्यार्थांते हो चमकत होते तिकडे आपण वळू.

रायबहादरांचें कुंडलीत धनयोग,ऐश्वर्ययोग,उच्चस्थिति इत्यादि योग आहेत. धनेश\* रिश्शनीनें बतसाच तो धनस्य मंगळानेंहि पीडित आहे. टामेश सुध व्ययांत आहे. ह्या योगामुळे लांना विपन रिपात भोगर्गे भाग होती. स्वतःचें कोहीं नसल्यामुळें ते छहानपणी आपल्या चुछत्याच्या घरी होते. अपीत त्या वेळेस स्यांना दारिद्य जाणवर्छ नाहीं. पण जन्मकालचे अञ्चम योग गोचरीने :अपवा परिभ्रमणाने फल्डूप होत असतांना त्यांच्या परिणामांचा अनुमव वेतत्त्याशिवाय त्यांना गत्यंतर नन्हतें. ससा काल म्हणजे गोचर रानि, रिवचंद्राला साढेसाती यसवृत धा दोन प्रहांवरून तो प (परिश्रमण) मंगळ जात असतांनाचा होय. हे योग १८८३ पासून सुरू झाले. त्या वेळेस थ २ रवि (चिळिताचा) व्यय स्थानांत्न भ्रमण करं. छागछा य धनस्थानांत्न दर्शक्ये भ्रमण चालु होतेच, म्हणजे दारिवयोग उदीपित होत असतांना त्यांना मर घालीत होते. अशा परि-रिपतीत दु:खदायक रिक्यंतर करणारे व निधन-वियोगदर्शक च (चिंछत) चेंदाचे मूळ रिवे य शनीशी योग चाळ सप्तती त्यांचे आचारमृत चुछते परलोक्तवासी झांछे, व छगेच त्यांना घराबाहेर पाछविण्यांत खार्छे. रायबहादुर आतो उबडे पडले! निराधित झांछे! आणि तेही १९ वर्षांच्या कोंबळ्या वर्षात [ ] जबळ किया बढिळांपाशी एक पैसाही नव्हता. ही परिस्पिति आयंत मयानक होती. रावबहादूर ठेचेपेचे असते, तर हायहाय करून आवल्या आयुष्याचा सोनेरी काळ वणवण मटकण्यांत घाणिया असता किंवा एखादी छोटीशी नौकरी पत्करून संसारास लागले असते. भाज रावबहादुर किया मिनिस्टर या नांवाने संबोधिल्या जाण्याऐवर्जी ' नारायणाची 'फार झाउँ तर 'नारायणराव र वेयपर्यंत मजल गेली असती. मग दशमस्य झर-गुरूची काय बरें बाट छागली असती ! कदाचित् रावगहादूर झाठे असते, राजमान मिळाटा असता; पण प्रत्यक्ष नळराजाची गोगरी तसविरीतील नलराजाचे चित्र करूँ शकेल काय ! अ ९ अशा दशमरम गुरूने आणि पाप्पा अ ५ व अ १० अशा मंगळाशी झालेल्या त्रिकोण योगाने दर्शित होत असलेल्या महत्य-दाऱ्या यथार्च पात्रतेस सायक झाले असते काय !

निष्कांचन, निराधार व निराहाजनक परिस्थितीत सीपहरोस्या फेळकरीस भावी फेळकरीच्या माग्यास जोडणारा दुवा कुठें तरी बसला पाहिजे. आणि तो दारण आपविदायक पहरोगीतच होता. ज्या वेळेस वर निर्दिष्ट केलेले संकटपोग तरीपित झाले, त्याच वेळेस वर निर्दिष्ट केलेले संकटपोग तरीपित झाले, त्याच वेळेस त्यांच्यांत पीजमूत असलेल्या मनुष्यत्यास स्प्रत्या आले. त्याच बंदुर प्रत्या व परिश्यताला न जुमानता राष-पहरूर वदील नाही नाही व्याप्त असतोरतील तहक कोल्डापुरास गेल व तेषे ते " मापुत्री मागून व वार लाप्या माग्याचा गरा पाया ! मागून व वार लाप्या माग्याचा गरा पाया ! वाच तो अला में योगीया लाम शाया निर्माण क्षाच तो अला करणारे कुरीण दिश्यक असते तर ही दिसत, हो कर्तृत्याकि, ही घडाडी दिसली नसती कर्तृत्यान पुरुषांच्या कुरूलीन तराले मार्मदेशा मसतात्य असते; कर्तृत्यान पुरुषांच्या कुरूलीन तराले मार्मदेशा मसतात्य असते; कर्तृत्यान पुरुषांच्या कुरूलीन सहात्य स्थानतात. त्याचा वर्ष हा की, ते योग एक प्रकारची वार्ट परिरियति निर्माण करून मार्बी केल व मार्गकाला स्था हा की, ते योग एक प्रकारची वार्ट परिरियति निर्माण करून मार्बी केल व मार्गकाला

<sup>•</sup> क्यों क्यों अ १ = स्प्रेस, समाधिनति.

थ रू पनेस, पनाधिपति इ॰. अमा संकेत केला जाईत.

जरूर असटेडे गुण शिकविण्यांच्यां रूपाने उत्पन्न करितात. व्यां बड्याः छोकांच्याः क्लंडठीत असे योग नसतात, ते 'बडेबापके बडे बेटे ' असून त्यांच्यांती खरी मर्दुमकी नसते. 😘 🦠 🕮 🖽

कोल्हापुरास रावबहादुरांनी आंपला अम्यासक्रम नेटोने सुरु केला व त्यांना लौकरच चिलती वं गोचरीचे शुभ प्रहयोग आले. संने १८८८ साली प्रहयोग पुढीलप्रमाणे होते. ार्ट पान गानि 

दे सर्व प्रह विदेत यश दुर्शविणार योग, आहेत व म्हणूनच ते १८८८ मध्य म्योटिकच्या, परिक्षेत पसार झाले. लगेच ते मध्यप्रांतांत गेले व तेष रा. बळवतराव महाजन पांच्या मदतीने कायबाचा अम्यास करूं छागछे. येथे प्वर्टे सांगण जरूर आहे की, जन्मतः ३-५-९-११ या स्यानातील शनि मनुष्याला यकिली किया तत्सम धंदे करावयास लावतो. रावबहादुराच्या पंच-स्यानाताल शान मनुष्याल वाकला । क्या प्रकार पर प्रकार प्राचन में स्वान स्थानाताल शान मनुष्याल वाकला । क्या प्रकार केले ये योग चार्ल असता शानीची साहसाता व इतर क्यों में हकूहरू कमी होजन १८९० त निरम्न झाँजें व सात देवापान प्रहर्णाण १८९० च्या असत १८९१ आरंमी प्रकाशित होंज लगले. ते असे च चंद्र त्रिकोण व हरील व जुकू (अ ११).
", नवमांत अनेण (साम्यहिकारक).
", रवि अ २, लोग गुरु अ ९.
वैकी पहिल्या योगाविषयी लिओ व्हणतो:—

A very prosperous and successful time when all things will go will. Native will obtain his desires.....an Epoch in career etc. रवि धनेश व गुरु आयेश, 'हण्ल हा धनोवादक योग होय. परिणाम असा झाला की-

रायबहादर १८९० मध्ये छोकछ-होडरशिपची परिक्षा पास होऊन १८९१ 'साठी प्रिक्र महि न्यांत बालाघाट येथे लानी विकली सुरू केली. यानंतर त्यांची उत्तरोत्तर भाग्यवृद्धि झाली. त्यांच संकालितच विवरण करूं.

१८९१ पासून चलित झालेला हर्शल स्वीशी... लाभयोग करूं लागला व तो योग घेट १९२० पर्यंत अंगलांत होता. गुरु चलित होऊन स्वीशीं अर्थलामयोग १९१२ पासून करूर लागला य तो १९२४ पर्यंत अंगलांत होता. अर्याद या दोन मोट्या शुमयोगांचा काल सुखायह व प्रगतिवर अस्टाच पाहिने हें सांगणें नको. मध्यंतरी योद्याबद्दत कीटंबिक आपत्ति घडल्या. स्याचे विचरण मागाहन करहे. वर दिछल्या सर्वेसायारण शुभयोगाटा धरहन याचे दिग्दरान सच्या करायपाचे आहे. प्रयम है सांगितछे पाहिजे की, पुढीछ सर्व गोधीची मांडणी जन्मकाछीन प्रह-योगीत प्रादुर्भेत प्राटीच दोती. फक्त सत्सम-योगीची (चित, गोचर किया अमणाने ) जसरी होती.

एक औ*ं* समेरेश्रें•८ 🌃 च चंद्र त्रिकोण च स्विश च हर्रोठ. 🖓 े छाम च मंगळ. 🤼 ,, गुरु लाम हर्शल ,, चंद्र त्रिकोण च वय ,, शुक्र अर्थेटाभ चंद्र ि ः , देशमं ग्रिकोण च मंगळ∗ ्जन्म पूर्वयोगांत च रिवे, युघ व शुक्त गुरुशी युति करीत होते. De जिम्मकांळी प्रकादशस्य रिवेट्य दशमस्य गुरु अशी पदमी व असा मान दर्शवीत होते. अर सन १९१४ च दशम युति चंद्रश , चंद्र त्रिकोण च मंगळ ंसन १९१७ च दशम अर्घछाम बुध ''..'रविं लाम चंद्र≉ ', व्य लाग चे गुरु\* , चंद्र त्रिकोण हरील ,, चंद्र छाम गुरु ,, चंद्र त्रिकोण बुघ ंं सन १९२० च देशम अर्घनाम गुरु <sup>चंद्र</sup> त्रिकोण रवि∗ े,, मंगळ ,, ,, हे जन्मपूर्व-,, बुध युति दशम∗ े योग होत.

ंडिसेंट्रहायझेशन क्षमोशनपुढें 🖰 🕬 साक्ष झाछी.

· त्यबहादुरीचा किताब मिळाला.

तिन्हीं बेळीं कीन्सिटांत " निवडन आहे 🗀

१९१६ साली इडस्ट्रियल-कमिशन व पा. डन्त्य डी है . . . आर्गनाईबोरान कमिटीपुढे

१९२० साली मिनिस्टर

,, बुंध छाभ रवि एकादशस्य चंद्र राजकारणांशी संबंध आणतीं. राजकीय पुरान्यांच्या किया राजकीरणी पुरुषांच्या एकादशांत बळवान प्रह्योग सांपडतात. रिव-गुकाची युति राजवैमवकारक व राज-कारणाशी सेवंघ आणणारी असते. त्रिकोणस्य शनि मुल्यहेगिरी देतो.

्रज्युकेशन व मेडिकङ खाऱ्याची प्रधानकी घेण्यास पुढींड कारणे दिसतात.

मंगळ पंचमेश म्हणजे शिक्षणविषयक बाहे. तो दशमेशाहि आहे म्हणजे सत्ताधीश आहे. म्हणून शिक्षणखात्यावर अधिकार दर्शविका जातो व वो प्राप्त झाला. तसेच विधाकारक मह गुरु आहे. तो राजमुचनात असून दर्शमेश-( अधिकासशी ) अगदी निगडित शुम-संत्रेय करीत आहे;

<sup>ं</sup> हे • हे योग महत्त्वाचे आहेत.

हा दुसरा योग. द्वादशांत तीन प्रह आहेत. द्वादशस्यान जेख इस्पितळें वंगेरेशी संबंध ठेवतें. व्यवस्य हशेळसुधाशी दशमेश मंगळाचा शुभसंबंध आहे, म्हणून मेहिकळ खातें यांचेकडे आलें.

१९२३ च्या कौन्सिछ निवडणुकीत रात्रबहादुरांचा पराभव झाछा. त्याची कालै

पुढीलप्रमार्गे आहेत.

१ गो गुरु सहावा; २ च दशमप्रति शनि.

३ गो शनिप्रति दशम, ४ च रवि केंद्र गुरु.

। असो. नेपच्यूनच्या दशमस्य फछाविषयी योडे विवेचन करून धरगुती गोर्धकिं वस् ते दशमांत चमत्कारिक आयुष्यक्रम दर्शवितो. त्याचा रवि-शनिशी शुमसंबंध असल्यामुळ आण्यक्र चमस्कारिक खरा, पण प्रगतिपर झाला. स्वीशी शुभसंबंध, छोकप्रियता व आप्यामिक उन्हें दर्शियतो; तो दशमांत म्हणून राजकीय वातावरणाशीहि संबंध दर्शियतो. हा असा दशमस ने च्यून छप्नोवन भ्रमण करीत होता ( सन १९१० ते सन १९२४. ) तेव्हां त्याची करें कि दृष्टोत्पत्तीस आठी. हें वरीछ विवेचनावरून उघडच आहे.

रवि, चंद्र, मंगळ, शनि यांच्या केंद्रप्रतियोगाचा दुसरा असा परिणाम होतो कीं, वापु<sup>के</sup> मातृपितृद्वख पार कमी व्यमते. तशासारले पुन्हा योग होतांना ते सुख नष्ट होते. परिभ्रमणने प गोचर्राने असे योग १८८३-१८९० पर्यंत वहत होते. कारण रिव चंद्राला साहेसाती बस्त्री होती. हा अवधीत च मंगळानें रविशी १८८६ साली तंतीतंत केंद्र केला, त्या वेळेस रिवृतिर्ध झांठे. य पुढे १९००-१९०४ चे दरम्यान चिंहत चंद्र-मंगळांचे शनीशी अशुम योग वार्क असतां मात्निधन झाले. त्या वेळेस हर्शल मात् म्हणेने चतुर्पस्थानांतन भ्रमण करीत होता. बाा कुंडलीत एकापेक्षां जास्त लग्ने होण्याचा योगे प्रमुख दिसत आहे. अ १ वंद व व ७

बा अञ्चात प्कापका जास्त छम्न हाण्याचा याग प्लम्न दिस्त आहे. अ १ बह व व प्रश्नियांचा वियोगकारक प्रतियोग रविश्वकाचे दिस्सम्ब राश्चीतः वास्तव्य, कुटुंबशनरपाति ग्रंड य स्याचा अ ७ शानि व अ १ चंद्र यांच्याशी केत्र, समर्गात केत्र, है प्लम्ब योगस्याचे होतक बार्ष रिवशुक्राचा योगही दोन भार्य देतो, असे ब्याचिकाणी पाहण्यां होत छोड़े आहे. आहे रिवशुक्राचा योगही दोन भार्य देतो, असे ब्याचिकाणी पाहण्यां काछे आहे. आहे रिवशुक्राचा योगही दोन भार्य देतो, असे ब्याचिकाणी पाहण्यां काछे आहे. आहे रिवशुक्राचा योगही दोन विवाह साल १८९० त च रिवशुक्राचा गुरु सामर्गात श्रीमा प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्यति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प स्वस्थानी येजन अ १ चंद्राशी मुळचा योगनतस्क प्रतियोग सन १८९९ स्वस्थानी येजन अ १ चंद्राशी मुळचा योगनतस्क प्रतियोग सन १८९९ भाषी निधन झाळे त्यायेळस योगदर्शक पुढाठ योग चाङ् होते. च चंद्र (अ १ ) समकाति शनि (अ ७ ) नोपप्यें करीत असी

च संद (अ १) सम्बात में हुई। है । च रिव पुति मूळ हरीड । च रिव पुति मूळ हरीड । च बहुतेक नेपण्याच्या शुक्रायं मा हमें पुत्र हिंद होंच पुरे १९०० मर्से पुत्र विवाह साहा. हा बहुतेक नेपण्याच्या शुक्रायं मा हमें स्व

जावाच प्रकार आहे. जनस्य बहुमस्य राशीमुळे सक्तियोग यस आहे. पग पंचमांत सनि अमन्यामुक्ते ६ विकारण बहुमस्य राशीमुळे सर्वेच मुखामुखोर्चे सुम मिळने दावय मण्डते. पंचमेर्गित हर्त्व व अ भीतळाती बेळ असन्यामुळे प्रवस्तारीत असन्यामुळे पुरुषसंतिनेच विरोच

धा नियमानुसार राधबहादुराना आजतागायत ११ खपत्ये झाठी असून यापैकी आज ५ मुठें व २ मुठी हपात आहेत. त्यांत शेवटठी दोन अपत्ये छुठी आहेत. ऋएक अपत्य मृतायस्थेतच निपजरें. हा प्रकार बहुषा शभीचा असाथा असे दिसतें. (१) ऱ्या ज्या काठी संतति झाठी त्या त्या काठी असे दिसतें की, गुरु व शनि बहुषा छप्न, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश ह्या स्थानीत होते. (१८९९, १९०२, १९०४-७-८-९-११-१४-१७-२०. हे ते काठ होत.

रायवहादुरांचे आयुष्पात १८८० ते ८६ व १८९९ ते १९०१ हे काल विशेष खडतर व कप्टरायक गेले. पैकी पिहत्या कालासंबंधी विवेचन झालेंच आहे. दुसऱ्या कालासंबंधी पूर्वी धोठेंबहुत आहें असलें तरी एवंड सांगर्ग करूर आहे की, ह्या बेटेस चंदरवीश्री शानीचा असलेला मुख्या प्रतियोग ह्या बेटेस उद्देशित झाला होता अध्यक्ष प्रतियोग ह्या बेटेस उद्देशित झाला होता अध्यक्ष हाना आप मूळ व चलित प्रहाशी प्रतियोग बसत होता. ग्रुक य हा चतुर्थेश म्हणेन माता व स्थावर-दर्शक कसलामुळे व लोभेश म्हणेन मात व त्यावर-दर्शक कर्मा मात्र व लोभेश म्हणेन मात्र व चुलते ह्यांच मात्र व नाहा होते. आच बेटेस इरीटचें चतुर्यात स्रमण कार्ही काल चालुं होते.

असो. आता येथवर मार्गे काय झाँछ याचा विचार झाला. मात्री परिस्पिति करी। काप

भादे बाचा योडा विचार करूं.

महत्वाच्या योगांचे दिग्दर्शन कराक्यांचे म्हणून प्रथम हें सांगितलें पाहिने कीं,; आपति व विपन्नावस्या सोसून को होईना, पण रावबहादूर आपल्या आयुष्यांत सरकार व प्रजा ह्या दोहोंच्या हींने विशेष महत्त्दास पाँचतिल असे त्यांच्या अभकालीन महयोगावरून स्पष्ट दिसत होते. त्यांच्या इंडलीतील अमागांत ११ प्रहांविको ९ प्रह वासत्त्र्य करीत होते. संपीचमान् व राअकारमारां- तले मोरामोठाले मुस्सी अशांच्याच कुंडलीत असत्या प्रकारने पोण हाटी पडतात. एकातासारां तले मोरामोठाले मुस्सी वशांच्याच कुंडलीत असत्या प्रकारने पोण हाटी पडतात. एकातारणाची संबंध दर्शवीत होते. रावकीय पुडारी किंवा राजकारणी पुरुष वाच्या कुंडल्यांत एकातारणाची संबंध दर्शवीत होते. रावकीय पुडारी किंवा राजकारणी पुरुष पांच्या कुंडल्यांत एकातारणाची संबंध दर्शवीत शिता सहितात. तिन्द्राकाची द्वितिही राजकीय वाच्या कुंडल्यांत एकातारणाची संबंध दर्शवीत विशेष योग करीत असत्यामुळे प्रणीतर दर्शवीत होता. तोहि राजकारणाची संबंध आणणायाच होता एकदरीत वा सर्व महयोगामुळ रायवहादुरांना होता. तोहि राजकारणाची संबंध आणणायाच होता एकदरीत वा सर्व महयोगामुळ रायवहादुरांना क्यां तथी तरी राजकारणात वहणे क्यारिक होते च न्द्रणूनच ते पहलेहि. हांच्या दर्शानीति एक हांचा होता तो होता क्यार्य वा क्यार्य केंद्र स्वाया दर्शवितो. धनवाच्य रहिताह स्वाय तथाव देते . दर्शवाय वा स्वयंत व्यव्य देते . दर्शवाय पुठ असलेल्या मनुष्याची जिकहे तिकहे कोर्ति होते. व तो वर्गात दुर्शवित स्वयंत वर्णव्य विस्ति होते . व तो वर्गात दुर्शवित स्वयंत वर्णव्य विस्ति होते . व तो वर्णवित स्वाय वर्णव्य विस्ति होते । दर्शवाय विस्ति होते अल्ला माही असे विरायच दिसेल.

স্থা গুৰুবিধা উত্তন ভিজা ভূথানী:— Jupiter in the 10th house devides much success and prosperity the moral standard is very high and the nature holds a very secure and important position at some period of his life.

ह्या योगात गुरु नवमेरा म्हणून हा उच्च तन्हेचा राजयोग झाठा होता. अशा माग्येश राजयोग करणाऱ्या सुर-गुरुशी, पंचमेरा व राजधुवनेरा मंगळाशी अस्थेत ग्रुम शसा त्रिकोण झाठेठा ह्या नियमानुसार रावबहादुरांना आजतागायत ११ अपत्ये झाठीं असून यापैकी आज ५ मुठें १२ मुटी ह्यात आहेत. त्यांत रावटठा दोन अपत्ये छुटी आहेत. ऋएक अपत्य मृतावस्थेतच निपजर्के. हा प्रकार बहुधा शनीचा असावा असे दिसतें. (१) व्या व्या काळी संतति झाठी त्या त्या काळी असे दिसतें कीं, गुरु व शनि बहुधा छन्न, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश ह्या स्थानीत होते. (१८९९, १९०२, १९०४-७-८-९-११-१४-१७-२०. हे ते काछ होत.

रायवहादुरांचे आयुष्पांत १८८० ते ८६ व १८९६ ते १९०४ हे काल विशेष खडतर व कपटापक गेले. पैकी पहित्या कालासंबंधी विवेचन झालेंच आहे. दुसऱ्या कालासंबंधी पूर्वें पोडेंचडुत आलें असलें तरी एवंडे सांगणें चल्त आहे की, ह्या वेळस चंदरवीशी झानांचा असलेला एळचा प्रतियोग हाते छेळस उदीपित झाला होता. अध्मेश शानीचा ह्या पूळ व चलित महाशी युआरी प्रतियोग बसत होता. शुक्र व हा चतुर्येश म्हणने माता व स्वावर-दर्शक असल्यासुळें व लोभेश म्हणने माता व च्लावर वाहर्ये आसलासुळें व लोभेश म्हणने माता व चुलते ह्यांच आही, माऊ आणि चुलते यांचे पृष्टु झाले. ह्याच वेळस हर्यांच्यें चतुर्यांत अमण कांडी काल चालूं होते.

असी. आता येथवर मार्गे काय झालें याचा विचार झाला, मानी परिस्थित कशी काय

भाहे ह्याचा घोडा विचार करूं.

महलाच्या योगाचि दिरदर्शन कराववाचि म्हणून प्रथम हैं सीगितलें पाहिजे बीं,: आपित व विवायस्या सोसून को होईना, पण रावबहादूर आपल्या आयुष्यांत सरकार व प्रजा हा दोहोंच्या होतें विरोय महत्यदास पोंचतील असें त्यांच्या जमकालीन महयोगावरून स्पष्ट दिसत होते. त्यांच्या इंडलें लिशेय महत्यदास पोंचतील असें त्यांच्या जमकालीन महयोगावरून स्पष्ट दिसत होते. त्यांच्या इंडलें लिशेय लावचाचा कुंडलेंति असल्या प्रकारचे योग हृष्टीस प्रदत्तात. एकादकातील विवेच अनुक्रमें पदवी व राजकारणांची संबंध दर्शवीत होते. राजकीय पुढारी किंवा राजकारणांची उत्तर वांच्या कुंडल्यांत एकादकारांचील विवेच अनुक्रमें पदवी व राजकारणांची संबंध दर्शवीत होते. राजकीय पुढारी किंवा राजकारणी पुरुष यांच्या कुंडल्यांत एकादकारसांचील केंप्यून आयुष्यक्रम विलक्षण तन्हेच्या पण रिव-शनीशी होन योग करीत असल्यामुळे प्रगतिएर दर्शवीत होता. तोहि राजकारणांची संबंध आणणाराच होता. एकेदरीत ह्या सर्व प्रव्योगांचुळे रायबहादुरांचा क्यों ना कशी तरी राजकारणांची संबंध आणणाराच होता. एकेदरीत ह्या सर्व प्रव्योगांचुळे रायबहादुरांचा क्यों ना कशी तरी राजकारणांची संबंध आणणाराच होता. एकेदरीत ह्या सर्व प्रव्योगांचुळे रायबहादुरांचा क्यों ना कशी तरी राजकारणांत एक व्यावेच्या च एका प्रकारचे अधिपत्य दर्शवितो. अनधान्य रेह्याहमादि सोहय देतो. दशानस्य गुल आयुष्यक्रम विलक्ष होति होते. व तो जगांत पुढे बाल नाहीं लस्ते विद्याच्या दिसेल.

अशा गुरुविषयी ॲटन डिओ म्हणतो:---

Jupiter in the 10th house devides much success and prosperity the moral standard is very high and the nature holds a very secure and important position at some period of his life.

क्षा योगीत गुरु नवनेश म्हणून हा उच्च तन्हेच। राजयोग झाला होता. श्रशा माग्येश राजयोग करणाऱ्या सुर-गुरुशी, पंचमेश व राजसुवनेश मंगळाशी श्रस्त ग्रम श्रसा त्रिकोण झालेळा होता, हा नि सशय उच्च प्रतीचा राजयोग होय. हाच तो प्रधानकीचा घोतक होय म्हणूनच त्याना प्रधानकीसारखी महत्पद-प्राप्ति झाछी ह्याच योगाने मूळच्या विपन्न स्थितीत चमत्कृतिजन्य स्थित्यतर केलें जन्मकुडलींतील कुयोगानें ज्या स्थितीकारिता राववहादुराना शिकवण दिली, ती रियति दर्शित करणारा द्वाच योग होय आणि ग्रहयोंगाचा चमत्कार तो हाच !

प्रधानकीत रावबहादुराना मेडिकल व एञ्युकेशन खाती का आली, याचा प्रदीलप्रमाणे मगळ= (पचमेशशिक्षणीयपयक ) + ( दशमेश=सत्ताधीश अधिकारसपन्न ) =शिक्षणखात्यावर अधिकार

गुरु = (विद्याकारक)+( दशमेशाशीं त्रिकोण = अधिकार)= शिक्षणखात्यावर अधिकार द्वादश स्थान-जेल इस्पितळे वगैरेंशी सबध ठेवतें व्ययस्य बुध हरीलशी दशमेशाचा शम-

सबध आहे, म्हणून मेडिकछखातें त्यांचेकडे गेठें. ह्या सर्न प्रहयोगाला फल्डूप होण्यास तत्सम गोचर व अमण प्रहयोगांची जरूर होती, ते

,फलदूप पुढीलप्रमाणें झाले. सन १९०८ च चद्र त्रिकोण च रवि, च हर्शछ

लाभ च मगळ

च गुरु लाभ हरील, च चद्र त्रिकोण च बुध

" शुक्र अर्यटाम चंद्र; च दशम त्रिकोण च मगळ

च रिव, सुध शुक्र गुरुशी युति करीत होते

सन १९१४. च दशमयुति चद, च चद त्रिकोण च मगळ

सन १९१७. च दशम अर्थञाम बुध, च रवि छाभ चद

च बुध लाम च गुरु, च चद्र त्रिकीण हरील च चद्र लाम च गुरु, च चद्र त्रिकीण बुध.

परिश्रमणाने गुरु स्वस्थानी येऊन मूळ मगळाशी त्रिकोण

करीत होता गोचरीन तो चदास पहिला होता

सन १९२०

च दशम अर्थछाम गुरु, च चद तिकोण रवि

च बुध युति दशम च मगळ तिकोण रिव.

च ,, टाम रिव शेवटले तीन जन्मपूर्वयोग होत. गोचर गुरु जन्मस्य मगळाच्या सनिध होता. चलित चद्र नवमांत व दशमांत भ्रमण करीत होता

डिसॅट्राटायझेशन कमीशन पुर्वे साक्ष झाछी. रावबहादुरीचा किताब मिळाळा. 🤈 👯 परिश्रमण मगळ स्वस्थानी येऊन मूळ गुरुशी पुन्हां त्रिकोण करीत होता. जन्मपूर्व योगांत

> तिन्ही बेळा कौन्सिटांत नियडून आले. १९१६ साली इन्ड स्टीयल कमीशनपुढें व पी डन्त्यू डी. ऑर्ग नायझेशन कमिटीपढें साक्षी झाल्या '

१९२० साछी मिनि-स्टर झाछे.

राजदरवारचे व राजकारणाचे विशेष यैभव व तेज, मूळ दशमस्य नेपस्यून परिश्रमणाने सप्तीव्म अमण करीत असर्ता ग्रहणजे १९१४ ते १९२४ पर्यंत विशेष दशेरचीस पदछे.

१९२१ मध्यें शिन चतुर्ध स्थानांत गेळा. तो चतुर्धांत घ्रमण करीपर्यंत व तशाच पुढें स्थाचा रिव-चंद्राशी प्रतियोग पूर्ण होकन जार्द्रपर्यंतचा काळ जासदायक व बाहेट. शिन अध्मेश व चंद्र छम्नेश, म्हणून हा प्रतियोग बाहेट आहे. अक्षा काळ शिने सायन घतुराशीच्या क्षेत्र जाईपर्यंत म्हणूने जवळ ववळ १९२८ मप्यापर्यंत होता. त्याच वेळी हशेलचे अध्मतिक प्रमण चाळ होते. ह्या काळांत शारीर-प्रकृतीविषयीं व अपवाताविषयीं विशेष काळजी. त्याच-प्रमण्णे हा काळ कीढुंविक मुखास प्रतिकृत्र . ववळणास चिटताचे मुख्य हुमयोग दोन घडतात ते असे:—

'च शुक्र लोम सुध गुरु'

बिटित र्साचे व मंगळाचे बिटित शनीशी द्यमयोगिहि घडतात, पण जन्मतः ते द्रुममकारक नसरवामुळ त्यांपासून फारसा फायदा होणार नाहीं

वरील दोन मुख्य द्यमयोगांचा काळ म्हणजे १९२७ व १९२८ ही नर्पे होत. हा काळ संपरिक सुखाल, मानमस्तवाल यांगल.

Increase of honour, desire for achievement, elevention as regards sphere of influence, added breadth of views.

. अंद्री पहिल्या योगाची करूँ आहेत. अद्राच प्रकारची 'च रिष विकोण दाति' (जो योग १९२६ च्या प्रचात ग्रुक्त झांछा ) त्या योगाची आहेत. यण वर दिलेल्या कारणास्तव ह्या किसीहिष्ययी दांका वेते. १९२७ साल मात्र निःसंत्रण चांगाठ प्रतिवर प्रदील दोन तीत वर्षात चित्रत चित्रत चित्रत चित्रत चित्रत चित्रत कार्ही ग्रुमयोग वहणार. त्याचप्रमाणे त्यांचे जन्मकालीन अद्रात योगाची लद्दित होत आहेत. में, जून, लुळे, आक्टोबर, नोल्टेंबर १९२९ ह्या महिलाही कार्मत हाता. ह्या काळात दुःखाचे प्रपंप उद्भणे साहिषक, एपिल १९२४ ह्या महिलाही तसाच. जानेवारी, मेस्ट्रबारी, मार्च १९२५ क्षाक्टोबर, नोल्टेंबर १९२५ हे महिले द्यान होता. बनावरचा मार कमी होकन कोर्ट्रबिक व हतर एरि-रियतीत द्यापकारक करक. प्रवास, मगलकार्वे, घइन आनंदाचे प्रसंग, हात्रत नवीन व जवाबदारीचा कार्में, मर्तातील बन्दाचशा इच्छा व संकर्प सक्तल होण्याचा काळ. कारण ह्या वेळी च चंद्र रिप दशम व जुक्ताशी द्वित करील हानंतर 'च रिव युति दशम' योग होदेवरीत्वा काळ बाईट व दुःखकारक. हा य चापुटील काळ बच्यात्माक हे लाह लाहण्याच चालल आहे.

## कुंदलीकमांक ५१

श्रीराके १८१६ व्येष्ट द्वाङ अष्टमी, सोमवार, स्योदयात्गत घ. ४१ प. २२, सन्त-सारीख ११ माहे जून सन १८९४-

**इ. धं.** मा. १...५

-,:



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

राधरपर्धी—उच, छरा, हृदयावर विशेष रोम, केश कडक, छातावरील रोम आजा-पासून अनुवशिक आहेत वर्ण मध्यम, साधारणत गोरा, चचल मन, परत विचार कहन काम करण, सदाचाराची आवड, निर्व्यसनी, मित्र कार, निर्व्यसनी मित्र, समाज, देश व धर्माभिमानी, अशक्त, लाजाळू, वाचनप्रिय, १८३३ व १८४१ या साली ११ महिन्याचा आजार—मरणात कष्ट.

आईचामृत्यु—राके १८२२ कार्तिक श्चा। १३, मारवाडात, वडील्सीस्य उत्तम, वडि-लांचा स्त्रमाव प्रसानी कोधी, परतु अतिशय माया ज्या वर्षात मातेचा मृत्यु झाला त्या वर्षी दोन ल्हान असलेले वपूचा वियोग (सर्वात ल्हान कार्तिक चच ५ व स्वापेक्षा वडील कार्तिक वध्र१स) तसेंच त्याच वर्षात आजा व आजी याचा वियोग आपादात.

सापित्रक स्थिति—साधारण परत सीस्य १८२० पर्यंत 'उत्तम. पुढे १८२२ भार्यावियोग पुन द्वितीय लग्न १८२७ त झार्ले. परंतु ती २॥ वर्षांनी मृत्यु पावली १८३४ पर्यंतचा काल शासदायक, मन स्वास्थ्य कमी, आर्थिक अडचणी, १८३५ पासून साधारण बरें, १८३७ या वर्षों द्रव्यप्राप्ती उत्तम, शके १८४० द्रव्यनाश

विडिटाचाधदा—स्वापार, धान्य व सावकारी मावर्डे-३ वसु, सर्वात वडील मीच. विवाह—राके १८३५ वैशाख रुद्ध १३ ला, मारवाडांत विवाह झाला. कीची प्रकृति अशक, मोळसर, करा, रारीरवधी मध्यम, वर्ण साधारण गौर, तापट स्वमावाची.

सतती--शके १८४४ ने भाइपद शु १५ पावता ४ सतति, त्यांत ३ ह्यात व १

मृत २ कन्या व १ पुत्र हवात आहेत. १ वन्या मृत.

विद्या मराठी ५ यसेपर्यंत २१ वे वर्षी द्रव्यखाम श्रेष्ठ. व्यवहारिक जवाबदारी---२० वे वर्षी स्वत वर पडकी.

परिस्थितीत बदछ—बिडिंगेंच साडेसातीत शके १८३९ पासून आर्थिक हानि फार, १८४१ चे चेत्रमासीत प्रयंकर आजार, गांवात शत्रुव, समाजकार्ति हार्दिगत होती १८४० चे वैशाखात एका कुवेरपुत्राशी मेत्री १८४० मध्यें बिडिंग्स चोरानी छूटलें.

जन्य विषयाची आयड, वाचन फार, देशासतीयर्ट नेहमी विचार प्रतास—राके १८३५ चे साठी रेटवेर्ने फारच दूरचा प्रतास आसवर्ग सादा—फायदा कांही नाहीं कोरडी सहानुस्ति. धार्मिक प्रवृत्ति—साधारण, धर्ममोळेपणा नाहीं, गायन, गणित वैषकादि अनेक विषयाची आवड. सासरची स्थित —ठीक असून टामडी योडा झाटा आहे. सहखे चुटते—नाहीत. आत्या २ आहेत. सावत आई—टोती, पण ह्यात नाहीं, तिजटा सतित झाटी नाहीं. मामा व आहेत. मामा व मावशा—मामा २ व मावशा ३. आहे व माऊ—टहानपणीच वारटीं. वडिटांचा स्वमाव तापट असल्याने मनमोकळ भाषण नाहीं.

# कुंडलीकमांक ५२

शके १८०५ आपाढ शुद्ध दशमी शनियार, जन्म रात्री ११ वाजता जन्म तारीख १९ जुर्ज्ह १८८३.

# जनमंकु ढली



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

साधारण रागीट, खऱ्याची आवड, अविवर्णी, तोंडास देवीच्या खुणा, व्यग नाहीं. नवने वर्षी मुदतीचे तापाने आजारी वयमान दहा महिने असतांना देवो येऊन आजारी झाले.

शके १८३१ मादपद वय १० रोजी वडील वारले. १८३९ वैशाल वय १४ लाज आई बारली. आईस दम्याचा विकार व त्यातच अत. यहिलाचा हर्निया रोगाने अत [अतरगळ]

मूळ स्थिति—चांगछी बिडिटाचा घदा—दोती व देवधेन वर्षाचे उत्पन्न सुमार मूळ स्थिति—चांगछी बिडिटाचा घदा—दोती व देवधेन वर्षाचे उत्पन्न सुमार मूळ स्थिति—चांगछी बिडिटाचा घदा—दोती व देवधेन वर्षाचे उत्पन्न सुमार मूळ स्थिति—चांग्छी पूर्वी ६ बिट्टाचा वर्षातर १८ विग्रह्म —ता १९- ७८ ६ बार स्थान विवाह झांटा. दोके १८२५ पर्यंत खीस आजार नव्हता सतित—११- एक्स मुख्या. खीस सतत ज्यर व पोटहुखी घदा—दाके १८३६ रास्तृत संग्रे जवाबदारीं पदास सुरवात सापत्तिक स्थिति—वांके १८३८ ते १८७३ वेदाख हे दिवस वाईट गेंछे. घषास सुरवात सापत्तिक स्थिति—वांके १८३८ ते १८७३ वेदाख हे दिवस वाईट गेंछे. विश्वण—मराठी ६ इयत्ता. कार्यात नहीं अपवया, सरकार वगेरेकङ्ग अयाप मान नाही. विश्वस्त गोधी—ज्यापार घवांत यहा येठक मोठेपणा मिळेंगे. अत्यत वाईट काळ—राके आवहाया गोधी—ज्यापार घवांत यहा येठक मोठेपणा मिळेंगे. अत्यत वाईट काळ—राके आवहाया गोधी—ज्यापार, प्रावे व सत्यान. व्यापार—हाके १८३२ नारळाचा व्यापार, १८७३ वेदाख, अावण, पौप, माच व सत्यान. व्यापार—हाके १८५२ नारळाचा व्यापार, भयम वर्षी वुकसान, दुसरे वर्षी प्राप्ती. वानसुपारीचे व्यापान, एख अडत नाही दारीरांत व्यापार, आस्त्रपार्थिक इन कार्यी क्रांती प्राप्ती. वानसुपारीचे व्यापान, इनजी दिवस आहे. सांसरची नाही, आस्त्रपार्थिक इन कार्यी क्रांती प्राप्ती प्राप्ती होनत आहे. सांसरची

स्पिति—चानले परत लाभ नाहीं. चुल्ते व आत्या नाहींत. पूर्वार्जित घर, नोकरचाकर, गाडी यांचें मुख आहे. मामा १, मावशा ५, त्यांचेकडून दुख. हल्ली २ मावशा हपात. आहें व वडील द्वांवर प्रेम. पैशांचे टचाईमुळें सवीकडून विरोध, द्वांत व्यवसाय बंधुकडून जास्त.

## कुंडलीकमांक ५३

श्रीराके १८०५ आश्विनेमासे शुक्रपक्षे दशम्यांतियौ गुरुवासरे सकाळी १० वाजून ३१ मि. जन्म, तारीख ११ आक्टोचर १८८३.

# जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

वर्ण साधारण काळा, शरीर मजबूत, आरोग्य चांगळें. स्वमाव प्रेमळ. शके १८४० मध्यें उष्ण धाताने ६ दिवस आवणमासांत आजार. शके १८२६ मार्गशीर्य वय ८ रोजीं वर्डीळ बारले. आईस नेहमी मस्तकश्ळाची व्यया असे. १८४२ साळात मार्गशीर्य व॥ ८ रोजीं आई मृत आडी. विडिल्जा धदा रोती व देववेधीचा व्यापार. मांवडें एकदर ११, त्यापैकी ह्यात २. शके १८२० मार्गशीर्य व॥ ५ रोजी विवाह झाळा. व शके १८३० मध्यें बाळतपणांतच वायुक्तेचा अत झाळा. सतित—प्रथम पुत्र ह्यात, व ५ मृत मोतेस मस्तकश्च्रळ व स्वत स्वण्यानेकार. शिक्षण—पराठी ५ वी प्रवीपर्यंत. मार्गायद्य सीळावे वर्गापासून पुटें शके १८३३ पासून स्वतः जवाबदारीनें शके १८४४ पर्यंत स्वतं प्या कर्तवयारीनें प्रपच चाळवित्र आहे. सस्काराकहून मान असून लोकाकहूनहीं मान आहे खोहे, परत स्वतःच भावाचें सुल नार्ही. क्योतिय व वैषकीकडे लक्ष जास्त असून लोकास शीयच पुत्रत देतों. दिवाणी कीटात जाण्याचे पारवार प्रतग पेतात. जल्क्षवासात सक्त व खोटी क्रियोद होऊन ५० र. दढ झाल होता. स्मेही लेकाकहून बास्त साह्य. धर्मवृति चाग्छी मोठ्या मुलचे शिक्षण इम्रजी चाल्ल कार्स. साह्य. धर्मवृति चाग्छी मोठ्या मुलचे शिक्षण इम्रजी चाल्ल आहे. वर्ष-जमीन कृषणाल वेरेर यहिलोपीर्यंत असून स्वक्राधितही आहे. आई, यडील व मायदे पंष्पारी प्रेम.

#### फंडलीफमांफ ५४

श्रीशके १८०८ अभिन शुरूपक्ष अष्टमी, भीमनासरे, सूर्यो. घ. ५ प. ४ जन्म. जन्म्-तारीख ५-१०-१८८६.

# पंडित रंघुनायशासी क्योतिपी यांचा इंडलीसंग्रहः

#### जन्मकुं हली



# आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शरीर साधारण, मध्यम देहबांघा, साक्षिक स्त्रभाव, आवड व रुचि गोड पदार्याची, वर्ण निमगोरा, तोंडावर देवीचे वण, ब्वंग नाहीं. महत्वाचा जियावरचा आजार विलक्त नाहीं. वडील-सोख्य वय वर्षे ३१ पर्यंत. आईचें सोख्य ३६ वर्षांपर्यंत. वडिलांस ओजार ज्वर य दोषांसही पुत्रशोकाचि दु.ख. विटिलोपार्जित पटवारीपणाची गार्वे ९ व शेती द्यावर चरितार्प पाद. वडलोचा धंदा पटवारीपणा व शेती, उत्पन्न वर्षाचे १५००. मयंकर काळजीचे प्रसंग, रानदंड वगेरे आले नाहीत. मावंडे--एकंदर ७, हयात २. विवाह दोन. एक १९०२ सालामध्ये व दुसरा १९१२ मध्ये पहिले बीचा मृत्यु बाळतरोगाने, व दुसरी नेहमी गंडमाळाने आजारी व त्यातच मृत्यु पहिल्या बीचा एक मुल्या व एक मुल्या, दोन्ही हयात. दुसन्या बीचा एक मुल्या व एक मुल्या, दोन्ही हयात. दुसन्या बीस मुल्या व मुल्या, परंतु मुल्या वारला. विधा—मराठी सहावा व संग्रजी दुसरीपर्यंत, १९०४ साला विधा सोडला. वात १९०६ पासून. जवाबदारीची कॉम वयाच्या ३२ व्या वर्पापासून (वडीछ गेल्यामुळे). परिस्थितीत बदल कोही नाहीं. सांपत्तिक अत्यंत वाईट काल वयाच्या ३५ व्या वर्पापासन. यश मिळतं, परंतु फार वष्ट व त्रास होतो. वेदांतचर्चा, विनोद, वाचनाची गोडी, विपय-च्या भळत, परतु फार कष्ट व त्रास हाता. बदातच्या, ावनाद, वाचनाचा गाडा, ावपय-ठोष्टवता जास्त. अर्थत वैतानाचे व त्रासदायक प्रसंग घरातील मृत मंडळींच्या वेळी. स्थिति साधारण असून यडलेप्पार्जित रोतीवर उपजीविका. तार्ययात्रा, जलप्रवास वेगेरे काही प्रसग नाही. व्यसने—विका ओटणे, पानसुपारी खाणे, शारीरिक व्यंग नाहीं. आसवर्गीकड्न असही नाहीं व सुखही नाहीं. धार्मिक प्रवृत्ति वर्रा, वेदान्त व गायन याची आवड वर्री. मोठा पुरुगा इंप्रजी शिवत आहे. भावेडाचा व्यवसाय पटवारीपणा. सासरची स्थिति वर्रा, जाम नाहीं. चुल्ते नाहीत. आता १ आहे. सर्चेच घर, जमीन, वाहने व नीकर व विदेशीर्जत कमाई याचि सौहय. मामा १ परंतु त्याचेयडून हुख नाहीं. आई व यडील यांत्रर प्रेम. रापुर्पाडा व विरोध कचित्.

# कुंडलीकमांक ५५

র্মাহাকী १८०२ चैत्राकृष्ण पष्टी, जन्मतारीख ३० एप्रील १८८०---

#### जनमकुंस्ली



## आयुष्पांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

े । कडकडीत । स्वभाव, रंग काळसर, डाब्या बावड्यावर तीळ.—चातुर्षिक हिवानें बरेच दिवस आजार, शिवाय पाण्यांत बुडण्याचें मोठें गंडांतर गेछे.-शके१८१५मादपद ११ वंडिलांचा मृत्यु व आईचा मृत्यू शके१८३३आपाढ २. वंडिलांस विशेष आजार कांहीं नाहीं. परंतु २०१२ १दियस आजार व त्यांतच मृत्यु. आईस दमा खोकला व रोवटी त्यांतच मृत्यू. वडलांचा धंदा-नोकरी. बडील गुजरायत नोकर होते, पुढे त्यांनी पेन्शन घेतले. एकंदर मावंडें—१२ त्यांत ह्यात २.विवाहात अडवळे—वयवर्षे ३३ माताश्री मृत्यू पुढे ३९वपौपर्यंत प्रवास. विवाम्यास—मराठी ६ यत्तेपर्यंत व इंप्रजी साधारण. नौकरी--- घुमारें ४ वर्षे १८१७ ते २१ पर्यंत व क्लेगमुळें फार तुकसान. राके१८२२ पासून व्यावहारिक जवाबदारी मजवर पडल्यामुळे योडेच दिवसांत भिक्ष-कीस सुरवात केडी. परिस्पितीत पुष्कळ बदल पडून प्रवासही पुष्कळ झाला व यात्राही झाल्या. इन्यरष्टका बिडलानंतर अनिष्ट काल गेला. व्यवसायांत बरेंच यश, परंतु अन्य कामांत अपयश. सरकारकडून सन्मान व छोकांकडूनहीं मान मिळाला. कोर्टामधून साक्षी देण्याचा प्रसंग आला. अपमान व वैतागाचे प्रसंग फार, स्यामुळे परदेशांत निवालों. नोकरी वगैरे काहीं केला नसन वरींच वर्षे भिक्षकीच केली. संकर्टे येऊन जंलप्रवास फार झाला व तीर्थयाताही झाल्या. दर्शत योडेसें ब्यंग व चहा व विडी ओडणें हीं ब्यसनें व निरंतर व्यप्रता. विशेष झब्यछाम कोणताच माला नाहीं. आवडीचे विषय वेदांत, गणित, गायन, शास्त्रीय व धार्मिक प्रवृति. गणित विषय जास्त आवडीचा. चुलते-- ३ व आत्या २, परंतु हहीं कोणी नाहीं. वडिलोपार्जित घर व जमीनजुमला योडाबहुत आहे. सावत्र आई होती, पण ती ह्यात नाहीं. मामा २ व मावस्या २ आहेत परंतु दु:ख वगैरे काहीं नाहीं.

### कुंडली क्रमांक ५६

शके १८१९ कार्तिक हुर. ५ शनिवार घ. २७ प. २४ मूळ नक्षत्र घ. २१ प. ४८ ता. ३० आक्टोबर सन १८९७ रोजी रात्री ९ वा. ३० मि. जन्म.

#### जन्मकुं इली



## आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

षरील कुंडलीच्या मृहस्थाची ल्हानपणी सर्प परिस्थिती अत्यंत समाधानकारक व ऐश्वर्यवान अशी होती. गाडी, घोडे नोकर वगेरे असून सांपचिक स्पितीही विशेष उच दर्जाची होती. यानां तीन गांवें इनाम असून इतर स्थावर इष्टेटही चांगडी आहे. यांचे वयाचे सातवे वर्षी यानां गत्सुखाला मुकावें लागले. त्यानंतर तीन वर्षानी म्हणजे सन १९०७ साली पितसुखही नष्ट क्षार्वे, यानंतर १९०७ ते १९१२ पर्यंतचा काउ सापल मातुछगृही काडावा छागछा. या कार्जात अतीशय क्रष्ट, मानहानी सहन करून मराठी चार यचापर्यंत शिक्षण केले, वरील त्रासास वंटाळून हे गृहस्य एका नातेवाईकाच्या सल्यान १९१२।१३ मध्ये एका मोठ्या संस्थानच्या शहरांत विद्याच्यासाकरतां आहे पण ज्यांच्या मरंबशावर हे आपछे गांव सोइन या शहरांत आहे ते गृहस्य यानां सामान ठेवण्यासही जागा देण्यास तयार झाछे नाहीत. अशा विकट स्थितीत तेथील एका विद्वान व सत्शिल बाह्यणाने याना आश्रय दिला व त्यांचेकडे यांनी मराठी विवेचा र्एण् अभ्यास करून इंप्रजीचे शिक्षण घेण्यास सुरवात केली. या कालांतही हालांतच दिवस कादारे छागछे, त्यानंतर तेपांछच एका सुप्रसिद्ध बक्तिलांचा यानां आश्रय मिळाला व या आग्रया वर मेंट्रिनपर्यंत शिक्षण झाउँ. सन १९१४ च्या महायुद्धाचे वेळी हे गृहस्य मिलिटरीमच्ये गेछे व तेथेही रेजिमेन्टल ट्रेनिंग स्कूलचा कोर्स पुरा करून दोन वर्षे नोंकरी केली नंतर नोकरीचा राजिनामा देऊन हे खाजगी नोकरीकडे वळले. सन १९२०।२१ पासून आजपर्यंत हें गृहस्य महाराष्ट्रातील एका नोट्या शहरात एका सुप्रसिद कॉन्ट्राक्टरकर नोकरी करीत आहेत. यांचा प्रनास दक्षिण हिंदुस्थानचा संपूर्ण प्राटा अधन स्नामिश वे गोवा घोडा जलप्रवासही यानी केला आहे. यांचा प्रथम विवाह ता. १३ मार्च १९२३ रोजी झला. ही स्त्री १९२८ ते १९३२ पर्वत क्षयानि अत्यंत भाजारी त्यांतच दोन वेळा पोटाची आपरेशन्स करावी छागछा व ला प्रीत्यर्प धाप हजार रुपये खर्च झाला. सन १९३२ ज्या जानेवारीमध्ये प्रयम पत्नीचा मृत्यु, दुसरा विवाह सन १९३२ ध्या जूनमध्ये झाला. या गृहस्यांना नृत्य, गायन, सीगताची आवह फार र्थम्त द्वाच कलेच्या व्यवसाई मडळीत यांची बरीच घसरट आहे. सन १९३४ मध्ये एका छहानदाा नध्या घंचात मागिदाराच्या विश्वासधातामुळ याना ठोकर बसछी. स्त्रतंत्र तन्हेर्ने गायनः बीदनाच्या कामातील कॉन्ट्राक्टचा घडाही हे गृहस्य करतात व त्याना त्यांत यश व कीर्तिही चांगङा निळते. हे गृहस्य एका सुप्रसिद्ध नाट्य संस्येचे कायमचे व कांशीचे सासुरते व्यवस्थायक असून

त्यांच्या डायरेक्टर मंडळीतहो यांची गणना चांगठे प्रकारे आहें. यानां स्वतंत्र घंदा करण्याची हीस असून यांची बृत्ती उदार व दिखदार आहे. सरकारी क्षधिकान्यांत यानां मानसन्मान चांगछा आहे. क्षेत्रस्वीकामांक ५७

श्रीशके १७९२ फाल्गुन कृ. ११ शुक्रवार, सूर्योदयात् ग. घ. २० प. २०. जन्म



### आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

प्रथम कुटुंबाचा मृत्यु १८२४ मार्ग. य॥. ४ गुरुवार रात्रौ.

त्तीय कुटुंब. शके १८१३ फा. व १३ शनिवार, स्यॉ. प्री ध. ५ ता. २६

मार्च १८९२.

मातेचे पोटा जन्म परन्तु ११२ वर्षेही तिचें सुख मिळाळें नाहीं. वडलांचें सदरहप्रमाणें. १७९६ धाकट्या वंधुचा मृत्यु. १७९८ मार्गशीर्ष श्रा। ११ रोजी प्रात.काळी भातृवियोग.१७९९ आवण ह्या। १३ दुवारी १ बाजता पितृवियोग, बढिलार्जित इस्टेट चोरापोरी गेली. वडील बंधु व भगिनी होला, पण विशेष फायदा नाहीं. १८०२ पर्यंत उनाडपणा व हट्टीपणा, पुढें शिक्षणयोग १८०८ साली इंग्रजी अभ्यास सोडला. १८०८ सरक्षणकर्ती (धर्ममातेचा ग्रन्स ). १८०९ पर्यत अल्पन्यापार. १८१० साली ड्राइंगचे अभ्यासास सुरवात. उत्तरोत्तर त्यांत मरमराट. बिसर्से मिळाडी व नवर पहिंछा आला. १८१३ यनप्रवास, अल्प राजाश्रय मिळाला. संरक्षणकर्त्याचा ( धर्मपित्याचा ) मृत्यु, १८१४ जमीनीचा लाम. १८१५ लेखास व वक्तृत्वास सुरवात. द्रव्यलाभ संडकून. १८१६ नोकरी मिळाठी, पण जाणें झाठें नाहीं. १८१८ वैशाख वय १२ शुक्रवार दुपारी छन्न. नाशीक येथे अकल्पित, स्वत. पूर्ण विरोध करूनही घडलें. मित्राचा उपयोग फार **बा**ला. क्षाप्तांचा नाहीं. भगीनी मृत्यु. १८२१ द्वितीय मगिनीचा मृत्यु. जमीनीचा लाम. १८२३ पुन्हां नोकरी मिळाली, पण जाणें घडलें नाहीं. खीला गर्भपात, घोडागाडी व परांचा लाभ, १८२४ मार्गशीर्ष बा. ४ गुरुवार रात्रौ ९-९॥ वानता स्रोचा मृत्यु, जर्मानीचा छाम. १८२५ स्प्रेष्ठ वा ९ गोरन सुद्वर्तीवर सुबईस छग्न, जर्मानीचा छाम. १८२६ नोकरी, प्रयलेखन व इव्व्रष्टाम. १८२८ ( २६ मार्च १९०३ ) द्वितीय कुटुबनाश-कन्यानिधन. १८२८ (जून १९०६ ) तिसरे छप्त, १८३० द्वितीय कन्या, १८३१ तृतीय कन्या, द्रव्यकाम, द्वि. क. मृत्यु. १८३६ चतुर्थ कन्या. संकटाला सरुवात, व्यांका बुद्दन द्रव्यनाश. १८३८ पचम कन्या. १८३९ नोकरी सोडली. भूमिलाम व द्रव्यलाम, पचम कन्या मृत्यु. प्रकृती फार विवडली. १८४३ नोकरी. मार्गशीर्प शा। ६-वंध् वियोग १८४५ भूमिलाम १८१४ पासून कोटीत जिमनीसवंधी तटे. पण नेहमी बन्याच प्रासाने जय होतो. मुळब्याधीचाच रोग.

#### कंडलीकमांक ५८

श्रीवासे १८१८ दुर्मुखनामसंबत्तरे शावणेमासे कृष्णपक्षे त्रयोदस्यांतियौ मदवासरे आरुपेवा 'नसत्रे घ. १ प. ३९ अत्रदिनेसूर्य-अस्तानंतर घ. ९ प. ५ समेथे जन्म. जन्मस्यळ ब्राह्मणवाडा ९ बाबून ५१ मि. जन्मतारिख ५ माहे ९ सन १८९६.

|                 |          |         | जन्मकुंडली    |
|-----------------|----------|---------|---------------|
| स्प. सू.        | स्प. चं. | स्प. छ. | N 19 / 10 /   |
| ग. १            | ર્       | 6       | ייי אין       |
| <b>अं. २</b> ०  | २०       | ৩       | V + 10 3      |
| का. ५१          | ४३       | २२      | 17 4 T U SI V |
| वि <b>. २</b> ६ | २४       | ৩       | B) B) B       |
|                 |          |         |               |

#### आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति - उत्तम रंग गोरा, स्त्रभाव दयाळू, परंतु राग छवकर येती. गंडतिर व मोठाळे आजार--अज्ञानपणामध्ये कांही विशेष झाळे नाहीं; परंतु सन १९११ रें मध्ये विपमञ्चराने पुनर्जन्म, आई व वडिलांचें सौख्य — आई व वडिलांचें सौख्य वर्ष २ ५ पर्यंत. ता. ३१।७।२१ छा वडील कॉल्याने मयत झाले. बडिलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति — जन्म ल्यापासून भरमराट, पुढे कर्ते झाल्यापासून विशेष भरभराट व पुढे वर्ष वर्ष ५६ पासन मावंडांत कछ, माऊवंदीत तटा सुरु झाल्याने उत्पन कमी झाउँ. विडिटांचा धंदा-रीती व सावकारी. महिन्याचे उत्पन्न १,००० एक हजार. मावेडें एकंदर-- ४ त्यांत हयात २, पाठीवर नाहीं. वाषी माऊ. माऊ २, बहिणी २. विवाह—एक विवाह साखा, संवत् १९६९ मध्ये, बीची प्रकृति—स्त्तम, गीरवर्ण, बार्धस रोग एक वेळ ईवल्क्रुएनमा एक वेळ. संतति—प्रयम पुत व दितीय पुत्र दोन्ही हवात आहेत. विद्या-इंग्रजी पांचवी पूर्ण, विधान्यास सन १९१३ मध्ये वद. माग्योदय व स्थिति--गर्भश्रीगंत. स्वतःवर जवाबदारी--सन १९२१ माहे आगष्टपासन. वत्यन सांगतां येत येत नाहीं ! कारण वाटणीसंबंधीं तंटा सुरू आहे. सांपत्तिमदृष्ट्या अत्यंत वार्द्रिः काळ—सन १९१८ पासून चाळू आहे. आवडत्या गोष्टी—इञ्च, घोट्यावर सर्ग्यं,गायन, वादन, वैचकप्रंप, ज्योतिव, मानसिक स्थिति चंचळ. अर्थत अपमानकारक गोष्टी अगर वैतागाचे प्रमा—बडील बारल्यामुळे ता. ३१।७।२१ ते ता. ३१।१०।२१. नीकरी व व्यापार फक सावकारी आहे, स्थिति उत्तम. तीर्थयाता—१९१५ मध्ये केली. निरंतर व्यग्रता—निरंतर बाटणीसंबंधाने व्यमता, व्यसन कोणतेंही नाहीं, शारीरिक व्यंग नाहीं. आप्तर्ग यांजकडून त्रास— माजवंदांकडून सर्वदा त्रास. मित्रांचें साह्य. भावंडांची स्थिति-फक्त वडील बहीण ह्यात आहे व तिचे घरी सावकारी सराफीचा घदा आहे. सासरची संपित्तिक स्थिति —सासरची स्थिति मध्यम थाहे. चुळत्यांची परिस्थिति—एकत्रांतील धन सर्व त्यांचे जवळ असल्याकारणाने दर्छी परिस्थिति मरी म्हण्में भाग आहे, चुटतच्यांची सत्या ३ आहे, सपा चुटता अगर आत्या नाहीं, सतेचे **5. थं. मा. १...१**•

घर, वाहर्ने, नोकरचाकर, जमीनजुमला यांचे सीस्य—घरें, जमीन, वाहर्ने वगैरेचें सीस्य पूर्वा-र्जित आहे. मामा व मावशा—मामा १ व मावश्या २ यांचे सुख आहे. शशुपीडा व विरोध— चुलतचुलक्षाकहून.

## कुंडलीकमांक ५९

श्रीशके १८१६ कार्तिकेमासे शुक्रपक्षे अष्टम्यांतियी चंद्रवासरे श्रवणनक्षत्रे य. ४५ प. १२ क्षत्रदिने श्रीसूर्योदयात्गत घ. ९ प. ५२ समये जन्म. जन्मवेळ स. १० वा. जन्म ता. ५ मादे ११ सन १८९१.

| -        |          |         | जन्मकुं डली                               |
|----------|----------|---------|-------------------------------------------|
| स्प. स्. | स्प. चं. | ₹५, ७.  | १०च ८ ६६                                  |
| Ę        | ९        | 4       | 117 , 🗡 🕍                                 |
| २०       | १६       | १३      | < 12 € \$ >                               |
| १०       | १०       | ४८      | १ में अर् गुरू                            |
| ₹8       | २९       | 4       | र में र                                   |
|          |          | ம் உற்ற | 3 to 10 a series series and a series at a |

ं जन्मनक्षत्र श्रवण मुक्त ३०।४६ मोग्य ३५।४० जन्मतःचंदमहादशा मुक्तवर्यादि ३।७ १७।१२ मोग्यवर्षादि ५।४।१२।४८,

# आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—साधारण, स्वभाव मनमिळाऊ, जरा रागीट,वर्ण गोरा. गंडांतरे थ मोठाठे क्षाजार—सन १९१२ ता, ७ मे रोज मंगळवार "टायफॉईड" तापास सुरवात, आजार १ महिना ताप, १९१९ फेन्स्आरीत कॉलरा, सन १९१७ आगष्टपासून डिसेंबरपर्यंत "मेंटल हैंबिटिटि, १९१८ आगष्ट छिव्हरचें दुखणें, आई व वडिटाचें सीएय— आई ६ आगष्ट १९१६ रोजीं जलोदर व कावीळ याने वारली, वडील ह्यात आहेत. वडिलांस मोठाले आजार-सन १९१२ फेक्टवारीत किडनीचा विकार, मार्च डोळ्यावर शखकिया (मोतीबिंदू) १९१७ मार्च, दुसऱ्या डोळ्यावर ऑपरेशन, मुळव्याधीचा विकार आहे, वडिलांजा धेदा—सर-कारी नोकरी, महिन्याचे उत्पन्न १०००, भावेडे एकंदर----८, त्यांत ह्यात ४, पाठांवर बहिण, आर्थी भाऊ, जास्त भाऊ व त्यांची संख्या ७ पहिला भाऊ, पाठींवरील बहिण व तिच्या मार्गे शालेले दोन जुळे भाऊ हीं मयत, विवाह--१२ जून १९१६ रोजीं विवाह, स्त्रीची प्रकृति--प्रकृति बरी, देखणी, दोवटचा आजार बाळतरोग, (ता. १४ नोव्हेंबर १९२१) संध्याकाळी ६ स्ट. टा. बाजता बारली | संतति—एकंदर संख्या दोन मुख्ये ह्यात, विघा—बी. सी. जी. एम. पर्यंत Bacholor of Commerce शेवटच्या परिक्षेस आजारामुळें दोन तीन वर्षे वसता आर्के नाहीं. भाग्योदय---आजपर्यंत ८ नोकऱ्या झाल्या, सच्यां घरीं बसून आहें, सांपत्तिकदृष्ट्या अत्यंत बाईट काळ-जून ते डिसेंबर १९२०, द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काळ-जून १९१९ ते मे १९२०, सरकार अगर लोकांकडून मान १९२०साली गन्हर्नरचे पर्तबल अकाऊटंट, अत्यंत आवडत्या गाँधा-क्योतिपाचा नाद, फौजदार्रात, कोटाँत जाण्याचा प्रसंग-१५।११९२० रोजी आफि-

सीत सोन्याचे २१० रु. किंमतीचे घटवाळ चोरीस गेळे, ते पुनः मिळाले, आरोगी ५ वर्णंचा इह, त्यास महिन्याची शिक्षा व ३० रु, दंड, वैतागव्याचे प्रसंग—९वा मंगळ आला की घरां-दत्त हकाल्यही होते, नोकरी खातें—Speciae subject, accounting and auditing, त्रास-णातवर्ग व रनेही यांजिकडून त्रास, भावंडाचा व्यवसाय—विद्या—ह्यात असलेले वडील वेष् वेह्निट लाहेत, त्याच्या मागचे इले, इंजिनिएर, घाकटे शाळेत, सासरची सांपत्तिक रियति— क्यार एका संस्थानचे दिवाण लाहेत, लाम कांहीं नाहीं, गणपतिमक, घार्मिक, सावत्र लाई-रेदिसेंबर १९१६ रोजी झाली व २५ सप्टेंबर १९१८त एम्युन्दुर्युलां मयत, मामा त्र मामशा— एक मामा, दोन मावशा, एकीचा नवरा डिस्ट्रिक्ट व सेशन्स जञ्ज, दुसरी विश्वा,

### कुंडलीकमांक ६०

श्रीशालिवाहनज्ञके १८०९ मावेगासे शुरूपके अध्य्यांतियौ शनिवासरे घटि ३८ पळे ९ अभिनीनक्षके प. ३१ पळ १ अश्रदिने श्रीमूर्यास्तात्गत घ. १८ प. ३० समेपे जन्म, जन्मस्यळ उंत्रज जिल्हा सातारा.

> स्पष्टस्वी १०-१३ स्पष्टचंद्र १-२६ स्पष्टचग्र ६-२-५६



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

सारिरिक स्थिति—निकोष, मुद्दर एकतंत्री व हर्ष्टी, वर्ण सामान्य काळा. गंडांतरें— वय ३१ महिने ७ ताप. वय ३९ महिने २ ताप. प्रत्येक वेळस तीन महिने तिज्ञ गेछे. बांद व विष्ठांचे सीहव —वय २ शके १८११ पढिलोचा मृष्यू, आई वय ३५ पर्यंत ह्यात पढिलां मंद्र विष्ठांचा भंदा.—पोलिस इन्सेक्टर. महिन्यांचे उत्पन्न ८० ते १००. माइंड पर्वेदर ए त्यांत ह्यात ५ पाठांवर १ वहिण शार्यो ३ माठ व त्यांचा संख्या माठ ६ वहिण १ सेवंत यटीछ माठ ५५ वर्षाचा होजन वार्या, नं. ३ माठ यप ५२ वर्षाचा होता, विवाह—विवाह दोन झाछे. पिहेला विवाह वय २० असता झाला. लग्नसमं वायकोचे वय १० होतं. पहित्या वायकोच २ मुळा, त्या हयात आहेत. यांची वय १७ व ११, वय ३० असता मुळा होजन वारको व मुळा मेछा. दुसरा विवाह—ता, ६६ मार्च १९१९ फाल्युन व ९ शक्त १८१० वय ३१ महिना १—दिवस १ असता गोरज मुद्दतावर पुणे वेष झाला. वय २२ असता सिंस वाळतपण आजार, पहिला मुळा मेछा. स्वतंत—प्रयम कन्या एकंटर संस्या ५५ मुळा, सुद्दी रोगांने मुळा मेछा. स्वतंत—प्रयम कन्या एकंटर संस्या ५७ १ मुळा, सुद्दी रोगांने मुळा मेछा. स्वतंत पिकार मूळ्ळ्यांचीचा. विवा—विवा वप १७ असता इंसनी ६ वचा नापास झल्यामुळ नोकरी घरळी, उमेदवारीस पगार रू. ९ वर

लागलें, कायम पगार वय २१ ला पगार रु. २५. भाग्योदय—विहार प्रांत मानभूम जिल्हा धंषास सुरवात रेल्ये कोव्हरसियर खातें. महिना दायन यय ३० असतां ९० रु. महिना पगार. अनेपेक्षित वदल —धय २० नोकरी लागलो. भावाची सांपातिक मदत झालो. सांपतिक दृष्ट्या अपंत वाईट काल —पय २० ते २५ य वय ३१ ते ३३. द्रव्यादृष्ट्या उत्कृष्ट काल —यय २५ ते २८. वैतागण्याचे प्रसंग —वर्ष ३१ वायको वारली. संसाराची वाताहात झालो. चोज्या दोनदां झाल्या. व्यासमें —पिडाचे व्यासम —यय १४ असतां घोट्यावर अति वसल्याने व घोड्यावरून हापटल्यापासून मुळ्ज्याधीचा आजार. सांपत्तिक व कीचोगिक सदोदित व्यासता. भावंडीचा व्यवसाय, विद्या व वैभव-सर्व सरकारी किंवा संस्थानांत नोकर. सचेचे घर नाहीं विद्यालित योडी रोती आहे पण ग्याचा फायदा विद्यांस अगर स्वतःस केव्हांच नाहीं.

### कुंडलीकमांक ६१

श्रीशके १८१२ कार्तिकेमाने कृष्णपक्षे त्रवोदस्यांतियौ बुघवासरे विशाखानक्षत्रे घ. ५५ प ५८ अत्रदिनेशीसूर्योदयात्गत घ. ३८ प. २५ समये जन्म. जन्मवेळ रात्री, ता. १० माहे डिसेंबर सन १८९०



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

रारारिक स्थिति—उत्तम, रागीट, तिखट व आंबट पदार्थाची आयड, नीटमेटकेपणाची विदेश गोडी. गंडांतर व मोठाले आजार—वयाची ९ वर्ष १ महिने झाल्यावर देवीन १५ दिवस. वयाचे १२ ते १५ वर्षपायते विदास वयाचे १२ ते १५ वर्षपायते पाप वादविणारी अशक्तता, वयाचे २१ वर्ष पूर्ण होण्याचे बेतांत १० दिवसापूर्यी अपधात न्हिक्टोरियाखाली बराच वळ वेशुद्ध व प्राणावरांत. गंडांतर वयाचे २६ वे वर्षी आपाढांत विपमञ्चर २० दिवस. वडील वयाची ११ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेणारे आञ्चान वय ५ स वारले. मातोशी हयात. आई व विद्वलास मोठाले आजार—विद्वलास वयाचे ८ वे वर्षी आसदस्याचा फार मोठा आजार. आईची प्रकृती चांगली. विद्वला मास्ने वयाचे ८ वे वर्षी आसदस्याचा फार मोठा आजार. आईची प्रकृती चांगली. विद्वलाच मुळ सांपत्तिक स्थिति—वडील त्यांचे वालवयांत फार गरीव नंतर आजोवा वर्काल झाल्या-मुळे स्थिति अचानक वदल. वडीलाचे वयाचे लेदाज २०१२ वे वर्षी (वडील मरणाचेकेटी ५१ वर्षीचे.) विद्वलाचा धंदा—सावकारी महिन्याचे उत्पन्न ४००।५०० रुपये. मार्वेड—एकंदर ३ त्यांत हपात १ पार्जन १ वेषु आधी २ विहेणी. जात्त विहेणी व त्यांचा संख्या २, १ वंषु य बहिण सत, वर्ष १ ९०० सार्ली, विहेण १८८८ साली. सीःत जिवंत बहिण १

तिचा जन्म १८८३. विवाह एक १९०६ साणी झाला. खींची प्रकृति नेहमी आजारी, स्वरूप बन्यापैकी, सन १९००, १९१३, १९१८ या तीन वर्षांत आजार बाळंतरोग व त्यापासून उद्भगारे दुःख. संतति—प्रयम ५ कत्या ३ ह्यात व २ मृत्यु. एक दक्षांचे दिवशी व एक ६ वे तापाने मयत. कत्या जास्त. पुत्र १, ह्यात ३ कत्या व १ पुत्र. विवा—मॅट्रिक पावेतों नेहमी यस. पण एक प्यादिकचे वर्गात अववश. माग्योदय—माग्योतच जन्म. जन्मतांच माग्योदय, स्तरःवर व्यावहारिक जवाबदारी १२ वे वर्षा, ८००१९०० रुपये दरमहा उत्पन्न—संपितिक स्ट्र्या अर्थत वाईट काल गेलाच नाही. द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काल अज्ञानपणांतील वयाचे १० वर्षांचे पूर्वाचा व हर्लीच, कोणत्याही कार्यात चश्च येतच नाही, आले तर कचित, अपयश स्ट्र्यून, अर्थत आवस्त्रवा गोष्टी—मंत्रकारण. कोट्रांत जाण्याचा प्रसंग कीजदर्शत आल्याच नाही. द्रव्यप्त्र कार्याच प्रसंग कीजदर्शत आल्याच नाही. द्रव्यप्ति काल्याच नाही. व्यापात नेहमी च्यवहारामुळें थेतो. अर्थत अपमानकारक गोष्टी—मेक्नहीं नाहींत. व्यापात कार्याचा प्रसंग कीजदर्शत आल्याच नाही. व्यापात नेहमी च्यवहारामुळें थेतो. अर्थत अपमानकारक गोष्टी—मेक्नहीं नाहींत. व्यापात कार्याचा प्रसंग केले केले स्तर्य केतावाताचा विशेष उत्कर्भ कोणतेच व्यापारांत नाही. अपवात—पूर्वी वर्णन केलेला सन १९११ साली दिसेंचरच १ ते ताराखिस मुर्वरेस झालेला लावाताच्या. तिथेपात्रा कवी विशेष नाहींच पण कार्ता, क्योप्या, प्रयाग, नाशिस वर्षरेरी झाले. साल नाशिस १९०९ व इतर १९१६. चुलता आल्या कीणी नाहीं. सत्तेचें वर, वाहन, नोकरचाकर जमीनजुमल घर, याचें सीस्य उत्तर. सर्व सीस्य ज्ञान. सर्व सीस्य ज्ञान. सर्व सीस्य ज्ञान. सर्व सीस्य ज्ञान. सर्व सीस्य ज्ञान सर्वानिक व्यापारीक वाष्ट्र वाष्ट्र वाष्ट्र वाष्ट्र स्वर्णांज कार्या विशेष नाहींच व्यापारीक वाष्ट्र कार्य साली सीस्य ज्ञान. सर्व सीस्य ज्ञान सर्वानिक व्यापारीक वाष्ट्र वाष्ट्र स्वर्णांज वाष्ट्र स्वर्णांज कार्य विशेष नाहींच पण कार्या, क्योपा, प्रयाग, नाशिस वर्षान मुला स्वर्णांज कार्या विशेष नाहींच व्यापारीक वाष्ट्र सीस्य ज्ञान स्वर्णांज कार्य सीस्य व्यापारीक वाष्ट्र साली नाशिस वर्षाण कार्य सीस्य व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक वाष्ट्र सीस्य व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व्यापारीक व

कंडलीकमांक ६२

श्रीराके १८१५ आश्विनेमासे कृष्णपक्षे तृतीयासह चतुर्ष्यातिथी मृगुवासरे कृतिकानक्षत्रे व. २५ प. २४ परं रोहिणी अत्रदिने श्रीसूर्योदयात्गत व. २८ प. २५ समये जन्म. जन्मवेळ सार्यकाळी ५ बाजून २२ मि. मुंबई जन्म तारीख २७ मोहे आकटोबर सन १८९३.

| जान्य | a., | 3 . T i |
|-------|-----|---------|

| स्प. स्. | स्प. चं. | स्प. छ. | 7.             |
|----------|----------|---------|----------------|
| Ę        | 8        | •       | 1 3            |
| ११       | १०       | ११      |                |
| ४२       | ४३       | દ્      | ا بر ک         |
| 80       | ٤        | १२      | 2 / 1 / 2 / EE |



जन्मनक्षत्र रोहिणां भुक्त घ. ३ पळ १ जन्मतः शुक्त महादशा भुक्तवर्णादि ७-४-१५-४५-५४ मोग्यवर्षादि १३-७-१४-६ अष्टोक्तराप्रमाणे.

## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति —शरीरबीधा मध्यम, व्हानवर्णी शारीरिक व्यायाम केल्यामुळे कसलेळा, स्यमाव अव्येत शांत वण बेळ आल्यास इतका तापट की, कोणव्याही नुकसानीची पर्यो रहात गार्टी, उक्तिकळा व गूढ विद्या कार प्रिय. उक्तव्या मुकाबर, कटिवर व दाव्या मनगटावर आणि गळ्याखाळी तीळ, चेहरा पाणीदार, गीर आणि देखणा, डोळे अति पाणीदार. गंडांतरें व मोठांछे आजार--- लहानपणी ३ वर्षी गोंबर, १५ व्या वर्षी मुदतीचा ताप, त्याचप्रमाणे नोव्हेंबर १९१६ त विषमञ्जर २१ दिवसांचा, याशिवाय १४ व्या वर्षी पोहोण्यास शिकतांना जलापधात, सन १९१७ साल सबंध संकटांत. आई व वडिलांचे सौस्य—वडील हयात, मातोश्री ता. ७ फेह्रुवारी १९१७ छा पहाँटे ५ बाजतां गुरुवारी मृत. माता अत्यंत प्रेमळ व साध्वी व्रतनियमस्य. आई व विडिटांस मोठाले आजार---मातेस सन १९०२ सर्वथ वर्ष आजारपणाचें; त्यानंतर मृत्यूपूर्वी १ वर्ष सारखा आजार. रोगप्रदर, त्यांतच मृत्यू. क्षयी होऊन वडिटांस किरकोळ तापाचे आजार होतात. वडिटांची मृळ सांपत्तिक स्थिति—मृळचे खानदाणी घराणें. श्रीमंत गायकवाडसरकार गोविंदराव महाराजांनी कान्हीगांव वंशपरंपरा जहागीर सर्व हक्षासह दिला आहे. ही सातवी पिढी आहे. गेल्या १५ वर्षापासून सांपत्तिक स्थिति उत्तरोत्तर उतरत्या दशेस अगदीं जुन्या कर्जामुळें, वडिलांस मामलेदारी हुवाची नोकरी. वडिलांचा धदा--गायकवाड स्टेटमध्यें नोकरी, उत्पन्न जहांगिरी उत्पन दरसांटीं र ४ हजार, वडिटांनीं २० वर्षापासून नोकरी स्वीकारटी असून आज वर्ष ५४ पर्यंत नोकरीतच दिवस गेळे आहेत, नोकरीची कार आवड. मावंडे---एकंदर 2 त्यांत ह्यात कोणी नाहीं, पाठीवर कोणी नाहीं. आधीं दोन बंधू. जास्त माऊ व त्यांची संख्या--- र पहिल्या वंषूचा जनमकाल राके १८०७ अधिन शुद्ध ४ तल्लया ( अंस २४ ) दुस्त्या वंषूचा जनमकाल राके १८१० डितीय चैत्र यद २० लग्न मीन ( अंस १७ ) दोन्हीं बंधू वारले पहिले सन १९१९ आगष्ट व दुसरे सन १९०९ मार्चमच्ये वारले. विवाह—सके १८४१ वैशाल वद्य ५ मंगळवार, श्रीची प्रकृति अति अशक्त, देल्ली, कर्तव्यशील, कर्मधर्मनिष्ठ, सडसङीत, स्वासाचा विकार, ७।८ वर्षी कपाळास पत्रा छागून मधोमध चंद्रकोरीसारखी खोंक पडछी आहे व तिची खुण स्पष्ट असून उलट ती चेहेन्यास शोमते. स्वभाव अति तापुट व तडफी. संतति—प्रयम संतिति कन्या, शके १८४२ फाल्गुन वद ९ छग्न कर्क (अंश १२ वर) कन्या देखणी आहे. कन्येस उच्चतेपासून फार त्रास होतो व प्रकृति पण उच्च आहे. विद्या—मॅटिकपावेतो, फोटोगाफी क्त्यस उप्यतपासून कार त्रास हाता व अञ्चत पण उप्ण आह. ।ववा—माट्कपावता, फाटामाका न्वांगडी वेते. गामककल अवगत, चित्रकला, गृह शाक्षांची मार आवह अधीतिपक्तलाल आमार्या-दिय—हः सन १९१६ पासून नोकरी. पहिली नोकरी सुंबईस ६ महिने पुढं मेसागेटेमियाच्या सुद्धभूमीय सन १९१७ सबंध साल नोकरी फोटोमापर म्हणून केली. त्यांत ग्रासी वरी, परंख शारीसिक हालअपेष्टा कार सालया. स्वतः अर ज्यावहारिक जवाबदारी—तेथून सन १९१८ आरं-मास परत आल्यावर बिलीची सर्व बहागिरीची व्यवस्था आमर्चावर सोपिकिल आहे व आन्धींच सर्व कारभार पहात आहोत. अनपेक्षितरीतीने परिस्थितीत बदल---गेल्यावर्पी सरकारी (गायकवाडी) कर्जमस्त कायबाखाली सर्व जहागिरी सरकारांत सोंपळी व आतां निर्वाहास सरकारांतून जहागिरी पोक्षिदानप्रमाणें १२५ ते १५० मिळणार आहे. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत वाईट काळ—सन १९१४-१९१५ व सन १९२१ हा काल अत्यंत बाईट गेला आहे. द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काल-१९१७-सन १९१९ अलुक्तम कार्ज होते. कोणत्याही कार्यात यश अपयया—कोणतेही कार्य हाती वेतल्याबर अपयश येत नाहीं थाबरङ बन्याच छोकांस कित्येकवेळां आश्चर्य पण बाटते. सरकार .अगर छोकांकडून मान-सन १९२१ सप्टेंबरपासून सरकाराने छोकांतके म्हणून छोकछबोर्ड

संस्थेचे तालुक्याचे अवख्दार तरीके जागा आम्ही सहज दिखी. दिवाणी अगर फीजंदारी का**टाँत** जाण्याचा प्रसंग—सन १९२० पासून जुन्या सावकारांच्या देण्याचा निकाल संस्कारतर्फे सरकारांत २० वर्षे जहागिरी सोंपून करण्यासाठी दिवाणी कोटाँत वारंवार जाणे सुखं, गेन्या कांही वर्षापासन रसायनशास्त्राचे प्रयोग करीत असून विद्यायतीप्रमाणें कांहीं पदार्थ बनविण्यांत यश आहे आहे. त्याप्रमाणे या बाज्स एक व्यापारी संस्था काडून हातमागांचा कारखाना कादण्याचा प्रयस्न केला आहे व विणकामाची माहिती धेत असतोच; त्यांत पाधिमात्यांप्रमाणें रसायनमिश्रीत dying चे प्रयोग करीत असतो. वृद्धि कोणत्याही विषयांत उत्तम चाळते व त्या त्या विषयाचे वपळच्य मराठी इंग्रजी ग्रंथांच्या सहायाने यशही चांगर्छे येते. अपघात, संकर्टे, जळप्रवास—सन १९०७ साली मेसापोटेमियात (अरबस्यानांत ) गेलों तेन्हां २॥ हजार मेलांचा जलप्रवास घढ-हाच; शिवाय एकंदर १२ महिने रणमूमीवर जीव घोक्यांत होताच. व्यसन---तपिकरिचें आहे. बाकी कोणतेंच नाहीं. सासरची सांपत्तिक स्थिति-धराणें पूर्वापार मोठें. सावकारी म्हणून प्रसिद्ध असलेले व मुंबईच्या बाजूस प्रसिद्ध आहे. चुललांची परिस्थिति-चुलते अप्रतिम गाणारे य पुण्यांत गाणाऱ्या मंडळींत प्रसिद्ध होते. ते खेगने १९०७ सार्छी वारछे. चुलती हयात एण चितंत्र राहते. आत्या कोणी नार्ही, मावश्या तीन आहेत व मामा पण चार आहेत. सत्तेचें घर, बाहनें, नोकरचाकर जमीनजुमळा--गांगीं सत्तेचा वाडा आहेच, पुण्यास मोठा बाडा होता तो १९०८ सार्जी विकला गेला. नोकरांचे सुख आहेच जमीन सर्वध गांवच मालकीचें आहे पण प्राजित, जहागिरी सत्तेप्रमाणे गांवापुरता मॅजिस्ट्रेट पॉवर आहे. वडीट बंधू चित्रकटेचे मोक्ते व त्यांतच त्यांची नोकरी ३।४ वर्षे झाठा. ते १६ तासांत अकस्मांत कॉल्ज्याने वारहे, मधछे मेंट्रिकमध्ये असतां पुष्यास १९०८ साली क्षयाने क्षिजून वारले. मामा व मावस्था---गावस्या ३ सर्वोचे आमध्यावर अत्यंत थ्रेम. मामाचे तितके नाहीं. शत्रुपीडा व विरोध —शत्रु फार होतात. ोल्या ३ वर्षापासून ही संख्या अत्यंत वाढली आहे त्यांत माऊवंद मुख्य आहेत. आजपावेती रानुचे कोही चाउँछे नाहीं, उछट आमच्याशी रानुत्व करण्यांत रात्रूछा हार खाबी छागते व उक्तसानीचे माप त्याच्या पदरात शेवटी पडते असे अनुभव आहेत.

#### कंडलीकमांक ६३

श्रीशके १८०५ सुमानुनामसंवत्सरे आश्विनेमासे शुक्रपक्षे दशम्यांतिपौ गुरुवासरे धनणनक्षत्रे व. २८ प. ० अत्रदिने श्रीसूर्गोदयात्माक् व. १ प. ० समये जन्म, जन्म तारीख ११माहे १०सन १८८३. (६ वा. १२ मि. सकाट्या.)



शारीरिक स्थिति—हेंगू, नेहमी शांत पण एखादे बेळी फार तापट, शॉर्ट साईटमुळें चप्मा एकतीस वर्षे वापरीत आहे. गंडांतरे व मोठाले आजार—देवी, एप्रिल १९०५ वयाचे वित्तसावे वर्षी आल्या होत्या. आई व विडलांचें सौद्ध्य--वडील नोव्हेंबर १८०७ साली वारले. मातोश्री ह्यात आहेत. आई व विडिलांस मोठाले आजार—वडील मघुमेहाने वारले. मातोश्रीस १९१९साली कॉलरा द्वारा होता. वडिलांची मूळ सांपितक स्थिति—सापारण वरी होती. वडिलांचा धेदा— फर्स्ट क्वास सक्वज्ज. महिन्याचे उत्पन्न—रुपये पांचरों. स्वतःचे धेयांत अगर नोकरील भयंकर काळजीचे प्रसंग---जून १९१९ नंतर वाई वेथे सवजज व फर्स्ट क्वास मॅजिस्ट्रेट असतांना पोलिसशी तंटा होऊन राजिनामा धावा लागला. भावंडे एकंदर-सहा त्यांत ह्यात-चार, पाठी-धर-तीन भाऊ आधी-एक होते ते बारहे. जास्त भाऊ व त्यांची संख्या-तीन धोरहे भाऊ १८९० साठी वारछे, वहीण १८९० साठी वारठी. विवाह—विवाह वाई येथे मे १९००मध्ये सतराये वर्षी झाळा, श्री सुस्वरूप, १९०१ साळी फार आजारी होती. संतर्ति—प्रथम पुत्र १९०२ साठी झाला तो वारला, तिसरा पुत्र १९०७ साली वारला. आता तीन पुत्र व चार कन्या एकंदर सात. विदा—१९०६ साठी बी.ए., एट्ए्ट्र वी. फक्त १९०१ साठी इंटर मिजिएट परीक्षा एकदो नापास. भाग्योदय—विकटी सुंबईस १९१७ साठी. १९१९ साठी पगार दरमहा रुपये २५० अडीचरी, आतो पगार रुपये पायणेदोनरी. स्वतःवर व्यावहारिक जवाबदारी—१९०७ साठी नोव्हेंबर महिन्यांत ,वडींठ वारठे त्यानंतर सर्व जवाबदारी आंगवर पड़छी. आज पगार दर महिना रुपये १७५. अनेपेक्षित रीतींने परिस्पितीत बद्छ—१९१९साठी पोठिलक्षी भांडण होऊन राजिनामा चावा लागला. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत वाईट काल-सहा महिने. १५ एप्रिल १९२० ते १८ आक्टोबर १९२० ह्या वेटेंत अधिकारच्युत होतो. द्रव्य-दृष्ट्या तत्कृष्ट काल-१९११ ते १९१४ पर्यंत. कोणस्याही कार्यांत यश-१८२० पर्यंत यश फार चांगळें होतें. सरकार अगर छोकांकडून मान-१९०७ ते १९२० पर्यंत सरकारांकडन चांगला मान मिळाला १८ आक्टोबर १९२० पासून संस्थानाकडून मान. दिवाणी अगर फीजदारी कोटात जाण्याचा प्रसंग—१९१९ सप्टेंबर मर्प्ये पोलीस इन्स्वेक्टरमें बेअच्हबद्दल फीजदारी खटला केला व तो मग काइन घेतला. १९१९ जूनपासून १९२० आक्टोबरएयत सरकारशीं भांडण. नोकरी--१९०७ पासून नोकरी. अपवात, संकर्ट, जलप्रवास-१९०५ मध्ये देवी आल्या. १९१९ मध्ये पोलिसशी मांडण होऊन राजिनामा द्याता लागला. १९०१ मध्ये यात्रा. बारसा, बक्षील बुईल अगर अशाच दुसऱ्या कोणत्याही प्रकाराने अकरमात द्रव्यलाम-१९११, १९१५ व १९१६ साली. भावडीचा व्यवसाय-प्रत्येकाची विद्या चांगली माठी आहे व सुखारियति. सासरची रियति—चांगठी आहे. चुळत्यांची परिस्थिति—अगदी साधारण, सत्तेचें घर, वाहनें---कांहीं जमीनजुमला नाहीं. वडिलाजित घर १९१४ साली विकलें.

कुंडलोकमांक ६४

श्रीशको १८१२ संवत १९४६ व्येष्ट्रिमासे कृष्णापक्षे दशम्यातिया गुरुवासरे रेवतावक्षत्रे घ. २२ प. २९ अत्रदिने श्रीसूर्योदपातगत् इष्ट घ. ४१ प. ३१ समये जन्म. जन्मस्यळ उमरावती. जन्मतारीख १२ माहे ६ सन १८९०.

#### जन्मकं दली



आंयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति —शारीरिक स्थिति उत्तम, स्वमाव उत्तम, रूप गौरवर्ण, व्यंग कोही नाहीं. गंदतिर व मोठाङे आजार---१९१८ मध्ये. तापार्ने इनम्स्युवनि आजारी पढळो होता. आई व बिडिटोर्चे सील्य--आई बवाचे १० वर्षी मृत (म्हणजे संवत् १९५६) झाठी. वडोट सीळावे यपी म्हणजे संगत् १९६२ सालांत वारले. आई व विडलांत मोठाले आजार — आई तापाच्या शाजारांत बारडी, बढील संवत् १९६२ सालांत द्वेगने बारडे. बढिलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति—साधारण ठीक. माशे क्यांचे सहावे वर्षी स्थिति बदल्डी. म्हणंजे मला दत्तक दिलें संवत् १९५१ या सालांत. वडिलांचा धंदा—दलाली. महिन्याचे तपन्न सरासरी शंभर रु. धंवांत मयंकर काळजीचे प्रसंग--धंधामध्ये बरेंच वेळा काळजीचे प्रसंग वेळन त्यामच्ये निभावून निवाली. १९६७ चे सालांत हेगने बारले. व वडील बहीण संवत् १९७० चे सुमारास वारली. विवाह— पहिंछा विवाह संवत् १९६२ सालांत वैशाखमासी झाला. पहिले कुटुंव बाळतपणामध्ये बारले. हुसरे लग्न संवत् १९०१ सार्जत झाँले. संतति प्रयम पुत्र—सच्या दोन मुर्छे आहेत, एक पहिले जुडुंबाचे. दुसरे कुटुंबापास्त एक करमा शाली होती ती बारडी. आतो एक मुख्या आहे ( बारा वर्ष सात महिन्याचा ) पहिछा २२ पूर्ण, तेवीसावें छागछें, विचा-विदा इंप्रजी तिसरे यत्तेपर्यंत संवत १९६० चे सुमारास. भाग्योदय-माग्योदय उमरावती गिन्छांत संवत १९७२ सार्वात. स्ततः वर व्यवद्यारिक अवाबदारी—स्वतः वर जवाबदारी संवत १९६७ साठापासून साठीना उत्पत पंचा इजाराय्येत आहे. संस्कारांतून मान सन १९२२ साडी निळाला आहे. स्यावरचा जास्त शोक आहे. सन १९१९ सालामच्ये बचानक फीनदारीत जाण्याचा प्रसंग आला होता. सुरवाती-पासून ब्यापार--हेतीचा व सावकारी, भावंडांचा व्यवसाय-दुष्तानदारी. सासरची सीपारीक स्पिति—सांचारण, टाम कांही नाहीं. आत्या आणि चुटता—कोणा नाहीं. सत्तेर्वे घर, वाहर्ने, मोकरचाकर-पूर्वीचा जमीनजुमला व कष्टार्जित जमीनजुमला चांगला आहे.

# कुंडली फ्रमांक ६५

. श्रीराके १७८१ पीपेमासे कृष्णपरे पंचम्पतियी मध्य रात्री जन्म. भृष्यु ता. १० नोव्हेंबर१९०७ शके १८२९ सार्तिक ग्र.१४ (हे गृहस्य फर्स्टक्कास सवजज होते.) कुं. से. मा. १...17

#### जन्मकुंडली



आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

आई व विद्वाचि तीर्व्य नहीं है ८९७ साली बारले. मातोशी १९१३ साली बारली. विद्वाची मूळ सीपतिक स्थिति—अगदी साधारण. वहीं ल नामिकित बकाल होते पण १८७५ सालानंतर बिकली करती छाली नाही. विद्वाची धेदी—यकील. मानंडे—एक मान्क व दीन बिहिणी. सेतिति—प्रथम पुत्र पुत्र कीवेटी चार पुत्र कर्या होती तो वारली. विद्या—हायकोट शहरूपी परीक्षा छोती. सरकारकहून मान मिळे पण द्र्यलम बेताचा. १९०१ साली दियाणी दांबा लावल होता वहां करते. ज्यसने—मधुनेहाचा आंजार. व लीसंबंधी व्यसन आंचाची मार सोसीवा लेगाला.

#### कंडलीक्रमांक ६

श्रीशके १८१० श्रावणेमासे शुक्रपक्षे दितीयांतियो पहांटे जन्म

### जन्मकुं हली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

आई व विडिटार्च सीस्य—वडीट १९०२ साटी वारटे. विडिटार्च मूळ सापतिक स्थिति—अगदीच साधारण. विडिटांचा धंदा—रेले क्षाके, महिन्याचे उसक रुपये तीस. भारेंडे—एकंदर चार. त्यांत हयात चार पाठीवर वहीण, आधी कोणी नाहीं. माऊ,२ बहिणी २. विवाह—मे १९१२ घोवीसावे वर्षों. जो प्रस्करण आहे. संतति—दोन पुत्र-एक मुट्टांग मृत. विचा—१९०७ साठी कुळ भागनव्ययंत, भाग्योदय—१९०८ साठी नेकरी छागटी. आज महिना उत्पन्न प्पार रुपये १०० साठी कुळ भागनव्ययंत, भाग्योदयं—१९०८ साठी कुळ १ १९०५. अज महिना उत्पन्न प्पार रुपये १०० सोधी क्षांत आज भहिना उत्पन्न प्पार रुपये १०० सोधी क्षांत हार्यों होते नाहीं. दोने मामा स्थापेकंडन मदत.

बुंदली ममांक ६७ ं जन्म तारीख ८ माहे जानेवारी सन १८८०.

#### जन्मद्रं रहिी



### आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

सारिरिक स्थिति—जार्ट साईटमुळे चप्मा, आई व बिडिटोंचे सीम्य —यदील १९१३ साली बारले. मातोश्री १९१८ साली बारली. बिडिटांचा घटा—यदील. मायडे एकदर—पांच विता ह्यात—दोन. तिबाह—१९०४ मार्च. विदा—हिरिट्चट शोडरची परीक्षा १९१२ साली. स्त वर व्यावहारिक जवायदारी १९१३ साली. व्यसने—मदिरा व्यसन. बाचनाची आगड. सत्तेचे घर, जयीनजुमला—बिडिटारित घर लाणि जमीन लोहे

#### कुंबलीयामांक ६८

श्रीशको १७९६ पीषमासे शुक्रमक्षे चतुर्व्यातिषी चदरासरे पूर्यामादषदा नक्षत्रे जन्मवेळ सूर्वी-दपापुर्वी १॥ घ. जन्मस्थळ रानतळें (चिषकूण ) जन्मतारीस १० माहे जानेवारी सन १८७५.

#### जन्मकं हली



## आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

रागीरिक रिचिति—सुदृढ (मध्यम ) काटक, स्वमाय—तापट, गोद पदार्थाचा छावड, रृष तीसूस व गोरा यांचा मित्र द्वाच्या पायार एडानरगाया नारूप्य गुणा, नाकायर व कांटी टिकाणी देवांचे वण, अलीवद्वे तीन वर्षासमून देश यमी. गारतेर व मोठाडे आजार—वर्षे -१-३ देशे, वपाचे ११-१२ हिंदताय (२-३ मिटिने, १८वें वर्षी विचाचे निमितान मदामृग्य टेळ्टा, १८ कें वर्षी कोटे. २२ दिवत १९० ते १८ मृतसमार (२ मिटिने), १८९८ साळी छेग ३ मिटिने पीप ते कास्तुन १९१२ ऑकास्ट नवश्वर एक महिना, आई व विडिटोर्स सीन्य—

विडलांचें सौद्य वयाचे सोळावे पर्पापर्यंत मातोश्रीचें ३९ पर्यंत आई व विडलांस आजार-बढिलांस मृठ मारला गेला होती त्यापासून काही दिवस आजार; त्यांत्त बचाव; माताशीस काळ-पुळा बाला होती स्यांत्त बचाव. •हातारपणी पोटडुखीची व्यया. सांपत्तिक स्थिति—गरिवी. विडिळांचा धंदा—मिक्षुकी, दशप्रंथी. भावंडें---एकंदर ६ सापल २, सख्खी ४, त्यांत हयात-२ पाठीवर---माऊ आधीं बहाँण जांस्त भाऊ---धाकटा भाऊ १८०१ साठी १॥ वर्षाचा होऊन मेला; वडील बहीण आठरावें वर्षी वारली. विवाह-प्रथम आठरावें वर्षी, द्वितीय विवाह एकतीसार्वे वर्षी पहिल्या खीची प्रकृति; स्वरूप मध्यम, ठेंगू, १९०० साठी काळपुळी होऊन त्यांतून बचाव, ४ महिन्याच्या गर्भपाताने ४० दिवस आजार व त्यांत मृत्यु, दुसरे स्त्रीची प्रकृति-कफविकार, स्वरूप मध्यम. संतित-प्रथम पुत्र, पाहिले स्नीपासून ४ अपत्ये. पैकी एक मुलगा हयात दुसरीपासून-पहिलें ५ महिन्याचें उपजत मृत्यु नंतर ५ त्यातलें मधलें मृत एकंदरींत वयाचे एकोणीसावें वर्पापर्यत. भाग्योदय---२०वें वर्पापासून नोकरीस सुरवात १८९६-९७ मुंबई; ९८-९९ पुणें; १९००-१० नाशिक जिल्हा; १०-१३ खानदेश; १९१३ सातारा ८ महिने; १९१३-१६ सोळापूर; १६-१७ नगर; १७ ते २० सोळापूर; पी. डब्ल्य. डी-मध्ये इल्ली पुणे. वयाचे २० वर्षापासून जवाबदारी इल्ली महिना रु. ५०. सांपत्तिकदृष्टया अत्यंत वाईट काल — १९१३ सालचे शेयटचे ३ व १९१४ पहिलें ५ महिने वाईट काल; चिंता-जनक इत्यादि. इन्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काळ—१९१४ चे शेवटचा अर्थ ते १९१६ अखेर. अपवात संकट—अपवात द्योतात, संकटें येतात, खोटे आरोप येतात, संकटें २–२ माहनेपर्यंत राहतात. १९१६ साठी मार्च महिन्यांत क्षोपदीस लाग छागून नुकसान, १९१३ साठी सप्टेंबरमध्ये भिती पद्भन व पन्ने बद्धन पायावर व डोक्यावर दग्ड पद्भन दुखापत, काही वेळ मूर्न्डित, २ महिने आजारी. चुळते ६, आत्या ३, मामा २, मावशी १. सत्तेचें घर आहे १९१७ ते २० घोड्याचे वाहनसीख्य. सध्यां सायकल.

#### कुंडलीकमांक ६९

श्रीशके १८२१ अधिने मासे शुद्ध पक्षे एकादस्यां तिथी रविवासरे शततारकानक्षत्रे व ५२ प. २ अत्रदिने शीसुपाँदेयात् गत व. ३९ प. ३० समये जन्म. जन्मस्थळ मुंबई जन्म वेळ रात्रो १० वा. १८ मि. जन्मटाईम मुबई जन्म तारीख १५ माहे आकटोवर सन् १८९९.

> जन्मनक्षत्र शततारका मुक्त १३१६ भोग्य १२१३२ जन्मतः राहु—महादशा भुक्तवर्पादि १३१११९५ मोग्यवर्पादि ११०१९५



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी शारीरिक स्पिति---मध्यम उंची, बांधा सुदृढ स्वमाव हळवा. जरा रागीट, चंचल, निमगोरा. गंडांतरें ६ वे वर्वी डावा दंड फार सुजला. १४ वे वर्षी तोंडावर डांस चावल्यामुळे गांधी पूळे फार सुजले. १५ वें वर्षी जिन्यावरून पडून २० दिवस वेशुद्ध; १८ वर्षी ताप भय-कर अर्घशिशी दुखणे वर्ष अखेरचे वेळी. २० वें वर्षी अखेर ६ महिने अतिशय आजारी जिवा-वरचें दुखणें. मळेरिया, डिस्पेन्शिया, इन्फ्युन्मा ॲनीमिया व ब्रेनफीव्हर; अतिशय विचारतरग व धेऱ्या येणें आई व वडिटांचें सीस्य—वयाचे १८ व्या वर्षी शेवटच्या महिन्यांत १९१७ सतेंबर ता. १७ वडील वारले. माताश्री अद्याप ह्यात. आई व वडिलांस मोठाले आजार---मातोश्री यांस मान्ने वयाचे १४ व्या वर्षी तापाचा आजार. १९१८।१९।२० मातोश्री महेरि-यानें आजारी. पुढें डोळें विघडले. विडिलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति—जन्मतः अतिशय गरीव (मधुकरी) २० वर्षे, नौकरी २५ वर्षी. छन्न झाउँ. ३३ व्या माझा जन्म. ४२ वें वर्षी बढती, ४५ वे वर्षी पैन्शन, ४५ ते ५१ पर्यंत साधारणच स्थिति ५१ वे वर्षी मृत्यु. विडिलीचा घंदा--नौकरी पोस्टऑफिस. महिन्याचें उत्पन्न पेन्शनपर्यंत १०० नंतर ४५ रु. मावेडें एकंदर ५ स्रांत इयात ४, पाठीवर माऊ १ व वहिणी ३, आधीं भाऊ. विवाह—विवाहाचे प्रसंग बरेच आडे त्यांत ३ कायम पण ऐनवेळी फिसकटडे. मॅटिक व एस्. एफ्. १९१८ साडी पास फार्यसन-कॉलेज नापास १९१७ साली म्हणजे १८ वर्षी मॅटिक नापास. नंतर १९१९ एप्रिंडपर्यंत प्रीव्हियसमप्य होतो. वयाचे १९ व्या वर्षापासून महिना उत्पन्न काही नाही म्टटेंड तरी चांडेड परंतु २ हजार रुपये कर्ज आहे. (१९१० नोव्हेंबर १८ पासून १९२१ संसवर ७ पर्यंत नोकरी १ कायम, या टाईमामध्ये रु. ५४० उत्पन्न. अनपेक्षित रीतीने परिस्थितींत वदल-१८ व्या वर्षाचे शेवटचे महिन्यांत वडांछ वारछे. नंतर ५१६ महिने द्रव्याचा योडासा फायदा परंतु एकाएकी २० व्या वर्षी आजारीपणामुळे स्वस्य बसावें टागर्छे व त्यांत १॥ इजार रु. खर्ची एडळे. सीपत्तिकृष्टया २० व २१ वे वर्ष, व २३ च्या वर्षी वाईट काछ. हन्द्रप्टपा उन्ह्रेष्ट काळ—१९ वे वर्षी व २२ वें जरा साधारणयेकी. नीकरी टिकत नाही—कोणती गोष्ट मनाचा हिय्या करून हाती घेतल्यावर यश नकी येते पण प्रसंग पडेपर्यंत हाती घेण्याची इच्छाच होत नाहीं. २० वें वर्षी व २१ वें पहिले ६ महिने आजार. द्रव्याची कमतरता, परीक्षेत फेल्युअर. प्रत्येक कामांत अपेश, ठक्त २ छग्ने मोडल्यामुळे व्यप्रता. अपघात, संकटें, टा१६।२१ जल-भवास, १५ व २० अपघात, ९ वें वर्षी तीर्घयात्रा, २१ वें वर्षी ६ वें सहिन्यांत १५ एप्रिङ ते १९ में खोटे आरोप. १९ वें वर्षी बडिङोगार्जित योडेसें द्रव्य व त्याची ७ एकर जमीन उत्पन्त बारसामुळे तान्यांत आठी. फक्त १ आत होती ती १९१३ त बारटी, परिस्थिति गरीबीची. सचेचें घर कोरे पूर्वीजित ७ एकर जमीन, बाटणी झाउँछें एक हितीयांश घर (सचेचें)फक्त आहे, भाक्षे तात्यात १९ व वर्षा काले. शत्रुवाडा-—शत्रु पार उत्पन्न दोतात पण स्ततः हार खाष्याची भाक्षे तात्यात १९ व वर्षा काले. शत्रुवाडा-—शत्रु पार उत्पन्न दोतात पण स्ततः हार खाष्याची १न्छा नसल्युळं व शेवटपर्यंत टिकाव भरण्याची नेहमी संवय असल्यामुळे काही कालानें शत्रु वित्र ब्हावपासाठी प्रयत्न करतात शत्रुव टेवण्याची इन्हां नसल्याकारणानें नित्रत्व घडतें, शत्रु होतात परंत चिरकाछ नसतात.

### कुँरलीकर्माक ७०

श्रीराके १८१८ वैशाखमासे कृष्णपक्षे एकादस्यां तियों स्मुवासरे पूर्वाभादपदा नक्षत्रे घ. ५ प. ४४ अत्र दिने श्रीसूर्योदयातगत घ. २ पळे ३५ समये जन्म. जन्मस्यळ प्रकाशे जन्मत्रेळ दिवसी (मदास) ६ वा. ३६ मि. जन्मतारीख ८ माहे मे सन १८९६.

|   |          |          |         | जन्मकुढला '         |
|---|----------|----------|---------|---------------------|
| 1 | स्प. सू. | स्प. चं. | ह्य, छ. | 1 13                |
| , | •        | ११       | 8       | v गु २ <b>छ</b> र व |
|   | २५       | र        | १२      | ५ के र्रा म रा      |
|   | 80       | ४२       | ३२      | ·× · × ··           |
|   | 88       | ø        | ٩       | ं श                 |

जन्मनक्षत्र पूर्वाभादपदा भक्त ६२।३५ भोग्य ३।९ जन्मतः राह्न महादश भोग्यवपीदि ३। १०।२१।१०।२१.

## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति--शरीरबांबा मध्यम असून शरीर रोगी असणें, सत्बबुद्धि गीर शामवर्ण, हस्तावर तीळ लांछन, चरणावर शस्त्रचिन्ह, जंबेवर शखचिन्ह. गंडांतरें व मोठाले आजार-जन्मापासून १।५ वर्पांपर्यंत मृत्युतुस्य पीडा, १२वें वर्षी जळवात, १४वें वर्षी उच्चतेपासून अति-शय पीडा, २३ वें वर्षा ऊष्णवात मृत्युतुन्य पीडा एक मासमर. आई व विदेशोंचें सीख्य—पितृ मरण वयाचे ६ वे वर्षी शके १८२८ चैत्र छु. ३ गुरुवार, मातृमरण वयाचे १५ वे वर्षी शके १८३२ पीप हा. ५ गुरुवार. लाई व वार्डिटांस मोठांटे आजार —आईस आजार माझे वयांचे १ वें वर्षी, ७ वें वर्षी व १२ वे वर्षी झांटे प्रत्येक आजार उच्चवातानें झांटे, आजारही एक वर्ष १४ महिनेपर्यंत असायचा, फक्त १२ वे वर्षी ८ महिने आजारी झार्छा. विडलीची मूळ स्थिति---विडलांची सांपचिक स्थिति, विडलोचे घर सोडून सासऱ्याचे घरी आल्याने चांगली स्थिति प्राप्त झालो. विदेलांचा धंदा स्वतंत्र, महिन्याचे उत्पन्न १००।१२०. भावंडे---एकंदर ८ त्यांत चेंपु जाता, भावडे मृत शके १८०६-१८०४-१८०७-१८०९-१८१२-१८१५, १८१८ माझा जन्म. सर्वे मावंडे अञ्चान असतांनाच वारखी. फक्त वडीछ वंधु माझे वयाचे २३ वर्षी शके १८४० भादपद कृष्ण ३० शुक्रवार रोजी मृत. विवाह---शके १८३५ विशास शु. ९ मंगळवार वयाचे १७ वे वर्षी विवाह झाला, त्या वर्षीचे स्पष्ट सुर्यवेदन १८ वें वर्ष अक्षय्यतुर्वायेकाच लाग्छें यावरून १८ वें वर्षी विवाह झाला. सीपत्तिकदृष्ट्या अत्यंत वाईट फाल—२४ वें वर्ष २२।२५ वर्षी दृष्यलाम उत्तम. भीजदारीत जाण्याचा प्रसंग—२६ वें वर्षी फीजदारीत जाण्याचा प्रसंग आला, अत्यंत अपमानकारक गोष्टी---२४।२६ वर्ष बाईट. अपघात नळघात १२ वें वर्षी, तीर्ययात्रा मोठी वयाचे १० वें वर्षी व विधेनिमित्तानें गंगास्नान १९ वें वर्षी. व्यप्तता—शारीरिक दु:खानें, व्यसन नाहीं, अल्वातानें उनना पाय मुरगळल, त्याचे दुरु-स्त्रीचे उपायही केले गेले, तें व्यंग दिसण्यासारखें नाहीं, २४।२५ वें वर्षी धर्मार्य जमीन मिळाली

शाहे, मायंबाचा व्यवसाय—यबील धंघुचा व्यवसाय ज्योंतिष क्षम् मानमरातवही चांगठा होता. तियाह—प्रथम विवाह १९ वे वर्षां, दितीय विद्राह ३६ वें वर्षां, प्रथम क्षेत्राह १९ वे वर्षां, सावळ्या रंगाची, स्थीर प्रकृति, शैत्य वातिविकार. संतति—प्रथम कम्या. शंके १८४२ मादपद हा. पस मृत्, बाली, आईला दम्याचा विकार, विक्लास मुळ्य्याधी, स्वतःस मुळ्य्याधीचा विकार लाहे, विचा—पूर्ण २५ वे वर्षा, वैधकी, भाग्योदय—गांवात २५ वें वर्षा मुख्य्याधीचा विकार लाहे, विचा—पूर्ण २५ वे वर्षा, वैधकी, भाग्योदय—गांवात २५ वें वर्षा मुख्यात, प्रत्येक वर्ष चांगळे गेले कुकसान वैधक्रियेत व कापडचंचांत २३ वे वर्षा, चुळते ३ वेक्ती १ मयत, वर्डील चुळ्याची परिस्थिति चांगळी, मध्ये चुलते यांची परिस्थिति विकट, क्रियेए मयत, वर्षोचे वर—मी राहतों ते घर आजीवाचे असून त्यांची इपेट जमीनञ्जमला वेरीरे यांचे सीएय क्षाहे, मामा व मावशा—माह्यळसीएय जम्मापाह्म नाहीं, मावस्या दोन त्यांपैकी वडील मावशी जम्मापूर्त मयत, दुसरी मान्ने वयांचे ४ ये वर्षी मयत बाली,

#### कंदलीक्रमांक ७१

श्रींशके १८१३ श्रावणेमासे कृष्णपक्षे ससम्यातियौ बुषनासरे कृतिका व, ३४ प, ४४ वन्निदेने श्रीस्योदयात् गत घ, ४५ प, १२ समये जन्म, जन्मस्यळ सिंदखेढे जन्मवेळ सत्रो, जन्म तारीख २६ आगष्ट सन १८९१.

#### जन्मकुंडली



भौमदशा भोग्यत्रपीदि, ८।८।२०।३।०

## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोप्रीः

शारीरिक स्पिति—सुदृद्ध, मनमिळाऊ रजोगुणी, गौरवर्ण, उजन्या गुडध्यादर पाउण् रेषाचा काळा छोछन, (जनमञ्जूण), गडांतर्र—अझानपणीत तीन वेळ पंडीतापामुळे, सोळान्या वर्षो जन्यात, बडिल्या पंदा—कार्जून (कचेरीत) मिहन्याचे उसम तीस रूपये, भारेठे— वर्षो तहा ह्यात २ पाठीतर बहिण आधी माठ निग्रह—प्रपम १३ वे वर्षी दितीय करित वर्षो ह्यात २ पाठीतर बहिण आधी माठ निग्रह—प्रपम १३ वे वर्षी दितीय अहा निर्मा वर्षो ह्यात वर्षो ह्यात वर्षो ह्यात वर्षो ह्यात वर्षो ह्यात वर्षो ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्यात ह्या

पूर्वार्जित सौस्य आहे, मामा व मावशा—मामा दोन, मावशी एक, [हर्छी मृत ] दत्तकयोग— दत्तकयोग दोन वर्षांचा असतीना झाछा.

### कुंडलीक्रमांक ७२

श्रीशके १७८० आश्विनमासे शुक्रपक्षे द्वादस्यांतियौ मीमवासरे पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रे अत्रदिने श्रीसूर्वोदयातगत् व. ३९ प. ४५ समये जन्म.

### जन्मकुंडली



जन्मतः गुरु महादशा भोग्यवर्षादि. २।४।१५।४१।३३. आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारोरिक स्थिति—शरीर हुटढ, चंचल, तमोगुणी, सांबळा रंग. आई व विडलींचें सीएय—बिडलांचा मृत्यु त्याचे ३९ वें वर्षी. आईचा मृत्यु २९ वें वर्षी झाला. विडलांचा मृत्यु — उपद्रवानें (महामारीनें) आईचा मृत्यु दस्यानें. विडलांचा मृत्यु स्थानिक स्थिति—वैषकीच्या योगानें सांपत्तिक स्थिति—वैषकीच्या योगानें सांपत्तिक स्थिति चांगली. विडलांचा घंदा—वैषकी, महित्याचें उत्पन्न १००५०. भावंडें एकंदर किती—५, त्यात ह्यात १, पाठीवर भाऊ, वडील बंधु वयाचे ११ वें वर्षी मयत, लहान वंधु ३१ वें वर्षी मयत, लहान वंधु ३१ वें वर्षी मयत, सांपत्तिकहृष्टमा अथंत वाईट काल—वयाचे ५९६० वें वर्षी. दृष्टवर्ष्टमा उत्कृष्ट काल—वयाच्या २९ वर्षी. कोटांत जाण्याचा प्रसंग—१० ते १५ पर्यंत मुलकी खात्यात प्रसंग लाल तो ५ वर्ष. जलप्रवास—महायात्रा १ वयाचे २८ वें वर्षी लहान लहान तार्थ ३५।५१ वें वर्षी. धारसा, वक्षीस, वुईलने—वयाचे १५ वें वर्षी दृष्ट्यलाम झाला. मार्यहाचा व्यवसाय—कापडाचा व्यापार, आरंभी नौकरी, नतर कापड व्यापार, वडील वेंधु ज्योतिनी, लहान भावाचा धंदा वैयकी व व्यातिनी. सासरची सापत्तिक स्थिति—प्रयम कुटुंबाचे घरची सांपत्तिक स्थिति सारच चाग,ली, दितीव सांपतिक स्थिते साथारण. चुल्लांची परिस्थिति—चुलते २ मयत, आखा २ मय त, परिस्थिति चत्कष्ट. सचेचें घर बाहनें—सचेचें घर आहे, जमीनजुमला व पूर्वार्जित हरेटर यचें सील्य आहे. ...

कोणत्याही कुंड्हींत्,

जन्मस्यानाचा, भाग्यस्यानाचा आणि उपचयस्यानीचा स्वामी जेव्हां जन्म-कार्डी बरुवान् असतो तेव्हांच त्यास संपत्तियोगश्रेष्टत्व येते.

#### फ़ंडलीफमांक ७३

श्रीराके १८०९ ज्वेष्ट मासे शुरूपके ६ तियो ४४-१९ मंदवासरे पुष्य ०-६ कास्त्रेया प. ५७०७ अत्रदिने श्रीसूर्योदयातृगत घ. ५४ प. १० समये जन्म, जन्मस्थळ धामक उमरावती निच्हा, जन्म वेळ रात्रों जन्मतारीख २८ माहे ५ सन १८८७.



जन्मनक्षत्र आस्त्रेया मुक्त ५४-४ मोम्य ३-३ जन्मतः द्वय महादशा मुक्तपर्पादि १६२<u>-</u> २३-४२-२ भोग्यमर्पादि ०-९-६-१७-५८.

## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—सटपातळ, योडा तामसी, काळासावळा, डावे बोळ्यांत वयाचे. ८ व वर्षी देवी नियून फूळ पडळे. गेडांतरे व मोठाले आजार—व्याचे ८ वे वर्षी, वैशाख मिहेना देवी नियून ६ मिहेने आजारी आळो, त्याचवेळी डावे डोळ्यांत फूळ पडळें. आहे व वडिलानें सील्य—पडीळ जिवंत आहेत, (वय ७०) आहे ता. ३०-१०-१९१७ हे. रोजी लेगानें मृत. आहे व बडिलांस मोठाले आजार—आहे निरोगी, वडाल नहमी कोणते ना कोणते विकारानें आजारी असतात. वितावेकार जासत आहे. विदेशांची मूळ सांविका स्थिति—साधारण माझें जन्मापासून दिवसेंदिवस सभी कभी होत गेलो. विडलांच धंदा—याजिकी, महिन्याचे उत्पत्र— ४० हपये. विवाह—एकच ता. २०-४-१९०४ रोजी वय वर्ष १७, जीची प्रकृति—स्वरूप पोराणें नीटस्, सन (१९२२) वाळंतरोगाचा विकार आहे. संतिति—पिल्ला मुलगा ता. २१-७-१९१३ ला झाला, व ६-६-१९१७ ला मृत, तिसरा गर्मात ता. २४ ६-१९१९ मृत. विया—मराठी साली, व २४-११-१९१० ला मृत, तिसरा गर्मात ता. २४ ६-१९१९ मृत. विया—मराठी साली, व १८१० रासून, पुढील वर्ष साधारण वरी गेली मात्र ही तीन वर्ष अनिष्ट गेली. स्वतः व्यवहारिक जवावदारी—सन १९१५ पासून, आज महिना जत्यच २० ते २५ पोषेतो. सोविविकहट्यमा लालेत वाह्र काल—गेली तीन वर्ष, व चालु वर्ष, ह्य्यहण्या उत्तर्श पाल—साधारण १९१२ ते १९१८ पोराते, अपचात, सकटें, जल्पवात—केव्यार माचे १९११ तो स्वतः वाह्र ए पहले. सासार्था साचे १९२१ मृत, आया २ मृत सचेचे वर, बासरें— रावेचे सर पूर्वानित, बाहनाचे सीएय नाहीं. मामा व मात्रशा—मामा हवात, मावरा ३ मयत. वालेचे सर पूर्वानित, बाहनाचे सीएय नाहीं. मामा व मात्रशा—मामा हवात, मावरा ३ मयत.

कं. सं. मा. १...१२

## पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा इंडलीसंग्रह.

९०

#### कंस्लीक्रमांक ७४

े श्रीशके १८०३ फाल्गुनमासे शुक्रयक्षे ११ तियो भौमवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे च. ५४ प. ४४ अत्रदिने श्रीस्याँदयात् गत घ. ३० प. १५ समये जन्म. जन्मस्यळ मुसाबळ जन्मवेळ महास ७ वा. ४८ भि. जन्मतारीख २८ माहे फेन्स्वारी सन १८८२.

### जनमकुंहली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—स्थिति चांगर्छ। निरोगी, स्वभाव मनमिळाऊ, रंग गोरा. आई व वडिलांचें सौल्य—आई ह्यात, वडील मान्ने वयाचे १२ वर्ष ३ महिन्यांनी मृत. आईस बाळंत-रोंगाची आजार---मान्ने जन्माचे नंतर ३ महिन्यांनी विडिटास पोटांत वायूचा गोळा होऊन मृत्यू. बढिलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति-गरिबीची, त्यांना पहिला मुलगा झाल्यावर स्थिति सधारणी. बडिलांचा धंदा--मास्तर, नोकरी महिन्याचे उत्पन ४० रुपये. मावंडें एकंदर-- ८ त्यांत इयात ५, पाठीवर मुलगी, आधी माऊ ८, भावंडें मृत ३. विवाह---१२।१७।३१।३८ वयाचे स्पा त्या वर्षी एकूण चार विवाह शाले. पहिली तापाने, दुसरी वाळतीण होऊन, क्षयाने मृत. संतति-पहिल्या बायकोस ३ मुली १ मुलगा, एकूण ४ संतति सर्व मृत. १ मुलगी ५ वर्षाची कॉलरा, २ री अंगावर फोड येऊन, ६ वर्षाची ३ री दूध नसल्यामुळें ३ महिने, ४ मुख्या ५ महिने पाटांतीलं विकाराने. विद्या-स्यादिक वयाचे १६ वे वर्षी. भाग्योदय-वन्हाडांत आकोला जिल्हा १६ वे वर्षी नोकरीस सुरुवात व्यापारी नोकरी. स्वत.वर व्यावहारिक जबाबदारी--१७ वे वर्षापासून १३० रुपये पगार. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंन वाईट काल-सुरवातीची १२ वर्षे ( नोकरीची ) जलप्रवास, तीर्थयात्रा--काशीयात्रा ३९ वे वर्षी ( वयाचे ) पढरपूर, पंपासरोवर वंगेरे. आतवर्ग व स्तेही यांजकडून विशेष श्रास. भावंडाचा व्यवसाय, विधा--वडीळ यंषु प्राज्युएट, मोकरी जिल्हा बोर्डाचे सेकेटरी; कनिष्ठ बंधु इंजिनीअर. चुछते दोन मृत. आत्या २. सत्तेचे घर--नाही. मामा व मावशा--मामा २ मावशा २.

#### कुंडलीकमांक ७५

ं १८११ आपाढ जु. २ भानु. सृ. ग. व. ५९ पळे १०.

## पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांचा कुंडलीसंग्रह

जन्मकुं दली



आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

आईचा मृत्यु—सन १८९० कार्तिक शु. ६ सार्यकाळी. याच दिवशी सकाळी चुळतीही शास्त्री. विद्याचा मृत्यु—सन १८९५ ज्येष्ट श्च. ७ दुपारी १२ वाजती. देवी निघाल्या सन् १९०५ वैशाल है. ३ सकाळी ७ वाजती. प्रथम संतती हिणा सन १९०६ वैशाल है. १० रात्री. आजीचा मृत्यु—(विद्याचे आईचा) १९१० मार्ग, शु. १५ वहाळ विद्याचा मृत्यु—१९१२ चेत्र शु. १० सकाळी ७. घंदा—वकाळ. मार्ग, शु. १५ वहाळ विद्याचा मृत्यु—१९१२ चेत्र शु. १० सकाळी ७. घंदा—वकाळ. मिहेता उत्पन्न सुनीर ३००-४०० रु.

### कुंडलीकमांक ७६

श्रीशके १७९६ कार्तिक क. ३ स्पॉदयात् घ. ३ प. ० ता. २६ नोव्हेंबर, १८७४.

जन्मकुँडली



\_ आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी. 771) grosili 27114 [1 - 1 58, 1241, 1 80, 2 - 1 145, 3 (1 - 2

कुंडलीकमांक ७७

रोके १८०१ आपाद छ. पौर्णिमा गुरुवार (म्हणने ग्रुक्तशरी पहाटे पूर्वा. १५ मिनिदानी मदास टाईम, नागपूर येथे, इ. घ. ५७-५२-३० ता. ४ बुळे १८७९,

#### जन्मकुंडली



## आयुष्यांतील महस्त्राच्या गोष्टी.

् बयाचे ८ वें वर्षी कॉल्स, २-२-३-३ वर्षांनी उष्ण ताप, वयाचे १५ वें वर्षापासून २८ पर्यंत कुस्तीचा शोक, शरीरसंपची दांडगी, कुस्तीचे कलेंत प्रवीण, २८ वें वर्षी उष्णवातांनी आजारी निमोनियानी, ६ महिन्यांनी प्रकृति ठी क, ४२ वें वर्षी आकारमक मृत्युयोग, मृत्युपत्र-देखील प्राले, डॉ. कुर्तकोटीच्या (शंकराचार्याच्या ) कृपेने पुनः एक तासांत उप्णता आली. वर्ण . साधारण तांबुस व गोरा, २० वें वर्षी मुसळमानांकडून जंगळीत खुनाचा प्रसंग. शत्रूंनी हगढ मारल्यामुळें समोरचा दांत पढळा, शत्रूंना पकडून (स्वत:) शहरांत आणळें, मुकदम्यांत यश, २० वें वर्षी प्रवास व बाद, (परोपकारांर्ष) फार, बीस बीस कोसांची पार्थी मजल. फीजदारी मुकदमे, संबंति यश, याच वर्षी वैश्य बालोत्तेजक धर्मसमा, याच समेचे अध्यक्ष त्यांत अनेक मत-भेदांचे पुष्कळ वर्षाचे सप्तलेलें ऐक्य, स्त्रभाव वाणेदार, करारी, धार्भिक (यांत समाज सुधारणा हाच ब्यांचा विषय ) घोरणी, सज्जनास पटणारे वनतृत्व, ईशप्राप्तीकडे निशेष रूक्ष, मित्रत्वयोंग फार, ब्राक्षण व स्पांत कोंकणस्य ब्राह्मणांचीच मैत्री जास्त (विद्वान व ताविक व धार्मिक विचार करणारेच कॉकणस्य ) जिवास जीव देणारे मित्र, डाव्या हाताच्या कोपऱ्याखाली डबल पैशाएवर्डे चिन्ह, कौटुंविक कष्ट जास्त, एक पत्नी, बयाचे २७ वें वर्षी एक पुत्र, पुढें नाहीं, व तोही एक वर्पातच मेळा. ( द्वितीय मार्यायोग-वडिलाज्ञा अमान्य केल्यामुळे लग्न केलें नाहीं.) पत्नीचें पतीवर अपवादात्मक प्रेम, परस्परीचें प्रेम फार. वडिलाचे मातोश्रीपेक्षांही प्रेम फार. पत्नीला गर्भाशय विकार ऑपरेशन मार्छे. राजाश्रयामुळे वडिछोपार्जित धर कीर्तनावद्दछ मिळाले.

क्षेत्रक श्रह्मणी, मूळचे बन्हाही, ५.७ पिट्यांपासून मागपुरासच वस्ती (राहणे) क्षांतिनामुळं इरदास हूँ आडनाव पढ़ले. सतार बाजविणार, आवाजी चांगली (म्हणजे गाणे येतें) अलीकडचे र पिट्यापासून क्षांतिन बंद, व्यापार कौशत्त्र चांगलें. चंप्रुष्ट्य—चंपु ६, विहणी ३, २ वंपु यांच्या जन्मापूर्वीच वारले. ३ रे वंपु ३६ वे वर्षी, ४ थे वंपु ५० वे वर्षी म्हणजे यांचे २० वे व, ३० वे वर्षी महणजे यांचे २० वे व, ३० वे वर्षी वारले. यांचे वयाचे १६ वे वर्षी १ विहण वारली, दुसरी वयाचे २० वर्षी. सारीश आप्तीची मृदत व सुख नाहीं, आप्ता हितशनू, जातीत, समाजात व घरांत हेच पुडारी.

#### जन्मकुंडली



## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति--शरीर बांधा ठेंगणा, साधारण रोड, स्थभाव तामसी वातविकार रंग साधारण काळा, डावे हाताचे मनगटावर आंतले वाजूस काळे एक लहानसे गुळूम. गंडांतरे व मोठाले आजार--समार ११ वे वर्षी तापाने जास्त आजारी म्हणजे सहा सात महिने होती. त्यानंतर साधारण शीकपणा वर्ष दोन वर्षानी येतो व ३१४ महिने पर्यंतचा. आई व वीडेटीच सौल्य-वडील शके १८२२ साली वारले. आई शके १८२७ साली वारली. विडलीची मूळ सांपत्तिक स्पिति--वडिलांस सांपत्तिक काळ वाईट असा त्यांचे अन्त समयाचे पूर्वी १० वर्षे पासून उतरती कळा सरू झाठी होती. बडिलांचा घंदा-व्यापार महिन्याचे उत्पन्न-१०० पासून ५०० पर्यंत वडिलोचें अंतसमई फारच जिकीरीचा वेळ होता. भावंडें एकंदर-६ त्यांत ह्यात-ह्स्री ४ पाठीवर-नाही. आधी-वहीण. विवाह-विवाह शके १८१९ साली जाहला. क्षीची प्रकृति-साधारण, आजार वाताचा. संतति-पुत्र हर्झी १ वय वर्षे ४ चा व कन्या २ थय ७ व वय १० व एक कन्या गत शके १८३७ साली. स्वतःस, कायमचा विकार-स्वतःस आजार उष्ण धातविकार. स्वतःवर व्यावहारिक जबाबदारी—स्वतःवर जबाबदारी शके १८३६ साठी पड़टी. आज साटीना उत्पन्न सुमारे पांचशेंपर्यंत, धंदांत व भात शेतीचे समारें ५०० रुपयेपर्यंत आहे. अनपेक्षित रितीने बदल केव्हां झाला ? व त्यांत काय घडले ? माधारण काळ बरामा शके, १८७०/७१/७२ साठी फेरबदल बाला. सांपचिक, दश्या असंत बाईट काल कोणता गेला—वडील मयत शके १८२२ साली म्हणजे माझे वय १५ वर्षीचे समार पासन तो २८ वर्षे पर्यंत काल फारच जिकीरीचा. इव्यद्यया उत्कृष्ट काल कीणता गेळा—शके १८४०।४१।४२।४३।४४ पासन आहे. कोणत्याहा कार्यात यश—मोठ्या धंयांत यश नाहीं छहानसहान धंदे करून साधारण फायदा होतो असे वाटतें. छोकांकडून मान मिळाला असल्यास केव्हां—सन १९२२ ता. २२।२।२२ रोजीं सरकारी व छोकछबोर्ड मेंबर होतो. मानमान्यता साधारण ठीक आहे. सत्तेचें घर, वाहनें, जमीनजुमला यांचें सौख्य आहे की नाहीं ? असल्यास पूर्वार्जित की स्वकप्रार्जित व तें केव्हांपासन—वडीटार्जित मिळकत जवळ आहे नीकर वैगेरे गाडी वाहन आहे स्वसंपादीत मिळकतही योडी आहे परंतु कर्जही आहे. सावत्र आहे व भावंडें वैगेर आहेत.

#### कंडलीकमांक ७९

जन्मकुंहली



### आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

मातोश्रीचा मृत्यु—सन १९०२, बिंडणंचा मृत्यु—शके १८४१ आधिन क. ४, पाटनपोषण—विड्ठणानेच केले. आधीच्या दोन विहिणी, पाठीवर—दोन बिहुणी. एकंदर भावंदे— १ पैकी आज ह्यात तीन विहुणी, एक मयत, जनमकाली सांपिक स्थिती—वरी, आजची सांपिक स्थिती—साधारण, आज महिना उत्पन्न—शंगर रुपये, सांप्रतचा धंदा—नोकरी. विषा—स्कूळसायनट परिक्षा पास, गुंबईची सॅनिटरी इन्स्पेक्टरची परिक्षा पास. विदेत यशयेणारी केर्रे—सन १९११ व १९१६ अथंत संकराज काळ—सन १९००, प्रपम विवाह—सन १९११ हितीय विवाह—सन १९१९ संति —प्रपम छुटुंबास एक मुजगी ती म्यत, हितीय कुटुंबास वोन मुळी व दोन मुळी स्थान अहित्य जिल्हानाची काळ—सन १९१५ व गेळी दोन वरें, ता. ३०१३१ छुळी रोजी सहा महिन्याकरता कामावरून काई। कारण मसतां एकाएकी काळे आहे. पायणचा काळ—सन १९२०-१९२१

कुंडलीक्रमांक <०

राके १८२४ पीप शु. १० शुके सूर्यास्तानंतर घ. ० प. १० ता. ९।८।१९०३.

#### जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शाळेत शिक्षण हुरू असल्याने सन १९२० पर्यंत काल हुखात गेला. त्यानंतर अनिष्ट

कालास सुरवात झाली ती स्थिती अद्याप कायम आहे. १९२० साली अकस्मात शाळा सोडली. त्यापूर्वी योडे दिवस मला दत्तक ध्यावे असा माझ्या मातोश्रींच्या विडलांचा [आजोबांचा ] निचार चार्छ होता व माझे दत्तविधान होतांच एका गृहस्यानी आपटी एकुटती एक कन्या मटा देण्याचे कबूल केलें होते पण भी अकरमात शाळा सोडली व पुन: सरकारी शाळेंत जाण्याचे नाकारलें, त्यामुळें वरील दोन्ही गोष्टी घडल्या नाहीत. शाळा सोडण्याचे सुमारासच वडिटांची नोकरी सुटली. सन १९२२ मध्ये पुनः संस्थानी शाळेत कांहीं दिवस शिक्षण वेतले पण कांहीं दिव-सानी तेडी सोडल्याने व चळवळीत भाग घेत असल्याने घरांतील मंडळींचा जाच होऊं लागला त्यामुळे घर सोडून वैषक शाळेत प्रवेश मिळविला. तेथे ३।४ महिने शिक्षण मोठ्या अडचणीने मिळविल्यावर ते शिक्षण सोडठे पुढें चळवळीत भाग घेतल्याने ता. ९।९।१९२२ रोजी सायं-काळी भटक होऊन ता. १२।९।१९२२ रोजी तीन महिन्याची शिक्षा झाठी. तुरुंगांत अति-शय हाल झाले. ता. ११।१२।१९२२ रोजी सुटका होऊन वरीं आलो व आठ दहा दिव-सानी बहिणीकडे गेलो तेये एक वर्ष होतो. पुढे आमच्या वडिलांनी एका संस्थानांत शेती सुरू केल्यामळें तिकडे दोन वर्षे होतो त्यातही हाछ व नुकसानच झाँछे. नंतर मोटार डायव्हरचे शिक्षण घेऊन ता. २२।१२।१९२६ रोजी छायसेन्स मिळाविछे. हें शिक्षण घेत असतां विमान शिक्षण घेण्याची कल्पना मनांत आठी. पुढें कांहीं महिने उमेदवारी व कांहीं महिने मोटार्डाय-ब्हरची नोकरी केळी. बहिणीकडे पुन: गेळो असता १९२८ आक्टोबरमध्ये एक विमान कोस-कून जिमनीवर पडलें, काम शिकण्यास ही संधी वरी असे समजून मी तेथें थोडें शिक्षण मिळ-विक व त्याचवरोवर एक सर्टिफिकिट मिळविकें. ता. ८।११।१९२८ रोजी मी प्रथम विमानांत बसलो. ता. ११५।१९२९ प्रवास [कारवारकडे जावयास निघाटो ] ता. ७।५।२९ रोजी श्री-जनार्दनस्वामीचे दर्शन व त्याचेयर भक्ती बसली. ता. १९।७।२९ पासून पुन: नोकरी ता. ९। १ ८।२९ रोजी व ता. २३।१२।२९ रोजी मोटारीस अपघात. ता. २१।१२।२९ रोजी विड-ज्ञाचा मृत्यु. ता, ३१११३० विसान शिक्षणसाहाध्यार्थ एका संस्थानिकाची भेट व त्यांत निराशा ता. ८।२।३० रोजी श्रीजनार्दनस्वार्मीची सास-याकडे जाण्याची आहा व त्यावरील मक्ती दढ साठी. ता. ५१६०१२९ पगाराकरता सत्याम्रह व त्यांत यश. चैत्र शु. १ शके १८५४ नधीन धंषास सुरवात. शके १८५६ का. शु. १ हिंदुधमोंद्वारक मठाची स्थापना, ता. ८/८/३४ शके १८५६ आपाढ क. १३ स ९ वा. ५० मि. पुत्रप्राप्ती. स्त्रभाव—मानी, नम्न पण प्रसंगी फार हर्टी. कृतज्ञ, स्वधर्माच्या उत्कर्पाची तळमळ फार, धाडसी कामे करून कीर्ति मिळविण्याची आवड. कोणत्याही तन्हेचें व्यसन न जडु देण्याची दक्षता व दुसऱ्याचें व्यसन सोडिविण्याची इन्छा. अलीकांडे आतिमकवल माडविण्याची इन्छा. स्वतंत्र वृत्तीने रहाण्याची आवड. स्वीकडन व सासऱ्याकडून मदत.

कोणत्याही जन्मकुंडलीत राष्ट्रीय, राजकाय, सार्वजनिक अशा चळवळीत पहण्याचे जे अनेक योग असतात त्यापैकी ह्या कुंडलीत चतुर्यात मंगळराष्ट्रचा योग हा योग आहे. आणि पासुळेंच आगाऊ कोणताही संबंध नसतां यांना चळवळीत पहण्याची द्युद्धि सुचली !

# पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा कुंडलीसंग्रह

### षुंडलीकमांक ८१

ता. ६ जून १८९३ जन्मनेळ दाके १८१५ अधिक आपाढ द्यु. १३ सूर्योदयात् गत घ. ० प. १

### जन्मकुंढली



आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

(सुरवातीस ३ वर्षे शनी—महादशा व अतर्दशा होती. यामुळं देती आल्या आहेत. (तिशोक्तरीप्रमाणें) अप्टोक्तरीप्रमाणें बुध महादशा अतर्गत शनिमहादशा होती.) वर्षे १ देवी. वेणें, वर्षे ३ ते ८ पाठीचरचे २ भागांचा मृत्यु, वर्षे १७ मेंट्रिक परीक्षा व स्काल्टिशिष, वर्षे १८।१९।२० परीक्षा पास परतु अपेक्षेत्रमाणें यश नाहीं, वर्षे २१ नोक्तरी, वर्षे २८।२३ परीक्षा यश्चली एल्एल. बी. व एम. ए वर्षे २७ युनिक्हास्टी क्षर्नीत ल्यन्ती शिक्षण, वर्षे २७ आजारीपण. वर्षे २७ विकास सुरवात, वर्षे २८ एका दानग्रह श्रीमत गृहस्वाशी स्मेह, पुडील वीच वर्षेत्र वात्त, वर्षे २५ लक्ष्त हुडा वेगेरे निळाला पण वायकोशी चीगलें पटत नाहीं व् वायको सुद्धा अप सुरिशिक्षत अगर आनदी नाहीं, वर्षे २९ षडिल्यांचा मृत्यु, वर्षे ३१ नात-लगांशी तटे व मानसिक प्रास होण्यासारर वा गोधी, सांविक्त अडचणीस वर्षेश्वेस सुरवात.

(जनमराशीनरून ग्रामाश्चम मह—जन्मकाळी रिन ८ निशेष अनिष्ट. चद्द १ द्यान, मगळ ९ शुमाञ्चम नाहीं, बुघ द्यामाश्चम नाहीं, गुरु ६ निशेष अनिष्ट, श्चक ८ द्याम, शानि ११ श्चम, केतु १२ अञ्चम, राह्व शुमाश्चम नाहीं यांत गुरु आणि केतु एकमेकांचे वेषस्थानीं म्हणून

अशुमाचे शुम होतात यांत मगळ व चद्र नीच राशींत आहेत.)

वर्ष ३—८ या वर्षा साडेसाती होती या शुदर्तीत दोन पाठचे माऊ वारहे व श्रीते आस. वर्ष १७ यांत मॅट्रिक परीक्षा पास होऊन स्काल्सशिप मिळाली, या वेळी ग्रहे ११ वा होता, त्याचे फल. पुन गुरु ५ वा व सातरा आला तेव्ही एल. एल. वी. व एम. ए पास होऊन २२—२३ वर्षा स्कालरशिर्षी मिळाली. दरम्यानचे गुदर्तीत परिकेत साधारण यश मिळाले. २२ व्या वर्षी लग्नरी शिक्षणाची सिंध मिळाली. त्या काली मगळ वल्यान होता. ५५ वर्षी लग्न. जायास्पानीत कोणताच मह नाही, त्याचा स्तामी गुरु व काल्य मह आक शुम आहेत, त्याचर पुरु राहु पूर्णदृशीने पहातात, फक वाह्र योग शानीची हृष्टी आहे. एकंदरीत जायास्पानचे योग वर्षे दिसतात, यासुळे वैग्राहिक मुख चांगल, प्रथम नाहीं तो,

साढेसातीचा परिणाम होता. साढेसाती संपन्यावर स्थिती बदल्टी. २७ व्या वर्षांच्या अखेरीस विकास सुरवात त्या वेटी गुरु १० वा होता, पुढें २८ व्या वर्षी श्रीमंताशी खेह झाला, तेव्हां गुरु अकरावा होता. पुढें २९ व्या वर्षी वहाँक वारले, एकच गोष्ट लिहाबीशी वाटते हही भाद वर्षे मतोवृत्ति एका प्रकारचा ताचिक समाधानाची आहे, जगातील सर्वच गोष्टी असार व मनास कोठल्याच गोष्टीचा बास मानून न धेणें हे च्येय अशी प्रवृत्ति वाढत आहे, त्यास वाचन हेंच कारण आहे. शिवाय प्रांविक स्वस्थता नाहीं हें हो कारण असावें.

कुंडलीकमांक ८२ शके १८१२ भाइपद द्य. १३ मृत्यासरे सू० गत घ. ४९ प. १९



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

वयवार गोष्टी---१ ते ५ बालपण छुखांत, शरीरस्थिति साधारण. ५ ते ८ शरीरास पीडा, ९ मीनीवंधन, सुख. १० शिक्षण, ११ गमेश्वरयात्रा, सुख. १२ पितृनियोग, दुःख. १३ प्रेमळ चुळत्याचा मृत्यु. १४ ते १९ हमजी शिक्षण, शरीरपीडा, गृहम्थिति विधद्दन ऋणयोग. २० प्रथम विवाह, २१ शिक्षण सोड्न संसारप्रवेश, चुटत मार्यादन विभक्तपणा, बहिलोपानित जमीनज़मला, घरेंदारें, सांपत्तिक स्थिति खालावलेली, ऋण अतिराय, कष्ठमय संसार. प्रपम कुटंबापातून पुत्र व त्याचा मृत्यु, व प्रथम कुटुंबाचा मानसिक त्रास होण्यास सुरवात, २२ बडि-क्षेपार्जित कुळकणी बतनावर कुळकणी म्हणून नेमणूक. २३ ते २४ सांपत्तिक स्थिति बाईटच. २५ कुळकणी वतनाचा त्याग, सावकारीचा घंदा करणेस सुरवात. २६ संपत्तिक स्थिति संघा-रणेस सुरवात, शेतीची उत्तम तन्हेर्ने मेहनत होऊन शास्त पीक येऊन ऋण हट्टं लाहे. २७ सांपत्तिक फायदा, शेतीत व सावकारीत फायदा. २८ चुलत मावाकडील सर्व मागसीचा वियोग, प्रथम कुटुंबापासून मुलगी, व तिचा मृत्यु, व प्रथम कुटुंबाशी क्षुद्र कारणामुळे बेबनाव ध्रसपुस होऊन वियोगाला दुरवात व इकडे सोपिनकहरुया होतीचे मालांत मोटा लाम होऊन ऋणमुक्तता, सावकारी धंधातील वाढ, मनास सांपित्तकदृष्ट्या आनंद, तर प्रथम कुटंबाचे स्वभावामुळ विनसल्युळ मनाचा संसाराविषयी अस्यरपणा. २९ चळवळीत माग, सरकारी नोकरशाहीशी विरोध, सांपत्तिक स्थिति उत्तम. ३० शेतीत व सावकारीचे धंचांत नका, प्रथम फुटुंबाशी बेबनाव शाल्यामुळे संसारात मनाची व्यप्रता. ३१ दितीय विवाह, असहकारितेचे चळ-बळीत माग वेऊन यतनी उत्पन सुडार्छ, पूर्ण स्वतंत्रता मिळाटी. द्वितीय विवाहामुळे मनाची

गु. ११**–२०** छ. ३–१२

₹1. 2~v

श. ७-९ वक्षी

स्पप्ता नाहींशी होऊन स्वतंत्रतेचा, संसाराचा व सांपत्तिक आनंद मिळाला, प्रयम बुटुंबाचा प्राप्त काराय. ३२ सांपत्तिक स्थिति उत्तम. ३३ दितीय बुटुंबायासून पुत्रस्त, श्रीकाशीयात्रायोग, सांपितकृष्टणा शेती-सावकारीत वृक्तसान, धंदा शेती व सावकारी पूर्ण रततंत्र, सरकारमंबंध सर्व कमी येणेप्रमाणे वरील कुंडलीवरून स्थिति—धंदा स्वतंत्र, शेती मुख्य, सावकारी, किरकोळ, स्टेंट तीसपत्तीस हजारांची, सावकारी पांच-सात हजार उत्तम २ ते ५ हजारांवाशेतों. वर्चदी तितकाय. विडलेणार्जित स्टेंट —स्टेटांवर पांच हजारांपायेतों कर्ज येणेप्रमाणें स्थिति आहे. जात बाखण, ग्रायंदी देशस्य, काश्या गोत्र. १ मातोश्रां, १ बहाण, १ लहान विवया, २ कुटुंच, पिंचे कुर्दुंचाच १ मुख्या, द्वारांपायो स्थान चातुर्वास्य सहाया, पंदरपूर यांचा भात्तमार्गाचा सदाचरणाचा सहवास, येणेप्रमाणें कुंडलीची स्थिति आहे. मोठा धंदा—दोतां सर्व वर्री, शेती अजमासे १०० एकर पूर्ण माउकाचा बावारांची बाहें ५० सावकारो.

#### कंडलीक्रमांक ८३

रावबद्दादूर केशवराव गोविंद दाम्छे, C. I. E; হাयकोर्ट वक्षील, अफोला. (यन्हाड) जन्म शके १७९० आपाट হ্য. ५ इष्ट घ. ५८ पळे ५.

त्रं १८८ जन्मकुंडली र. २-१२ चं. १-१ मं. १-१ मु. १-१

आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

अधुव्यविष्ठि महत्वाच्या पाटा अस्येत विपन्नावस्येत परमूष्टी विधार्जनासाठी दिवस काहून साविक, सरळ, सचोटीच्या व हुद्धिसचेच्या जोरावर राजकुपा संपादन करून श्रेष्ठ दर्जाच्या राजसन्मानास पोचछेच्या सन्मान-नीय सद्गृहस्थांपैकीच रा. व. दामछे हेही एक आहेत. अशी श्रेष्ठ राजसन्माननीयता प्राप्त होण्यास जन्मकाडी कोणते प्रह्मोग असावे छागतात व ते आपच्या चिट्टत व गोचर गतीन कस-कसे पिणामकारक होतात व यापासून सर्वसंसत अशी ज्योतिपशाळहष्ट्या कोणती वियोन रष्टो-गर्जीस येतात है मुख्येकरून यात देत आहो. रा. व. दामछे हे मुख्ते हायकोर्ट वकीळच काय, परंत राचसाहेब राववहाद्दर, सी. आय. ई. या बहुमानाच्या पदच्यांनी मंहित म्राष्टे असून ते पुच्कळ वर्षे आकोल्याच्या डिस्ट्रिक्ट कौन्सिळचे ब्हाइस प्रेसिडेन्टडी होते.

रा. ब. दामले यांच्या कुंडलांत दरामेरा व दरामस्य गुरु आहे, व हाच मुख्य राजवीन-कारक प्रह आहे. दरामस्यान हैं बहुविध कार्याचें क्षेत्रस्थान असतें. या दरामेरा गुरुशी क्षाण-खीहि राजकारण प्रहाचा सुयोग आहे. तो नसता तर रा. ब. दानले हे शाळाखात्यांत एखादे अधिकारी होल्डन किन्छांकहून विरिष्ठांस संवोधित्या जाणाऱ्या "रावसाहेव" या व्यावहारिक मान्यतादर्शन पदबीच्या प्राप्तीपुढें गेले नसते. परंतु हा दशमेश गुरु-शनि, शुक्र व बुद्धिकारम बुध यांनी सुयोगी वनल्यामुळे सालिक, सरळ, सचोटीच्या वुद्धिमर्तेच्या जोरावर सरकारांत्न गर दर्शविठेल्या बहुमानाच्या पदन्यांनी महित झाले शाहेत. राहुप्रस्त व शनि मंगळांसार्एया खुनशी प्रहाने दृष्ट अशा चंदाने पूर्ववयात विपनावस्था दर्शविद्धाः परंतु याच विपनावस्येत याच .चंदाचा रबीशी सुयोगामुळें मोठमोट्या सरकारा आधकाऱ्यांच्या ओळखीची दिशा दर्शविटी. शुक्राच्या उच्चांत गुरु व गुरुच्या उच्चांत शुक्र ही अत्यंत श्रेष्टणणाची कुंडटीतील स्थिति असंत बहारीची आहे. सुयोगाप्रमाणें कुयोगही या कुंडलीत आहेत. गुरु चं. र. श. पडाएक; व श. चं. व मं. चं हे ते केंद्र होत.

#### चालपण व भाग्योदय काल

भाग्येश शनि, मंगळांत्न जात असतांना व स्वीशी योग करीत असतांना स. व. दामछे . पीस विद्यार्जनासाठी परगृही वास करावा लागळा. तो वाल म्हणजे सन १८८३ ते ८६. गोच-रीचा शनि व्ळेंवन जात असतांना, रा. व. दामछे यांनी आकोल्यास हायकोर्ट विकछीची सनद , वेतली, व येथून त्यांच्या भाग्यास आरंभ झाला. इ. सन १८९४. गोचरीचा शनि वृधिकेंत्न दशमेश-गुरूशी योगकारक होण्याच्या वेळी रा. व. दामछे हे आकोला-म्युनिसिपछ सेनेटरी द्वाले १८९८. व पुन्हां धनस्यानात्न जात असतांना व एकादशमेपराशी योग करीत असतांना भाकोला डि. कौन्सिलचे व्हाइस चेरमन झाले १९०२. रावसाहेब ही पदवी मिळाली १९०७. त्या वेळची प्रहस्थिति---शनि कुंमस्य, गुरु मिथुनेत यांचा त्रिकोण. रा. व. दामछे दिश्लास कारोनेशनकरिता गेछे १९११. त्या वेळची प्रहस्थिति---शनि मेपेत्न जात असून, प्ळेंदर जाणाऱ्या गुरूशी समसतकयोग करीत होता. रा. व. हा किताव मिळाला त्या वेळची प्रह-स्थिति—१९१४ शनि गोचरीने मिधुनेंत व गुरु कुंमेंत यांचा त्रिकोण. रा. ब. दामले वॉर-कान्फरनसकरितां दिल्लीस गेळे १९१८. गुरु गोचराने वृपभेतन म्ळच्या शुकाशी त्रिरेकादशयोग करूं लागला, रा. व. दामले यांस C. I. E. हा श्रेष्ठपणाचा किताब मिळाला १९२१. मंगळ मेपेतून जात असून गुरुशनि राजराशीतून जाऊन योगकारक वनले, अशा रीतीने मूळचे गु. छ. .श. बु. धुयोग गोचरीने उत्तमोत्तम प्रकार राजमान्यकारक फल्डूप झाले.

हार है जो शारीरिक व प्रापंचिक सुखदु-खाचा काठ. - पंगोचरीने धुध मिशुनेंत, राहु शनि कुंमेंत, यावेळी रा. व. काळऱ्याने अत्यंत आजारी होते. सन ( १८७७-७८ ). राहु-प्रस्त-चंद्रामुळे अनुभवलेल्या स्थितीचे वर वर्णन दिलेंच आहे. अष्टमेश पष्टस्थानी व पष्टेशाने दृष्ट व स्वीशी बडाएकयोगी; सवव स्वीशी प्रहणयोग करीत असताना रा. ब. दामले यांस (१८८५-८६) साली Prospetjonalments झालेंच होतें. रा. व. दामले हे कालेजांत असतांना (१८८७) उंचावरून पडून हाड मोडल्यामुळे १५ दिवस अत्यंत आजारी होते. (त्यावेळी शनि राहूंदन जात होता.) राहु चिलताते रवीशी योगकारक होण्याच्यावेळी (१९०३) रा. ब. यांचें घाकटे बंधु व यांचा पत्नी व रा. व. यांची प्रथम पत्नी व धाकटी ् ६८०६/८६ ने वार्च अंतराने द्वाने वारहे. र. गु. केंद्र यामुळे गुरु चिहत होउन स्वीशी वर्षाण असरे १५ दिवनाचे अंतराने द्वाने वारहे. र. गु. केंद्र यामुळे गुरु चिहत होउन स्वीशी ,बोग करूं टागस्यावेळी. (१९०७) स. व. याचे एकाएकी डाका पढस्यामुळे ६००० चे वित्त

गेर्छे. गु. चं. पडाएक असतांना जामांन कोणासही होऊं नये हा पक्षा अनुमन रा. व. दामछे पीस आंछेडा आहे. १९१२ साठी रा. व. यांची दितीय पत्नी गेठी. छुकाप्या धन हादशांत पप्पष्रह अनेक मार्यायोग दर्शावतो. त्याप्रमाणें रा. व यांची हक्षीची पत्नी तिसरी आहे. उपासना-धिपती गुय शनीशी सुयोगी यामुळें रा. व. यांस देवीची पूजा स्पष्ट दिसते. व ते स्वतः देवी-प्रीत्यर्ष दरसास कोही नक रक्षम खर्च करीत असतात.

#### राजकारण.

एकादशांत राजकारक प्रह किंवा दशमेशाचा रिवर्गगळाशी गुम संबंध असणारी माणसें राजकारणांत पडत असतात. रा. ब. च्या कुंडळींत एकादशाधिपति व्ययांत च रिव गुरु केंद्र यामुळें रा. ब. राजकारणापासून अछित राष्ट्रिके हे प्रहयोगच दशेवीत आहेत. व याच परिस्पितीनें रा. ब. दामछे यांस प्रधानकींचा योगहीं आवपयेंत आण्दा दिला नार्डी. हडीं शिनमहाराज आपल्या वच राशींतून अमण करांत असतां व गुरुष्टी धनराशींतून जात असतां, अशायेळी शानी गृह सुयोग स्पिती आयुन्यांतील अपलें केष्ट दर्जीची मानमन्यतेची परिस्पिती उत्यन केल्याशियाय राष्ट्र नार्डी असें जनमकाल्ये प्रहयोग स्पष्ट महस्पिति दर्शिवतात.

#### कुंडलीकमांक ८४

शके १७९६ ज्येष्ठ शुद्ध १४ सह पौर्णिमा, भनुराधानक्षत्र, तिसरा चरण इष्ट ४८-२१, जन्मकुंडळी



स्पष्टरिव द्या; चें; रा; कें; ह प्रदृ १ ९ ७ ० ६ २ १७ १९ १२ १२ १२ १२ १२ वजी

### आयुष्यांतीरु महत्त्वाच्या गोष्टी

वालपण—अडीच महिन्यांच्या वयाचे वेळी वढील वारले, दसरदार होते, २॥
महिन्यापास्त ९ वर्षांच्या वयापर्यंत मातोशीनें लोकांचे घरी स्थरंपाक करून माशी सोय केली.
विपान्यास—चुल्लाच्या घरी १९ वर्षांप्रत झाले, या वयापर्यंत झालेले हाल मीच
प ईसर जाणे. लप्तयोग—१९ वे वर्षी लग्न झालें, यायको कुरूप, पूर्व व वर्षयंत्र, फक्त पविष्र
काचरणाची. विश्लेची सांपत्तिक स्थिति—घर व रोती होती; अनुनही लाहे, परंतु
चुलते व चुलत माक काही हाती लागू देत नाहीत. ठघोगचंदा—चुण्याचे रा.........
पांची वन्हाडीत बदली झाली; त्यांचे लाश्यानें वन्हाडीत लालों व २१ वे वर्षी नोकती लागली,
२३ वे वर्षी फायन झाली, हाल संप्ले भीतदारी लटला—बचाचे ३५ वे वर्षी म्हणाने सत् १९०९ साली क्षांची चुलीम्या लारोजासुकें कीलदारीचा योग लाल होता, त्याच वेटी ज्योति विश्वणाची महति वाटली; व मी माहिती घेड लगली. त्या वेळीचे महयोग गोचरीचा राहु १६ बचावलों. अधिकारग्रांति—१९१७ सार्ली नायब तह्शीलदाराची जागा मिळाली, गी. शानीचा मूळच्या शनीशी समसतकयोग, पुन्दा १९२१ सार्ली तशीच जागा मिळाली, गोचर राहूचा मूळच्या शहूशी त्रिकोण. ईसरी छ्या—१९२३ मध्ये पुण्याचे श्रीमायवताय बहाराज यांनी मुद्राम येजन उपदेशामृत पाजले, तेव्हायासून देशायाचा अभ्यास सुरू. सततीयोग——२ मुली ३ सुलो, मुली उत्तम स्थितीत पढल्या असून मुले शिकत आडोळचा परिवार—मामा नार्ही, मावद्या ५, पैकी एकीन सर्वस्थी माझा सामाळ केला, ती आमच्याच घरी १० वर्षांची बारली. धनिस्थिति—का नार्ही पण सचयही नार्ही, सरकारी जाम सन्त्यायर ईसर भजना। विशाय ब्यासग नार्ही, य्योतिपशाकाचा अभ्यास योडासा केला होता, परत् तो फारच कमी, क्यसन—माही नार्ही, सुपारीसुद्धा नको, फक्स एखादे वेळी निडी ओढतों

#### कुंडलीकमांक ८५

सपत १९५२ राजे १८१८ तारीख १३ इंडे सन १८९६ उत्तरायणे प्रीम्पऋतौ झुम-कारक आयादे मासे शुक्रपदो ३ घटि ३७ प. २१ जन्मतियौ, चद्रवासरे, आश्चेषा घटि १५ प. २० पर मधा जन्मनक्षत्रे सिद्धि घटि ३३ प ४० जन्मयोगे गारकारणे ग्रोस्प्योदयात्गत घटि ३० प. ३१ समये जन्म ॥ चद्रमहादशेमच्यें जन्म॥ भोग्य वर्षे १३ मास ९

रवि चद्र मगळ बुध गुरु शुक्र शिक राहु

| २                   | 8       | ٥        | २                                     | ¥  | 3                                     | ξ        | १०    | 6                                     |
|---------------------|---------|----------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|
| <b>२</b> ९          | ą       | \$8      | \$8                                   | २३ | ₹                                     | २१       | ą     | १७                                    |
| 0                   | ३०      | ષર       | २२                                    | ٩  | ३०                                    | ३२       | 48    | २५                                    |
| ५६                  | 929     | 8 \$     | ८६                                    | 28 | ७२                                    | १वकी     | ą     | _                                     |
| ዓረ                  | ३४      | 40       | ₹०                                    | ४६ | २९                                    | २८       | \$ \$ |                                       |
| জ                   | मलन्नम् |          | चलितचकम्                              |    |                                       |          |       |                                       |
| 1981<br>18<br>1 # 2 | र्भे    | ×,<br>×, | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |    | 190                                   | 3        |       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| . 17                | मुख     | TT.      | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | मगु श्री | च ४   |                                       |

आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

बिडिटांचा मृत्यु तारीख १९।१११८९८ सुरुवारी तुपारी २ वाजतां बडोदे येथे झाळा. मामाचा मृत्यु तारीख २९।३।१८९८ मंगळवारी रात्री १० वाजतां बडोदे येथे झाळा. आमची जमीन, घर, दागदागिने इत्यादि तारीख २८।६।१८९६ रोजी सरकारजमा शाली. सन १८९९ मर्थे देशीचा आजार. सन १९०१ मध्यें बाहेरील बाधा. सन १९०२ मध्यें हेगचा घात. सन १९०४ वहन पढण्याचा घातयोग व कुटुंबावर फौजदारी खटले, सन १९०५ मध्ये लक्षाधीश दत्तक होण्याचा योग. सन १९०७ मध्ये विवमञ्जराचा घात. सन १९०९ मध्ये सर्प चावणे. सन १९११ मध्यें अमेदरोग दोन महिनेपर्यंत; व सद्गृहत्याचा मुखाप्रमाणें आश्रय मिळणें. सन सन १९१५ मध्ये आत्महत्येचा घात, नर्मदेत बुढून मारण्याचा घात. सन १९१६ मध्ये धरी भीर होणें, क्षीजदारी आरोप येणें, उत्तर दिशेषा (पराणि) जाणें व ह्युम्कीर्ति होणें व दोन भीर होणें, क्षीजदारी आरोप येणें, उत्तर दिशेषा (पराणि) जाणें व ह्युम्कीर्ति होणें व दोन ष्में मोढणें. तारीख २६।२१९९८ पादन तारीख १।३।१९९८ पपेत शरीरात मृखतुक्य पीडा, वरी चोरी होणें, क्षीजदारी कोर्टात साक्ष. तारीख २२।७।१९१८ पासन तारीख १०। रो१९९९ पर्यंत हरस्क तन्हेचा माळ बंगडघार मिळणें, छायभरी काढणें व पूर्व, पश्चिम, दक्षिण व उत्तर दिशेकडे कीर्ति होणें व व्क्षाधीश होण्याचा योग. तारीख १३।५।१९११ रोजी उत्तर दिशेटा (परगांवी) जार्जे शुभ कीर्ति होर्जे. तारीख १३।८।१९१९ रोजी बासण शत्रु होर्जे व त्यापासून फारच त्रास. तारीख १७।८।१९१९ रस्त्यांत पैसे सांपडणें. तारीख ६।९।१९१९ रीजी श्रास, कष्ट व भयंकर पश्चाचाप होणें. तारीख २०।९।१९१९ रोजी दोन महिनेपर्यंत ज्या नात, काट व सरकर पंचाचाय राण, ताराख रणरार रर राजा दोन महिन्सपत नेपानचाय्या वेषे नोकरी घरणे. तारीख ७११०१९२९९ राजी घोडागाडींत मरतो मरता वाचर्णे. तीरीख १५१११९९९ राजी ढुँदेवी आज्यास वांचविणे. तारीख १९११२१९९९ पास्न तारीख ११११९२० परंत पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशेख कीर्ति होणें व छक्षाधीश होण्याच् योग. तारीख २९११९९२० रोजी क्षेश्चय पीडा होऊन पश्चाचाय होणें. तारीख १०।२१९९२० पासून तारीख ११।२।१९२० पर्यंत मयंकर त्रास. तारीख २०।३।१९२० रोजी मयंकर त्रास रेकन दुर्देवी आज्यास मदत फर्लो. तारीख १२।श१९२० रोजी दक्षिण दिशेख (पराावी) जाणे व क्षीर्ति होर्गे आठ दिवसपर्यंत. तारीख ६।श१९२० व ता. ७।श१९२० रोजी दुर्देवी भारतण प्राण्यास स्तःशर संकट घेऊन मदत करणें. तारीख २३।६।१९२० पासून ता. ३।३। १९२१ पर्यंत दवाखान्यांत कंपाऊंडरची नोकरी. तारीख ६।०।१९२० रोजी पुरमस्या मासण हुम्मन होऊन क्षारीप येणें व तारीख १०।०।१९२० पर्यंत कीनदारी प्रास. तारीख ८।१।१९२० इन्मन हाजन आराप यण व ताराख १०।०१९२० प्यत फाजदात आस. ताराख टार्श्वर्र्य रोजी आजाचा मृत्यु होणे. ताराख २२।६११९२१ पास्न ता. १३।८१९२१ पर्यंत ब्रिटिश-राय्यादम मा गुन्देगार झालें व ५०० रुपयांच्या जामीनार झुटलें, पर्यु सुदेशने मासे कांहिएक न होतो ता. १४।८१९२१ ल निर्देश झालें. तारीख १८।९१२१ रोजी चमस्कारिक यनाव अधानक इष्टीस पदलें य दुर्देदी क्षीस मदत करण्याचा प्रयन्न होणें. तारीख १९।९१९२१ रोजी मयंकर तन्येत विषडणें. तारीख १२।६१९२२ पास्न ता. १५।६११९२२ पर्यंत झारीसास मयंकर संताप अथन होणें, त्यामुळे मयंकर प्रास्त तारीख १६।६१९२२ रोजी कीजदारी अटक ५ कडाक्यपत होणे, व त्यांतून मुक्त होणे. तारीख २१।९।१९२२ पासून ता. २०।२।१९२३

11

पर्यंत मयंकर चैन करणें. तारीख २३।६।१९२३ पासून ता. २८।३।१९२४ पर्यंत दक्षिण दिशेकडे (परगांशी) अतिशय प्रवास होणें. तारीख २७।१०।१९२३ रोजीं वडीछ बधूचा मृत्यु होणें.

#### कुंडलीकमांक ८६

शालिबाइन शके १८१९ हेमल्बी सबस्सरे माद्रपदेमासे कृष्णपक्षे प्रतीपचा तिची, रिव-वासरे उत्तरामाद्रपदानक्षेत्रे अत्रिदेने श्रीसूर्योदयात्गतचिटका २२ पळे ५१ समये जन्म.॥ जन्मस्थळ मागळ [जि. बेह्यारी] दुपारी ३।२१ वाजण्याच्या सुमारास.

## जन्म**कुं द**ली



आयुष्यांतीरु महत्वाच्या गाष्टी

शारीिक स्थिति—शरीरयष्टी साधारण, छश, रग गोरा, साधारण चंचछ मन. सदाचाराची, सुदर यस्त्रची, गृहवियंची, ज्योतिमाची खावड, मिष्टाकप्रियता, अशक्त, चिंताजनक,
शांतस्यमाव, मान प्रसपी तुकसानीची पर्ध राहत नाहीं. श्रीदासिन्य वाको व्यर्गे नाहीत.
केस साधारण कडक बसोन, आगावर व छातीवर कार कमें गांतरें व मोठाछे आजार—
आजार इ. सन १९१६ मज्ये मार्च महिन्योत भयकर आजार, मरणांत कछ. पुन इ. सन
१९१८१९ मज्ये पाछीचे तापानें कार दिवस आजारी. जनक आई य बढिछाचे तीह्य—
तारीख २०।७।२० इ. रोजी बढिछांचा मृष्यु. हयात असेपपत माझेवर प्रेम जास्त. आई ह्यात
छाहूँ, पर्रत बढिछांचा वियोग शाल्यानतर वेड छागछे आहे. दत्तक आई ह्यात माझ्याशी
विरोध जनकआई व बढिछांचे आजार—बढिछास साख्याचा आजार. शके १८२८ मध्ये
कार दिवस कछ सोसछे. दुसरे आजारामञ्ये इ. स. १९२० मध्ये मरणच पायछे. जनकारिहांचे मृळ सोपिक स्थिति—साधरण होती परद्वा प्यापासृत सुख नव्हतं, दत्तक शराण्याची
सोपत्रिक स्थिति चांगछी असून व्यवस्या वरोबर नसन्यानें साधारण प्राति. त्यापासृत सर्व व्यवहार
जनक बढिछांचा घटा—मुळकणी. भावडे—एकदर ६ विर्षणी, पिट्ठें मयत, बाको पांच
ह्यात, य एक भाठ हयात, विवास्यास करीत आहे. दयकसोग—कार्ट्रचा आहार, इ. १९०७
क्रस्य दत्तक गेटो. विवाह—रामे १८३७ सन १९१६ मध्ये, तीचा प्रष्टता अग्रत, प्रसाम्ता, फर्क्यशाल, फर्क्यशाल, पर्वेत्वाल, पर्वेतिम, तात, रोगी, सहनशील, स्वष्टतेची कावह, सुस्वर्परी, प्रसामारण साती, फर्क्यशाल, पर्वेतिम, तात, रोगी, सहनशील, स्वष्टतेची कावह, सुस्वर्परी, प्रसामारण सतीत—म्रमम कर्या, दुसरा सुरग हराह हराही एक्पा क्रिया क्षाव, प्रसारण सतीति—म्रमम कर्या, इसरा स्वर्या हराह स्वर्या हराह स्वर्या परित्यांत परेत तिसरा मुङ्गा ता. १५।१२।२३ इसवी रोजी जन्मछा. ता. १०।९।२४ इ. रोजी मरण पावछा, पुनः संतति नाही. विद्या--कुछकर्णा कामापुरती मराठी चीगछे. चित्रकछा साधारण, यंत्र कामाची आवड फार, इंप्रजी ३ री इयता झाछी आहे. कानडी ५ व्या इयत्तेवर्यंत. भारयोदय-सन १९२० जूनपासून नोकरी तीन गांवची व दत्तक झाल्यापासन प्राप्ति वरी होती, सन १९२१ पासून मात्र साधारण. स्रातःवर व्यावहारीक जवाबदारी—सन १९२० पासून वडील बारल्याने एकंदर वतनाचा [जनक घराण्याचा व दत्तक घराण्याचा ] सर्व कारमार मीच करीत आहे. अनपेक्षित रीतीने परिस्थितीत बदल-विदेशानी + + पैसा + + + १९२० ह. मध्ये दीन गांवचे कुळकणीं कामास राजिनामा देणचा प्रसंग आछा. त्याच तडाक्यांत तीन हजार रु. चे कर्ज झाँछे आणि परावर्रवित्व करणे पडले. सन १९२३ मध्ये व्यवसाय बंद करून जमीन छागणीस देऊन है कई फेड्न टाकठें. तेयपासून प्राप्ति साधरण. कोणत्याही कार्यात बहुतेक यश नाही. सन १९२१।२ मध्ये आह, शत्रुपासून फार तुकसान झाले. हहीं एक गांवचे कुळकर्णांपणाचे काम करीत असून चिताजनक रिपति फार झाले आहे. सत्तेचें वर, बाहमें, जमीनज़मठा---सत्तेची घरें दोन आहेत. बाहमें नाहीत. जमीन पुष्कळ यतनाची आहे. यापैकी दत्तक घराण्याचीच फार आहे. नीकर चाकर स्वतःचे नाहीत, x x चाकर आहेत. खांचेबर सत्ता चांगली आहे. आणि बतनी पांच गार्ने आहेत. कोटाँत जाणेचे प्रसंग-११।११।१९१७ दत्तक झाल्याबद्दल वारस सरटी फिकेट घेणेकरितां गेला होतो. विही ओडणेची सवय फार आहे. बाकी कोणतेही नाहीं. सासरची संपत्तिक स्थिति-साधा-रण नरी असन सासऱ्याचें माझ्यावर प्रेम चांगळें आहे. दरमहा पगार--सात रुपये असन खतंत्र गांव आहे.

#### कुंडलीफमांक ८७

श्रीवाके १८१६ मादपदेमासे शुक्रपक्षे तिथी ४ चंदवासरे ध. २४ प. २४ नक्षत्र वित्रा प. २५ प. ५५ मंतर स्वाति, योग शुक्र घटि १४ प. ४२ नंतर मला, करण वणीज प. ५ दिनमान प्रमाण व. ३० प. ५२ अस्मिनशुभदिने श्रीमन्मातंडमंडलोदवात्द्रधकाल प. ४८ प. ३ समये जन्मा। जन्म नाम स्टमदेव

#### जन्मकंडली



आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी,

शारीरिक स्थिति—शरीर बीधा ठेंगणा, स्यूल, रंग साधारण काळा, नेत्र पिंगट रंगाचे, इ. च. स. १....१४ केस अल्प व कुरळे, वातविकार, मेदशद्धि, स्वभाव शांत, व्यंग कोणतेंच नाहीं. गंडतिरे---लहानवणी चार वर्षेपर्यंत हमेशा बिमार, दहावें वर्षी डोक्यास खांड्क, आठरान्या वर्षी पोही-ण्यास शिकतांना जलापघात. विदेशंचे सौख्य-विदेश शके १८३४ भादपद वा। ३० रोजी कालन्यानें वारले. विडलांचे अतिशय प्रेम होतें, आईही लाच वेळीं कालन्यानें विमार परंत काउँ-यान वार्ल. वाइछाच आत्राय प्रम हात, आहा लाच चळा काठ-यान ावमार पर्छ ह्यात शाहे. आजा ह्यात शाहे, आजी मृत शके १८१९, मामा एक ह्यात, मामशी नार्षी, जुळता नार्ही, आत्याहि नार्ही. चिंडणंची मूळची सांपचिक स्थिति—मस्त्रिनी, घंदा सरकारी नीकरी, शाळा मास्तर व शेती, पगार महिना २५ रुपये. क्वांति व मान फार चांगछ होता. मार्वेड एकंदर दहा—स्यांत ह्यात हुई। तीन माऊ, दोन बहिणो, आधी दोन बंधु वारले, तिसरा कुंडलीवाळा, जन्म शके १८१६ मादपद छ. १, चवया माऊ जन्म शके १८१९, दहा महिन्यांनी वारळा, पांचवी वहीण जन्म शके १८२०, फा. शु. ११ ह्यात, सासरची स्थिति संपत्रीय संत्रीयुक्त, सहावी बहीण जन्म शके १८२०, पा. शु. ११ ह्यात सासरची स्थिति साधरण, संतिति युक्त. ७ वी बद्दीण वारखी, ८ वी बद्दीण वारखी, ९ वा माक, जन्म इकि १८२०, आपाढ वप ३ ह्यात. शिक्षण मराठी ४ मता. १० वा माऊ, जन्म शके १८३३-मादपद वध १३, ह्यात, शिक्षण मराठा ४ यत्ता. भावडाचे सुख-आतापर्यंत सर्व आहेत आहेत. उत्तम आहे. प्रथम विवाह—राके १८३० वैशाख शुद्ध १५ स्नीसुख उत्तम. सासरची स्थिति चांगळी. संतति—राके १८४०, आश्विन शुद्ध ११ छा मुख्या झाळा; तो ४ दिवसांनी मरण पावला. कुटुंबिह शके १८४० आश्विन वच २ ला हन्म्खूएंझाने वारलें, नंतर ध दिवसानी मरण पायठा. कुटुबार्ड शंको १८४० आश्वाच वय २ छा हम्म्ब्युंझाने यारछे, नतर दुसरा विवाह—शके १८४१ का. व. ५, लीचा स्वमाव क्रोची, अतिशव ताएट, प्रकृति अशक्त, वर्ण गीर, सासरची स्थिति गरीयोची. संतिति—शके १८४५-उग्रेष्ठ छु. १५६ ता. २०।६।२३ कन्या, ह्यात आहे. संदर, सशक्त. विधासुल—मराडा व इंप्रजी मॅट्रिक पर्यंत, प्ररोक्त चर्षा प्रयोक वर्णात यहा, परंतु मॅट्रिक मप्ये ४ वर्ष अपवश. च्ह्रींस् पर्ड प्रेडची परीक्षा पास, पात इनाम रूपये २५. आवडत्या गोधी—गारुडी विधा, पोहर्णे, वैधकी, ज्योतिय, परे केळ्णे, चौसर खेळणें. अतिशय आवडता विधय—बाचन. व्यसन—तप-क्रीरीचे व विडीच. कोटीत जाण्याचा प्रसंग—कीजवारीत हिंदु मुसलमानोचे झगड्यांत इ महिनेपर्यंत प्रास परंतु अकेर विदीच सुटका, शके १८४४ ज्येष्ठ छु. १४. तीध्यात्रा— विशेष नाहीं: फक्त बयाचें १० वे वर्षी व १७ वे वर्षी दीनदां पंढरपुरची यात्रा झाली, छोकांकडन मान--तालुका कांग्रेस कमेटीतील कार्यकारी मंडळाचा समासद; अच्यक्ष शालाकमेटी. शिवाय गार्थात लोक चाहतात. सरकाराकडून मान-अयाप नाहीं. बडिलार्जित घर व स्यावर जमीन वंगेरे आहे. नौकरचावर सुख उत्तम आहे. स्वसंपादित मिळकत खाछाछ सारखेस खरेदी, एक शेत ता. १६।१।२० रोजी आडाची २४ एकर. एक घर ता. २१।५।२४ रोजी. एक शेत ता. २८।१२।२४ रोजी आ. २१ एकर. याची इसार-चिडी होऊन खरेदी खत बार्छ. बक्षिस चुलत चुल्तीकडून शेत ता. १श्वापा१९ रोजी ७ एकर. घंदा रोतीचा, वार्षिक उत्पन्न साञीना दोन इजार रुपये. भाग्योदय-म्याचे ११ वे वर्षा-

पासून दृष्यदृष्टपा फायदा होतीपासूनच. जुकसान नाही. कर्ज वगैरे नाही. शृतुवीडा व विरोध— पुंचत जुकत्याकडून, ता. १९१५।१९ चे बक्षिसायदृष्ट.

### कुंडलीममांक ८८

जन्म:---राके १८१६ जवनामसंवत्सरे, आपाड वध ५ रोज सोमवार ता. २१।०।९४, सूर्योदयात घ. ५७ प. ३० जन्म.

#### जनमकुंहली



## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोधी

जन्मानंतर श्राप्त वर्षेप्यंत रारीर अत्यंत रोगी व अशक होते. पाठीवरीं र भाज य जन्माव्ति स्वाज मयत, ६ वे वर्षापासून शिक्षणास सुरवात. १२ वे वर्षापासून शिक्षणास सुरवात. १२ वे वर्षापासून शिक्षणास सुरवात. १२ वे वर्षापासून स्वाज शिक्षणास सुरवात. १६ वे वर्षापासून रक्षा आसाऱ्या साहाय्याने पुण्यास इंग्रजी शिक्षणास प्राप्त १९१६ मार्चिप्यंत कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कॉलेजिशिक्षण, पुढें कालेजिशिक्षण, पुढें कालेजिशिक्षण, पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण पुढें कालेजिशिक्षण

हागतो. कोणतेही व्यसन नस्न चहा व विडी मात्र फार आवडते, बुद्धि वरीच तरतरीत अस्त हालांचा व गाणें, वजावणें इत्यादिकांचा नाद आहे. विद्यार्थिदराँत गणित फार चांगले येत असे, बुद्धि फार चौकस अस्न दूरहर्षी विशेष आहे. स्वच्छता, टाप्टांग अति आवडत अस्न खाण्या-पिण्यांत चांगल्या चांगल्या वस्तूंची आवड असते. दागदागिन्यांचा तिटकारा आहे कपडेल्यांवर आसत लक्ष आहे, स्थान अस्तेत उत्याद्ध अस्न जाजपर्यंत कोणांचेही रतिभर तुकसान न करतां शस्य तितर्षे प्रत्येकाला साहाय्य करीत असतों. वाणी वरीच तेजस्वी अस्न गार्मिकपणाचा मोठा अस्मान आहे. विद्वान, साधु, हाल्ल, पुरातन चालीरीती यांचा अस्यंत अभिगान आहे. देवावर अस्यंत भरवसा आहे.

#### कुंडलीकमांक ८९

स्वस्ति श्रीनृपशाण्टिबाह्मशके १८१४ नंदननागसंबत्सरे उदगयने बसंतक्ष्ती वैशाख शुक्र ९ गुरी बटी २८।५४ वर्तमानायां दशम्यां मधानक्षत्रे ३८।५३ वर्तमाने पूर्वानक्षत्रे ध्रुवयोगे ५३।३१ की. २८-५४ वर्त. तैतिङक्तर्णे दिनमान ३१।५२ ता. ५ माहे मे सन १८९२ एवं पंचान अस्मिद्निस्पास्तात्ग्रशैगतघटी १९।५ तदांकुंमोदये सनिक्षेत्रे चंद्रहोरायां शुधन्निशांशे

जन्मकुंहली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

माहे वडील १८३९ माह्यद वा। २ या रोजी निवर्तले. सर्वात वडील बंधु १८४० माह्यद वच ३० निवर्तले. त्याचेवळी मरणप्राय स्वतःस दुखणे, पुढे १८४१ माह्यदांत वराँल-प्रमाण दुखणे. छातीत विकार सन १९१३ डिसेंबर महिन्यांत बाला होता, तो अचाप तसाव आहे. वडील बढीण मी अदमासे २१३ वर्षाचे वय असतांचा वासला. त्यानंतर माझा ल्हान माज १९०८ किंवा १९०९ साली वारला. त्याचे वय प्रत्युसमर्थी अदमासे १९११ पवाचे होतें. त्यानंतरचा भाज हयात बाहे. सन १९११ पास्त सरकारी व कंपनीची नोकरी केली, सन १९१९ पास्त सरकारी व कंपनीची नोकरी केली, सन १९१९ पास्त सरकारी व कंपनीची नोकरी केली, सन १९१९ पास्त साल हाले. १८४० ते १८४२ पर्यंत माणी पदा केला, त्यात तुकसानी झाली. १८४२ मध्ये पुछते हारले. त्यावेळी माणीदारीचा धेदा वद करून मुंबईस पढाँचे बढिटोपार्जित धंबाचें सुत्र हातांत प्यावेळी माणीदारीचा सासन्याने आम्हांस दगा दिला, व त्यानतर बाकीच्या कुंळांनी १८४३ पर्यंत दगा दिला, व १८४४ धंदा एकरम वसला. सच्यो २ वचें बढिटोपार्जित धवाची वसुली किंविद मिळेल तर त्यावर गुनरण होत आहे. वैशार्चा प्राप्ति बिटकुल नाही.

#### फ़ंडलीक्रमांक ९०

राके १८१० परिवानीसंवत्सरें वैशाख छुक्न १३ छुचवासरे ४५१४० चि. २१५९ तारिख २३ मे सन १८८८ अस्मिनदिनसूर्योदयात्गत घ. ५४ प. १० तत्समय मीनटाने जन्म.

जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टीः

जन्मापासून वयाचे २ ४।३५ वर्षेपर्यंत ऐपआरामांत व जोरदार धर्यात गेलो, वडील वयाचे ३५ वे वर्षो बारले, विडलांचा धैदा कापडाचाच असून उत्तम चालला, परत वडील वास्त्यानतर लीकरच वर लिहिलेल्या धंवाशिवाय मुंबईस पेढी होती त्या पेढीपैकी लोकांची वरीच रक्का हाड-विली, म्हणून सदरहू इसमानें घरांतील इस्टेट वंगेरे वंगेरे खर्च करून लोकांचे देणें फेडलें, परंतु अज्ञ रणें लाहे व घरांतील आई वंगेरे सच्चां स्तेहमावानें कारच कभी वागतात. मित्र, सोयरे राजुलांने वागत लाहेत. गुप्त शत्र प्रकार प्रकार जाईल याचा अहोरात कालता. दिवसेंदिवस परिस्थिति विकट होण्याचा प्रसंघ येईल ही धासता, पुष्कल सेनी लाकांची समज्ञत घातली तरी पटत नाहीं, वारंवार परदेशागमन करणेचा विचार मनांत घोळत आहे.

#### कंडलीक्षमांक ९१

शके १८१६ मार्गशीर्ष छा. १२ स्यॉदयात्गत घ. १ प. ५ समये जन्म.

जन्मकुंहली



आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

जन्म असंत गरीव रियतीत, जन्मोत्तर ठीकरच बढीठ वंजूचा मृत्रु, वयाचे ५ वे वर्षी आईचा मृत्यु, सरकारी नोकरी ४ वेळ टागूनही अधिकाऱ्यांशीं न जमस्यादुळें पुन: पुन: सुटछी, क्याचे २० वे वर्षी विडलांचा मृख्, अघाप अविवाहित चृति, साधारण भ्रमिष्ट, हर्झी याडिक वृत्तीवर निर्वाह, विडलांची इस्टेट कौरे सर्व विक्न खाल्लो, हल्ली कफल्लक, कायम टिक्न कोण-ताही उघोग होत नाहीं व कोणाशीही जमत नाहीं.

ज्योतिषशाखदृष्टया विवेचन — जन्मस्थानचा स्वामी गुरु सप्तमीत असल्याने स्वतःचा शारीर वर्ण गौर. साघारणपणे प्रकृति निरोगी चतुर्थस्थानी राहु असल्याने मातृसीख्य नाहीं. पंचमात चंद्र मंगळ असल्याने मारादी शिक्षण पूर्ण होऊन निरुपयोगी, पंचमात मे राशीही बंध्या राशि अस ल्याने अचाप विवाह जमत नाहीं. सप्तमांत गुरु अस्नहा त्यास राहुकेतु पूर्ण दृष्टीने पाहातात स्हणून ते स्थान फळ देण्यास असमर्थेच, दशमांत केतु म्हणून पितृसुख अस्प, बढीळही अमिष्टच होते. आयस्यानी गनि असल्याने नीच सेवेजांचून उदरमरणास उपाय नाहीं. हादशांत रिव, बुध, कुक्र युति व्ययस्थानी पहल्याने नीक्ष्ययेगी व कोणतीही अस्परता.

कुंडलीकमांक ९२ शके १८२१ भाषाढ शुद्ध १३ सूर्योदयात्गत घ. १९ प. ४७.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्म मध्यम स्थितींत, विडिंगी कर्जंबाजारी स्थिति विशेष. जन्मतःच पुनर्जन्म होण्याइतका आजार झाला, पण एका महास्थाच्या कृषेने आजारांत्म बचाव, प्रकृति उत्तम. ८ वे वर्षी
उपनयन होऊन एक वर्षपर्यंत महाकर्मांचे शिक्षण. मराठी शिक्षण हुरू असतांच इंग्रजी, उर्दू,
गुजरायी शिक्षण व गायनाचे अम्यासास हरुगतः, पर्तु सर्गव अपूणे, वयाचे १२ वे वर्षी मराठी
शिक्षण पूर्ण होऊन पितृनाशः आसांचा त्रियोग होऊन मामांचे खटपटानें व आप्रयानें मराठी
शाळत सरकारी नोकरीः वयाचे १० वे वर्षी एकाएकी नोकरीचा काटाळा येउन वेयकशिक्षगाची आवड उत्पन होऊन स्वतःचे तंजनेंच परेदरी वेचकीम शिक्षणास प्रारंम, ते हुरू असतांच सार्वजनिक कार्ये व राजकारणांत एडण्याची आग्रड उत्पन होऊन राजकारणांत राजदंडाचा
छाम. (शिक्षा नन्दे ) वैचकशिक्षण छोकिच आश्रयास राहून व मधुकरी वंगेरे मागून लाणि
सार छावन संपादन झाले; खात प्रगति चांगडी, मर्चतरीच ययाचे २० वे वर्षी पुन्ही मर्यकर
आजार विषमाचा झाला, शिक्षण हुरू असता मार्गजनिक कार्यात पडल्यामुळे मोठमीच्या पुटान्याशी य पनिक छोकाशी परिचय व स्लेहसंग्व, आणि खांचे प्रेमसंवादन. शिक्षण ह वर्षे संपाहन करून स्वदंशी आग्रमन, पेतीना यात्र बेरेरीच भागुकीसइ छान, पराठ ज्यान्यार कार्ही
दिवस एका सदुगृहरपाचे आग्रमां राहुन वैचक घंपास सुरुवात व त्यांत पोटी पोडी प्रसिद्धी.

कोंधी कालानतर स्वतंत्रपर्णे राहून धवास सुरुवात व प्रगति श्राणि वयाचे २५ वे वर्षी विवाद. स्वति धवाचे स्टीनें लोकाची मदत त्रिशेष होऊन विशेष कर्जवाजारी स्थिति न होता कार्य ब्राले.

ज्योतिपशाखदृष्ट्या विचेचन---ततुरपानी गुरु असत्याने शरीरसापन्ते चांगळा व निरोगी. धनस्यानी शनि असत्याने इत्यसचय नसङ्ग तरी द्रव्याची दचाई भासून येत नाही. तृतीय-स्थानी राहचद्रत्रति असत्याने भावडसीस्य अस्य, पाठचे भाऊ नय त्येत, नवमस्यानी शुक्र-केतु-सेग धर्मश्रद्धा साधारण अस्तृ तीर्धयात्रायोग, अर्तगळासारखी योडी व्यया दरामांत रिव असन्वर्यो पित्रसीस्य अस्य व सरकारी नीकरीयोग अस्य, एकादशीत मणळ-बुधद्रति असस्याने वैवकासारखा स्वतर धदा व स्थांतही निरोपत होन जातीकहून स्व्यन्त्या, मितन्वयी.

कुँडलीक्रमाक ९३ शके १८२४ कार्तिक यय ५ सुर्योदयात्गत घ. २ जन्मकुँडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

आयुष्यांतील गोधी —जन्म चांगस्या स्थितीत, जन्मत च मोठा आजार, ध्याचे २ रे व रे रे वर्षी विस्पली यात्रा व उत्तर हिंदुस्थानचा प्रवास, प्रकृति उत्तम, ८ वे वर्षी उपनयन, बालपणी तिक्षणाची नावड, नराठी ५ बीनतर इपजी शिक्षणास प्रारम, त्यात यदा पूर्ण येजन गुरुहमा पूर्ण, शिक्षण मेंट्रिक, स्कूलकायनल सपूर्ण, उपनयनापूर्वीच मातृत्रियोग व आजीचा ग्रुख,
ययाचे १५ व वर्षी आजीबांचा ग्रुख व १६ व वर्षी विश्वाह, यथाचे १९ वे वर्षी सहा महिने
सोलेजचा सहवास, परत त्यांत अवपदा आल्यामुळ शिक्षणाची इतिश्री होऊन शेतीबदल उत्सकता,
परत लीकरच गांबात निमसाकारी सस्येत नोकरी, वयाचे एकविसावे वर्षी पुरालकाम व लोच
पुटील वर्षी वियोग, स्यावर इस्टेटकाम.

ज्योतिषशालरध्या वितेचन — तत्तुस्माना रिव असस्याने जन्मत पोडा, धनस्यानी शाने असस्याने धनवृद्धि, तृतीयस्थानी गुरु असस्याने पराक्रम विशेष, तो पचमाधिपति असस्याने विदेत यहा, पष्टांत केतु असस्याने मातुज्यीस्य कमी व गुरावतु पुष्पक्र पातु खाचा नारा, सामान चंद्र स्पर्येचा वर्षात् वा असस्याने आयोतीस्य उत्तम, मायां उत्तम कुळातील व गीरवर्ण, द्वामात मगळ असस्याने कीर्तिमान व उद्योगध्यायी ब्रोनीत ल्या जास्त, रावसम्यान, व्यवस्थानी ब्रुवइत्यराज्य असस्याने अतिहास विचाराने खर्च व अनाटायी झान्यास इत्यहळ, युपशुक्र असस्याने वनदावरेखनवाचनाच्या आवर-

### कुंडली क्रमांक ९४

राके १८१७ फाल्गुन वद्य १४ सूर्योदयात्प्राक् घ. ३



### आयुप्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

जन्म मध्यम रियतींत, जन्मापास्न कुटुंबाचे भरभराटीस प्रारंग, जन्मत: शरीर पीडा, ८ वे वर्षी उपनयन, विद्या साधारण, परंतु बुद्धि तीन, कलाकुशल्देची आवड, वयाचे पघरावे वर्षी विवाद, पांच वर्षानी पुत्रलाम, व स्वतःचा महत्याचा मयेकर आजार, त्याचे तेविसावे वर्षी दुसरा पुत्रलाम, वयाचे सत्ताविसावे वर्षी पातीदारीनें धंदा करण्यास धुरात, परंतु स्वांत भागीदाराकडून दणा मिळाल्यामें जुकसान, हल्ली स्वतंत्रपणें वर्षोग करण्याची इंग्डा असून यडील मडळीचे आडकाठीपुळें नाइलाज.

ज्योतिपशास्त्रध्या िवेचनः — जन्मतः रिव असल्यानें नेहमी किरकोळ आजार; उष्णप्रकृति, धनस्थानाचा रवामी मंगळ आयरपानी, श्चन्नयुक्त असल्यानें धनसंचय वर्षा व शैतीत द्रव्यवणम. पंचमस्यानी कर्केचा गुरु असल्यानें संतिसिक्ति उचन, मुसद्दायोग, अष्टमात शानि असल्यानें श्चीश्वंयी व सासुरवाहीकडून छाम, आयरपानीं मंगळशुक्त असल्यानें कंञ्चयणा व कृत्तीयेक्षां बडबड फार. परोक्ष्मरें सहन न होंगें.

### फ़ंडलीकमांक ९५

शके १८१३ फाल्गुन वद्य १४ सूर्योदयात्गत व. १० ए. ५



## आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्म साधारण मध्यम स्थितीत, जन्मतः साधारण पीडा, जन्मापासून वरीङ औट चिरून शिषस्याप्रमाणें रूण, शरीर निरोगी, साधारण उंच, वयाचे झाटो वर्षी उपनयन दोऊन दहावे वर्षी मातुवियोग, उपनयनोचर दोन वर्षीनी भाष्टा येषु प्रत, नंतर दोन वर्षीनी मामा व वरीङ आसा, सांचे एका महिन्यांत एकामागून एक प्रेगनें मृख, मुराठी शिक्षण संपद्त साधारण इंगजी शिक्षणास प्रारंभ, परंतु परिश्वितीचे प्रतिकृत्वेतमुळे अपूर्ण, वयाचे आठरावे वर्षी विवाह; नंतर सीही दिवस शिक्षकाची नोकरी, कचरित उमेरवारी, पुन्हों शिक्षकाची नोकरी करून किनष्ट वर्षेष मृत्यूनंतर तठाठयाचे नोकरीत प्रवेश. नोकरीत असतांच एकाएकी सरकारचे अवक्रपेमुळें संपाचे वावटळीत सांपहल्यानें नोकरीत्व मुक्ष्मता व स्यतंत्र धंषास आरंम; आणि स्यातच साधारण अर्थव्याम चांगळा. वढिळांचे मृत्यूपूर्वी एका शेताचा लाम.

्ष्योतिपशाबदृष्ट्या विवेचन — वृपमञ्जावर जन्म असल्यानें शरीरयष्टि उंच, मध्यम गौरवर्ण, पंचमात शनि असल्यानें विवेत अपयश, बीसंतित, कप्ट, पष्टस्यानांत केतु असल्यानें मातुञ्दीख्य अल्य, नवमस्यानीं मंगळ असल्यानें मन्यमाञ्ज, दशमात चंद्र असल्यानें नोकरोपक्षां स्वतंत्र वृत्ताची आवड, आयस्यानी सूर्य व गुरु असल्यानें व स्या सूर्यान पंचमाचा शनि पूर्ण दृष्टीनें पहात असल्यानें एकदम सरकारी नोकरीत्त्र कामांत कमतरता नसतांना निष्कारण आरोप येकन कमी, परंतु प्लादशांत स्वगृहींचा गुरु असल्यानें स्यानें स्थितीत सरक न पहुं देतां स्वतंत्र व्यापारांत प्रवेश व स्यांतच यश, व्ययस्थानीं बुध, बुक्रव राहु असल्यानें मितञ्ययी, राजदंड-मीति, वादिववादाची आवड.)

### कुंडलीकमांक ९६

शके १८१२ मिति ,आपाढ वा। १३ सकाळी नऊ वाजतां.

#### जन्मकुं इली



आयष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

ं जन्म मध्यम रियतीत, प्रयम मराठी शिक्षण व घरी इंगजी शिक्षण स्वतःचे जबावदारीवर. वी. ए. पावेती अपयश नाहीं. वयाचे सीळावे वर्षी विवाह, घराचे तेवीसावे वर्षी प्रयम पुत्रछाम, 'च छाणडाच त्याचा मृत्यू, पंचवीसावे वर्षी हुसरा पुत्रछाम, पंचविसावे वर्षी कत्याछाम, एकोण-विसावे वर्षी गुरुषाम, वाचिसावे वर्षी गुरुषाम, पंचविसावे वर्षी एक् एक्. बी. जायास क्षात्रसावे विश्वण सोड्न कायमचे सरकारी नोकरीस प्रारंम. वडीड वयाचे तिसावे वर्षी गुरुषाम, वाचिसावे वर्षी हुसरा पुत्रसावे वर्षी हुसरा पुत्रसावे वर्षी एक् एक्. बी. जायास क्षात्रसावे विश्वण सोड्न कायमचे सरकारी नोकरीस प्रारंम. वडीड वयाचे तिसावे वर्षी गुरुषाम, व्यवस्था सरकारी नोकरीस व्यवस्था हुमा विसावे वर्षी गुरुषाम क्षात्रसाव विश्वविद्या सरमान.

व्यतिस्वाज्यस्य विचार—ततुरवानी शनि असल्याने कृष्णवर्ण व शरीर तिरोगी, तृतीय स्थानाचा स्वामी शुक्त जनमस्य असल्याने वंषुसीरय उत्तम, पाठीवर मावेटें—सहा, चतुर्थ स्थानी स्वगृहीचा मंगळ असल्याने मातुसुख उत्तम व स्थावर इस्टेट बटिटार्मित, मवगस्यानी केतु

p)

असस्यानें विवेत रोवटी अपयरा, रवि पूर्ण दृष्टीनें पहात असस्यानें प्रयमापत्वाचा नारा, पष्ठस्यानीं गुरु असस्यानें शत्रुत्व करणारे छोक फार, दशमात उच्चीचा चंद्र असस्यानें उचोगप्रियता, पितृसुख, एकादशांत धनस्यानाचा स्वामी बुध स्वगृहीं रवीनें युक्त असंस्यानें सरकारी नोकरी व राजसन्मानः

# कुंडलिफमांक ९७ शके १८०९ कार्तिक शु. १४ सूर्योदयी जन्म.



## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्म उत्तम रिवर्तीत, शारीरिक पीडा छहानपणापासूनच फार, जन्मानंतर छीकरच बडीछ बहिणांचा मृत्यु वयाचे आठवे वर्षी उपनयम, त्या बेळी विडिछांनी धार्मिक विधि व धर्मादाय शराय केळा, नंतर मराठी शिक्षण संपन्यावर इंग्रजी शिक्षणास आरंम, बडीछ बंधु वी...ए. च्या क्वासीत असतांनाच मृत शास्यामुळें स्वत.चे शिक्षणाची इतिश्री होऊन वयाचे सोळावें वर्षी विवाह, वयाचे एकवीसावे वर्षी वित्ताश, काही दिवस स्टेशनरी ज्यापार व त्यात गुकसान म्हणून त्याचा त्याग व सरकारी नोकरीत प्रवेश, स्वतं वडती व अधिकान्यांची सुप्रसन्नता, वयाचे चोबीसावे वर्षी प्रयम मुख्या होऊन वारखा. नंतर स्थायर इर्ल्डट खरेडी, एकोणतिसावे वर्षी दुसरा प्रज्ञाम, तिसावे वर्षी पादवियोग, पुटें सरकारी नोकरीत उच दर्जांची प्राप्ति, वरंतु नेत्रपीडा होऊन नोकरीस रामरान, नंतर उदरिवर्षोद्दाकरियो मागीदारीत शिरकान.

व्योतिपशाक्षरध्या विवेचन—तनुस्पानी रिन्धुभञ्चक व्यवस्थाने शरीससीस्य मध्यम, यद्व-मापिल, द्वितीयस्थानी मंगळ असस्याने नेत्रपांडा, चतुर्यात केतु असस्याने मानुसीस्य मध्यम, पष्टांत चद्र असस्याने विरोधी छोक फार, माग्यस्थानी शानि असन्याने धर्मश्रद्धा सीर्ययात्रादि योग, दशमांत सद्व असस्याने वितृद्धारा अस्य पण सनसन्त्रान, द्वादशांत ग्रह असस्याने सन्मानी मय अधिक.

फुंडलीकमांक ९८ शके १८०५ मादपद वय ५ सकाव्य १० वाजतो.

जन्मकुंदली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

जन्म साधारण गरीव स्पितीत. झरीरास बारंवार व नेहमीं पीडा. वयाचे ५ वें वर्गी दत्तकः योग धाल्याने एकदम परिष्यतीत बदछ. वयाचे ८ वे वर्षी उपनयन, बरेच दिवस दत्तकाचे खरे- पणावरछ भोडण व प्यांत यश. वयाचे १६ वे वर्षी विग्रह. तांपर्यंत शिक्षण साधारणच. वयाचे १० वें वर्षी विग्रह. वांपर्यंत शिक्षण साधारणच. वयाचे १० वर्षीयाच्याचा वांपर योजन निर्दोष सुकता व नोकरीसही रामराम. वयाचे ३१ वे वर्षी ६० वर्षीयासून वतनांगरीछ जाती उठून संपूर्ण वतनाचा ताज्ञाव व तेंच्छीयासून सांपरिक मरमराठीस आरम. वयाचे ३६ वे वर्षी दितीय विवाह. तो क्षांत्यात्रंतर दोंग्ही कुंडुंबीस सतीत होऊन मृत होण्याचा योग.

ण्योतिपशाखदृष्टया विवेचन —तनुस्पानी राह्यधुक्त असल्याने अशकः. मार्यास्पानी शनिचद्र केतु असल्याने मार्यासीव्यांत विज्ञ व द्विमार्यायोगः. अष्टमस्पानी गुरु असल्याने आकास्मिक लागः, रचकपोगः एकादशांत रवि असल्याने राजसन्मान व सरकारांत्त उत्पनः, व्ययस्पानी मगळ्युच असल्याने राजदंद व अनिधित खर्चः.

कुंडलीकमांक ९९ शके १८११ कार्तिक शुद्ध १४ रात्री ८ वाजतां

## जन्मकुँड**छी**



आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

ब्राह्यव्यातील गोष्टी—जन्म उत्तम स्थितीत. जन्मत पीडा, स्यानतर पाठीवर बहीण होजल तिचा मृत्यु, नंतर उपनयन. मराठी शिक्षण वगैरे होजल वयाचे १३ वे वर्षी तिराह. मराठी शिक्षण सपल्यावर ६ महिनेपर्यंत शिक्षकाचा धदा, त्यानंतर ५।६ वर्षेपर्यंत मर्यंकर शारिरीक ۲

पीडा उद्भवन औपघोपचारानतर आरोग्य. १९ वे वर्षी प्रथम कन्या रत्न जन्म २४ वे वर्षी पुन्हां सरकारी नोकरी तिच्यात बढती व स्यतत्रता. वयाचे ३१ वे वर्षी वडीछ बंधु वारल्यामुळें नोकरी सोइन लांचे पूर्व व्यवसायास पुरुवात. वयाचे २८ वे वर्षी पितृवियोग.

ष्यो. वि —शरीर उच व सडपातळ, कारण वृपमछन्न. द्वितीयस्थानी गुरु दृष्टीने धनसचय चतुर्थात शनि असल्याने मातृष्ठुख व पूर्वाजित इस्टेट पुष्कळ, पचमात मगळ-शुक्र असल्याने विशेषत शुक्रामुळे कन्यासर्तात जास्त, पुत्रलाम उशीरा होण्याचा योग. पष्टात बुध सूर्य असल्याने शत्रुल करणारे छोक पुष्कळ पण निरुपयोगी मातुङसौख्य चागर्छे, घराणे प्रसिद्धः अष्टमस्यानी केतु गुरु असल्याने दार्घायुपी, आकास्मिक छाम द्वादशात चद्र असल्याने राजसन्मान व मितन्ययी.

#### क़हलीकमांक १००

्र शके १८०६ श्रावण व॥ १० सकाळी ८ वाजतां.

## जन्मकुंहली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

जन्म उत्तम स्थितीत, शरीर निरोगी मराठी शिक्षण साधारण वयाचे १३ वे वर्षी छन्न. १७ वे वर्षी परीक्षेत अपयश पुढें २ वर्षे सुद्धां परीक्षेत यश नाहींच. पुढें काही दिवस उमेदवारी नतर १९ वे वर्षी कायम नोकरीस आरम नोकरी स्वतंत्र व मुख्लारगिरीची नोकरीत असतांना वासागी इत्यवाम विशेष नोकरी खाणव्यापूर्वी मध्यतरी आजार महत्वाचा होऊन श्राह् महिने औषधोपचाराननर आरोग्यप्राप्ति मधून मधून अर्थाश्वासारखी व्यवा, वयाचे ३१ वे वर्षापासून नोकरीतृन मुक्तता नतर १।२ वर्षे स्वतंत्रपणे धरी वसून ३५ वे वर्षापासून शेती बागाईत कर ण्यास आरम व त्यांत साधारण लाभ

ज्यो वि —तनुस्यानी बुध असल्याने श्रीर प्रशृष्टित व निरोगी सुगध प्रिय धनस्यानी राहु असल्याने धनसचय साधारण अष्टमांत केतु असल्याने दीर्घायुषी. नवमांत शनि असल्याने भाग्य-विस्तित वर्षायात्रा, प्रवासयोग दशमोत मगळ व चद्र असल्याने राजसन्मन, उद्योगप्रियता, स्वतंत्र धर्षात यश. एकादशस्यानी गुरु असल्याने ग्रन्थ मिळविताना न्यायबुद्धि जागृत व सन्मागीने द्रव्यष्टाभ व राजस मान. हादशांत रविवुध असल्याने प्रसगोपात फाजीछ खर्च कचित कज्यपणा.

कुँडलीकमाक १०१

शके १७९५ चैत्र शुद्ध ३ सूर्योस्तात्गतघटि १ व ५





आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्मतः साधारण मध्यम स्थिति. मराठा शिक्षण होऊन शिक्षकाची नोकरी. ती सुट्न बतनाचे गांबांची बहिबाट व तेन्द्रांगसून भरमराटीस प्रारम. १८ वें वर्षी प्रथम विवाह, खी काय-मची रोगी. वयाचे ३० वर्षापासून स्थावर इस्टेट मिळविगोस प्रारम. वयाचे ६० वे वर्षी सतती करिता दिताय विवाह. पुढे ६ वर्षान्तर पुत्र होऊन स्थाचा व दिताय मार्चेचा मृत्यु. नतर वयाचे १९ वे वर्षी पुत्र हो तृतीय विवाह. १ वर्षाने मुठ्या होऊन स्थाचा १ वर्षाचे शांतम मृत्यु. व्याचे १० वर्षायोवताचा काळ बाहेराख्याङीपणांत गेडा. स्थात द्रव्याचा व्यय फार.

- प्यो. वि.—शरीरसंपत्ति उत्तम. धनसच्य, स्थायरलाम, विधा अल्प, अधिकारयोग विशेष. चहुमार्यायोगः, दीर्मायुष्य, आकस्यिक लाम, धर्मश्रद्धा कमी, नीति अनीति दोन्ही मार्गामी द्रव्य-संपादन व तसाच व्यय.

#### कुंडलिकमाक १०२

शके १७९५ चैत्र व. १३ सूर्योदयात्गतधटी ३, पर्के १०.

7 70 70

### जनमक्रं दली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोधी

जन्म उत्तम स्पितीत वयाचे २५ वे वर्षापावेतीं निष्काळजीपणा व सुवीपमीगांत काळ गेळा. छप्त छहानपणींच झाँछ. शिक्षण कमी. २५ वर्षांनतर स्वतन धदा करून व्यति सुकतान. यपाचे ३५ वे वर्षी वित्तविगेग. २० वे वर्षी मातृतिगोग. २२ वे वर्षी धाकटा वर्षु बार्ष्टा. पुढें परिस्पति वदळून तीच सेवा, भिद्धकचुरीचा स्वीकार, तथापि मनावर परिणाव नाहीं. जवळ जवळ १०-२२ सापस्य द्वीठन सर्वांचा नाहा.

## पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिषी यांचा इंडलीसंब्रह.

११८

ज्यो. वि.—-इरारासीस्य उत्तम. वडीळार्जित इस्टेट पुष्कळ; परंतु गमाविळी. भार्यासीस्य खरप, पटत नाहीं (कळह). धर्मश्रद्धा कमी. परक्यांबरोवर तीर्ययात्रा व प्रवासयोग. आजपर्यंत अनेक वेळा नोकरी वौरे मिळूनहि टिकत नाहीं.

### कुंडलीकमांक १०३

शके १८२५ आषाढ वा। १२ दिवसां ११॥ वाजतां जन्म.

### जन्मकुंहली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

अन्य स्था रिपर्तीत. ज्ञानप्यापासून निरोगे. क्याचे १० वे वर्षी द्वस्त्रयोग व नंतर उपनयन. १२ वे वर्षी द्वस्य पित्याचा मृत्यु. नंतर इंग्रजी शिक्षणास आरंग. वडील बारतीय आईने सर्व रोकड यौरे घेऊन भावाकडे वास्तल्य केले. १८ वे वर्षी विवाह व शिक्षणसमाति. इसी सहून पाटिलक्षीचे वतन काम पाहणे व जनक पित्याचा मृत्यु, विवाहाचे वेळी आईसी सस्य व तिची मदत व पुन्हों लगेच विरोध.

च्यो. वि.—जन्मस्य मंगळ राहु असल्याने शरीर काटक. पंचमीत शनि असून रविष्ट असल्याने विचेत अपयश. जीसतीतयोग अधिक. सप्तमांत गुरु असल्याने मार्या उत्तम. नवमातील चंद्र दूरदूरचे प्रवास, तीर्यवाता घडवणार. एकादशांत रिबे बुध असल्याने राजसन्मान य स्वतंत्र धंपात यश, ज्ययस्यानी शुक्र असल्याने जपून खर्चे.

#### कंदलीकमांक १०४

शके १८२४ मार्गशीर्ष छ. १२ सूर्योदयात् गत घ. २ जन्म.

#### जन्मकुँहली



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

जन्म उत्तम स्थितीत, जनमत: नेत्रविकार. नंतर ३ वर्षांनी खुळत्याचा मृद्ध. नंतर ८वे वर्षा उपनयन. १०वे वर्षी पितृनाश. १६वे वर्षी विवाह. त्या वेळी बहीण व आत्याचा मृद्ध. त्यापूरी प्रची एका बहिणीचा मृद्ध. मराठी शिक्षण साधारण. पुठे वर्षी याश्चिकी शिक्न संस्कृताकरिता रहोरी गमन.

च्यो. विe—तत्त्रस्थानी सुष, शुक्र, रवि अग्रल्याने शरीरास नेहमी किरकोळ पीटा. रातीपस्थानी शनि, गुरु असल्याने कनिष्ट बंधूंचे सीख्य व पराक्रमाची आवट. पंचमात केतु असल्याने विषेत अपयश. आयस्थानी मंगळराडु असल्याने ब्राह्मणेतर मंडळीकडून द्रव्यलाम विशेष.

## कुंडलीफमांक १०५

शके १८०२ कार्तिक द्य. १४ रात्री ७ वाजतां जन्म.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

जन्म क्तम स्पितीत. ३ रे वर्षी पितृनाश, कर्जाचा बोबा फार. परंतु बिढेटार्जित इस्टेटीमुळे २५।३० वर्षांनी मुकता. मराठी शिक्षण पूर्ण. प्रयम विवाह १३ वे वर्षी. १८ वे वर्षापातृन सरकारी नोकरी. सहासात वर्षे नोकरी करून सोहिटी. नंतर घरी शेठी करण्यास प्रारंग,
पण फायदा न दिलस्यामुळे ती खंडांने देऊन मक्त्याचा बेरोर स्थापर केटा, मांतु स्वातद्वी विशेष
पाना नाही. बढिटार्जील इस्टेटीची विजी करून कर्जाची मरराई. ययाचे तिसोव वर्षी प्रयम
पत्नीचा मृत्यु व टागटीच दितीय विवाह. प्रयम पत्नीची एक मुटगी ह्यात. परतीसाव वर्षी
मुटगा होऊन वारटा. चाटीसावे वर्षी दुसरा मुटगा क्षाटा. जन्मापासून नेत्रविकार, वैद्यक्तियय
य जारणमारणादि क्रियांची आवड.

अयो. वि०:—सतुस्पानी केतु असत्याने कृष्ण वर्ण, शरीरास किरकोळ आजार. चतुर्यात 
श्का असल्याने मातृद्वाख उत्तम व विड्याजित इस्टेट पुष्कळ. पष्टस्यानी रिव असल्याने शत्रुचा
नाश व मातृष्ठपुख उत्तम. ससमीत राष्ट्र म्हणून दिमायमिंग. नवमात गुरु धमेंश्रद्धा, तीर्ययात्रा,
प्रवासयोग दर्शवितो. दशामीत शनि असल्याने कर्तृष्वीत मंदपणा व राजसन्मान. विद्वाख अस्य,
प्रकारसात मंगळ स्वगृहींचा इतर धंयपिखां शेतींत फामदा अधिक दर्शवितो. हादशांत चंव
असस्याने सन्मानि स्वय, निष्यानी.

#### कुंडलीक्रमांक १०६

शके १८१४ पौष छ. ८ सूर्योदयात् गत घ ७ प. ५.

## जन्मकुंडली



11

### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

दुसरे वर्षी आई वारछी. आठरावे वर्षी वडीछ वारछे. एकदर माठ दोन, ते जन्मापूर्वी मयत तीन वडीछ बहिणी सर्व हयात तेरावे वर्षी छत्र झाँछे. सतती एकदर नक, हयात सात मुख्ये दोन, मुख्ये ५, वर्ष २ ते ७ यञ्चत, नायटे व प्रश्चति अत्यत क्षीण. २३ वे वर्षी फौज-दारी खटछे २ झाँछे. पण निर्दोषी ठरून मुक्त झाँछें। सर्व क्षिक्षण एकंदर ४ वर्षात झाँछें। मराठी इयचा ७ व इप्रजी इयचा ३. हहीं सोपचिक स्थिति धार्षिक जिमनाचें उत्पन्न ३००, व नौकरी रेव्हेंन्यूखात्यांत सरकंछ इन्सेक्टर.

याप्रमाणें आयुष्यांत घडलेल्या गोष्टी आहेत. आतां यांपैकीं कोहींचे प्रह्मोगदृष्या विवेचन खाडीलप्रमाणें —

छ्येश शमीशी कालनिर्णय भाग १ प्रमाणे चतुर्थेश मगळ चतुर्थस्थानांत्त पडाप्टकयोग करीत आहे. सर्सेच मातृकारक चद्र मगळाने पीडित, यामुळे मातृकोक.

'क्षींजिनिर्णय माग १ या रीतीनें पाहतां पितृकारक रिव ज्या विक्री पितृकारक राशि मकर व पितृस्थानी प्रनियोग व पितृकारक दशमेश शुक्र याचें व्योशाशीं पढाष्टक असे पितृकारकाशीं अतिष्योग प्रात्यानें पितशोक

त्तीयस्थानी अनिष्ट मगळ असल्याने पाठीवर भावड नाहीं. या पद्धतीने सतमेश चद्र हा विवाहकारक शुक्रांशी य प्वनेश शुक्र माग्येश बुधाशी व छोत्रशाशी शुमयोग करता हाला, त्या वेळी विवाह प्राच्या पवमस्थानी शी-राशि अस्त शुक्राची पूर्ण दृष्टि व सतिकारक गुरु, योचा जन्मकाळी शुमयोग झाल्याने व यांत जीमहाचा जास्त सबच बागुळें श्री सर्तित वास्त. याममार्णेच विषेचा विचार करता विद्या जरी कमी असली तरी सदर इसम हैं बुहाँनें चागळे आहेत.

ह्या कुडलीतील ल्प्रेश भाग्यस्थानी आणि सप्तमेश व चतुर्थेश तृतीयस्थानी अस्त हा सर्वाचा एकमेकाशी प्रतियोग ही गोष्ट ह्या कुडलीत विशेष महत्याची आहे. ः कुंडलिकमांक १०७ जनमबेळ:—-हाके १८०६ चैत्र द्या. १४ सूर्योदयानंतर सुमारे १५ भिनिटांनी. जन्मकंडली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टीः

१८१५ पीप द्यु. ११ वडील मयत. १८२२ माघ व. १२ आई मयत. १८२८ माघ व. १४ मुलगी झाली, ती मयत. १८३२ श्रावण द्यु. ५ मुलगा झाला, तो दोन वर्षांनी मयत झाला. १८३२ सालांत जमीन खरेदी. १८३६ माघ वर्ष ११ ला मुलगा झाली, ती मयत. १८३६ सालांत दान्याचा निकाल विरुद्ध. १८३९ मात्र व. १४ मुलगी झाली, ती ह्यात आहे. १८४३ साली मुलगा झाला, तो मयत.

येणेंप्रमाणें आयुष्यतिष्ठ महत्वाच्या गोधी झाल्या. आतां यांच्यासंवंधी ब्रह योगदृष्टया विचार

करानयाचा तो पुढीलप्रमाणैं:— च. रवि पडाएक, दशमेश च शनि व ज. शनि च. रवि पडाएक ज. मं. व ज. <u>ग</u>.

च. रथि केंद्र जन्मस्य राहु. याप्रमाणें कालनिर्णय १ प्रमाणें पितृकारक रबीशीं दशमेश शानि व मंगळ व राहूशीं

अनिष्ठयोग अंशात्मक ज्या वेळी झाले त्या वेळी बिडिटांचा मृत्यु. गोचरीने पाहता सतमस्थानी गोचरीच्या शनीची जनमस्य राहुशी युति व पितृकारक स्वीशी पडाएक करीत असून जनमस्य शनीशी पडाएकयोग होता यामुळे पितनाश झाला,

आईच्या मरणसमयीं गोचरीचे ग्रह पुढीलप्रमाणें होते:—

रिष कुंमेत, मंगळ कर्केत, बुच मकरेत, गुरुशनि धनेत, शुक्र मकरेत, चंद्र मकरेत.
गोचर मंगळ चतुर्यांत नीचीचा असून शनि गुरुशी पढाएक करोत आहे, व तो मंगळ अपमेश असून चतुर्येश चंद्रायर पूर्ण दृष्टि आहे. तशीच कुटुंदेश—मारकेश शुक्रावरही दृष्टि आहे. यामुळे आहेचा मूचु, कालनिर्णयपद्धताने विचार केल्यास चतुर्येश (चलित) सतमस्यानी राहुशी स्रुति सरुत च. मंगळ जुटुंबस्थानी शुक्र शनीशी युति, चलित चंद्राशी पढाएक असे पाययोग होतात, म्हणून मातुनाश झाला.

सुद्धिदायक गुरु व रवि हे प्रष्ट चोग्छे असून दोन्ही उंचीचे ख़ाहेत. मात्र पंचमेश रपीशी केतूचा युतियोग व राष्ट्रचा प्रतियोग होत आहे. याचा परिणाम असा आहे की, शिरा-वर प्रापंचिक जवाबदारी पडून विद्या अपूर्ण राहिन्छी. मात्र सुद्धीने इसम द्वरार. संतनीवरछ होछा-

\$. थं. मा. १...१६

# कुंडलीकमांक १०६

शके १८१४ पौष छ. ८ सूर्योदयात् गत व. ७ प. ५.



i rîr

आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

दुसरे वर्षी आई वारणी. बाठरावे वर्षी वडील वारले. एकंदर मांक दोन, ते जन्मापूर्वी मयत. तीन वडील बहिणां सर्व हयात. तेरावे वर्षी लग्न झालें. तंतती एकंदर नक, हयात सात मुख्ये दोन, मुख्ये ५, वर्ष २ ते ७ यक्कत, नायटे व प्रकृति अत्यत क्षीण. २३ वे वर्षी फीन-दारी खटले २ झाले. पण निर्दोषी ठरून मुक्त झालें. सर्व शिक्षण एकंदर २ वर्षांत झालें. मराठी इयत्ता ७ व इंग्रजी इयत्ता २. हक्षी सापिक स्थिति वार्षिक जिमनीचें जलम ३००, व नीकरी रेव्हेन्यूखात्यात सरकल इन्सेक्टर.

याप्रमाणें शायुष्पांत घडेळ्ल्या गोधी शाहेत. आतां यांपैकी काहींचे प्रहयोगदृष्टवा विवेचन वाक्षीळप्रमाणें —

्र छोदा-शमीशों कालनिर्णय भाग १ प्रमाणे चतुर्थेश मगळ चतुर्थस्थानांत्त पडायुक्योग करीत बाहे. तसेच मातुकारक चद्र गगळाने पीडित, यामुळे मातृशोक.

े 'कालनिर्णय माग १ या रीतीनें पाइतां पितृकारक रिव ज्या नैळी पितृकारक साही मकर 'व पितृत्वानी प्रतियोग व पितृकारक दशमेश शुक्र याचें लग्नेशाशी पडाएक असे पितृकारकारीं 'अतिप्रयोग झाल्यानें पितशोक.

त्तीयस्थानी अनिष्ट मगळ असल्याने पाठीबर भावड नाहीं. या पदंतीने हातमेश चंद्र हा विवाहकारक छुकाशी व पवनेश छुक मामेश बुधाशी व छमेशाशी छुक्योग करता झाला, त्या बेळी विवाह झाला. पचनस्थानी छी-यशि अस्त छुकाची पूर्ण हृष्टि व सतिकारक गृह, योचा जनमकाळी छुभयोग झाल्याने व यांत खीमहाचा जास्त संबंध यासुळे खी-सतिति जास्त. याप्रमाणेंच विचेचा विचार करतां विद्या जरी कमी असली तरी सदर इसम है बुद्धीनें चागळे आहेत.

ह्या कुढलीतील ल्योरा भाग्यस्थानी आणि सतमेश व चतुर्थेश तृतीयस्थानी अस्न दा सर्वाचा एकमेकाशी प्रतियोग ही गोष्ट ह्या कुढलीत विशेष महत्याची आहे. मानुकर — चतुर्थेश शुध व मानुकारक चंद्र यांचा नवपंचमयोग व चतुर्थस्यानीं माग्येश शनि व पंचमेश शुक्र हे युनीत असून छहेश, चतुर्थेश यांच्या उन्च राशीत असून गुरु या शुम ग्रहानें हुए व त्रिकोणयोग होत आहे. यामुळें मानुसीस्य आहे. मान चंद्राशी राहूचा ग्रहणयोग अध्मेश शनि व प्रेस मंगळ या अशुक्र ग्रहांची हुई। यामुळें तिला जन्मेवळीं कुछ अतिशय झाले, मात्र शुम ग्रहांच्या त्रिकोणयोगामुळें नाश झाला नाहीं.

विषायोग—रिव व गुरु यात्री लिनेश बुध व पंचमेश शुक्र यांचा विशेष अनिष्ट्योग नाहीं, मध्यम तन्द्रेचा शुमयोग आहे व त्याप्रमाणी विषाही मध्यम प्रमाणीतच आहे, गुरुशी पंच-मेश शुक्र व माग्येश शनि यांचा नवपंचम व लिनेश बुधारी त्रिरेकादशयोग आहे. यासुळें विषा मराठी सात इयत्ता पूर्ण व इंप्रजी शिक्षण मेंट्रिकायेत झालें, शिक्षण पूर्ण बालें नाहीं, यांचे कारण विषाकारक प्रह विशेष बिष्ट नाहींत, पंचमेश नीचीचा, यामुळें विषा अपूर्ण.

संतितियोग—पंचमस्यानावर कोणत्याही पायग्रहाची दृष्टि नाहीं, पंचमेशाशी छन्नेश वुष व गुरु योचा शुमसंबंध आहे; यास्तव संतिति योग दिसतात. पण हे योग जन्मापूर्वीच होऊन गेछे आहेत. व पंचमेश नीचराशीत व छमेश शमुग्रही यामुळें संतितियोग विखंबांसे. ज्या वेळीं जन्मागचित पहतींने बुध पंचमेशाशी शुमयोग त्या वेळीं संतिति योगस्मित्र विवाह व लीसीस्य—सहमस्यानाशी रिवमंगळ या पायग्रहीचा शुमसंबंध असल्यानें विवाहयोग २९ वे वर्षी आछ. शुक्राशी शानेचा योग असल्यानें व त्याप्र गुरूची शुमहिष्ठ आहे यामुळें लीसीस्य अलेस्पर्यंत राहणार. नोकरीयोग—दशाशी राईचा योग, त्यांवर शानीश हिष्ट व राहूशानीचा गुरूशी (दशमेशाशी शुमयोग झाल्यानें उपजीविका नीकरीयर होण्याचा योग आहे व त्याप्रमाणें हुझी नोकरीतच आहे. कुंडछीत रवि फार बिख्यान असल्यानें भाग्योदय याण्या २२ वे वर्षाप्रसन्त हाला.

कुंडलीकमांक १०९ शक्ते १८०६ माघ कृष्ण १४ सायंकाळी ५ वाजता जन्म.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

वयाचे २ ये वर्षी एडक्यावरून पडस्यामुळें डोक्यास घोडी इजा. १९०१ प्रयम विनाह, १९०३ पलीचें निधन, १९०३ दिलीय विनाह, १९०६ दिलीय पत्नीचें निधन, १९०६ इंग्डिश मॅद्रिकसर्पत, नंतर २ वर्षे कोहीं उपोप नाहीं, १९०८ ते १९११ मेडिकल कोर्स वयाचे बालें तर लग्नेश मंगळ याच्याशी गुरु युति करितो, पण मंगळ लग्नेश व अप्टमेश वसून भीचीचा व वुधाशी केंद्रयोगयाचा परिणाम मुस्कें दिलेली सतती मगळ व बुध आपस्या अधिकार्रात नाश करितात, यामुळें पुत्रसौस्य नाही.

#### कुंडलीक्रमांक १०८

शके १८१५ श्रावण कृष्ण ३ बुधबार सूर्योदयात्गत घ. ५१ प. ४ नंतर जन्म.

# जन्मकुंडली



#### स्पष्ट ग्रह

| ₹. | ર્ચ. | मं. | बु. | ગુ. | ¥. | হা.        | ₹1. |
|----|------|-----|-----|-----|----|------------|-----|
| 8  | ११   | 8   | 8   | 8   | 4  | 4          | 4   |
| १४ | २८   | १५  | 0   | 6   | १७ | २१         | २९  |
|    | ५०   |     |     |     |    | <b>પુષ</b> |     |
| 97 | 98   | ५२  | २०  | ५९  | 85 | 2          | ४२  |

#### प्ट भाव

| Я,       | 眩. | ∙ तृ. | ેવ, | ч. | ч. | ₩. | ઞ. | ٩. | ۹. | ٧. | द्या. |
|----------|----|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| <b>ર</b> | ą  | 8     | ч   | ६  | ø  | 6  | ९  | १० | ११ | 0  | 8     |
| २७       | २७ | २६    | २६  | २६ | २७ | २७ | २७ | २६ | २६ | २६ | २७    |
|          |    |       |     |    |    |    | १० |    |    |    |       |
| ३५       | 43 | ۶,    | २६  | ٩  | ५२ | ₹५ | ५२ | ٩  | २६ | ۶  | ५२    |

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ं प्रयमतः कांही महस्वाच्या गोधी (घडडेल्या ) देऊन त्योचा महयोगदृष्टया विचार करण्यात येत आहे.

ितृनाशं—शके १८१५ वैद्याल कृष्णपक्षात तिथि ८. दशमेश गुरु याचा नै. पितृकारक राशि मकर ही अष्टमांत असून तिष्याशी गुरुचा अशा मक केंद्रयोग होऊन मेला व पितृकारक प्रहर्त्वाशीही गुरुचा केंद्रयोग जम्माव्वीच हाला व रवी हा लग्नेश व माग्येश योच्या कर्तित आहे, यामुळे व जन्मत दशमस्यानी राहुचद्र योचा प्रहयोग झाला असून त्यावर शनि व मेगळ या पापप्रहांची अञ्चम दृष्टि या कारणाने वितृताश जन्माप्याँच दोन तीन महिने शाला. मातृकार—चतुर्थेश धुध य मातृकारक चंद्र यांचा नवर्षचमयोग व चतुर्थस्यानी भाग्येश शनि व पंचमेश शुक्र हे युतीत असून छम्नेश, चतुर्थेश यांच्या उच्च राशीत असून गुरू या शुम शहानें दृष्ट व त्रिकोणयोग होत आहे. यामुळे मातृतीह्य आहे. मात्र चंद्राशी राहुचा अहणयोग खटमेश शनि व पटेस मंगळ या अशुम प्रहोची दृष्टी यामुळे तिलाजनमेळीं कट शतिशय बाले, मात्र शुम प्रहोच्या त्रिकोणयोगामुळे नाश बाला नाहीं.

विधायोग—रिव व गुरु याजी छनेरा बुज व पंचमेरा जुक यांचा विशेष अनिष्योग नाहीं, नत्यम तन्हेचा छुमयोग आहे व त्याप्रमाणे विद्याहा मध्यम प्रमाणीतच आहे, गुरुशी एंच-मेरा छुक व माग्येश शनि यांचा नवपंचम व छनेरा बुधाशी त्रिरेकादशयोग आहे. यामुळें विद्या मराठी सात इयचा पूर्ण व इंग्रजी शिक्षण मेंट्रिकायेंग झालें, शिक्षण पूर्ण झालें नाहीं, यांचे कारण विद्याकारक मह विशेष बिष्ट माहींत, पंचमेरा नीचीचा, यामुळें विद्या अपूर्ण. संततियोग—पंचमस्यानावर कोणत्याही पाष्ट्राह्मी इटि नाहीं, पंचमेशाशी छनेश

संतितेगा—पंचमस्यानावर कोणवाही पापग्रहाची दृष्टि नाही, पंचमेशाशी छनेश क्षुय व गुरु योचा शुमसंबंध आहे; यास्तव संतित योग दिसतात. पण हे योग जन्मापूर्वीच होऊन . गेळे आहेत. व पंचमेश नीचराशीत व छमेश शतुगृही यामुळें संतितियोग विज्ञानों. उथा वेळी जन्मागचित्र पद्धतीने बुच पंचमेशाशी शुमयोग त्या वेळी संतित योगसंमय विवाह व खांसीहय—समस्यानाशी रविमंगळ या पापम्रहीचा शुमसंबंध असल्याने विवाहयोग २९ वे वर्षी आछा. शुक्काशी शानीच योग असल्याने व त्यावर गुरूक्षी शुम्दिष्ट आहे यामुळें असिह्य असल्याने विवाहयोग २९ वे वर्षी आछा. शुक्काशी शानीच योग असल्याने व त्यावर गुरूक्षी शुमदिष्ट व साह्यानीच्या गुरूक्षी (दशमेशाशी शुमयोग साल्याने उपजीविका नीकरीवर होण्याचा योग आहे व त्याप्रमाणे हृद्धी नोकरीतच आहे. कुंडडीत रवि फार बण्यान असल्याने माग्योदय यपाच्या २३ वे वर्षाप्रमाणे हृद्धी नोकरीतच आहे. कुंडडीत रवि फार बण्यान असल्याने माग्योदय यपाच्या २३ वे वर्षाप्रमुन हाला.

कुंडलीकमांक १०९ शके १८०६ माघ कृष्ण १४ सायंकाळी ५ याजतां जन्म.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

यमाचे २ चे वर्षी एडक्यावरून पडस्यामुळें डोक्यास घोडी इजा. १९०१ प्रथम विवाह, १९०२ पत्नोचें निधन, १९०२ द्वितीय विगाह, १९०६ द्वितीय पत्नोचें निधन, १९०६ इंग्डिश मॅट्रिक्सपॅत, नंतर २ वर्षे कोहीं उपोप नाही, १९०८ ते १९११ मेटिकल कोर्स यके १८१४ गुरूची सप्तमावर पूर्ण दृष्टि आहे व सप्तम पापदृष्टिरहित आहे, यामुळें थ्वकर विवाद घडला. या क्यों गुरु ५ वा, शुक्र व शनि दहावा, हे सर्व प्रह शुभ व अनुकृष्ट होते, सस्माधिपति रिव लाभस्यानी जात्कन तेथून जायास्यानाशी शिकोणयोग करूं लागला व्याच वर्षी विवाद घडला. १८२३ दशमाधिपति मंगळ दशमस्यानी झाला व त्याच वेळी लागाधिपति व धनाधिपति हा लाभस्यानी आला, हा दशमाच्या धनस्यानी लाला त्याच वेळी लाभिपति व धनाधिपति हा लाभस्यानी आला, हा दशमाच्या धनस्यानी लाला, त्या वेळी नोभतिचा योग आला. १८२३ रिव मंगळ लग्नी येकन दशमाशी केंद्रयोग करू लागले व त्याच वेळी हतर प्रहर्ही श्रुम नव्हते, म्हणून पितृवियोग झाला. १८२८ गुरु पंचमस्यानी श्रुक नवमस्यानी वेळन एकमेकाशी त्रिकोणयोग करूं लागले, यामुळे बढती मिळाला. १८२४ गुरु रहममाशी आला व शुक्र नवममाली आला म्हणून वढती, १८३६ पुनः शुक्र नवममाली स्मृद्धी येकन वलवान झाला. १८२८ वृष घनुमध्ये व शुक्र तृष्टेमध्ये आल्यायेळी इन्सेक्टर स्नापति साला. १८४० शुक्र धनुराशीस व बुष वृश्विकेस आल्यायेळी इन्सेक्टर कायम. कुंडलीमच्ये अतिशय जबस्थिती दालिवणारा असा योग नाही.

कुंडलीफमांक १११ शंके १८०७ मादपद वा। ९ सुर्वोदयात्गत व. २७ प.० जन्म कारवारजवळ.

# जन्मकुंडछी



आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

सन १९०२ विवाह, १९०४ नीकरी, १९०६ अपमृत्यु टळा, १९०७ अनिष्ट काल, २११०१९०८ प्रथम संतिति कत्या, १८।४१९११ कत्या, १९१४ संतिति मयत, १४।२१९९६ पुत्र, १९१९ पुत्र, ११७।१९२१ कत्या, २५।४११९२४ पुत्र,१५।१११२२ वडील मयत, संपित्तिक स्थिति मध्यम, १ बंधू, २ बहिणी व मातोशी हमात, २ बहिणी मृत, यहुर ह्यात आहेत.

गोचरीच्या शुक्ताचा छन्नामधून जायास्यानाशी प्रतियोग व नवमांशी शिक्षोण झाला, व शुनि लामस्यानांतून जायास्यानाशी शिक्षोण करूं लागला, त्याच बेळी विवाद झाला, या बेळी रिवे शिनि एकत्र होते. दशमेश धनस्यानी गेला व शिने व्ययस्थानी जाऊन दशमाशी व दशमे-शाशी शिरेकादशयोग करूं लागला, याच बेळी नोकरी मिळाला. राहु पष्टस्यानी आला व चंद्र-शानीचा त्या ठिकाणाशी पढाछकयोग होऊं लगला, परंतु शुध-शुक्त त्या वेळी शुभ होते, या योगार्ने अपमृत्यु टळ्डा, शनि आठवा होता, तो काल अनिष्ट असा गेला. पंचमाधिपति नवम-स्थानीं जाऊन पंचमाशी त्रिक्तीण व नवमाधिपतीशी त्रिरेकादशयोग करूं लगन्ता, या बेळीं कन्यारंतित, पंचमाधिपति व नवमाधिपति तृत्वीयस्थानांद्रन पंचमाशी त्रिरेकादशयोग करूं लगले, या बेळीं कन्यारंतित, पंचमाधिपति व नवमाधिपति तृत्वीयस्थानांद्रन पंचमाशी त्रिरेकादशयोग कर्ह लगले, या बेळी कन्यासंतित झाली. रिवे कुर्याचा पंचमाशी त्रिरेकादशयोग पंचमामर्थेच झाल्यावेळी पुत्रसंतित बुध शुक्त जायास्थानांतून पंचमाशी त्रिरेकादशयोग कर्ह लगले, स्था बेळी कन्यासंतित झाली. रिवेचुधाचा तृतीयस्थानांतून पंचमाशी व्रिरेकादशयोग झाल्यावेळी पुत्रसंतित.

#### कुंडलीकमांक ११२

शके १७८७ कार्तिक शु. १ रात्री जन्म घ. १३ प. ५० जन्म कारवार येथें.

# जन्मकुँ हली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

वप वर्षे २० पासून वर्ताली ३ वर्षे. पूर्व शिक्षण चार्लू असर्ताना शिक्षकाचे काम. २३ वर्षापासून नीकरी सबंबज्ज. भार्यो ३ दोन मयत. १९०० दुवरी मयत. स्वाचे पूर्वी १०१२ वर्षे पहिली मयत. पुत्रसंतती १०. कन्या १, वंषु १, वहीण १. १८०१ मर्प्य विद्याने नियन. १९२० पेनशान. ५८ व्या वर्षी मृत्य. कुंडलीत गुरुमंगळ राजयोग कराणीर प्रद आहेत, शुन भट्ट गुरु वर्षे आहेत. शिन उच्चीचा लाहे. गुरु, राह, केतु बल्यान लाहेत. विद्याकारक मह गुरु व पंचित्र मंगळ यांचा त्रिरेकादशयोग हा चांगल लाहे, पासुळ विद्या पूर्ण झाला. दशमेश मंगळाची दृष्टि दशमावर लाहे व तसेंच गुरूचीहाँ दशमावर दृष्टि आहे, यामुळ मोठा अधिकार नौकरीत मिळाला व दिसवेदिवस वाढ होत गेली. जावारपानाशी मंगळाचा केंद्रयोग आहे व जावापिपतीहाँ अद्युम आहे, यामुळ जात मार्यायोग झाल. संतरिकारक मुंह शुरू शाहे य संतिक्तारक मह होत चार्चिया वर्षे संतिक्तारक मह सह स्वाच्या साह साली वानि चर्चर्यरामी वित्रसानाशी प्रदिया प्रदेश साली संतिक्तारक महेल है. १८९२ साली शनि चर्चर्यरामी वित्रसानाशी प्रतियोग करें लाला साला स्वाच्या वेळी वहीलांचा गृत्यु. कन्याराशीला शनि वाल्यांवेळी साहेसातीत यांचा अंत झाला. स्वा वेळी वहीलांचा गृत्यु. कन्याराशीला शनि वाल्यांवेळी साहेसातीत यांचा अंत झाला.

# कुंडलीकमांक ११३

शके १८२६ पौप वा। ८ सूर्योदयातगत घ. ११ प. २ जन्म.

(स्री) जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

विवाह शके १८३७ मार्गशीर्ष. पुत्रसतित शके १८३९ मार्गशीर्ष, कन्या शके १८४२ आपाद. २ री कन्या शके १८४४ ज्येष्ठ. मातीश्री आहे. वहील १८४४ पीपमध्ये वार्ष्ठ. ४ मार्वाशीयाँ २ बहिली गेल्या. १ मार्ज व १ वहील आहे. माहेरची गरिवी स्थिति. सासरचीही गरीव स्थिति. स्थावर वमीनजुमन्न कांहीं नाहीं. अतारास सरकारी नीकरी. पगार १९५ ररमहा. या कुंडलींत रिवेगुरु राजयोगकारक प्रह आहेत व ते केंद्री आहेत. म्हणून ग्रम व बन्धान् आहेत. शुक्र मीन राशींत कन्नान् आहे पण तो मारक आहे. तसेच पुत्र तृतीय पष्टाभिपति म्हणून अशुम- छिन्नशारी च्हाचा योग आहे पण तो पूर्ण नाहीं, म्हणून चंद्र पूर्ण बन्धान् नाहीं, राहू केंद्र अशुमच. संतितरपानीं राहू आहे. तो संततीस अन्यच्या करणारा आहे. पंचमेश बन्नवान असल्यामुळे सतितरीख्य आहे. साम्-सामन्यांचे सुख नाहीं. ससम-स्यानेश व त्यांतील प्रह यावरून पतीचा जोरदार उत्कर्म नाहीं.

कुंडली कर्माक ११४ शके १८१३ आश्विन <sup>कृ</sup>. ९ रात्री १ वाजतां जन्म

# जन्मकुंदली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

सातने वर्षी देवीने आजारी. १० वे वर्षी प्रेगने आजारी. १९१२ मॅट्रिक पास. १९१३ पोस्ट खारवात नोकरी. १९१८ विनाह. हाके १८२८ फेन्स्यारी ब्यु मयत. हाके १८३४ वहीण मयत. सन १९०३ सप्टेंबर पहाँछ वारछे. हहीं हपात अस्टेटी मडर्टी १ वयु, १ मावशी, मातोधी, मेट्रणी. रवि व हानि अग्रुम आहेत. गुरु कांदीसा अग्रुम, पण वराचसा ग्रुम आहे. चंद्र मंगळ शुम आहेत. शनि चौषा असलेवेळी गंडांतरें आणी होती. ती शुम मंगळामुळें ठळली. शके १८३४ साठी गुरू विचारपानी आत्यविटी परीक्षा पास शाली. १९१३ मध्ये छुक्र व मंगळ दशमस्यानी आत्यविटी व गुरूची त्या स्थानावर दृष्टि असतीना गोकरी मिळाली. १९०३ मध्ये शनि मकरेस येकन वितृत्यानाशी केंद्रयोग करूं छागला च स्वीचाही त्या स्थानाशी पडाएक योग सृतीय स्थानांत्त होऊं लागल. यावेळी वडील वारले.

#### कुंडली फर्मांक ११५

शके १८०३ आश्विनवद्य ७ सूर्यास्तात्गतव. ३३ प. ० जन्म.

#### जन्मकुंहली



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शके १८०५ देवीने आजारी. १९०३ सप्टेंबर, वडील मयत.

,, १८३८ फेन्स्वारी, बंधु मयत. १८३४ बहीण मयत.

,, १८३२ प्रथम संतती, कन्या. १८३७ मुलगा मयत.

,, १८३९ मुख्या मयतः १८३९ भाषाढ श्रु. १५ कन्या. ,, १८४३ पौष, मुख्या झाळा. १८४५ कार्तिक, कन्या.

सन १९०३ ते १९२० मे पहिंछी नोकरो. १९२० ज्नवासून दुसरी नोकरो. शके १८३० ते १८४७ अनिष्ट काळ. मातुळगृहींचें सीहप शके १८२४ पासून संपर्छ. मार्वड फक्त १६ विवाह शके १८२७. रिव बुध व शुक्र याचा योग पष्टरधानी झाल्यावेळी देवींने आजारी. वरीळप्रमाणें योग पुन: शाल्यावेळी मामाचे घरचे सुख सप्टेंड. पुर ळमावून जायात्यात्यारी इंडि-योग कर्क्स ळागळा यांवेळी निवाह घडळा. शिन संगळाचा योग दरामावच्ये झाल्यावेळी विवाह घडळा. शिन संगळाचा योग दरामावच्ये झाल्यावेळी विवाह खडळा. शिन संगळाचा योग दरामावच्ये झाल्यावेळी विवाह शाल शाल शाल योग व्हास्यावेळी विवाह साल गोल प्रमासाची झाला. त्या वेळी खीनहांचे वळ जाला झाल्यांके कन्यांसतित झाळी. त्ये बुधाचा नवमस्यांनी योग होऊन त्रिकोणयोग झाळा ते वेळी पुत्रसंतिते. १८३० ते ३७ पर्यंत साहसाती होती. हा काळ अनिष्ट गेळा.

जन्म कुंडलीत ज्यायेकी गुरु बल्लान असती त्यायेकी तो ऐवर्यकारक गोद्याचा वृद्धि व सांपृत्तिक सरसराट होते. मात्र तो गुरु कुंडलीत कती प्रह पाहिजे.

#### कुंडलीक्रमांक ११६



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोधी

सन १९११ शिक्षण सपर्छे शिक्षण वेताचेच १९१२ रेल्वेमप्पे नोकरी. १९१३ ते १९१९ फॉरेस्ट-डिपार्टेमॅटमप्पे नोकरी. १९१४ पासन वातरोगाचा विकार. १९१६ डिसें-वर विराह. १९१९ कन्यासतति प्रथम. १९२० इसरी नोकरी. १९२१ पुत्रसतति. १९२३ मे बढीलांचा मृद्यु. मातृसुख वय वर्षे ७।८ पर्यंत. मीननी सुख नाही. बशुसुख चांगर्छे.

—सदर कुडलीत गुरु, चत्र व मेगळ झुमग्रह आहेत व ते अग्नुसस्पानी आहेत. मगळ स्वराशीमध्ये बलवान आहे. रित्र दशमीत बलवान आहे व शनि व्यवस्थानी उप्बीचा आहे. विवास्थानाचा
स्वामी गुरु अग्नुसस्थानी, राहु पापमह आहे यामुळे विवासीन वेताचाच, राहु तनुस्थानी येजनभात्राधानाशी केंद्रयोग करू लगल्डा, स्थावेळी माता मून झाली, व तोच राहू रितृस्थानाशी
युतियोग करू लगल्डा स्थावेळी रितृसी(य सभ्ये। मानवस्थानार, व दोच प्रमाची प्रमादी आहे,
युतियोग करू लगल्डा स्थावेळी स्थावेज स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वाचान स्वचान स्वचान स्वाचान स्वचान स्वाचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचान स्वचचान स्वचान स्वचान स्वचचान स्वचान स्वचान स्वच

#### इंडलीकमांक ११७

शके १८२२ पीप कृष्ण १२ सूर्योदयात्गत घ. ३७ प. ५९ जन्म कारवार.

# जन्मशुं दली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

वयाचे १७ वे वर्षी शिक्षण संपर्छे. व त्याचवर्षी नीकरी. वयाचे ८ वे वर्षी वडील वार्छ. गंडांतर अनमासे १२ व्या वर्षी. मातोश्री व दोन वंषु ह्वात. सदर कुंडलात गुरु मारकेश म्हणून अञ्चम. तरी पण तो सुखरवार्मी खगुडी आहे, त्यामुळे चांगला आहे. चंद्र लामाधिपति अस्न शिवाय तो नीच राशीत आहे. यामुळे अञ्चम. मंगळ २।८ स्थानचा स्वामी असून शिवाय तो व्ययस्थानी आहे. यामुळे अञ्चम.

कुंडलीक्षमांक ११८ शके १८०७ श्रावण वर्ष ६ सूर्योदयात्गत घ. २० प. ० जन्म कारवार येथें.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

े बयाचे १६ वे वर्षी छन्न. १९१० विशव्हान फॅक्टरी चाळू केळी. १९१६ नोकरी, त्याच वेळी अपेडिसायटीजर्ने आजारी, १९१४ वरीळ रोगाचे ऑपरेशन. १९१८ नोकरी. १९१८ बायकोचे निधन, संतति—२ पुत्र व १ कत्या. १९२३ वडिळांचा मृत्यु. आज धंदा विशकाम,

प्रयंचांची जवाबदारी १९२३ पासून.

सदर कुंडडीत रिव मंगळ राजयोगकारक ग्रह आहेत. रिव भाग्यत्यामी बछवान आहे. ससेच रबीचा व पंचमेश मंगळाचा त्रिरेकादश योगडी श्रम आहे. त्याचप्रमाणे गुरु चंद्राचा विकायोगं शाल आहे राहु केतू ठीक आहेत. चर, श्रुक व शानि ग्रह अश्रम आहेत. भाग्यत्यामी रिवेश्वयाचा योग चांगणा झाल आहे य तेषेच छमेश व सुखेश गुरु आहे. शानि अश्रम आहे व १९२३ साली तो पितृत्यामी पेऊन गुळचा शानीशी योग करू लगाला, त्या वेळी वडील वारेट, १९१३ साली शनि शुक्राची पप्टस्यानीत शुनि आली त्या वेळी रोग उन्द्रवला.

कुंडलीकमांक ११९ शके १८१८ फाल्गुन वद्य ७ सूर्योदयापूर्वी घ. १ प. २८ बेळगांव जिल्ह्यांत जन्म.



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

ययाचे ३१४ वर्षां विडेडांचा मृत्यु. नंतर १-१॥ वर्षानी जन्ममूमि सुट्टन बर्दाणांचे वर्षां वस्तव्य. नंतर २ वर्षांनां नगरी शिक्षणांस प्रारंग १९०८ टा मराठी शिक्षणां संपर्धे व स्वाच-वेद्यां नगरेस्टर्सस इण्डिश शिक्षणांकारितां गमन. १९१५ मार्चमच्ये मॅट्रिक नापास. व स्याचवेद्यां मार्गायांचा मृत्यु (१९१४ माद्रपद ) १९१५-१६ सार्धे अटकणांचां गेटी. १९१६ सार्धी मिटिटरी खात्यांत नोकरी सार्द्युनाचां, तो १९२० नवंबर पावेतो. नंतर तो नोकरी सुटडी व १९२१ पासन प्रका सूत काटणेचे गिरणींत कारकृत, अवापवारेतों चाट्युं आहे. विद्याह १० जुत १९२२, सांवतिक स्थिति वेताचीच.

सदर कुंडलीत चंद्र मंगळ हे दोन ग्रह छुम आहेत. रिव, सुभ, खुक व दानि हे अञ्चम अहित. पंचमेश चंद्र दशमीत असून स्वाच्यावर छग्नेशाची दृष्टि आहे ती चांगली आहे. विचारवानी पापप्रह आहे व त्याच्यावर वापप्रहाची दृष्टि आहे. यामुळे विचा अपुरी झाली. रिवे छुक चतुर्यात पेउन पितृस्थानाशों प्रतियोग कर्रुं लगले व राहुही त्याच स्थानी आला. या बेळी पितृवियोग साला. १९१६ त शनि मानृस्थानी आल्या बेळी माता गेली.

#### कुंडली क्रमांक १२०

शके १८०४ मादपद शु. १० रात्री घ. ४ प. ३० जन्म कारवार येपें.

#### जन्मसुंहरी हरके १३ ११ ११ ११ ११

# आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

मानुमुख वय वर्षे ५ पर्यंत, वयाच्या ३० वर्रांपर्यंत स्वतंत्रपणे ठपजीविका नाही ९०० १ मध्ये विप्रमाने आजारी. विवाह वयाचे १८ वे वर्षी. संतति—४ पुन, ५ कत्या, १९२३ वरि-छाचे निप्पन, धंदा निक्यकार. या बुंडछीत रिर गुरु राजयोगकारका मह आहेत. पण ते कांही बच्चान नाहीत, छोदा मंगळ हाही एण अगुरपानी आहे य तो अध्येश असुन्याने अग्रुन आहे. ह्यक मारक मह आहे सुप अग्रुम आहे रह १८०९ मध्ये मानुत्यानारी योग करूं छागछा, त्या वेटी मानुतुषु संप्रेट. धनस्यानी शनि असुन्यामुळ पेशा टिकन नाही.

#### कंडलीकमांक १२१

शके १८१८ भाषाट वय ९ राजी १० ते १२ दरम्यान पुणे थेचें.

#### जन्मकुंखली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

वयाचे १२११३ वर्षा मातोशी मयत. १९१७ शिक्षण सपटें. १९१८ फाल्गुन विग्राह— १९१९ प्रावण बडींट मयत. एक सखे बधु, एक सावत्र माता, एक जुटता, एक आत्या, एक मामा, इतकी मडटी हपात आहेत १९१७ नीकरी वयाचे १५११६ वें वर्षी गंडांतर, १८४५ फाल्गुन प्रथम सत्ति कत्या. सौपत्तिक रिषति मध्यम, सदर छुटटी उच्च प्रहांची आहे. मगट, चक्र, गुरु व शानि असे चार ग्रह उचींचे आहेत. पचमेश व माग्येश द्यखरपानी एकत्र आहेत.

ष्टुं इली फ्रमांक १२२

श्रीशको १८०९ आश्विन छ. १ सूर्यास्तात मध्यराजी जन्म. कोल्हापूर इ.



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गे।धी.

वयाचे ११११२ वे वर्षी गडांटर गेर्ले, शके १८२५ विडलांचा मृत्यू, मातोश्री वसाचे १६११० वे वर्षी, हितीय विवाह वयाचे १९१२० वे वर्षी, हितीय विवाह वयाचे १९१२० वे वर्षी, सतिति—र कन्या, २ पुत्र व कन्या होजन गेरना, हिली नातेवाईका १ आत्या, १ पुत्र ता एक बसु, एक मेहणा, एक सासू य २ मेहण्या ह्यात, हपत्री गरीवी, आज दरमहा प्राप्ति २०। ५ प. या पुडलीत फक सुभ, दुझ शुभफ्त टेणारे साहेत, वाकीच प्रह शशुमं आहेत. गुरु असुमं असा वित्रापानी आत्यावेटी राहुची त्याववर हुछे होती यावेटी वित्रवेगी साला. अष्ट मेश साहेत वत्रवानी आहे व परेश्व मण्ड हाला हो धनस्थानी आहे मात्र तो निर्वेशी आहें या योगाने पैसा विशेष मिळत वाही व टिकत नाहीं.

# कुंडलीकमांक १२३

शके १८१९ आपाढ वा। १३ श्रीस्योदयातगत व ४६ प १३

जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

१९१३ शिक्षण सपर्छ, अपुरे. १९१७।१८ अनिष्ट काछ, १९१८ नोकरी कॉरेस्ट-कार्यात १९२१ पहिछा नोकरी सुटछी व दुसरीकडे एका करानीत नोकरी. शके १८४५ पीप १५ वडीच वारछे, मातोश्री ह्यात. हर्छी ह्यात असटेछी मडळी—दोन वंयु, तीन बहिणी, एक वध एक बहोण सर्वाधासी झाळी. सागतिक स्थिति—साधारण, आज दरमदा प्राप्ति २०, विवाह एक बाला. सदर कुडछीस रिव गुरु छुम आहेत, सुध छुक अछुम आहेत, माग्यस्थानचा बामी पनमस्थानी छन्नेशयुक्त आहे हा योग चागछा आहे. एनेश पचमस्थानी गुमग्रहोने युक्त आहे यामुळ प्रकृति चांगडी आहे, धनेश स्वगृही वळवान आहे यामुळ सांगतिक स्थिति कमी होणार नाही.

#### कंडलीकमांक १२४

शके १७८९ आश्विन शु. ६ शुक्रनार सूर्योदयातगत घ. ४ प. ५ जन्म

# जन्मकुँ इछी



#### आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

जन्माचे वेळी मूळ नक्षत्र पहल्यामुळ वडीए सद्दा मिट्टी परमांत्री गेले व पुटे छीकास्व विद्यासा मुहिमतीहा उत्तरती कळा लागली, १७९२ फा. व ११ हात्रार क्षुलम, १७९४ मत्त्र्य मुख्य मुद्ध १७८८ मार्गशीर्य छा. ११ हात्रार मात्वियोग. १७९९ मत्त्र्य १९८६ वृद्धा मुद्ध १७८८ मार्गशीर्य छा. ११ हात्रा मात्वियोग, विद्यासिक जनमाना लाग—स्वायर चोरा-पीरी गेळे, केहमी पहिला क्या असल्याने विया एकंटरशिययर झाली. शके १८०५ पासून द्रव्य-लाग, पिटेक्स सार्वेहस पास. १८०७ मॉट्रिक पास व प्रथम विवाह, १८०८ पासीवयोग, पुटे

एकसाल नोकरी व एक साल कॉल्डेज, १८१७ वी. ए. (भाषाविषय) व द्वितीय विवाह, काय-मची नोकरी, १८१८ अवल कारकून बटती, बरिछाशी वाद प्रमोशन स्टाँप, १८१९ मामलतदार ज्या गांवी विचाम्यास झाल तेषेच हा प्रथम योग आला. १८३३ प्रथम नोकरी घरली खाच गांवी राजीनामा. १८३० द्वितीय भाषांवियाग १८३१ पुत्रवियोग, १८३२ तृतीय भाषी,१८३६ एक्टल बी. व हायकोर्ट परीक्षा एकदम पास. १८४१ पर्यंत विलक्षण द्रम्यलाम, स्पायर स्वतःच नार्वे केल नाहां तो लाम मरणोत्तर मुलांना झाला. १८४० प्रथम पुत्र, १८२२ संतति कन्या, १८३३ कन्यावियोग. १८२५ द्वितीय पुत्रलाम.१८२८ तृतीय पुत्र,१८२९ पुत्रवियोग. स्वभाव तापट, करारी, लढाक, आतांचे प्रेम यांचेवर, पण हांचे स्या मानानं कमी.

वरील गृहस्यांच्या प्रथम चिरंजीवाची वेळ व कुंडली.

शके १८२० मार्गशीर्प शु. १३ सह १४ व. ५२ प. २ रविवार. मध्य रात्रीनंतर जन्म.



#### स्पष्टप्रह.

₹. चं. मं. ਕੁ. गु. १ ξ ş १० १८ १५ s 88 १६ १८ ५० ४३ ५४ ३४ १७ ५ ₹∘ २१ १८ ४ , २९ १२ ५० ५१ ३४ ब. ब.

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्मानंतर एक महिन्यानें मातेला हेग, परंतु दोषेही जिवंत राहिली. त्याच वर्षी बायाला कायमची मामलत मिळाली. १८२२ साली मिमितीलाम. १८२३ मिनिनीवियोग. १८२५ साली बंघुलाम. विद्याची मरमराट. १८२८ मीजीसंस्कार विदेश प्यानीत ठेवण्यासारखा. १८३० मातृवियोग. १८३९ सारामभाता. १८१४ पित्यामें मामलतीचा राजीनामा हिला. १८२६ नाताचे बाक्यांत्त पहून लायबात. परंतु मृत्यु नाहीं. १८३७ विषेटा लडपळा व उत्ताद वृत्ति कायकी. पुन्ही विद्याची मरमराट. एण गृहकलहाला सुरवात. १८३८ व्यापारंत लाम व हाति. १८३९ कामकायोग जन्म व हाति. १८३९ कामकायोग जन्म व हाति.

रृतीमुळें विमक्त होणें मान पडलें. १८४२ मार्गशीर्ष छु. ६ दुपारी १२ वाजता पितृवियोग. १८४४ पितृधनाचा न मिळणारा भाग अनायासें मिळाला. कायमची नोकरी खानळा.

द्वितीय चिरंजीवाची जन्मकुंडर्छा.

शके १८२५ कार्तिक शुद्ध ७ मंगळवार, सू. ग. घ. ३१ पळे १३.

#### जन्मकुंडली



#### स्पष्टप्रह

| ਰ.  | ₹. | ਚਂ.        | मं. | झु. | गु. | 됤. | श. | ₹1. |
|-----|----|------------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| ۰   | ξ  | ٩          | 6   | ч   | १०  | 8  | ९  | 4   |
| 88  | ٩  | १          | 8   | २२  | २२  | २५ | ć  | १२  |
| . 8 | ٠  | <b>३</b> ८ | ११  | २६  | 8   | 85 | २१ | 48  |
|     |    |            |     |     |     |    | २४ |     |

# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

राके १८३० मातृबियोग, १८३४ वित्यानें नोकरी सोडडी. विषेत विशेष प्रगति, १८३६ षयाचे अडचणीमुळे मॅट्रिकछा यसण्यास अडपळा. १८३८ मॅट्रिक पास, स्कॉलरिशप, प्रदे सारती प्रगति, परंतु गृहकल्डामुळे विभक्त रहाण्याची इंग्छा मळावळी, १८४३ मार्गशीर्य छ. ६ पितृवियोग व पित्याच्या धनाचा लाम. अम्यास चालूं.

#### कंडलीक्रमांक १२५

कुं. नं. १२४ च्या गृहस्यांचे प्रयम कुटुंब. सके १७९५ श्रावण द्य. ६ सीम्यवासरे श्रीसूर्यास्तानंतर घ. ६.

### जन्मकुं इली



t

कुंडलीकमांक १२६ शके १७८८ आश्विन शु. मगळनार श्रीसूर्योदयात् ग. घ. ३६ प. ५ जन्मकं दली



आयुप्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

मात्मुख उत्तम, तिचा मृत्यु सन १९२० मे वै. व ५, पितृमुख उत्तम मृत्यु सन १९१९ जानेवारी, कुटुंबसुख उत्तम. छन्न १६ वे वर्षी, नौकरी सरकारी सोडछी. १९०८नंतर टेंपररी इंजिनियरिंग खातें. पगार साधारण, नोकरी झखात १८९७,सतति —१२ मुळे झाठी, पैकी ह्यात दोन मुलगे. १९०६ तीर्थवात्रा.

कुंडलीक्रमांक १२७ राके १७९३ अधिक भाइपेद वा। ९ स्योदयात् गतव. ४६ प. ४१ जन्मनक्षत्र आर्द्री. जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

मातृपितृद्धल उत्तम प्रेम अत्युत्तम, लग्न १७ वे वर्षी, स्यलंतर. शिक्षण १८९८ मध्ये पुरे. १८९२।९३ कफक्षय. १८९५ परीक्षा पास. १८९६ ऊर्जितावस्या जानेवारीपासून, नीकरी १८९९ इतर व्ययसायामुळे जास्त प्राप्ति. १९०० वढती कायमची. १९०१ विषम, देशांतर उत्तरेला. १९०४ मेंत कन्यालाभ. १९०६ कुटुबहानी. पुन्हा विषम, १९०७ द्वितीय कुटुब-छाम. १९०८ परत बढती व रोनोद्भव उच्च विकार. १९०९ द्वितीय कुटुबास कन्या. १९१० बढती. १९११ तृतीय कन्या, १९१२ आजार १९१३ बधुर्शी कलह, विभक्त. धर्मार्थ उत्तम काम घडले. १९१६ बढती व इतर कामामुळे द्रव्यलाभ उत्तम, १९१९ बढिलांचा मृत्यु व खाजगी कामामुळें द्रव्यलाम १९२० मातोश्रीनिधन पुन्हा उत्तम द्रव्यलाम व तटे. बाहेरील प्राप्ति बढाली. १९२२ प्रमोशन १९२३ कन्यानिधन. विचारक्रांतीमळे व्यवसायकाती. १९०५ अखेर पुण्यक्षेत्री गमन.

# पंडित रघुनायशासी ज्योतिषी यांचा क्रंडलीसंग्रह.

कुंडलीकमांक १२८

👫 राके १७९६ भाद्रपद व. ६ गुरुवार श्रीसूर्योदयात् गत घ. २ प. ६.





# आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

छप्न १९ वे वर्षी. परीक्षा तीनदा यन करून व्यर्थ. १९०१ खाजगी नी करी उत्तम. १९०८ मध्ये सरकारी नोकरी कायम, १९१२।१३ बढती १९१४ रिव्हर्ट, १९२०।१९२२। २४ बढती. १९०० साली पुत्रलाम १९०२ कन्यालाम. १९१३ कुटुबहानि. १९१४ द्वितीय-भार्यायोग. १९१८ कन्यालाम व निधन. १९१९ द्वितीय कुटुबहानि. १९०७ द्वितीय कन्या-प्राप्ति व १९११ मन्यें सततीपैकीं कन्यानाश. १९१३ कन्या नाश. योडे दिवसानी प्रथम फुटुबहानि, वयाचे ४४ चे सुमारास पितृहानि व ४५ चे सुमारास मातृहानि.

कडलीकमांक १२९ शके १८०० आधिन शु. १३ बुधवार श्रीसूर्योदयात् गत घ. १६ प. ० जन्मकुंडली



सदर गृहस्थाच्या तृतीय घुटुवाची कुडली खालीलप्रमाणे. शके १८३३ आवाढ हु १५ सोमे इ. घ. ४५ प ५

# सनाकंडली



1 }

# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शिक्षण मॅट्रिक्सपैत, परीक्षेखाँ गेठ नाधीत. १८९९ पासून टॅपरी नोकरी. १९०१ कुदुंबद्दानि व द्वितीयमायीलाम. १९०४ स्यलन्तर. १९१३ कुदुंबद्दानि. १९११ पुत्रप्राप्ति, १९१४ तृतीयमायीलाम (वरील कुंडली पद्दाणें ) १९२१ तृतीयमायीद्दानि. या कुदुंबाला तीन अपत्यें झाली. परंतु सर्व मयत. १९१० खातेंबदल व बदती व स्पलान्तर.

# कुंख्डी कमांक १३०

शके १८११ मार्गशीर्प य. २ इष्ट घटी ३ प. ३ ३० आर्दा.

#### जन्मकुंहली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

क्याचे ६ वे वर्षी मुंज. आईवापायेक्षा चुलत्याजवळ रहाणें, मराठी पुस्तकें ५ व इंग्रजी ३ री, १९१३ बाईग सुरवात. १९१४ साधारण हंगामी नोकरी. १९१९ मे छन्न.

#### कुंडली क्रमांक १३१

शके १८२६ वैशाख वा। ७ स्. ग. घ. ४४ प. २५.

#### जन्मकुंडली



# आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

गर्मात असतीना विडिटांस बटतीं, जन्माबरोबर विडिटांचे नोकरीत स्थिरता व पुटें दर वर्षी बटती. दींड वर्षांनी मातृहानि. अडीच वर्षांनी सापलमातायोग, ५ वे वर्षी बापाचे स्पर्टांतर, ६ वे वर्षी भीगनीलाम. ७ विडिटांस बडतीं, ८ ये वर्षी भीगनीलाम. १३ वे विवाह, धंदा— लाकडे व कोळशाचा. कुंडळी फमांक १३२ शके १८२४ पीप ग्रु. ६ सोमशा इ. १, ४७ ए. ५५. (स्त्रीची) जन्मकुंडळी



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

१० वे वर्षी मातृहानी, १५ वे वर्षी छन्न, स्थळ उत्तम विजयर, प्राप्ति त्या वेळची १५०, इडी १५०, पुढें ८५० पर्यंत.

कुंडलीकमांक १३३

श्रीराषे १८१३ व्येष्ठेमासे कृष्णपक्षे तिथी ११ मीमवासरे आश्विनी नक्षत्रे घ. ९. एळ २ पर्यंत अत्रदिने श्रीसुर्यादयात् गत घ. १० प. ५ समये जन्म जन्मस्यळ रत्नागिरी. बन्ध-तारीख ३० माहे जून सम १८९१.

#### जनमकुंहली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

आफ्रिकेपर्यंत हॉस्पिटलशीप सुमारें एक वर्ष, पुढें एक वर्ष स्कामपण, पुन्हां नोकरी, मिलीटरी खाते अन्त् चालू आहे. रततःयर न्यवहारिक जवाबदारी—न्यवहारिक जोखांमदारी आजपर्यंत नाहीं व कोणावर अवलंबून नाहीं. मासिक उत्पन्न सुमारें शंकरपर्यंत. सांपत्तिकदृष्ट्या अत्यंत वाईट काल—सन १९२०११ व १९२२ हीं वर्षे रेसेसमध्यें सुमारें एक हजारपर्यंत सुकसान. इत्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काल—सन १९१० व १९१८ हीं वर्षे सांपत्तिक स्थितीला अनुकृष्ठ गेली. कोणात्माही कार्यंत ल्या—विरुद्ध वाणणाराला यश्च येत नाहीं. वैताणणाचे प्रसंग—नेहमी मागेफिह्यणा असून त्यांत कमजास्ती प्रकार होतात. नीकरी—मिलिटरो खातें.

#### कुंडलीकमांक १३४

श्रीशके १८१६ मावेमासे शुद्धपत्रे ६ तिथी मृगुवासरे रेवतीनक्षत्र घ. ४ प. ७ बत्रदिने श्रीसूर्योदयातगत घ.२प.३९समये जन्मजन्मस्यळ बडोदे जन्मनारिख३१माहे जानेवारीसन१८९५.

# जन्मकुंडली.



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टि.

द्यारोरिक स्थिति—सहपातळ, गीरवर्ण, शांतस्त्रमाव, गीटनेटका, नाक्षांडोळी चांगछा गोरा, डाव्या दंडायर उजव्या वाजुवर छातीचे डोनपाछा उजवे मिशीछा, डाव्या पायाछा, तळव्यास तीळ. डोळ अधू, चप्पा छावावा छागतो. उत्तम गोष्टीची आवड, नाजुक प्रकृति. गंडांतरे—सन १९११ त आपादपासून ते कार्तिकपर्यत डोळ्याचे आपरात्में पराहर्को. ढाल्या डोळ्याचे आपरेश्तन आई व विड्छांस मोठाछे आजार—आईस उक्ते १८१६ त माधात मोठा आजार, धनुवीत. बढिछांची मूळ सांपिक स्थिति....... इनामदार, धंदा वैषकीचा, मूळ सांपिक स्थिति....... इनामदार, धंदा वैषकीचा, मूळ सांपिक स्थिति चांगळी, परंतु पांच वर्षात खर्च कार. अवाध स्थात पत्रास स्थात विद्या प्रमाणांतच आहे. बढिछांचा घंदा—होमिओपार्थाक डॉक्टर. महिन्याचे उत्पन्न घंदांत पत्रास स्थये आकी इनामी उत्पन्न. मावडें—एकंदर ११ त्यांत ह्यात ६, पाठीवर सर्व आधी कोणी नाहीं. जास्त माक त्यांची संख्या सांत. प्रयम विवाह धुळ वेर्य शके १८३७ फालुम शु-२ गोरल मुद्धतीवर, दुस्स शके १८३१ फाल्युन वय ३ सकाळी स्टॅडर्ड टा. सांडे अकरा, खीची प्रकृति चांगळी, वर्ण खोगछा गोर, मे ५ दिवार चैत्र वय ९ शके १८४० मासून प्रयम पत्रीची तच्येत हाळ्यावणांने आदारी. बाब हात व उत्तव पाय, बुळे ता. २९ माळवार आवण शु. २ शके १८४१ दुर्गारी ४ बावता प्रयम पत्री स्थावी शाळी. अधान संताती नाहीं. कार्ता आजार—मातेचे रादीर स्थूछ, वाताच्या योगाने स्थतः डोळ्यामें—कमी दिसणें व चच्या, छावणें.

निया—मॅट्रिक इक्ते १८३७ वैशाख वय १०, प्रिव्हीयस शके १८३८ फाल्युन वय १४. शके १८४० इंटर आर्टस् वैशाख वद्य १०, बी. ए. पांचवेळां बसलां पण नापास, तारखा पुढें दिल्या आहेत. कोणत्याही कार्यांत यश अप्रयश—वी. ए ध्या परीक्षेत पांचवळा अप्रयश आहे. त्याचे दिवस. (१) ज्येष्ठ वय १४ दाके १८४२, (२) आ धिन वच १३ शके १८४२, (३) ज्येष्ठ शु. ८ शके १८४३, (४) कार्तिक शु. ९ शके १८४३, (५) ज्येष्ठ वच ४ शके १८४४ दिवाणी अगर फीजदारीत कीटाँत जाण्याचा प्रसंग—सन १९१८ नोव्हेंबरमध्ये ता. ३० छा. सास्वाई प्रयम पत्नीची माता स्मीवासी झाटी त्योंनी चार हजारापर्यंतचा माछ माझे पत्नीस दिखा असतो खीचे मामा, व मावसा विरुद्ध होऊन मेन्हणीस दिला. आपाढ छा. १२ शके १८४४ ला क्षी पाण्यांत बुदत होती, पण बांचळी. वारसा, बक्षीस, बुईळ अगर अशाच दुसऱ्या कीणत्याही भुकाराने अकरमात द्रव्यटाम-सन १९१८ नव्हेंबर ३० टा तीस हजाराची इस्टेट मिळण्याची असतां आस वनीने व्यवस्या दुसरां केछो. त्यांत कायवानें चार हजारांपर्यंत चात्रे म्हणून म्हटछें पण स्यात सुद्धी विरुद्ध आक्षत्रमें पड़छा. व शित्रराईसुद्धां मिळाटा नाहीं व गांठचें पैसे खर्च झाठे थसो, सासरची सांपत्तिक स्थिति व त्यांजकहून लाम. प्रथम सासुरवाडची इस्टेट मिळण्याचा योग बाला असती साम्रुरवाडची मंडळी विरुद्ध होऊन शिवसांसुद्धां मिळूं दिला नाहीं. सन १९१८-१९१९ चुछत्यांची परिस्थिति, व आत्या आणि चुछत्यांची संस्था—हयात चुरुते दोन, आत्या रोन, मान्ने बिडलांचे वडीक बंघूचे नांवें इनाभी गांव ते तेयें राहतात. खाऊन पिऊन सुखी बढि-खोंचें कनिष्ठ बंधूची स्थिति सांपधिक दृष्या वरी नाहीं. उत्पन्न इनामी गांवचें येतें स्यायर उदर-निर्नाह, योरछे काका पैसा बाळगून आहेत. सत्तेचें घर, वाहनें, नोकर-चाकर जमीनजुमछा यांचें सोस्य आहे की नाहीं ! असल्यास पूर्वाजित की राक्षण्यजित व केव्हांपासून — सत्तेचे घर, इनामी गांवावर व एक बडोर्दे मुकामी शके १७१२ मध्ये आम्हास ज्योतिपावर xx म्हणून इनामी गांव गोविंद्राव गायकवाढ यांनी दिखा. त्यावर उपजीवीका, नोजर-चाकर वाहने जमीनजुमला सर्व x x मुकामी आहे. मामा व मावश्या---मामा हयात एक मावशी एक. मामापासून सुख व मदत. शत्रपीडा. स्वजनांकडन विरोध व त्रास.

# कुंडलीकमांक १३५

श्रीराके १८०० श्रावणेमासे कृष्णपक्षे दशम्यातियाँ मृगुवास्ते मृगनक्षत्रे, घ. २४ प. २३ वृत्रदिने श्रीसूर्योदयात्गत घ. १० प. ५ समये जन्म. जन्मस्यळ-सिन्नर, जन्मवेळ सकाळी ९ बाजता. जन्मतारीख २३ माहे ऑगस्ट सन १८७८.

| जन्मकुंडली       |          |           |
|------------------|----------|-----------|
| K ( / ( / /      | स्प. सू. | स्प. उग्न |
| 1, , , , , , , , | 8        | Ę         |
| 1/ 202           | ও        | ₹         |
| 21.01            | २७       | ₹४        |
| 17 70 7          | 44       | ₹0        |
| التستنسينين      |          |           |

# पंडित रघुनायशासी ज्योतिगी यांचा कुंडलीसंग्रह

१४२

आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति-सडपातळ, मानी, एकांतवास, साधारण वरें, वर्ण-सांबूस गोरा, डाज्या गुडच्यास जलम झाल्याची खुण, छातीवर उजवे बाजूस तीळ. गंडतिरे-सके १८३८ पीप वध पक्षांत तापांत वात होणें. १॥ महिना. आई व वडिलांचें सौदय-वडील ४ यें वर्षी वारले. मातोश्री २५ वे वर्षी हेर्गेने वारल्या. वडिलांची मूळ सांपिशक स्थिति—मध्यम, वयाच्या ६ व्या वर्पापासून दु:खांत काळ गेला. दारिद्याभुळे. वडिलांचा धंदा---नोकरी मृदंगवादनाची, महिन्याचे उत्पन्न १० अगर १५ रु. भावर्डे—एकंदर ३, त्यांत हयात एक. पाठांवर बहिण, आधी बहिण, ज्ञास्त बहिणी, व त्यांची संख्या ३. विवाह—१ छा १३ वे वर्षी; २ रा २३ वे वर्षी दुसरे स्त्रीची प्रकृति सुदढ, सुस्वरूप; सन १९१८ साठी एन्ट्रुएंसा झाटा होता. संततीचे वर्णन— पहिला मुलगा, दूसरा मुलगा, तिसरा मुलगा, चौथी मुलगी, पांचवा गर्मपात, सहाबी मुलगी, सातवा मुलगा, आठवा मुलगा, नवबी मुलगी, दहावा व अकरावा मुलगा. तिसरे मुलाचा जन्म. ७-४०८, मृत्यु ४ ११-०८ ४ घी मुख्गी जन्म १९-१-१०, मृत्यु १५-८-१० ५ वा गर्मपात ६ वे मुळीचा जन्म १८-१-१२, मृत्यु १३,७-१२. ८ वा मुळगा जन्म. ७-१२-१५, मृत्यु २-१०-१८ इन्फ्लुएझा. ९ वी मुल्गी जन्म २५-३-१८, मृत्यु ४-१०-१८ इन्फ्लुएंझा. विद्या---मराठी व्हर्नाक्युटर फायनलपर्यंत. इंग्टिश साधारण, शिवाय गायन, मृदंगवादन, तंतुवाद्य, सतार, हामेंतियम मोरे, ज्योतिपशासाचा नाद. भाग्योदय—महाराष्ट्रीत [नाशिक] झाटा. २६ वे वर्षी नोकरीला सुरवात, त्यानंतरचे प्रत्येक वर्ष मध्यम स्थितीत गेळे. त्यांत नफा म्हणजे वेळीवेळी प्रमो-शन. स्वत:वर व्यावहारिक जवाबदारी २५ वे वर्षी. सन १९०८ साठी सेकेटरीचा हुद्दा मिळाला. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत वाईट. वयाच्या ६ व्या वर्षापासून तो १२ वर्षेप्यंत. द्रव्यदृष्ट्या तल्लष्ट काल-शके १८१७ ते शके १८३०. सरकार अगर लोकांकडून मान-सन १९०९ साली. सन १९१० साठी सरकारकडून व जातीचे छोकांकडून. दिवाणी अगर फीजदारींत कोटाँत जाण्याचा प्रसंग सन १९१२ साली, सन १९१५ साली सुमारे दहा महिने. नोकरी म्युनिसी-पालिटींत. अपघात, संकटें—लहानपणीं पाण्यांत बुढणें, १९१७ साली रेल्वेबाली चैंगरणें. सास-रची सांपत्तिक स्थिति मध्यम. सत्तेचें घर, वाहर्ने सत्तेची घर २ जमीनजुमला आहे पूर्वार्जित. सावत्र आई होती. मामा व मावश्या-मामा ३. मावशी १.

कुंडलीकमांक १३६ शके १८०९ आपाडेमासे कृष्णपक्षे ९ म्यां तियो गुरुवासरे...........भरणीनक्षत्र प्रयम चरण सूर्योदयात् जन्मकाल घटी ११ पळे १५, जन्मस्थळ मूर्तिजापूर (जि. अक्रीला, वन्हाड)



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

तनुस्पान—केस राठ, डोळे मोठे व पाणीदार, रंग गौरवर्ण, अंगकाठी सडपातळ, शरीर काटक, चेहरा तेजस्वी. आजपर्यंत जिवायरची दुखणी तीन गेळी. पहिलें वयाच्या चौदाव्या वर्षी इसरें बहाबीसाच्या वर्षी म्हणजे१९१४साछी आगष्ट महिन्यांत तिसरें अग्निमांब१९२० च्या जुछै-पासून डिसेंबरपर्यंत. ह्यांपैकी पहिली दोन दुखणी फार त्रासदायक होती व त्या वेळेस विवसम्बर पीडा. घोड्यावरून पडल्यामुळे हात मोडला. (Distorative) १९१८ च्या सप्टेंबर महिन्यांत. एकंदर शरीरप्रकृति निरोगी आहे कोणतीच व्यया नाहीं. घनस्यान—बढिलाजित इस्टेट मुळीच नाहीं, वडील शाळाखात्यांत नोकर होते, त्याना पेनशन दरमहा ४५ रुपये शेती कीरे नाहीं, बोटण्याचा नाद फार गाणे आवडते समार्जात वजन चांगर्छे असते. सहजस्थान—माझ्या पाठी-<sup>ब्र</sup>चा व पहिला, दोवेही भाक मेले. मी एकटाच आहे, ब्रहीण देखील नाहीं परंतु सावत्र ब**्रि**णी रे व सावत्र भाऊ २ पराऋमी स्वभाव आपळे वर्चस्व प्रत्येक गोधीत असावे अशी महत्वाकांक्षा देनिस खेळण्याचा फार नाद, मानी स्वमाव समाजांत योग्य मान मिळावा, अशी नेहमी धरपढ, स्वमाव तापट, उणे बोटणें सहन होत नाहीं, जेयें मान राहणार नाहीं त्या ठिकाणीं कघीही जाणार नाहीं. मातुरयान---माता माझ्या वयाच्या चवच्या वर्षी बारली, आजीने संगोपन केलें. अजीचें प्रेम जास्त, (आजी विडिटांची आई, वाइनसुख मध्न मध्न उत्तम मिळतें, नोकर विश्वास असतात, अनवस्ताला कमी नाहीं, " खार्वे, प्यार्वे, मजा करावी " Eat, Drink, and be merry, हीच आयुष्याची इतिकर्तन्यता बागवगीच्याचा उत्हास, सुंदर बंगला राहण्यास असावा ही इच्छा समाधान वृत्ति ऐहिक सुखें सर्व मिळविण्याची खटपट, एकंदरीत आजपर्यंत ष्याल 'सुख 'म्हणतात (रेहिकटएया) त्याला कमी नाहीं, पुढें परमेश्वर समर्थ आहे, आनंदी इति नेहमी कायम असते. सावत्र आई १९११ मध्ये बारली. पंचमस्यान-विद्या बी. ए. पर्यत विद्यमचा श्रेष्ठ दर्जाची वाक्चतुरता साडेसाती आल्यामुळे १९१०व बी. ए. नापास झालों, तेल्डां-पासून कॉलेज सोढले. भाषाविषय उत्तम गणिताच्या मांबाने आवळ्याएवढे पुत्र्य. फलज्योतियाचा नाद गावांतील लोक नेहमां ज्योतिय विचारतात, मान्नी फर्ले शेकटा ६० जमतात, स्वर्मे सुचक पदतात, परमेश्वराविषयी चितन. संतति-पहिला मुलगा १९१० च्या मार्चमध्ये झाला. तो पांचव्या महिन्यांत बारला, १९१२ च्या मार्चमव्ये मुलगी, १९१४ च्या फेव्हवारीत मुलगी, १९१६ च्या आक्टोबरमच्यें मुलगी, १९१९ च्या जानेवारीत मुलगा झाला, तो पांचव्या महिः न्यांत वारला, १०२० च्या ज्लमध्ये पुन्हा मुलगी, १९२३ च्या एप्रीलमध्ये मुलगी, एकुण आजपर्यंत ५ मुखी फक्त जिवंत आहेत. पष्टस्थान शत्रु पुष्कळ असतात, परंतु त्यांचे कांही पाटत नाही, मामा बगैरे कोणी नाहीं. आईकडींट मातटग फक्त तिची चुटत बहीण आहे. " त्रिपट् एकादरी राहः करोति विपुछं धनम् " परंतु आजपर्यंत अनुमय उछट आहे, पैसा

मिळतो पुष्फळ परंतु कवडी शिल्लक राहत नाहीं, उलट, महिन्यास रु. २५ पर्यंत कर्ज होतें. सिगारेट ओढण्याचा नाद फार धार्मिक कृत्यातही खर्च होतो, uptodate राहणी काडे नेहमीं स्वच्छ पाहिजेत, ऐपआरामी स्वभाव, छोफात नेहमीं माझ्यात्रिपयीं वाईट मत असतें. सप्तम-स्यान—बायको सुंदर अंगाने सडपातळ गृहकार्यांत दक्ष, चतुर प्रेमी आज्ञेत वागणारी एर्कररीत गृहसुख पूर्ण आहे. बायको मनासारखी हा सप्तमातील शुकाचा परिणाम असावा. लग्न १९०३ च्या मे महिन्यांत झाउं. नवमस्यान -- तीर्थयात्रा प्रवास करण्याचा नाद फार. ईश्वरावर निष्टा. गुरुचरित्राचा एक अध्याय रोज वाचतों. सद्गुरु प्राप्त व्हावा हीच इच्छा. दानधर्म करावा अशी बुद्धि.....परस्रीगमनाविपयीं कधीं कधीं इच्छा. नोकरीला सुरुवात १९१२ च्या मे महिन्यात (अवकारी खात्यात). दशमस्यान—पिता जित्रत आहे परत त्यांच्यापासून धनेलाम मुळीच नाहीं. कारण सावत्रभाऊ आहेत, फक्त निधेला व लग्नाला पैसा लावला तेवढाच. १९१२ च्या मे महिन्यांत घराबाँहर नोकरीयर रुच होण्याकरिता फक्त एक रुपया घेऊन निघालों. नोक-रीत बरिष्टांची मेहेरवानी १९१४ मध्यें नोकरी कायम. स्पेशल प्रमोशन १९१९ मध्यें मिळालें. १९२३ च्या जुठैमधे रेव्हिन्यु खात्पात नायब तहसिलदारीकरिता अर्ज कराता असे लिहन आले. कारण मार्से काम फार पसत पडेंड. आवकारीखात्यात वरच्या दर्जाच्या जागा कमी आहेत म्हणून माझी बदली रेव्हिन्यु लाईनमधें होणार. Departmental Examinations , दोन वेळा म्हणजे १९२४ च्या एप्रिल व नोहेंबरमधे पास झालों. सिलेक्शनृकारता १९२४ च्या हिसेंबरमधे बोला-वर्छे होते त्या वेळेस १८ उमेदवारांपैकी ४ घेतले. त्यात मी आहे.

#### नवमांश कुंडली



एकादशस्थान—आजपर्यंत द्यातावर मिळवाने व खानें, अशी स्थिति समह मुळीच नाहीं. सच्यां पगार ९० रुपये महिना आहे नायव तहसीच्दारीचा हुकूम आला म्हणजे १०० रुपये द्योतीं छ घनेश व छामेश भाग्यात असून अजून काहींच नाहीं. मात " गुरु " शत्रूच्या घरीं आहे तरी पण पहात्रले पापप्रह अजून कसा प्रमाव दाखगीत नाहींत कोण जाणे. द्वादशस्थान—खर्च फार. पुण्यकर्म करावें अशी इच्छा पारमार्थिक नामाचा अम्यास, सद्गुहदर्शनाचा हंव्यास

ज्यविक्यीं सप्तम स्थानामध्यें कोणताही प्रह जन्मत अत्यत बळगन असतो व त्या प्रहाशी इतर कोणताही पापप्रहाचे अनिष्ट योग नसतात त्यावेळी त्या प्रहाच्या उदयकाळवर्षी कार मह-लोच ऐसर्ययोग येतात.

#### फ़ंडलीफमांक १३७

्र, सके १८११ पौषेमासे कृष्णपक्षे १२ तिथी सोमगर ७॥ वाजता सकाळी.



# आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

आई—रारदाबाई, माऊ—थाकटे कृष्णा व श्रीराम, चुळते—नाहीत, माबराा—१ होत्या त्या मृत. सन १९०० ते १९०६, आत्या—१ नयत १९०४, बहिणी—पडीछ १ आहे व धाकट्या २, आजी—सन १९०५ मयत, पानी—ता. ३।धा१९२४ मयत, सासरा—सन १९२४ मयत, सास सन १९०५ मयत, मेन्हणे—२ आहेत, सतती—मुछी ३ आहेत. सन १९२४ मयत, साह्य ध्ववस्त्रमा प्रभूची स्थापना झाछो. अमास १९०५ सप्यो छो १००० ह्यार क्यांचा कावया काव्या काळा. छो हो सन १९२३ छा प्रमास २००० रुपये खर्च झाछ। व घर १ ह्याराचे वेष्यात आछे. छुटे सन १९२३ छा प्रमास १७०० रुपये खर्च झाछ। व घर १ ह्याराचे वेष्यात आछे. छुटे सन १९२३ छा प्रमास इंछ जबळचे सर्व इच्य खर्च झाँछे. व ता. ६-४-१९२४ छा प्रान्त मरण पावछो. हही तराज दरमहा ६०-७० रु. मिळतात.

#### कुंडलीफमांक १३८

शके १७७९ अधिन शु. ६ इ. घ २९ प. ३१ ता. २४-९-१८५७

3517

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी,

्र मतर्बर्ध मार्च सन. १८६५, प्रयम विवाह बुलै सन १८७४. पत्नीवियोग जानेवारी सन १८८२, द्वि विवाह सन १८८३, पितृवियोग नव्हेंबर सन १८७८, जानेनारी १९०४ मातृ-वियोग काशीक्षेत्री यात्रेस गेक्टेसनयी. द्वि. पत्नी मृन ता. ७।९. १९०८, पुत्र तोन, पोटदुखीची व्यया सन १८९०।९१ पासून.

ई. सं. मा. १ का ...१६

#### कंडलीकमांक १३९

शके १७७५ मार्गशीर्प कु. र शनिवार ता. १९।१२।१८५३ स्प. र. ८।४।५।३२



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

मातृत्रियोग बाळपणी. सापलमातुश्रीयोग. पितृत्रियोग आपाढ कृ. ६ शके १७९४. सापल बंध् एक, हल्ली पेन्शनर, बंधुप्रेम चांगळे. भगोनी दोन होत्या. भागी दोन, एक मृत नंतर दुसरी भागी ही ह्यात आहे. पुत्र एक, नात् दोधे. धंदा बिड्टांपासून सरकारा नोकरीचा, त्यांत अकरमात कल्पनातीत माग्योदय सन १८७७ त हल्ली पेन्शन चांगळे, स्थायर बंगमङ्स्टेट चांगळी. पुत्रास व्यापारांत तुकसान, त्यासुळे मनस्ताप सन १९२२।२३

# कुंडलीऋमांक १४०

शके १८०१ फाल्गुन छ. ९ शनिवार घ. ३० प. १२ पुनर्वसुनक्षत्र घ. ६० सूर्यो-दवातगत घ. ११ प. ५९

### जन्मकुंडली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

मुंज फाल्गुन श्र. ९ शके १८०९, विवाह सन १८९८, मार्च ता. ३, पितृवियोग सन १८९९ मे. विडलार्जित स्पायर इस्टेटीचा दोन पिक्यांत कत्रजा नब्हता तो मिळाला लुकै सन १९००. कुटुंबहुख कमी. कन्यासंतती आहे. अधाप पुत्रसति नाहीं. मातृवियोग सन १९२१. सन १९०० पासुन लामदायक फाल. हह्यीं सर्वत्र मानमान्यता व द्रव्य संचय चांगला.

#### कुंडलीकमांक १४१

शके १८१३ माघ छ. ५ गुरी इ. घ. ३२ प. ४० ता. १८१२।९२.

#### जन्मकुंहरी



आयप्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी

पितृवियोग सन १८९७. वतवघ ता. ९-५ १९००. मातृतियोग सन १९२३. विराह ता. २६।५।१९०८. पुत्रसंति ५. अधाप कत्यासंति नार्डी.

# कुंढलीकमांक १४२

शके १८१७ आपाढ शु. १३ रात्री जन्म.

#### जन्मकुंडली



# आयुप्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

पितृतिषत सन १८९६ ज्ये. क्. ७. मातृनिषन सन १८९७ आत्राढ शु. ११. प्रयम-विवाह सन १९२५ मात्र क्र. ७. पत्नीचा मृख जानेवारी २९ सन १९२२. विडेळार्जित इस्टेटी-करिता तंळ्यास सरवात, व्यवर्ष २१. वयवर्ष २४ विडेळार्जित इस्टेट तास्यांस मिळाळा.

> कुंडली कर्मांक १४३ शके १८०५, शेप शु. १५

#### जनमञ्चं दली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

मात्मुख अन्य, सापलमातृयोग पितृत्तिघन शके १८२७ थ्ये. क ३०, स्री स्वरूपवान. स्वागाव तापट महारोगाची व्यथा मृत्यु शके १८३९ पीप হ্র. १४. निधमसमयी कन्या सत्ति दोन फक्त ह्यात वडील तापट व अधिकारी.

> • कुंडलीकमाक १४४ ज्ञके १८१५ पीप छ १० इ. घ ४८ प. ४१





1

आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

पितृनिधन मार्गशीर्ष छ ३ शके १८४० निवाह प्रयम शके १८३७ वैशाख छ. १५ नोकरीस सुरवात ता १९।२।१९१३. प्रयम सतति शके १८४१ कार्तिक छ ५. प्रयमपन्ती मृत शके १८४२ आश्विन छ १, द्वितीय विवाह शके १८४५ माच इ. २

> कुँडलीकमाक १४५ शके १८०४ आपाढ हा ४ पहाटे चारचा सुमार.

# जन्मक्रद्रली



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—उच, संडपातळ, वर्ण मध्यम, गौरा, अशक परत निरोमी वडील शके १८१६ चैत्र क १ रोवीं वारले वडिलांची रेम असे परत मनानर दरारा असे वडिलांची स्थिति गरिबीची धदा शिक्षक, वडिलांची त्यानर जगम इस्टेट नसल्यासारखीच मातोशी ह्यात आहेत. अम चांगलें मातोशीचे वडील सुस्पितीत होते धदा सावकारीचा ते शके १८१३ वैशाख सु ६ स बारले लांचेकडून मातोशीस काहीं लाम झाला. मामा १ (दचक) व तीन मावश्या

होला. कोणी हयात नाहीं. एक मावस बर्हाण आहे, भाऊवहिणी—नडीछ वधू दोन, व एक भाकटा होता. सर्नांत वडील वयू शके १८१२ साली बारले. दुसरे दत्तक गेले होते ते शके १८२६ कार्तिक शु. १२ स हेर्गर्ने बार्ने. घाकटा अल्पायु बारछा. बहिणी दोन, एक घाकटी अन्यनपात राके १८१३ त चारली, थोरली ह्यात आहे. तिचे प्रेम यांच्यावर चागले आहे. मात्र हीं बहीण दुर्देवी आहे. तिचा नप्ररा शके १८२५ त पीप छ. १३ स प्लेगने वारला. हीस एक मुज्या व एक मुख्या, मुख्या ३० व्या वर्षी क्षयाने वारखा, त्याचे बायकोनेही त्याचेत्रळी जीव दिखा. तिच्या दोन नाती आहेत. कुटुब—पहिलें लग्न शके १८२४ वैशाख शु. ८ स झालें. ही बायको स्याचवर्यी पौप कु. १४ स च्हेगर्ने बारली. दुसरें लग्न १८२४ फाल्गुन शु. ५ स झाँहे. ही वायको शके १८४१ आपाड हा. १३ स बाळत होऊन मृत. पहिछा मुळगा शके १८३१ र्यशाब सु. ८ स झाछा, हा पुफ्तळ शिकडा:आहे, दुसरा सुळगा शके १८३३ मागेशीर्प इ. ९ स झाछा, तो साक्ताळ मृत, तिसरी कत्या सके १८३४ आधिन छ. ११ स झाळी. चनपी कल्या शके १८३७ मार्गशीर्प छु. १४ झाला, पाचना पुत्र शके १८४० वैशाख शुद्धांत वपजतांच मृत. सहावी कन्या १८४१ ज्यष्ट ह्य. ३ उपजतांच मृत. तिथा—सन १९०२ गॅट्रिक. सन १९०४ ब्रिव्हिएस. सन १९०६ मध्ये इटरीमेजिएट नापास. सांपित्तक अडचणीमुळे शिक्षण सोड्न उदरंमरणाकडे छक्ष वळवावे छागळे, अधापसुद्धी कोही तरी अम्यास करून परिक्षा शर्वा, असे केव्हां केव्हां मनात येते; परत प्रापंचिक अडचणीने त्यांत यश येत नाहीं. भाग्योदय-जन्मस्यानापास्ता बऱ्याच दूर अतरापर २६ वे वर्षी प्रथम नोकरी छागछी, ७-७॥ वर्षे परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाहीं. क्यांचे ३३ वे वर्षापास्न बदतीचे बरेच योग झाले, ते ३८ वर्षा-पर्यत पुन्हा परिस्थिति कायम, अचापि कर्ज कोणाचे नाहीं, आयन्यय बरोबर, शिल्लक फारच वेता-बाताची. शक्ते १८४१ ब्येष्ट बद्यपक्षांत मलेरियाने फारच आजारी होतों, जवळ जवळ पुनर्जनमच. भारामं य स्तेही--यांचेकरून मदतीची केव्होही अपेक्षां करीत नाही व होत नाहीं. भाडण-तटवाचा प्रसग बहुधा येतचे नाहीं, त्याचा अत्यत तिटकारा. स्वभाव—बोळावयास फारच कमी. एकडकोंडेरणाची आवड, सत्याची आवड, शत्रुमित्रीचा कमाव, विचारचीचस्य, केन्डो केन्डो ज्योतिए व वैद्यकी शिकल्याविषयी विचार मनांत येतात; परतु योडासा बम्यास केल्यानतर विचार बद्जून स्वस्य बसावेसे बाटते.

कुँडलीकमांक १४६ शके १८२६ मादपद कृ. ९ सोमवार दिवसा १० वाजता पुनर्वसु ३ चरण.



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ह्या व्यक्तीची विडिलोपार्जित इस्टेट १७।१८ हजाराची असून वडील हयात असर्तांना शेतींचे उत्पन्न साठीना चार हजार येत अमे. यानां चार बंधू असून सर्व गोष्टी अनुकृष्ठ होत्या. यांचे मराठा शिक्षण पांच यत्ता झाले आहे. लहानपणी शरीरकष्ट फार झाले. शके १८४० ध्या आश्विन कु. ५ स एक वंधू वारले. राके १८४१ आश्विन शु. १० स वडील वारले. बडिलीचे मत्युनंतर एक जमीन खरेदी केली. शके १८४५ आपाड क. ३० स वडील बंधूस आप्ताकडून विप प्रयोग झाला. पण अतिशय खर्च करून व उपचार करून त्या संकटातन माऊ बर्चावले. शके १८४६ आपाद शु. १२ स भयंकर मारामारी झाली व त्यामुळे खर्च अतीशय होऊन कर्ज झाले. जर्मान खरेदीचे वेळीच घरांत १५० रु. ची चोरी झाली. शके १८४८ फा. कृ. ३० स आई बारडी. शके १८५२ का. शु. ४ एक बंधू बारडे. [ता. ५।११।३०] या बंधूचे २ पुत्र व २ कन्या आहेत. या कुंडलीस प्रथम संतति पुत्र तो बारा दिवसात बारला. दुसरा मुळगा शके १८४८ चैत्र छु. ९ स दिवसा १० वाजतां झाळा व शके १८५२ माघ मासी मृत झाला. तिसरा मुलगाही दहा दिवसात वारला. चौथी कन्या झाली व ती हयात आहे. पांचन्या संतर्ताचे वेळी स्त्री गरोदर असतां शके १८५५ श्रा. कृ. ३० रविवारी दिवसा ३।४ च्या सुमारास (ता. २०।८।१९३३) श्री मयत शार्छा. नोकरी कोहीं दिवस एका संस्थानिक जाहागिरदाराकडे केटी व पुढे एका दारु दुकानावर [तीनवार] नोकरी केटी व सच्या एका खेट्यांत खाजगी महे शिकविण्याचा व्यवसाय करित आहेत.

कुंडलीफर्माफ १४७ लॉर्ड कर्झन ( हिंदुस्यानचे माजी ब्हाईसराय. )



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

चाँई साल्सवरीचा प्रायवहेट सेकेटरी १८८५ पार्डमेंटचा समासद १८८६, हिंदुस्याताच्या अंडर सेकेटरीचे जागी नेमग्क १८९१-१८९२. परराष्ट्रीय राजकारणाची माहिती व
छेट्छ आधिया, पर्शिया, अफगाणिस्थान, सवाम, इंडीचायना, कोरिया बगेरत प्रवास १८९५ ते
१८९८, विवाह १८९५, हिंदुस्यानच्या गव्हर्नर-जनरङ्चे जागी नेमग्क, जानेवारी १८९९ होर्डडा परत प्रयाण १८०५, वुनः व्हाईसरायच्या जानेचा
राजीनामा १९०५, ठंडनच्या बुनिव्हर्सिटीकङ्ग व सरकारी पदच्या १८९४, १९०७, १९११
राजकारणांत पुनः नहस्यांचे स्थान १९१५, वारक्षिविन्दमच्ये प्रमुख समासद, जुळे १९१६, पररिष्ट्रमंत्री व राजाकङ्गन पदवी १९२१.

र्णार्ड कर्शन यांचे विवाह दोन झाले पैकी पहिल्या खीस ३ मुली होऊन ती सन१९०६

मर्थे मयत झाली व यांचा दुसरा विवाह १९१७ मधे झाला.

कुंडली कमांक १४८ शके १८०७ क्षांबिन ग्रु. ११ सोमवार रात्री जन्म.

जन्मकंडली



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

दंगनी पांचसहा यसेपयंत शिक्षण पुढे दांडवर्ष वैद्यक्षियपाचा अभ्यास. १९०७ साली रेनेत नोकरीस सुरवात पगार २५ रू. चार वर्षानी लग्न. नंतर बायकोची कोटाँत केस तीत यर, पुढे एक सुलग झाला. वडील वास्त्याने चुल्याचे विरुद्ध पुनः कोटाँत जाण्याचा प्रसंग दोन वर्षानी त्या केस केस विरुद्ध पुनः कोटाँत जाण्याचा प्रसंग दोन वर्षानी त्या केस केस वर्षाचा स्वाप्त स्वाप्त केस वर्षाचा वर्षान प्रसंग प्रसं पुनः लग्न व प्रपम लीचा मृत्यु. पगार पत्रास रुपये पुन्ही लग्नाचा गांग, हा विचाह झाल्यावर नोकरीत चडती. सल्यावंपूर्व कोटांत सिमां करूत बढिला किस हर्षाट निळकृत करण्याचा वेत केला पण कोटोंने योदी जमीन व वराचा विस्सा दिला. दित्रीय पत्रीस गर्मवारणा झाल्यावर सांपितिक दृष्टणा मोठा कायदा झाला, नक महिने पुरे होईपर्यंत दोनशेच्या जागेवर नेमण्क, लीस सुलगा झाला तो मृत जन्मास लाला. नंतर पत्र पत्र सुलगी झाला लाचवेट्या एका पाचवहा हजार रुपयाचा जागेचा खारेरी. हो सुलगी पाई वर्षाची झाल्यावर पुनः कीस गर्भवारणा होऊन मुलगी झाला व ती सात दिवसानी मृत्य पुदे शांद्धतप्रणात लातिशय हाल व क्षप्त झाले, प्रस्त वर्षाची झाल्यावर पुनः कीस गर्भवारणा होऊन मुलगी झाला व ती सात दिवसानी मृत्य पुदे शांद्धतप्रणात लातिशय हाल व क्षप्त झाले, प्रसंक वर्षायांतर प्रकृती योदी सुधारणी पण हो केमा हो के-सस्तकदाल अञ्चलपर्यंत चार्ड आहे. सन १९२८ साली नेमरी सोहली. याच

14

संधीत सर्व मुखाबाळासह सर्व तीर्थयात्रा घडल्या. भावान घरामध्ये भिती घातल्याने घरहुरुलीतं इच्याचा व्यय वराच करावा लागळा. त्याच संधीत पुन्हों वैवकीचा घंदा चाछुं व एका चुळरपाचा मृद्य व त्याचे घर ताव्यांत मिळाले. यात्रेच्यांवेळी एका ससुरुवाचे दर्शन घडूनं त्यानें कार मोठा इच्यालाम होईळ असे सांगितळे पण अथाप झाला नाहीं. १९२८ साळापसून वैवकीचा धंदा निरिताळ्या गांवी प्रत्येक वर्षी चाछुं आहे. १९३१ साळी कळकत्याचे परिक्षेस चसून अचानक डॉ. ची परिक्षा पत एळ. सी. पी. एस. पदवी मिळाळी. पूर्वी वेतलेल्या चांगेवर इमारत बांग-व्याकरितां ळाकडाची खरेदी पण ळाकडाचे पैसे तीच जागा ग्रहाण ठेवून दिळे ते अथाप फिळके नाहींत. वार्षिक जपन १००।५०० च्या आत. आई ह्यात असून आजपर्यंत सर्व जुकसानीस तीच कारण झाळी आहे.

कुंडली कमांक १४९ शके १८२४ आधिन कु. ५ मंगळवार पहाटे ५ वाजतां. २१।१०।१९०२ जन्मकंडली



# आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

आई वयाची ५ वर्ष झाल्यावर सातच्या महिन्यांत वारही. (वै. जु. ३) त्यावेळी आज— ह्यात असहेळा भाऊ नऊ दिवसाचा होता. आग्हां दोषामधीळ भाऊ छहानवणीच वारछा. मीच जेयट पुत्र. आतो आग्ही दोषे बंधूच ह्यात आहो. आई वारत्यावर बिड्छांनी दुसरे छम्न केछे. त्या सापत्म मिपाने २ आहेत. ९क. १९२१ च्या आगष्टमप्ये जन्मास आळी व दुसरी १९२५ च्या मार्चमप्ये. सापत्मताता १९२६ च्या मे महिन्यांत वारछी. (वै. कु. ११) वढील ता. १११ १९२७ रोजी वारछे. (वी. जु. ६) ता. २१११११९३१ (कार्तिक जु. १५) रोजी यिहे-छांची बहीण वारछी. ही आमची आया ८१९ वर्षापासून वैभव्य आस्वाने अंवकाळपर्वत आमचे बरींच होती व तिनेच आमचा सर्वाचा संभाळ केछा. वढीळ त्यांडिरिकार्डस् हि. इ. होते. त्यांची बहुतक नोकरी विजापूर जिल्ह्यांत झाळी. मध्यंतरी २ वर्षे कुळाना मिल्ह्यांत बद्धां झाछी होती, मागळकोटास १११॥ वर्ष बिड्छांनी सुनेवामछेदार म्हणून काम केछे. १९२१ मध्ये फ्ळॉट्लेवर आछे व १९२३ मे च्या सुमारास पेन्दान बेतके, मात्ने क्षिष्ठणास सुरवात विजापूर येथे झाछी. वेथे ४ पी पर्वत कानडी शिक्षण घेउन पुटे इंग्डीश शिक्षणास सुरवात विजापूर वेथे. मार्डी मुर्वार्वत मात्रे शिक्षण विकार सुरु झाळा. बिड्डानाही ट्रस्याचा निकार होता. १९१५ साळी मुर्वार्वत मात्रे शिक्षण स्वेत कानडे १९१५ साळी १९१६ डिसेंबरमध्ये भी भाऊ व आया धारवाडास आछो व वडीछ व सापल मातोश्री विजापुरास गेले. यहिछांनी धारवाड थेथें एक घर विकत घेतले होते. व पुरें शेतीही खरेंदी केछी.
१९२२ मध्यें भी म्यादिक पास झालो. १९२३ मार्चमध्ये प्रिन्हियस झालो याच सुमारास विडछांनी पेन्शन घेतले व मछा स्नाच्याच डिपार्टमेंटमध्ये नोकरी मिळून वेळगांवास भी गेलो पण ती.
९ शोण्याची इच्छा असत्वानें नोकरी सोडडां. १९२८ पर्यंत नोकरी नाहीं व शिक्षणांतही अपयश आले. १९२८ नव्हेंबरमध्ये उमेदचार म्हणून राहिलो छाप महिन्यानी ता. टाश२९ पासून
२५ क. पणारात स्वाच बँकेत नोकरीस सुरवात. १९२९ मार्च इंटरचे परिक्षेत अपयश. २.१॥
वर्ष नोकरी टिकली पण पुढे दुसन्याचे सांगण्यावरून १७ खुलै १९३३ रोजी नोकरीचा राजिनामा दिला, १९२९ ते १९३३ सालप्यंत तीन बुकिसिंग आणि बक्तांठरम् सार्टिफिकेटस्
मिळविले आहेत. विमाह १९३० च्या मार्च महिन्याच्या २४ तारखेस झाले. संतति अधाप झाली
गाहीं. मी स्वतःअशक्त असून वायकीची प्रकृतीही अशक्त आहे.

### कुंडलीफमांक १५०

श्रीशके १७९४ ज्येष्टेमासे कृष्णपक्षे एकादस्यांतियाँ सोमवासरे श्रीस्पोंदयातगत घ. ३० प ५० समये जन्म,

# जनमकुंडली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरवर्णन—सडपातळ, वर्ण काळसर, उंच. व्यंग—रुमी ऐकू येणे. अत्यंत आजारी. असलेळी वर्षे—व्याच्या चवथ्या वर्षी तापाने. तीसरकतीसच्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी तापाने. ११ व्या वर्षी त्याचे संपितिक स्थिति—प्रता कामीन वास्ताना प्रोची संप्याची सांपितिक स्थिति वर्षी, खर्च कारा. वुद्धास तिचे वडींछाची जमीन वास्तानात्याने मिळाडी पण जस्तव येत नाहीं, भावेंद्र—दोन बंधु मेठे होऊन मयत, वासीचे व्यान क्यतांना मयत, हाडीं दोन बहिणी आहेत. विवाद—पू. पस. एक. विवाद—एके. १८११ सतती—सहा मुळेग व दोन मुळी आहेत. विवा—पू. पस. एक. होऊन हिस्ट्रीसट व्यंडिट. वंदा—वक्तीली. आहवां—मामाचे मुळगे, मावशी मयत, चुळते सर्व मयत. आत्या मयत व साक्षर सात् मयत, वायकोस बहीण, एक पुतच्या आहे. संकटकाळ—वपाचे छत्तीसांव वर्षी कीवदारी खटळा Dsoharged पण नास कार, खटळा खोटा होता. इतर क्रि.स. म. १ का...१०

गोधी--शके १८२० साली योडी दन्यप्राप्ती. शके १८३५ साली चुळता मयत. त्यांत्रे मृखु-पत्रावरून साभारण इस्टेट प्राप्ती, शके १८४६ सालापासून वकीलीचा घंदा कमी होत आहे.

# कुंडलीकमांक १५१

श्रीराके १८०४ माइपरेमासे इष्णापक्षे नवम्यांतिषी गुरुवासरे श्रीस्पोदपातगत प. ९ प. १० समये जन्म.





# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन—कृश, डोळे अधु, वर्ण तिमगोरा. अत्वंत आजारी असलेली वर्षे—वयाच्या २२ वर्षी डोळ्याची पीडा. २८ व्या वर्षी ताप. आईचा मृत्यु—शके १८३६ जलोदर. वर्डील मृत्यू—शके १८३६ जलोदर. वर्डील मृत्यू—शके १८३६ जलोदर. वर्डील मृत्यू—शके १८३६ जलोदर. वर्डील मृत्यू—शके १८३६ जे. पूर्वीजित सांपितिक स्थिति—अगर्दी साधारण. सच्यांची सांपितिक स्थिति—निकृष्ट. सर्व स्वपराक्रमाने उपजीविका करीत आहेत. मावंडे—एकंदर ८ ह्यात १. वर्षीण एक, प्राक्त २, विवाह—सन् ९९०३ ज्ञा, गौरवर्ण, मुल्या होक्त मयत झाली. दुसरी विवाह—सन १९११ गौरवर्ण, सासरा कारकृत. संतती—एक मुल्या पिडणीचा. दुसरीचे दोन मुलो व दोन मुली. विवा—ईमजी ४ यता, वयाच्या १८ क्या वर्षी नोकरी लागली व १९१७ साली सुल्यी, देवा—रेनेकरी. आहर्यो—मेक्हण खाजगो नोकर. संकटकाल—१९०२ साली साथी साथापासन वचाव, १९०० साली रेलेक्यपचातापासन वचाव.

#### -फ़ंडलीकमांक १५२

शके १७९१ ज्येष्टेमासे ग्राङ्गपक्षे दशम्यांतिषी मंदवासरे श्रीस्चोंदयातगत व. २० प. १० समये जन्म.

जनमञ्ज्ञंडली



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शरीरवर्णन-कृश नाहीं पण विशेष स्थूल नाहीं, डोळे मामुळी,लांबट नाहीं, दांत मोठे, कपाळ मोठे एकंदरीत मध्यम, ब्यंग-शरीर ब्यंग नाहीं, दतिदुखी. अत्यंत आजारी असकेटी वरें-र्लातल्यात्यांत १२-१३-१८-२० वर्षेपर्यंत ज्यरपीडा असे, आतां कचित. आईचा मृत्यू---सन १९०९ वडीलमृत्यू—१९०२ पूर्वीजित सांपत्तिक स्थिति—अगदी साधारण, जमीन धर साहे. सच्यांची सांपत्तिक स्थिति - मध्यम, सर्व भावंडे स्वपराक्रमाने उपजीविका करीत शाहेत. मावंडें—एकंदर ८ त्यांत आज ह्यात माझेसह पांच, पाठीवरील माऊ ल्हानपणींच वारला. वडील माऊ इयात २ छहान भाऊ व वहींण १, विवाह-१८९२ चा फालगुन महिना स्त्री साधारण काळसर, बीचा मृत्यु-माघ या। १०-१९१८ बाळतपर्णात वारली. संतती-पहिला मुलगा जन्म ता. १३ मार्च १८९९ दुसरी मुख्गो जन्म २७ जुळै १९०२, बारखी व्येष्ट १९१९. तिसऱ्या मुळाचा जन्म २६ डिसेंबर १९०४ मृत्यु ८-५-०६, चीया मुळगा जन्म ता. ६-६-०६ ह्यात, काले जांत आसून वा. ए. झाला आहे. पांचबी मुलगी जन्म शके १८३० पीप शु. १ उरुवार हयात, सहाबी मुख्नी जन्म ८-८११ मृद्ध, १६-६-१२. सातवा मुख्ना जन्म १०-१०-१३ स्यात नंतर १९१८ त बाळतीण होऊन कुर्दुवाचा मृत्यू विद्या—भिडळस्कूळपर्यंत. धंदा— ने पार्याप्त हैं के जिस के किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है कि किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया है किया दीन भाऊ, छहान एक भाऊ व छहान बहीण हवात आहेत. चुलतभाऊ ३ हवात आहेत, एक चुञ्तमाऊ हायस्कूलमध्ये मास्तर, दुसरा डॉक्टर, तिसरा पेनशनर. संकटकाल-कांदी कांद्री वैळी नेहमी बिरोध, यशाचा हिस्सा कमी. इतर गोधी-दाताचे दु:ख छहानमणापासून भार म्हणून सरासरी ५।६ वर्षापूर्वी सर्व काहून टाकिले व क्रत्रीम वसविले आहेत. स्वतःचे लग्नापासन सर्वे स्वतः च्या मिळकतीयर करून इतर मावास वगैरे शक्य ती मदत अधाप चाछं.

फुंडलीफमांक १५३ श्रीसके १७९९ कार्तिकेमासे शुक्रपसे अष्टम्यांतियी भीमवासरे श्रीसूर्योद्यातगत घ. ८ जन्म, जन्मफुंडली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन—साधारण बळकट, ठेनणा बांधा, चेहरा गोवसांबळा, दांत साधारण कपाळ मोठे व्यंत नाही, अत्यंत आजारी असंबेखी वर्षे—११ पासून आठेचाळीस म्हणजे सरासरी १ वर्षे लागोपाठ. आईचा मृत्यु—सन १८९६, वडील मृत्यु—सन १९०६, पूर्वीजित सीपत्तिक स्थिति—अगर्दी साधारण थोडे उत्पन्न आहे. सच्योची सीपत्तिक स्थिति—जवळ जवळ चोगली नाहीं. उमयता भाऊ स्वपराक्रमानें उपजीविका करतात. मार्चेडे—ल्हान भाऊ एक वय सरासरी छत्तीस वर्षे, पाठच्या मार्चेडाचा ११२ वेळा गर्मेपात, एक वहीण २५ वर्षोची होऊन वारला, दुसरी वहीण ल्हान असता वारली. विवाह—सन १९०२ साली. लीचा वर्ण साधारण गीर, संतती—फक्त एकच मुलगा सरासरी २७ वर्षाचा अंग्युएट शालेला लाहे. विधा—ग्यादिक पास धेदा—मोकरी पूर्वी सरकारी नोकरी मिलीटरीत ती सोहून नंतर खानगी दवाखाना, नंतर एका कंपनीत. आसवर्ग—पांच चुलते, कोणी हयात नाहींत, एक लहान बंधू, पांच चुलत वंधू व एक चुलत वहीण, एक मेच्हणा वकील आहे परा उत्पन्न पदरीत पदत नाहीं.

#### कंडलीकमांक १५४

श्रीराके १८२९ आधिनेमासे गुरूपक्षे एकादस्यातियो गुरुवासरे श्रासूर्योदयात्गत घः १२ प. ३० समेय जन्म, जन्मतारीख १७ माहे क्षाकटोवर १९०७.

#### जन्मकुंडली



स्पष्ट ग्रह

|     | ₹  | च,   | ų, | ਬੂ,        | ਹੁ. | ₹, | ₹7. | ₹7. | ਗ, |
|-----|----|------|----|------------|-----|----|-----|-----|----|
| ₹1. | 4  | 90   | 5  | Ę          | ₹   | Ę  | 90  | 2   | c  |
| 햐.  | २९ | 33   | 98 | ¥          | 95  | ,  | 3.6 | રપ  | 3  |
| 転.  | 40 | 34   | 96 | <b>३</b> २ | ४९  | ४५ | ŧ   | ξ¥  | ٧  |
| वि. | 98 | •    | 93 | *É         | 30  | 35 | 35  | ५७  | į  |
| ₹5. | 44 | 49.5 | ξo | 48         | •   | UY | 2   | į   |    |
| वि. | 44 | ¥4   | 40 | ₹•         | 35  | 43 | 84  | 11  |    |

# पंडित रघुनायग्रासी ज्योतिपी यांचा ईंडलीसंग्रह.

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

-: 50 11 शरीरवर्णन —साधारण, विशेषतः अग्रक, चेहरा गोल, दांत पुढील दोन साधारण मोठें, बाकीचे उत्तम. वण बीरे बिलकूल नाहीं, वर्ण गीर तांवडी झाफ विशेष, किंचित काळी छटा, कपाळ मोठे, (गजमस्तका ) उंच काठी, उंची पा। फूट, छाती ३४ इंच, अन्यंग. प्रकृति एवट्या ३१८ वर्षात अशक्त होत चाळ्छी आहे, स्वमाव महत्वाकाक्षी फार, देशपर्यटनाची व विशेषेकरून इंग्लंडला जाण्याची तीत्र महत्वाकाक्षा. गंडांतरें वंगेरे---त्रय महिने २॥ पासून ३॥ पर्यंत ( पीपमासी ) मोठें गंडांतर, चात झाठा, एका विभूतीच्या प्रसादाने पुनर्जन्म, मग पुढें किरकोळ आजार ७, १२ बेगेरे वर्षी व इंतर वेळेस पुष्कळ गेळें आई व वडिलांचे सीस्य—वडील बी. ए झाले होते व एल एल बी. चा अम्यास धरीं चाल होता, दोन वर्षे १९०६।१९०७ (सिंध ) हैदराबादमध्ये शिक्षक (कॉलेजात ) पगार २५० रु. दरमहा. पण प्रेगने मुठा येवले वर्षे रामांत मि. मादपद व, ६ रोज शुक्रवार सकाळी ३ वाजता वारळ. आईस माझ वयाचे २॥ महिन्याचे वेळेस आजार झाटा. आईसी आई वय वर्षे ११वे छागतोच वारळो. घडिळांची सोपविक स्थिति—अगर्दी साधारण. त्यांची पूर्वार्कित इस्टेट फक्त एक वर (आज अदमासे ५००० रुपयाचे ) आहे. बढिलाचा घंदा-मोक्तरी शिक्षक. (कॉल्डेजात) दरमहा २५० रु. विभाग अन्यास झाला होता, परीक्षेका वसणार होते एण वारके. स्वतः अजून काहीं उचेाण अगर नोकरी करीत नाहीं. मार्वर्डे---भावर्डे वगैरे काही नाहीं, अगोदर एक सावत्र बहीण होती. आईस कसलाच विकार वंगेरे नाहीं. (कुटुवांत माणसे फक्त दोनच आई व मी ) आईची तब्येत १ वर्षीपासून मानसिक हद्रोगाने फार विवडळी आहे. (ऋण श्राल्यामुळे,) निवा-प्रिन्धियस पास १९२५ मध्ये, आजपर्यंत कथी विदेत अपयश नाहीं, पण विद्यायीग भंग प्राला ओहे. आहेचे वडील व बडिलांचे वढील नामाकित वक्तील येवले येपे होतें. आहेस भाऊ वैगेर कीणी नन्हते. अगोदर बडील व मग आजोबा चारले ( आईचे.) म्हणून अदमासे ५००० रूपयाची स्यावर बाइंचे चुलत चुलत्यास मिळावो. आजीस (आइंच आइंस) १००० रुपयेच मिळाले, तेही सुक्तीमसुक्तीने सुत्त रीतीने मिळावेले. आजीने येवले येप एक घर बाबले आहे (आज जिमत ५००० रु.) ते मान्ने नावावर आहे. आजीस कोणी नव्हते म्हणून सर्व इस्टेट मछा जन्मतःच मिळाला, पण बहुतेक इस्टेट गेली च शिवाय ऋणयोग झाला. पुणे येथील घर मलाच मिळाले. इंस्परप्रमा उत्कृष्ट काल---जन्मापासून वय वर्षे ६ पर्यंत उत्कृष्ट पुढे साधारण, दिवाणींत दावा १९२२ लाक्टोबरपासून १९२३ पर्यंत. लाग्ही प्रतिमादी होतो. वेपीछ घराचा पूर्वाचा माठक (बाई) घर परत मिळाव्यावहळ मोडळी, त्यात आमचा ५०० रुपयेपपत खर्च झाळा. निकाल भामचे बाजूने द्वाला. आजीचा बारस या नात्याने दहा हजाराची व वापाचा बारस म्हणून पाच हजाराची अशी १५००० हजाराची इस्टेट बारसा या नात्याने जन्मतः मिळाटी. पण आता फक्त दोन और शिक्षक अहित व कर्ज आहे. घरांची किंमत अदमासे दहा हजार आहे. पण घर निकायपास विलकूल मन होत नाहीं. मामा-(आईचा माधसमाऊ) घरंदाज ( x x येये ) व्यापारी आहेत. त्याची सहासुन्ति आमध्याबद्ध वरीचशी आहे. ससेचे दोन वरें पूर्वार्जित आहेत.

कुंडलीकमांक १५५

श्रीशके १८०२ चैत्र हा. १४ हुक १५ शनिवारी सूर्योदयात्गत घ. ३६ प. ३४ संगेषे अन्म.



स्पष्ट प्रह.

| में<br>इं | ₹  | च  | में | च 9 | गु | <b>ચ</b> | হা | ₹1 | के  | ਲ  |
|-----------|----|----|-----|-----|----|----------|----|----|-----|----|
| राशि      | •  | 4  | 3   | 39  | 99 | 39       | 99 | e  | 3   |    |
| ধর্ম      | 92 | c  | 98  | 90  | 93 | २२       | २७ | 90 | 90  | 90 |
| र्केलॅर   | *9 | ₹6 | 48  | ३२  | 18 | ę        | ₹₹ | *4 | ¥°९ | ٧٩ |
| विकला     | 40 | 96 | ४५  | 84  | c  | रे३      | २१ | २२ | २२  | 93 |

आयुष्यीतील महत्वांच्या गीष्टी

र्रारी विर्णान—रारी राचा रंग स्थापन पं, किंचित स्थूल, अस्य रोगट. मार्वेडे— एकदर ७, बेंचु ६ व मिनी १, पैकी ६ मिनी हयात, वेंचु छहींन बवात मेयंत. पित्रप्रुखि २५ वर्षे, मार्तेचें सुखे ४८ वर्षे. विवाहयोग २२ वर्षांचे सुमारास. विद्या—मराठी, गुंजेरीपी छिद्देर्णे. मोकरी घेदा—व्यापारी पेढीनर. आजपर्यंत संतति ५ होऊन मेर्छा. पुत्र ३, कन्यां २. इस्टेट राहण्यांचें फक्त घर, फार गरीब स्थिति.

कंडेंळीकंमांक १५६

श्रीशेके १७५८ कार्तिक छ. ९ गुरुवासरे श्रीस्यीस्तात्गत घ. २४ प. २८.



#### स्पष्टमहे.

| प्रह  | ₹. | ચ, | म. | 4  | गु. | IJ | য় | τ  | \$ |
|-------|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| राशि  | ę  | 90 | 4  | 4  | 9   | 45 | 90 | 90 | *  |
| থয়   | 90 | 1  | 98 | २१ | ٩٧  | •  | Ę  | २५ | 94 |
| कसा   | 35 | ,  | 4  | 13 | 15  | •  | 38 | 90 | 10 |
| विकल। | 14 | 94 | 93 | د  | 48  | 96 | 93 | ٦  | 3  |

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

५९ वर्षीचें आज वय आहे, आईवाप हयात आहेत. वयाचे १२ ते १८ वर्षेत स्मरण-शिक फार होती परंतु विचेचा योग झाल नाहीं. २३ व्या वर्षापर्यंत ऋणयोग नाहीं नंतर ऋणयोग सुरू झाला. हा योग काल शिनमहादशेषासून सुरू, सुली ३, पुत्र २, पैकी १ मयत, १ पुत्र व ३ मुखी ह्यात, वायको ह्यात आहे.

हे गृहस्य २४ वर्षांपासून विमक्त शाहेत. बढिछोपार्जित उत्पन्नावर निर्वाह, स्वतःचा काही <sup>घदा</sup> नाही.

### कुंडलीफमांक १५७

श्रीराक्षे १७९५ वैशाख हा. १० बुप्रवारी पहाटेस जन्म.

#### जन्मकुंहली



# आयुष्यांतील .महत्त्वाच्या गोष्टी.

्राधेरवर्णन—काला तांच्या भिन्न वर्ण, स्यूज, २० वर्षापर्वत त्सार देव्यामा होता भावडे—९, बयु.५, भगिनी ४, वैकी भावडें ह्यात सच्चा ३, दोन भगिनी व ब्रापण १ वर्ष, २ व्यक्तिमानवत भावते सुख—१२ वे वर्षा प्रयेष्ठ वर्षात मततः विता १,० वे वर्षा भूपतः कार्तिक व्य १७ स्वर विकार वधु २४ वे वर्षायवत नतरत्तवत छेपने, इति १८१९ स्येष्ठ त्या १८ स्वयाचे १,३११० त्या वर्षी पार व्यरपीटा व्याणमूल कानाम हुना सादी, (ऐक्स- वयास सार कमी येतें.) विद्या—१५ ते २३ वर्षांपर्यंत सार अल्प मराठी व अल्प फलज्योतिर्म् संबंधीं, धंदा—ज्योतिर्पाणाचा, वयाचे २६ वे वर्षांपासून स्वकटानें अल्प धनसंपादनाचा योग सुरू आहे. विवाह झाळा नाहीं. प्रकृति रोगट. स्वकटानें अल्प स्वावर भूमि संपदन वय वर्षे ३८।३९. पूर्वार्जित उत्पन्न स्वावर भूमि संबंधीं होतें ते वयाचे ५ वर्षांपासून नष्ट झाळें.

# कुंडली कमांक १५८

श्रशिके १८१२ मागैशोपेमासे कृष्णपक्षे अमवास्यातिथी शनिवार, पहाट ५ वा. ३० मि. जन्मतारोख १० माहे जानेवारी सम १८९१.

#### जन्मकुंडली



### - आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति--साधारण तापट, गीर मध्यम. गंडातरे व मीठाछे आजार--अज्ञान असर्ता टहानपणी एकदीड वर्षांत. (२) मोठेपणी एक वेळ, त्या वेळी अति त्रास. (३) एम्प्युएंबा २८ वे वर्षां, (४) व्यराचा आजार ३४ व्या वर्षां. आई व वडिलाचे सीख्य--वडिलांचा मृत्यु माहे सप्टेंबर सन १९२४ मध्यें बृद्धापकाळामुळें झाला, आई ह्यात आहे. आई व वडिलास मोठाले आजार---माझ्यासमक्ष वडिलास एक वेळ आजार झाला, आईस सन १९१६ मध्यें व सन १९१८ मध्यें शैत्याचा झाळा होता. वडिळांची मूळ सांवत्तिक स्थिति-गरीबीची होती, मी जन्मल्यापासूनचा काल बरा गेला. विडिलाचा घंदा---मज्रीचा. महिन्याचे उत्पन ulc रुपये. भावंडे एकंदर-४, त्यात हयात २, पाठीवर माऊ आधी बहिणी, जास्त भावंडे स्थाची संद्या—३, हयात थोरडी बहीण माझ्यापेक्षां नऊ वर्षांनी वडील आहे. विवाह—शेंने १८३२ मध्ये वैशाख महिन्यात, दुसरा गंधर्व विताह शकी १८३६ माधमासी, तिसरा गंधर्व-विनाह शके १८४० मार्गशीर्पमासी. खीचा मृत्यु-शके १८३६ चैत्रमासी हेग होऊन मरण पावली. वर्ण गोरा, दोन मुखी, राके १८३८।१८३९ साली, राके १८४० वैशाख महिन्यांत मुलगा झाला. भादपदमासी वायको एन्स्न्यूपंझा होऊन मृत्यु. मुलगा शके १८४१ ज्येष्टमासी वारला. वर्ण साधारण काळा, हिळा सतती झाळी नाहीं. हयात सी एक. संतति—दोन मुखी शके १८३८।३९ होऊन मृत्यु (प्रयमच झाल्या ) नंतर शके १८४० वैशाखमध्ये मुलगा झाला, वेडा होऊन मृत्यु पाग्टा, १८४१ मध्यें. विद्या-व्ह. फा. प. पास सन १९१२ साटी, × × य × × तालुका × × जिल्हा कायम नोकरी सन १९१४ पासून वर्ष २३ पर्यंत टीक.

वर्षे गेटी परत पैसा राहत नाहीं, सन १९२१ ते १९२५ हा पाच वर्षांत काहीं पैसा शिक्षक राहिटा लाहे. स्तत वर व्यावहारिक जवानदारी—नोकरी टागल्यापासूनची जवाबदारी माझ्यानर लाहे, दरमहा ३७ रुपये तत्मन आहे. अनमेक्षित रीतीर्ने परिस्थितीत बदङ—राके १८४७ ष्पेष्ठ महिन्यापासून पोष्टाचा ९ रुपये कायदा मिळ् छागळा परत तो सन्त्रा महिना मिळाळा नतर तेयुन बदळी होकन आपादमासी, सात रुपायानर खाहे.

### कुंडलीकमांक १५९

श्रीवाके १८०६ मार्गशीर्पेमासे कृष्णपक्षे २ सह ३ तिथी गुरुवासरे जन्मतारीख ५ माहे डिसेंबर सन १८८४





# आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—अशक, निरोगी मधून मधून रक्तियेकार मूळ्याथ वर्ण काळा, दांत पुढें, गीक वसके, शांत स्वभाव. गडांतर, व मोठांछे आजार—सन १९२१ पासून दम, खोकछा, रक्तिकार, १९२२ आवण न्यूमीरियाचा विकार, १९२२ डिसेंबर कर्फशास दमा. आई व वरिक विकार, १९२२ आवण न्यूमीरियाचा विकार, १९२२ डिसेंबर कर्फशास दमा. आई व वरिक विकार में हुए के साल पुढें के सिक्य —वडींछ साहांव वर्षाचे द्वारास मृत. आई १९३० व्या सुमारास मृत. आई व वरिक वर्षाचे मोठांछ आजार—१९०७ जांनेवारी आईस आजार चिंडवांची मळ सीपतिक स्थिति पिरी, वैचकी ज्ञान व्याच दर्जाचे विद्याचे वराम—रेवेतारमास्तर, मिहिन्याचे वराम—२० मावडें—एफदर २ त्यांत द्वारा १ पाठीगर माऊ आधीं बद्दीण त्रिगाह—११-१२-१९०६, खोची प्रकृती—निकाप, मध्यम १९१० वाळंतपणात जाजारी ताप सतित—प्रयम पुत्र देशत प्रवाच प्र प मृत ३ जाल पुत्र प मुळें २ मुळी ह्यात ४ मुळी. विद्या—विचेत अदयरे गीकरी समाञ्चन विचा १९०२ प्रक्रिक सार्वेद १९०५ स्कृष्टकायनच १९०६ में रिक १९०८ में रिक विद्या—विचेत अदयरे विकार माजूत विचा १९०२ १००१ के १९०० स्कृष्टकायनच १९०६ में रिक १९४ में वे १९१८ उत्तम पैसा सार्वेजनिक काम किर्ति उत्तम १९८१ में वे १९१८ उत्तम पैसा सार्वेजनिक काम किर्ति उत्तम १९८१ मार्च क्रोटांत भोडण. स्वत घर व्यावहारिक जवाबदारी—१९०२, १९१२, १९१६, १९१८ मार्च क्राटांत भाइण. स्वत वर व्यावहारिक जवाबदारी—१९०२, १९१२, १९१६ कान्दोवागा प्रवास अत्रवित रीतींन परिस्थितीत वरळ—१९१९ कान्दोवरसासून, पैसा, अन्द्र, सर्वर, द्वारा, या वाबतीत त्रास, रात्र प्रवछ सकेत निज्वणूक राजूचा क्रिक्ट मार्च १ कान्द्र मार्च इंकेंकानमळें यस, अडचण कार, १९२४ वैकेत निज्वणूक राजूचा क्रिकट मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र मार्च १ कान्द्र म

पाडाव. सीपित्तक दृष्टपा अत्यंत बाईट काळ—१९११ ते १९१५ अत्यंत बाईट काळ. १९२१ ते १९२१ वाईट. द्रव्यदृष्टपा उत्तृष्ट काळ—१९१५ मे ते १९२० मे उत्तम काळ. १९२१ सर्टेंबर २ रोजी घराचा व्यवहार ठरळा. ११-१२-२३ खरेदीखत. कोणत्याही कार्यांत मश्चन्य वर्षेत स्वरंति वर्षाः अपयय कर्से काय येतं—खर्चाची अडचण. सरकार अगर छोलाकहून मान—१९२५ मार्च इंक्श्वन १५-५-२२ सुखाची मुंज अत्यत अडचणीत झाळा. संकटें—सन १९२० जून ते छुठै पीजदारी खटल्याचा त्रास. अखेर सुटका. ९-८-२२ दमा, स्वास व कफ, ताप यांचा आजार गंडोतर, पैसा खर्च फार संपित्तक व छीकिक आपत्ती. नोकरी अगर दूसरा व्यवसाय—१९०५ स्कूटफांपनळ, १९०६ मिट्रिक १९०३ नोव्हेंबरपास्त नोकरी, कोटाँत १९०६-७०८ सिव्हीळ सर्जन मुंबई ऑफीस नंतर १९१२ पासून वक्षीळ.

#### कंडलीकमांक १६०

श्रीशके १८१७ आश्विममसे कृष्णपक्षे १४ तियो गुरुवासरे हस्तनक्षत्रे च. ३५ प. ४६ अत्रदिने सूर्वेदर्यी जन्म. जन्मतारीख १७ माहे १० सन १८९६

### जन्मकुंडली.



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ः शारीरिक स्थिति—शारीरिक स्थिती चांगछी, ठॅंगणा वाधा, किंचित् काळा अगर निमगोरां छहानवणी देवी निधाल्याचे वण, उजन्या मांडीवर, दंडावर व जंचेत तीळ इंडीवावर तीळ आहेत. गंडांतर, व मोठाछे आनार—सन १९१८ साछात इन्स्चर्एकाने आजारी झाछो होतो ह्या नंतर सन-१९९६ साछात वंडीतापान आनारी होतो. आई व विड्छों सीएव—पडीछ सन १९१६ ता. १२-१२-१६ छा वारछे. तो पांवेतो सीएय चांगछे व सन १९१६ लुछैत शाळा सुटछी. वहींछाची पूळ सांशितक स्थिति—मूळ सांपितिक स्थिति साधारण वरी विड्छांचा धंदा—शेतीचा. महिन्याचे उत्पन्न—यार्थीक उत्पन्न २४०० भावेडे—एकंदर ९, त्यात ह्यात ५ पाठीवर माऊ नाहीं. जास्त भाऊ त्यांची संख्या—६ मावर्ड मृत पैकी माऊ २ व विदेणा २ वारम्या त्या छहानपणी त्यासुळे मछा अरोवर आठवत नाहीं. भाऊ ह्यात ४ व विदेणा २ विवाह—सन १९०० मन्ये साछा. ठीची प्रकृति—कृश, अंगार्ने सडपातळ रग काळा सन १९१८ त इन्स्चर्रहाने अतीशय आजारी स्था तरस्त सन १९२२ साछीत वाळंतरेगार्ने आजारी होती. संतति—३ त्यापैकी पहिंछा सुछगा दसरी मुछगी व तिसरी सुछगी विसरी सुछगी विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी व विसरी सुछगी ह विसरी सुछगी व विसरी सुछगी ह विसरी सुछगी ह विसरी सुछगी हम्यात २

टग्र

युज्या व मुज्या. विधा—इमजी ६.७ नागपुरास शिकत होतो तो वडीं अराज्याच्या पूर्व तीन चार महिने आगाऊ सपळी, माग्योदय-नोकरीं सुरात सन १९२३ सात केली, परतु क्षाया साला नाहीं. सन १९२४ मध्ये अडतदलाळींचा घदा केला त्यात सहारों रुपये मिळाले सन १९२५ मध्ये अडतदलाळींचा घदा केला त्यात सहारों रुपये मिळाले सन १९२५ मध्ये अडतदलाळीं केली परतु पात आज्याची पैदास झाळी नाहीं स्वत वर व्याव. हिस्स जवाबदारी—मन्त्रत के शरीरात्रर सन १९१६ सालाच्या स्वावचारी—मन्त्रत के शरीरात्रर सन १९१६ स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या अल्लाच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वचच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वचच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वचच्या स्वत्वचच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या स्वत्वचच्या स्वत्वच्या स्वत्वच्या

इंग्लं ) ग्रहयोगांचे अनुभव ( क. १६६

<sup>श्को</sup> १८२९ अखिन जु. १२ इ घ. १५ ४५ ताशल १८।१०।१९०७ दुगारी १२।५० निरायन मायच्छित



ે વે. વે. લું લું કે કે રે ર ૮ ૮ ટે ર ૮ ૧ રુ ૧ રુ કે કે કે ૧ ર ૮ ૮ ટે ર ૮ ૧ રુ ૧૫ રુ રર ૧૦ રક રખ રખરાવલ રક્ષાં૧૬ રહા્ફા चंद्र नेप-राहु त्रिकीण-बुव-चंद्र त्रिकीण. नेप-बुध त्रिकीण शनि-नेप. बुध त्रिकीण. गुरु-- मंगळ---राहू उच्च. शुक्र---शनि स्वगृही. (धनयोग---दारिद्ययोग पान ४८) विशेष योग.

- (१) दशमेश—दशमांत—चतुर्थेश—लग्नात सप्तमेश द्वितीयांत.
- ( २ ) नवमेश--दशमेश--दशमात, पचमेश नवमेश दशमात.
- (३) गुरु उच सतमात, शुक्र दशमान. लाभेश लग्नांत (ध. दा. पान ५१)
- ( ४ ) शनि स्वगृही व राशीच्या अंती.
- ( ५ ) रिन निच राशांत, पण त्या राशीचा स्वामी शुक्र दशमांत.
- (६) दशमेश दशमात, चंद्रापासून दशमस्यान म्हणजे एकादश स्थान त्याचा अधिपती छप्नांत उच राशींत, तो उच मंगळ गुरुशों प्रतियुतीत.
- (৩) मंगळ उच रुचकयोग, गुरु उच हंस योग, शनि स्वगृही शर्श योग, গুঙ্গ स्वगृही माठव्य योग. राहू उच राशीस.

चंद्र नेपच्युन—धुष नेपच्युन, बुध चंद्र यांचा त्रिकोण योग, हरील धुष-हरील चंद्र-त्रिरेकादश योग.

जन्मत: गुरु महादशा भोग्य १३ व ४ महिने नतर १९ वर्षे शनि महादशा: म्हणजे ३२ व ४ महिनेपर्यंत व स्थानंतर १७ वर्षे बुध महादशा. (विंशोत्तरी)

सदर कुंडडींत बर द्वीविल्पाप्रमाणें तीन प्रह, उच व दोन श्वक्षेत्री असून, आयंत बज् यान असें आठ त्रिकोण पोग होत आहेत. माथ चित्र कुंडडीत दशमें विंदू तूळ ७ अंशांत असून शुक्र तेपेच दहा अंशांत आहे, य खाडीड सर्व गोधां मायचडित कुंडडीवरून दिटेल्या असल्यामुळे अंशात्मक योग छक्षात घेणें जरूर आहे.

जन्म सन्मान्य घराण्यांत, जन्मकालीन परिस्थिती बऱ्यापैकी, एकंदर मावंडें ११ पैकी इयात वडील दोन बंधू व एक वहीण आणि कनिष्ट दोन भगिनी.

जन्मानंतर सुमारे १४ वर्षांचा काळ एकंदर घराण्यास श्रेष्ट, वय वर्षे १३ पासून शिक्ष-णासाठीं पर ठिकाणी वास्तव्य वय वर्षे १३ ते १८ वडिलास अत्यंत नुकसानीचा इजारो रुपये तोटा ( नुकसान ) होकन त्याचे परिणाम पुढें सदर कुंड छीचे मृहस्थाना सुमारे सहा वर्षे भोगाये छागछे.

वप धर्पे १९ जन्मस्य गुकाशी (पंचमेश) गुरुचा त्रिकोण योग व पंचमस्यानाशी तोच योग—मृट्टिक परिक्षेत यश. याच वर्षी विशेष योग घडून आछे व ते अत्यंत महावाचे आहेत.

जन्मे कुढ़ ठीत चंद्र नेपण्युन—युध नेपच्युन व युध चद्र यांचा त्रिकोण योग आहे. चंद्र नेपच्युन त्रिकोण स्क्रीते —कल्पना वर्गेरे गोष्टोचा कारक असून सन १९२६ मध्ये गुरु-जन्म नेपयुनशी प्रतिपुतीत-नेपयुन-जन्म चदाशी प्रतिपुतीत गुरु जन्म चदाशी व नेप-जन्म नेष्प्युनशा त्रिरेकादश योगांत बुधाशा गुरुचा व नेष्प्युनचा त्रिरेकादश योग, या वेळी अकल्पिक रीतिन अध्याम विषयावर पुस्तक लिहिले गेले व फल्प्योतिष शाखाकडे मनाचा कल वळून, त्यानंतर सुमारे दहा वर्षे द्या शाखाप्रित्वर्य अविश्रांत श्रम होत आहेत.

हर्शल चंद्रःत्रिरेका दश, रवि बुध शुक्र त्ळ राशीत या सर्व प्रहयोगामुळें व त्यातच चंद्र कुर्म राशीत असस्यामुळे अपूर्व कल्पना शाकि, क्रळ्योतिष शासाकारिता श्रीव्रश्रात श्रम, चिकाटी क्षेरे दिसून येते. तूळ राशीतील रिव बुधाल अल्पत महत्व देण्यात येते वेदांतादि गूढ़ तत्याकडे मनाचा क्रल, त्यात प्रगती विविध विषयांची चिकित्सक ज्ञानाची व तत्यज्ञान अव्यास्म विद्या वर्षेरे हान प्राप्ती होणे ह्या सर्व गोधी ह्या कुंडडीत व मुळचे प्रह बख्बान असल्या कारणाने ह्या वुंडडीचे गृहस्यांचे बायुष्यांत छहान बयापासून दिसून वेतात.

पंचमेश नवमेश व दशमेश दशमांत असून गुरू-मंगळ उच हे योग अत्यंत बलवान आहेत. एकंदरीत वय वर्षे १९ मध्ये गोचर प्रहांचे योगांत महत्वाचे ठेखन हात्त घडून प्रसिद्धी व किर्तीकारक गोंधींची सुरुवात झाली, याच वर्षी नोकरी मिळून ती आठ नऊ वर्षे व्यवस्थित

चाउल्याचे दिसून येते.

मात्र शनिचे परिणाम विशेष जाणवू छागछे—एके ठिकाणी असे म्हटछे आहे की शनिचे चंदावरून प्रमण अगर युतंपिक्षा, श्रानि रवीयुती अगर रवि चंद्राचे मध्य बिंदू वरून . शनीचा श्रमण काळ जास्त प्रासाचा व विकट परिस्थीति उत्पन्न करणारा दिसतो व त्याप्रमाणे ह्या कुंडळीवरून बरोबर अनुमव मिळाले आहेत. शनोचे रविवरून—दशम विंदु सन्निय भ्रमण पुरु होताच सदर कुंडळीवाल्याचे यडीळ प्रकृतीने खाळावले—सुमारे पंचरा बीस हजार रुपये नुकसान-करून सुमारे पांच सहा वर्षे अत्यंत विकट परिस्थिती ( वडिछाना ) उत्पन्न केछी व शनि रित्र चंद्राचे मध्य विद्वर येताच विडलांच निधन झाले; एयटेच नव्हे तर ह्या कुंडलीत हा मध्य बिंदु व्ययात असल्यामुळे या शनीने फार मोठी जबाबदारी सदर कुंडलीवाल्यांचे अंगावर टाकची; तथापि मनाबर मात्र ( मूळचे ब्रह चळवान असल्यामुळें ) फारसा आधात शाला नाहीं. बप बपे २,२ पासून पुन्डा काहीं गोटी श्रम परिणामकारक घड्न आत्या—य त्या कुंडडीतील कंशपूर्ण योगोशी बरोबर जमत्या आहेत. शनि रित्र गुतीन उत्पन झालेली अटोक्या बाहेरची परिस्थिती, गुरू जनम गुरूबर व रवीशी त्रिरेकादश योगोत येताच, अत्यंत विलक्षण शुम योगानी ती अटोक्यात आही. अशक्य व कल्पनातीत गोष्टी घडून अत्यंत महत्राच्या जवायदारीतन र्चांगल्या रीतिने पार पडता आले.

नंतर दशमाशी गुरुचे शुभ योगानें छेखन व्यवसाय त्यात प्रसिद्धां, मोठमेट्या अधिकारा-इंट व्यक्तिशी सबंध त्यांचेकडून मानसन्मान, ऐहिक व स्थाच बरोबर पारमार्थिक प्रगती-प्रवास

वैगेरे योग घडून आलेले आहेत.

भाग पहुन जालक काहत. कुंडकोतील स्वानांचे के चार त्रिकोण योग होतात त्यांत दशम द्वितीय व पट ह्या स्वानांचा त्रिकोण योग पृद्धिक श्रेष्टर देणारा दिसून येतो मात्र ह्या कुंडलीत द्वितीय स्वानातील शनि चंद्र युतीने द्रस्य हृष्ट्या कमोप्रणा असून दशमाशो होणारे शुम ग्रहांचे योग, विशेष मान-सन्मान दशक व प्रसिद्धी करणारे होतात ते द्रस्य हृष्ट्या वरील योगामुळे फारसे परिणामकारक होत नाहीत. बुधचद्र त्रिकीण हा विशेष महत्याचा दिसून येतो.

सप्तमेश चंद्र कुंम २२ अंशांत त्याच्याशा गोचर गुरुचा त्रिकोण होताच वय वर्षे रेटमप्ये विवाह या वळी दिनवर्ष पद्धतीची कुंडली पाहिल्यास त्यात सप्तमेश रित त्रळ २७ अंशांत

व त्याच्याशी गोचर गुरु अंशात्मक युति योगात येताच विवाह घडून आला. वय वर्षे १९ पासून विवाह योग थेत होते परंतु न्यातील एकही जमविला नाही व अलेरचा अकल्पिक रीतिने एकदम जमून येकन विवाह झाला. वरील कुंडलीतील एकंदर प्रह्योगावरून खाली दिल्पाप्रमाणें अनुमव दिसून येतात.

मार्गे दिछेल्या वृत्तांतावरून चंद्र नेप-बुध-नेप-बुध चंद्र, त्रिकोण, पंचमेश, नवमेश, दशमेश दशमांत, रवीच्या एकादशांत गुरु व द्वितीयांत बुध, शुक्र, एकादशाचा अधिपती मंगळ तो उच् असून गुरु उच राशीस आहे व त्याचा समसहक योग, हा योग मोठमोठ्या, आधिकारारुढ गृह-स्थांश्री स्नेहसंबंध, मानमान्यता देणारा दिसून येत आहे. हर्शाल्युध व हर्शाल्यंद्र त्रिरेकादश योग विशेष असून नेपच्युन चंद्र त्रिकोण गुढ शाख, अध्यात्म विषय, स्कूर्ति, फलअ्योतिशशास कौरे गोधींत चांगली बुद्धी देतो. हशील हा अद्गुत विधा, गृढ शाखें, फलज्योतिय, तच्च प्रकारच्या यंत्र-शास्त्राची माहिती तसेच हा प्रह अपूर्व कल्पनाशक्ति तत्मन करून अध्यात्म विदेची आवड करतो. बुध-चंद्र त्रिकोण योग, गायन, वादन, कवित्व वंगरेचा दर्शक असून ह्या गृहस्यांचे अयुष्यांत त्या दृष्टांने पूर्ण अनुभव दिसून येतात.

नेप-व्य त्रिकोण योगाने मनुष्य चागल्या प्रकारे छेखक बनून नांवछौकिक मिळवितो हा योग ह्या कुंडर्छीत वयाचे १८-१९ पासून अनुमनास (गोचर प्रहांचे अनुकूल भ्रमणासुळे ) येत आहे. सुधाचा रानीशी त्रिकोण योग हा विद्या संपादन करण्याचे दर्धाने फार महत्वाचा आहे.

बुध बुद्धीचा कारक तो शनि उग्नेश व स्थाचा धर्म चिकाटी ह्यामुळें अविश्रांत बौद्धिक श्रम करून कोणतीही गोष्ट पूर्ण होईपर्यंत स्वस्यता नदेणें हा अनुमन दिसून येती. चंद्र-नेप त्रिकोण जनतेषी मर्ने आकर्षण करून वेण्यास समर्थ करून, आत्मिषक्षास, कल्पनाशक्ति वैगेरे गोष्टींचा दर्शक आहे. शानि-नेप. हा अप्पालिक योग व अतिशय चिकाटी दर्शवितो, वय वर्षे १९ (दिनवर्ष

पद्धतीनें सप्तम स्थानाचे त्यांत जन्मस्य गुरु कर्केचा ) या वेळींच सुमारे चाळीस दिवस अविश्रांत छेखन झाले. सारांश शनि नेपन्युन त्रिकोण योगाने. एखादी गोष्ट करावयाची म्हटस्यास एका-प्रता होऊन शेवटपर्यंत चिकाटी धरणे. अशा प्रकारचे अनुभव दिसून येतात.

दशमातील गुरुचे वुध-शुक्रावरून—जन्मस्य चंद्राशी त्रिकोणांत अमण होऊं लागतीच विशेष प्रसिद्धी वर्गेरे दृष्टीने योग अनुमवास आले आहेत.

दळ राशांतीळ रवीस महत्व देण्यांत येते. दळ म्हणजे तौळिक तराज् ,। तराजूस ज्या-प्रमाणे थोडेंसुद्धां कमी जास्त खपत नाहीं त्याप्रमाणें रवी वळेंत असतांना अत्यंत न्यायी बुद्धी, दिस्न येते. नवम व तृतीय ही प्रिटिंग छापखान्याची व प्रसिद्धीची घोतक, त्यांत शुक्र अनुकूछ व त्यामुळे २२ वे वर्षापासून (सेकडरीनें दशम स्थानचे ) छेखनद्वारा प्रसिद्धांचे योग. कोणत्याद्दी विषयाचे सम जाणण्याची योग्यता गुरुची आहे, स्थात वरीछ त्रिकोण योगानी

जास्त मर टाकस्याकारणार्ने, ज्योतियशास्त्राको कल, प्राविष्य, तर्क बुद्धी व विचार स्राट दिसून येतात. दशमस्थान छुद्ध असून वय वर्षे २१ पासून नोकरीची सुरुवात (दिनवर्ष नवमस्थानचे स्वांत रखी त्यास गोचर रिवे सुती झाली त्याच दिवसापासून दोऊन, क्षविकारी वर्गीची सहानुमूती विशेष दिसून येते.

दरामांतील शुच बल्बान असल्यामुळें बाहमयातील प्रसिद्धीस मदत होते, गुरु-मंगळ प्रतिप्रती गणितवान दर्शिते. उदित अंशासिन्निय असलेला कोणताही ग्रह अस्पेत बल्यान असतो.
या कुंडलीत छुक्त हा स्यगृही दरामभावारेमी असून त्याचे परिणाम तो पंचमेरा असल्यामुळें जास्त
छम अनुमग्रास येतात. ह्या कुंडलीत छुम योगामणिव अशुम योगाही सलेले लोह. चुय-पुत्रग्रंगळ यांचा केंद्र योग, रानि-चंद्र युती हे पाप फडे उत्पन्न करणोरे आहेत व स्वाप्यारी गोचर
ग्रंघें अनिष्ट योगांत अस्पेत कटु अनुमय आलेले लोहेत, परंतु छम योगानी त्यांच्य मुक्तता
होण्यास ल्वकर मदत होते. मंगळाचे अनुमय माजणे, पढणे वगैरेहप्रया अतिराय झालेले आहेत.
गानिक स्वास्त्याचा भंग करून उदिग्रता उत्पन्न करणे पण छामयोग होतांच ती नाहीशी करणे
वगैरे अगुमय योगर आलेले आहेत. कुंडलीतील वेगवेगळ्या अनुमगचे वेळी असलेली ग्रहस्थिति खालेळपाणे आहे व त्यावरून सूद्म निरीक्षणाने अनुमग कसे पटतात ते दिसून वेण्यास
परत होरंल सबव ते योग देत आहे.



(ता. २१।१०।१९२६ छेलनकाछ) (जन्म चंद्र—गोचर चद्रयुति. ,, पंचमासी ,, गुरुत्रिकोण

,, पंचमासी ,, गुरुत्रिकोण ,, चंद ,, नेप-समसप्तक सनित्रिकोण

,, ,, ,, द्वाक-समसप्तक

छेखनप्रसिद्धि-अकल्पिक रीतीमें श्रा१९२९ जन्म चंद्र गुरु=त्रिरेकाद्स गोचर-गुरु-शनित्रेकोण करून पुटे सरकटेटा. मात्र हा योग पुटे विशेष फटटायक बाटा नार्डी.

चंद राह्-समससक×

भर्यकर जवाबदारीची सुरवात-वितृतिधन. ७।८।१९२९ शनि—जन्म रिवेच्टाचे—— मध्य निद्वर मंगळ जन्म रत्रांचे ध्ययात.

> अकल्पित रीतींने जवावदारीपून पुष्याळ्यी सुद्रका. १५।६।३२

गुरु—जनगुरु मंत्रिय जनगरित्या एकादशात रवि–रानीगुर्ताने जत्यन केटेल्या प्रामादन देवका ५० दिस्ते मुख्ता.

ता. १३।८।१९३४.



विशेष प्रसिद्धायोग—प्रवास, मानमान्यता वगैरे गुरु—जन्मरविसन्तिघ नवमात, शनि-गुरुचा अशासक त्रिकोणयोग. छग्न नवम स्थानीतून

मे १९३५ छेखनप्रसिद्धी, विवाह, प्रवास वगैरे.



जन्मशुक—रिवसित्रम गुरु ,, ,, व गोचर द्व. श्च. त्रिकोण जन्मस्य चद्द ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, गुरु ,,, दिनवर्ष सप्तमेश रवि व गोचर गुरु यांचा शुर्ता.

[जन्मकुंडलीतील प्रहयोग लक्षांत यावेत म्हणून त्या त्या दिवसाची मुद्दाम मकरलग्नाच्या वेळची कुंडली वर दिली आहे. ]

यरील कुंडस्यावरून त्या त्या वेळची प्रहांची स्थिति लक्षांत येते व त्याप्रमाणे अनुभव कसे जगरे आहेत तेहि स्पष्ट होते.

कुंडलीत दशमधिपती केंद्र अगर त्रिकोणांत असून सप्तमेश दितीय स्यानात हा एक ग्रेष्ट योग होतो. (व. यो. पान ५३)

मकर छप्न असता मंगळ गुरु व चंद्र अश्चम पाछ देतात, शुक्त व बुध शुभ पाछ देतात एकटा शुक्त राजयोगकारक होतो, चंद्र-शुक्तयोग असेल तर विशेष पालदायक होता.

श्चक पंचमाधिपती व दशमाधिपति आणि शुच पष्टाधिपति व माग्याधिपति असतो म्हणून तो श्चम. चंद्र शुक्रयोग विशेष फल्टदायक सोगण्याचा हेत्, शुक्रयंचम दशमाधिपति व चंद्र सत-माधिपति हाच आहे. ( व. वो. दा. वो. पान २६२ )

ह्यावरून मकर छप्तास शुकाची अनुकूछता जास्त पाहिजे हे स्पष्ट दिसून येते. व वरीछ कुडस्या पाहिल्यास ते अनुभव स्पष्ट दिसून येतात.

सारीश वरीष्ट एकंदर विवेचनावरून कोणत्याहि झुँडळीत प्रहांचे अंशालक योग पहाणें किती जरूरीचे आहे हे स्पष्ट होते. व ह्यामुळेंच कठ ज्योतिपशालांत अस्तत सुरूम निर्मक्षणाची किती जरूरी आहे हे दिस्त मेते. ह्या कुंडळीवरून अस्तित सुरूम गोधीचेंहि कसकसे आहे ओहत ते स्पष्ट किती बताल परंतु स्पष्ट संकोष्यास्त्रय वरीष्ट सर्व सारोशहराने हिले के कारण प्रतिक वेकचे प्रह्मोग व स्वीचे सारीकरण करावयाचे झाल्यास एक वेगळे पुस्तक भेले आहे."

#### कंडलीकमांक १६२

जन्मतारीख २७ माहे डिसेंबर १८९२ संघ्याळाळी जन्म.

# जन्मकुंडली



# आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शरीवर्णन-कृश, डोळे घारे, चेहरा लावट, दात मोठाढे, तोंडावर देवीचे ब्रण, वर्ण तीवूस, कपाळ टहान, एकदरीत शरीर मध्यम, देहीं व्यम नाहीं; प्रकृति नेहमी अशक्त, पण <sup>नहत्वाकाक्षी</sup>. अत्यंत भाजारी असलेली वर्षे—वयाच्या ६ व्या वर्षा देवी, ९-१० व्या पर्पा सोपतिक स्पिति-अगदी साधारण, पूर्वाजित उत्पन्न वेगेरे कोही नाही, गरीवी. सच्यांची सापत्तिक स्थिति---मध्यम असून भरभराट वादत्या स्वरूपांत आहे. सर्व भावडें स्वपराक्रमाने वपनीविका करीत आहेत. चुलता इजिनीयर हिपार्टमेंटमच्ये होता. मावहें--माझ्या पाठीतर माऊ, तो ह्यात: माझ्या आधी बहीण, ती मवत सन १९१० मच्यें; आज बहिणी पोर्छा १ व माऊ १ व उद्दान भाऊ २ द्वात. एकदर भावडे ११ त्यांत आज द्वात ८. विवाद-सन १९१४ जुछै, स्रीचे स्वहरा, पहिली स्री कृष्णार्या, १ मुलगी होजन मयत १९२० आस्टोनर. इसरा विवाह १९२२ दूसरी स्त्री गौरवर्ण. सासरची सीपतिक रियति सामान्य, सामरा कार्क व गाळामास्तर, दुसऱ्या सीला एक माऊ, तिचा चुलता वरिष्ट अधिकारी. सत्तति—सन १९१८ मध्ये पहिल्या बीस गर्भपात, सन १९१९ साठांत डिसेंबरांत मुलगी, सन १९२३ डिसेंबरांत दुसऱ्या खीस गुज्गी, पहिली बायको सन १९२० आक्टोबरमप्ये मुठीसद जलोदराने बारली. विवा-एम. ए. र एट्एंड बी. वेचक व ज्योतिवशाखाची आवड, लपवशाची वर्षे सहसा गेडेडी नाहींत, यश ओडेडी वर्षे वयाच्या १६ विशेषत २२ वर्षापासून उन्कर्ष सारण होत आहे. धटा—देवचेबीचा. वकील व स्वतंत्र प्रयकार, सांव्रत महिना तत्वन २०० ते ४००, पण गर्चही तिनवाच. जमीन-रुगेटा, घर बंगेरेचे मुख अयाप नाहीं, आजपर्यंत २।३ धदे हाटे. आतर्यं—द्यात मामा २. पैकी १ व्यापारी व १ नोकर, इयात मावशा १; चुटता १९१४ मध्ये मयत, चुटता व चुटत-माळ बाहे. विशेष गोए-राग्न फार, पण अक्षेर अनुकृष्ट होतान, दोनही माळ वकीछ. मे हुने स्तारी नीकर. संकटकाछ-नेहमी विरोध अति. ११२ वेट फीनदारीच्या अस्या पण प्रयश

कांधी नाहीं. लोकांत मान्यता व सन १९१७-१९२० पास्त महत्कार्यांत यरा. भाग्योदय—स्वपराज्ञमानें; प्रत्येक कामांत शत्रु, विशेष मदत कोणाचीही नाहीं, फक्त वहीण व मेव्हणे यांजकहून लहानपणी मदत. द्रव्यणेग—न्वयाच्या ११-१५ वर्षांपर्यंत सुमारें २०० ह. वार्षिक प्राप्ति वयाच्या १६ वर्षांपास्त मर्स्तरातील विशेष प्रारंभ; वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत वार्षिक ५०० ह. प्राप्ति; वयाच्या २२ वर्षांपास्त मर्स्तरातील विशेष प्रारंभ; वयाच्या २५ व्यांपर्यंत वार्षिक फ्लिक लाणि लिकारी पुरुपाशी स्वेष्ट व महत्वाच्या कार्यास लार्सास वर्ष २६ ते २९ वार्षिक उत्पन्न सुमारें २००० ते २००६ वयाचे २९ ते २२-लोहे तीच स्थिति कायम. आज उत्पन्न सुमारें (महिना) १०० ते २००६ पण त्याच्याहिएक्षां जास्त लर्च, फक्त व्यवहार व उलादाल कार्या वया ३३ व्या वर्षी सुमारें ४००० र. कर्ष. नेहर्षी प्राप्तिक लर्च विशेष. वय वर्षे २८ ते ३२ पर्यंत सार्वजनिक कार्याय सुमारें १५०० र. खर्च. लाव्याकार्यक वर्च विशेष वय वर्षे २८ ते ३२ पर्यंत सार्वजनिक कार्याय सुमारें १५०० र. खर्च. लाव्याकारताल साह्य आईच.

कुंडली क्रमांक १६३

श्रीशके १७९९ मार्गशीर्षमासे ऋष्णपक्षे पंचन्यांतियी भोगेवासरे घटी शृश्य सह ६ मध्ये मक्षेत्रे घ. १११६ सह पूर्वा अत्रदिने श्रीसूर्योदयातगत घ.१२ प.१५ सम्ये जन्म जन्मतारीख २५ माहे १२ सन १८७७.

जन्मकुं हली



स्पष्ट प्रह

|     | ₹. | चं. | स. | ਰੂ. | ਹ. | য়- | श  | रा∙ | के. |
|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|
| ₹   | e  | ٧   | 11 | c   | د  | 3   | 10 | 30  | ¥   |
| 햐.  | 11 | 11  | 30 | २८  | 29 | ₹   | २० | 3   | 3   |
| ₹5. | २७ | 23  | 40 | 40  | 34 | २५  | 14 | 40  | ես  |
| वि. | 46 | 94  | 1  | 14  | ,  | 33  | "  | 3   | 3   |
|     | 17 | 34  | 35 | ५७  | 32 | 40  | 3  | 1   | 3   |

# आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्पिति-- हुश शरीर, रागीट स्वनाव सत्याची आवड, निमगोरा, उजब्या बाह् बर तीन चिन्हें, अंडवृद्धी नळाश्रीतवातामुळें. गंडांतरें व मोठाले आजार---ल्हानपणी भाद वर्पाची असर्ताना महामारी उपदव व सन १९०१।२ सुमारास क्षेत्र व हर्छी ४ वर्षापासून अर्थागवायुची विमारी घातुसीणतेमुळे चकर, मध्यंतरी बिमाऱ्या झाल्या एण तारपुरत्या झाल्या. आई व वडिळाचे सीस्य—दोधेही ह्यात नाहीत, विडिलांचे सीस्य मुळीच नाहीं मात्र आईचे होते तीही ५ वर्षा-पूर्वी बारछी. आई व विडिलास मोठाले भाजार-वडील हेगर्ने वारले व आई न्यूमीनीयाँन वारली. विडलांची मूळ सांपत्तिक स्पिति-विडलांची सांपत्तीक स्पिति ठीक नव्हती. जन्ममर नोकरी करून पोट भरहे. विडिलांचा धंदा--शाळामास्तर, महिन्याचे उत्पन्न---२५ रुपये. विवाह---वयाचे २१।२२ वे वर्षा. स्त्रीची प्रकृति—साधारण, वर्ण काळसर, इस्त्री इयात नाहीं, इन्म्छ-एंश्राचे सालांत बारली कफ विकासने. संतति—प्रयम संतति पुत्र, हवात नाहाँ, हह्यों तीन पुत्र व एक कन्या असे चार हयात आहेत, दोन पुत्र व एक कन्या बारला व एक गर्मपात झाला होता. स्वतःस, स्रीला अगर मातापित्यांस कायमचा विकार—स्वतःस सर्थांगवायुचा विकार आहे मी तर वारटीच आहे, पुन्हां छप्रसंबंध केटा नाहीं. विद्या कोठपर्यंत व यश अपयश केटहां : विचा पूर्ण कथीं झाठी-व्याचे २२वे वर्षपर्यंत विचा शिक्षण्यांत गेठी. भाग्योदय-सी.पी. ×× व × × जिल्हा, वयाचे बावीसावे वर्षी नोकरीला सुरुवात. नोकरीत साधारण काळ <sup>गेला</sup>. मोठा चढतीचा गेला नाहीं. स्वत:वर व्यावहारीक जबाबदारी केव्हां पडली ! आज महिना वयम किता—१९११ साठी अनपेक्षित स्थितीमुळ कामाचा राजीनामा देणे माग पढे . अनपेक्षित रीतीने परिस्थितीत बदछ—तेन्हांपासून माल्युनारी दोतीवर वदरानिर्वाह होत आहे. पण सांपत्तिक स्पिति ठीक नाहीं. नेहमी ऋणप्रस्त स्थिति असते. पैसे जवळ मिळाळे तरी राहत नाहीत. सांपत्तिकदृष्टमा अत्यंत बाईट काल-हमेपाचाच काल मोठा समाधानकारक काल नाही परंतु साडेसातीचे दरम्यान काल फारच तुकसानीचा गेला. द्रव्यदृष्ट्या तत्कृष्ट काल-तसा कांहीं एक नाहों. माछगुजारी काामाने मध्येतरी पैसे मिळतात, परंतु अवळ राहत नाहीं, खर्चही कोणत्याही कार्यात यश-अपयश-अपयश कमी प्रमाणाने संकटें-सेंकेट माऊबंदाकडूनच आठी व कांही गांवछोत्रांकडून माठगुजारीचे पैशामुळें मान्ने कडफ वर्तनामुळे मात्र फीजदारी बेगेरॅचे प्रसंग आछे नाहीत. दिवाणीचे दावे हर्छीही येतच आहेत. नोकरी —नोकरी सरकारी कंट्रोटर पोस्टखात्यांत केटी १९०१ ते ११ पर्यंत दरमहा रूपये ५० राजीनामा देईपर्यंत होता. दत्तक वारसा-एक वारसा द्या नात्याने सुमारे ५००।६०० सालीना विषमाची इस्टेट चुलत क्षान्याची सन १९३४ सालापासून कवजीत आली. मोज्या मुलाची बौदिक स्थिति—चांगली. सासरची सांपत्तिक स्थिति व त्यांजकडून लाम—कांडी नाही. सर्वेषं घर, बाहनें प्राधित इस्टेट कवर्यात सन १९०१ पासून कवर्यात आहे, सर्वेचे घर शाहे, नयोनजुमला लाहे, मालगुजारी लाहे, स्वकंग्राजीत नाहीं,

#### फंडली मार्गफ १६४

र्थाहाके १७८८ माषेमासे कृष्णपक्षे ३० तिथी बुधवासरे पूर्वाभादपदानक्षत्रे अत्रिदेने श्रीसूर्वोदयालगत ६. ३ प. ५ समये जन्म.





स्पष्टप्रह.

|         | ₹.         | च,   | н, | यु  | ŋ.  | গ্ৰ | হা       | τι | ਰ  |
|---------|------------|------|----|-----|-----|-----|----------|----|----|
| राशि    | 96         | 99   | २  | 11  | 1-  | 3   | u        | ч  | 99 |
| थरा     | १३         | ą    | ٦• | 3   | •   | v   | 3        | 3  | ₹३ |
| कला     | 15         | 90   | २४ | 9.  | 40  | 26  | ५६       | c  | v  |
| विद्यला | 4          | •    | 90 | ٦.  | ષ્ષ | ş.  | •        | 90 | ₹= |
|         | <b>ξ</b> • | טטט  | 1  | υξ  | 93  | 66  | ू<br>वकी | 1  |    |
|         | ٤.         | 1 95 | २  | 188 | 34  | २३  | वकी      | 99 | 1  |

### आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

हुर ब्रांडा इप्टेटाचे बाद मुरू ब्रांडे, सन १९२३ पासून धनन्यम फार होजन सन १९२४ चे जानेवारीपासून ष्र्रणयोग सुरु ब्रांडा. सांपविकरप्टण अत्यंत वाईट क्रांड — चय ४५ पासून सुरु. इत्यरप्टण उत्हुप्ट काण्ड — चय १५ ते ४५ पर्यंत. कोणत्यादी कार्यंत यरा-अपयरा — चादिवादांत यरा व रोती वागहतीत यरा, सन १९१७ पासून दिवाणी कोर्टात जाण्याचा प्रत्य लाखा व लास कारण माऊ बाले, स्वतःची करनाशासी विष्ठक्षण आहे. नीकरी ज्यापार अगर असरा व्यवसाय — स्यावर इंटर वेणें व त्यांत वागायती उत्पन्न (माड, सुर्यां, कल्याचे बागायत रोती). दत्तक-वारसा — वयाचे ७ वर्षी दत्तक झालो. मोज्या मुखांची बीहिक स्थिति — विचा नाहीं, रोती पंचीत सामान्य कुराज सचेचें घर, वाहनें, नीकर्पाक्तर — विवाजीत व सक्षप्टाचें जमितांचें उत्पन्न — वयाचे २७ पर्यंत विद्यांकीत इंटरीचें सुरा नीतर स्वकारानें, प्रता कार्यों कार्यंत सक्षप्टाचें सुरा चंतर सक्षप्टाचें जमितांचें उत्पन्न — वयाचे २७ पर्यंत विद्यांकीत इंटरीचें सुरा नंतर सक्षप्टाचें, प्रता वाकर, गाट्या वंगीर आहेत.

#### कुंडलीकमांक १६५

श्रीराफे १८०८ आपांद्रेमासे शुद्धपक्षे पंचम्यांतियी पूर्वानक्षत्रै रात्री सुमारे १२ बाजतां जन्म,

#### जन्मकंडली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति—दारीर मुद्दर, स्वभान कार्त चंचल, शीप्रकोषी पण निष्कपटी, धर्मप्रदा वेण्यत एण प्रत्यक्ष लाचरण कर्मा, तोंडावर देशचे वण, स्वभाव दिख्दार व तदार. गंदांतरे व मेळाले लाजार—जन्मानंतर २१३ वर्ष देवी लाम्याने कार्ति हरा नंतर नाही. आई व विद्यार मेळाले लाजार—जन्मानंतर २१३ वर्ष देवी लाम्याने कार्ति हरा नंतर नाही. आई व विद्यार सेशेंचर—यदील व मातुशी लान्त हरात. लाई व विद्यार मेळाले लाजार—विद्यार नेशेंचर मात्रिक मात्रिक नेशित स्वांचर—सात्री नोकरी महित्यार्थ त्यस्य प्रतिक्ता स्वांचर—मूळ स्विंचर—सात्री नोकरी महित्यार्थ त्यस्य देते १५ रु. धंपति लगर नोकरीत काळातीचे व स्वस्य प्रसंग—ना. २९११०१९२१ नोकरी गोध व कीत्राद्या वटला झाला निकाल मास्यार्थ र टीज पुरे पेये बाजा. मार्थे—एकंदर ५ त्यांत ह्यार लाजार प्रतिक्ता स्वांचर—पहित्य होते पुरे पेये बाजा. मार्थे—एकंदर ५ त्यांत ह्यार माळ हयात. विद्यार—पहित्य होते पुरे, एक ह्यात पाकरी पाळेरीरागाने वार्टी, सार्तिक यय २ शके१८२१, होन मुटीनंतर संत्रीत नारी, विदा—

भॅट्रिक्तपर्यंत. अपयश नाहीं. विवेस पूर्ण पैसा व उत्तेजन मिळार्छ नाहीं. १९०३ साठी विधा पूर्ण भाग्योदय—पूर्व खानदेश १९०३ मार्च १ पासून नोकरीस सुरवात स्यांत कोहीं वर्षे वरी गेणी जास्त जोराची वर्षे १९२०।२२. स्वत वर ब्यायहारिक जाबदारी—१९०३ मार्च-महिना उत्यम ५०।६०. अनपेक्षित रीतींने परिस्थितीत वदङ—१९१९ ते १९२२ घर स्वत वे बांचर्छ गेळें व शेती खारेरी केछी गेणी. सांपचिकरष्टमा अस्यत वाईट मार्छ—१९२४ ते १९२९ स्व्यट्टमा उत्कृष्ट काछ—१९१९ ते १९२३. तोणत्याही कार्याच वश्य-अपयश—सांशरण. सरकार अगर छोकांकज्ञ मान—१९१९ ते १९२३. सकर्टे—१९२५ सार्ण फीजरारी कार्णी, साह्य आत्रहृष्ट बंगेरेनी केळें. नोकरी—स्वेबके चुळ्यांची परिस्थिति—चुळता १ अप्रांच रुळते व मी एकत्र सत्तेचें घर, बाहरें, नोकरचाकर, जमीनजुनळा—स्वकर्षार्जित १९१९ पासून.

### फंडलीकमाक १६६

श्रीराफे १८०५ श्रावणेमासे कृष्णपक्षे द्वितीयांतियौ सोमवासरे पूर्वामादपदानक्षेत्र व. २१ प. ४२ अत्रदिनेश्रीस्यॉदयातगत व. ३७ प. ३७ समये जन्म.

# जन्मकुंडली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—मध्यम, मनिष्ठाऊ, निमगोरा, रंग साधारण, रुप, डाब्या डोळ्यावर कींच पडछेडी, ब्यग नाहीं. गडातरें व मोठाले आजार—ययाचे सुमारे ९ ते १० वे वर्षी विषम-ध्वर. आई व विडलाचें सीख्य —आईचे सीख्य वयाचे ९ वर्षे, विडलांचे सीख्य वयाचे १ वर्षेपविता आजारपण दो-ही हयात नाहींत आई व विडलास मोठाले आजार केव्हा व ते कोणव्या विकारतें ! शके १८१२ आ, व शके १८१७ मार्ग विडलांची मूळ सापतिक स्थिति मध्यम-वाईट फेरफार झाले त्यावेळी केवळ शेतीवर निर्वाह झाल्यानें. विडलांचा धदा—शेतकी महिन्याचें उत्पम सुमारें १०० रु. घषांत अगर नोकरींत काळजींचे प्रसग—नोकरीत सर्व १९२२ पास्त काळजी, तेव्हांपास्त नोकरींत मार्ड —एकदर ७ त्यांत हयात ० पाठीवर वहींण, आधी माऊ. विवाह—सन् १९०५ साली विवाह एकच. लीची प्रकृति—उल्याति विकार, स्वरूप साधारण, मोठा आजार वातापास्त. सतित—सख्या ५ प्रथम दोन कन्या होळने गेल्याततर पुत्र त्यांचेगांगे कन्या व हृद्धी पुत्र असे तीन हयात. प्रथमच्या मुळी सुमारे १०११

गहिन्याच्या होऊन गेल्या, प्रथम मुख्यो झालो तो १९१० इ. दुसरी १९१२ तिसरी १९१९ इ. १९२१ कन्या १९२४ पुत्र लक्षां झालो. स्वतःस लगर खीला विकार—काही नाहीं. विषा व यश लपयश —मेर्केनिकल इंनिनीलर १९०६ पर्यंत लपयश नंतर १९११ साली विषा पूर्ण झालो. भाग्योदय—नोकरीला १९१२ पास्त सुत्रात तेल्हांपासून १९२२ पावेतो खाल वरा ग्हणले नक्षा नाहीं व नुकसानही नाहीं. स्वतःयर व्यायहारिक जवावदारी-सत्त१९१५ पासून जवावदारी पदलो, हुड्डी दोन वर्षे नोकरी नस्तरमानें कक्ष शतींचं उरुपन सुमारे ५००० स्पर्ये सापितिकहष्टथा लक्ष्यं वाहि काल—सन १९२२ पासून, व्वयद्ध्या उत्तर स्वाल—सन १९२२ वासून, व्वयद्ध्या उत्तर साल—सन १९२२ वासून, व्वयद्ध्या उत्तर साल—सन १९२२ पासून, व्वयद्ध्या उत्तर काल—सन १९२२ पासून, व्वयद्ध्या उत्तर साल—सन १९२२ पर्यंत सालारा रितीन वर्ष प्रधासानें, नोकरी—खाजगी कारालाग्यात इंजिनीलर सन १९२२ पर्यंत सालारा रितीन वर्ष प्रधा प्रधासान नाहीं, सासरचो सांपत्तिक स्थिति—साव्य लाया येत, सावत वहीण १ पर्यं ह्या नाहीं, सासरचो सीपत्तिक स्थिति—साव्य लाया येत, सावत वहीण १ पर्यं ह्यान नाहीं, पुलत एकंदर तीन पेकी दोषाना संतिति नाहीं, एकास दोन सुले त्यांचा स्थिति उत्तम, सुलेभ यह प्रधारिक्तानुमल पूर्वा-धित जत्तम, सुलेभ वाल्यारिक्यतीनुक त्यापासून व्याव तसे सुल वाहीं.



कुंडलीक्रामांक १६७ धीराके १८३३ फाल्गुनेमासे शुक्रपक्षे प्रतिरपांतिया इंड्यासरे श्रीसूर्योदपातगत छ. ई प् ० समये जन्म.

### जन्मकुंदली



# आयुष्पांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन-- कृश, वर्ण साधारण:गीर, शरिरास नेहमी आजार, न्यंग नाही, स्वभाव प्रभव , पण तापट, देहनांधा उंच. आईचा मृत्यु—शके १८४० माद्रपद वद्य १२ सन १९१८ सकाळी, ताप, बात, या आजाराने बाला. मातेचे प्रेम माझ्यावर फार होते पण मातृसीख्य अल्पवयात संपर्के बडील मावाचा मृत्यु - - शके १८४० आधिन ज्ञु. १ सन् '१९१८ सकाळी ताप, वात, या भाजाराने बाला. आईचा मृत्यु होताच त्याच दिवशी यांना आजार उत्पन बाला व अंत बाला. हिंही हैयात भाऊ २ आहेत. वडील भावावर प्रेम फार आहे पण माबाशी म्हणावे तितके जमत नाहीं. शके १८४० साठी एक बहिण होती तिचा पण वित्र शु. १२ रोजी मृत्यु झाठा. आणि शके १८४० साली मादपद मासी मधील बंधूस आजार पण स्पोत्न सुरका, एकदर पाहती है वर्ष फारच बाईट गेले. बयोवर्षे ७ इतके भयंकर दु:ख झाले की घराला उतरती कळा लागली. वयोवर्ष ८ ते १२ हा काल शिक्षणांत गेला व शरिरसुख बरे होते म्हणजे साधारण. आई वारली तरी विडिलानी सामाळ चागल्या प्रकारे केला. वयोवर्य—१३ शके १८४६ मादपद हा. १ सन १९२४ रोजी सकाळी षडिलाचा मृत्यु. वात, ताप, या आजाराने. वडिलोचा घेदा--शिक्षकाचा बिंड वारल्यामुळे अतिदुःख झाठें. वयोवर्प—१४ शिक्षणांत गेठे. वयोवर्ष १५ शके १८४७ आषाढमासी स्वत.स संधिवनताने भयंकर आजार पुन्हां जन्म झाला. वयोवर्ष १५ व्ह. फा. परीक्षा नापास. वयोवर्ष १६ सन १९२७ एप्रिट, व्ह. फा. परीक्षा पास. विवाह—सन १९२६ वैशाखमासी झाळा म्हणजे वयाच्या १५ व्या वर्षी झाळा. पत्नी स्वरूपवान नाहीं, अशिक्षित अशी. बयोवर्ष १६ ता. ७-१२-१९२७ शिक्षकांची नोकरी लागळी. वयोवर्व १७ ता. १५-७-१९२८ बदली सोयोंस्कर ठिकाणी या ठिकाणी १ वर्ष कादिले. वयोवर्ष १८ तारीख १-८-१९२९ सदर ठिकाणाहन बदली झाली. जे गाव मिळालें तेयें ब्राम्हण म्हणून फार त्रास झाला तकारी झाल्या. षमीवर्ष १९ ताः १-६-१९३० हा ठिकाणाहून तकारीमुळे बदला /ता गैरसोयांचे ठिकाणी लोग तेयें फार हाल.त्याठिकाणीं ४महिने सतत आजारी नोकरी सीडणेपर्यंत पाळी. वयोवर्प१९ त्या त्रास-दायक गांवातून बदली काहीं सोपीरकर म्हणायी तशी सीय नाहीं पण काल बरा. बयोवर्ष १९मधल्या भावाच्या वायकीचा व मुलाचा वैशाख शकी १८५२ बाळंतपणानें नाश. वयोवर्व२० मधल्या भावाचे ,पुन्दी लप्त केले. द्रव्यदृष्ट्या नेहमीं रंचाई ज्योतिपशास्त्रांत प्रगती व्हाबी ही इच्छा फार व वैद्यक शिक्षण मिळावे अशी इच्छा, विडलार्जित स्यावर-धर वगैरे उत्तम आहे. दव्यटंचाई फार अधाप सतती नाहीं.

कंडलीकमांक १६८ हें १८२५ वैशाखेमासे शुक्रपक्षे नवम्यांतियी श्रीसूर्योदयातगत व. ५५ प. ५८जन्म. जन्मकुंडली.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

आईबाप दोघेडी हयात. मातोशीचें नेत्रास १२-१३ वर्षापासून विकार. ऑपरेशन् यीरे करूनही उपयोग नाहीं. स्वत पेक्षां एक वडील बंधु व धाकटे बंधु ३, स्वत पेक्षां एक बहीण २ वरांनी वडीछ पण ती १४ वर्षापासून विधवा, तिछा एक मुख्या आहे. धाकटपा बहिणी ३, पैनी एक विवाहीत य दोन छहान. स्वतःचें प्रकृतीला आतापर्यत जिवायरचे दुखणें योरि नाहीं किरकोळ आजारपणा केव्हांतरी मधून मधून. आतांपर्यंत ३-४ जळापघात झाउँ. तथापि प्रकृतीस असाने तर्से पूर्ण स्वास्थ्य नाहीं. वडींछ हे दत्तका दिखेंछे असून दत्तक घराकडींछ परिश्विति सामान्यतः वरी. मुख्य धंदा व उपजीविका शेतीयर चालू आहे. आजोळची परिश्वाती सामान्य, मामा ३ आहेत. नोकरीवर अपलंबन. स्वत चे शिक्षण मेटिकपर्यंत झाले. शिक्षण सन १५२२ मध्ये सोढले. व ध्याचवर्षा विवाह शाला. सन १९२३ मध्ये आगष्ट महिन्यांत जी. आय. पी. रिनेंत तारंमास्तरची नोकरी धरडी. प्रथम २ वर्षे ठीक गेडी पण सन १९२६ साडांत प्रथमच रिपत्यंतर घटन येजन मनरबी प्राप्त व कष्टदायक परिस्थिति कायम होती. शेवटी १९२८ च्या आगष्ट एक तारवेस नोकरीस राजीनामा देऊन बी. बी. सी. आय. रेन्प्रेमच्यें नोकरी तार-मास्तरची मिळाली. तेव्हांपासून परिस्थिती सुधारली आहे. तथापि सांपितिक स्थिति अगरी सामान्य लाहे. हुन्नी दरमहा ५५ रु. पगार असून रहानपास जागा पुन्तर आहे. आतीपपन पैसे शिलक रहात नाहीत परंतु योदेवद्रत कर्नच आहे. नीकरीशिवाय अन्यमार्गाने पेसे कथी मिळाउँ नाहीन व त्याबाबतीत हातून कथी प्रयानही केला नाहीं. टॉटरी, रेमेस, कॉटन विक्षिनेस द्या बावनीत अवाप पडलो नाही. त्यानावतीत पडलेले स्नेही भेटतात व स्वाचेनुले मनाची प्रवृत्ति नियाहे होते पण अवाप दातून तथा प्रकारचा प्रयान केव्हांच झाठा नाही, मांप्रत घरची परिस्पितिसद्धी दृश-मीचीच बाहे. वडीट वंधूची परिस्थाति मात्र स्थातन्यात्यांत पुष्कळ वरी बाहे. राष्ट्रीय चळपणी-बहुत मनामध्ये पूर्वीपामून व प्रेम व ओडा आहे. संपापि स्थामच्ये प्रापक्ष मांग घेनला नाही, सन १९२२ साली एकदा x x वेथे विकेटिनमध्ये मान बेनन्याने दहा रू. दंद साण होता, राजवीय चजनधीत आमध्या धाकटे बधूने मान धेनऱ्याने स्थात ४ महिने तुरंगवाम मीनाया छान्छ। ≰. रो. मा. ९ फा...**२**३

द्याखेरीज ह्या चळवळीबद्दळ जरी आमर्चे घराण्यांत प्रेम आहे तरी प्रत्यक्ष माग फोणी घेतला नाहीं. स्वतःस पहिली मुलगी क्षासीन शु. ७—-१८४८ यावर्षी झाली व दुसरी मुलगी होके १८५१ मादपद या वर्षी झाळी. मध्येतरी १८४९ साळी वाळंतपणाचेंवेळी भयेकर प्राणांतिक अवस्या होऊन मयत मुख्या झार्खा. हर्छी दोन मुखी हयात आहेत. एकंदरीत कौटुविक सौख्य ययातपाच भांदे. आयुष्पामध्ये जिसीरीचे प्रसंग मधून मधून काले. पण स्वांतल्यात्यांत १९२४ मे, ज्त, जुळै व आगष्ट हे फार वाईट गेर्ले. त्याप्रमाणेच जानेवारी व फेन्स्वारी १९२२ हेही भानहानीचे व कष्टप्रद गेळे. १९२३ क्षागष्टपासून परिस्थितीत फरक पहुं छागछा व पुन्हां दोन वर्षांबी म्हणजे १९२५ आगष्टपासून कष्टदायक मनःस्थितीस सुरवात झाली ती १९२८ आगष्टपर्यंत परिस्थिति तशीच राहून तेन्हांपासून पाल्ट होऊन आता परिस्थिति प्नीपेक्षां ठीक आहे. तयापि नोकरी कारशी समाधानकारक नाही. आतांपर्यंत उपड शत्रुत्व कोणाशीही नाहीं, स्वतःचा स्वमाप कोहींसा तापट असल्याने, पुष्कळोशी विरोध येती पण तो तात्पुरताच होय. मित्रत्व पुष्कळोशी ओहे पण विशेष दाट मेत्री कोणाशीही नाहीं. मैत्रीपासून फायबापेक्षी त्रासाचाच अनुमव अधिक येतो. रवत:ची शरीरयधी उंच असून साधारणतः स्थूल आहे. गौरवर्ण आहे. शॉर्टसाइट असल्याने चम्मा वापरावा लागतो. स्वतःचे होत्त काही देवतार्चन धर्माचरण घडावे अशी मनांत्न नेहमी इच्छा होते पण त्याप्रमाणि हातून कृती फारच योडी घट्टन येते. सदर बावतींत कोणी मार्गदरीक मेटला नाहीं तसा मार्गदर्शक भेटल्यास फार चांगर्ले होईल. मनामध्ये एकाबा अज्ञात गोष्टीबदलचा प्यास असतो. केव्हां केव्हां मनाची शांती माहींशी होऊन एक प्रकारची हुरहुर बाटते. आमचे घराण्याचा आल्यागेल्याचे आदरातिथ्य करण्याबदछ टीकिक ओहे व तसे करण्यांत महाही आनंद वाटतो. खगुरगृहाकडची स्थिती अत्यंत निराशाजनक असून अपमानास्पद आहे. सन १९२४ अखेर सद्दुंटुंब काशीयात्रा केली. त्यानंतर सन १९२६ मध्ये हरीद्वारच्या यात्रेस जाऊन आली. कोणत्या देवाबद्द भक्ति बाळवात्री हे निश्चित होत नाहीं पूर्वी राम त्यानंतर कृष्ण ह्याबद्द प्रेम वाटत असे आतां शंकर, मारुती, अगर देवी ह्याचेनिययीं मिक्त नाटते वस्तुत: सर्व देव एकाच स्वरूपाचे आहेत.

### फंडलीकमांक १६९

श्रीराके १८२० कार्तिक शु. १४ रविवार स्टॅं. टा. ६॥ वाजला सार्यकाळी जन्म. ता. २७ नोव्हेंबर १८९८.



ही एका श्रेष्ट व उच गणितञ्ज्ञाची कुंडली असून मुख्य म्हणून हे काम करीत आहेत,

### कुंडस्त्री क्रमांक १७०

श्रीशके १८२९ माघ छ० ३० ता. २ मार्च १९०८ सोमबार सकाळी ६॥ वा. स्टॅं.टा.

जन्मकुंहली



यरील विद्वान गृहस्थांच्या पत्नीची ही कुंडली स्राहे. विवाह शके १८४८ फा. कु० ३ सोमगर सकाळी ८ वा. ४० मि.

### कुंडलीकमांक १७१

श्रीशके १८०१ चैत्र शु० १ रविवार इ. घ. ४ प. १०

जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

हे गृहस्य शाब्या मास्तर असून यांना ५१ रुपये पगार मिळत आहे. एकंदर संतिन १० पित्री ५ मुख्ने व ५ मुख्ने आहेत. शिक्षण ट्रेनिंग कॉडेजचे झाडेंड आहे. जनमजाले सांगतिक स्थिति अगरीं यांटि होती पण यांचे जनमानंतर वहांछ बंदू नीकरीस लगस्यामुळे तेपशासून स्थिती बांच सुशारणे. स्तःचे नोकरीचे बेळी सन १९९७ मध्ये फेन्यगारी ते ज्त हा साल भार संकटाचा गेटा. स्वाच्य ने १९ मध्ये फेन्यगारी ते ज्त हा साल भार संकटाचा गेटा. स्वाच्य २९ मार्थ आजारी होते स्वीत पुनर्कन्म झाला. विश्वह यथाच्या १९ स्वाच्य पर्ष झाल. प्रथम पुनर्कन्म झाला. विश्वह यथाच्या १९ साल्य वर्षी झाला. पहिल्य परिक्षा पास सन १८९७ मध्ये झाला. नीकरीची सुखात ता. २५।७१८९८ पासून झाला.

कुंडलीकमांक १७२

१८२९ कार्तिक छा। १२ जन्म रात्री १०॥

### जन्मकुंडली



वरील ऋमाक १७३ च्या गृहस्याच्या पत्नीची ही कुंडली आहे.

# कुंडलीकमांक १७३

श्रीराको १८०८ कार्तिक ह्या। ८ पहाटे शा नव्हेंबर १८८६.

## जन्मकुंडली



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन  $\times \times \times$  येथे जाइडा. मुख्या कार नवताचा त्यामुळे जन्मस्यापासून प्रकृती सुरुमुरु काज जगतो उपा मस्तो कशी धास्ती, मुख्या क वर्षण्या व्याप्त नव्हता, वर्डां सातारा येथे नोकरीनंतर वीरवाडी येथे नोकरी रु. ६० दरमहा.  $\times \times \times \times$  येथे सुमारे २००० रु. त्याजाने जमीनीवर दिख पुटें विड्याची वदद्यो कराची येथे दरमहा १०० रुपयावर जाइडां. यांची चुंज वंकटेश गिरायर सुमारे ९००।८०० रुपये खर्चन् विड्यांनी केछी. मातोशी अर्थत रुपवान, मातुस्र यांची माही: मुंज आत्यावर सन १८९६ साळी कराची येथे आई शुगला कळी पंडली. मतर पेनशन वेडल चडीळ महाबळेसरी घर होते तेथे राहिळे. हे सातारा येथे शिकत होते. १ थे यत्तेत असताना छोशाने घरत्मोडून ६००।८०० रु. ची चोरी केछी साबेळी यांचे वय १३ वर्याचे होते परंतु बुदी तत्तरीत त्यापुळे चोराचा पाटळाग करून चोरी  $\times \times \times$  स्टेशन-वर मुदेशाळासकर पकडळी. वडीळ महाबळेसरीच होते.

्कुलता एक मुख्या असस्यामुळे उद्य १५८वे वर्ग झाउँ शिक्षण मॅझेकपर्यंत पुरे १ वर्ष सासून हास्योज्यम्ये मेडिकलचा कोर्स. वेतला. परंतु दृर्गीच्या नियमाला धरून रपरा-असर्शाच्या विटाळामुळे सोडून वरी नोकरी महावळेश्वर वेषे करून दरमहा २५ हपये मिळवू लाग्छे. मना-पासन नोकरी करणेचा आळसे, 'स्ततंत्र ज्यापाराची जबर महंत्वाकोक्षा पण एकही हैवटास गेळी ाहीं. अशा रिपतींत प्रकृती अशक्त त्यामुळे चिड्न जाऊन व्यापाम करूं लाग्छे. तालीम करून गीर बज्बान केळे. पुर्वे कार प्रयासानें सामुसासन्यानीं उपदेश करून संसारीत मन गुताबिछे. पम मुल्या शके १८३१ साली जाहला, मुल्या जाहला परंतु आजीबाचे मेटीबरीबर आजीबा मेदे वेपे अर्थोगवायुनें आजारी पढेले. महाबल्डेचरीं हे गेले परस्तु बेल्लेण जाहले नाहीं बेशुद्ध रेपतींत होते. बर्डल १९१० चे मे महिन्यांत वारले! आकारिमक मरणामुळें त्यांचा उपदेश याचा मेळाल नाहीं. पत्नीस घेंकन महाबळेचरी लाले. यडील देवचेबीचा व्यवहार करीत होते तो बालू देविला. त्यावेळीं दोन वरें किं. ७००० ची व रोल २००० अशी माया जबळ होती.

महत्याकांक्षा कार पण कोणतीच रापटास गेळी नाहीं. त्यावेळी १ तांगा सुमारे ७०० रियांचा कर्जाचे फेडीत आळा तो घंदा नोकरी करून चालू केळा. जनावरापासून सुख मुळीच न टामता त्रास जाहटा. प्रथम रुपये मिळाले परतु नोकरानी साफ बुडिनेले व प्राणांत जखम बाह्या (१९१२) त्यामुळे सर्व गाडीबोडा विकळा. सन १९१४ सार्वा सुउईच्या सासन्यानी सर्व सोइन इकडे या म्हणून आर्जनिक त्याचेकडे ३१४ वर्षात आपल्या बुद्धाच्या जोरावर घटा केला शिंचे कार्ज ८००० फेड्न मला प्राप्ती ८००० रु. ८ वर्षांत मिळाली. धदा तर वडसालीचा किमरान एनट, पैसा मिळाला मागील नुकसान घंधाचे २००० भरून निघाले. घरे महाबळेश्वर रैपाँछ १९१५ सालात ७००० रुपपास विकला. व एकंदर माया १५००० ची जनछ रोकड बहरी. (ब्यसन नाहीं.) अशा बेळी पत्नी वारटी. २ मुटने होते, टग्न न करण्याचा ताटमीचे संवर्षाने निश्चय केला. पुढे सासन्याने पुष्कळ बीघ केला, मुली बन्याच आल्या, बायकी वयाचे रे७वे वर्षी वारही. ७ वर्षे विवाह करण्याचा योग असून केला नाहीं. रुपये त्यांनेळी सर्व न्यांकेत भा विश्वी. ७ वय विवाह कारणाचा यांग वसून काल गांधा. रूप प्याचन सम्याक्त व कोही जमीनी खोदीत ग्रातिके स्योक्त बुद्ध लगत्या त्याकुळें सर्व रक्कम काहिलो व सास्त्र्याचा स्वथ सोहून × ४ वेष १९१८ सालात येकन राष्ट्र लगालो. जवळ पैसा वराच य शेकांत अस मोटा त्यासुळें ब्यापारात जम बस् लगला. दतवयात योरला मुलगा आजारी पहून वाचा मृत्य बहला. एका मित्रानें जमीनीवासून वराच प्रापदा होर्स्ट रहणून सामितल्यावसून १०००० रुपये जमीनीकडे, प्रामिसरी नोटा व गहाणाच्या हुट्याचा व्यवहार सुरू केला वस्तान भेच यादछे. १ नोकर बसुछीकरितां ठेविछा. मविष्यज्ञानी निवाह होणारच म्हणून सांगितछे <sup>क्ष</sup> त्यांचे भविष्याप्रमाणें ३४ वे वर्षी विवाह घडून आटा. पत्नी कुटवान मिळाटी. पैसा दर-गहा १०० १ परे मिळू छागळे. होकांच्या ठेनी १०००० च्या घरी चालून आल्या. ध्यापार वादिनिया तो स्तमा की, जनळचे सीने गहाण ठेवून हरुवया व्याजाने रक्षमा काहून आणून स्वा भविष्यं ती हिन्ना की, जनळ्य सान गहाण ठयूत ६००वा व्यानाम् रक्षमा काइन आण्त हाए वर्ष कार्याह कहर छाणडो अही स्थिति १९९६ साछापकेत वरी चावछी. एर्ते पुढे दुष्काळ ६ वर्षे पहल्यामुळे विहिरी खणणे येगेरे कार्यात १००० हर्ष्ये सर्वी पड्छे, उपयोग मात्र कांही नाही. १९९६ साछी मुख्या जाइछा. प्रस्तिची सर्व तयारी पत्तु प्रवृत्तिसमयी आडल्यामुळे स्पेशक गोटारीने पुण्यास आछो. व्यवस्थित वालंतरण समारे १५० रुपये खर्चून जाहरू पर्या कीच्या प्रश्तीत बशक्यणा कारच बाछा. देययोगाने सासू जयळ रिह्त्याने येरे चाछ्छे ससारस्या मात्र कमीच. शतु कार, आज के मित्र ते उपा राष्ट्र असा प्रशास यह छागछा, व्यापार कमी पह छागछा, दुष्याळासुळे यस्छ होईनासा जाहरा. नोकर

कमी केले मात्र लेकांत स्वम मोठा की, हा कोणी लक्षाधाँश लाहे को काय अशा दार बदंता जाहली. वायको सुस्वमावी मात्र तिच्या अशक्तपणामुळे मटा सुख नाहीं. लोकांनी ठेवी पत्त मािगतत्त्वा त्या शक्य तितक्या पत्त केल्या. सोसायटीव् कर्ज काडून पुढे सोसायटीचे कर्ज किटेना त्यांनी जमीन लिलावात १९३१ साली आगढ महित्यांत कांडिली. लिलाव होल रेणार नाहीं अशा समञ्जतीने एका व्यापान्याने ६ एकर नमीन सोसायटीचे कर्ज वारणाम लिलाव किशा समञ्जतीने एका व्यापान्याने ६ एकर नमीन सोसायटीचे कर्ज वारणाम लिलाव किशा मालाव होल रेणार नाहीं अशा समञ्जतीन केले. त्रास कार किशा क्यायांक्ट्रक यांनी तो लिलाव परत किरिवल त्यायांक्ट्रक व्यापान केले. त्रास कार किशा समञ्जतीन पत्त वारणाम लिलाव होजिल प्रति किशा समञ्जतीन केले. त्रास कार किशा समञ्जतीन केले. त्रास कार किशा समञ्जतीन केले. त्रास कार केलें त्राम करणें कमत नाहीं. आपसात वरेच पैसे कमी करणें वमत नाहीं. जानसात वरेच पैसे कमी करणें वमत नाहीं. जानसात वरेच पैसे कमी करणें वमत नाहीं. जानसात केलें नाहीं वर्षों ५००० र. अशा स्वितींत मीवादन जात लाहें. काम करणेची पृथ्कल हीस परंतु कुळाव वाणेगेणेंत व्यपं वेळ जातो. पीत वस्तुल होत नाहीं. जानीनेंचें उत्यन सक्त लाग १० वर्षों केलेंच जात केले नाहीं करणेंच प्रति ते केलेंच लान करणे १० वर्षों ते ते होते ते लहीं घडल्यामुळे वामीनींत विकाच काम १००० चा आकरिकल लग १० वर्षों वितीं वामीनींत विकाच काम १० वर्षों परंतु देवल सक्त कला १० वर्षों ते वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं वाहीं

कोहीं ४००।५०० रुपयांचे दावे खरे असूनही बुढाछे । सामुची पोटगी २०० रुपये आहे

त्यावर य वसूछ जो येतो त्यावर चालू प्रपंचाचा गाडा ढकछित आहे.

मुर्जाची शार्ट साहट यामुळे त्यास वरी यसुकाचे कान पहावे छागते. तरी पण कोर्ट कचेरीचे कामांत बराचे बेळ व पैसा जात आहे. दुसरा घंदा पुष्कळ करावासा बाटतो परंतु पैशाचे अमार्थ स्वस्य बसणे माग. आतो इस्टेट टेवूनलुद्धां कोणी पैसा देत नाहीं. १० वर्षापूर्वा बळेबळे पैसे वरी आपूरा जोतीत पण आज त्याच्या उचट आहे! जमीनीकडे पहिल्यात्रमाणे छक्ष छागाचे तसे छागत नाहीं कोठे तरी बाहर जावून काम नोकरी धंगैरे न्यवसाय करावा असे मनांत बाटते. प्रत्यक्ष कृती करणेंत अडचणी मार. देववेबीचे रुपये बहुलीस प्रत्यक्ष मान्ना हितसंबंध असल्यामुळे सोडून करी फिरांने अशी विवंचना.

हास्पिटरूमचे जनमञ्ज्ञ मुख्या हुशार असस्यामुळे त्याचे शिक्षण बाटेळ ते करून पुरे करावे व वेळेनुसार मदत मागून त्याटा शिक्षणीत तरवेज करावा बशी जबर महत्याकांका. दुसरा मुख्याही बरा बाहे त्यास व्यापारात बाळावे असा विचार. तिसरा मुख्या मात्र बशक अपाप ४ वर्षांचा असून वरोवर बोळता येत नाहीं.

g या मुख्या १॥। वर्षांचा आहे पण हाळीत ख्वाळ याप्रमाणे त्याची चर्या आहे. तो काही तरी नाव काढीळ असा मरंबसा बाटत आहे. मुख्या १॥। वर्षांचा पण सर्व समजत आहे. बोळत आहे व हा कोणी तरी प्रतिद्ध होईळ असा मनाचा कळ वाटतो.

. माझा स्वतःचा स्वमाव मात्रा दिख्दार, छोक्कोवर उपकार काण्याची द्वादि फार, छोकांची संकट दुर करण्यांव चराच प्रयत्न, पैसा खर्ची वातछा. मछ मात्र कोणाचा व्यापार व्यापार कुंडलीकर्माक १७४ श्रीराके १८१२ आवण ह्या। ९ सूर्योदय. तारीख २६।७।१८९०



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

याप्रमाण जन्म-छत्र कुंडलं लाई. मी देशस्य मासण आहे. गोप्र मास्राज, यास्तथ्य ४ × ४ पेपं पांच वर्षे झाले आहे. सन १९२९ ते १९३१ पर्यतचा साल नोकरीपेशा सुटून अर्तेन सराफी दुकान माणीदारीमध्ये धातले गेले व व्यापारही फारच उत्कृष्ट रीतीने झाला. रित्त सराफी दुकान माणीदारीमध्ये धातले गेले व व्यापारही फारच उत्कृष्ट रीतीने झाला. रित्त सराफी दुकानास कुद्धप लावून फीजदारी सुरू केली परंतु त्यानंतर दिवाणी वर्गेरे २१३ फोर्ट हेडपुत स्थेत खाल्हास जय मिळाला. परंतु स्थानी माणीदारी तुटली. वैशाचा आधार बंद झाला र हुई। दुकान आता सुसते उपहे ठेजन वसत कसतो. परंतु काही व्यवस्या ही लुटून येत गोही. व वैशाचे अडवणीत आहे. व याप्रमाण माणील सबंध वर्ष ग्हणजे शके १८५४ माइणांत गेले. व वैशाचाली सुराडा झाला. ग्हणजे सन १९३२ हे फारच पैशाचे व शारीराचे परीने कहातात्व गेले.

पाहिल्या मुलाची कुंडली कुंडलीकमांक १७५

जन्म कार्तिक वा। १२ इष्ट घ. ३५ पळे ६ता. ३०-११-१९१८, स्वाती नक्षत्र त्ळशस

जममुंदरी जम् मुन्म गा व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था व्यापन्य स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्यापन्य स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्यापन्य स्याप् स्याप् स्याप् स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्यापन्य स्या स्यापन्य स्या स्या स्याप् स्या स्या स्या स्या स्या स्यापन्य स्

दुस-या मुलाची इंडली इंडलीयमांक १७६

जन्म-मार्ग. शु. ९ शके १८५३ ता. १८-१२-३१ श्रष्ट श्रधिक ट्रम, मीन शत.

### जन्मकुंडली '



कंडली क्रमांक १७७ -

श्रीहाके १८१६ कार्तिक कृष्ण ३० शनिवार विशाखा जन्म श्रीसूर्योदयातगत घ. १० प. १७ समये जन्म. ता. १९-११-१८९२.

# ं जनाकुंडछी



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

१९१३ साछापासून नोकि कराविषास छागछों, त्या वेळी पगार रु.१५ सन १९१९ मध्ये रु.३० पगार झाछा, १९२० मध्ये रु.५० मिळूं छागछे व १९२२ मध्ये ८० मिळूं छागछे व १९२२ मध्ये ८० मिळूं छागछे व १९२२ मध्ये ८० मिळूं छागछे व १९२२ मध्ये ८० मिळूं छागछे व १९२२ मध्ये ८० मिळूं छागछे व १९२५ पादून रु.६० आजतागाईत. मो आजपावेतों रु.५०० गमायून बस्लों छाहे. माझे वढीछ आज ह्यात आहेत, त्यांचे वय सुमारे ८५ आहे, मातोंश्री १९२४ साछी स्वर्गवासी झाछी. एकंदर माझे २ छाँ, पिहेछे छुटुंव गरीदरपर्णीच मथत झाछे. दुसरे छा १९२२ मध्ये झाछे व पहिछे १९११ मध्ये झाछे. दितीय छुटुंवाणासून मछा २ मुछी आहेत. मी माड्यानेंच राहत आहे. मछा भाऊ, बहीण कोणी नाहीं. १९२५-२० ही वर्षे उत्पनाचे हष्टीनें वरी गेठी तरी पण था वेळी जिकरिरीचा हा वेळ होताच. १९२९ च्या दरम्यान मछा जुने ऑफिस सोहन नवें ऑफिस ववाबे छागछे, प्रयोक्त महिन्वाच्या आमाबार्यपासून पीर्णिमेपयत इत्यद्धप्र मान बरे असते व कृष्णपक्षाचा पंपवडा फार जिकरिरीचा जातो. मी नेहमी शिवाची पूजा करीत असती व मूच्येदवा देवी आहेड. राह्म्याच पराचे तार विकरिरीचा जातो. मी नेहमी शिवाची पूजा करीत असती व मूच्येदवा देवी आहेड. राहम्या घराचे तार विकरिरीचा जातो. मी नेहमी शिवाची पूजा करीत असती व मूच्येदवा देवी आहेड. राहम्या घराचे तार विकरिरीचा वातो. मी नेहमी शिवाची पूजा करीत असती व सूच्येदवा देवी आहेड. राहम्या घराचे तोड. उन्हरीको आहे तो पुन्ही नेहमें विवाची पूजा करीत असती व सूच्येता होती. पूजा वाता व १९२८ पासून रहे आहे वाता व वावेती पूजा व वरीर होतात.

शके १८०९ माघ छा। २ पहाटेस ४ वाजण्याचे सुमारास जन्म. १५ जानेवारी १८८८.

### जनमक्रंहली (क्रमांक १७८)



१९१० मिलिटरी खात्यामध्ये डॉक्टरची नोकरी. १९१४ ईस्ट ऑफिका प्रवास, लटा हैं मुळे मेजरच्या रांगेपर्यंत बढती. १९१९ लढाईहृत परत, नोकरीचा राजीनामा, होकें अमीष्टा सारखे. पेन्हान मिळाले नाहीं. १९२० साध्चा उपदेश घेतला, साध्ची सेवा. १९३१ फडका तप्ययों, तीधेपात्रा, प्रवास वेरेर. आसर्गे—पाच मुलेगे, एक मुल्गी, व कुटुव ह्यात आहेत. तप्ययों गोविट देव म्हणून प्रसिद्ध आहेत, बुवाबाजी नाहीं, समक्ष येकत पाहणें, प्रपच शोह में भोठमीटे रांज, सरदार व इतर लोक अनुमव येत आहेत व कांद्रीना अनुमव आला ओहे. शिष्य-साखा बिल्कूल माही ब्रानेश्वरी, दासवीय व कोण्यालाही पारणार्थिक विषयावर उत्तम मुण्लिम व प्रवचन, हें सर्व प्रकार लांच्या लहरीवर अवल्कून आहेत.

( बायकोची इस्टेट मिळाडी आहे. असे म्हणतात की, बायकोची इस्टेट मिळाल्याने कीणी

करणी केला आहे किया भुताने पछाडलें आहे.)

#### कुंडलीक्रमांक १७९

काके १८१३ चैत्र वा। १११२ पहाटे ३ वाजतां जन्म. ५ मे सन १८९१ पाइटें १ बाजता,



ं १९१६ गन्दर्नमेंट स्कॉरटशिप २ वर्षे १९१५ ते १९२० नोकरी नाही. १९१६ पृद्धिने छम्न फेक्स्वारीत. १९१८ पदिने कुदुव मृत्यु सप्टेंबर ता. २२. १९२० दूसरे छम्, ता. २२ मे- ज्ल पहिन्नीपासून नोकरी. १९२१ प्रथम पुत्र. १९२२ दूष्ट प्रमोशन. १९२३ कुन्या, ऑगस्ट ५. १९२६ दुसरीकंद्रे नोकरी. १९२६ चवपा पुत्र दिसेंबर ता.श.

ई. रे. मा. ९ फा ...२१

१९३० जानेवारी ता. २८ रोजी द्वितीय मार्या पृष्टु. १९३१।३२ दुसरीकडे नोकरी. १९३३ नोकरी चालू आहे. आईव विडलिंच सीहय—आई ल्हानपणी बारली, वढील पिहले लग्न माह्या-नंतर बारले, बधुसीहय उत्तम. सांपत्तिक स्थिति—स्वतःचे बरदार, रोत बगैरे कोही नाहीं, पैता विल्कुल शिल्लक नाहीं. पुढें कमें होईल ही विवंचना, प्रवास बराच केला पण जलप्रवास नाहीं, नोकरी सरकारी व कायमची लंगलेली नाहीं, घरांत जमत नाहीं, पुस्तकें प्रसिद्ध केला साहेत.

### क़ुंडली क्रमांक १८०

जन्म तारीख १८-९-१९१० शके १८३२ साद्रपद छा। १४ इ. व. ५२-२० शतता-रका नक्षत्र द्विनीयचरण.



जन्मानंतर रिपति चौगर्टा. वयाध्या सुनारे १८१९ व्या वर्षी छन्न. २१ व्या वर्षी बिह्न स्था वर्षी बिह्न स्था वर्षी क्षार्या मृत्यु व धननाश. २५ व्या वर्षी क्षुदुंगाचा मृत्यु. संतती न होता वायको क्षयाने वारही.

### फ़ंडलीकमांक १८१

शके १८०५ सुभान संवत्सर पीर ह्या। ७ शनिवार रात्री २६ घटीका जन्म.



दक्षी यांचे तिसरे तम साठ आहे वैशाख था। ९ रोजी. जन्म माठवण तालुका वादळगोत्र यथे. बढाँछ बयाचे १ वर्षोंचे श्रीत मरण पायछे, बयाचे ६ वे वर्षी मुंत. छगेच मातोश्री ८ व्या दिनशी मरण पावछा व निराशितवणा आछा. वय वर्ष १४ चे सुमारास पढिछे छम साठे. तसरे छमडी झाँछे आहे. वयाचे १६१७ सुमारास दांचे शामा कैट्यासमारी झांछे. तुझे पेश्रीचे काम संच परीत आहे पण १७ ते ११ मुमारास पंटीस कार नुकसाती येठन वयाचे १६ नंतर पार्ते. छोडांचे आहे पण १७ ते ११ मुमारास पंटीस कार नुकसाती येठन वयाचे १६ नंतर पार्ते.

चालत भाहे. पण ४ वर्षांचें पहिलें याचेंच मागीचं दुकान होऊन त्यांत अकस्मात १८४५-४६ मध्ये ज्येष्ठ ते आपाद महिन्यांत अकरमात रु. ७००० चा मोटा धक्का वसला, आता त्या रकमेबदल गतसाली कियोद केली आहे. १। वर्ष झाले. प्रयाचे ३१ सुनारास १ मुलगी क्षाली पुरे ३४ पर्यंत मुलगा झाला नाहीं, ४१ चे सुमारास दुस-वा बायकीस मुलगा होऊन ल्गेच दोवेडी वारली.

### कंडलीक्रमांक १८२

श्रीशके १८२३ वैशाल कृष्ण ३० मंदवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. २५ समये जन्म जन्म वैळ ४-५ ध्या सुमारास.



सन १९२९ ते १९३१ या दरम्यान नुकसान फार झाले ते घोडनयांत खाली देतो.

ता. १ एप्रील १९२९ ला नोकरी सुदली य त्याच सुमारास वायकोची तन्येत दोन महिने बरोच आजारी होती. नोकरी सोहण्याच्या महिना दोड महिना अगे।ररामून वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी (ते दक्षिणी बाह्मण व नातलगच होते ) खटके उडत राहिले. मार्च १९२९ अखेरपानेतो दरमहा १२५ मिळत राहिले.

ता १६ एवील १९३१ रोजी मुख्या (१३ महिन्याचा होऊन) मरण पारला.

जन्म हो रहन्या आठराव्यांत एङ्ख् बी.ध्या परिश्वंत नागास साहनाची वातभी कठडी. स्वानंतरचे सहा महिने म्हणजे सन १९३१ चे होउटचे सहा महिने फारच त्रासाचे गेडे.

शरीरपीडा फार राहिली व मानसिक शांतता नव्हती.

सन १९३१ च्या शेनटच्या महिन्यांत वडिटांची मोप्तरी सुटटी.

या दोन्ही वर्षात पैशाचा योग सन १९२९ चे ३ महिने पेरीज करून मुठीच आर्टा

नाही. भातां यापुरील म्हणाने सन १९३२ ची हकीगत.

या वर्षी शरीरस्वास्य्य साधारण वरें राहिले. जून १९३२ मध्ये परीक्षेत पास शान्याचे कळे. या वर्षांच्या म्हणजे सत १९३२ च्या शेवटन्या श्रीड महिन्यात (नीर्न्युत्समये व कर्षा व हिस्बर सगळा) उत्तर हिंदुस्यानची व थेट जगन्नायपुरियोग्नीची वात्रा वडीछ व मानाश्री-बरोबर फार आरामीत घडटी. पैशाचा योग जरळ जरळ आछाच नाहीं.

सहचणाच्या वेळी पैशा-अहच्याची महत माहे कुटुवाकडून होने माहे चुटने ११९६माठी मयत साठे व त्या साठी मीडी कार आजारी होतो. माहा चुटन माठ सकटी व विनेत आहे. सामतचे सकट छोकांचे देणें मरपूर अनून पैशांच्या अतिशप अडचगीत आहे.

### कुंडलीकमाक १८३

श्रीक्षके १८१९ भादपदेमासे शुक्रपक्षे सप्तम्यांतियौ श्रीसूर्योदयातगत घ. ३२ प ५१ समये जन्म



सन १९०७ पर्यंत मराठी शिक्षण पुढे इंशजी शिक्षणमा आरम, परत उडाणटण्ड मुण्डेध्या सगतीत राहून शिक्षण सपून याहिकी अन्यासाला सुरवात, याहिकी वृत्ती, पुन्ही १९१४
साली घरदार सीइन इंगजी शिक्षणाला सुरवात, तो १९२२ ला एँन्ट्सची परीक्षा पास, काले
जोत शिकांव पण जमले नाईं, १९२४ मध्यें खासगी तन्देंने एम् ए-ध्या परिक्षेची तयारी केली
पण जमले नाईं, सन १९२४ त लग्न व सरकारी नोक्तरीला सुरवात की मनासारखी सिलाली
नाईं, १९२९ त प्रथम सतती. व खीला कटकारफ जास, मुल्यी १५ दिवसीत वारली, १९३०
मध्यें दुसरी सतती पुत्र तो सच्यां इयात, इत्यददृष्टा आतापर्यंत केल्हांही अदचण गेली नाईं,
स्वत.चे, प्रयत्नावर शिक्षण व लग्न झालें, विल्लीची पूर्विरियती गरीबीची, बडील १९३० मध्यें
बारले, मातोश्री इयात, जबर महत्वाकांक्षा आहे, पूर्ण करणार प्रमु समर्थ आहे, वैद्यकी व क्योतिपाचा नाद, सन १९२२ पासून अन्यास सुरु, सन १९३० मध्ये पेसा बरा मिळाला, लातीपर्यंतप्या आयुष्यांत कप्रकारत सिली वेरच केळा आली व वर्षाच स्थितरार झाली, इयात तो वर्षा,
रे बढील वधु, १ धाकटा, ३ भीमनी, सच्यां स्थिति बरो, नोकरी कोलेज, परतु याहियेक्षा ल्या
चीगली स्थित यांची याकरिता धडणह, सरकारी नोकरी सीइन स्वतत्र घटा करण्याकट प्रवर्षा

#### . कंडलीयमांक १८४

श्रीशके <sup>9</sup>८४१ माद्रपदेमासे कृष्णपुषे त्रवेददर्शितियो सोमत्रासरे मद्या नक्षत्रे व. १७ प इ. क्षत्रदिने सूर्वेदियातगत व. ७२ प. ० समये जन्म जन्मतारीख २२ माहे सच्टकर १९१९



शारिवर्णन---चेहरा गोल, वर्ण साधारण गीर, प्रश्तो अशक्त पण वरा आगरा आगरी-नाही. आईचा मृत्य----सन १९२२ न्यूमोनिया, वडील आहेत. वडिलांची मूळ सांपत्तिक स्पित- साथारण, बडिलांचा धंदा विश्वकाम, दरमहा उत्पन्न मुमारे १० रू. सच्यांची सांपत्तिक स्थिति— वर्षी बाहे. भावंडें—नाहांस. विवाह—नाहां. संतती—नाहां. विवा—वालवर्ग राष्ट्रीय शाला. धंदा—नाहां. आसवर्ग—सावत्र आई, चुलते ४ स्वतंत्र धंदेवाईक, मामा नाहां, मावशा नाहां, चुलता ७ ह्यात ५, चुलत माऊ २, चुलत वहीण १ स्थिति उत्तम. संकटकाल, भाग्योदय, दस्ययोग—नाहां. मदत आस य चुलते योचेकडून आहे.

### कुंडली कमांक १८५

श्रीशके १८४१ मादपदेमासे कृष्णयक्षे १ तिथी गुरुवार उत्तरामादपदा नक्षत्र व, ४४ प. ० ममये जन्म, जन्मतारीख ११ माहे सप्टं-यर सन १९१९.



श्रीरवर्णन—चेहरा गोड, वर्ण तांबुस रूष्ण, श्रारंत मध्यम वरे. देही ध्यंग नाहीं. अत्यंत आवारी काळ—नाहीं, आहे—हयात आहे (आहे वाप). पूर्वीजैत सोपत्तिक स्थिति—वरी आहे, विद्वांचा विणकरी, कागड दुकान, मिहेना उत्पन्न ५० र. सध्यांची सोपत्तिक स्थिति — चीगडी आहे. मावंडे—पाठीवर विहिणा दोन, हयात आहेत आधी भाऊ तो मयत, सन १९१६ जग्म, मृखु १९१७ मावाचा, एकदर मावंडे ४ हयान विवाह—नाहीं. विद्या—वाट्या राष्ट्रीयशाका, ध्यं — नाहीं. आसवर्ग — चुटत ४ व्यापारी व स्वतंत्र धंयंपहिंक वेगेरे निरितराळे धंदे, माना २ पेकी १ विणकर, स्वतंत्र धंदा २ रा, मावशी १ चुटत्या ७ हयात ५ चुटत माऊ २ व चुटत विह्या १ स्थित उत्तम. संकटकाट, भाग्योर्य, द्रथ्यपोग—नाहीं. मदत बढीट व चुटते यांची.

#### कंडली क्रमांक १८६

श्रीशके १८१९ कार्निकेशासे कृष्णपक्षे चतुर्ध्यातियी श्रीसूर्योदयातगत घ. २९ प. ४० समये जन्म.



# वंडित रघुनाथशासी ज्योतिषी यांचा कुंडलीसप्रह

१९०

शरीरवर्णन — एकंदरीत शरीर मध्यम, सडपातळ, चहरा वाटोळा, वर्ण मध्यम गीरण्णै; कपाळ मध्यम मीटे. व्यंग — जनमापासून बहिरा व मुका. अस्तंत आजारी असलेळी वर्षे — वयाचे ११ वे वर्षी हत्तेंचे सेंडित सायडल्यामुळे आलेळे दुखणे, १५ वे वर्षी मयंकर खरूज सर्योगावर. वहीळ मृत्यु — १९२५ फेक्टवारी वियमकर पूर्वार्वित संवित — पूर्वार्वित त्रवन्न वंगरे कांडी नाहीं. सच्यांची सांपत्तिक स्थिति — मध्यम असून घरातीळ अवकंवृत असलेल्या मंडळीची वर्षात्रिवका होत आहे. मांवेंड — एकंदर ११ त्यांत आज ह्यात ९, आधी माळ सन १९१४ मध्ये मध्य नयत व नंतर बहिणी १९१९. विवाह — नाहीं. विया — चित्रकला धंदा — आलित. आतः वर्षा-मामा व येकी १ मयत, राहित्यांपैकी एक होतर व एक वेडा, मावशा कोणनीहि ह्यांत नाहीं, चुळते ३ पैकी एक हयात, चुळतो य चुळत भाळ आहेत, मेक्टणे सरकारी परशानर, राष्ट्र वर्षारे माळेल वेदित संकटकाळ — वर्षाचे ११ वे वर्षी हत्तीचे सोंडेत संगदन जिवावरचे दुखणें मेळे.

### कुंडली कमांक १८७

श्रीराफे १७९५ माद्रपदेमासे कृष्णपक्षे सतम्यांतियौ शनिवासरे श्रीस्यॉदयातगत म. ४० प. २६ समये जन्म.



शरीरवर्णन—तोंडावर देवीचे वण, स्यूज. व्यंग—नाहीं. पूर्वीकित सांपत्तिक स्थिति— उत्तम. सध्यांची सांपत्तिक स्थिति—चांगळी, पैशाची ओढ फार. मावंडें—नाहींत. संतरी— नाहीं. धंदा—सावकारी, व्यापार. इतर गोष्ठी—सन १९१९ मध्ये प्रेसिडेंट, छोक्तीत मान्यता उत्तम

#### कंडली कमांक १८८

शके १८१८ भादपद शु. ८ सोमवार इ. ध. ३८ प. ० ता. १४।९।१८९६.



१. मार्ते जन्मगांव 🗴 🗴 पेषे झाला. जन्म टाके १८१८ माद्रपद हाक ८ सीमवार रात्री व. ३८, ९-२० व ९-३० दरम्यान झाला. ता. १४-९-१८९६. मानी निरयन

कुंडली पुढ़ीलप्रमाणें आहे. लग्न ०—२६—४२—०. र. ४—२९—३४. चं. ८—६—५. में. १-२२, सु. ५-२६, सु. ४-१३, तु. ५-१९, स. ६-२२, स. १०-०-२९, इ. ६-२७, ने. १-२४, अर्दा आहे. नक्षत्र मूटा प्रथम चरण आहे, वित्याटा प्रथम चरण बाईट असे ज्योतिपदष्टया म्हणतात. पण माझ्या जन्मानंतर मातेला गंडमाळा ख्रास्या. १. जन्मानंतर मातेला गंडमाळा व खामुळे मातेचे सुख मिळाळे नाही. २. ५-६ वर्षी देवी आल्या व मजबरोबर माझ्या पाठच्या बहिणीछाही देवी आल्या त्यांत बहीण वारखी. माझ्या तोंडावर देवीचे वण उठून चेहरा योडा कुरुन झाला. ३. ८न्या वर्षा मुंजीनंतर २ – ३ महिन्यांत विपमञ्जर आला मजबरोजर माझा चुळतमाऊ, चुळते व आजोवा विपमाने आजारी पडळे त्यांत आजोवा बारळे व आन्ही तिथे वेरे झालो. ४. १४ व्या वर्षी अमावास्येच्या दिवशी सदरदत्तीस यस्त्रमाच्या विहीरीत रात्री अकरमात पडलो पण जगलो. ५. १९१४ आक्टोंबर मध्ये मॅट्रिक नापास, १९१५ मार्चमध्ये पास झालो. १९१६ प्रीन्होयस नागास. १९१६ आक्टोंबर किया नकी आधिन इ. प्रतिपदा नवरात्र घटस्यापनेदिवशी मातोश्री वारल्या. त्या दुपारी गदगास १२ वाजता बारस्या, मी सायकाळी ५-३० पोहोचछो. दर्शन घडछे नाहीं. १९१७ जून प्रीव्हीयस पास. १९१८ इंटर सेकंड क्रांस पास. १९२० साठी अत्यंत परिश्रम करूनही ऑनर्स भिद्धांते नाहीत. फक्त साथा बी. ए. परीक्षा पास झालो. १९२० डिसेनरपरेत मुंबईस एल्. एल्. बी. च्या बर्गात होतो. नागपूर कांग्रेसमध्ये बक्तीलीचा वर्ग सोडला. १९२४ मध्ये + + २२ च्या चा चमाव कावा. चाचरू चालकाचच चनावाचा चा वाक्या. १९२४ मध्ये १ मे + + स्वदेशाचे दुकान घातळ त्यांत रु. ३५०० गेळे. १९२५ मध्ये हायकोर्ट वक्षी-छोचा अभ्यास केळा व १९२६ आगस्टमध्ये नापास झाळो, पण १९२७ फेन्स्वारीळा वसळो त पास झाले. ऋण ७००-८०० काटून अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या सनदा घेतल्या व +++इ! सनद घेतले कारण इष्ट अशी संस्थानी कोटें सोईस्कर गांवाजवळ आहेत. १९२७-२८, २८-२९, २९-३०, तीन वर्ष बक्षीली केली व साधारण वरी चालली होती. ८८-२९, २९-३०, तान थप बकाला कला व साधारण बरा चाल्ला होती. शिक्षकाचा योग, १९२० जून ते हिसॅबरापर्यंत +++स हायस्कूल व मुंबईच्या सब्हेंट ऑक इंडिया सोसायटीच्या शाळेचा सुपरवायक्षर होतो. १९२१ जानेवारी १९२४ पर्यंत +++च्या राष्ट्रीय शाळेत अच्यापक होतो. १९२७ मे १९३० एप्रीलपर्यंत ++++च्या वकीलाच्या क्रासात अच्यापक व मुख्याच्यापक होतो. १९२१ साली १३ जानेवारी जुन्या मकर संक्रांती रोजी प्रथम जाहीर ब्याल्यान दिले व उत्तम मराठी व अन्यमापीय बक्ता म्हणून जिकडे तिकडे ख्याती झाळी त्याचा परिणाम १९२२ जानेवारी अन्यमापीय यक्ता ग्रहणून जिंकडे तिकडे स्वाता झाठा त्याचा वारणाम १९२२ जानेवारी ११ तारखेळा १ वर्ष सक्तमजूरीची शिक्षा झाठी. पुन्हा १९२० एप्रीठ १३ गिरकरार होकन १४ तारखेस १। वर्षची शिक्षा झाठी व आगस्ट ११ तारखेस पुन्हा १ वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा झाठी हो जानेवरी सुक्तमप्ये सुटका झाठी. शिक्षा हो जन आपस्या भविष्याप्रमाणे ८-३-३१ रोजी राजवेदी सुक्तमप्ये सुटका झाठी. १५-१५ वर्षी होचन. १४-१५ वर्षी वाण्यांत अपमृत्यू. १९१६ आनटीं वरमध्ये भाति व त्यानंतर आईच क्रीयाकमींतर करून बरोवर १४ दिवसीनी ९० दिवस तापानं आजारी. छप्त आई बारल्यावर ६ महिन्याची ग्रहण १९१७ फेल्स्कारीमप्ये झाठे. १९२२ मार्च वित्र झाठी होती हो भी कारागृहांत नेडो ,यावेळीची. ८ महिन्याची गरोदर होती. ११ जानेवारी छा मी तुरुंगांत गेळो व २ महिन्यांत सी. प्रसृत होऊन कत्या झाला. स्थानंतर १९२६ रंगपंवनी दिवशी मुख्या झाला. फक्त दोनच मुंख झाला व दोन्ही ईशक्येन सुखरूप आहेत. मला दौन बहिणी व तीन भाऊ आहेत. एक भाऊ व एक बहीण बारली. सबौत वडील मीच आहे. माझे वडील बी. ए. असून सामान्य स्थितिपासून चढत चढत आज फार मोठ्या हुवावर क्षाहेत. १९२० साठी ५–६ जून रोजी मी बी.ए. झाठो व त्याच दिवशी **ऑ**नर्स न मिळाल्यामुळे मन खिल झाठे व वडीलांच्या भनात मी +++च्या हायस्कृलात सरकारी नोकरी करानी जसे होते म्हणूत त्यांचा व माझा आयुष्पात प्रथम विरोध झाला व एकंदर घरणी मनिरिपती विषडून मला कौदुंविक त्रास होण्यास सुखात झाली व मी लोकमान्यांच्या खोडा देऊन देशसेवेचे त्रत चेतल्यासुळ व तीनदा तुरुंगात गेल्यासुळ वडीलाबरोबर माझा विरोध फार झाला. अशा रीतीन १९२० व्हिसेबर पासून १९३१ मार्च १९ तारखेपर्यंचा काल अचानक व अन्पेक्षीत घडामोडीचा गेला व बकीलाना शिव्या दिल्या तीच बकीली ३ वर्षे केली व पुढे कराबी लागणार. सांपत्तिक दृष्ट्या व्यापारान बुढ, वरी अत्यंत क्वेश व तीनदा कारागृहवास ब पुन्हा सुटून शाल्यावर पुढील विश्वचना. पक्षकाराकरता अत्यंत परिश्रम करून ही पैसे मिळत नाहींत. विचायभाक्ताता प्रदाश बात छात्रूव र—४ मुख्यक्ताता रोज दोन तास बक्कींडाचा बर्ग पेतला तरी त्यात पैसे मिळत नाहींत सो. स तर मनकहन कोणप्यादी तन्देचे मुख नाहीं. देशी खादी, व मापावित्यक बादात मुख्येंडा अन्यमापा शिकाविंडा बेगेसेकुळे बरी सो. शी प्रत्येक बादतींत सीव मतभेद त्यामुळे स्वत डा सुन्य नाहीं, सो.चे जिवाळा चेन साहीं, व मुख्येंची कोण-चींडी होस फिटत नाहीं अशा परिस्पितीत आज मी सापड़को आहे. जबळ पैसा नाहीं. अशा भद्रानांध:कारात भाषण राजबंदीबद्दलचे केलेले मिविष्य वरोवर आले य पुढें तडजोड होऊन शांतता होणार. असे आपळे मिलेप्प असल्यामुळें शाततेच्या काळांत पुन्ह। वकीळी व वकीळीचा वर्ग काढून ४ पैसे भिळवाये व पुढील युद्धांत लोकावर बायकापोरांचा भार न घालता। तयारी करावी असे मनात योजले आहे. मलाही थोडे ज्योतिप व हस्त सामुद्रीक कळते.

असे मनात योजले आहे. मलाही योडे ज्योतिय व हस्त सामुद्रिक कळते. एकदा नापास होंगें, पूर्व पास होंगें, जाहीर समेत बोल्याच्या विरुद्ध वर्तन होंगेंं, माबनाप्रधान व प्रथम व बोटल तेच करणे, केव्हाही सार्वजनीक किया खासगी आयुष्यात प्रथम वर्जा नाहीं. हुप्यम दर्जा मिळणे, वाप, दोन चुलते, आजी, सासू, सासरा सर्व असून माह्या राष्ट्रीय मनोइचीसुळें व एकंदर स्वनावामुळें खाचा उपयोग मनाप्रमाणे न होंगें, आयुष्यात मास्तर नाटकात ( शाळेत काम केले ) श्री व पुरुप पार्ट दोन्ही, शाळा मास्तर, सुपरवाईश्वर, वक्तीली झासात अध्यापक, मुख्याप्यापक, वर्तमानपत्राचा ५ वर्ष वातमीदार, व कारागृह्वास संवंध प्रतात दोन मापेत व्याख्याने देणें, गवा कामेसच्या बेळी हरीदारपासून उत्तर हिंद्रस्थानात दोता व मद्रसस कामेसच्या वेळी धनुष्कोटी रामेचरपर्यंत दक्षिण हिंदुस्थानात दौरा पण तोही ती. मनांत चा बेळी बाण्याचे मस्ताना, पनीवरोधर तज्ञतः प्रयंक ल्हान वाश्रापस्त मोज्यापर्यंत मतमेद, मानसीक अध्यतीक हैरा, पित्याशी विरोध, देवी, विषम, मातेचे दूध नाही, वासनातिरेकानें प्रकृती उच्च व अशक्त, १९२० जूनमच्ये व १९२६ जूनमच्ये आसह, वेचेही विचार आले होते. सार्वजनिक कामीत यश पण इत्यव्हास मार हलांखी कर्ज.



लेखकः---पंडित रघुनाथशास्त्री पटवर्धन, पुणें.

# (भाग२ रा)

कंडली क्रमांक १

श्रीशके १८११ आपाड मासे जुम्या पक्षे द्वितियों तियों भातुशासरे श्रवण नक्षत्रे म. ३८ प. ५० अत्रदिने श्रीसूर्योदयात्गत स. ४५ प ५० समये जन्म. जन्मस्पळ-नागपूर जन्म-तारिख १४ माहे जुर्ड्स सम १८८९.

#### जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति —-शरीर राडकें, स्थमार आनदी नसून नेहमी विचारी व गंभीर, तोड खोबोळें, रग निमगोरा, प्रवासाची आवड, मन चचछ.

गडातरे व मोठाले आजार —लहानपणापासून शरीर रोगट. १९१२ पासून मधुमेहाधा

विमारी व तोच त्रास चाल.

आहे व विडिटोर्चे सीएय —-आईचा मृत्यु रोके १८१७ (हार्ट डिसीज). वडांट हयात ओहेत. वय ७०, वडीटोस हुडी हुद्रोग, वडांटांची मृत्र सोपत्तिक स्थिति अगर्दी गरीबीची, दरमहा पगार रु. २० पुट्टे ४५ वे वर्षा दुकान काडल्यामुळे हुद्धी सापत्तिक स्थिति उत्तम.

बडिलांचा धदा दुकानदारी, महिन्याचे उत्पन्न २०० रूपये.

ध्यात अगर नोफरीत मयकर काळजीचे व असछ प्रसग —-नोकरीत काळजीचे प्रसग फार. धंयात काळजीचे प्रसग १९२१ साली फक.

# पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिषी यांचा (मेपलमाचा) कुंडलीसंग्रह.

ŧ

भावंडे एकंदर २ त्यांत हयात १, पाठीवर भावंड नाहीं, हेच पहिलें, भावाचा मृख १९१७ जून महिन्यांत तळ्यांत जीव देऊन.

वियाह--:१४ डिसेंबर १९१३. विवाह एकच, स्त्री जिवंत आहे, स्त्रीचा स्वमाव फार तापट, स्वतंत्र वाणा, ठेंगणी, रंग निमगोरा, तोंडावर अस्पष्ट देवीचे त्रण, आपटेंच मत शेवटास नेणारा स्वभाव, यामुळें स्वतःस स्रीसीख्य नाहीं. नेहमीं तंटे. संतति प्रथम मुख्गी जन्म१०।१।२०, दुसरी मुलगी जन्म २६।१०।१९२२ दोन्ही ह्यात आहेत. स्वतःस, स्त्रीला व पित्यास सायमचा ' विकार-स्वतःस कायमचा विकार मधुमेह, स्नीस विकार नाहीं, वडीलास हदोग, विद्या वी.ए.पर्यंत, १९१० पर्यंत सारावें यश. पुढें १९१७ पर्यंत सारखें अपयश. भाग्योदय नागपूर शहरी मध्य-प्रांतांत. नोकरीस सुरुवात ता. १।११।१९१७ त्यांत पहिन्छी तीन वर्षे कष्टदायक, पुढें सुरुवीत, स्वतःवर व्यावहारिक जवाबदारी-वडील ह्यात असल्यामुळे व एकत्र कुटुंव असल्यामुळे स्वतःवर व्यावहारीक जवाबदारी नाहीं. आज दरमहा उत्पन्न ६८ रुपये, अनपेक्षित रीतीने परिस्पिन तींत बदल-लहानपणचे दिवस फार गरीबींत व कष्टांत गेले. नोकरीपासून स्वतःच उत्पन्नामुळे थोंडे सुख होऊ लागलें. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत नाईट काल वयाचे २० वर्षेपर्यंत म्हणजे १९१० पर्यंत अत्यंत वाईट काल, द्रव्यदृष्ट्या चांगला काल, साधारणतः १९२१ पास्त कोणत्याही कार्यात यश-अपयश-कोणत्याही कार्यात अतिशय कटाने यश येते. अपयश सहज यते. संकर्टे आर्टी नाहीत व सांबाही घेण्याचा प्रसंग आला नाही. साधारण सांबामिळालें ते ओळ-खींचे गृहस्याकडून १९१७ व १९१९ साली. नोकरी शिक्षण खायांत मास्तरची स्यांत १९१७ ते १९२१ वर्षे फार काळजीची गेळी. संतती-मुख्गा नाहीं. सासरची सांपत्तिक स्थिति-सासरचे वार्षिक उत्पन्न १००० रुपये व वार्षिक खर्च ४०० रुपये, त्याजकहन छाम यिकचित देखील नाहीं. सावत्र आई आणि मावंडें व खांची स्थिति-सावत्र आईचा मृत्य आगष्ट १९२०, सावत्र भावंडें ५ सावत्र भावांची स्थिति उत्तम. बहिणी सुस्थळी चांगछे श्रीमंत जहा-गिरदार याचेकडे, चुलत्याचे उत्पन्न सालीना २०००, चुलता एकच्, मावशी एक ह्यात. आत्या एक ह्यात. सत्तेचे घर, वाहनें, नोकरचाकर, जमीनजुमला या बाबतीत स्वतःचे सत्तेचे घर आहे. मीकर चाकर, वाहनें नाहींत. वडीलाचे सत्तेची तीन घरें आहेत.

#### कुंडली क्रमांक २

श्रीराके १८२७ जेष्टमाते शुक्रपक्षे दरान्यां तिथी इंदुवासरे हस्तनक्षत्रे व. ५० प. २० क्षत्रदिने श्रीसूर्योदयातगत घ.४५ प.५० समये जन्म. जन्मस्यळ सरंद (आजोळी) जन्मबेळ पहाटे.

जनमञ्जू बळी.

٤.

#### स्प्रप्रप्रह

|     | ₹.             | च, | म.       | बु.         | ч.        | ग्रु.   | হা,          | ₹. | ਰ.  |  |
|-----|----------------|----|----------|-------------|-----------|---------|--------------|----|-----|--|
| ₹.  | ٦              | 4  | •        | 3           | 11        | 3       | 3            | 5  | •   |  |
| સં, | ١,             | २५ | २७       | 3           | 4         | 94      | 93           | २६ | २१  |  |
| 毎.  | 35             | 98 | 90       | 96          | ३२        | 46      | <b>ą</b> ٩   | ४७ | 96  |  |
| वि. | 30             | 83 | ३२       | £           | २६        | ५३      | v            | 94 | 8.5 |  |
|     | 46             |    | ¥¥<br>₹¢ | ३९ व.<br>३३ | રે<br>રદ્ | ७२<br>८ | 94           | 99 |     |  |
| जन  | जन्मर्थ चित्रा |    |          | सर्व        | र्ध ८००   | •       | भोग्यई ८६ क. |    |     |  |

### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारिकि स्थिति:—अशक, किरकोळ आजाराची नेहमी कुरकूर, स्वतः भित्रा, याचनाची आवड, रूप मध्यम, रंग सोवळा, पोपटी, शरीर अर्थ्यम,

गंडांतरें व मोठाले आजार:---पिहली ४१५ वर्षे त्रासाची गेलीं. दुसऱ्य वर्षी डोक्यांत

विपाराचे फोड फार, आगवेण.

आई व बडिलांचें सीक्ष्य:—बडील हयात, आर्त्वा मृत्यु चैत्र शुद्ध १३ राके १८४६ आई व वडिलांस मोठाले आजार:—यडील निसेगी, आई नेहमी अशक्त, राके १८४६. माथ फालगत जलोटरानें आजारी व त्यतिच मयत.

वडीटांची मूळ सांपत्तिक स्थिति:--मूळ स्थिति अगदीं गरीबीची. स्वतःचे प्रयत्नाने सन

१९१९ पासन स्थिति मध्यम.

विडिलीचा धंदा शिक्षक. महिन्याचे उत्पन साठ रु.

मावंडें एकंदर ५ त्यति हवात ५ पाठीवर माऊ, भाषी बहाण, जास्त बहिणी व त्यांची संख्या ३, बडीछ बहाण जन्म १९१४ मार्च,पाठचा माऊ नोवंबर १९१८, नंतर बहाण आवण शके १८४२, घाकटी बहीण सके १८४४ आवण, रवतःस पिताचा एकसारखा त्रास बारंबार होतो.

आप्तवर्गः--चुळता नाही, मामा दोन, मानशी एक मयत, दोन ह्यात. आत नाहीं.

#### कुंडळोकमांक ३

श्रीराके १७८५ मादपरमासे शुक्रगक्षे पंचम्यांतियौ य. ५ प. २० मृगवासरे निशाखाक्षत्रे य. ९ प. १९ क्षत्रदिने श्रीसूर्यास्तात् गत य. ७ प. ० समये जन्म. जन्मस्यळ कार्से जि. रत्नागिरी जन्म येळ भावशीस. जन्मतारिख १८ मार्ड ९ सन १८६३ ७ घटका रात्री.

#### जन्मकुं हली

पष्टस्थानांत रवि, मंगळ, बुध, शुक्र, शनि असे पांच प्रह आहेत.



## आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति: — शरीर कुश, डोळे धारे, चेहेरा लांबट, वर्ण काळा, कपाळ लहान, उंची इ. ५ इंच, ६ प्रकृती साधारण अशक, स्वभाव महत्वाकाक्षी नाहाँ. शरीर अर्थण. परंतु आंगावर श्वेतकुष्टाचे डाग वयाच्या १९ व्या वर्षी दिसन आले.

गंडांतरें:—१६ व्या वर्षी राजदोप व खरूज, अत्यंत पीडा तोन महिने. २९ व्या वर्षी ज्वर एक महिना, ३४ व्या वर्षी हमवण २ महिने. ३७ व्या वर्षी पुन्हां ज्वर दोन महिने. ४३ते ४९ ह्या वर्षात मुत्रपिडांत खडा. आपरेशन करून काढळा. ६० व्या वर्षी ज्वर व मायेशूळ. ५९ व किरून बासप्टाच्या वर्षी हार्टट्वळ, हृदयाचा विकार.

आई व विडिलांसें सौह्य:—विडिलांचा मृत्यु मार्च १८८८ मातोश्रीचा मृत्यु जानेवारी १९१० आई व विडिलांस मोठाले आजार:—विडिलांस डोक्यांचा विकार सम १८६३ सालीं शीतज्य १८७७ सालीं र महिने व शेवटचा विषमज्य १८८८ मातोश्रीस डोक्यांचा विकार सम १८६६ सालीं, लार्ने डोक्यांचर साऱ्या जन्मभर सारा व अखेर अंधल. सन १८७६ माली विषमज्य

बडोंटांची मूळ सांपत्तिक स्थिति:—सन १८५८ पासून सन१८७४ पर्यंत खाऊनिपिऊन वरी. पुढे अगदी निकृष्ट. विडिटोचा घंदा कारकुर्नाचा. महिन्यांचे त्रकृत्र २५।३० रुगये १८७४ पर्यंत. धंघात अगर नोकरीत मयंकर काळजीचे व असहा प्रसंग १८७४ वत्यांचा परिणाम कामाः वहन दर कहन पेनशन देणें.

भावंड एकंदर १० त्यांत ह्यात ६, पाठीवर मुख्गी, आधी हेंच पहिलें. दुसरी मुख्गी ज. १८६५ मृ. १८६६ यांच्या पाठीवर तिसरी बहीण ज. १८६७ ह्यात. १ या भाक ज. १८७० मृ. १८७२, पांचवा भाक जन्म १८७६ ह्यात, ६ वी बहीण जन्म १८७५ ह्यात, ७ वी बहीण जन्म १८७५ ह्यात, ७ वी बहीण जन्म १८७७ मृ. १९०१, आठवी बहिण ज. १८८० ह्यात, नववा भाक ज. १८८३ मृ. १९१८, दहांचा भाक जन्म स. १८८५ ह्यात.

विवाह दोन:—-पहिंछा १८७८. वयाचे १५व्या वर्षी. श्री बाळंत होऊन (१८८७) मुख्गी झाळी. व नंतर ३ महिन्यानंतर क्षयाने बारछी. व दुसरा विवाह:—-१८८८ मार्च. प्रकृती उत्तम. सुस्वरूप. बाळंत रोग १९०९ त्यानंतर संतती बंद सासरा महाखकर्रा नंतर पेनरानर, सोपचिक स्थिति बरी. तिळा माऊ एक. संतति—पहिल्या कुटुं-

वाळा मुळगी एक जन्म १८८७ मृत्यु १९१५ हृदयाचे विकाराने. दुसऱ्या कुटुंबाळा पहिली मुळगी ज. १८९१ मृ. १८९३, दुसरा मुख्या जन्मानंतर खगेच मयत, १८९३. तिसरी मुख्या ज. १८९५ मृ. १८९६, चनपा मुख्या ज. १८९७ मृ. १९००, पांचना मुख्या ज. १९०१ मृ. १९०१, सहायी मुलगो ज. १९०३ हयात, सातवा मुलगा ज. १९०४ हयात. आठवा मुलगा ज. १९०७ ह्यात. नववा मुख्या ज. १९०९ ह्यात, खांस अगर मातापित्यास कायमचा विकार कोहीं नाहीं. स्वत:स मात्र क्षेतकुष्टाचा विकार आहे. विद्या L.C.E. पर्यंत जहाली. विद्या पूर्ण वयाच्या २५ व्या वर्षी म्हणजे १८८७ अखेर पूर्ण जहाटी. माग्योदय नोकरीटा सुरुवात-धेदा नीकरीचा. मुरुवात १८८८ तेव्हांपासून उत्तरीत्तर वृद्धिगत १९२२ पर्यंत, तेथून स्थिर. स्वतःवर जवाबदारी वयाच्या २५ व्या वर्षी पढली (१८८८) महिना उत्पन्न ५५० रु. सरासगीने. अनपेक्षित रीतीने परिस्थितीत बदछ १९०७ म्हणजे बयाचे ४४ व्या वर्षी पडछा. तेव्हां कानिष्ट नोकरीत्न वरिष्ट नोकरीत बढती जहानी. हा कदाचित् अनपक्षित म्हणतां येणार नाहीं. परंत बदछ जहाला खास. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत वाईट काल-अत्यत वाईट जरी नाहीं तरी पुरुवातीची पहिंछा १० वर्षे हातधाईची गेर्छा. (१८८८ ते १८९८) द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काछ शेवटची १२ वर्षे म्हणजे १९१६ ते १९२७. कोणत्याही कार्यांत अपेश माहीन नाहीं. सरकार मान मिळाला. संकटे एका उपछापी व्यवसायवेधुकडून व सहाध्यही इतर व्यवसायवेधुकडून. त्रासाचे दिवस २ वर्षे म्हणजे १९१० व १९११ एका व्यक्तीखेरीज सर्गत्र सहानुमृति. नीकरी हॅनिनियर खातें. चढती स्थिति १९२७ पर्यंत. त्यापुर्दे स्थिर जहाटी आहे.

मोठ्या मुछाची भौद्विक स्थिति साधारण. सासरची सांपत्तिक स्थिति—मासुरवाडची स्थितो खाऊनपिऊन वरी. त्याजकडून छाम कोही नाही. चुछता एक होता तो अगदी विपन्न स्थितीत सन १८७६ त बारछा. त्याचा एक मुछगा वकीछ छासून परिस्थिती वरी आहे. मामा, मावरा, आत्या हुईी कोणी नाहींत व होते त्यां चुळी त्यांची परिस्थितीही वरी नव्हती. एक मामा मात्र याक्षिकील व वैदिकीत नामोकित होता. वाहने व नोकर १९२२ पूर्व होते ते स्वक्रप्रार्थित होती. १८८८ पासून १९२७ पर्यंत त्यांचे सीख्य मिळालें.

ह्या गृहस्यांची सन १९२२ पर्यंतची ह्यांचत दिखी आहे. त्याच्या पुटांख ह्यांसन क्यां आहे की, हे गृहस्य पेनदानर होते. पेन्दान वेण्याचे वेळी यांना ६०० रु. पगार य वरिष्ठ अभिनार होता. सरकारकडून पदवी विळालेखी होती. सन १९२५ पापून हे गृहस्य एका मोट्या संस्था-नांत कायमचे रहाय्यास गेखे व तेथे त्यांनी एक मोटा बाहा छोटी वेन्द्या. सुखीची शिक्षणाची सीयहां तेथेंच नेथी परतु पडतर काळ क्सा काळ मी बाहा घोत्यानतर दोनच यपांनी तेथे मोटा जब्द्रव्य होजन बाट्याच्या दुस्त्या मजन्यानर पाणी चडले व त्यांत चीजवस्त सर्व बाहून गेळी. सुदेशोंने हे गृहस्य सहकुट्टुब राजी ९ बानना पोह्यणान्यांच्या पार्टुगळी बस्तून तेथून हुसरी-कडे गेळ व बचावळे. त्यानतर त्यांनी घर निक्न टाकळें! आणि सन १९३३ मध्ये हार्ट फेल्युअर होजन बांचा अत झाळा! सनती व पनी हवात आहे. संस्तीही बरीध.

# पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांचा (मेपलयाचा) कुंडलीसंग्रह.

ε

#### फ़ंडली क्रमांक ४

श्रीराफे १८०७ ज्येष्टेमासे कृष्णपक्षे १४ तिथी मंदवासरे घ. १८ प. ५३ परे ३० अत्रदिने श्रीस्पादयात् गत घ. १२ प. ३३ समये जन्म. जन्मस्थळ सुर्वाह्म, जन्मकेळ स्पॉदर्यी जन्मकेळळी.



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति: —रंग सावळा, तब्बेत मध्यम. गंडांतरें, व मोठाले आजार:—माध्यापास्त त्रास १९१८नोव्हेंबर डिसेंबर. आई व वडिलांचें सीख्य:—आई जीवंत, वडील कॉलल्याने वारले में १८९६ सन. आई व वडिलास मोठाले आजार:—१९१८ मध्यें आजार ताप.

वडांटांचा मूळ सांपत्तिक स्थिति—नोकर, रूपये ५० पासून ६० रुपये पगर, बढिटांचा धंदा कारकुन, महिन्याचे उपन ६० रुपये (साठ) धंषांत अगर नोकरींत काळजीचे प्रसंगः— १९१० पासून १९१४, १९२० पासून १९२३.

मावडें:— एकेंद्रर ७ सात, त्यांत ह्यात दोन, पाठीवर माऊ, आर्थी माऊ, भावंडें चार भाऊ व दोन बहिणां, बहिणां १९०० मध्यें, एक माऊ १९११, दुसरा माऊ पाठीवरींच १९१९ असे जन्म, विवाह एक १९१९ मे महिना, खीचां प्रकृति, साधारण.

संततिः—प्रयम दोन मुछी, पहिली मोठी मुलगी जिवंत, दुसऱ्या वेळेस धात, तिसरी

मुलगी सहा महिन्याची वारली. चौपी मुलगी हयात, विद्या, मेंट्रीक पर्यत.

माग्योदय, नोकरीस सुरवात १९१०. स्वतःवर जेबाबदारी १९१० पासून, दरमहा उत्पन्न रुपये ४०० पासन ५००.

#### कुंडली क्रमांक ५

श्रीशके १८०६ चैत्र मासे कृष्णपक्षे तिथी ११ शततारका नक्षत्रे य. १८प. १२ क्षत्रदिने श्रीसुर्योदयात्गत घ. २ प. २५ समये जन्म. जन्मस्थळ जपशुर जन्मदेळ सकाळी.



तनम क्रेडली

आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी शारीरिक स्पिति:—गौरवर्ण, साविक आवड, अंगावर देवाचे वण. गंडांतरें, व मोटाले भाजार:--- उहानपणी घाण्याचे काम सुरू असतां दांड्यावर पहलां. आई व विडलांचे सीएय:---बढाँठ ह्यात, मातोश्री माझे वयाच्या ८व्या वर्षी मरण पावली. आई व विडलांस मोठाले आजार:---आई कॉल्ड्यानें मरण पावर्ला, बडिलांची मूळ सांपत्तिक स्थितिः—गरीवी बडिलांचा धंदा गुमास्ते-गिरी, महिन्याचें उत्पन १५ रु. भावंडें २ मार्ज, २ बहिणी हयात, पाठीवर बहीण आधी स्रतःचा जन्म. विवाह एकच जाहला सन १९०२, फाल्पुन या. ५. संततिः--प्रथम पुत्र. २ दोन मुळें ज्वरामुळे बारटी. एकच पुत्र ४ वर्षाचा व मुळगी ६ वर्षाची. विद्या इंप्रजी ४ थी.

नीकारी सुरह १५।११।०५ वाढत्या प्रमाणावर स्वतःवर व्यावहारिक जवाबदारी छन्न जाहल्यापासून ( सन १९०३) पगार ३० रुपये. अनपेक्षीत रीतीने परियतीत बदछ:-सन १९१८ सालापासून कर पड़ला. परंतु संततीचा नाश, इनफ्ल्यूएनझा-मध्ये सुर्व संतती नए होजन पुढें मुलगी व मुलगा जाहला हुई। दोन्ही ह्यात. सांपत्तिक दृष्टमा अस्पंत र्याहेट काल जन्मल्यापासून तो नौकरीवर रुजु होईपर्यंत. द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काल:--सन १९१८ चे पुढें १९२५ पर्यंत, परंतु हर्डी चिंता कर्जबाजारीपणमुळें जास्त आहे. नोकरी, व्यापार क्षमर दुसरा व्यवसायः—शाळाखाते, देववेबीचा भंदा त्यांत मध्यंतरी साधारण परंतु त्या देववेबीचा परिणास बार्ट असून चिंता जास्त उत्पन्न झाडा व कर्ज देणें राहिडे. सासरची सांगतिक स्थिति चांगडा, लाम काही नाही. फक्त एक मामा व १ मावशी असून सचेचें घर आहे, जमीनजुमला यांचें सीएय नाहीं.

#### कंडली क्रमांक ६

श्रीहांक १८०२ पैत्रमासे द्युडपुरे, पंचम्यां तिथी, सुथवासरे, रोदिणां नक्षत्रे, व. ५ प. ५३ अत्रदिने श्रीसूर्योदयात्गत व. ३ प. १५ समये जन्म. जन्मस्थळ एरंडोळ (मामाचे वर्री)



आयुष्यातील महत्वाच्या गोप्राः

अधुन्यावाय पर्वच नामा । १ शारीरिक स्पितिः—हाडें मज्यूत, शरीर मध्यम, ताटमीया शोक, तीड साधारण गोछ कपाळ ठंद, विच प्रष्टति. महत्वकाशी, रंग सीवळा, गोड पदार्थ विव, कपाळाशर, डोक्यावर्य कपाळ व होके पांच्या सीव्यावर (नाकाचे रेवेंत), डाध्या नाक्युडीववळ, छातीस, उनन्यां हातावर, पोटावर, योट व पाठ योधेनच्यें, हतक्या ठिवागी तीळ आहेन.

| _              |           |           | _               |               |          |     |              |     |         |    |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------|-----|--------------|-----|---------|----|
|                | ₹.        | . पं.     | ιį.             | g.            | ₹.       | য়. | হা∙          | ₹7. | के.     | ਰ. |
| ₹1.            | •         | 3         | ર               | 33            | 99       | 11  | 99           | 2   | 3       | •  |
| at             | 2         | २२        | Ę               | 90            | 99       | 6   | २४           | 96  | 96      | २५ |
| 45             | 3.8       | 84        | 44              | 18            | 92       | ५२  | 96           | 33  | 53      | 34 |
| वि.            | ş         | 8.8       | νę              | 40            | 3        | 22  | 40           | 9 6 | 96      | २२ |
|                | ٠,٤<br>३९ | ७२२<br>२७ | <b>३३</b><br>५० | 93<br>46      | 92<br>86 | 40  | 13           | 3   | ₹<br>99 |    |
| जन्मर्भ रोहिणी |           |           |                 | सर्वर्क्ष ८०० |          |     | भोग्यई ३४ क. |     |         |    |

२. गंडोतरें, व गोठाले भाजारः—सन १८९२ मर्चे भवंकर ज्वर; १८९७ ते ९९ हिंवताप; १९०१ डोळेडुखी, १९०३ हिंवताप; १९०६ डोळे; १९१८ हिंवताप; १९२२ हिंबताप प्रत्येकी १५ दिवसाचे आंतील मुदतीचे, याप्रमाणें जास.

, २. आई व विडलंचें सील्यः—आई ह्यात आहे. वडील सन १९०९मप्पें मयत साले. दम्याची न्यया होती. ४. आई व विडलास मोठाले आजारः—१९०४ मध्यें आई डोब्यांनीं फार अजारी होती. विडलांस १८९८ डिसेंबर २६, २७ तारखेपासून खोकला, दमा यांस सुरवात.

प. बडिलांची मूळ सांपत्तिक स्पिति:—पूर्वार्कित उत्यन्न क्षेरेर कांद्री नाहीं. शेती नाहीं, भिञ्जकां (यज्ञानकृत्याचीं) नाहीं. सन १९०४ मध्यें: घर सावकारी देण्यांत गेळें आत्। आम्हांस स्पाईक घर नाहीं। ६. बडिलां<sup>चा</sup> घंदा—रोसें अर्ज वंगेरे लिहिण्याचा, महिन्याचें उत्पन्न सुमारें दरमहा रुपये १० ते २० चे आंत.

บ. धंबांत अगर गोकरीत काळजीचे व असहा प्रसंग —सन १९०२ व १९१७ मध्ये नोकरीत याचेवर अर्ज झांडे. प्रसंग मयंकर काळजीचे व असहा होते. पण याच्यावर अनिष्ट परिणाम

झाला नाहीं. अर्ज करणारावर १९१७ मध्ये झाला.

1

८. भावर्डे — ९. त्यात हयात यांचेतुद्धां ३, पाठीवर बहीण, आधीं हेच, ५वहिणी मृत-अनुकर्मे — सन १९०५, १९१० व १९२० मध्ये चेंकुरवाळ्या ३ वहिणी मेल्या. (यांचां धाकटे २ माऊ आहेत. पैकी त्यांत मोठा शके १८१९ मध्ये जन्मछा व धाकटा शके १८२३ मध्ये जन्मछा, यांचे पुढें भावंड झाठें नाही.

९. विवाह:—एकच झाला. तो सन १९०२ मध्ये चैत्र शुद्ध दशमीत झाला. १०. बीची प्रकृति:—उल्पविकार, आळशी, सुस्त, मोडखोर, देवेखोर, अक्रल्डीन, वर्ण सोवळा हेनणी, (जन्म शके १८१३ था. व ३०) सासरा स्वयंगाकी होता. सासरची संपत्ति नाहीं फक्क ल्रहानसे घर. मेब्हणा, मेहणी नाहीत. ह्यां फक्क ल्रहानसे घर. मेब्हणा, मेहणी नाहींत. ह्यां फक्क ल्रहानसे घर. मेब्हणा, मेहणी नाहींत. ह्यां फक्क ल्रहानसे घर. मेब्हणा, मेहणी नाहींत. ह्यां फक्क ल्रहानसे घर.

- ११. संतति:—प्रयम मुख्यो १९०६ मध्ये झाछी, ती १९०८ मध्ये (हगवणीन) मेछा. एकंदर ५ अपत्ये झाछी. चार मुख्य व एक मुख्या. १ मुख्यी ८ वर्षाची आहे. हिच्या पाटीवरच १ धुपाय झाछे. १२. स्वतःस, खीळा अगर मातापित्यास कायमचा विकार, स्वतःळा पिताचा, स्वीस चष्यातेचा, आईस पोटदुखीचा विकार आहे.
- १२. यांची घुळे ट्रेनिंग कॉलेजची इसन्या वर्षाची परीक्षा १८९८ मध्ये पास झाली, तिसे वर्षाचे परीक्षेत (१९०४ व १९०६) २ वेळां नापास झाले. १४. धंषाला लगर गौकरीला सुरुवात-पूर्वेखानदेश ता. २३।१२।१८९८ नोकरीस सुरुवात. प्रयम पगार रु. ११. १९०८ मध्ये २८, १९१४ मध्ये २०, १९०४ मध्ये २५, १९०८ मध्ये २५, १९१० मध्ये २५, १९१० मध्ये २६, १९१० मध्ये २५, १९१० मध्ये २५, १९१० मध्ये २६, १९१० मध्ये २५, १९१० मध्ये २६, १९१८ मध्ये २७, १९१८ मध्ये २७, १९१८ मध्ये २५, थ्ये ३६, १९१८ मध्ये ३७, १९२० मध्ये ३६, १९२० मध्ये ३७, १९२० मध्ये वास्त्र प्रभावे स्वास्त्र विशेष वेद्यो अल्लावन रु. १३॥। (मध्येतरी १९०९, १० मध्ये पोष्टाचा पगार ५ रु. १९१८ ते २० पोष्टाचा पगार ३+२ अ.
- १५. स्वतःवर व्यावहारिक जवाबदारी—नीकरील लगन्यापासून व्यावहारिक जवाबदारे अर्ला. कारल विद्यलं प्रथम दम्याची व्यया जडली, नंतर ते गत झाले आज महिना उत्पन्न ६८॥ इ. आहे. १६. अनेपेक्षित रीताने परिरिषतीत बदल, इत्यहणा १९२२ पासून बदल झाला. व १९२० च्या मे जून महिन्यांत धाकत्या मावांचे लग्न केंत्र, व १९२७ च्या माचांत सर्वत धाकत्याचे लग्न केंद्र, यांत खर्च फाला. व १९२० च्या माचांत सर्वत धाकत्याचे लग्न केंद्र, यांत खर्च फाला. (राहण्यास स्याईक घर नाहीं. आजे सासू गेल्या आवणात वास्त्यासुळे व सासूम आधार नसत्यासुळे गेल्या आयोनपासून सासूच्या घराची पेत्रा व रिपेर करावी लागते. सासूच्या घराचा देखेख व रिपेर करावी लागते. सासूच्या सराचा प्रकारी चोल्या आहे, पण लाग घरांत लाग्हां तिन्ही भावांचा सम्येष्ठ छोणे अश्वस्य. म्हणून तिराळे आयों चोल्या आहे, पण ला घरांत लाग्हां तिन्ही भावांचा सम्येष्ठ छोणे अश्वस्य. म्हणून तिराळे आयों चोल्या क्षायों चित्रार केंद्र होणे अश्वस्य. महणून तिराळे वार्यते घर विक्रत घण्याचा निचार आहे. शिवाय मुलीची काळ्जी आहेच. पुढें काय होईल तें सांगवत नाहीं.)
- १७. सांपत्तिक दृष्टमा वाईट काल, सन १९१६ व १९१७ आणि स्या पूर्वीचे सर्व सन. १८. इन्यदृष्टमा उत्कृष्ट काल १९१९ व १९२२. १९. कोणायाही कार्यात यदा:—अपयरा, ढेखी कार्यात अपयरा येतें. २०. सरकार अगर लोकांकडून मान, सन १९२१ च्या खाने-सुमारीत प्राय सुपरवॉयझर होतों. त्यावदल सर्टिफिकेट मिळाळ आहे. स्याशिवाय मान नाहीं.
- २१. संकट प्रामस्य व असि. मास्तर योजकडून सकटें आर्डी होतीं, ती चागछे अधि-फान्यांची निवारण केडी. व्यवहारीत मामा व मेडुणे यानी मदत केडी. २२. नोकरी, नोकरीत फक्त पोद्याचें काम कांडी दिवस होतें, तें कडम १४ मन्ये छिहिंछें आहे. त्या वेळेस व्हि. पोष्टमन् यांच्या प्रासामुळें व एक माझी मुख्गो दोन्हीं डोळ्यांनी अर्थन झाल्यामुळें पोष्टाचें काम भी सोडेंछे.
- नातेमाईक व स्थांची स्थिति:—सात्रत्र आई नब्हतीच. १ खुछता बागातून विमक्त हे तां. २ मामा होते. पैकी धाकडे मामा स्थाच्या वयाच्या १८ व्या वर्षी पाण्यांत मेळे. मोठे मत्मा ८ वर्षे साठी बात्छे, मानानी आमची छप्ने व बहिणींची छप्ने करून दिछी. २ आत्या होत्या. दोन्हीहि मेल्या. एकीचा वंश खुंटछा. दुसरीचा आहे.

#### बुढली क्रमांक ६

श्रीराके १८०३ जेष्टमासे जुक्त. ३ पक्षे ७ तिथी घ. २६ प. २२ मदशसरे मधानक्षत्रे घ. १३ प. ४६ पर पूर्व फा. न. अत्रदिने श्रीसूर्योदयात् गत घ. ५४ प. २५ समये जन्म. जन्मस्थळ ता. दिंडीरी बरखेडे,

# जन्मकुंडली



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति - सुदृढ, चेहरा छांवट, दांत मोठें, तोंडावर देवीचे वण,वर्ण सर्वसामान्य, कपाळ मोठे, शरीर उच, व्यग नाहीं, प्रकृती निरीगी पण उत्साह त्या मानाने कमी. गडांतरें व मोठाछे आजार-अगदीं छहानपणी देवी गोवर वगैरे १३ ते १६ वर्षेपावेतो. मुळव्याधीचा विशेष जोर २० वर्षी, नळगुदाचा आजार मोठा २८ वे वर्षी, मुळव्याधीचा जोर आता कोही नाहीं आई व वडिटांचे सौह्य ----शके १८१२ अधिक मा. शु॥ ६ राजी वडीटांचा मृत्यु वरखेडे येथें तापहगवणीने. माझे १० वर्षी. आई व वडिलांस मोठाले आजार —आईचा मृत्यु शके १८२१ चैत्र शु. ७ रोजी नासिक येथे हेगरें माशे १९ वें वधीं झाछा. पूर्वार्जित रियति ( आजोबाचे छहानपणी अत्यत गरिबी त्यांत्न थोरले चुलते व तीर्थहप कर्ते झाल्यानतर चागल्या स्थितीत आलेले ) वडी-ाची मूळ सापरिक स्थिति चागडी, सपन्न, धनधान्य, बमीनी, सावकारी दिही ब्यापार धान्य खरेही विज्ञी, मिक्षुकीचा गांव, छाजडाचा व्यापार, इमारती वगैरे सर्व बाजूनी सुमाधानकारक सतती सपत्ती वगैरे, राके १८१२ माझे ९ वर्षी वडीटांचे पश्चात् धाकटे चुटते याचे ताब्यांत इस्टेट जाऊन कमी कमी झाठी विडिटाचा धदा प्रामजोशीपणा उपाध्ये. महिन्याचे उत्पन्न मझी नाहीं. सध्याची स्थिति हातावर जपजाप्य पाठ अभीपेक भोजन वगैरे कोणी यात्रस्त आल्यास तिसऱ्या भागतील वाटणी महित्यात्न एखादे वेळी भावडें एकदर ९।१० झाली त्यात ह्यात नाहीं. पाठीनर भाऊ, आधीं बहिण, ३ बहिणी भावडें मृत, वडीछाचे ९।१० अपत्यातील मुले मुली प्र पिहिलेच बाळपणी वारली त्यानतर बिक्षण अपस्मार रोगाने शके १८४० माघ हुए १५ माझे २८ वर्षी वारली तिचे पाठीवरील बिह्नण शके १८४१ फाल्गुन मासी ३९ वे वर्षी वारकी यांचे एकदर अपत्यांतील ह्यात हे एकटेच.

े विवाह — राके १८१६. याचे १३ वे वर्षी कुटुवाचे ९ वे वर्षी विवाह झाला, कुटुंबाचा जन्म राके १८०७ ज्येष्ठ सु. १० घ ११।३० गत घ. ३ पळे ५० दिवसा कर्क ब्या झाला.

#### कुटुंबाची जनमकुंडली



बीची प्रकृति —स्त्री गौरवर्ण पित्तप्रकृती, प्रथम सतती १८२३ मुळाचा ६ महिन्याचा गर्मपात, पुनर्जन्म-र मुळगे २२ वे वर्षी १८२४ पीप मासी जन्म. शक्ते १८२६ दीड वर्षांनी मृयु पोटातील रोगान तिसरा मुल्या याचे २५ वर्षा १८२७ मार्ग हा. १९ जन्म मृलु हा. १८२९ रै. हुर. ११ गन्याजाळांळ फोडानें, १८३० चित्र या। ३० गर्म आठ महिन्याचा. चवषा मुल्या याचे २८ वर्षा १८३० चैत्र व. ३ जन्म पाचना मुख्या यांचे ३० वे वर्षा झके १८३२ पी. र्रे. १० जन्म, मृत्यु १८३६ ज्जे. शु ४ यक्ततोदराने. साहाग मुल्गा याचे ३३ वे वर्षा १८३५ थानण वा। ८ जन्म, मृत्यु भाद्रपद वा। ७-१८३८, ७ वा मुख्या ३५वें वर्षा १८३७ फाल्गुन য়া। ৪ जन्म, मृत्यु जेष्ठ ह्या। १८ श. १८ ८०, ८ वा मुख्या ३९ वे वर्षी १८ ४१ उपे. या। ৬ शुक्र. जन्म, मृत्यु फाल्गुन वा। ७ शके १८४२. ९ वा मुख्या ४१ वें वर्षी ॒१८४३ फार्तिक हु॥ १२ रानी घ. ५५ जन मृत्यु माव षा। ४, १८५३ स्तत स आजार मूळ्ट्याप्रीचा होता, आता नाहीं. सोटा आजार पित्तप्रकृती कायम डोके दुखण्याचा, विद्या मराठी, संस्कृत, वेदरमीतिप यांत केला पण एकहि परिस्थितीमुळॅ, पुरा झाला नाहीं. स्वत वर व्याप्रहारिक जियावदारी वयाचे र वर्षाचात्त्व, द्रव्ययोग कामाचे अडचणीवमाणे कर्जानं, कटानं, पनीने, वेळ निमारिणारा व खाघ बोढीत्त पुन्हा मुक्त होऊन पूर्वत्रत उदासीनतेने मिळेळ त्यात समाधानपणे पार पडणारा स्व्य योग आहे, सम्राहक नाहीं. महिन्याचे उरानाचा नियन नाहीं, अनपक्षित रोतीनें परिस्थितीत बदल २४ वे वर्षी बरबेडे येयून नासिकास राहण्यास आलो तेन्हांपासून, नाशिक येथील बहुनेक एकतित असटेटा प्रापिक सर्च ईश्वराकृपने कसामसा पार पडटा आहे. कर्ज होते किटन असे शैंक १८४२-४३ साल शंके १८३२ याँचे ३० वें वर्षा, शंके १८३३ पीप छा। १५ पावेता विशेष सफट चाछ असते. वर ९ मुखाचा जन्म मृत्युचा पाठ लिहिला आहे. त्यानतर सतनी नाहीं, सासरची सापतिक स्थिति पूर्वीची उत्तम आता अत्यत गरीबी.

सत्तेचे घर, न बाहुने सत्तेचे घर बरखेडे वेषें आहे, नाशिकला वरील परिस्थितीत घेतळेलें एक बाहिलार्जित बाटून आलेले ओहं जमीन बरखेडे वेषें ७५ रु उत्पन्नाची घाटणीत आली ओहे,

#### कुँढली प्रमांक ७

श्रीशके १८१५ आपाटमासे गुरू गर्धे एकादस्यांतियी रिनेनासरे निशाखाटिवस नक्षत्रे घ. ३ प. १५ अल्लादिके सूर्यास्तात् भानीयत घ.१३ प. ९ समये जन्म. जन्मस्यक्र बोरयाडी जन्मरक रात्री सुमारे १२ बा. ३७ मि. ( महास ) जन्मतारीख २३ माहे जुछै सन १८९३

#### जन्मकुंडळी



# आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति:- कुडी बारीक, शारीरिक स्थिति असमाधानकारक, स्थमाव तापट, रूप साधारण, रंग काळासावळा, व्यंग नाहीं, गोड पदार्थांची आवड नाहीं, स्वच्छता व टापटीपेची आवड फार गंडांतर, सुमारे वयाचे ८ वे वर्षी अती व्यर, त्याशिवाध मोठा अजार नाहीं. आई व बढिलांचें सौख्य:---वडील सन १९०४ मध्यें वारले व मातोशी १९१५ मध्यें बारल्या. आई व विडिटांस मोठाले आजार:- विडीट पोटांतील रोगाने व माताश्री वर्ष दोडवर्ष क्षयाने आजारी होऊन वारत्या. वडीलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति:—वंडिलांची सांपत्तिक स्थिति वाईट, विशेष चांगले फेर-मार नाहीत. वडिलांचा धंदा रोती महिन्याचे उत्पन्न रु. २५ छुमार, धंवात अगर नोकरीत अयकर काळजीचे व असंब प्रसंग सन १९१६ ने बुळे महिन्यांत व १९२५ ने जागएमच्ये. दोन्ही वेळा नोकन्या सोडाञ्यांच लगन्या. भावंड एकंदर १० खांत ह्यात २ विवाह दोन, पहिला सन १९१५ मध्ये, व द्वसरा सन् १९२२ मध्ये. स्त्रीची प्रकृति, सुदृढ नसून शरीरपधी अग्री वारीक स्वरूप साधारण, १९२३ मध्ये बाळतपणांत ताप व तेव्हांपासून प्रकृति खराव. संतित प्रपम कन्या, एकंदर कन्या २ व दोन्ही हयात, पुत्र बाहीं. विद्या मिट्रिक १९१३ साली नापास, १९१४ मध्ये पास. सॅनिटरी सर्वेची १९१६ मध्ये नापास १९१७ मध्ये पास. विद्या १९१७ टा पूर्ण. भाग्योदय-भाग्योदय नाशीक जिल्ह्यांत नोकरीस सुरवात सन १९१८ मध्य पहिले वर्ष चांगले नाही वण पूर्वे ५ वर्षे उत्तम गेली त्यांत नफाच बाला. अलोकदे ११५ महिने वाईट गेले व सुकसान बाले. उत्पन्न रु. ९० दर महिना, ज्यावहारिक जवाबदारी वयाचे १५ वर्षेपासन, सौपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत वाईट काळ बाळपणापासून तो सन १९२० पयते. इच्यदृष्ट्या उत्कृष्ट, काळ साधारण १९२० पासून पुढे त्यांतल्यात्यांत वरा काल. कोणत्याही कार्यात यश अपयश:--कार्यात यश नाहीं. सरकार अगर छोकांकडून मान:-साधारण मान गेडी ५ वर्षापासून छोकप्रिती आहे क्षधिकारी वर्ग खुत्र आहे. संकट कोणाकडून.--तसा प्रसंग नाही, पण जो नोकरीमध्य संकट आली तीं भी ज्याना मित्र समजत होतो त्यांचेंकडुनच आठी. नोकरी म्युनिसिपॅछिटीमचें सॅनिटरी खाते व क्षधिकाराची जागा. सासरची सांपत्तिक स्थिति बरी. सत्तेचे घर, बाढ्नें, नोकरचाकर, यांचें सौख्य नाहीं ?

.कुंडली क्रमांक ८

अशिके १८०९ फालानमाने शक्कपक्षे नतीयायां तियौ मौमवासरे पूर्वाभादपदा नक्षेत्रे

ष. ३१ प. १८ अञ्चित श्रीसूर्योदयात्गत . ९ प. ५७ समिये जन्म. जन्मस्यळ कोर्न्हाळ जन्मवेळ पुंची टाईम १० वा. मि. ०



आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति:-फार स्थूछ नाहीं व फार कुशही नाहीं, वर्ण निमगोरा, दांत वारीक, कपाळ उंच, न्यंग, नाहीं, प्रकृती सराक्त, स्वमाव शांत व महत्त्वाकांक्षी. गंडीतरें, व मीठाडे आजार:--वयाचे दहावे वर्षी ज्वर, सतरा ते आठरा खरूज मग साधारण किरकोळ ज्वर वगैरे. भाई व वडिछांचें सौह्य:—( वडींछांचा मृत्यु सन १९०० साली शके १८२१ च्या फाल्गुनांत काल-पाने.) आई अचाप ह्यात. आई-व बढिर्छास मोठाले आजार:—चढिलास मोठा आजार म्हण-ण्यासारावा नाहीं, आईची तवेत नेहमीं. श्राजार वडीछांची मूळ सांपत्तिक स्थिति, अगदी साधारण, पूर्वार्जित उत्पन्न म्हण्यासारखे नाहीं. बढिलांचा धंदा नोकरी, महिन्याचे उत्पन्न पन्नास रुपये. धंषांत अगर नोकरीत भयंकर काळजीचे व असहा प्रसंग सन १८९९ साली संपात नोकरी निषाली भावंडें एकंदर दोन. त्यांत हयात नाहीं. पाठीवर बहिण, आधी मीच, भावंडें दोन्ही मयत. विवाह: -- विवाह यांचे वयाचे चौदावे वधा. विवाह एकच. खीची प्रकृति, खीची प्रकृती वरी, स्त्रहरूप साधारण, मोठाछे आजार म्हणण्यासारखे नाहीत. संतति प्रथम कन्या, ह्यात चार व मत एक दहा दिवसामवी पुत्र जास्त तीन मुख्ये व एक मुख्यी असे चार हयात. विद्या मराठी इन नीनयूकर पास व इंप्रजी चार यत्ता, विदेख वेळीवेळी अहबळे त्यामुळे विद्या पूर्ण झाळी नाहीं. भाग्योदय धंबाछा सुरवात वयाचे आठरा वर्षापासून सर्वसाधारण स्वतःचा निळकत वेतावती. वैद्यकी, होती वैरोर धंदे बरेच केले त्यांत होतींत जय. स्वतःवर व्यवहारिक जवाबदारी वयाचे चौदावे वर्षी. आज सवारो रुपये महिन्याचे उत्पन्न, त्यांत मातुष्टपक्षाकडील पांचरी रुपये सालीचे उत्पन्न ते केव्हां कमी होईछ याचा नेम नाहीं. आजी आईची आई ती हयात आहे तींपर्यंत. अनपेक्षित रीतीने परिरिपतींत बदल म्हणण्यासारखा बदल अचाप कांही नाहीं, बाग बगैरे लाविला आहे तेव्हां पुढें परिस्थितीमध्यें बदल होण्याचा संभव अचार बागेचे उत्पन्न भरपूर सुरू नाहीं त्यामळे या सालाचे मागोळ पांचसहा वर्ष भयंकर त्रासांन काढावी छागळी. दुष्काळामुळे फार त्रास क्षाला. येथून परिस्थितीमध्ये फरक पढण्याला झरवात. उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढण्याचा संभव सांप-। रिक दृष्टमा अत्यंत बाईटे काल: --सन १९२० ते १९२५ सालापर्यंत अत्यंत खडतर काल. इन्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काळ:—अवाप उत्कृष्ट काळ म्हणण्यासारखा नाही. शके १८२६ अवचित छाम

# पंडित रघुनाथशासी ज्योतिपी यांचा ( मेपलगाचा ) कुडलीसंग्रह

\$8

द्रव्याचा. शके १८४१ मूमीचा य घराचा पुन्हा लाभ. साधारण उत्पन्न य तितका खर्च. जे जराज आहे ते मात्र कायम टिकाऊ, कोणत्याही कार्यात यश. यंश कसोटीनें येते. धदा करीत असताना दुष्काळामुळे सकटाचा, काल ित्राकडून साह्य. नोकरी व्यापार साधारण दोनचार हाले, त्यात टिकाऊ वैचकी व जास्त रोतीकडे लक्ष बाग यंगेरे लाविका आहे, त्यामुळे मुरतातीला चारणाच वर्षे त्यात लास्त पैसा खर्च झाल आता त्याचे त्यम्बाला मुरतातीला चारणाच वर्षे त्यात लास्त पैसा खर्च झाल आता त्याचे त्यम्बाला मुरतात झाली आहे जराज दिवसेदिवस वाढतें. वारसा, वक्षीस, वुईर. अकरमात् द्रव्यलाम शके १८२२ साली आहेच वापाकडील सर्व इस्टेटीचे बुईलपत्र मिळाले. मोठ्या मुलाची बीदिक स्थिति वर्डील मुलाची मुद्धी चांगली, सासर्या सोपितिक स्थिति साधारण त्याचेकडून म्हणण्यासारखा मोठा लाम नाहीं. आत्रवर्गमावर्षे हर्छी ह्यार कोणी नाहीं, चुलता नाहीं, मात्रा नाहीं, मावशा नाहीं, आत्रवर्गमावर्षे हर्छी ह्यार कोणी नाहीं, चुलता नाहीं, मात्रा नाहीं, मावशा नाहीं, वाल्या तीन होत्या त्याही वारस्य. घर आहे, वाहने आहे, नोकरचान्य आहेत व जर्मानचुमलाही आहे, पूर्वीनित नाहीं, आईचे वापाकडील मिळालेली इस्टेट वयाचे चौदावे वर्षी शके १८२२ सालापासून याचेकडे लाहे.

#### कंडली क्रमांक ९

श्रीशके १७९९ फाल्गुनेमासे कृष्णपक्षे तृतीयायांतियौ गुरुनासरे स्त्राती नक्षत्रे घ. ५५ प. ८ अत्रदिने श्रीसुधीदपात्पत घ ६ प. ५३ समये जन्म जन्मस्थळ जयपूर

# जन्मकुंडली १ म १२९ छ ३ १ ज १२९ छ । १४ के १० छ रा

#### स्पष्टग्रह

| a        | ₹               | ਚ.       | म        | बु  | गु      | য় | য   | रा    | ਰ  |
|----------|-----------------|----------|----------|-----|---------|----|-----|-------|----|
| ₹7.      | 99              | Ę        | 9        | 99  | 5       | 90 | 90  | 5     | •  |
| вт.      | 6               | c        | 5        | 92  | •       | 2  | २९  | 26    | २९ |
| <b>5</b> | 8.6             | રૂપ      | 44       | 96  | 45      | ,  | २७  | २३    | 93 |
| वि       | 49              | २१       | 15       | ৸ঽ  | 3 4     | 89 | ٧٤  | 88    | 98 |
|          | 49              | १४<br>१४ | ३६<br>२६ | 908 | 5<br>95 | ₹° | 4   | 39    |    |
| জন       | जन्मर्थ सर्वर्ध |          |          |     |         |    | भीग | यार्क |    |

# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति, चागठी वर्ण गोरा, ठेंगणा वाधा, डोक्यावर दगड छागल्याची खूण, व्यग नाही. गंडातरे व मोठाले आजार:--शकी १८१५ पासून शकी १८२० पारेती जप्ण निका-रापासून आजार याशिवाय कांहीं नाही. आई व विडिटोर्चे सीस्य:-शके १८३७ चे कार्तीक हु॥ १२ रोजी आईचा मृत्यू. व राके १८१४ चे आधीन हु॥ ६ वडीलांचा मृत्यु. वडीलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति:--पूर्वाजीत सांपत्तिक स्थीति चांगली होती. परंतु शके १८१४ पासून यांच्या हातानी इस्टेट जाण्यास सुरवात होऊन पांच वर्षात जंगम जीनगी सर्व गमाविली. षडीलांची शेती व जागा असून ती कायम आहे. विडिलांचा धंदा सामकारी व शेती,महिन्याचे उत्पन्न १५०. भावडें एकंदर ५ त्यांत ह्यात २, पाठीवर भाऊ, आधीं वहीण, बहीणी व्यास्त, व त्यांची संख्या ३. याँपेकी एक माऊ व एक वहीण हयात आहे. विवाह निराह १ झाला. शके १८११, सीची प्रकृति, साधारण सशक्त, गौरवर्ण, आजार कांहींवर्पाप्त्री वाळंत वाताचा झाळा होता. संतति:- संतति पुत्र ६ कत्या ७ एकंदर संतती १३ खांत इयात ६ पैकी मुखी ३ व मुखी रेजास्त संतंती मुडीची. मुडी ७ व मुख्ये ६. स्ततःस, खीटा अगर मातापित्यांस कायमचा विकार:--श्रीका वातिविकार आहे, यडीळांना चण्ण निकार कायमचा होता. निचा फक्त मराठी. भाग्योदय याच प्रांतात घषाळा सुरवात शके १८२२ पासून स्यांत प्रत्येकवर्षी खर्चापरते उत्पन्न. स्वतःवर न्यानहारिक जनाबदारी शके १८१४ पासून पडळी. महीना उत्पन्न दिढरों रुपये. सांप-त्तिक दृष्ट्या अत्यंत बाईट काळ पाचनपीपासून कर्ज वाढते असल्यामुळे स्पीती चिताजनक आहे. राते १८३३ पासून सोपितक काल पांच वर्षपर्यंत फार वाईट गेला. संजटे:—एक्वेळ फीवदारी होण्याची आफवा होती. त्रास सरासरी सहा महीने. न्यापार सराफीचा. ब्यापाराला हरपात शाल्या-पास्न खर्चापुरते उत्पन म्हणजे स्थिति सारखोच. वडील मुलगा हल्ली इंप्रजी शिकत साहि. सासरची सांविक स्थिति अगदी गरीबीची. आप्तवर्ग - चुळता नाहीं, मामा २, मानशा २. सचेचें घर, बाहुनें, पूर्वाजीत जमीन जुमला आहे.

#### कुंडलीकमांक १०

গ্রীহাক १८१२ खरनामधंत्रसो काल्गुने मासे शुक्रपक्षे १५ तिथी मासुत्रासरे पूर्शकाल्गुनी नक्षत्रे घ. ५ प. ५६ अत्रदिनेश्रीस्पॉदयात् गत घ. ६ प. ५९ समर्थे जन्म, जन्मरपळ सातारा. जन्मकुंडळी

# 1 187

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति:—स्थूछ शरीर, चेहेरा गोछ, दांत रुंद, व किंचित् पुढें, वर्ण तांबूस, कपाळ रंद, विशाळ भाठी, कपाळास आठी नाहीं, कपाळावर मध्यभागी खोक, डाज्या टाचेत भौरी प्रकृती संशक्त, किचित् द्रम्याचा व मूळव्याधीचा विकार, व्यवहारी, चाणाक्ष, स्वाधी परंतु दुसऱ्याचे न खनाडता साधेल तो स्वार्य, निष्काळजी, गंडोतेरं — १९११ सप्टेंबरमप्ये स्वतःचो अत्यवस्य स्थिती (कांजण्यामुळें) पुढें मूळव्याध १९२१ साली मुबर्श्या पारती हिंदू मारामारीत डीके प्रदून पुनर्जन्म. १९२२ मुळशी सत्याप्रद्वात तुरुगवास. आई व विडलोंचे सौस्य:—१८९८ साली विडिलांचा हेगेने मृत्यु आई आहे. आई व विडिलांस मोठाले आजार मातोशीस मूळव्याधीचा उपद्रव, वडील ते आपल्या ल्हानपणी विहारींत बुडुन मरता मरता वाचले होते वडीलांची मूळ सांपितक स्यिति, प्रयम, भिक्षुकी १८८४ ते ८६ पर्यंत नाटकमंडळीत मागीदारीचा योग पण पुन्हा मिक्षुकी व शेतीन डिलांचा धंदा भिक्षुकीचा महिन्याचे उत्पन्न २ मनुष्याच्या गरीबीच्या प्रपंचापुरते, धंबांत अगर नोकरीत मर्यंकर काळजीचे व असह्य प्रसंग १९०७ साली. मराठी सातवी पास शाल्यानंतर १ वर्ष शाळामास्तरची नोकरी नंतर कांही दिवस मामछेदार कचेरीत उमेदवारी. १९०९ साछा. शिवण-काम शिकण्यास सुरवात. १९१०, नाटक कंपनीत अंक्टरचे काम १९११ पासून फिरून शिवण-कामांत कष्टाने प्रगती करून गेली १५ वर्षे मुख्य कटरच्या हुवावर आहे. मावंडे एकंदर ३ त्यात हयात २, पाठीवर भाऊ, आधी भाऊ, जास्त संख्या माऊ ३, पाठीवरचा भाऊ १८९६ साठी जन्मून १९१४ मध्ये वारला, वडील भाऊ हयात, १८८८ साठी त्याचा जन्म झालेला आहे, वडीळ बंधूचा स्वमाव अती चंचळ पण सत्यनिष्ट, विद्वान दशप्रंथी आहेत. १९१८ साठी मार्चभध्ये विवाह झाला आहे. स्त्रीची प्रकृति, निरोगी. रूप, मध्यम, १९२० साठी अपुरे दिवस जाऊन दुहेतली, १९२२ साली फिरून दुहेतली. संतित, प्रयम अपुरी मुलगी १९२०, ८९२१ मध्ये मुळगा, १९२२ अपुरे दुहेतणे, १९२३ मध्ये मुळगा, १९२५ मध्ये मुळगी, ज्यास्त पुत्र, सर्व हपात. स्वत.स अगर मातेस कायमचा विकार, मूळव्याघ. भाग्योदय:----भाग्योदय मुंबईत १९११ साली धंषास (कायमध्या) द्वरवात, प्रगती त्यानंतर दिवसे दिवस होत आहे एकदरीत फायदाच आहे. १९१८ साली स्वतःवर जबाबदाश पडली आज पगार समारे १५०. सोपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत बाईट काल पहता १९११ पर्यंतचा काल कष्टाचा गेला.

कोणत्याही कार्यात यश — यश अखेर येते परंतु तोपर्यंत त्रास फार पडतो. सरकार अगर छोकांकडून मान.—१९२२ साली मुळशी सत्याप्रहांत तुरुंगवास भोगल्यानंतर छोकाकडून क्षित्रिचत् मानमिळाला. शिवण कामाच्या धंचात नोकरी.

१९१० सार्थी, अमृतसर कांप्रेसला मित्राच्या अचानक सहाय्याने जाऊन येणे बाले. सासरची सांपत्तिक स्थिति:—सासरे शाळामास्तर, स्थिति गरीबी.

श्राप्तर्था—सावत्रआई किंवा चुलता नाहीं, एक मामा व एक मावशी होती, आत्याबा ३ होस्या. सत्तेचें यर, वाहनें—विस्त्रियोर्जित घर व योडी रोती आहे.

# पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मेपलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह.

कुंडलीकमांक ११

श्रीशके १८११ मार्गशीर्पमास ग्रुङ्ग्पक्षे ३ तियो मूळ नतर पूर्यापातानक्षत्रे अत्रदिने श्रीसूर्योदयात् गत य. ५८ प. १५ समये जन्म. जन्मस्यळ मगळूर दस्तगीर.



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति—सशक, बांधा उत्तम व देखणा, डोळे पाणीदार, चेहरा गोछ व मासल, बण बंगेरे नाहीं, वर्ण साधारण गोरा, कपाळ उच व मोठे, देही व्यग नाहीं. इदियावर तीळ, दोन्ही भिनयाचे मध्यें तीळ, प्रष्टती सराक्त पण ऊष्ण विकार, स्यमाव शांत, स्वायटबी. प्रसागिनेशेषी तापटपणा, विधेची अमिरुची, वाचनाचा फार नाद, परमेश्वरावर निष्टा. गंडांतरे व मोठांछ आजार—म्हणण्यासारखा आजार कधी झाळा नाहीं. मामुळी ताप कधी कधी येत असे फक्त एक वेळ तापान फार आजारी होऊन अशक्त झाटो होतो. आईय बढिटाचें सीएय--बाई अजून ह्यात आहे, वदरीनारायणाची यात्रा घड**ो. वडिटोचा मृत्यु भादपद ह्या। २ गुरु**वार ता. २ शो८। १९२२. आईव वडिलास मोटाले आजार—वडीलास हा रागटचाच आजार असन ार रशटार ५२५, आर्थ नाज्यात गाउँ नामा विकास स्वास अर्थात आसार अर्थात कार्यात आसार अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास अर्थात स्वास स्वास अर्थात स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास पण यदीलानी स्वत भ्या कर्तनगारीनर चांगली सांपत्तिक स्थिती सुधारली. पचेचाळीस वर्षावासन पुष्काळ भरभराट झाली. वडिलांचा धदा गावची पाटीलकी होती. महिन्याचे उत्पन्न नकी नाहीं. मांनेंडें एकदर ४ सर्नांत धाकटे हेच. बाकी सर्न पोस्टे होते. एकदर ४ मानेंडे होतीं. स्पंपैकी मी एकटाच ह्यात आहे. दोन बहिणी होत्या व एक भाऊ होता स्यापैकी फोणीच ह्यात नाहीत. माह्यापेक्षा वडीछ बहिणीचा जन्म १८८७ साछ व मृत्यु १९०४, विवाह— विवाह दोन झांछे वैकी एक पत्नी मरण पावडी. पहिंड छन्न झांडेडी पत्नी मयत आहे. सीची प्रश्ति—सीची प्रश्नित साधारण आहे, सुस्रहप व गौरवर्ण आहे. सतित—रक्षदर सरवाण. प्रथम पुत्र, नतर कत्या, तीन पुत्र य दोन कथा आहेत. मर्गत यहील मुल्गा, १८ वर्गांचा आहे, विचा साधारण, नान म्योट्कि माग्योदय--- न म निन्हांत स्यत वर ब्यायहारिक ज्याबदारी--स्थत वर जवाबदारी भाडपद जुा। ३ ता. १५।८।२२ पासून पढळी. अनेपेक्षित रीतीन परिस्थितीत बदल आपाट था। १२ ता. २१।७१९२२ रोजी मी व वडील या दोषांनाटी जेलमच्चे जावे सागरे व पुन्हां तीन दिवसानतर म्हणने २५।७।२२ हा सुरका झाछा. वेस कीरे कोडी एक नम्हते विनाकारण गोठ्या आरोपामुळे हें घडले. पण स्यांत निर्दोष. वेस तमी कुत्रमा, रजा १

ż.

# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति:--स्थूल शरीर, चेहेरा गोल, दांत हंद, व किंचित् पुढें, वर्ण ताबूस, कपाळ रुंद, विशाल भाली, कपाळास आठी नाहीं, कपाळावर मध्यमागी खोक, डान्या टाचेत भोरी प्रकृता सशक्त, किचित् दन्याचा व मूळव्याबीचा विकार, व्यवहारी, चाणाक्ष, स्वायी परंतु दुसऱ्याचे न छुबाडता सांघेठ तो स्वार्य, निष्काळजो, गंडांतर:--१९११ सप्टेंबरमध्ये स्वतःची अत्यवस्य स्थिती ( कांजण्यामुळें ) पुढें मूळव्याध १९२१ साली मुंबईच्या पारशी हिंदू मारामारीत डोके प्रदून पुनर्जन्म. १९२२ मुळशी सत्याप्रहांत तुरंगवास. आई व विडेळांचे सौख्य:---१८९८ साठी विडिलांचा हेगर्ने मृत्यु आई आहे. आई व विडिलांस मोठाले आजार मातोशीस मूळव्याधीचा उपदर् वडील ते आपल्या ल्हानपणी विहीरीत बुडुन मरता मरता वाचले होते वडीलांची मूळ सांपितके स्थिति, प्रयम, भिक्षुकी १८८४ ते ८६ पर्यंत नाटकमडळीत मागीदारीचा योग पण पुन्हा भिक्षुकीव शेतीव डिलांचा घंदा भिक्षुकीचा महिन्याचे उत्पन्न ४ मनुष्याच्या गरीबीच्या प्रपंचापुरते, घद्यांत अग्र नोकरीत भयंकर काळजीचे व असद्य प्रसंग १९०७ साठी. मराठी सातवी पास झाल्यानंतर १ वर्ष शाळामास्तरची नोकरी नंतर कांहीं दिवस मामछेदार कचेरीत उमेदवारी. १९०९ साछा. शिवण-काम शिकण्यास सुरवात. १९१०, नाटक कंपनीत अंक्टरचे काम १९११ पासून फिरून शिवण-कामांत कथाने प्रगती करून गेली १५ वर्षे मुख्य कटरच्या हुद्यावर आहे. मावंडे एकदर ३ त्यांत ह्यात २, पाठीवर भाऊ, आधी भाऊ, जास्त संख्या भाऊ ३, पाठीवरचा भाऊ १८९६ साळा जन्मून १९१७ मध्ये बारटा, वडील माऊ ह्यात, १८८८ साठी त्याचा जन्म झाळेला आहे, वडील बंघूचा स्वभाव अती चंचल पण सत्यनिष्ठ, विद्वान दशमंपी आहेत. १९१८ सार्छा मार्चमध्ये विवाह झाला आहे. खीची प्रकृति, निरोगी. रूप, मध्यम, १९२० साली अपुरे दिवस जाऊन दुहेतली, १९२२ साली फिल्प्न दुहेतली. सतित, प्रथम अपुरी मुलगी १९२०, ८९२१ मध्ये मुलगा, १९२२ अपुरे दुहेतणे, १९२३ मध्ये मुलगा, १९२५ मध्ये मुलगी, ज्यास्त पुत्र, सर्व हयात. स्वतःस अगर मातेस कायमचा विकार, मूळव्याघ. भाग्योदयः---भाग्योदय मुंबईस १९११ साली घदास (कायमध्या) सुरवात, प्रगती त्यानंतर दिवसे दिवस होत आहे एकदरीत फायदाच आहे. १९१८ साठी स्वतःवर जवाबदारी पडली आज पगार सुमारे १५०. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत बाईट काल पाइता १९११ पर्यंतचा काल कथाचा गेला.

कोणत्याही कार्यांत यश-यश अखेर येते परंतु तोपर्यंत त्रास फार पडता. सरकार अगर छोकांकडून मानः--१९२२ साली मुळशी सत्याप्रहांत तुरुंगवास भोगल्यानंतर छोकाकडून किचित मानमिळाला. शिवण कामाच्या पंचात नौकरी.

१९१९ सार्टी, अमृतसर कांग्रेसला मित्राच्या अचानक सहाय्याने जाऊन येणे झाले. सासरबी सांपत्तिक स्थिति.—सासरे शाळामास्तर, स्थिति गरीबी.

आतवर्ग---.सावत्रआई किंवा चुछता नाहीं, एक मामा व एक मावशो होतीं, आत्यामार्र ३ होला. सचेचें यर, वाहर्ने---विश्लेपार्जित घर व पोडी रोती आहे.

आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.
चारीरिक स्थिति—इश नव्हे व स्थृद्धी नव्हे. योडासा चंचल, गायनप्रेमी, डोले मोठे, दोत जरा पुढें, रंग तांबूस निमगोरा, डाल्या कुशीस तीळ, ल्यंग नाही. तोंडायर कांडी कोंडी देवीचे बण, गंडांतरें व मोठाले आजार—जन्मपास्त १० ब्यामिहन्यात देवीयेजन अपमृत्य टळला. फेरोरे ३ ऱ्या महिन्यास, गीवर त्याच वर्षांत, रता त्या वेळेंपासून सुरू झाला तो अवाप केन्द्रां केन्द्रां आहेच. आई व बडिछांचें सीह्य—न्यडील मयत जन्मापूर्वी ५ महिने राके १८१५ आपाद ड्रा. १. विकार टदर. आई ह्यात. आई व बडिलांस मोठाले आजार—माझ्या दहाच्या वर्षी आईस ताप व पिशाच्च बाधा. अपमृत्यू टळठा, हल्ली प्रकृती वातबद्ध विशेष. विडिलांची मूळ सांपत्तिक स्पिति---बढिळांची सांपत्तीक स्थिति फार गरिबीची, विशेष फेरफार केव्हांच नाहीं. बिडिलांचा घंदा मराठी मास्तर महिन्याचे उत्पन्न १५ रु. होते, घंघांत अगर नीकरींत मयंकर काळजीचे य असहा प्रसंग—यडिलांना अखेर आलेलाच प्रसंग मयंकर होता. मला स्वतःला मयंकर काळजीचा प्रसंग केव्हांच आछेटा नाहीं. भावंडें एकंदर २ त्यांत हयात मीच, पाठीवर नाहीं आधीं वहीण. वहीण मास्या जन्मानंतर ६ महिन्यानी मयत. वहीण मास्यापेक्षी दोन यंपाना मोठी होती. विवाह शके १८३१ माघ छु. १५ दिवशी झाला. खीची प्रशृति—स्त्री प्रशृतीने फारच अशक्त, देखणेपणा विशेष नाहीं. क्षियांचा विकार फार दिवस होता. शरीरपष्टि किडकिडीत स्रोहे. संतति-प्रयम पुत्र ज. ता. २६।१२।१६ मयत शके १८४० मादपद कृष्ण १३. दुसरा मुख्या जन्म ता. २२।२।२१, तिसरी मुख्या ता. ३।८।२४, पुढे अवाप योग नाहीं. दसन्या मुळाच्यापूर्वी असा योग आळा होता. स्वतःस कायमचा विकार—स्वतःस दन्याचा विकार आहे. वर्षाद्व '११२ वेळां त्रास होतो. विधा—मग्रठी ५ ह्येतेपर्यंत. वैदिक, याद्यीय, ज्योतिप, ज्युलची वैगेरे वेतावालाचें. भाग्योदय—माग्योदय कुठेंच नाहीं, धंदा प्रामोपाच्ये, भिशुकी यौरे. स्वतःसर स्वन्दारिक जवाबदारी—वडीछ नसछे तसे चुछते हयात आहेत, विशेष जवाबदारी नाहीं, महिना उत्पन्न ३० रु., सांपत्तिक दृष्टमा अत्यंत वाईट काळ कोणताच नाहीं. विचार्यी दरींत सांपत्तिक रिपति अनुकूछ नसल्यामुळें इंग्डिश वैगेरे शिक्षण नाही. द्रव्यदृष्ट्या उत्रृष्ट काल वयाच्या १६ न्याना विकास कार्या है। जिल्ला कार्या त्यांत स्वर्ध मागृत कार्या विकास पर्द छागडी, दही सिह्नक प्रतः भित्रकित झार्यो त्यांत स्वर्ध मागृत कार्या विकास पर्द छागडी, दही सिह्नक ५०००, कोषायाही कार्यात यसःस्वरास—बहुतेक कपयस नाहीं. स्कार क्षार छोग्डीकडून मान व यस—मान विद्याला नाहीं. दिवाणीत १।२ दावे वंगरे चाल्डीकें स्थांत अपयस नाहीं. म्पापार केवळ सावकारी व त्यांत योडी दुकानदारी १९१८ साटों समाहक मोंडवटावर केटी त्यांत निम्मी रक्कम बूड नंतर एका इसमाजवळ ५००रु. बूड. बाकी चारदीन इसमाकडे २००रु. पत्राच नाम्मा रक्षम यूड नतर एका इसमानवळ पुरुष्य प्रकार ना चाराज इसमाकड १००६ । पुडाले. वारसा, बक्षांस, बुईल या प्रकारानें अवसमाव इस्वव्यम अपाप कार्सी नाहीं, सुट ह्यात व कार्सी इस्टेट आहे व ते ह्यात, स्यांना अपय नाहीं. मुलंबी धीदिक स्पिति—सुट ह्यात व सुदीमान, दुसरा मुला। मज्यम सुदिमान, मुलांस गाण्याची विशेष आप्रवर्ग सासर्यी सांपितिक स्पिति—स्योत्रकद्वन लाम नाहीं, र्यांची सांपितिक स्पिति गाइयोपसी बरी. आसवर्ग—सुलते २ हमात, २ मयत, मामा भ, हयात ३, माउस्या भ स्थात २. सचेचें घर, भीच स्थतः बाधिछे बाहे, जमीमनुमछा बराच कभी केवळ वार्षिक छर्चाच्या हे उराम्न.

-

# १८ पंडित रॅघुनाथज्ञाही ज्योतिपी यांचा (मेपलग्राचा ) इंडलीसंग्रह.

न होतांच सुटका झाछी. सांपर्धिक दृष्टया अत्यंत वाईट काळ—वडीछांचे मरणापासून खर्चांचे प्रमाण वाइत गेळें त्यामुळे पैशाची अडचण वेळाेवेळो, ती आतांपर्यंत आहेच. कोणत्याद्दी कार्यात यश-अभ्यश—बढ़तेक प्रत्येक गोटींत यशच येते, अपयश अज्ञत नाही, सरकार अगर छोकांकडून मान—बढीछाचे मरणापासून सरकार दरबारांत व बहुतेक छोकांकडून मान मिळतो. वजनहीं बहुजन समाजांत आहे, संकटें—शत्रूकडून संकटें आठी पण त्यांत जयच झाछा, अधिकारी वर्णेच साह्य होता, दिवाणींत जाण्याचा प्रसंग आछा व सन्याही दिवाणींत केसेस आहेत, फीजदारी मासेकडून दुसऱ्यावर झाछो होती व त्यांत मछाच यश आठें सन १९२३. व्यवसाय—धंदा शती व साधारण देववेव, अञ्चनपर्यंत बाईट स्थिति नाहीं. मोठा मुख्या १८ वर्षांचा असून इंप्रजी शिकत आहे, बुद्धि वरी, सासरची सांपर्यिक स्थिति कार गरियोची आहे. आसर्वर्ण—सात्र कोणींच नाहीं, चुळताची परिस्थिति साधारण, मामाची परिस्थिती वरी, चुळता एकच आहे. सत्तेच घर, वाहनें, नोकरचाकर, जमीनजुमण—सत्तेचें घर व बाह्याचेंच हुल चांगर्छ आहे. भोडा सत्तेच पर, वाहनें, नोकरचाकर, जमीनजुमण—सत्तेचें घर व बाह्याचेंच हुल चांगर्छ आहे. भोडा कंडचीकमांक १२

कुडलाकमाक १८ श्रीराके १८१५ मार्गशिषमासे शुक्रवोक साम्यांतियो भृगुवासरे पूर्वाभाद्रपदानक्षत्रे क्षत्रदिने श्रीसूचोदयात् गत ४.२१ प.० समये जन्म. जन्मस्थळ वालावळ जन्म बेळ सुंबई टाइम ३ वा. ४० मि. जन्मतारिख १५ माहे १२ सन १८९३.

जनमञ्जू दली

र मु १२ स

१ १ १० शु

| ४३११ ०१५ | दशमभाव<br>विशोत्तरीमान                  |
|----------|-----------------------------------------|
| I        | श्रीपाप्रकाप<br>सक्त न ब                |
|          | ५७ बन्सतः गुरुम.<br>ब १ मं. ५ दि. मोत्य |

|                      | ₹.        | ৰ.        | स.            | बु.      | ગુ.        | য়ু.           | য়.             | ₹. | ਰ,  |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|----------------|-----------------|----|-----|
| ₹.                   | ۷         | 90        | ٩             | v        | 3          | 4              | ę               | 33 |     |
| स.                   | 9         | २१        | २४            | 90       | 1          | 95             | 3               | २३ | २१  |
| फ.                   | 93        | ४२        | *2            | 3        | 18         | ₹1             | 15              | 88 | 4   |
| वि.                  | 8.5       | 44        | ₹७            | 6        | 86         | 919            | ٩               | ५९ | ષ્ય |
|                      | <b>ξ9</b> | ७५०<br>३२ | <b>89</b>     | 40<br>40 | ४<br>३५ व. | ५७<br>१        | પ<br><b>ર</b> ૬ | 39 |     |
| जन्मई पूर्वीभाद्रपदा |           |           | सर्वर्ध ६९।२० |          |            | भोग्यर्क ५२।४२ |                 |    |     |

BKARAS

आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी. शारीरिक स्थिति — इश नब्हें व स्यूल्ही नब्हें. योडासा चंचल, गायनप्रेमी, होळे गोठे, दोत जरा पुढें, रंग तांबूस निमगोरा, डाज्या कुशीस तीळ, व्यंग नाहीं. तोंडावर कांही कोही देवीचे त्रण, गंडांतरे व मोठाले आजार—जन्मापासून १० व्यामिश्च्यात देवी येकन अपमृत्यु त्याप रनाप त्रण, पशांतर व माराण जागार———वातापुर, ६० जागार त्या परा जागा परा जागा परा उत्तर परा देश हैं टळजा. फेंग्सें ३ ऱ्या महिन्यास, गोवर त्याच वर्षात, दमा त्या वेळेंपासून सुरू झांजा तो अधाप केव्हों केव्हों आहेच. आई व बडिजोर्चे सीस्य—-वडील मयत जन्मापूर्वी ५ महिने शके १८१५ ्य चन्द्रा आर्थ्य जार्थ्य चारुण चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्रा चन्द्र बापाड द्यु. १. विकार उदर. आई हयात. आई व वडिलांस मोठाले आजार—माझ्या दहाव्या वर्षी आईस ताप व पिशाच्च वाथा. अपमृत्यू टळवा, इहीं प्रकृती वातवद्ध विशेष. यडिवांची सूळ संपत्तिक स्थिति—यडिवांची सांपत्तीक स्थिति फार गरिवीची, विशेष फेरफार केव्हांच नाहीं. विडेळांचा घंदा मराठी मास्तर महिन्याचे उत्पन्न १५ रु. होतें, घंबांत अगर नोकरींत मयंकर काळजीचे व असह्य प्रसंग—चडिछांना अखेर आलेलाच प्रसंग भयंकर होता. मयंकर काळजीचा प्रसंग केव्हांच आलेळा नाहीं. मावंडें एकंदर २ त्यांत ह्यात मीच, पाठीवर नाहीं आर्घी बहीण. बहीण माझ्या जन्मानंतर ६ महिन्यानी मयत. बहीण माझ्यापेक्षां 'दोन वंपौनी भोठी होती. विवाह राके १८३१ माघ छु. १५ दिवशी झाला. खीची प्रकृति—खी प्रकृतीने भारच अशक्त, देखणेपणा विशेष नाहीं. लियांचा विकार फार दिवस होता. शरीरयिष्ट किडिकिडीत लाहे. संतति—प्रथम पुत्र ज. ता. २६।१२।१६ मयत राके १८४० मादपद कृष्ण १३. दूसरा जार. सतात—अयम उर्व जा का स्वास मुख्या ता. ३।८।२४, पुढं अवाप योग नाहीं. दुसऱ्या मुख्या जन्म ता. २२।२।२१, तिसरी मुख्या ता. ३।८।२४, पुढं अवाप योग नाहीं. दुसऱ्या मुख्यापूर्वी असा योग आखा होता. स्वतःस कायमचा विकार—स्वतःस दम्याचा विकार आहे. उज्जयापूर्वा असा थान जाल क्या । वर्षोत्त ११२ वेळां त्रास होतो. विद्या—मराठी ५ इयेचेपयंत. वैदिक, याडीक, ज्योतिप, ब्युत्सची पपात्न ११८ वळा त्रास धाता नाया नाया १६०० प्रस्ताचा नाया नायान, प्यातान, ब्युससी वैगेरे वेताबाताची भाग्योदय —माग्योदय कुठेंच नाहीं, घंदा प्रामापाय्ये, भिक्षुकी वैगेरे. स्वतःवर व्यवहारिक जवाबदारी—बढींछ नसङे तरी चुछते हयात आहेत, विशेष जवाबदारी नाहीं, महिना उत्तल ३० रू., संपितिक दृष्टमा अत्यंत वाईट काल कोणताच नाही. विवासी दरीत सांपितिक स्पिति अनुकुछ नसल्यामुळे इंछिश वैगेरे शिक्षण नाहीं. इब्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काछ वयाच्या १६ वर्षापासून मीच स्वतः मिळविता झार्चे त्यांत खर्च मागून काही शिल्लक पट्टे टागरी, हल्ली शिल्लक ५०००. कोणत्याही कार्यात यश-अपयश—नदुतेक अपयश नाही. सरकार अगर टोकांकडून मान व यहा——मान मिळाला नाहीं. दिवाणीत ११२ दावे वेगेरे चालविकें स्रांत अपयश नाहीं. व्यापार केवळ सावकारी व त्यांत योडी दुकानदारी १९१८ साठा समाइक मांडवटावर केळी व्यापार क्षेत्रक सावकार व प्याप्त क्षेत्रक प्रकार समाज्ञ प्रक्र मुंड. वाकी चारदोन इसमाकडे २००६. बुढाले. वारसा, वक्षीस, बुईल या प्रकारान बक्तमात् द्रव्यलम अवाप काही नाही. चुलसांची बुढाल. वारता, न्याल, वर्ष कांही इस्टेट खाहे व ते ह्यात, त्यांना अपल नांही. मुखांची बौदिक स्थिति—मुखें ह्यात व बाह्य मान, दुसरा मुख्या मध्यम सुद्धिमान, मुखांस गाण्याची विशेष आरड. सासरची सांपितक बुद्धामान, दुस्स मुञ्जान । जन्म , जन्म , जन्म । जन्म , जन्म , जन्म प्राप्त । रियति—स्यानकडून लाम नाही, स्यांची सांपविक्ष स्थिति । मास्यापेक्षां वरी. आत्रयाँ—चुल्ते २ ह्यात, र मयत, मामा ५, ह्यात ३, मात्रत्या ५ ह्यात २. सत्तेचे घर, मीच स्तत: वांधिले हयात, र नन्या, जारा पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट । पुरुष्ट

# २० पंडित रघुनाथशासी ज्योतिपी यांचा (मेपलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह.

#### कंडलीकमांक १३

श्रीराके १८२१ आपाउमासे शुद्ध ग्रेशे १५ तियो मदवासरे श्रीसूर्वोदयात् इष्ट घ. १६ प. ८ समये जन्म. जन्मस्यळ शिनोर जि. बडोदे.



# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

., ७ वर्षांच्या उमरीपर्यंत आजार्यण भोगलें. ११वर्षाच्या उमरील इसरप्रद्वीवरून पड़ेलो.१७ व्या वर्षी पैशाच्या अभावी इप्रजी शिक्षण सोडावे लगले. त्या नतर् लगेच टेकनीकल्डस्कृत्यम्ये दाखल होजन तीन वर्यांचा मेक्यानिकल इजीनीअराँगचा कोर्स घेतला. २० व्या वर्षी ३ वर्षांचा कोर्स पुरा करून पर्वक्रास एंजीनीअराची परीक्षा पास झाले व त्याच महिन्यात परील्ड सर्वांसचे २ वर्षांचे अप्रोमेंट लिड्डन देवन क्रॅटीकर प्रांविस्तमन्यें गेलों. तेयून १॥ वर्षाची परत आलो.नतर १९२१ लुळे मध्यें सुर्वक्रस केर्स स्क्रीसम्य निकरि लगलेंट रत्य्यान २३ वे वर्षी पिडिल लग्न लाहाले. १९२४ लुळे अखेर नोकरी सुटली. १९२२ एप्रांलमप्यें सेकडक्रास इजीनीअराची परीक्षा पास झालो. १९२४ जुळे अखेर नोकरी सुक्तानीकल्डक्ल्ल्लम्यें सेकडक्रास इजीनीअराची परीक्षा पास झालो. १९२४ नोकरी क्रांविस्तम प्रंविस क्रांविस्तम परिक्षा

#### कंडलीक्रमांक १४

, ध्यारके ९८९८ दुर्गुखमान धारिकममते गुड्यके तिथी थैर्गियम धासूर्गीत्यात्पत व. २८ प. २८ समये जन्म, जन्मस्यळ पुर्णे.

#### जन्मकुंडली



## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

१ शरीरवर्णन-मन्यम, बाटोळा चेहरा, मन्यम दात, गौर, रूद कपाळ, शरीर मध्यमदेही.

संग नाहीं. (२) अत्यंत आजारी असलेली वर्ष -१९२६ आक्टोबर ज्यानें. (Malaria) (३) आई ह्यात, वडील मयत. १८९९ खेग. (४) पूर्वार्तित सापत्तिक स्थिति—अगदी साधारण (५) सप्यांची सांपत्तिक स्थिति—आदी मप्यम, सर्वसाधारण मरभराट. (६) मावेंडें—नाहीत. (७) विवाह—१९१५ मे सासन्याची सापत्तिक स्थिती साधारण आहे. (८) संतती —१९१८ एक मुलगा, १९२३ साले एक मुलगा, १९२३ साले एक मुलगा, १९२०, १९२०, भर्थाची वर्षे. (१०) वियाव्य सी. पी. एस. परीक्षा पास १९२३. १९१७, १९२०, अपयाची वर्षे. (१०) धंदा—डेंक्टरकी १९२४ टिसेंबरामून उत्रच ५० खर्च तितकाच किनहुना जास्त परने सुख मप्यम. (११) आतर्था—मामा १ हयात, पेनशनर, मावशी १, जुलत जुलता, माऊ २, बहिणो २, जुलत पुलती १. (१२) संकटकाल—१९२४ माऊवंदी तंटा व नुकसान.

#### कुंडलीकमांक १५

्श्रीशके १८१० ज्येष्ट्रमासे वचपक्षे चतुर्घ्या तियी जन्मस्यळ सोटाप्र.

#### जन्मकुं**ह**ळी



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या मोष्टी

१ दारीरवर्णन — सहपातळ निमगोरा. व्यग-अशक्षपणा. २ अत्यंत आजारी असटेली धर्मे — रूनस्त्युष्ट्राचे सायोत. ३ अर्ड ह्यात. वडील ह्यात. १ पूर्वीजित सांपत्तिक स्थिति साधारण. ५ सध्यांची सांपत्तिक स्थिति — साधारण ठीक. ६ मावर्डे — पांच भावेंडे. पैती न. २ दक्त गेळा व नं. ५ वा विमक झाला, न. ३ व १ एकतांत ते स्वतंत्र धंपति आहेत. ६ विवाह—पन १९०८ साली. ८ संतती—एक मुलगा पांच वर्षोचा आहे. ९ त्रिया—साथारण. १० धंदा—नेवरि. ११ आतवर्ग—मामा, बहीण, आला, साहुसासरा, मेव्ह्रणा, मेव्हणी वंगेरे. १२ सक्तरकाल—सन १९१२ पर्यंत साधारण गेळे तेयुन चांगले.

#### कुंडलीकमांक १६

श्रीसके १८०५ दैशाखमासे रूप्यापेन्ने पंचम्यातियौ मानुरासरे श्रीस्पॉदयात्गत ष. १० प. ४२ समये जन्म. जन्मस्यळ महगोय जि. पूर्व खानदेश.

#### जन्मकुंडली



· आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

१ शरीरवर्णन—विशेष क्या नाहीं, बेहरा वाटोळा, डोळे काळे, कपाळ मोठें, शरीर मध्यम. व्यंग, अंगावर कोड आहे. २ अस्येत आजारी असलेळा वर्षे—१९१३।१४ साळी टेनिस खेळतांना डाल्या हाताच्या कांपराचा सांघा निखळून दुसरीकटे बसळा. ३ आई विवंत आहे. वडीळ मयत वयाच्या नवच्या वर्षी. ४ पूर्वीर्जित सांपिक स्थिति—साधारण शेतीवाडी आहे. ५ मावंड, अकरा स्यंत माठ दहा व बहिण एक पाठीवर एकच माठ होता तो व वाकीचे साळ लहाणएणीं वारळे. दोन वडीळ भावांपैकी एक १९९५ माठी वारळो. ७ विवाह—पिहेल विवाह सन १९०० साळी मार्चे महिन्यांत झाळ. दुसरा विवाह—सन १९१८ साळी जाहळा; छी गौरवर्ण, पिहेली बी कृष्णवर्ण, पिहेले छीळा सुळो तीन सर्च मयत, मुळी दोन एक हवात; ८ संतती—दुसरीळा दोन मुळो व दोन मुळी सर्व मयत; दुसरा सासरा वेनशनर क्रार्क; सास-च्याची सांपिक स्थिति साधारण. पिहेली बायको बाळत रोगानें वारळी; ह्यात असळेळी मुळगी १९०८ चे आगळांत जनमळी; ९ विधा—म्याट्रिक व स्कूळकायनळ व विकेश १९०८ साळी पास खाहळी; १९०८ चे फेस्टवारीपासून सन १९०८ पर्यंत कोटात कारक्न पुढें बकीळ; १० चंदा—उस्कर्ष, १९०९ साळी पास व्यक्ति स्थित साधारण मुळते हिन्ते हुळते व स्त्रेत कारक्न पुढें बकीळ; १० चंदा—उस्कर्ष, १९०९ साळी मयत, मावस्या दोन, खुळते वार्ता, गामा तीन असून तीनहीं मयत, एक फेरेस्ट रेंचर, बाती नोकर होते. १२ संकटकाळ—वैशाची अवस्वण. चेंचाची अवस्वण.

, कुंडलीकमांक १७ -श्रीराफे १८१७ मन्मयनाम सवत्सरे पीषमासे शुक्रपक्षे ८ तियो भीमवासरे श्रीस्योंदयात् गत घ. ३७ प. ५० समये जन्म. जन्मस्थळ आखळी तोो. वेंगर्जे जि. रत्नागिरी



# पंडित रघुनाथशासी ज्योतिपी यांचा (मेपलप्राचा) इंडलीसंग्रह.

# आयुष्यांतीरु महत्त्वाच्या गोष्टी

१ शरीरवर्णन—निमगोरा. व्यग—नाहीं. २ अत्यत आजारी असलेली वर्षे—१९२४ जानेनारी. तापानें. ३ आईचा मृत्यु—१८९७, वडीलमृत्यु—-१९१२ डिसेंबर. १ पूर्वार्जित सांपतिक स्पिति—मध्यम. ५ सच्यांची सांपत्तिक स्थिति—अगदी वाईट. ६ भावडें—दोन माऊ
एक वहीण सर्व हयात. ७ विवाह—सन १९१४ जून. ८ सतती—मुला ४ मुलगा
१ पैकी पहिली मुलगी वयाचे सहावे महिन्यानतर तापाने वारली. ९ विचा—मराठी ४ ईयता व
ईमजी ४. १० धदा—-स्टॅंपवेंडर हल्ली १ वर्ष कोणताही धदा नाही. ११ आप्तवर्ग—मामा,
मामाची मुलं. १२ संकटकाल—सन १९१३ पासून नेहमीच सकटे.

# कुंडलीकमांक १८

श्रीदाके १८२४ ज्येष्ठमासे द्युक्ष्यक्षे तियौ ९ मदवासरे श्रीस्योदयात्गत घ. ५५ प. १९ समये जन्म. जन्मस्यळ पुणे.

जन्मदुं डली '



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

१ दारीरवर्णन — कृता, डोळे काळे, चेहरा वाटोळा, दांत मध्यम, वर्ण तां रूस, कपाळ कप्यम, एकदर दारिर मध्यम, दारिराची एक वान्, मोठी. व्यन — इनड आलेळे. २ अस्यत आजारी अस-छेली वर्षे — जन्मतां प्रणीच २१३ दिवसांत, १२ व्या वर्षी रास्ज, १७ व्या वर्षी जररीहा. ३ आईचा मृद्य — सन १९१२ जानेवारी नवज्यानी. वर्षी व्यान्य — १९१९ जानेवारी ७ ज्यर. १ प्वार्जित सांपितिक स्थिति — व्यार्पिकी, पूर्वार्जीत त्यन्त आहे. ५ सम्पाची सांपितिक स्थिति — सांपारण ग्टणव्यासारणी भरमराट नाही, भागडें स्थयराजमाने उपित्रीका करणारी. चुछता देशों करणारा. ६ भावडें — एकदर १० हवात ६, पाठीवर भाऊ हयात, आभी वहीण हयान, वहील बहीण १ माऊ १ व्हान भाऊ १ हवात ६ राजीवर भाऊ हयात, आभी वहीण हयान, वहील विद्या — माठी सांतरीयतेवर्पत, १० धदा — नोवरी महिना उत्पन्न ३० जमिनडुमटा, घर, योरे नाही. ११ आप्तर्वा — मामा २ एक व्यापारी, १ रोतवी करणारा मावस्या ३, पुटता १९१८ मध्ये मयत. चुटती आहे. दोन भाऊ, एक नोवरी व एक शिकणारा, दायू नाहीं. मेन्द्रणे सरस्तारी नोजर.

#### कुढलीकमांक १९

श्रीशके १८०४ ज्येष्टमासे शुक्रवक्षे ४ सह ५ तिथी श्टुनासरे श्रीस्वींद्यात गत घ.५६ प १२ समये जन्म. पाहाटे ४ वाजता. जत्मस्यळ माठवण





# आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

१ शरीरवर्णन-कृश, डोळे काळसर, चेहरा छांग्ट, दांत मध्यम मोठे, वर्ण तांबूस काळ-सर, कपाळ छहान, दारीर मध्यमदेही, व्यन नाहीं. २ अत्यत आजारी असल्ली वर्षे —जन्माच्या २।३।४ महिने खोकल्याने १९०७।८ वर्षात रक्तदोप, खरूज, केव्हां किरकोळ शिकपणा. आगष्ट १९२४ ते २५ भाज तारखेपर्यंत किरकोळ भाजारपणा. आई ह्यात आहे. वैडीलमयत—तारीख १६ माहे मे सन १९२३. ४ पूर्वार्जित सापविक स्थिति --अगदीं साधारण पूर्वार्जित उत्पन्न योडी जिमन व घर. ५ सध्याची सापत्तिक स्थिति —अगर्दी साधारण सर्व भावडे स्वपराक्रमाने उपजीविका करीत आहेत. सर्वात मोठे भाऊ कस्टम खात्पात क्रार्क. ६ भावडें —एकदर ६ त्यांत आज हयात ५ वडील भाऊ २ वडिलाच्या मागचा मयत, बहिणी वडील २ न्याच्या मागचा मी मास्या मागची बिहेण. ७ विवाह —सन १९०४ बीचे स्वरूप सा गारण ताबूस गौर वर्ण सासरची सांपचित्र स्थिति सामान्य, सासरा मधतः देववेवीचा व्यवहार. ८ सतती — सम १९०८ केनुवारी सुक्या, सन १९११ नोवेंबर मुलगी, सन १९१४ मार्च मुलगा, सन १९१७ मुलगी मयत, सन १९१९ भेजुवारी मुलगी, सन १९२२ में सुलगा, सन १९२४ आगष्ट मुलगी. ९ विषा — इमगी ५ इयत्ता पुरी (शार्के व मांत्रिक विषा). धदा — १९०६।१९०७ पर्यंत कटमें व क्यनीत क्वार्क नतर व्यापार व ज्योतिप दर्त ११६ वर्षांत ज्योतिप व मांत्रिक—सांप्रत महिना २०।६० प वर्ष ज्यास्त जिमन वंगैरेचे छुख ११ आप्तवर्ग — मामा ४ मौकर, मावश्या ३ चुलता चुलती नाही. विशेष गोष्ट शत्रू योडे पण अखेर अनुकूल होतात माऊ क्रार्क सरकारी, दुसरा व्यापारी, मैन्हणे एक इजिनीयर व एक प्रेसमध्ये इजिनीयर मयत १२ सकटकाल - निरोधपणा साधारण ता २३।श२० फीजदारीच्या अफग पण प्रत्यक्ष काही नाही सन १९१७ पासून १९२४ पर्यंत महत्कार्यात यश, त्यांत विशेषे करून मात्रिक विवेत यश, व्योतिष मध्यम १३ इतर गोष्टी — <sup>'कोणत्याही कामांत अपयश नाहीं</sup> छॉटरी सोडत यांत मात्र अपयस.

#### कंडली फ्रमांक २०

श्रीशके १८२० फाल्गुनेमासे कृष्णपक्षे नत्रस्यातिथी भीमत्रासरे श्रीसूर्योदयात्गत घ. ८ प. १० समये जन्म, इंग्रजी ता. ४-४-१८९९ जन्मस्यळ मळकापूर ( वन्हाड )

#### जन्मकुंहली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

१ शरीरवर्णन:--कृश, डोळे काळे, चेहरा छावट, दांत मोठाले, पर्ण तावस, क्यांळ र बोके मोठे, समोरचे ४ दात १९२३ मध्ये पडछे. एकंदर शरीर मध्यमदेही. व्यंग:----काही नाहीं. २ अत्यंत आजारी असटेटी वर्षे:--वयाच्या ११ व्या वर्षी जराने आजारी '१९-२० व्या वर्षी निमोनिया २६-२७व्या वर्षा व्याने. ३ आईचा मृयुः—सन १९१८ हंचुएंझा, वडीटमयतं. 🕮 सन १९१२ हेन. ८ वृद्योजित सांपत्तिक स्थितिः —साधारण २-३ होते व घर. ५ सच्याची सापः विक स्पिति-नेहमा बदछणारी, २।३ महिने सीपत्तिक स्पिति वरी असते 'तर बाकीचा काळ पैशान्या काळजीत जातो, घरचा खर्च स्वत.ला करावा लागतो. ६ मावहें -- एकंहर ७ स्वति ह्याते ४ सर्वात वडील मी, घाकट्या बहीणी २ व एक माऊ धाकटा सच्या शिकत आहे, परंतु ।याचे नाहे नेहमी पटत नसते. ७ त्रिमाह:-सन १९१६ फेन्स्वारी. सी गीरवर्ण. ८ संतती:-मांडी नाही. सीची प्रकृती नेहमी भाजारी न्यया पीट दुखर्गे. ९ विधा:-मेंट्रियपूर्व. शिक्षणमध्येच सीडावे छागछे कारण यहील वास्त्यावर घराचा खर्च स्वतः बर वेऊन पहला. १० घंडाः-सन्या रिकामाः आहे मानील २-३ वर्षांपासून नौकरीचा योग येत नाहीं व आन्यास मालकांशी पटत नाही. ११ आसवर्गः-मामा १ नीकर, चुटता १ नीकर. शतु फार, चुटन सासरा ऑफीसर पगार ८००. नारपा १ नारपे पुरुष १ नारपे पुरुष १ नारपे प्राप्त पुरुष १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नारपे १ नार १९१९ ते १९२१ पर्यंतचा काळ उत्तम. पुरे स्थिनीत नेहमी बदट, सांपतिक स्पिती सापा चांगली नाही, प्रत्येक गोउ प्रतिकृत होते, धाकट्या मापाशी पटत नाही.

# वुंडलीयमांक २१

श्रीरापि १८२४ भारपरेमारी क्यागक्ष अमागस्यातिया सीम्यवासरे, श्रीम्याँद्रवात्गत ष. ३१ प. ५६ समये जन्म. जन्मस्यळ नाशिक.

#### २६

#### जन्मं प्रहरी



# आयुप्यांवील महत्वाच्या गाष्टी

१ सर्गरवर्णन'— कृता, वर्ण धावसर गोरा. चेहरा बाटोळा, सर्गरावर विशेष सूण नाहीं उजरा होळा जरासा तिरवा तेंच व्यग उच पद्यो २ अत्यत आजारी असलेली वर्षे — वयाच्या आठल्या वर्षी ११ महिन्याचा विषम. त्यानतर अवाप कांहीं नाहीं ३ आईचा मृत्यु ——सन १९११ हिसेंबर बाळतपण प्रेगात वडील ह्यात आहेत. १ पूर्वार्जित सीपत्तिक स्थिति — साधारण वरी. शहरांत घर आहे (नाशिक). ५ सम्यांची सीपतिक स्थिति — अडचणीची बहील खासणा कारक्त आहेत. इसरें कोणी नसल्यामुळें उत्यक्षाची इतर साधनें नाहींत. इसरें कोणी नसल्यामुळें उत्यक्षाची इतर साधनें नाहींत. इसरें कोणी नसल्यामुळें उत्यक्षाची इतर साधनें नाहींत को निर्माद — अव्याप अविवाहित आहेत. ८ विचा — मृथ्वियस पास असून इटप्प्या वर्गात आहे, ल्हान-पणापासून सर्व विषयांत पहिल्या प्रतीचे गुण मिळत आहेत. ९ धदा — अवाप कांहीं नाहीं. १० आतवरी.— नामा ३ पैकी सख्खा मामा १ कारकृत व दोन सावत्र शिकत आहेत, मावती १ चुलते २ देग्ही मयत, चुलती १ मयत, इत्यात, चुलत बहिणी २ ल्हान. ११ सकटकाल — सकटांचा अनुमव अवाप कांहीं नाहीं, अपयरागेंचे अवार मांच नाहीं १२ इतर गीधी — काष्य य सगीत यांची आवड, प्रत्येक गीधीची कांहीं तरी माहिती क्रसण्यांची उत्यक्त इस्पा, सम्भाव स्राधारणपंजी मिळते वेण्याचा, बाचवांची आवड जास्त

#### कंडढीकमाक २२

श्रीराके १८१७ माद्रपदेमासे श्रुक्रपक्षे चतुर्व्यातियौ भृगुवासरे इस्तनक्षत्रे, चरण ३ जन्म-, स्पद्ध खंडनावाट



## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी 📑

१ शरीरवर्णनः—उंच, निमगोरा, केशाच्छादित. २ असंत आजारी असखेळी वर्षेः—विरक्षोळ ताप वंगेरे १९२० मध्ये. ३ वडीळ मयतः—१९२३ चून ५. ४ पूर्वीकित संपाचिक स्थितिः—दिश्रेजाद कर्ज असळेळी. ५ सध्योची सांपचिक स्थितिः—वरीळप्रवारें ६ मार्वेडे:—जंबू पांच, विद्याजाद कर्ज असळेळी. ५ सध्योची सांपचिक स्थितिः—चराळप्रवारें ६ मार्वेडे:—जंक् पांच १९२ मार्व १९. संततीः—एक मुख्यी पार मिट्याची. ९ विशाः—जरूर तितती. शिकाणेची आवड. पण प्रयन्त नार्षी. दासकोर्ट वर्षाळीच्या परिक्षेत्रचा प्रयन्त. १० धंदाः—जांची नार्डी. ११ आसर्वाः—एक मामा वरत्यदार अदित. चार मेव्हणे आहेत. सासरे वक्षाळ असून तपःथ्यां करतात. एक मेव्हणे नेहमी दुष्टनायर टीका करणारे ळेळक. १२ संकटकाळः—सार्वेजनीक व विशेषतः ×× ऋळकणी असीशिर्यतमच्या अप्दूच्यायामळे अम्यासाची ग्रकसान होऊन ×× सरकारची अवकृषा, स्थान दिश्त जांग्रेस वर्षेत्र इंदेवावर राजकीय रोप. १३ इतर गोष्टीः—चतुरासाह १९११मध्ये राजवाळावर पर्याचान १२ दिवस अटक. (१९१५ दत्तक १९२० हायकोर्टने दत्तक इस्टेट थियुं नये असा निक्षाळ दिशा किक्न १९२० मध्ये दावा चाळू होता.

#### कुंडलीक्षमांक २३

्राक्षके १८०३ व्येष्टेमाले शुक्रपके तियो ६ मृतुवासरे श्रीस्योदयातगत, स. ५५ ५ ५ समये जन्म. ता. ३-६-१८८१

# जन्मकुँहली



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

१ शरीरवर्णन —तानूस गीर वर्ण, ढोळ काळ, घेहरा बाठोळा मध्यम, कपाळ मध्यम, एकंटरीत शरीर मध्यम उंची ५-३. व्यंग नाही. २ अव्यंत आजारी असछेडो वर्ष:—ष्टहानपणी २-३ वर्षाचे बेळा कुळेमांड, सन१९१३ जानेवारी केम्फ्डारी दिवतापाने आजारी, वाकी साधारण, नेहमी विचाना रिकार. ३ वडीळ मवन: —सन १९०० (चेत्र सहिता चतुर्पी) ताप येजन, १ पूर्वीतित सोवित्त रिपति:— मुधारेळी, पर्यारियतीत जोराचा करक होत आहे (चांगच्या मार्गाकडे) सर्व चंत्र स्वयराजमाने विव्यवतात. ६ भावेंडे:—५ चंत्र, ३ वहिणा वैकी १ वधु य १ विद्या हमान. प्रयम विद्यतात स्वराचा वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे वर्याचे वर्षाचे वर्षाचे वर्षाचे

क्षी गौर वर्ण. सासरची स्थिती बरी, ८ सतती ३ मुख्ये आहेत व ३ मुखे मेठी (२ मुळी १ मुलगा). पहिली मुलगी. दुसरा मुलगा बडिलांचे मृत्युनंतर १ महिन्यानी १९०७ वैशाखात झाला. जेवटचा मुलगा ह्यात आहे. तो १९१८ फेन्स्वारीत ९ विद्या---मॅट्रीक. सबू ओव्हरसीयर परीक्षा (इजीनीयर) घटा नोकरी १९२४ सुरू. एप्रिल १९०७, १९१०, १९१३ ते १९१४ चागरी १९१८ आगष्ट परदेश गमन (लडाई) १९२१ आगद्य मोठी बढती १९२१ आपटोबर माघारी १९२२ मोठी बढती. १० घदा — ईंजीनियर-खाते. हुई। कायम असिस्टट इजीनियर, पगार ३९० रु. ११ आप्तवर्ग —पुष्कळ शहित. जवळचे नाहींत कारण वडीं दत्तक. बहुतेक गरीव घराणे. १२ सकटकाल — विरोध नाहीं. परतु वरिष्टाशी बरोबरीचे नात्याने राहावे ही इच्छा. वरिष्टांशी नेहमी कामे उत्तम व्हावी अशा-बद्द बाद, व त्यात यश. मात्र झगडाने लागते. हाताखालील लोक नाखुश कारण स्वभाव तापट व करारी. स्तेही नेहमी स्त्रतंत्र जिचाराचे व प्रामाणीक हेतुचे यांच्याशी मैत्री. स्वमाव तापट वाईट खपत नाहीं. १३ इतर गोष्टी —वरिष्ट सागतीङ तेच बरोबर व नमून राहांने हे मनास पसंत नाहीं. छोकांत मान १९१८ पासीन जोराची प्रगती. नेहमी दगदगीचे कामावर नेमणूक व उत्तम काम क्षांछ की फळ वेण्यास दुसरे, व टगेच बदछी होते खशी नेहमीची स्थित मात्र यश नेहमी येते.

कंडलीक्रमांक २४ ' ि श्रीशेंके १७९१ आपादेमासे कृष्णपक्षे तियी १२ गुरुवासरे श्रीस्पोंदयात्गत व. १३ प. ११ समये जन्म.

#### अन्मकंहली



# आंयुष्यांतील महत्त्र्यांच्या गोष्टी

१ उच, चेहरा मध्यम, वर्ण गोरा, डोळे काळे पाणीदार, नाक सरळ, बाघा मध्यम. च्या नाहीं. २ अत्यत आजारी असलेली वर्षे ---दुखणे नाहीं. १९२३ साली पाय लचकला इतकेच २ आईचा मृत्यु —१९२५ जानेवारी वडील मयत —१८९५ साली. ४ पूर्वार्जित सांपत्तिक स्थिति पूर्वीचे काहीं नाहीं. ५ सध्यांची सापत्तिक स्थिति भरभराटींत लाहे. माजबद साधारण बरें. ६ एकदर माज आन्ही तीन. धाकटा देशी उद्योगघदा. जपान स्रमेरिका इकडे प्रवास. बहीणः इझी १ हयात ७ विवाह —सन १८९३ ९४ साली. खी गोरी, मुख्ने ३:मुखी २: हुसरा विराह सन१९१६ १९१७, खी काळीसावळी मुख्ये २, सासुर-माडी गरिवी ८ सतती.--एकदर मुळे १०, हयात मुळगे ५, मुळी २. ९ विद्या --बी.ए.,

एष्ट्र्ल्बी. अपयदा नाहीं, तय वर्षे २८ पासून मरभराट. १० घंदाः—फर्ट्क्रास सबजज्ज पगार इ. १०००, जमीनः—घर वगैरे, ११ आसवर्गः—चुट्टसभाऊ. १२ संकटकाटः—नाहीं, सन १८९२, व १८९४ या दोन साटी बी.ए. व एट्प्ट्बी.मर्पे नापास झाटे होते.

## कुंडलीक्रमांक २५

श्रीराके १८२१ कार्तिकेमासे शुक्रपक्षे द्वितियायांतियी २ जन्मस्यळ आंबेगांव (मोर).



·आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

१ दारीरवर्णमः—दारीरविष्ट सडपातळ, बोळे काळसर पिंगढ, चेहरा रेणूलमानांने दर्भटा, वर्ण तांच्स, बोटें सडपातळ, नखें तांच्स. २ अव्यंत आजारी अंसलेली. १ पूलिंगताळे, नखें तांच्स. २ अव्यंत आजारी अंसलेली. १ पूलिंगताळे, नखें तांच्स. २ अव्यंत आजारी अंसलेली. १ पूलिंगताळे रिश्तेश स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्यारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्थारी स्

#### कुंडलीक्षमांक २६

श्रीसने १८२८ जेटेमसे श्रद्धपटे चतुर्दस्यतियी भीनवासरे २॥। बाजता पदारे जन्म हंत्रजी सारीस ६।६।०६.

# 🐶 पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मेपलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह

1

# आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

दारीरवर्णन — साधारण काळसर, चेहरा साधारण गोछ, दांत व कवाळ साधारण छहान, हारीर मध्यम, डोळ्यांत य्यग चय्मा लागतो. २ अत्यत आजारी असलेळी वर्षे—१९०८ मध्ये कोहीं दिवस व १९१४ साळीत कोहीं दिवस. ३ आईचा मृत्यु—१९१८ वहींछ ह्यात आहेत. ४पूर्वार्जित साविक स्थिति—योडीशी वर्रा आहे. ५सत्यांची सांविक स्थिति—अपावि शिक्त ओहे. ६ मावर्डे—वडींछ माऊ ह्यात, वडींछ वहींण मयत, लहान ब्रहींण व लहान माऊ ह्यात. ७विवाह—अयाप साळा नाहीं. ८ विद्या—टिळक विद्याल्याचा मॅट्रिक, अलहान विहाल मुनिव्हिंटीचा मंदिक, क्षात्र अलिंग — वडींछ मुनिव्हिंटीचा मंदिक कोळा शिक्षण. ९ घटा—शिक्षण वेत ओहे. १० आसर्वा — यडींण, वहान माऊ एक, तीन चुळते वेशेरे हयात आहेत. ११ इतर्रा गोष्टी—अपवशाची वर्षे अद्याप्त मुळींच गोळी नाहींत. आजपर्यंत साराला लक्ष्ये होत आहे, '१९२१ थ्या जानेवारींत सरकारी हायस्कूळ व सरकारी १० रुपये स्कॉल्टरीपही सोडळी.

#### कंडलीफमांक २७

्रश्रीराके १८२० फाल्गुनेमासे शुक्रपक्षे द्वितीयांतिया इदुवासरे जन्म सकाळी । २५ मिनिटांनी, ता. १३ मार्च १८९९.

जनमकुं दर्श



# आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

१ शरीरवर्णन—साधारण डोळे मामुछी, दांत मोठे व योडें शरीरव्यंग मुळींच नाहीं. २ अत्यंत आजारी असलेली वर्षें—१ १९२१ चें दोन महिने व कधीं कधीं मधून मधून योडा अजारी. वडील ह्यात आहेत. ४ पूर्वार्जित सोपचिक स्थिति—योडांशी वरी स्पिति—अगर्दी साधारण, ससार खर्चास वडीला-ज्ञून मदत घ्यावी लगते. ६ भावंडें—पाठची वहीण १७।१८ वर्षाची होजन वारली, आता दोन लहान माज व एक लहान वहीण ह्यात, १ माज व तीन वहीणी मृत. ७ विवाह—१८१९ वैशाल कृष्णपक्ष स्त्रीचा वर्ण साधारण फाळसर, एक मुल्गी होजन मयत, ८ संतर्ती —१९२४ घ्या मांच मृत्ये मुल्गी होजन मयत लाहली. ९ विया—म्याटीक पास. १० धंदा—नोकरी, युरोपियन कंपनीत, हल्ली पगार ४०. ११ आसर्गी:—यडील वतीन चुलते ह्यात, दोन लहान वंधू वएक वहीण ह्यात. १२ संकटकाल—मरमराटीचा काल आयापपर्यंत नाली. इतर गोधी—प्रकृती निकोष अशी विशेषशी नसतें, मधून मधुन तात, खोकला, पडसें वंगेर आजार सुरू असतात.

# कुंडलीकमांक २८

श्रीराके १८११ चैत्रेमासे शुक्रपक्षे अप्टम्यां तिथी, एप्रील ता. ८.

#### जन्म**कुं**दली



#### आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

१ शारीरवर्णन—कृश, होळे मामुळां, चेहरा साधारण, दात बारीख, वर्ण साधारण काळसर, व्यंग नाहीं. २ अव्यंत लाजारी असळेळी वर्षे राके १८१६. ३ आहंचा मृत्यु—१८९६, वर्डाळमृत्यु—१९०६. ४ पूर्वाजित सांपितिक स्थिति—अगारी साधारण, योडे उत्तम आहे. ५ सच्यांची सांपितिक स्थिति—साधारण वरी. ६ मावर्डे—एव वर्डाळ माळ ह्यात, एक वर्षीण मोठी होजन वार्र्डा, प्रतिवाद—१९०८ बीचा वर्ण साधारण गीर नाहीं व काळीही नाही अशी. ८ संततीः—एक मुळगी १० वर्षाची, एक मुळगा ८ वर्षाची इसरा सरासरी ६ वर्षाचा व एक मुळगी १॥ वर्षाची. ९ विधा—नी. ए. व प्रिविद्यस एम. ए. १९ घरा—नीकरी साळामास्तर पगार १३५ रुपये ११ शासवर्ग—पाच चुळ्यांचीनी कोणीही ह्यात नाहित. वर्षेळ माळ डॉक्टर, पांच चुळत बहुण वहींण. मेक्टी तीन काढेत, सासरा सरकारी पेनशमर. १२ संकटकाळ—विशेष नाही. १३ इतर गोधी—धर वर्षेणानी वेतळे होते ते स्वतः बांचरे.

#### <del>प्रं दलीय मांक</del> २९

श्रीराक १८०४ आधिनेमासे ष्टच्यपक्षे तृतीयातियी मानुवासरे सूर्यालानंतर सम्म.

#### जन्मकुं हली



आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

१ वारीस्वर्णन—डोळे काळमोर, जन्मत हनुबटीबर खोक, चेहरा बाटोळा २ अत्यंत क्षाजारी असलेळी वर्षे—१ वर्णत देवी, १७न्या वर्षी तिपम, २७न्या वर्षी दमा, २७न्या नव- ज्वर, १९१८सनीत एन्खुएसा. ३ आईचा मृत्यु—२३-११-१९२१. अतिसार. वडीळ मृत्यु—२३ लुळे १९१९ उदर. ४ पूर्मीकेंत सीयचिक स्थिति—मध्यम पण आजोबोचे वेळी उत्तम. ५ सप्यांची सीपतिक स्थिति—मध्यम, पूर्मीकेंत घर आहे. ६ मावर्डे—पहिला मीच, पाठीबरीळ बरीच मृत सध्या १ वहीण ह्यात ७ विवाह—सन१९०४मार्च, ज्वी गीरवर्ण ठेंगणी. ८ सतती—प्रथम कमी दिवसाची नतर मुळगा, लाव मुळगे ४ मुळगो एक. एकदर १० झाळी त्यात ५ मयत. १ विया—मॅदिकपर्यंत. १० धंदा—चीकरी खाजगी. ११ आसवर्ग—इला सावत्र १ तो मृत १९००, मामा २ मयत पैकी १ वैदागी झाळा असा समज, २ रसेकटकाळ—सामाम्यत. नेहमी काळजी हस्याची, श्रणयोग आजपर्यंत नाहीं. १३हत गोष्टी—येवाचे बावतीत लोकांकहून व मदतगारांकहून ससवर्ण्क व हल्यनाश १९०३-१९०७.

कुँदलीकमांक ३०

ा , श्रीशके १८०० वैशाखेमासे शुक्रपक्षे तिथी ५ मीमवासरे श्रीसूर्योदयात्गत व. ० प. ३० समये जन्म.

#### जन्मकुं हली



आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

र दारीस्पर्न —मजबूत, डोळे मोठे व काळे, चेहरा छावट, दांत मोठे, वर्ण तांबूर, निमगोरा, कपाळ मप्यम, उची मप्यम, व्यम नार्दी, चेहरा छप्त. प्रकृती छप्प, पित्तकारक २ अस्यत आजारी असळेटी वर्षे —विधार्यी दरोपासून आतांपर्यंत साळोसाछ रील पितचुर पांडा दोपिक तापाची ळक्षणे, किकीर, यारिवाय रोग नार्दी. हिवाळ्यांत नेहमी प्राप्त. डोळ्यास चक्कर वेणे. ३ आईचा मृत्यु:—देधिक तापाने १९०७श्रात्रण. वडील मृत्यु:—१८९६आपाढ क्षयानें. १ पूर्वीनित संपत्तिक स्पिति:—मुठीच नाहीं, घरी खोती होती पण वयाचे ५ वे वर्षी गेलीं, गरिवी. ५ सप्यांची सांपिचक स्पिति:—पैशाचा संचय नाहीं, जरूर तितका मिळतो, अडचण गणते, २३ वर्षीपासून प्राप्तीला सुवतात व मरमराट तरी ती जरूरीपुरती, २२ वर्षे स्पात, दुसऱ्यावर अवलंबून. ६ भावेडे:---माझेंसुद्धी एकंदर ६ पैकी मयत ४, पाठीवरील बहीण ह्यात व नवऱ्याचे घरी, रोबटचा माऊ १८९७ व बहीण १९००मध्यें मेटी, आश्रय मातुछगृहाचा. ७ विवाह:-१९०२ मे, स्त्री पहिली, चेहरा बाटोळा, निमगोरी, सासरा बकील, पुढारी. ८ संतती:--एकंदर मुर्छे ८ (मुलगे ५ मुली ३) पैकी नं०३ चा मुलगा हयात, बन्म १९०९, प्रथम अपत्य १९०५ साठी, बाकी मुळे १॥ वर्षापर्यंत बांचून पुढे मयत, रहून रहून कुश होऊन. ९ विद्या:--मॅट्रिकपर्यंत, मराठी ४ यत्ता झाल्यावर याझिक शिक्षण ३ वर्षे, पुन्हीं न्निति होऊन शांळेतील अभ्यासक्रम चार्छ, माँट्रेक झल्याबर कॉल्डेजचा प्रयक्त पण योग नाही, फारेष्ट शिक्षण, त्यांत एकवर्ष खंड पुन्हा परीक्षा होऊन जंगलखात्यांत प्रवेश अपयश नाहीं, १९०० साली १० महिने नोकरी, घंदा:--नोकरी सरकारी अधिकाऱ्याची १९ वर्षे नोकरीत नांव कमावर्णे, उल्कृष्ट कामिगरी, सरकारकडून प्रशंसा, असाधारण कामिगरी, सांप्रत प्राप्ती इ. ८७, खर्च तित्काच, जमीन घर अधाप नाहीं, १९२० पगार इ. १५० पण स्याच-साठी खात्यांतून कमी होगें, ३॥ वर्षानंतर पुन्हां नोकरी फारेष्टांत तीही अधिकाऱ्याची. ११ भाप्तवर्गः--वडीछ दत्तक यामुळे चुळता नाहीं, मामा २ होते ते मयत पैकी एक अधिकारी दसरा भारक्ता, भावती १ हवात, रात्र भार, रिस्ही कमी, शासवर्ग शत्रमणों, रात्रपासून कोही काळ भारतं व सिक्तार, पण पूर्वित्यति प्राप्त. मेन्द्रणा बक्तील, हवात, पुढारी, श्रांतून रामू बहुत स्तेही भार. १२ संकटकाल:—१९०८ सालचा पहिला संकटकाल त्यावेळी राजूचा पराभव, त्यास नास, अपया, त्यामुळे स्वतःछा योडा त्रास व मानदानी, अधिकाऱ्यांशी विरोध पण गांठ पढतांच मेम, क्षीजदारी झाले, मुद्दाम केली. पण शत्रूटा यश आर्छे नाहीं खटला अपुरा ठरला, नोकरी ना, माजवारा बाज, मुशन पार्चा नम् पूर्वा ना माजवार व्याप्त रहित हो। नेली होकांत मान्यता. सन १९२० साली नोकारीचा उत्कृष्ट स्थिति राण स्थाचवरी नेकारीचा भाइन टाकर्ज, १२ इतर गोडी:—मनास नेहमी अस्तस्यता, किसीर, दूरदर्शीपणा, होंप कमी. कुंडलीकमांक ३१

श्रीशके १७९८ चैत्रेमासे शुक्रवेक्षे ९ तियी इंदुयासरे श्रीस्योदयातगत घ. १ प. ३० समये जन्म.

जन्मफ़ंडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी. १ शरीरवर्णनः—गौरवर्ण, कृश, डोळे काळे, चेहरा मध्यम. २ अत्यंत भाजारी असलेली १० वर्षाच्या आंत. ३ आईचा मृत्युः—३ऱ्या वर्षी. वढीलमृत्यु—पहिल्यावर्षी. १५वीजित सांपतिक स्थिति:—चीगळी, घरदार, सावकारी, जमीन इ. ५ सच्यांची सांपतिक स्थिति:—अति बाईट, पूर्वीची स्पिति ४० वर्षापर्यंत उत्तम टिकली. ४० ते ४५ अस्पंत नुकतान व ४५ ते ५९ त्याचा परिणाम भोगीत आहे. ६ मावंडें:--आधी माऊ, पाठीवर माऊ, एकंदर मावंडें ३. पाठीवरचा भाऊ ३ऱ्या वर्षी व आधींचे जन्मापूर्वीच मयत. ७ विवाह:-१७-१८व्या वर्षी व १ महिन्यानें बायको मयत देवा पोसर. दुसरा विवाह:—१९व्या वर्षी, तिछा २ मुछा होऊन ती मुछाद्धद्वा २६ व्या वर्षी मयत, तिसरे छग्न २९ व्या वर्षी होऊन १२ व्या वर्षी वायको मृत आमवात. ८ संतती:—तिसऱ्या बायकोस ३ मुछे त्यांत पहिछा मुछगा, दुसरी मुखगी मृत उपजर्छा, तिसरा मुख्या ह्यात. ९ विचा:—मॅट्रिक्सर्यंत. १० धंदा:—ववाच्या ३५५यँत धंदा केला नाहीं, भजनी वेदांताचा नाद. ३५व्या वर्षी शेअरचा धंदा सुरूं त्यांत वयाच्या ४०व्या वर्षी गुकसानी-मुळे सुरला. ११ आप्तवर्ग:---एकच चुलता होता, तो १७व्या वर्षी वारला. आजी होती ती ४२ व्या वर्षी वारछी, मामा नाहींत, भात्या ३२ व्या वर्षी वारछी. १२ संकटकत्छ आजपर्यंत घर रोती वगैरे विक्री. वयाच्या ३५ व्या वर्षी सन १९१० मे, जून. व्यापारांत एकंदर नुकसान १५०००. १३ इतर गोधा २४ व्या वर्षी खीसह काशीयात्रा व पुन: त्याचवर्षी आजीसह काशीयात्रा. साप्रतची स्थिति अत्यत हळाखीची. व मिक्षानावर निवाह.

फ़ंडलीफमांक ३२ श्रीशके १८०६ पौपेमासे शुक्रपक्षे प्रतिपद्या तिथी गुरुवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. १९ प. २ समये जन्म, जन्मस्थळ केळशी जि. रत्नागिरी; ता. १८-१२-८४

जन्मकंडली

आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी. १ शरीरवर्णनः— मच्यम स्थूल बजन १४८ पाँड. वर्ण तांबूस, तोडावर देवाचे वण; व्याग नाहीं; २ अत्यंत आजारी असलेली वर्षे:-वयाच्या ५व्या वर्षी देवी, ३०व्या वर्षी टाझफाईडर्ने भिक्षित्राय आजारी; ३ आई ह्यात आहे; वडील मृत्यू — सन १८८८; ४ पूर्यार्जित सांपितिल स्थिति.—साधारण चांगल्यांपैकी; ५ सप्यांची सांपत्तिल स्थिति:— मप्यम, चिरतापंपुरतें कर्से तरी भिळतें, पैसे फार बुढाले आहेत; ६ मावडें:—एक माऊ; विवाह:—सन १९०८मार्च; पहिली स्री कृष्णावर्ण मृत्यु:—१९१८ जानेवारी; दुसरा विवाह:—सन१९१८मे दुसरी स्री गोरी; सासरा नोकर; ८ सतती:—सन १९१५ व्सिंवर मुख्गा; १९१८ जानेवारी मुख्गा होऊन गेष्यु; सन

१९२२ मार्च, १९२३ आगष्ट, १९२५ जानेवारी मुख्गे; एकूण हयात मुख्गे ४; ९ विद्या:— विद्या स्कूलफायनल पास सन १९०२; १० घंदा—सन १९०४ ते १९०६ नोकरी प्रयम ६ महिने मास्तर; नंतर व्यापारी नोकरी व १९०६ नंतर स्वतंत्र व्यापार कमिशन एजंट; ११ आप्त-र्बाः--माना १ पेन्शनर, चुळते ३ होते ते मयत, चुळत माऊ ६ मयत; फक्त एक हथात; १२ संकटकाल:-विशेष म्हण्यासारखा नाहीं; सन १९१५ पासून सार्वजनिक कामांत भाग ध्याव-यास लागलो सन १९२१ मध्यें प्रां; कां; कां, चा चिटणीस झालों; १३ इतर गोष्टी:--लोकांत मान्यता बाढळी; सन १९२२ सालापासून पैसे बुडात्रयास सुरवात झाळी; तूर्त बसुलाची भाशा नाहीं; दूसरी सी १९३४ मध्यें वारली.

#### कुंडलीकमांक ३३

श्रीराके १८०८ मार्गशोर्यमासे शुक्रपक्षे अध्म्यातियौ मृगुवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. २४ प. ९ समये जन्म: जन्मस्थळ केळशी:



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

१ शरीरवर्णनः--मच्चम स्थूछ; तोंडावर देवीचे वण; व्यंग नाही; २ श्रत्यंत श्राजारी अस-छेडी वर्षे:---नाहीत: ३ आई ह्यात, वडील मृत्यु:---सन १८८८. ४ पूर्वाजित सांपत्तिकः 'स्पिति:--साधारण चांगल्यापैकीं; ५ सच्यांची सांपत्तिक स्पिति:--मच्यम; ६मावंडे--एक माऊ ७ विवाह:--सन१९११ में; ८ संतती:-दोन मुख्गे; ९ विवा:-- मॅट्रिकपर्यत; १० धंदा:--नोकरा पगार दरमहा रु; १२५; ११ आतवर्गः--मामा; चुळते ३ होते ते मयत.

#### कुंडलीकमांक ३४

श्रीराके १८०४ जेष्टेमासे शुक्रपक्षे ११ तियौ रिवरासरे श्रीसूर्यास्तात रात्री गत् व. २४ प. ० समये जन्म. जन्म स्थळ विश्रोळी. ता. २८१५।८२.

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

१ शरीरवर्णन--मध्यम स्थूल, नेत्र काळें, चेहरा लाबीळा पुढचे दांत मोठे, वर्ण तीवस, कपाळ मध्यम, शरीर मध्यमदेही, व्यंग नाहीं. २ अत्यंत आजारी असलेंटी वर्षे वपाचे ७ व्या वर्षी व्वर, ११ व्या चातुर्यिक व्वर, १४ व्या व्वर, १५ वें पायाला टीनची जखम, १६।२४।३० २७ ज्वर २३ पिस्तूलची गोळी छागणें. ३ आईचा मृख-एप्रील १९२२ सिन्नपात, वडील मृख-मार्च १८९२ अतिसारारें. ४ पूर्वाजित सांपत्तिक स्थिति—बढिलेपार्वित जमीनजुमल असून उत्पन्न वरें आहे. ५ सध्यांची सांपत्तिक स्पिति— साधारण वरी असून भरमराट वाढत्या अधून अपन वर आह. ५ सप्पाचा सापात्वन समाराण वरा अधून मरमारे बावना प्रमाणांत आहे, धाकटा बंच १९०३ सार्छा आपणा वाटणो वेठन विमक्त माणा आहे. (६) मावेडॅ—एकंदर ११ पैकी आज ह्यात १, मागचे व पाटचे मावंड नाहीं, योरत्या विहेणो दोन, व धाकटा बंधु एक, हे ह्यात आहेत. बंधु विमक्त असून त्याचा १ मुळे व १ मुळे आहेत. ७ विवाह—सन १८९४ मार्च, बांचे त्वस्त्य-मप्यम गीरवर्ण, करा, ठेंमू, ह्यात आहे. दुसरा विवाह १८९८ मे. स्वस्त्य मध्यम गीरवर्ण, मध्यम खूळ, ह्यात आहे. प्रथम सासर्ची सापतिक स्थिति चांगळी आहे, दुसरी गरीवीची आहे. ८ संतर्ती—पहिछीस १० पैकी र मुळी, १ मुळगा ह्यात. हुसरीस पहिछा मुळगा १९१२ फेनुवारी, दुसरी मुळगी १९१५, विहरा मुळगा १९१७, विहरी मुळगी १९१७, विहरी स्थलपी १९४०, विहरी मुळगी १९१७, विहरी मुळगी १९२० व मुळगा १९२४, ९ विचा मराठी पांचवीपास्त शाळा सोडली. १० घंदा—शेती, सावकारी असून देशमूख, देशमूखे, पाठील, पट्टारीपण ह्या बतनवृत्या आहेत. सोप्रत साविमा उत्पन्न ७ ते ९ हजारापयंत असून खर्चेही तितकाष क्षा वतनपुत्वा आहत. सामत साम्या स्वरमा स्वरम एत ९ ह्लाराप्यत असून खबही तितकार्यः ११ लातकार्यः मामा, मावरा, चुलता बँगेर कोणी ह्यात नाहीत. एक घाकटा बंधू व दोन बढील बहिणी (हर्ष्टी विधवा) लाहेत पैकी मोठीला २ मुल्जे व २ मुली असून रियती श्रीमंतींची आहे व घाकटीला २ मुल्जे १ मुल्जी असून गरीवी आहे. १२ संकटकाल —नेहमी विरोध असतीं, प्रधाद शत्रू कार सन्मुख अनुकूल. नेहमी संकट ज्वस्त्र होतात पण अखेर निवारण, विशेतः १९१०।११ ही दोन वर्षे कार त्रासाची गेली. १९१८ साली शेती संपादनाचे कार्मी वश मिळाले. १३ इतर गोधी—सरीर नेहमी रोगी. मन सदैव चितामस्त. लोकांत मान्यता, पिंठी स्त्री व वंषु यांचे स्वभाव विरोधी म्हणून त्यांकडून झुखाचा अभाव, जन्मकाठी मातेला पाह्ना खा व वध् याच स्त्रमात्र । स्वाप्या म्हणूत स्वासङ्घन झुलाचा क्षमात्र. जनम्बार्जी मात्रज्ञ। रोगामुळे कार. ज्ञ १९०८ मध्ये सरकारकङ्घन ऑ. मॅ.च जागी नेमणूक होऊन सन १९१० कुछै ते १९१२ आगस्य पावेर्तो दरम्यान ११२ विरुद्ध प्रकरणे उत्यन झाल्यामुळे सरकारी अधि-काऱ्याचा येष होऊन, अखेर सर्व ठीक झाले. पुर्वे१९२२ लागहमप्ये सेकंड झास पावर मिळाणे ती अधाप चालू आहे. सन १९१७ सालापयेत वगीचा, प्रवास वगेरे चैनीचे खर्च कार सवव सांपचिक स्थिति कार अङ्चणीची व ऋणम्बतः १९१८ पासून सुधारणा; १९२१ साली ऋण-मुक्त, इल्ली स्थिति वरी आहे.

#### कुंस्लीकमांक ३५

जन्म तिथा व तारीख--मार्गशर्प छा। ४ शनियार शके १८१३ ता. ५ हिसेंबर सर्ग १८९१ दिवसा ४ वाजती घटी २२ उत्तरापादा-चतुर्यचरण, भेवटम.

#### जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

माता व पिता--- उमयतां ह्यात आहेत. व सर्व साधारण सुखी आहेत.

षडील भावंड---थोरले एक बंध् आहेत.

फानिष्ट मार्बडे—्रकंदर तीन छेहान बंधु आहेत, पैकी दोन चांगल्या स्पितीत आहेत. य एक अवाप शिकत आहेत.

मिनी-दोन भगिनी आहेत. व त्या आपत्या घरी सुखी आहेत.

विया—विया अगरींच घोडी झाली. वयाच्या १५।१६ च्या वर्मीच माझ्या स्वतःचे दोषा-मुळे म्हण्जे, चोरी, चहाडी, उनाडक्या अशा थाईट वर्तनामुळे विदेखा खो बसखा. जर विद्या शिक्षको असतो तर विखायत पर्यतसुद्धां जाण्यास घरची सोपचिक स्थिती वरी होती. परंतु बाईट सुद्धीमुळे मी स्वतः संभी दषडली व जन्माचे मातर करून देतले खाता नेहमी स्याचरल अस्यंत दुःख होते.

वयाचे १४ ते २१ वर्षतचा काळ—वयाच्या १५ वर्षायासून म्हणजे सन १९०४ पासून सन १९१२ वर्षत म्हणजे वयाच्या २१ साच्या वर्षाययँत काळ अक्षंत वाईट म्हणजे परस्यायीन, अपमानास्यदच व चिताजनक असाच गेळा.

नोकरी:—सन १९१२ साठी ता. (१ आगट १९१२) पासून नोकरी छागठी. व ती नोकरी ता. ३१ इंडे १९२० वर्षत म्हणजे बरोबर आठवर्षेवर्षत होती. परंतु ते कामच बंद क्षास्थाकुळ माठकावी दूसरे जागी बदछी केटी. परंतु मी तेष न जातो ती सोडून दिखा. वरीड काळ सर्व साधारण सुखाचा व स्वतंत्रतेचा असाच गेटा.

सन १९१९ पासून साधारण घरचा ( बढिलार्जित ) होतीयाडी व साधारण देवघेय बैगेरे कारभार बऱ्याच स्ततकतेने पाहूँ लागले.

पुन्हों नोकरी—ता. २७-२-१९२३ पासून पूर्वाच्याच ठिकाणी पुन्हा पूर्ववत काम सुद्रः होजन नीकरी छागछी व अचाप ती सतत चार्च आहे. नीकरी फारच उत्तम आहे व माठकाची विरोप मत्री आहे. मी स्वावस्ट ईचराचा अव्यंत आमारी आहे. इतर छोक देवा फरतात. पगार पार्पिक ६०० हो. आहे. बादणाचा विरोप संमव नाही, तरी नोकरी फारच उत्तम आहे शत्र वार्यवास आहेत. व ते देवा करतात.

दारीत्प्रकृती---हारीरचीया उंच व दिसञ्चीत सदद परंतु ऊष्ण व धातुविकार असल्यामुळे

शरीरास स्वास्थ्य रहात नाहीं, व मानसीक चिंता राहते. वय १५-१६ पासून हे विकार आहेत न फारच त्रास होतो.

मन----मनांत नेहमीं नानातन्हेचें चांगर्छेष बाईट विचार व नेहयीं सोशंकता व उदासीनता राहते. वरीचशी कामें करायीत असें विचार मोठेमीठे येतात परंतु कार्य हात्तन घडत नाहीं.

आचरण-—शक्य तितके धर्माचरण करावे, गोरगरिवास मदत करावी, पुण्यकर्म करावें, असे विचार फार येतात. पाप करूं नये, पापकर्मावहळ मनास मीति वाटते परंतु धर्मबाद्य अशाच पुष्कळ गोष्टी घडतात. व कधीं कधीं तर त्यावहळ मागाळून अत्यंत पश्चाताप होतो.

ईश्वर उपासना—ईश्वर उपासना करावी असे नेहमी बाटते परंतु कांहींच घडत नाहीं. तथापि शक्य तितके नमन वैभेरे करण्याचा प्रयत्न करीत असतो.

तीर्थयात्रा—सुमारें सन १९१५।१९१६ सालात एका मित्राचे सालानें काशा व प्रयागची यात्रा घडली. व सन १९२० सार्ली श्रीरामेश्वरची यात्रा घडली. व पुन्हा सन १९२९ सार्ली काशीस गेले होतो. देश पर्यटन करण्याची आवड आहे व बेरेंच घडले आहे, व नेहमी घडत असतें.

लग्न--- लग्न फार जिशरा म्हणजे वयाच्या ३६ साव्या वर्षी म्हणजे ता. १३ जून १९२७ रोजी व्येष्ट हा॥ १३ सोमवार शके १८४९ रोजी झालें.

। संतती—प्रथम संतती (पुत्र ) जन्म ता. १४ छुठै १९२८ शनिवार आपाड वा।. १२ হাক १८५० दिवसा ও ধার্যরা ধাতা.

, हितीय संतती—दुसरी संतती (कन्या जन्म ता. १२ जून १९३० गुरुवार ज्येष्ट वा। १ शके १८५२ दिवसी पायणेवाराचे सुमारास जन्म झाछा.

, रोग व क्षाजार—उष्ण विकार तर आहेच पण सन १९२६ च १९२७ हीं दोन तीन वर्षे पोटांत पारच दुखत असे व सर्व बाजूने शरिरास व मनास फारच त्रास झाला.

शलिक्या—वयाचे ३७ सान्या वर्षा म्हणजे ता. ३ जून सन १९२८ साली रिवेबार सकाळीं ११ चें पुढें ऑपेन्डोसायटिसचे ऑपरेशन बाले. त्या दिवशी प्रहण होतें. ऑपरेशन झाल्यापासून म्हणजे गेली ७ वर्षे प्रकृती वरी आहे. पुन्हा ४ वर्षापासून जणाविकार, मूत्रविकार वगैरे विशेष प्राप्त होत आहे. पण सर्व साधारण प्रकृती वरी आहे. नेत्रविकार, मस्तकराळ व धातुविकार वगैरेचा त्रास नेहमींच असतो.

भवानक योग—सन १९२३ साछी म्हणजे वयाच्या ३२ साव्या वर्षी मोलमध्ये योत्रिक कारखान्याचे डॉयरेक्टरचे जागी निवडण्क व्हावी अशी स्चना माझे मिजामार्फत (अचानक) अनायासे रविवार रोजी करण्यात आखी. परंतु मी स्वतःच माझे बढलाचे नांब सुचवले व ते सर्वात्तमते डॉयरेक्टर निबढले गेले.

ठेका वेतला—सन १९२४।१९२५ साली एका मागिदारासके एका १५।१६ हजार किमतीचे इमारतीचे कॅन्ट्रॉक्ट येतले होते. त्यात नका न होता तोटाच झाला.

हॉयरेक्टर निवंडला गेली—सन १९२६ साली, चयाच्या ३५ साल्या वर्षी माझी पूर्व तवारी व खटपट नसतीना अगदी अचानक रविवार तारीख १८ एप्रिल १९२६ रोजी मर- . छेल्या समेत डॉयरेक्टर **हो**ण्यास माझे नांव सचवळे गेळ व १५।२० छाख किंमतीच्या यांत्रिक कारखान्याचा ढॉयरेक्टर (चालक) निपडला गेलीं.

पुन्हा डॉयरेक्टर नियडला गेलों व म्यॉनजिंग म्हणजे व्यवस्थापक डॉयरेक्टर झालों-सन १९२७ रोजी म्हणजे १ वर्षानंतर वयाचे ३६ सावें वर्षी माश्री डायरेक्टरचे जागी फेर-निवड माठी व त्या समेत बिन विरोध पुन्हां निवहून आठों. व सन १९२७ रोजी बोर्डाची म्हणजे ९ डॉयरेक्टरची सभा झाळी व त्या समेत मी व इतर २ इसम मिळून तिशांची एक ब्यास्यापक कमेटी नेमली गेली व सर्व अधिकार मिळाले. व त्यांत प्रामख्याने मीच विशेष काम पहात होतो. अधिकार पुष्कळ होते. परंतु मेहनतांना अयत्रा येतन मुळीच मिळाले नाही. काम वॉनररी म्हणजे फुक्सट पहाँवें असेंच ठरळे. हा सर्व अधिकार ता. १ जुळै १९२७ पासून तारीख १ जुड़े १९३० पर्यंत सतत ३ वर्षेपर्यंत पूर्ण अधिकारासह व्यवस्थापक मंडळांत होतो व विशेषतः प्रामुख्याने, व माक्षे मजीप्रमाणेच व अधिकारांत सर्वच कारमार होत असे.

येतन के हां व किती दिवस-सन १९२९ बोर्डीची समा झाठी व ता. १ आक्टोबर १९२९ पासून ता. ३० जून १९३० पर्यंत म्हणजे फक्त ९ महिने दरमहा १५० रुपयेप्रमाणें वेतन मिळाठें. मध्यंतरी रविवार सन १९३० रोजी सर्व भागिदारांची समा झाछी त्या समेत हितरा नुने आमचे वेतन बंद केलें जावें असा प्रयत्न केला परंतु तो फेटाळला जावन पढें २ महिनेप्यत वेतन मिळाउँ परंतु नंतर सर्व अधिकार गेटा व वेतन बंद झाउँ. ता.३ ० जून १९३०.

अपधात-सरासरी सन १९१५ किंवा १९१६ ह्या वर्षाच्या घरांत एका पेटात साप (नाग) बसला होता व स्यावर माझा हात पडत होता परंतु अगदी थोडक्यात बाचले व तो नाम मोठ्या चिमव्याने घरून मारला. य स्वाप्रमाणेंच सन १९२७ व १९२८ साठी बरांत भागगांतच दाराजनळ मोटा साप दोता, पदाटे ४ चे सुमारास बाहेर पदत. दोतो स्याचेबर द्वात पढत होता परंतु तो दिसला म्हणून बचावले. वरील दोन्ही अपन्नात ठळले. सरासरी बरील सालात ही गोष्ट घडली आहे.

संकट-सन १९२८ प्या मार्च महिन्यांत माप्ते व माप्ते मित्राचे हितशत्रने एक खटलां कामध्यायर क्षयीं कोहीं एक संबंध मसतीना आम्हीच आरोपी आहोत असा आरोप धरस्न केला. त्यापासून क्षामची अबू जायी व भयंकर दंह ब्हाचा असा यत्न करून प्रस्तर सरकार दर-बारांत आमचे वाहि ब्हाचे असा अटोकाट प्रवत्न केला, परंतु आग्दी त्यावरङ काहींच चिता व स्टर्यट्टी केली नाही व आन्द्रीस स्पात कोहीच झाले नाही. परस्पर आमर्थे वाहेट ब्हार्थ ह्या देतुने राजूने सर्व कारत्यान रचटे होते.

ज्या धरांत राहतो ते स्वतःचे नाही, नोकरीमुळे पुकट ह्या धरांत रहात आहे. सरासरी १० पर्यापासून ह्या वर्रात राहतो. परार्थे सुन्त पश्चिमेस आहे. त्या परार्थे हावे बाजूस छोटी आहे त्या तोष्टीत नेहमी माझे बाह्तस्य, उठणे, बसणे, निजर्ण वर्गरे असले.

—सन १९२८ आक्टोबर नव्हेंबरपासून एना मोज्या बजनदार गृहस्याचे शिकारस-पत्राच्या सहाय्याने व बया गुड्यपीनु के सामारतके ( Nominated ने मिनेटेड ) धूँनसीपाछ-दीषा नेवर साठो, व आजपर्यंत मेवर दीनी.

# पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी गांचा (मेपलग्राचा) कुंडलीसंप्रह

#### कुंडलीक्षमांक ३६

शके १८२३ भादपद छद्ध १२ बुधवार सूर्योस्तानंतर ४ घटी ५९ पळ छ. स्याँ-दयानंतर घटी ३४ पछे ५५ जन्म. स्या दिवशी तारीख २५।९।१९०१ होती.

#### जन्मकुंडली



| रा. अं. क. वि. |       | ₹1. | eţ,          | क.   | वि.         |
|----------------|-------|-----|--------------|------|-------------|
| ≅π 0१५ °       | दशम   | ۹   | - <b>ξ</b> — | -१९- | ~१०         |
| रवि ५ ९ ०१५    | गुरु  | ۷   | -१३          | -80- | –१२         |
| चंद १० ५१३५८   | शुक्र | Ę   | -१७          | -१८  | <b>–</b> १७ |
| मंगळ ६२४२४     | शनि   | د   | ·१६—         | -२२  | -१८         |
| युवं ६०१९५७    | राहू  | ξ   | ₹~           | -48  | <b>- ५</b>  |
| मे. १२१२५७५८   | केत्  | ۰   | ₹₹-          | -48  | ۔ 4         |
| # 10 20 tan 10 |       |     |              |      |             |

## आयुष्पातील महत्त्वाच्या गोष्टी.

(अ) माझी सांपत्तिक स्थिती असावी तशी बरी नाहीं. माझे दरसाठ अपक ५००-६०० रुपयोचे आहे व पगारही महीना १०० रु. प्रमाणे मिळतो. तयापि कर्ज १५००-२००० आहे ते किटले नाहीं. जमालकांचा कसा तरी मेळ बसतो. सांपत्तिक गरिस्पती अतुक् नसलेले ज्या इष्टा आहेत त्या पुऱ्या होत माहींत व वरी मंडळी ही उदास व मालुप असतात. एकंदरीत सांपत्तिक स्थिति सुपाराची अशी इष्टा आहे. (व) हहीं आमचे पुछत बंधु याचे व माझे दरम्यान नाववाटा खातेदार याचे संबंधी बाद मुठकीखातेत सुरू आहे. त्यात आमची बाजू खरी व बळकट आहे त्यात अलेर अतुक् निकाट होऊन भी खातेदार नाववाटा कराया बशी इष्टा आहे. (क) माहे छम सन १९२४ ज्तमप्ये झाले. इष्टी कुटुंवाचे वय १९ वर्गचे ऑहे. अपाप संतती झाली नाहीं. सीचा प्रकृति असावी तशी सरद नाहीं.

#### अनुकूर गोधी-

प्रतिक्ल गोधी.

१९१२ मराठा चौथा पाछ शिक्षणासाठी स्पर्धातर. १९०४-५ मबील वारहे. १९२० मार्च-जून मॅट्रीक पास स्कॉ. आली. १८१८ मी. तेजाते. इन्युपंत्राते आजारी. १९२१ ,, ब्रिन्दीयस पास स्का. आली. १९१९ मार्च, जून में. दकवार मानारा.

१९२० एप्रिल बंध वारले.

१९२५--२६ बहीण बारली.

१९२४ ते २८ म्हणजे छप्तासंबंधीं बोछणे

सिक अस्वस्थता अत्यंत होती.

१९३२ जाने. पगारांत कपात १५ माडी

तेव्हांपासन सांपत्तिक ऋणयोगाचा त्रास

सुरू होऊन दत्तक होईपर्यंत मान-

१९२२ इंटर पास स्का. आले. १९२४ बी. ए. पास.

१९२४ जून छन्न झाछे.

१९२५ 🔐 फर्स्ट एछ. एछ बी. पास. १९२६ आक्टो. सेकंड

१९२७ डि. १ मुनसीफची नोकरी छागछी.

१९२८ एपीछ २४ दत्तविधान झाले. दत्तक गेलो.

१९२८ जन नोकरीत कायम व प्रमोशन.

१९२८ ते १९३१ एकंदरींत काल बरा गेला. १९३१ हि. प्रमोशन मिळाछे.

याप्रमाणें अनुकुछ प्रतिकृछ गोधी घडल्या आहेत. १९२७ पासून स्वतंत्रपणें राह छागछो तेन्द्रापासून सांपत्तिक स्पिति साधारण वरी आहे. जमेची व खर्चाची तोंडमिळवणी होते. १९२४ पासून १९२७ पर्यंत सांपत्तिक काल फार वाईट गेला. लग्नासंबंधी व दत्तकासंबंधी याटायाट होऊन अपेक्षे बाहर खर्च कराया लागला. कर्जही झालें. हल्ली स्पायर उत्पन दरसाल ५००।६०० चे येते. शिवाय दरमहा १५० रु. प्रमाणे पगार येतो.

(१) इहीं ने राहतें घर दक्षिणामिमुख आहे त्यास दक्षिणामिमुख दोन दारे आहेत. घर तीन रस्त्याचे तिज्यावर कोपऱ्यावर आहे. पूर्वेस व दक्षिणेस रस्ते आहेत. पूर्वी पूर्वेकडे दार होते त्याने विह्याट सुरू होती, अधिकडे ते दार बंद करून तेये खिडकी ठेवकी आहे. धर माड्याने घेतलें आहे. (२) विशेषतः प्रत्यक्षपणें मदत करणारे लोक कोणीही नाहीत. शामचे सर्वे बंध हे आमच्या व दुसऱ्या कोणाध्याही न्यवहारामध्ये आमचेशी सहानुभृतीने वागतात पण स्ततः लांचेशीच कोणताही व्यवहार व्हावयाचा असठा म्हणजे तितकीशी सहातुमृती त्यांचे-षड्न आम्हास मिळत नाहीं. शत्रुत्व करणारा इसम मुख्यतः आमचा चुटत बंधु खाहे. स्याचे य भामचे दरम्यान वाद सरू आहे व त्याचे आग्ही कर्नही देणें आहे. (३) साप्रत वर दिटेली संकरें १३।१४ वर्णापासूनची आहेत.

कुंडली फमांक ३७

जन्मतिथि श्रावणवय चतुर्या, शके १८२७ जन्मवेळ रात्री ८॥ ते ९ च्या दाम्यान. रेवती नक्षत्र तिसरा चरण.



# आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी.

वयाचे आठ वर्षेपर्यंत भाईवापाजवळ 🗙 🗴 मुकामी राहिलो. पुढची तीन वर्षे स्वतःचे गोवी म्हणजे 🗙 🗙 आजोबाजवळ (रानांत) शिकण्याकरितां राहिलो. इंग्रजी तीन इयत्ता रानांतप खाजगी मास्तरमी शिकवल्या. पुढे शिक्षणाकरितां xxxx आहो. तेथे आल्यावर १॥ वर्षांनी एफ़र्रमाचे,सापीत आहे व सर्वात छंडात भाऊ वारछा. त्या वर्धी नापास झाछों. पुढे मॅट्रिकच्या पीर्स्नेत पिहेल्या खेपेस नापास व दुसऱ्या खेपेस पांस झाछो. त्यानतर १९२४ साछी पुण्याछा कॉळेजमप्य होतो. १९२४ साङच्या डिसेंबर महिन्यात छत्र झाछे. न्यू पूना कॉळेजमधून फर्ल इयर पास मालो. उन्हाळ्याचे सुटाँत घरी आल्यावर वडिलाकडून निकारण अतिशय त्रास माला. पुढे पुन्हा फार्यूसनमध्ये स्टर आर्टसला गेलो. त्या वर्षी नापास मालो. १९२६ च्या जन्हाळ्यां-पासून धरीच् राहिलो. विकृलीचा अभ्यास चालू ठेवला. १९२७ च्या ऑगस्टच्या २९ तारविस पहिला मुलगा, जन्मला. १५२८ च्या फेब्रुवारीमध्ये मुंबईस परिक्षेकरितां गेलो, पण नापास झालो. पुढें बिडिजानी नोकरी करण्यास वजावस्यासुळें १९२८ च्या मार्च २० तारखेस xxxx येथील xxxx ट्राह्म कीपर्च्या नौकरीवर लागले. ऑगस्ट महिन्यांत पुन्हां परिक्षेस गेले व नापास ह्मालो. कंप्यास व नौकरी दोन्ही चालू ठेवली. डिसेंबर महिन्यांत xxxx काम करणाऱ्या एका कारकूनार्ने x x कल ्दाखवली व त्याच महिन्यांत दोषांनी मिळून सगनमते केलें पुढे हे प्रमाण, आग्ही जोराने बाढवले व प्रत्येक महिन्यांत संगनमताने राहू लागलो. हा प्रयोग १९२१ डिसेंडर अखेरपरेत पूर्णपणे यशस्यी झाला. अशा तन्हेचे संगनमत अस्त झतात दमडीसुद्धां,शिल्लक राहात नन्हती. य ही गोष्ट घरांतसुद्धां कोणास कळली नाहीं. पगार र्थ र होता. त्यानंतर खार्टी विहिनेना आजार होऊन आज हलाखीची परिस्थिती झानी आहे. १९३२ च्या जानेवारी महिन्यांत आजारी असतांना विशिष्ट छक्षणाची बाब बाहेर पडली. माझ्या प्रधात चीकशी साठी. एका साथीदाराठा कामावरून काढठे. मी बरा माल्यावर कामावर गेलो, माझी चीकशी होऊन मी मात्र निर्दोपी ठरलो. सप्यां दोन मुले व एक मुलगी आहे.

विश्लीप गो<sup>ष्ट</sup> 'तारीख १ जानेवारी १९३२ रोजी मी प्रकृतीच्या संबंधी घरातील मंडळी-जबळ कांडी तकारी सागितल्या. ७ जानेवारीटा नेडमीप्रमाणे नोकरीच्या कामावर गेटों पण साप भरस्यामुळे रहा शेऊन घरी परत आखें. पुढें काही दिवसांनी बद (जांचाडांत गांठ) उत्पन माला वें प्रकृती कार टीसंळङो. ता. २० रोजी डॉक्टरनी ऑपरेशन केले. प्रकृती बरी दोत आणे पण जबळपास जें काहीं होते ते सर्व जाण्याची वेळ भाछी. तेव्हांपासून आतांपर्यंत माझी स्वतःची जी थोडीबद्दत क्षमाई होती ती जाऊन बढिछानी जै कोही घरातील कुटुंबाजवळ दागिने वैगेरे ठेविछे स्यातून योडबहुत विकण्याची पाळी आर्छा. आजिमतीस तितक जाऊन पुन्हां अदाने ५०० रुपये देणें बाले आहे. मास्यां ह्या कृष्णकृत्याचा बढिलोना अदाप मा यांग लाग दिला नाही.

्षं उठितिक्रमांक ३८ ता. ३०१५११८९६ रात्री बारानंतर पहाटे चार बाजून १५ मिनिटे म्हणने ता. ३१ थे पहाटे. जन्म-पुरुदेवादजबळ.





आयप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

अनुक्रूरु गोष्टी—१९१४ साठी दतक (सुमारे २० इजार इस्टेट) १९१६ साठी मैट्कि. १९१८ ब्रिव्हियस. १९१९ इटर. १९२१ बी. ए., १२ ज्न १९२४ एट्. एट्. वी. इन्यासन्धी सतत अडचण. विवाह—सन १९१६ सासरची स्थित साधारण. सतती—प्रथम मुद्या बी. ए.च्या रिसस्टच्या दिवजीच झाटा. आजपर्यंत सतती ३ सुटगे.

प्रतिकूल-सांपत्तिक अनुकूटता फारसी नाहीं.

#### ' युंचर्रीकर्माक ३९

जन्मनेळ—सनत १९६२ नियानसुनामसन्तर्गरे झाळीबाहुनहाके १८२७ दक्षिणायने हेमतख्तो पीपेमासे शुक्रपक्षे १८ भीमनासरे बटि ३६।१० मृगनक्षत्र बटि २।१० महायोग बटि ७।२१, गरकारणे बटि ५ सुवेदियात्स्ष्टबटिः १७।५ मेपळेसे। जन्म तासीस ९ जनुआरी १९०६.

जनमङ्ख्ली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

माझा जन्म x x गांधा जि. वर्षा मध्यप्रांत या ठिकाणी माझ्या यरिलाच्या यरी हाला. माझे बाल्यण अगरी रोगी अवस्येतच गेले. ६ व्या वर्षी घरांनील दिसाच्चवाधा झाली. व सानोवाने दान केला सदर सुप्तरलो. ११ ल्या वर्षी पाण्याचे महोना टळले. १६ ते २३-२६ वर्षायवन नावपुरला शिक्षण. एक् ए. जी. त्रास अमनाना नागपुरला हिटुमुमण्यान वर्षणा स्थान मार बसल्यानामुन सुटका. १०३० च्या एविज महिन्यान वी ए. जी.ची प्राचिदिसास्ट (B. A.) ची प्रीक्षा पाम झाले व सावधानांचे सरक्यी कार्यवर र. ७० प्रवर्ण दरमहानीकरी व प्रीक्षण को त्रास्त्र स्थान व्यान दरमहानीकरी व प्रीक्षण को त्रास्त्र स्थान विज्ञान स्थान व्याप्तर स्थान व्याप्तर स्थान विज्ञान स्थान व्याप्तर स्थान व्याप्तर स्थान व्याप्तर स्थान विज्ञान स्थान विज्ञान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान

१८ मार्च १९३२ छा सरकारकडून नौकरी सोडण्याची नोटिस व ता. २५।॥३२ पासून नौकरीवरून वंद. ता. २५।॥३२ पासून येथॅच म्हणजे xxx वर (ज्यांनीं मक्यांनीं धेतळें बाहे त्यांनीं) खाजगी ४० रु. दरमहाची नौकरी. त्यांत पगारवाडीची आशा नाहीं व नौकरीची शाखती नाहीं. शिक्षण होईपर्यंत काल मजेंत गेला. परंतु माझे लग्न ता. २॥११३१ रोजीं झाळें. व ११०० रु. हुंडा मिळाला पण तेन्हांपासून सांपचिक कोहटींच दिसून येत आहे. मार्च ३१९३२ सांत मुलगी झाळी व ती ता. ५ एप्रिल्ला वारली. आजचे जास्तीत जासी वार्षिक उरएल ६०० रु. आहे.

**कुंडलीकमांक ४०** जन्म ता. ३० माहे सप्टेंबर १९०२ रोजी रात्री ९ वाजतां (स्टं. टा.)



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

२ वयाच्या पांचन्या किंवा सहान्या वर्षी घाकटा भाऊ देवीने वारला. सातन्या किंवा भाठन्या वर्षी आजारीपणा गेळा. त्यानंतर शाळेंत जाऊं लागळों. १९१९ मार्च ता. १२ रोजी वडींळ न्यमोनियाच्या आजाराने बारछे, त्याच वर्षी शाळा सोडणे भाग पडलें. १९१९ ते १९२० च्या दरम्यान डम्नाचा योग बुळला होता; परंतु पत्रिका न बुळल्यामुळें राहून गेठें. १९२० आक्टोबर ता. २० रोजी " 🗴 × × × कंपनींत " नोकरीस लागलों, तो अद्यापि तेर्पेच आहे. १९२१ च्या सुरवातीस जातीपंचावरोवर कोटाँपर्यंत भानगडी गेल्या होत्या. परंतु आईच्या व कांही मातेवाईकाच्या मच्यस्तीमुळे तडजोड करणें भाग पडलें. १९२२--२३ च्या सुमारास एका मित्राच्या मैत्रीमुळे मारवाड्याकडे त्यास जामीन राहिलो. १९२४ . मध्ये स्याच्याच नादी लागून एका धान्य दळण्याच्या गिरणीच्या भानगडीत पडून बेरेंच पैसे घालवावे लागेल. १९२५ जानेवारी ता. १३ रोजी आमची विश्लोपार्जित जमीन म्युनिसिपालटीन खरेरी केठी, स्माच महिन्यांत 🗴 🗴 तालुक्यांत [ जि. ठाणें ] तारापूर शहरीं वरीठ मित्राप्या सांगण्यायरून एक शेत जमीन खरेदी केली. तेन्हांपासून महा मयंकर उत्तरतीकळा छागली. त्याच जमिनीकारिती कोठाँत बराचशा भागनडी कराच्या छागेल्या, व पुष्कळर्से पैसे निरनिराळ्या भानगडींत त्याच मित्राकरवी घाछवावे छागछे. १९२६ ते १९२७ मध्यें दुसऱ्या एका मित्राच्या नादीं छागून सींफ्टबृढच्या व्यापारांत पढछों व त्या दरम्यान ३ ते ४ हजार रुपयांचा नाश झाछा. १९२७ एप्रीटमच्ये १९२५ सांत खरेदी केलेली हातजमीन पैशांच्या अमावामुळे गहाण ठेवून, यहिणीचे छप्र करावें लागलें, तें लग्न ता. १९ मे १९२७ मध्यें झाले. अशा मानगढीनें पैसे काटूनही

ता. २० मार्च १९२८ रोजी छन्न झालेळी बहीण टायमोहेंहने आजारी पहून वार्त्छा. १९२८।२९ च्या दरम्यान दोनतीन महिने आजारी होतो. १९३० च्या झुरवातीस वाहि आजारी होतो. १९३० च्या झुरवातीस वाहि आजारी पहून ता.१९ जून १९३० रोजी रविवारी अलोदराच्या विकाराने वार्र्डी. आतांप-पंत वरील दोने मिला कार्यों कार्यान कार्यान माना कार्यान कार्यान कार्यान माना कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान का

[३] जवळचा पैसा जाऊन कांडीएक न राहित्यामुळे पुनः कोणत्या उपायाने पैसा मिळवाना व धाकटया दोन बहिणाचा व माम्ने अशी छमकार्ये कशी होतील ही चिता.[५] पूर्वापासून १९२८ पर्यंत ज्या घरांत रहात होतो, त्या घरांचे तांड पूर्वेकडे होते. त्या संबंध घरांत शासींच राहात होतो, म्हणून कोणत्या दिशेस हें सांगतां येत नाहीं. नंतर १९२८ में नंतर दुसन्या किकाणी राहावयास कोंग, त्या वपार्थी तोंड पूर्वेकडे होते. त्या चराच्या दिशेस रहात होतों, नंतर नर्वेंबर १९३० मध्ये ते घर मोडणें होते म्हणून दुसरीकडे शेवारीच राहावयास गेळों. ती चाळ आहे. तिंच तोंड दक्षिणेकडे आहे, व त्या चाळीच्या मधत्याच खोळीत आह. हिच तोंड दक्षिणेकडे आहे, व त्या चाळीच्या मधत्याच खोळीत आह. रहाते तों चाळ आहे. तिंच तोंड दक्षिणेकडे आहे, व त्या चाळीच्या मधत्याच खोळीत आह. तिंच तोंड दक्षिणेकडे आहे, व त्या चाळीच्या मधत्याच खोळीत आह.

#### कुंडलीकमांक ४१

श्रीहाके १८१५ चैत्रेमासे कृष्णपक्षे १ तियौ रिनवासरे श्रीस्पौर्दयात्पातघटी १ पर्के ५० समेपेजन्म. जन्मनेळ ६ वा. ४५ मि. (पहाटे) जन्मस्यळ विजापूर. जन्मतारीख २ माहे एप्रिल सन १८९३

#### जन्मकं दली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारिरिक व्यंग—तोतरेपणा. आईचा मृत्युकाल सन १९१६ (आवण वा). ७ शके १८३८) यडौल मृत्युकाल ता. २ मा. ११ सन १९२५ (कार्तिक वा). २ १८४७) पालन-पोपण आईवापानी केलें. आधीर्ष भावंड—१ पार्टावरची भावंड—८ एकंदर मावंडे—ए ९ पैकी भाजंड थिटिण १ त्यांत ह्यात ७ मृत २ जन्मकाली सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, आजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—मप्यम, अजची सांपितिक स्पिति—स्पित सांपितिक स्पिति—स्पितिक स्पिति—स्पितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सांपितिक सां

## ४६ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मेपलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह

दिले. विवाहाची तारीख—४ मास ७ सन १९१५ वैशाख. प्रथम सतती शके १८३९ मार्ग-शीर्ष छा।. ११. आतापर्यंत सतती ५ मुर्ले, त्यात हयात—५. तुकसानीचा काल—१९१४ नर्वेंबरांत व १९१५ मार्चांत बी. ए. एल्. एल्. बीत नापास झालो. त्याचे अगोदर कर्षीच नापास झालो नन्दतो. तसेंच १९१८ मध्यें नापास झालो. फायवाचा काल—परीक्षेशिवाय फायदा. नुकसान सोगण्यासारखें कार्बी नार्बी. 25th September. 1925-adoption 5-8-1926 adoption.

#### कंडलकिमाक ४२

ं श्रीशके १८२७ ज्येष्टेमासे शुद्धपक्षे २ तिथी सोमवासरे श्रीस्वींदयात्गति व. ५९ प. ३६ समयेजन्म. जन्म तारीख ५ मोहे जून सन १९०५

# जन्म**कुं द**ली

7



आयुष्यांतील महत्वाच्या गीष्टी

शारिरिक व्यग—अगावर देवीचे वण, पाळनपोपण बिडळानी. आधींचे मावड १ पाठी-परची भावडें ६ एकदर भावडें ८ पैकी माऊ ३ बहिणी ५ त्यांत ह्यात ६ मृत २ जन्मकार्ळी सीपितिक स्पिति—कुटुनाच्या निर्वाद्यपुरती. आजची सांपितिक स्पिति—चागळी आहे. आज महिना तपन्न—महिन्यात उपन नाहीं वर्षीचें एकच उपन सुनारें १००० केव्हां जास्तही होते साप्रतचा थदा—शेती वडीळ करिसात. विया—बी. ए विचेत यश देणारी वर्षे—एकदा नापास वाकी चागळी अयत्त सकटाचा काळ—देवी निचाल्या होत्या तेव्हो. विवाहाची तारिख— १८ मास केव्हारी सन १९२३ छप्तसारांमास सुनारें १० हजार माणसे होती.

#### फंडलीक्सांक ४३

ंश्रीहाक् १८०७ ज्येष्ठेमासे कृष्णपक्षे तियौ १४ शनिवासरे रात्रौ जन्मता. १४९९७ १८८५. জন্মক্রন্ততী



#### आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारिरिक व्यंग---श्रीयांचा शोक व थोडे व्यसन (मादक ) आई ह्यात आहे. वडीछ मृत्युकाल में सन १८९६, पालनपोपण काकार्ने केलें १९००पर्यंत. आधीची भावंडे दोन, पाठी-बरची मावडे ५ एकंदर मावडें ७ पैकी माऊ ५ वहिणी २ त्यांत हवात २ मृत ५ जन्मकाली सांपितिक स्थिति—साधारण, आजची सांपितिक स्थिति—कर्ज रुपये ४००० चे. आज महिना उत्पन्न--कोही नाही. सांप्रतचा घंदा बंद, नोकरी नाही (१ छोही १९२६) संपामध्ये छागछी पण मार्चमध्ये गेली ) १९२७ विधा मेंट्रीकापर्यंत मेंट्रीय नापास. अत्यंत संकटीचा काल-१९२६ गार्चपासून आजपर्यंत. विवाहाचा महिना मे सन १९१९; प्रथम संतती आउटोबर सन १९२० आतापर्यंत संतती ८ त्यांत इयात दोन, नुकसानीचा काळ-१९२६. पापदाचा काळ १९१५ पासून १९२०

#### फंडलीकमांक ४४

जन्म-ता. २४-९-१८९५ (आधिन शुक्र ६, मंगळवार) रीजी सायंकाळी ७-०५ मिनिटोनी झाळा.

# जनमकुंदली **.** 10 ٩. ৩য় ৰ आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टि.

अनुकुल गोष्टीः प्रतिकृल गोष्टी. १९१३ मॅटिक पास झार्जो. १९१५ इंटर नापास. १९१६-२१ हा काल सर्व तन्हेने वाईट गेला. १९१६ हंटर १९२२-५-५ विवाह झाठा. १९१६-१७ कालेब सोडार्ने लाग्छे. १९२२ बी. ए. पास भावों. १९१७ -- १९ काटेजमध्यें गेटो, परंत , १९२२ डिसेंबर, चांगठी नोकरी छागडी. १९१९ प्रन्हां काठेज सोहावे साग्छ. १९२६ ता. ७ केन्ठवारी प्रत्र जन्म. १९२१ वी. ए. नापास. १९२८ ता. १०-१ जन्म, ता. २९-५ मधु. या सबंध कालांत घरच्या मंडळाशी(। १९२९ ता. २२-१ कत्या जन्म. चांगडें नव्हते. १९३० ता. २४-९ पुत्रजन्म. ८-५-३२ मृष्य. १९१९ मध्ये बराच आजारी होती.

१९२२ पासन सोपितिक चींगरा काट १९२३ सर्टेंगर नोकरी सेंाडरी. १९२३ सच्चेबरपर्यंत व नंतर१९२६-२८पर्यंत.१९२३ सच्चेंबर पासून दोन वर्षे अत्यंत बांट

गेर्डी. या कालांत १९२३, १९२८ व १९२५ तीन वेळां स्नी घपवटा. १९२५ च्या अखेरीस फारच भाजारी होतो. १९२३-२५ व १९२८

पासन भाज तागायत. सापत्तिक वाईट काछ वार्षिक उत्पन्न सध्यां ज्यास्तीत जास्त रु. ६००कर्जामुळे अविशयमान-

₹.

२२ v

धरांत सुळें नेहमी आजारी असतात. सिक कष्ट व इतर व्यावहारिक अडचणी सदैव अपेशी. सांपत्तिक व उत्पन्नाची अत्यत हलाखीची

परिस्थिती. सप्यां राहता त्या घराचे तींड पश्चिमेकडे आहे.

माता-सी. जानकी, पिता-राजाराम, भावडें-१ मोरेश्वर, २ माधव, ३ श्रीकृष्ण (हा सात वर्षापासून पागछ असून पागछखान्यात आहे). १ वहीण उमा, मामा---गोपाळ मेन्हणा—(कीचा भाक) यशवत, सास्—जानकीवाई, धी—सी. पार्वतीवाई. त्रिशेष मदत व सहाय्य करणारे ठोक—दत्तात्रय मित्र, केशव मित्र, नारायण मित्र

मोरेश्वर वध्.

#### कंडलीकमांक ४५

श्रीराके १८१८ दुर्मुखनाम, शावणेमासे, इष्णपक्षे, त्रपोदरमं तिया, शनिवासरे, आरुपा नक्षत्रे श्रीसूर्यास्तानतर वटो ९ पळे ५ समये जन्म. जन्मतारीख ५-९-१८९६.

|         | जन्मकुंडली |     |
|---------|------------|-----|
| स्प. च. | 7 # 17     | ₹4. |
| ₹       | 1 700      | 5   |
| २०      |            | 3   |
| ४३      |            | ધ ક |
| २४      | Bata .     | ₹8  |

| _           |         |           |    |
|-------------|---------|-----------|----|
| आयुष्यांतील | सहत्वाः | च्या ग्रे | थि |

रग गोरा, स्वमाय दयाळू, राग छवकर येतो, व्यंग काहीं नाहीं. अञ्चानपणामध्यें काही विशेष क्षाजार माहा. सन १९११ मध्ये विपमञ्चराने पुनर्जन्म. आईवडिटाचे सीहव वर्ष २५ पर्यंत. ता. ३१०७-२१ रोजी वडीट काट-याने वारले. जन्मल्यापासून मरमराह, पुटें कर्ते ब्राल्यापासून विशेष भरभराट, वडिलांचे वय वर्ष ५६ पासून मावडांत कल्ड. वडिलांचा धंदा--शेती वे सायकारी, वर्षाचे उत्पन्न सुमारे १२ ते १४ हजार. भावडे--एकदर ४. हवात २, पाठीवर कोणी नाहीं. विवाह—सवत् १९६९ मध्ये बाला. सी गीर वर्ण, सीस बाळतरोगे एक बेळ व इन्ग्लुएबा एक बेळ साला. सतिति—र पुत्र व दोन्ही ह्यात लाहेत. विधा—र्र्मजी ५ वी पर्यंत पूर्ण. प्रयमपासूनच गर्मश्रीमत. सन १९२१ माहे आगष्टपासून स्याबहारिक

1

#### कुंडलीक्रमांक ४६

१७९५ माद्रवद ह्या। ११ बुधे ता. ३ सप्टें. १८७३ स्प. रवि. ४।१८।४५।७ स्प. इ. १२।४।४२.

# जनमकुंडसी



#### आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

१ वय वर्षे ३ वडीड परागि कांडन्याने वारहे. २ त्यानंतर सहा महिन्यात बिडिडोवार्जित समें इंस्टेट माऊवंदानी कांडून घेतडी. ३ मातुङगृष्टी राहून अन्यास झाडा. ४ सन १८९३ जोनेवारी परिका पास. ५ १८९४ जून महिन्यात नोकरीत प्रदेश. ६ १८९५ विहेडा निग्नाह. [७] १९०५ दुसरा विवाह. [८] १९१६ तिसरा विवाह. १९०८-१९०९ नोकरीत फार बार्डिट गेहे. १९१० में, ते १९११ में, नोकरीत चांगडे गेडे. १९१३ में दुसरी बायको मयत. १९१० आक्टोबर मातीशी मयत. १९१९-२५ नोकरीत कार बार्डिट गेडे. १९१४ केम्डवारी पहिंडी वायको गयत. १९१० नोकरीत सार

भगिनी एक ती १९१५ साठीत मधन. संतती १ पुत्र मधत, चत्रणा हपात त्याचा जन्म आक्टोबर १९००, मुटी ४ हपात. १ मधत, करीर प्रदृती निकोष, साधारण विकार-१ मुळ्याध, २ हातास सुंगा येणे, ३ बदकोष्ट.

<sup>5.</sup> ও. না. ২ ডা...৬

# पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा (मेपलग्राचा) कुंडलीसंग्रह

५०

#### कुंडलीकमांक ४७

शके १७७९ (सन १८५७ ता. ११ आक्टोबर.) आश्विन कृ. ९ खिवार संप्याकाळी स्प. र.भारदाजाट

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

ययाच्या दुसऱ्या वर्षी १७८० पीय क. ११. बहील लारले. हाके १८१८ साली लार्र वारली. बायको सन १८९३ इन्ति १२ तारखेस वारली. १८९५ मध्ये ता. १५ जानेवारीपासून ३ महिने लार्र व बहेल वेघूसह काशीयात्रा. दुसरें लग्न सन १८९६ वैशाल व. ६-एकंटर ८ मुळे झाली त्यांतिक रिस्ति कक्त १ मुल्या व १ मुल्यो हवात लाहे. आक, पुतण बीरे पुष्कल लाहेत. सांपिक रिस्ति कराके १७९८. ४ ४ वेथ सके १८१८ सन १८९६ मध्ये मे महिन्यांत लाले. नंतर १२ वर्षे संस्थानची हेडमारतरची मीमरी केली, पेमशन १९०८ मध्ये वेतलें. लाज इस्टेट एकंटर २०१० हजाराची आहे. सन १८८९ मध्ये विपमध्यर झाला होता. सन १९३२-३३ पासून सर्व इस्टेट व व्यवहार मुलाच्या ताम्यांत गेला व ह्यांना एकटें रहावें लागेंट. (ह्या गृहस्थाची स्थिति मोठी चमल्कृतिपूर्ण लाहे. ४ ४ येथे येतांना फक्त १ पंचा व मार्ड वेकन लाले होते त्याच ठिकाणी त्यांनी सुनारें ३०१४० हजाराची इस्टेट कमावली हा यातील विशेष योचा आहे. २ व्यक्तिची चागळी माहिती व यनस्यतीची लीपर्ये देण्यांत प्राविण्यानुळेंटी योची प्रतिह्यों लाहे. एक्स आयुष्याचा काल हम्य संपादनांत व संरक्षणांत गेला लाणि होवटों एकटें रहावें लागे हो।

#### कुंडलीकमांक ४८

शके १८१५ कार्तिक या १४ गुरुवार सूर्वोदयातगत् घ. २२ प. ७.

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील मंहत्वाच्या गोशी

स्वमाव सरळ व महत्वाकांक्षी असाआहे. वर्तन योग्य आहे परंतु कुटुंबामप्यें (भाऊबंद) शौरे मंडळाचे प्रेम असाव तसें नाहीं तथापि विरुद्ध नाहींत. सतमांत दानि, मंगळाचा योग पलीसील्यास चांगळा नाहीं. व त्याप्रमाणें सुमारें बारा वर्षापृत्री प्रथम संवेधाचें कुटुंब पर-छोकवासी जाहळें. दित्रीय संवय नंतर माव मासी जाहळा. हा योग दानि मंगळामुळे घडळा. प्रथम संवधाचे दोन मुख्यें आहेत. तथापि पंचमाधिपती रावी अपनात आहे व गुरु केंद्री (पंचमास्म) दरामांत आहे व गुरु केंद्री (पंचमास्म) दरामांत आहे व गुरु केंद्री (पंचमास्म) दरामांत अहेट यास्त्य संततीसीख्य मिळालें तसें मिळाले नाहीं. विदासीख्य वयाचे बारातेस वर्षें प्रथम मिळालें वर्षे पा योगासुळें अल्पवयांत पितृसीस्याचा नाहा जाहळा. हे गृहस्य इंक्ट्रीक इंजिनियर आहेत. स्वमायानें कार चांगळे आहेत. व्यवस्थानी राहु असल्याकारणानें खर्च कार होती. परंतु सद्भय.

#### कुंडलीकमांक ४९

शके १८३५ कार्तिक शुद्ध ९ झुकवार स्यॉदयात्गत घ. २७ प. १२.

#### जन्मकंडली



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

छत्र पुरुष राशीचें असून छत्र स्वामी केही मीचीचा (चतुर्ष स्वामी) असल्यामुळे मातृ-पितृ सीस्य मध्यम वयाचे १८१९ वर्षेपर्यंतच प्रकृति ऊष्ण व तापट स्वमाव आहे. बंधुसीस्य चानलें नाही. रिव हा लालाकारक प्रद्य नीचीचा असल्यामुळें व तो शुरु व सुष पोष्पामध्ये असल्यामुळें लायुर्तेपाला चांगला नाही. पंचामावर गुरुची रिट लोहे परंतु तेषे केतु असल्यामुळें विषयोगाला कमीपणा. रिव-मेनळाचा कंद्र योग चोनला नाही. द्विमार्यायोग संतती समसमान. संतति प्रमाण साधारणतः वरें खाहे. भाग्यस्थानी स्वगृहीचा गुरु असल्यामुळे उद्दिनियोह चांगल्या तन्हेचा खाहे.

#### कुंडलीकमांक ५०

संबत १९४५ सके १८१० फान्युन छ ६ मृगी इ. व.७ प. ५६ ता. टा३।१८८९ स्प. छ. ०।२६ स्प. र. १०।२३ स्प. च. १।६

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोधी

आईचा मृत्यु—संवत् १९०४ आश्विनमास. विवाह—संवत १९६६ माघ छ. ९. खीचा मृत्यु—संवत १९८३ मार्ग० छ. २, ह्यस्य विवाह—संवत १९८३ माघ छ. ९, सावत्र आया २ व सावत्र भावडे ३ आहेत. मामाची रिपति उत्तम, मामाचा मृत्यु संवत् १९०५।७६, सन १९२९ मध्ये पश्चिमामिनुख वर वेतल्यानंतर पांच महिन्यांत तीन लाख रुपये नुकसान झाळे. पण त्यापूर्वी २॥ लाख रु. फायदा झाळा होता.

#### विशेष गोर्षींचें विवेचन

ह्या व्यक्तीच्या कुंडलीचा दैवयोग असा कांहीं उल्यापाल्य करणारा आणि क्षणेवृद्धिः क्षणेक्षयः अशा चंचल नृत्वीचा दिस्त आला आहे कीं, त्याची इतरांस कल्पमाच करतां गेणार नाहीं. जन्मतः मध्यम परंतु पूर्वाजैत जमीन, यरदार, वाहनें गेंगेरे स्यावर सुखकारक गोडीनी युक्त अशा ह्या व्यक्तीचा जन्म काठेवाडमच्ये होऊन वयाच्या १०११८ वर्षाप्यंतचा काल कार मनेदार आणि निक्ताळ्वीपणाच्या स्थितींत गेला. शिक्षणाच्या दृष्टीने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्याने विचार केला तर इंकाळाच्या ह्यान ह्याने क्षाच्या ह्यान व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह्यान ह

रेअरच्या धंघात यांनी छाखों रुपये मिळविछे व छाखो रुपये घाछविछे. यांचा चाछता काळ आणि द्रश्याधंबंधी पिक्तिचतदी फिक्तीर नाही असा काळ ग्हणजे सन १९१८ते १९२५. हा काळांत सर्व प्रकारचे सीस्य प सुखोपमोग यांनी मोगछे. एकच मोष्ट सीगावयाची ग्हणजे वर दिखेटचा हुखोपमोगाच्या काळांत रेअर्समय्ये यांना एक छाख रु. एका मीष्ट सीगावयाची किळां रे । पण दुर्देयाची कराण बरा बरा सामावाच काळां रे । सामावाचुद्धवा काळांच सामावाच व वाह्म यांनी सामावाचुद्धवा काळांचा सीमावाचुद्धवा काळांचा सामावाच व वाह्म यांनी मानवाचुद्धवा काळांचा काळांचा अस्य क्षायाच ओखमीचा काळांचा अस्य धंदा मळांचाच ओखमीचा

केल भाणि त्यात भयानक नुकसान होऊन सर्नस्य ल्याला जाऊनही काही घरची इस्टेट विकाबी लागलो !!!

ज्योतिपशाखदृष्ट्या ह्या कुढळीचा योडासा विचार करू-

ह्या कुटलीत अगरीं प्रथम जे योग लक्षीत येतात ते असे की, लग्नाधिपती मगळ गुरूष्यां परामचे व्यवस्थानात गेला असून आमाकारक रवीपासून तो द्वितीयस्थानी ओह ह्या मगळाची हिए माउडाचे जे तृतीयस्थान त्याच्यारर असून, सतमस्थान म्हणने पत्नी सुखाचे स्थान यानुरही त्याची पूर्ण हिए ओह शिवाय प्रशस्यानाही त्याचा प्रतियोग ओह द्वादशस्थान हे पापप्रहांस—विशेषत मगळामारख्या नाशकारक प्रदास—चांगलें नसत्यासुळें ह्या शुडलीच्या व्यक्तीस मगळाची फेले अत्यत प्रतिकृत्व मिळाली पाहिनेत हें अगरी उघड दिसते

ह्या मगळाचे के गुणधर्म किंवा आचार, विचार, वृत्ति, वागण्क त्या सर्व गोधी ह्या व्यक्तीच्या आचारविचारात व वागणुकीत असल्या पाहिचेत उताबीळपणा, उच्छुखल व वेदरकार वृत्ती, आगापीच्या नसण, वेजवाबदारी, अहमन्यता आणि बोणाचीही पर्यो न वाळगती मनमानेल तसें वागण, अनाठाई व उचळ्या वृत्तीचा प्रचड खर्च, दृत्याचा तमा नसणें इत्यादि मगळाचे सर्व गुणपर्य योच्यांत पूर्णपर्य वस्त होते व आहेत ह्याच्या पृत्तीची गमत हो की उताबीळपणाच्या व तापट वृत्तीच्या उसळीसरशी करू नपेत अशीही कामें करून जाययाचे आणि नतर मागाहून त्यावदल हळहळावयाचे असे प्रकार कित्येक वेळा घडले आहेत हा प्रकार गुरूच्या रासींत मगळ अस्तुष्याचा होय पण ह्या पथात सुद्धाचा काहिएक उपयोग झाला नाहीं के नुकसान कावयाचे के से झल्य

संगळाचे सृतीय, पष्ट, सतमस्यानातील दृष्टीचे अनिष्ट परिणाम ब्हानयाचे तेंद्दी झाले आहेत भावडे ल्हानपणीच वारली सावत्र भावडे आहेत पण त्याचे व यांचे यथाययाच जमतें अपीत त्यांचेद्दी सील्य नाहीं पहस्यानातील दृष्टीचे कल याना नीवरचाकरानी व मित्र म्हण-विणासानीही सार काविले किंत्र पांच्या उतात्रीळ व अधिवारी उत्साहातिरेकाचा पुरा कावदा करू वेतला तो काल म्हणने वय वर्षे ३२ ते ३७ ह्या वेळी शानीचें परिभ्रमण सिंह, कन्या राशीत्न चाल्ले अस्त तो अनुकर्मे रिवे मगळाशी प्रतियोग करीत होता शानीचे परिश्रमण अष्टमत्न म्हणजे शृक्षिक राशीत चाल्ले असते त्यांने पुरी हलाखी आण्डी

सासस्यानी म्हणजे पाली सीटयाचे स्थानावरील मगळाच्या दृशीचा परिलामही अनिष्ट असाच झाला आहे पहिला पानी यांच्या वयाच्या ३८ ज्या वर्षी वारली, तिची प्रकृती साधा-रणच होती वारवार उच्चा विकासने आजार उसन होता होतो अखेर बाळतपणाच्या विकासत वारली ससमस्यान हे पोटाखालचा शरीराचा मागा व त्याची स्थित दर्शवित ह्या व्यक्तीस करीशृलाची व्यथा फार जबर होती आणि त्या प्रकारच्या कृतीचे, विचासचे आणि आचलाणा रोकांशी यांची केनी बहुन त्यांत यांचा भरेंच शरीरच्य व आजार वाचा उपमोग प्यांचा लागला व त्यानतर त्यांची सगत सुटली हा प्रकार बडविणारा काल म्हणजे सहम, अरम आणि नवशीदन आणि पूर्वा मेय-वृषम राशीदन शनीच्या झालेन्या परिजनणाचा काल होय! यांप्रमाणे मंगळाऱ्या दक्षीची फर्ले घंडली. खुर मंगळ व्ययस्थानी आहे त्याने सर्व संपत्तीचा नाश केला, लाखों रुपये घालविले आणि रोवटी अगदी सामान्य स्पितीत आणून सोडलें!

ह्या कुंदर्जीत शुभयोग म्हटले म्हणने धनाधिपति व सप्तमाधिपति शुक्रलप्तां, भाग्याधिपति भाग्यस्थानी पण केतुयुक्त, आणि दशमाधिपति चतुर्ष केंद्रांत येवर्टेच दिसतात. मुखस्थानचा स्वाभी चेद्र तो उच्च राशीचा धनस्यानी आणि त्याची अष्टमस्यानावर दृष्टी, तशीच गुरूची पंचमस्यान आणि ततुस्यान यांवर दृष्टी आणि शुक्राची सतमस्थानावर दृष्टी है योग ह्या कुंदर्जीत चांगले आहेत तेष्ट्री त्यांच्या फलपरिणामांचे दिग्दरीन करूं.

उद्यो असर्वेल्या शुक्राने, धनस्यानच्या चंद्राने आणि जनमञ्जावरील गुरूत्या दृष्टीचुळे द्यां व्यक्तीस शरीरसीह्य, ऐपआराम आणि कीटुंबिक सीह्य समाधानकारक मिळालें आणि आयुष्या-तील बाळवणाचा काळ सोडला तर आयुष्याच्या मध्यभागांत यांनी चांगलेंच ऐष्वर्य मोगलें. च्योतिय प्रंपांतील प्रहांच्या उदयकालाचा ठोकताळा लश्चांत वेतला तर यांच्या जनमञ्जी अस-लेल्या शुक्राचा उदयकाल घय वर्षे २५ पासून होतो आणि खरोखरीच यांच्या वयाच्या २५ वर्षांसुम कल्यनातीत मरभराट झाली व द्रव्याचा प्रचंड ओधं यांच्या घरीं बाहूं लगला. ऐष्वर्य व द्रव्यागा देणारा शुक्र गुरू आणि त्यास व्यव्यय आणून नाश करणारा मेगळ व शनिवृद्धी यामुळें ह्या गृहस्यांच्या आयुष्याचा मप्यकाल द्रव्यदृष्ट्या जोराचा म्हणले ४-२ लाख र. फायदां देजनहीं तो न टिकविता त्यापेकों जास्त नुकसान करून पुनः फक्तीर बनविणाराच गेला. 'संवरित आली एण ती मंगळानें टिकू दिली नाहीं.

ष्णांचा सर्वे उक्तर्प साढेसातीत बाला आणि त्या नंतरच त्यानां १०-५ वर्षांचा वितकर काल गेला. मेप राशीतत्या सनीच्या परिश्रमणापासून कन्येतत्या शनिपरिश्रमणापर्यंत १०-१२ वर्षा इतका उत्तमोत्तम काल अधाप गेलेला नाहीं. शनीच्या श्रमणाची फेलें यानां फार स्पष्ट व निक्षित मिळालेला लाहेत.

#### कुंडलीक्रमांक ५१े शके १८०९ फाल्गुन झु. ८ इंदु. सकाळी १० वा. स्प. र. १०-१२ स्प. च.०-९

आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

सन १९०१ विडिटांचा मृत्यु, १९०८ विचा संपटी, १९०८ पासून स्वतः इन्यसंपा-दनास सुरवात केटी, १९११ विवाह झाटा, १९१६ ते २० पर्यंत इन्यस्टया त्रासदायक . काट गेटा. १९२० मार्च नोकरीकरता परदेशांत जटपर्यटनाचा योग, १९२९-३० ग्रह शजुलामुळे अतीशय श्रास क्षाला,१९०८—१०लाम. आरम दरसाल ३०००.,१९११-१५साघा-रण वाद. १०० इ., १९१५—२० साधारण याद ७०० इ., १९२०-२५ चोगली बाह १५०० इ., १९२५—२८ तम १००० इ., १९२८-३० अखेर ततरत २५०० इ. १९३१ पेन्सन दरसाल ६०० इ. ससले.

#### कुंडडीक्रमांक ५२

शके १८१२ श्रावण छु. ११ सोमवार इ. घ. १२ प. २५ ता. २८।७।१८९० स्प. र. ३।१७ स्प. छ. ०।१





आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

आईचा मृत्यु—स्वाच्या ५ व्या वर्षी, आधीचे मावंड माठ, पाठीवर मावंड नाही, आज ह्यात मावंडे २ पैकी एक वहींण, एकंदर मावंडे ७, बयाच्या १५ व्या वर्षी सर्वकर आजारी, धंचाटा आरंम बयाच्या २५ व्या वर्षी, अत्यंत फायदाची वर्षे बयोवर्ष ३०-३१-३२ तुकसानीची वर्षे बयोवर्ष ३२ ते ३८ पर्यंत एकापेक्षी एक बरघड पण त्यांत वयाचे ३५ पे संबंध वर्ष व ३६ वे वर्षांचे तीन महिने चीनडे गेडे.

#### कंडलीकमांक ५३

शके १८२५ मार्ग. छ. ८ मृगी. इ. घ. २१ प. २० उत्तरा परण ता.११।१२।०६

#### जनमञ्जूहरी -



आयुष्पांतील महत्वाच्या गोष्टी

वपाच्या ९ स्या वर्षी हर्णियाचे आपरेशन वयाध्या ६ स्या वर्षी ताशने बाजारी, जन्मा-पासन ५ स्या महिन्यात विहेणेचा मुद्र, लाधी भावंड नाहीं, हाच पहिला, मृंतर कोही नाहीं, बयाच्या १४-१५ वर्षापर्यंत आनाभाजींने सांभाळले आईजवळ राहणे मुळींच नाहीं. विया-म्याट्रिक १९२० प्रिव्हियस १९२१ इंटर १९२२-२४ च्या परिक्षेत्र वेळी (डिसेंबर)एकदम आजारी पड्न परिक्षेस बसतां आले नाहीं, १९२२ पासून सुंबईस, १९२५ एपील ते १९२९ अखेरपर्यंत केव्हांही यश आले नाहीं. ११२ मार्कानी नापास. १९१७ पर्यंत सांपत्तिक स्थिति उत्तम, १९१७ ते २५ पर्यंत बाईट, १९२५ पासून पुनः ठीक.

क्रंडलीकमांक ५४८ हुन एन राके १८२१ चैत्र हा. ६ रविवार आर्दा नक्षत्र.

#### जन्मकंडली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

्र न्वरील कुंडलीस शिक्षणाचे वावर्तात चांगले यशा मिळाले असून या कुंडलीचा विवाह शके १८५२ मध्ये एका मोठ्या प्रसिद्ध व श्रीमान् अशा व्यक्तीच्या कन्येशी झाला य त्यांत यांचा सांपत्तिकदृष्टमा अतीशय मोठा मायदा झाला. विवाहानंतर हे गृहस्य ।परदेशांत जाऊन उच्च शिक्षण व डिमी मिळवून परत स्वदेशी आले असून सच्या हे एका मोठ्या शहरांत स्वतंत्र भंदा करीत आहेत. य नोकरीची खटपट चालं आहे.

#### कुंडलीकमांक ५५

शके १८१६ चैत्र छ. ५ बुधे सूर्योदयी जन्म. ता. २५।४।१८९४ स्व. र. ०-१२ --२६-३७

#### जन्मकुंडली



आयुष्योतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

'यरीछ ब्यक्ती सामान्य स्थितीत जनमास येऊन या कुंडछीस विचान्यासीत चांगछे यरी संपादन करता आहे. निरनिराज्या शिक्षण-संरयेत या कुंडछीस उच्च य मानसन्मानाचे योग आठे असून सच्या या फुडडांचे गृहस्य एका मोठ्या राजमान्य व प्रसिद्ध अशा सस्पेत बिडड अभिकारी म्हणून काम करीत आहेत. सतती आणि सपदी या दोन्हींचा उपमोग या कुडडीस स्तत चे ह्यातीत घेता आछा हो त्रिशेप गोष्ट या कुंडडीत छक्षात ठेरण्यासारखी आहे. कुटुंबात पुष्कळ मडळी असून कौटुबिक सोएयही या कुंडडीस चागछे मिळत आहे.

#### षुं खळीकमांक ५६

-़ शके १८३१ पीप छु. ३ छुक्रमार दुपारी १ ते १॥ च्या दरम्यान जन्म.

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

जन्मतः सीपतिक स्थिति मध्यम्, बिंडाचा मृद्ध १९१९, आई ह्यात, विनाह क्षयाप् नाहीं. मावडे ५ पैकी ह्यात एक माऊ, एक बहिण, वयाच्या ५।६ व्या वर्गी सावत्र आईचा योग, सावत्र बहिणी २ विडिडोपार्जित जमीन २००० एकर, एका प्रसिद्ध शहरीत दोन घेर आहेत, खांची किंसत सुमारे २५००० रु. सन १९२२ सार्डा मयत बिंडडांच्या रेण्याबर्ड २२०० ची हिनी झाडी त्याविरुद्ध काम १९२९ पर्यंत चाडू पण त्यांत अखेर दोन घरांचे डिडाब होऊन ती ४००० डा सावकारांने घेतडी, चुडता विरुद्ध आहे, आई मामा योरे उडट, सन १९२० ज्ञानमध्य याचा हिस्सा ९ आणे ब चुडत्याचा ७ आणे अशी कोरेडिकी झाडी, खावेडी ड आजान होते.

#### कंडलीकमांक ५७

शके १८१४ आपाद शु ९ रिनार रात्री जन्म.ता. ३ जुॐ सन १८९२

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

आधी बहीण, पाठीवर बहीण, सन १८९८-९९ आजोर्याचा मृत्यु, १८९९ विडिलांचे कु स.स. २फा .८ दुसरे छम, १९०१ डिसेंबर बडिंडांचा मृद्य, १९०३ बंधुचा मृत्यू, व छम झालेल्या बिहणीचा मृत्यु, १९०४ ते ८ हलाखीची स्थिति, १९०८ किनीट मिमिनीचा मृत्यु, १९०९ ते ११ समैसाधारण शिक्षणाचा शेवट, १९१३ १४ खानगी नोकरी, १९१५ अक्टोबर रेल्वेत नोकरीस सुरवात, १९१६ फेन्स्कारीत कोटीवन घराचा तावा मिळाला. १९१७ आजारी, १९१८ जानेवारीत विवाह झाला, १९२० पुत्रप्राप्ति, १९२३ ते १९२३ मध्यम स्थिति, सावत्र आहं ह्यात आहं, तिला संतित नाहीं, १९२३-२४ पुत्रवियोग, घराचे कांग्रेन्सेशन मिळाले, १९२५ में बदली झाला व आजारी, १९२७ सायक मातीश्रीच्या पोटग्रीच्या साल्यास सुरवात, १९२८-२९-३० दाल्याकरतां व घरदुरुस्तीकरितां पैशाची व्यमता. १९२९-३० मुंबरीस विविद्या कामास सुरवात, १९२९ मध्ये १७०० रु. व्याज दिले, १९३० आगिर पुता वर्द्याचे वोगा, १९३१ जूंन पुता आजारी व त्यानंतर नोकरी गेली. १९३२चा नर्हेंबर-पास्त १९३१ लुलै ते अक्टोबर सायक मातीश्रीकडून घरावर जती १३०० रु करितां.

फुँडठीफमांक ५८ होके १८०९ चेत्र छण्ण एकादशी हुँडुगासरे, श्रीसुचौंदयातगत घ. ० १. १५ समये. जन्मकुँडठी



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शरीरवर्णनः—काळा नाही व कार गोरा नाही, तांबुस, कृत, कपाळ मोठें, डांवे गांछा-वर डोळ्याचे खांछी, मौजाराने ओरखडटेटी जखन आहे. उजवे पायाचे चनडपाचे बरचे बाज़्स भाजटेटी जागा आहे. (वैशापवरी) भाई वर्षाचे हमारास छ्हान्वको पोटांत रोग झांछा होता तेव्हां जजवे वरगडांखांटी डाग आहे. य डांवे बाज़्स चहा आहे. नखांवर नेहमा पांटरे ठिपके जगततात व मावळात. उनवे हाताचे तळ्यावर हायाचे उंचवरयावर तीळ आहे. उजवे हाताचे कांवराचे खांटी तीळ आहे. डांवे कानशिष्टावर तीळ आहे. खेहरा छांवट. जजर, कान तीहण. धंग नाहीं. अत्यंत आजारी वर्षे—वयाच्या ३ ऱ्या वर्षा पोटांत रोग, १३।११ वर्षांगस्त १६। १७ वर्षंत वच्य की.ह. क्याळुडखी, वर्षांग ताज, २०।३१ वे वर्षा आशांत व ताज. एकंदरित कडांका विद्यार कार. आईचा मृत्यु—राके १८२२ आवाड वच १० अतिसार, उज्यावत वर्षांठ मृत्यु—राके १८४० नाच वच (कंगारका) चत्रांग हत्यार, छहानवणी विदिशंत पढांठे होते तेव्हां पाच चेंचछे होते त्याच टिकाणी रक्तदीय साष्टा. शांप वर्षे आजारी होते. वृत्यांर्जंत सांपित्यक रियति—खोत व रोती, २००१००० रुपपांच वर्गानांचे उत्यस. सप्पाची

सीपविक स्पिति--आमंचा चुछता निपुत्रिक होता, तो शके १८४३ वैशाख वद्य ४ रोजी मयत. त्याची ५००|६७० रुपये उत्पन्नाचे जमीनीचा मी ट्राटी आहे त्या इष्टेटीत्न वडिलाजित दानधर्म कृत्ये करावयाची आहेत. आल्यागेल्यास जेवण घाटणे, गणपतीचा उत्साह, दत्तजयंती मीरे धार्मिक कृत्ये करणे, व्यापार विशेष नाहीं. चाल खर्चास तोटा नाहीं व शिल्लक नाहीं. भावंडें - एकंदर ६, पांच बहिणा व मी एक भाऊ, पहिली बहीण (विधवा) आमचे येथें जसते मूळ नाहीं. तिचे पाठव्या दोन बहिणी सुत्रासिनी मयत. एकीळा सुठी '२, दुसरीळा कोहीं नाहीं एक बाळंतरोगानें व दुसरी विषमानें मेळी. ४ था मी. पोचनी बहोण चीगर्छ स्थितीत बाहे, सहाबी छन्न होऊन १९२५ वर्षी कार्तीकांत मेठी, नवरा आहे, एक मुख्गी बाहे मुख्गा. मेला, क्षयाने मेली. विवाह—शके १८२७ मार्गशिर्प वद्य १ दिसेवर १२ सन १९०५ स्त्री हरा, निमगोरी, दोत वर आउंडे, डोक्यास केंस पातळ, सासरा क्कील क्कीली क्सीत नाही देशमुखींचें खोतोंचें उत्पन्न आहे, बेदांत वाचन. संतती—पहिली मुलगी जन्म राके १८३६ परायुवा विकास उपने जाह, नवार नावार जाता नावार युक्ता वान स्वा १८२५ मादपद शु. ८ तिचे पाठीवर दोन दोन वर्षाचे फरकार्ने तीन मुखी बाल्या, दोन हयात, शेव-टची उपनत मयत. विवा —मराठी पांच यत्ता व इंमनी सात, परिक्षेटा इसर्टे नाहीं. गणितांत विरोप प्रगति व बाचन हे विवय उत्तम. (बोजगणित चांगर्टे नाहीं) गूड वियेची छानड, १२।१५ वर्षे वेदांत (अद्वेत ) वाचन. कार्दवरीवाचन मुळींच नाहीं. संगीतची आवड. वेदां-ताची पुस्तके व वार्धे ६०० रुमयांची बाहेत. वाद वाज्यिणे सम्मत नाहीं फक्त हीस आहे. धंदा--रोती व खोती. योडा व्यापार, जमीनजुमछा घर वंगैरे आनंद आहे. आप्तवर्ग--मामा ३ मयत. एक नोकर होता, मावशा ३ हयात, पैकीं २ मावशा चांगळे स्थितींत आहेत. दोन मार्माना एकेक मुख्या आहे रियती साधारण. चुखते ४ होते सर्व मयत. एक नोकर होता, बाकी खोत. सर्व चुळत्या मयत. चुळत भाऊ बाहेत ते नोकर आहेत, आत्या दोन मयत भिक्षुक घराणी होती. वयाचे सातवे वर्षी घरापासून १२ कोसोबर मानाकडे विदेसाठी गेळा. २०।२१ पर्यंत शिक्षण झार्ले. मामा अतिशय सालिक वृतीचा होता, आचार छुद्र. तो ठसा माझेबर अजून आहे. बार्डी व औदुंबर येथे भिक्षा मागून सेवा करीत असे दोन तीन वेळ २।२ महिने राहिले होतो. यडी छचि व मार्झे पटत नसे तेव्हां अलेर १०।१२ वर्षे आमचे संभापण होत नसे. परव्ही प्रेम होते. सन १९१२ पासून १९१६ पर्यंत मुंबईस रेल्वेमध्ये नोकरी केली, त्या अय-धींत काशी, रामेखर, द्वारका, जगनाय बगैरे हिंदुस्थानांतील बहुतेक सर्व यात्रा केल्याः शेवट श्रीबदरीनारायणची यात्रा केली व घरीं आलों. यात्रा एकटाच करीत असे. श्रीगोकर्ण येथ्रे दोन आवर्राताराज्यां नार्या नार्या नार्या स्वतः पैसे निळवूत् केच्या. कृषी धार्मिक, मनाचा कीमक पूर्व पात्र स्वतः मिल महिने सहिंछों होतो. यात्रा स्वतः पैसे निळवूत् केच्या. कृषी धार्मिक, मनाचा कीमक पूर्व पार्व प्राव्य कडक, कर्माचा कंटाळा, संच्यासुद्धां करणेंची सुद्धि नार्ही. मिक्तमार्गाची आवड. बहुतेक दर् रोज मजन करितो. देवाविषयी आस्तिक बुद्धौ वचम पवित्रता असेख तर पूजा येगेर करितो. मस्तकास विचार करणें फार. आवाज मोठा. मित्र कोणी नाहीं. आसवर्गसद्धां चांगला नाहीं. म्हणजे त्यांचे व माझें विशेष प्रेम नाहीं. गांजा ओडणेचें व्यसन वयाचे २० वर्षांपासून हागर्हें ते अजन धोडपाफार फरकार्ने आहे. संसारांत मन रमत नाहीं. ल्हानपणी लांलिम करीत असे. मन पराकारेचें चंचल, वृत्ती संश्यो, खाणें सत्वगुणी, पोहे यालिपीठ वैगेरे स्वर्श नाहीं. कपडा-

छता भपकेबाज, दागिन्यांची होस, स्वच्छता कार, शुद्र स्वर्श नाहीं, चोरी, चहाडीं, शिंदळकीं, अमस्य मक्षण बेगेरे स्वर्श नाहीं, २४ कछाक वाचन वाचम असछे तरी चाछतें. जुमें चोगछें या मताचा. शात्रू कार. परंतु मी सामीपचारामें वागून कांडी कमी केछे आहेत. स्वभावाचा एक विशेष म्हणजे जे करावयांचे त्याची परमावधी नाहीं तर काहीं नाहीं. तावरपणा कार. तेंडिवेद अर्थाछ शब्द येऊं छागछे म्हणजे त्याचा सीमा नाहीं तर एकहीं शब्द येत नाहीं. विचायमुळें डोक्याछ। त्रास कार होतो. यात्रा कारितांना कार प्रतंप आछे परंतु असेर यश ठेवछेंडे. येशांचा तोटा बहुतकरून येत नाहीं. कर्ममार्गछा सुर्यात केछी तर २१३ दिवस चाएतें. अधिकेडे नाटक, तमाशा, कपडाछता कीरेंचा कंटाळा आछा आहे. परंतु अव्तन वहीं बसत नाहीं. केंकाडें रुपयोंचें चुकतान झाँ तरी किकीर नाहीं. नाहीं तर पैसाठीं जपतों. आळस संयंकर आहे. केंछें तर ८१८ दिवस सारखें काम, नाहीं तर ८ दिवसीव लोडीचा केरसुढ़ी काडणार नाहीं.

#### कुंडक्रीक्रमांक ५९

श्रीराके १८२४ फाल्गुनेमासे कृष्णवक्षे पंचम्यां तिथी हुधवासरे श्रीत्यॉदपातगत घ. ६ प. ५ समये जन्म,

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

रारिरवर्णन—साधारण करा, बोळे काळ, चेहरा छांबट, दांत मोठे, वर्ण साधारण गोरा, कपाळ साधारण, सरीर पिट्ट ब्यंग नाहीं. बाजारी असछेछी वर्षे—छहानपणी एकरों विस्तवार्गे डावा पाय गुडरयाजवळ मानून त्याचे हुई वण आहेत व व्यतने एक दोन येळ आजारी होतो. आई हयात आहे. व वडांछ मृष्य राते १८८६ अधिनमध्ये व्यानें, पूर्वार्जित सी. रियति—साधारण उत्यन रेताचिं योडे आहे व कर्जडी आहे. सच्यांची रियति—मप्यम असून वाइत्या स्वस्त्यात आहे. भावकें प्रकंतर अदनासे ७ त्यांत ह्यांत रे त्यांत दत्तक एक दिछा. छहान भाऊ व एक वहींण असे ४ मयत. विवाह—नाहीं. निया—साधारण वेदविया. घदा—नोकरीं पूर्वेची पपार दरमहा १० व मिसुकी, विद्यानिक काही रेतां व घर आहे. आहर्षा—मामा १ व दोन मावदा हयात. चुळते प्रवत साके १८८१ व १८३९ गर्चे एक दत्तक विख्या ह्यात चुळता, पुछवी व युळत भाऊ आहे.

कुंडली क्रमांक ६० शक्ते १८२३ श्रापण झु, ७ दुघवार ता. २१।८।१९०१.

#### जन्मकुं हली



आयुप्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

जन्म श्रीमत घराण्यांत, स्यावर इस्टेट चांगली आहे, एक कनिष्ट व एक वडील बधु, बडील बध बहुतेक वेळ परमार्थ साधनांत घालवितात.

यय वर्षे ११ चे सुमारास दक्तक जाण्याचा योग येऊन चोमडी इस्टेट मिळाडी. त्यानतर स्वकर्तवपारांवर व्यापारांत द्या गृहस्थानां वराच वरचा नवर मिळविटा असून दिवसेंदिवस प्रगती दिसून येत आहे. कायेच्या वक्तां मगळीत (चहाचे व्ययस्यादन अमण काळीत) व्यस्त्यता (मानसिक जास्त) दिसून आडा. सतती ४ कन्या व एक पुत्र.

शरीरयप्टी मध्यम असन, वर्ण निमगोरा आहे.

ŀ

#### कुंडली कर्मांक ६१

जन्म शके १८२० कार्तिक कृष्ण १८, सोमगर दुपारी ४, ता. ११।१२।१८९८.

#### जन्मकुंडछी



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

द्या गृहस्थांचा जन्म गरीन घराण्यांत झाटा, पितृसीत्य फार अन्यकाळ, बधु नाहीं फक्त एक भगिनी, मातृसीह्य चांगडे. स्वकर्तबगारीने शिक्षण करून नोकरी व ती। मुमारे ८ वर्षे उत्तम रीतीनें पार पाडटी.

प्रकृती सुरु, निरोगी, पण वय वर्षे २९ असेर इतके विश्वश्रण प्रद्योग सुरू झाठे की,
 द्रम्यदानी, प्रकृतीचा न्द्रास दोऊन १९३३ चे सुर्यातीस अत झाला,

# ६२ पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मेपलयाचा ) कुंडलीसंग्रह

१९३० सप्टेंबरमप्यें रिन शनि युति अष्टमीत झुरू झाळी यावेळी दुखण्यास सुरवात होऊन श्रेवटी ऑपरेशन करावें छागळे पण त्याचा उपयोग न होता पुन्हा १९३१ मध्यें दुसरें ऑपरेशन करावे छागळे. पुढें सुध राहूवरून शनि जाताना मन:स्वास्थ्य विषडून, कल्पनेवाहेर मानसिक प्रास सुरू झाळा व शेवटी अंत झाळा. त्यावेळी छग्नेश मगळाशी शनीचे ऑपीक्षिशन.

फुंडली कमांक ६२ शके १८०९ वैशाख शु. १३ गुरुवार ता. ५।५।१८८७ सकाळी ६ वाजता.

#### जन्मकुंदली



#### आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

जन्म मध्यम स्थितीत, एक वडील बंधु, पण प्रकृतीचे वावतीत भयंकर हालअपेष्टा. एक् भगिनीः मातृपितृसीख्य अगरीं कमीः

द्युगारे तीस वर्षे व्यवस्थित रीतीनें पोटापुरती नोकरी करून पेन्शन घेतले. अत्यंत स्थिर आयुष्यक्रमाची ही एक कुढली आहे.

विशेष म्हणजे ह्या गृहस्थांचा विवाह झाला नाही.

बोल्णें अगदीं कमी, बोल्ण्यात झान्त वृत्ति, प्रशासयोग नेहमीं येतात.

कुंडळी फमांक ६३ जन्म ता. १३।१।१९२२ दुपारी १२ वाजतो. जन्मकंडळी



#### आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

जन्म मध्यम रियतींत, एक यहाँछ बंधु य दोन छहान पैकी एक मयत, बहीण नाही वर्ण मध्यम गीर, बांधा उच, प्रकृती अराक. पितृसीस्य चार वर्षेपर्यंत. नंतर गरीशींत दिवस हर्डी शिक्षणाचे दर्धीने प्रगती दिस्नृ येत शाहे. गेल्या गुरु ( गोचर ) जन्मचंद्र त्रिकोणाचे परिणाम वरोबर दिस्न आळे.

कुंडलीकमांक ६४

जन्म ता. ६ माहे १०।१९३२ पहांटे ३।१७ वाजतां.

जनमकुं इली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

जन्मानंतर मातेस कष्ट, जिशायरचे दुखर्णे, नंतर स्वतःचे प्रकृतीयर अनिष्ट परिणाम दोऊं खागळा. बऱ्याच उपचारांचा काहीं उपयोग न होतां अखेर ५ वे महिन्यांत मृत्यु. अल्पायु.

कंडलीकमांक ६५

जन्म शके १८२६ वैशाख कृष्ण १४ शनिवार रात्री ३ ते ४ चे दरम्यान जन्मकुंटिटी



आयुप्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

काई बवाबे पांचे वर्षी मयत काली; पुटे दोन वर्षानी दुसरें लग्न केलें; स्वारेटी आफ्टो आहेंच बार भाषें होतों पुटे सात्रत्र काईच व आमचे पटनासें झालें व तेन्द्रांपासून बामचे हाल होण्यास सुरवात झाले व दुटे जबक जवक ११ वे वर्षांपासून आफ्टोस बिक्टानी धातून हाकून लावेच व तेन्द्रांपासून बामचेंच अभाग योग्येम धातून हाकून लावेच व तेन्द्रांपासून विद्यांची आमचेंचर वजहां झालें व आमचा योग्येम प्रात्त्र वासाचा नेला. बसा आस बरेच दिवस काहून शेवरी सन १९२५ साली विद्यांचर सहाचा नेला. बसा आस बरेच दिवस काहून शेवरी सन १९२५ साली विद्यांचर होणाया हो केला. हो दीवार पीन पूर्व केला हो बाते वासाचा चालू केला. हो दीवार वालू काली बरील जानेवारी तारील ३० रविनार पीन पूर्व १९३० साली विद्यांचर होणाया होणा वालू केला. हो दीवार वालू काली वरील जानेवारी तारील ३० रविनार पीन पूर्व १९३० साली वर्षांचर होणाया होणा वालू केला.

त्या दाब्यांत मला अपयश आले व माश्ची पूर्ण तेढ झाली. बिडलाचे निधनानतर अकस्मात लग्नाचा योग येकन लग्न मे तारीख ९ सोमवार शके १८४९ वैशाख छ, ८ गोरज मुहर्ती झाले, लग्ना- नतर काहीं दिवसानीं मिळकत चागली झाली, पुढें शके १८५१ आगष्ट तारीख २७ मगळवार श्रावण था। ७--८॥ वाजतो रात्रौ वायको बाळतीण होऊन मुल्गो झाली व पुढें भादपद छ, १२ रोजी बायको सकाळी एकाएकी भयकर सीक झाली व आजिवात बोलेनाशी होऊन बरेच दिवस आजारी होती व ती पीप छ १३ सोमवार जानेवारी तारीख १३ या दिवसापास्त बोल् लाली, पुढें तिची प्रकृती १ वर्ष सुधारली नाहीं, झालेली मुल्मो याच महिन्यांत वारली, आमचे वार्षिक उत्तम २०० रू. चे आहे, घदा मिलुकी आहे. आमचे घर छुने एक असून त्यात अप्यों मागांत दक्षीणेस आम्ही राहतो व उत्तरेस आमचा चुलत हाला हा रहात असतो. राहते वराचे तोंड पूर्वेस आहे, सांग्रत शत्रू चुलत चुलतो. देवतेच काहीं दिवस पूजन करतो परत काशी दिवसाने मन सशयी व अस्पिर होतें त्यामुळें एकाभता नष्ट होऊन मनांत कुतके येकन मन मलीन व भ्रष्ट होतें, रममें बाहें एवजात. सावत्र माता कार्तिक चा। ५ रिवचारी रात्रौ १०॥ वाजता वारली, शके १८५१ माघ महिन्यापास्त एकदर दोन्ही विन्हाडातील लहान दोन व मोठी तीन लशी पांच मुल्यें मयत झाली.

कुडलीक्रमाक ६६

शके १८१५ माध वद्य ७ सोमगार विशाखानसूत्र चतुर्थचरण दोन प्रहरी १० वाजती ता, २६ फेक्टवारी सन १८९४ मेपछम मुखिकराशि जन्म,

# 

१८९४ ते१८९५ माकड खोकछा. १८९५ ते १८९६ अग्नीमय, १९०४ ते १९०५ मुज व त्याच सुमारास मिडछांचा मृत्य १९०५ ते १९०९ आत्यामाईच घरी राहणे व विवा-म्यास १९०९ कोल्हापूर स्टेट बुष्टकणी परीक्षा पास, १९११ मुख्यते परीक्षा पास, १९११ ते १९१३ मुख्यते खायात उमेदवारी काछ चागछा गेछा. १९१४ ते १९२२ कोल्हापूर पोछीस खायात नीकर, काछसाधारण गेष्ट १९१३ ते १९१४ दर्यमान अतीशय आजारी मुळ्याची-पासून, दुसरा रोग होजन आप्रेशन करावे छागठे स्पोद्धी मामाकडून सहाग्य मार्छ १९११ ते १९१३ दरस्यान सर्वोत वडींछ वहींण मयत, तिछा हर्छी दोन मुख्यो एक मुख्यां आहे आणरी। 'सहा बहिणी छहानयोर होजन वारस्या, मासाजनम शेयटचा आहे स्यावर भावट नाही.१९२३चे सुमारास लग्न झालें, पहिले दोन मुल्गे सात महिन्यांनी प्रस्त होजन वारले. हल्ला एक मुल्गे दोन वर्षांची आहे तो सदा आजारी असते. शके १८५४ माद्रपद द्या. १४आईचा मृत्यु. १९२४ ते १९३० हेपामी शाळाखात्यांत दस्तुरीमर हिरहे डेपोबर नोकरी केली वस्पति हिरहे डेपोबर नुकतान रुपये १००० हालें. तीन वर्षांपूर्वी १९३० ते १९३३ निरुचोगी, हल्ली मानीचे आश्रपास आहे, कर्ज रुपये १०००. १९२० ते १९२१ दरम्यान उष्णातेचें विकारानें आजारी व आग्रेशन केलें.

कुंदलीक्षमांक ६७ दशमांतील शनीचे परिणाम. जन्म ता. २६।९११८७३

# जनमकुँढली



द्शमातील शनिषदल मे. ऑलनिङ्जो यांनी म्हटने आहे फी, Saturn in the tenth house denotes a precarious condition at some period of life——if well aspected the native will rise by his own perseverance and industry far above the sphero into which he was born——if afflicted he will rise only to fall again etc.

ह्या सद्गृहस्पांचा आयुष्यक्रम अत्यंत महत्वदर्शक, पथित्रता, मानसन्मान, द्रव्यवियवक घडामोडी योरे स्टाने पण तितकाच चमत्कारिक परिस्थिती उत्यन करणारा असा गेटा आहे.

बा कुंडलीत मेप लग्न उदित असून पालील गोष्टी भाग चारित कुंडलीवरून दिलेल्या

आहेत अर्थात स्वा पहाताना अंशात्मक योग पहाणे जरूर आहे.

जन्म समान्य घराज्यात, वय वर्षे १९ मेंट्रिक नंतर यक्तिछीचा अन्यास. विवाह वय वर्षे १७ (नोचर गुरु छप्तात) वय वर्षे २२ स्पर्धांतर पर ठिकाणी नोवरी. वय वर्षे २० विकिटी मुख, गुरु-चंद्र शुम योग वय वर्षे २१ पुत्र संतर्ता-गोचर गुरु-यंवमातून.

कंच तीन कनिए, एक वडील भीगनी व एक सर्वांत लहान.

वय वर्षे २८ टा फ्टामीतिपदासिकादै मनाचा कट व स्यात टक्क वाद्वन पुढे सुमारे २८वर्षे स्वासंग, बेह्न्यावरून मविष्य सांगर्णे व ते शेकडा८०।९० दिरसे बरोबर पट्टन अनुमवास आस्याची पुष्पळ उहाहरणे आहेत. टम्रांत असटेन्या नेपच्यनसरस्या महाचे परिणाम अन्यंत महावदर्शक व द्यम असे पार्ट्ण्यास मिटाएँ. साक्षास्क्रागिद अनुमन, बाणीस उत्तम बरा वरीरे माग्य टामडे आहे.

क्षेत्रेशात मुपास अर्थत महत्व देण्यांत येते, वेदांतादि सृदतत्वाक्रहे मनाथा कत्र, त्यांत कत्यनेवाहेर प्रगती, विविध विवयांची चिकितस्य सानाची व सावसन, अप्यान विदा यांची

≰. र्थ. मा. २ फ....९

आवड उत्पन्न होणें व स्पातून पंचमातील गुरु-शुक्त योगांचे शुम परिणाम. या गृहस्थांचे आयुष्य-त्रमीत पारमार्थिक उन्नती दृष्ट्या बरेच महत्वदर्शक असे पहावयास मिळाछे आहेत.

पचमात शुक्र, दशमेश दशमांत, छग्नी नेपच्युन व गुरु-नेपच्युन त्रिक्रोण वगैरे योग झाछे अस्न स्थाचे अनुभव पूर्ण प्रमाणात घडले आहेत.

शनिच्या अनुकूछनेने कायद्याचे परिक्षेत यश देऊन विकलीचा धंदा सुरु शाला व गोचर प्रहाचे अनुकूछ भ्रमणात कल्पनेबाहेर यश व मानसन्मान मिळून उत्तम नावछौकिक मिळाला.

पंचमातील शुक्र-गुरुने उपासनेची पराकाष्टा, अत्यंत विकट अवस्थेतही शुद्धता व श्रद्धा कायम ठेवून जीवनक्रम कंठमें खरोखर विकट असताना ह्या गृहस्थांची एक दिवसही स्तान किंवा पूजाअर्चा ( चौदा वर्षाच्या सतत दुखण्यानहि ) अंतरली नाही. व ह्या दृष्टीने कुंडलीतील प्रहयोगांचा विशेष अनुभव पट्टन येतो.

कोणलाहि कुंडरीत एकंदर चार त्रिकोण होतात त्यात जो त्रिकोण महत्वाचा असेल त्याप्रमाणें जन्मणाऱ्याचे आयुष्पऋमांत विशेष तन्हेने अनुभव वहून आल्याचे दिसून येते. त्याचा थोडक्यांत विचार केल्यास पहिल्या त्रिकोणांत लग्न, पंचम, व नवमस्याने येतात, व त्यावरून जनमणाऱ्याची नैसर्गिक इच्छा, वंशविस्तार, पारमार्थिक उन्नर्ता वैगैरे गोष्टाचा विचार होतो.

दुसरा त्रिकोण (द्वितीय, पष्ट, दशम स्थानाचा ) हा ऐहिक श्रेष्ठत्व देणारा.

तिसरा त्रिकोण, सप्तम एकादश व त्रितीय स्थानांचा व चवया चतुर्य, अष्टम व द्वादश या स्थानाचा होतो.

या कुंडलीत प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ त्रिकोण जास्त महत्वाचे झाले आहेत व त्या दर्धीने आयुष्य ऋगांत अनुभव आंछे आहेत.

वय वर्षे २८ पितृनिधन, प्रापंचिक जबाबदारीस सुरुवात, रविशनि केंद्रयोग, शनि दशम बिंदू सिनाध, पण पुढे जन्म शनिवहन शनीचे भ्रमण सुरु होतांच विकलीचे धंदाचा जम नस्न श्रीमान टोकाशी स्नेह, अधिकारी वर्गाचे प्रेम वर्गरे गोष्टीस सुरुवात होऊन आयुष्यांतील महत्व-दर्शक कालाचा आरंभ झाला. गुरु (गोचर ) दशम--एकादरादिन.

वय वर्षे २५ पुत्र संतती, २७ कन्या संतती, वय वर्षे ३१ पुत्र संतती, पंचमेशाशी त्रिरेकादशयोग. हो संतती मानसिक समाधान देणारी, आनंदात भर टाकणारी, व अल्प वर्षात प्रसिद्धीस आडेडी अशी झाडी.

वय वर्षे २ श २ ५। २६ ही गुरुचे श्रमणाची वर्षे, प्रसिद्धी, मोठमोठ्या छोकाशी स्तेह, अप्यातिक प्रगती, आराधना वगैरे दर्शने महत्वदर्शक फल देणारी अशी गेलेली आहेत.

वय वर्षे ३६ मध्ये चतुर्थेश चंदाशी शनीची प्रतियुति, ह्या वेळी मात्निधन शाले. गुरु नवम भावारंभी येऊन बराच धार्मिक खर्च झाला.

वय वर्षे ३९ मध्ये स्थावराची खरेदी व या बेळेपासून आयुष्यांतील अप्रत्यक्ष अडचणीच्या . व कष्टकारक काळास सुरुवात शाली. स्यावरापायी नुकसान दोणार हे समजत असून जमीन खरेदी करणे य त्यात अखेर १५।२० इजार रुपये नुकसान येऊन श्रतिशय प्राप्त शाला. ४३ पासून शनि चतुर्थ भाषारंभी येऊन अत्यंत चमत्कारिक परिस्पीति उत्पन्न झाठी.

वय वर्षे ४२ इन्म्छएन्झा, अन्नद्वेप वगैरे गोंधी घडून त्याचा परिणाम पुढे सुमारे चौदा वर्षपर्यंत शारिरीक दृष्ट्या त्रासदायक झाळा.

प्रकृतीमुळें उत्पन्नावर आघात व वागाइतापायी नयंकर खर्च वगैरे परिणाम फारच चमत्का-रिक अनुमवास आछे. ह्या बेळीं चतुर्वातील मूळच्या हरीलवरून शनीचे भ्रमण चाछ होते. प्रकृती खालावत जाऊन धंषाचे दृष्टीनें (मूळ दशमस्थान वलवान असल्यामुळे एकदम झाल नाहीत तरी धंषाचे दृष्टीनें ) आघात होऊ लागेल.

यय वर्षे ४३ टा शतीचे व गुरुचे परिणाम विशेष चमस्कारिक झाले. एका कंपनीस दिलेंड हचारो रुपये बुडण्याची वेळ आली दावा मिळाटा पण त्या करिता ती सर्व रक्षम खर्ची पडटी. गुरुचे नयमावरीट दर्शनें पांचरो मैट प्रवास सुमारे बीस एकवीस वेळा घडटा.

वय वर्षे ४५।४६।४७ ही तीन वर्षे ऐक्ष्रिक व त्याच बरोबर पारमार्थिक दृष्टमा महत्वाची गेळी. मात्र रानीचे श्रमण शारिरीक दृष्टमा जास्त कप्टदायक झाळे व त्यामुळे प्रकृतीवर जास्त भागत घडेळे.

वय वर्षे ४८ शनी महाराज प्रष्टाचे अखेर येताच धंवाचे दर्धानें व प्रकृतीचे वावतीत अञ्चम परिणाम होऊन (फक्त मुख्या शनीशी त्रिकाण योगामुळे अधिकारास्ट व्यक्तिचा अनु-कृष्टतेखेरीज) विकट परिस्थिती उत्पन्न झाडी. चतुर्धातीड हरीटशी गोचर शनीचा केंद्र हा मयंकर नुकसानीस कारण होऊन सुमोरे बीस हजार रुपयाम ठोकर वसडी.

वय वर्षे ५३।५८।५५ प्रकृतीयर जास्त भाषात शोऊन श्रंपरुणास विद्धन पढावे छागेछ. शनीचे अष्टमातन चंद्रासिन्ध भ्रमण अत्यंत प्रासदायक होऊ लागेल. स्वीवरून शनी जाताना जास्त कर अनुभव आलेच पण ते कभी न होता जास्त बाहुन वय वर्षे ५६ मध्ये शनि-गोचर शनि केंद्रयोगाने ( अप्टम भागरं नापासून ) शारीरिक दृष्टमा अत्यंत चमत्कारिक परिस्थिती उत्पन केली. भयंकर नुकसान, शारीरिक असमाधान, यगैरे गोष्टी घट्टन आल्या:--एकंदरीत ह्या केंडलीत आरंभी म्हटल्यापमाणें शनि, हर्शलचे परिणाम व गोचर प्रहांचे अशुभ योग होताच अशुभ फलांची तीनता दिसून आली. य त्यावरून २८ ते ४२ हा काल श्रेष्ट ऐसर्य, मानसन्मान, द्रव्यविषयक घडामोडी, प्रापंचिक सौख्य, पारमार्थिक प्रगती, अखंड उपासना या सर्व दृष्टीने अत्यंत श्रेष्ट फळ उत्पन्न करणारा गेळा, पण ४३ पासून ते ५६ पांवतो (शनीचा चतुर्यातीळ हर्शक बरोबर युतियोग) चौदा वर्षेत्रयंत इतको उठट परिस्थितो उत्पन्न झाठी की, त्या त्या वेळचे फंडलीयसन अनुमवात्मक विवेचन केन्यास एक निराळ पुसाक तयार होहिल, या फालांत हजारी रुपये नुकसान, प्रहृतीचा अयःपात, शारिरीक कष्टाची मर्पकर जाणीव वेगेरे रुप्रया अःयंत चमत्कारिक अनुमन आले. मात्र यांत एक गोष्ट विशेष नमूद करण्यासारणी अशी की, ह्या गृहस्यांच्या स्रविद्यास्ति वर्षान् वर्षाः स्वतः वर्षाः प्रतिकार विननातः हे गृहस्य निजयामाम गेष्टे. ह्या कुढंडीयरून सत्यनिष्ठा, यहा, करारी स्वमाय येगेरे सर्वे ह्याने सून्य निर्धासय केन्यान प्रहमोनांचे परिनाम पूर्ण अनुभवास आत्याचा साध पटते व त्यावरून आरंभी स्टटेंड्या वाक्याची स्मृति होते, व हर्शरूच्या परिणामाची खात्री पटते.

# ६८ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योविषी यांचा ( वृपभलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह

#### कुंडलीकमांक ६८

श्रीशके १८२१ ज्येष्ठेमासे कृष्णपक्षे १ तिथी शनिवासरे श्रीसुर्योदयात्गत घ. ५५ प.९ समये जन्म. जन्मतारीख २४ माहे ६ सन १८९९

#### जन्मकुंडली.



## आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारिरीक स्थिती—शरीर कृश, डोळे काळेमोर चांगलें, तोंडावर देवीचे व्रण, वर्ण संविळा, डोके २२ इंच, कपाळ मध्यम, मागील भाग किंचित् मोठा. एकंदरींत शरीर साधारण कृश, देही व्यंग नाहीं. प्रकृति नेहमी अशक्त पण महत्वाकांक्षा, मध्येमध्ये अपचनामुळे पोटदखी, एरबी प्रकृति निरोगी. गंडोतरे, व मीठाले आजार-अदमासे १० व्या वर्षी देवी. १९१३-१४ साली मधु-राने बिमारी सरासरी दोन महिने. १९१७ डिसेंबर रक्तदोप १-१॥ महिना १९२० साली इंफ्ल्यु-एंझा दोन महिने. आई व बढिलांचें सौख्य -- १ वर्गाचा असतांना विढलांचा मृत्यु. १९१५ साली आई व वडीलभाऊ वारले. मातृ व भातृ सुख १९१५ पर्यंत. नंतर पुन्हां १९१९ जूनपर्यंत दुसऱ्या वडील बंधूचे सौख्य. वडिलांची स्थिति—साधारण गरीबी होती. वडिलांचा धंदा—रिशल्प-कार, मिस्री. महिन्याचे उत्पन्न—३०-४५ रुपये. भावंडें—एकंदर ४ त्यांत ह्यात १ फक पाठीवर बहीण मीच सर्वात लहान, आधीं सर्व भाऊ ३, बहीण १ माझ्यापेक्षां वडील भाऊ माझ्या वयाच्या १२ व्या वर्षी अंदाजे, त्याच्यापेक्षां वडीछबंघू सन १९२० एप्रीछमध्ये वारछे. त्योच्यापेक्षो वडील व आई एकाचवेळी एकाच घटकेत एकाएकी सन १९१५ मार्चला वारली. रोग वगैरें कोहीं नव्हता. वडीलबंधूचे वय मरणकाळी २७, दुसऱ्याचे २९ तिसऱ्याचे १४ (सर्वात वडील वंधु ) ह्यात आहे. विद्या—इंटर, कामर्सपर्यंत शिक्षण. अपयश मॅट्रिक-मध्ये १९१८-१९२१ पर्यंत नंतर १९२२ ला मेंटिक पास. ब्रीव्हीयस १९२३ ला नापास. १९२४ टा पास. इंटर १९२५ नापाम. १९२६ टा बसलों. भाग्योदय-भावाच्या वेळेस मुखी, फक्त दोन महिने नोकरी सुटींत १९१९ वर्षा सि. पी. वेर्षे, नंतर अहमदाबादेस ५ महिने नोकरी १२२१ मध्ये, त्या नंतर अजूनपर्यंत दिवस साधारण. १०१९ जून ते १९२२ जूनपर्यंत अत्यंत क्षेत्रा, द्रव्याचा टंचाई. शिक्षणास अडयळे. अन्येक्षित रातीन परिस्पितीत बदल—संबंद वी. कॉम, करितां आलों तेन्हांपासून आपल्या आंग्रसमाजांत मन घातलें आहे. समाजकार्य १९२२ वर्षापासन हाती एक संस्था चिटणीस या नात्याने चालवित आहे. दसरीत व तिसरीत प्रामुख्य-भाग, आध-सेवक मासिक माझ्या मित्राच्या नांवाने मीच चालवीत आहे. पैसे त्याचे, छेखणी

माधी. नांव त्याचें. सांपत्तिक रहण क्यंत वाईट काल—सन १९१९ ज्त ते १९२१ छुठैपर्यंत फक पांचसहा रुपयांत उदर निर्वाह. शाळेचें शिक्षण फंडाच्या मदतीवर. द्रव्यरहणा उत्कृष्ट
काल—१९२२ पासून अज्नपर्यंत काल वरा आहे. फक ह्या वर्षी पैशाची अडचण मासूं
लाली. कोणत्याही कार्यांत यश-अपयश कसें काय—आरंभी व्यत्यय. दीर्थकालांने यश.
संकटें—यडील वंधू यांच्या मृत्यूने, व पुण्यास शिक्षणाकरितां वर्षेट्टन ( मप्पप्रांत, मूळगांव ) नियून
एका गृहस्थाच्या विश्वासावर आलां. पण फसलो, मदत दुसन्या जातीच्या गृहस्थाची. सिडनहम कोलेजमच्यें इंटर कामसंख्या वर्गात होतो. परिस्त पास. इंग्रजी ७ व्या इयत्तपर्यंत
ह्युषी व हुशार नंतर दुःखी व मंद सुदी. सावश आई अगर भावें वर्गोरे—मञ्च चुलत माऊ दोंघे,
एक वारला. मोठा अजून आहे. पण तो एका डोळ्यांने आंच्या वर्णाड आहे. चुलतमाऊ कॉट्रेन्टर
होते. सांपत्तिक स्थिति वरी होती. माशी आई एकटी, भाक वर्गेर नब्हते, तिला चुलत माऊ तींट्रेन्टर
होते. संचिक्त स्थित वरी बाहने, वर्गेर—सदार विडलोचें कर्जात मेळे. सच्यां एक कपरिकाही नाहीं.
शिक्षण फंडाच्यामदतीनें व कांहीं शिक्तवणीच्या साह्यांने.

#### फंडलीकमांक ६९

श्रीहाके १८२४ श्रावणेमासे खुक्रपक्षे तृतीर्धातिषी सुधनासरे जन्मवेळ रात्री १ बाजून १९ मि. स्टॅन्डर्ड, जन्म ता. ६ माष्ट आगष्ट सन १९०२ इसवी.

#### जनमकुंहली



#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक रिपति—सशक डोळे बारीक, काळ, चेहरा गोछ, दात मोठे वर्ण गौर, कपाळ छहान, एकंदरीत शरीर मध्यम, देही व्यंग नाहीं, प्रकृती नेहमी सशक पण महत्वाकांकी. गंडोतरें य मोठांछे आजार—वयाच्या आठव्या वर्षी विषमञ्जर २० दिवस व २२ साच्या वर्षी आणीत माजणें १५ दिवस पहिल्याच्या महीना चैत्र, दुसन्याच्या महिना कार्तीक. कार्र्स व विह्ञांचे सीव्य-कार्र्स ह्यात विह्ञांचे सीव्य-कार्र्स ह्यात विह्ञांचे सीव्य तीन वर्षेपर्यत ( शके १८२७ साणी वहील मयत, त्येग ) कार्र्स व विद्ञांचे सीव्य-कार्र्स ह्यात विह्ञांचे सीव्य-व्यावणी मयंत्र तात्र, शके १८२२, वहीलास आजार नाहीं. वहीलांची मृळ सीपित—वहीलांची रियती साथारण पूर्वार्जीत उराज साथारण सर्व साथारण स्वीति. विद्ञांचे प्रवाद सीपित—वहीलांचे त्यंत्र—पत्राप्त रूपेंग स्वीत आपर नोकरीत पर्वक्त राज्याचे व असहा प्रवंग—व्याच्या वार्षीकालांच वर्षी नोकरीत अर्थकर काळवांचे व असहा प्रवंग—व्याच्या वार्षीकालांच वर्षी नोकरीत असता सर्व कांग माजले. यथाच्या काळाराच्या वर्षी एक घंदा केळा त्यांत मर्वकर दुकरात साले व प्रास क्षाला. मांवेंदे एकंदर—चार, त्यात ह्यात एक. पाठीवर वर्षीण, आधी बहीण. माज

# ७० पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( दृपभलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह.

दोन व बहिणी दोघी माझ्या जनमाआधी बद्दीण जन्मळी व बारळी दाके १८२३. माझ्या पहिल्या वर्पानंतर दुसरी वहीण जन्मली व बारली शके १८२५. विवाह---वयाच्या विसान्या वर्पी पहिला विवाह ष दुसरा विवाह १८४३ साली, स्त्रीची प्रकृती सशक्त, गौरवर्ण आजार व विकार कांहींनाहीं. प्रयम पुत्र एक, मृत, ह्यात नाहीं, मुडदुसच्या विकाराने वयाच्या तेवीसाव्या वर्षी. विद्या---मराठी ७ इयत्ता ज्योतिष शिकण्याची इच्छा, इंग्रजी दोन इयत्ता, वपाच्या सोळाज्या वर्षी बहुतेक गोष्टीत अपयश. भाग्योदय—सातारा. स्वपराऋमाने प्रत्येक कामांत, शत्रू विशेप, मदत कोणाचीही नाहीं. फक्त चुलते मावशी यांचेकड्न लहानवणी मदत वयाच्या १८ व्या वर्षी, धंषांत नुकसान वयाच्या २०।२१ वे वर्षी नो प्रशंत नुकसान, स्वतःवर व्यावदारिक जवाबदारी-व्याच्या १६ वर्षापासून दरमहाचे उत्पन्न पन्नास रुपये. अनपेक्षित रोतीने परिस्थितीत बदल-परिस्थितीत बदल बाला नाहीं पूर्वीची स्थिती कायम आहे. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत याईट काल-वयाच्या १८ व्या वर्षापासून तेवीस वर्षापर्यंत राके १८४२ पासून १८४७ पर्यंत. द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काळ-वयाच्या १ वर्षापास्न १५ वर्षापर्यंत म्हणजे शक्षे १८२४ पासून १८३९ पर्यंत. कोणत्याही कार्यांत यश-अपयश-—बहुतेक कार्मात अपयश एलाघा कार्मात यश. संकटे—स्वतःचा धंदा करताना बोहेरच्या छोकांकडून संकटें आछी व साहाय्य मित्रानी केछे, दिवाणी कोर्टांत बरचेवर जाण्याचा प्रसंग वयाच्या २१ वे वर्षी शके १८४४, घंदा—मुख्य व्यवसाय शेता आहे, त्यांत बहुतेक विकाणी नुकसान. मध्यंतरी कांहीं दिवस नोकरी परंतु त्यांत नुकसान. शके १८४३ ते शके १८४०. बारसा-वयाच्या दुसरे वर्षी आईची वारसहकार्ने जमीन आछी. सासरची सोपितक स्थिति—सांपत्तिक स्थिती साधारण, छाम कांहीं नाहीं. चुछत्यांची परिस्थिति, सावज आई नाही चुळते २, परिस्थिती साधारण, मामा नाहीं, मावशी एक मयत, आत्या २ मयत. जमीन साधारण. वाहे सीख्य साधारण बरे आहे पूर्वीजित व स्वकष्टार्जित.

#### कंडलीक्सांक ७०

श्रीराके १८०० पोपेमासे शुक्रपक्षे एकादस्यांतियो शतिवासरे श्रीसूर्योदयात् गत घ. १९ प.२० समये जन्म. जन्मदेळ∗ द्वपारा २-२०. जन्मतारिख १ माहे सन १८७९.

#### जन्मकंडली



शारीरिक स्थिति—हेंगणा, प्रकृतो निरोगी शांत, ज्या स्थितीत असेल त्यांत समाधान, वर्ण गोरा, वेदांत विषयाची आवड, धार्मिक प्रकृतो, सर्व शाखांची थोडोबहुत माहिती, थोडीशी वक्तुवशक्ती, शत्रु कोणीच निदान युद्धोपुरःसर शक्तुव संपादन केले नाहीं. सर्व ठिकाणीं

चांगळा मानसन्मान, ज्योतिप, वैद्यक, वेदांत यांचा विशेष नाद, श्रीगुरुचा अनुम्रह १९३४ साठी घेतला, देवगुरु व संताचे ठिकाणी श्रद्धा, उपासना श्रीरामचंदाची. गंडांतरे व मोठाले शाजार—वयाच्या ५ व्या वर्षी विशाधवाधा २ वर्षे त्रास झाला, त्यानंतर कांहीं नाहीं, आगवेण २ ऱ्या वर्षी झाठी त्याच्या खुणा अंगावर आहेत, मोठा आजार कधीच नाहीं, फक्त मातीशीचे मरणानंतर मछेरियाने २।३ महिने आजारी व स्थानंतर पुनः हितीय कुटुंव बारल्यानंतर एक महिना, १८९७ साठी व १९१५ सं. १९२२ साठी रक्तदोपाने आजारी. आई व विडेटांचे सीहय—आई ता. टाटा२८ श्रावण द्य. ४ रोजी वास्टी, वडील सन १८८९ साली आपाट ८ रोजी वास्त्रे. आई व वाडेलांस मोठाले आजार—आईला मृत्यूचे अगोदर ११५ महिने पंडुरोगानें मृत्यु, त्याचे अगोदर आजार नाहीं. वडील काशी थेथे कॉल्ट्याचे विकासनें बारके, त्याचे अगोदर आजार नाहीं. यहिटांची मूळ सांपितक स्थिति—यहिटांची सांपितक रियति चांगडी नव्हती, वयाच्या सोळा सतरापासून घर सोडडे ते पुन: दार पाहिडे नाही. स्यांची षृची उदासीन व वैराग्यसंपन्न. २१३ वेळ जंगळांत जाऊन साधु होऊन राहिछे. मातोशीने प्रश्न-प्राप्तीकरितां अत्यंत ईम्रराराधना केटी. सत्युपाचे प्राप्तादाने पुत्रप्राप्ती. वडिटांचा धंदा-जवळ जंबळ कांडी नाही. महिन्याचे उत्पन्न-नाहीं, कधी कधी नोकरी केल्यास वारा रू. दरमहा. मावंडें एकंदर--- र त्यांत हयात नाहीं, पाठांवर तीन, आधी नाहीं, जास्त व त्यांची संख्या २. एक भाऊ जन्मानंतर दहाबारा दिवसांत मेटा, एक भाऊ मार्च १९०५ मध्ये क्षयाने धारणा. बहीण १९२२ चे मार्गशीर्य किंवा पीप पंडरोगार्ने (अनीमिया) वारछी. विवाह—विवाह ३ ताले, पहिला १८९९ चे कान्युनांत, दुसरा ता. १९१० कान्युनांत व विसरा १९२१ वत् महित्यांत बाला. जीची प्रकृति—पदिले कुटुंव विवंत खादे, सरीरप्रकृती साभारण बरी, अनुवंशीक रोग असत्याची खात्री बाल्यानंतर दुसरा विवाद, दितीय कुटुंव १९२० साली आधिन या। प्र ला क्ष्यांचे विकासने वारले, स्तीय कुटुंव ह्यात आहे य तिभे-गरोवर संसार आहे, पहिले कीशी पटत नसत्यामुळे व रोग भयाने आला टेवले आहे. सतीय भवतर संसीर आहे, पाट काला परा निवास कर रात निवास आठना ठवा आहे. हता विवास है विवास है के स्वास काळ निवास १८ जून १९२१ रोजी, हतीय कुटुंव गौरवर्ण व सुस्थमार्थी, तिच्या सहवासीत काळ भार सुखाने शेटा, तृतीय कुटुंव ठेंगणें, वर्ण साबद्धा, रक्षमा भोळा. प्रयम कुटुंव रक्षमाव ताएट, रागीट, हेपी. संतति—प्रयम बीचा परिटा सुटगा ८१९ महिन्यांनी वारहा व सीन सुटी स्था-पैयों एक ह्यात, तृतीय कुटुंबास फक्त एकच कन्या, माही मातीश्री बारटी स्याच दिवशी सहा तासानंतर जन्मली व ती ह्यात आहे, तृनीय बुटुंबास पहिला मुलगा माइपद हा. १० तासीनत्त जन्मता व ता व्याप निवास कार्य उपाय मानावय द्वार प्र दाके १८४५ रोजी बाला, ह्यात आहे. रखतःस, श्रीस अगर मानावियास काषम्या विकार—प्रयम श्रीचे वहिलास रक्तिनीचा आजार, इतर श्रिया निरोगी,, रयतःची प्रश्ती निकोष असून काषम्या विकार कार्या नार्यो, विवा—प्याविकार्यन, व एक वर्ष कार्यज्ञान, द्रव्यामाथी सोटणे भाग पहले, पुटे २५ हष्यापर शिक्षण मान्यान नोकरा, हिसीवर १-१९०४ पर्यंत. १९०४ साधी बिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही दर्बी परिधा पान हो उन आजपर्यंत वदीर्श्व प्रवार १५०० ताले निर्माण कार्या वाहा वाहा वाहा वाहा जात्रवा वाहा वदीर्श्वाच पंदा सुरू आहे. माग्योदय—चन्दाड x x x जिन्हा, नोकरी माश्तर १ डिसेंबर १८९७ पासून १ डिसेंबर १९०४ पर्यंत, वदीर्श कार्य छानन्वारामून ४०० ते ५०० पर्यंत

## पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( वृपमलयाचा ) कुंडलीसंग्रह

सरासरीने मासिक उत्पन्न सन १९१८।१९१९ व १९२० सांपत्तिक दृष्टीने व कीटुंबिक दृष्टीने वाईट. स्वतःवर व्यावहारिक जवाबदारी-१ डिसेंबर १८९७ पासून आज ४०० ते ५०० पर्यंत मासिक उत्पन्न, खर्च जास्त, फक्त स्थावर इस्टेट एक घर व २ एकर जमीन, शिल्लक कोही नाहीं, ३ ते ४ हजार कर्ज, परंतु छोकसमज पैसा राखून आहे असा आहे. अनपेक्षित रातीन परिरियतीत बदल-१।१२।१९०४ रोजी वकीलीचा घंदा सुरू केला. सांपत्तिक दृष्ट्या अत्यंत वाईट काल--१९१८-१९१९ व १९२० साल. दन्यदृष्ट्या तत्कष्ठ काल--१९०५ सप्टेंबर-पासून x x x हुन x x x येथे आठों तेन्हांपासून घंदा चांगला. कोणत्याही कार्यांत यश-अपयश-कार्यारम पार नाहीं, परंतु यश येते, रेसीसचा व कापसाचे सट्याचा नाद, ज्योतिप-शास्त्राचे दृष्टीने विचार सुरू आहे परंतु आजपर्यंत १९१८ पासून २००-४०० नुकसान, फायदा नाहीं. देवळे बांघाबी, यात्रा करावी व शक्य असेल ती राजकीय किया सामाजिक बार्वात छोकसेवा करावी अशी उत्कट इच्छा परंतु होत नाहीं. संकटें-संकटे कोणाकहून आठी नाहींत, दिवाणींत शेतें खेरदीचा करार मोडल्यामुळें नुकसानीची फिर्याद होऊन प्रतिवादी होण्याचा प्रसंग भाला. न्यवसाय---यावदल वर लिहिले आहे. वकीलीशिवाय दुसरा धंदा केला नाहीं. करावा अशी इच्छा फार दरंतु द्रव्य नाहीं म्हणून नाइलाज, चालू धंचाचा कंटाळा, मनोवृत्तीशी जुळत नाहीं म्हणून एकदम द्रव्य मिळून धंदा सोडावा अशी उत्कट इच्छा. स्वदेशी बाजारांत १९१८ साली पंघरा दिवस घंदा केला, फायदा नाहीं व नुकसान नाहीं, म्हणून रेसीस व सट्याचा नाद, परंत संधी नाहीं, व द्रव्य नाहीं म्हणून नाईछाज. सासरची सांपितक स्थिति--तिन्ही बुट्बाचे सासरची गरीबी. चुळत्यांची परिस्थिति---मामा एका, मावशी एक, आत्या व चुछत्याची संख्या दोन, मामा मृत, मावशी मृत, चुछते दोन इयात व एक मृत, परंतु माझे व त्यांचे दर्शन नाहीं व कोणीही विचारपूस करीत नाहीं. सचेचें, घर, वाहनें, नोकर-चाकर, जमीनजुमला-सत्तेचे घर उत्तरामिमुख आहे. १९०८ चे वैशाख शु. ७ ला वास्तु-घरीं रेंगी बैठ आहे, नोकर, चाकर आहेत, जमीन पंघरा एकर आहे, नोकरचाकरापासून हुछ, स्वक्षार्जित इस्टेट आहे ती १९०५ पासन.

#### कंडलीकमांक ७१

श्रीराके १८१८ माद्रपदमासे कृष्णपक्षे तृतीया तियौ भृगुवासरे श्रीस्पौदयातगत घ. १६ प. २० समये जन्म. ता. २५।९।९६.

#### जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति--कृश चेहरा छात्रट, दांत मोठाले, तोंडावर देवीचे वण, वर्ण साधारण कपाळ अरुंद, देही ज्यंग नाहीं प्रकृती अशक गंडांतरें व मोठांछे आजार—सन १९२१चे जानेवारी-अखेर नागपूर मुकामी न्युमोनियाने मयंकर आजारी १५ दिवस. आई व वडिटांचें सीस्य—आई पाल्युन स.रेप संवत १९६०मधे बारली क्षयरोगाने. यडील हयात आहेत पण सख कमी विद्वलीची मूळ सोपत्तिक स्थिति-साधारण अर्था गांव १०००र. साठींना प्राप्तीचा होता त्यानंतर चुठत्याचा अर्था गांव निळाला, काकू ह्यात आहे ब इतर जमीनजुमला व गांवही मिळविला पण कर्ज मतोनात आहे. यहिलांचा धंदा--मालगुजरी व शेती. उत्पन सालीना ३००० आहे पणकर्ज फार ७५६. र. काज बागाईत आहे पुणर ००० ०कर्ज आहे त्यामुळें वडिटांची रियती खराव. घंघांत मयंकर काळजीचे य असहा प्रसंग--स्वतः सन्या स्थिती फार खराव आहे. काळवीत दिवस जातात. भावंडे एकंदर २ स्पांत ह्यात १ पाठीवर वहीण, आधी स्त्रतः, जास्त वहिणी. पहिळा मुळगा मीच आहे. पाठीवर बहीण झाळी. ती ह्यात आहे नंतर एक बहीणच झाळी, ती व आई पारळी, सात्रत्र आहे आहे. सावत्र बहिणी ६ आहेत, माळ नाहीं एक सावत्र बहीण बारखी. विवाह—-१ मार्च सन १९१३ राजी. सीची प्रस्ति--गौरवर्ण, सासरचा स्थिती साधारण, सासरा छप्र होण्यापूत्रीच बारस्यामुळे हछाखाची. सासरा कार्क होता. कांही जमीनजुमला आहे. ४-६ हजार नगदी सासरा ठेऊन गेला आहे. रे भाऊ आहेत. सी बाळंत रोगार्ने आजारी असते. संतति-प्रयम१९१६ मध्ये पुत्र झाला ह्यात आहे. नंतर कन्या झाडी ती मृत. नंतर २ कन्या ह्यात आहेत. नंतर सन १९२४ मध्ये पुत्र झाडा तो मृत. पुकंदरीत कत्या नास्त. इयात १ पुत्र २ कत्या. स्वतःस, खीटा सगर मातापित्यास कायमचा विकार--स्वतः टा कफविकार, खीटा बाउंतरोग व कफविकार, आईटा कफविकार. निया—मेट्रिय नापास. तन १९११ वासून परिहोत सार्ध यहा व सन १९१७ वासून कगरी अपयहा. पुष्कळ विचा जत हार्ष, सायन्स, ज्योतिर, संगरे माहिती कार्द पण पूर्ण विचा स्रोण-तीही नाही, सन १९१८ वासून शिकणें सोहून शेतीचे काम पाहतो त्यांत यहा नाही. व वहि-स्टी कर्जानुळ त्रास. सोपसिक्टस्या असंत यार्ट काल—सन १९२५ ते २८ कोणायाही कार्यात यहा-अपयश कोणत्याही कार्यात छोकांत्रर छाप वसते. पण यहा-अपयशाचे प्रसंग अनून नाहीं. सन १९१३ मर्थे शालेत उत्तम मान राहिटा नंतर कमी कमी होत गेला. संकर्टे-स्थमः वर दिवाणी अगर कोनदारी सुकरमा पडण नाडों पण एकर्टा एका नोकतास सोडिवण्यापरिता साक्ष दिला त्यांव चांगर्थेच यह आर्डे, सर्वात किनी हाला.च्यासाय—सन१९२३ मधे बडिलांकी देती व गांव आहे तेंच कान वाहता. १९१८ कांदी घरे शहिष्ठ नंतर लावच. मोठ्यां मुख्ये मीदिक व सांपश्चिक स्विति व विचा—मोठ्या मुख्ये वय २८ वर्षांचे आहे, सुद्धि सांधारण वरी आहे. सासरचा सांपश्चिक स्विति —साधारण. सावत्र आहं अगर मुखेंद्र व लांची स्थिति, सावत्र आहे आहे. २ मामा, १ मावशी पण यथि सुन विशेष नाही, आर्था नाही, व घटता नाही. एक बहिलांची पुजती म्हणने माही आजी आहे निचे सुन विशेष आहे, व तिचेगुळे आहेचा 

### कुंडलीकमांक ७२

श्रीञ्चाके १७७२ चैत्रेमासे कृष्णपक्षे ४ तियौ मानुवासरे श्रीसूर्वोदयात्गत व. ৩ प. १५ समये जन्म. जन्मतारीख ३१ मार्डे मार्च सन १८५०

# जन्मकुंडली १ १ १ १ १ १९ १ १ १ १ १९ १ १ १ १९

### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ं भारीरिक स्थिति-मध्यम, उंची ५॥ इट, निमगोरा, निरोगी, तोंड बाटोळे. गंडांतरें, व मोठाचे आजार- ३ वर्षाचा असतीना हात भाजका होता, पंपरावे वर्षी पाण्यांत बुढत होती. आई व विद्यांचें सीएय—मातोश्री व विद्यांचें सुख उत्तम, वडीछ २५ वे वर्षी वारले. मातोश्री ५८ वे वर्षा वारली. वडिलांची मूळ सांपत्तिक स्थिति-सांपत्तिक स्थिति मध्यम, स्वतःचें घर व जमीन शहे. वहिटांचा घंदा--- लाकहाचा व्यापार, महिन्याचे उत्पन्न-१००२, भावंडें-दोन भाज भार बहिणी, हर्ली ह्यात मी व एक बहिण, आधी व पाठीवर बहिण, विवाह केव्ही झाला व किती बाटे व कोणत्या वर्षी बाटे-प्रथम छन्न ९ वे वर्षी, दुसरे छन्न २१ वे वर्षी, तिसरे छन्न ३३ वे वर्षी. स्नीचे स्वरूप, मोठाले आजार-स्वरूप वरे आहे, विसावे वर्षी पाण्यांत अपघात म्नाटा होता. संतति प्रथम पुत्र की कन्या ? हयात व मृत किती कोणत्या विकाराने व कोणत्या वर्षी ! जास्त पुत्र की कन्या ! एकंदर संस्था-८ प्रथम पांच पुत्र, मागृत ३ कन्या. एक मुख्या व दोन मुख्य खेगने मयत आणि एक मुख्या ध्रयाने मयत, आता ३ मुख्ये आणि एक मुख्यी ह्यात आहेत. विचा कीठपर्यंत य यश अपयश केव्हां ! विचा पूर्ण कथीं झाली-साहाबी यचा पास मुख्या, हिशेबी व माजिलेटी परीक्षा पास, विद्या पूर्ण २८ वे वर्षी जाहली. भाग्योदय कोणत्या प्रांतांत व जिल्ह्यांत ? धंबाला अगर नोकरीला सुरुवात केव्हां—भाग्योदय सांगली संस्थानांत, नोकरीस सुरुवात २० वे वर्षी पुढें उत्तरोत्तर बढती होत गेटी, २८ वे वर्षी कडे-क्टराचा शिरत्तेदार जाहुळो, ४०।४८वे वर्षी मामछेदार व माजिलेट वर्ग १ जाहुळो, ५८ वे वर्षी पेनहान वेतळे ते मामछेदाराचे जात्यावर वेतळे. स्वतःवर ब्यायहारिक जवाबदारी केव्हा पढळा ! काज महिना उत्पन किती--पंचर्वास वर्षापासून, आज महिना उत्पन अजनासे १०० रुपयाचे आहे. कोणत्याही कार्यात यश--वहुवेक यश येत गेछे. सरकार अगर छोजांकहुन मान-वयवर्षे बीस, अद्यवीस, आठेचाळीस. नोकरी करीत असल्यास खातें—प्रयम शाळाखात्यांत मास्तर ८ वर्षे नंतर मुख्की खात्वीत नोकरी ३० वर्षे. मुखंची विचा--विचा महिकपर्यंत नोकरी ३० रुपयाची आहे. त्याचे मागूनचे दोन मुख्ये बी. ए. एड् एड् बी. जाइछे आहेत, दोघेदी वकीछ

भोहेत. सासरची सापितक स्थिति व त्याजकहून छाम—कांहीं नाहीं. सावत्र आई अगर भावेंडें व त्यांची स्थिति, चुलत्यांची परिस्थिति, मामा, मावशा, आत्या व चुलत्यांची संस्था—सावत्र आई होती व तिला एक मुलगा व एक मुलगी होती तो मयत आहेत, चुलत्यांची परिपती मध्यम चुलत चुलते, सल्खा चुलता नाहीं, मामा ३, मात्रशी एक, आत्या एक. सत्तेचे घर, नोकर-चाकर, यांचे सील्याबावत—स्वक्षप्रजीत सत्तेचे घर आहे, जमीन आहे, नोकर-चाकर, श्रांची सील्याबावत—स्वकप्रजीत सत्तेचे घर आहे, जमीन आहे, नोकर-चाकर जुजवी आहेत, सील्य आहे.

### कुंडलीकमांक ७३

श्रीशके १८०९ क्षक्षीनेमासे कृष्णपक्षे ७ तिथी भानुगसरे जन्मपैळ मुर्बई टाईम. ८ वा. ३० मि. रात्री जन्मतारीख ९ माहे आक्टोबर सन १८८७.

# जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति, रग, शरीरावरील खुणा, चिन्हें अगर न्यन—साधारण छुस, होळे काळे, दात विरळ, चेहरा वाटोळा, वर्ण काळासीरळा, कपाळ मोठें, शरीर उचाड सरळ, अञ्यम, मह-वाकांधी पण अशक्त, उजन्या दहावर, कपाळावर, होक्यीत, पीटायर स्पष्ट काळे तीळ. गडांतर, व मोठाले आजार—ळहानपणी गोंगर, कांजिण्या च ज्वर दोन तीन वेळ. वयर्थ १९१२० चे द्वामारास नियम्बन्ध साला होता. वयवर्थ १९१२० पे प्रमारास नियम्बन्ध साला होता. वयवर्थ १९१० मासून मुळ्याच व अपचन, कचित्र पोटहुखींने प्रकृती असाली वितकी उत्तम नाहीं. आहं व विद्यांचे सीक्य—सी. मातीशीचा मृत्यु सन १९१७ जोनेगारी ता २३. आई व विद्यांचे मोठाले आजार—मातीशी शेवटची चेंदार्थे क्षयांचे आजारी. विद्यांचे वाहिए से मोठाले आजार—मातीशी शेवटची चेंदार्थे क्षयांचे आजारी. विद्यांचे वाहिए सामित्र पार्टिक प्रमार कहा के से विद्यांचे क्षयांचे आजारी. विद्यांचे मोठाले पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टिक पार्टि

### पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( वृपभलशाचा ) कुंडलीसंग्रह

υĘ

व विकार-मध्यम, उप्पाता वश्वास विकार, स्वरूप काळीसांवळी वर्ण मन्यम प्रतीचें. संतति-प्रथम पुत्र, प्रथम संबंधापासून एक पुत्र व दोन कन्या तीनहीं मयत. तापाचे विकासने मृखु झाला. सन १९१४।१५. द्वितीय संबंधापासून चार पुत्र सर्व हयात. त्यांच्या कुंडल्यांतील योग ठीक आहेत. एकंदर सातपैकी १ पुत्र हयात. व्यतःस, खीला अगर मातापित्यांस कायमचा विकार—स्वतः छा खणावात, दितीय खींस पिनस व योडाश्वास. मातोश्रीस क्षय व वडिंडांस आम्छिपत. विद्या-इंग्रजी सातनेपर्यंत, यशापयशाची परिक्षा झाछी नाहीं. इ. सन १९०५ मध्ये शाळा सोडली. भाग्योदय---सुंबई शहरांत सन १९०६ मध्ये नोकरीस सुरवात ता आज तागायत पर्यंत. सन १९२०।१९२१ चा काळ भरभराटीत होता. बाकी सामान्य नफ्यापेक्षा एकंदरीत नुकतानीचीच कमान बर. स्वत वर व्यावहारिक जवाबदारी-सन १९१० पासून माझा प्रपंच मला पहाबा लागला तो आज तागायतपूर्यत. बढिलोच्या वेळची अशी एक क्षवडीही राहिली नव्हती, या महिन्याचे अखेरपर्यंत म्हणजे जानेवारी १९२६ पर्यंत पगाराचे उत्पन्न दरमहा १५० नोकरी सोडल्यामुळे फेब्रुपारीपासून तरत्द् कांहींच नाही. अनपेक्षित रीतीने परिस्थितीत बदल-सन १९२० मध्यें अनपक्षित रीतीनें एका मोठ्या कंपनीचे हेडक्कार्कची जागा मिळाडी, ती डिसें-बर १९२१ अखेरपर्यंत टिकर्छा या वेळचें उत्पन्न दरमहा सुमारें तीनशें रुपये. कंपनी लिकिडेशन-मध्यें जाऊन नोकरी सुटर्जा. सांपत्तिक दृष्टवा अत्यंत वाईट काळ-सन १९१० पासून १९१६ पर्यंतचा. दव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काल--१९२०--१९२१ सन १९२१ सबंध वर्ष उत्तम गेलें. कीण-रपाही कार्यात यरा-अपयश--- छौकिक वरा पण पदराला खार. संकर्टे कोणाकडून आली ? व साह्य कोणी केळे-स्वतःच्या अभिमानामुळें संकर्टे, साह्य देव किंवा देव यांचेंच. नोकरी-सामान्यतः सरकारी व खाजगी बहुतेक खालात थोडी थोडी नोकरी झाडी. इहींचें खाते ज्यापारीकंपनी. सावत्र चुलत्यांची स्थिती सामान्य-एकंदर सावत्र चुलते पांच पैकी ह्यात एक, मामा एक ह्यात, आत्या एक व मावशी एक, हयात नाहींत. सायत्र आत्या होती तीही वारली. सत्तेचें घर, वाहने, बगेरे १९१० पूर्वी रोतवाडी घर वगैरे थोडे होते, आतां कांहींच नाहीं.

#### कुंडलीक्रमांक ७४

ं हाके १८१४ चैत्रेमासे छुड़पक्षे १३ तियी स्वीवार श्रीसूर्योदवात्गत य. ४ प. २० समये जन्म, जन्मतारीख १० माहे ४ सन १८९२

#### जनमर्कुडली



. आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी शारीरिक स्थिति, धष्पुष्ट—डोळे काळे, चेहरा गोछ, दांत साधारण कांही तोंडावर कांही वण, गीर वर्ण, कपाळ साधारण, शरीर मध्यम, देवाँचे वण नाष्टीत. सशक्त, उजन्या छातीवर तीळ व उजन्या तळ हातावरील मधस्या बोटावर तीळ व डाव्या पायाच्या आंगठ्यावर तीळ उजन्या जांवेवर हेगाचे गांठीचे त्रण. गंडांतरें, व मोठाउँ आजार—छहानपणी ६ वर्षपर्यंत पुष्कळ गंडांतरे १९०१ कार्तिक महीन्यांत द्वेगाने मरता मरता वाचणे. आई व विडलांचे सीएय-गंडांतरे १९०१ कार्तिक महीन्यांत हेगांने मरता मरता धाचणे. आई व विडिलों सी सिप्य — विडिलों चा मृत्यु शके १८२० आधिन द्यु. १५ रोज ड्राक्तशारी ९ धाजती सकार्टी हुगने, आई जिंवत आहे. वडीलांची मृत्र सांपचिक स्थिति—वडीलांची पूर्वीची स्थिती चांगळी पण वयाचे ३५ वर्यांपासून बाईट फेरफार आणबी हेपदोह व सांधारण स्थिती मृत्यु बेळ्यपैत. अर्जिनवीस सस्ताक्षर पहिल्या प्रतीचे. वडिलांचा भंदा दुकानदारी, प्रसिद्ध वैद महिन्याचें तराज १००, र. धंवांत अपर नोकरीत मथंकर काळजीचे प्रसंग. वयाचे ५० पासून ६४ प्रयेत व १५ वर्षी मुक्तमावाजी अलेरीस पूर्वीजित इरेटेर्रिंदन स्यलांत घरदार सोइन चारासीवनीला येजन मृत्यु होणे. मांवेंडे एकंदर ६ त्यांत हपात २, पाठीवर २, आधी २, ४ बहिणी, २ बहिणी जन्माच्या पूर्वी व जन्माच्या नंतर ३–६ बहिणी मृत. २ वहीणी जिवेत. विवाद—प्रयम विवाह सन १९१८ फेन्स्वरीत तारील १८ रोज मंगळवारी राजी १२-२० मिनदानी झाला. शीची प्रकृति—जीर्णंबरानें प्रस्त, गीर वर्ण, गोल तोंड, सस्तक उंच, बांच ठेंगणा १९१८त स्मृत्युरंसांत वाचणें, य ता. १४-४-१-१९२२ र.स. अष्टमासी गर्मासह द्रेगने मृत्यु. संतिति—प्रयम संतित प्रति प्रति मासी य २ राजी १८४१ मादपद वर्ष १ सह २ लाजन्म, य २ पैकी १ तीन मासी य २ राजिया वर्णा कार्या गर्या वर्णा नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या नार्या अप्रमासी गर्मात मृत्यु. विद्या-विद्या इंग्डिश ५ वी पास व वाशिवाय मराठी गुजरापी. हिंदी, बंगाछी भाषा जाणणें व विहाणें. इ. स. ४-११-९. भाग्योदय-भाग्योदय धंवामच्ये १९२० पासन सरू होऊन श्रवापि चांगळे आहे. स्वतःवर न्यावहारिक जवाबदारी--स्वतःवर जबाबदारी शके १८४१ मध्ये कार्तिक श्व. १ पासून १९२० इ. पासून जबाबदारी चाञ्च शोह व आज ३५० रुपये महिना ह्या धेपाचे उत्यन्न आहे. अनपेक्षित रीतीनें परि-रिपर्तीत बदल—इ. स. १९१९ मध्ये विवाह कार्य अकरमात होणे. सांपीचिक दृष्णा आर्यत वर्षित काल — छहानपणापासून वयाचे २५ वर्षापर्यंत १९१५ पर्यंत, इस्याद्रष्टमा उत्तरह काल — मत्यम काल वयाचे २५ पासून लपापर्यंत साधारण व इ. स. १९२१ साली नत्रीन घरास जागा विकत हेणे. कोणन्याही कार्यात यश-अप्यस्त — सर्व कार्यात साधारण यश. पण यसस नागा विकत वेणे. काणचाही कायत यरा—अपवरा—सत्र कायत साधारण यरा. एण दितीय विवाह कार्यास कार विक्र व अपया येऊन कार्य होत नाहीं. सरकार अगर छोकां तरून मान—इ. स. १९१७त फे.स्वारी महित्यांत ओरडा स्टेटमच्ये छोकांक दून मान मिळाला होता. संकरें कोणाक हून—हत्यां हुए संकरें होणाक हून—हत्यां हुए संकरें होणाक हुन—हत्यां हुए सिक्ट हिरालाल, गंगाराम, गंगार याजक हुन दिवाणी मुक्त स्थात १५ वर्षण्यंत येणे व वर्षालां मृत्युयंत येणे व अगरीस सरदार सोहन वारासीयनी येथे देणे हाले. नोकरी—साधारण चांगणा. मोठ्या मुलाची बीदिक स्थिति—चडील मुटांची बीदिक साक्षि व समरण हाकि कारव तेज लाहे. सासरचा सांचिक स्थिति—चांगणी काहे, स्कारार धांथ्याचे दुकान चांगले चालते व ५०००० हनाराची इस्टेट लाहे साधारण छान.

भावेंडें व त्यांची स्थिती—महाणीची स्थिती—१ वहाणीची स्थिती ३,००,००० तीन छाखाची इस्टेट आहे व किराणा, छोखंडी, कपडा, अन्नान, सोने, चांदीचे दुकान आहे. व दुसऱ्या वहाणीची स्थिती तीन गांवची पाटीछ (माळपुजर) आहे, व वाकीच्या नातेवाईकांची स्थिती साधारण आहे. सचेचें घर, वाहनें—सचेची नवीन जागा विकत घेऊन घर बांघण्याचे काम सुन्ह केळें व तें पूर्ण झाळे आहे.

### कुंडली क्रमांक ७५

श्रीराके १८२२ चैत्रेमासे झुद्रपक्षे प्रतिपचांतियौ मंदवासरे श्रीसूर्वोद्यात्गत घ. १० प. १३ समये जन्म.



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

ारारिकि स्थिति—शारीरिक स्थिति मध्यम, गाण्यावाजवण्याची व चैनीची आवड, उजन्या वाज्स डोन्यावर खुण दगड छागल्याची व पायावर गाडीचे चाकाचा वण. गंडांतर, व मोठाछे आजार—१९१३ मध्ये चार दिवसाचा मुदतीचा ताप, १९२५ दोन्डी जर्मित गोठे येऊन २ गहिने आजारी. आई व विड्छांची सीहल—चडीछ वयाच्या दुसन्या पर्यो वारले, आई प्रवास मोठाछे आजार—आईस १९२४-२५ मध्ये दम्याची मीमारी झाछी होती. विड्छांची मुळ सांविक स्थिति—प्रथम साधारण व पुठ विड्छांची शिक्षण साल्याचर सुखकर स्थिति होती. विड्छांचा धंदा—नोकरी. मावंडे—एकंदर चार, त्यांत हयात दोन पाठीवर कोणी नाही. आर्थी ३, आग्ही चौचे माज पैजी दोन हयात, माह्यापेक्षा वढीछ एक ह्यात व दोन मृद्ध पावंछ. विराह—प्रथम विवाह वयाचे १९२० एफिडमध्ये झाछा. सीची प्रकृति—प्रथम संतिति —प्रथम संतिति अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपम संतिती अपन संति विज्ञा पण संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा पण संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति सामारी सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा का सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति विज्ञा सामारी संति सामारी सामारी संति विज्ञा सामारी संति सामारी संति सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी सामारी

#### कुंडलीक्रमांक ७६

श्रीशके १७९९ क्षांबिनेमासे शुद्धपक्षे एकादस्यांतियी बुधवासरे श्रीसूर्योदयात्गत व. ३६ प. ० जन्म तारीख १७ माहे १० आकटोबर.

### जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोधी

शारीरिक स्थिति-स्थूल देह, वर्ण निमगोरा, डोळे मोठाले काळेमोर, डाज्या डोळ्या-नजीक तीळ, इंदियावर २ तीळ, ६ फूट उंच, दांत मोठाछे, छाती विशाल, देहास व्यंग नाहीं. सराक्त प्रकृती, गर्विष्ट स्वभाव. गंडांतर व मोठाछे आजार—वयाच्या १७ व्या वर्षी संप्रदृणी विकार १ महिने, ३२ व्या वर्षी रेल्वेखाठी गंडांतर, ३७ वे वर्षी एन्प्छ्एंझा. आई व बडिटांचे सीह्य-सुख बिलकूल नाहीं, सातन्या वर्षापासून मामाचे घरीं, पुढें नोकरी, वयाचे ३८ वे वर्षी पगार ४०, आई व बडिटोस मोठाले आजार—बडिटोस वयाचे ६५ वे वर्षी आईस ५८ वे वर्षी इन्स्ट्रएंझा. बडिटोची मूळ सोपचिक स्थिति—मध्यम, १००० र. जमीन उत्पन्न सालीना. विद्वांचा धंदा — शाबी. धंबांत अगर नीकरींत भयंकर काळजीचे व असद्य प्रसंग — १९१२ मोकरीत अफरातफर, रिडकशन्, दिल्ली डिस्टिनटला बदली. मार्वेड एकंदर—दहा, त्यांत ह्यात प. पाठीवर बहीण, आधी माऊ, माऊ ८ बहिणी २, माझ्यापेक्षां एक वडील माऊ हयात. माझ्या पाठीवर एक बहीण मयत, नंतर एक भाऊ मयत, नंतर एक ह्यात, त्यानंतर एक बहीण ह्यात स्यावर एक भाऊ, वर्त ४ भाऊ, एक वहींण ह्यात आहे. निवाह-ययाचे १७ वे वर्षी विवाह झाला. खीची प्रकृति—खीची प्रकृति अशक्त, स्वरूप मध्यम, युरुळे केस. किंचित तिरका डोळा, मारी वयाचे ४० वे वर्षी मयत झाठी, १९१८ इन्स्टुर्व्झा व संहम्रणी. संतति— संतित नाहीं. स्वतःस व स्रीस कायमचा विकार—पत्नीस क्षियांचा विकार, स्वतःची प्रकृति वत्तम. विधा—संस्कृत २ वर्षे, नंतर कानडी ६ इयत्ता, त्यानंतर इंप्रजी ६ इयत्ता. भाग्योदय-१९०१ नोकरी, १९०४ पासून १९११ अखंत अनुकृष्ट काल, या वेळी स्नेही व आंत्रेष्टास प्रिय होतो. १९१२ सर्लेंड, १९१३-१४-१५ तीन साठ कामास हाजर राहिलो. १५ इ. प्राप्त-पासन ७५ रु. स्टेशनमास्तर जी. साय. पी. मुंबई, सोलापूर, मन्माड, इटारसी, वज्जयनि, मथुरा, दिल्ली, जबल्पूर. स्वतःवर व्यानहारिक जवाबदारी-आतां वार्पाक जमीन उत्पन्न सालीना ३०० र. अनपेक्षित रीतीने परिस्पितीत बदट-१९१५ साटी मोडण दुर्व्यसन, १९१४ जून नोकरीयरून परत परी, तंटा होऊन सर्वास अप्रिय, १९१७ वडील मयत, १९१८ माता

# ८० पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिषी यांचा ( वृपभलवाचा ) क्रंडलीसंबह

व मार्यो याचे मृत्यु, एकव्या भावापासून अखित, धार्मिक ग्रंथ वाचणें, खाउनपिकत सुखीं, थोडावहृत व्याजवव्याचा व्यवहार, वैषकी योडी. सापचिकदृष्टधा अव्यंत बाईट काल—१९०४ पासून १९१२ पर्यंत सापचिक स्थिति उत्तम, १९१३-१५ हानि नुकसान. व्यवहृष्टा उत्तर्ष्ट काल—१९०४ ते १९१२ सरकार अगर छोकोकङ्ग मान—१९०६ पासून अ. स्टे. पासून, व्यापारी छोकात मान. चुछलाची व मार्माची परिस्पिति—मामा दोव मपत, चुछते ३ मयत. सचेचे घर, वाहरें, जमीनजुमछा योचें सीस्य—घर, घोडा, जमीन ५० एकर, ३०० रु. छावणी स्वक्षार्तित खर्च, वरीछ सर्व पित्रार्तित.

कुंदलीफमांक ७७ श्रीराके १८०५ शावणेमासे बद्यपक्षे १० तियाँ. जन्मकुंदली



शरीरवर्णन—किचित् स्पृष्ठ, काळसर म्हटले असती चालेल. व्यंग—हान्या हातात न दिसण्याजोमें. आई—हयात. वडील मृत—हाके १८३९ साली वडील लागोगोन व डाय-बेटीसर्ने बरेच दिवस आजारी होते. पूर्वीर्जत संपित्तिक स्पिति—हचम. सप्याची सोपविक स्पिति—नालो. भावेटे—बंचू ५ पैकी एक दचक, बहिणो तीन पैकी १ घरी आलेली, एक मृत, व १ सासरी सुखानें आहे. विवाह—मावचय ८ वके १८२१. संतती—मुली ३ व मुलगा १ हो से हपात आहेते, व चार मुले मृत ल्हानपणींच. विवा—इमजी पोच यदेवर्यंत. घटान सराभी दुकान. आसर्गे—पाण २ पैकी हपात १, व मृत १ मावशी १ चुलता वगैरे कोणी नाही. हतर गोधी—हाडी मानसिक जिंता कार

फुंडलीफमांक ७८ श्रांसके १८१४ मार्गशीर्षेमासे छुक्रको पष्टचीतियौ भृगुनासरे श्रीस्पाँदपातगत घ. ३० प. २० समये जन्म.



आयुप्यांतील महत्वाच्या गोशी

शरीरवर्णन — वर्ण गोरा, चहरा उमट, शरीर साधारण कृश, प्रकृती बरी, निरोगी. असंत आजारी असंख्ेल वर्षे—वयाचे दुसरे वर्षी संप्रहर्णोंने फार आजारी पुनर्जन्म. आईचा मृत्यु—१९०७ साखी भादपद महिन्यांत. वडील—हयात वय वर्षे ६१. पूर्वीर्जित सांपत्तिक स्थिति—साधारण, नीकरीबर चरि-साधारण, घर, शेत बंधेर काहीं नाहीं. सप्यांची सांपतिक स्थिति—साधारण, नीकरीबर चरि-तार्ष. भावंचें आपडी छहानपणींच वारखी. विवाह—मार्चे १९१० की—मप्यंम वर्ण. संतती—पहिंखी सुलगी १९१४ हयात, दुसरा सुल्या १९१७ जन्म. १९१८ नवंबर मृत्यु. १९२१ व १९२३ मध्ये सोन मुली. ३ मुली हयात. विवा—ची.९, परीक्षा पास, सन १९१९ मध्ये मध्ये तरी मुली. ३ मुली हयात. विवा—ची.९, परीक्षा पास, सन १९१९ मध्ये मध्ये तरी श्वे बेळा अपयश. धंदा—संस्थानांत शिक्षकाची नीकरी पगार रू. ६० वर जमीनजुमछा, घर आगर बिल्डिलार्जित संपत्तीचें सुल नाहीं. आतवर्ग—चुलते अगर चुलत भाऊ कोणी हयात नाहींत, एक आत्या हयात, माना मृत, दोन माने भाऊ हयात, मावशी नाहीं. संकटकाल—परिवेत अपयश व मुलाचा मृत्यु होंच साधारण संकटें विशेष नाहीं, विरोध कोणाचा नाहीं, समाव प्रेमळ असल्यानें संवेत्र अनुकृत्वता चीगली, स्वमाव एकातिबिय. इतर गोष्टी—प्रयोतिय व सामुदिक वा विवयांची आवड विशेष, सामुदिक विपयांचा अन्यास जास्त, गायन, चित्रकला या विषयांची कार आवड पण अन्यास माल नाहीं।

### कुंडळीकमांक ७९

े श्रीशके १८१२ बापाडेमासे शुक्रपक्षे 'सप्तम्यांतियों 'श्रीस्योदयागत घ. ५६ प. १०

# 

आयुष्पांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारित्वर्गन—शारि मध्यम. आजारी असटेडी वर्षे १९१३-१२ बातरेगानें. आईचा मृत्यु—सन १९००. वडीड मृत्यु—सन १९०१. प्रविज्ञित संपत्तिक स्विति—गरीयी. सप्यांची सीपिटक स्विति—आई तीच फायम. भावेडे—र बडीड बेडिणी, एक उद्यान भावे व एक ब्हान बडीण देशे हुई। कोणी नाही. विवाद—सन १९८ मे. पहिटण को १९२५ मों पहिडा कोनोवारीत गरीटरपणांत वारडी. सासरची स्विति वार्टट. संतती—२न्त १९१९ मधे पहिडा सुद्धा पुरुषा १ महिन्ताची वारडा, दुसरी मुख्या ता. २३ सच्चर १९२० जन्म, ह्याव आहे.

## ८र पंडित रचुनांयशासी ज्योतिपी यांचा ( वृपभलयाचा ) कुंडलीसंग्रहे.

तिसरा मुख्गा जन्म २१ हिसेंबर १९२२ तो छवकरच वारछा. धंदा—क्रॉन करणेचा, सांप्रत महिना उत्पन्न १०० पण कर्ज १५०० रुपये जमीनजुमछा वगैरे कांहीं नाहीं. बाप्तवर्ग—मामा हयात आहे, चुछते ४ पैकीं सर्व मयत. शत्रुवासून भिती, सन १९२२ नवंबरपासून १९२४ पर्यंत मरणप्राय भिती, संकटकाछ—१९२२ नवंबर ते १९२३ हिसेंबर.

कुंडलीकमांक ८० श्रीराके १७९० चैत्रमासे कृष्णपक्षे ५ तिथी रविवार श्रीस्पोंदयातगत व. ५ प. १५



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शरीरवर्णन—कृप नाहीं छह नाहीं, चेहरा छांबट, देवीचे वण नाहींत, वर्ण सावळा, कपाळ मप्यम, एकंदरीत शरीर मप्यमदेही. आजारी असछेछी वर्षे—वयाच्या ५१६ वर्षी देवी, रक्तदोप उपरंश २०।२१ वर्षी व्यर्पीडा फार ५०।५१ वर्षी. आईचा मृत्यु—शके १७८७. वडील मृत्यु—सन् १८८९. पूर्वीजित सोपचिक स्थिति—अगरी साधारण. सध्यांची सोपर्विक स्विति-मध्यम. विराह सन १९८७।८८ साठी खी एक कृष्णवर्ण. संतती-पहिल्या तीन मुली होऊन ५१६ महिन्याचे आंत मेल्या नंतर चौथी मुलगी शके १८२१ नंतर शके १८२४ मुख्गा नंतर १८२७ मुख्गा नं. १८२९ मुख्गी नंतर एक मुख्गा तो १।२ दिवसात बारखा नंतर एक गर्भपात झाला नंतर मुलगी झाली नंतर गर्भ राहुन कोही दिवसानी पडला नंतर मलगी होजन बाळतरोगाने सी ८११० महिन्याने मेटी. विद्या-सात यता. धदा-ययाचे ४५।४७ वर्षपावेतो पटवारीपण केले साधारण शेर्ताचे उत्पन्न हलीं दरसाल ३६५ रु. साल शेर्ती है उत्पन्न खर्च जास्त व कर्ज २२।२३ वर्पापासून उत्कर्प. आतवर्ग-मामा ३ मयत, मावशा ४ मयत, चुटते ३मयत, चुटती एक मयत, चुटतमाऊ ५ पैकी एक ह्यात, शतुकार आंखेर अनुकृठ भाऊ नाहीत, मेहुणे २ द्वीन्ही सरकारी नोकर पैकी एक पटवारी व एक मास्तर. संकटकाल-नेहमी निरोध अती छोकांत म्हणजे आप्तवर्गात व स्नजातीत विरोप मान्यता नाहीं, इतर जातीत आहे, सन १९०१ ते सन १९१० पायेतो यश पुढे बऱ्याच अडचणी. इतर गोष्टी—सन १९१२ नंतर काही मुटामुटीची टम्रे झालीत कर्ज झाले नाही पुढे सन १९२०।२१ साली फार मानगी होऊन बरेच शत्र उत्पन होऊन इस्टेटीत दवळादवळ करू छागछे अखेर त्यांना अपयश मानगीत कर्ज, शेतींत जलन नाहीं हागडागीन्याची अफरातफर पुढेंही शेतींव फायदा नाहीं, ट्रा मुलामुलीची केली त्यांत कर्ज.

### कुंडलीकमांक ८१

श्रीशको १७७२ फाल्युनेमासे कृष्णपक्षे पचम्यांतियौ श्रीसूर्योदयात्गत च, १७ प. १५ १



15 1 1

1 39 16 21 .

ម- មេ

### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शरीरवर्णन—गौरवर्ण रूपवान ठेंगणा बांधा मध्यम. पूर्वार्जित सांपत्तिक रियति—पाटोळकी-यतन, सध्यांची सांपत्तिक रियति—चांगळी आहे, भानडें—यदीळ माज वारळा बहीण एक अता आहे. विवाह—प्यत दुसरा विवाह पाट (पुनर्विवाह) संतति—पुत्र संतान नाहीं, एक मुळगी आहे (प्रपम विनाहांची) ३-१ मुळे २ मुळी आहेत, नातनाळाच दत्तक वेतळा आहे. तिवार-प्यादिक मात्र कुशळ टापटीप वर्णनीय आहे. संत—मिट्ना ३ इंड. पासून ८०० रु. नोकरी. आसवर्ग—बहिण, पाटाची क्प्या बायकी, जावई मुळगी. इतर गोधी—मान्यूकपेदी अधिकारी म्यून्य प्रसिद्ध लिगायत सुमाजासाठी १ ळाळ रुपये मिळविळेल्या दोषापैकी एक गृहस्य, अनुर हिमाल लोहत.

### फ़ुंडलीफमांक ८२

श्रीशके १८०३ वैशाखमासे कृष्णपक्षे ९ म्यांतियौ मानुवासरे श्रीस्पोदयौ जन्मे 🚉



के रहें। भू भूच रहा १०

### आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन—गौरवर्ण, बांधा चागछा, मध्यम उंधी. अत्यंत आनारी असलेका वर्षे-१९२१। २२१२३ आईचा मृख—बाळपणी, बढीछमृत्य १९०६ पूर्वीकित सांपचिक स्थिति—वरी होती. सच्यांचा सांपचिक स्थिति—मध्यम. विवाह—शके १८२३ चे सुमारास. संतति-१ सुछगा १७वर्षाचा २ मुद्री ८१५ वयाच्या. विधा—इंग्डिश, क्षानबी, मराठी. घदा—जमीनी वहिबाट, वक्षीठी, वर्त-मानपत्राचे प्रदेटर कोही दिसस होते. आसवर्ग—इरचे माजबंद आहेत. वर्षा लामस्य, सासू व मेन्द्रणी होती. सकटकाळ—१९२४ डिसेंबर २० तारखेचे सुमारास गाणगापुरास वारळे. ववळ मुळगा मात्र होता. इतर गोधी—बायको खुळी आहे. नानकोआपरेशन करून वर्तमानपत्र काढीत होते. खटळा झाळा होता शिक्षा झाळी नाहीं.

#### कुंडलीक्रमांक ८३

श्रीराके १८२४ कार्तिक कृष्ण ९ म्या तियाँ मानुवासरे श्रीसूर्योदयात् गत घ. २५ प. ५७ समये जन्म.

| जन्मकुंडली   | स्प. सू | स्प. च. |  |
|--------------|---------|---------|--|
| 1 7 18       | 9       | १८<br>४ |  |
| मपद ११       | , ५६    | 88      |  |
| र रेट्यू १०ग | 8       | ११      |  |
| राज्य रश     | 1       |         |  |

### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरिक स्थिति व स्वभाव—शारीरिक स्थिती मध्यम, स्वभाव मनमिळाऊ, रूप निमगीरा, गर्डातरे व मोठाले आजार—मारूपासून उपद्रव. आई व विडलाचें सीहप कोठपरैति—वडील ह्यात, आई जन्माच्या ६ व्या वर्षी परलोकवास. वडीलाचों साविक स्थिति—वडीलाचों मूळ साविक स्थिति मध्यम, हर्ली सावारण वरी. विडलाचां चंदा—किराणा व्यापार. महिन्याचें उत्पन—२५ रु. मावर्लें एकदर १ त्यांत ह्यात मी एकटा पाठीरर सर्व. विवाह—शके १८४१ सालीं लग्न सालें. विचा मराठी १ चता पर्वत. मार्ग्योदय—कुलावा किरवात, ल्रहानणा-पासून व्यापार, मार्श्या अनुनवात मध्यमर्थें, नुकसान नाहीं, स्वत वर अज्ज जवाबदारी नाहीं उत्पन प्यीप्रमाणें. कोणत्याहीं कार्यात नेहमी यश. अत्यत आवडता गोष्टी—परमेचर सेवा, देशा-विवयी आवड, मानसिक स्थिती मध्यम, केरका केरकाल व किराण्याचा व्यापार, स्थिती मध्यम, अपवात—जलापासून अपवात जन्मापासून वर्ष १२-१८ धार्मिक प्रवृत्ति—वेष्णा धर्मात प्रवृत्ति, मत स्थिति उत्तम, वाष्ट्रयाची जास्त आवड व प्रायोण्य. सासरची सायितिक स्थिति मध्यम, याजकद्रन लाम कारसा नाहीं. आणि चुलत्यांची—चुल्याची परिषती मध्यम आहे, चुल्यांची सेल्या ७ त्यांत एक हपात वाक्षी ६ मृत्यु, आत्या एक पण मृत्यु, सचेचें घर आहे पूर्वार्जित, सखद ख मामाणासून द्व ख नाहीं, आई बढील व मावर्ड यांच्याशीं प्रेम.

#### षुंडलीशमाफ ८४

श्रीरा है १८१४ चैत्रेमासे शुक्र तिया १३ मानुवासरे श्रीसूर्योदगतगत व ४ प. २०.



आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

शरीरवर्णन--साधारण पुष्ट, डोळे तपकीरीसारखे काळे, दात साधारण, ताँडानर तापाचे कोहीं ठिकाणी ब्रण, गौरवर्ण, एकदरींत शरीर मध्यम. व्यग-वयाचे तरावे वर्पापासून केंस पाढरे होत आहत व हलीं सर्व केंस पांडरे झाले आहेत. अत्यत आजारा असलेला वर्षे-वयाचे तिसरे वर्षी मरणप्राय आजार, ९ व्या वर्षी प्रेगर्ने आजारी व गडांतर. आई--आई ह्यात आहे. बडिळांचा मृत्यु—वयाचे २४॥ वर्षी. पूर्वाञ्चित सांपत्तिक स्थिति—साधारण दुकानदारीची स्थापना वयाचे २४वे वर्षी. सञ्याची सांपत्तिक स्थिति—वासांशित्रणीमस्य क्रिराणा मनीहारी स्टेशनरी सामान व कटगीमध्ये मनीहारी व स्टेशनरी दुकान. मानडें-एकंदर ५, त्यांत २ वर्हाणी हयात व २ धाकट्या मयत. निग्रह—शके १८३९ माघ गुद्ध ९ मगळवार. स्त्री गौरवर्ण, सासऱ्याचे घरची स्थिति चांगडी, १८।४।२२ छा मयत. सतिति—एक मुख्या ह्यात व दोन मयत, वढील मुख्या माग्यतान व मानाचे वरा ४ वर्षापासून आहे व त्याला ५००० रु. आजीचे मिळाले. विद्या—इल्टिश ५ वी कोर्स याशियाय हिंदी, मराठी, गुजरायी, बगाडी व सस्कृत इत्यादि भाषा बोडणे व समजर्णे. धंदा---दुकानदारी, स्रोप्रत त्रावर्ग , प्रवर्णमा, नाम पर्यंत पण खर्चही तित्रकाच, वर्गमिचुमच्या यर वर्गमेचे सुम्य व्याप नाहीं. वरात्रवर्ग –मामा ३, पैकी एक हयात, मानशा ३ पैकी २ हयात, मेन्डणे २ हयात सर्व दुसान-दार, विशेष गोष्ट शत्रु कार वसून सर्व प्रकारे नुकसान करतान. स्कटकाष्ट —नेहमी बाईच्या स्त्रमावायस्य शतु फार नुकसान करतात. सन १९१० परदेशगमन व प्रयाचे २४ व्या वर्षी. र्रमार्थाकत बनु मार्थ उत्तरीत कार्यात है। जी कार्य रहे स्था पर्यात पूर्व है। स्था पर्यात प्रमुचित कार्य है। स् पृत्तिक व्यावसमय साधारण फायदा व सके १८४६ स्था पर्या मात्र वय १२ टा घर साध्यास, सुरवात य सर्वे कार्यास संस्टता य दुसरा विश्वह कार्यास मोठे विद्य, होऊन तुट्टन जार्थे व्यवस्ता । हा अवापि चां आहे.

## ८६ पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( वृपभलद्याचा ) कुंडलीसंग्रह

### कुंडलीकमांक ८५

श्रीराके १७९९ वैशाख कृष्ण अष्टम्यांतियौ मंदवासरे श्रीसूर्योदयात्गत घ. २ प. ३७:

### जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन--शरीर मध्यम, डोळे काळे, चेहरा छांबट, दांत साधारण, तोंडावर देवीचे तीन वण, वर्ण तांबूस, मन्यम देही. अत्यंत आजारी असलेली वर्षे—सन बाडावरून पडस्याने डोक्यास दोन इंच खोक पडछी, शेंडीमध्ये अजून वण आहे. आईचा मृत्यु-सन १९२१ एप्रिल. विडिलांचा मृत्यु-सन १९११ में प्रेगनें. पूर्वार्जित सांपत्तिक स्थिति-साधारण. सघ्यांची सांपत्तिक स्पिति--मध्यम, सर्वभाक स्वपराक्रमाने उपजीविका करीत आहेत. भावेंडे-एकंदर बारा, त्यांत आज ह्यात ४, पाठीवर गर्भ सावत तदनंतर बहीण मयत, आधी बहिण ती मान्ने जन्मापूर्वी मयत. विवाह—सन १८९५ फेन्स्वारी पहिडो खी सुस्वरुप,गोरी, मुळ झाळे नाहीं. दुसरा मित्राह—सन १९१८ जानेवारी दुसरी खी कृष्णवर्ण, अनून गर्भघारणा नाहीं. सासरची रिपति सामान्य, स्टेशनमास्तर, शेतकी. सतती-विलक्ल नाहीं. विघा-मॅट्निकचे क्रासपर्यंत, कौमुदी-शुक्र-यलुर्वेद व सामग्रेद संहिता. परीक्षेचे वेळी कथी अपयश नाहीं. घंदा-मिश्चकी, सांप्रत मासीक उत्पन्न ६०-७५ पण खर्च विशेष, विडिलोपार्जित घर, शेती वैगेरे खाहे. आप्तवर्ग-मावस्या ३ दोन मयत व एक हयात, आत्या ४ मयत, काका, मामा नाहीं, एका मावशीची स्थावर इस्टेट मिळाळी, चारही धाकटे भाऊ नोकर २ संस्थानी नोकर, २ व्यापारी नोकर. संकटकाल-म्हणण्यासारखा कर्याच नाही, एका मायापासून योडा आधीक त्रास आहे, शत्रु नाहीं छोकांत मध्यम मान आहे, सरकारी अंगछदारापासूनही कधी अपमान झाला नाहीं. इतर मोष्टी--वयाचे १९-२० वे वर्षी म्हणजे सन १८९८ साली -एका नित्राचे नादाने परखीगमन झाले, सुमारे ३०-३५ लियोशी संग झाल परंतु लांत शार्थिक सुकसान बिल्कुल झाले नाहीं, ही स्विति दहा महिने होती, लानतर दोन वर्षांद्री एका कीशी अकस्मात संग झाला.

#### कुंडली कर्मांक ८६

रांके १८०९ भादपद रू. ६ गुरुवार घ. ५० प. २७ भागी नक्षत्र घ. ८ प. ४५ श्रीसूर्यास्तात्गत घ. १२ प. ५ ता. ८।९।१८८७.

#### जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शरीर क़श, डोळे काळे, चेहरा बाटोळा, कपाळ इंद, कपाळाच्या मध्यभागी व डाव्या भिवईवर उजन्या टोकापासून अर्घा इंच अंतरावर तिळाएवडा वर्ण, नाक किंचित् मोठे, उंची ५ फट ४ इंच. प्रकृति नेहेमी निरोगी व महत्वाकांक्षी. गंडांतरे व आजार-वयाच्या पहिल्या वर्षी प्रयम पासून दहा महिनेपर्यंत यंडीचा आजार, वयाच्या १५ व्या वर्षी १५-२० दिवस अतिसार. वयाच्या १६ व्या वर्षी १५ दिवस ज्वरपीडा, वयाच्या २५ साव्या वर्षी डिसेंबरमच्ये मछेरियाने आजारी. आई व वडिलांचे सीएय--आई ह्यात आहे, वडिलांचा मृत्यु शके १८२० माघ व. ११ रोजी द्वेगने. विडिटास मोठा आजार—सन १८९५ चे सुमारास महिने आजारी होते. बढिलार्जित सांपचिक स्थिति--तीनरे रुपये सरकारी साऱ्याची जमीन य हजारपंधराही व्याजी तराल. विडिलीचा धंदा--जिमिनीयर देखरेख व व्याजवट्याचा व्यवहार. महिन्याचे उत्पन-अंदाजे दोनशे रुपये. धंषात काळजीचे प्रसंग ! व त्यांचा परिणाम-सन १९०९ अंबेरीस घराण्याच्या व्यापाराकरतां रकमेची तट स्यामुळे कर्ज काढावे लाग्ले स्याची केड १९२४ साली झाली. स्वत.च्या विकेली धंचात महिना २०० रू. उत्पन्न पण खर्च तित-काच. सन १९२१, २२, २३ साठी विकठी घंदा तहकुब ठेवल्यामुळे पैशाची अडचण सन १९२३ जूनपासून पुन: धंदा विकिछी सुरू केछा. भावंडे-एकंदर ७ त्यांत एक वडीछ माऊ ह्यात माझ्या पाठीवर २ बहिणी व एक माऊ, माझ्या आधी २ बहिणी व २ माऊ एकंदर ४ बहिणी व ३ तीन भाऊ सर्वात वडीछ वहिण ती मयत. ता. ३-३-१९१३ नंतर माऊ लो ह्यात. नंतर बहिण ती मयत, ता. १४-२-१८८३ नंतर भाऊ तो मयत ता. २४-१०-१९१८ नंतर मी स्वत: माझ्या पाठीवर बहिण ती मवत, ता. १३-१-१९१० नंतरचा माऊ तो मयत. ता. १२-९-१९१ नंतर शेवटची बहिण ती मयत ता. ८-३-१८९८ आज ह्यात जो माऊ आहे त्याचा जन्म शके १८०२ ज्ये. हा. ७ मंगळवारचा आहे. विवाह—सन १९०४ वैसाख-मासी भाखा, सीची प्रकृति---किंचित रागीट व कंजुप स्वमावाची, देवधर्मावर श्रद्धा गौरवर्णाची सासरची सांपत्तिक स्थिति उत्तम, सासरा छम्नापूर्वीच मयत, सास् ता. २०-१०-१९१८ या सारिक्स मयत. लीला एक वडील वहींण व एक लहान मांज ह्यात, सन १८९६मध्यें नाकाचा आजार सन १९२५ आगष्टपासून ३ महिने अतिसाराने आजारी होती. संतति-प्रथम कन्या जन्म ता. २-३-१९०८ ह्यात, दुसरी कन्या जन्म ता. १०-२-१९११ ह्यात. तिसरी कन्या

દદ

जन्म राके १८३५ श्रा. क. ८ बुधवार रात्री ११ वा. ही दीड महिन्यानें यंडीच्या विकारानें मयत, चौथा मुख्या जन्म राके १८३६ का. छ. ४ रानी सकाळी १०॥ वाजता हा राके १८३७ च्या वैशाख मिट्टिग्यांत पंडीच्या विकाराने मयत. पांचवी कत्या जन्म राके १८३८ का. हा. २ ही तीन महिन्यानी तापाने मयत. सहावा मुख्या जन्म ता. २५-१२-१९१७ मंगळवार हा हयात आहे. सातवा मुख्या शके १८९१ आवणांत झाखा व शके १८७२ भाद. छ. ३ स धंडीगोबरानें मयत. आठवी कन्या जन्म शके १८४२च्या पौपीत ही हयात आहे. नववा मुख्या शके १८४५ माध क. ८स जन्मास आला तो ह्यात आहे. दहावी कन्या जन्म शके १८४७ थ्रा. शु. २ बुधवार पहाटे ३ वानतां. विद्या—सन १९०६ सार्छी मॅट्रिक परीक्षेत नापास. सन १९०७ साली पास, सन १९०८ मध्ये कलकत्यांत न्याशनल मेडिकल कॉलेजमध्ये एक वर्ष राहन तो कोई सोडछा व सन१९०९मध्यें एक वर्ष घरी न्यापारांत घाछविछे. सन १९१०-११ विकिलीच्या अभ्यासाकरितां मुंबईंस होतो पण परीक्षेपूर्वी ३। मदिने आजारी पडल्यामुळे विकलीच्या परिक्षेत सन १९१२ साली नापास झालो. १९१२ अखेर एका संस्थानी-तील कोटाँत विकलीची सनद मिळवून १९१३ पासून विकली करीत आहे. १९१८ मध्ये एका संस्थानांतील सर्व कोर्टात विकेली करण्याकरतां सनद मिळविली. भाग्योदय---१९१३पासून १९२० हा काल चांगला गेला. सन १९२१-२२ विकेली तहकून १९२२पासून पुनः सुरवात परंतु पूर्विपेक्षां फायदा कमी. घराण्याचा व्यवहार वडील माऊ पहाती तथापि,सन१९१३ जून महिन्यापासून स्वतःवर जवाबदारी आहे आज महिना उत्पन्न दोनशे रुपये. सांपत्तिक वाईट काळ-सन १९२१-२२-२३ सन १९२५ जानेवारी ते जून अखेर. इब्य-दृष्ट्या उत्कृष्ट काल-सनः १९१५ ते १९२० जुलैपर्यंत व सन १९२४ चे वर्ष. कोणलाही कार्यात यशापयश--नेहमी सार्वजनिक 'कार्यात आरंमी विरोध फार त्यामुळे खर्च फार व स्वतःस बराच त्रास होतो पण शेवटी यश. घराण्याच्या व्यापारांत खर्च जास्त व फायदा नाहीं. सरकार अगर छोकांकडून मान-सन १९०८चे मे महिन्यांत काही संस्थानांत विद्यार्थी सहाय्यक फंडाकरती वर्गणीदार मिळवून दिछे. सन १९१३ जानेवारीत सार्वजनिक प्रसानां विदानना कार्याता कार्याता कार्याता विदान कार्याता सामा स्थापन क्रिका ताल्या सामा स्थापन केली तेल्हांगासून सामा प्रेसिडेंट आहे. सन १९१९ साली एका म्युनिसिपालिटींत निवडणुकास आरंभी लेतिस्य बिरोध पण सर्व उमेदवारांत पहिला नंबर लागला. म्याने-जिंग कमेटीचा चेअरमन सतत तीन वर्षे सन १९१९ ते १९२१ अखेर. सन १९२० कार-बार जिल्ह्यातर्के गव्हर्नरकडे जाणाऱ्या डेप्युटेशनमध्ये समासद. सन १९२० महात्मा गांधीना हिल्याळ वेथे आणून चैली अर्पण केली १९२१ साली कारवार जिल्हा कांग्रेस कमिटीचा उपा-हाल्याल न्या जारूर वर्ण ज्या जारूर (साल कारवार विष्कृत कारवार विष्कृत कारवार विष्कृत कारवार विष्कृत कारवार व्य पार्टी-जमारून निवडणुकीत सर्वेष पार्टी निवडून आली. स्वतः सर्वीतुक्ते स्पृनिसिपाल्यीचा अग्यक्ष पुन्हा १९२५ साली म्युनिसिपल निवडणुकीत अत्यंत विरोध असतां निवडून आलो. सन १९२५ पृत्रील ते १९२८ मार्च असेर अप्यक्ष सन १९२५ पृत्रील एका, म्युनिसिपाल्यींत गर्व्हनेसस पानसुपारी. संकटे कोणाकडून आली—सन १९२५ साली सवदेशि खटल्याची

अफता व तंपारी झाडी होती पण प्रत्यक्ष खटेला झाला नाही. सन १९००।८ मध्ये प्रसातीले झांडावरून पडस्याने ३-४ दिवस बांस झाला. व्यवसायांची स्थिति—सन १९१ई पासून हुंदर-गोळ येथे विकली करीत आहे. सन १९१७ ते १९२० ही दे वर्षे व १९२७ हे वर्षे सांपितिक-इष्टया चिंगेले गेले. सन १९२१—२२-२३ व सनं १९२५ जानेवारी ते ज्ञत हाः काल वाईट गेला. गोला मुल्या चुलाची जीदिक स्थिति व विवा—मोला मुल्या ८ वर्षीची असून इझार्प बुद्धीची आहे. सासरची स्थिति व व्याम—विवाहाचे वेखी चुल्यावरूल ११३०० ह. मिलाले. स्थिति वालाम—विवाहाचे वेखी चुल्यावरूल ११३०० ह. मिलाले. स्थिति वालाम—विवाहाचे वेखी चुल्यावरूल ११३०० ह. स्थिति चांगला आहे. सामनंतर कालाम्या वालाम वालाम वाची स्थिति—एकंदर ६ मोमा व एकं मावशी होती हे सर्व माझ जमापूर्वी मयत. त्योच चुलते हे दोवेही मयत पहिला ता. १८-१ १८८९ दुसरा १८-६-१८५७ चुल्या दोनं पैकी एकं तो. ला ११११९१८ रोजी मयत चुलत माल एकंदर तोने पैकी एकं ह्याति व दोवें मयत. एकं ता. १८-१ वर्षे गेम्पत चुलत माल एकंदर तोने पैकी एकं ह्याति व दोवें मयत. एकं ता. १३३१११ व चुल्या ता. १८८९० मध्ये व द्वारा ता. १८-१ १८९० मध्ये मायत चुलत माल एकंदर तोने पैकी एकं ह्याति व दोवें मयत. एकं ता. १८५० मध्ये व द्वारा ता. १८-१ १८९० मध्ये व द्वारा वा. १८०० मध्ये स्थात व व व चेले मयत. मिल्हणा एकं ह्यात आहे व तो चांगल्या स्थितीत लाहे. सत्ते मर्दा व बहुने वैभैर—विविधातित व स्थानित व स्थाने वीने पत्र स्थानित व स्थानित व स्थानित व स्थाने वीने विविधातित व स्थानित व स्थानित व स्थाने वीने विविधातित व स्थानित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने स्थान विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने वीने विविधातित विविधातित व स्थाने वीने विविधातित वीने स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित व स्थाने विविधातित व स्थाने वीने विविधातित विविधातित व स्थाने वीने विविधातित विविधातित विविधातित व स्थाने विविधातित व स्थाने विविधातित विविधाति

### 

श्रीशके १८२५ कार्तिकमासे अक्ष्यके ३ गरे ४ तिथी भगुवासरे श्रीस्पोदयातगत .

The sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the sales of the s

आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीहिक स्थिति—साधारण चेष्टेखोर, जरा तिरसर, पोडा आळशी, कमीजास न ऐकणारा, स्वच्छेतची टापटीप, निमगोरा, इंद्रियांवर तीळ, व माजल्याचा चहा, उजव्या छातीयर तीळ
२, वेळ आणून काम करणारा. गंडातर — ३ वर्षाचा असतीना अलात पाछाचे विय जाऊन
काही दिवस हगवण निदान ७/८ दिवस सारखी त्याच वर्षाच्या दित्यान वाज पेट्टन मरण्याची
भिती. १९२१ साखी ३ मिहने हिब्तपार्गे आंजीर व स्वाचवेंट्रस पानपरीची व्यथा ७/८ दियस
दिवाळापासून सुरू १९१८—१९१० अर्थाशारी हा तीन वर्षात दहा ते अकरा दिवस
पर्यंत प्रत्येक वर्षात. आई व बिडेटार्च सीस्य कोटेप्यंत — अवन आहे. बिडेटांची सीपिक
इ. स. मा. १ का ...१२

# ९० पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिषी यांचा ( वृपभलयाचा ) कुंडलीसंग्रहें

स्थिति—साधारण वयाचे २३-२५ चे समारास नोकरी (सरकारी) मावस भावाने नोकरीस लागले. वडिलाचा धदा-सरकारी कचेरीत नोकर. महिन्याचे उत्पन-४० नोकरीत-राहिले त्यावेळेस व नतर ५-६ वर्षे काळजीचे व असहा प्रसग. भावडें--११ ह्यात ८ पाठीवर माऊ आधीं भाऊ (भाऊ ) ६ १९०८ या वर्षी वधू बाला होता तो देवीने वारला. (लगेच ७८ महिन्यानी ) १८९७ साठी बद्दीण झाठी व ती सर्वांत वढील होती व १९२४ साठी बारली १९१५ चे समारास भाक होता परत तो ७ महिन्याचा असतानाच झाटा व तो मेटेटा ( करणी केल्यामळें ) विवाह अजून झाला नाहीं. २ स्थळें झालीं होती पण वडील वध लगाचा असल्या-मस्ते बाले नाहीं व टीपणही जुळले नाहीं स्वत स. मातापित्यांस कायमचा विकार असल्यास तो कोणता--डोळ्यास जरासा ३-४ वर्णापासून त्रास होतो आहे व डोक्यास जास्त टक्कट पडत आहे मातापित्याचा विकार माहीत नाहीं. विद्या-इमजी ५ यत्ता पूर्ण, इमजी ४ त व मराठी ४ तीत नापास. सन १९२० अखेर विद्या पूर्ण. भाग्योदय-ज्यापारी नोकरी सन १९२१ पासन मुक्त व ती हुगामी (कायमची नाहीं.) स्वत वर व्यावहारिक जबावदारी-१९२१ पासन व्यापारी होकांच्या हाताखार्छी हगामी नोकरी केही सध्यो भावाच्या दुकानांत आहे हगाम सपुल्यावर शेतांतील काम काज पाहणें सापत्तिक काल-कायमची नोकरी किंवा धदा नसल्या-मुळे १९२१ पासनचा काल साधारण गेला. कोणत्याही कार्यांत यश करें काय येतें-नोकरीस राहिल्यावर यश येते छोकांकडून मान---फक्त व्यापारी छोकांकडे नोकरीस राहिल्यानतर मिळतो व नतर भरवसाही बसतो (लोकांकडून) सकटें—एका श्रीमंत माणसाकडून (तेल्हारा येथील) स्वत च्या हिंमतीवर जवाब दिला दिवाणीत साक्षीदार ह्या नात्याने गेलो होतो नोकरी-आजपर्यंत कापसाच्या कपन्या (जपान, भुसावळ) वगैरे व व्यापारी यांच्या हाताखाली **ह**गामी नोकऱ्या केल्या आतां कापसाध्या घघातील वर्षेकररी मधील बरीच माहीतीझाल्यामुळे व्यापारीलोक बिनिहिक्त नोकरीस ठेवतात व पैसे वगैरेची जवाबदारीची कामें सागतात. आत्या-एक आहे. जमीनजुमला फक्त १॥ तिफन जमीन वहिलांनी कमावलेली आहे स्वत चे अजून कांही नाहीं

#### कंडलीकंमाक ८८

श्रीशके १८२७ फाल्गुनमासे छच्णपक्षे ४ तिभी सौम्यवासरे श्रीसूर्योदयात्गत घ. ९ प. १० समये जन्म, जन्मतारीख १४ मार्ड मार्च सन १९०६

#### जन्मकुंडली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

ारीरिक स्थिति, हारीरावरीं छुणा, चिन्हें अगर न्यग-मध्यम निम्मोरा, उजन्या मांडीयर, व डाने बानूचे गाळानर जखमेन्या छुणा, उजन्या खांबावर, तीळ, डान्या डोळ्यास ळासूर. गंडांतरें— छहानपणी ३ वर्षपर्यंत नेहमी आजारी आई व वेंडिळांचें सीख्य—चागळे. विडळांचा घंदा—मोकरी. महिन्याचें उत्पन—३५. भावडें—१० ह्यात ३ पाठीवर माळ आधी भाऊ जास्त माऊ, सख्या ६. स्त्रत स, कायमचा निकार असल्यास तो कोणता—डावे डोळ्याचे कोनीत ळासूर आहे. विचा—मुंळिंडा ५ वो मराठी ७ वी. भाग्योदय—महाराष्ट्र, नाशिक, मथ्यम, अनमेक्षित वद्य झाळा—१९१९ मिळळसूळ स्त्रॅंडाचेंचे सेत्रांत स्वाचिक स्त्रेतिक विचा—नाहीं, मावडवंचा न्यायसाय—गाणें य पत्रशाख, मोळ्यों मुळाची बीदिक व सापितिक स्थिति व विचा—नाहीं, मावडवंचा न्यायसाय—शहराख, माळ नोकरीळा, आल्या—आस्त्रत माळ नेकरीळा, आल्या—आस्त्रत महर्गे, मावडवंचा न्यायसाय—विकार स्वाचित सेत्रात पत्र सचेचें घर—२ घेरी जमीनजुमळा पूर्वाचित. सावत्र आई—ছोती. मामा व मावस्या—दोन मामा, तीन मावश्या मामा हयात. मावस्या मृत.

#### कुंडलीकमांक ८९

श्रीशके १८२९ पौपमासे शुक्रपक्षे तृतीयांतियौ इदुयासरे श्रीसूर्योदयात् गत घ. प. ५० समये जन्म.



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

जन्मास रेण्यावृत्ती कोहीं महिने आजी वारडी. अगरीं छहान असतीना फार रहत असें. हुमारें ५ वर्षांचा असतीना घरीत बाप, बढीछ बंधु, चुछत बढीणव मी इतकी मंडळी (बहुतेक) तापानेंच द्यीक. सुनारें ६१७ वर्षांचा असतीना बडीछ व चुछते योत विभक्तपणा आछा पण तावृत्ती आजीवा बारछे होते. ९ व्या वर्षी मृत्र हाळी. ११० व्या वर्षोच्या अक्षेराम द्यांकरणा, आमांचा व तापानें. १५० व्या वर्षी वेष्ट्रगाडींचा आजगांकृत बेळागीचा प्रमास, वाटेंत अपवात. हाव्या पापाच्या होंपरावरून चाक मेछे पण पाय धूळीत हत्वच विशेष इजा हाळी नाही आणि पाय साफ बरा हाळा. १६ व्या वर्षी छम इकडीछ परिस्थितीचा विचार करनी फारच पाटात हाळे. छम आकारिमक आपोआए छळ्ळे. आगडी मुळींच प्रमन्त केष्टा नव्हता. १७ व्या वर्षी विश्वणासाठी यांपूर्वीय मेशें. इमजी ५ व्या इंपरीत विश्वत असतीना परत शीक पढळे आगी-

इयत्ता पास झाळों. इम्रजी ६ व्या सहामाही परीक्षेपर्यंत शिकत होतों नतर परिस्थिति अशी उत्पत्र आठी की शाळा सोडणें भाग पढ़लें व घरी भालो, जनळच्या आप्तानें वार्विक एक हजार रुपये डयनाचा चाजू घदा देतों म्हणून सामितलें होते, पण ते त्याने पुरे केलें नाहीं. नतर ८ मिडे प्रस्काम करात राहिलें. ततर त्या आसानें मला नेले व्या ठिकाणी ५ महिने होतो. पण त्याच्या विक्षित स्वभावामुळें पटेनासें झालें परतु मी येणार नन्हतीं पण दत्तगुरूचा ह्या ठिफाणी न राहण्याहरूल द्रष्टात झाल्यामुळे मी नरसीवाच्या वाडीस जाऊन पधरा दिवस हाहिनों, व त्या ठिकाणी दत्तमहाराजांचा दष्टांत घरीं जाण्याबद्दल झाल्यामुळे घरी आली. व घरकाम करीत राहिली ३० म्या वर्षो २-२॥ महिन्यांत मराठी सातगीचा अभ्यास करून परीक्षेस बस्टों, व १६८ मुलांत १० व्या नवरास पास झालें व लगेच सावतवाडी संस्थानात शाळामास्तरची धराक्रडेच नोकरी धरली ती अजून कायम आहे. या वर्षी वडील अधु शीक पडले होते पुण हरे आहे, न १ ल्या वर्षी शाळा व मैंच पोस्टमास्तर दुसऱ्या ठिकाणी झालों. सदर वर्षी क्षामांशाने ४ दिवस शीक पडलों. २२ व्या वर्षी परत घरांकडे नोकरी मिळाली पण सदर वर्षी नोकरीत अध्यत श्रास झाला. २३ व्या वर्षी परत लोब बदली झाली, पाहिलें मूल (मुलना) झाला पण तो मेलेलाच बाला. एका तपस्वी पुरुपाची गांठ पडली. २४ व्या वर्षो मृत्युजय मत्र सिद्धि प्रकांतवासाच्या कृपाप्रसादाने मिळाली आहे. बढोल वारले. त्यांच्या अस्य घेऊन नरसोबाच्या बाढांस चालत आलों. विशेष ठीक. लहानपणापासून गुरुचरित्र वाचण्याची आवड व देवदेवतांशी सभापणें. वैदिक शिक्षण अगदी कमी. तास्विक विषयाची ओवड, वैद्यकीची आवड, छोकाना गुण येती. वैद्यकी शिकछेटों नाहीं पण पुस्तकें वाचून योडी माहिती घेतली आहे, ज्योतिपाचा अन्यास छहानपणापासून नाहीं, वरी वडील प्रश्न चांगले सांगत, साधी जन्मटिपणें करीत मी वय १७ पासून घोडचोडी ्योतियाची माहिती करून घेऊ छागछो. २१ व्या वर्षापसून जास्त छक्ष घातळ व आतो इकडीछ सर्व मागात मास्र नावःसुप्रसिद्ध झाळ आहे. काम मिळतात पण मी जास्त वेत नाहीं त्रास होतो, वर्षास सुमार १०० रुपये मिळतात, आमचा चॉर्जही कमीच असतो व फुकट कामें फारच करतों कारण ज्योतिय विदेशासन गैसाच मिळवावा असें ध्येय नाहीं ज्योतिपाच्या बाबतीत मान चांगळी मिळतो व छोकानी मूणही येती पर्यंत जबळच्या आसामहून मांत्रिक प्रयोग माह्या नाशासाठी बरेच बाढ़िले आहेत, पण मला त्याच्यापासून फारसा त्रास पोंचत नाहीं व मी कोहीं न करताही ते त्यांचे प्रयोग निरुपयोगी होतात. त्याशिकाय प्ररचा समंधिक बाधा आहे पण त्याचा परिणाम होत नाही. सदेव गुरुमिक असल्याकारणाने मी तरून जातों. स्वप्नात निर्तिराज्या देव ह देवीची दर्शने घटून आशीर्वाद मिळतात कोणाटा देवाचे नांव घेऊन निभूत, दिली म्हणजे त्याटा गुण येतो. मी स्त्रत-स्था बावतीत मितव्ययी आहे विडी,। चहाचेसुद्धा व्यसन नाहीं दल्लक जाण्याचा योग वर्त येत आहे पण अजून ठाम ठरले नाहीं, मेला अन्यायाचा वागणूक मुळीच खपत नाहीं, त्यांताआंत्रे तुकसात हालें तरी चालतें, मडा चाल वर्षी एका तपुरुयाची भेट घडली श्राम्त खानी सुखनए शकराणी सुद्धा उपासना द्रेषण्यास सींगितलों आहे. व भी ती देविनी श्राहे माझ्या द्रावायर हर्मीन नै चौकोन गुरुषा उचाटपावर उठले शहित.

1:1

#### फंटलीकमांक ९०

श्रीरोके १८११ श्रावणमासे शुक्रपक्षे अष्टम्यांतियौ रविवासरे श्रीस्वींद्यात् गत घ. १६ प. ५ समये जन्म.





### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

जन्म इ. स. १८८९ मध्ये आगष्ट महिन्यांत झाला, ल्हानपणी पोटांतल्या निकाराने भाजारी असल्याने ८ वर्षाप्यत जोगेन किंवा नाहीं याची वडीट व मातोशीस काळजीच होती. म्हणून शिक्षण व्हावे तसे झाछे नाहीं व ८ वर्षापासून ते १६ वर्षापर्यंत म्हणजे इ. स १९०६ शिक्षण इग्रजी ५ इयतेपर्यंत झाँछे परत पुष्कळ जासाने व हालांत दिवस काढाँवें लागले. वडील इ. स. १९०६ मध्यें मे महिन्यांत पटकीच्या विकाराने वैशाख हु॥ पचमीस वारहे, त्याचे बारावे दियशी योरटी बहीण बारटी ,त्यावेळी आम्ही सहाजण माऊ एक बहीण व एक आई अशी भागसे म्हणून शिक्षण सोडून नोकरी घरावी छागछी. कोणाचीही मदत मिळाठी नाहीं, नोकरी रहेते. नोब्हें दुर १९०७ मध्ये छागडी, शाईचा मृष्यु—१९०८ एप्रिट चैत्र हा॥ १० जनमध्ये ख्या साठे, पुरे ६ महिन्यातच बायकोस भैगरे येज छागछे म्हणून कीही 'छपयोग मसून पुन्ही हाल काढावें लागले, आगष्ट १९०८ मध्यें एक भाक बारला, १९१० में महिन्यांत तारेचे काम शिकण्यास गेलां, १९११ डिसेंबरमध्यें दुसऱ्या मावाचा मृत्यु, १९१२ आगष्टमच्ये अ. मास्तर याची परीक्षा पास झाडों, १९१२ डिसेंबरमध्यें नायको बारटी, १९१३ फेन्स्वारीमध्यें दुसरें उम्र आहें. १९१४ मार्चमध्यें बहिणांचे छम्न केले, स्नॉगप्ट १९१४ मध्यें जिवाबरचें सकट रळळे मोरार अपवातातील, ता. २ नोव्हॅबर १९१५ पहिले अपन्य, मुलगा झाला ता. १११४ १९१८ रोजी मुलगी झाली. वॉक्टोबरम्य बहिणीचा मृत्यु, १९९० मार्चमव्य धाकटमा कच्चे दम, ऑक्टोबर १९२१ मध्ये बायको मुठे अविशय भाजारी व स्वत आजारी, कामाची फारच दगदग झाडी व बरीच सकटें अाडी. १९२३ मन्यें सर्व धर्रातील मुळें व मी स्वत. हेंग्य सापानें भाजारी. १९२४ एप्रिटमध्ये स्टेशनमास्तर झाटों. १९२८ मध्ये पोष्टांत नोकर असटेल्या बधचे होके क्षेष्ठहरे व ते हुई। येट्याच्या दवाखान्यांत आहेत. १९२९ ऑक्टॉबरमध्ये वायको अतिशय क्षाजारी. १९३० फेन्स्नारीमध्ये घाकटे तिसरें बधु बन्नील यांचा मृत्यू व ऑगष्ट १९३० मध्ये सदली जागकावी भेषे, हे स्टेशन अगदी वाईट हवेंत आहे व कामाचा बराच त्रास आहे. आज-मितीस १ मुख्ये २ मुख्ये झाहेत, एकीचे लग्न झाडे आहे. बहिलाजित चरदार मीरे इस्टेट नाही

## ९४ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह.

व नोकरीमध्ये वधूर्चे शिक्षण, छप्ने वंगेरे झाल्याने अधाप घरदार करण्याचा योग साला नाहीं, याप्रमाणें त्रोटक माहिती आहे.

हा सर्व त्रास तृतीयस्थानीं मगळ असत्याचा व चतुर्य स्थानीं शिन आहे त्यामुळे झाला व होत आहे, गुरु स्वगृहींचा आहे व रवी, दुध तृतीयस्थानीं असल्यानें ह्या स्थितीस आलें, द्वितीय-स्थानीं राहु व सतमस्थानींचा स्वामी मगळ असल्यानें द्विमार्यायोग आला असे वाटते, द्वितीय-स्थानीं राहु असल्यानें कोणतीहीं विद्या पूर्ण होत नाहीं अडमळे येतात व तृतीयस्थानीं रवी, मगळ असल्यानें वधुनें सुख मिळत नाहीं.

#### कुंडलीकमांक ९१

श्रीशके १७९६ मार्गशीर्षमाते कृष्णपक्षे पचमा तिथी रिनवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. २६ प. ५५ समये जन्म.



आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी. ु

शरीरवर्णन—कृश निमगोरा. डोळे म-यन घारे चेहरा छांवट दांत मोठे. वर्ण तांबूस कपाळ मोठे, शरीर मध्यम ब्यग नाहीं. अत्यत आजारी असछेछी वर्षे— छ्हानपणीं १॥ वर्षाचा असताच नाळगुर, सन १८९९ साछी ताप, अगात कडकी. आई—ह्यात आहे. वडीछ मृत्यू—१। वर्षाचा असताचा झाछा पूर्विजित सापिक स्थिति——अत्यत गरीबीची. सम्पांची सीप्तिक स्थिति——वर्षाछ असून साघारण मध्यम. पूर्विजित अगर स्वसपादित स्थावर हुष्ट नाहीं. आतावडें—एक बहीण १८९९ साछी वारछी भाक पोरछा १९०० साछी वारछा एक पोरछा माऊ ह्यात. विवाह—विसाव वर्षी १८९३ साछी. जी गौरवर्ण, ९ मुछ होऊन मयत सन १९२३ साछी वारछी, एपिछमच्ये बाळत होऊन बार्रो दिवहीं. दुसरा विवाह—सन १९२३ साछी वारछी, एपिछमच्ये बाळत होऊन बार्रो दिवहीं. दुसरा विवाह—सन १९२३ चे डिसेंबर महिन्यांत, जी गौरवर्ण, पहिछा सासरा श्रीमत, दुसरा मुख्या १९०८ मयत, एहिछी, दुसरी, तिसरी व पांचवी ह्यात. तीन मुछी छहान वारत्या. िया—स्कूष्टभायनछ व वकीछीची परीक्षा घदा—कर्मी कोट जेछ डिपटिमेंटमच्यें, नोकरी २९ ते ३२ वर्षापर्यत पुढें बकीछ. जमीन वर साधी यशापयरा दिशेप नाहीं. आसर्ग—मामा एक ह्यात सुखवरत, वावता व वकीछ, एक निवर्षट इजिनियर पेन्शनर शाखक × × अंडिमिनस्ट्रेटर. सुकटकाछ—

नर्सीच परतु त्यांदन निमाऊन जातीं. इतर गोष्टी—यडीठ दोन भाऊ आवळेजावळे, माझी दोन्हीं ठर्मे माझे जन्मदिवर्सी (डिसेंबरांत ) मार्गशार्पात झाळी.

#### केंडली कमांक ९२

श्रीराके १८१७ श्रावणेमासे ऋष्णपक्षे तिषी८ मीमवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. ५३५. २० समये जन्म ता. १४ आगष्ट.

#### जन्मकुंडली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शारिरवर्णन—मध्यम बांधा, वर्ण सावळा, ७ वर्षाचा होहंपावेतो चांगछा गुटगुटीत पुढे रोड, १९०८ पासून ते १९१२ पर्यंत रोड व अशक व्यग—दाताछा पायोरीया १९१६ पासून आहे. अयत आजारी असलेळी वर्षे—सुप्तारे ४ वर्षाचा असतीना रोकेळ प्यात्मामुळे साले होतो, परतु वरा शाले, जानेवारी १९१७ पासून एप्रील १९१८ पर्यंत प्रश्ति क्षाण. जाईचा मृत्यु—पीप था। ७ शके १८२१. वडील हपात आहेत. पूर्वार्जित सोपितिक स्थिति—वर्री आहे. भावकें —सुखी एक विद्योशित हरेट मुळीच नाही. सप्यांची सोपितिक स्थिति—वर्री आहे. भावकें —सुखी एक धडील व धाकटी बहीण होती पण त्या दोधीहि मयत, सावत्र चार माल व दोन बहिणो आहेत, सावत्र आई आहे. विवाह—१९ मे १९२० रोजी मु. देवास थेथें. संतती—आतापर्यंत वशाली विद्या—वी. ए. एल. एल. वी. (१९९१ मध्ये पहिल्योदा मिट्रिक नापास १९१२ ज्नमच्यें संकट सासमच्ये पास, १९१७ ज्तमच्यें इटर व १९१६ मध्यें ची. ए. १९१० मध्ये असक्तमणामुळे कर्मर्ट बी. एला वसले नाही, १९१८, मध्यें कर्स्ट बी. एमच्ये पास, सेकड बी. ए १९१० व्यन्त पास पास अहिल हालास्ट १९१० पासून, सच्या उत्यन्न मासिक हमारे २५० ते १००. आसवर्ग—४ माना व १ मावशी, एक डेन्युटी कलेकटर होते, १ बक्तील आहेत व एक क्षायानें वारले, मावशी १९०३ मध्ये वास्त्रा, मावसमाल आहे. सकटमाल—१५ ज्ञ १९२० पासून ते आक्टोबर १९२१ पर्यंत मानसिक व आर्थेत हार कोडी—१९०० व १९२१ पर्यं मानसिक व आर्थेतहरू वार्यं कलेकटर होते, १ वक्तील आहेत व एक क्षायानें वारले, मावशी १९०३ मध्ये वास्त्रा, मावसमाल आहे. सकटमाल—१५ ज्ञ १९२० पासून ते आक्टोबर १९२१ पर्यंत मानसिक व वार्यंक्षाच्या चार्येकटल व्यव्य कलेकटल्या व मुन्सक्ताच्या चार्येकटल व्यव्य कलेकटल्या व मुन्सक्ताच्या चार्येकटल पासी हारी, स्वत्र पदा हिसेवर १९२१ पासून.

षरील गृहस्थांच्या पत्नीची शुंडली श्रीराके १८२७ श्रावण या। १३.

# ९६ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतियी यांचा (मिथुनलभाचा ) कुंडलीसंग्रह



··· कुंडली क्रमांक ९३<sup>...</sup> ---

श्रीराके १८२० आधिनेमासे शुद्धपक्षे १० तिथी इंदुवासरे श्रीस्पॉदयातगत घ ४१ प. २१ समय जन्म



·अग्रिप्यतिरित्रं महत्वाच्या भोष्टी<sup>र 👵 र र कि 👯</sup>

एम. ए. १९२४, सेकड कास एस्टांसी १९२३. घंदा---शिक्षक, छेखक आतर्मा---सेक्षा-पासून विशेष मदत क्षांछी, आप्ताकडून मदत क्षांछी नाहीं, चुछते असून क्षांछी नाहीं, मामा नाहीं, चुछता मयत १९२२ खाचे ७५० रु. मिळाछे. सकटकाळ---१९१८ सर्प्टेंबर व १९२० मे मानसिक स्थिति अत्यत जासदायक.

### कुंडलीकमाक ९४

श्रीशके १८२० आश्विनमासे शुक्रपक्षे एकादस्यांतियी मीनगसरे सन्नी घ. १० प. ३७ समये जन्म. ,

#### जनमञ्जंदली



#### आयुष्पांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरवर्णन—वर्ण निमागीर, चेहरा वाटोळा, प्रकृती चांगळी निरोगी अत्यत आजारी असळेळी वर्षे— त्रवाच्या पाचने त्रयी फार अजारी, १९१४ साळी वाळतपणांत आजारी, १फेट्स योडे दिवसपर्यंत. आई हयात वडीळ मृत्यु—वयाचे साहये थर्यी. पूर्तीर्जेत सांपितिक स्थिति— साधारण, घर आहे. सच्याची साएचिक स्थिति— मध्यम भावें दे—एक वडीण होती ती १९१३ साळी बदराने मृतु प्रतळी, दुसरे काहीं सप्ये अगर चुळत भावड नाहीं. तिवाह —१९१० मार्च महिन्यांत. संतती—३ मृळी हयात एकदर ४ एक मुळ्या १९१८ साळी इ—पड्युशाने अरखा मिया—माराठी ५ इसचा. आसर्य—चुळता व चुळती, २ मामा हयात, चुळत्याचे प्रेम फार व हरएक वावतीत मदत सकटकाळ—विर्चाच मुख्य व रततः वा ळहातपणीचा आजार.

कंडरु(प्रमांक ९५

श्रीतके १८१६ भादपदमासे ग्रुक्यके तिषौ ४ इड्डपासरे व २४ प. २४ नक्षत्र चित्रा ध. ३५ प. ५५ नतर स्त्राती, योग, ग्रुक्ष व १४ प. ४२ नतर ब्रह्मा, करण वणिज व. ५ श्रीमन्मातंड मडलोदयात् इटकाल व. ४८ प. ३ समये जन्म.

#### जन्मकुंडली



के से भा १ फा १३

# ९८ पंडित रंघुनाधंशासी ज्योतिपी यांचा (मिथुनलग्रांचा) कुंडलीसंग्रह

### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति:—शरीरवांधा ठेंगणा, स्यूज, रंग साधारण काळा, नेत्र विंगठ, केंस्र अस्य य कुरळे, धातविकार, मेदोवृद्धी. विट्ठांचे सीस्य—व्हींच शके १८३४ माहपद शा३० कॉड-यानें वारेंचे. शाईदि स्याच येळी कॉड-यानें अतिशय विमार परंतु ह्यात शादे. शामा ह्यात आहे. सामा एकच ह्यात आहे. सामा एकच ह्यात आहे. सामी यारंजी शके १८१९. मावशी नाहीं. चुळता नाहीं बिंडाची मूळ सीपविक स्थिति गरीबीची धंदा सरकारी नोकरी शाळा मास्तर पगार महिना २५ इ. सीतिं व मानपान चांगळा. मावंडें एकंदर १० स्थात ह्यात ह्यां २ भाऊ २ बहिणी पूर्वी २ माऊ वारंळे.

३ रा कुंडलीवाला जन्म शके १८१६ भाद्मपद शु॥ ४. ४ था माऊ जन्म शके १८१९ यारला १० महिन्यांनी. ५ वी बिहुण जन्म शके १८२० माघ शु॥ ११ हयात सासरची सापत्तिक स्थिति ठीक संततीयुक्त १ पुत्र. ६ वी बिहुण जन्म शके १८२३ पौप था। १०हयात सासरची स्थिति साधारण ठीक संततीयुक्त २ मुली १ मुल्गा, ७ वी बिहुण वारली. ८ वी बिहुण वारली. ९ या माऊ जन्म शके १८३० आपाद वा। ३ हयात शिक्षण मराठी ४ इ. १० वा भाऊ जन्म शके १८३३ भाद्मपद वा। १३ हयात शिक्षण मराठी ३ री.

प्रथम विवाह—शके १८३० वैशाख हा॥ १५ संतती शके १८४० आश्विन हा॥ ११ मुर्लगा झाला तो चार दिवसांनी मरण पापला व कुटुंबिह शके १८४० आश्विन वा। २ ला बाळतपणातच इन्फ्ल्रपंझाने वारले. स्त्रीप्तुख उत्तम सासरची स्थित चांगली, स्त्रमाव शांत. नंतर दुसरा विनाह राके १८४१ फालान या। ५ सासरची स्थिति गरीबीची स्त्रीचा स्वभाव कोधी अतिशय तापट प्रकृती अशक्त, वर्ण गौर, भोळसर आज वय १८ ची. संतती—शके १८४५ जेष्ट वा। १४ कन्या हयात सुदर सशक्त. विद्यासुख-मराठी व इंप्रजी मॅट्रिकपर्यंत ड्राइंग घर्ड प्रेड पास. आवडत्या गोष्टी —गारुडी विधा, पोहर्णे, वैद्यकी, अतिशय आवडत्या गोष्टी--वाचन वर्तमानपत्रें. व्यसन--तपिकराचें व त्रिडाचें. कोटात जाण्याचा प्रसंग--फीजदारीत हिंदू-मुसल-मानचि झगड्यांत आरोपी या नात्पानें ६ महिनेपर्यंत त्रास परंतु अखेर निर्देश सुटका शके १८४४ जेष्ट शु॥ १४ टा सुटका करून घेण्यास द्रव्यखर्च अतिशय. दिवाणीत-रेताचे तंद्रवासंबंधी प्रतिवादी म्हणून जाणे भाग पडले. लोकांकडून मान—तालुका कांप्रेस कमेटींत कार्यकारी मंडळाचा सभासद, अध्यक्ष स्कूछ कमेटी सेन्नेटरी देवस्थान बालाजी. सरकारकडून अदाप कांहीं नाहीं. सत्तेचे घर नौकर-चाकर, जमीनजुमला यांचे सौख्य साधारण ठीक आहे. स्वसंपादीत व विडिटोपार्जित ५२ एकर ३० एकर अशी जमीन आहे. मुख्य भंदा रोतीचा आहे. शिवाय थोडकेर्से गद्दाण गृहा सावकारी वंगैरे करीत असती साटोना वार्षिक उत्पन्न २००० दोन हजार पर्यंत आहे त्यांत खर्चिह अतिराय आहे मात्र उत्पन्नाचे बाहर नाहीं कर्ज बंगेरे काही नाही. भाग्योदय—वयाचे २५ वे वर्षापासून शके १८४१ पासून शेतीपासून द्रव्यदृष्ट्या फापदा. तीर्षयात्रा— विशेष नाहीं फक्त १० वे वर्षा व १७ वे वर्षा दोनदा पंढरपूरचा यात्रा. शत्रूपीडा व विरोध--चुलत चुलत्याकडून बक्षिस ता. २८।५।१९ सर्वधी.

#### प्रहयोगदृष्ट्या विवेचन---

निथुन छग्नास—सुघ, गुरु, खुज, ग्रुम शानि मध्यम मगळ, रिन, क्षञ्चम छग्नेश बुघ, सहनस्यानी पचमेरा खुज, घनस्यानी दशमेरा गुरु, तसुस्थानी, नतमेरा शनि, सुचस्थानी

दशमस्यान पितृसीर्याचे आहे परत तेये राहु आहे व राहुमहर्दशैत जन्म झाला म्हणून वडील बारले त्या बेळची शहदशा झु. म. मूळच्या शनिचद्राशी युति करतो व केतुशी रवि, चद्र, युध-युति करतात शनि व्ययस्थानी येतो गुह पष्टात त्याच वेळी आईचे स्थान चतुर्थ होहे पापग्रहानें मूळ केत्नें ज्यात आहे व तेयें अशुम ग्रहांची युति होते म्हणून आईहि मरतामरतां बाचर्छी बुदुब बारछे त्या वेळी शनि, रवि बुगशों युति व रवि-चद्र शनिशों युति करतो मगळ राहु पष्टात बाछे पचम स्थानांत सुतस्थानात रिने चद्र शनिशों युति करतो ,शके १८४० आधिन छा। ११ छा म्हणून सुरुणा बाराखा आतो या वर्षी गीचरीचा गुरु जा महाशोषासून हुसरा आछा आहे त्यामुळे २१।भा२७ रोजी एक वर निकत केण्यांत आछे वा १७।९।२७ रोजी तालुका कांग्रेस कमेटींत कार्यकारी मडळावर सभासर निवड्न आलो व ता २८।१२।२३ रोजी एक रात विकत घेऊन त्याचा ९०० रु ईसार दिला व इसारचिडी लिहुन घेतला परत त्या वेळची प्रहदशा अनुकृळ नव्हती म्हणून अधूनपर्यंत त्यासवधी विक्री पूर्ण शाली नाहीं शिवाय विकणारी मेछी पुढें काय होईछ तें असी कारण या वेळी साडेसातीत आहों आजपयत अत-कूछ काछ गेछा अनूनपर्यंत कोणतीच अडचण पडडी नाहीं केंद्रस्थानी गुरु म्हणजे छग्नी आहे त्यामुळे तो बळ्यान ग्रह दिसतो व म्हणूनच शरीरास कोणतेहि प्रकारचा आजार भयकर बाला नाहीं. शिवाय शुक्र धनस्यानी असल्यामुळ पैशाचीहि बहुर्धा आजपर्यंत अडचण पडली नाहीं सुतस्थानी शनिचद्र वाईट दिसतो परतु त्यावर गुरुची पूर्ण दृष्टी असल्यामुळे सततीवर त्याचा विशेष अनिष्ट परिणाम होईल असे बाटत नाहीं, पचमस्पानांत शनि असल्यामुळे विधेला अह-यळा मॅटिकमध्ये आलाच सार्वजनिक कामाची दगदग मार्गे कार आहे

### इडलीकमाक ९६

श्रीशके १८२० श्रावणेमासे कृष्णपक्षे ११ तिची शनी ता १३-८ १८९८ जमेष्ट घटी

५४३१



आयुष्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन---शरीर उच सहा फुट रग (गोरा नाई। व फार काळा नाई।) प्रकृती सदट व शरीर वारीफ, ढोट्यानें कमी दिसते (ऐनक उच्छे बान्छीची छागते. अगदी जरवून पाईवे

# १०० पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह

छागतें ) कपाळ अगदीं छहान कपाळाची उची दोन तीन बोटें. अत्यंत विमारीची वर्षे---जन्म माल्यानर सहा किंवा बाठ महिन्यांचा असताना आईचें स्तनास मोठे फोड होऊन बाई विमार प्राणी य मणा हूप न मिळाल्यामुळे मणा संकट, व एका। दाइचे दुधावर जगली. वयाचे तिसरे वर्षी छटींचे रोगानें अती वीमार झालो. अगरी मरणोंन्मुख विमारी झाली, वयाचे, ११ वें वर्षी फार विमार झालो, त्रिपमण्यर वयाचे सोळावे वर्षी म्हणजे सं.१९७० चे फाल्गु, द्यु. मधे सन १९१४ भाहे मार्च मर्थे बीमार (वयाचे १५॥॥ वर्षी ) बीमार झाळाँ व शेवटी संवत १९७९ चे आर्थान छ. १ पासून ता. १४-११-२३ महिन्यांत मुदतीचा ज्याने बीमार झाळाँ (वयाचे २५ वे वर्षी) आईचा मृद्य—सं. १९७७ चे श्राक्षण या। ५ रोजी म्हणजे (१९२१ चे लागट ता. ३) आई प्रयम (१९७६ चे कार्तीकमध्ये फार बीमार होऊन स्थातन साधारण वरी होऊन पुट लेगत जाबून वरील मित्तीस मरण पावली. आईस मरण्याचे पूर्वी चारपांच महिनेपर्यंत फार बीमारी बाढली होती. याप-हिमात आहे. आजा हयात, आहे. पूर्वाजीत सांगत्तिक स्पीती-मान्ने जन्माचे चार पांच वर्षावृत्तीं नोकरोहून वर्षी बसलें, व पुटे धेटा केला त्यांबेळेपासून तर १९२० चे एप्रीलपरेंत परीस्पोति वर्षी व एकदम रुई बटून दुकान कची झाले व चुलत्वांनी मुंबईला दुकान बातले. त्यातही ३ लाख बाटा थेऊन तो स्वाद लामचेत्र येवू पहात आहे. व आजपरेंत ऋणग्रस्तर्धाती आहे. कोर्टात झगडे. सच्यां सांपत्तिक स्थाती-श्रूणप्रस्त, कचेरी कोर्ट ग्रुर आहेत. मावडे-मी व मला एक धाकटा भाऊ आहे, माझे भावानंतर १० अपत्ये झाली परंतु सर्व मरण पावली. बाचली नाहीं. विवाह —संवत १९७० चे वैशाख छ. ९ संध्याकाळी लग्न झालें, खीचा रंग मासे सारखा, नेहमी बष्णवात व मछपीताने बीमार असते, सासरा वंगेरे नाहीं. संतति-सन १९१७ चे मार्चमध्ये म्हणजे चैत्र सं. १९७३ मध्ये एक मुख्या झाडा, व १० वें दिवशीं मरण पायछा. सन १९१८-८ ता. २५ म्हणजे सं. १९७४ चे श्रावण व. ४ होजी गौरवर्णावर मुलगी झाली. (xx) सन १९२०-१० ता. २ म्हणजे भाइपद वद्य ५ रात्री जन्मः (xx) सन १९२२-११ ता. ४ म्हणजेस. १९७९ चे कार्तिक श्रु. १५ रोज शनवार रात्री १० बाजून १०-१२ मिनिटोनी मुख्या, (xx दुमार) सन १९२४ चे ११ ता. २४ कार्तिक व. १ रोज मुघवार दुपारी २॥ छा ५ मिनिटे कमा असताना मुख्या झाला. (xx) विद्या—नाहीं. सन १९१४ चे मार्च एपीज्यासून शाळेत गेलो नाहीं. हंमबी २ इचनेमधून शाळा सोडर्टी. (सं. १९७० चे चैत्र वैशाखपासून) धंदा —आजाचे दुकानचे वाण्याची सावकारी व रुईचा व्यापार ( यात मी काम कर्ता ) इहीं परिस्थिती खाठावटेली. नेहमी कोर्ट करावें लागते. आतवर्ग-मामा ४ पैकी १ वेडा असलेला कायम बाक्षा मरण पावले. मावशी मरण पावली, १६ वर्षे प्रार्टी आहे. माऊ फूक्त एक आहे. पण दात, कान रोगानी पीडटेटा आहे, सास् आहे, दोन मेन्हण्या आहेत. संकटकाट--सन १९२७ चे मे पासून आजपर्यंत संकटे आहेत. रामाय-उतावळा, बडबट्या, तिरोधी, दिमती, हल्ली कोठात दावे चाल सर्व छुटुवाचे माणसीवर कोटाँत सामकाराचा जोहर प्यामिटी म्हणून दावा चाल श्राहे. दान्याचा श्रापसीत निफाल दाव्याचे निम्मे रुपये देऊन केला, परंतु रुपये घेऊन सातकार बदलन गेला आहे. प्रकरण मादारीन सुरु

# पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांचा (मिशुनलगाचा) छंडलीसंप्रवह १०१

आहे.ता.. १९-६-२२ दा. दाखल दाव्याचा आपसांत निकाल ता. १८-१२-२३ रोजीं केल परंतु पैसे घेऊन सावकार पैसे पावले नाहीं असे कोटात म्हणतो.

## - कुंडलीक्रमांक ९७

्ता. ५।११।१८९२: श्रीस्पोदयातगत व ३१ पळ ३३ तत्समये जन्म.

### ् ः जन्मकुँ देखीः



### 🌝 🕖 आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी. 👀

आतां ह्या कुंडलीविपयीं विचार करूं. या कुंडलीतील महत्पददर्शक योग दशम केंद्री गुरु हा होय. दशमस्य गुरू राजमान, मोठेपणा वेगेरे देतो. परंतु गुरू हा प्रद समुन्चय वाचक असून, दशमस्थान हैं कर्मस्थान आहे. यामुळे दशमस्य गुरू कर्मक्षेत्राचा समुच्चय संबंध दाखवितो. (या कुंढळीवाल्यानी बहुजनसमाजंबिपयंक कार्य करण्यात बंराच काळ घाळविळा ) गुरु-सुध त्रिकोण व बुध द्युक्त लाभ, हे बुद्धियोगं व शनि नेपच्यून त्रिकोणं हा अध्यात्मिक पण व्यवहारांत चिकाटी स्वरूपाने दिसणारा योग, ह्या योगामुळें दशमस्य गुरूमें येणारा नामधारी मोठेपणाच दिसत नसन, मोठेपणाने छोकांवर छाप वसविण्याची, महत्वाची कृत्ये करण्याचीही शक्ति व्यक्त होत आहे. राहु हा एकादशस्य असल्यामुळे (यो कुंडळीवाल्यास राजकारणां व पाडण्यास कारणा-भूत शाला.) तेच पंचमेश शुक्राच्या पंचमातील वास्तन्याविषयी म्हणता येते. या कुंडलीतील राजकारणाचे विशिष्ट योग म्हणजे मूळ तारका पुंजीतील सुध, व लक्षेत्रा (बुंध ) दर्शमेश (गुरु ) यांचा शुमकारक त्रिकीण योगं हे होत. प्रस्तुत कुंडलीत अधिकाराचे योग फार चांगले दिसतात. गुरु दशमांत व स्वतः तोच दशमेश असूर्न खीशी अत्यंते श्रुप योग घटून आणर्ख ओहे. ज्यांचा दशमेश गुरु असतो त्यांचा शिक्षणविषयक संस्थाशी संबंध असतो. वरीळ कुंडळीत धनेश चंद्र शनीशी व गुरुशी द्वान संवर्धात आहे. (योना पैशाची विवर्धना कधीच पडळा नाहा) (हें सध्यो युनिव्हर्सिटी कोटीचे समासिट आहेत ) रिवे, नेपच्यून व शनी, गुरु हे दोन कुयोग वरीछ कंडलीत दिसतात. (पाना अतिशय अडयळे आणि पदोपदी संकटे आली ) नेपच्यून व्ययोदन व रानी चतुर्यात्न प्रतियोग करीत आहेत. म्हणून हे योग विशेषतः (आयुष्याचे शेवटी त्रास देतील ) नवमीत धर्मस्यानी मंगळ आहे. पंचमांत शुक्र आहे. य या दोन प्रहांचा त्रिकोणही हाला आहे. यावरून कोणत्या तरी देवतेची उपासना व्यक्त होत आहे. (हे देवपूजादि कृत्ये नियमाने करीत असतात.) नवमस्यान र्लाबच्या प्रवासाचे आहे व त्यांत मंगळ हा चरस्वभावी

# १०२ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिषी यांचा ( मिथुनलग्नाचा ) कुंडलीसंग्रह

प्रहर्दी आहे 'चंद्र नेपच्यूनही सस्य ठेबीत आहे (है विटायतेस शिक्षणाकरिता गेडे होते.) दशमस्य गुरु, धनेचा गुप्त, पचमेश शुक्त, है योग व त्यामच्ये सर्वश्रेष्ठ असा उपिनिविकेश गुरूचा कायदेपिटत धनस्य गुधाशीं झालेळा योग, है या कुडलीत चागले योग असून त्यांना विद्येत चागले येश आणणारे आहेत (हे एक कायदेपिटत आहेत) नवमेश व शेतीशी सम्ब दाखिणारा स्पार वाचक शिन चतुर्यात असून त्यांचा धनेशाशीं शुमर्सवध झालेळा ओहे (यांचेजवळ शेतावादी वरीच आहे ) चत्र हर्पळनपीटित आहे ससमेशाचा प्रतियोग झाल आहे. हे योग विनाइ उशिरा दर्शवात ओहेल गुरु शुक्ताचा प्रतियोग दूरचा असस्यासूळे तो लग्न व्यवस्य महून आणण्यास समर्थ नव्हता (त्यांचे लग्न वर्याच्या ३० व्या वर्यो झालें) समर्थ दशानीत वल्यान असून तो लग्नेशाशी शुम सवधीत आहे (पत्नो राजदुलोपन मिळाली) पचानित केत्र व शुक्त आहेत, है दोन्हीं प्रथम कन्या सर्तीत दर्शिततात (त्यांचा १९२३ खुलै-मध्यें कन्या रत्न श्राक्त आहेत, है दोन्हीं प्रथम कन्या सर्तीत दर्शिततात (त्यांचा १९२३ खुलै-मध्यें कन्या रत्न झालें.)

### कंडलीकमाक ९८

श्रीशके १८१४ पीप शु ८ सूर्योदयातगत घ २७ प. २४ समये जन्म.

#### अन्मकुंडली



#### स्पंष्टग्रह

| ₹. | ч. | 4  | યુ. | શુ. | ચ  | રા. | ₹1. | o. |
|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 6  | ११ | ११ | ৩   | ११  | ه  | 4   | ø   | २  |
| ያ  | २६ | ११ | २४  | २७  | १७ | २३  | १६  | १७ |
| 43 | ৩  | १४ | ५०  | ₹   | २६ | 88  | २२  | ५२ |
| १६ | 0  | ۰  | ٩   | 0   | o  | ۰   | 0   | २६ |
| "  | ٠  | ٠  | ``  | ٠   | U  |     | •   |    |

### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टीः

आतो या सुडलीमधीन प्रह्योग पाहू कुडलीत सुध य शुक्र यांचा/शानीशी त्रिरेकादश-योग होत ब्रांह शनी २३ अशीत असून सुध २४ व शुक्त १७ अशीत आहे. म्हणजे शनीशी सुधाचा योग होऊन गेटा असून शुक्राचा मात्र जनमानतर काही दिवसानी होईल येथे ल्येश सुध, पचमेश शुक्र आणि माग्येश शनि, यांचा हा त्रिरेकादश योग महत्वाचा आहे. चद्र, मगळ, गुरु, यांच्याशी दशमस्यानीदन होणारा त्रिकोण योगही महत्त्राच्याच आहे. वण तो झाटेटा मसून जनमानतर बन्याच दिवसानी होणारा आहे. जनमाळी गुरु-चद्राचा युतियोग होत आहे. तदृतवर्य शिन, गुरु, चद्र, भंगळ यांचा प्रतियोग दिसनी. पण अशासक पाष्टिक असती कोणाचाच योग पूर्ण नाही. शानीशी रि., व चद्र मगळ गुरुशी रि., केंद्रयोग करीत आहेत असे वाटतें. पण अशासक पहातां मगळाशीं केंद्रयोग जनमापूर्वीच होऊन गेळा असून चद्र गुरुशीं अशासक योग नाहीं. फक्त शानीशीं मात्र केंद्रयोग होण्याचा काळ जाळ आळेळा आहे. याप्रमाणें योग होत असल्यानें युद्धि, विद्या, सपति; मानसन्मान धंगेरे गोष्टीची अनुकूळता या मनुष्यास स्तरराजमानें मिळेळ. मात्री केंद्रयोग रवीशीं व शानीशीं प्रतियोग दशमीतीळ मगळाशीं व गुरुशीं, यामुळे वडीळ वारळे. रवी-गुरुचा शानीशीं केंद्रयोग असता त्या मनुष्याद जवाबदारी फार ळवकर पढते. सन १९१४ पासून शिने से येऊन दशमश्यानीं व खांतीळ प्रहाशीं केंद्रयोग करू ळागळा. या येळेयासून परिस्थितीमध्यें एकदम फरक पहून अतिशय प्रदृत्य हव्यचिता वंगेर वडळी. त्यान्तर गुन शानीनें १९१६ साळीं चद्र मगळ गुरुशीं केंद्रयोग केळा. तेव्हा पुन्हा स्थिति पाळटळी. पुट १९१८ ते १९१९ या-यांत शानीचा पूर्ण त्रिकीण होता त्या येळी उत्वर्षानुकूळ काळ आळा. याप्रमाणें प्रदृत्योग व त्यांचें परिणाम स्तर्थ केंळे ओहत. 2

### कुंडलीकमांक ९९

् श्रीद्यक्षे १८१५ कार्तिकेमासे वचपक्षे चतुर्दर्या तिथी गुरुवासरे घ. ३१ प ३८ समये जन्म. मृटा. ७ या ३० मि. जन्म तारीख ७ माहे डिसेंबर १८९३

#### जन्मकुंहली



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्थिति—सडपातळ आणि उच. स्वमाय रागीट आवड निवह सर्वसाथारण, स्प साधारण रंग काळासावळा चिन्हें डाल्या गाळावर वरचे वाजूस एक चामखीळ. गडांतरें. व मोठांळे आजार—वयाच्या ६ च्या वर्ष्प्यंत एकदर चार मयकर खपमृखु गेळ नक्षी तारीख माहीत नाहीं। १ फ्रेग २ कटत दुधांत पडून कमरेखाळीळ कीं अग माजून गेळे. उच्चास वद सांता होता. आई व वांडळांचे सीहय—वडींळ ६ च्या वर्षी मृष्यू देशाख महिना. मातोक्षी मृष्यू ज्न १९१९ (जेयर पीर्धिमा) आई व वांडळांच सीठांळे आजार—वडिंळांचा मृष्य पुण्यास अपवातांने मातोक्षीचा मृष्यू पुण्यास अपवातांने मातोक्षीचा मृष्यू पुण्यास अपवातांने मातोक्षीचा मृष्यू पुण्यास अर्थातांने मातोक्षीचा मृष्यू पुण्यास कांळ-चांने. वांडळांचा धदा—कांग्ट्रावर महि-ग्यांचे उत्पन्न २५०-३००. भावडें एकदर—६ त्यांत इयात ३ पाठीरर बढींण, आधी

# १०४ पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्नाचा ) कुंडलीसंग्रह

बद्दीण, ३ भाऊ आणि ३ बहिणी य मी स्वत ७ वा. सर्वात वडील भाऊ व २ वडील बहिणी मत. विवाह-एकच १९११ मध्ये झाठा व सौभाग्यवती ह्यात आहे. स्त्रीची प्रकृति-बात. ठेंगणी व काळीसावळी, तोंड वाटोळे सतित—प्रयम पुत्र सप्टेंबर १९१९ मृत्यू मे १९२०. द्वितीय कन्या जन्म ता. १४ जून १९२२ हयात. तृतीय मृत मुख्यी जन्मखा ता. २४ नोव्हेंबर १९२४ भाजपर्यंत एकदर सतती। ३ पैकी हयात १ मुख्गी. स्वत स काय-मचा विकार स्त्रत स कायमचा विकार पोटात दुखणें व पित्त विकारामुळें शरीरांत उष्णता विद्या कोठपर्यत--विद्या मराठी ६ इयता व इप्रजी ४ इयत्ता शाळा सोडली १९१०. भाग्योदय नोकरीला सुरुवात १९१० पासून. भाग्योदय अद्याप झालेला नाहीं. नोकरी एके ठिकाणी टिकत नाहीं मात्र एक घटली की दसरी ताबडतीय मिळते. नोकरीमध्यें नफा नाहीं व तक सानहीं नाहीं. स्वत वर ज्यावहारिक जवाबदारी--१९११ पासून. आज महिना उत्पन फक्त रू. ५.. अनेपेक्षित रीतीने ।परिस्पितीत बदल-मुळीच झाला नाही. सांपितक दृष्ट्या अत्यत गाईट काल-सांपत्तिक दृष्ट्या वाईट काल नेहमीचाच आहे फक्त दोन वेळजेजन खाउन सुखी व डोक्यावर १००-१५० रु. चे कर्ज नेहमी असते. द्रव्यद्वा उत्कृष्ट काळ—युळीच नाहीं. कोणत्याही कार्यात यश-अपयश-नेहमी अपयश थेतें. सरकार अगर टोकांकडून मान---खालच्या दर्ज्याच्या लोकांकडून मान नेहमी मिळतो. कोटाँत जाण्याचा प्रसग आला-नोकरी--नोकरी हरुवातीपासून आजपर्यंत इजिनियरिंग खात्यांत. स्यिति—नातेराईकांपैकी मामा व चुछत चुछलांची परिस्थिति चांगळी परतु त्यांनी आमची वास्तपुस्त मुळींच घेतली नाहीं ३ मामा सर्व मृत. -३ मावशा सर्व मृत. सत्तेचे घर, वाहर्ने-सत्तेचे घर, वाहर्ने व जमीनजुमला मुळीच नाहीं. नोकरचाकर नोकशिमध्ये स्वकष्टार्जित आहेत.

#### फंडलीकमाक १००

श्रीराके १८०१ कार्तिकेमासे हुइ पक्षे चतुर्व्यातियो इदुवासरे श्रीस्योदयात् इष्ट घ. ३४ प. १४ समये जन्म

#### जन्मकंडली



### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोधी

शारीरिक स्थिति—शारीक स्थिति पूर्वी चांगडी होती. हहीं साधारण, स्वभाव शांत. आवड सत्याची रूप गौरवर्ण आई व वडिटार्चे सौरय—एडानपणींच दत्तक योग पुरुत्यास दिला होता. दत्तकवडिठ माझे ययाचे ३३ वे वर्षी मयत. आजार क्यांगी, दत्तक आईस १९२० साठीं मयत. आई व वडिटांस मोठाले भाजार----जनक वडील सन १९२५ जानेवारींत बारहे. जनक आई ह्यात आहे. वहीछांची मूळ सांपत्तिक स्थिति-दत्तक बढिछांची सांप. तिक स्थिति साधारण चांगडी होती, त्याचे मृत्युनेळी घराशियाय रोकड पैसा जास्त नव्हता-विडिलांचा वंदा-व्यापार. घंधांत अगर नोकरींत मयंकर काळजीचे व असद्य प्रसंग-माझे र्धयांत काळजीचा प्रसंग सन १९२३ जुळैपासून मुरु झाळा माहि तो अद्याप काळजीतच दिवस काढावे लागत आहेत आहेत, दुसऱ्याचे भागीने न्यापार मोळ्या, प्रमाणाने आहे पण काळजी कमी होण्याजोगी स्थिति नाहीं. औरस भावंडें एकंदर—६ त्यांत ेहयात ६, पाठीवर भाऊ, आधी नाहीं ६ मावंडें मृत. विवाह,—राके १८१५ फाल्गुन मासी विवाह झाला. स्त्रीची प्रकृति— बायको माझे वयाचे ३७ वे वर्षा बाळत होऊन मयत झाळी. राके १८३८ माघव १४ रोजी मयत. संतित-प्रयम पुत्र दीड वर्षीचा होऊन वारला नंतर पुत्र शके १८२१ साली झाला. एकंदर पुत्र ५, कन्या ८, कन्या १ हेगर्ने मयत, बाकी मुले हयात आहेत. विद्या---निया १३-१४ वर्षी मराठा ५ व इंग्लिश पहिली इवत्ता असतानाच शाळा सोडून व्यापारांत शिरहों. भाग्योदय-पंचराये वर्षापासून व्यापासंत दिवस गेडे, साधारण गेडे पण आतां शके १८४५ पासून फार त्रासदायक दिवस आहेत व कर्ज बेरेच बाढछेंड आहे. स्वत.चर न्यावहारिक जवाबदारी—शके १८३४ पासून. सीयितिक, हृष्ट्यां, अस्पत, बाईट काळ— शके.१८३४ पासून साधारण व्यापार कमी होत जाकन खर्च बाढत ,गेळा व आतो तुर्ते,तर पार काळजीत आहे. द्रव्यदृष्ट्या उन्हृष्ट काल-शके १८३३ पूर्वी म्हणजे दत्तक बहिलांचे ह्यातीपर्यंत. कीणत्याही कार्यात यश-अपयश—व्यापारांत मोठ्या प्रमाणाने व्यापार केल पण यश येत नाही. सरकार अगर छोकाकडून मान---छोकांत मानमान्यता साधारण आहे पण पैशाशियाय तो मान खोटा ठरतो. संकर्टे-छोकांचे बरेंचसे-देणें असटेमुळे रोज निकडी लागत असतात पण आजर्चे द्या करून भागवून नेत असता. कोणाकडून दिवाणी यगैरे कोटाँच जारत जतताता पुरा नाजा पर कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या कार्याच्या है। देवाणी वर्गर कार्याच्या आसस अनुस् बालेल नाहीं, वचा देव जाणे. भोक्सी व्यवसाय—पंत्रसाव वर्गायासून व्यापार. बडील देव वे वर्गा बाले, नेतर स्वतःत्र जवाव दारी पडली नेतर पासून्ये व्यापारीत दलालीसारखा घंदा होता व स्वतः व्यापारही होता हही। इ. वर्षे दुस्-याचे भागीने मोठ्या प्रमाणाने व्यापार येथेच आहे पण फायदा नसून उलट भागी-दाराचें देणे शालें., दत्तक-दत्तक योग माझे ल्हानपणीच , शाला, लगाचे वेळी निधानपूर्वक शाला. मोज्या मुलांची बौदिक व सांपत्तिक दिवति व विद्या-मोठा मुलगा मासेवरीवरच न्यापारांत असतो. निधा मराठी ७ वी इयत्ता व इंग्लिश ५ वी झाठी खाहे. सर्वेचे घर---घर गृहाण आहे. शिवाय जमीन वंगरे नाहीं.

### कुंडलीकमांक १०१

श्रीराके १८२६ वैसाखेमासे सुजपके ११ तिची मीमवासरे (या दिनहीं सकाळी स्टेंडर्ड ११ विजिप्याचे सुमारास जन्म.)

# १०६ पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा (मिथुनलग्नाचा) कुंडलीसंब्रह

जन्मकुंडली वर्ष रेखु न्यू १रा सु १२म १ ११

<sup>1</sup> आयुष्यतिल महत्त्वाच्या गोष्टी.

शरीरवर्णन---सडपातळ, निरोगी, तीहण नेत्रदृष्टी, उप्ण प्रकृती, शारीरिक व्यंग नाही. वर्ण [ सप्पा आजारामुळें फिकट गोरा ] काळसर, राजस पदार्थाची आवड, वाचण्याचा विटक्षण नाद, बुद्धि तीत्र, मैद्ञा त्रास होईछ, अशांचा उदाहरणार्थ [ गणित, आंफडेमोडीचे काम ] तिट-कारा, विधा अभिरुची परंतु सी पुरी न होणें. साधुसंताविषयीं बादर, चिकित्सक दुदि, स्वमार शांत, य दयाशील, आजारी वर्षे---लहानपणी विशेष मोठ्या स्यख्पाचा आसा आजार माहीं. मधून केव्हां केव्हां काविळीचा विकार असे. १९१८ मधील इन्एलुएंझाचे सार्यात १ महिनामर फारे आजारी. शके १८४५ पासून आजारास थोट्या मोट्या प्रमाणांत सुरवात शाली, सुरवातीला प्रयम भग्निमांच, पोटांत बात धरणें, मञ्जातंतूची अशक्तता, हदयकंप इ. सदनंतर शके १८४५ मार्गशीर्ष व. मध्ये प्रकृती डॉ.स दाखिनेगेसीटी मुंबईला गेलो. तेचे तच्येत साधारण सुधारली, परंतु इकडे परत येतेयेळी मछेरिया ताप छागछा तो शके १८४६ कार्तीक अखेरपर्यंत म्हणजे जवळ जवळ १ वर्ष मधून मधून येत होता. राजे १८४६ आपाद, धावण, भारपद हे तीन महिने ज्वराचा क्षीम होऊने वि॥ मयंकर गेळे. अंवरुणावहून उठवतही नसे अशी स्थिती होती काजी १ महिन्यापासून प्रकृतीला योडायोडा माराम पडत गेला परंतु प्रकृती पूर्ण द्ववारणी माहीं, व अशक्तता कायम राहिली. प्रकृतीत वरचेवर वदल होतो. मिळून शके १८४५ पासून सारखा आजारी आहे. केव्हां कमी अगर जास्ती इतर्केच. सच्यां विकार, अपचन, अशक्तता, मार्ड-क्षीणता इ. लप्तायस्येचा विकार वयाचे १६ वे वर्षापासून आहे. आईवापाचे सीएय-पडीछ शके १८४० चेंत्र शु. ८ छा बारचे, बढिछांपासून सुख माही. मारुपुख उत्तम, माता ह्यात आहे. पूर्वाजीत सांपत्तिक स्थिता— मध्यम. चार्च सांपत्तिक स्थिती—उत्तम. बार्षिक उत्पन अद-मासे २५०० र. भावेडें—एकंदर मासेसुद्धा १२ मायेडें. त्यांत ७ बहिणी व ५ माऊ, पैकी सध्या हपात आगर्धी ३ माऊ व २ बहिणी, एक वहांण उपनत्तच बारडी. विवाह—राके १८४४ फाल्गुन शु. ४ रोजी शाला. मार्या शांत स्वमावाची, निरोगी, स्वरूप मध्यम, वर्ण काळा, सास-रची सीपत्तिक स्थिती वरी. विषा-इन्छिश ६ यत्ता. विषेची अभिरुची परंतु मध्ये धरचेवर अडमळे येणे. बडिटांचे मृत्युमुळे शाळा बद. खाजगी रितीने शिकटों. टहानपणी शाळेमप्य पाहेटा नंबर असर्णे, गणित विषयाचा तिटकारा, इंग्डिश उत्तम. अधाप स्थत:बर व्यावहारिक जवाबदारी नाही. यहील बंधु सर्व कारमार पहातात. स्वत: आजारामुळे हाके १८४५ पासून कोणतेही काम पहात नाहीं. कारण ताकदच नाहीं. आसवर्ग-मामा १, मावस्या ७, पैकी स्यात १.

#### पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा (मिथुनलप्राचा) कुंडलीसंग्रह

भात्या ७, पैंकी हयात ३, जुडते २, दोनहीं मयत. आम्हीं तिवे बंधू असून एकत्र आहोत वडींड बंधुचे वर भदमासे ४२. स्वतःचे वय ३२ वें चाले व फिनए बंधुचे ३० वें चाले. धंदा, व्यापार, रोती व देवचेव. अंदाज वार्षीक उत्पन्न वर दिलेंच ओहे. बयाचे १२ वे वर्षी बिहिरीत पडणेचा अपघात झाला. विशेष इजा झाली नाहीं, पढण्याच्या अशा २ खुणा कपाळावर आहेत. रक्तस्राव बराच बाला, परंतु तब्येत अगदी लबकर सुधारली. वयाची १६-१७-१८ ही वर्षे मुंबईस नीकरी सरकारी करणेत गेठी. वडील वंघूबरोबर त्यांनी दाखिबेलेल्या तिरसट वृत्तीमुळे भारण करून मुंबईला गेलों तेथे सरकारी नोकरी करणेचा प्रसंग आला. तेथे खाजगी रितीन इंग्लिश मापा षादिविछी. नंतर कांहीं आकरमीक कारणार्ने ता. १२-४-२२ रोजी राजिनामा देऊन घरी आठों. मंबईस सर्व खर्च नोकरी करूनच भागत असे व सदर मुदतींत घराकडून एक पैची मदत मिळाडी नाहीं. कारण नसतां नोकरीचा हा योगायोग. सर्व जन्म सुखांत गेळें कारणान नोकरीचे त्रासानें प्रकृतीवर फार बाईट परिणाम झाटा. मेंट्चे अशक्तना-व अपचन यांचा विकार जडला. स्वप्रावस्थाही बरचेवर होत असे मात्र तिचा उगम मुंबईस जाणेपूर्वीच झाला. एकंदरींत प्रकृतीमान १५ वर्षे पर्यंत अगृद्धी उत्तम गेळे. त्यानंतर १६-१७-१८-१९ हीं मन्यम व २०-२१-२२ पासन बहुतेक बरांत पहुन आहे. शके १८४५ मध्यें मीं आजारी पडले नंतर मान्ने पाठीमागून मान्ने दोबेही बंधु आजारी पडले कारणाने शके १८४५ हैं वर्ष फार बाईट गेले. घरचा व्यवहार पहाणेस आन्हां तियां वंष्रुत्न एकासही प्रकृतीचे अस्वारथ्यामुळे शक्य नन्हते. स्यामुळे शके १८४५ हे साछ फार त्रासाचे व काळजीचे गेळे. स्वतःची तथ्येत मात्र अदाप नादुरुत्तच आहे. प्रकृतीचे अस्वास्यामुळे बेचैनपणा क्षसणें जिवित कंटाळवाणें वाटणें असे वरचेवर होतें.

श्रीज्ञके १८२१ चैत्र कृष्ण १२ शनिवार रोजीं सूर्वोदयातगत घ. ४९ प. ४२ जन्म, जन्मकंदछी



प्रयम पुत्र-व्यापारीत लाहे. श्रीराके १८२७ माधमासे शुरुपक्षे ससम्यांतियी. जन्मकुंडली



#### १०८ पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिंपी यांचा (मिधुनलग्नाचा) कुंडलीसंब्रह

द्वितीय पुत्र:—तूर्त x x x नोकरी आहे,। ऑफिसमध्ये ४५ रुपये पगार आहे, विद्या— इंग्डिश ६ इयत्ता पार्स द्वारुया आहेत.

श्रीराके १८३३ मार्गशोर्ष कृष्ण ७'मगळपर रोजी जन्म, सूर्वोदयातगत इष्ट घ १७ ४० \_\_\_\_\_\_ जन्मकुंडळी '



त्तीय प्रमः

श्रीराके १८३५ चैंत्रेमासे कृष्णपक्षे पष्ठपातियौ श्रीमृत्मातंडमडळोदयादिष्टव. ४५ पळे१२.



चतुर्थ पुत्रः

कुडलीकमाक १०२ श्रीशके १७७७ फान्मुन क. ६ जन्म दिवसा ११ ते ११। जन्म जन्मकुँडली



आयुष्यातील महत्वाच्या गोष्टी.

शारिरवर्णन—सङ्गतळ, टोळे बनळे, चेहरा गोळ, टोत मध्यम मोठें, वर्ण हच्मा, वनाळ उच, स्वभाव तावट, महत्वाकोक्षी, उजव्या मणगटावर व उनम्या तळवाबावर तीळ. स्थम माही.

प्रस्ती—मध्यम।सराक्त. खेर्पणाची व परमार्थाची आवड, त्यांतही परमेश्वर चिंतमाची।आवड प्रारं. स्वतःस आजार—वयाचे ३१४ वर्षेपावती आजार फार, वाचण्याची आशा मब्दता, त्यानर क्षाजपनिती ११५ वेळा हियतापाचा आजार, आठआठ पंत्रप्रपंत्रा दिवस. १०-५२ वर्षाचे दरम्यान ४ महिने खोकला फार होता परंतु निवृत नव्हतो. आई व बडिकांचे सीख्य—वडीक वयाचे ८ आर ९ वे वर्षी चैत्र व॥ ९ रोजीं कालन्याने वार्स्ट व आई वयाचे ३९ अगर ४० वे वर्षी महातारपणाचे तापाचे आजाराने श्रावणया। ११ रोजी वार्छा. सांपत्तिक स्पिति-धा दिवसाचे मानार्ने 'खाऊनिपऊन सुधा. धंदा—गुमास्तिगिरांने कुळकर्णाविणाचा व योडी सावकारी व घरची शेती, खा वेळचे मानार्ने महिना उत्पन्न रु. ५०. भावेंडें —मान्नेसुद्धां ७, आज हयात नाहींत. पाठीवर १ माऊ। १ वहीण, आधी ३ वहिणी १ माऊ. विवाह—१६ अगर १७ व वर्षी फाल्गुनीत झाळा, तेंच छुटुंब आजवावेतों हपात आहे. बीचा प्रकृती—सशक्त, ठेंगणी, वर्ण सोवळा, तोंडावर फक्त देवीचे योहें वण, सर्वध आयुष्यांत ३१० वेळो हिंवताप आठबाठ वंधरा-पंत्रा दिवस, योडी मुळ्याघांची ध्याया शाहे परंतु ध्यामुळे कथी निकृत नाहीं. सेताति —प्रमान २ कर्मा, त्यावर २ मुळमे, व १ मुळमा, पैकां हयात कोणी नाहीं. ४ ळ्हानपणी वारळे. ( २ मुजी व र मुख्ये) एक मुख्या संतत १९३९ माघ द्याद्व १३ ज होऊन, संवत १९५९ आपाद जु. इंडा बारखा बळोदरानें. १ मुख्यों सन १९०९ आसिन द्यु. ५ रोजीं हेगनें. २ मुली होऊन वाख्या ध्यांना संतती नन्हती. १ मुल्जी संवत १९७९ मार्गशीर्प हा. १५ रोजी बाळंत होऊन वाताने वारही, तिला २ मुली २ मुली आहेत. मुलगा वारला त्याचीही २ मुले आहेत. विधा--स्या वैळची मराठी व इंप्रजी चयमी इयत्ता, नापास क्योंहा झालों नाहीं, शाळेत हमेशा पहिला अगर दुसरा नंबर, १४ वे वर्षी शाळा सोडली. माग्योदय--खानदेशात, सोळावें वर्षी कोटाँत कारकृत, २७ वे वर्षी नोकरी सोडिटी व त्याच वर्षी कंपनी मिळून मागीदारीत कापडाचे दुकान काढले, व स्वतः आणखी २ मागीदारीची व देववेवीची दुकाने काढली व स्यांत मछा दरसाछ इजार रुपये मिळत होते, ती २० वर्षे चाछछी. आज महिना उत्पन्न-सावकाराचे वेथे फक्त कोर्टाचे काम करण्याबद्द ५० रु. सन १९०३ सालांत एका सावकारा-पासन त्याचे काम केल्याबद्दछ स्था कामांत त्यास मिळाडेल्या २०० बिघे जमान त्याजपासन पासून त्याच जान जान्याच्या । जान्याचा नायाच्याच्या १००० ७००० रुपयास विकत वेण्याचे ठरवून ॥≫ व्याजामुद्धां रुपये दिल्यावर खरेदी करून वेण्याचे ठरछे, जमीन ताव्यांत येऊन १० वर्षे बाहिटो पुढें जमीनोची किंमत वय्या र रेड, जनार तानार पर्चन १० वर्ष वाहरू इंड बनावाचा क्षित्रत २०००० झाठी साचे मानति कार आल्यामुळे त्याजवर हिशोवाचा दावा मोहला. सन १९१५ मध्ये केला. त्याने मजकडे दुसेर प्रकारचे घेण्यावरल सन १९१५ मध्ये क्षिप्रीद केली. नंतर त्या किर्यादीत रोतीचा निकाल होईल म्हणून आम्हा पूर्वीची किर्याद कोटीचे पर्यानगीनें नवीन किर्याद करण्यास काहून वेतली व त्याने केलेल्या किर्यादीत कैकियत दिली, तिचा उल्टर जवाब त्याने दिखा नाहीं, सवब त्याचा दावा रह झाखा ता. २६११११७ त्यापुळे आमचे शेताचे काम तसेंच राहिले वरून आम्ही त्याजवर शेतावदक स्रेसिफीकचा दावा मांडला. पुरावा चांगळा उत्तम परंतु कमनशीबानें म्हणा अगर प्रतिवादी श्रीमंत व न्यायाधीश म्हातारे जुने चाळीचे आमचा दावा ता. ६-६-२१ रोजी रद झाला. पुढें ता. १६-७-२१ रोजी हायकोडांत अपील

# ११० पंडित रघुंनाथयास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्नाचा ) कुंडलीसंब्रह

केले. त्यानेंही खालचे कोर्टाचाच ठराव कायम केला व ठरावही लिहिला नाहीं.ता. १३-११ २२ त्यावर रीवीजन स्टॅप पुरा भरल्यास पाहिजे तेव्हां करतां येते व ते करण्याचा विचार होता. उत्तम काल-म्याचे १६: ते ४० उत्पन्न दरसाल १५०० व ४० ते ५० मध्यम ५०-६३ कनिष्ट न्यांतही ६१-६२-६३ अती वाईट ६३-७० साधारण. वरील दान्याशिवाय यश-अपगश-क्यी नाहीं. धंदा-दोन तीन वेळां खानेष्ठमारीत सुपरवाझर होतो. छोकांकहून मान-साधारणे. हुशार व मुत्सदी व प्रामाणीकपणाबद्दल क्षाप्ताशी विरोध. संकटं--प्रमित्राकदून. साहाय—आळंदींचे " श्रीमंत ज्ञानोवामहाराज " याशिवाय कोणांचे नाहीं. जिमनदारी,—मी एका मित्रास ५००० रुपये माज्ञे एका पारशी मित्राकडून देवविन्ने, ते ब्रुडविण्यास मी त्यास साहार्य न होता पारशी मित्राचे पैसे फियाद करून वसूळ करून देवविन्ने, त्याचा वचपा काढण्या-करिता माहर्या जाणूनबुजून झालेल्या चुकीचा फायदा बेऊन संवत १९५३ मध्ये माहयावर रु ८०० ची दिवाणींत ठगवाजीची फीजदारीत फिर्याद केटी, त्यांत माझ्यावर नुसता चॉर्जही बसला नसून दिवाणीत रयाने राजीनामा दिला व माझे उलट त्यांजकडे असलेले ६०० रुपये सोडून देण्यावदळ विनंतीपत्र पाठविछे व मी ते त्यास सोडछे. अपघात—झाला नाहीं. वयाचे ३०-८५ पायेतों २ वेळां एकदां जिनफॅक्टरीचा सौदा करून दिला त्यांत रु. पांचरों व कपाशी व ज्वारीच्या सट्यांत रु. पंधराशे मिळाले व वयाचे ६६ वे वर्षो एका कंपनीस प्रेसकरितां x x गांवीं जाना माड्यानें मिळवून देण्याची खटपट केठी त्यांत एक हजार रू. मिळाले. सासरची स्थिति-साधारण, तिकडून लाम नाहीं. आप्तवर्ग-मामा, मावशी, आत, चुलते वगैरे कोणी जिवंत नाहीं व त्यांचा वंशही ह्यात नाहीं. विडिलेपार्जित इस्टेट-घर आहे, तीन शेतें होती ती ६० वर्षांपूर्वी त्यास किंमत नसल्याकारणाने अंगावर सबब त्यांचा त्याच बेळेस राजीनामा दिला. मंगळ कार्यांत खर्च--१२०० शके १८१० मुछीचे छम्न, ३०० संवत १९४७-४८ मुठाची मुंज,८०० संवत १९५१ मुळीचे छप्न २२०० संवत १९५२ मुळाचे छप्न ३०० संवत १९७५ नातवाची भुंज ३०० संवत १९८१ नातवाची मुंज. ७०० ज्ञानोबारायाचे कार्तिकीच्या उत्सवाबद्ध. वरणगांवी आमचे गुरु घरीं वा। १३ चे पंक्तीवावत सन १८९६-१९१० दरसाछ रु. ५०. धंदा--कापडाचे दुकान भागीदारी काहून बंद केली त्यांत उधारी फार बुडाली. २-४ हजार देण राहिले पण ते माझा मोठा दाया बुडाल्यामुळे कोणी मागत नाहीं. हातीत पैसा राहात नाहीं, मात्र कमीजास्ती विशेष छा.मुंजीचा खर्च आल्यास निमून जातो, काम आइन राहत नाही. ज्या शेताचा दा<sup>व र</sup> मी हारछो त्यांतीछ प्रतिवादीचा य मान्ना ४० वर्ष स्त्रेह आहे. आघापटी त्याचे य मान्ने मीटर्णे चाटणें, हास्यविनोद आहे. हायकोटांत माझे विरुद्ध निकाल झाल्यावर त्याला खाचे खोटेपणाचा पद्मात्ताप झाला य म्हणाला, 'मी तुला विनाकारण लोकांच्या सांगण्यावरून बुदविले; परंतु वरी गेल्यावर तुझ्या नातवाचे नांवावर ५०९ रुपये दरसाल मिळतील अशी जमीन व पहिल्याचे लग्न करून देर्रन. मी हारल्यामुळे प्रश्तीस कोही अपाय करोन म्हणून चार दिवस मुंबईस राहून मछा घरी घेऊन आछा व नातवास आणण्यास सांगितळे. माहे म्हणूणे ही योग्य व न्यायान मोंडलो दूं फपटार्ने मल सुद्रितिले. त्याची व मी तुजबर जे लपकार केले त्याबरल तुला कोडी बाटत असेल तर सुलीना पाठविणेचे कारण नाही, जे टेजें असेल त्याबरल काणद त्यांचे नांबार्ने

# पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांचा (मिथुनलग्नाचा) ईंडलीसंग्रह १११

करून पाठीय. कारण व्यापेक्षां मी फिर्याद करून हारछो. त्यापेक्षां कोहीं मागणार नाहीं, अशी अट पढ़छी. माझा नवमस्यानाचा (नेपच्यून) मछा कमी पह देणार नाहीं अधी माझी खात्री माटतें.

#### फुंडलीफमांक १०३

संयत १९५३ राके १८१८ ता. २७ आक्टोबर १८९६ कार्तिक क. ६ मीमवासरे इ. घटी ३९१३०१३ पुनर्वसु प्रथमचरणे र. ६११२१६१७ छ. २११९११३४.

#### जनमकुंडली



#### स्पष्टप्रह

ર. વં. મં. ઘુ. શુ. શુ. શ. શ, कે. દ. છ. દ ર ર પ ક્ષ્ક હ દ ર ર છ ર શ્ર્ર શ્ર્ર દ રખ શ્ર્રે દેશ રહ ર૮ ર૮ ર શ્ર્

मिथुन छप्ताचे सर्व गुण यांत मिळतात. शरीरकुशता, उंची, हात व बाहू छांब, परंतु शरीर विकलता ही छप्ती मंगळामुळें व चेहामुळें असते.

#### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोंष्टी.

गातृतिधन संवत १९६१ अधिक चैत्र हा. ११ म्हणजे मार्च ता. २६-१९०७ रात्री एक वाजता. विवाह—प्रथम सन १९११ मध्ये बाला म्हणजे शके १८३२ फालगुग हा. ७ या वेळस यांचे व लक्ष्मासे चीदा वर्गांचे होते. गुरु गोचरीनें पंचमांदन व राशीनेंही पंचम अशा दुहेरी थलानें अमण करीत होता. अशा वेळस सांपविक सुख म्हणजे श्रामंत सासुरबाही लक्षाचिपतीसारखे मिळाले. तसेंच शमीही गोचरीनें एकादशा व राशीनें एकादशा अशा दुहेरी वलानें अमण करीत होता. जनमालीन महामध्यें सर्वात अधिक अंश वली म्हणजे १२ ते १८चे द्रम्पान कुंडलींत दोनच प्रह आदल लाहेत. म्हणजे गुरु १३ वंशाचा आहे व तोच जापाधिपृति लाहे, व तो पराजमांत मित्रगृही पराजमांत पडल आहे. यामुळ इतके श्रीमंत सासुरबाह मिळलें हे योचच लाहे. या वेळस छात्रही गोचरीनें दशानीद या शाहित महणजे आपले वच्च राशीदल अमण करीत होता. म्हणजे तो तीस्थानाधिपति पार्वातिही होता. तसेंच या सुमारस चंद किया मंगळांचे अंतरही गुरु-महादर्शित होते आणि नैसर्गंक स्वेकारक हाक महादराही जुकतीच सुरू साली होती. अशा सुयोगीत असंत श्रीमंत वृद्धतील गुरुचे बलाप्रमाणें मार्यो व सासुरबाह

्षक शास्त्रास कारण होता. परंतु रवी तेषे नीचीचा असल्याने या विवेत यश येणे दुरापास्त आहे व त्यामुळेंच असे झालें. व या वेळेस शनीत घनस्यानस्थित केतुच अंतर होते हा योग देखील शिक्षणांत ब्यत्यय आणून अभिष्ट परिस्थिती तत्यन्न करंत शकतो. तसेंच या वेळेस शनींचे गोचरी भ्रमणदेखील घनस्यानांत्त होत होते. गुरुही राशींचे १२ या होता. तेव्हा विवेचा कारक गुरु अभिष्ट असल्यास विग्न होणें साहनिकच आहे.

े सन १९२१ चे सुमारास क्षयासारखे विकासचा प्रादुर्भाव व व्यासुळे परदेशगमन, घन-हानि, कुंटुबातील मंडळीना चिता, याला कारण म्हणजे अष्टमाधिपति शनीची दशा व त्यात केतुचे अंतर यामुळे असे जिशावरचे दुखण्याचा प्रादुर्भाव होणे साहजिकच आहे. यात केतुही

अप्रमाचे अप्रमात आहे.

सन १९१२ मध्ये वय वये १६ या धुमारास संप्रहणी रोग झाला याला कारण पुरुमध्ये राष्ट्रचे अंतर होते. राष्ट्र हा अष्टमात जल राशीत मकरेत आहे. तेव्हा त्याचे अंतरात अष्टमस्थानचे अवयवाचे रोग व त्यात जुलाबासारखें रोग होण संमय आहे. पुरुत राष्ट्र मृत्यु-सम पीडा देतो असा अतुमय आहे. या बेळेस लुकाची नैसिंग दहा व्ययाधिपतिची व पंचमा-धिपतिची असून रानो मेरेतृत ग्रहणने नीच राशीत्त जनमकालीन मंगळाचे समोरून अमण करीत होता य तेथुनच जनमहाली अष्टम रिश्त राष्ट्रचे अमणही शामीसह होते. तरी पण गुरु-बल पंचमातृत अमण व राशीने अमण पाचये हे बरे होते. यामुळे याला प्रतिबंधही झाला. अष्टमात मंगळही होता.

प्रथम संतान यामा पुत्र झाला व तो संवत १९७३ मध्ये झाला. या वेळेस गुरु गोच-रीने एकादशातून पंचमस्थानाला पहात होता. गुरुचे कालाची अविवेही १६ ते २० असते तीही होतीच म्हणजे यांना २०वे वर्ष होते. परंतु साडेसातीचाही उत्तरकाल या वेळेस होता. शनी धनस्थानात्वर अमण करीत होता. मिथुनेचा चंद्र लग्नी असला म्हणजे तो धनस्थानाचा अधिपति असतो यामुळे कुंदुबातील माणसाना साडेसाती जासदायक व धैतिक संपत्तीचा नाशक असतोच यामुळे वडीलाना खर्चाचा कार होताच. व याच योगामुळे मुल्या झाला व कोही

कालानंतर तो गेलाहाँ.

संबत १९७६ या वर्ष पुनः एक पुत्र यानो झाला. म्हणने पीप हा. १ परंतु तो योडेच दिवसीत निवर्तलाही. म्हणने या बेळेस याचे वय वर्षे २३ होते. कुंटुनस्थान धन-स्थानात्त करूँचा प्रसुव राधात व तो संतानकारक गुरुचे अगण होते. कुटुंन बुद्धी करणे हा स्थाचा धर्म आहे. तसेंच हानी पंचमाचे पंचम म्हणने नवम स्थानाचा अधिपति असल्याने संतान योग होणे परंतु स्थात केत्वे अंतर है बाईट कलाचे चीतक आहेच.

राके १८७६ में आपाड, श्रावण, भादपद या महिन्यात सासरोग कार सर्यकर झाछा होता याछा कारण हानीदरोत रक्षीची अंतरेहा. रवी हा तृतीयरथान म्हणजे पुकुसे व श्रास-निष्का या ठिकाणचे अवयवाचा माछक व हानी व रवि शत्रु, पुन्हा गोचरीने हानीचे जन्म-कार्जन रविवरून अमण होत आहे. हो रवीची साहेसातीच होय.

# ११३ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिषी यांचा ( मिथुनलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह

, ) .

लाभावें यांत नवल नाहीं. मुख्यतः याच महिन्यात लग्न होण्याचे कारण म्हणजे जाया स्थानाचे सुखस्थान म्हणजे सत्तभापासून चतुर्ष म्हणजे दशमस्थान येथून शुक्र मोर्नेतृत भ्रमण करीत होता. येथें आम्ही याचे पत्नीचीही कुडली देत आहोत. या कुंडलीचे देखील मिथुन लग्न असल्यानें

पत्नीची जन्मकुंडली

|     | मे४      | 入        | २के      |    |
|-----|----------|----------|----------|----|
| ۱۹. | $\times$ | ٦ _      | $\times$ | १च |
| 1   | ংগ্ৰ     | $\times$ | 93/      |    |
| √ ₹ | / \~     | ১গ       | $\times$ | 99 |
| 14  | गुटराबु  | Υ        | 90       |    |

गुरुचे व रानीचे आणि शुकाचे भ्रमण वरीड पति कुंडछीप्रमाणेंच होते यामुळें छप्न समा<sup>र्म</sup> अत्यंत याटाचा न्हाना हे अगदी साहनिक आहे.

कुंडली फर्मांक १०४

शके १८२७ कार्तिक कृ. ९ स माऊ झाला. त्याची कुंडली खाली दिली आहे.

#### जन्मकुंडली



## आयुप्यांतील महस्वाच्या गोष्टी

या बेळस गुरुचे गोचरी धमण माबंडकारक स्थान म्हणने एकादशांत्त होत होते. हेच या गोगाडा कारण होते. याचे विडिटांची कन्या राशी असून याचे कन्या छम्न आहे आहे. त्यांचे याचे बिडिटांचे छम्म झुम आहे तर याछाही शुक्र आहे. रही-युध देखील बढीलासारचेच धमरमानात अले आहेत. परंतु मात्निचन योख्याच वयात म्हणने श्वेत १८२९ अधिक चेत्र ग्रु. ११ मार्च ता. २६ सन १९०७ ल साले. जन्मकाली मंगळ चतुर्यात आहे हे तर स्थल्प आहे. परंतु मार्ट-निधनकालेंदिसील मह ठीक नम्हते. गोचरांने मगळाचे अमण चतुर्यात्न होते. व तेही। अप्रि राशीत्त. हाने, राशीने आठया, राहू जनमस्य, रखी देखील ९ या होता. शुक्रमुष हे तर आठनेच होते. गुरुही राशीने बाराबा होता.

ों सन १९१८ में इच्छा नसुनही शिक्षणात स्वायय व मंग झाला ग्रहणजे या वेळेस वयाचे २२ वें वर्ष होते. हे मेडिकलमप्ये होते. ही विचा यांना प्रवेश होण्यास पंचमातोंळ रवी विषक शालास कारण होता. परंतु रक्षी तेष नीचीचा असल्याने या विषेत यश येणे दुरापास्त ओहे य स्यामळेंच असे झालें. य या वेळेस शनीत धनस्यानरियत केतुचे अंतर होते हा योग देखील शिक्षणात न्यत्यय आगून अनिष्ट परिस्थिती उत्पन्न करूं शकतो. तसँच या वेळेस शनीचे गोचरी भ्रमणदेखील धनस्थानांतून होत होते. गुरुही संशीने १२ या होता. तेन्हा विधेचा कारक ग्रह अनिष्ट असल्यास विश होणे साहजियच आहे.

े सन १९२१ चे सुनारास क्षयासारखे विकाराचा प्रादुर्माव व लामुळे परदेशगमन, धन-हानि, कुंदुबातील मंडळीना चिंता, याला कारण म्हणजे अप्रमाधिपति शनीची दशा व त्यात केतुचे अंतर यामुळे असे जिवावरचे दुखण्याचा प्रादुर्माव होणे साहजिकच आहे. यात केतही

भएमाचे अएमात आहे.

सन १९१२ मध्ये वय वर्षे १६ या सुमारास संप्रहणी रोग ब्राटा वाटा कारण गुरुमध्ये राहचे अंतर होते. राहु हा अष्टमात जल राशीत मकरेत आहे. तेन्द्रा स्पाचे अंतरात अप्रमस्यानचे अवयवाचे रोग व त्यात जुलाबासारखें रोग होणे संभव आहे. गुरुत राह मृत्य-सम पाँडा देता असा अनुमय आहे. या वेळेस शुक्राची नैसर्गिक दशा व्यवाधिवतिची व पंचमा-थिपतिचा असन शनी मेथेवन म्हणजे नीच राशीवन जन्मकाळीन मंगळाचे समोरून अवण करीत होता व तथुनच जनमकाछोन अष्टम स्थित राहुचे अमगही शनीसह होत होते. तरी पण गुरु-बल पंचमातून अमण व राशीने अमण पाचरे हे बरे होते. वामुळ वाला प्रतिबंधही झाला. अष्टमांत मंगेळही होता.

प्रथम संतान याना पुत्र झाला व तो संवत १९७३ मध्ये झाला. या वेळेस गुरु गोच-प्रथम सतीन याना पुश्र भाषा व ता स्वत (५७२ भण झाला. या वळस गुढ गोच-रीने एकादशातून प्रवमस्थानाला पहात होता. गुढ्धे कालाची अविवेदी १६ ते २० असते तीही होतीच ग्हणज योना २० वे वर्ष होते. परंतु साहेसातीचाही उत्तरकाल या येळेम होता, श्रामे घनस्थानात्त अमण करीत होता. मिथुनेचा चंद्र लग्नी असला ग्हणजे तो धनस्थानाचा अविपति असतो यामुळे बुंदुयातील माणसाना साहेसाता आसलायन व पेलुक संपर्धाचा नाशक असतोच यामुळे बहीलाना नर्चाचा कार होताच. व याच योगामुळे मुल्या झाला व काही

कालानंतर तो गेलाई।.

संगत १९७६ या वर्षा पुनः एक पुत्र यानी झाछा. ग्हणते पीर छु. १ परंतु सो पोडेच दिवसीन निवर्तछाडी. ग्हणते या बेढेछ याचे यद वर्षे २३ होने. बुंजुबरमान पन-रपानावन कर्केचा प्रसार संशंत व तो सेनानकारक गुरुषे अगन होते. बुजूंब हृदी करणे हा त्याचा पर्मे आहे. तसेंच रानी पंचमाचे पंचम ग्हणते नवन रपानाचा अधिगति असन्याने संनान

योग होणे परंतु स्वांत केत्रुचे अंतर है बार्ट फटाचे घोतक आहेच.

ार चार्य पदा पदा पदा जार ह पहर कथाय चातक बाह्य. राके १८५६ वे बायाड, धारण, मादपद या महिन्यात चामरीग कार मर्थकर झाटा होता याचा कारण राजीदरीक रक्षेणी अंतरेदाा. रही हा तृतीवरणात म्हणजे पुतुनी य चाम-निरुक्ता या दिवालये अपदाया माटक व राजी व रिव श्यु, पुत्रा गोपरीजे राजीचे जन्म-कारीन र्योक्तन थमण होत आहे. हो र्याची सांस्मानीय होत.

# ११४ पंडित रेघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह

द्विताय निराह सबत १९८१ म्हण्जे राके १८४६ मैत्र व. ३ या दिवरी। झाला-याटा कारण गुरुचे जायास्यानातून अमण व तो तेयटा स्वामीच व अन्नाचे टमाएम हे गुरु समीर या योगास कारण आहे. कारण अन्न सहमाटा पहात असून गुरु लीकारक अन्नाटा पहात आहे. या सुमारास राशीने ७ वा गुरु होता. या दिवशी गुरुचंद्रयोग (युति) ही होती. चद्रमणळाचा द्विद्वीदश्योगही होता. गहुही राशीनें ३ रा होता.

या कुडलीत चंद्रमगळयोग लग्नी द्रव्ययोगदर्शक असून लग्नाधिपति व मुखाधिपति वुध असून तो स्वप्नद्दी व उचीचा मुखात आहे. हे सच्या वडीलानी स्थापन केल्ल्या प्रेसचे कार्य सम्मालतात. याचे धवाविष्यी टरिगें म्हणजे दशमात मीन राशी असल्यानें व त्याचा खामी गुरु असल्यानें प्रय वगैरेक्र खाचा अधिकार आहे. इकडे लामात अग्नी राशी मेप असून त्याचा स्वामी मंगळ हा लग्नी वुधाचे राशीत म्हणजे अक्षरे वगैरेचा कारक याचे राशीत असून व्योति-पाचा कारक चदाशी मिळ्न आहे, व सर्वात घल्यान म्हणजे उचीचा ग्रह शानी व वुध आहेत यामुळे शानी लोखड Type Metal व वुध आहेर हे या धवाचे थोतक आहे. पुन्हा माम्याधिपति शनी आहे, तेल्हा माम्य, कर्म, लाम आणि सुखाया चारी स्वाचा विचार वेतला आहे. आममे वुधाचे दशेत याचा ग्रेस कार मोटा झाल पाहिने, व शरीरसुख आणि वाहने वगैरे याचे सुखिलील याना लामले पाहिने. बुधाचे दशेत Steam Press व्हाचा, कारण लामात अग्नि राशी आहे.

#### कुंडलीकमांक १०५

शके १७७७ भादपद क. २, नक्षत्र पूर्वा भादपदा इष्ट घटी ५३।९

#### 

अत्यत माग्यवान बुंडडा पेकी ही चुंडडी आहे. मियुन डम व तेये पुप, दानी, मैगठ यामुळे वर्ण बाळतर असणे सार्टीनक आहे. डमावर गुरुची पचम पूर्ण दृष्टि असन्याने दारीरही मोठे विचाह होते. बीडडरणाडा डमी शनीही कारण होतो. दारीर जडता है वर्ग गुरु दृष्टि व दानीची मदता है कारण होय.

आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

श.

₹ſ.

१६

फक्त धन स्थानांत रवि जरा ठीक नाहीं. कारण हे जरा बिहरे होते याचे कारण तृतीया-

थिपति तृतीयाचे व्यय म्हणजे धनात गेठा आहे.

याचे दोन निमाह झाले. द्विमार्यायोगदर्शक ही कुडली लग्नी शनी मगळ असल्यानें आहेच. यांचा मातोश्री १६ वे वर्षा वारलीं. तेन्हा शनी सप्तमादन मातुस्यानाधिपतिगर पूर्ण हटीने पहाल होता व तो मगळाचे समोर होंता. शनी महादशेत शनीचे अतरही होते. गुरुही व्ययादन व राशीनें चतर्य होता.

१९ वर्षी याना एक जीनानरचे दुखणें गेळे. याळा कारण साडेसातीचा पूर्वकाळ, अष्टमा-तून रिवेच समोरून शनीचे अमण, शनीची महादशा या वेळेस असे होणे साटिनियच आहे. याना यिढेळाची १॥ ळक्षाची सपत्ती मिळाळी. याळा कारण यांचा धनाधिपति माग्यात व माग्या-धिपति सुखाधिपतिसह छमात व पराक्रमाधिपति धनस्यानात गुरु चद्रानी म्हणवे छान प्रह दृष्ट, पुन्हा रिवे पितृकारण व भाग्यात तिथर राशीत (११) गुरु चद्र हा बळान योग व एका-दशात मेथेचा राहू आणि सुखीत छान प्रह छुक यासुळे बाहनें, घरे, नोकर चाकर, घन, वगैरे सर्ने प्रकार उत्तम असून यमिषिपति माग्यात व दशमानर छुकाची आपळे छच स्थानावर पूर्ण दृष्टि क्षशा बळान योगाची ही कुंडळी आहे.

पहिल्या कुटुवापास्त याना फक एकच मुख्या आहे. तुळेचा स्वामि छुक्र हा सुखात गेला अस्त तो कत्या राजीत आहे. व तेथे त्याप्त मगळाची दृष्टि आहे. संतानकारक गुरु हाह्। प्रस्त राजीत नाही. आणि पचमाधिपति कत्या ग्रहणने वन्या राजीत रियत आहे. तसेच पचमात पापमह केवही आहे. तेथ्हा पुत्र सुखाची आजा करणे केन्हाही ठीक नग्हते. तसेच पचमाधिपति स्नी मह लाहे. त्या मानाने एक कत्या तरी दिली हे योग्यच लाहे.

मानापासून बेगळे होते यांछा कारण तृतीयाधिपति तृतीयाचि व्ययांत आहे. आणि आयुष्य संप्रयंत तृतीयाधिपतिची महादराही आंछी नाहीं तेव्हा मानुसून एकत्र रहाण्याचे नव्हते. तरी पण माऊ बेगळे असून प्रसाग्छ। एकमेकार्याः मदत करीन होतेच. तृतीयाधिपति गुरु चदाने हुए आहे व पाप हिट रहित आहे. न रिते हा मित्र गृही आहे.

हे व्यवहाराचे मोठे चोटा होते. याला कारण यांचा रिर्वेष चत्र महणजे आला व मन यांचा परस्पर हृष्टि आणि नवम स्पानांत गुरुसह चत्र आहे. तसेंच हाच योग घार्मिक सुद्धि फार् आणि तीर्च यात्रा पुष्कळ करणे यांचा कारण चलक चत्र (प्रवास ) व गुरु धार्मिक स्वत्र वंगेरेला कारण असा योग होताच. यांची यांकी मोठी गोड असे याला कारण धन स्थानांत रिवार गुरु चदाची हृष्टि आणि तेर्चे चदाचे स्वमह. व याणीचा कारक गुरु यांची पूर्ण हृदि.

पता यांना भागेचे फार व्यसन होते. याटा कारण, टार्रा हानी होता झाणि तोही मगटासह. तुप चैनीचा दर्शक भिट खाणोरी फार होने. -

योना सुवर्णापेक्षा भोत्याचा नाइ फार असे. फार मोनी नरेडी करावपाचे आणि नाना-प्रकारचे अञ्कार करवृत निर्याना आपण स्वत, भाग्यत्याचे यात्रा मारण धनस्यान मोत्याचा

## ११६ पंडित रघुनायञ्चास्त्री ज्योतिपी यांचा ( वृषभछवाचा ) कुंडलीसंग्रह

कारक चद्र याची राशी व त्यांवर चंद्राची पूर्ण दृष्टि आणि गुरुसह व चंद्र भाग्यात गुरुसह जल राशींत स्थित तेव्हा जलाश्रयी वस्तु व मोत्याचे अलंकाराचे शोकीन असावे व ते लागावे हा योग संभवनीय आहे.

पुन्हा या कुंडलीत पंचमाधिपति सुन्न हा कन्या म्हणजे नीच राशीत गेला आहे. संतान सुखाला हाच क्योग ज्यास्त आहे.

शके १८२१ म्हणजे संवत १९५६ या वर्षांत सर्व संपत्तीचा नांश झाला. या वेळेस ययाचे ४४ वे वर्ष होते. युवाचे दशेत राष्ट्रचे अंतर होते. शनी गोचरीने सप्तम (स्थापार) स्थानात्त अमण करीत होता. गुरुद्दी पटाइन अमण करीत होता. शनी लाभाषिपतिचे समीर म्हणजे मंगळाचे समीर होता हाही योग ठीक नच्हता. य पुढें तर म्हणजे संवत १९६० पर्यंत दिवस सारच त्रासदायक होते कारण न्यानानी रुपये आण्न न्यापार करावा अर्थी स्थिती प्राप्त झाले याचे कारण पुढें बुधांत गुरुदे अंतर होते. यामुळें ज्योग, घंदा, ज्यापार यात अतिशय दगदम होणें हे साहिककच आहे. तसेंच साहेसतीचा काल व तो अप्रमाधिपति शनी व याचेच अमण, केवल योडे दिवस ११ वा गुरु व नैसर्गिक महादशा गुरुची असल्याने दिवाळे निय-प्रयाची पाली आले नाहीं. पुढें केत महादशा होती यातळा काळही मंगल हानेचा नव्हता.

ण्याची पाळी आडी नाहीं. पुढें केत् महादशा होती यातळा काळही संपन्न दशेचा नव्हता.
ं शके १८३४ चे मात्र शुद्धांत दुसरे छम्न झाळे या वेळचा ग्रह योग पहाता धनेचा गुरु व शुक्त मीनेचा सप्तम व दशमामून अमण करीत होते. तेव्हा खी छाम ब्हाचा है ठीकच आहे. या बेळेस शुक्त महादशेत शुक्राचेच संतर तो पंचम व व्यंयाधिपति एंब्हांपासून पुन्हा ब्यापारही ठीक चाछ बाछा, व समारे २० छक्ष रुपये मिळविंठे.

यांचे निधन शकी १८३८ मध्ये झाले या बेळेल छुक दरोत शनीचे रवीबस्त अमण काल होता, गुरु व्ययात होता व चवया होता. रविची नैसर्गिक दशा ही होती. आणि रवी

अष्टमाचे अष्टमात स्थित आहे.

#### फंडलीकमांक १०६

श्रीशके १७८८ क्षयनाम सं. मार्गशीवमासे शुद्धपक्षे १० तिथी सीम्पवासरे घ.२६ ए. ४५ समये जन्म ता. १७ माहे १२ सन १८६६.

# जन्मकुंडली प्रम रे १व प्राचीतिक स्थापन

आयुष्पांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शारीरिक स्पिति—उंच पुट ५ रे. शा डोळे काळे, चेहरा छांबट, नाक पोपटचींच, दांत मृष्यम होते ( इही नाहींत ), तोंड निवोर, वर्ण गोरा, कवाळ उंच, शरीर मृष्यम, स्पंग नाधीं, अशक नाधीं, सशक्तदी नाधीं, (आवड) गोड व तिखट, आदार जास्त, आंबट नको. गंडांतरें व मोठाछे आजार—वयाचे १०११ वर्षी देवी फार २ मिट्टेने आजारी, २११२२ वर्षी पोटशूळ १५ दिवस, ४२ वर्षी नास्कें १ म. ५३ वर्षी वातविकार १ मिट्टेना, छ्टानपणी खरूज. आई व बिड्डोचें सीच्य—सखी आई मृत्यु आ. वा। ६ शके १७९७ बाळंतरोग, सा. आई शके १८१३ व्येष्ट मास. आई व बिड्डोस मोठाछे आजार—प्रदातिवायु, बिड्डांच्या मृत्यु शक्ते १८१३ व्येष्ट मास. आई व बिड्डोस मोठाछे आजार—प्रदातिवायु, बिड्डांच्या मृत्यु शक्ते १८३१ का. वा। ३०. मो जन्मछो तेन्हां आई व वाप योस नारू झाले होते. आईडा शके १७९१ साली बांळतरोग. बाप शके १८०२ साली क्षत्रासारख्या आजाराने पार आजारो होते. हीवताप राहृत राहृत येत असे. विद्वजंची मूळ सांपत्तिक स्थिति—आजोवाची पार गरिनी तीर्धिस्त्रामी कर्ज फेहून वतन सोडविंडे, जमीन मिळिनिटी. त्यांचे वयाचे २११२५ वर्षापासून माग्योदय ते मरेप्यंत चांगळा. बिंडलीचा थेदा—१ वतनी गांत्रचे कुळकर्ण वे सावकारी सालीना तत्मन १२००११५००. धंचात अगर नोकरीत मर्थंकर काळजीचे व असहा प्रसंग—विद्वजोचे धंचांत प्रयम तेजी, उतार वयात शतु फार पण यश चांगले. शकी १८०५ साली २।३ घरे व इंग्रेट दग्ध झाली फार संकर्टे, मावर्डे—एकंदर ३ त्यांत ह्यात २, पाठीवर भाऊ आधी भीच. हयात, कन्या शके १८२५ मयत, पुत्र शके १८२६ मृत सुसीने, कन्या शके १८२८ हयात, पुत्र शके १८२१ मयत, पाचेये दि. कन्या १८३२ हयात,तिसरा पुत्र मीप छ ८ शके१८३४ पुति शेल (८२१ मध्ये, नाचन एक नाचा (८६१ रचावा,तावाव उत्त चान छ ८ सान ६८४ रूपात एक ह्यात तत्त्र्य हु प्र १ स्वत.स. लीटा क्षणर मातापित्यास कायमचा विकार—स्वतः विद्या—महाठी ६ १. इंग्रजी ११३ यश कारच क्षमी, शके १८१० साटी शाळा सोडटी. भाग्योदय—विशेष भाग्योदय असा नाईं। विद्याचे छत्राखाटी त्यांचे ह्यातीपर्यंत सुख, ते असतांनाच वतनी कुळकर्ण वंगेरे पाहू लागडो, इति १८११ पास्न कुळकर्णांचा चार्च विद्याः स्वत.य स्यावहारिक अवाबदारी—शके १८३१ (यडींड फेलासवासी शाल्यापासून ) सालीना उत्पन्न रुपये ४००।५०० वतनही सुद्धान्तर्ग, देश-पांडे, सरदेरामुखी, सरपाटींड, इनामहनसाफ जमीन बगैरेंचे. अनमेक्षित रीतींने परिस्थितीत बदल= पाढ़ तरस्तपुष्ता, परावाद्य रूपायाचा वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे व्याप्त व्याप्त वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे वयाचे व

# ११८ पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांचा (मिथुनलशाचा) छंडलीसंग्रह.

परंतचा लग्नका. खर्च शके १८२४-१०००।११०० रु. शके १८२८ १६००।१७०० रु. शके १८३० १०००।१२०० रु शके १८३६-१०००।१२०० रु शके १८३६-१०००।१३०० रु शके १८४५-१००० ते १८०० रु. द्रव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काळ—शके १८३९ परंतचा. कोणत्याही कार्यात यश—अपयश—यश अपदी कमी सकटें— सकटें जातराले शत्रु मृद्ध याजकडून त्रास अपमान, मदत कोणांचीच नार्ही, दि. पी. कोर्टात प्रत्यक्ष नार्ही गण पर्यापानं जावे लगते, त्यात खर्च सुकसान सोसार्वे लगनें, नोकरी य साय—वन्ते गारकुळ-कर्णाची नोकरी, सावकारी योडी, परिस्थितीचे वर्णन वर आहे मोठ्या मुलाची बीदिक व सापितिक विद्या—एकच मुल्या वय वर्षे २२१२३ मराठी ७, इप्रची ५ वी झाले आहे. सारस्य सोपितिक रियति—एकच मुल्या वय वर्षे २२१२३ मराठी ७, इप्रची ५ वी झाले आहे. सारस्य सोपितिक रियति— यात्र वेच्या स्थाप सार्वे ल्या. व्याप्त सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सार्वे सा

#### कुंडलीकमाक १०७

, श्रीशके १७९७ चैत्रेमासे शुक्रपक्षे द्वितीयां तियौ श्रीस्वींदयातगत घ<sup>1</sup> १४ प. ९ समये जन्म. जन्मतारीख ८ माहे ४ सन १८७५ । १ १ ।



गडातरें, व मोठां अग्नार—सन १९१२ जुड़े ते सन्देंबर, मुलेरियातापानें, आई व परि-छोचे सौह्य—पडींड मयत. ता, २७-६-१८९६ आई मयत, ३१ मे सन १९०७. आई व बढिंडांस मोठांडे आनार— आई व वडींड दोंबेदी नियम बरानें गारडे. वडींडांची मूळ सांपत्तिक स्थिति—बढिंडांची मूळ सांपत्तिक स्थिति बाईट, ते आपत्वा आक्ष्यांनें ववींडांची अभ्यास मास्त् चक्कींड झांडे. सुमारे १८७० सांडांत. बढिंडांचा घटा—विस्टांचा, सहिट्यांचें उत्पत्त— २५० ते ३०० असांचे, माबडें—एक्टर ८, त्यांत ह्यात ३, पाठींचर सहीण, आधी संजी नाहीं, जास्त बहिंसी १ व रांची सर्या—६ बहिंसी. दोन बहिंसी १८९८ सांडी मयतः एक वहींण सन १९१२ साली मयत, दोन भाऊ अगदी लहानपणी म्हणने प्रत्येकी सुमारे वर्षाचे होऊन वारले, १८८६, व १८८८ साली. निवाह—एकच विज्ञाह सन १८९३ चे जून महि-न्यांत. सीची प्रकृति—चागला, दम्याचा निकार केव्हा केव्हा होतो. संतति —प्रयम कन्या, ६ पुत्र व १क कन्या, मृत ३ मुङी अशक्तपणा, ताप व कफार्ने, अदमासे १९००, १९०४, १९११. स्तत स अगर खीला कायमचा विकार - स्तत स कायमचा निकार नाहीं; स्रीस दम्याचा विकार केव्हा केव्हा. विद्या-धा. ए एल् एल. बी. बी. ए. १८९८ साली, पढ़ एड़. थी. १९०० साढी भाग्योदय-वकीलीस सुरूवात सन १९०१ चा एप्रील महिना. धवास सुरुवात ,१९२० साठीं, दोन्ही बावतीत साधारण ठीक. स्वत वर व्यावहारिक जवावदारी-सन १९०१ साठी सुमारे ४०० रुपये. अनपेक्षित रीतीने परिस्थितीत बदछ—सन १९१४ साठी. स्थावर मिळकतीचा खरेदी व्यवहार झाला, सन १९२० साली इमारती लाकडाचे व्यव-हारास सुरुवात सांपत्तिक दृष्टवा असत बाईट काल-सन १८९६ ते १९०१. द्रव्यदृष्टवा उत्कृष्ट काल-स्त १९१४ पासून पुढें सरकार अगर छोकांकडून मान-एका प्रतिनिधिक सस्येचा अध्यक्ष सन १९१७ व १९२३ साठी झाले. सकटें, दिवाणीचा प्रसग आला. सन १९२० साठी घरा—विकारीचा घरा व इमारती छाकडाचा घरा, आजपर्यंत साधारण वर्रेत स्थिति आहे. अवस्मात द्व्याचम सन १९१६ व १९२० साठी. मोठ्या मुख्यां बौद्धिक र सांपितिक स्थिति—वडीळ मुख्यां दो ए. एळ् एळ्. वी. हुसरा मुख्या ए२ वी. वी एस् वाकी शिकत आहेत. सासरची सांपितिक स्थिति व त्यांजकडून छाम—स्थिति चांगळी. सन १९१४ व १९२० संन्धीं लाम झाला, साप्तर आई अगर मांबर्डे व त्याची स्थिति-सावत्र आई नाहीं; तीन बहिणी आहेत स्थिति साधारण, चुलते हयात नाहीत, सोवत्र मामा १ व मावशी १ भात्या नाहीं, चुछत्या हयात नाहीत. २ होत्या. सरोचें घर, बाहनें, नोकरचाकार, जमीनजुमला— सरोचें घर आहे, वाहनें मुळीच नाहींत, जमीन विडलार्जित अगदी योडी.

#### कुंडलीक्रमांक १०८

श्रीशके १८११ मादपद शुद्ध १३ तियो मदवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. ४६ प. ४२



शरीरवर्णन---गोरा व्यग-काहीं नाहीं. अत्यत आजारी असलेली वर्षे-१९०४१०५. आईचा मृत्यु---जानेवारी १९१८. वडील मृत्यु---जानेवारी १९१७ पूर्वार्जित सांपतिक स्थिति

# १२० पडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( वृपभलपाचा ) कुंडलीसंप्रह

वर्षा आहे. सन्यांची सांपत्तिक स्थिति—साधारण बाहत्याच प्रमाणात. भावहें—पहिछा वडीछ माऊ, नतर वडीछ बहिण, नतर मी, नतर २ वहिणी ही सर्व ह्यात, मागाहून ४ भावहें झाठी ही हयात नाहींत विवाह—१९११ मार्च. सतदी—१९१३ पहिछा मुख्या तो हयात नाहीं नतर गर्भपात, १९१६ दुसरा मुख्या, नतर १९१९१९२२।१९२४ मुख्ये. विपा—इंग्डिश स्कुछ कायनछ. धदा—सरकारी नौकरी. सकटकाछ-—नेहमी विरोध, वाकी कोहीं नाहीं.

#### कुंडलीफमांक १०९

श्रीशके १८१६ आपादेमासे कृष्णपक्षे पचम्यांतिषौ इदुवासरे उत्तरामादपदानक्षत्रे घ ३९ प. ४८ अत्रदिने श्रीसूर्योदयातगत व. ५५ प. २७ समये जन्म. जन्मतारिख २४ माहे ७ सन १८९४ इसवी.

जन्मकुंडली



स्पष्टप्रह.

|       | ₹   | ਚ, | н. | 3  | गु. | য় | श  | रा | ਲ  |
|-------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| राशि  | '{  | 11 | 33 | 3  | २   | 3  | Ę  | 99 | 3  |
| - अश  | 93  | २० | 35 | ٤  | ٤   | 90 | •  | 34 | २७ |
| कला   | રેળ | ₹• | ५३ | 80 | ₹45 | ч  | 44 | Ę  | 4  |
| विकला | ₹•  | ४५ | ٧, | ४५ | २५  | ४२ | 32 | ٧  | 93 |

## आयुष्यांतील महस्त्राच्या गोष्टी

श्रीरावर्णन—शारीर रोडकें, इमानी व अत्यत मायाळू, कपक्याची आवड, रग गौर, शारीरावर खुणा नाहीत, फक डाव्या डोट्यांत तीळ आहे. दुष्टी कमी, चमा १० वर्षापास्त्रं जावित आहे. महातरें व मोठाले आजार—जन्मामतर पहिले ५ वर्षे आजारी, डोक्यावर बेंद्र हाताया छुट होते, स्वानतर म्हणप्यासाराखा मोठा आजार झाठा नाहीं आहें व बहिलाचें सीहय- बढ़ीं क मातोश्रे ह्यात पण स्वेचामून मुख मुळीच नाही. आहें व विल्ञांस मोठाले आजार— स्वतं १९०१ मध्यें, सन १९१२ मध्यें व सन १९१८ मध्यें आहेंस बाळतरोग व प्राप्त

# -पंडित रघुनायशास्त्री स्योतिषी-यांचा (्मिश्रुनुरुप्राह्म ), कुंडल्लीस्प्रहः ूर्ु

हुन्पत्युपन्ना हे मोठाछे आजार झाछे होते, घडिळाचे आजार माहित नाहीत. वडिळाची मूळ साप-तिक स्थिति--- निडलाची मूळा सापत्तिक-स्थिति-गरीबीची न चाग्छे अगर वाईट फेरफार केव्हाच ापका त्यात्मा विकास विकास कार्यात नाराक्ष मानु मानुष्य जार वाहर करकार करहाय आहें नाहींत, तिच परिस्थिति कायम राहिडी, विडिल्ला वाहर करकार करवा आहें नाहींत, तिच परिस्थिति कायम राहिडी, विडिल्ला कार्यात स्वास है। इस प्रमान नाहिडी स्वास स्वास है। इस स्वास कार्यात स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास चाया व पाचवा माऊ मृत, संहाबी बहिण ह्यात, सात्रा माऊ ह्यात, आठा माऊ ह्या । नवर्ग व दहानी अशा दोन बहिणी ह्यात. त्रिवाह—पुकच झाला. सन १९१६ डिसेगर ता. २ रिनगर सायकाळी. स्रीची मकृति—संग्रक, की सार्वेळी, ताड्युंबर देवीचे गण, लग्न झाल्यानर भीठा श्रीजीर मुळीच झाडा नाही। सतवी--प्रयम मुटगी सन पि १२ ठ -डिसेंबर सा १३ छा बाली ती ह्यात आहे, दुर्तिन्या प्रस्तीचे धेळी सी एकदम मरण पावली, मूल पोटातचे मेळे होते. मुलगा असावा असे वाटते, स्रो मृत ता: २६१११९२ ई ग्रुक्तार मे यरात्रीचे। सुमारासा विवा-मराठी ५ इयसी व इन्डिश विव्हांश्य 'नापास, फक मेट्कि ३ वेळा नापास, मण प्रत्येक स्पी पास, सन १९१६ मार्चमध्ये । फाँडिज कायमच छोडछ , भाग्योदय -- भाग्योदय असा मधीच शार्को नीही, हैं। मास्तरच्या नोकरीला सुरुवात जून १९१६।पासून नोकरी; नंतर ६ यर्पे।सुला-समासधानिति गेली, श्रितापर्यंत तीच नोकरी कायम आहे. स्तत वर ज्यावहारिक जीवदारी मान जवाबदारी सिन रि ९१२ ६ विमूर्न पड़छी। आर्व महिना। इसेन ४० इ. पगार चार छ। ५ इपमे इतर असे सरासरी ५० रु. महिना मिळतो. अनेपेक्षित रोतीन पुरिस्थितीत स्थरू -- सांपृत्तिक ।पुरिस्थि-तीत फेरवदळ झाळा नाही. मानसिकः परिस्थितीत स्त्री वारल्यापासून इतका भयकर फेरवदळ क्षाज़ा की महमाहारखा दुर्देगी कोणीच नाहीं, असे पाटतें ! कोणमाहि रीडीनें उन्हास बाटत नाहीं, छन्नाची फार इच्छा खाहे. सापत्तिकटहुमा खत्यत बाईट बांछ—प्रावेचिक संबंधि अह-चण कर्यांच भासत नाहीं, महिनाअसेर <sup>1</sup>डर्लन च खर्च समसमान होतात. दव्यदृष्ट्या उत्कृष्ट काछ — कोणताच गेटा नाहीं. कोणत्याहि कार्यात यश अपयशे — कोणतेही महत्याचे कार्य कर-ण्याचा प्रसाच आछा नाहीं, नोकरी अगर दुस्या व्यामाय—१४जी शाटेनर मास्तरची नोवरी, सर्ने १९२३ पासून ज्योतिय निप्रयाचा कार नार्ट छागछा आहे, ज्योतिपर्चे भिद्यणारें उत्पन्न धर्मार्थ रार्च करण्याचा सकल्प आहे. मोठ्या मुखाचा बौद्धिक स्थिति—मुख्या एकही नाही, फक्त एक शशा वर्षाची कत्या आहे. सासरची सांगुविक स्थिति—प्रयम बहुताची सांगुविक स्थिति समाधानकारक आहे, स्योचेकहून लाम मुख्येच बाला नाहीं. मारशा—कक्त २ मारशा आहेत. सत्तेचे घर, बाहर्ने-स्यापर क्षेट्रेटीपैकी किहीच माही, फेल एक छहानसे घर स्वत यर्ज "काइन नोब्देंबर १९२२ मध्ये विकत घेतले.

श्रंबर्धितमाक १६० - विकास प्रकास प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रक्त के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रक्त के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्

# १०६ पंडित रघुनायशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्राचा ) इंडलीसंग्रह

# ं जन्मर्फुंडली



# आयुष्पतिल महत्त्वाच्या गोष्टी.

्षेट्रा शर्मस्वर्णन् चेह्रा ्गोल, दांत मोठें, वर्ण, तांह्रस, लखन स्वानारी अस-हेले ं वर्षे च्यरे ५ वें , बाई त्व वड़ेल ह्यात, पूर्वाजेत सोपितक स्विति सामर्पणः संस्पीची सोपितक स्विति चांगली. भावेंड माठ दे हु ह्यात वहिण हैं। विवाह च्याचे १३ वे वर्षी झाला. संद्यती सुलगा १ मुला ५ ह्यात प्रयम् सुलगी दुसरा मुलगा नंतर तीन मुले नंतर सुलगा नंतर सुलगा नंतर तीन मुले नंतर सुलगा नंतर सुलगा नंतर सुलगा स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्वाही स्

# रक्षा सम्बद्धाः व सिम्हाः स्तर । **कुंडलीक्रमांक १११** । व

श्रीशको १८०१ वैद्याल कृष्ण देशम्यीतियो गुरुवासरे श्रीस्पोदयातगत घ. ८ प. ५६.



ु अायुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी ....

हारीरवर्णन—हारीर साधारण. व्यंग—नाहीं, अर्थत आजारी असवेडी वर्षे ने १२ अजार १९१५ ज्वरपोडा. आईचा मृत्यु—१९१८ फेक्टवारी. वडीड मृत्यु—फाल्गुन वय प्रतीपदा सन १८९२, पूर्वीजित सोंपीरिक स्थिति—साधारण. सच्याची सांपारिक स्थिति—पूर्वीवर्षा दिसी वर वडडीपोर्जित आहे 'चरातीड विहिर चांगडी आहे भावडें प्रतिद ५, आजा ह्यात १ वहिण वडीड, आघी बहिण, विवाह—सन १८९४ फाल्गुन

# पंडित रघुनायशासी ज्योतिमी यांचा (मिथुनलमाचा) इंडलीसंप्रह

वय सप्तमी. संतती—८ मुळेतामैकी-स्वाज स्ह्यात-स्ह पहिछो मुख्यी, मुख्या मयत. ति. मुख्या, चवया मुख्या, भाइ।७ मुख्या, ८ थी. मुख्या, विधा—चरी भोहर. सिअरः घदा-नोकरीचा आरंग १९०५ जानेवारी ते १९२० पर्यंत अतिउत्तमकाळ- १९१०. ते १९१५ आसवर्ग- ४ मामा चौबेहि मयतः मेल्हणे २ एक मयत व दुसरा ह्यात पेन्दानरः संकटकाल -- नेहमी विरोध १-२ वेळा फीजदाऱ्या झाल्या पण प्रत्यक्ष कोही नाही. सन् १९१६) पासन पुढील काळ अत्यंत अनिष्ट भेऊ लागला असून आज भयंकर हीनावस्या. इतर गोष्टी----काल्ल्यानजीक जमीन ४० एकर खरेदी १९२० जून ता. ११ व १९२२ प्रमील ता. १८ खोदी. सन १९२२ पर्यंत कर्ज होतेच पण आटोक्यांत त्यानंतर कर्ज अती बाढले १९२७ रूप फार हाल. ६००० र. गुळाच्या व्यापारीत नुकसान.

) प्रिया , १ समार कार ३ ए ए प्र**कुंडलीकमांक ११२** 📝 ं हु श्रीराके १८१५ शावणमासे शुक्रपक्षे चतुर्ध्यातियो भौमवासरे पहाटेसः जन्मां ह ्रे जन्मकुंडली.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

्रारीरवर्णन साधारण गौरवर्ण, तोंडावर देवीचे ब्रण: व्यंग-नाही. आहेचा मृत्यु १९०७, वडाळ मृत्यु---१९०१. पूर्वार्जित सोपत्तिक स्पिति-- साधारणे. सप्यांची स्पिति साबारण, मार्वडे—एक छहान मार्क व दोन बढीलं. विवाह-१८३८. दुसरा विवाह-१८३९. संतती=-नाहीं. विद्या--वैदिक, धंदा--मिशुकी, आप्तवर्ग--पहिला सासरा ह्यात.

, कुंडलीकमांक ११३ 🛴

श्रीराके १८२५ आधिन शुक्र चतुर्थ्यातिया गुरुवासरे अत्रदिने श्रीस्पोदयात्गत घ. प, १३ समयेजन्म जन्मतारिख २८ माहे डिसेंबर १९०३ . . .



# १०८ पंडित रघुनायशासी ज्योतिपी यांची (मिथुनलग्रीचा) कुडलीसग्रेहें

आयुर्धातील महत्त्वाच्या गोष्टी ्रा त्रीरिकि निस्ति । स्थान । हेर्नुबोर, निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर निर्मित । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या निस्तिवर हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । हान्या । ह र गर्भ वेषी 'बोले म्यूट लहानेपणी 'प्रकृति' बहुतेक 'अर्राकच 'होती, हेवा । नावाचो शैग एकदी बाला होता वि देसरे किरकोळ तोप खोकला असा होता. सीर्व्यामाता विता ह्यात शहेत. िश्चाई वि विडिटोस मीठाँछै। आजार विताव विताव विताय ओईस 'रें-इंभियोंचे अतिरीने वार्ताचे विकार मोठाले असे रें-इंधेळा आले विविद्यास मोठाले बांबार बन्तर्रगळ किया अंडवृद्धि ("हारनिया ) है विकार दीन तीन वेळा बांछे.) बडिडांबी म्ळ सांपत्तिक स्थिति—चांगळी उत्तम प्रकारची बाहे. फेरफार कोही नीहीर व्वडिटीची धरा-देववेव न्यापार महिन्याचे उत्पन्न ५०६.इ. नभावेडे एकंदर-५-६ त्यांत हयात २, पाठीवर भाज, आधी मीचे, मार्क की बहिणी संख्या दोन्ही बरीवर भावहें, भावे । १८-० वर्ष र बारही व १५-१६ वर्षी दोन झाठी व ती धोन्हीर वार्छी: विवाह—सन १९२३ ता. २९ मेछा प्रथम विवाह साला. सीची प्रकृति—सीची प्रकृति सन्या तर साधारण सुदृढ असून मोठाले आजार किंवा विकार असे कांडीच नाही, संक्ष्म साधारणे आहे. स्वतःस, सीला अगर माता पिस्रांछ कायमचा विकार—स्वतःसः होस व माता यास कायमचा विकार असा कोणचाच नाहीं परंतु वडीलास मात्र अंडवृद्धीचा रोग साधारण १ ०।१२ वर्षीपासून आहे. मॅट्रिक पायेतो झाली परंतु परिक्षेत यशे आले नाहीं पुढें सन १९२० नंतर विद्या बंद. दय-भाग्योदय असा अजून कोर्णचाच 'शाला नाहीं व अजून नोकरी किंवा धंवाला अशी काहींच सुरवात झाळी नाही. ,प्राधारणा योडेन्योडे घरचे नाम।पाहतो. स्वतःवर व्यावहारिक ज्ञानुदारी — स्वतः तुर अञ्चा त्रुपन्तिक वनावरारि अत्रोत केणवीच् प्रदृष्टी नाही — सापतिक स्ट्रण्या अस्ति विक्रम् स्ट्रण्या अस्ति विक्रम् ताष्ट्र में अस्ति केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार केणवार क खुमुखु बुगरे पूर्वाचित आहे. स्थाचे सुख उत्तम प्रकारत आहे. हुमुखु के क्रिकेटिक्सिट स्थाचे सुख उत्तम प्रकारत आहे.

श्रीराके १८२५ व्यष्टमासे शुक्रपक्षे द्वादर्शातियो मातुवासरे श्रीस्वीदयातगत घर पर १९



# पंडितं र्घुनांयग्रासी ज्योतिषी यांचा (मिधुनंठगाचा) कुंडलीसंग्रहों १०९८

आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

्रशारीरिक स्थिति—अञ्चल, स्थमाय रागीर, गौरवर्ण, सर्व शारीरिक स्थाति आहेल. आहे व इाग, गडातरें, व मोठाले आजार—दोनतां नवेळा तापाचे आजार चांगले झाले. आहे व यडिळाचें सीट्य—आई व वहील हयात. आई व यडिळासे मोठाले आजार—आईळा बाळेत बाताचा निकार झाला होता. यडीळाची मूळ सांगचिक स्थिति—साभारण विडेळांचा घंदा— सराती व शेती. महिन्याचें जलवं—१५० ते २००. भावडें —एकदर १३ त्यांत हयात ६,। पाठीनर भाऊ आची बहीण भाऊ ३ वहिणी ३.

# ित् कुंदलीकमांक ११५ — हात्र

-श्रीसको १८०८ खेष्ट सुक्ष १३ तियो इद्वासरे श्रीस्वोदयात<u>गत</u> घ. ५९ ५. ५०



बुंटलीयमाव ११६

श्रीराके १८२५ फान्युनकान्ने कृष्णपञ्चे प्रधारमधियो मीनवासरे रातनारकानक्षत्रे म. ६० ए. ० क्षत्ररित शीसुवीरकानकत म. १७ ए. १ ममये जन्म.

# ंपंडित रघुनायशासी,ज्योतिपी यांचा े( मिंधुनरुप्राचा ) **इंडरीसंग्रह**ः १११

# · त्रां आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी. महामा आ

शरीरवर्णन सार्थारण काळसर, बोळे काळे, चेहरा गीर्छ, कपाळ मध्यम, स्यूच्देही साधारण का जाडे, उची वेताची ब्यंग नाहीं, बाई ह्यात. बडीर्छ मृखः १८३२ चे धुमारास बरेच दिसस ताप, दमा खोकला याने आजारी. सच्याची सापिक स्पिती—सरकारी नोकरी शाळाखातें. मावडे—एकदर ८. मुट्टों ३, मुट्टी ५, मोठे माऊ २ पैकी १ ह्यात मोठ्या विहेणी ३ पैकी १ ह्यात, पाठीवर बहिणी २ पैकी ह्यात १, बहिणीचे सासरची स्पिती धाळटीची मण्यम मोठीची चीगळी. सर्व भूंबडे स्वपराकमानें उपितिका करीत आहेत. विद्या—ट्रेनिंग वर्व १ छे धदा—सरकारी शाळाखालाची नोकरी. जांगेन घोडीशी १॥ खडी ठेवनाची. चर आहे. आसर्या-चुटते २ पैकी १ ह्यात, १ मयत स्वांची, सापिक स्पिती मप्यम स्पारर मिळकत अक्षे, माया २ एक नापचा एक मंदन मावशा २. ह्यात १, पृंतर १ सापिक स्पती मप्यम स्पार स्थान १ स्वार इंदात १ स्वार १ स्वार १ स्वार १ स्वार चाडी

ा भि । छंडलियार्क ११८ । हा में श्रीराके ११८०९ आधिन वच ३० रात्री. । ।

# जनमं दही। प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथ

आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

चरित्वर्णन—उच, कृदा चेहरा साथारण डांबर, वर्ण तांबूस, कपाळ मोटें एकररीत साथारण उच व्यव नाही. टोळ्याम इना. आईचा मुख ब्यार्टिक शु. ८ दावे १८४१ वढांडांचा मृख—४ जम १९२२ मोडसी. पूर्वर्मित साथित स्थायर हारेट २.३ रादीमात सम्याची सांबिक रियती—सरकारी नोकरी. मावेड —२ माज २ महिणा प्रवास पर्दामात सम्याची सांबिक रियती—सरकारी नोकरी. मावेड —२ माज २ महिणा प्रवास ५ स्तत घरून, गोटी बदीण व माज १, पाठीवर बेहिण १ माज १, मोठ माज मृण्य माय गु. १४, १८२७ १ माज १ वहीण मयत. विचाद—पदिटा १८३३ मेहात गौरवाची होज्यास हजा अमने श्री पनी. मतती—१ सुडणी १८३६ साधी. मयत १। पर्यानतर १८४०. दुसरी मूणी ताबदतीच सपति विकास निर्देश स्थाप परिचा स्थापनी नोवरी साव्यापति. बातवर्ग—माथी ७ वाम अयवास नाटी. घरा—सरकारी नोवरी साव्यापति. बातवर्ग—माथी ७ वाम अयवास नाटी. घरा—सरकारी नोवरी साव्यापति. बातवर्ग—माथी एवरा साविधिक स्थिती वर्त नादी. १ रिवर्ग सास्तर्यो रिवर्गी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स्थापनी स

# १११२ ः पंडिते रघुनायशास्त्री ज्योतिषी यांचा ( मिंयुनलवाचा ) कुंडलीसंब्रह

आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शरीर वर्णन—साधारण करों, डोळे काळे, चेहरा छांबर, दांत मोठे, वर्ण साधारण गोरा, कपाळ साधारण मोठे, शरीर उंचे. हें व्येंग माहीं. एकेंद्ररीत रेशिर उंच देही. अत्यंत आजारी असछेडी वर्षे — छहानपणी नेहमी खरूज, , रक्तदोपाने ज्यरपीडा, वर्षे तीन ते पांच देवी, ल्हानपणी दोनी कान फुटले--ब--नाकांत्न उप्पातेने रक्त जात होते. आहे. वडील मृत्यू—शके १८२१ श्रावण धर्य ७. पूर्वाजित सांपत्तिक स्थिति-साधारण. पूर्वीजित तथन योडे आहे. कर्निही पण योडे आहे. भावंडे—माज व वहीण कोणी नाहीत. पाठीवरचा एक माऊ झाला तो लहानपणीच मेळा. चुळत भाऊ तीन व एक चुछत बद्दीण व एक चुछता बाहे, पैकी चुछता व चुछत मार्क एक असे दत्तक आहे. विवाह-शके १८३५ वैज्ञाख वय ४, <u>डीचे 'स्वरूप-पहिछी डी'</u> साघारण गौर, एक मुख्या होकन मयत. दुसरा विवाह—राजे १८४५ व्येष्ट छ. ५, दुसरी हो पहिलोपेक्षां गौर वर्ण, सासरची स्थिति साम्रारण, कर्जान गरिबी, दुसरे बीयकीचे आहे व बाप आहेत. संतती—राके १८९१ <sup>ति</sup>वैशाख १५ मुंछमा बार्ख च पेहिला बायको बाळत होतामी कुचमुन पुढे १७ दिवसानी उदराने र्भियेत बाली व मुर्लगा शके १८४२ अधिक अधिणात मेला. दुसरी क्षी इल्ली गरोदर आहे. शिवा-वैदीक विधा साधारण, वेद, मिधदा-पूजेच्या नोकरीचा पगार वार्षिक १०० व मिसुकी <sup>१</sup> चंदी. घंरे व कोही थोडीशी जमीन वडिव्वार्तित आहे. म आंत्रवर्ग चिव्रता व दोन चुटत माज े वर नमुद्र केलें ऐसे इंग्रेजी शिकत आहे. शके १८३९ मध्ये एक चुलता मयत, व दुसरा शके मार् देश हो अधिन मर्चे मेयर्त में एक दसका आहे. एका मावसमाऊ आहे. संकटकाळ-एकत्र कुटुबात िचुंछता पद्देणीरा खिसंस्याने सेकंटकाछ कीणताहा नाहा। छोकात मान्यता आहे, हातू विभेरे कीणी विद्यादीत असेचे तर ते वर्षा होतात. इतर गोटी—छहानपणी काम फुटछेडे हाही एक तहा - चंत्रीपूरी बर्ग प्राण व एक पुरू आहे. आहेच' आहेकद वोशीशो ज्याम निळाळी हती. परत स्त्रीचे मार्जवर्ताकटेच आहे.

## सर्व नाश करणारी कुंडली.

जन्मकंडली क्रमांक १२०



#### आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

रारीर धर्णन — काळासावळा, मध्यम उंचीचा, नाक लांबर, किंचित् लहान व पुष्ट. पूर्वार्जित सांपत्तिक स्थिति — वडील स्कूल मास्तर होते. सच्यांची सांगतिक स्थिति — वडील स्कूल मास्तर होते. सच्यांची सांगतिक स्थिति — वमीन जंगलखालांत सामील झाली होती, बढिलांगी पार्लेमेंटपर्यंत दाद लव्क धारवाड जिल्ह्यांत ४६१ एकर जमीन संपादन केली. विवाह — एकच, स्वी वारती आहे. संतती — एक मुलगा व एक मुलगी. विवाह — मामात्र पदा — मामात्र पदित्र होते. संकटकाल — भाइ वर्षामार्ग ऋण वादल्यांचे लक्ष्म लेकानां जमिनी लांबून देवन हर्व्व वेतत्या. निर्वेसनी होते. २१ वर्षांचा एकुलता एक मुलगा म + + २३ हजाराची अकरतत्वक्त करून शिक्षा मीगीत आहे. इतर गोष्टी — मुलगी विथवा झाली. आपण सन्याजासारखा गाणगापुराकटे गेला.

#### कंडलीकमांक १२१

श्री शके १७९० विमयनामक वैशाख य. ७ सकाळी जन्म.

#### जनमकुं इली



आप्रपातील महत्त्राच्या गोष्टी.

हारीरवर्णन---निम्मोरा, शरीरकाटी टेंगणी, सहाक, नेत्र घारे. स्या-नादी. स्यायन बाजारी असटेटी वर्षे---नेदमी अलयचनाचा त्रास यास कारण मंत्राचा संतप. आरचा मृत्यू----श्यरे साटी. बदीट मृत्यू----शियरात्रीचे दिवशी, २९ स्या वर्षी. पूर्गीनित स्रीतिक इ. सं...१०

# १२० पंडित रघुनाथशासी ज्योतिर्पा यांचा ( मिथुनलमाचा ) कुंडलीसंब्रह.

रियति—काही नाही. खाऊन पिऊन सुखी. सम्यांचा सांपाचिक रियति—अति उत्तम. एका मात्रास स्वखर्चाने विद्यायतेस पाठविछे. १ मुखांचा मेडिकल काँछेन खर्च केला. मार्वहें— २ माऊ, २ विद्याी. विवाद—१६ वे वर्षा. पिढली मुख्या मयत, सासरा बकील. दुसरा विवाद—नाही. संतती—३ मुख्या व १ मुख्या. विदा—महिक व नंतर एल-एम अंड एस. घंदा—डॉक्टरीचा. नेत्र, शक्तिया शाणि दांत वसविणें, ह्यांत मिळकत जासत. शासवर्ग—चांगल्या रियतीत, एक माऊ डॉक्टर. दुसरा हेड मास्तर. मुख्या जहांगिरदारास दिली. जावई वकील. ज्याही उत्तम, ब्यावारी काँट्कटर. संकटकाल—वडील वारल्यापासून मनास अतिशय त्रास आतापयंत. इतर गोटी——स्तेही व आताइष्ट नेहमी श्वयूमाणें नुकतान काण्यां करितां टपळेळ, परंतु नुकतान कांही नाही. भनास मात्र अतिशय त्रास. आजपर्यंत फळ पडिलांचे सुख.

#### कुंडलीकर्माक १२२

श्रीराके १७२.० विमवनामसंव सरे कार्तिकेमासे शुद्धपक्षे ९ तिथौ रानी घ. ६० प. ९ श्रयण नक्षत्र घ. ४० प. ९ शूख्योगे बाख्यकरणे एवं पंचागश्चद्धी क्षत्रदिने पूर्वराजीगत घ. ११ प. १० समये जन्म.

जन्मकुंडली



हे एका प्रसिद्ध व पुदार्टेल्या शंस्यानचे अधिपति आहेत.

यांची भावचलित कुंडली



# पंडित रधुनाथग्रास्त्री ज्योतिपी यांचा (मिथुनलग्नाचा) इंडलीसंग्रह. १३१

#### कंडलीकमांक १२३

जन्मता. ९ जानेवारी १८८५ संध्याकाळी मदास टाईम ५ वा. ९ मि.

#### जन्मकुं हली



### आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी.

सदर कुंडडाच्या व्यक्तीचा हैयमोग कार वाखागण्यासारखा आहे. विडिटोपार्जित संगीत पुष्कळ, त्याचप्रमाणें घरें, मोटारी गाडीबोडे वंगेरे सर्व प्रकारची वाहर्ने, मोटारीटे वंगेटे, स्यावरचे हजारों रुपयोचे उत्पन्न, बँकिंत रोकड इ.यादि अनेक प्रकाराने मरगच्च संपत्तिसीह्य असणाऱ्या देक्वान अशा बा व्यक्तीस फक्त एकच कर्मापणा म्हणजे संतती नाहीं । बाजी कसर्टाहि कम्तरात नाहीं. बाट्याच्या कामांत देखांछ ज्या गोष्टी अगदी टाकाऊ म्हणून ब्रानी वितया स्यावच देशेरेने अचानक हाखों रुपये कायदा झाला अशी इव्यह्मया अद्भुत कुंडडा वायांतिट प्रह्मोगवेशिव्य आहें.

#### कुंडलीकमांक १२४

श्री शालिवाइन शके१८२४ मार्गशीर्यमासे कृष्णपक्षे हादस्यांतिया श्रीसूर्योदयातगत्तध.२६ प. ३१ 'समये जन्म.

#### जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारीरवर्णन--कश, घारे डोळे, चेहरा बाटोळा, दांत साधारण, तोंझावर क्षगदींच योडे देवीचे बण, वर्ण पांडरा, कपाळ मोठे, मप्यम देहि. व्यंग--डोळ योडे क्षपु. क्षयंत क्षाजारी क्षसंख्डी वर्षे---८ च्या पर्यी देवी, एन्फ्ट्प्ंझाचे वेळी पाहेन्याच वर्षी क्षांत क्षजारी १९२१ साडी फेक्स्बारी महिन्यांत, बार्र य वर्डाज--ह्यात. पूर्यार्जित सोपाविक रिपति--क्षानोवांचे १३२ पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलप्राचा ) कुंडलीसंग्रह.

वेळीं फारच चांगळी. आजोबा वडिळांचे १० वे वर्षी मयत, सध्यांची सांपत्तिक स्पिति--अगरींच कगाल. भावंडें—हयात ४-दोन भाऊ, दोन बहिणी, हेच वडील. ८ मा.वारली. विद्या-प्रॅप्युएट अधापपर्यंत अपयश मुळींच नव्हते परंतु सक्तेंट फार. आप्तवर्ग—मामा वगैरे आजोळचे कौणीच नाहीं. २ मावशा, चुलती व चुलत भाऊ आहेत, ३ आत्या आहेत. पैकी एक पक्की श्रीमंत,एक मध्यम, एक साधारण, स्वभाग मानी यामुळे शत्रु फार व मानखंडना अतिशय होते. संकटकाङ-नेहमी परिस्थिती विरोधी.

कंडलीकमांक १२५

श्रीशके १८२१ श्रावणेमासे कृष्णपक्षे तियौ द्वादशी मंदवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. ५२ प. ० समये जन्म. ता. २ सप्टेंबर १८९९ पहाटे ३ वाजतां (मद्राम टाईम)





## आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

रारीरवर्णन--वर्ण सांवळा, रारीर कृश, उंची मध्यम. व्यंग-नाहीं. अत्यंत आजारी असछेली वपॅ-सन १९०६ गोवर, सन १९१७ पोटातील विकार, सन १९२० माळत-पणांत सेप्टीक फीव्हर. आई व वडीळ—हयात. पूर्वार्जित मांपत्तिक स्पिति—अर्घा गांव. भावंडें— एक वडील बहिण हवात, पाठीवरचे ३ माऊ मृत. निनाह—जून १९१५ पती श्रीमान् बॅरिस्टर संतती-- र मुछे-१ मे १९१६-र जुछै १९२०. विद्या-- इंप्रजी ५ वी, चिशकला उत्तम, हाइंगची सेकंड प्रेड पास. आहार्ग-मामा २ ह्यात, माभेभाऊ २ ह्यात, आतेमाऊ १ यकील व कीन्सिल मैंबर. संकटकाल-सन १९२८-२९ पासून विमक्त राहण्याचा प्रसंग.



#### कंडलीक्रमांक १२६

श्रीशके १८१५ विजयनामसंबन्सरे श्रापणेमासे कृष्णपक्षे तृतीयांतिया सीम्ययासरे श्रीसयाँदयातगत घ. ५१ प. ४ समये जन्म.

आयुम्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी. शरीरवर्णन—स्यूलत कृश, चेहरा बाटोळा, वर्ण मध्यम काळा, कपाळ एहान, शरीर हेंगणें. ब्यंग--नाहीं. अत्यंत आजारी असडेडी वर्षे--वयाच्या ८ व्या वर्षी ज्वर, १७ म्या

पंडित रघुनाथशास्त्री ज्योतिपी यांचा (मिधुनलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह. १३३ यपीं अमीरा, २७ वें वर्षी नारू व २८ वें वर्षी रक्ती हागवण व नारु. ३० वें वर्षी नारू. आई— ह्यात. वडील मृत्यु—ऱाके १८४५ वैशाख. प्वांजित सांपत्तिक स्विति—मध्यम बहिलार्जित शेतीचे अपन आहे. सप्यांची सांपत्तिक रिपति—मध्यम, सर्व मार्डेड स्वक्रप्रांचे उपजीविका करीत आहेत. भावंडें---एकंदर भावंडें ५, त्यांत आज हयात ३, पाठीवर भावंड नाहीं. सर्व माह्यापेक्षां योरळी. आज एक बहीण व दोन भाऊ ह्यात. विवाह—शके १८४४ ज्येष्ट शुद्ध १४ रोजी बाला. संतती---राके १८४६ व्येष्ठमध्ये एक मूल बाले पण ते आठ दिवसानी नंद. धंदा——नोकरी. शाळा खात्यांत अन्ट्रेंड मास्तर. पगार ३० व पोष्टल अलायन्स ७ टपाल अलावन्स २ मिळून ३९ रु. महिना मिळे इत. आसवर्ग-आजोळीकी कोणी नाहीं, चुलते दोन असून त्यांची मुळे वैगेरे आहेत. एक चुलता x x x कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होता हर्छी पेन्शनर व दुसरा शेतकरी. दोनही भाऊ नोकर, एक सरकारी व दुसरा कारखान्यांत नोकर. संकटकाल- खारगंतील परीक्षा देण्याबावत बरेंच येळा प्रयत्न केले पण ते सर्व निष्फळ, लोकांचा नेहमी विरोध तोही स्वजातीकडून फार. इतर गोष्टी--सन १९१८ एप्रीख्यासून ३१ मार्च १९१९ अबेर भावाने उघडटेल्या दुकानांत रजा घेऊन काम केलें. मोकरींत एका ठिकाणी फार दिवस वास्तव्य नव्हते, या तीन वर्यात एक ठिकाण धरून आहे.

कंडलीयमांक १२७ श्रोशके १८२५ फाल्गुनेमासे शुक्रपक्षे अष्टम्यांतियी बुधवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. १८ प. ३० समये जन्म. जन्म स्यळ इंदोर.



आयुष्यांतील महत्त्वाच्या गोष्टी

शरीरवर्णन-मध्यम, डोळे काळे, चेहरा छांबट, दांत छहान, वर्ण तावृस, कपाळ मोठे, मध्यमदेही. ब्यंग--नाहीं. अत्यंत आजारी असलेटी वर्षे--तिसरे, नववे अगर दहावे वर्षी. आई व बढिलांचे सीएय---आई व बढील हयात आहेत. पूर्गानित सांपत्तिक स्थिति--गर्गगं, पूर्वार्वित उत्पन्न कोही नाही. सच्यांची सांपितिक स्थिति—इही मध्यम असून माऊ स्वप्रात्रमाने वामावीत आहे. भरमराट बाडत्या स्वरूपात आहे. मावंडे--एकंदर ७, त्यांत ३ ह्यान, योरणी १ बहीण व १ भाऊ हयात. विवाह—सन १९१६ फेन्स्बारीत. यी तांवूम, टेंगणी, सासाची रिपति साधारण. विचा--हिंदां ८ पुत्तकें. धंदा--नोकरी दरमहा १२ रुपये. स्वनःचे घर आहे. आतवर्ग--मामा मयत. मावशी मयत. चुटता मयत, चुटतमाऊ २ इयान, शत्रूपार होतात व परत अनुकुछ, भाऊ नोकर. संकटकाछ-पाम्पति बुहता बुहता पाचछो.

# १३२ पंडित रघुनाथशासी ज्योतिपी यांचा ( मिथुनलग्राचा ) कुंडलीसंग्रह.

वेळीं फारच चांगछी. आजोवा बिडिलोचे १० वे वर्षी मयत, सध्यांची सांपत्तिक स्पिति——अगरींच कगाल. भागेंडें——हयात १—दोन भाऊ, दोन बहिणी, हेच वडील. ८ मा.बारली. विवानमॅडएर अवाप्यर्पेत अपयश मुळीच नल्हते परंतु सकटें फार. आप्तवर्ग—मामा वैगेरे आजोळचे कोणीच नाहीं. २ मावशा, जुलती व चुलत माऊ आहेत, २ आत्या आहेत. पैकी एक पक्की श्रीमंत, एक मचम, एक साधारण, स्वमाव मानी यामुळ शत्रु प्रार व मानखंडना अतिशय होते. संकटकाल—नेहमा पीरिस्थती विरोधी.

कुंडलीकमांक १२५

श्रीराके १८२१ श्रावणेमासे कृष्णपक्षे तियौ द्वादशी मदवासरे श्रीसूर्योदयात<sup>गत</sup> घ. ५२ प. ० समये जन्म. ता. २ सप्टेंबर १८९९ पहाटे ३ वाजता (मदाम टाईम)

स्त्री जन्मकुंडली



#### आयुष्यांतील महत्वाच्या गोष्टी

शरीरवर्णन—वर्ण संविद्धा, शरीर क्रश, उची मध्यम. व्यम—नाहीं. अत्यत आजारी असखेली वर्षे—सन १९०६ गोवर, सन १९१७ पोटातील विकार, सन १९२० बाळेत-पणांत सेप्टीक फीब्हर. आई व वडील—हयात. पूर्वीजित मापितक स्थिति—अर्घो गांव. भावर्षे—एक वडील बहिण हयात, पाठीवरचे ३ भाक मृत. विवाह—जूत १९१५ पती श्रीमान् वेरिस्टर सतती—र मुले—१ मे १९१६—र जुलै १९२०. विधा—इंग्रजी ५ थी, चित्रकला उत्तम, इंश्रंगची सेकंड पेड पास. आतर्ग —मामा २ हयात, बानेभाऊ २ हयात, आतेमाऊ १ वर्कील व कीनिस्त मेंतर. सकटकाल—सन १९२८-२९ पास्न विभक्त राहण्याचा प्रसंग.

#### जनमकुं हर्ली



#### कंडलीकमांक १२६

श्रीशके १८१५ निजयनामसम्बद्धेर श्रावणेमासे कृष्णपद्धे तृतीयांतियां सीम्यमासरे श्रीस्योदयातगत घ. ५१ प. ४ समये जन्म.

आयुप्यांतील महत्वाच्या गोष्टी.

शारिराणी---स्युशत करा, चेहरा वाटोळा, वर्ण मध्यम काळा, कपाळ टहान, शरीर ठेंगणें. ब्यंग---नाहीं. अत्यंत आजारी असटेटी वर्षे---षपाच्या ८ म्या वर्षा परर, १५ म्या पंडित रघुनाथद्यास्त्री ज्योतिपी यांचा (मिथुनलप्राचा) कुंडलीसंग्रह. १३३ वर्षा थागा, २७ वें वर्षी नारू व २८ वें वर्षी रक्ती हागवण व नारु. २० वें वर्षी नारू आई— ह्यात. वडील मृत्यु—राके १८४५ वैशाल. प्वांजित सोपत्तिक स्थिति—मप्यम बिल्लाजित शेतीचे तथल आहे. सप्यांची सांपत्तिक स्थिति—मप्यम, सर्व मांवें स्वतातां उपजीविका करीत शाहत. भावें —एकंदर भावें ५, त्यांत आज ह्यात ३, पाठीवर मांवें नाहीं. सर्व १८४६ वें वर्षा व दोन मान्य ह्यात. विवाह—राके १८४४ वें वर्षा व दोन मान्य ह्यात. विवाह—राके १८४४ वें वर्षा व देश राजी शाला. संतती—राके १८४६ व्येष्टमप्य एक मूल झाले पण ते आठ दिवसानी म्यत. विया—मराठी इयता ७ व इंतजी शिक्षण मॅट्रिक्यंत, सन १९१३ नंतर विवाशिकाण वेंद. पंदा—नोकरी. शाला खाल्यात अन्देश मास्तर. पगार ३० व पोष्टल व्यवस्त ७ व्याल अलावन्स २ मिळून ३९ इ. महिना मिळकत. आप्तर्ग-आजोळीऔं कोणी नाही, चुलते दोन असून त्यांची मुले वेंगेर शाहत. एक सुलता ४ × कांल्यनप्य प्रोफेसर होता हृद्दी पेन्दातर व दुसरा तोककरी. दोनही भाक नोकर, एक सरकारी व दुसरा कारवान्यात नोकर. संकटलाल च लावांचील परीक्षा देणवात्वात वेंच ह्या प्राप्त केले पण ते सर्व निफराल. लोकारी स्वार्धी वारोतिल परीक्षा देणवात्वात वेंच ह्या प्राप्त केले पण ते सर्व निफराल. लोकारी वहांची विरोध तोही स्वारातिकङ्ग पार. इतर गोषी—सन १९१८ एमील्यासून ३१ मार्च १९१९ अहेर पार्वे व विषय उत्तर केले प्राप्त स्वर्धी स्वार्वे व विषय हरे सार्वे १९१९ अहेर पार्वे व विषय हरे सार्वे १९१९ अहेर पार्वे व विषय हरे सार्वे १९१९ अहेर पार्वे व विषय हरे सार्वे १९१९ अहेर पार्वे व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व्यवस्त व व तिम वर्षांत एक दिक्सण प्रस्त आहे.

कुंडलीफमांक १२७ श्रोहाके १८२५ फाल्गुनेमासे सुक्रपक्षे अष्टम्यांतियी बुचवासरे श्रीसूर्योदयातगत घ. १८ प. ३० समये जन्म, जन्म स्यळ इंदोर.

> जनमहुद्धाः १ ए त्रुव्हे हें १ ए त्रुव्हे हें

# आयुष्यांतील महत्त्राच्या गोष्टी

शरीरवर्णन — मत्यम, होळे काले, बेहरा छोवर, रांत छहान, वर्ग तावृत्त, कराळ मोठे, मध्यमदेही. व्यंग — नाही अत्यंत आजारी असंख्यी वर्षे — तिमरे, नवर्ष अगर दहावे वर्षी. आहं व बहिटाचे सीएय — आहं व बहीट हमात आहेत. प्रार्थित सांविक रियति — गर्गधा, प्रार्थित तत्यंत्र काही नाही. सप्यांची सांविक रियति — हिंडी मध्यम असून माठ श्वराराज्ञमाने प्रार्थीत लाहे. सरसाट बाहत्या श्वरूपति आहे. मावहें - - एकंदर ७, त्यांत ३ हवान. पोरारी १ बहीण व १ माठ हवात. विवाह — सन १९६६ केल्क्सपति, त्या तांचूम, रेगणी, सासरची रियति साधारण. विया — दिवरी ४ पुसकें, धेदा — नोवरी दरस्ता १२ हपते. श्वरं पर आहे. आसर्ग — मामा पतत. मावशी मयन. पुस्ता मवत, पुरुता परत पुरुता नवत, पुरुता पर १ हपते । स्वरं दर्मा पर स्वरं पर अहे. आसर्ग — मामा पतत. मावशी मयन. पुस्ता मवत, पुरुता मवत, पुरुता प्रदेशी पर साहरें।

प्राचीन ऐतिहासिक कुंडर्या. १३४ ή. लम नांव जन्मकाल गु. श्रीरामचंद्र अवतार कर्क कर्फ 90 प्रदराशी **ऑगोपाळकृ**ण वृष.

|                                                     | भृष.           | ١٩١        | ١,٠     | 10         | ١,٠        | , A |          | ,        | ١, | ''       | A CIGI                   |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|---------|------------|------------|-----|----------|----------|----|----------|--------------------------|
| श्रीआद्य शंकराचार्य<br>३०५८ वे ज्ञ. १५ सू. १५       | मिधु.<br>मिधु. | 93         | 4       | \$0<br>\$2 | 1          | 11  | 99       | 3        | 92 | 4        | प्रहस्थान<br>प्रहराशी    |
| श्रीरामकृष्ण परमहंस                                 | कुभ<br>कुम     | 9          | 3       | ¥          | 19         | 12  | ۶<br>92  | -        | y  | 3        | प्रहस्थान<br>प्रहराशी    |
| श्रीरामतीर्थ                                        | मीन<br>मीन     | ۷          | ۷       | 90         | ٥          | ٠   | \ \q     | 31       | 3  | 6        | प्रहस्थान<br>प्रहराशी    |
| श्रीराज्ञाविकम                                      | कर्क<br>कर्फ   | 9 <b>9</b> | 99<br>2 | 90         | 99<br>2    | 9   | 99       | Y        | Ę  | 92       | प्रहस्थान<br>प्रहराशी    |
| स. पर्शुरामभाऊ पटवर्धन                              |                | 2          | A.      | ]<br>}<br> | ٤          | 3   | •        | <b>२</b> | Ę  |          | प्रहस्थान<br>प्रह्राञ्ची |
| ्री. शहाजी राजे                                     | कर्क<br>कर्क   | 12         | 39      | 92<br>3    | 9 <b>२</b> | 90  | 93<br>3  | Ę        | Ę  |          | प्रहाशान<br>प्रहराशी     |
| /श्री छत्रपती शिवाजी सहाराज<br>१५५१ का कृ ३ सू ३०-९ |                | 11         | ۶<br>٤  | 99         | 43         | 99  | ج<br>9   | 3        | 99 | 4        | ग्रहस्थान<br>ग्रहराशी    |
| ्री माधनराव पेशवे                                   | सिंह           | 9          | 99<br>3 | 9 °        | ٦<br>٤     | 4   | <b>₹</b> | 93<br>Y  | 3  | ł        | ग्रहस्थान<br>ग्रहराशी    |
| श्री नाना फडणीस                                     | वृषभ<br>वृषभ   | 9.         | 9.      | ٩.         | ۶<br>۹- ا  | Ę   | 30       | 4        | 10 | \$       | ब्रहस्थान<br>ब्रहराजी    |
| श्री. महादर्जा हिंदि                                | कुभ<br>कुभ     | ₹<br>•     | ٦٠      | <b>ર</b>   | ¥<br>?     | "   | ¥        | 3        | ę  | 92<br>90 | मह्त्यान<br>महराशी       |
| श्री मल्हारराव गायक<br>वाड.                         | वृधि.<br>यृधि. | 1          | ا<br>ج  | ں<br>ع     | ۶<br>•     | 11  | ۶<br>۲   | 12       | \$ |          | प्रदस्थान<br>प्रदस्थान   |
| 🔀 श्री सर्वाई माधवराव                               | कर्क<br>कर्क   | ۲<br>13    | 1       | ٠<br>92    | 93         | 10  | 7-       | 3 6      | 11 | 8        | महस्थान<br>महरासी        |
| ∫बाळाजी बाज राव पैदावे<br>मार्ग. इ. १२-९४           | सिंह<br>सिंह   | 4          | ¥       | ;          | 4          | ¥   | 8        | 4        | 9  |          | थान<br>दिश               |
|                                                     |                |            |         |            |            |     |          |          |    |          |                          |

|                                                       |                        |         |         | _        |          | _               |        |      |         |              |                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------|--------|------|---------|--------------|-----------------------|
| नाव जन्मकाल                                           | लम                     | τ       | ੇ<br>ਬ  | म        | 9        | a.              | ਬ.     | ্বা. | रा      | <b>a</b> 5   |                       |
| अकबर बादशहा                                           | सिंह<br>भ              | 3       | 9°      | ۶<br>۹•  | 11       | 4               | 9-     | 3,   | 2 6     |              | महस्थान<br>महराद्यी   |
| थी(गजेव बादशहा                                        | मेप<br>"               | ء<br>١  | 1       | 4        | 12<br>12 | ۱ ۹             | ्<br>२ | 11   | 19-     | ¥            | प्रहस्यान<br>प्रहराशी |
| रणसिंह् नेपोलियन                                      | बन्या<br>33            | 92<br>4 | 9.      | 93<br>4  | 13       | 3               | 10     | 11   |         |              | महस्थान<br>महरादी     |
| लाई दिचनेर                                            | हर् <del>ड</del><br>ग  | 93<br>3 | 5       | , r      | 11       | 3,              | 1 3    | 12   |         |              | प्रहस्थान<br>प्रहराशी |
| रशियाचा झार                                           | सिंह<br>11             | 10<br>2 | 17      | ;        | 30<br>3  | 12              | 11     | *    |         |              | प्रहस्यान<br>प्रहराशी |
| जर्मनीचा कायसर                                        | मिथुन<br>11            | ۲-      | ٤       | 9•<br>93 | 3        | <b>9</b> २<br>२ | 3      | 3    | 11      |              | महस्यान<br>महराची     |
| लाई वर्षन<br>११ जानेवारी १८५९<br>मृत्यु २० मार्च १९२५ | मस्र<br>११             | 1•      | 15      | ۶<br>11  | 12       | 4               | 11     | ¥    | २<br>11 |              | महस्यान<br>महुराशी    |
| सार्टे हार्डिज<br>२० जून १८५८                         | कन्या<br>१             | 1.      | ,       | ۶<br>س   | ٠<br>٦   | <b>९</b>        | 11     | 11   | 11      |              | महरमान<br>महरारी      |
| हाँ कुर्तकोटी<br>२० ५-१८७९                            | मिधुन<br>17            | 93<br>3 | 33      | 11       | יי       | 11              | 3      | 12   | ۱۰      | 2 g          | हरथान<br>हराची        |
| <b>६</b> चीम अजमलखान                                  | ईक्म<br>ग              | 11      | 11      | ,;       | 11       | וו              | 12     | 3-   | 4       | 33 5         | इस्यान<br>इस्परी      |
| रेलंडचे दुसरे मुख्य<br>प्रधान                         | भनु                    | 3       | 10      | 3.       | 3        | 17              | 13     | 12   | "       | ४ प्र<br>१२≱ | इस्यान<br>इएग्री      |
| ६ थे मुख्य प्रधान                                     | मिधुन                  | 1       | ۲<br>۲  | 3        | 4        | 3               | 3      | 11   | 1       | я            | इस्पान<br>इस्पी       |
| एक कोळार्थण                                           | क्रम्या<br>११<br>इ.सं. | 1       | 11<br>Y | 1        | 11       | "               | 11     | 1.   | 1       | <b>७</b> प्र | इस्थन<br>इएडी         |
| सर केरोजग्रहा मेथा<br>१ आरम्प १८४५                    | "                      | *       | ¥       | 11       | 4        | 1,              | 4      | 1-   | 7       | 11 ম<br>২ সা | र्खान<br>स्राधी       |

महत्वाचा कुंडलीसंग्रह.

| 111                                    |         |     | Q             | તા જ         | •   | 17141 |     |       |     |     |           |
|----------------------------------------|---------|-----|---------------|--------------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----------|
| नाव अन्सकाल                            | ਲਸ      | ₹.  | , चं <b>.</b> | मं.          | ą.  | ŋ.    | ਹੁ- | श.    | ₹1. | के. | 1         |
| एक सस्थानिक .                          | कर्क    | 2   | 99            | - 1          | 1   | 1 3   | 193 | ٦ ٩   | U   | 7 9 |           |
| १८९९ था. इ. ८ रा. हरे                  | फर्क    | ч   | •             | ٩            | ٩   | 4     | 1   | 2     | 9.  | ٧   | प्रहराशी  |
| थीशिवाजीमहाराज कोल्हापूर               | सूळ .   | Ę   | 9             | 4            | ١,  | ١,    |     | 92    | २   | 1 0 | प्रहस्थान |
| १७८५ चेत्र व॰ १                        | तूळ     | 12  | •             | <b>,</b> 3   | 93  |       | 9   | É     | -   | २   | प्रहशशी   |
| सर् माधवराव बर्वे                      | सिंह    | ą   | *             | ٦,           | 3   | , ,   | ١,  | ٦     | 33  | ١٩  |           |
| भाषाढ छ. ५                             | सिंह    | v   | ٤ ا           |              | v   | 9     | 4   | ٤     | 3   | 15  | प्रहराश   |
| महाराणी व्हिक्टोरिया                   | यूपभ    | 9   | 9             | 111          | 93  | 1     | 42  | 111   | 92  | ١   | प्रहस्थान |
|                                        | युपभ    | २   | २             | , १२         | ٩   | 90    | ١٩  | 93    | ٩   | "   | प्रहराशी  |
| पंचम जार्ज                             | मीन     | ٦   |               | ٠,           | ٦   | 90    | ٦.  | 1 .   | l   | 1   | प्रहस्यान |
|                                        | मीन     | 3   | ٤ أ           | ٧,١          | 3   | ١,    | ٠ ا | ) '   | ٠   | ٩   | प्रहराशी  |
| लाईड जार्ज .                           | मकर     | ٩   | ૧૧            | ÷            | 9   | 90    | ,   | ,     | 99  | 4   | प्रहस्थान |
|                                        | मकर     | 90  | ١,            | ٩            | 90  | ٠     | 10  | ٩.    |     | 1   | प्रहराशी  |
| सर दोराब टाटा                          | वृक्षिक | ٦.  | ٠,            | 5            | 90  | ۷.    | 10  | ,     | 1   | ,   | प्रहस्यान |
|                                        | वृधिक   | ١,  | ¥             | ¥,           | ٩   | 3     | ٦   | A     | 90  | 8   | प्रहराशी  |
| थी, शाहूमहाराज कोल्हापूर               | वृषभ    | २   | ١٤            | ર -          | 3   | પ     | 3   | •     | 92  | Ę   | प्रहस्थान |
| शके १७९६ अ. आ. शु.१९<br>शृत्यू १९२२ मे | वृषभ    | ₹   | ٠             | ₹.           | ¥   | Ę     | ¥   | 90    | ٩   | v   | महराशी    |
| लक्षाधीश जहागिरदार                     | मकर     | ۷   | 9.            | 3            | ٤   | 99    | ٩.  | ٩     | 1   | 4   | स्थान     |
| १८३४ मा. शु. ४-२६.२१                   | मकर     | 4   | ٠             | Ę            | ¥   | ۲     | ę   | ٦.    | 92  | ٩   | राशी      |
| रा. व. मुधोळकर                         | वृषभ    | 3   | ,             | 9            | 1   | 93    | 12  | ٦.    | 11  |     | स्थान     |
| १६ मे १८५७ सूर्यो.                     |         | २   | 9.            | २            | ٦   | ٩     | 9   | 3     | 92  | ŧ   | राशी      |
| एक जहागिरदार (दत्तक)                   | कन्या   | ٠ ٦ | 3             | 3            | ٦ ا | 33    | 93  | ٦     | ٤ ١ | 93  | स्यान     |
| १८१७ का. शु. प्राक् ५.९                |         | ٠   | ٠             | ٤            | u   | ¥     | ١ч  | ٠     | 99  | ч   | राशी      |
| केसरी संस्या                           | म्कर    | ١,  | ₹,            | ૧ર           | 3   | ¥     | 3   | ¥     | 92  | Ę   | स्यान     |
| १८८१ ज्ञानेवारी १                      | 1       | 190 | 92            | ٩.           | 90  | ٩     | 99  | 3     | •   | 3   | যথী       |
| बाळासाहेब मिरजकर                       | धनु     | २   | 11            | ٦.           | ۶'  | ٩     | ٦.  | 11    | 90  |     | स्थान     |
| १७८७ मा. ह. ६ सू.२५०                   | -       | 70  | •             | ١٩٠          | 30  | `     | 30  | •     | ę   | 97  | राशी      |
| एक प्रमुख सस्थानिक                     | मेव     | ٠   | 4             | ٤            | ٤   | 3     | c   | 99    | ¥   |     | स्थान     |
| १८२८ का. क. ४ सू. देव                  | मेष     | •   | 3             | ٤            | ۷   | 3     | ۷   | 99    | ٧   | 9-  | त्री      |
| त्यांची पत्नी                          | रिधिक   | 99  | ء             | 13           | 19  | 39    | 90. | ٤     | ١,  |     | त्यान     |
| १८३२ मा. स्. १२.४१                     | र्शियक  | ٩   | 1             | [ <u>6</u> ] | ٠ ٩ | ٠ ٢ } | • } | . ٩ ∤ | ١_١ | 4   | पशि       |